# THE ADYAR LIBRARY SERIES

VOLUME NINETY-THREE

विष्णुस्मृतिः केशववैजयन्तीसहिता

# **VISNUSMRTI**

WITH THE
COMMENTARY KEŚAVAVAIJAYANTĪ
OF NANDAPAŅDITA

\_ \_

Visnusmrti

EDITED BY

PANDIT V. KRISHNAMACHARYA



DEDICATED TO THE LATE

PROFESSOR K. V. RANGASWAMI AIYANGAR

© 1964 Adyar Library and Research Centre Adyar, Madras 20, India BL1146 V5 1964

#### **PREFACE**

WE are happy to bring out this critical edition of the Visnusmrti with the Keśavavaijayanti commentary of Nandapandita as the ninety-third volume in the Adyar Library Series. The Visnusmṛti is one of the most important and popular basic texts on Dharma-śāstra and has been published several times. Dr. Jolly's edition of the text with brief extracts from the commentary of Nandapandita was published by the Asiatic Society of Bengal in 1881; Jolly's English translation of the text was included in the Sacred Books of the East Series and published as its seventh volume in 1880. The Keśavavaijayanti of Nandapandita is the only extant commentary on the Visnusmrti. Nandapandita, a seventeenth century scholar from Varanasi, has many works on Dharma-śāstra to his credit, and in this elaborate commentary he discusses the views of earlier writers and gives a lucid exposition of the various topics dealt with in the text. The importance of Keśavavaijayanti has been fully recognized by scholars like Jolly and Kane, but it is only now that this exhaustive commentary is published in full for the first time.

The publication of the *Visnusmṛti* with this important commentary was contemplated by the Adyar Library long ago and the late Professor K. V. Rangaswami Aiyangar undertook to prepare the critical edition with the assistance of Sri A. N. Krishna Aiyangar who was then a member of the staff of the Adyar Library. The available manuscripts were collected and the preliminary work of collation was started. The first sixteen pages of the commentary were published as a specimen in the *Adyar Library Bulletin*, volumes 7 and 8, 1943-4; but the work did not proceed further.

When the Education Department of the Government of India offered financial aid to bring out this important work we took it up for publication. It was found on examination that the entire work of editing remained to be done. Pandit V. Krishnamacharya, with his mature scholarship and

PREFACE

vii

vast experience in editorial work, undertook to prepare this critical edition with the assistance of Pandits K. Parameswara Aithal and K. Ramachandra Sarma. It is the result of his devotion and concentrated effort.

The following material has been used for bringing out the present edition:

# (a) Manuscripts:

- 环. Madras Government Oriental Manuscripts Library MS. D. No. 2662. Paper. Devanāgarī. 37 fo. 21 lines in a page. Text only. 1 to 96 Adhyāya-s. Entitled Bṛhadviṣṇusmṛti.
- G. India Office Library MS. No. 1342. Paper. Devanāgarī. 299 fo. 15 lines in a page. Text and Commentary. Complete with introductory verses.
- ग. India Office Library MSS. Nos. 1343 to 1345. Paper. Devanāgarī. 219, 98 and 282 fo. respectively. 11 lines in a page. Commentary only. Complete.
- ঘ. Bhandarkar Oriental Research Institute MS. No. 39 of 1866-8 (174-VI). Paper. Devanāgarī. 309 fo. Text and Commentary. Complete. Entitled Bṛhadviṣnusmṛṭyaparanāmaka-kāṭhakadharmasūtra.
- s. India Office Library MS. No. 1346. Paper. Devanāgarī. 187 fo. 10 to 12 lines in a page. Commentary. Adhyāya-s 1 to 16. Incomplete.
- ৰ. India Office Library MS. No. 5408. Paper. Devanāgarī. 239 fo. 12 to 18 lines in a page. Text and Commentary. Complete except for a gap in Adhyāya-s 5 to 18.
- ছ. India Office Library MS. No. 1347. Paper. Devanāgarī. 150 fo. (188 to 337). 10 to 12 lines in a page. Commentary. Breaks off in the middle of the 23rd Adhyāya.

- ল. Bhandarkar Oriental Research Institute MS. No. 160 of 1895-1902. Paper. Devanāgarī. 79 fo. 8 lines in a page. Text only. Incomplete.
- झ. MS. obtained from the Superintendent of Archaeology, Jodhpur. Paper. Devanāgarī. 37 fo. 10 lines in a page. Text only. Adhyāya-s 1 to 43.
- স. Benaras Sanskrit College MS. No. 22 (of the 5th Collection). Paper. Devanāgarī. 55 fo. A fragment of the Adhyāya-s 15 and 16 of the Commentary.
- z. A MS. containing the Text and Commentary for a fragment of the work in the beginning. Details not known. Only collation sheets available.
- 8. Mysore Government Oriental Library MS. No. C. 333 (Descriptive Catalogue, vol. II. No. 137). Paper. Devanāgarī. 39 fo. 14 lines in a page. Text only. Adhyāya-s 1 to 96. Adhyāya-s 91 to 94 wanting.

# (b) Printed editions of the Text:

- 1. Edited by J. Jolly, with brief extracts of the Commentary, Bibliotheca Indica Series No. 91, 1881.
- 2. Edited by Jivananda Vidyasagar in the *Dharmaśāstra Samgraha*, Calcutta, 1876.
- 3. Entitled Vișnusamhită în the Dharmasastra or Hindu Law Codes, H. C. Das, Calcutta, 1909.
- 4. In the Smṛtisamdarbha, vol. I, Calcutta, 1952.

For the loan of the manuscripts we are thankful to the authorities of the India Office Library, London; the Government Oriental Manuscripts Library, Madras; the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona; the Sanskrit College, Varanasi; the Government Oriental Library, Mysore; and the Superintendent of Archaeology, Jodhpur.

We are grateful to the Ministry of Education, Government of India, for the financial assistance given for the publication of this rare work.

Our thanks are also due to Dr. V. Raghavan for his valuable suggestions and encouragement.

17 November 1964

RADHA BURNIER

Director,

Adyar Library and Research Centre

#### INTRODUCTION

The antiquity of the Dharma-śāstra-s may be traced to the Vedic period, since they are based on ancient tradition and quote Vedic texts, and the old Dharma-sūtra-s form part of the Kalpa-sūtra literature which is one of the six Vedāṅga-s. Rules of moral conduct and social behaviour found scattered in the Vedic texts as well as in the epics and the Purāṇa-s were collected and arranged in a brief and systematic form in these early Dharma-sūtra-s and Smṛti-s, which consequently came to be held in high reverence and honour on a par with the divine commands of the Supreme Lord.¹ They are designated as Mūla-smṛti-s. The total number of Smṛti-s varies according to different authorities on Dharma. Yājñavalkya² mentions twenty, Paiṭhīnasi³ thirty-six, Śaṅkhalikhita⁴ twenty-one, and

मन्त्रत्रिविष्णुहारीतयाज्ञवल्क्योशनोऽङ्किराः । यमापस्तम्त्रसंवर्ताः कात्यायनबृहस्पती ॥ पराश्चरव्यासशङ्क्षिलिता दक्षगीतमी । शातातपो वसिष्ठश्च धर्मशास्त्रप्रयोजकाः ॥

<sup>3</sup> Quoted in Smṛticandrikā, p. 1:

तेषां मन्बिङ्गरोन्यासगौतमात्र्युश्चनोयमाः । विषयं मन्बिङ्गरोन्यासगौतमात्र्युश्चनोयमाः । विष्ण्वापस्तम्बहारीताः शङ्कः कात्यायनो भृगः । प्रचेता नारदो योगी बोधायनिपतामहौ ॥ स्रमन्तुः कश्यपो बश्चः पैठीनो व्याघ एव च । सत्यव्रतो मरद्वाजो गार्ग्यः काष्णीजिनिस्तथा ॥ जावाठिजीमद्विश्व लौगाक्षित्रस्तसंमवः । इति धर्मप्रणेतारः षट्त्रिश्चहष्रयस्तथा ॥

¹ Vide Mahābhāsya, I. 1. 47: नैवेश्वर आज्ञापयित नापि धर्मसूत्रकाराः पठन्ति अपवादैरुत्सर्गा बाध्यन्ता-मिति and V. 1. 119: नैवेश्वर आज्ञापयित नापि धर्मसूत्रकाराः पठन्ति इमनिच्प्रभृतिभिरपवादैः समावेशो मवतीति। ² See Tājñavalkyasmṛti, I. 4, 5:

<sup>4</sup> Quoted in Caturvargacintāmaņi, vol. I (BIS 72), p. 527: मनुविष्णुयमदक्षाङ्किरोऽत्रिबृहस्पत्युशन-भापस्तम्बविष्ठकात्यायनपराशरव्यासशङ्कलिवितसंवर्तगौतमशातातपहारीतयाश्चवस्वयम्चेतसादय:।

xi

Prayogapārijāta¹ and Vaijayantī² mention fifty-seven. These Smṛti-s being written by different authors at different times, it was but natural if they seemed to contradict one another with regard to certain points. Hence learned scholars set themselves to write works, sometimes voluminous, discussing such problems and arriving at definite conclusions. These works are called Nibandha-smṛti-s or digests. Among them, the Smṛticandrikā, Kṛtyakalpataru, Hemādri and Vīramitrodaya deserve special mention. Commentaries on certain important Mūla-smṛti-s like those of Manu, Yājñavalkya, Viṣṇu and Parāśara were also written. Among the commentators Medhātithi, Vijñāneśvara, Aparārka, Kullūka, Mādhavācārya and Nandapaṇḍita figure prominently.

## THE VIȘNUSMŖTI

The Visnusmṛti belongs to the category of Mūla-smṛti-s and occupies a prominent place among them, though it is not one of the earliest. No importance can be attached to the order in which the Smṛti-s are mentioned in other works, because the latter do not agree with one another in this

मनुर्बहस्पतिर्दक्षो गौतमोऽथ यमोऽङ्गिराः। योगीश्वरः प्रचेताश्व शातातपपराशरौ ॥ संवर्तोशनसौ शङ्कलिखितावित्ररेव च। विष्ण्वापस्तम्बहारीता धर्मशास्त्रप्रवर्तकाः ॥ एते ह्यष्टादश प्रोक्ता मनयो नियतवताः। जाबालिनीचिकेतश्च स्कन्दो लौगाक्षिकाइयपौ ॥ व्यासः सनत्कुमारश्च शन्तनुर्जनुकस्तथा । व्याघः कात्यायनश्चेव जातकर्ण्यः कपिञ्चलः ॥ बोधायनश्च काणादो विश्वामित्रस्तशैव च । पैठीनसिगोंभिलश्चेत्युपस्मृतिविधायकाः ॥ वसिष्ठो नारदश्चैव सुमन्त्रश्च पितामहः। विष्णः कार्ष्णाजिनिः सत्यवतो गार्ग्यश्च देवलः ॥ जमद्रिभेरद्वाजः पुलस्यः पुलहः कृतः। आत्रेयश्च गवेयश्च मरीचिर्वत्स एव च ॥ पारस्करश्चर्घशृङ्को वैजवापस्तथैव च । इत्यन्ये स्मृतिकर्तार एकविंशतिरीरिताः ॥

respect: Yājñavalkya has Viṣṇu as the third in his list, Śańkhalikhita places it second and Paiṭhīnasi makes it the thirteenth. The Viṣṇusmṛti is said to have been revealed by the God Viṣṇu to the Goddess Earth and is in this respect unique. It apparently won great popularity as many famous authors like Vijñāneśvara (A.D. 1050), Aparārka (A.D. 1115), Devaṇabhaṭṭa (A.D. 1200) and Mādhavācārya (A.D. 1350) have profusely quoted passages from it.

# Extent of the Work

The work is strangely enough divided into one hundred chapters or adhyāya-s, the first being introductory and the last three panegyrical of God Viṣṇu, Lakṣmī and the work itself respectively. The commentator, Nandapaṇḍita, is of the opinion that these four chapters are later additions made by a sage. But this addition must, however, have taken place long ago as a verse in chapter 99 has been quoted by Vedāntadeśika (A.D. 1300).¹ While commenting on the last verse of chapter 98, Nandapaṇḍita points out that the total number (96) of laudatory epithets of Śrī Vāsudeva in this chapter correspond to the number of chapters in the work. Thus, according to Nandapaṇḍita, the text of the Viṣnusmṛti contained originally only 96 chapters, omitting chapters 1 and 98 to 100.

The chapters are not uniform in length. The longest is chapter 5 with 197 aphorisms (183 in prose and 14 in verse), while the shortest are 34, 39, 40, 42 and 76 with only two aphorisms (one in prose and one in verse). Generally all the chapters have one or more verses only at the end except chapters 54 and 96 which have also a verse in the middle. Chapters 1, 99 and 100 are wholly in verse while chapter 74 is entirely in prose. Chapters 48, 73 and 86 cite some Vedic hymns in full, while chapters 65 and 67 contain only the initial words (pratika-s). Chapter 56 refers to some hymns by their conventional names (aghamarṣaṇa, devakṛta, taratsamandīya, etc.).

Relation to Other Smrti-s, etc.

The Visnusmṛti is related to the Katha Śākhā of the Caraka school of the Black Yajurveda. The Vaijayanti states that the Visnusmṛti belongs to

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> p. 2 f. (Mysore ed.):

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ch. 100. 1: मन्वादिमणीतेष्वष्टादरासु धर्मशास्त्रेषु जाबाल्यादिमणीतेष्वष्टादरासु वसिष्ठादिमणीतेष्वेकविंशति-धर्मशास्त्रेषु and ch. 83. 8: सतपञ्चाश्चतां स्मृतीनामन्यतमायाः पारगः।

¹ Vide Catuhilokibhāsya, 1: श्रीविष्णुस्मृतौ भूमिनाक्यम्—आक्रम्य सर्वौ तु यथा त्रिलोकीम् , ctc.

the Katha Śākhā.¹ Many hymns cited in chapters 21, 67, 73 and 86 of the Viṣṇusmṛti are also found quoted in chapters 54, 59, 63 and 66 of the Kāṭhakagṛhyasūtra which is also called Laugākṣigṛhyasūtra. Pandit Madhusudan Kaul Sastri states in his introduction to the latter work that the Kāṭhakagṛhyasūtra is also called Carakagṛhyasūtra or Cārāyaṇīyagṛhyasūtra.² His statements are evidently based on the remarks found written on the MSS. used by Dr. W. Caland for his edition of the Kāṭhakagṛhyasūtra.³ Caraka is a common term embracing twelve sub-divisions of the school⁴ and Caraka is said to be the name of Vaiśampāyana.⁵ Hence the twelve sub-divisions might have originated from the pupils of Vaiśampāyana and are therefore called Caraka-s.

Many verses found in the Viṣṇusmṛti are traceable to the Manusmṛti, the Yājñavalkyasmṛti and the Bhagavadgītā. As this topic has been dealt with in detail by P. V. Kane, I confine myself only to one or two instances. Verses 59 to 78 in chapter 51 of the Viṣṇusmṛti are the same as verses 34 to 53 of chapter 5 of the Manusmṛti. Verses 41 and 39 in chapters 6 and 8 respectively of the Viṣṇusmṛti are identical with verses 53 and 79 of chapter 2 of the Yājñavalkyasmṛti. Verses 48, 49 and 51 to 53 of chapter 20 of the Viṣṇusmṛti are identical with verses 28, 13 and 23 to 25 of chapter 2 of the Bhagavadgītā.

The Visnusmṛti generally resembles the Vasiṣṭhadharmasūtra in style and in treatment of the subjects. Like the Manusmṛti, the Viṣṇusmṛti too devotes the last portion to teach about meditation on God. Some sūtra-s in chapter 56 of the Viṣṇusmṛti are found in the Sankhasmṛti. The worship of Śrī Vāsudeva is described as found in the Viṣṇudharmottara. Verses 3 to 12 of chapter 1

of the Viṣṇusmṛti are found in chapter 213 of the Brahmapurāṇa. Almost all the Nibandha-smṛti-s like the Kṛṭyakalpataru, Smṛṭicandrikā and Vīramitro-daya quote passages from the Viṣṇusmṛti, which is referred to as the Bṛhad-viṣṇusmṛti in the Mitākṣarā.¹

## Some Noteworthy Points

Verses 44, 78 and 15 of chapters 15, 51 and 97 respectively give the derivation of the words putra, māṃsa and puruṣa following their etymological meanings. Generally most of the verses are written in Anuṣtubh metre with the exception of one or two in Triṣṭubh. The work knows the Pāñcarātra system, as the Vāsudeva, Saṃkarṣaṇa, Pradyumna and Aniruddha incarnations and the arcā form of Viṣṇu are mentioned, giving pre-eminence to Vāsudeva among the divinities (see ch. 67). Chapter 43 enumerates twenty-one hells (naraka-s) and gives a terrible description of them and of the torments to be experienced by sinners. The seven days of the week with the deities presiding over them, the twenty-seven stars or nakṣatra-s with their presiding deities and the fifteen lunar days or tithi-s are mentioned in connection with the performance of Śrāddha ceremonies with specific objects (ch. 78). The word pustaka is used in 18.44 and 23.56.

### Contents of the Chapters

Ch. 1. Legend about the lifting of Goddess Earth by the Divine Boar (Yajñavarāha incarnation of Viṣṇu). Prayer to Viṣṇu by Goddess Earth for teaching her the Dharma of the four castes. Ch. 2. Four castes and their duties. Ch. 3. Duties of kings; appointment of officers in Government; rates of taxation; no one in the country should starve for want of food. Ch. 4. Weights and measures. Ch. 5. Punishments for various crimes: forgery; murder; theft; reviling; immoral actions; injury to others; using false weights in trade; wrong medical treatment; bribery in official circles; offering invalid mortgage. Ch. 6. Rates of interest on loan, security. Ch. 7. Validity of documents with or without witness. Ch. 8. Witnesses and their qualifications. Ch. 9. General rules about ordeals. Ch. 10. Ordeal of balance (tulā). Ch. 11. Ordeal of fire. Ch. 12. Ordeal of water.

¹ Vide ch. 67.3. This is corroborated by Vācaspati's statement in his Śrāddhakalpa also known as Pitrbhaktitaranginī, quoted by P. V. Kane in the History of Dharmasāstra (HDS), vol. I, 1930 (Additions and Corrections), p. vi: यस्विभ परिस्तीर्थ पौष्ण अपयित्वा पूषा गा इति विष्णुस्मृतानुक्तं तत् क3शांखिपरम्; तस्य तत्स्त्रकारत्वात्।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kashmir Series of Texts and Studies 49, p. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dayananda Mahavidyalaya Sanskrit Series 9, Lahore, pp. iv-v.

<sup>4</sup> See Saunaka's Caraṇavyūha-sūtra, Kashi Sanskrit Series 132, p. 31: युजुवेंद्रस्य षडशीति-मेंदा मवन्ति । तत्र चरका नाम द्वादश मेदा भवन्ति । चरकाः, आहुरकाः, कठाः, प्राच्यकठाः, किपष्ठलकठाः, चारायणीयाः वारायणीयाः, वार्तान्तवेयाः, श्वेताश्वतराः, औपमन्यवः, पाताण्डनीयाः, मैत्रायणीयाश्वेति ।

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Kaśikā, Kashi Sanskrit Series 37, vol. I, p. 352: चरक इति वैशम्पायनस्याख्या । तत्तंबन्धेन सर्वे तदन्तेवासिन: चरका इत्युज्यन्ते ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vide III. 242, 261.

Ch. 13. Ordeal of poison. Ch. 14. Ordeal of sacred water (kośa). Ch. 15. Twelve kinds of sons and their shares in property; persons unfit for shares. Ch. 16. Sons born of mixed marriages. Chs. 17 and 18. Rules for partition of property. Ch. 19. Cremation of dead body; pollution on death. Ch. 20. Duration of four Yuga-s, Manvantara-s, Kalpa-s, day and night of Brahman (Creator); duration of the life of the Creator Brahman; Mahākalpa. One should not grieve too much on the death of relations. Ch. 21. Obsequial ceremonies. Ch. 22. Pollution on birth and death of relations. Ch. 23. Purification to remove the pollution. Ch. 24. Girls who are eligible for marriage with men of various castes; different forms of marriage. Ch. 25. Duties of married women: living in harmony with her husband; she must be of frugal habits. Ch. 26. The wife married from the same caste eligible to take part in religious ceremonies along with her husband. Ch. 27. Religious sacraments such as Garbhādhāna, Jātakarman, Nāmakaraņa, Annaprāśana, Caula and Upanayana. Upanayana must not be delayed beyond the sixteenth year in the case of a Brāhmana boy. Ch. 28. Duties and conduct of a Brahmacarin; he must be always obedient to his teacher. Ch. 29. Greatness of a teacher; definitions of Ācārya, Upādhyāya and Rtvik. Ch. 30. Upākarman, Utsarga, list of holidays on which the Veda should not be studied. Ch. 31. Father, mother and spiritual teacher are specially venerable superiors. Ch. 32. List of other persons to be respected. Ch. 33. Passion, anger and greed are the natural enemies of men, specially of householders; they are the main causes of crimes. Ch. 34. The worst type of sins (atipātaka-s). Ch. 35. The five great sins such as drinking spirituous liquor and stealing gold. Ch. 36. Anupātaka-s or heinous crimes such as theft and murder. Ch. 37. Upapātaka-s or minor sins such as reviling the Veda-s, teaching the Veda for a reward, etc. Ch. 38. Jātibhramśakara (sins leading to loss of caste). Ch. 39. Samkarikarana (sins leading to mixture of castes) such as killing animals, etc. Ch. 40. Apātrīkaraņa (sins leading to unworthiness). Ch. 41. Malinikarana (sins causing defilement). Ch. 42. Prakirnaka (miscellaneous sins). Ch. 43. Enumeration of diverse hells for sinners. Ch. 44. Rebirth of sinners among animals. Ch. 45. Various diseases of sinners. Ch. 46. Penances: Aghamarsana, Prājāpatya, Taptakṛcchra, Śītakṛcchra, Kṛcchrātikṛcchra, Udakakṛcchra, Mūlakṛcchra, Śrīphalakṛcchra, Parāka, Sāṃtapana, Mahāsāṃtapana, Atisāṃtapana, Tulāpuruṣa and Parnakrechra. Ch. 47. Cāndrāyaņa, Yaticāndrāyaņa, Śiśucāndrāyaṇa.

Ch. 48. Yāvakavrata (vow to live only on barley). Ch. 49. Visnuvrata (vow to please Visnu). Ch. 50. Expiations for killing human beings and animals. Ch. 51. Expiations for drinking spirituous liquor and eating prohibited food; flesh-eating is severely condemned. Ch. 52. Expiations for stealing gold, etc. Ch. 53. Expiations for forbidden sexual relations. Ch. 54. Expiations for association with sinners. Ch. 55. Expiations for secret sins; greatness of Gavatri hvmn. Ch. 56. Purificatory Vedic hymns. Ch. 57. Sinners who must be completely avoided. Ch. 58. Three kinds of wealth: pure, impure and mixed. Ch. 59. Religious observances for a householder; alms should never be refused to beggars. Ch. 60. Cleaning of the body at dawn. Ch. 61. Cleaning of teeth with twigs; prohibited twigs; teeth must be cleaned silently before sunrise. Ch. 62. Rules for ācamana (sipping of water using certain prescribed mantra-s). Ch. 63. Rules for starting on a journey; good and bad omens. Ch. 64. Rules for daily bath and offering of oblations to divinities and manes. Ch. 65. Details of the daily worship of God Vāsudeva. Ch. 66. Materials of worship of God Vāsudeva such as flowers, incense, cloth, food. Ch. 67. Vaisvadeva ceremony. Ch. 68. Rules about time and manner of taking food. Ch. 69. Restrictions on sexual intercourse with a wife. Ch. 70. Rules about sleep. Ch. 71. General rules of conduct for a householder. Ch. 72. Control of the mind and other senses. Ch. 73. The procedure of Śrāddha ceremony, number of Brāhmana-s to be fed, hymns to be used, prayer to Brāhmana-s fed. Ch. 74. Performance of Astakā Śrāddha. Ch. 75. Manes meant to be worshipped in Śrāddha. Chs. 76 and 77. Times of Śrāddha-s. Ch. 78. Seven week days, twenty-seven stars, fifteen lunar days or tithi-s recommended for Śrāddha, according to various objects or desires. Ch. 79. Materials prohibited in Śrāddha. Ch. 80. Materials recommended in Śrāddha. Ch. 81. General rules to be observed in Śrāddha. Ch. 82. Persons unfit to be fed in Śrāddha. Ch. 83. Persons fit to be fed in Śrāddha. Ch. 84. Places prohibited for the performance of Śrāddha. Ch. 85. Sacred places for the performance of Śrāddha. Ch. 86. Letting loose a bull (vrsotsarga). Ch. 87. Gift of skin of a black antelope. Ch. 88. Gift of a cow. Ch. 89. Sacred bath during the month of Karttika. Ch. 90. Gifts to be given in the months of Mārgaśīrsa, Pausa and Māgha. Ch. 91. Gift for public use of well, tank, garden, temple, etc. Ch. 92. Gift of land, horse, gold, silver, food, bed, umbrella, etc. Ch. 93. Persons fit to receive the gifts. Ch. 94. Rules prescribed for Vanaprastha (forest hermit).

Ch. 95. Food, austerities and conduct of a Vānaprastha. Ch. 96. Saṃnyāsin-s, their life, duty, detachment from worldly affairs. Anatomy of human body. Ch. 97. Meditation on God Vāsudeva. Ch. 98. Praise of Vāsudeva by Goddess Earth. Ch. 99. Praise of Lakṣmī by Goddess Earth. Ch. 100. Reward for studying the work.

## THE VAIJAYANTI

The Vaijayantī by Nandapaṇḍita alias Vināyakapaṇḍita of Varanasi or Benares is an exhaustive and learned commentary, the only one known to have been written on the Viṣṇusmṛti. It explains the meaning of almost all the words of the text as well as the difficult passages quoted. Nandapaṇḍita gives a clear exposition of the topics dealt with in the text by quoting abundantly various relevant passages from major Smṛti-s like those of Āpastamba, Bodhāyana, Āśvalāyana, Manu, Yājñavalkya, Gautama, Vasiṣṭha, Parāśara, Śaṅkha and Hārīta, and some minor Smṛti-s like those of Yama, Saṃvarta and Paiṭhīnasi. He tries to arrive at an acceptable conclusion after discussing diverse passages which seem to conflict with one another.

# Criticism against Other Authors

The author does not hesitate to criticize even well-known writers in the field like Vijñāneśvara, Mādhavācārya and others, as can be seen from the instances quoted below:

- Vaijayantī, p. 50: यतु "इतरेण निधी लब्धे राजा पष्ठांशमाहरेत्" इति योगीश्वरवाक्ये इतरशब्दः अविद्वद्भाह्मणक्षत्रियादिपरो व्याख्यातो मिताश्वरायां, तत् क्षत्रियवैदयविषयकै-तद्भचनद्भयादर्शननिबन्धनमिति मन्तव्यम् । (cf. Mitā., II. 35)
  - , p. 156: एवंच " आधे: स्वीकरणात् सिद्धिः" इति ; अस्य च फलम् " आधी प्रतिग्रहे क्रीते " इत्युक्ता या स्वीकारान्ता किया, सा पूर्वा बलवती । स्वीकाररहिता तु पूर्वापि न बलवतीति यत् विवृतमाचार्यैः, तत् पूर्वापरविरोधाचिन्त्यम् । (cf. Mitā., II. 60)
  - , p. 170: यतु अल्पेऽप्युपमोगे महत्यिप वृद्धिर्हातय्या, समयातिक्रमादिति विज्ञानेश्वर-व्याख्यानं, तत् **मनु**वचनविरोधादुपेक्ष्यम् । (cf. *Mitā.*, II. 59)

- Vaijayantī, p. 199: यतु मिताक्षरायामस्य वानयस्येदमेव व्याख्यानं युक्ततरमिति, तत् "आधी प्रतिश्रहे की.ते" इत्यनेन गतार्थत्वात् पुनरुक्तमिति चिन्त्यम्। (cf. Mitā., II. 17)
  - p. 292: यतु एकरोषे विग्रहवाक्ये मातृशब्दस्य पूर्विनिपातात् एकरोषामावे च मातापितरा-विति मातृशब्दस्य पूर्वे श्रवणात् पाठकमादेवार्थकमावगमात् प्रथमं माता गृह्णीयात् पश्चात् पितेति व्याख्यातम्, तदसत्; मूल्याक्ये तदभावेनार्थकमो गृह्णते 'अग्नि-होत्रं जुहोति, यवागूं पचिति ' इतिवत् । (cf. Mitā., II. 135)
  - ,, p. 296: यतु यतिवर्णिनोराचार्यामावमभिपेत्य पातिलोम्यक्रमेणेति व्याख्यातं, तत् **हारीत-**विष्णुराङ्क्षवाक्यादर्शनमूलकमित्युपेक्ष्यम् । (cf. *Mitā.*, II. 137)
  - ,, p. 301: यत्तु "अन्योदर्यस्तु संसृष्टी नान्योदर्यो धनं हरेत् । असंसृष्टी " इत्यन्वयन्यति-रेकाभ्यामन्योदर्यस्य संसृष्टित्वमेव धनमाक्त्वे हेतुरिति प्राचोक्तं, तिचन्यम् ; संसृष्टिवाक्यस्य पत्न्याद्यपवादकत्वोक्त्यैवैतदर्थसिद्धेः वाक्यारम्भानर्थक्यात् । (cf. Mitā., II. 139)
  - p. 308: एतेन म्रातृभिगन्योः संभूयांशहरत्वं नास्ति, इतरेतरयोगस्य द्वन्द्वैकशेषाभावादप्रतीतेः, इति परास्तम्; " चार्थे द्वन्द्वः " इत्यनेनेतरेतरयोगस्य चार्थत्वात्। (cf. Mitā., II. 145)
  - ,, p. 365: यतु नद्यादिव्यवहितदेशान्तरमृते तत्सिपण्डानां दशाहादूर्ध्वं मासत्रयादर्वागपि सद्यः शौचमिति **मिताक्षरोक्तं,** तत् विष्ण्वादिवाक्यविरोधादुपेक्षणीयम् । (cf. *Mitā.*, III. 21)
  - ,, p. 383: एतेन एषामुज्णेन वारिणा शुद्धिरिति मिताक्षराव्याख्यानं प्रामादिकमवगम्यते । (cf. Mitā., I. 184)
  - " p. 421f: एतेन पुंसवनस्य क्षेत्रसंस्कारतया सक्कत्करणं मन्यमानो विज्ञानेश्वरोऽपि परास्तः। (cf. Mitā., I. 11)
  - " p. 475: यतु " स तस्यैव व्रतं कुर्यात्" इति व्रतशब्दोपादानात् मरणस्य च व्रतशब्दा-वाच्यत्वात् संसर्गिणो न मरणान्तिकमिति, तत् कूर्मवाक्येनैव परिहृतम् । (cf. Mitā., III. 261)

Vaijayantī, p. 489: यतु 'गृहीतस्य सुवर्णादेरप्रदानम् ' इति ऋणानां चानपिक्रयेत्यस्य व्यास्यानं, तत् न सुन्दरम्; तस्य पूर्वोदाहृतहारीत्वाक्याभिहितस्तेयावान्तरभेदत्वेन पौनरुक्त्यात्। (cf. Mitā., III. 234)

- p. 512: एतेन क्षयित्व।दिरुक्षणकथनं न तद्युक्तानां द्वादशवार्षिक।दिव्रतपाप्त्यर्थमिति पाचां प्रौढिवचनमपास्तम् । (cf. Mitā., III. 216)
- ,, p. 512: यच तदारब्धफलनाशार्थोऽप्यपूर्वनाशो नान्वेषणीयः, निमित्तकारणनाशेन कार्य-नाशाभावादिति, तदप्यापाततः; दुरितैकनिदानत्ववत् व्याध्यादेः दुरितनाशैक-नास्यत्वस्यापि शब्दैकसमधिगम्यत्वेन स्त्रीकिकतर्कनिरसनात्।

(cf. Mitā., III. 216)

- ,, p. 512: यद्प्युक्तं नैसर्गिकं कौन्ख्यादि न प्रत्यानेयमिति, तद्पि प्रत्यक्षविरुद्धम् ; पायश्चित्तेन रोगनिवृत्तेः प्रत्यक्षोपलम्भात् । (cf. Mitā., III. 216)
- p. 512: यद्युक्तं नरकितर्यग्योन्याद्यनुभूतवतः कौनस्यादिकं चरमं फल्णम् ; तेन चोत्पन्नमात्रेण स्वकारणापूर्वनाशात् न प्रायश्चित्तेनार्थ इति, तदिप न ; सत्यं नाश्यते, परं तु न कृत्स्रम् । (cf. Mitā., III. 216)
- ,, p. 513: यदप्युक्तं नापि संव्यवहारार्थम्; शिष्टैस्तेषामपरिहारादिति, तदपि न; "सर्वे संचारिणो नेत्रत्विकारा विशेषतः" इत्यित्रिणा रोगमात्रस्य संचारित्वोक्त्या "व्याधितैर्न च संविशेत्" इति योगिना रोगिपरिहाराभिधानाच । (cf. Mitā., III. 216)
- ,, p. 513: यदप्युक्तं यदिप कौनस्यादौ वासिष्ठं क्रुच्छ्रप्रायश्चित्तं तदिप नैमित्तिकमेव, न पापक्षयार्थमिति, तदिप न संभवति; प्रायश्चित्तस्य कौनस्यानुमितपापक्षयार्थत्वे नैमित्तिकत्वायोगात्। (cf. Mitā., III. 216)
- " p. 147: यतु 'स्त्रयं प्राप्तं धनमविभक्तेश्रीतृभिरननुज्ञातमि देयम्' इति माधवःयास्यानम्, तत्र धनशब्देन यदि स्थावरमुच्यते तदा "स्थावरं द्विपदं च" इत्यादिवचनविरोधः। (cf. Vyavahāramādhavīya, BIS 94, vol. III, p. 226)

Vaijayantī, p. 288: यतु " स्थावरं मुक्त्वा" इति वचनं दायादानुमितं विना स्थावरदानविक्रयादि-निषेधपरमिति, तदिष प्रमाणाभावग्रस्तम् ।

(cf. Vyavahāramādhavīya, BIS 94, vol. III, p. 360)

- p. 162: अथ 'नाततायिवधे' इत्येकम् । 'दोषोऽन्यत्र' इत्यपरम् । 'गोब्राह्मणवधात् स्नातः प्रायश्चित्तं कुर्यात्' इत्यमेतनसूत्रानुप्रविष्टं तृतीयम् । एवं सूत्रत्रयकरणेनाद्यस्य पूर्वोक्तब्रह्मवधपायश्चित्तापवादार्थत्वम् । द्वितीयस्यानाततायिवधे दोषप्रतिपादकत्वम् । तृतीयस्य गोब्राह्मणवधहेतुकप्रायश्चिताङ्गस्नानप्रतिपादकत्वमिति भवदेवव्यास्यानुसरणं कार्यमिति चेत्; न, एवं सति 'दोषोऽन्यत्र गोब्राह्मणवधात्' इति भागे 'दोषोऽन्यत्र' इति द्वितीयसूत्रानर्थक्यं दुष्परिहरमेव 1 ।
- p. 302: अत्रापरार्क: अपुत्रधनं आतॄणामित्युक्तम् । तत्रायं विशेषः ; संसृष्टिनः सोदरस्य मृतस्यांशं सोदरः संसृष्टी गृह्धियात् । तस्मिन् मृते जातस्य पुत्रस्य दद्यादिति तु प्रासिक्षकम् । सोदर्यत्याभावे तु नांशभाक्त्वमिति स्पष्टयति . . . , तत् आमूलं शिथिलम् । (cf. Aparārka on Yājñavalkyasmṛti, II. 139)
- ,, p. 470: ब्राह्मणग्रहणात् ब्राह्मणीसुवर्णस्तेयं न महापातकम्, ब्राह्मणीवधवत्, इत्य**परार्कः।** तत्र ब्राह्मणीवधस्योपपातकत्वोक्त्या तन्निवृत्तिः। न प्रकृते ; तदभावात्। (cf. Aparārka on Yājñavalkyasmṛti, III. 256)
  - p. 318: यतु अंशादिविकयात् विवाहोपयुक्तद्रव्यमात्रं रुभेत, "कन्याभ्यश्च पितृद्रव्यं देयं वैवाहिकं वसु " इति देवरुवचनादिति चिन्द्रिकाचमत्कृतम्, तन्न; " विभज्यमाने दायाचे कन्या अलंकारं वैवाहिकं स्त्रीधनं च रुभेत" इति शङ्क्षसरणविरोधात्। (cf. Smrticandrikā, p. 268)

p. 471 : एतेन,

" आचार्यस्तु पिता ज्येष्ठो आता चैव महीपतिः । मातुलः श्रञ्जरस्नाता मातामहपितामहौ । वर्णश्रेष्ठः पितृन्यश्च पुंस्येते गुरवो मताः॥"

इति देवलोक्तमपि परास्तम् ; निषेकरूपप्रवृत्तिनिमिचाभावात् ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> This perhaps refers to Bhavadeva's interpretation of the passage in his *Prāyaścitta-nirūpaņa* for which see *HDS*, vol. I, p. 303 and *JASB*, 1912, p. 335.

Different Readings and Interpretations without Criticism

Vaijayanti, p. 118: शङ्क्षिलिखेतौ—" अथ ऋत्विजि वृते यदि पश्चादन्यं वृणुयात् पूर्ववृतस्यैव दक्षिणा
. . . स एवादुष्टस्तस्य ऋत्विक् कुलोपाध्यायः।"

Candesvara reads and interprets this passage differently:

"स एव वा दुष्टः, तस्य ऋत्विक्कुलोपाध्यायः" अथ स्वभावत एव
दुष्ट इति विज्ञायते, तदा यजमानस्य ऋत्विक्कुलपरीक्षाधिकृत उपाध्याय
एव दण्ड्यः।

(cf. Vivādaratnākara, BIS 103, pp. 121, 122)

,, p. 372: "अथो खल्वाहुरभ्यञ्जनं वा स्त्रिया अन्नमभ्यञ्जनमेव न प्रतिगृह्यम् " इति । अस्यञ्जनं व्यवायः । तदेव स्त्रिया अन्नं तर्पकम् । तदेव न प्रतिगृह्यम् , न कर्तव्यम् ।

Bhāskara's interpretation:

अभ्यज्यते परिष्क्रियते शरीरमनेनेति अभ्यञ्जनं तैलादि । तचानं स्नीणां प्रियतमत्वात् । तस्पात् तदेव तस्या अन्नं न प्रतिष्राह्यम् । केचिदाहुः— तया अभ्यञ्जनं न कर्तव्यमिति ।

Sāyaṇa's interpretation:

स्त्रियाः शृङ्गारोपयोगित्वेनाभ्यञ्जनमेवान्नस्थानीयम् । तदीयं तैलादिकमेव न गृह्णीयात् । तया वा स्वशरीराभ्यञ्जनं न कार्यम् ।

(cf. Taittirīya-samhitā, II.5.1.6)

,, p. 490: निन्दितार्घोपजीवनम् । निन्दितस्याराजकृतस्यार्घस्य मूल्यस्योपजीवनम् । Aparārka:

> निन्दितार्थोपजीवनम् । अनिषिद्धविकयस्यापि पण्यस्य प्रतिषिद्धार्थोपजीवनम् । Vijñāneśvara:

> > अराजस्थापितार्थोपजीवनम् ।

(cf. Mitā., III. 236)

,, p. 545: कपालं च चिहार्थं, न मोजनाद्यर्थम् ; " पुरुषशिरः प्रतिपादनार्थं खट्टाङ्गं दण्डार्थे " इत्यापस्तम्बीयात् । प्रतिपादनं ब्रह्महत्याज्ञापनम् । Haradatta reads puruṣaśirah pratīpānārtham and explains the meaning of the word pratīpānārtham thus:

प्रतिः धात्वर्थवाची " उपसर्गस्य घञ्यमनुष्ये बहुल्रम्" इति बाहुल्को दीर्घः । पानमेव प्रतीपानम् । पानग्रहणमुपल्रक्षणम् ; भोजनमपि तत्रैव । (cf. Apastambadharmasūtra, I. 28. 21)

Vaijayantī, p. 625: वेदाम्न्युत्सादी त्रिश्वणसायी; अम्न्युत्सादी आहितानामग्नीनां श्रीतसातीनां त्यक्ता।
Maskarin explains the word agnyutsādī:

यस्य देशोपष्ठवादिना श्रोतामीनां बहुकालं वियोगो भवति, सः अम्म्युत्सादी ।
. . . स्मार्तस्य तु पुनराधानमतीतकाल्होमश्चेव । न प्रायश्चित्तान्तरमस्ति ।
(cf. Gautamadharmasūtra, XXII. 36)

,, p. 627: प्रायश्चित्तमाह **गोतम:—"** अन्युत्सादिनिराक्तर्युपपातकेषु चैवम् " इति । अन्यु-रसादी व्याख्यातः । निराक्ततिः शक्तावपि वेदाध्ययनशूत्यः । Maskarin explains:

निराकृतिः न कचिदाश्रमे व्यवस्थितः।

(cf. Gautamadharmasūtra, XV. 17)

" p. 645: नम इति ; " नम इदुशं नम आ विवासे " इति ऋक् । Kullūka says:

"नम इन्द्रश्च " इत्येतां वा ऋचम् । (cf. Manusmṛti, XI, 256)

, p. 684: उपवेशनस्थलामावे तिष्ठतापि कार्यम्; "तिष्ठन्नाचामेत् प्रह्वो वा " इत्यापस्त-म्बीयात् ।

Haradatta comments on the sūtra, tiṣṭhannācāmet prahvo vā, thus: tiṣṭhan prahvo vā nācāmet. He subsequently gives another meaning according to others:

अपर आह—असादेव प्रतिषेधात् कचित् तिष्ठतः प्रहृस्य चाचमनमभ्यनु-ज्ञातं भवति । भूमिगतास्वप्सु तीरस्यायोग्यत्वे उरुद्धे नाभिद्धे वा जले स्थितस्याचमनं भवति ।

Nandapandita takes the second meaning of Haradatta for his support. (cf. Apastambadharmasūtra, I. 16. 1)

Vaijayanti, p. 750: Nandapandita divides the Bodhāyanadharmasūtra, I. 3. 6, into two parts, reads the latter portion along with the next sūtra and gives different interpretations:

" औपासनो दर्शपूर्णमासौ पर्वष्ठ च केशस्मश्रुलोमनखवापनम् " इति बोधायनीयात् । औपासनः सार्ताभिमान् ।

Govindasvāmin, reads aupāsanam instead of aupāsanah and gives a different meaning:

उप्णीषमजिनमुत्तरीयमुपानही छत्रं चौपासनं दर्शपूर्णमासौ ।

(cf. Bodhāyanadharmasūtra, I. 3. 6)

p. 555: वेस्थावधे गौतमः—" वैशिकेन किंचित् " इति । वैशिकं वेस्थाकर्म । तेन जीवन्तीं हत्वा किंचित् अष्टमुष्टिधान्यं दद्यात् ।

Maskarin reads and interprets the sūtra differently:

"वैशिके न किंचित्" वैश्य(वेश्या)कर्मणा जीवन्त्यां हतायां न किंचिदिप कर्तव्यम्। (cf. Gautamadharmasūtra, XXII. 29)

Some Noteworthy Points

In the Vaijayanti, 37. 15, the passages beginning with sodaryatvam tv atra trividham on page 484 and ending with na parivindatīti vākyadvayasyārthaḥ on page 487 are identical with those on pages 760 to 764 of the Saṃskāra-prakāśa of the Vīramitrodaya.¹ Nandapaṇḍita and Mitramiśra are known to have been contemporaries. Nandapaṇḍita mentions names of works like Puṣpasāra (p. 713), Tattvasāgara (p. 714), Ratnakośa (p. 714) and Mantrakośa (p. 716), which are not widely known.

That the text of the *Visnusmrti* and the commentary *Vaijayanti* come to an end with chapter 100 is evident from the fact that this chapter is devoted to praising the text, that some concluding verses are seen at the end of the commentary on this chapter and that the date of copying of the original MS. is given after the colophon. But the commentator Nandapandifa writes some verses under the heading Uttaracarita' describing

the attainment of mokṣa by his patron Keśavanāyaka by breathing his last at Maṇikarṇikā, the holy spot in Varanasi. He makes this additional portion chapter 101 of the commentary Vaijayantī. Again there are three additional verses by Nandapaṇḍita referring to the faultlessness of his commentary and requesting learned readers to point out mistakes if any. Following these are six verses written by one Tārācandra Cakravartin in praise of the prince Vāvarasa (son of Keśavanāyaka) and Nandapaṇḍita. Then an additional verse gives the date of composition of the commentary Vaijayantī.

#### NANDAPANDITA

His Date

For fixing the date of Nandapandita, fortunately we have definite records. It is explicitly stated in a verse found at the end of the Vaijayantī that it was completed in Samvat 1679, corresponding to A.D. 1623.¹ A manuscript of his work Mādhavānanda bears the date Samvat 1655, corresponding to A.D. 1599 ² while a manuscript of the Suddhicandrikā (commentary on the Ṣaḍaśīti) is dated Samvat 1660 corresponding to A.D. 1603.³ One of the manuscripts of his work Śrāddhakalpalatā bears the date Samvat 1641 corresponding to A.D. 1585.⁴ These three manuscripts are believed to have been copied either by the author himself or by some scribes under his direction. Therefore Nandapandita's literary activities may be assigned to A.D. 1580 to 1630.⁵

The following authors are believed to have been contemporaries of Nandapaṇḍita at Varanasi: Nārāyaṇabhaṭṭa, Śaṃkarabhaṭṭa, Vidyānivāsa-bhaṭṭācārya, Nṛsiṃhāśramamuni, Madhusūdanasarasvatī and Nīlakaṇṭha-daivajña.<sup>6</sup>

edict CSS 30, vol. I; the interest of the bit off, and in a

<sup>ै</sup> शके १७८६ कार्त्तिकशुक्त ८ इन्दुवारतिह्ने संपूर्णमस्त । शुभं भन्नतु ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vide the 7th verse of the conclusion of the work:

वर्षे विक्रमभास्करस्य गणिते नन्दाद्विषड्भूमिभिः
पूर्णे कार्त्तिकमासि वृश्चिकगते मानौ वृषस्ये विधौ ।
काश्यां केशवनायकस्य नृपतेराज्ञामवाष्य स्मृतेविष्णोर्व्याकृतिमाचकार विमलां श्रीनन्दशमी सुधीः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> See *HDS*, vol. I, p. 431.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sec Indian Historical Quarterly, vol. 28, p. 93.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> See The Poona Orientalist, vol. 15, p. 63.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ibid., p. 64.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Vide the English Foreword to the Navarātrapradīpa, p. 2,

#### His Other Works

Besides the Vaijayanti, Nandapandita is known to have written the following works: 1

- 1. Dattakacandrikā
- 2. Dattakamīmāmsā 2
- 3. Harivamsavilāsa
- 4. Jyotiḥśāstrasamuccaya 3
- 5. Kāśīprakāśa
- 6. Mādhavānandakāvya
- 7. Māmsamīmāmsā
- 8. Navarātrapradīpa 4
- 9. Pramitākṣarā, Mitākṣarāvyākhyā
- 10. Sāpiņdyanirņaya
- 11. Smārtasamuccaya 5
- 12. Smrtisindhu
- 13. Śrāddhakalpalatā 6
- 14. Śrāddhamīmāmsā
- 15. Śuddhicandrikā, Şadasītivyākhyā 7
- 16. Śūdrādhikāramīmāṃsā
- 17. Tattvamuktāvali
- 18. Tīrthakalpalatā
- 19. Vidvanmanoharā, Parāśarasmṛtivyākhyā 8
- 20. Vināyakaśāntipaddhati

The author refers to the following, among his other works, in the Vaijayanti:

- 1. Dattakamīmāmsā (p. 270)
- 2. Mitākṣarāvyākhyā Pramitākṣarā (pp. 257, 274, 376)
- 3. Parāśarasmṛtivyākhyā Vidvanmanoharā (p. 270)
- 4. Şadasītivyākhyā Śuddhicandrikā (p. 356)
- 5. Smrtisindhu (pp. 634, 670, 678, 679, 710, 842)
- 6. Śrāddhakalpalatā (pp. 350, 774)

Regarding the pedigree of Nandapandita we have to rely upon a recent work Dharmādhikārivaṃśavarṇana¹ written by Veṇīrāma, a descendant of Nandapaṇḍita. According to this work, Lakṣmīdhara of Bedar was the founder of the family and belonged to the Mudgalagotra of the Āśvalāyana school of the Rgveda. He had two sons: Śrīkṛṣṇa and Govinda. Śrīkṛṣṇa's son Mahīpati lost his father in his boyhood and was taken by his paternal uncle Govinda to Varanasi, where he was well educated in all the Śāstra-s. Mahīpati had two sons: Śaṃkara and Ananta I. Śaṃkara had a son Viśvanātha whose son was Ananta II. Gadādhara, the son of Ananta II, died issueless. Ananta I had three sons: Kṛṣṇa, Rāma and Gaṇeśa. Kṛṣṇa's son Nārāyaṇa had two sons: Nīlakaṇṭha and Khaṇḍerāya. Rāma had three sons: Govinda, Vāsudeva and Nanda (our author). Gaṇeśa had two sons: Bālakṛṣṇa and Mādhava. The following table illustrates the genealogy of the family:

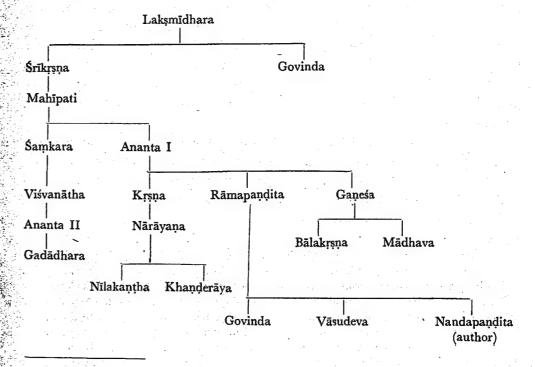

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> CSS 78.

D

His Genealogy

¹ cf. Bhūmikā to the Suddhicandrikā and the Navarātrapradīpa.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ASS 116.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> See HDS, vol. 1, p. 431.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sarasyati Bhavana Texts 23.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> See *HDS*, vol. I, p. 431.

<sup>6</sup> CSS 73.

<sup>8</sup> The Pandit, Benares, 1907-11.

Thus Nandapaṇḍita alias Vināyakapaṇḍita was the sixth in line from Lakṣmīdhara, the head of the family. All the members of the family are said to have been great scholars holding the honourable position of Dharmādhikārin-s in the courts of law at Varanasi.

#### His Patrons

Nandapandita seems to have worked under different patrons at different times. He wrote the Vaijayanti under the patronage of Keśavanāyaka, the Śrāddhakalpalatā under that of Paramānanda, and the Smrtisindhu under that of Harivamsavarman. In the beginning of the Vaijavanti he devotes about 96 verses to give the following details about the family of his patron, Keśavanāyaka. In Vijayapura of the Karnataka country, there was a Brāhmana family belonging to the Vasisthagotra, in which was born Kondapanāyaka. His son was Keśavanāyaka, with the pet name Tammananāyaka or Tammannanāyaka (verses 16 and 39).1 He married Laksmī and had five sons: Ananta, Akkanna, Tirmalla, Śrī Rāma and Nārāyana. Of these, Akkanna had two sons: Rudra and Gangādhara. Keśavanāyaka went on a pilgrimage to Kāśī along with his sons and grandsons and gave many valuable gifts to Brāhmaṇa-s there. As the Vaijayantī was written under the patronage of Keśavanāyaka it is often called Keśavavaijayantī. The author's selection of the title to his commentary seems to be very appropriate because Keśavavaijayanti also refers to a particular holy garland of Visnu or Keśava.

In the beginning of his Śrāddhakalpalatā, the author gives the pedigree of his patron Paramānanda. In the city of Sādhāraṇa there was a ruling family of the Sahagila race in which were born in successive order Siṃhamalla, Vāsavana, Rūpacandra and Paramānanda, the patron of the author while he wrote the Śrāddhakalpalatā.

At the end of the Saṃskāranirṇaya portion of the Smṛtisindhu the author says that the work was written at the instance of Harivaṃśavarman of the Mahendra family.¹

The importance of Nandapandita as an authoritative writer on Smṛti literature was recognized by early Indologists and jurists in India. His Dattakamīmāṃsā was translated into English long ago and was used as an authoritative text on Vyavahāra by Indian law courts. In Jolly's edition of the Viṣṇusmṛti extracts from the Vaijayantī commentary by Nandapandita were given. The present critical edition of the voluminous commentary in full, making use of all the manuscripts and other materials, will, it is hoped, fill a gap in the published Dharma-śāstra literature.

V. Krishnamacharya

¹ अलमत पितृलालनात् स एव त्रिजगति तम्मणनायकेति नाम (v. 16). तम्मणनायकञ्चतातुल्पूर्वजन्म (v. 39). In the colophons of some MSS, the name Tammaṇaṇāyaka is written as Tammaṣāṇāyaka. This difference is evidently due to the misrcading of the letter ज (which was generally written in the Varanasi region as ए। in the old days) as सा. The introductory verse 39 undoubtedly requires the reading Tammaṇṇa as the other reading does not fit the metre. Moreover, in Karnataka country, names ending with 'aṇa' or 'aṇṇa' are very popular, for instance Sāyaṇa, Sāyaṇṇa, Devaṇa, Devaṇa, Hiriyaṇṇa, Śāmaṇṇa, etc. In the introduction to the Śuddhicandrikā, the editor used the word Tamaṇa as found in the MS, but subsequently suggested Tammaṣā unnecessarily in quoting the colophon of the Vaijayantī.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vide HDS, vol. I, p. 425, n. 1049.

#### **BIBLIOGRAPHY**

Agnipurāņa, Anandasrama Sanskrit Series (ASS) 41, Poona, 1900

Aitareyabrāhmaņa, Nirnayasagar Press (NSP), Bombay, 1911

Aitareyāraņyaka, ASS 38, 1898

Angirasasmeti, Adyar Library Series (ALS) 84, Madras, 1953

Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute (ABORI), vols. 7, 8, Poona, 1926-7

Apastambadharmasūtra, Government Oriental Library Series (MOS) 15, Mysore, 1898

Apastambasmrti, Adyar Library Bulletin, vol. 5, 1941

Apastambaśrautasūtra, Bibliotheca Indica Series (BIS) 92, Calcutta, 1882-1902

Arthasāstra, Trivandrum Sanskrit Series (TSS) 79, Trivandrum, 1924

Asvalāyanagrhyaparisista, Adyar Library Pamphlet Series 36, Madras, 1963

Aśvalāyanagrhyasūtra with Parišista, ASS 105, 1936

Aśvalāyanasmṛtiratna, Narasimhiah Press, Mysore, 1933

Āśvalāyanaśrautasūtra, ASS 81, 1917

Atharvasamhitā, Satyanarayan Press, Bombay, 1884

Bhagavadgītā, ALS 25, 1941

Bhāgavata, Madhvavilas Book Depot, Kumbakonam, 1916

Bhavisyapurāna, Sri Venkatesvara Press, Bombay, 1911

Bodhāyanadharmasūtra, MOS 34, 1907

Brahmapurāņa, ASS 28, 1895

Brahmasūtra with Śamkara's Bhāsya, NSP, 1917

Brahmavaivartapurāņa, ASS 102, 1935

Bṛhadāraṇyakopaniṣad, ALS 15, 1936

Brhaspatismrti, Gaekwad Oriental Series (GOS) 85, Baroda, 1941

Budhabhūṣaṇa, Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, 1926

Budhasmṛti, Adyar Library MS., TR 690

Chāndogyopanisad, ALS 15, 1936

Ekägnikānda, MOS 28, 1902

Garudapurāņa, Sarasvati Press, Calcutta, 1890

Gautamadharmasūtra, MOS 50, 1917

Gautamasmṛti, Adyar Library MS., TR 687

Gobhilagrhyasūtra, BIS 73, 1880

Gopathabrāhmaņa, BIS 69, 1872

Hārītasamhitā, ed. by BINOD LAL SEN, Calcutta

Harivamśa, Sri Venkatesvara Press, Bombay, 1882

Indian Culture (IC), Indian Research Institute, vol. 9, Calcutta, 1942

Jābālopanisad, ALS 12, 1929

Journal of Oriental Research (JOR), vol. 8, Madras, 1934

Kālikāpurāņa, Sri Venkatesvara Press, Bombay, 1891

Kāmandakīyanītisāra, TSS 14, 1912

Kanvasmrti, Adyar Library MS., TR 684

Kāśikāvṛtti, Medical Hall Press, Benares, 1876

Kāṭhakagrhyasūtra, Dayananda Mahavidyalaya Sanskrit Series 9, Lahore, 1925

Kāthakasamhitā, ed. by L. von Schroeder, Leipzig, 1900

Kathopanisad, ALS 15, 1936

Kātyāyanasmrtisāroddhāra, Hindu Law Quarterly, Reprint, Bombay, 1933

Kātyāyanaśrautasūtra, Chowkhamba Sanskrit Series (CSS) 19, Benares, 1908

Khādiragrhyasūtra, MOS 41, 1913

Krtyakalpataru, GOS 101, 1944

Kūrmapurāņa, BIS 104, 1890

Laugāksismṛti, Adyar Library MS., TR 698

Lingapurāņa, Sarasvati Press, Calcutta, 1885

Madanapārijāta, BIS 114, 1893

Mahābhārata, Madhvavilas Book Depot, Kumbakonam, 1906-14

Mahābhāsya, Bombay Sanskrit Series (BSS) 18, 1892

Maitrāyanīyapariśista, in the Altindischer Ahnencult by W. CALAND, Leiden, 1893

Maitrāyaniyasamhitā, ed. by L. von Schroeder, Leipzig, 1881

Manusmṛti, NSP, 1925

Mārkaṇḍeyapurāṇa, Sarasvati Press, Calcutta, 1897

Matsyapurāņa, ASS 54, 1907

Mīmāmsāsūtra with Śāstradīpikā, NSP, 1915

Mundakopanisad, ALS 15, 1936

Nāgarīpracārinī Patrikā (NPP), Nagaripracharini Sabha, vol. 63, Kashi, 1958

Nāmalingānuśāsana, Government Central Book Depot, Bombay, 1886

Nāradasmṛti, BIS 102, 1885

Nāradīyamanusamhitā, TSS 97, 1929

Nirukta, Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, 1940

Nrsimhapurāna, Gopal Narayan and Co., Bombay, 1889

Padmapurāna, Anandasrama Press, Poona, 1893

Parāśarasmṛti, with commentary, BSS 47, 48, 59, 64; 1893-1906

Pāraskaragrhyasūtra, Kashi Sanskrit Series (KSS) 17, Benares, 1926

Ratnaśāstra, Government Oriental Series 78, Madras, 1951

Rgvedasamhitā, ed. by F. MAX MÜLLER, London, 1849-74

Revedasamhitā (with Khila), NSP, 1910

Śābarabhāsya, KSS 42, 1910

Sadasiti, CSS 67, 1928

Sāmavedasamhitā, BIS 71, 1874-8

Sāmkhyakārikā, KSS 123, 1937

Samvartasmṛti, Adyar Library MS., TR 681

Śānkhāyanagrhyasūtra, Oriental Book Sellers, Delhi, 1960

Sārngadharasamhitā, NSP, 1914

Satapathabrāhmaņa (Mādh.), ed. by A. Weber, Berlin, 1855

Sātātapasmṛti, Adyar Library MS., TR 681

Saunakiya, TSS 120, 1935

Siddhäntakaumudī, NSP, 1899

Siddhāntasiromaņi, Agra School-Book Society, Calcutta, 1842

Skāndapurāņa, Sri Venkatesvara Press, Bombay, 1908

Smrticandrikā, ed. by G. R. GHARPURE, Hindu Law Texts 11, Bombay, 1918

Smṛtinām Samuccayah, ASS 48, 1905

Smrtisamdarbha, Gurumandala Granthamala 9, Calcutta, 1952-3

Sukranītisāra, ed. by G. Oppert, Madras, 1882

Svetāśvataropanisad, ALS 9, 1925

Taittiriyabrāhmaņa, ASS 37, 1898

Taittirīyāraņyaka, ASS 36, 1897

Taittirīyasaṃhitā, ASS 42, 1908

Taittiriyopanisad, ALS 15, 1935

Tāṇḍyabrāhmaṇa, BIS 62, 1870-4

Trikāṇḍamaṇḍana, BIS 140, 1903 ·

Tripurātāpinyupanişad, ALS 10, 1950

Vājasaneyasamhitā, Jagadishvara Press, Bombay, 1884

Vāmanapurāņa, Jagaddhitecchu Press, Bombay, 1885

Vāsiṣṭhadharmasūtra, BSS 23, 1883

Vāyupurāņa, BIS 85, 1880-8

Vāyusamhitā, Virasaivagranthamala, Sholapore, 1906

Visnudharmottara, Sri Venkatesvara Press, Bombay, 1912

Vișņupurāņa, Sarasvati Press, Calcutta, 1882

Vișņusmṛti, BIS 91, 1881

Vișnvanusmṛti, NSP, 1907

Yājñavalkyasmṛti with Aparārka's commentary, ASS 46, 1904

Yājñavalkyasmṛti with Mitākṣarā, NSP, 1926

Yogasūtra, BSS 46, 1892

# **ABBREVIATIONS**

ু ভাৰৰ জ জন্ম কৰিছিল . 1:7

| SW The State of th | וחתע                             | CLI V. | IVIIONO       |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|---------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | g gáith                          | •      | *             | × tiβ.                   |
| अप्रिपु.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | अग्निपुराणम्                     |        | काठ. सं.      | काठकसंहिता               |
| अङ्गि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अङ्गिर:स्मृति:                   |        | कात्या.       | कात्यायनस्मृतिसारोद्धारः |
| अत्रि.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अत्रिस्मृति:                     |        | कात्यायन.     | कात्यायनवार्त्तिकम्      |
| अत्रिसं.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | अत्रिसंहिता                      | :=     | कात्या. श्री. | कात्यायनश्रीतस्त्रम्     |
| अथर्वतं.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | अथर्वसंहिता                      |        | कात्याः स्मृः | कात्यायनस्मृतिः          |
| अपरा.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | अपराके:                          |        | कामन्द.       | कामन्दकीयनीतिसार:        |
| अष्टा.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अद्यध्यायी                       |        | कार्ष्णा.     | कार्ष्णाजिनिस्मृतिः      |
| आदि.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | आदिपुराणम्                       |        | कालिका.       | कालिकापुराणम्            |
| आदित्य.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | आदित्यपुराणम्                    |        | काशिका.       | काशिकावृत्तिः            |
| ुआप.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | आपस्तम्त्रस्मृति:                | •      | कूर्म.        | कूर्मपुराणम्             |
| आप. ध.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | आपस्तम्बधर्मसूत्रम्              | •      | कृत्यक.       | कृत्यकल्पतरः             |
| आप. श्री.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | आपस्तम्बश्रीतसूत्रम्             | •      | कतु.          | क्रतुस्मृति:             |
| প্রাপ্ত.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | आश्वलायनस्मृतिः                  | •      | गरुड.         | गरुडपुराणम्              |
| આશ્વ. પૃ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | आश्वलायनगृह्यस्त्रम्             |        | गर्भ.         | गर्गस्मृति:              |
| आश्व. गृ. परि. Al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | L आश्वलायनगृह्यपरिशिष्टम्        | . :    | गार्ग्य.      | गार्ग्यस्मृति:           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Adyar Library ed.                | ., .   | गाल.          | गालवस्मृति:              |
| आश्व. परि.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | आश्वलायनगृह्मपरिशिष्टम्          | •      | गीता.         | भगवद्गीता                |
| आश्व. श्री.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>आश्वलायनश्रोतस्</b> त्रम्     | -      | गोभि.         | गोभिल्स्मृति:            |
| आश्वः स्मृः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | आश्वलायन <del>र</del> मृतिरत्नम् | •      | गोभिलयः       | गोभिलगृह्यसूत्रम्        |
| उश.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | उशन:स्मृति:                      |        | गौतः ः 🦠      | गौतमधर्मस्त्रम्          |
| ऋष्य.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ऋष्यशृङ्गस्मृतिः                 |        | च. वि.        | चतुर्विशतिमतम्           |
| ऋ. सं.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ऋग्वेदसंहिता                     | • 1. • | च्यव.         | च्यवनस्मृतिः             |
| एका.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | एकामिकाण्ड:                      |        | छ,ग.          | छागलेयस्मृति:            |
| ऐ. आ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>ऐतरेयारण्यकम्</b>             | - X.   | जम.           | जमदमिस्मृति:             |
| ऐ. ब्रा.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | े ऐतरेयब्राह्मणम्                | •      | जात्.         | जातूकर्ण्यस्मृति:        |
| कट. उ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | कठोपनिषद्                        |        | জান্না.       | जाबालस्मृति:             |
| केण्व.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | कण्वस्मृति:                      | •      | जाबा. उ.      | जाबालोपनिषद्             |
| करय or कारय.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | कश्यपस्मृतिः                     | •.     | जैमि.         | जैमिनि:                  |
| काठ. य.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | काठकरहास्त्रम्                   |        | तै, आ         | तैतिरीयारण्यकम्          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |        |               |                          |

|   | XXXIV                 |                           | VIŅUS | MRTI               |                              |    |
|---|-----------------------|---------------------------|-------|--------------------|------------------------------|----|
|   | तै. ब्रा.             | तैचिरीयब्राह्मणम्         | •     | भाग.               | <br>भागवतपुराणम्             |    |
| - | तै. सं.               | तैत्तिरीयसंहिता           |       | भृगु.              | भृगुस्मृति:                  |    |
|   | त्रिकाण्डी            | नामलिङ्गानुशासनम्         |       | मत्स्य.            | मत्स्यपुराणम्                |    |
|   | त्रि. म.              | त्रिकाण्डमण्डन:           |       | मनु,               | मनुस्मृति:                   |    |
|   | दक्ष.                 | दक्षस्मृति:               |       | मरी.               | मरीचिस्मृति:                 |    |
|   | देव.                  | देवलस्मृतिः               |       | महाभार.            | महाभारतम्                    |    |
|   | देवीपु.               | देवीपुराणम्               |       | मार्क.             | मार्कण्डेयपुराणम्            |    |
|   | धातु.                 | धातुपाठ:                  |       | मिता.              | मिताक्षरा 💮                  |    |
|   | नर.                   | नरसिंहपुराणम्             |       | मी. सू.            | मीमांसास्त्रम्               |    |
|   | नार.                  | नारदस्मृति:               |       | मुण्ड.             | मुण्डकोपनिषद्                |    |
| - | नार. TSS              | नारदीयमनुसंहिता           |       | में. परि.          | <br>मैत्रायणीयपरिशिष्टम्     |    |
|   | पद्म.                 | पद्मपुराण <b>म्</b>       |       | मे. सं.            | मैत्रायणीयसंहिता             |    |
|   | परा.                  | पराशर <del>स्</del> मृति: |       | यम.                | यमस्मृतिः                    |    |
|   | परि.                  | परिशिष्टम्                |       | याज्ञ.             | याज्ञवल्क्यस्मृति:           |    |
|   | पार.                  | पारस्करग्रह्मसूत्रम्      |       | यो. याज्ञ.         | योगयाञ्चल्क्यस्मृतिः         |    |
|   | पिता.                 | पितामहरूमृति:             |       | लघुयम.             | लघुयमस्मृति:                 |    |
|   | पुल.                  | पुलस्त्यस्मृति:           |       | लघुवि.             | लघुविष्णुस्मृति:             |    |
|   | पैठी.                 | पैठीनसिस्मृतिः            |       | लबाश्व•            | लप्वाश्वलायन <b>स्</b> मृति: |    |
|   | प्रचे.                | प्रचेत:स्मृति:            |       | लिखि.              | लिखितस्मृति:                 |    |
| - | प्रजा.                | प्रजापतिस्मृतिः           |       | लिङ्ग.             | लिङ्गपुराणम्                 |    |
|   | बुध.                  | बुधस्मृति:                |       | लीगा.              | लेगिक्षिस्मृतिः              |    |
|   | बृ. उ.                | <b>बृहदारण्यकोपनिषद्</b>  |       | वराह.              | वराहपुराणम्                  |    |
|   | बृ. नार.              | <b>बृहन्नारद्पुराणम्</b>  |       | वसि.               | वसिष्ठस्मृतिः                |    |
|   | बृ. परा.              | बृहत्पराशरस्मृति:         |       | वायु.              | वायुपुराणम्                  |    |
|   | बृ. मनु.              | बृहन्मनुस्मृति:           |       | वायुर्स.           | वायुसंहिता                   |    |
|   | बृ. मरी.              | बृहन्मरीचिस्मृति:         |       | विज्ञा.            | विज्ञानेश्वर:                |    |
|   | बृ. यो. याज्ञ.        | बृहद्योगयाश्वल्बयस्मृतिः  |       | वि. पु.            | विष्णुपुराणम्                |    |
|   | बृहस्प.               | बृहस्पतिरमृति:            |       | विश्वा.            | विश्वामित्रस्मृतिः           |    |
|   | बैज.                  | बैजवापस्मृतिः             |       | विष्णु.            | विष्णुस्मृति:                |    |
|   | बोधा.                 | बोधायनधर्मसूत्रम्         |       | विष्णु(T <b>).</b> | विष्णुस्मृति: AL             |    |
|   | ब्रह्म.               | ब्रह्मपुराणम्             |       | विष्णुधर्मी.       | विष्णुधर्मोत्तरम्            |    |
|   | ब्रह्मचे. or ब्र. चे. | ब्रह्मवैवर्तपुराणम्       |       | न्न. कात्या.       | वृद्धकात्यायनस्मृतिः         |    |
|   | ब्रह्माण्ड.           | ब्रह्माण्डपुराणम्         |       | चृ. गौत.           | वृद्धगौतमस्मृति:             |    |
|   | भर.                   | मरद्वाजस्मृति:            |       | वृ. प्रचे.         | वृद्धप्रचेत:स्मृति:          |    |
|   | मवि.                  | भविष्यपुराणम्             | 1975  | वृ. मनु.           | बृद्धमनुस्मृतिः              | ί, |
|   | -0-1                  |                           |       |                    | •                            |    |

| <b>बृ.</b> वसि. | वृद्धवसिष्ठ₹पृति:          | ંશ્વે. ૩.         | श्वेताश्वतरोपनिषद्      |
|-----------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|
| चृ. हारी₊       | वृद्धहारीत <b>स्मृ</b> ति: | षड.               | षडशीति:                 |
| व्याघ.          | व्याघ्रपादरमृतिः           | ष. त्रि.          | षट्त्रिंशन्मतम्         |
| व्यास.          | व्यासस्मृतिः               | संव.              | संवर्तस्मृति:           |
| शं. गी.         | शंकरगीता                   | सि. कौ.           | सिद्धान्तकौमुदी         |
| হান্ত্ৰ         | शङ्क्षस्मृतिः              | सि. शि.           | सिद्धान्तशिरोमणि:       |
| शङ्खलि.         | शङ्खलिखितस्मृतिः           | सुम.              | सुमन्तुस्मृतिः          |
| श. ब्रा.        | शतपथब्राह्मणम्             | स्कान्द.          | स्कान्दपुराणम्          |
| शाता.           | <b>शातातपस्मृतिः</b>       | स्मृ. च.          | <b>स्</b> मृतिचन्द्रिका |
| शाबर.           | शाबरभाष्यम्                | <b>स्मृ.</b> संद. | स्मृतिसंदर्भः           |
| शालं.           | शालंकायनस्मृति:            | हर.               | हरदत्त:                 |
| शिवपु.          | शिवपुराणम्                 | <b>इरि</b> ∙      | हरिवंश:                 |
| गुक.            | शुक्रनीतिसारः              | हारी.             | हारीतस्मृति:            |
| शौन.            | शौनकस्मृतिः                | हारी. सं.         | हारीतसंहिता             |
|                 |                            |                   |                         |

# विषयानुक्रमणी

#### अध्यायः

VIC X

# १. डपोद्धातः

यज्ञवराहवर्णनम् १; भूदेन्युद्धरणम् १०; भूदेन्याः कश्यपसमीपगमनम् २०; भूदेवी-वर्णनम् २२; कश्यपवचनम् २०; भूदेन्या विष्णोः स्तुतिः ३३; विष्णुना धर्मोपदेश-स्यारम्भः ४९

# २. वर्णधर्माः

वर्णानां विभाग: १ ; तेषां धर्मा: ४

#### I. व्यवहारकाण्डः—

# ३. राजधर्माः

अधिकारिनियमनम् ७; बलिग्रहणे व्यवस्था २२; राज्याङ्गानि ३३; संधिविग्रहादिः ३८; मृगयादिव्यसनानि ५०; निधिलाभे विनियोगव्यवस्था ५५; चोरापद्दतधनप्रत्याहरणम् ६६; पुरोहितवरणम् ७०; सभ्यनियमनम् ७४; राज्ञा सामान्यतोऽवधेया नियमाः ७५; भूदानेऽवधेया नियमाः ८१; दण्डप्रशंसा ९१

## ४. अर्थपरिमाणम्

त्रसरेणुमारभ्य सुवर्णनिष्ककार्षापणादिद्रव्यपरिमाणम् १; प्रथममध्यमोत्तमसाहसदण्डपरि-माणम् १४

#### ५. व्यवहारपदानि

महापातिकनां दण्डः १; कूटशासनादिकर्तॄणां दण्डः ९; धान्यसुवर्णाद्यपहरणे दण्डः १०; तस्कराणां साहाय्याचरणे दण्डः १४; दण्डपारुष्यम् १९; वाक्पारुष्यम् २३; स्त्रीसंप्रहण्णम् ४०; स्त्रीपंधर्माः ४५; स्तेयम् ७७; साहसम् ९१; संभूयससुत्थानम् १२५; विक्रीयासंप्रदानम् १२७; क्रीतानुशयः १२९; द्यूतसमाह्वयः १३४; स्वामिपालविवादः १३८; वेतनादानम् १९७; अस्वामिविक्रयः; १६९; संविद्वविक्रमः १६८; सीमाविवादः १७३; साहसदण्डशेषः १७४; भिषजो मिध्याचारे दण्डः १७६; दचा-प्रदानम् १७९; कूटसाक्ष्योत्कोचप्रहणादीनि १८०; आधिविवादः १८२; दण्डस्य क्रीचदपवादः १८८; आततायदण्डः १९२

#### अध्यायः

६, ऋणादानम्

ऋणे वृद्धिपरिमाणव्यवस्था २ ; वृद्धयपवादः ५ ; आधिविशेषे मोचनकालः ७ ; वृद्धेः परमावधिः ११ ; उत्तमर्णाधमर्णयोः नियमाः १८ ; ऋणापाकरणे कर्तृकालौ २७ ; ऋणादाने प्रतिभुवः ४१

७. लेख्यम्

त्रिविधानि छेख्यानि १; अप्रमाणछेख्यानि ६; छेख्यसंदेहे निर्णयोपाय: १२

८. साक्षिणः

असाक्षिपरिगणनम् २; स्तेयादिषु साक्षिणो न परीक्षणीयाः ६; साक्षिनिरूपणम् ७; साक्षित्वनिमित्तम् १३; साक्ष्ये सत्यवचनस्य कचिदपवादः १५; साक्ष्यिणामनृतवचने प्रायिश्वत्तम् १७; साक्ष्यविचारक्रमः १९; साक्ष्ये सत्यप्रशंसा २४; साक्ष्यिविप्रतिपत्तौ निर्णयप्रकारः ४०

९. समयक्रिया

शपथे द्रव्यसंख्या ४ ; दिव्ये अधिकारिणोऽनिधकारिणश्च १०

१०, धटदिन्यम्

घटलक्षणम् २; घटप्रहणाधिकारिणः ४; घटपरीक्षाप्रकारः ५; शिक्यच्छेदादिषु कर्तव्यनिरूपणम् १३

११. अग्निदिव्यम्

अग्निमण्डलनिर्माणम् २ ; अग्निपरीक्षाप्रकारः ३ ; अग्निपरीक्षायां मन्त्रः ११

१२. उदकदिव्यम्

उदकस्वरूपम् २ ; उदकपरीक्षाप्रकार: ३ ; उदकपरीक्षायां मन्त्र: ७

१३. विषदिव्यम्

वर्ज्यविषाणि २ ; प्राद्यविषाणि ३ ; विषदिव्यपरीक्षाप्रकारः ४ ; विषपरीक्षामन्त्रः ६

१४, कोशदिन्यम्

कोशपरीक्षाविधिः २ ; तत्र शुद्धशशुद्धिविभावनोपायः ४

१५. पुत्रविशेषाः

चौरसपुत्रः २ ; क्षेत्रजपुत्रः २ ; पुत्रिकापुत्रः ४ ; पौनर्भवपुत्रः ७ ; कानीनपुत्रः १० ; गूढजपुत्रः १२ ; सहोढपुत्रः १९ ; दत्तकपुत्रः १८ ; कीतपुत्रः २० ; स्वयंदत्तपुत्रः

अध्याय

२२; अपविद्धपुत्रः २४; यत्रकचनोत्पादितपुत्रः २७; दायानर्हाः ३२; अर्थप्राहिणः पिण्डदातारः ४०; पितृवित्तालाभेऽपि पुत्रः पिण्डं दद्यात् ४३; पुत्रप्रशंसा ४४

१६. संकरजपुत्राः

अनुलोमजातानां मातृजातिः २; प्रतिलोमजातानां नामानि ४; प्रतिलोमजातानां वृत्तिः ८; तेषां धर्मः १८

१७, दायविभागः

स्वयमुपार्जितेऽर्थे पितुरिच्छया दायविभागकथनम् १; पैतामहद्रव्यविभागः २; विभागानन्तरमुत्पन्नस्य पुत्रस्य विभागप्रकारः ३; अपुत्रधनप्राहिणः ४; संसृष्टिधनप्राहिणः १७; स्त्रीधनविभागः १८; पितृधनविभागे विशेषः २२

१८. अंशनिर्णयः

सवर्णाजातानामनुलोमजातानां च पुत्राणां समवाये दायविभागकमः १ ; अपुत्ररिक्थस्य भित्रजातीयभार्याभिः भागकल्पनाप्रकारः ३४ ; अविभाज्यानि वस्तूनि ४४

## II. आचारकाण्ड:—

(१. आशौचप्रकरणम्)

१९. पैतृमेधिकविधिः

पितृनिर्हरणे पुत्राणां मुख्योऽधिकारः ३ ; नवश्राद्धस्य कालः स्वरूपं च ७ ; अस्थिसंचय-नम् १० ; आशौचिनां नियमः १४ ; आशौचान्तिमदिनकर्तव्यक्रमः १८ ; ब्राह्मण-प्रशंसा २०

२०. प्रेतबन्धूनामाश्वासनम्

कालमेदनिरूपणम् १; युगभेदनिरूपणम् ६; ब्रह्मायुःपरिभाणम् १५; कालगतेरनित-क्रमणीयतानिरूपणेन बन्धूनामाश्वासनम् २२

२१. एकोहिष्टादिश्राद्धनिरूपणम्

एकोदिष्टविधिः १; सपिण्डीकरणविधिः १२; संवत्सरात् प्राक् सपिण्डीकरणेऽपि सोदकुम्मश्राद्धं संवत्सरपूर्तिपर्यन्तं कर्तव्यम् २३

२२. आशौचनिरूपणम्

वर्णभेदेन जननमरणाशौचन्यवस्था १; सापिण्ड्यनिर्णयः ५; आशौचनां नियमः ६; आशौच्यन्नभोजनप्रायश्चित्तम् ९; गर्भस्रावाशौचम् २५; बालमरणे आशौचम् २६; विवाहानन्तरं स्त्रीमरणे पितृपक्षे नाशौचम् ३३; आशौचसांकर्ये निर्णयः ३५; औरस-

अध्याय:

भिन्नपुत्राशौचम् ४३ ; आचार्यादिमरणे आशौचम् ४४ ; कचित् आशौचस्यापवादः ४८ ; पतितादीनां मरणे कर्तव्यक्रमः ५६ ; रजस्वलाशुद्धिः ७२ ; सुरादिस्पर्शे शुद्धिः ८२ (२. शुद्धिप्रकरणम्)

२३. द्रव्यशुद्धिः

अस्यन्तोपहतशुद्धः १; अल्पोपहतशुद्धिः ७; कर्माञ्चद्रव्यशुद्धिः १०; स्पर्शशुद्धः १२; भोज्यद्रव्यशुद्धिः ३८; मार्गादिशुद्धिः ४१; जलाशयशुद्धिः ४४; स्वभावतः शुद्धानि ४८; गृहादिशुद्धिः ५६; गवादिशुद्धिः ५८

(३. संस्कारप्रकरणम्)

२४. संस्काराः

विवाहः १; सगोत्रादिविवाहनिषेधः ९; अविवाह्यकन्याः ११; अष्टौ विवाहाः १७; कन्यादातारः ३८

२५. स्त्रीधर्माः

गुरुपूजनादिः ३ ; प्रोषितभर्तृकाधर्माः ९ ; विधवाधर्माः १४

२६. धर्मकार्याहेस्रियः

ज्येष्ठपतन्या अधिकारः १ ; सवर्णाया विशेषेणाधिकारः २ ; शुद्राया निषेधः ४

२७. निषेकादिसंस्कारः

निषेकः १; पुंसवनम् २; नामकरणम् ६; चूडाकरणम् १२; उपनयनम् १५; वर्णविशेषेण मौञ्ज्यादयः १८; उपनयनस्य परमावधिकालः २६

२८, ब्रह्मचारिधर्माः

गुरुकुळवासादिः १; अभिवादनम् १५; गुरावनुष्ठेयधर्माः १८; वेदाध्ययनम् ३४; बतलोपे प्रायक्षित्तम् ४९

२९ आचार्यादेलक्षणम्

आचार्यः १ ; उपाध्यायः २ ; ऋत्विक् ३ ; अनध्यापनीयशिष्याः ७

३०. अध्ययनोपक्रमादिः

श्रावणी १; अङ्गाध्ययनम् ३; अनध्यायाः ४; शिष्यधर्माः ३२; गुरुद्रोहनिषेधः ४३; आचार्यमहिमा ४९

३१: अतिगुरवः

मात्रादिशुश्रूषा ३ ; तन्महिमा ७

अध्याय:

३२. गुरुधर्मातिदेशः

राजादयो मान्या: १ ; गुरुपतन्यां विशेष: १३ ; मानार्हा: १६

III. प्राथश्चित्तकाण्डः—

३३. प्रायश्चित्तोपोद्धातः प्रायश्चित्तनिमत्तानि २

३४. अतिपातकानि

अतिपातकस्वरूपम् १ ; तत्प्रायश्चित्तम् २

३५. कामकृतमहापातकानि ब्रह्महत्यादयः १; तत्प्रायश्चित्तम् ६

३६. कामऋतानुपातकानि

ब्रह्महत्यासमानि १; सुरापानसमानि २; सुवर्णस्तेयसमानि ३; गुरुतलपगमनसमानि ४;
तत्प्रायश्चित्तम् ८

३७. कामकृतोपपातकानि अनुतवचनादि १; वेदनिन्दा ४; परदारगमनम् ९; परिवेदनादि १९; तत्प्राय-श्चित्तम् ३९

३८. कामकृतजातिभ्रंशकराणि ब्राह्मणरुजाकरणम् १; अघेपप्राणादि २; तत्प्रायश्चित्तम् ७

३९. कामकृतसंकरीकरणानि पशुहिंसा १; तत्प्रायश्चित्तम् २

४०. कामकृतापात्रीकरणानि निन्दितेभ्यो धनप्रहणादि १; तत्प्रायश्चित्तम् २

४१. कामकृतमलावहानि पक्ष्यादिवधः १ : तत्प्रायश्चित्तम् ९

४२. कामकृतप्रकीर्णकपातकानि खरयानादि १; तत्प्रायश्चित्तम् २

४३. कामकृतपातकेष्वकृतप्रायश्चित्तानां नरकाः नरकनामानि १; यातनानि ३२

T

xliii

अध्यायः

४४. तेषामेव विविधयोनिषु जन्म स्थावरादिजन्म २

. १८५. तेषामेव विविधरोगाः कुष्टादिरोगाः २

४६. कामकृतपातकप्रायश्चित्तानि

अधमर्षणकृच्छ्म् २; प्राजापसकृच्छ्म् १०; तत्तकृच्छ्म् ११; शीतकृच्छ्म् १२; कृच्छ्रतिकृच्छ्म् १३; उदकमूलश्रीफलपराकसांतपनमहासांतपनातिसांतपनतुलापुरुषपर्ण-कृच्छ्राणि १४–२३; कृच्छ्राङ्गानि २४

४७. कामकृतपातकप्रायश्चित्तानि

यवमध्यचान्द्रायणम् ३; पिपीलिकामध्यचान्द्रायणम् ४; यतिचान्द्रायणम् ७; शिशुं-चान्द्रायणम् ८; सामान्यचान्द्रायणम् ९

४८. कामकृतपातकप्रायश्चित्तानि

यावकवतम् १: यावकेनाग्निहोत्रादिनिषेधः २: यावकवतप्रक्रिया ४

४९. कामकृतपातकप्रायश्चित्तानि

वैष्णवत्रतानि, तत्र कालश्च १; उपचाराः २; कालभेदेन फलभेदः ३

५०. अकामकृतपातकप्रायश्चित्तानि

ब्रह्महत्याप्रायश्चित्तम् १; ब्रह्महत्यासमपातके प्रायश्चित्तम् ७; नृपवधे प्रायश्चित्तम् ११; गोवधे प्रायश्चित्तम् १६; गजादिवधे प्रायश्चित्तम् २५; हंसादिवधे प्रायश्चित्तम् ३३

५१. अकामकृतपातकप्रायश्चित्तानि

सुरापाने प्रायश्चित्तम् १; तत्समेषु अमक्ष्यमक्षणप्रायश्चित्तम् ३; श्राद्धमोतुर्बह्यचारिणः प्रायश्चित्तम् ४३; उच्छिष्टारानप्रायश्चित्तम् ४६; मांसमक्षणविधिनिषेधन्यवस्था ५९

५२. अकामकृतपातकप्रायश्चित्तानि

सुवर्णस्तेये प्रायश्चित्तम् १; तत्समोपपातकेषु प्रायश्चित्तम् ४; स्तेयप्रायश्चित्तविधिशेषः १४

५३. अकामकृतपातकप्रायश्चित्तानि

गुरुतल्पगमने प्रायश्चित्तम् १; तत्समोपपातकेषु परदारगमने प्रायश्चित्तम् २; व्यभि-चारिणीगमने प्रायश्चित्तम् ८ अध्याय:

५४. संसर्गप्रायश्चित्तम्

संसृष्टिनां पातिकसमप्रायश्चित्तम् १; निषिद्धजलपाने प्रायश्चित्तम् २; कौटसाक्ष्ये प्रायश्चित्तम् ९; प्रकीर्णकेषु प्रायश्चित्तम् १०; वेदाग्नित्यागे प्रायश्चित्तम् १३; परिवेदनादिषु प्रायश्चित्तम् १६; अविकेयविकये प्रायश्चित्तम् १८; असत्प्रतिप्रहे प्रायश्चित्तम् २४; अयाज्ययाजने प्रायश्चित्तम् २९; ब्रालप्रायश्चित्तम् २६; संध्यादिलोपे प्रायश्चित्तम् २९; अवगोरणे प्रायश्चित्तम् ३०; प्रायश्चित्तप्तलम् ३१; बालादिविषये प्रायश्चित्तम् ३३

५५, रहस्यपातकप्रायश्चित्तम्

प्रायश्चित्तविधिः १ ; तत्रोपपातके प्रायश्चित्तम् ७ ; प्राणायागळक्षणम् ९ ; गायत्रीप्रशंसा ११

५६, प्रायश्चित्तीयमन्त्राः

अवमर्षणादिसूक्तानि ३

५७, अननुतापिपातकिनः

तेषां त्यागादि १; प्रतिग्रहवर्जनप्रशंसा ७; विषयविशेषेषु प्रतिग्रहे न दोष: १३

आचारक।ण्डशेष:---

(४. आह्रिकप्रकरणम् )

५८. धनविवेकः

धनत्रैविध्यम् १; शुक्कथनम् ६; शबलधनम् १०; कृष्णधनम् ११

५९. गृहस्थधर्माः

अग्निनिर्णय: १; वैश्वदेवकाल: १२; पञ्च यज्ञा: १९; गार्हस्थ्यप्रशंसा २७

६०. शौचविधिः

मूत्रागुत्सर्गे दिङ्नियमः २; स्थलनियमः ३; आश्रमविशेषेण शौचन्यवस्था २६

६१, दन्तधावनविधिः

निषिद्धकाष्ठानि १ ; दिङ्गियमः १२ ; यनिषिद्धकाष्ठानि १४

६२, आचमनविधिः

प्राजापत्यादितीर्थानि १; तत्रानुष्ठेया नियमाः ५

६३. गृहस्थस्य घन।र्जनम्

धनिकाभिगमनम् १; यात्रानियमाः २; शकुनानि २८; अपशकुनानि ३३; अभिनन्द-नीयानि ३८; अनतिक्रमणीयानि ३९: अकर्तव्यानि ४२ अध्याय:

६४. स्नानविधिः

स्नाने वर्जनीयजलानि १; प्रातःस्नानविधिः ९; मध्याह्रस्नानविधिः १८; तर्पणविधिः २४; मध्याह्रस्नानाङ्गविधिः २८

६५. विष्णुपूजाविधिः

तत्राधिकारिनियमः १ ; पूजामन्त्राः २

६६. विष्णुपूजाविधिः

पूजार्थोदकानि १ ; गन्धपुष्पादीनि २ ; पूजाकर्तृनियमा: १५

६७. पूजोत्तराङ्गानि

होम: १; वैश्वदेवम् ३; भूतयज्ञः ४; पितृयज्ञः २३; मनुष्ययज्ञः २७; स्रतिथिलक्षणम् ३४; पञ्चयज्ञाकरणे प्रत्यवायः ४३

६८. भोजनविधिः

उपरागे भोजननिषेधः 🕻 ; मोजननिषेधविषयाः ४ ; भोजने नियमाः ४०

६९, स्त्रीसंगमः

तत्र निषद्धदिनानि १ ; निषिद्धाः स्त्रियः १७

७०. शयनविधिः

तत्र निषिद्धप्रदेशादयः १

७१. स्नातकधर्माः

तस्य निषिद्धानि कर्माणि १; यष्ट्यादिघारणम् १३; निषिद्धदर्शनानि १७; निषिद्धा-चाराः ३२; अनुष्टेयाचाराः ९०

७२. साधारणधर्माः

आग्रमचतुष्टयसाघारणा धर्माः १ ; शान्तिप्रशंसा ६ (५. श्राद्धप्रकरणम्)

७३. श्राद्धविधिः

पूर्वदिनकृत्यम् १; श्राद्धदिनकृत्यम् २; ब्राह्मणसंख्या ३; श्राद्धविशेषधर्माः ५; श्राद्धप्रिक्रेया ११

७४. अष्टकाश्राद्धविधिः

तत्र श्राद्धसामान्यधर्मातिदेशः १ ; विशिष्य कर्षृविधिः २

**अध्यायः** 

७५. श्राद्धदेवताः

जीवित्पतृक्षकर्तृकश्राद्धदेवताः १; जीवित्पतृपितामहकर्तृकश्राद्धदेवताः २; जीवित्पत्रादि-त्रयकर्तृकश्राद्धदेवताः ३; न्युत्क्रममृते श्राद्धविधिः ४; मातामहश्राद्धविषयः ७

७६. नित्यश्राद्धानि

अमावास्यादिकालविधिः १ ; श्राद्धाकरणे प्रत्यवायः २

७७. नैमित्तिकश्राद्धानि

संक्रमणादिकालविधिः १ ; श्रादे निषिद्धकालः ८ ; उपरामश्राद्धप्रशंसा ९

७८, काम्यश्राद्वानि

तिथिवारनक्षत्रविशेषेश्व श्राद्धकरणे फलविशेषा: १

७९, श्राद्धोपकरणानि

उदकादिनियमः १; पुष्पनियमः ५; दीपधूपनियमः ७; अनुछेपनिवयः ११; पात्रनियमः १४; वर्जनीयशाकादीनि १७; कर्तृधर्माः १९

८०. श्राद्धोपकरणानि

तिलादिप्रशंसा १ ; पितृगाथा १३

८१. श्राद्धभोक्तधर्मादयः

अन्निनयमा: १; दर्शनानही: ६; हिवर्गुणकथननिषेध: २०; विकिरक्रम: २२

८२, पङ्क्तिदूषकाः

श्राद्धभोजने वर्जनीया ब्राह्मणाः ३

८३, पङ्क्तिपावनाः

श्राद्धभोजने प्रशस्ता बाह्मणाः १ ; पितृगाथा २०

८४. वर्जनीयदेशः

म्लेच्छदेशो वर्जनीय: १; म्लेच्छदेशलक्षणम् ४

८५. प्रशस्तदेशाः

पुष्करादिदेशा: प्रशस्ताः १ ; पितृगाथा: ६८

८६. वृषोत्सर्गविधिः

वृषोत्सर्गकालः २ ; वृषभपरीक्षा ३ ; वृषोत्सर्गप्रकारः ९ ; वृषोत्सर्गप्रलम् १९

अध्याय:

(६. दानप्रकरणम्)

८७, कृष्णाजिनदानविधिः

कृष्णाजिनदानप्रकार: १ ; तत्र फलनिर्देश: ८

८८, उभयतोमुखीदानम्

उभयतोमुखीदानप्रशंसा १; फलनिर्देश: २; फलनिर्देशे गाथा ४

८९, कार्त्तिकस्नानविधिः

कार्त्तिकस्नानप्रशंसा १ ; तत्र फलनिर्देश: ४

९०. प्रकीर्णकदानविधिः

मार्गशिष्यीं छवणदानम् ; पौष्यां ब्राह्मणपूजा ३ ; माध्यां श्राद्धविधि: ६ ; पाल्गुन्यां शय्यादानम् ७ ; चैत्र्यां वस्त्रदानम् ९ ; वैशाख्यां तिलैर्बाह्मणभोजनम् १० ; ज्येष्ठयां छत्रोपानहदानम् ११ ; आवण्यां जलघेनुदानम् १३ ; प्रोष्ठपद्यां गोदानम् १४ ; आध्युज्यां घृतपूर्णपात्रदानम् १५ ; कार्त्तिक्यां वृषभदानम् १६ ; अक्षयतृतीयायां वासुदेवस्य विशेषपूजा १७ ; पौषीकृष्णद्वादश्यां वासुदेवस्य विशेषपूजा १९ ; माधीकृष्णद्वादश्यां वासुदेवसंनिधौ दीपसमर्पणम् २० ; आधिनमासे घृतदान-ब्राह्मणभोजनादि २४ ; प्रतिमासं रेवत्यां ब्राह्मणभोजनादि २६ ; माधनासे प्रत्यहं कुल्माषै: ब्राह्मणभोजनम् २७ ; चतुर्दशीषु धर्मराजपूजा २८

९१. कूपादिदानम्

कूपदानफलम् १; तडागदानफलम् २; पानीयदानफलम् ३; वृक्षारोपणफलम् ४; सेतुबन्धनफलम् ९; देवायतननिर्माणफलम् १०; देवायतनमार्जनादिफलम् १८; देवा-यतननवीकरणफलम् १९

९२. अभयादिदानम्

अभयप्रदानफलम् १; भूदानफलम् ३; गोदानफलम् ५; वृषभदानफलम् १०; अश्वदान-फलम् ११; बस्नदानफलम् १३; रजतादिदानफलम् १४; घृतादिदानफलम् १६; औषधलवणधान्यदानफलम् १७; तिलेन्धनासनशय्यादिदानफलम् २३; वास्तुदान-फलम् ३१

९३. दानपात्राणि

ब्राह्मणाय दानप्रशंसा १; पुरोहितादिभ्यो दानम् ६; दाने निषिद्धपात्राणि ७

९४, वानप्रस्थधर्माः

वानप्रस्थात्रमस्वीकारयोग्यकालः १; तत्राधिकारिविशेषणानि ३; पञ्चयज्ञानुष्ठानम् ५; वस्त्रादिनियमः ८; वृत्तिनियमः ११

अध्याय:

९५. वानप्रस्थधर्माः

श्रारीरशोषणोपायाः १; तपःप्रशंसा १५

९६. संन्यासिधर्माः

संन्यासस्वीकारयोग्यकालः १; भिक्षाचरणम् २; वासस्थलानि १०; वस्त्राणि १३; बाचाराः १४; संसारज्ञगुप्सनीयतायाश्चिन्तनम् २५; शरीरावयवसंनिवेशकथनम् ४३; क्षेत्रक्षेत्रज्ञविवेकः ९७

९७. मोक्षार्थचिन्तनम्

आत्मतत्त्वध्यानम् १; निरालम्बनध्यानविधिः २; तदशक्तं प्रति सालम्बनध्यानविधिः ७; भगवद्वासुदेवध्यानविधिः १०; वासुदेवध्यानप्रशंसा ११

९८, धरणीकर्तृकविष्णुस्तुतिः

आकाशादिभूतानां भगवदायुष्टरूपेणावस्थानकथनम् २; भगवतः षण्णवत्या नामभिः \* स्तुतिः ६; भगवरस्तुत्यनन्तरं छक्ष्मीस्तुतिप्रस्तावः १०२

९९, धरणीकर्तृकलक्ष्मीस्तुतिः

लक्ष्म्याः दिव्यसौन्दर्थस्य वर्णनम् २; धरण्या लक्ष्मीवासस्थानकथनं प्रति प्रार्थना ६; लक्ष्म्या स्वावासस्थानविशेषकथनम् ७; लक्ष्म्याः भगवदविनाभूतत्वकथनम् २३

१००, शास्त्राध्ययनफलश्रुतिः

विष्णुस्मृतेः भगवता स्वयमुपदिष्टत्वात् प्राशस्यकथनम् १; एतच्छास्त्राध्ययनस्य पापक्ष-यादिकं फलम् २; शास्त्रपरिसमाप्तिः ४

# विष्णुस्मृतिः

# नन्दपण्डितकृतया वैजयन्तीव्याख्यया सहिता

# प्रथमोऽघ्यायः

ब्रह्मरात्र्यां व्यतीनायां प्रबुद्धे पद्मसंभवे। विष्णुः सिस्ध्रुर्भूतानि ज्ञात्वा भूमिं केलानुगाम् ॥१॥ जलकीडारुचि शुभं कल्पादिषु यथा पुरा। वाराहमास्थितो रूपमुज्जहार वसुंधराम् ॥२॥

# वैजयन्ती व्याख्या

श्रीवत्साङ्कितवक्षसः प्रणयिनो नित्यार्चने संविधामाधातुं निहितं गिरीन्द्रसुतयोत्सङ्गे क्षणं धूर्जटेः ।
चूडाचुम्बिकळङ्कपङ्किळकळं चन्द्रं मृणाळश्रमादादातुं करमुत्क्षिपन्तमसक्टड्ढुर्ण्ढं चिरं भावये ॥ १ ॥
सव्यासच्याङ्कसंस्थे क्षितिजळिधस्रिते संक्षिषन् बाहुयुग्मेनैकेनान्येन चैतिच्चवुकमिममृश्चेक्कदैवानुरोधात् ।
माजायाक्षान्तिमीत्या युगपदिमिळषंश्चुम्बितुं वक्त्रपद्मे
स्वास्यद्वन्द्वाविधानानुशियतहृदयः श्रीहरिनः सदाव्यात् ॥ २ ॥
जयति सकळसंपत्करपनाकामधेनुर्जडशिदृषदां वाग्वारिनिष्यन्दचन्द्रः ।
विविधसुकृतलभ्यः कोऽपि वाग्देवताया
दुरितदल्डनदक्षः स्रेहपूर्णः कटाक्षः ॥ ३ ॥

यन्मूलं प्रणवस्त्रयी सुवितता स्कन्धाश्च शाखाः शुभाः शाखा यस्य विधीरितानि विविधाः कर्माणि यत्पञ्जवाः। पुष्पं यस्य यशः सितं त्रिजगतीविस्तारिसौगन्ध्यवत् स्वर्गादीनि फलान्यसौ दिशतु वः शर्माणि धर्मद्रुमः ॥ ४ ॥ अस्ति स्वस्तिपशस्तिस्त्रिभुवनविदितो दक्षिणाशानितम्ब-श्रञ्जत्काञ्चीगुणेन स्फुटतरमहिमा तुङ्गभद्राधिकश्रीः। <sup>1</sup>श्रीरङ्गस्थानशोमी विविधगुणलसचित्रवासोविचित्रो वेणीसंपातशोभाधिकललिततरः कोऽपि कर्णाटदेशः॥ ५॥ जयत्यमरद्र्रुमं सुरपुरातिवर्तिप्रभं प्रभावविजिताखिलावनितलस्थतीर्थादिकम् पुराणमतकोविदा विदुरिह क्षितेरङ्गदं पुरं विजयसंज्ञकं विजयविट्ठलावस्थितम् ॥ ६ ॥ यदीयमसुरद्विषां मुकुटकूटरलावली-मरीचिचयचर्चितं चरणपङ्कजं ध्यायताम् । भवन्त्यमरदुर्रुभा विषयभुक्तयो मुक्तयः समस्तजनभूतये <sup>2</sup>विजयविट्ठलो वर्धताम् ॥ ७ ॥ समस्तसुरसेवितं परशुरामसंस्थापितं मनोऽभिलिपतार्थदं मनुजकल्पवृक्षान्तरम् । पुरेऽत्र समवस्थितं विततविट्ठलंपीतित-स्तदस्तु विजयाय वो जगति रामलिङ्गं सदा ॥ ८॥ धन्यः कोऽपि महीतले विजयते वंशो वसिष्ठोद्धवो यस्मिन् भूतलभूषणानि शतशो रत्नानि संजज्ञिरे । सेवन्ते प्रतिपर्व यं द्विजगणाः सच्छायपत्राप्तये नित्यं कृष्णरुचि द्यत् सरलतां सदृकृततामुन्नतिम् ॥ ९ ॥ श्रीमान् कोण्डपनायकः क्षितिपतिः मोढपतापोदय-स्तत्र ब्राह्मणवंशनः समभवद्वर्णाश्रमाणां हितः।

धर्मे धर्मसतो बलेऽनिलसतः शौर्ये च शकात्मजः सौन्दर्ये नक्लो नये तदन्जो यादक्स तादगुणैः ॥ १० ॥ वेदोद्धारात् क्षमायाः सततमभिगमाज्ज्योदृष्टतेर्द्धिड्विदारै-र्बल्याघानाद्धस्तात् पितृवचनकृतेर्धर्मसेतुप्रवृत्त्या । कामानां पालनेनाश्रितसक्लजनस्यातिकारुण्यकीत्यी म्लेच्छानां मूर्चिछतेश्चावतरदशकमृज्जन्मनैकेन सोऽभूत् ॥ ११ ॥ वीक्ष्यातीवास्य दानव्यसनमविरतं पद्मभूः पद्मनाभे पद्मां पाथोऽधिनाथे सुरसुरभिमपि सुद्रुमान् देवराजे । दिक्मातङ्गान् दिगीरोष्वधिजलिध निज रत्नमग्र्यं समग्रं संगोप्य स्वैकरक्षं त्रिदशगणवृतो मेरुमध्यारुरोह ॥ १२ ॥ यत्कीर्तिः कुहकेन कौतुकवती नारीव नीलं हरिं कण्ठं च त्रिपुरान्तकस्य धवलीकृत्योभयोस्तुल्यताम् । संपाद्य स्वपतेविंवेकविरहाल्रक्ष्मीभवान्योः क्षणं त्यागं च ग्रहणं हरस्य च हरेर्नित्यं हसन्तीक्षते ॥ १३ ॥ यद्यद्वालतलेष्वलेखि <sup>1</sup>विधिना प्रत्यर्थिपृथ्वीभृतां संग्रामेषु कदर्थनं नृपशिरोरलादमुष्माननृपात् । तत्वैतामहमात्मनि स्थितमृणं संशोध्य तेषामयं भालान्येव विदारयत्यभिमुखं खड्गप्रहारैर्द्देः ॥ १४ ॥ श्रीमान केशवनायको ऽस्य तनयो वंशावतंसो जय-त्यात्मीयातियशः पटीविवरणैर्बह्याण्डमाच्छादयन दातं देयमिवोपनीय सहजे प्रौढपतापानले जुह्नद्वैरियशःपयांसि विधये खड्गसूवेणानिशम् ॥ १५ ॥ अलभत पितृलालनात् स एष त्रिजगति तम्मणनायकेति नाम। यदिवलजनताभिलाषसिद्धेः स्मृतिविषयीकृत एव सिद्धिमन्त्रः ॥ १६ ॥ एतत्त्रीढप्रतापज्वलनपरिवृताशेषविद्विट् पुराणां द्रादालोकमात्राह्मलिसुतनगरञ्रान्तिभीताः पराञ्चः प्रत्यावृत्यापयान्तः प्रबलतरनृपास्तत्पुराणामधीशाः स्थातुं वान्तः प्रयातुं बहिररिदहनत्रासतो नोत्सहन्ते ॥ १७ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> तले व्यलेखि विविध—ख.

नित्यं सत्यान्रको सततमनुगतो यो बलेनान्गृह्नन् गोपान् कोपानलस्य मशमनविधिनानन्दपृष्टः सदैव । आश्रिष्टो यः सुदामा बहुषु सहचरेषुद्धवं वर्धयिष्यन स श्रीमान् केशवोऽयं जयति कुवलयापीडनिष्पीडनाय ॥ १८ ॥ मित्राणामुदयाचले रिपुकुलस्यासाचलः शीतले बन्धूनां मलयाचलः शरणिनां विनध्याचलश्चाभये । भिक्षणां धनरतसंपद्दये रत्नाचले धारणे पृथ्व्या यः कनकाचले मुनिमनःसिद्धौ तुषाराचलः ॥ १९ ॥ ¹शराणामवधिः सारप्रतिनिधिः कर्तव्येषु विधिर्महाधननिधिर्गाग्भीर्यपूर्णोद्धिः। विद्याशेवधिरक्षयेषुधिररित्रात ..... संग्रामे परिधिर्नरुस्य जयति श्रीकेशवः सन्निधिः ॥ २०॥ गाम्भीयेण सरित्पतिः सुमहता घेयेण मुभृत्पति-र्रुक्ष्म्या यक्षपतिः श्रिया रतिपतिर्बुद्ध्या च वाचस्पतिः। साम्राज्येन दिवस्पतिः स्वमहसां पञ्जेन चाहर्पतिः शीलेनोडुपतिर्वभौ सममतिः श्रीकेशवश्मापतिः ॥ २१॥ द्र:खानां महिमा सद:सु लघिमा कीर्तेस्तथैवाणिमा ल्जायां गरिमा पलायनविधौ प्राकाम्यमात्मेशिता । माप्तिः पर्वतकन्दरस्य वशिता वन्याहृतैर्भपते-श्चित्रं यस्य तपःफलं रिपुकुले सिद्धग्रष्टकं दृश्यते ॥ २२ ॥ अक्ररः सुहृदां भवत्यसुहृदां यश्चोय्रसेनो रणे दुष्टानामपि सारणः सुमनसां प्रद्योतने माधवः । ईर्षणां हृदये गदः प्रतिभयो जिह्नाद्वयं बिस्रतां बभूर्योऽपि शठः शठेषु विषयैर्यश्चानिरुद्धः सदा ॥ २३ ॥ स श्रीमान् केशवेन्द्रो जगति विजयते यद्विषत्कीर्तिद्रम्धं यद्दानाम्भःप्रवाहोद्भवपृथुतिटेनीतीरनीरानुषङ्गि । तत्तिहाजैत्रपूर्विक्षितिभृद्रुखशःकन्द्रखण्डोपदंशं स्वादंस्वादं पिबन्ति प्रमुदितमनसो यद्यशोराजहंसाः ॥ २४ ॥

यत्कीर्त्या निजया विधुं रविमपि स्वीयै: प्रतापै: परं चकेऽसौ नृपतिस्तदस्य विधितोऽप्यत्यद्धतं कौशलम् । यद्राहुं सममूमुहद्रविशशियासार्थमभ्युद्यतं पस्यन्तं सहशावुभावपि मुहुः पेक्षाविशेषरिप ॥ २५ ॥ कैलासे विनिवेश्य शैलतनयां भिक्षामिटत्वा क्षितौ प्रत्यावृत्य निजाश्रमाय <sup>1</sup>चितः सायं समुत्कण्ठया । यत्कीर्त्या धवलीकृते त्रिजगति क्षोणीधरान् सर्वशः प्रत्येकं अमित अमानिजगिरेः शैलात्मजावलमः ॥ २६ ॥ गन्धर्वेर्गीयमानामनिशमतिरसात् कीर्तिमापीय व्यस्य प्रेम्णा शर्वार्धकायो हरिरिप सममूत् कोऽपि कर्पूरगौर:। अन्तःसंतोषपूर्णा पतिवपुरखिलं वीक्ष्य यस्मिन्नपर्णा-सीदर्भस्यापि हानान्मुषितनिजधनेवाब्धिपुत्री बमूव ॥ २७ ॥ प्राक्ष्यत्यिगिरिनिर्मितेऽस्य महति अष्टे प्रतापानलैः संतप्तं द्विषदिन्धनैस्तदबलानासास्यभस्त्रानिलै:। संध्याकीलककीलितेन महताहोरात्रसंदंशके-नादाय द्युमणि विधिः प्रतिदिनं निर्वापयत्यम्बुधौ ॥ २८ ॥ वाहोद्धतधरापरागपटलैः पृथ्वीं द्विषनमस्तकैः शैलान् शत्रुवधृविमुक्तनयनाम्भोभिश्च वारां निधीन् । निश्वासिर्द्रवतां भिया च पवनं तेजोभिरक निजै: कीर्त्या चन्द्रमसं स गाधिसतवित्रमीति सृष्टिं पराम् ॥ २९ ॥ एतद्दानजलैः प्रतिग्रहविधौ नित्यं पतद्भिः करे निर्वाणं करसंस्थितं हुतवहं संधुक्षयन्तो द्विजाः। स्वाध्यायाध्ययने स्वराभिनयनव्याजेन निर्मन्थने तिर्यक् चोध्वेममी सदारणिमिव व्याधुन्वते स्वं करम् ॥ ३०॥ यस्योत्तुङ्गातिसर्गप्रभवजलवहा स्वर्धुनीस्पर्धिनी का-प्याविभूतापगान्या जलनिधिमगमत्तजलस्यानुषङ्गात् । शङ्के पङ्के निमझास्त्रिदशमणिवरः कामधुक् कल्पशाखी नित्यं प्रोत्तुङ्गदानव्यसनमिदममी साधु विख्यापयन्ति ॥ ३१ ॥

क्षोणीशाः पौढिमस्मिन् बहुलधनमवां किं करिष्यन्ति यस्य स्वर्नारीगीतसंपच्छ्वणकुतुकभृद्वासवोऽपि स्वराज्यम् । तुच्छं मत्वा निगृहो निशि निशि सततं पश्यतीहास्य रुक्ष्मीं मिथ्या चेतारकास्तन्त्रयनगणगता व्योम्नि परयन्त् होकाः ॥ ३२ ॥ नो भूमो पदपङ्क्तयो न च नभस्युद्धलिता धूलयो नाकृष्टास्तरवस्ततेन तरसा नाकर्णि शब्दः पदाम् । धावद्भिः सहसा सहैव जनताचेतोभिरस्पर्शि नो चित्रं धावति वाजिराजिरवनीपालस्य यस्यात्रतः ॥ ३३ ॥ स्फ्ररत्कनकसंकुलं प्रचुरचारुसिंहासनं वलद्रचिरचामरं विकसितोज्ज्वलच्छत्रकम्। न शून्यमपि मन्दिरं विसदृशं रिपूणामभू-द्यदेष महिमाद्भतो जयति केशवक्ष्मापतेः ॥ ३४ ॥ उपनीय धनौघमर्थिछामं प्रथमं लिम्पति यत्तु चन्द्रनेन । तद्वैमि तद्क्षराणि दुष्टान्यपसार्यातनुतेऽस्य योग्यभावम् ॥ ३५ ॥ गङ्गायां समजीजनच्छ्तनयान् धीरानुदारान् गुणैः क्षोणीशः कुरुवंशशन्तनुरिवाभीक्ष्णं स पञ्चात्मजान् । गङ्गेषा जननी बमूव जनको यत्केशवस्तद बुधैः कार्यं कैर्वचनैर्गुणानुवचनं स्फूर्त्या कया संसदि ॥ ३६ ॥ गुणैरनन्तं परिभाव्य तातो नामाप्यनन्तं विद्धे तनूजम् ज्येष्ठं जनन्याहितलालनेन नाम्नाभवद्वावरसः स एव ॥ ३७ ॥ ज्येष्ठो वावरसो युविष्ठिर इवास्त्यस्यानुजोऽप्यक्तणो धीरो भीम इवापरोऽर्जुन इव त्रिर्मेछनाथोऽनुजः । तस्यास्तामनुजौ यमाविव परौ श्रीरामनारायणौ दुग्धाब्धेरिव पञ्च कल्पतरवस्तस्याभवन्नात्मजाः ॥ ३८ ॥ तम्मण्णनायककृतातुलपूर्वजन्म-धर्मद्यपादपजनीनि फलानि पश्च । आरभ्य वावरसनायकमादिमेषा-मक्रणनायकमुखानि जगत्सुखानि ॥ ३९॥

पञ्चापि कल्पतरवः प्रतिपादिता यत् पूर्व द्विजेषु ननु तम्मणनायकेन। नूनं त एव तनुजत्वमुपेत्य तस्य प्रादुर्वभूवृरिह वावरसादिरूपाः ॥ ४० ॥ स वावरसनायको हृदयसायको विद्विषां जितत्रिदशनायको विविधसंपदां दायकः। युधिष्ठिर इवानुजैरन्गतश्चतुर्भिनिजै-र्भुवीव सुरपादपैर्जयति पारिजातः परैः ॥ ४१ ॥ यशोविलासेरभिम्तवेन्यः शौयेण विद्रावितश्त्रसेन्यः। दानेन दुरीकृतदीनदैन्यः समः क्षितौ वावरसेन नान्यः ॥ ४२ ॥ जिह्वा प्रह्वायते यद्गुणगणगणनारम्भकाले कवीनां स्वान्तं स्वान्तं तदेव प्रकटयति मनाकु स्फूर्त्यभावात्पदानाम् । हस्तो व्यस्तो लिपीनां भवति विलिखने दक् च चाञ्चल्यमेति जातः कायस्य कम्पोऽप्यहमहमिकया संस्मृतेस्तद्गुणानाम् ॥ ४३ ॥ संग्रह्माति निरन्तरं त्यजित नो यन्मार्गणौघान् फलैः संपन्नान् कुरुते परं तु न कदाप्येतान् स्वप्टष्ठानुगान् । किंचाकर्णभुपेत्य गर्जति गुणे सोऽसौ तदन्तागते दातुं रुक्षमरुक्षयज्जयति तद्दातृत्वमत्यद्भतम् ॥ ४४ ॥ ये नित्यं समनुवजनत्यनुवदन्त्यहीमनहीं गिरं ये चित्तानुविधानवर्त्मकुशलाः पूज्यन्त एते नृपैः। चित्रं तत्र न किंतु चित्रमिदमस्यालं गुणापेक्षया यनामश्रतिमात्रतो द्विजवरान् संपूजयत्युन्नतान् ॥ ४५ ॥ तस्यास्य नायककुळाम्बुधिशीतरङ्मेः श्रीकार्तवीर्यनृपतेरिव कीर्तिवीर्ये । प्रत्यर्थिदानविधये कुरुते सहस्र बाहूनसावपि च वावरसोऽप्यजसम् ॥ ४६ ॥ ये सृष्टा जलजासनेन जलदास्ते वारिमात्रं दद-त्युत्पाते पुनरमिरक्तकरका वर्षन्ति गर्जन्ति च ।

## प्रथमोऽध्यायः

विष्णुस्मृतिः एकं वावरसाम्ब्वाहमस्जच्छीमांस्ततः केशवो योऽगर्जनिभृतं समं क्षितितले स्वर्णं ववर्षामलम् ॥ ४७ ॥ यत्कीर्त्या निजया दशापि विहिता गौर्यो दिशः सर्वश-श्चातर्यं तदनन्तनायकनृपस्यातीव लोकोत्तरम् । रुद्राणामनुवासरं विवदतां कि न्वेकगौरीकृते न स्याद्वेशसमन्यथा सारवशादेकादशानामपि ॥ ४८ ॥ श्रीमत्तम्मणनायकक्षितिपतेर्वशावतंसोऽद्भतः श्रीमानकणनायको विजयते साम्राज्यसर्वसहः। येनाकारि सुरद्रमस्य मनसो मात्सर्यदोषो महा-नर्थिपार्थनसार्थकत्वविधिना कल्पद्रमेण क्षितेः ॥ ४९ ॥ शत्रप्रतम्रीकृतं रिपुकुरुध्वंसादनीकेऽसुना ज्येष्ठाज्ञापरिपालनात् भरतताप्याविष्कृता स्वात्मनः। यत् स्वात्मानुजलक्ष्मणानुसरणाद्रामत्वमाविष्कृतं तद् दृष्ट्याक्र**णनायकस्य** जगतामासंश्चतुर्णौ सुदः ॥ ५० ॥ जित्वा येन दिशो दिशास निहिताः स्तम्भा जयाङ्काः सितं नद्धं तेषु गुणैर्महद्भिरमलं कीर्तिर्वितानं महत्। यत्प्रान्तेषु विलम्बतेऽतिमहती पीता प्रतापावलि-र्यन्मध्ये परिमण्डलत्वमभजिच्चत्रं विधोर्मण्डलम् ॥ ५१ ॥ मिश्चः पाणि पुरस्तादुपनयति ततः पाणियुम्म ततश्च प्रावारान्तं ततस्तं सकलमपि ततो मस्तकस्यापि वासः । पात्रं तत्राप्यमाति पचरतरतया यद्वितीर्णे धनौंघे पश्चात्तापं महान्तं निजहृदि कुरुते तुर्यवस्त्राग्रहेण ॥ ५२ ॥ यसिन् यच्छति वाञ्छिताधिकधनान्याशासते मिक्षकाः पाणीनामतिसंख्यतामतिशयायामं परां विस्तृतिम् । नैर्बुद्धचादिति गर्हणां विद्धिते धातुश्च बाहुन् बहुन् यह्वाणार्जुनयोर्व्यधादु द्विसुजतामसाकमञ्जासनः ॥ ५३ ॥ रूक्ष्मीर्थस्य कराम्बुजेषु विद्षां कीर्तिः कवीनां मुखे

कान्तिः कामतनौ भृतिर्हिमगिरौ विद्या च वाचस्पतौ ।

एकत्र स्थितिसंकटाक्षमतया विश्रम्भतः स्वं श्रमं स्वे स्वे तातगृहे विनोदयति किं सापत्न्यजान्मत्सरात् ॥ ५४ ॥ यस्योत्सर्गजलपवाहपटलैराकालिकप्रावृषा पूर्णाम्म:सुरनिम्नगोर्मिनिवहैरुन्मत्तगङ्गीकृता । वाराणस्यभवद्यदा खळ तदा मत्स्योदरीसंगम-भ्रान्त्या काशिनिवासिसर्वजनता स्नानाय संप्रस्थिता ॥ ५५ ॥ एकं तावदिदं महन्मनसि नोऽनौचित्यमुद्धासते यद्दानाम्बुभिराहितेषु जलधिष्वन्येषु सप्तस्विप । तेषां प्राकृतवैकृतादिविषयम्रान्त्या भ्रमन्त्यो दिशं गङ्गाद्याः सरितः पतित्रतमहो धास्यन्त्यभयं कथम् ॥ ५६ ॥ असोष्ट सोऽप्यष्टगुणं गुणोचेः सुतद्वयं यावकनामिकायाम् । लक्ष्म्याः सपत्न्यामिव धर्मपत्न्यामाराधनादु वावरसः शिवस्य ॥ ५७ ॥ ज्येष्ठस्तस्य यशःसितातिविभवोत्कण्ठो द्विजिह्वान्निजाद देशादप्यपसारयन्नवृदिनं पृष्णाति कामान् बहुन् । मूर्झा यः शतशो दधद् द्विजपतीन् गौरी यदीया दिशः कीर्तिर्धावति कोऽप्यसौ विजयते रुद्रोऽरिविद्रावणः ॥ ५८ ॥ किशोरकस्यैव यशोवितानं व्यभूषयत्तस्य दिशो दशापि । स एष रुद्र: कृतराजमुद्र: क्षुद्रोऽप्यभूचस्य पुर: समुद्र: ॥ ५९ ॥ सत्सङ्गवाप्तगङ्गादिकसक्लमहातीर्थसङ्गादभङ्गा-नङ्गादिपौढिभङ्गाचरणविमलितान्यन्तरङ्गानि विश्रत्। गङ्गाद।सस्तदङ्गादनुजनिरभवद्यद्वितीर्णास्तुरङ्गा मातङ्गाः शैलतुङ्गा विद्धुरपधनान्वित्ततुङ्गान् ग्रुमाङ्गान् ॥ ६० ॥ पितृत्वमप्यक्कणनायकस्य लब्धं सुखं केशवनायकेन । तत्तद्विधानोक्तमिव।तिकामय्यूहः सुतीभ्य विभाति योऽस्य ॥ ६१ ॥ तम्मणोन यदाहितं बहुधनं दातं द्विजेभ्यस्ततो-**ऽनन्त**स्तदु द्विगुणीकरोति सहसा त्रेगुण्यमस्याक्कणः। तद्रद्रः कुरुते चतुर्गुणमिदं गङ्गा शरघं ततः षाङ्गुण्यं कुरुते पितामहमनोवृत्तिं दधत् केशवः ॥ ६२ ॥

कान्तस्वान्ता निरुद्धे पथि विपुलतेरैर्मण्डपस्य ध्वजामैः।

प्रथमोऽध्यायः यातुं तद्धोमधूमाकुलितविनिमिषप्रेक्षणास्तत्क्षणेना-शक्तास्तद्वीक्षितुं वाप्यवदधुरवनीचारितामेव धन्याम् ॥ ७०॥

यत्कामा ननु कुर्महे भुवि महादानं वयं तत्पदं कीदक् कि श्रुतिराह तथ्यमथवा मिथ्येति संदेहिनाम् ।

श्रीमान् केशवनायकोऽतिभगवद्भक्तया तुलामण्डप-व्याजेनैतदिहोपनीय नुनुदे संदेहमात्यन्तिकम् ॥ ७१॥

अचीकरत्तम्मणनायकेन तुलां सुवर्णेर्मणिकर्णिकायाम् ।

यदा तदाभृद्तुलखिलोक्यां स्वयं सुतैर्वावरसोऽकणश्च ॥ ७२ ॥

रथ्यासु स्वेषु गेहेष्वनुदिनमसङ्घत्तोल्यामास लोहै-रूक्ष्मी स्वर्णस्वरूपां यदयमजनयत्तेन भूयोऽपराधान् ।

सर्वोस्तान् संप्रमाष्ट्रं स्वजनकमिषतः केशवेनैव लक्ष्मया-

स्तस्यां काइयां वितेने सुरसरिति तुलां स्वप्रमावादनन्तः ॥ ७३ ॥

लक्ष्मीकेशवयोस्तुलां विरचितां दृष्ट्वा हरश्चेतसि

प्रायः क्षोभमवाप्स्यतीति चिकतस्तुल्यस्तयोर्भक्तितः।

श्रीमान् वावरसस्तदेव निजया गौर्येव कीर्त्याकरो-द्गीरस्याप्यतुलां तुलां कृतरणिः संकल्पचिन्तामणिः ॥ ७४ ॥

दृष्टिः सत्कर्मदृष्ट्या श्रुतियुगलमथाकर्णनेनापि कीर्ते-र्त्राणं धूपादिगन्धेर्गुणगणगणनैश्चापि जिह्ना जनानाम् ।

सौवर्णस्पर्शनेस्त्वक् करकमलगतैः प्रावृतैः पट्टकूलैः सर्वाङ्गेव्वप्यनेन प्रमुदितमनसां किं किमानन्दितं न ॥ ७५ ॥

कीर्तिः केशवनायकस्य कुशला कैलासशैलं पुरो गत्वास्त्याति मुहुः सिंडिण्डिमरवं दृतीव संप्रेषिता ।

काश्यां श्रीमणिकणिकापरिसरे कृत्वा तुलां केशवो लब्धेदं पुरमाशु तत्सुरगणैः संपाद्यतां सिकया ॥ ७६॥

काशीपतेः करुणया किल काशिकायां कृत्वा महावितरणानि च षोडशापि ।

विद्वद्गृहान्तरगतानि तमांसि मुग्ध-माणिक्यदीपशिख्यैव निराचकार ॥ ७७ ॥

# विष्णुस्मृतिः

शतकृत्वोऽपि तुलायामारुढोऽयं महार्घरलानाम् । अस्य तु कृतप्रयतं किमपि न रतं तुलां मेजे ॥ ७८ ॥ आत्मानं स हिरण्यगर्भमसृजच्छीमांसादा केशवः पश्चात्तापमवाप पञ्चजजनेरन्तर्महान्तं यदा । मत्सृष्ट्रो मदधीकृतो मम मुखाज्ञातान् द्विजान् मत्तनून् दारिद्रचोपहतान् श्रिया विरहितांश्चेक किमित्यात्मभूः ॥ ७९ ॥ ब्रह्माण्डं दातकासे नपतिलकमणी केशवे ब्राह्मणेभ्यो ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रः सुरगुरुमभिगम्यात्मनीनान्यपृच्छन् । किं कुर्मः कुत्र यामेत्यमरगुरुरिमांस्तन्त्रमुचे द्विजा वः प्रार्थ्या गृह्णीध्वमस्येत्यखिरुजनकृते मा विभागं कुरुध्वम् ॥ ८० ॥ दत्तान् केशवनायकेन सक्लान् कल्पद्रमान् वृत्रहा विज्ञायार्थिषु पुष्पमूषणकृते शच्याः सचिन्तोऽभवत् । ब्रह्माणं विसुपैमि सृष्टिविधये तेषां पनवीन्वधि मशाम्यर्थनमातनोभ्यनुजवत् किं वा द्विजान।मिति ॥ ८१ ॥ सहस्रं बाह्रनामकृत कृतवीर्यात्मजनृपे विधिर्बाणे वा तद्वितयमभिमन्ये खळु वृथा। अमुप्यैकं मन्ये करमहमहो धन्यतरमि-त्यजसं धेनूर्यो वितरति सहसं घटदुघाः ॥ ८२ ॥ एका कामगवी सुरैनियमिता तत्तत्सुरप्रार्थिता-नेकानेकविधार्थदानघटनास्वत्यर्थतो व्यापृता । नागन्तं क्षितिमण्डलेऽप्यवसरो यस्याः कथं सा नृणां कामान् पूरियतेत्यवेत्य विद्धे यः कामधेनुव्रजम् ॥ ८३ ॥ निर्मध्य क्षीरसिन्धं कथमपि महता क्रेशजातेन जाता-नुचैःश्रयादिकाश्वानमरपरिषदे प्राग्वितीर्याप्यतृप्तः । भूलोकं प्राप्य भूयोऽप्यवनिसुरकृतेऽसौ च संसारसिन्धं निर्मध्य प्रतरताचितकनककृतान् सिन्धुजान् केशवोऽदात् ॥ ८४ ॥ च्योमि व्योमचरैश्चरन्ति विबुधा दिव्यैर्विमानैर्भुवि क्षोणीमण्डलमण्डनानि त इमे यानैश्चरिष्यन्ति कै: ।

इत्येवं मनसावधार्य नृपतिः श्रीकेशवो ऽश्वेरीजै हैं मैहें मेमयान् विधाय च रथान् प्रादाद द्विजेभ्यो यतान् ॥ ८५ ॥ एकं लाङ्गलमात्मभूर्यदस्त्रजत् संकर्षणार्थे ततः कंचिद्देशमसौ पवित्रमकरोत् कुष्टा कलिन्दात्मजाम् । यस्मे दास्यति पञ्चलाङ्गलमसौ तेनापि देशे कचित कृष्टे पश्चनदे करिष्यति जनः स्नानं क वा कार्त्तिके ॥ ८६ ॥ किं दत्ता पृथिवी बलियमृतिभिर्मृत्सामयी पर्वतै-र्व्याप्तारण्यनदीनदीश्वरशतैरल्पोपमोग्या द्विजै:। तन्मन्ये सक्लापि तेन घटिता स्वर्णेः सप्रथ्वीधरा सप्तद्वीपवती ससागरवना दत्ता द्विजेभ्यः क्षमा ॥ ८७ ॥ संत्यज्याच हिरण्यगर्भपदवीं सृष्टिं सिसृक्षर्नवां भूतानां महतां घटं प्रथमतो हैरण्यमेवास्त्रजत । तेषामेव यतोऽधिकं जगदुपादानत्वमाह श्रुतिः सीवर्ण किल केशवः सकलकं तद्विश्वचकं व्यथात् ॥ ८८ ॥ स्वर्गे कल्पलता सुरेन्द्रभवने दत्ताश्च कल्पद्रमा विप्राणामजिरेषु तद्विरहिता मा भूततो मत्कृता । इत्येवं मनसावधार्य सकलक्ष्माभूषणं केञाव-श्चके कल्पलताप्रदानमपि तद्विप्रेभ्य एवादरात् ॥ ८९ ॥ भायोभिर्भिक्षकाणां ठवणद्धिपयः सर्पिरिक्षद्रकार्थे वाणीं प्रोक्तां निराम्य प्रहिलशिशुसमुद्वेजितेभ्यः पतिभ्यः । यत्तेभ्योऽदत्त सिन्धून् षडपि तद्भव्युक्तमत्यन्तमेभ्यो यत्सौरं सिन्धुमादात्तदनुचरदसच्छूद्रजात्यर्थमूहे ॥ ९० ॥ निर्मथ्य क्षीरसिन्धं यदजनि हरिणा कौस्त्रभाख्यं तदेकं यचोद्भतं स्यमन्ताभिधमहिमकराद्रलमेतद् द्वितीयम् । भूमो चिन्तामणिश्च त्रिभुवनविषये त्रीणि रत्नान्यभूवं-स्तैरवासंख्यसंख्यैः कथमकृत नृपः केशवो रत्नधेनुम् ॥ ९१ ॥ इत्थं येन कृतानि षोडश महादानानि काइयां ततो जाता ब्रह्मपुरीकृता शिवपुरी स्पर्धातिवर्धापिता ।

सर्वोपस्करपूर्णदिव्यभवनाधिष्ठानसत्कर्मजा-नुष्ठानक्षपिताघसङ्घतुलिता यद्वाह्मणा ब्रह्मणा ॥ ९२ ॥ प्रासादोद्यानवापीप्रधिभवनमठान् धर्मशालापपादीन् क्रत्वानण्येन बन्धीकृतभवनभवां मोचनेन द्विजानाम् । उद्वाहांश्चेव मौज्ञीबहुधनवसनानिमहोत्रादिपूर्वान् ज्योतिष्टोमादियज्ञानपि बहुधनतोऽचीकरत् कोटिशोऽन्यै: ॥ ९३ ॥ धर्मा यद्यपि कोटिशोऽत्र विहिताः संतोषमन्तस्ततो नैव प्राप यदा तदा रचयितुं विष्णुस्मृतेच्याकृतिम्। एेच्छत्तत्र च रामपण्डितसतं श्रीकेशवः क्ष्मापति-विद्वत्संसदि नन्दपण्डितमतिषीत्या न्ययुङ्क स्वयम् ॥ ९४ ॥ काइयां धर्माधिकारिप्रथितकुलमणिर्धर्मशास्त्रैकनिष्ठः श्रीमान् श्रीमन्महीपेत्यभिधवुधसुतानन्तसूरेस्तनूजः। श्रीरामस्तस्य सूनुः प्रथितबहुकृतिर्धर्मशास्त्रेषु नन्दो व्याचष्टे केशवीयप्रणयपरवशो वैष्णवं धर्मशास्त्रम् ॥ ९५ ॥ यद्यप्येतदतीव साहसमिवाभाति क विष्णुसमृति-बुद्धिर्वा मम मानुषी क च तथाप्युत्कण्ठते मे मनः। तद्व्याख्याविषये प्रसन्नहृद्यः साक्षात्स्वयं केशवः पोत्साह्यात्र यदि प्रवर्तयति मां किं स्यादशक्यं तदा ॥ ९६ ॥

इह खलु <sup>1</sup>करुणावरुणालयो भगवान् नारायणः रोषतल्पात् कल्पादानुत्थाय <sup>2</sup>वाराहं वपुरास्थाय निरविध्वलममां दन्तलमां वसुंधरामुद्भृत्य <sup>3</sup>स्वधृत्यवदाननिदानिज्ञास्या तथैव पृष्टान् <sup>4</sup>सर्ववर्णाश्रमधर्मान् प्रोवाच । तांश्च कश्चित् विपश्चित् ऋषिः उपश्रोता आद्यन्तयोः संगतिसंपादनाय स्वनिर्मितया चतुरध्याय्या भगवन्मुखनिर्गतानां सपद्यानामनवद्यानां गद्यानां षण्णवत्यध्यायीं परिपूर्य शतमध्यायान् परिकल्प्य काण्डत्रयेण निववन्थ, यथा भगवत्मोक्ता उपनिषदो द्वैपायनः । तत्र प्रथमाध्यायेनोपोद्धातं वर्णयति । तस्य चेमावाद्यश्चोक्ती— ब्रह्मराज्यामित्यादि । <sup>5</sup>महापुरुषविस्रष्टः पुरुषो ब्रह्मा;

" यत्तत्कारणमन्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम् । तद्विसृष्टः स पुरुषो छोके ब्रह्मेति गीयते ॥ "

इति मानवात् । तस्य ब्रह्मणो रात्रिः ब्रह्मरात्रिः दैविकयुगसहस्रपरिमितो विरामकालः ;

भिक्तिकानां युगानां च सहस्रं परिसंख्यया ।
ब्राह्ममेकमहर्जेयं तावती रात्रिरेव च ॥"

इति मनुस्मरणात् । तस्यां ब्रह्मराज्याम् । "ङिति हस्वश्च" इति नदीसंज्ञायां ङेरामि आटि च कृते रूपम् । व्यतीतायां समाप्तायाम् । पद्मसंभवे ब्रह्मणि प्रबुद्धे अपगतिनद्धे सितः; "तस्य सोऽहिनिशस्यान्ते प्रसुप्तः प्रतिबुध्यते" इति मानवात् । विष्णुः । विशतिविषवी नुक्पत्यये कृते विष्णुशब्दो निष्पयते । तेन च देशकालवस्तुपरिच्छेदशून्यतया व्यापको भगवान् परमात्मा । भूतानि चतुर्विधानि जरायुजादीनि । सिस्खुः स्रष्टुमिच्छन् । यद्यपि ब्रह्मण एव स्रष्टृत्वं, न विष्णोः; तथापि हेतुकर्तुरपि कर्तृत्वादणिच्पयोगः; "यावतेऽश्वान् प्रतिगृह्णीयात्" इतिवत् । भूमिं जलानुगां जलधिजलममां ज्ञात्वा । जलकीडायामेव रुचिः प्रीतिर्थस्य तादशम् । यथा पुरा; पूर्वपूर्वकरुपादौ यथा तथैव । वराहस्य रूपं देहमास्थितो धृतवान्, वसुंधरां नानावसुधरणशीलामुज्जहार उद्भतवान् ॥ १, २ ॥

वेदपादो यूपदंष्ट्रः ऋतुदन्तश्चितीमुखः । अग्निजिह्नो दर्भरोमा ब्रह्मशीर्षो महातपाः ॥ ३ ॥ अहोरात्रेक्षणो दिव्यो वेदाङ्गश्चितिभूषणः । आज्यनासः सुवतुण्डः सामघोषस्वनो महान् ॥ ४ ॥ धर्मसत्यमयः श्रीमान् क्रमविक्रमसत्कृतः । प्रायश्चित्तमहाघोणः पशुजानुर्महाकृतिः ॥ ५ ॥

अथ वक्ष्यमाणं भगतो यज्ञवराहत्वं नविभः श्लीकैरुपपादयित । ⁴वेदाः ऋगादयश्चत्वार एव पादाः । यद्यपि "यद्यवेव होत्रं क्रियते यज्जुषाध्वर्यवं साझोद्धीथम् " इति श्रुत्या त्रयाणामेव वेदानां यज्ञ-संबन्धात् चतुर्थस्य पादत्वव्यपदेशो नोपपद्यते, तथापि शान्त्यादीनामपि यज्ञत्वात् तत्संबन्धेन तस्यापि पादत्व-मविरुद्धम् । यूप एव एका दृष्टा धरोद्धरणसाधनम् ; 'दृष्ट्याप्रेण' इत्येकत्विनिर्देशात् । कृतवः चतुःषष्टि-प्रहाभ्यासाः दन्ताः । चितिः श्येनकङ्कादिः मुखम् । तत्स्थ एवामिः जिह्वा ⁵रसोपलब्धिसाधनी यस्य स तथा ।

¹ करणा to मगवान् omitted in ख, घ, ङ, छ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> निदान omitted in ट.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> महापुरुष to ब्रह्मणो रात्रि: omitted in ङ.

 $<sup>^2</sup>$  वाराहं च $\longrightarrow$ ग.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> सर्वेष्टान्—ख, ग, च, छ.

¹ दैनिका to तेन च omitted in ङ, ट.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> मयो वीर:—क ; मयो धीर:—उ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> भगवान् to उद्भतवान् omitted in ट.

<sup>4</sup> वेदा: to एकत्वनिर्देशात् omitted in ह.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> रसो to साधनी omitted in इ.

द्यतिमान् तेजस्वी । नानादीक्षाः एकत्रिद्वादशसंत्रत्तराद्याः ; ता एव प्रकृतयः सात्त्विक्याद्याः ; ताभिर्युक्तः ;

दर्भाः वेद्यास्तृतानि वहींषि । ब्रह्मेव शिरः; कृताकृतावेक्षणेन मुख्यत्वात् । महत् तपः सामर्थ्यं सृष्ट्यनुकूछं यस्य ॥ ३ ॥

¹अहोरात्रसंबिन्धिनी ईक्षणे नेत्रे, तयोरेव यज्ञन्याप्तत्वात्; अहोरात्रसंबिन्धिनौ सूर्याचन्द्रमसौ वा। दिव्यः अलौकिककर्मकारित्वादलौकिकः। वेदः द्विगुणितदर्भमुष्टिः। तौ चैष्टिकपाशुकभेदेन द्वौ। तावेव श्रुती कर्णौ। अङ्गं लित्रो वेदायमागः सुगादिसंमार्जनार्थः। तावेव तद्भूषणे कुण्डले। आज्यम् आज्यधारा नासा नासिका। सुवः तुण्डं मुखायमागः। साम्नां त्रिष्टदादीनां घोष एव स्वनः घुर्धुरारावः। महान् कार्यानुकूलानुभावदेहवान्। ²यथोक्तं हरिवंशो—

" जलकोडारुचिस्तत्र वाराहं वपुरस्मरत् । दशयोजनविस्तारं शतयोजनमुच्छ्रितम् ॥ "

इति ॥ ४ ॥

धर्मः अपूर्वमः ; सत्यं यथार्थवचनमः ; ताभ्यां प्रचुरः । श्रीमान् अनिर्देश्यशोभः । क्रमः विष्णुक्रमः ; स एव विक्रमः पराक्रमः ; तेन सत्कृतः भूषितः । प्रायिश्चतं वैगुण्यसमाधातृ कर्मः ; तदेव घोणा नासा-नालिका । पशुः अभीषोमीयादिः जानु । महती आकृतिः देहसंस्थानं यस्य ॥ ५ ॥

> उद्गात्रान्त्रो होमलिङ्गो बीजौषधिमहाफलः। वेद्यन्तरात्मा मन्त्रस्फिग्विकृतः सोमद्गोणितः॥६॥ वेदिस्कन्धो हविर्गन्धो हव्यकव्यादिवेगवान्<sup>३</sup>। प्राग्वंद्यकायो द्यतिमान् नानादीक्षाभिरन्वितः॥७॥

उद्गातारस्त्रयोऽप्यान्त्राणि शब्दानुकूळवायुसंचारनाड्यः । अत एव सामघोषस्वनः । होम एव लिङ्गं शिक्षम् । बीजानि स्यामाकादीनि । ओषधयो त्रीह्यादयः । महाफले वृषणौ । वेदिः प्राग्वंशान्तःस्थिता ऐष्टिकी । <sup>5</sup>अन्तरात्मा अन्तःकरणम् ; प्राग्वंशस्य कायत्वात् । मन्त्रा एव स्फिचौ <sup>6</sup>सिक्थिनी ; ताभ्यां विकृतः विळक्षणः ; ऊहेन मन्त्राणामपि वैळक्षण्यात् । सोमः रसीभूतः शोणितं लोहितं यस्य सः । ६ ॥

वेदिः महावेदिः स्कन्धो ग्रीवा । हिवः पुरोडाशादि गन्धः शारीरः । <sup>8</sup>देवतार्थं द्रव्यं हव्यम् । पित्रर्थं कव्यम् । तदादिः वेगो रंहः ; तद्वान् । प्राग्वंशः पत्नीशाला । स एव कायो देहो यस्य <sup>9</sup>सः । उपाक्रमीष्ठरुचिरः <sup>३</sup>प्रवर्गावर्तभूषणः ॥ ८ ॥ <sup>३</sup>नानाच्छन्दोगतिपथो गुद्योपनिषदासनः ।

छायापत्नीसहायो वै मणिश्रङ्ग इवोदितः⁴॥९॥ महीं सागरपर्यन्तां सदौलवनकाननाम्।

एकार्णवजलभ्रष्टामेकार्णवगतः प्रसः॥ १०॥

दंष्ट्राग्रेण समुद्धृत्य लोकानां हितकाम्यया।

दक्षिणाहृदयो योगमहामन्त्रमयो महान्।

आदिदेवो महायोगी चकार जगतीं पुनः॥ ११॥

दक्षिणा द्वादशशतादिः; सैव हृदयं हृत्पुण्डरीकम् । योगः त्यक्तस्य द्ववतया संबन्धः; तिस्मन् ये महामन्त्राः याज्यापुरोनुवाक्यादयः; <sup>5</sup>तन्मयः तत्प्रचुरः । महान् एकाहाहीनसत्रादिरूपेण विततः । उपाकर्मणो पशुस्तोत्रोपाकरणे; ते <sup>6</sup>एवाधरोत्तरावेष्ठौ; ताभ्यां रुचिरः <sup>7</sup>मनोहरः । प्रवर्ग्यः धर्मः; तस्यावर्तः पयःसेचनेन ज्वालामालाविततिः; स एव <sup>8</sup>भूषणम् अलंकारो यस्य ॥ ८ ॥

नाना छन्दांसि गायज्यादीन्येव गतयः <sup>10</sup>पन्थानो मार्गाः । गुह्याः गूढार्थाः उपनिषदो वेदान्तवाक्यानि आसनम् अवस्थितिस्थरुं यस्य<sup>11</sup> । छायामिधाना रुक्ष्मीः पत्नी ; सैव सहायो यस्य । उदितः प्रकटीमृतो मणिशृङ्गनामा पर्वत इव ॥ ९ ॥

12 आदिदेवः चतुर्मुखादिस्रष्टा । महायोगी अप्रविहतयोगः । अत एव प्रमुः सामर्थ्यातिशयवान् । एकार्णवगतः सः । सागरपर्यन्तां समुद्राविषकाम् । सशैल्वनकाननां शैलाः पर्वताः, वनानि उपवनानि काननानि महागहनानि ; तैः समेताम् । महीं पृथ्वीम् । एकार्णवजलअष्टाम् ; प्रलयदलितवेलावलयानां सप्तानामप्यर्णवानामेकीमावेनैकार्णवत्वम् ; तज्जलममाम् दंष्ट्राप्रेण समुद्धृत्य सम्यक् अक्षततयोद्धृत्य लेकानां हितकाम्यया जगतीम् , गच्छन्ति संचरन्ति अस्यामिति तादशीं पुनः चके ॥ १०, ११ ॥

"दीक्षाप्रकृतिसंयुतः" इति पुराणात् ॥ ७ ॥

<sup>1</sup> अहो to व्यासत्वात् omitted in ङ, च.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> कञ्यातिवेगवान् — ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> अन्तरात्मा omitted in ट.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> लोहितं यस्य सः omitted in घ.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> देहो यस्य सः omitted in घ to च.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यथोक्तं to इति omitted in घ to च.

<sup>4</sup> लिक्नं omitted in च.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> शाकिनी—ख. ग. घ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> देवार्थ----घ,

¹ द्यतिमान् omitted in ङ, च.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> This line omitted in 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> तन्मय: omitted in ङ.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> मनोहर: omitted in ङ.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> स तथेति added in ख, ग, छ.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> ਗੁਸ਼ਧ—ਬ

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> प्रवर्ग्यानन्त—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> उछ्रित:—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ते एवोष्ठी अधरोत्तरी—ख, ग, च.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> भूषणम् omitted in ङ.

<sup>10</sup> प्तथान: omitted in ङ, छ.

<sup>12</sup> The entire commentary on verses 10 to 44 omitted in  $\odot$ ; and 10 to 15 in  $\odot$ .

प्रथमोऽध्यायः

एवं यज्ञवराहेण भृत्वा भृतहितार्थिना।
उद्धृता पृथिवी देवी रसातलगता पुरा॥ १२॥
उद्धृता निश्चले स्थाने स्थापित्वा तथा स्वके।
यथास्थानं विभज्यापस्तद्गता मधुसूदनः॥ १३॥
सामुद्रश्चश्च समुद्रेषु नादेयीश्च नदीषु च।
पत्वलेषु च पाल्वल्यः सरःसु च सरोभवाः॥ १४॥
पातालसप्तकं चके लोकानां सप्तकं तथा।
द्वीपानामुद्धीनां च स्थानानि विविधानि च॥ १५॥

¹वक्ष्यमाणसृष्टिसंबन्धकरणायोक्तमुद्धारमुपसंहरति — एवम् ; उक्तप्रकारेण । यज्ञरूपो वराहः यज्ञवराहः ; तेन । भ्तहितार्थिना भ्तहितमात्रकाङ्क्षिणा भ्त्वा । रसातस्याता देवी पृथिवी । पुरा प्रथमतः । उद्भृता ; तदुद्धारं विना करिष्यमाणजगत्सृष्टिकमानुपपत्तेः ; जगत आधारसापेक्षत्वात् ॥ १२ ॥

इदानीं सार्धपञ्चिमिः श्लोकैः सृष्टिकममाह—उद्भृत्येति । मधुसूदनः भगवान् उक्तप्रकारेण जलममां पृथिवीमुद्भृत्य तथा स्वके साहिजिके स्थाने अप्सु ; "अद्भग्नः पृथिवी ए इति श्रुतेः । निश्चले चलनवलनादि-राहित्येन निश्चलीकृते स्थापित्वा । तद्गताः पृथिवीगताः समुद्रजा आपः समुद्रेषु, नदीजा नदीषु, पल्वलोद्भवाः पल्वलेषु, सरोभवाः सरःसु, इत्येवं यथास्थानं विभज्य गमयित्वा पातालसप्तकं चके इत्यमेतनेन संबन्धः ॥ १३, १४ ॥

सार्धेस्त्रिभिः श्लोकेस्तदेवाह । पातालानां सप्तकम् । अतलवितलसुतलमहातलस्मातलतलातलपातालानां सप्तकम् । पातालस्य सप्तमत्वेऽप्यघोभुवनपर्यायतया सप्तसंख्यान्वयः । तथा मूर्भुवःस्वर्महर्जनस्तपःसत्यानां लोकानासुपरिभवानां सप्तकम् । यद्यपि,

"जनस्तपस्तथा सत्यमिति चाकृतकं त्रयम् । कृतकाकृतयोर्मध्ये महर्लोक इति स्मृतम् । शून्यो भवति कल्पान्ते योऽत्यन्तं न विनश्यति ॥"

इति विष्णुपुराणात् भ्रादीनां त्रयाणामेव प्रख्यात् सर्ग उपपद्यते, नान्येषाम् ; तथापि भ्रादित्रयसृष्ट्या महरादिचतुर्णां सप्तसंख्यासंपादनं शक्यमेवेति न विरोधः । द्वीपाः अन्तरीपाणि ; जम्बूष्टक्षशाल्मलीकुशक्तीञ्च-शाकपुष्कराल्या द्वीपाः ; तेषाम् । उदधीनां क्षारेक्षसुरासपिर्दिधिदुग्धस्वादूदकोपलक्षितानां सप्तकम् । तेषां स्थानानि लक्षयोजनादिपरिमाणानि मारतादीनि वर्षाणि ॥ १५ ॥

स्थानपालान् लोकपालान् नदीः शैलवनस्पतीन् । क्रषींश्च सप्त धर्मज्ञान् वेदान् साङ्गान् सुरासुरान् ॥ १६ ॥ पिशाचोरगगन्धर्वयक्षराक्षसमानुषान् । पशुपक्षिमृगाद्यांश्च भूतग्रामं चतुर्विधम् । मेघेन्द्रचापशम्पाद्यान् यज्ञांश्च विविधांस्तथा ॥ १७ ॥

¹तथा स्थानपालाः तत्तद्द्वीपपालाः । लोकपालाः इन्द्रादयोऽष्टो । नद्यः गङ्गाद्याः । शैलाः मर्यादापर्वताः वर्षपर्वताश्च । वनस्पतयः जम्ब्वाद्या अन्ये च वृक्षाः । तथा ऋषयः कर्रयपाद्याः सप्त । धर्मज्ञाः धर्मशास्त्र-कर्तारः । वेदः एकः । यद्यपि "न कश्चिद्वेदकर्ता च " इत्यादिपराश्चरस्मरणेन वेदिनर्माणं नोपपद्यते ; तथापि "वेदं स्मृत्वा चतुर्मुखः " इति स्मृत्या स्मरणामिप्रायेण वेदानुकीर्तनम् । अङ्गानि तु प्रतिकत्यं मिन्नान्येव । सुरासुराः देवा दैत्याश्च । तथा पिशाचाः मलाशिनः । उरगाः सर्पाः । गन्धर्वाः देवगायना हाहाह्रह्रप्रभृतयः । यक्षाः माणिभद्रादयो धनपालाः । राक्षसाः पुलस्त्यापत्यानि । मानुषाः मनुष्याः । पशवः गवादयः । पक्षिणः शुक्रपिकादयः । मृगाः कृष्णसारादयः । आदिशब्देन ग्राम्यारण्यानामन्येषामपि ग्रहणम् । जरायुजाण्डजस्वेदजोद्भिज्ञल्क्षणो भूतमामश्चतुर्धा । मेघाः जलदाः पुष्कलावर्तकाद्याः । इन्द्रचापः इन्द्रधनुः । शम्पा विद्यत् । आदिशब्देन ग्रहनक्षत्रादीनां ग्रहणम् । यज्ञाः ज्योतिष्टोमादयः । विविधाः नित्यनैमित्तिक-काम्याः । स यथापूर्वं चक्रे इति प्रत्येकं संबन्धः ॥ १६, १७ ॥

एवं वराहो भगवान <sup>2</sup>कृत्वेदं सचराचरम्।
जगज्जगाम लोकानामविज्ञातां तदा गतिम्॥ १८॥
अविज्ञातां गतिं याते देवदेवे जनार्दने।
वसुधा चिन्तयामास का धृतिमें भविष्यति॥ १९॥
एच्छामि कद्यपं गत्वा स मे वक्ष्यत्यसंशयम्।
मदीयां वहते चिन्तां नित्यमेव महामुनिः॥ २०॥
एवं सा निश्चयं कृत्वा देवी स्त्रीरूपधारिणी।
जगाम कद्यपं द्र ष्टुं दृष्टवांस्तां च कद्यपः॥ २१॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The entire commentary on verses 12 to 15 omitted in  $\P$ .

<sup>1</sup> The entire commentary on verses 16 to 31 omitted in च.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> विष्णु: स्थावरजङ्गमम् । चराचरं जगत्कृत्वा तत्रैवान्तरधीयत—खः

प्रथमोऽध्याय:

वक्ष्यमाणविशेषविवक्षया सष्ट्यनन्तरनिष्पन्नमाह । एवम् ; उक्तप्रकारेण । भगवान् <sup>1</sup>षड्गुणैः स्वयं संपन्नः । वराहः वराहरूपी विष्णुः । इदं चराचरं स्थावरजङ्गमं जगत् विश्वं कृत्वा । लोकानां चर्मचक्षुषाम् । अविज्ञाताम् अलक्षिताम् । गतिं स्थानं जगाम । भगवच्छव्दनिरुक्तिश्च विष्णुपुराणे—

" ऐश्वर्यस्य समप्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवैराम्ययोश्चैव षण्णां भग इतीरणा ॥ उत्पत्ति प्रलयं चैव भूतानामागतिं गतिम् । वैति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥ ''

इति ॥ १८ ॥

तदनन्तरवृत्तं द्वाभ्यामाह—अविज्ञातामिति । देवानामिन्द्रादीनां देवः अध्यक्षः, तसिन् । जनार्दने ; जनान् दुष्टान् अर्दयति, जनैः पुरुषार्थचतुष्टयम् अर्घते याच्यते इति वा जनार्दनः, तसिन् । अविज्ञातां गतिं याते सित । वसुधा वक्ष्यमाणल्क्षणा पृथित्र्यिष्ठात्री देवता । इदं चिन्तयामास । यथा ममेदानीं धृतिराधारशक्तिः का मविष्यतीति ॥ १९ ॥

एतत् कश्यपं गत्वा प्रच्छामि प्रध्यामि । स महामुनिः अतिमननशीलः । मे मह्मम् । असंशयं याथातध्येन, वक्ष्यति । यतोऽहं काश्यपी, अतोऽसौ कश्यपः मदीयां चिन्ताम् उद्धाराधारादिविषयिणीं नित्यं सदा वहते । चिन्ताया अहेतुकतावगमनायात्मनेपदम् ॥ २०॥

चिन्तानन्तरकृत्यमाह । एवं सा धरादेवी तद्धिष्ठात्री देवता गमनयोग्यं स्त्रीरूपं धृत्वा पूर्वोक्तिनश्चय-वती कश्यपं द्रष्टुं जगाम । आगतां च तां कश्यपोऽपि ददर्श ॥ २१ ॥

> ैनीलपङ्कजपत्राक्षीं शारदेन्दुनिभाननाम्। अलिसंघालकां शुभ्रां वन्धुजीवाधरां शुभाम्॥ २२॥ सुभ्रं सुसूक्ष्मदशनां चारनासां नतभ्रवम्। कम्बुकण्ठीं संहतोरूं पीनोरुजधनस्थलाम् ॥ २३॥

अथाष्ठमिः स्रोकैसां विशिनष्टि । <sup>६</sup>नीलोत्पलाक्षीं शरत्पर्वपूर्णेन्दुमुखीम् अलिकुलनीलालकां सितवसन-संवीतां बन्ध्कारुणोष्ठीम् अनवद्याङ्गीं सुभूं कन्दर्पकार्म्भकसुन्दरभूयुगां हीरकणिकालसञ्चारदशनां तिलकुसुमरुचिर-नासापुटां संनतभूयुगां शङ्खशिखरसुन्दरभीवां परस्परस्पर्शसुखानुबुभूषयेवान्योन्यसंश्लिष्टोरुयुगलां करिकरचिक-चक्षानुकृतानुपूर्वीपीनतामूषितोरुजधनविषयाम् ॥ २२, २३॥ विरेजतुः स्तनौ यस्याः समौ पीनौ निरन्तरौ।

¹राकेभकुम्भसंकाशौ शानकुम्भसमद्यती ॥ २४ ॥
मृणालकोमलौ बाहू करौ किसलयोपमौ ।
रुक्मस्तम्भनिभावृरू गृढे शिष्ठष्टे च जानुनी ॥ २५ ॥
जङ्घे विरोमे सुसमे पादावितमनोरमौ ।
जघनं च घनं मध्यं यथा केसरिणः शिशोः ॥ २६ ॥
प्रभायुता नखास्ताम्रा रूपं सर्वमनोहरम् ।
कुर्वाणां वीक्षितैर्नित्यं नीलोत्पलयुता दिशः ॥ २७ ॥
कुर्वाणां प्रभया देवीं तथा वितिमिरा दिशः ।

²सुसूक्ष्मशुक्कवसनां रक्षोत्तमविभूषिताम् ॥ २८ ॥
पदन्यासैर्वसुमतीं सपद्मामिव कुर्वतीम् ।
रूपयौवनसंपन्नां विनीतवदुपस्थिताम् ॥ २९ ॥

समी गर्वपर्वताविव स्वस्थानादचिलतौ ; युगपत् तुलातुलिताविवान्यूनाधिकपरिमाणौ वा। पीनौ निरन्तर- सुर्वेकतानाविव<sup>3</sup> मांसलौ। सुहृदाविव निरन्तरौ अन्योन्यसंश्लेषिणौ। शकेमकुम्माविवाविमुक्तमुक्ताकलापौ। <sup>4</sup>मदनमहाराजमहाराज्यामिषेकायासादितौ बहुलकुङ्कुमार्चितौ शातकुम्भकुम्भाविव राजमानावुरोजौ॥ २४॥

मृणालकोमले बाहुलते । किसलयकोमले पाणितले । स्वर्णस्तम्भसवर्णे चोरू । गूढे अतिमांसलतया अस्पष्टे । अत एव स्थिष्टे अनिभव्यक्तसंधिनी जानुनी यस्या जाते ॥ २५ ॥

यदीये जङ्घे पिण्डिके निर्लोमे । सुसमे आरोहावरोहाभ्यामतिसमे । पादौ कूर्मपृष्ठाकृतित्वेनातिरमणीयौ । जघनं श्रोणिः । घनं मांसलम् । मध्यं कटितटी सिंहशावकस्येव शुशुभाते इति यथायथं योज्यम् ॥ २६ ॥

यदीया नखराः पद्मरागप्रतिमाः प्रभारागाभ्याम् । रूपं सौन्दर्यातिशयः । सर्वेषां रागिणामरागिणां च मनो हरतीति तथा । नित्यं सहजैरपि वीक्षितेः तिर्यग्दृष्टिपातेः दिशः दिग्मागान् नीलोत्पलयुतानिव कुर्वाणाम् ॥ २७ ॥

देवीं दीप्यमानाम् । अत एव प्रमया निजकान्त्या दिशः वितिमिराः तिमिरापनयनेन चोतिताः कुर्वाणाम् । अतिसूक्ष्मगुक्कवसनवासिनीम् । दिज्योत्कृष्टप्रमरत्नारुंकारभूषिताम् ॥ २८ ॥

¹ ६ड् गुणैश्वर्यसंपन्न:—ग.

<sup>-</sup> षङ्गुणश्चयसपत्रः—ग. <sup>3</sup>द₹अपूष्पाधरां—ग. घ. ठ. 4 ∓

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> नीलोत्यलदलाक्षीं—छ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> नीलनीरज— **ड**.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> स्तनीम्—क.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> मत्तेभ-क ; वरेभ-ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> सुशुक्रस्स्म---ग. <sup>4</sup> मदनराज---छ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> सुखोचिताविव—ख, ग, ट ; सुखैधिताविव—छ.

प्रथमोऽध्यायः

निजनरणविन्यासेः वसुमतीं विकसितरक्तोत्पळामिव कुर्वतीम् । ळावण्यतारुण्यसीमासमवगूढाम् ; यौवनात् पूर्विनिपातात् यौवनपूर्वकाळीनळावण्यातिशयेन संपन्नामिति वा । तारुण्यळावण्यादिमदहेतुसद्भावेऽपि विनीतवदेवोपस्थितां तां कस्यपो दृष्टवानिति गतेन संबन्धः ॥ २९ ॥

> समीपमागतां दृष्ट्वा पूजियत्वाथं कर्रयपः । उवाच तां वरारोहे विज्ञातं हृद्धतं मया ॥ ३० ॥ घरे तव विशालाक्षि गच्छ देवि जनार्दनम् । स ते वक्ष्यत्यशेषेण भाविनी ते यथा घृतिः ॥ ३१ ॥ क्षीरोदे वसतिस्तस्य मया ज्ञाता शुभानने । ध्यानयोगेन चार्वक्षि त्वदर्थं तत्प्रसादतः ॥ ३२ ॥

कश्यपदर्शनानन्तरवृत्तमाह । कश्यपः समीपमागतां तां घरां दृष्ट्या गन्धपुष्पादिभिरभ्यच्योंवाच । हे घरे, श्रुतदृष्टार्थघारणशीले । विशालाक्षि, अतीतानागतालोकनक्षमाक्षि । ते तव हृद्गतम् अन्तर्विपरिवर्तमानं मया सविशेषं ज्ञातम् । देवि दीव्यत्काये, त्वं जनार्दनं सर्वजनपार्थनीयं गच्छ । यथा ते घृतिर्माविनी, तथा स भगवान् ते तुभ्यमशेषेण वक्ष्यति ॥ ३०, ३१ ॥

ैतस्याविज्ञातगतिगतत्वमाशङ्कयाह—क्षीरोद इति । अङ्गान्तरसीष्ठवेऽि मुखसीन्दर्याभावे सुरूपत्वानिर्वाहात् 'रूपं सर्वमनोहरम् ' इति विशेषणानुपपत्तिः ; मुखसीन्दर्येऽप्यङ्गान्तरासीष्ठवे सैवेति 'शुभानने चार्विङ्गि ' इति संबोधनद्वयम् । हे घरे, मया कश्यपेन ध्यानयोगेन तस्य वसतिः क्षीरोदे ज्ञाता । अत्र ध्यानं नाम "तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम् " इति पातञ्जलसूत्रात् आन्तरे बद्धो वा वस्तुविशेषे ध्येये तदालम्बनस्य प्रत्ययस्य प्रत्ययान्तरेणापरामृष्ट एकतानतया प्रवाहोऽमिधीयते । तेन योगः चित्तवृत्तिनिरोधः ; तथा पातञ्जलसूत्रात् । स च क्षिप्तं, मृढं, विक्षिप्तम् , एकाग्रं, निरुद्धं चेति पञ्चविधमपि चित्तभूमीनां धर्मः । सोऽपि द्विविधः—संप्रज्ञातः, असंप्रज्ञातश्चेति । यस्त्वेकाग्रे चेतिस सङ्कृतमर्थं प्रधोतयित, क्षिणोति च क्केशान् , कर्मबन्धनानि श्चययति, निरोधमभिगुल्लीकरोति, स संप्रज्ञातः । सर्ववृत्तिनिरोधे त्वसंप्रज्ञातः । तत्र क्षिप्तमृढयोः योगानुपयोगस्य प्रसिद्धत्वात् विक्षप्तस्यापि विश्वेपोपसर्जनत्वेन योगपक्षापवृत्तेः एकाग्रतारूपायां चतुर्थम्मौ विषयविशेषे धारणाध्यानसमाधित्रयरूपस्यमविशेषात् नानाविधैश्चर्यम।विभावयति । तत्र सूर्यसामीप्यात् सक्ल-स्वनप्रत्यक्षता ज्योतिष्मत्यात्मनः प्रवृत्तेः आलोकविन्यासेन सूक्ष्मव्यविहत्विप्रकृष्टानां ज्ञानमिति योगशास्त-स्वनप्रयक्षता ज्योतिष्मत्यात्मनः प्रवृत्तेः आलोकविन्यासेन सूक्ष्मव्यविहत्विप्रकृष्टानां ज्ञानमिति योगशास्त-

प्रसिद्धिः । तदेवंप्रक्रियया क्षीरोदप्रत्यक्षतायां विप्रकृष्टस्यापि वक्ष्यमाणभगवस्वरूपस्य ध्यानयोगेन साक्षा-स्कार उपपादितः । कैवल्येच्छोः सत्त्वपुरुषशुद्धिसाम्याय यतमानस्य यमोपसर्जनभूतसिद्धौ प्रयोजनाभावात् त्वद्र्थमिति प्रयोजननिर्देशः । भक्तिविशेषानुध्यानेनानुकूलितस्य भगवत एव सोपायफलयोगाभिव्यञ्जकत्वात् तत्प्रसादत इति निजयोगोपायनिर्देशः ॥ ३२ ॥

इत्येवमुक्ता संपूज्य कश्यपं वसुधा ततः।
प्रययौ केशवं द्रष्टुं क्षीरोदमथ सागरम्॥ ३३॥
सा ददर्शामृतिनिधं चन्द्ररिश्ममनोहरम्।
पवनक्षोभसंजातवीचीशतसमाकुलम्॥ ३४॥
हिमवच्छतसंकाशं भूमण्डलिमवापरम्।
वीचीहस्तैः प्रचलितराह्यगनिमवं क्षितिम्॥ ३५॥
तैरेव शुक्कतां चन्द्रे विदधानिमवानिशम्।
अन्तरस्थेन हरिणा विगताशेषकलमषम्॥ ३६॥
यसात्तसाद्धारयन्तं सुशुक्कां तनुमूर्जिताम्।
पाण्डुरं खगमागम्यमधोभुवनवर्तिनम्॥ ३७॥
³इन्द्रनीलकडारादचं विपरीतिमवाम्बरम्।
फलावलीसमुद्भूतवनसंघमिवाचितम् ॥ ३८॥

कश्यपोक्त्यनन्तरवृत्तमाह । यथा भगवतोच्यते एविमत्युक्त्वा जिज्ञासितोपदेशात् गुरुं कश्यपं संपूज्य मनोवाक्कायकर्मिभरभ्यर्च्य ततः कश्यपाश्रमात् अथानन्तरं केशवं द्रष्टुं वसुधा क्षीरोदं क्षीरसागरं प्रययौ ॥ ३३ ॥ तं च सागरं सार्घपञ्चमिः श्लोकैविंशिनष्टि । ततः प्रयाता सा वसुधा अमृतिनिधिम् ; क्षीरोदादेवामृतोत्पत्ते-स्तस्यामृतिनिधित्वेन व्यपदेशः । चन्द्ररिममनोहरत्वेनातिविशदपयःपूरं जवनपवनसंक्षोभसंजाततरस्त्रतरवीचीशत-संपादितशोभातिशयम् ॥ ३४ ॥

हिमवतां हिमाचलानां शतेन संकाशमानमपरं भूमण्डलमिव; वीचीनां हिमवदाकारत्वात् । वीचय एव हस्ताः, तैश्चपलैः क्षितिमाह्ययमानमिव ॥ ३५ ॥

¹ पूजयामास—क to घ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> The entire commentary on verse 32 omitted in घ

 $<sup>^2</sup>$  वरारोहां-ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> संवादं—झ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> इन्द्रनीलकताराढधं—क, च.

 $<sup>^2</sup>$  हूयानमिव-क.

<sup>4</sup> संधमिव। न्वितम् —ग ; संधसमाचितम् —क, ज.

प्रथमोऽध्यायः

तैरेव क्षीरवीचीहस्तैरनिशं प्रक्षालनेन चन्द्रमसि शौक्ल्यातिशयं विद्धानमिव । नन्वस्य द्विजराज-शोधने कुतः सामर्थ्यमित्यत आह । निरन्तरान्तरिश्व अश्रेहिरिसांनिध्येनापगतसकलकलुषतया अन्यशोधने सामर्थ्यं किं वर्णनीयम् ? ॥ ३६ ॥

यसाद्धरिणा हतकल्मवः, तसादित्युद्धामूर्जितां स्फुरन्तीं तनुं धारयन्तम् । पाण्डून् शङ्खशुक्ति-मुक्ताचन्द्रेरावतादीन् राति पातीति पाण्डुरः, तम् । खगमैः पक्षिमिः अगम्यम् अनुलङ्घनीयम् । अधोभुवनानि रसातलादीन्याभिवर्तमानम् ॥ ३७ ॥

इन्द्रिनीलाः नीलमणयः। कडाराः कपिशाः प्रवालादयः। तैः तत्तत्प्रदेशेषूत्पद्यमानैः आढ्यं व्याप्तम्। विपरीतं भूतलगतमम्बरमिव ; तस्यापि नीलरक्तादिमेधव्याप्तत्वात्। फलानाम् आमपकतया हरितरक्तानाम् आवल्यः राजयः, तामिः सम्यगुद्भूतं संजातशोभं वनसमुदायमिवाचितमवस्थितम् ॥ ३८॥

निर्मोक्तिमव दोषाहेर्विस्तीर्णान्तमतीव है। तं दृष्ट्वा तत्र मध्यस्थं दृदृद्दो केदावालयम्॥ ३९॥ अनिर्देदयपरीमाणमनिर्देदयद्धिसंयुतम्। दोषपर्यङ्कगं तस्मिन् दद्द्दी मधुसूदनम्॥ ४०॥ दोषाहिष्णरत्नांद्यदुर्विभाव्यमुखाम्बुजम्। द्राद्याङ्करातसंकादां सूर्यायुतसमप्रभम्॥ ४१॥

शेषनागविनिर्मुक्तं निर्मोकं कञ्चुकमिवातिविस्तीर्णमान्तं तम् उक्तविशेषणविशिष्टं क्षीरसागरं दृष्ट्वा तन्मध्यगतं भगवदालयं दृहशे ॥ ३९ ॥

अनिर्देश्यं वचनागोचरं परिमाणमस्य । तादृश्येव ऋद्ध्या संपत्त्या संयुतं यत् भगवदाल्यं, तत्र शेष एव पर्यङ्कः, तस्मिन् शयानं भगवन्तं मधुसूदनं ददर्श ॥ ४०॥

भगवन्तं विशिनष्टि । शिरःस्थानोपधानीकृतशेषनागीयसहस्रपःणागणावस्थितदिन्यरत्नकरनिकरदुर्निरीक्ष्य-मुखकमळं शरित्रशापूर्णिमापूर्णशशधरशतशीतळयुतियोतमानं भक्तेभ्यः, खरतरकरनिकरदिनकरायुतसमच्छवि-च्छटादर्शनीयम् अदर्शनीयेभ्यः ॥ ४१ ॥

> पीतवाससमक्षोभ्यं 'सवरत्नविभूषितम्। सुक्जदेनार्कवर्णेन कुण्डलाभ्यां विराजितम्॥ ४२॥

संवाद्यमानाङ्घियुगं ¹लक्ष्म्या करतलैः शुभैः। शरीरधारिभिः शस्त्रैः सेव्यमानं समन्ततः॥ ४३॥ तं दृष्ट्वा पुण्डरीकाक्षं ववन्दे मधुसूदनम्। जानुभ्यामवनिं गत्वा विज्ञापयति चाप्यथ॥ ४४॥

स्वर्णसमवर्णभन्यनन्यदिव्याम्बरसंव्यानसंपादितोद्यद्विष्युन्नवज्ञळधरशोभं दुर्विनयदनुतनयक्कत्यविषयमनः-सोभं सक्रलस्यास्यरसमृहसमुद्भृतपयःपयोनिधिमन्थनप्रयत्तसमधिगतप्रत्नरत्ननिवहनिव्यूदसुषुमं विविधमणिमरीचि-मञ्जरीपिञ्जरितोदयगिरिशिखरतटनटदर्भकर्भशप्रभापसरशेखरेण गण्डलसद्युतिमण्डलकुण्डलस्युग्मेन च राज-मानम् ॥ ४२ ॥

रोषशायिनो भगवतः चरणप्रदेशावस्थितया पद्मसद्मया मृदुतरैः करते सस्नेहं संवाहितचरणकमळं शङ्कचकगदापद्माधिष्ठात्रीमिदेवतामिः मूर्तिमतीमिः पार्श्वयोरुपास्यमानम् ॥ ४३ ॥

भगवद्दर्शनानन्तरवृत्तमाह । प्रसादातिशयेन पुण्डरीकवत् प्रफुल्छे अक्षिणी यस्य तादृशं मधुसूदनमव-लोक्य, अवनिकृतजानुमण्डला धारिण्यभिवाद्य, अनन्तरं स्वाभिमतं विज्ञापयामास ॥ ४४ ॥

उद्धृताहं त्वया देव रसातलतलं गता।
स्वस्थाने स्थापिता विष्णो लोकानां हितकाम्यया॥ ४५॥
तत्राधुना वैदेवेश का धृतिमें भविष्यति।
एवमुक्तस्तया देव्या देवो वचनमज्ञवीत्॥ ४६॥
वर्णाश्रमाचाररताः सन्तः शास्त्रैकतत्पराः।
त्वां घरे घारयिष्यन्ति तेषां त्वद्भार आहितः॥ ४७॥

विज्ञाप्यमाह । सप्तोदिधिजलसमबायेन पातालतलमनुगता अहं, हे विष्णो, हे देव देवेश, त्वयैव लोक-हितेप्युना त्वया उद्धृता स्वस्थाने स्थापिता । तत्र स्थापिताया मे सांप्रतं कतमा धृतिः आधारः भविष्यतीति ब्रूहि । उत्तरमवतारयति । एवम् ; उक्तप्रकारेण वसुधया विज्ञापितो भगवान् वक्ष्यमाणसुवाच ॥ ४५, ४६ ॥ तदेवाह । वक्ष्यमाणानां वर्णाश्रमाणामाचारेषु वक्ष्यमाणेषु ये निरताः स्वस्वाचाररताः । अनुष्ठानस्य

<sup>5</sup> धर्म-क.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> लक्ष्मी—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> व्यज्ञापयत सा यथा— ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> मे देवेश का धृतिहिं—घ, ट, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> This verse omitted in झ; वर्णाश्रमाचारयुता:—इ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> रत्नसंघसमाचितम् — झ.

प्रथमोऽध्यायः

शास्त्रज्ञानपूर्वकस्य श्रेयस्करत्वमाह—शास्त्रमेवैकम्, तस्मिन् धर्मे परमयनं प्राप्त्युपायो येषां ते । त्वां धरे धारियप्यन्ति ; यतस्तेषामेव त्वद्भारोऽस्माभिराहितः । यथोक्तम्—

"गोमिर्विषेश्च वेदेश्च सतीमिः सत्यवादिमिः। अलुब्धेदिनशिलेश्च सप्तमिर्धार्यते मही॥"

इति ॥ ४७ ॥

एवमुक्ता वसुमती द्रेवदेवमभाषत । वर्णानामाश्रमाणां च धर्मान् वद सनातन ॥ ४८॥ त्वत्तोऽहं श्रोतुमिच्छामि त्वं हि मे परमा गतिः । नमस्ते देवदेवेश देवारिबलसूदन ॥ ४९॥ नारायण जगन्नाथ शङ्ख्यकगदाधर । पद्मनाभ हृषीकेश महाबलपराक्रम॥ ५०॥

एवं दत्तोत्तरापि धरा भगवन्तं पुनरूचे । यथा—हे सनातन नित्यज्ञानेच्छाप्रयत्न, वर्णानामाश्रमाणाम् , चकारादनुरोमजप्रतिरोमजानां च धर्मान् मह्यं वदेति ॥ ४८ ॥

मामेव प्रति अयं नियोगः कुतः ? इत्यत आह । यतो मे परमा सर्वोत्कृष्टा गतिः आश्रयः त्वमेव ; अतः त्वत्सकाशादेवाहं धर्मान् श्रोतुमिच्छामि, नान्यत इति ; त्वमेव वद । श्रवणार्थमेव गुरुं नत्वा स्तौति । देवानामग्न्यादीनां ये देवाः ब्रह्मादयः; तेषामीशः नियोजकः ; तस्मै ते नमः । देवारयः यज्ञविध्वंसकाः दैत्यादयः ; तेषां बल्रमोजः सैन्यं वा सूद्यतीति स संबोध्यते ॥ ४९ ॥

नरः परमात्मा ; "नयतीति नरः प्रोक्तः परमात्मा सनातनः" इति व्यासस्परणात् । नरात् जातानि आकाशादीनि कार्याणि । तान्ययनं यस्य ;

> " यच्च किंचिज्जगत्यस्मिन् दृश्यते श्रूयतेऽपि वा । अन्तर्बेहिश्च तत्सर्वे व्याप्य नारायणः स्थितः ॥"

इति श्रुतेः ;

"नराज्जातानि तत्त्वानि नाराणीति ततो विदुः। तान्येव चायनं तस्य तेन<sup>3</sup> नारायणः स्मृतः॥"

इति समृतेश्व।

<sup>3</sup> ततो - ख, घ, ट

"आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः । अयनं तस्य ताः पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥"

इति मानवात् । जगता नाथ्यते याच्यते ; जगत् उत्पत्त्या आशास्ते ; जगतामिष्टे इति वा जगन्नाथः । पाञ्चजन्याख्यं भूताद्यहंकारात्मकं शङ्क्षम् , मनस्तत्त्वात्मकं सुदर्शनाख्यं चकं संसारचकं वा, बुद्धितत्त्वात्मिकां कौमोदकीं नाम गदां च धारयतीति । पद्मं ब्रह्मयोनिः नाभौ यस्य ; पद्मस्य हृत्पुण्डरीकस्य नाभिः मध्यगत इति वा ; पद्ममिव नामिर्यस्येति वा । हृषीकाणां विषयेन्द्रियाणामीशः क्षेत्रज्ञः । हृषः हृषेकाः केशाः रहमयो यस्येति वा ; पृषोदरादिः । महान्तौ सर्वातिशायिनौ बल्मोजः पराक्रमः शौर्यं, तौ यस्य ॥ ५०॥

अतीन्द्रिय सुदुष्पार देव शाईधनुर्धर । वराह भीम गोविन्द पुराण पुरुषोत्तम ॥ ५१ ॥ हिरण्यकेश विश्वाक्ष यज्ञमूर्ते निरञ्जन । क्षेत्रक्षेत्रज्ञदेवेश सलिलार्णवशायक ॥ ५२ ॥

इन्द्रियाणि वागादीनि अतिकान्तः, तदिविषयत्वात् ; "यतो वाचो निवर्तन्ते " इति श्रुतेः । " अशब्दमस्पर्शम् " इत्यादिश्रुतेरिन्द्रियरहितो वा । सतरां दुर्ज्ञेयं पारमन्तो यस्य । सुदुष्प्रापेति पाठे दुरिधगमः । देवः सुतिमान् । कियासहंकारात्मकं शार्ङ्गनामकं धनुर्धारयतीति । वरान् उत्कृष्टान् शत्रून् आ समन्तात् हन्तीति । वरान् अभिरुषितान् आहिन्त प्रामोति ; अर्थनीयत्वेन प्रार्थयतीति वा । तृतीयावतारो वा । बिमेत्यस्मात् सर्विमिति भीमः । स्द्रमूर्तिर्वा ; "महद्भयं स्द्रमुद्यतम् " इति मन्त्रवर्णात् । गां विन्दति पाल्यतीति गोविन्दः ; "गोन्नासणहिताय च" इति स्मरणात् । गाः वेदान्तवाचः विन्दते वेत्तीति वा ; "वेदान्तविद्वेदव चाहम् " इति समरणात् । गोभिवेद्यते इति वा ; "गोभिरेव यतो वेद्यो गोविन्दः समुदाहृतः " इति स्मरणात् । गां प्रथिवीं समुद्रमम् विन्दते इति वा ;

"नष्टां वै धरणीं पूर्वमिवन्दं वै गुहागताम् । गोविन्द इति तेनाहं देवैर्वाभिरमिष्टुतः ॥"

इति मोक्षधर्मात् । पुराणि शरीराणि अनित प्राप्ताति ; सर्वजीर्ण इति वा । पुरुषाणामुत्तमः । नात्र निर्धारणषष्ठीसमासप्रतिषेधः, जात्याद्यनपेक्षया समर्थत्वात् । यत्र पुनर्जात्याद्यपेक्षा तत्र निषेधः । यथा वर्णानां क्षत्रियः श्रूरः ; गवां कृष्णा बहुक्षीरा ; गच्छतां धावकः शीघ्रतम इति । पुरुषेभ्य उत्तम इति पञ्चमी-समासो वा ;

<sup>1</sup> सनातनान् क; धर्मान् वासवनन्दन ज, ठ; धर्मान् महां वदाशु मो: ध, च.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> बलिसूदन—ज.

" यस्मात् क्षरमतीतोऽहमक्षरादिष चोत्तमः । अतोऽस्मि छोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥"

इति स्मरणात् ॥ ५१ ॥

हिरण्यमिव केशा यस्य । विश्वस्मिन् अक्षिणी यस्य, सर्वसाक्षित्वात् ; विश्वतोऽिक्षणी यस्येति वा ; "विश्वतश्चक्षः" इति श्रुतेः । यज्ञो मूर्तिर्यस्य ; "यज्ञो वै विष्णुः" इति श्रुतेः । इज्यतेऽसौ यज्ञः ; स मूर्तिर्यस्येति वा । अञ्जनं मायामलम् ; अस्मान्निर्गतः । क्षेत्रं शरीरम् , क्षेत्रज्ञो जीवः, तौ दीव्यतो येन । ईश सर्वेश्वर । अर्णवस्य सल्लिलं सल्लिलंबः ; तत्र शाययित जगदिति ॥ ५२ ॥

मन्त्र मन्त्रवहाचिन्त्य वेदवेदाङ्गविग्रह।
जगतोऽस्य समग्रस्य सृष्टिसंहारकारक॥ ५३॥
धर्माधर्मज्ञ धर्माङ्ग धर्मयोने वरप्रद।
विष्वक्सेनामृत व्योम मधुकैटभसूदन॥ ५४॥
बृहतां बृंहणाज्ञेय सर्व भ्रवाभयप्रद।
वरेण्यानघ जीमृत जगन्निर्माणकारक॥ ५५॥

मन्त्रयते जगदेनमिति ; मन्त्र्यते संबोध्यत इति वा मन्त्रः । ऋगादिर्वा ; "मन्त्रोऽहमहमेवाज्य-महमिमरहं हिवः" इति भगवद्भचनात् । मन्त्रं वहित प्रामोतीति ; मन्त्रप्रकाश्य इति यावत् ; मन्त्रं वहिति पठतीति होता वा । अचिन्त्यः ध्यानागम्यः । वेदाः ऋगादयः ; वेदाङ्गानि शिक्षादीनि ; तदुमयं विम्रहो यस्य । स्थावरजङ्गमात्मकस्य जगतो विश्वस्य सृष्टिस्थितिसंहारान् करोतीति ; "यतो वा इमानि मृतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यस्त्रयन्त्यमिसंविशन्ति " इति श्रुते ।। ५३ ॥

विधिनिषेधार्थी धर्माधर्मी; तौ तत्त्वेन जानातीति धर्माधर्मज्ञः। धर्म एवाङ्गं शरीरं यस्य; धर्मस्याङ्गस् उपकारको वा;

"ईश्वरो नित्यकालात्मा चिन्तनीयः स कर्मसु ।" "ध्यायेनारायणं देवं स्नानादिष च कर्मस् ॥"

इति,

"यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञिक्रयादिषु । न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम् ॥" इत्यादिपुराणात्; धर्म एवाङ्गं प्राप्त्युपायो यस्येति वा । धर्मस्य योनिः उत्पत्तिस्थानम्; "स धर्ममत्य-सृजत् " इति श्रुते:; धर्मो योनिः प्राप्त्युपायो यस्येति वा । वरान् भक्तामिलिषतान् प्रकर्षेण अनन्योपघातल्क्ष्मणेन ददातीति । विषु समन्ततः अञ्चन्ति पलायन्ते दैत्यसेनाः यदुद्योगेनासौ । न विद्यते मृतं मृत्युः यसिन्नित्यमृतम् । विशेषेणावतीति व्योम । मधुकैटभौ दैत्यौ सूद्यतीति ॥ ५४ ॥

बृहतां परममहत्परिमाणानां काळाकाशादीनां बृंहणः आवारकः। अज्ञेयः ज्ञातुमशक्यः, प्रत्यक्ष-प्रमाणाविषयत्वात्। सर्वरूपत्वात् सर्वः; "अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्तेषि ततोऽसि सर्वः" इति स्मरणात्;

> " असतश्च सतश्चेव सर्वस्य प्रभवाप्ययात् । सर्वस्य सर्वदा ज्ञानात् सर्वमेतत् प्रचक्षते ॥"

इति व्यासस्मर्णात् । सर्वेषामभयं पददातीति । वरेण्यः सर्वोत्कृष्टः । अनघः पापसंबन्धरहितः । जीवनं लोकानां, जीवान् वा मूत्रयतीति रेफलोपात् जीमूतः । जगतो विश्वस्य निर्माणं करोति, कारयति वा ब्रक्षणेति ॥ ५५ ॥

आप्यायन अपां स्थान चैतन्याधार निष्क्रिय। सप्तशीर्षाध्वरग्ररो पुराणपुरुषोत्तम ॥ ५६ ॥ ध्रुवाक्षर सुसूक्ष्मेश भक्तवत्सल पावन। त्वं गतिः सर्वदेवानां त्वं गतिर्ब्रह्मवादिनाम् ॥ ५७ ॥

आप्याययति जगदिति; आप्याययं यस्येति वा; आप्यानां रुक्ष्मीकौस्तुभादीनामयनिमिति वा। अपां स्थानम् उत्पत्तिस्थानम्; "आपो वै नरसूनवः" इति स्मृतेः। चैतन्यस्य विज्ञानस्याधारः निवासस्थानम्। निर्गताः क्रियाः चेष्टाः, विहिता वा यस्मात्। सप्त सामभक्तयः, पाकसंस्था वा, हविःसंस्था वा, सोमसंस्था वा, मूर्भुवरादयो छोका वा शीर्षाणि यस्य। अध्वरं गृणाति उपदिशतीति। पुराणाश्च ते पुरुषाश्च व्रह्मादयः, तेभ्यः उत्तमः; "उत्तमः पुरुषस्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः" इति स्मरणात्। ५६॥

ध्रुवः निश्चलः ; ध्रुवयति आत्माश्रितमिति वा । अक्षरः अविनाशी । सुतरां सूक्ष्माः परमाणवः, तेषामीशः क्रियादिहेतुः । भक्ता एव वत्साः ; तान् लातीति । पावयति पापिष्ठानिति ।

"अतिपातकयुक्तोऽपि ध्यायन्निमिषमच्युतम् । ्रभूयस्तपस्वी भवति पङ्क्तिपावनपावनः ॥" " अवशेनापि यन्नाम्नि कीर्तिते सर्वपातकैः । पुमान विमुच्यते सद्यः सिंहत्रस्तैर्मृगैरिव ॥ "

इत्यादिपुराणात् । सर्वेषां ब्रह्मादिदेवानां त्वमेव गतिः, उत्पत्तिस्थितिप्रस्यहेतुः ; "यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते '' इत्यादिश्रुते::

> "यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे । यसिश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये ॥"

इति स्मृतेश्व । ब्रह्मवादिनां वैदिकानां त्वसेव गतिर्गम्यः : "वेद एव द्विजातीनां निश्रेयसकरः परः " इति स्मरणात् ॥ ५७ ॥

> तथा विदितवेद्यानां गतिस्तवं 'पुरुषोत्तम । प्रपन्नास्मि जगन्नाथ ध्रुवं वाचस्पतिं प्रभुम् ॥ ५८ ॥ <sup>2</sup>सुब्रह्मण्यमनाधुष्यं वसुषेणं वसुप्रदम् । ³महायोगवलोपेतं प्रक्षिगर्भं घृताचिषम् ॥ ५९ ॥

विदितं वेद्यं ब्रह्म यैस्ते विदितवेद्याः ; "वेद्यं नाम परं पदम् " इति स्मरणात् । जगन्नाथध्रवपदे व्याख्याते । वाचो वेदस्य, वागिन्द्रियस्य वा प्रवर्तकः । अलुक्समासः । प्रभवति सर्वेभ्य इति प्रभः ॥ ५८ ॥

सुब्रह्मण्यः ऋत्विग्विरोषः; वाग्विरोपो वा; "वाग्वैव सुब्रह्मण्यः" इति श्रुते: सोऽस्यास्तीति सुब्रह्मण्यः । सुतरां ब्रह्मण्य इति वा । ब्रह्मणे वेदाय चतुर्भुखाय ब्राह्मणाय वा हित इति ब्रह्मण्यः । दैत्यादि-भिराधर्षयितमशक्यः । वस द्रव्यं सेना लोकसाधनोपायो यस्य : द्रव्योन्मादेन हि भगवद्विसुखा जायन्ते । वस दीयमानं सेना प्राप्युपायो यस्येति वा; "तमेतं विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन" इति श्रुते: । वसु धनं प्रकर्षेण भक्तेभ्यो ददातीति : "चतुर्विधा भजन्ते माम् " इत्युपक्रम्य "आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी " इत्यमिधा-नात् । वसूनि सुरारीणां प्रकर्षेण चित खण्डयतीति वा । महतोऽक्वत्रिमस्य योगस्य बलेन सामर्थ्येन युक्तः : "पस्य मे योगमैश्वरम्" "योगं योगेश्वरात् कृष्णात्" "यत्र योगेश्वरः कृष्णः" इत्यादिस्मरणात् । पृक्षिः आकाशः गर्भे यस्य ; "तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः" इति श्रतेः । धृतानि अचीषि तेजांसि सूर्यदिषु येन ; "तेजस्तेजस्त्रिनामहम्" "प्रमासि शशिसर्ययोः" "तेजश्चासि विभावसौ " इत्यादि-स्मरणात् ॥ ५९ ॥

वासुदेवं महात्मानं पुण्डरीकाक्षमच्युतम्। सुरासुरगुरुं देवं विभुं भूतमहेश्वरम् ॥ ६० ॥ ¹एकव्यूहं ²चतुर्वाहुं जगत्कारणकारणम्। ब्र्हि मे भगवन् धर्माश्चातुर्वण्यस्य शाश्वतान् ॥ ६१ ॥

वसति सर्वभृतेष, वासयति चात्मनि सर्वभृतानीति वा वासुः। दीव्यति क्रीडित विजिगीषते व्यवहरति विद्योतते <sup>3</sup>स्त्यते कामयते गच्छतीति वा देवः । वासुश्चासौ देवश्चेति ;

> " सर्वत्रासी समस्तं च वसत्यत्रेति वै यतः । ततः स वासुदेवेति विद्वद्भिः परिपठ्यते ॥"

इति वैष्णवात । महांश्चासावात्मा चेति । महत्त्वमाकाशाद्याधारतया ; " सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि " इति स्मरणात:

> "यचामोति यदादत्ते यचात्ति विषयानिह । यचास्य संततो भावस्तस्मादात्मेति कीर्तितः ॥ "

इति स्मरणात् । हृदयपुण्डरीकमञ्जुते व्यामोति ; "यतुण्डरीक पुरमध्यसंस्थम्" इति श्रुते: । तत्रेक्ष्यत इति वा: पुण्डरीकवदक्षिणी यस्येति वा: पुण्डरीकस्थानीकृतमिक शिवार्चने येनासाविति वा। न च्यवती-त्यच्यतः : षड्भावविकारराहित्यात् : " शाश्वतं शिवमच्युतम् " इति श्रुतेः । न च्युतोऽसादिति वा ; "यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम" इति स्मरणात् । सुरानसुरांश्च गृणाति हितसुपदिशतीति ; सुरासुरेभ्यो गरिष्ठ इति वा । देवम् उक्तार्थम् । विमुः व्यापकः ; विशेषेण तत्तत्प्रयोजनवशेन मत्स्यादि-योनिषु भवतीति वा । भूतानां पृथिव्यादीनामुत्पत्तिस्थितिरुयकारित्वात् महानीश्वरः ॥ ६० ॥

एक एव व्यूहो देहो विराट्स्वरूपो यस्य; एकस्यैव व्यूहो नानादेहकल्पना यस्येति वा; "एको देवः सर्वभूतान्तरात्मा " इति श्रुते: । चत्वारो वेदाः, युगानि वा बाहवो ग्रहणसाधनानि यस्य ; चतुर्बाहुरिति वासुदेवे रूढो वा : " चक्रपाणिश्चतुर्भुज: " इति को ज्ञात । जगत्कारणानां मह। भूतानां कारणम् । तमहं पपन्नास्मीति सर्वत्र संबन्धः । किमर्थं प्रपन्नेत्यत आह । चतुर्णां वर्णानां समाहारश्चातुर्वेर्ण्यम् । तस्य कर्तव्यान् शाश्वतान् सार्वकालिकान् ॥ ६१॥

4 त्वं मे बृहि । शाश्वतपदेन प्रवाहानादित्वमुक्तम्-added in ग, छ.

¹ परमेश्वर:--ज.

<sup>3</sup> महावेग-ज.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> एकशृङ्गम्—ज, छ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> चतुर्वत्रत्रम्—क.

आश्रमाचारसंयुक्तान् सरहस्यान् ससंग्रहान् ।
एवमुक्तस्तु देवेदाः क्षोण्या क्षोणीमभाषत ॥ ६२ ॥
श्रुणु देवि घरे धर्माश्चातुर्वण्यस्य शाश्वतान् ।
आश्रमाचारसंयुक्तान् सरहस्यान् ससंग्रहान् ॥ ६३ ॥
ये तु त्वां धारियष्यन्ति सन्तस्तेषां परायणान् ।
निषण्णा भव वामोरु काञ्चनेऽस्मिन् वरासने ॥ ६४ ॥
सुखासीना निबोध त्वं धर्मान् निगदतो मम ।
शुश्रुवे वैष्णवान् धर्मान् सुखासीना धरा तदा ॥ ६५ ॥

#### इति <sup>2</sup>श्रीविष्णुसमृतौ प्रथमोऽध्यायः

धर्मान् विशिनष्टि—माश्रमेति । आश्रमाः ब्रह्मचारिप्रमृतयः ; तैः आचर्यन्ते क्रियन्ते इत्याचाराः कर्तव्याः ; तैः संयुक्तान् समवेतान् । रहस्यमापद्धर्मः, रहस्यप्रायिश्चतं वा ; तेन सिहतान् सरहस्यान् । संग्रहः संक्षेपः ; तत्सिहतान् । ब्रूहीति संबन्धः । भगवदुत्तरमवतारयति—एविमिति । एवम् उक्तप्रकारेण क्षोण्यामिहितो देवदेवः क्षोणीं वक्ष्यमाणमभाषत ॥ ६२ ॥

तदाह । हे घरे मदुक्तधर्मधारणसमेथे, स्विजज्ञासितान् वर्णाश्रमधर्मान् सततानुष्ठेयान् सापद्धर्मान् ससंक्षेपान् । ये सन्तः विहितानुष्ठातारः निषिद्धवर्जकाश्च त्वां धारियण्यन्ति, तेषां परायणान् परमयनं स्थानं मोक्षरुक्षणं येभ्यस्ते ; तान् मत्तः शृणु । पुनर्धर्मिविशेषणं प्रश्नोत्तरयोरेकविषयतामिधानाय । तच्चेत्तरपर्या- होचनया प्रश्नगतमिष धर्मशब्दं षड्विधस्मार्तपरमेव गमयति । यथोक्तं भविष्ये—

"वर्णधर्मः स्मृतस्त्वेक आश्रमाणामतः परम् । वर्णाश्रमस्तृतीयस्तु गौणो नैमित्तिकस्तथा ॥ धर्मः साधारणश्चैव षोढा धर्मः प्रकीर्तितः । वर्णत्वमेकमाश्रित्य यो धर्मः संप्रवर्तते ॥ वर्णधर्मः स उक्तस्तु 'यथोपनयनं नृप । आश्रमत्वं समाश्रित्य यो धर्मः संप्रवर्तते ॥

<sup>2</sup> श्रीवैष्णवे धर्मशास्त्रे प्रथमं प्रकरणम्— ज, ठ.

स वर्णाश्रमधर्मस्तु स्यान्मोङ्गी मेखला यथा।
यो गुणेन प्रवर्तेत गुणधर्मः स उच्यते ॥
यथा मूर्धामिषिक्तस्य प्रजानां परिपालनम् ।
निमित्तमेकमाश्रित्य यो धर्मः संप्रवर्तते ॥
नैमित्तिकः स विज्ञेयः प्रायश्चित्तविधिर्यथा।
वर्णाश्चेवाश्रमांश्चेव प्रतिलोमानुलोमजान् ॥
अधिकृत्य प्रवृत्तो यः स साधारण उच्यते।
श्राद्धकर्म तपश्चेव सत्यमकोध एव च ॥
स्त्रेषु दारेषु संतोषः शौचं नित्यानस्यता।
आत्मज्ञानं तितिक्षा च धर्मः साधारणो नृप ॥
"

स किलाश्रमधर्मस्त भिक्षादण्डादिको यथा।

वर्णत्वमाश्रमत्वं च योऽधिकत्य प्रवर्तते ॥

इति । गौणो गुणनिमित्तकः । वर्णत्वं ब्राह्मणत्वादि । उपनयनम् "वसन्ते ब्राह्मणसुपनीयत" इत्यादि । भिक्षादि ; "ब्राह्मणेषु चरेद्भैक्षम् " "दण्डाजिनोपवीतानि धारयेत् " इत्यादि । श्रवणं चावधानं विना नेत्यत आह—निषण्णेति । ग्रुश्रूषितधर्मश्रवणायास्मिन् सौवणे सर्वोत्कृष्टे आसने निषण्णा सुखासीना भृत्वा अशेषविशेषपुरः-सरं ब्रुवतो मम सकाशात् जिज्ञासितधर्मान् श्रुत्वा निबोध ; समनस्कतया बुध्यस्व । ¹तस्मिन् काले सुखासनेन सावधाना धरा भगवता श्रीविष्णुना अभिहितान् धर्मान् ग्रुश्रुवे । श्रवणस्य धारणरूपफलीपिकताबोधनायात्मने-पदमयोगः ॥ ६३-६५ ॥

इति श्रीमन्महाराजाघिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारिश्रीरामपण्डितात्मजश्रीनन्द-पण्डितकृतौ विष्णुस्मृतिविद्वतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां प्रथमोऽध्यायः

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> चौलोपनयनं—घ, च,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> रम्मोह—ज. <sup>3</sup> समासः—added in घ.

<sup>1</sup> तत: सा कि चकारेत्यत आह—added before in घ, छ.

#### द्वितीयोऽघ्यायः

# ¹ओम्। ब्राह्मणः क्षत्रियो वैरयः शूद्रश्चेति वर्णाश्चत्वारः ॥१॥ तेषामाद्या द्विजातयस्त्रयः²॥२॥ तेषां निषेकाद्यः इमशानान्तो ³मन्त्रवत्कियासमूहः॥३॥

एवं शास्त्रोत्पत्तिनिमित्तमिभाय भमिजिज्ञासितान् वर्णाश्रमधर्मानिभधातुं द्वितीयाध्यायमारभते । तत्रादौ वर्णानाह । वक्ष्यमाणधर्माणां त्रयीमूलकत्त्वद्योतनाय तन्मूलस्य प्रणवस्यादानुपन्यासः । तेन च प्रणवाधिकारिणां त्रैवर्णिकानामेवास्मिन् शास्त्रेऽधिकारो ध्वनितः । वक्ष्यितं चान्ते "ये द्विजा धारयिष्यन्ति" इति । ब्राह्मणाद्यश्चत्वारो वर्णसंज्ञाः । स्वशास्त्रे व्यवहारलाधवाय संज्ञाकरणम् । तत्प्रयोजनं च "वर्णाश्रमाणां स्वे स्वे धर्मे व्यवस्थापनम्" इत्यादिषु स्फुटम् । उद्देशेनैव चतुष्ट्वसिद्धाविष चतुर्म्वहणं "ब्राह्मणात् क्षत्रियाया-मुत्पन्नः क्षत्रिय एव । वैश्यायामुत्पन्नो वैश्य एव " इत्यादिश्चाद्धादिप्रयोगेणानुलोमानामिष वर्णसंज्ञां वारयितुम् । तेन च तेषां "राजा राजस्येन" इत्यादिवर्णधर्मानिधकारः । प्रयोगश्च गौणः, तत्तद्वण्डाजिनादिप्राप्त्यर्थः । यद्वा वर्णजात्यनन्तर्गतायाः वैश्यायाः वर्णतावारणाय । तेन च वर्णधर्मानिधकारेण सामान्यधर्मानिधकारः । अन्ये तु अनुलोमानां कथंचित् वर्णान्तर्भावात् वर्णधर्मप्राप्त्या प्रतिलोमजानां तिन्नवृत्त्यर्थमित्याहुः । इतिकरणं त्रयीमार्गानुवर्तिनामेव वर्णत्वम् , अन्यथा नम्रत्वमिति बोधियतुम् । यथाह विष्णुपुराणम्—

" ब्राह्मणाद्याश्च ये वर्णाः स्वधर्मादन्यतोमुखम् । यान्ति ते नमसंज्ञा हि हीनकर्मस्ववस्थिताः ॥"

इति ॥ १ ॥

तानेव ⁴धर्मीन् विशेषाभिधित्तया अवान्तरसंज्ञया विभजति । तेषां चतुर्णां वर्णानां मध्ये आद्यास्त्रयो द्विजातयः । द्विजीतिर्जननं येषां ते द्विजातयः । तत्कारणं च वक्ष्यति—

> " मातुरग्रेऽधिजननं द्वितीयं मौज्जिबन्धनम् । अत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते ॥"

इति । एतेनैव तेषां द्विजत्वम् । आद्यग्रहणमन्तिमनिरासाय<sup>5</sup> ॥ २ ॥

<sup>1</sup> omitted in क, झ. <sup>4</sup> धर्मविशेषा—क. <sup>2</sup> त्रय: omitted in झ.

<sup>3</sup> मन्त्रवान्—ज.

<sup>5</sup> श्रद्ध एकजातिरिति गीतमस्मृते;—added in घ,

द्विजातिसंज्ञाप्रयोजनमाह । तेषाम् द्विजानाम् । प्रक्रमादेव प्राप्तौ पुनर्निर्देशो द्विजानुस्त्रोमजसंग्रहार्थः । श्रुद्धव्युदासार्थो वा ; "श्रुद्धोऽप्येवंविधः कार्यो विना मन्त्रेण संस्कृतः" इति यमस्मरणात् । निषेको गर्भा-धानम् आद्यो यस्य । श्रमशानं तत्संबन्धि प्रेतकर्म अन्ते यस्य । क्रियाणां संस्कारकर्मणां समूहः करुापः । मन्त्रवत् ; मन्त्रो विद्यते यस्यां क्रियायां तद्यथा भवति तथा ; कार्य इति शेषः ॥ ३ ॥

### तेषां च धर्माः ॥ ४ ॥ ब्राह्मणस्याध्यापनम् ॥ ५ ॥ क्षत्रियस्य शस्त्रनित्यता ॥ ६ ॥ वैश्यस्य पशुपालनम् ॥ ७ ॥ शृद्रस्य वैद्विजातिशुश्रूषा ॥ ८ ॥ द्विजानां यजनाध्ययने ॥ ९ ॥

तेषाम् ; चतुर्णां वर्णानाम् । व्यवहितपरामर्शाय पुनस्तच्छब्दः । धर्माः ; अभ्युदयस्थानानि । चकारोऽनुरुोमजसंग्रहार्थः ॥ ४ ॥

यद्यप्यध्यापनस्य वृत्तितया तास्वेव पठनसुचितम् ; तथापि,

"अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम् । श्राद्धं वा पितृयज्ञः स्यात् पित्र्यो बल्लिस्थापि वा ॥"

इति कात्यायनेन तस्य नित्यकर्मत्वाभिधानात् धर्मत्वमप्यविरुद्धम् । तच ब्राह्मणस्यैव ; "ब्राह्मणस्याधिकाः प्रवचनयाजनप्रतिग्रहाः" इति <sup>3</sup>गौतमस्मरणात् । क्षत्रियवैश्ययोस्तु अपदि ब्राह्मणप्रेरितयोर्भवति ; "आप-त्काले ब्राह्मणस्याब्राह्मणाद्विद्योपयोगः" इति तस्यैव स्मरणात् ॥ ५ ॥

शस्त्राणि अमन्त्रप्रयोज्यानि धनुरादीनि । तेषु नित्यता तत्परता युद्धाद्यभिसन्धि विनापि । आहिता-म्न्यादित्वात् पूर्वनिपातेन नित्यशस्त्रतेत्यर्थः ;

> "अधीत्य वेदं विषेभ्यः क्षत्रियोऽय धनुःश्रुतिम् । आददीत द्विजेभ्यस्तु तथासौ क्षत्रियो भवेत् ॥"

#### इति अधनुवेदसरणात् ॥ ६ ॥

परातां गवादीनां पालनम् आहारादिदानेन पोषणम् ; दुग्धाद्यभिसन्धि विना<sup>5</sup> ॥ ७ ॥ द्विजातीनां त्राह्मणादीनां त्रयाणां शुश्रूषा परिचर्या ; वेतनाद्यभिसन्धि विना ॥ ८ ॥ त्रितयसाधारणं धर्ममाह । द्विजाना त्राह्मणादीनां त्रयाणां यजनं यागः, अध्ययनं <sup>6</sup>गुरुसकाशादिव वेदग्रहणम् । ते धर्मी । दानं तु सर्वसाधारणमस्त्येव ॥ ९ ॥

<sup>1</sup> यस्य सः—ग, घ, ठ. <sup>4</sup> चतुर्वेद—ख, ग. <sup>2</sup> ব্লিज —জ, **ट**.

<sup>3</sup> गौतमीय—घ.

⁵ विनापि—छ.

<sup>6</sup> गुरो:—ख, ग.

द्वितीयोऽध्यायः

अधैतेषां वृत्तयः ॥ १० ॥ ब्राह्मणस्य <sup>1</sup>याजनप्रतिग्रहौ ॥ ११ ॥ अत्रियस्य 'क्षितित्राणम् ॥ १२ ॥ कृषिगोरक्षवाणिज्य-क्रसीदयोनिपोषणानि वैश्यस्य ॥ १३ ॥ शृद्धस्य सर्वशिल्पानि ॥ १४ ॥ आपचनन्तरा वृत्तिः ॥ १५ ॥

दृष्टार्थान् धर्मान् वक्तुं पृथक् प्रतिजानीते । एतेषां ब्राह्मणादीनां चतुर्णां वर्णानां वृत्तयः जीवनोपाया उच्यन्ते ॥ १० ॥

याजनम् आर्त्विज्यम् । प्रतिग्रहः त्यक्तस्य स्वत्वानुकूछो व्यापारः । द्वन्द्वनिर्देशात् अध्यापनमपि ; "चुर्थस्तु ब्रह्मसत्रेण जीवति " इति मानवात् । तेनाध्यापनमुभयरूपं भवति । वक्ष्यति — "धर्मार्थौ ंयत्र न स्याताम् " इति ॥ ११ ॥

क्षत्रियस्य साक्षादन्योपसर्जनतया वा क्षितेः तद्वासिनां भूतानां त्राणं चौरादिभयापनयनेन वक्ष्यमाण-बल्यादानम् ; "क्षत्रियश्चेदन्यस्तमुपजीवेत् तदृष्टत्या " इति गौतमस्मरणात् ॥ १२ ॥

कृषिः कर्षणेन सस्योत्पादनम् । गोरक्षः; रक्षणं रक्षः; गवां रक्षः गोरक्षः; गोपाछनम् । गावः पशुमात्रोपलक्षणम् ; "पाशुपाल्यं विशः स्पृतम्" इति योगिस्मरणात् । वाणिज्यं कयविकयौ । कुसीदं वृद्धचर्थं धनप्रयोगः। योनिः यवत्रीद्यादिनीजम्; तस्य पोषणं रक्षणम्; " नीजानामुप्तिविच स्याद्वीजक्षेत्र-गुणस्य च" इति मानवात । एतानि वैश्यस्य वृत्तयः ॥ १३ ॥

शिल्पानि चित्रकरणादीनि । सर्वशब्देन वैश्यवृत्तीनां कृष्यादीनामपि ग्रहणम् । यदाह देवलः— " राद्रधर्मस्विवर्णशुश्रूषा कळत्रादिपोषणं कर्षणपशुपाळनभारोद्वहनपण्यव्यवहारचित्रकर्मनृत्यगीतवेणुवीणामुरज-मृदङ्गवादनादीनि " इति ॥ १४ ॥

आपदि ब्राह्मणादीनां याजनादिभिरनिर्वाहे अनन्तरा संनिहिता कनीयसी ; न तु ज्यायसी वृत्तिः। यथाह वसिष्ठः — " अजीवन्तः स्वधर्मेणानन्तरां कनीयसीं वृत्तिमातिष्ठेन्न कदाचिज्ज्यायसीम् " इति । गौतमस्तु तामप्याहापत्कालानुवृत्तौ—" याजनाध्यापनप्रतिग्रहाः सर्वेषाम् " इति । तद्विरोषं परिहरति नारदः—

> " उत्कृष्ठं चापकृष्ठं च तयोः कर्म न विद्यते । मध्यमे कर्मणी हित्वा सर्वसाधारणे हि ते 11"

इति । राद्रबाह्मणयोरुत्कृष्टापक्कष्टे कर्मणी न स्तः । परं तु मध्यमे क्षत्रियवैक्यकर्मणी । यतस्ते सर्वसाधारणे । ततश्च ब्राह्मणस्य क्षत्रियवैश्यकर्मणी भवतः; न शौद्रम् । शृद्रस्यापि वैश्यक्षत्रियकर्मणी भवतः; न ब्राह्ममिति पर्यवस्यति । यतः स एवाह---

इति । अनेन गौतमीयं सर्वपदं त्रैवर्णिकपरमेव । तेनैकान्तरेत्यपि । यथाह गौतमः—"तदलामे क्षत्रवृत्तिः ; तदलाभे वैश्यवृत्तिः " इति । एवमेव क्षत्रियस्य वैश्यवृत्तिः ; तदलाभे शुद्भवृत्तिरिति । तत्राप्यान्-छोम्ये प्रातिछोम्ये वा पूर्वमनन्तरा: तदसंभवे एकान्तरा। न कथंचन द्वयन्तरेति । ब्राह्मणस्य विशेषमाह

गौतमः—" सर्वथा तु वृत्तिरशक्तावशौद्रेण । तदप्येके प्राणसंशये " इति ॥ १५ ॥

वृष्ठ: कर्म वा ब्राह्म पतनीये हि ते तयो: ॥"

" न कथंचन कुर्वन्ति बाह्मणाः कर्म वार्षलम् ।

क्षमा सत्यं दमः शौचं दानमिन्द्रियसंयमः। अहिंसा गुरुशुभूषा तीर्थानुसरणं दया ॥ १६ ॥ आर्जवं लोभग्रान्यत्वं देवब्राह्मणपूजनम् । अनभ्यस्या च तथा धर्मः सामान्य उच्यते ॥ १७॥ इति <sup>1</sup>विष्णुस्मृतौ द्वितीयोऽध्यायः

सामान्यधर्मानाह । अपकारेऽपि चित्तस्याविकारः क्षमा । अप्राणिपीडाकरं यथार्थवचनं सत्यम् । अन्तः करणसंयमो दमः । बाह्याभ्यन्तरशुद्धिः शौचम् । प्राणिनामार्त्यपहाराय यथाशक्ति अन्नोदकादिप्रतिपादनं दानम् । कर्मबुद्धीन्द्रियाणामनिषिद्धविषयवृत्तिरिन्द्रियसयमः । हिंसा प्राणवियोगफलको व्यापारः : तद्वर्जन-महिंसा । मातृपित्रादीनामनुमताचरणं गुरुशुश्रुषा । काशीप्रयागादिशीलनं तीर्थानुसरणम् । आपन्नभूतिहतैषितं दया । अकौटिल्यम् आर्जनम् । यथोत्पन्नद्रव्यसंतोषः लोभशून्यत्वम् । देवन्नासणयोः संमाननं पूजनम् । परोत्कर्षासिहिष्णुत्वमसूया ; तद्वर्जनमनसूया । तथाशब्देनानृशंस्यादीनां ग्रहणम् । अयं च प्रत्येकं संकल्पितः ब्राह्मणाद्याचण्डारुमतिशयं जनयतीति साधरणो धर्म उच्यते । यथाह च्यासः---

> " आनृशंस्यमहिंसा च प्रसादः संविभागिता । श्राद्धकर्मातिथेयं च सत्यमकोध एव च ॥ स्वेषु दारेषु संतोषः शौचं नित्यानसूयता । आत्मज्ञानं तितिक्षा च धर्मः साधारणो नृप ॥"

इति ॥ १६, १७ ॥

इति थ्रश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधमीधिकारिश्रीरामपण्डितात्मजश्रीनन्द-पण्डितऋतौ विष्णुस्मृतिविद्वतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां द्वितीयोऽध्यायः

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> याजनाध्यापनप्रतिग्रहाः—ज, झ, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> जीवन:—ख, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> यत:—घ च.

<sup>1</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे द्वितीयं प्रकरणम्—ज. 2 From here to वाराणसीवासि omitted in च. छ.

अथ राजधर्माः ॥ १ ॥ अजापरिपालनम् ॥ २ ॥ वर्णा-अमाणां स्वे स्वे धर्मे व्यवस्थापनम् ॥ ३ ॥ राजा वैच जाङ्गलं पशब्यं असस्योपेतं देशमाश्रयेत् ॥ ४ ॥ वैद्यग्राद्वपायं च ॥ ५ ॥

अभिहिताभिधित्सितवर्णाश्रमधर्माणां राजायत्तत्या प्रथमं राजधर्मानेव तृतीयाध्यायेनाह । तत्रावधान-विधानाय प्रतिजानीते । अथैत्यधिकारः । राज्ञोऽभिषिक्तस्य क्षत्रियस्य, दृष्टादृष्टसाधनतया नियमितानि कर्माणि धर्मा उच्यन्ते । राज्ञोऽपि धर्माधीनत्वं द्योतयितुं धर्मशब्दप्रयोगः । तथा च वाजसनेयके-- "तदेतत् क्षत्रस्य क्षत्रं यद्धर्मः '' इति ॥ १-॥

मजाः स्वदेशवासिनो जनाः ; तेषां परितः सर्वतः चौरादिभ्यः पाळनम् आपदुद्धारः ॥ २ ॥ तत्पकारमाह । वर्णाः ब्राह्मणादयः । आश्रमाः ब्रह्मचर्यादयः । तेषां स्वे स्वे धर्मे अध्यापनपालनादौ मैक्षमिक्षादानादौ च विशेषेणाप्रच्युततयावस्थापनं निम्रहादिप्रदर्शनेन तत्परतासंपादनम् । वर्णशब्देनैव तन्मू-लानां संकराणां ग्रहणम् । आश्रमशब्देन च तन्मूलकानां पाषण्डादीनाम् :

"यस्तु संत्यज्य गार्हस्थ्यं वानप्रस्थो न जायते । परिवाडिप मैत्रेय स नम्नः पापक्रवरः ॥ "

इति विष्णुपुराणात् । वीप्सा च तत्तत्समयसंसिद्धधर्मस्यापि संग्रहार्था । यदाह याज्ञवल्कयः — " श्रेणिनैगमिपाषण्डिगणानामप्ययं विधिः ।

मेदं चैषां नृपो रक्षेत् पूर्ववृत्तिं च पालयेत् ॥"

इति ॥ ३ ॥

राज्ञो निवासस्थानमाह । यद्यप्यल्पोदकतरुपर्वतो देशो लाङ्गलः ; तथाप्यत्र समज्ञलतरुपर्वत एव योग्यतया निवक्षणीयः । पशुभ्यो हितः सुरसबहुल्तृणादिमत्तया पशव्यः । सस्यैः वार्षिकशारदहैमन्तवासन्तिका-दिभिरुपेतम् अव्यवहितोत्पिकतयाश्रितं देशं जनपदमाश्रयेत् अधिवसेत् ॥ ४ ॥

वैश्यराद्रबहुलम् । चकारादार्थबहुलं च । यथाह् मनुः—" आर्यप्रायमनाविलम् " इति ॥ ५ ॥

्र म्बापालनं ज, ठ. <sup>2</sup> च omitted in ज, ठ. <sup>3</sup> सर्वसस्यो ज, ठ.

तत्र धन्वत्महीवारिवृक्षगिरिदुर्गाणामन्यतमं दुर्गमा-श्रयेत् ॥ ६॥ तत्रस्थश्च<sup>1</sup> स्वस्वग्रामाधिपान् कुर्यात्॥ ७॥ दशा-ध्यक्षान् ॥ ८ ॥ शताध्यक्षान् ॥ ९ ॥ देशाध्यक्षांश्च ॥ १० ॥

धन्वदुर्गम् ; धन्विनामेव मण्डलरूपं दुर्गम् । निर्जलपर्यन्तभूमिकं स्थानमित्यन्ये । नृदुर्गम् ; अन्योन्य-संश्विष्टमानुषमण्डलम् । महीदुर्गम् ; मह्यामेवेष्टकापाषाणादिनिर्मितं दुर्गम् । मह्येवोच्चावचप्रदेशपचुरा दुर्गमित्यन्ये । वारिदर्गम: नद्यादिप्रवाहेणोभयत: समवेतेन दुर्गम्। वृक्षदुर्गम्; विनतरगहनवेष्टितो भूभागः। गिरि-दुर्गम् ; परिमण्डलगिरिवलयवेष्टितो देशः । गिरिशिरोभूभागो वा । तत्रोक्ते देशे एषामन्यतमं दुर्गमिष-वसेत ॥ ६ ॥

एकस्य राज्ञः व्यवहितानेकदेशपरिपालनं कथं शक्यमित्यत आह । तत्र दुर्गे स्थितः सन् स्वस्वप्रामे प्रत्येकमेकैकस्मिन् मामे अधिपान् साधारण्येन पालननियुक्तान् कुर्यात् ॥ ७ ॥

प्रत्येकाध्यक्षसत्त्वेऽपि दशानां दशानां प्रामाणामेकैकमपरमध्यक्षं कुर्यात् ॥ ८ ॥

दशाध्यक्षसद्भावेऽपि शतशतमामाध्यक्षमेकैकमपरं कुर्यात् ॥ ९ ॥

शताध्यक्षे सत्यपि देशानां मामसमूहानां प्रत्येकमध्यक्षानपरांश्च कुर्यात् । चकारात् <sup>अ</sup>द्विशतीश-सहस्रेशयोर्प्रहणम् । 4यथाह मनुः---

> " ग्रामस्याधिपतिं कुर्योद्दशग्रामाधिपं तथा । विंशतीशं शतेशं च सहस्रपतिमेव च ॥"

इति ॥ १० ॥

ग्रामदोषाणां ग्रामाध्यक्षः परिहारं कुर्यात् ॥ ११ ॥ अशक्तो दशग्रामाध्यक्षाय निवेदयेत्॥ १२॥ सोऽप्यशक्तः <sup>6</sup>ज्ञाताध्यक्षाय ॥ १३ ॥ सोऽप्यज्ञाक्तो देशाध्यक्षाय ॥ १४ ॥ देशाध्यक्षोऽपि 'सर्वातमना दोषमुच्छिन्यात् । १५ ॥

तेषां प्रयोजनमाह । यस्य यस्य त्रामस्य यो योऽध्यक्षः, स स तत्तद्रश्रामोद्भवानां चौर्यादिदोषाणाम्-चिताचरणेन 8परिहारं कुर्यात् ॥ ११ ॥

स्वयं तद्मामपरिहारं कर्तुमशक्तो दशमामाध्यक्षाय तं दोषं निवेदयेत् । स तत्परिहारं दुर्यात् ॥१२॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> तत्रस्वस्व---ग. घ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> विंशतीश—ख, छ, ट.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> From here to पतिमेव च omitted in ख to छ.

<sup>5</sup> परीहारं—चं : परिहारान्—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> शतेशाय—ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> परीहारं—च, छ.

स ¹दशाध्यक्षोऽप्यशक्तश्चेत् शतमामाध्यक्षाय तं दोषं निवेदयेत् । स तं परिहरेत् ॥ १३ ॥ स शताध्यक्षोऽप्यशक्तश्चेत् देशाध्यक्षाय तं दोषं निवेदयेत् । स तं परिहरेत् ॥ १४ ॥ अनवस्थां परिहरति । देशाध्यक्षः सर्वात्मनापि, सर्वेण धनादिना, आत्मना प्राणव्ययेनापि तं दोष-मुच्छिन्द्यात् उच्छिन्नमूलमेव कुर्यात् । न तु राजनि निवेदयेत् । एतदृवृत्तीराह मनुः—

> "यानि राजप्रदेयानि प्रत्यहं ग्रामवासिभिः। अन्नपानेन्धनादीनि <sup>2</sup>ग्रामिकस्तान्यवाप्नयात् ॥ दशी कुलं तु भुझीत विंशी पञ्चकलानि च । ग्रामं ग्रामशताध्यक्षः सहस्राधिपतिः पुरम् <sup>3</sup> ॥ "

इति । कुलं हलद्वयीकर्षणीया भूमिः ; " हलं तु द्विगुणं कुलम् " इति वचनात् । हलमानं चाह हारीतः— " अष्टगवं धर्महरूं षडुगवं जीवितार्थिनाम् । चतुर्गवं नृशंसानां द्विगवं ब्रह्मघातिनाम् ॥ "

इति । अत्र धर्महलमेव ग्राह्मम् ॥ १५ ॥

#### आकरशुल्कतरनागवनेष्वाप्तान् नियुज्जीत ॥ १६ ॥ धर्मिष्ठान् धर्मकार्येषु ॥ १७ ॥ निपुणानर्थकार्येषु ॥ १८ ॥ ज्ञारान् संग्राम-कर्मसु ॥ १९ ॥ उग्रानुग्रेषु ॥ २० ॥ षण्डान् स्त्रीषु ॥ २१ ॥

कचिन्नियोज्यविशेषानाह । आकरः ; रतायुत्पत्तिस्थानम् । ग्रुल्कम् ; राजग्राह्यं 4 पण्यविंशतिमागादि स्थलशुल्कमिति यावत् । तरः ; तीर्यते नद्यादिः अनेनेति तरः ; नौकादिः ; तज्जं शुल्कम् । जलशुल्कमिति यावत् । नागाः गजाः । वनानि अरण्यानि । नागवन्ति वनानीति वा । नगः पर्वतः ; तत्संबन्धि नागम् ; गिरिशुल्कमिति वा। तेषु आप्तान् स्विहितैषिणो नियुक्तीत। न ग्रामाध्यक्षादिभिरेव निश्चिन्तः स्यात् : आकरादीनां राज्योपष्टम्भकतया विश्रद्धपरिहारायोगात् ॥ १६ ॥

धर्मकार्येषु दानादिन्यापारेषु धर्मिष्ठान् दानादिन्यसनिन एव नियुङ्गीतः; तेषां तद्व्यसनित्वेन तन्निपुणत्वात् ॥ १७ ॥

अर्थकार्येषु सुवर्णादिपरीक्षास तनिपुणानेव नियुक्तीत । यद्वा ऊहापोहादिना प्रयोजनिर्णयवत्सु कार्येषु निपणान् पण्डितान् नियुझीत् ॥ १८ ॥

संग्रामकर्माणि सेनागुल्मनिवेशादीनि । तेषु शूरान् अभीरून् नियुक्तीत ॥ १९ ॥

<sup>1</sup> दशग्रामाध्यक्षोऽपि—च, छ.

<sup>3</sup> पुन:—ख, घ,

उप्रेषु ताडनमारणादिषु उम्रान् क्रूरान्तः करणान् नियुक्षीत ॥ २० ॥ षण्डान् नपंसकान् स्त्रीरक्षणादिष् नियुक्तीत् । यथाहः----" धर्मकृत्येषु धर्मज्ञानर्थकृत्येषु पण्डितान् । क्रीवान् स्त्रीषु नियुज्जीत नीचान्नीचेषु कर्मसु ॥ "

इति ॥ २१ ॥

<sup>1</sup>प्रजाभ्यो बल्यर्थं संवत्सरेण धान्यतः षष्ट्रमंद्रामा-दद्यात् ॥ २२ ॥ सर्वसस्येभ्यश्च ॥ २३ ॥ द्विकं द्यातं पद्महिरण्येभ्यों वस्त्रेभ्यश्च<sup>3</sup> ॥ २४ ॥ <sup>4</sup>मांसमधुघृतौषधिगन्धपुष्पमूलफलरसदारु-पत्राजिनमृद्धाण्डाइमभाण्डवैदलेभ्यः व्वाष्ट्रभागं वराजा॥ २५॥

राज्ञो वृत्तिमाह । राजा यथोक्तविधिना रक्षिताभ्यः प्रजाभ्यो बल्यर्थं कररूपनिजवृत्त्यर्थं संवत्सरेण प्रतिसंवत्सरमुत्पन्नात् धान्यात् त्रीहियवादेः षष्ठमंशं गृह्णीयात् । गौतमस्तु—" राज्ञो बलिदानं कर्षकैर्दशम-मष्टमं षष्ठं वा " इत्याह । स च कृष्टाया भूमेरतिभोगमध्यमभोगाल्पभोगविषयो व्यवस्थितो विकल्पः — अतिभोगे दशमांशः; मध्यमभोगे अष्टमांशः; अल्पभोगे षष्ठांश इति । मनुस्तु-- "धान्यानामष्टमो भागः षष्ठो द्वादश एव वा " इत्याह । तत्रापि पूर्वैव व्यवस्था । तथा दशमद्वादशयोरिप ॥ २२ ॥

सस्यानि वार्षिकादीनि इयामाकादीनि । तेभ्योऽपि सर्वेभ्यः षष्ठमंशमादद्यात् । पृथङ्निर्देशः शास्त्रा-न्तरीयविकल्पनिरासार्थः ॥ २३ ॥

पशूपजीविनां पशुभ्यो हिरण्योपजीविनां हिरण्येभ्यो वस्त्रोपजीविनां वस्त्रेभ्यश्च प्रतिसंवत्सरं द्विकं शतमादद्यात् । द्वावुपादीयेते यस्मिन् शते तत् द्विकं शतम् । " तदस्मिन् वृद्ध्यायलाभशुल्कोपदा दीयते" इति कन् । पशुहिरण्यवस्त्रोपजीविभ्यः पशुहिरण्यवस्त्रशतात् पशुहिरण्यवस्त्रद्वयमुपादायादद्यात् ॥ २४ ॥

मांसं छागादेः । मधु क्षौद्रम् । घृतं सर्पिः । ओषध्यः गुडूच्यादयः । गन्धाः चन्दनादयः । पुष्पाणि चम्पकादीनि । मूलानि हरिद्रादीनि । फलान्याम्रादीनि । रसाः लक्षणादयः । दारूणि काष्टानि । पत्राणि तालीपत्रादीनि । अजिनानि कृष्णाजिनादीनि । मृद्धाण्डानि घटादीनि । अञ्चमभाण्डानि <sup>7</sup>मणिकादीनि । वैदलानि वंशविदलकृतानि शूर्पादीनि । तेभ्यः षाष्ठभागम् : षष्ठ एव षाष्ठः, स चासौ भागश्चेति षाष्ठभागः । तं राजा शुल्करूपमाद्द्यात् । प्रतिसंवत्सर्मित्यत्राप्यनुवर्तते :

<sup>1</sup> प्रजाम्यश्च— ङ.

<sup>2</sup> हिरण्ययो:—ठ. <sup>3</sup> वस्त्रेभ्य:—ग. छ. ठ.

<sup>4</sup> पुष्प omitted in क : फलमूल for मूलफल and शाक for दार—ज, ठ.

<sup>5</sup> अष्टमागं—ग, ज, झ, ठ; षड्मागं—ख.

<sup>6</sup> राजा omitted in ग, ज, झ.

<sup>7</sup> मणिमात्रा— छ.

" यिकंचिदिप वर्षस्य दापयेत् करसंज्ञितम् । व्यवहारेण जीवन्तं राजा राष्ट्रे प्रथम्जनम् ॥ "

इति मनुस्तरणात् । यतु षष्टः षष्टितम इति हरदत्तः ; तन्न ;

" आददीताथ षड्भागं द्रुमांसमधुसर्पिषाम् । गन्धौषधिरसानां च पुष्पमूरुफलस्य च ॥ पत्रशाकतृणानां च चर्मणामजिनस्य च ॥ मृन्मयानां च भाण्डानां सर्वस्याञ्ममयस्य च ॥ "

इति मनुविरोधात् ॥ २५ ॥

ब्राह्मणेभ्यः करादानं न कुर्यात् ॥ २६ ॥ ते हि राज्ञो धर्म-कराः ॥ २७ ॥ राजा च प्रजाभ्यः सुकृतदुष्कृतेभ्यः षष्ठांश-भाक् ॥ २८ ॥

पूर्वोक्तस्य कचिदपवादमाह । बाह्मणेभ्यः कर्षकभ्यो व्यवहर्तृभ्यश्च पूर्वोक्तकरादानं न कुर्यात् । परं तु श्रोत्रियेभ्यः ; " व्रियमाणोऽप्याददीत न राजा श्रोत्रियात् करम् " इति मानवात् ॥ २६ ॥

तत्र हेतुमाह — ते हि श्रोत्रियाः ब्राह्मणाः करविषयेऽपि राज्ञे धर्ममेव निजाचारसंपन्नं करन्वेन दुदति, सम्यक् रक्षिताश्चेत् । यथाह मनुः—

" स रक्ष्यमाणो राज्ञा यं कुरुते धर्ममन्वहम् । तेनायुर्वर्धते राज्ञो द्रविणं राष्ट्रमेव च ॥ "

इति ॥ २७ ॥

नन् करग्रहणस्य वृत्त्यर्थरवेनान्यतो वृत्तिसंभवे तदनावस्यकमित्यत आह । करग्रहणेन संयताभ्यः प्रजाभ्यो यान्युत्पन्तानि पुण्यानि, तदग्रहणेनासंयताभ्यो यानि पापानि तेभ्यो राजा षष्ठमशं भजते । तत्पष्टांशसममद्दष्टान्तरमामोतीत्यर्थः ; न तु तदेव ; "शास्त्रफलं प्रयोक्तिर " इति न्यायविरोधात् ;

" पुण्यात् षड्भागमादत्ते न्यायेन परिपालयन्।"

" अधर्मादपि षड्भागो भवत्यस्य ह्यरक्षतः।"

इति योगिमनुसरणात् । यत्तु-

" अरक्ष्यमाणाः कुर्वेन्ति यत् किंचित् किल्विषं प्रजाः । तस्मात्तु त्रुपतेरर्धं यस्माद् गृह्णात्यसौ करान् ॥"

1 सर्वप्रजाभ्य:--झ.

<sup>2</sup> दुष्कतयो:—इ.

इति <sup>1</sup>योगिस्मरणं, तत् अरक्ष्यमाणा इति शानचा अत्यन्तारक्षणोत्पन्नात्यन्तदुष्कृतपरम् । तस्मात् करादानं दृष्टादृष्टार्थत्वेनावस्थकम् ॥ २८ ॥

#### स्वदेशपण्याच <sup>2</sup>शुल्कांशं दशममादयात्॥ २९॥ परदेश-पण्याच विंशतितमम्॥ ३०॥

यत् पण्यं स्वदेश एव कीत्वा विकीयते विणिम्भः, तस्मात् पण्यात् राजा दशमं शुल्कांशं शुल्करूपोंऽशः, तमादद्यात् । पण्यस्य दशममंशं शुल्कं गृह्णीयादित्यर्थः ॥ २९ ॥

यत् पण्यं देशान्तरे क्रीत्वा देशान्तरे विक्रीयते, तस्मात् विंशतितममंशमादद्यात् । पण्यस्य विंशांशं ग्रुल्कं गृह्णीयादित्यर्थः । अत्र यद्यपि वाक्यद्वयेऽपि पण्यस्येव दशमविंशतितमी भागी ग्रुल्कांशः मतीयते ; तथापि देशकालानुरूपेणाभियुक्तकृतस्य पण्यमूल्यस्येति ज्ञेयम् ;

" गुल्कस्थानेषु कुशलाः सर्वपण्यविचक्षणाः । कुर्युर्धं यथापण्यं ततो विंशं नृपो हरेत् ॥ "

इति मानवात् । सामुद्रपण्यशुल्के तु विशेषो बोधायनीये—" सामुद्रः शुल्को वरं रूपमुद्भृत्य दशपणं शतम् । अन्येषामपि सारानुरूपमनुद्भृत्य धर्मं प्रकल्पयेत्" इति । सामुद्रः समुद्रसंबन्धी । वरं रूपमुद्भृत्य दशपणं शतिमिति । श्रेष्ठमुक्ताफलादिषु मध्ये एकं वस्तु पृथक् कृत्वा अन्यत्र वस्तुनि दशममंशं शुल्कं गृह्णीयादित्यर्थः ॥ ३० ॥

#### ³द्युल्कस्थानादपाकामन् सर्वापहारमाप्रुयात् ॥ ३१ ॥ द्यिल्पिनः कर्मजीविनश्च⁴ ⁵मासेनैकं राज्ञः कर्म कुर्युः ॥ ३२ ॥

शुल्कप्रसङ्गादाह । शुल्कस्य म्रहणस्थानं हट्टघट्टादि । तस्मात् शुल्कदानिभया अपाकामन् अन्यमार्गेण गच्छन् विणक् सर्वपण्यापहारमा मुयात् । तस्य सर्व पण्यमपहार्थमित्यर्थः । इदं च राजयोग्यराजप्रतिषिद्ध-पण्यविषयम् । यथाह मनुः—

"राज्ञः प्रख्यातभाण्डानि प्रतिषिद्धानि यानि च । तानीह हरतो लोभात् सर्वहारं हरेन्न्टपः ॥"

इति । अन्यत्र तु

"शुल्कस्थानं परिहरन्नकाले क्रयविकयी। मिध्यावादी च संख्याने दाप्योऽष्टगुणमत्ययम्॥"

इति मानवं द्रष्टव्यम् ॥ ३१ ॥

<sup>1</sup> गोभिलस्मरणं—घ.

 $^2$  पण्यांशं--ठ.

<sup>3</sup> ग़ुल्कस्थानम्—ज, ठ.

4 कर्मजीविन: शुद्राश्र—ख.

<sup>5</sup> मासेनैकैकं—ज. ठ.

यथाकालं प्रयुद्धीत ॥ ३८ ॥ संघिविग्रह्यानासनसंश्रयद्वैधी भावांश्व

शत्रुविजिगीषुमध्यवर्ती नृपः । तांश्चाह योगीश्वरः—" अरिर्मित्रमुदासीनोऽनन्तरस्तत्परः परः" इति ।

अनन्तरः भरिः; तत्परः मित्रम्; तस्मात् परः उदासीनः। अन्यत्रापि—'' अरेश्च विजिगीषोश्च मध्यमे

भूम्यनन्तरः " इति । तेषु प्रतिदिशमवस्थितेषु द्वादशस्त्रपि । यथाईम् : अईं योग्यतामनतिकम्य । यथाकारुं

स्वरात्रपचयाद्यनतिक्रमेण सामादीन् प्रयुक्जीत । तत्र साम प्रियवाक्यम् । दानं धनादेः । मेदः तत्सामन्तादीनाम-न्योन्यवैरोत्पादनम् । दण्डः धनापहारादिः । तद्यथा—हीनो दण्डेन, समः साम्रा, अधिको दानेन, अधिकतरो

सामादिपयोगाणां फलमाह । संवि: व्यवस्थाकरणम् । विग्रहः <sup>3</sup>अपकरणम् । यानम् अरिं प्रति यात्रा।

भेदेन साधनीय इति । यद्वा शत्रुः दण्डेन, मित्रं साम्ना, उदासीनो दानेन, मध्यमो भेदेनेति ॥ ३८ ॥

आसनम् उपेक्षा । संश्रयः बलवदाश्रयणम् । द्वैधीमावः स्वबलस्य द्विधा करणम् । एवं संधिपभृतीन् गुणान्

यथाकालं यथाईं देशकालशक्त्याद्यनतिक्रमेणाश्रयेत्। एषां च देशकालस्वरूपादिभेदा मानवे द्रष्टन्याः।

शत्रुमित्रोदासीनमध्यमेषु सामभेददानदण्डान्<sup>1</sup> <sup>2</sup>यथाई

अथ परराष्ट्रवृत्तज्ञानप्रयोजनमाह । स्त्रुः द्वेष्टा । मित्रं सुहृत् । उदासीनः उभयविरुक्षणः । मध्यमः

मासिकं करमाह । शिल्पिनो लोहकारादयः । कर्मजीविनः कारवः वर्धक्यादयः । चकारादात्मोपजीविनः शुद्धाश्च मासेन प्रतिमासमेकैकाहःसाध्यं छोहकाष्टादिकर्म कुर्युः । स एव तेषां करः । यथाह मनुः—

> " कारकान् शिल्पिनश्चैव शृद्धांश्चात्मोपजीविनः । एकैकं कारयेत कर्म मासि मासि महीपति: ॥"

इति । गौतमोऽपि—" एतेनात्मोपजीविनो व्याख्याताः <sup>1</sup>नौचकवन्तश्च " इति । आत्मोपजीविनः शरीर-कष्टकारिणः । नौमन्तो नाविकाः । चक्रवन्तः शाकटिकाः । राजकर्मकरेभ्यो राज्ञा तसिम्नहनि भक्तं देयमेव । यथाह स एव--- 244 भक्तं तेभ्यो दद्यात् '' इति । वणिजां विशेषमाह स एव--- 44 पण्यं वणिम्मिरघी-पचयेन देयम् " इति । इदं च शुल्काद्धिकम् । तदाह बृहस्पतिः---

"शुल्कं द्युस्ततो मास एकैकं पण्यमेव च। अर्घावरं च मूल्येन वणिजस्ते पृथक् पृथक्॥" इति । अर्घावरं न्यूनलामम् । मूल्यं द्रव्यम् ॥ ३२ ॥

> <sup>3</sup>स्वाम्यमात्यदुर्गकोदादण्डराष्ट्रमित्राणि प्रकृतयः॥३३॥ तद्दूषकांश्च हन्यात्॥ ३४ ॥ स्वराष्ट्रपरराष्ट्रयोश्च चारचक्षुः स्यात् ॥ ३५ ॥ साधूनां पूजनं कुर्यात् ॥ ३५ ॥ दुष्टांश्च हन्यात् ॥ ३७ ॥

यदुक्तं प्रजानां परिपालनं, तस्याङ्गान्याह । स्वामी राजा । अमात्याः मन्त्रिपुरोहितादयः । दुर्गं पूर्वोक्तं धन्वादि । कोशो धननिचयः । दण्डो हस्त्यश्वादियुतं बलम् । राष्ट्रं प्रजानिवासो देशः । मित्राणि सहजपाकृतकृत्रिमाणि । एतानि अभिहिताभिधित्सितराजधर्माणां प्रकृतयः मूलकारणानि ॥ ३३ ॥

तासां प्रकृतीनां स्वाम्यादीनां ये दूषकाः कार्याक्षमतापादकदोषासञ्जकाः शत्रुचारादयः, तान् हन्यात् ॥ ३४ ॥

स्वराष्ट्रं स्वाज्ञावशवर्ती देशः । तथा परराष्ट्रं परेवां शत्रूणां यत् राष्ट्रम् । चकारात् मित्रोदासीन-राष्ट्रयोश्च, चाराः स्पशा एव चक्षुषी यस्य तथा स्यात् । चारैः सर्वराष्ट्रवृत्तं जानीयादित्यर्थः ॥ ३५ ॥

तत्र स्वराष्ट्रवृत्तज्ञानपयोजनमाह—साधूनां पूजनमिति । साधूनां सुवृत्तानां पूजनं च स्वस्वादिदानेन संमानं कुर्यात् ॥ ३६॥

दुष्टान् दुर्वृत्तान् हन्यात् अपराधानुसारेण ॥ ३० ॥

1 मेद omitted in ठ. <sup>4</sup> स्व omitted in ज, झ, ठ.

<sup>2</sup> यथाई omitted in ज. <sup>5</sup> समजलाञ्चतया—छ, ट.

<sup>8</sup> अपकारकरणम्—छ.

यथाकालमाश्रयेत ॥ ३९ ॥

तत्र सामफलं संधिः। दण्डफलं विग्रहः। भेदफलं दानम्। आसनसंश्रयद्वैधीभावा दानफलमिति विवेकः।।३९।। चैत्रे मार्गशीर्षे वा यात्रां यायात्॥ ४० ॥ परस्य व्यसने वा ॥ ४१ ॥ परदेशावाप्तौ तदेशधर्मान् नोच्छिन्द्यात् ॥ ४२ ॥

परेणाभियुक्तश्च सर्वात्मना व्यराष्ट्रं गोपायेत्॥ ४३॥

" सास्मिन् पौर्णमासीति संज्ञायाम् " इत्यनुशासनेन चैत्रमार्गशीर्षयोः पौर्णमासीसंबन्धात् दर्शपूर्णि-मान्तो द्विविधोऽपि मासो गृह्यते । वाशब्दात् फाल्गुनोऽपि । यथाह मनुः--

> '' मार्गर्शिषे राभे मासि यात्रां यायान्महीपतिः । फाल्गुनं वाथ चैत्रं वा मासौ प्रति यथासुखम् ॥ "

इति । " यसिन् यात्रां यायादेतया पुनराधेयसंमितयेष्ट्या इष्ट्रा " इतिवत् प्रत्ययमात्रार्थविवक्षया प्रयोगः ; तेषां नातिशीतोष्णतया समजलतया<sup>5</sup> पुनराधेये च सुखदत्वात् ॥ ४० ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> नौचकीवन्तश्र—घ, झ.

नैमित्तिकं कालान्तरमाह । परस्य शत्रोः व्यसनं धनबलमित्रादिनाशः । वाशब्देनात्मनो धनबलमित्रादि-योगश्च<sup>1</sup> गृह्यते । तस्मिन् यात्रां यायात् । तदाह मनुः---

> " <sup>2</sup>अन्येष्विप च कालेषु यदा पश्येद् ध्रुवं जयम् । तदा यायाद्विगृद्धेव व्यसने चोत्थिते रिपोः ॥ "

इति ॥ ४१ ॥

यानफले विशेषमाह । परेषां शत्रूणां यो देशो राष्ट्रं, तस्यावाप्तौ स्ववशीमावे, तद्देशस्य धर्मान् आचारान् नोच्छिन्द्यात् ; नाचारान्तरे प्रवर्तनेन परावर्तयेत् ; न समूछं वा छुम्पेत् । यथाह योगीश्वरः—

> " यसिन् देशे य आचारो व्यवहारः कुलस्थितिः । तथैव परिपाल्योऽसौ यदा वशमवाप्नयात ॥ "

इति । तत्पदेनैव देशपाप्तौ पुनर्देशपदोपादानं संनिहितावाप्तिपरामर्शभ्रमवारणाय । ततश्चावाप्तिधर्माणाम्

" उपरुध्यारिमासीत राष्ट्रं तस्योपपीडयेत् । द्षयेचास्य सततं यवसान्नोदकेन्धनम् ॥ "

इत्यादीनां तदवाप्तावनुच्छेदो निरस्तः ॥ ४२ ॥

आसनादिफलविशेषमाह । आसनादिषु यथाकथंचित् स्वराष्ट्ररक्षणमेव फल्म् । तत्र श्त्रुणाभियुक्तः आस्कन्दितश्चेत् तदा स्वराष्ट्रं सर्वेण बलकोशादिना अन्ततः आत्मना स्वशरीरेणापि गोपायेत् रक्षेत् ॥ ४३ ॥

#### नास्ति राज्ञां समरे तनुत्यागसहको धर्मः ॥ ४४॥ गोब्राह्मण-न्द्रपमित्रधनदारजीवितरक्षणात् ये हतास्ते स्वर्गलोकभाजः॥ ४५॥ वर्णसंकररक्षणार्धे व ॥ ४६॥

ननु आत्मना रक्षणे प्रधानविरोध एवेति क धर्मः ? इत्यत आह । अवेष्टिन्यायेन राज्ञां क्षत्रियाणाम् , न पार्थिवानामेव ; समरे संप्रामे यः तनुत्यागो मरणं, तत्त्वत्योऽन्यो धर्मो नास्ति । तेन तनुत्यागेन राष्ट्ररक्षणे धर्मद्वयलाभः ॥ ४४ ॥

प्रासिक्षकमाह । गोब्राह्मणौ जातिमात्रेण । नृपः धार्मिकः प्रजापालकः । मित्रं स्वोपकारकः सहस् । धनं जीवनसाधनम् । दाराः धर्मापत्यसाधनानि स्त्रियः । जीवितं प्राणाः । एतेषां रक्षणाद्धेतोः ये हताः प्रतिपक्षेः, ते स्वर्गळोकं भजन्ति । इदं च युद्धं विनाप्ययुद्धधर्मिणां फलोपदर्शनेन काम्यं मरणान्तरमुपदिस्यते ; अन्यथा युद्धमरणमात्रस्य स्वर्गफलकतया विशेषवचनानर्थक्यात् । अत एव मनुः—

नृतीयोऽध्यायः

" शस्त्रं द्विजातिभिर्माह्यं धर्मो यत्रोपरुध्यते । द्विजातीनां च वर्णानां विष्ठवे कालकारिते ॥ आत्मनश्च परित्राणे दक्षिणानां च संगरे । स्त्रीविप्राभ्यपपत्ती च व्रन् धर्मण न दुष्यति ॥"

इति ॥ ४५ ॥

परदाराभिमर्शनेन जायमानात् वर्णसंकराच यत् रक्षणं वर्णानां, तद्र्थमिप वा हता ये. बन्दिमाह-जारादिभि:, तेऽपि स्वर्गलोकभाजो भवन्ति । अत एवाह मनु:-

> " परदाराभिमर्शेषु प्रवृत्तान् नृन् महीपतिः । उद्वेजनकरैर्दण्डैश्चिह्नयित्वा प्रवासयेत् ॥ तत्समुत्यो हि छोकस्य जायते वर्णसंकरः। येन मूलहरोऽधर्मः सर्वनाशाय कल्पते ॥ "

इति । वसिष्ठोऽपि--- भारमत्राणे वर्णसंवर्गे वा ब्राह्मणवैश्यौ शस्त्रमाददीयाताम् । क्षत्रियस्य तु तन्नि-त्यमेव ; रक्षणाधिकारात् " इति । पूर्वं दाराणां पाणरक्षणमुक्तम् । अत्र तु वर्णसंकराद्रक्षणमिति मेदः ॥४६॥

#### राजा परपुरावाहौ तत्र तत्कुलीनमभिषिश्चेत् ॥ ४७ ॥ न राजकुलमुच्छिन्यात् ॥ ४८ ॥ अन्यत्राकुलीनराजकुलात् ॥ ४९ ॥

यदा रिपुहननादिना तत्पुरमवामाति राजा, तदा तत्रारिपुरे तस्यैव राज्ञः कुळीनं कुळसंमूतमिषि-श्चेत्; न त्वन्यम् । यदि स्वचिकीर्षितं विख्याप्य समयं करोति,

> " सर्वेषां त विदित्वेषां समासेन चिकीर्षितम् । स्थापयेत्तत्र तद्वंश्यं कुर्याच समयकियाम् ॥"

इति पानवात ॥ ४७ ॥

अकुळीनाः ; राजकुळानुत्पन्नाः राजसेवकादयो दासीपुत्रादयो वा केवळमाम्योदयेन राजानः, तत्कुळादन्यत्र ; तत्कुळं तूच्छिन्द्यादेवेत्यर्थः । यथा वक्ष्यति—" ये चाकुळीना राज्यमिकामयेषुः" इति । तान् हन्यादिति वर्तते ॥ ४८, ४९ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> पोपश्च—च

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> रक्षणार्थं--ज, झ, ठ.

<sup>4</sup> रक्षणार्थे—क to च. ज. ठ.

सृगयाक्षस्त्रीपानाभिरतिं परिहरेत् ॥ ५० ॥ वाक्पारुष्य-दण्डपारुष्ये च ॥ ५१ ॥ नार्थदूषणं क्रर्यात् ॥ ५२ ॥ ¹आग्रद्वाराणि नोच्छिन्यात् ॥ ५३ ॥

मृगया आखेटकम् । अक्षो चूतम् । स्त्रियो मैथुनम् । पानं मद्यादेः । इदमन्येषामप्युपलक्षणम् । यथाह मनु:—

> " मृगयाक्षो दिवा स्वापः परिवादः स्त्रियो मदः । तौर्यत्रिकं वृथाट्या च कामजो दशको गणः ॥"

इति । चतुष्टयपरिगणनं तु तेषां कष्टतरत्वमभिषेत्य । यथाह् मृतुः—
"पानमक्षाः स्त्रियश्चैव मृगया च यथाक्रमम् ।
एतत्कष्टतरं विद्याचतुष्कं कामजे गणे ॥"

इति । कष्टतरम् अत्यन्तामिरतिजनकत्वेन दुष्परिहरम् । अत एव तेषु अभिरतिमत्यासिक्तं परिहरेत् ॥ ५०॥ वाक्पारुष्यं परुषभाषणम् । दण्डपारुष्यं निर्दयप्रहरणम् । ते उमे परिहरेत् ॥ ५१॥

अर्थस्य सुवर्णादेः दूषणं वृथा व्ययः ; तं न कुर्यात् । इदमप्यन्येषामुपलक्षणम् । यथाह मतुः—
"<sup>2</sup>पैशुन्यं साहसं द्रोह ईर्ष्यास्यार्थदूषणम् ।
वाग्दण्डजं च पारुष्यं कोधजोऽपि गणोऽष्टकः ॥"

इति । त्रितयगणनं तु पूर्ववदेव । यथाह मनुः —

"दण्डस्य पातनं चैव वाक्पारुष्यार्थदूषणे । क्रोधजेऽपि गणे विद्यात् कृष्टमेतत् त्रिकं सदा ॥"

इति ॥ ५२ ॥

स्वपुरे परदुर्गेषु वा आद्यद्वाराणि पूर्वराजकृतानि तोरणगोपुरादीनि नोच्छिन्द्यात् , न परावर्तयेत् न छम्पेद्वा, यद्यायादीनि शुद्धानि भवेयुः ॥ ५३ ॥

नापात्रवर्षी स्यात् ॥ ५४ ॥ आकरेभ्यः सर्वमादयात् ॥ ५५ ॥ निर्धि लब्ध्वा तदर्धं ब्राह्मणेभ्यो दयात् ॥ ५६ ॥ द्वितीयमर्धे कोशे प्रवेशयेत् ॥ ५७ ॥

<sup>1</sup> आयद्वाराणि—झ.

² पैशुन्यं to पूर्ववदेव —omitted in ग, घ, ज

अपात्रेषु नटविटवन्दिचारणमागधादिषु धनवर्षणशीलो न स्यात् :

"धूरों वन्दिनि मत्ते च कुवैद्ये कितवे शठे। नटे चारणमल्लेषु दत्तं भवति निष्फलम् ॥"

इति दक्षसरणात् । ताच्छील्यनिषेधादानृशंस्याय यिकंचित् दद्यात् ॥ ५४ ॥

उत्तरविवक्षयेदमारभते । आकराः सुवर्णरत्नासुत्पत्तिस्थानानि । तेभ्यो यदुपात्तं तत् सर्वं स्वयमादद्यात् । न तत्र विप्रासंशकल्पना ॥ ५५ ॥

निधी विशेषमाह । अज्ञातस्वामिकं भूमी चिरनिखातं निधि रुब्ध्वा राजा ब्राह्मणेभ्यः तदर्धं दद्यात् । अर्धमित्यनेनैव सिद्धी तच्छब्दो यस्य सुवर्णादेः अर्धकरणं संभवति, तस्यैव दानमाचष्टे, मूल्यादिकरूपनया न रत्नहीरकादेरपीति । यथाह मनुः—

" निधीनां हि पुराणानां धातूनामेव च क्षितौ । अर्धभाग्रक्षणाद्वाजा भूमेरधिपतिर्हि सः ॥ "

इति ॥ ५६ ॥

रुव्यस्य निघेरधं ब्राह्मणेभ्यो दत्ते द्वितीयमधं राजा कोशे प्रवेशयेत् , स्थापयेत् । 'अर्धं ब्राह्मणेभ्यो दद्यात् ' इत्यनेनैवार्धादानसिद्धौ पृथक् सूत्रकरणं कोशप्रवेशमात्रविधानार्थम् ; न तदानीमेव तत् व्ययीते-त्येवमर्थम् । अत एव प्रत्यागते स्वामिनि रूपसंख्यादिविमावितोऽसौ प्रत्यर्पणीय इति वक्ष्यति ॥ ५७ ॥

निधि ब्राह्मणो लब्ध्वा सर्वमादचात् ॥ ५८ ॥ क्षत्रियश्चतुर्थ-मंशं राज्ञे दचात्, चतुर्थमंशं ब्राह्मणेभ्यः, अर्धमादचात् ॥ ५९ ॥ वैश्यस्तु चतुर्थमंशं राज्ञे दचात्, ब्राह्मणेभ्योऽर्धं, चतुर्थमंशमाद-चात् ॥ ६० ॥ श्रद्धश्चावाप्तं द्वादश्चा विभन्य पश्चांशान् राज्ञे दचात्, पश्चांशान् ब्राह्मणेभ्यः, अंशद्वयमादचात् ॥ ६१ ॥

पूर्वोक्तं निधि ब्राह्मणो छब्ध्वा सर्वमेवादचात् ; राज्ञे न दचात् ; षट्कर्मामिरतश्चेत्। यथाह वसिष्ठः—
" ब्राह्मणश्चेदिधगच्छेत् षट्कर्मसु वर्तमानो न राजा हरेत्" इति ॥ ५८ ॥

क्षत्रियश्चेत् पूर्वोक्तं निधिं लमते, तदा तं चतुर्धा विभज्य, एकं चतुर्थाशं राज्ञे, अपरं चतुर्थीशं ब्राक्षणेभ्यो दद्यात् : अवशिष्टमर्धं स्वयमाद्द्यात् ॥ ५९ ॥

यदि वैक्यो निधि लमते, तदा तं चतुर्धा विभज्य एकमंशं राज्ञे, अंशद्वयं ब्राह्मणेभ्यो दत्त्वा अविशष्टं चतुर्थीशं स्वयमादद्यात् ॥ ६०॥

यदि राहो निधि लभते, तदा तं द्वादशधा विभज्य पश्चांशान् राज्ञे, पञ्चांशान् ब्राह्मणेभ्यो दत्त्वा अवशिष्टमंशद्वयं स्वयमादद्यात् । एतेन "अपज्ञायमानं वित्तं योऽधिगच्छेत् राजा तद्धरेत. अधिगन्त्रे षष्टमंशं भदाय " इति वासिष्ठे " अत्राह्मणोऽप्याख्याता षष्ठमंशं रूमते " इति गौनमीये च यच्छन्दात्राह्मणशब्दौ राद्रपरावेव व्याख्यातौ । यतु " इतरेण निधौ लब्धे राजा षष्ठांशमाहरेत् " इति योगीश्वरवाक्ये इतर-शब्दः अविद्वद्वासणक्षत्रियादिपरो व्याख्यातो निताक्षरायां, तत् क्षत्रियवैश्यविषयकैतद्वचनद्वयादर्शन-निबन्धनमिति मन्तव्यम् । यतु अपरार्कण इतरशब्दोऽविद्वद्वाक्षणमात्रपरोऽभिहितः, तत् गोरक्षकादिब्राक्षण-परतया कथंचित साधु.

> " गोरक्षकान् वाणिजकांस्तथा कारुकुशीलवान् । प्रष्यान् वार्धुषिकांश्चेव विपाञ्छूद्रवदाचरेत् ॥ "

इति समरणात् ॥ ६१ ॥

#### अनिबेदितविज्ञातस्य सर्वमपहरेत्॥ ६२॥ स्वनिहिताद्राज्ञे ब्राह्मणवर्जं द्वादशमंशं दद्यः॥ ६३॥

यद्यधिगन्त्रा राज्ञे न निवेदितो निधिः, अथ च विज्ञातः कथंचिद्राज्ञा, तदा तस्य निधेः सर्वमप्यंशम-पहरेत्। अधिगन्ता च शास्त्रानुसारेण दण्डनीयः। यथाह योगीश्वरः—" अनिवेदितविज्ञातो दाप्यस्तं दण्ड-मेव च " इति । यद्वा अनिवेदित इति कर्तरि निष्ठा । यः कश्चित् निर्धि लब्ध्वा राज्ञे न निवेदितवान् , विज्ञातश्च निध्यिधगनतृत्वेन, राजास्य सर्वे निधियनं पूर्वयनं चापहरेत् । मूर्धावसिक्ताचनुस्रोमजानां मात्तसमान-धर्मत्वात् क्षत्रियादिवदेव निर्णयः । प्रतिलोमजानां शूद्रसधर्मत्वात् शूद्रवदेवेति ॥ ६२ ॥

विज्ञातस्यामिके त्याह । यद्यसौ राजलञ्यो निधिः स्वयं बाह्मणादिवणैरेव निहितो भवेत् , तदा ब्राम्मणवर्जे क्षत्रियादयः द्वादशमंशं राज्ञे दद्यः; स्वीयं निधि चाप्नुयः। अयमर्थः—यद्यधिगतो निधिः क्षत्रियादिभिः स्वामिभिरागत्य रूपसंस्यादिभिर्माव्यते, तदा द्वादशमंशं दत्त्वा छभ्यत इति । यथाह पतुः---

> " ममायमिति यो ब्रयात् निधि सत्येन मानवः । तस्याददीत विष्ड्भागं राजा द्वादशमेव वा ॥"

इति । अंशविकल्पस्तु वर्णापेक्षया कालापेक्षया वा योज्यः । यथाह स एव-

" प्रनष्टस्वामिकं द्रव्यं राजा व्यब्दं निधापयेत् ।

अर्वाक् त्र्यब्दाद्धरेत् स्वामी परतो नृपतिर्हरेत् ॥ "

4 राजा omitted in ङ.

इति । हरणं न व्ययः, पश्चादप्यागते दानावश्यंभावात् । ततश्च व्यव्दादर्वीक् द्वादशांशम् , उपरिष्टात् षष्टमंशमिति ध्येयम् । द्वादशांशमिति नियमेन च स्वाम्यागमनात पूर्वं राजादिभिर्दचस्याप्यर्धादेः ब्राह्मणाद्यं-शस्यास्वामिदत्तत्या प्रत्याहरणीयत्वं गम्यते. " अस्वामिविकयं दानमाधिं च विनिवर्तयेत् " इति बृहस्पति-सारणात् । ेयद्वाः स्वनिहितमेव निधिं चिरकालमनासादितं यदि स्वयमेव लभनते वर्णाः, तदा ब्राह्मणवर्जं राज्ञे द्वादरामंशं द्युः । बाह्मणश्च द्वादरामपि न द्यात् । यथाह नारदः--

> " स्वमप्यर्थं तथा नष्टं लब्ध्वा राज्ञे निवेदयेत् । गृह्णीयात तं ततः शुद्धमशुद्धः स्यादतोऽन्यथा ॥ "

इति । यद्वा ब्राह्मणवर्जं पूर्वेक्तं ब्राह्मणांशं विना राज्ञ एव द्यः; ब्राह्मणेभ्यो न द्युरिति ॥ ६३ ॥

परनिहितं ैस्वनिहितमिति ब्रुवंस्तत्समं दण्डमावहेत् ॥ ६४॥ बालानाथस्त्रीधनानि राजा परिपालयेत् ॥ ६५ ॥ चौरहृतं धनम-वाष्य सर्वमेव सर्ववर्णभ्यो दद्यात् ॥ ६६ ॥ अनवाष्य च स्वकोशा-देव दयात ॥ ६७॥

मिथ्यावादिनं प्रत्याह । यः पुनः परनिहितम् अन्यदीयं निधि लोभातिशयेन स्वनिहितं स्वीयमिति ब्रते. स तत्समं प्रकृतनिधिसमं दण्डमावहेत् दद्यात् । मन् स्त्वष्टमाशं दण्डमाह-

> " अनृतं त वदन दण्ड्यः स्ववित्तस्यांशमष्टमम् । तस्यैव वा विधानस्य संख्ययाल्पीयसीं कलाम् ॥"

इति । अरुपीयसीं षोडशीम् । तत्रेयं व्यवस्था —अस्वस्य स्वत्ववचने तत्समो दण्डः । स्वस्यैव संख्यान्यथा-वचने अष्टमांशादिरिति ॥ ६४ ॥

बालः आ षोडशाद्वर्षात् । अनाथः अवेक्षकरहितः अन्धपङ्ग्वादिः । स्त्री वन्ध्यापुत्रादिः । मध्येऽनाथ-पद्मयोगादुभयत्रान्वयेन बालिश्चयोरप्यनाथत्वं गम्यते । ततश्चानाथयोर्बालिश्चयोः अबालिश्चयः अनाथस्य च धनानि स्वयमुपलञ्घानि तैर्विभावितान्यपि रूपसंख्यादिभिः न तदानीमेव प्रत्यर्पयेत् । किंतु यावत्तत्सामर्थ्ये स्वयमेव राजा परिपालयेत । यथाह मनु:---

> " बालदायादिकं रिक्थं तावद्राजानुपालयेत् । यावत् स्यात् स समावृत्तो यावद्वातीतशैशवः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यहा omitted in ख. घ. छ.

ंवशापुत्रास चैवं स्याद्रक्षणं निष्कुलास च । पतित्रतासु च स्त्रीषु विधवास्वातरासु च ॥ "

इति । चकारात् स्वयमनुपरुब्धानि तद्गृहस्थान्यपि पालयेत् । तथाच शङ्खलिखितौ—"न हार्यं राज्ञा देवब्राह्मणसंस्थितम् । न निक्षेपोपनिधी । न कियाकमागतम् । न बालस्त्रीधनानि " इति । निक्षेपो-पनिधी यद्धस्ते स्थापितौ तस्मिन्मृतेऽपि राज्ञा तौ न हार्यौ ; किंतु यथास्थानं पालनीयौ । तथा कियाः और्ध्वदेहिकाः; क्रमाः पित्रादीनाम । राजानुवृत्ताविप राजग्रहणं छन्धतद्वान्धवादिनिरासाय; तेषां तदपहर्तृ-त्वसंभवात् । यथाह् मनुः--

> " जीवन्तीनां तु तासां ये तद्धरेयुः स्वबान्धवाः । ताञ्छिष्याचोरदण्डेन धार्मिकः पृथिवीपतिः॥"

इति । प्रजापालनेनैवास्य सिद्धौ पृथग्विधानं राजमागग्रहणनिवृत्त्यर्थम्; पूर्वोक्तशङ्खिलितवचनारम्भसामर्थ्यात् ॥ ६५॥

चौरहृतं प्रत्याह । चौरैः प्रच्छन्नं प्रकाशं वा अपहृतं जानपद्धनमवाप्य प्रत्यानीय, सर्वमेव सर्ववर्णेभ्यो दद्यात् प्रत्यपेयेत् । सर्वभेवेत्यनेन भृतित्वेनापि किंचित्रादेयमित्युक्तम् ; उपयोगे दोषश्रवणात् । यथाह मनुः —

> " दातव्यं सर्ववर्णेभ्यो राज्ञा चौरहृतं धनम् । राजा तदुपयुङ्गानश्चोरस्यामोति किल्बिषम् ॥ ''

इति । सर्वभिवेत्यवधारणं ददातिनापि संबध्यते ; अदाने दोषश्रवणात् । यथाह योगी वरः—

" देयं चौरहृतं द्रव्यं राज्ञा जानपदाय त । अददद्धि समाप्तोति किल्बिषं यस्य तस्य तत् ॥ "

इति । एतेनोपेक्षोपभोगौ निराक्कतौ ॥ ६६ ॥

चौरहतं प्रत्याहर्तुं यतमानोऽपि द्रव्यमप्राप्य, तावत् द्रव्यं स्वकोशादेव दद्यात् । चकारादशक्तोऽपि । यथाह च्यासः--

> " प्रत्याहर्तुमशक्तस्तु धनं चीरहृतं यदि । स्वकोशात् तद्धि देयं स्यादशक्तेन महीक्षिता ॥"

इति ॥ ६७॥

शान्तिस्वस्त्ययनोपायैदेंवोपघातान् <sup>1</sup>प्रशमयेत् ॥ ६८ ॥ पर-चकोपघातांश्च शस्त्रनित्यतया ॥ ६९ ॥

<sup>1</sup> शमयेत्—ग, घ, छ.

एवं प्रजापालने दृष्टोपायानभिधायेदानीमदृष्टोपायांस्तत्राह । प्रत्यत्पन्नारिष्टशमनाय कियमाणं कर्म शान्तिः ग्रहशान्तिमहाशान्त्यादि । अनुत्पन्नारिष्टानुत्पत्त्यै क्रियमाणं कर्म स्वस्त्ययनम् : प्रास्थानिकहोमादि । बहुवचनेन च पुण्याहादीनां महणम् । तैः दैवोपघातान् प्रशमयेत् । दैवं पौर्वदैहिकमिष्टानिष्टफलकं कर्म । तेनोपघातान् आपदः प्रशमयेत् । प्रशमनं नामोत्पन्नानां प्रध्वंसनम् , अनुत्पन्नानां च प्रागभावपरिपालनमिति । यथाह गौतमः—" यानि च दैवोत्पातचिन्तकाः प्रब्र्युस्तान्याद्रियेत । ¹तदधीनमिप ह्येके योगक्षेमं प्रतिजानते । शान्तिपुण्याहस्वस्त्ययनायुष्यमङ्गलसंयुक्तान्याभ्युद्यिकानि विद्वेषणसंवननाभिचारद्विषद्व्यद्भियुक्तानि च शालाग्री कुर्यात् '' इति । 'पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तु ' इति दिनदोषनाशकं कर्म पुण्याहम् । आयुष्यं जन्मदिनकर्तव्यं दुर्वाहोमादि । मङ्गलं वास्तुशान्त्यादि । विद्वेषणं शत्रुणां परस्परं विरोधोत्पादनम् । संवननं वशीकरणम् । अभिचारः भारणम् । द्विषद्व्युद्धिः द्विषताम् <sup>2</sup>ऋद्ध्यभावः । एतानि शालामौ कार्याणि । स च " राज्ञस्तु विशेषान् वक्ष्यामः " इति प्रकृत्य वेश्म आवसथः समेति त्रीणि स्थानान्यभिधाय "सर्वेष्वेवाजस्रा अग्रयः स्युः। अभिपूजा च नित्या यथा गृहमेघे '' इति आपस्तम्बोक्तानां त्रयणामप्यग्नीनामन्यतमः<sup>3</sup> शालामिरवसेयः । नौपासनो नापि त्रेतामिः, तयोः गार्खेषु श्रौतेषु च नियमितत्वात् ॥ ६८ ॥

परेषां शत्रणां चक्रं बलम् । तेनोपघातान् आपदः शस्त्रनित्यतया शस्त्राभियोगेन प्रशमयेत् । चकारात स्वचकोपघातांश्च ॥ ६९॥

वेदेतिहासधर्मशास्त्रार्थकुरालं कुलीनमन्यक्तं 'तपस्विनं पुरो-हितं च वरयेत्॥ ७० ॥ शुचीनलुब्धान् अवहितान् शक्तिसंपन्नान् सर्वार्थेषु च सहायान् ॥ ७१ ॥

वेदाः ऋगादयश्चत्वारोऽपि ; शान्त्यादीनामथर्वामिधेयत्वात् । यथाह योगी वरः---

" पुरोहितं च कुर्वीत दैवज्ञमुदितोदितम् । दण्डनीत्यां च कुश्रूलमथर्वाङ्गिरसे तथा ॥"

इति । इतिहासाः महाभारताद्याः । धर्मशास्त्रं मानवादि । अर्थः अर्थशास्त्रम् औशनसादि । तेषु कुशलम् । कुलीनम् : महाकुलप्रसूतम् । अव्यङ्गम् : अविकलाङ्गम् । तपस्विनम् : कुच्छ्चान्द्रायणादिनिष्ठम् । वरणेन अभ्यर्थनेन पुरोहितम् अम्रतो निहितं सर्वकार्येषु कुर्यात्। यद्यपि सामान्यतोऽभिहितं, तथापि ब्राह्मणमेव: " तस्मादाजा यक्ष्यमाणो ब्राह्मणं पुरो दधीत " इति श्रुते: । चकारादिमजनादिसंपन्नम् । यथाह गौतमः--- महाणं पुरो द्वीत विद्याभिजन्वाग्रपवयःशीलसंपन्नं न्यायवृत्तं तपस्विनम् " इति । यद्वा

<sup>8</sup> उत्तम:—ख. च. छ, ट.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> तदधीनमपीत्येके—ख, च, छ.

<sup>4</sup> तपस्वनं च पुरोहितं—ज.

**तृतीयोऽध्यायः** 

वकारात् ऋत्विजोऽपि वरयेत् । यथाह योगीश्वरः—" श्रौतस्मार्तिक्रयाहेतोर्वृणुयादृत्विजस्तथा " इति । ऋत्विगेव च कमागतो विप्रादीनामुपाध्याय इत्युच्यते । तथा च शङ्खिलिवितौ—" स एवादुष्टस्तस्य ऋत्विक् कुरुषेपाध्यायः " इति ॥ ७०॥

शुचीन्; बाह्याभ्यन्तरशौचयुक्तान्। अछन्धान्; लिप्सातिशयरहितान्। अवहितान्; सर्वत्र सावधानान्। शक्तिभिः प्रभावोत्साहमन्त्रजाभिः संपन्नान् युक्तान्। सर्वार्थेषु सर्वकार्येषु लौकिकवैदिकेषु मतिविषयेषु कृतिविषयेषु च सहायान्; सह अयन्ते इति सहायाः सहकारिणः; मन्त्रिणो वरयेत् अभ्यर्थ-येत्। बहुवचनसामान्येऽपि सप्ताष्ट्रो वा कार्याः। यथाह् मनुः—

" मौलाञ्छास्रविदः शूरान् लब्धलक्षान् कुलोद्भवान् । मन्त्रिणः सप्त वाष्टौ वा कुर्वीत सुपरीक्षितान् ॥ "

इति । तथा---

" दूतं चैव प्रकुर्वीत सर्वशास्त्रविशारदम् । इक्तिताचारचेष्टाज्ञं शुचिं दक्षं कुलोद्भवम् ॥"

इति । भारतेऽपि-

" सेनान्यं चाभिषिञ्चेत सेनाकर्मस्ववस्थितम् । शूरं व्यूहविधानज्ञं हस्त्यश्वरथकोविदम् ॥ "

इति ॥ ७१ ॥

#### स्वयमेव व्यवहारान् पद्यद्विद्वद्भिर्जाह्मणैः सार्धम्<sup>2</sup>॥ ७२॥ व्यवहारदर्शने ब्राह्मणं वा नियुञ्ज्यात्॥ ७३॥

पूर्वोक्तो राजा स्वयमेव; नान्यद्वारा; व्यवहारान् विरुद्धाभियानविषयान् पश्येत् सदसदूपेण विवेच-येत् । यथोक्तम्—

> "परस्परं मनुष्याणां स्वार्थे विप्रतिपत्तिषु । वानयान्त्यायाद्व्यवस्थानं व्यवहार उदाहृतः ॥ "

इति । तस्य च बहुवचनेनानेकविधत्वमुक्तम् । तदाह मनुः—
" तेषामाद्यमृणादानं निक्षेपोऽस्वामिविकयः ।
संभूय च समुत्थानं दत्तस्यानपकर्म च ॥
वेतनस्यैव चादानं संविद्श्य व्यतिकमः ।
कयविकयानुशयो विवादः स्वामिपालयोः ॥

<sup>2</sup> साकम्—

सीमाविवादधर्मश्च पारुष्ये दण्डवाचिके ।
स्तेयं च साहसं चैव स्त्रीसंग्रहणमेव च ।।
स्त्रीपुंधर्मो विभागश्च द्यूतमाह्वय एव च ।
पदान्यष्टादशैतानि व्यवहारस्थिताविह ॥"

इति । कथम् १ विद्वद्भिः वेदव्याकरणधर्मशास्त्राभिज्ञैः ब्राह्मणैः, न क्षत्रियादिभिः, सार्धम् । तृतीयानिर्देशात् ब्राह्मणानामप्राधान्येन नान्यथादर्शनादर्शनफलसंबन्धः ; किंतु राज्ञ एव । यथाह **पतुः**—

> '' अदण्ड्यान् दण्डयन् राजा दण्ड्यांश्चेवाप्यदण्डयन् । अयशो महदाप्तोति नरकं चैव गच्छति ॥''

इति । एते च विधायका इत्युच्यन्ते ;

" विधायकैश्चिचतुरैः सम्यक् शास्त्रार्थकोविदैः । सभ्येर्निर्णीतमर्थं तु राजा विष्रैः परीक्षयेत् ॥ "

इति नारद्सारणात्। राज्ञोऽनुवृत्ताविप स्वयमेवेति वचनं क्रोधलोभादिदोषपरवशतानिरासाय। यथाह याज्ञवल्क्यः-—

> " व्यवहारान् नृपः पश्येद्विद्वद्भिन्नीह्मणेः सह । धर्मशास्त्रानुसारेण कोधलोभविवर्जितः ॥ "

इति ॥ ७२ ॥

स्वयमेवेत्यस्यानुकल्पमाह । पूर्वोक्ते व्यवहारदर्शने स्वस्याशक्तौ ब्राह्मणं प्राङ्घिवाकं नियुञ्ज्यात् । यथाह योगीश्वरः—

> " अपस्यता कार्यवशाद्वयवहारान् नृपेण तु । सभ्यैः सह नियोक्तव्यो ब्राह्मणः सर्वधर्मवित् ॥ "

इति । प्राडिवाकशब्दार्थमाह बृहस्पति:-

" विवादे प्रच्छित मश्चं प्रतिप्रश्चं तथैव च । प्रियपूर्वं प्राम्बदित प्राड्विवाकस्ततः स्मृतः ॥ "

इति । वाशब्दात् तदसंभवे क्षत्रियः । तदसंभवे वैश्यं वा नियुञ्ज्यात् । न तु शृद्धम् । यथाह कात्यायनः---

" ब्राह्मणो यत्र न स्यातु क्षत्रियं तत्र योजयेत्। वैश्यं वा धर्मशास्त्रज्ञं शृद्धं यत्नेन वर्जयेत्॥"

इति ॥ ७३ ॥

जन्मकर्मव्रतोपेताश्च<sup>1</sup> राज्ञा सभासदः कार्याः, रिपौ<sup>2</sup> मित्रे च ये समाः, <sup>3</sup>कामकोघभयलोभादिभिः कार्यार्थिभिरनाहार्याः ॥ ७४॥

सभ्यानाह । जन्म विशिष्टमातापितृतः । कर्म जातकर्मादिसंस्काराः । व्रतानि अध्ययनाङ्गानि सौम्य-प्राजापत्यादीनि । तैः उपेताः युक्ताः । चकारात् श्रुताध्ययनसंपन्नाः । यथाह योगीश्वरः—

> " श्रुताध्ययनसंपन्ना धर्मज्ञाः सत्यवादिनः । राज्ञा सभासदः कार्या रिपौ मित्रे च ये समाः ॥ "

इति । रिपो मित्रे च ये समाः रागद्वेषरिहताः । कामो भोगिलिप्सा । क्रोधः अमर्षः । भयं त्रासः । लोभः लिप्सातिशयः । आदिशब्दात् स्नेहादीनां ग्रहणम् । तैः कृत्वा कार्यार्थिभिः व्यावहारिकैः अनाहार्याः अना-कर्षणीयाः । अयमर्थः — कार्यार्थिभिः स्व्यादिपदानेन स्वविषयकपक्षपातजननं सभ्यानां कामेनापकर्षणम् । प्रतिपक्षतिरस्कारश्रवणेन स्वपक्षपातजननं क्रोधेनाकर्षणम् । विपक्षबाधकदर्शनेन स्वपक्षपातजननं भयेना-कर्षणम् । धनदानादिना स्वपक्षपातजननं लोभेनाकर्षणम् । तद्रहिता ब्राह्मणा राज्ञा दानमानसत्कारैर्यथा सभासु सीदन्ति तथा कार्याः । यथोक्तं कात्यायनेन —

" स तु सभ्यैः स्थिरेर्युक्तः पाज्ञैमैंकिर्द्विजोत्तमेः । धर्मशास्त्रार्थकुराकैरर्थशास्त्रविशारदेः ॥"

इति । बहुवचनसामान्येऽपि सप्त पञ्च त्रयो वा कार्याः । यथाह बृह्स्पतिः—

" छोकवेदज्ञधर्मज्ञाः सप्त पञ्च त्रयोऽपि वा । यत्रोपविष्टा विपाः स्युः सा यज्ञसदृशी सभा ॥"

इति । चकारात् गणकलेखकसाध्यपालवणिजां ग्रहणम् । यथाह व्यासः—

" त्रिस्कन्धज्योतिषाभिज्ञं स्फुटपत्ययकारकम् । श्रुताध्ययनसंपन्नं गणकं योजयेन्त्रपः ॥ स्फुटलेखं नियुज्जीत शाब्दलक्षणिकं शुचिम् । स्पष्टाक्षरं जितकोधमलुब्धं सत्यवादिनम् ॥ साध्यपालस्तु कर्तव्यो राज्ञा साध्यस्य साधकः । कमायातो दृढः शुद्धः सभ्यानां च मते स्थितः ॥

<sup>1</sup> श्रुतोंपेताश्च—ज, ठ.

 $^2$  स्पि च-ट.

<sup>3</sup> कामकोधादिभिः —कः कोधलोमादिभिः—उ.

4 कोघेनाकर्षणम् to धनदानादिना omitted in छ.

आकारणे रक्षणे च साक्ष्यर्थित्रतिवादिनाम् । सभ्याधीनः सत्यवादी कर्तव्यस्तु स्वपूरुषः । श्रोतारो वणिजस्तत्र कर्तव्या न्यायदर्शिनः ॥"

इति । द्वितीयचकारात् राजन्यपि समाः ;

" अन्यायेनापि तं यान्तं येऽनुयान्ति सभासदः । तेऽपि तद्भागिनस्तस्माद् बोधनीयः <sup>1</sup>स तैर्नृपः ॥ "

इत्यनेन राजानुरोधस्यापि परिहरणीयत्वसारणात् । व्यवहारदर्शनप्रकारमाह मनुः---

" धर्मासनमधिष्ठाय संवीताङ्गः समाहितः । प्रणम्य लोकपालेभ्यः कार्यदर्शनमारभेत् ॥"

इति । धर्मासनं धर्मसमा । तत्र बृहस्पतिः—

"दुर्गमध्ये गृहं कुर्याज्ञलवृक्षाश्रितं पृथक् । प्रान्दिशि प्राङ्मुखीं तस्य लक्षण्यां कल्पयेत् सभाम् ॥"

इति । सैव धर्माधिकरणमित्याह कात्यायनः—

"धर्मशास्त्रविचारेण मूलशास्त्रविवेचनम् । यत्राधिकियते स्थाने धर्माधिकरणं हि तत् ॥"

इति । मूरुं व्यवहारः । शास्त्रं तत्प्रतिपादकं स्मृत्यादि । व्यवहारदर्शननिमित्तमाह याज्ञवस्कयः---

"स्मृत्याचारव्यपेतेन मार्गेणाधर्षितः परैः। आवेदयति चेद्राज्ञे व्यवहारपदं हि तत्॥"

इति । चेच्छब्देन स्वयमेवावेदयति, न राजादिपेरित इस्युक्तम् ।

" नोत्पादयेत् स्वयं कार्यं राजा नाप्यस्य पूरुषः । न च प्रापितमन्येन प्रसेतार्थं कथंचन ॥"

इति मानवात् । आधर्षित इत्यनेन तत्संबन्धी तन्नियुक्तोऽपि वा गृह्यते ;

" अर्थिना संनियुक्तो वा प्रत्यर्थिपहितोऽपि वा । यो यस्यार्थे निवदते तयोर्जयपराजयौ ॥"

इति कात्यायनीयात्। असंबन्धी तु दण्ड्यः;

"यो न श्राता न च पिता न पुत्रो न नियोगकृत्। परार्थवादी दण्ड्यः स्याद् व्यवहारेषु विब्रुवन्॥"

¹ स चेन्नय:—छ,

इति नारदीयात् । आवेदितं श्रुत्वा प्रष्टव्योऽसौ---

" काले कार्यार्थिनं पृच्छेत् प्रणतं पुरतः स्थितम् । किं कार्यं का च ते पीडा मा भैषीर्बूहि मानव।। केन कस्मिन् कदा कस्मात् प्रच्छेदेवं सभागतम् ।"

#### इति । तदुक्तं च सर्वं लेख्यम् :

" रागादिना यदैकेन कोपितः करणे वदेत्। तदोमिति लिखेत् सर्वं वादिनः फलकादिषु ॥"

इति नारदीयात् । करणं सभा । अनन्तरकृत्यमाह कात्यायनः —

" एवं <sup>1</sup>पृष्टे स यद् ब्र्यात् तत् सभ्येर्बाह्मणेः सह । विमृश्य कार्यं न्याय्यं चेदाह्वानार्थमतः परम् ॥ मुद्रां वा निक्षिपेत् तस्मिन् पुरुषं वा समादिशेत् । अकल्यबालस्थविरविषमस्थिकयाकुलान् ॥ कार्यातिपातव्यसनिनृपकार्योत्सवाकुळान् । मत्तोन्मत्तप्रमत्तार्तभृत्यान् नाह्वानयेन्नृपः ॥ न हीनपक्षां युवतिं कुले जातां प्रसृतिकाम् । सर्ववर्णोत्तमां कन्यां <sup>2</sup>ता ज्ञातिप्रभुकाः स्मृताः ॥ तदधीनकुटुम्बिन्यः स्वैरिण्यो गणिकाश्च याः निष्कुला याश्च पतितास्तासामाह्वानमिष्यते ॥ देशं कालं च विज्ञाय कार्याणां च बलाबलम् अकल्यादीनपि शनैर्यानैराह्वानयेन्नृपः ॥ ज्ञात्वा <sup>3</sup>नियोगं येऽपि स्युर्वने प्रत्रजितादय: । तानप्याह्वानयेद्राजा गुरुकार्येऽप्यकोपयन् ॥"

#### इति । आहृतस्यानागमने कात्यायनः—

" आहूतस्ववमन्येत यः शक्तो राजशासनम् । तस्य कुर्यान्नृपो दण्डं विधिदृष्टेन कर्मणा ॥"

इति । पछायने तु हीनता, "आह्रतपपछायी च हीनः पञ्चविधः स्पृतः" इति स्मरणात् । यदि वायुक्तं प्रतिवाद्यतिकामति, तदासावासेद्धव्यः । तत्र नारदः

> " वक्तव्येऽर्थे ह्यतिष्ठन्तमुत्कामन्तं च तद्वचः । आसेवयेद्विवादार्थी यावदाह्वानदर्शनम् ॥"

इति । आसेथो राजाज्ञयावरोधः । स च 'इतो न गन्तव्यम् ; इदं न कर्तव्यम् ' इत्यादिरूपः । तदतिक्रम-कारी दण्ड्यः ।

> "आसेवकाल आसिद्ध आसेधं योऽतिवर्तते । स विनेयोऽन्यथा कुर्वन् नासेद्धा दण्डभाग्मवेत् ॥ नदीसंतारकान्तारद्देशोपस्रवादिषु । आसिद्धस्तं परासेधमुत्कामन् नापराध्नुयात् ॥ "

इति । आदिशब्दात् अत्यावस्यककार्येषु विवाहादिष्वपि । स च व्यवहारश्चतुष्पात्-

"भाषोत्तरिकयासाध्यसिद्धिभिः क्रमवृत्तिभिः। आक्षिप्तचत्ररंशस्तु चतुष्पादभिधीयते ॥"

इति । भाषा प्रतिज्ञा पक्ष इत्येकार्थाः । किया प्रमाणं साधनानीति च । स च द्विविधः---

" भूतच्छलानुसारित्वाद् द्विगतिः समुदाहृता । भूतं तत्त्वार्थयुक्तं यत् प्रमादाभिहितं छलम् ॥"

इति स्मरणात् । तत्र विशेषः—" छछं निरस्य भूतेन व्यवहारान् नयेन्तृपः " इति । युगपदनेकव्यवहार-प्राप्तौ बृहस्पतिः—

" अहंपूर्विकया प्राप्तावर्थिप्रत्यर्थिनौ यदा । वादो वर्णानुपूर्व्येण बाह्यः पीडामबेक्ष्य वा ॥"

इति । तत्र प्रतिज्ञामाह योगीश्वरः—

" प्रत्यर्थिनोऽग्रतो लेख्यं यथावेदितमर्थिना । समामासतदर्भाहनीमजात्यादिचिह्नितम् ॥"

इति । पूर्वं समादिराहित्यम् । अत्र तु तदिति विशेषः । तत्र विशेषो बाईस्पत्ये — " प्रतिज्ञादोषनिर्मुक्तं साध्यं सत्कारणान्वितम् । निश्चितं छोकसिद्धं च पक्षं पक्षविदो विदुः॥

1 भतस्थला—खं, ग

έġ

अल्पाक्षरस्त्वसंदिग्गे बहुर्धश्चाप्यनाकुछः। मुक्ती विरोधिकरणैर्विरोधप्रतिषेधकः ॥ "

#### इति । प्रतिज्ञादोषा नारदोक्ताः--

" अन्यार्थमर्थहीनं च प्रमाणागमवर्जितम् । लेख्यं हीनाधिकं अष्टं भाषादोषाः प्रकीर्तिताः ॥ "

इति । साध्यं साधनक्षमम् । सत्कारणैः सद्धेतुभिः । निश्चितम् असंदिग्धम् । <sup>1</sup>लोकप्रसिद्धपक्षलक्षणाभावे पक्षाभास: । यथा

> " अपसिद्धं निराबाधं निरर्थं निष्प्रयोजनम् । असाध्यं वा विरुद्धं वा पक्षाभासं विवर्जयेत ॥"

इति । अप्रसिद्धं यथा-- 'कुश्माण्डपरिमाणं मौक्तिकं मेऽपहृतमनेन ' इति । निराबाधम् ; 'अस्मद्रथ्ययायं प्रत्यहं गच्छति ' इति । निरर्थम् : टबडबडढणेति । निष्प्रयोजनम् : ' असत्यतिवेद्दोऽयं चिरं देवान पूजयति ' इति । असाध्यम् ; 'मां दृष्ट्यानेनाक्षि निकोचितम् ' इति, ' अल्पत्वादल्पकाल्स्वान्न दिव्यसाक्षिणौ ; लिखितभुक्ता दुरापास्ते ' इति । विरुद्धं मामदेशादीनाम् । तत्र बृहस्पतिः—

> " राज्ञा च वर्जितो यश्च यश्च पौरविरोधकत । राष्ट्रस्य <sup>2</sup>च समस्तस्य प्रकृतीनां तथैव च ॥ अन्ये वा ये पुरम्राममहाजनविरोधिनः। अनादेयास्त ते सर्वे व्यवहाराः पकीर्तिताः ॥ "

#### इति । स्थावरविवादे त्वयं विशेषः—

" देशश्चेव तथा स्थानं संनिवेशस्त्रथेव च । नातिः संज्ञाधिवासश्च प्रमाणं क्षेत्रनाम च ॥ पितृपैतामहं चैव पूर्वराजानकीर्तनम्। स्थावरेषु विवादेषु दशैतानि निवेशयेत् ॥"

इति । देशः काला(मालवा)दिः । स्थानं काश्यादि । संनिवेशो गृहादि । जातिः अर्थिप्रत्यर्थिनोः ब्राह्मणत्वादि । संज्ञा देवदत्तादि । अधिवासः <sup>3</sup>प्रतिवेशजनः । प्रमाणं निवर्तनादि । क्षेत्रनाम शालिक्षेत्रादि । पित्रादीनां पूर्वेषां च राज्ञां नामेति । अत्र निशेषः कात्यायनीयः—" अनेकपदसंकीर्णः पूर्वेपक्षो न सिध्यति " इति । युगपदिति शेषः । पक्षं च संशोध्य पत्रं लिखेत :

<sup>1</sup> लोकप्रसिद्धोपलक्षणामावे—ख, ग.

" पूर्वपक्षं स्वभावोक्तं शाडविवाकोऽभिलेखयेत् । पाण्डलेखेन फलके ततः पत्रे विशोधितम् ॥ "

इति कात्यायनीयस्मरणात् । विशोधनं विस्मृतानुसंधानेनान्यथाभृतमप्यनुपन्यस्तम् : अन्यथा "हीयते व्यवहारतः " इति वास्तववस्तुनोऽप्यसिद्धचापत्तेः । शोधनं च यावद्तत्तरदानम् :

ततीयोऽध्यायः

" शोधयेत पूर्ववादं त यावन्नोत्तरदर्शनम् । अवष्टन्धस्योत्तरेण निवृत्तं शोधनं भवेत ॥ "

इति नारदीयात । इति मतिज्ञा ।

अथोत्तरम् । तत्र योगी अरः—" श्रुतार्थस्योत्तरं लेख्यं पूर्वावेदकसंनिधी" इति । तत्र निशेषो नारदीयः-

> " <sup>1</sup>पक्षस्य व्यापकं सारमसंदिग्धमनाकुलम् । अव्याख्यागम्यमित्येतदत्तरं तद्विदो विदुः॥"

इति । तच्चतर्विधमः यथा कात्यायनः—

" सत्यं मिथ्योत्तरं चैव प्रत्यवस्कन्दनं तथा । पूर्वन्यायविधिश्चेवमुत्तरं स्याचतुर्विधम् ॥ "

#### इति । तल्लक्षणमाह कात्यायनः—

" साध्यस्य प्रतिपत्तिस्तु सत्योत्तरमिति स्मृतम् । अभियोगापह्रवश्च मिथ्योत्तरमुदाहृतम् ॥ प्रत्यवस्कन्दनं पक्षे प्रपन्ने करणाभिधा । अयं मया जितः पूर्वमिति प्राङ्न्याय उच्यते ॥ "

इति । तत्र मिथ्योत्तरं चतुर्घा—

" मिध्यैतन्नाभिजानामि तदा तत्र न संनिधिः । अजातश्चासि तत्काल इति मिथ्या चतुर्विधम् ॥ "

इति । उत्तरस्थणाभावे उत्तराभासः । यथा—

" संदिग्धमन्यत्मकृतादत्यस्पमतिभूरि च । पक्षेकदेशव्याप्यन्यत् तथा नैवोत्तरं भवेत् ।

<sup>1</sup> यत्तस्य—ख, ग.

यद् व्यस्तपदमव्यापि निगृहार्थं तथाकुलम् । व्याख्यागम्यमसारं च नोत्तरं स्वार्थसिद्धये ॥ ''

इति । संदिग्धम् ; ऋणाभियोगे 'गृहीतं, न वा मया ' इति । प्रकृतादन्यत् ; ऋणाभियोगे 'वाहं त्वा गाल्यामि ' इति । अत्यल्पम् ; शताभियोगे 'पञ्च धारयामि ' इति । अतिभूरि ; पञ्चाभियोगे 'शतं धारयामि ' इति । पक्षेकदेशन्यापि ; सुवर्णरजतवस्त्राभियोगे 'वस्ताणि धारयामि ' इति । न्यस्तपदम् ; ऋणाभियोगे 'अहमनेन ताडितः ' इति । अन्यापि ; देशकालादिविशेषणन्यभिचारि ; यथा 'काश्यां प्रभववत्सरे अनेन ऋणं गृहीतम् ' इत्यभियोगे 'मधुरायां विभववत्सरे गृहीतम् ' इति । निगृहार्थम् ; ऋणाभियोगे 'मत्त्वरूपं त्वं न जानासि ' इति । अत्र व्यञ्जनया 'दृष्टोऽहं त्वां हनिष्यामि ' इति । निगृहार्थम् ; ऋणाभियोगे 'मत्त्वरूपं त्वं न जानासि ' इति । अत्र व्यञ्जनया 'दृष्टोऽहं त्वां हनिष्यामि ' इति । न्यास्यागम्यम् ; आक्रत्यम् ; पूर्वापरिवरुद्धम् । ऋणाभियोगे 'सत्यं गृहीतम् ; न धारयामि ' इति । व्यास्यागम्यम् ; अप्रसिद्धपद्मयोगेण, यथा—'मदीया गौरनेनापहृता ' इत्यभियोगे 'न मयार्जुनोऽपहृतः ' इति अर्जुनपदेन गौरुच्यते । असारम् ; न्यायविरुद्धम् , यथा—'अनेन गृहीतस्य धनस्य वृद्धिर्दत्ता, न मृलम् ' इत्यभियोगे 'सत्यं वृद्धिर्दत्ता ; न मृलं धारयामि ' इति । उत्तरं चैकमेव प्राह्यम् । नोत्तरसंकरः । यथाह् कात्यायनः—

" पक्षेकदेशे यत् सत्यमेकदेशे च कारणम् । मिथ्या चैवैकदेशे च संकरात् तदनुत्तरम् ॥ "

इति । यथा सुवर्णरूप्याभियोगे ' सुवर्णं न गृहीतम् ; रूप्यं गृहीतं प्रतिदत्तं च ' इति । एवमुत्तरत्रयसंकरेऽपि ज्ञेयम् । तत्र कारणमाह स एव —

> " न चैकस्मिम् विवादे तु किया स्याद्वादिनोर्द्वयोः। न चार्थसिद्धिरुभयोर्न चैकत्र क्रियाद्वयम्॥"

इति । द्वयोरिप कियोत्तरभेदेन यथा—" मिथ्या किया पूर्ववादे कारणे प्रतिवादिनि " इति । संकीर्णानां च युगपदनुत्तरत्वम् । क्रमेण तृत्तरत्वमेव ; तेन तेन विना तस्य तस्यानुपमर्दात् । क्रमं चाह हारीतः—

" यत् प्रमूतार्थविषयं यत्र वा स्यात् कियाफलम् । उत्तरं तत्र तज्ज्ञेयमसंकीर्णमतोऽन्यथा ॥ "

इति । संकीर्णमिति शेषः । कचित् संकराद्यनुज्ञानमाह हारीतः—"मिथ्याकारणयोर्वापि श्राद्यं कारणमुत्तरम् " इति । यथा यः कश्चित् ब्रूते—' इयं गौर्मदीया कार्तिकेऽसम्द्गृहान्नष्टा अस्य गृहे दृष्टा ' इति । अपरो ब्रूते—' मिथ्येतत् ; कार्तिकात् प्रागेवाषाढे मया क्रीता ' इति । अत्र संकीर्णस्येव पक्षदृषकत्वादुत्तरत्वम् ।

नेदं मिथ्यैव ; कारणोपन्यासात् । नापि कारणमेव ; एकदेशानभ्युपगमात् । तसात् संकीर्णस्यैवोत्तरत्वमिति । तस्य च काळमाह योगीश्वरः---

" साहसस्तेयपारुष्यगोऽभिशापात्यये स्त्रियाम् । विवादयेत् सद्य एव कालोऽन्यत्रेच्छया स्मृतः ॥ "

इति । इत्युत्तरम् ।

अथ किया । तत्र योगीश्वरः—" ततोऽर्थी लेखयेत् सद्यः प्रतिज्ञातार्थसाधनम् " इति । ततः ; उत्तरानन्तरम् । अर्थी ; साध्यवान् । साधनम् ; प्रमाणम् । ततश्च मिथ्योत्तरे पूर्ववाद्येवार्थीति स एव साधनं निर्दिशेत् । प्राङ्न्यायकारणोक्तौ प्रत्यथ्येवार्थीति स एव ; प्राङ्न्यायकारणयोरेव साध्यत्वात् । संप्रतिपत्तौ तु द्वयोरिप साध्यामावात्रैकस्यापि साधनोपन्यास इति द्विपादेव व्यवहारः । तदाह हारीतः—

" प्राङ्न्यायकारणोक्तौ तु प्रत्यर्थी निर्दिशेत् क्रियाम् । मिथ्योक्तौ पूर्ववादी तु प्रतिपत्तौ न सा भवेत् ॥ "

इति<sup>1</sup> । साधनोपन्यासस्य फलमाह योगीश्वरः—" तत्सिद्धौ सिद्धिमामोति विपरीतमतोऽन्यथा " इति । तस्य साधनस्य वक्ष्यमाणस्य लिखितसाक्ष्यादेः सिद्धाववाधे सिद्धिं साध्यस्य जयलक्षणं प्रामोति। अतोऽन्यथा ; साधनासिद्धौ, विपरीतं पराजयमित्यर्थः । ततः सभापतिकर्तव्यमाह स एव—

" उभयोः प्रतिभूर्जीद्यः समर्थः कार्यनिर्णये । निह्नवे भावितो दचाद्धनं राज्ञे च तत्समम् ॥ "

इति । इति साधारणी व्यवहारमातृका ।

अथासाधारणी । तत्र योगीश्वरः

" अभियोगमनिस्तीर्य नैनं प्रत्यभियोजयेत् । अभियुक्तं च नान्येन नोक्तं विप्रकृतिं नयेत् ॥ "

इति । आवेदनकाले अभिहितपदं भाषाकाले न परिवर्तयेत् । यथाह नारदः---

" पूर्वं पदं परित्यज्य योऽन्यदालम्बते पुनः । पदसंक्रमणाज्ज्ञेयो हीनवादी स वै नरः ॥"

इति । हीनवादी दण्ड्यः ; न तु हीनार्थः ।

" सर्वेष्वर्थविवादेषु वाक्छलेनावसीदति । पशुस्त्रीभृम्यृणादाने शास्योऽप्यर्थान्न हीयते ॥ "

1 After इति the following lines are added in च, छ, ट.—तस्यासमने कात्यायन:—" अथ चेत्प्रतिभूनोस्ति कार्ययोग्यस्तु वादिन:। स रक्षितो दिनस्यान्ते दद्याद् भृत्याय वेतनम्॥" इति। इति । 'अभियोगमनिस्तीर्य ' इत्यस्यापवादः—" कुर्यात् प्रत्यभियोगं च कलहे साहसेषु च " इति । अस्य फलमाह नारदः—

" पूर्वमाक्षारयेचस्तु नियतं स्यात् स दोषभाक् । पश्चाचः सोऽप्यसत्कारी पूर्वे तु विनयो गुरुः ॥ "

इति । युगपत् प्रवृत्तौ तु द्वयोरिप तुल्यो दण्डः ।

" करुहे साहसे चैव युगपत् संप्रवृत्तयोः । विशेषश्चेत्र रुभ्येत विनयः स्यात् समस्तयोः ॥ "

इति । मिथ्याभियोगिन्याह योगीश्वरः—" मिथ्याभियोगी द्विगुणमभियोगाद्धनं वहेत् " इति । सपण-विवादेऽप्याह—

> " सपणश्चेद्विवादः स्यात् तत्र हीनं तु दापयेत् । दण्डं च स्वपणं चैव धनिने धनमेव च ॥ "

इति । अनेकाभियुक्तार्थापह्रवेऽप्याह-

" निह्नुते निखिरुं नैकमेकदेशविभावितः । दाप्यः सर्वं नृपेणार्थं न प्राह्मस्वनिवेदितः ॥ "

इति । पूर्वोत्तरकार्ययोर्वलाबलमाह-

" सर्वेष्वर्थविवादेषु बरुवत्युत्तरा क्रिया। आधौ प्रतिप्रहे क्रीते पूर्वी तु बरुवत्तरा॥"

इति । व्यवहारदर्शिनां बलाबलमाह—

" नृपेणाधिकृताः पूगाः श्रेणयोऽथ कुलानि च । पूर्वं पूर्वं गुरु ज्ञेयं व्यवहारविधी नृणाम् ॥ "

इति । परावर्तनीयव्यवहारानाह-

" बछोपाधिविनिर्श्वतान् व्यवहारान् निवर्तयेत् । स्त्रीनक्तमन्तरागारबहिःशत्रुकृतांस्तथा ॥ मचोन्मचार्तव्यसनिबारुभीतादियोजितः । असंबद्धकृतस्त्रीव व्यवहारो न सिध्यति ॥" इति । यतु,

"गुरोः शिष्ये पितुः पुत्रे दंपत्योः स्वामिभृत्ययोः । विरोधे तु मिथ्स्तेषां व्यवहारो न सिध्यति ॥"

इति, तत् दृष्टादृष्ट्विरोधाभिप्रायेण ; न तु अत्यन्तासिद्ध्यभिप्रायेण ; तेषामि विषयविशेषे व्यवहारस्येष्टत्वात् । यथा अशास्त्रीयताडने गुरुशिष्ययोः ; पैतामह्धनादाने पितापुत्रयोः ; स्त्रीधनोच्छेदने दंपत्योः ; <sup>1</sup>भृत्यदाने स्वामिभृत्ययोरित्यादि । यदिप,

" एकस्य बहुभिः सार्धं स्त्रीणां प्रेष्यजनस्य च । अनादेयो भवेद्वादो धर्मविद्विरुदाहृतः ॥"

इति, तदनेकार्थे बहुभिः, भर्तरि विद्यमाने कुल्स्शीणां, स्वामिनि विद्यमाने प्रेष्यस्य च व्यवहारासिद्ध्यभि-प्रायेण; न तु गणद्रव्यापहारादौ बहुभिः, गोपशौण्डिकादिस्शीभिः, अर्थोदिनियुक्तस्य प्रेष्यस्य चेति ॥ ७४ ॥

राजा च सर्वकार्येषु सांवत्सराधीनः स्यात् ॥ ७५ ॥ देव-ब्राह्मणान् सततमेव पूजयेत् ॥ ७६ ॥ वृद्धसेवी भवेत् ॥ ७७ ॥ यज्ञयाजी च ॥ ७८ ॥

राजा पूर्वोक्तः । सर्वकार्येषु लोकिकवैदिकेषु । सांवत्सरो ज्योतिषिकः ; तदधीनः स्यात् ; तदुदित-म्रहनक्षत्रादिपूजनपरः स्यात् । चकारान्मन्त्रिणोऽपि । राजधर्मप्रस्ताव एव राज्ञः पुनरुपादानं तस्य तदावस्य-कत्वबोधनार्थम् । यथाह योगीश्वरः—

> " ब्रहाधीना नरेन्द्राणामुच्छ्रायाः पतनानि च । भावाभावौ च <sup>2</sup>जगतस्तरमात् पूज्यतमा ब्रहाः ॥"

इति ॥ ७५ ॥

देवान् विण्वादीन् ब्राह्मणान् स्नातकांश्च सततं निरन्तरमेव पूज्येत् । यथाह मनुः--

" अभवतानां गुरुकुलाद्विप्राणां पूजको भवेत् । नृपाणामक्षयो होष निधिर्बाह्मोऽभिधीयते ॥" " ब्राह्मणान् पर्शुपासीत पातरुत्थाय पार्थिवः । त्रैविद्यवृद्धान् विद्वषस्तेषां तिष्ठेच शासने ॥"

इति ॥ ७६ ॥

<sup>1</sup> भृतिदाने—घ.

3 This verse is read after ब्राह्मणान् पर्युपासीत, etc., in घ, च.

<sup>2</sup> भवत:—घ

वृद्धानां <sup>1</sup>ज्ञानैश्वर्यवयोवृद्धानां विप्राणां सेवाशीलः स्यात् । यथाह **मनु:**—
"वृद्धांश्च नित्यं सेवेत विप्रान् वेदविदः शुचीन् ।
वृद्धसेवी च सततं रक्षोभिरिष पूज्यते ॥"

इति ॥ ७७ ॥

यज्ञानां ज्योतिष्टोमादीनां यजनशीलो भवेत् । चकारात् भोगधनदानशीलश्च । यथाह मनु:--"यजेत राजा कृतुभिर्विविधैराप्तदक्षिणैः ।
धर्मार्थं चैव विभेभ्यो दद्याद्भोगान् धनानि च ॥"

इति ॥ ७८ ॥

न चास्य विषये ब्राह्मणः श्लुधार्तोऽवसीदेत् ॥ ७९ ॥ न चान्योऽपि सत्कर्मनिरतः ॥ ८० ॥

अस्य राज्ञो विषये देशे ब्राह्मणः श्रोत्रियः क्षुधार्तो नावसीदेत्, न क्लिश्येत् । यथाह मनुः—"न च क्षुधास्य संसीदेच्छ्रोत्रियो विषये वसन्" इति । चकारादश्रोत्रियोऽपि ॥ ७९ ॥

अन्यः क्षत्रियादिरिप सत्कर्मसु इज्याध्ययनदानेषु नित्यं वृत्त्यर्थकर्मपरिहारेण रतो राज्ञो विषये क्षुधा न सीदेत् । नेदं ब्राह्मणादीन् प्रत्युपदिस्यते ; प्रक्रमविरोधात् । किंतु राजानं प्रत्येव ; तस्यैव फरू-संबन्धश्रवणात् । यथाह मनुः—

"यस्य राज्ञस्तु विषये श्रोत्रियः सीदिति क्षुधा । तस्यापि तत् क्षुधा राष्ट्रमचिरेणावसीदिति ॥"

इति । ततश्चायमर्थः---राजा यथा स्वविषये ब्राह्मणादिः क्षुघा नावसीदेत् , तथा कुर्यादिति ॥ ८०॥

ब्राह्मणेभ्यश्च भुवं प्रतिपादयेत् ॥ ८१ ॥ येषां च प्रतिपादयेत् तेषां स्ववंदयान् भुवः परिमाणं दानच्छेदोपवर्णनं च पटे ताम्रपट्टे वा लिखितं रिवमुद्राङ्कितं चागामिन्पतिविज्ञापनार्थे दद्यात् ॥८२॥

अनवसादोपायमाह । ब्राह्मणेभ्यः श्रोत्रियेभ्यः । चकारादन्येभ्यश्च । तज्जीवनपर्याप्तां भुवं सस्यो-त्पत्त्यहाँ प्रतिपादयेत् दद्यात् । यथाह **मनुः**—

> "श्रुतवृत्ते निदित्वास्य धर्म्या वृत्ति प्रकल्पयेत्। संरक्षेत् सर्वतश्चेतान् पिता पुत्रानिवौरसान्॥"

इति ॥ ८१ ॥

ज्ञानतपोवृद्धानां—घ. . <sup>2</sup> पटे वा—्ज. <sup>3</sup> स्वमुद्राङ्कं—ज, ठ. <sup>4</sup> विज्ञानार्थं—र

ननु प्रतिपादिताया अपि भुवः परेणापहारे तदवसादस्तदवस्थ एवेत्यत आह । येषां ब्राह्मणादीनां भुवं दद्यात्, तेषां वक्ष्यमाणलक्षणं शासनपत्रं द्यादिति संबन्धः । चतुर्थ्येथं षष्ठी । स्ववंश्यान् पित्रादीन् त्रीन्, बहुवचनसामर्थ्यात् । चकारात् संप्रदानवंश्यान् आत्मानं च । भुवः क्षेत्रादिकायाः । प्रमाणं निवर्तनादि परिमाणम् । दीयत इति दानम्; भूस्यादि । तस्य छेदः अपहारः उपवर्ण्यते प्रत्यवायजनकत्तया येन शास्त्रण वक्ष्यमाणलक्षणेन, तत् दानच्छेदोपवर्णनम् । यद्वा दानस्य भूस्यादेः छेदः अवच्छेदः नद्याघाटादिः; तस्योपवर्णनम् । 'पूर्वतोऽमुकनद्याः, पश्चिमतः अमुकोद्यानस्येदं । क्षेत्रम् ' इत्येवमादिवाव्यकदम्बकम् । चकारात् ' मतं मेऽमुकपुत्रस्य यदत्रोपरि लेखितम् '' इति स्वहस्तम् । शाकनृपातीतसंवत्सररूपं रविचन्द्रोपरागादिरूपं च कालम् । पटे कार्पासिके वस्त्रसण्डे ; ताम्रपट्टे ताम्रफलके वा, उत्कीर्णवर्णेलिखितं, मुख्यमन्त्रिणा तद्द्वारा लेखित्विति यावत् । स्वमुद्रा; हंसवराहादिका, तया अङ्कितं सर्वोपरि चिह्नितं च कृत्वा आगामिनां भविष्यतां नृपाणां विज्ञापनार्थं " दानाच्छेयोऽनुपालनम् " इति पार्थनार्थं द्यात् । यथाह योगीश्वरः—

" दत्त्वा भूमिं निबन्धं वा कृत्वा लेख्यं तु कारयेत् । आगामिभद्रनृपतिपरिज्ञानाय पार्थिवः ॥ पटे वा ताम्रपट्टे वा स्वमुद्रोपरिचिह्नितम् । अभिलेख्यात्मनो वंश्यानात्मानं च महीपतिः ॥ प्रतिम्रहपरीमाणं दानच्छेदोपवर्णनम् । स्वहस्तकालसंपन्नं शासनं श्यापयेत् स्थिरम् ॥ "

इति । व्यासः--

" स्थानं वंशानुपूर्वी च देशं ग्राममुपागतान् । ब्राह्मणांस्तु तथा चान्यान् मान्यानिषक्कतानिप ॥ "

स्थानं राजधानीम् । उपागतान् ; तत्काल आगन्तुकान् ।

" कुदुन्विनोऽथ कायस्थान् चूतवैद्यमहत्तरान् । मेदचाण्डालपर्यन्तान् सर्वान् संबोधयन्निति ॥ मातापित्रोरात्मनश्च पुण्यायामुक्तसूनवे । दत्तं मयामुकायाद्य दानं सब्रह्मचारिणे ॥ अनाच्छेद्यमनाहार्यं सर्वभागविवर्जितम् । चन्द्रार्कसमकालीनं पुत्रपौत्रान्वयागतम् ॥ दातुः पालयितुः स्वर्गं हर्तुर्नरकमेव च । षष्टिवर्षसहस्राणि दानच्छेदफलं लिखेत् ॥ स्वमुद्रावर्षमासाधिदिनाध्यक्षाक्षरान्वितम् । एवंविधं राजकृतं शासनं समुदाहृतम् ॥"

इति । भागैः ; चतुर्धरिकमहत्तमादिलभ्यैः विशेषेण वर्जितम् । मासार्धं पक्षः । दिनाध्यक्षो वारः । शासन-पत्रलेखकम्ब सन्धिविग्रहाधिकारी ; न तु यः कश्चित् । तथाच स्मृत्यन्तरे—

> " सन्धिविग्रहकारी तु भवेद्यस्तस्य लेखकः । स्वयं राज्ञा समादिष्टः स लिखेद्राजशासनम् ॥ "

इति । अनेन भोगातिशयेन फलातिशय उपपादितः ॥ ८२ ॥

परदत्तां च भुवं नापहरेत् ॥ ८३ ॥ ब्राह्मणेभ्यः सर्व-वायान् प्रयच्छेत् ॥ ८४ ॥ सर्वतस्त्वात्मानं गोपायेत् ॥ ८५ ॥ सुदर्शनश्च स्यात् ॥ ८६ ॥

ब्राह्मणानवसादे अकारान्तरमप्याह । परैरन्येर्नृपतिभिर्दत्तां भुवं ग्रामक्षेत्रादिकां नापहरेत् ; किंतु पालयेदेव । चकारात् स्वदत्तामपि ;

> " स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुंघराम् । षष्टिवर्षसहस्राणि विष्ठायां जायते किमिः ॥ "

इति स्मरणात् ॥ ८३ ॥

किंच, दीयन्त इति दायाः विविधविषयाः ; तान् ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छेत् प्रकर्षण प्रत्यावृत्त्या द्यात् । यथाह योगीश्वरः—

> " दृष्ट्या ज्योतिर्विदो वैद्यान् द्याद् गाः काञ्चनं महीम् । नैवेशिकानि च तथा श्रोत्रियेभ्यो गृहाणि च ॥ "

इति ॥ ८४ ॥

सर्वतो यानराय्यासनादिभ्योऽप्यात्मानं गोपायेत् रक्षेत् । यथाहात्मरक्षाप्रक्रमे मनुः—

" एवं प्रयत्नं कुर्वीत यानशय्यासनेषु च । स्नाने प्रसाधने चैव सर्वाछंकारिकेषु च ॥ "

<sup>2</sup> ब्राह्मणेभ्यश्च<del>—</del>ठ.

3 अपदोषवर्णनं च पटे added in क.

इति । यद्यपि " सर्वत एवात्मानं गोपायेत्" इति श्रुत्या साथरण्येनैवात्मरक्षणं विहितम् ; तथापि तस्यापद्धर्मविषयकत्वेनानापद्यपि राज्ञामरिबाहुल्येन सर्वकालमवधानविधानायेदमुच्यत इति नानर्थक्यमिति तुशब्दार्थः ॥ ८५ ॥

सुदर्शनः ; विशिष्टवेषाभरणः भवेत् । दिदृश्लूणां सुरुभदर्शन इति वा । चकारात् बरुदर्शननिरतश्च भवेत् । यथाह **मतुः**—

> " अलंकृतश्च संपर्येदायुधीयं पृथग्जनम् । वाहनानि च सर्वाणि शस्त्राण्याभरणानि च ॥ "

इति ॥ ८६ ॥

## ैविषन्नागदमन्त्रधारी च ॥ ८७ ॥ नापरीक्षितसुपयुञ्ज्यात् ॥ ८८ ॥ स्मितपूर्वामिभाषी स्यात् ॥ ८९ ॥ वध्येष्वपि न भ्रंकुटी-माचरेत् ॥ ९० ॥

यदुक्तं 'सर्वेतस्त्वात्मानं गोपायेत् ' इति, तदुपायमाह । विषन्नाः विषनाशकाः, अगदाः रोगनाश-काश्च ये मन्त्राः, तद्धारणशीलो भवेत् । चकारात् विषन्नरत्नधारी च भवेत् । यथाह मनुः—

> 4 " विषप्तिरगदैश्चास्य सर्वद्रव्याणि शोधयेत् । विषप्तानि च रत्नानि नियतो धारयेत् सदा ॥ "

इति ॥ ८७ ॥

किंच परिचारकैरपरीक्षितमन्नादि नोपयुञ्ज्यात् नोपभुङ्गीत । अपरीक्षितनिषेघेन परोक्षितमभ्यनु-ज्ञायते । यथाह मनु:—

> " तत्रात्मम्तैः कालज्ञैरहार्यैः परिचारकैः । सुपरीक्षितमन्नाद्यमद्यान्मन्त्रैर्विषापहैः ॥ "

इति ॥ ८८ ॥

स्मितपूर्वमभिभाषितुं शीलमस्य तथा स्यात् ॥ ८९ ॥ वध्येषु चौरादिष्वपि स्वयं कोपावेशलक्ष्म नाचरत् ॥ ९० ॥

#### अपराधानुरूपं <sup>5</sup>च दण्डं दण्डचेषु दापयेत् ॥ ९१ ॥ <sup>6</sup>सम्य-ग्दण्डप्रणयनं कुर्यात् ॥ ९२ ॥

 $^{1}$  इत्यसाधारण्येन—ख, घ, च, ज.

<sup>2</sup> विषन्नागम—च, ठ.

<sup>3</sup> आवहेत्—ज

4 विषन्नागरदै:— ज, ग; ट omits from here up to the end of the commentary on Sutra 92.

<sup>5</sup> च omitted in ज.

<sup>6</sup> सम्यक् च—ज.

<sup>1</sup> च omitted in क.

विष्णुसमृतिः

तर्हि कथं तेषां दमनमित्यत आह । दण्डचेषु दण्डाहेषु अपराधानुरूपम् अपराधे चौर्यादौ अनुरूपं योग्यं, <sup>1</sup>महीयसि महीयांसम् , अल्पीयसि अल्पीयांसं दण्डं दमनफलकं कियाविशेषं दापयेत् भृत्यादिद्वारा प्रणयेत् । चकारात् देशकालवयोऽवस्थाद्यनुरूपं च । यथाह योगीश्वरः---

> " ज्ञात्वापराधं देशं च कालं बलमथापि वा । वयः कर्म च वित्तं च दण्डं दण्डग्रेषु पातयेत् ॥ "

इति ॥ ९१ ॥

तर्हि किं दण्डे प्रयोजककर्तृत्वमेव राज्ञः? इत्यत आह । यत्र " गृहीत्वा मुसलं राजा सकुद्धन्यात्त तं स्वयम् " इत्यादिविशेषविधानमस्ति, तत्र स्वयमेव सम्यक् यथा दण्डनं भवति, तथा दण्डप्रणयनं कुर्यात् । अन्यत्र भृत्यादिद्वारेव दापयेत् ; न स्वयं कुर्यात् । यद्वा अपराधानुरूपे दण्डे कृतेऽपि यदि दण्ड्यस्य दुर्वृत्ततया दमनं न भवति, तदा कथमित्यत आह—सम्यग्दण्डप्रणयनं कुर्यादिति । सम्यक् यथा दण्ड्यस्य दमनं भवति. तथा दण्डपणयनं कुर्यात् ; दण्डस्य दमनार्थत्वात् । यथाह गौतमः—"दण्डो दमनादित्याहुः, तेनादान्तान् दमयेत् " इति ॥ ९२ ॥

#### द्वितीयमपराधं न सं कस्यचित् क्षमेत ॥ ९३ ॥ स्वधर्मम-्पालयन् नादण्डचो नामास्ति राज्ञाम् ॥ ९४ ॥

" चत्वारो वा त्रयो वापि यद् ब्रूयुर्वेदपारगाः। स धर्म इति विज्ञेयो नेतरेषां सहस्रशः॥ "

इत्यादिमन्वादिवाक्यात् कथंचिदेकसिम्बज्ञानकृतेऽपराधे 'राजन् , न दण्ड्योऽयमसमृहचनात् ' इत्यादिवेद-वित्संघवचनस्येव धर्मत्वमनुसंद्धानो राजा यमनुजानाति 'दण्ड्य, मुक्तोऽसि त्वम : गच्छ यथेच्छम ग इति, तस्य यस्य कस्यचित् आत्रादेरिप <sup>३</sup>द्वितीयमपराधं स राजा न क्षमेत । अनेन प्रथमेऽपराधेऽनुज्ञानमप्यनु-ज्ञातं भवति । यथाह गौतमः—" अनुज्ञानं वा वेदवित्समुदायवचनात् " इति । राजधर्मेषु पुनस्तच्छब्देन राजपरामर्शः अन्येन नियुक्तादिना क्षान्तमपि स्वयं न क्षमेतेत्येवमर्थः । यथाह मनुः—

> ं ' अमात्यः प्राड्निवाको वा यः कुर्यात् कार्यमन्यथा । तत् स्वयं नृपतिः कुर्यात् तं सहस्रं च दुण्डयेत् ॥ "

इति ॥ ९३ ॥

७१

अत्रेव हेतुमाह । स्ववर्णाश्रमादिविहितं धर्ममपालयन् अकुर्वन् राज्ञः अदण्ड्यो नाम नास्ति । यथाह योगीश्वर:--

> " अपि भ्राता सतोऽध्यों वा श्वरूरो मातुरुोऽपि वा । नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति धर्माद्विचलितः स्वकात् ॥ "

इति । एतद्पि मातापितृव्यतिरेकेण । तथा च शङ्कः-- " अदण्ड्यो मातापितरौ स्नातकपुरोहितपरित्राजक-वानप्रस्थाः श्रुतशीलशौचाचारवन्तः ; ते हि धर्माधिकारिणः " इति । इदमपि दमदण्डाभिप्रायेण । यथाह बृहस्पतिः---

> " गुरून परोहितामात्यान्<sup>1</sup> वाखण्डेनेव दण्डयेत् । विवादिनो नरांश्चान्यान् वाग्दमाभ्यां च दण्डयेत् ॥ "

इति । पूर्वं सर्वत्रैकवचनपरामर्रोऽप्यत्रैव बहुवचनमेकेन राज्ञा कथंचित् दण्डितोऽप्यनेनासौ दण्डिनीय इत्येव-मर्थम् । तच कैमुतिकन्यायेनाह कात्यायनः---

> " सचिह्नमपि पापं तु प्रच्छेत् पापस्य कारणम् । <sup>2</sup>तदा दण्डं नियुञ्जीत दोषमाक्षिप्य मूलत: ॥ "

इति । राजान्तरेण गुरुतरुपगमनादौ भगादिना चिह्नितमपि, अन्यो राजा पापकारणं प्रच्छेदिति वदता चिह्नरहितं पापं पृच्छेदित्युक्तं भवति ॥ ९४ ॥

> यत्र इयामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति निर्भयः। प्रजास्तत्र विवर्धन्ते नेता चेत् साधु पर्यति ॥ ९५ ॥ स्वराष्ट्रे न्यायदण्डः स्याद् भृशदण्डश्च शत्रुषु । 'सुहृत्स्वजिह्यः स्निग्धेषु ब्राह्मणेषु क्षमान्वितः ॥ ९६ ॥

यत्र राष्ट्रे दण्डः निर्भयः अप्रतिहतः चरति प्रवर्तते, तत्र प्रजाः विशेषेण वर्धन्ते । कयं स निर्भयः प्रवर्ततामित्यत आह — नेता चेत् साधु पश्यतीति । नेता राजा यदि साधु रागद्वेषौ विहाय युक्तं पश्यति अध्यवस्यति, तदा निर्भयः प्रवर्तत इत्यर्थः । दण्डाधिष्ठातृदेवतास्वरूपनिरूपकश्यामादिविशेषणत्रयेण दण्डस्यापि

त्रिगुणात्मकत्वमभिहितम् । तत्र स्थाम इत्यनेन तामसत्वं, लोहिताक्ष इत्यनेन राजसत्वं, निर्भय इत्यनेन सात्त्वि-कत्वमभिहितम् । रजस्तमोभ्यामुत्पत्तेः, सत्त्वेन च प्रवृत्तेरिति ॥ ९५ ॥

उक्तदण्डिनमये विषयपदर्शनेनान्यत्रापवादमाह । स्वराष्ट्रे येऽपराधिनः, तेषु न्यायेन देशकालाद्यौ-चित्येन दण्डो यस्य । शत्रुषु शत्रुराष्ट्रेषु भृशमुत्कटो विनाशको दण्डो यस्य । तथाह मनुः—

" उपरुष्यारिमासीत राष्ट्रं तस्योपपीडयेत् । दूषयेचास्य सततं यवसान्नोदकेन्धनम् ॥ "

इति । अस्य किचिदपवादमाह । सुहृत्सु बन्धुवर्गेषु, स्निग्धेषु मित्रेषु शत्रुदेशवासिष्वपि, अजिह्नाः अकुटिलमितः। तथा ब्राह्मणेषु तद्देशवासिष्वपि क्षमया सिह्ण्णुत्वेनान्वितो भवेदिति प्रत्येकं संबन्धः । शत्रुदेशगतेष्वप्येतेषु भृशदण्डो न स्यात् ; किसुत् स्वदेशगतेष्वत्यर्थः ॥ ९६ ॥

एवंबृत्तस्य नृपतेः शिलोञ्छेनापि जीवतः।

विस्तीर्यते यशो लोके तैलिबन्दुरिवाम्भिस ॥ ९७ ॥

प्रजासुखे सुखी राजा तहुःखे यश्च दुःखितः।

स कीर्तियुक्तो लोकेऽस्मिन् पेल स्वर्गे महीयते ॥ ९८ ॥

"इति श्रीविष्णुसृतौ तृतीयोऽध्यायः

एवम् 'अथ राजधर्माः' इत्यारभ्याभिहितं वृत्तमाचारो यस्य स तथा। तस्य नृपतेः यशो लोके पृथिव्यां विस्तीर्थते विस्तारमायाति। यथाम्मसि तैल्लिब्दुः। तत्र दृष्टान्तः—शिलोब्लेनेति। अपिः इवार्थे। शिलोब्लेन जीवतो विप्रस्य यथा कोशाद्यमावे वृत्तमात्रणेव यशोलाभः, तथा यथोक्तदण्डेनाल्पकोशस्यापि नृपतिरिति। कैमुतिकन्यायपरत्वे तृक्तिविरोधः; शिलोब्ललस्य ब्राह्मणमात्रविषयत्वात्; "विपो जीवेदनापदि" इत्युपक्रम्य मानवे तदिभिधानात्। 'अथ राजधर्माः' इति राजपदेनोपक्रम्य 'एवंवृत्तस्य नृपतेः' इत्युपसंहारे नृपतिपदोपादानं तद्राजनियुक्तानामन्येषामिप यथोक्तधर्मप्राप्त्यर्थम्; मनुना "राजधर्मान् प्रविक्यामि यथावृत्तो भवेन्नृपः" इति नृपमात्रे राजधर्मातिदेशाभिधानात्॥ ९७॥

यथोक्तथर्मानुष्ठानस्योक्तोपसंहारेण संयोगान्तरमाह । यो राजा प्रजानां छोकानां सुखे सित तेनैव हेतुना सुखवान् संतोषवान्, यश्च तासां प्रजानां दुःखे सित तेनैव हेतुना दुःखवान् अरितमान् भवित, स छोकेऽस्मिन् जनपदे कीर्तियुक्तः सन् पेत्य पायणानन्तरं स्वर्गे ब्रह्मछोकादौ महीयते मोदते । एतेन यथोक्त- धर्मजातस्यहिकासुष्मिकफळकत्वेन सर्वधर्मोत्कृष्टतया अवश्यानुष्ठेयत्वमभिहितम् ॥ ९८ ॥

इति <sup>1</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकप्रोत्साहितश्रीवाराणसीव।सिधर्माधिकारिश्रीरामपण्डितात्मजश्रीनन्द-पण्डितकृतौ विष्णुस्मृतिविद्वतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां तृतीयोऽध्यायः

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> विस्तीर्येत—ठ.

² इति वैष्णवे धर्मशास्त्रे तृतीयं प्रकरणम्—ज, ठ; इति वैष्णवे तृतीयोऽध्याय:—क, झ.

श शाल्यादेनिंपतितपित्यक्तमञ्जरीग्रहणं शिलम् । एकैकेनोपादानमुञ्छः । तयोः समाहारः शिलोञ्छम् । तेन—
 added in ग, घ.

¹ श्रीमन्महा to वाराणसीवासि omitted in छ.

#### चतुर्थोऽध्यायः

तेषां गौरसर्षपाणां षट्कं षण्णां समुदायः यवः । सोऽपि न सृक्ष्मः, न स्थूलः ; किंतु मध्य एव । यथाह मनुः—'' सर्षपाः षड् यवो मध्यः'' इति । गौरसर्षपादीनां न स्थूलसृक्ष्मत्वं स्पष्टम् । यवस्य तु तत् स्पष्टमुपसंहर्तुं शक्यमिति तस्यैवोपादानम् । तदिष स्थूलस्थूलतरस्थूलतमसृक्ष्मस्यस्मतरसृक्ष्मतम इति षट्कस्य¹ परिहारेणोपादेयम् ॥ ५ ॥

तेषां यवानां त्रयं त्रयाणां समुदायः, कृष्णलम् । कृष्णं लातीति कृष्णलं गुङ्जा। सापि मध्येव ॥ ६॥ तेषां कृष्णलानां पञ्चकं पञ्चानां समुदायः, माषः ॥ ७॥

तेषां माषाणां द्वादशकं द्वादशानां समुदायः, अक्षार्थम् । अक्षार्थमिति च रूढा संज्ञा । न तु "ते षोडशाक्षः कर्षोऽस्त्री" इति त्रिकाण्डीपरिमाषितषोडशमाषात्मकसुवर्णपर्यायाक्षस्यार्थमिति यौगिकी; द्वादश-माषात्मकस्वेन पादोनसुवर्णत्वात्; चतुर्विशतिमाषस्याक्षस्याप्रसिद्धेश्च ॥ ८ ॥

अक्षार्धमेव द्वादशमाषकं सचतुर्माषकं चतुर्मिर्माषकेः सहितं षोडशमाषः, सुवर्णः। स एव च विस्तोऽक्षश्चेत्युच्यते ; "सुवर्णविस्तौ हेन्नोऽक्षे " इति त्रिकाण्डीस्मरणात्। कुरुदेशे पुनः विस्तशब्देन पल-मुच्यते ; "कुरुविस्तस्तु तत्पले " इति तस्यैव स्मरणात्। वृहस्पतिस्तु सुवर्णशब्दार्थमन्यथैवाह—

> "ताम्रकर्षकृता मुद्रा विज्ञेयः कार्षिकः पणः । स एव ताम्रिका शोक्ता ताश्चतसस्तु दानकः । ते द्वादश सुवर्णस्तु दीनारास्यः स एव तु ॥"

#### इति । कात्यायनोऽपि-

"कार्षापणोऽण्डिका ज्ञेया ताश्चतस्रस्तु दानकः। ते द्वादश सुवर्णस्तु दीनारश्चित्रकः स्मृतः॥"

इति ॥ ९ ॥

चत्वारः युवर्णाः पूर्वोक्ता यस्मिन् स चतुःसुवर्णको निष्क उच्यते । तदेव च परुम्; "परुं सुवर्णाश्चत्वारः " इति मानवात् । निष्कपरुयोस्तुल्यपरिमाणताप्रत्ययात् रुष्णवाभिसंधिना च न पृथक् संज्ञाकरणम् । <sup>2</sup>सुवर्णरजतपरिमाणयोरन्तरा सृत्रकरणं चोमयविधस्यापि निष्कस्य चतुःसौवर्णिकत्वाभिधानाय । अत एव मनुयोगीश्वराभ्यां रजतपरिमाणेऽपि चतुःसौवर्णिको निष्कः "निष्कं सुवर्णाश्चत्वारः " इत्यक्तम् । यद्यपि "साष्टे शते सुवर्णानां हेम्न्युरोमूषणे परुं । दीनारेऽपि च निष्कोऽस्त्री" इति त्रिकाण्डीरमरणात् निष्कशब्दो नानार्थः, तथापि दण्डविधावयमेव सुस्य इत्यस्यैव रुक्षणामिधानम् । यथाह वृहस्पतिः

" संख्या रक्ष्मिरजोम्ला मनुना समुदाहृता । कार्षापणानां सा दिन्ये नियोज्या विनये तथा ॥ "

#### चतुर्थोऽघ्यायः

जालस्थार्कमरीचिगतं रजः ¹त्रसरेणुसंज्ञकम्² ॥ १॥ ³तदष्टकं लिक्षा ॥ २॥ तत्त्रयं राजसर्वपः॥ ३॥ तत्त्रयं गौरसर्वपः ॥ ४॥

पूर्वीध्याये 'दण्डं दण्डचेषु दापयेत्' इत्युक्तम् । स च दण्डो द्विविधः—शारीरः अर्थदण्डश्च । यथाह नारदः— .

"शारीरश्चार्थदण्डश्च दण्डस्तु द्विविधः स्मृतः । शारीरस्ताडनादिस्तु मारणान्तः प्रकीर्तितः ॥ काकिण्यादिस्त्वर्थदण्डः सर्वस्वान्तस्त्रथैव च ॥"

इति । तत्रार्थदण्डे अपेक्षितं परिमाणं चतुर्थाध्यायेनाह । जालं गवाक्षः । तत्र तिष्ठन्तीति जालस्थाः ; ते चार्कमरीचयः सूर्यकिरणाः ; तद्गतं तत्र परिदृश्यमानं यत् सूक्ष्मं रजः, तत् त्रसरेणुसंज्ञकम् ; त्रसरेणुरिति संज्ञा यस्य तत् तथा । तत् सर्वपरिमाणानां पूर्वाविधभूतम् । यथाह मनुः—

" जाळान्तरगते भानौ यत् सूक्ष्मं दृश्यते रजः । प्रथमं तत् प्रमाणानां त्रसरेणः स उच्यते ॥"

#### इति ॥ १ ॥

तेषां त्रसरेणुनाम्, अष्टकम् अष्टानां समुदायः, लिक्षा स्वेदजं यूकाण्डम् ॥ २ ॥ तासां लिक्षाणां त्रयं राजसर्षपो राजिका भवति ॥ ३ ॥ तेषां राजसर्षपाणां त्रयं गौरसर्षपः सिद्धार्थः । गौरपदं न्यूनाधिकपरिमाणानां रक्तादीनां व्युदासाय॥ ॥ ॥ ॥

तत्षर्कं यवः ॥ ५॥ तत्त्रयं कृष्णलम् ॥ ६॥ तत्पश्चकं माषः ॥ ७॥ तद्वादशकमक्षार्धम् ॥ ८॥ अक्षार्धमेव सचतुर्माषकं सुवर्णः ॥ ९॥ चतुःसुवर्णको निष्कः ॥ १०॥

4 तत्षष्ठं—ज.

<sup>1</sup> त्र्यसरेणु---ख, घ, च, छ.

 $<sup>^2</sup>$  संशम्— $\sigma$ .

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> तत्त्रयम्—ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> सुवर्णम्—ठ,

इति । **व्यास**स्तु सुवर्णनिष्कयोरुमयोरप्यन्यथा परिमाणमाह— " पलान्यष्टौ सुवर्णस्तु सुवर्णास्तु चतुर्दश । एवं निष्कप्रमाणं तु व्यासेन परिकीर्तितम् ॥ "

इति । दीनारपरिमाणं तु समृत्यन्तरे —

" दीनारो रूपकैरष्टाविंशत्या परिकीर्तितः । सुवर्णसप्ततितमो भागो रूपकमुच्यते ॥ "

इति । कात्यायनबृहस्पितभ्यामष्टाचत्वारिंशत्पणकः सुवर्णापरपर्यायो दीनारोऽभिहितः । स ताम्रिक एव ; " ताम्रकर्षकृता सुद्रा " इति प्रकमात् । अनेन तत्रत्यसुवर्णशब्दोऽपि व्याख्यातः । प्रस्तुतस्तु द्वात्रिंशत्कृष्ण-रुकः सौवर्णिको व्यावहारिको निष्को वराहापरपर्यायो निष्पद्यत इत्यलम् ॥ १० ॥

## द्वे कृष्णले समधृते रूप्यमाषकः ॥ ११ ॥ तत्षोडशकं धरणम् ॥ १२ ॥ ताम्रकार्षिकः कार्षापणः ॥ १३ ॥

इदानीं रजतपरिमाणमाह । पूर्वोक्ते द्वे कृष्णले समधृते तुल्यपरिमाणे भवत एव ; तथापि मध्यम-परिमाणे रूप्यसंबन्धी माषको भवति । अयं च राजसर्षपादीनां यवान्तानां त्रयाणामपि शेषः ; अन्यथा न्यूनाधिकपरिमाणेस्तैरुत्तरोत्तरपरिमाणकल्पने तेषामपि वैषम्यापत्तेः । यद्यपि स्थूले सूक्ष्मे वा द्वे कृष्णले तुल्य-परिमाणे भवत एव, तथापि मध्यमपरिमाणे शाह्ये ; योगीन्वरीये यवेषु तद्विशेषणस्य सर्वशेषत्वात् । वल्लोऽपि तावानेव ; "वल्लः स्यात् कृष्णलद्वयम्" इति स्मरणात् । वल्लः सिंबीधान्यविशेषः ॥ ११ ॥

तेषां रूप्यमाषाणां षोडशकं षोडशानां समुदायः धरणम् । तदेव च पुराण इसुच्यते ; "ते षोडश स्याद्धरणं पुराणश्चेव राजतः " इति मनुस्मरणात् । राजत इति विशेषणदानात् सौवर्णं धरणं त्वन्यदेव । तदप्याह स एव—" पलं सुवर्णाश्चत्वारः पलानि धरणं दश " इति । राजतैर्दशमिर्धरणैः राजतशतमानम् ; " धरणानि दश श्चेयः शतमानस्तु राजतः " इति मनुस्मरणात् । शतमानमपि निष्कपल्योस्तुल्यपरिमाणमेव ; "शतमानं च दशमिर्धरणैः पल्मेव च । निष्कं सुवर्णाश्चत्वारः " इति योगीश्वरस्मरणात् । राजत इति विशेषोपादानात् सौवर्णः शतमानः सौवर्णेरव दशमिर्धरणैर्मविति ; "शतमानं [भवति] येन हिरण्यं मिमते " इति आपतम्बस्मरणात् । विष्णुगुप्तस्तु रजतपरिमाणमन्यथैवाह — " अष्टाशीतिगौरसर्षपा रूप्यमाषः । ते षोडश धरणम् । निष्पावा विशतिर्वा रूप्यम् । दशधरणिकं तत्पलानां शतं तुला । तत्तुलाविंशतिर्मारः " इति । निष्पावो राजमाषः । त्रिकाण्डयपि—

" तुला स्त्रियां पलशतं भारः स्याद्विंशतिस्तुलाः । आचितो दश भाराः स्यः शकटो भार आचितः ॥"

इति ॥ १२ ॥

कर्षः षोडशमाषः पलचतुर्थोऽशः; "ते षोडशाक्षः कर्षोऽस्त्री पलं कर्षचतुष्टयम्" इति स्मरणान् । कर्षणोन्मितः कार्षिकः । ताम्रश्चासौ कार्षिकश्चेति ताम्रकार्षिकः । कर्षपरिमितताम्रनाणकः कार्षापण इत्यर्थः । इष्टापूर्तमितिवदाकारस्ळान्दसः । यथाह वृहस्पतिः—" ताम्रकर्षकृता मुद्रा विज्ञेयः कार्षिकः पणः" इति । स कार्षापणस्तु ताम्रिका, ताम्रिकः, अण्डिका, पणश्चेत्युच्यते; "कार्षापणस्तु विज्ञेयस्ताम्रिकः कार्षिकः पणः" इति मनुस्मरणात्; "स एव ताम्रिका प्रोक्ता ताश्चतस्रस्तु दानकः" इति वृहस्पितस्मरणात्; "कार्षापणोऽण्डिका ज्ञेया" इति कात्यायनस्मरणात् । यत्तु "पणोऽशीति-कपर्दकः" इति, तदुपचारात् तन्मूल्यमेवाभिधत्ते । षोडशपणः कार्षापणोऽप्रोऽप्यस्तीत्याह कात्यायनः—

" कार्षापणो दक्षिणस्यां दिशि रौप्यः प्रवर्तते ।

पणैर्निबद्धः पूर्वस्यां पोडशैव पणाः स तु ॥ "

इति । पोडरापणमूल्यरजतिर्नितः षोडरापण एव वा दिग्मेदेन व्यवस्थित इति । यतु "माषो विंरातमो भागः पणस्य परिकीर्तितः" इति, तत् पञ्चसुवर्णपलपक्षेः; "पलं सुवर्णाश्चत्वारः पञ्च वापि प्रकीर्तिताः " इति योगिस्मरणात् । एवं च यद्यपि सुवर्णाक्षविस्तकर्षपणकार्षापणशब्दाः समानार्थाः, तथापि कर्षपणकार्षा-पणशब्दाः ताम्रविषया एव ; सुवर्णाक्षविस्तशब्दाः सुवर्णविषया एवति व्यवस्था । बृहत्पराशरस्तु अष्टादशिममीषैः कर्षमाह—

" पञ्चगुङ्जो भवेन्माषः कर्षोऽष्टादशिभश्च तैः । तैश्चतुर्भिः पलं प्रोक्तं दाने माने च पेशसः ॥ ''

इति । पेशसः सुवर्णस्य । एवं द्रव्यान्तरेष्वपीदं परिमाणमूहनीयम् ॥ १३ ॥

पणानां द्वे राते साधें प्रथमः साहसः स्वृतः। मध्यमः पश्च विज्ञेयः 'सहस्रं त्वेष चोत्तमः॥ १४॥

#### इति अश्रीविष्णुसमृतौ चतुर्थोऽध्यायः

पणानां कार्षापणानां सार्धे द्वे शते प्रथमसाहसः। पणानां पञ्च शतानि मध्यमसाहसः। पणानां सहस्रमुत्तमसाहसो दण्डः। ⁴इदममतिपूर्वापराधे। ⁵मतिपूर्वापराधे तु योगी श्वरोक्तम् —

<sup>5</sup> सति—ख, ग, ट.

¹ बृहत्पराशरस्तु अष्टादशभिर्माषै: कर्षानाह—added in च, ट.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> घरणक:--ज; धारणम् ---ख, ट.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> हेम्न:—च, ट.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> सहस्रत्वेन—ङ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वैष्णवे चतुर्योऽध्यायः—क, ग ; वैष्णवे धर्मशास्त्रे चतुर्थे प्रकरणम् —ज, ट.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> इदमसति—ख, ग, ट.

#### विष्णुस्मृतिः

" साशीतिपणसाहस्रो दण्ड उत्तमसाहसः । तदर्धं मध्यमः शोक्तस्तदर्धमधमः स्मृतः ॥ "

#### इति द्रष्टव्यम् । अत्र विशेषो नारदीयः---

" चतुर्विशावरः पूर्वः परः षण्णवतिर्भवेत् । शतानि पञ्च चतुरो मध्यमो द्विशतावरः ॥ साहस्रस्तृतमो ज्ञेयः स तु पञ्चशतावरः । त्रिविधः साहसेष्वेवं दण्ड उक्तः स्वयंभुवा ॥ "

#### . इति । कात्यायनः---

" सुवर्णशतमेकं तु वधाहों दण्डमहीति । अङ्गच्छेदे तदर्धे तु विवासाईस्तदर्धकम् ॥ "

#### इति । मनुः---

" कार्षापणं भवेद् दण्ड्यो यत्रान्यः प्राकृतो जनः । तत्र राजा भवेद् दण्ड्यः सहस्रमिति धारणा ॥ "

#### इति । कात्यायन:---

" माषः पादो द्विपादो वा दण्डो यत्र प्रकल्पितः । अनिर्दिष्टं तु सौवर्णं माषकं तत्र कल्पयेत् ॥ यत्रोक्तो माषको दण्डो राजतं तत्र कल्पयेत् । मध्यमानं तु रौप्यं स्याद्धमानं तु ताम्रकम् ॥ "

#### इत्याचवधेयम् ॥ १४ ॥

इति <sup>1</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारिश्रीरामपण्डितात्मजश्रीनन्द-पण्डितकृतौ विष्णुस्मृतिविद्वतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां चतुर्थोऽध्यायः

#### पञ्चमोऽघ्यायः

#### अथ महापातिकनो ब्राह्मणवर्जी सर्वे वध्याः॥१॥ न शारीरो ब्राह्मणस्य दण्डः॥२॥

एवं पूर्वाध्यायेनार्थदण्डं निरूप्य शारीरदण्डं निरूपयन्नेत्र तदुभयिनियोगमष्टादशस्विप व्यवहारपदेषु पञ्चमाध्यायेनाह । तत्र शारीरो दण्डो दशधा ; " शारीरो दशधा प्रोक्तः " इति स्मरणात् । ⁴नायं नियमः ; बन्धनाङ्ककरणकर्मकरणबन्धनागारप्रवेशनताडनमुण्डनादीनामन्येषामिष दर्शनात् । तत्र नवविधमाह मतुः—

" दश स्थानानि दण्डस्य मनुः स्वायंभुवोऽत्रवीत् । उपस्थमुदरं जिह्वा हस्तौ पादौ च पश्चमम् । चक्षनीसा च कर्णौ च धनं देहस्तथैव च ॥"

इति । तथा---

" शिरसो मुण्डनं दण्डस्तस्य निर्वासनं पुरात् । रुठाटे वाभिशस्ताङ्कः प्रयाणं गर्दभेन तु ॥ "

इत्यादि तत्र तत्रावधेयम् । तत्राष्ट्र।दशानां व्यवहारपदानामुपजीव्योपजीवकभावाद्यभावात् पाठकमस्यातन्त्रत्वेन पूर्वं साहसदण्डोपकमाच साहस एव तावत् शारीरदण्डविनियोगमुपकमते । तल्रक्षणमाह नारदः—

> " सहसा क्रियते कर्म यत् किंचिद्धलदिंपतैः । तत् साहसमिति प्रोक्तं सहो बलमिहोच्यते ॥ तत् पुनिस्तिविधं ज्ञेयं प्रथमं मध्यमं तथा । उत्तमं चेति शास्त्रेषु तस्योक्तं लक्षणं पृथक् ॥ फलमूलोदकादीनां <sup>5</sup>क्षेत्रोपकरणस्य च । भज्ञाक्षेपोपमदिंषैः <sup>6</sup> प्रथमं साहसं स्मृतम् ॥

<sup>1</sup> वर्ज्य —ख to घ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ब्राह्मणदण्ड:—ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> क्षेत्रोपकरणस्य to पानानां omitted in ख, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> सर्वे omitted in ज, ठ.

<sup>4</sup> नायं to दर्शनात् omitted in ख, घ.

<sup>6</sup> मर्शादी-- इ...

वासःपश्चन्नपानानां गृहोपकरणस्य च । एतेनैव प्रकारेण मध्यमं साहसं स्मृतम् ॥ व्यापादो विषशस्त्राद्येः परदारामिमर्शनम् । प्राणोपरोधि यच्चान्यदुक्तमुक्तमसाहसम् ॥ तस्य दण्डः क्रियापेक्षः प्रथमस्य शतावरः । मध्यमस्य तु शास्त्रज्ञैर्दृष्टः पञ्चशतावरः ॥ उत्तमे साहसे दण्डः सहस्रावर इप्यते । वधः सर्वस्वहरणं पुरान्निर्वासनाङ्गने ॥ तदङ्गच्छेद इत्युक्तो दण्ड उत्तमसाहसः ॥ "

इति । तत्रोत्तमसाहसे तमाह । अथेति दण्डिनियोगाधिकारः । महापातिकेनो ब्रह्महादयो वक्ष्यमाणाश्चत्वारः । तेषु ब्राह्मणं वर्जियत्वा सर्वे वध्याः । वधोऽत्र प्राणिवयोगफलको व्यापारः । इदं च प्रायश्चित्ताकरणे ;

" चतुर्णामपि चैतेषां प्रायश्चित्तमकुर्वताम् । शारीरं धनसंयुक्तं दण्डं धर्म्यं प्रकल्पयेत् ॥ "

इति **मानवात्** । चतुर्णामेतेषां ब्राह्मणादीनां शारीरो दण्डो वधः । धनदण्डः सर्वस्वापहारः । एतदुमय-समुच्चयस्तु "क्षत्रियादीनां ब्राह्मणवधे वधः सर्वस्वहरणं च" इति बोधायनस्मरणात् । ब्राह्मणस्य तु सर्वस्वापहार एव । न वधः ; "महापातकयुक्तोऽपि न विप्रो वधमर्हति " इति बृहस्पतिस्मरणात् । महापातकपदेनैव सिद्धौ सर्वपदोपादानं महापातकसमेण्विप वधप्राप्त्यर्थम् । अत एव याज्ञवल्क्यः—" पितुः स्वसारं मातुश्च मातुलानीं स्नुषामिष " <sup>1</sup>इत्युपकम्य " छित्वा लिङ्गं वधस्तस्य सकामायाः स्त्रिया अपि " इत्याह । एवमन्यत्राप्युदाहार्यम् । इदं च कामतो महापातकेषु ज्ञेयम् । अकामतस्तूत्तमसाहसो दण्डः । यथाह **पतुः**—

" इतरे क्रुतवन्तस्तु पापान्येतान्यकामतः । सर्वस्वहारमर्हेन्ति सकामास्तु प्रवासनम् ॥ "

इति । इतरे ; विप्रातिरिक्ताः । प्रवासनम् ; वधः । अयमर्थः — क्षत्रियादीनां कामतो महापातकेषु प्रायश्चित्ता-करणे वधसर्वस्वापहारौ कार्यौ । प्रायश्चित्तकरणे तु उत्तमसाहसो दण्ड एव । तेषामेवाकामतस्तेषु प्रायश्चित्ता-करणे सर्वस्वापहारः । तत्करणे तु मध्यमसाहसो दण्ड इति ॥ १ ॥

ब्राह्मणवर्जिमित्यत्र हेतुमाह । शारीरः शरीरसंबन्धी अङ्गच्छेदादिरिंप यतो न ब्राह्मणस्य दण्डः ; "न त्वङ्गभेदं विप्रस्य प्रवदन्ति मनीषिणः " इति हारीतस्मरणात् ॥ २ ॥

स्वदेशात् ब्राह्मणं कृताङ्कं विवासयेत् ॥ ३ ॥ तस्य च ब्रह्म-हत्यायामशिरस्कं पुरुषं ललाटे क्रयात् ॥ ४ ॥ सुराध्वजं सुरापाने ॥ ५ ॥ ¹श्वपदं स्तेये ॥ ६ ॥ भगं गुरुतल्पगमने ॥ ७ ॥

कथं तर्हि पातके तस्य दण्ड इत्यत आह । स्वदेशात् स्वाज्ञाधीनात् राष्ट्रात् , वक्ष्यमाणः कृतः अङ्कः चिह्नं यस्य, तथाविधं ब्राह्मणं विवासयेत् निष्कासयेत् । यद्वा वाससो विगतः विवासाः । विवाससं करोतीति णिचि कृते "णाविष्ठवत् प्रातिपदिकस्य " इति टिलोपे रूपम् । नभीकुर्यादित्यर्थः । अथवा वसत्यस्मिन्निति वासः गृहम् । विवासयेत् ; भमगृहं कुर्यादिति । एषां चानुबन्धाद्यपेक्षया व्याससमासौ योज्यौ ।। ३ ।।

महापातकविरोषेणाङ्कव्यवस्थामाह । तस्य ब्राह्मणस्य । ब्रह्महत्यायाम् ; ब्रह्मणो ब्राह्मणस्य हननं ब्रह्महत्या ; तस्यां जातायाम् । अशिरस्कं शिरोहीनं पुरुषं पुरुषाकृतिमङ्कं ळठाटे कुर्यात् । चकारात् शिरोमुण्डनादि च । यथाह् यमः—

> " ब्राह्मणस्यापराधेषु चतुर्ष्विप विधीयते । शिरसो मुण्डनं दण्डं पुरान्निर्वासनं तथा ॥ प्रस्यापनार्थं पापस्य प्रयाणं गर्दसेन च । छछाटे चाङ्ककरणं कुर्योद्वाजा यथाविधि ॥ "

इति ॥ ४ ॥ व्यव विकास विकास विकास विकास के विकास

सुरायाः त्रिविधाया अपि पाने, सुराध्वजं शौण्डिकद्वारस्थितध्वजाकृतिमङ्कम् ॥ ५ ॥ श्वपदाकारमङ्कं स्तेये सुवर्णस्तेये ॥ ६ ॥

गुरुतल्पं पितृभार्या । तद्गमने भगं भगाकारमङ्कं ब्राह्मणस्य ठळाटे कुर्यादिति प्रत्येकं संबध्यते । अङ्कं च तत्तदाकृतिना तप्तायसेन कार्यम् । यथाह चोधायनः—" तप्तायसेन ठळाटेऽङ्कयित्वा विषयान्ता- विर्वासनम्" इति । यद्यपि संसर्गिणामङ्कविदेशेषो नोक्तः, तथापि येन महापातिकना यस्य संसर्गः, तदङ्केनैवाङ्कयेत्; "यो येन संवसत्येषां स तिष्ठङ्कोऽभिजायते" इति कर्मविपाकसाम्यिळ्ङ्कात्; "स तस्यैव व्रतं कुर्यात्" इति प्रायश्चित्तसाम्यिळ्ङ्काच । इदमपि प्रायश्चित्ताकरणे । तत्करणे तृत्तमसाहसो दण्ड एव ; नाङ्कनम् । यथाह मनुः—

" प्रायश्चित्तं तु कुर्वाणास्त्रयो वर्णा यथोदितम् । नाङ्क्या राज्ञा रुळाटे स्युर्दाप्यास्तृत्तमसाहसम् ॥"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> इत्याद्युपक्रम्य—घ, ट.

पञ्जमोऽध्यायः

इति । यतु पायश्चित्ताकरणेऽङ्कनं क्षत्रियादीनामप्यत्र व्यतिरेकेणोच्यते, तत् ब्राह्मणसमानधर्मसवनस्य-क्षत्रियादिनि षयमन्धेयम् ; इतरेषां नधनिधानात् , अङ्कननिषेधाच<sup>1</sup> । यथाह **उरानाः**—

> " ब्राह्मणस्यापराधेषु चतुर्ध्वङ्को विधीयते । इतरेषां त वर्णानामङ्कनं 2नात्र कारयेत ॥ महापातकयुक्तांश्च वधदण्डेन शातयेत ॥ "

इति । एतदपि कामतो महापातके ज्ञेयम् । अकामतस्तु मनुः---

" आगःसु ब्राह्मणस्येषु कार्यो मध्यमसाहसः। विवास्यो वा भवेदाष्ट्रात् सद्रव्यः सपरिच्छदः ॥ "

इति । आगःसु महापातकेषु प्रायश्चित्तकरणाकरणयोर्यथाकमं मध्यमसाहससद्रव्यविवासने द्रष्टव्ये ॥ ७ ॥

अन्यत्रापि <sup>°</sup>वध्यकर्मणि तिष्ठन्तं समग्रधनमक्षतं विवास-येत् ॥ ८ ॥ कूटशासनकर्नृश्च राजा इन्यात् ॥ ९ ॥ कूटलेख्यका-रांश्च ॥ १० ॥

तर्हि अपराधान्तरे बाह्मणस्य कथमित्यत आह । वध्यं वधाईम् : वधनिमित्तमिति यावत् । ताहरो अन्यस्मिन्नपि कर्मणि वक्ष्यमाणे कूटशासनकरणादौ वर्तमानं ब्राह्मणं समग्रमनपहृतं धनं यस्य तादृशम् ; अक्षतम् ; अकृतकरच्छेदादिक्षतं विवासयेत् निष्कासयेत् । समग्रधनत्वश्रवणात् नग्नीकरणाद्यसंभवः । यथाह मनुः—

> "न जातु ब्राह्मणं हन्यात् सर्वपापेष्वपि स्थितम्। राष्ट्रादेनं बहिः कुर्यात् समस्तधनमक्षतम् ॥"

इति । यतु आपस्तम्बेनोक्तम्—"वस्त्रनिरोधो ब्राह्मणस्य" इति, तत् निर्वासनकाले वस्त्रादिनावरोध-परम ; "अक्षतो ब्राह्मणो ब्रजेत्" इति मनुस्मरणात् । तिष्ठन्तमिति शत्रा वर्तमानिकयस्यैवायं दण्डः ; न मृत्रभाविकियस्येति गम्यते :

> " आरम्भे प्रथमं दण्डयः प्रवृत्तौ मध्यमः स्मृतः । यस्य यो विहितो दण्डः स पर्याप्तस्य तद्भवेत् ॥"

इति कात्यायनेन तत्र दण्डान्तराभिधानात् ॥ ८॥

<sup>1</sup> प्रतिषेधाच--- घ

वधार्हकर्माण्याह । शासनं 'पटे ताम्रपट्टे वा लिखितम्' इत्यादिनोक्तम् । तत् ये कूटं राजाज्ञा-मन्तरेण स्वेच्छाकल्पितं कुर्वन्ति, तान् अमात्यादीन् राजा हन्यात् । चकारात् प्रकृतिभेदकांश्च । यथाह मनु:---

> " कूटशासनकर्तृश्च प्रकृतीनां च दूषकान् । स्त्रीबालबाह्मणन्नांश्च हन्याद् द्विट्सेविनस्तथा ॥"

#### इति । यतु योगीश्वरेणोक्तम्--

"तुलाशासनमानानां कूटकुत्राणकस्य च। एभिश्च व्यवहर्ता यः स दाप्यो दममुत्तमम् ॥"

इति, तत् ब्राह्मणविषयम् : तस्य वधनिषेधात् । राजपदं तस्य हननावश्यकताबोधनाय । यथाह मनुः--

" अमात्यः पाड्विवाको वा यः कुर्यात् कार्यमन्यथा । तत् स्वयं नृपतिः कुर्यात् तं सहस्रं च दण्डयेत् ॥ "

इति ॥ ९ ॥

राजशासनातिरिक्तमपि व्यावहारिकं लेख्यम् ऋणादिपत्रं कूटं क्रुत्रिमं ये कुर्वन्ति, तानपि हन्यात् । यथाह कात्यायनः

> " प्रमाणेन तु कूटेन अमुद्रया वापि कूटया । कार्यं त साधयेद्यो वे स दण्ड्यो दममुत्तमम् ॥ "

#### इति । स्थावरे विशेषमाह स एव-

" स्थावरे विक्रयाधाने लेख्यं कूटं करोति यः। स सम्यग् भावितः कार्यो जिह्वापाण्यङ्त्रिवर्जितः ॥ "

इति । चकारात् कूटसाक्षिकारान् कूटसाक्षिणश्च :

" कूटसाक्ष्यं तु कुर्वाणांस्त्रीन् वर्णान् धार्मिको नृपः । प्रवासयेदण्डियत्वा बाह्मणं त विवासयेत ॥"

इति मनुसारणात् । प्रवासयेत् मारयेत् । यत् योगीश्वरेणोक्तम् —

" पृथक् पृथग् दण्डनीयाः कूटकृत्साक्षिणस्तथा । विवादद्विगुणं दण्डं विवास्यो बाह्मणस्तथा ॥ "

इति द्विगुणदण्डवचनं, तत् अल्पसाक्षिकूटविषयम् ॥ १० ॥

1 यन्त्रं-ख. ग. घ.

<sup>3</sup> पण्यविवर्जित:—ख, ग, घ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वध्येऽपि कर्मणि—ज; वध्ये कर्मणि—झ, ठ.

पश्चमोऽध्यायः

¹गरदाग्निदमसह्यतस्करान् ैस्त्रीबालपुरुषघातिनश्च ॥ ११ ॥ ये च घान्यं दशभ्यः क्रम्भेभ्योऽधिकमपहरेयुः ॥ १२ ॥ धरिम-मेयानां शतादभ्यधिकम् ॥ १३ ॥

गरं ददातीति गरदः; विषपयोक्ता । अग्निं ददातीति अग्निदः; परगृहदाहकृत । प्रसद्ध बलात्कारेण तस्कराः परस्वापहारिणः । स्त्रीबालपुरुषाः जातिमात्रेण ; तान् ये प्रन्ति ते तद्घातिनः । तान् हन्यात् ;

" व्यापादो विषशस्त्राचैः परदाराभिमर्शनम् । प्राणोपरोधि यचान्यदुत्तमं साहसं स्मृतम् ॥ "

इति नारदेनेषामुत्तमसाहसत्वमभिधाय,

"वधः सर्वस्वहरणं पुरान्निर्वासनाङ्गने । तदङ्गच्छेद इत्युक्तो दण्ड उत्तमसाहसः ॥"

इति <sup>8</sup>उत्तमसाहसवधाभिधानात् । स चानुबन्धाचपेक्षया योजनीयः । यथाह योगीश्वरः—

"क्षेत्रवेश्मवनग्रामविवीतखरुदाहकाः । राजपत्न्यभिगामी च दग्धव्यास्तु कटाग्निना ॥ शस्त्रावपाते गर्भस्य पातने चोत्तमो दमः । उत्तमो वाधमो वापि पुरुषस्त्रीप्रमापणे ॥"

इति । चकारात् तादशस्त्रीणामपीत्याह स एव-

" विषाभिदां पतिगुरुनिजापत्यप्रमापणीम् । विकर्णकरनासौष्ठीं कृत्वा गोभिः प्रमापयेत् ॥"

इति ॥ ११ ॥

धान्यं त्रीहियवादि । तत् ये दशभ्यः कुम्भेभ्यः अधिकमपहरेयुः, तानिष हन्यात् । विंशतिद्रोणः कुम्भः ; "द्रोणैः षोडशिभः खारी विंशत्या कुम्भ उच्यते " इति भविष्यतपुराणात् । कचित्तु "कुम्भो द्रोणद्वयं ज्ञेयः खारी द्रोणास्तु षोडशः " इत्युक्तम् ; तत् देशकालहर्तृह्वियमाणस्वामिगुणापेक्षया योज्यम् । यथाह मनुः—

"धान्यं दशभ्यः कुम्भेभ्यो हरतोऽभ्यधिकं वधः। रोषेष्वेकादशगुणं दाप्यस्तस्य च तद्धनम्॥"

इति । दशकुम्भन्यूने तु वक्ष्यति ॥ १२ ॥

<sup>1</sup> गरामिद—ठ.

<sup>2</sup> आबाल---ट

<sup>8</sup> उत्तमसाहस omitted in घ.

धरिमेन तुल्या मीयन्त इति धरिममेयानि सुवर्णरजतादीनि । तेषां ये माषशतादभ्यधिकमपहरेयुः, तान् हन्यात् । अभिरिमन्याप्त्या आधिक्यस्योत्तराविधशून्यतां गमयति । यद्यपि धरिममेयानि गुडादीन्यपि भवन्ति, तथापि मानवे सुवर्णादिभिरेव तेषां विशेषणान्नान्यसंभवः । यथाह मनुः —

"तथा धरिममेयानां शतादभ्यधिके वधः। सुवर्णरजतादीनामुत्तमानां च वाससाम्॥"

इति । आदिशब्दात् रत्नाचुपसंग्रहः;

"सुवर्णरजतादीनामुत्तमानां च वाससाम् । रत्नानां चैव सर्वेषां शतादभ्यधिके वधः ॥"

इति नारद्सरणात् । शतमत्र माषाणामेव ; मानवे "स दण्डं प्राप्नुयान्माषम् " इति माषस्यैवे।पकमात् । शतन्यूने तु वक्ष्यति । यद्यप्येतत् स्तेयदण्डप्रस्तावेऽभिधेयम् , तथापि साहसेऽप्यन्तर्भवतीति नात्रासंगतिः॥१३॥

ये <sup>1</sup>चाकुलीना राज्यमभिकामयेयुः ॥ १४ ॥ सेतुभेदकांश्च<sup>2</sup> ॥ १५ ॥ प्रसद्य तस्कराणां चावकाशभक्तप्रदांश्च ॥ १६ ॥ अन्यत्र राजाशक्तेः ॥ १७ ॥ स्त्रियमशक्तभर्तृकां तदतिक्रमणीं च ॥ १८ ॥

अकुर्लानाः अराजबीजिनो दासीपुत्रादयो वा ये राज्यमिमकामयेयुः, तानिप हन्यात् । अभिरत्र कात्स्न्यार्थः । तेन राज्येकदेशकामनायां न वधः, किंतु उत्तमसाहसो दण्ड एवेति गम्यते । चकारात् ये राजकीडाचनुकुर्युः । यथाह कात्यायनः—

"राजकीडासु ये सक्ता राजवृत्त्युपजीविनः । अप्रियं चास्य वक्तारो वधं तेषां प्रकल्पयेत् ॥"

इति । राजासनाद्यारोहणे तु मध्यमसाहसो दण्डः । यथाह योगीश्वरः—" राजयानासनारोद्धर्दण्डो मध्यम-साहसः" इति । कोशापहारे तु वध एव । यथाह मनुः—

"राज्ञः कोशापहर्तृश्च प्रतिकूलेषु च स्थितान् । घातयेद्विविधेर्दण्डेहरेत् सर्वस्वमेव च ॥"

इति ॥ १४ ॥

सेतुः ; जलप्रवाहबन्धः । स च द्विविधः—खेयो बन्ध्यश्च । यथाह नारदः—
"सेतुस्तु द्विविधो ज्ञेयः खेयो बन्ध्यस्तथैव च ।
तोयप्रवर्तनात् खेयो बन्ध्यः स्यात् तन्निवर्तनात् ॥"

² मेदकृतश्र—ज, झ, ठ.

<sup>1</sup> वा—-झ.

इति । तस्य भेदकाः भेत्तारो ये, तानिष हन्यात्; यदि न प्रतिसंस्कुर्युः । तत्संस्कारे तु उत्तमसाहसो दण्ड एव । यथाह मनु:---

> " तडागभेदकं हन्यादप्यु शुद्धवधेन वा । तद्वापि प्रतिसंस्कुर्याद् दाप्यश्चोत्तमसाहसम् ॥"

इति । तडागभेदः सेतुभेदादिना । सेतुभेदकरीं तु स्त्रियमि हन्यात् । यथाह योगीश्वरः—

" विपद्षष्टां स्त्रियं चैव <sup>1</sup>पुरुषन्नीमगर्भिणीम् । सेतुभेदकरीं चाप्सु शिलां बद्धा प्रवेशयेत् ॥"

इति । चकारात कोष्ठागारादिमेदकांश्च । यथाह मनु:---

"कोष्ठागारायुधागारदेवतागारभेदकान् । हस्त्यश्वरथहर्तृश्च हन्यादेवाविचारयन् ॥"

इति । कोष्ठं वस्तुसमूहः ॥ १५ ॥

ये प्रसद्य तस्कराः बलावष्टम्मेन चौराः, तेषामवकाशं निवासस्थानं भक्तमशनं च, प्रकर्षेण ज्ञात्वा ये ददति, तांश्च हन्यात् । यथाह मनु:—

" श्रामेष्विप च ये केचिचौराणां भक्तदायकाः । भाण्डावकाशदाश्चैव सर्वास्तानिप घातयेत् ॥ "

इति । चकारात् प्रसद्य हन्तॄणां च । यथाह योगी वरः---

"भक्तावकाशाग्न्युदकमन्त्रोपकरणव्ययान् । दत्त्वा चौरस्य वा हन्तुर्जानतो दम उत्तमः ॥ "

इति ॥ १६ ॥

उक्तार्थस्य पर्युदासमाह । यदुक्तं चौरावकाशभक्तप्रदान् हन्यादिति, तत् राजाशक्तेरन्यत्र ; राजाशक्तिं विना । राज्ञश्चेत् चौरिनवारणे न शक्तिः, तदा श्रामवासिनामात्मत्राणाय चौरादिरक्षणेऽपि न वध इत्यर्थः ; "सर्वत एवात्मानं गोपायेत्" इत्यात्मरक्षणस्य यथाकथंचिदावश्यकत्वात् ॥ १७ ॥

भरणादिसमर्थोऽप्यशक्तो निरोद्धमन्यायेभ्यो भर्ता यस्यास्ताम ; भर्तारमतिकमितुं परपुरुषोपभोगलम्पट-तया शीलमस्याः; तां च स्त्रियं हन्यात् । यथाह मनुः—

" भर्तारं रुङ्घयेद्या तु स्त्री ज्ञातिबरुद्रिंता । तां श्वभिः खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते ॥ "

1 पुरुषन्नीं च गर्भिणीम्—ख, घ, च, छ.

इति । चकारात् वृषलादिगामिनीं च । तथाच यम:---

" वृष्ठं सेवते या तु ब्राह्मणी मदमोहिता । तां श्वभिः खादयेद्राजा संस्थाने वध्यघातिनाम् ॥ वैश्यं वा क्षत्रियं वापि ब्राह्मणी सेवते तु या । शिरसो मुण्डनं तस्याः प्रयाणं गर्दभेन तु ॥ "

इति । बृहस्पतिः-

" गृहमागत्य या नारी प्रकोभ्य स्पर्शनादिना । कामयेत् तत्र सा दण्ड्या न तस्य हि दमः स्पृतः । छित्रनासोष्ठकर्णां तु परिभ्रम्याप्यु मज्जयेत् ॥ "

इति ॥ १८ ॥

हीनवर्णोऽधिकवर्णस्य येनाङ्गेनापराधं कुर्यात् तदेवास्य <sup>1</sup>शातयेत्॥१९॥ एकासनोपवेशी कट्यां कृताङ्को निर्वास्यः॥२०॥ निष्ठीव्योष्ठद्वयविहीनः <sup>2</sup>कार्यः॥२१॥ अवशर्धियता च<sup>3</sup> गुदहीनः॥२२॥

एवं साहसे दण्डो निरूपितः । इदानीं दण्डपारूप्ये तं प्रस्तौति । तल्लक्षणमाह नारदः—
" परगात्रेप्वभिद्रोहो हस्तपादायुधादिभिः ।
भसादिभिश्चोपघातो दण्डपारूप्यमुच्यते ॥"

इति । तद्पि त्रिविधम्-

" तस्यापि दृष्टं त्रेविध्यं हीनमध्योत्तमकमात् ।

<sup>4</sup>अवगोरणिनःशङ्कपातनक्षतदंशनैः ॥

हीनमध्योत्तमानां च द्रव्याणां समितकमात् ।

त्रीण्येव साहसान्याहुस्तत्र कण्टकशोधनम् ॥ "

इति । तत्रोत्तमवर्णातिक्रमणे दण्डमाह । हीनवर्णः क्षत्रियादिः अधिकवर्णस्य ब्राह्मणादेः येनाङ्गेन हस्तपादादिना अपराधं प्रहारादि कुर्यात् , तदेवाङ्गमस्य हीनवर्णस्य शातयेत् छिन्द्यात् । यथाह **पतुः**—

<sup>2</sup> कार्य: omitted in झ.

" येन केनचिदङ्गेन हिंस्याच्छ्रेयांसमन्त्यनः । छेत्तव्यं तत्तदेवास्य तन्मनोरनुशासनम् ॥ "

<sup>1</sup> शासयेत्—क, झ.

3 च omitted in च, ख.

<sup>4</sup> अवगूरण—ग, छ, ट; अवगूढन—ख, च,

इति । अन्त्यजग्रहणं क्षत्रियाद्युपरुक्षणार्थम् । यथाह योगीश्वरः—" निप्रपीडाकरं छेद्यमङ्गमन्नाह्मणस्य तु । इति । वैश्यस्यापि क्षत्रियापकारिणः शृद्धस्य च वैश्यापकारिणोऽप्ययमेव दण्डः । सामान्यसूत्रमनुक्तिविषये-प्वेवंविषदण्डपाप्त्यर्थम् । विशेषसूत्राण्यङ्गविशेषनियमार्थानीति नान्यतरानर्थवयम् ॥ १९ ॥

हीनवर्णोऽधिकवर्णस्येति यावत्समवर्णाकोशनमनुवर्तते । स तस्यैकासनोपवेशनशीलः कट्यां स्फिचि तप्तायसेनाङ्कितो राष्ट्रानिष्कासनीयः । यथाह मनु:—

> " सहासनमिभेप्सुरुक्तृष्टस्यापकृष्टजः । कट्यां कृताङ्को निर्वास्यः स्फिनं वाप्यस्य कर्तयेत् ॥ "

इति । यतु आपस्तम्बेन " वाचि पथि शय्यायामासने समीमवतो दण्डताडनम् " इति दण्डेन ताडन-मुक्तम् , तत् सक्रत्कृते द्रष्टव्यम् ॥ २०॥

हीनवर्णोऽधिकवर्णस्योपरि दर्पात् निष्ठीन्य थूकारं कृत्वा, ओष्ठद्वयेन विहीनः कार्यः ; ओष्ठद्वयं केत्तव्यमित्यर्थः । यथाह मनु:—" अवनिष्ठीवतो दर्पाद् द्वावोष्ठो केदयेन्तृपः " इति ॥ २१ ॥

हीनवर्णोऽधिकवर्णस्योपरि दर्पादवरार्धियता पायुवायूत्स्रष्टा, गुदहीनः कार्यः । चकारात् अवमूत्रयिता च मेढ्हीनः । यथाह मनुः—" अवमूत्रयतो मेढ्मवरार्थयतो गुदम् " इति ॥ २२ ॥

आक्रोशियता च विजिहः ॥ २३ ॥ दर्पेण धर्मोपदेशकारिणां राजा तप्तमासेचयेत् तैलमास्ये ॥ २४ ॥ द्रोहेण च नामजातिग्रहणे दशाङ्गुलोऽस्य शङ्कुर्निखेयः ॥ २५ ॥

एवं दण्डपारुष्ये दण्डोऽभिहितः । इदानीं वाक्पारुष्ये तं पस्तौति । तल्लक्षणमाह नारदः——
"देशजातिकुलादीनामाकोशन्यद्भसंयुतम् ।
यद्वचः प्रतिकूलार्थं वाक्पारुष्यं तदुच्यते ॥"

इति । तदपि त्रिविधम्---

AND FREE PRO

" निष्ठुराश्चीलतीवत्वात् तदपि त्रिविधं स्मृतम् । साक्षेपं निष्ठुरं ज्ञेयमश्चीलं न्यङ्गसंयुतम् । पतनीयैरुपकोशैस्तीव्रमाहुर्मनीषिणः ॥"

इति । तत्र तीत्राक्रोशे दण्डमाह । हीनवर्णोऽधिकवर्णं जातिश्रंशादिभिराक्रोशयिता, विजिह्वो जिह्वारहितः कार्यः । स्वार्थे णिजयम् ; कर्तृपयोजकयोस्तुल्यदण्डानुपपत्तेः । यथाह मनुः—

" एकजातिर्द्विजातींस्तु वाचा दारुणयाक्षिपन् । जिह्वायाः प्राप्नुयाच्छेदं जघन्यप्रभवो हि सः ॥ ग इति । एकजातिग्रहणं क्षत्रियाचुपलक्षणम् ; जघन्यज इति हेतुसाम्यात् ; " त्रैनिचनृपदेवानां क्षेप उत्तम-साहसः " इति योगिस्मरणात् । यत्तु—

> " शतं ब्राह्मणमाकुश्य क्षत्रियो दण्डमहिति । वैश्योऽध्यर्धशतं द्वे वा शूद्रस्तु वधमहिति ॥ "

इति, तदत्यन्तसगुणक्षत्रियवैश्यविषयम् । चकारात् वेदोदाहर्ता शृद्धः,

" धर्मोपदेशकर्ता च वेदोदाहरणान्वितः । आक्रोशकस्तु विपाणां जिह्वाच्छेदेन दण्ड्यते ॥ "

इति बाईस्पत्यात्॥ २३॥

देपण विद्यागर्वेणोत्तमवर्णस्य धर्मोपदेशकारिणां हीनवर्णानामास्ये राजा तप्तं तैरुमासेचयेत् प्रक्षेपयेत्। यथाह मनुः—

> " धर्मोपदेशं देपेण विप्राणामस्य कुर्वतः । तप्तमासेचयेत् तैलं वक्त्रे श्रोत्रे च पार्थिवः ॥"

इति । श्रोत्रे ; श्रोतुरिति रोषः ; " अथ हास्य वेदमुपशृज्वतस्त्रपुजतुभ्यां श्रोत्रप्रपूरणम् " इति गौतमीयात् । एतच देपेण साक्षात् श्रवणे । ब्राह्मणमन्तरा कृत्वा श्रवणे तु न दोषः । देपेणेति वचनात् ब्राह्मणाभ्यर्थितयोः क्षत्रियवैश्ययोः <sup>1</sup>अध्यापने न दोष इत्युक्तं प्राक् ॥ २४ ॥

द्रोहेणेर्प्यातिशयेन<sup>2</sup> 'अरे डित्थ, अरे विप्र' इत्याद्यधिकवर्णनामजातिग्रहणे अस्य हीनवर्णस्य मुखे ज्वलन् अयोमयः दशाङ्गुलः शङ्कुर्निखेयो विधेयः । यथाह **पतुः**—

> '' नामजातियहं त्वेषामभिद्रोहेण कुर्वतः । निखेयोऽयोमयः शङ्कुर्ज्वलनास्ये दशाङ्गुलः ॥ ''

इति ॥ २५॥

#### श्चतदेशजातिकर्मणामन्यथावादी कार्षापणशतद्वयं दण्ड्यः ॥ २६ ॥ काणखञ्जादीनां <sup>3</sup>तथ्यवाद्यपि कार्षापणद्वयम् <sup>4</sup> ॥ २७ ॥ गुरूनाक्षिपन् कार्षापणशतद्वयम् <sup>5</sup> ॥ २८ ॥

एवं शारीरदण्डविषयमभिधाय इदानीमर्थदण्डविषयमाह । श्रुतम् ; वेदादिविद्या । देशः ; मध्यदेशादिः । जातिः ; ब्राह्मण्यादिः । कर्म ; संध्यास्नानादिः । बहुवचनात् शारीरमुपनयनादिसंस्कारकर्म ।

12

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अध्ययने—ट

<sup>2</sup> ईर्ष्यातिशयेन to अधिकवर्ण omitted in ख, घ, च.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> तथा--ख, घ, च.

<sup>4</sup> शतद्वयम्—झ; शतम्—क, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> शतम्—झ.

पञ्चमोऽध्यायः

तेषामियकवर्णनिष्ठानाम् : अन्यथा अपकर्षं, द्रोहेण यो वदति हीनवर्णः, स कार्षापणानां शतद्वयं दण्ड्यः। यथाह मनुः—

> " श्रुतं देशं च जातिं च कर्म शारीरमेव च । वितथेन ब्रुवन् दर्पाद् दाप्यः स्याद् द्विशतं दमम् ॥"

इति ॥ २६ ॥

एकाश्चिविकलः काणः । एकपादिविकलः खञ्जः । आदिशब्देन पङ्ग्वादीनां ग्रहणम् । तैषामुत्तम-वर्णानां 1तथ्यवाद्यपि सत्यदोषवक्तापि हीनवर्णः कार्षापणद्वयं दण्डयः । असत्यवचने तु शङ्कलिखितौ— " शुक्तवाक्याभिधाने कार्षापणत्रयम् " इति । अयमपिशब्दार्थः । इदमत्यन्तिनिर्गुणोत्तमवर्णक्षेपविषयम् । सगुण-समवर्णक्षेपे तु योगी श्वरः—

> '' सत्यासत्यान्यथास्तोत्रैर्न्यनाङ्गेन्द्रियरोगिणाम् । क्षेपं करोति चेद्दण्ड्यः पणानर्धत्रयोदशान् ॥ "

इति । अत्यन्तिनेर्गुणहीनवर्णक्षेपे तु मनुः-

" काणं वाप्यथवा खञ्जमन्धं वापि तथाविधम् । तथ्येनापि ब्रुवन् दाप्यो दण्डं कार्षापणावरम् ॥"

इति ॥ २७॥

गुरून् मात्रादीनिधिक्षपन् पुत्रादिः कार्षापणशतद्वयं दण्ड्यः । यथाह मनः---

" मातरं पितरं जायां आतरं तनयं गुरुम् । आक्षारयन् शतं दाप्यः पन्थानं चादददु गुरोः ॥"

इति । इदं च सापराधमात्रादिविषयं निरपराधविपादिविषयं च ज्ञैयम् । निरपराधाकोशे तु शृङ्खिखितौ --- "तथाभिकृतान् विप्रान् गुरूंश्च निर्वासनं मुण्डनं ताडनं वा गोमयानुलेपनं खरारोहणं दर्पहरणं वाम्दण्डो वा " इति । क्रोशत इत्यनुवर्तते ॥ २८ ॥

#### परस्य पतनीयाक्षेपे कृते 'तृत्तमसाहसम् ॥ २९ ॥ उप-पातकयक्ते मध्यमम् ॥ ३०॥

पतनीयं महापातकादि । तद्यक्ते आक्षेपे 'ब्रह्महा त्वमसि ' इत्यादौ हीनवर्णेनोत्तमवर्णस्य कृते तु उत्तमसाहसं दण्ड्यः । सोऽयं धनदण्डः पूर्वोक्तेन जिह्नाच्छेदेन विकल्प्यते, समानविषयत्वात् । कृते

<sup>2</sup> तु omitted in च.

त्वित्यनेनासति दोष इति ज्ञेयम् ; दण्डगुरुत्वात् । सवर्णाक्षेपे तु योगी न्वरः—"पतनीयकृते क्षेपे दण्डो मध्यमसाहसः " इति ॥ २९ ॥

उपपातकं गोवधादि । तथुक्ते आक्षेपे 'गोन्नस्त्वमिस ' इत्यादौ हीनवर्णेनोत्तमवर्णस्य कृते, स मध्यमसाहसं दण्ड्यः । समानाक्षेपे तु योगीश्वरः—" उपपातकयुक्तोऽपि दाप्यः प्रथमसाहसम् " इति । एतदभयातिरिक्तपापाहिते क्षेपे प्रथमसाहसं दण्ड्यः । यथाह व्यासः---

> '' पापोपपापवक्तारौ महापातकशंसकाः । आद्यमध्योत्तमान् दण्डान् द्युत्त्वेते यथाक्रमम् ॥ "

इति ॥ ३० ॥

#### त्रैविद्यवद्धानां क्षेपे जातिपूगानां च ॥ ३१ ॥ ग्रामदेशयोश्च प्रथमसाहसम्<sup>3</sup>॥ ३२॥ <sup>4</sup>न्यङ्गतायुक्ते क्षेपे कार्षापणशतम् ॥ ३३॥

त्रैविद्याः वेदत्रयसंपन्नाः। तेषु वृद्धाः विश्वास्याः। चकारात् नृपदेवयोर्भहणम्। तेषामाक्षेपे। जातीनां बाह्मण्यादिजातीनां, पूगानां सभ्यादिसंघानाम् 'मिष्टान्नलोल्लपा विपाः; राजभृत्याः सभासदः ' इत्यादिक्षेपे हीनवर्णकृते यथाक्रममुत्तममध्यमसाहसौ दण्डौ कार्यौ । यथाह याज्ञवल्कयः---' त्रैनिचनृप-देवानां क्षेप उत्तमसाहसः । मध्यमो जातिपूगानाम् " इति ॥ ३१ ॥

' हिंसा राढीयाः ; मत्स्यादा गौडाः ' इति मामदेशयोराक्षेपे । चकारात् क्रुरचरित्रविश्वामित्रादि-कुलाक्षेपे च हीनवर्णेन कृते स प्रथमसाहसं दण्ड्यः । तदुक्तम्--" प्रथमो प्रामदेशयोः " इति । अल्पाक्षेपे तु बृहस्पतिः—

> " दैशादिकं क्षिपन् दाप्यः पणानर्धत्रयोदशान् । पापेन योजयन् दर्पाद्वाप्यः प्रथमसाहसम् ॥ "

इति ॥ ३२ ॥

अश्लीलाक्षेपे दण्डमाह । न्यङ्गम् अश्लीलम् ; " अश्लीलं न्यङ्गसंयुतम् " इति नारदस्मरणात् । तस्य भावो न्यङ्गता । त्युक्ते क्षेपे 'त्वद्भगिनीं गमिष्यामि, त्वत्कन्यां वा गमिष्यामि ' इत्यादिके । कार्षापणशातं दण्डवः ॥ ३३ ॥

#### मातृयुक्ते तृत्तमम् ॥ ३४ ॥ समवर्णाकोशने द्वादश पणान् दण्ड्यः ॥ ३५ ॥ हीनवर्णाकोशने षट् ॥ ३६ ॥ यथाकालमुत्तम-

<sup>1</sup> क्षेपे च-च: क्षेपे वा-ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> च omitted in उ.

<sup>4</sup> तन्यङ्गता—क, ग, च; क reads this Sūtra along with the previous one as Sūtra 32. 5 From here to the end of Sūtra 40 the text and commentary are missing in झ.

#### वर्णक्षिपे तत्प्रमाणी दण्डः ॥ ३७ ॥ त्रयो वा कार्षापणाः ॥ ३८ ॥ <sup>1</sup>शुक्तवाक्याभिधाने त्वेवमेव ॥ ३९ ॥

विशेषणविशेषण विशेषमाह । मातृयुक्ते क्षेपे 'मातरं ते गमिष्यामि ' इत्यादिके तूचमसाहसं दण्ड्यः । इदमप्युत्तमाक्षेपे । हीनवर्णाक्षेपे तु योगीश्वरः--

> " अभिगन्तास्मि भगिनीं मातरं वा तवेति ह । शपन्तं दापयेदाजा पञ्चविंशतिकं दमम् ॥ "

#### इति । समवर्णाक्षेपे तु-

" समानयोः समो दण्डो <sup>2</sup>न्यूनस्य द्विगुणस्त सः । उत्तमस्याधिकः प्रोक्तो वाक्पारुष्ये परस्परम् ॥ "

इति बृहस्पत्याद्युक्तरीत्या कल्पनीयः ॥ ३४ ॥

निष्ठुराक्षेपदण्डमाह । <sup>3</sup>समवर्णमेव 'धिङ् मूर्ख ' इत्यादीनि निष्ठुरमाक्षिप्य द्वादश पणान् दण्ड्यः । वर्णो गुणोपलक्षणम् । यथाह बृहस्पतिः--

> " समजातिगुणानां तु वाक्पारुव्ये परस्परम् । विनयोऽभिहितः सास्त्रे पणा ह्यर्वत्रयोदशाः ॥ "

इति । अर्धः त्रयोदशो येष्विति सार्धद्वादशेत्यर्थः । अनेन समवर्णस्यापि गुणोत्कर्षाभ्यां दण्डतारतम्यं कल्प्यम् ॥ ३५ ॥

हीनवर्णविषये निष्ठुरमाक्षेपे उत्तमवर्णः षट् पणान् दण्ड्यः । इदमपि सगुणाक्षेपे । निर्गुणाक्षेपे तु न दण्डः ; " गुणहीनस्य पारुष्ये ब्राह्मणो नापराध्नुयात् " इति बाईस्पत्यात् ॥ ३६ ॥

समकालाक्षेपे हीनवर्णस्य दण्डमाह । कालोऽत्राक्षेपकालः । तमनतिकस्येति यथाकालम् । आक्षेपकाल प्वेति वा । तत्रोत्तमवर्णाक्षेपे हीनवर्णस्य तत्प्रमाणः षट्कार्षापणप्रमाणो दण्डः कार्यः । समोत्तमवर्णाक्षेपकाल एव क्षिपन् हीनवर्णः षट् पणान् दण्ड्य इत्यर्थः । अनेन द्वादशपणो दण्डः पूर्वीक्षारण इति सिद्धम् । यथाह नारदः-

" पूर्वेमाक्षारयेद्यस्तु नियतं स्यात् स दोषमाक् । पश्चाद्यः सोऽप्यसत्कारी पूर्वे तु विनयो गुरुः ॥ "

. अञ्चलका विकास का अपने के किया है जिल्ला के किया है अपने के किया है अपने के किया है अपने के किया है कि किया है

इति । निर्धनविषयमेतत् । सधनविषये तु स एव--" पारुष्ये साहसे चैव युगपत् संप्रवृत्तयोः ।

विशेषश्चेन लभ्येत विनयः स्यात समस्तयोः ॥ "

इति । समो द्वादशपणः ॥ ३७ ॥

पश्चादाक्षेपे हीनवर्णस्य दण्डमाह । यथाकारुपक्षात् पक्षान्तरं पश्चात्कारुत्वमभिपेत्य वाराब्दः । समोत्तमवर्णाक्षेपानन्तरमाक्षिपतो हीनवर्णस्य त्रयः कार्षापणा दण्डः ।

> " आकृष्टस्तु तमाकोशंस्ताडितः प्रतिताडयन् । हत्वापराधिनं चैव नापराधी भवेत्नरः ॥ "

इति बृहस्पतिना अल्पदण्डपाप्त्ये निरपराधतामिधानात् ॥ ३८ ॥

उक्तदण्डातिदेशमाह । युक्तं निष्टुरम् । तादृशवाक्यामिधाने त्वेवमेव । त्रयः कार्षापणा दण्ड इत्यर्थः ॥ ३९ ॥

पारजायी सवर्णागमने 'तृत्तमसाहसं दण्ड्यः ॥ ४० ॥ हीन-वर्णागमने मध्यमम् ॥ ४१ ॥ गोगमने च ॥ ४२ ॥ अन्त्यागमने वध्यः ॥ ४३ ॥ पद्मगमने कार्षापणदातं दण्ड्यः ॥ ४४ ॥

एवं वाक्पारुष्ये दण्डो निरूपितः । इदानीं स्त्रीसंग्रहणे तं प्रस्तौति । तस्त्रक्षणमाह पतुः — " उपचारिकया केलिः स्पर्शो भूषणवाससाम् । सह खट्टासनं चैन सर्वं संग्रहणं स्मृतम् ॥ "

इति । तच त्रिविधम् । तदाह च्यासः—

" त्रिविधं तत् समाख्यातं प्रथमं मध्यमोत्तमम् । अदेशकालमाषामिर्निर्जने च परस्रियाः ॥ कटाक्षावेक्षणं हास्यं प्रथमं साहसं स्मृतम् । प्रेषणं गन्धमाल्यानां घृपमूषणवाससाम् ॥ प्रलोभनं चान्नपानैर्मध्यमं समुदाहृतम् । सहासनं विविक्ते तु परस्परमपाश्रयः। केशाकेशिग्रहश्चेव सम्यक्संग्रहणं स्मृतम् ॥" इति । तत्र सम्यक्संग्रहणे दण्डमाह । परजायां गच्छतीति पारजायी । स बलात्कारेण सजातीयगुप्तपरदार-गमने उत्तमसाहसं दण्ड्यः । इच्छन्तीगमने तु मध्यमसाहसमेव । यथाह मनु:—

" सहस्रं ब्राह्मणो दण्ड्यो गुप्तां विप्रां वलाहजन् । शतानि पञ्च दण्ड्यः स्यादिच्छन्त्या सह संगतः ॥ "

इति । एवं क्षत्रियादिष्वपि <sup>1</sup>कल्प्यम् ॥ ४० ॥

आनुकोम्येन गमने त्वाह । ब्राह्मणादिरगुप्तक्षत्रियादिहीनवर्णागमने मध्यमसाहसं दण्ड्यः । यथाह <sup>2</sup>मनुः—

" अगुप्ते वैद्यराजन्ये शृद्धां च ब्राह्मणो व्रजन् । शतानि पञ्च दण्ड्यः स्यात् सहस्रं त्वन्त्यजां स्त्रियम् ॥"

इति । ता एव गुप्ता त्रजन् प्रथमसाहसं दण्ड्यः । यथाह स एव— " सहस्रं त्राक्षणो दण्डं दाप्यो गुप्ते तु ते त्रजन् । राद्भायां क्षत्रियविशोः साहस्रो वै भवेदमः ॥"

इति । प्रातिलोम्येन गुप्तागुप्तागमने मनुराह—

" उभाविप हि तावेव ब्राह्मण्या गुप्तया सह । विप्छती राद्रवहण्ड्यी दम्पव्यी वा कटाग्निना ॥ ब्राह्मणीं यद्यगुप्तां तु गच्छेतां वैस्यपार्थिवी । वैस्यं पञ्चरातं कुर्यात् क्षत्रियं तु सहित्रणम् ॥ वैस्यश्चेत् क्षत्रियां गुप्तां वैस्यां वा क्षत्रियो व्रजेत् । यो ब्राह्मण्यामगुप्तायां तावुभी दण्डमर्हतः ॥ क्षत्रियायामगुप्तायां वैस्यः पञ्चरातं दमम् । मूत्रेण मीण्ड्यमन्विच्छेत् क्षत्रियो दण्डमेव वा ॥ राद्रो गुप्तमगुप्तं वा द्वैजातं वर्णमावसन् । अगुप्तावक्रसर्वस्वैर्गुप्ती सर्वेण हीयते ॥"

इति । अत्र क्षत्रियं पञ्चरातं, वैरयं सहस्रिणमित्यन्वयः कार्यः ; "प्रातिलोम्बापवादे तु द्विगुणत्रिगुणा दमाः" इति योगिस्मरणात् । स्त्रीणामप्ययमेव दण्डः,

" स्वजातावुत्तमो दण्ड आनुळोम्ये तु मध्यमः । प्रातिलोम्ये वधः पुंसो नार्याः कर्णादिकर्तनम् ॥ "

<sup>1</sup> कृत्यम् — ख, घ, ट.

इति योगिस्मरणात् । न चात्र प्रातिलोम्यव्यवायमात्र एव स्त्रिया दण्डाभिधानम्; न तु सवर्णानुलोमव्यवाये-ऽपि, तद्दण्डाभिधानस्य पुंमात्रविषयत्वादिति वाच्यम् । पुंस इव स्त्रिया अपि तत्र दण्डाकाङ्क्षातौल्येनाभिहित-दण्डस्य च योग्यतयान्वये वाधकाभावात् ; "यत् पुंसः परदारेषु तच्चेनां चारयेद्रतम् " इति प्रायश्चित्तसाम्य-दर्शनाच्च ॥ ४१ ॥

गोगमने च मध्यमसाहसं दण्ड्यः ; "पशून् गच्छञ्छतं दाप्यो हीनां स्त्री गां च मध्यमम् " इति योगिस्मरणात् ॥ ४२ ॥

क्षत्रियादिरन्त्यागमने वध्यः । अन्त्याश्चाण्डालाचाः ;

" चाण्डालः धपचः क्षता स्तो वैदेहकस्तथा। मागधायोगवौ चैव सप्तेतेऽन्त्यावसायिनः॥"

इत्यिङ्गरः स्मरणात् । ब्राह्मणस्य तु अङ्कयित्वा निर्वासनम्; " अन्त्याभिगमने त्वङ्कय कुबन्धेन प्रवासयेत् " इति योगिस्मरणात् । इदमपि प्रायश्चित्ताकरणे; प्रायश्चित्तकरणे तृत्तमसाहसो दण्ड एवेत्युक्तं प्राक् । यतु— "हीनां स्त्रीं गां च मध्यमम् " इति योगिबचनं, तत्र हीना अन्त्यजा ज्ञेया। ते च—

" रजकश्चर्मकारश्च नटो बुरुड एव च । कैवर्तमेदभिल्लाश्च सप्तेते त्वन्त्यजाः स्पृताः ॥"

इति संवर्तोक्ताः। अयमपि दण्डः क्षत्रियादीनामेव। ब्राह्मणस्य तु तत्राप्युत्तम एव; "सहस्रं त्वन्त्यजां स्त्रियम् " इति मनुस्मरणात्। <sup>1</sup>अतः अन्त्यस्याप्यार्यागमने वध एवाभिहितः, "अन्त्यस्यार्यागमे वधः" इति योगिस्मरणात्॥ ४३॥

पशूनां गोव्यतिरिक्तानां गमने काषीपणानां स्रतं दण्ड्यः ; "पशून् गच्छञ्छतं दाप्यः " इति योगिस्मरणात् ॥ ४४ ॥

#### दोषमनाख्याय कन्यां प्रयच्छंश्च ॥ ४५ ॥ तां च बिभृयात् ॥ ॥ ४६ ॥ अदुष्टां दुष्टामिति ब्रुवन्तुत्तमसाहसम् ॥ ४७ ॥

एवं स्त्रीसंग्रहणे दण्डोऽभिहितः । इदानीं प्रसङ्गात् स्त्रीपुंधमें तं प्रस्तौति । तल्रक्षणमाह नारदः—
" विवाहादिविधिः स्त्रीणां यत्र पुंसां च कथ्यते ।
स्त्रीपुंसयोगसंज्ञं तद्विवादपदमुच्यते ॥"

¹ अत: to योगिस्मरणात् omitted in ख, ग, च, ट.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> This Sūtra omitted in ख, ग, घ, छ.

पञ्चमोऽघ्यायः

इति । तत्र दोषमनुक्त्वा कन्यादाने दण्डमाह । अल्पीयांसमौषधापनेयमपि दोषमनुक्त्वा कन्यां प्रयच्छन् कार्षापणशतं दण्ड्यः । दीर्घकुत्सितरोगादिदोषे तु नारदः—

> " यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्याय प्रयच्छति । तस्य कुर्यान्नुपो दण्डं पूर्वसाहसचोदितम् ॥ "

इति । संस्रष्टमेथुनत्वादिदोषे तु योगीश्वरः—'' अनाख्याय दददोषं दण्ड्य उत्तमसाहसम् " इति । दोषानाह नारदः—

> " दीर्धकुत्सितरोगार्ता व्यङ्गा संसृष्टमैथुना । धृष्टान्यगतभावा च कन्यादोषाः प्रकीर्तिताः ॥"

इति ॥ ४५ ॥

तां संस्रष्टमैथुनत्वादिदोषवतीं कन्यां कन्यादाता यावज्जीवं स्वयमेव बिभृयात् पोषयेत् ; न तु दीर्घकुत्सितरोगादिमतीम् ;

> " व्याधितां स्त्रीप्रजां वन्ध्यामुन्मत्तां विगतार्तवाम् । अदुष्टां रुमते त्यक्तुं तीर्थान त्वेव कर्मणः ॥ "

इति दैवलस्मरणात् । तीर्थात् ; संभोगतं इत्यर्थः । यद्वा दीर्घरोगादिदोषानाख्यान एव शतं दण्डो भरण-समुचितो वाक्यद्वयैकविषयतया विधीयते । स चोत्तंमसाहसेन तुल्यबल एवेति कल्प्यते । नारदवाक्यं तु औषधापनेयव्याध्यादिदोषपरमिति ॥ ४६ ॥

अदुष्टामदूषितां दुष्टां मैथुनादिसंसर्गेण दूषितामिति ब्रुवन् उत्तमसाहसमेव दण्ड्यः । दोषान्तरेण दूषणे तु शतमेव; "दूषयंस्तु मृषा शतम् " इति योगिस्मरणात् ॥ ४७ ॥

गजाश्वोष्ट्रगोघाती देवेककरपादः कार्यः ॥ ४८ ॥ विमांस-विकयी च ॥ ४९ ॥ ग्राम्यपशुघाती कार्षापणशतं दण्ड्यः ॥ ५० ॥ पशुस्वामिने तन्मूल्यं दद्यात् ॥ ५१ ॥ आरण्यपशुघाती पश्चाशतं कार्षापणान् ॥ ५२ ॥ पक्षिघाती मत्स्यघाती च दश कार्षा-पणान् ॥ ५३ ॥ कीटोपघाती च कार्षापणम् ॥ ५४ ॥ एवं स्त्रीपुंचमें दण्डोऽभिहितः । इदानीं दण्डपारुण्य एवोत्तमद्रव्यातिक्रमे वक्तव्यावशिष्टं दण्डं प्रस्तौति । तुशब्दः प्रकरणान्तरारम्भार्थः । गजमश्चमुष्ट्रं गां वा यो हन्ति, स एककरपादः कार्यः । एकं करपादं यस्य तथेति ; एकं करपादं तस्य छिन्द्यादित्यर्थः । यत् पुनर्मनुना—

" मनुष्यमारणे क्षिपं चौरवत् किल्बिषं भवेत् । प्राणमृत्सु महत्त्वर्षं गजाश्चोष्ट्रगवादिषु ॥ "

इत्युक्तम ; आदिशब्दात् महिष्यादेर्प्रहणम् ; अर्धमुत्तमसाहसस्य ; यच योगीश्वरेण-

" लिङ्गस्य छेदने मृत्यो मध्यमो मूल्यमेव च । महापराूनामेतेषु स्थानेषु द्विगुणो दमः ॥"

इति ; द्विगुण उत्तमसाहसः ; तदुभयमपि देशकालन्यतिरेकेणोक्तितारतम्येण न्यवस्थाप्यम् ॥ ४८ ॥ विरुद्धमांसं च विड्वराहादेः ; तद्विकयशीलो विमांसविकयी । सोऽप्येककरपादः कार्यः । यत्तु—

> " कूटस्वर्णव्यवहारी विमांसस्य च विक्रयी । अङ्गहीनस्तु कर्तव्यो दाप्यश्चोत्तमसाहसम् ॥ "

इति योगिवचनं, तत् पौनःपुन्येन ताच्छील्यविषयम् । अङ्गहीनः ; नासाकर्णहीनः ॥ ४९ ॥

मध्यमद्रव्यातिकमे दण्डमाह । श्राम्याः पशवः अजाविकादयः । तद्धाती कार्षापणशतं दण्ड्यः । व्यक्तिविशेषे तु "क्षुद्रकाणां पशूनां तु हिंसायां द्विशतो दमः" इति **मानवं** द्रष्टव्यम् । व्यक्त्यपकृष्टत्वे तु—

" गर्दभाजाविकानां च दण्डः स्यात् पञ्चमाषकः । माषकस्तु भवेदण्डः श्वसूकरनिपातने ॥"

इति कात्यायनीयं द्रष्टव्यम् । माषोऽत्र राजतः । अल्पद्रोहे च-

" दुःखे च शोणितोत्पादे शाखाङ्गच्छेदने तथा । दण्डः क्षुद्रपशूनां तु द्विपणप्रभृति कमात् ॥ "

इति योगी श्वरीयं ज्ञेयम् ॥ ५०॥

उक्तविधिरोषं कंचिद्विरोषमाह । यस्य पशुर्हतः, तस्मै तस्य पशोर्मूल्यं दद्यात् । इदं च प्रतिरूपका-भावे । यथाह पराश्चरः—

> " प्रमापणे प्राणभृतां दद्यात् तत्प्रतिरूपकम् । तस्यामावे तु मूल्यं वा दाप्यमित्यव्रवीन्मनुः ॥"

<sup>1</sup> गो omitted in ग, घ, च.

<sup>3</sup> कार्षापणशतम् added in ज, ठ.

 $<sup>^2</sup>$  व्येककरपाद:-ठ

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> स्वामिनश्च—ज.

इति । तस्याप्यभावे स्वामितोषमुत्पादयेत् । यथाह मनुः---

"यो यस्य हिंस्याद् द्रव्याणि ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा । स तस्योत्पादयेत् तुष्टिं राज्ञे दद्याच तत्समम् ॥"

इति । तत्समं दण्डमनुक्तदण्डेषु । इदं च पशुमरणे । मरणाभावे तु <sup>1</sup>समुत्पन्नव्ययदानं वक्ष्यति ॥ ५१ ॥ हीनद्रव्यातिकमे दण्डमाह । अरण्ये भवाः आरण्याः ; ते च ते पशवश्च । तद्धाती पञ्चाशतं

कार्षापणान् दण्ड्यः। यथाह **मनुः**—''पञ्चाशत्तु भवेदण्डः शुभेषु मृगपक्षिषु " इति । शुभेषु हंसमयूरादिषु ॥ ५२ ॥

पक्षिणां शुकिपकादीनां, मत्स्यानां पाठीनरोहितादीनां च घातकः दश कार्षापणान् दण्ड्यः। चकारात् सर्पादिवधेऽपि। यथाह कात्यायनः—

" विपणो द्वादशपणो वधे तु मृगपक्षिणाम् । सपमार्जारनकुरुश्वसूकरवधे नृणाम् ॥"

इति । विपणः ; पणन्यूनो द्वादरापणः ; एकादरापण इत्यर्थः । व्यवस्था तु पूर्ववत् दण्डानाम् ॥ ५३ ॥ कीटाः स्वर्णकीटाद्याः । तद्धाती चैकं कार्षापणं दण्ड्यः ॥ ५४ ॥

ैफलोपगमद्वमच्छेदी तृत्तमसाहसम् ॥ ५५ ॥ <sup>3</sup>पुष्पोपगम-द्वमच्छेदी मध्यमम् ॥ ५६ ॥ <sup>4</sup>वल्लीगुल्मलताच्छेदी कार्षापणदातम् ॥५७॥ तृणच्छेचेकम् ॥५८॥ सर्वे च तत्स्वामिनां तदुत्पत्तिम् ॥५९॥

स्थावराभिद्रोहे दण्डमाह । फल्लेरपगम्यन्त इति फल्लोपगमाः ; फल्लोपकारिणः पनसाम्रादयः । तादश-द्रुमच्छेदी तृत्तमसाहसं दण्ड्यः । फल्लोपभोगेति पाठे फल्लेरपभुज्यन्त इति विग्रहः । एवं पुष्पोपभोगेति । यत्तु—

> " प्ररोहिशाखिनां शाखास्कन्धसर्वविदारणे । उपजीव्यद्रमाणां च विशतेर्द्विगुणो दमः ॥"

इति योगिवचनं, तत् फल्लोपमोगतारतम्येन व्यवस्थाप्यम् । "वनस्पतीनां सर्वेषामुपमोगो यथा यथा ।

तथा तथा दमः कार्यो हिंसायामिति धारणा ॥"

इति मनुस्मरणात् । तुशब्दात् चैत्यादिवृक्षच्छेदेऽपि । तथाच योगीश्वरः—

"चैत्यश्मशानसीमासु पुण्यस्थाने सुरालये । जातदुमाणां द्विगुणो दमो वृक्षेऽथ विश्रुते ॥ "

इति । चैत्यं चयनस्थानम् ॥ ५५ ॥

पुष्पेरुपगम्यन्त इति पुष्पोपगमाः; पुष्पोपकारिणश्चम्पकादयः। तच्छेदी मध्यमसाहसं दण्ड्यः॥ ५६ ॥ वळते वेष्टते इति वछी; गुङ्क्चीमाधव्यादिः। गुडतीति गुल्मः; अनितर्दीर्घनिविडळतासंतानः माळत्यादिः। लातीति छता; सरस्याया दीर्घयायिनी द्राक्षादिः। तच्छेदी प्रत्येकं कार्षापणशतं दण्ड्यः। यत्तु—

" गुल्मगुच्छक्षुपरुताप्रतानौषधिवीरुधाम् । पूर्वस्मृताद्धेदण्डः स्थानेषूक्तेषु कर्तने ॥ "

उक्तस्थानेषु शाखास्कन्धमूलेषु पूर्वस्मृतात् विंशतिचत्वारिंशदशीतिरूपादर्धमिति **योगि**वचनं, तदप्युपकारतार-तम्येन व्यवस्थाप्यम् ॥ ५७ ॥

तृणं कुशहूर्वादि, गवाद्यर्थं विना; तच्छेदी एकं कार्षापणं दण्ड्यः । यतु "द्विजस्तृणेधःपुष्पाणि सर्वतः स्ववदाहरेत" इति योगिवचनं, तत् गवाद्यर्थतृणादिविषयम्; "गोऽम्न्यर्थं तृणमेधान् वीरुद्धनस्पतीनां च पुष्पाणि स्ववदाददीत फलानि चापरिवृतानाम् " इति गौतमस्मरणात् । एतच्च परिगृहीत-विषयम्; अपरिगृहीते द्विजन्यतिरिक्तस्यापि परिग्रहादेव स्वत्वसिद्धेः । यथाह स एव—"स्वामी रिक्थकयसंविभागपरिग्रहाधिगमेषु" इति । यत् पुनः वार्हस्पत्ये—

"तृणं वा यदि वा काष्ठं पुष्पं वा यदि वा फलम् । अनापृच्छन् हि गृह्णानो हस्तच्छेदनमर्हति ॥"

इति, तत् ब्राह्मणस्वामिकापहर्तृद्विजन्यतिरिक्तविषयम् ; अनापद्विषयं वा ; गवादिव्यतिरिक्तविषयं वा ; राजादिरक्षितविषयं वा ; ब्राह्मणस्यापि बलात् ब्राह्मणस्वामिकापहारिवषयं वा । तथाच शङ्क्षिलिततौ— "ब्राह्मणो ब्राह्मणस्य <sup>1</sup>समिदाज्येध्मामिकाष्ठतृणोलपपुष्पमूलफलान्यपहरन् बलादिप ज्ञातो वा हस्तच्लेदनमा- प्नयात् । कुशकरकामिहोत्रद्रव्याण्यपहरन् प्रत्यक्षतोऽङ्गच्लेदः स्यात् " इति । एतेन स्ववदाहरणस्य परिगृहीत- विषयत्वे " "फल्लेधःकुसुमस्तयमधेर्यं च मलावहम् " इति विरुध्यतिति चोद्यं निरस्तम् ; गवाद्यर्थविषय- त्वात्तस्य ॥ ५८ ॥

सर्वे फलोपगमद्रुमादिच्छेदिनः तत्त्वामिनां छिन्नद्रुमादिस्वामिनां तदुत्पत्तिं फलपुष्पोपगमद्रुमाद्युत्पत्तिं फलपुष्पादिसंततिं पुनःप्रतिरोपितद्रुमादिभोगकालपर्यासां दाप्या इति शेषः ॥ ५९ ॥

े जपल for उल्प—ख, ग, घ, च.

<sup>1</sup> समुत्थान—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> पुष्पोपगच्छेदी—इ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> फलोपगद्यम<del>् ट</del>

<sup>4</sup> वल्ली omitted in ज,

हस्तेनोद्गूरियता दशकार्षापणम् ॥ ६० ॥ पादेन विंशतिम् ॥ ६१ ॥ काष्ठेन प्रथमसाहसम् ॥ ६२ ॥ पाषाणेन मध्यमम् ॥ ६३ ॥ शास्त्रेणोत्तमम् ॥ ६४ ॥

ताडनार्थं हस्तमुद्भूर्य दशकार्षापणं दण्ड्यः ॥ ६० ॥
पादेनोद्भूर्य विंशतिं कार्षापणान् दण्ड्यः ॥ ६१ ॥
काष्ठमुद्भूर्य मथमसाहसं दण्ड्यः ॥ ६२ ॥
पाषाणमुद्भूर्य मध्यमसाहसं दण्ड्यः ॥ ६३ ॥
शस्त्रं खड्गादि उद्भूर्य उत्तमसाहसं दण्ड्यः । सजातीयविषयं सर्वमेतत् ।
" उद्भूणे हस्तपादे तु दशविंशतिकौ दमौ ।
परस्परं तु सर्वेषां शस्त्रे मध्यमसाहसः ॥ "

इति योगिस्मरणात् । परस्परं सजातीयेषु उत्तमवर्णेषु तु पाण्यादिच्छेद एव ; 'हीनवर्णोऽधिकवर्णस्य येनाङ्गेनापराधं कुर्यात् , तदेवास्य शातयेत् <sup>१</sup> इति सामान्यसूत्रात् । अत एव **मनुः**—

> "पाणिमुद्यम्य वा दण्डं पाणिच्छेदनमहिति । पादेन प्रहरन् कोपात् पादच्छेदनमहिति ॥ "

इति । हीनवर्णेषु त्वर्धं कल्प्यम् ; ''हीनेष्वर्धदमो मोहमदादिभिरदण्डनम् '' इति योगिस्मरणात् । यत्तु " शस्त्रे मध्यमसाहसः '' इति तत् हीनवर्णविषयम् ; समोत्तमवर्णयोर्दण्डान्तराभियानात् । हस्तादिपातने गृक्ता एव दण्डा द्वेगुण्येन योज्याः । यथाह कात्यायनः—

> " उदूरणे तु हस्तस्य कार्यो द्वादशको दमः । स एव द्विगुणः पोक्तः पातनेषु सजातिषु ॥ "

इति । संस्पर्शमात्रे त्वर्ध एव ; " उद्भूणे प्रथमो दण्डः संस्पर्शे तु तदर्धकः " इति योगिस्मरणात् ॥ ६४ ॥

पादकेशांशुककरलुश्रने दश पणान्<sup>3</sup> ॥ ६५ ॥ शोणितेन विना दुःखमुत्पादियता द्वात्रिंशत्पणान् ॥ ६६ ॥ सह शोणितेन चतुःषष्टिम् ॥ ६७ ॥ करपाददन्तभङ्गे<sup>3</sup> कर्णनासाविकर्तने मध्यमम् ॥ ६८ ॥ पादकेशवस्त्रकराणामन्यतमस्य छञ्चने झटित्याकर्षणे दश पणान् दण्ड्यः । हीनवर्णेनोत्तमवर्णस्य गले वस्त्रं दत्वा निष्पीड्य निपात्य पादपहारे शतं दण्ड्यः । यथाह् योगीश्वरः—

> "पादकेशांशुककरोल्छञ्चने तु पणान् दश । पीडाकर्षांशुकावेष्टपादाध्यासे शतं दमः॥"

इति । हीनवर्णेनोत्तमवर्णस्य केशादिग्रहणे तु मनुराह—

"केरोषु गृह्हतो हस्तौ छेदयेदविचारयन् । पादयोदाहिकायां वा श्रीवायां वृषणेषु च ॥ "

इति॥ ६६ ॥

शोणितेन विना, शोणितं यथा न दृश्यते तथा मुष्ट्यादिभिस्ताडियता द्वात्रिंशत्पणान् दृण्ड्यः ॥ ६६॥ सह शोणितेन, शोणितं यथा दृश्यते तथा ताडियता चतुःषष्टिपणान् दृण्ड्यः । अत्र विशेषमाह बृहस्पतिः—

"त्वरमेदे प्रथमो दण्डो मासमेदे तु मध्यमः । उत्तमश्चास्थिमेदे तु घातने तु प्रमापणम् ॥ "

इति ॥ ६७ ॥

करपाददन्तस्य पत्येकं भङ्गे कर्णनासस्य च प्रत्येकं विकर्तने मध्यमसाहसं दण्ड्यः । अयं च स्वस्थानाद-पतितेषु । पतितेषु तूत्तमः ;

" कर्णनासाकरच्छेदे दन्तमेदेऽस्थिमेदने । कर्तव्यो मध्यमो दण्डो द्विगुणः पतितेषु च ॥ "

इति वृहस्पतिस्मरणात् । एवं सर्वत्र ज्ञेयम् ॥ ६८ ॥

चेष्टाभोजनवाग्रोधे प्रहारदाने च ॥ ६९ ॥ नेत्रकंधराबाहु-सक्थ्यंसभङ्गे चोत्तमम् ॥ ७० ॥ उभयनेत्रभेदिनं राजा यावज्जीवं बन्धनान्न मुश्चेत् ॥ ७१ ॥ ताहशमेव वा क्रुर्यात् ॥ ७२ ॥

चेष्टा <sup>3</sup>वलनादिः । भोजनमभ्यवहारः । वाक् व्याहारः । तेषां प्रत्येकं रोधे स्कन्धादिना घातदाने च मध्यमसाहसं दण्ड्यः । यथाह **बृहस्पति।**—

> "प्रथमः सस्त्रसंपाते संयोज्यः <sup>4</sup>क्षुच्ययोर्द्वयोः । कार्यः कृतानुरूपस्तु लग्ने घाते दमो बुधैः ॥ "

रे घातने—च.

इति । चकारात् त्रणोद्धेदादौ च : " मध्यो दण्डो त्रणोद्धेदे मृतकल्पहते तथा " इति योगिरमरणात् ॥ ६९ ॥ नेत्रं नेत्रगोळकम् । कंधरा मीवा । बाह्र प्रसिद्धौ । सिक्थ जघनम् । अंसः स्कन्धः । चकारादोष्ठादि-ग्रहणम् । एतेषां प्रत्येकं भङ्गे उत्तमसाहसं दण्ड्यः । यत् —

> "चेष्टाभोजनवाग्रोधे नेत्रांदिप्रतिभेदने। कंधराबाहुसक्थां च भङ्गे मध्यमसाहुसः ॥ "

इति योगिवचनं, तत्र भङ्गो भेदनम् ; न तु छेदनिमिति व्याख्येयम् । यथाह कात्यायनः— "कर्णीष्ठवाणपादाक्षिजिह्नाशिक्षकरस्य च । छेदने चोत्तमो दण्डो भेदने मध्यमो भृगः॥ "

इति । छेदनं द्वैधीमावः । मेदनम् अवयवशैथिल्यमात्रम् । यद्वा सवर्णोत्तमवर्णविषयत्वेन मध्यमोत्तमसाहसयो-र्व्यवस्था कार्या ॥ ७० ॥

उभयोरिप नेत्रयोयों भेदं करोति, तं राजा यावज्जीवं वन्धनात् न विमुश्चेत्; वन्धनागारात् न विहः कुर्यात । राजानुवृत्तौ पुनः राज्यहणं राजविषयकेऽपराधे दण्डान्तरबोधनार्थम् । तथाच नारदः--

" राजनि पहरेचस्त कृतागस्यपि दुर्मतिः । शूल्यं तमग्री विपचेद ब्रह्महत्यासनातिगम् ॥ "

इति । शूल्यं शूलाईम् ॥ ७१ ॥

तादृशं नेत्रद्वयरहितं वा कुर्यात् ; कारयेदित्यर्थः । एवकारो मध्यमसाहसस्यैकनेत्रमेदविषयव्यवस्थापनार्थः । वाशब्दोऽत्र ब्राह्मणक्षत्रियादिविषयत्वेन पक्षद्वयव्यवस्थापनार्थः । यत्त-

"द्विनेत्रभेदिनों राजद्विष्टादेशकृतस्तथा । ्रा विप्रत्वेन च राद्धस्य जीवतोऽष्टशतो दुमः ॥ "

इति योगिवचनं, तत् औषधप्रतिसमाधेयभेदविषयम्।। ७२ ॥

एकं बहुनां निव्नतां 'प्रत्येकमुक्ताद् दण्डाद् द्विगुणः ॥ ७३॥ उत्क्रोदान्तमनभिघावतां तत्समीपवर्तिनां ैसंसरतां च ॥ ७४ ॥ सर्वे च पुरुषपीडाकरास्तदुत्थानव्ययं दशुः॥ ७५॥ ग्राम्यपशु-पीडाकराश्च ॥ ७६ ॥

यदा पुनर्बहुवो मिलिता एकं निघ्नन्ति, तदा तेषां प्रत्येकमुक्तो दण्डो द्विगुण: कार्यः । द्वैगुण्यं चात्र धनदण्डाभिपायेण ; अङ्गच्छेदादौ तदसंभवात् । निहननं चात्र दण्डपारुष्ये । तेनात्र सर्वे तद्विषया लक्ष्यन्ते । ततश्च सर्वेध्वपि दण्डपारुष्यविषयेषु बहुकर्तृकेषु द्विगुणो दण्डोऽवधेय इत्यर्थः । अत एव मतुः---

> " बहुनामेककार्याणां सर्वेषां शस्त्रधारिणाम् । यद्येको घातयेत् तंत्र सर्वे ते घातकाः स्मृताः ॥ "

#### इति । कात्यायनोऽपि--

" आरम्भकृत सहायश्च तथा मार्गानुदेशकः । आश्रयः शस्त्रदाता च भक्तदाता विकर्मिणाम् ॥ युद्धोपदेशकश्चेव तद्विनाशप्रवर्तकः । उपेक्षाकार्ययुक्तस्य दोषावक्तानुमोदकः ॥ अनिषेद्धा क्षमो यश्च सर्वे तत्कार्यकारिणः । यथाशक्त्यनुरूपं च दण्डं तेषां प्रकल्पयेत् ॥ "

इति ॥ ७३ ॥

<sup>1</sup> प्रदर्शक:—घ. च.

शत्रुचौरादिभिरभिभूयमानं '<sup>2</sup>चळत, धावत ' इत्युत्कोशन्तं जनमनभिधावतां अभिभूयमानतत्समीपवर्तिनां संसरतां पळायमानानां चानभिभावकानामपि तत्तित्रिमित्तादृण्डात् द्विगुणो दण्डो भवति ; "उपेक्षकः शक्ति-मांश्चेत् " इत्यनेनोपेक्षकस्यापि <sup>3</sup>पातिकत्वामिधानात् । यत्तु—" विकृष्टे नामिधावकः, शतदण्डमाक्" इति योगिवचनं तदशक्तासमीपवर्तिविषयम् । चकारादकारणविक्रोष्ट्रर्यहणम् ; "अकारणे च विक्रोष्टा" इति योगिस्मरणात् । तत्र शाठ्येन विकोष्ट्रद्विंगुणो दण्डः । परिहासेन विकोष्टः शतदण्ड इति ज्ञेयम् ॥ ७४ ॥

एवं दण्डपारुष्ये प्रतिनिमित्तं दण्डमभिधाय, इदानीं सर्वशेषं कंचिद्धिशेषमाह । सर्वे समानोत्तमहीनवर्णाः साक्षात् साहाय्येन वा पुरुषपीडाकराः मनुष्यताडकाः, तेषां मनुष्याणाम् उत्थानम् अव्रणीमावः, तदर्थ-मीषधपय्यादिना यावान् व्ययः, तावत् धनं दद्यः। चकारात् तुष्टिकरणं च। यथाह कात्यायनः—

> "देहेन्द्रियविनाशे तु यथा दण्डं प्रकल्पयेत्। तथा तुष्टिकरं देयं समुत्थानं च पण्डितैः ॥ "

इति । ससमुत्थानमिति पाठे, समुत्थानं परिचर्याः, तया सह वर्तमानं व्ययं दयुः । व्ययं दत्त्वा परिचरेयु-रित्यर्थः । दरिद्वैस्त परिचर्यामात्रमेव कार्यम् । यथाह कात्यायनः

> " वाम्दण्डस्ताडनं चैव येषूक्तमपराधिषु । हृतं भग्नं प्रदाप्यास्ते शोध्यं निःस्वैस्तु कर्मणा ॥"

> > <sup>2</sup> धावत—घ, च.

इति । व्ययदानानिच्छुः तावन्तं दण्डमेव दाप्यः । यथा मतुः—
"अङ्गावपीडनायां च त्रणशोणितयोस्तथा ।
समुत्थानव्ययं दाप्यः सर्वं दण्डमथापि वा ॥"

इति । व्ययशब्दसामर्थ्यात् कल्हापहृतमपि द्युः ; "समुत्थानव्ययं दाप्यः कल्हापहृतं च यत् " इति वार्ह्रस्पत्यात् । अपहृत्वणां च द्विगुणो दण्डः ; "कल्हापहृतं देयं दण्डश्च द्विगुणस्ततः " इति योगिस्मरणात् । ततः ; अपहृताद्वस्तुनः ॥ ७५ ॥

त्राम्याः परावः गवाश्वादयः । तेषां पीडाकराः त्रणादिकर्तारः । ते तद्दत्थानव्ययं द्युः । त्राम्यत्रहणादारण्येषु न । पृथवस्त्रकरणं तु मनुष्येषु पर्गुवन्मूल्यकरणं नास्तीति बोधियतुम् ; 'पर्गुस्वामिने तन्मूल्यम्' इत्यत्र पर्गुग्रहणात् । ततश्च "प्रमापणे प्राणभृतां द्यात् तत्प्रतिरूपकम् " इति प्राणभृच्छब्दोऽपि पर्गुपर एव । चकारात् तेष्ठाभ्यङ्गादि च कर्तव्यम् । यथा पराश्वरः—

"वणमङ्गे च कर्तव्यस्तैलाभ्यङ्गस्तु पाणिना । यवसश्चोपहर्तव्यो यावदच्छवलो<sup>1</sup> भवेत् ॥"

इति ॥ ७६ ॥

²गोऽश्वोष्ट्रगजापहार्येककरपादः कार्यः ॥ ७७ ॥ अजा-व्यपहार्येककरश्च ॥ ७८ ॥ घान्यापहार्येकादशगुणं दण्ड्यः ॥ ७९ ॥ सस्यापहारी च ॥ ८० ॥

एवं दण्डपारुष्ये दण्डोऽभिहितः । इदानीं स्तेये तं प्रस्तौति । तल्लक्षणमाह नारदः—
" उपायैर्विविधेरेषां छल्जयित्वापकर्षणम् ।
सुप्तमत्तप्रमत्तेभ्यः स्तेयमाहुर्मनीषिणः ॥ "

इति । तथा,

"तदिष त्रिविषं ज्ञेयं हीनमध्योत्तमकमात्। हीनमध्योत्तमानां तु द्रव्याणामपहारतः॥ मृद्धाण्डासनस्तद्वास्थिदारुचर्मतृणादि यत्। शमी धान्यं कृतान्नं च क्षुद्रधान्यमुदाहृतम्॥ वासः कौशेयवर्जं च गोवर्जं पशवस्तथा। हिरण्यवर्जं स्रोहं च मध्यं त्रीहियवा अपि॥ हिरण्यरत्नकौशेयस्त्रीपुंगोगजवाजिनः । देवब्राह्मणराज्ञां च द्रव्यं विज्ञेयमुत्तमम् ॥

साहसेषु य एवोक्तस्त्रिषु दण्डो मनीषिभिः।

स एव दण्डः स्तेयेऽपि द्रव्येषु त्रिष्वनुक्रमात् ॥ "

इति । तत्रोत्तमद्रव्यापहारे दण्डमाह । गोऽश्वोष्ट्रगजानामपहारकः एककरपादः ; एकं करपादं यस्य तादृशः कार्यः । एकं करपादं <sup>1</sup>छेत्तव्यमित्यर्थः । यत्तु——

> " अम्यगारायुधागारदेवतागारभेदकान् । हस्त्यश्वरथहर्तृश्च हन्यादेवाविचारयन् ॥ " " वन्दिग्राहांस्तथा वाजिकुझराणां च हारिणः । प्रसद्घ घातिनश्चैव शूळानारोपयेकरान् ॥"

इति मनुयोगीश्वरवचनं, तत् पौनःपुन्येन ताच्छील्यविषयं बहुमूल्यन्यक्तिविषयं वावधेयम् । द्वन्द्वबरुति नरहरणेऽप्ययमेव दण्डः ; "नरहर्ता हस्तपादौ छित्त्वा स्थाप्यश्चतुष्पथे " इति वाईस्पत्यात् ॥ ७७ ॥

मध्यमद्रव्यापहारे दण्डमाह । अजमवि वा यः सर्वदापहरति, स एककरः कार्यः । एकः करोऽस्य छेत्तव्य इत्यर्थः ; " <sup>2</sup>हरन बलादिवज्ञातो हस्तच्छेदनमाप्नुयात् " इति शङ्क्षलिखितस्मरणात् ॥ ७८ ॥

धान्यं वार्षिकं स्थामाकादि । तत् यावद्दशकुम्भं योऽपहरति, स एकादशगुणं दण्ड्यः ; ततोऽधिके

वधाभिधानात् । यथाह मतुः—

" धान्यं दशस्यः कुम्भेभ्यो हरतोऽभ्यधिकं वधः । शेषेष्वेकादशगुणं दाप्यस्तस्य च तद्धनम् ॥

इति । सक्नद्धरणे तु सार्धद्वादशपणान् दण्ड्यः ; "अजाविकेऽपहृते अर्धत्रयोदशपणाः । नकुरुविडारापहरणे त्रयः कार्षापणाः" इति शङ्ख्विरुखितस्मरणात् । चकारात् फरुपुष्पापहारी च । यथाह वृहस्पतिः—

> "तृणं वा यदि वा काष्ठं पुष्पं वा यदि वा फरूम् । अनाप्टच्छन् हि गृह्वानो हस्तच्छेदनमहिति ॥"

इति । बळादपहारे चेदम् । ब्राह्मणो ब्राह्मणस्य समिदाज्येध्मामिकाष्ठतृणोळपपुष्पमूळफळान्यपह**रन्न**प्येका-दशगुणं दाप्य इत्यर्थः ।

> " स्तेये ब्रह्मस्वभूतस्य सुवर्णादिकृते पुनः । स्वामिनेऽपहृतं देयं हत्री त्वेकादशाधिकम् ॥ "

इति स्मरणात् ॥ ७९ ॥

<sup>1</sup> क्षेतव्य—ख, छ.

<sup>2</sup> This sentence is corrupt in ₹3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> दृढवली—छ

<sup>2</sup> From here up to Sūtra 22 of ch. 18 the comm. is omitted in \( \frac{1}{2} \).

सस्यानि हेमन्तवसन्तोद्भवानि बीहियवादीनि । तानि यावहशकुम्भं योऽपहरति, स एकादश्गणं दण्ड्यः । प्रथक्तत्रकरणात् ततोऽधिके सस्येऽप्यपहृते वध एवेति गम्यते । चकारात् तुलामेयानामन्येषामपि सवर्णरजतादीनां शतन्यनानामपहारे एकादशगुणः : "शेषेष्वेकादशगुणं मूल्यादण्डं प्रकल्पयेत् " इति स्मरणात् । अयं च दण्डः ताच्छील्यप्रत्ययाद्भ्यासविषयो ज्ञेयः । सक्रदपहारे तु विशेषमाह वृहस्पतिः--"धान्यहारी दशगुणं दाप्यस्तदद्विगुणं दमम्" इति । दशगुणं <sup>1</sup>धान्यं स्वामिने दाप्यः । राज्ञे द्विगुणं दण्डमित्यर्थः ॥ ८० ॥

## थ्सवर्णरजतवस्त्राणां पश्चाशतस्त्वभयधिकमपहरन् विकरः ॥ ८१ ॥ तद्नमेकादशागुणं दण्ड्यः ॥ ८२ ॥

पनरुत्तमद्रव्यापहारे परिमाणविशेषेण दण्डविशेषमाह । सुवर्णरजतोत्तमवस्त्राणामन्यतमं पञ्चाशतोऽधिकं यावच्छतमपहरन् विकरः कररहितः कार्यः ; शताधिके वधामिधानात् । सुवर्णरजतयोः पञ्चाशत्संख्या त्वत्र माषाणामेवेत्युक्तं प्राक् ॥ ८१ ॥

ततः पञ्चाशतः उनं सुवर्णरजतादि अपहरन् मूल्यादेकादशगुणं दण्ड्यः । यथाह मनः---

"तथा धरिममेयानां शतादभ्यधिके वधः। स्वर्णरजतादीनामुत्तमानां च वाससाम् ॥ पञ्चाशतस्त्वभ्यधिके हस्तच्छेदनमिष्यते । रोषेष्वेकादरागुणं मूल्यादृण्डं प्रकल्पयेत् ॥"

इति ॥ ८२ ॥

<sup>३</sup>सूत्रकार्पासगोमयगुडदधिक्षीरतकतृणलवणसङ्गरमपक्षि-मत्स्यचृततेलमांसमधुवैदलवेणुमृन्मयलोहभाण्डानामपहर्ता मूल्यात् त्रिगुणं दण्ड्यः ॥ ८३ ॥ पकान्नानां च ॥ ८४ ॥ <sup>5</sup>पुष्पहरितगुल्मवल्ली-लतापर्णानामपहरणे पश्चक्रष्णलम् ॥८५॥ शाकमूलफलानां च॥८६॥

हीनद्रव्यापहारे दण्डमाह । सूत्रं कार्शासनिर्मितम् । कार्पासः तूलम् । गोमयं गोशकृत् । गुडदिधिक्षीराणि प्रसिद्धानि । तकम् उद्धित् । तृणं दूर्वीदि । लवणं सैन्धवसासुद्रादि । मृत् गङ्गामृतिकादिः । भस्म आहवनीयादेः । पक्षिणः गुकादयः । मत्स्याः पाठीनादयः । घृततैले प्रसिद्धे । मांसं छागादेः । मधु क्षौद्रम् । वैदलं र्रापृत्यजनादि । वेगुः वंशः । मृन्मयं घटकरकादि । लोहभाण्डं कटाहादि । एषामेकविंशति-द्रव्याणामपहर्ता प्रत्येकं <sup>1</sup>ह्रियमाणद्रव्यमूल्यात् त्रिगुणं धनं दण्ड्यः । तथाच **व्यासः**—

" अल्पघान्यापहरणे क्षीरेतद्विकृतौ तथा । स्वामिने तत्समं दाप्यो दण्डं च त्रिगुणं नृप ॥ "

इति । बहुवचनात् किण्वादिग्रहणम् । देशकालादिवैषम्ये द्विगुणमपि दण्ड्यः । यथाह मनुः---'' सत्रकार्पासकिण्वानां गोमयस्य गुडस्य च ।

दध्न: क्षीरस्य तकस्य पानीयस्य तृणस्य च ॥ वेणुवैदलभाण्डानां लवणानां तथेव च । मृन्मयानां च हरणे मृदो भस्मन एव च ॥ मत्स्यानां पक्षिणां चैव तैलस्य च घृतस्य च । मांसस्य मधुनश्चेव यचान्यत् पशुसंभवम् ॥ अन्येषां चैवमादीनां मद्यानामोदनस्य च । पकान्नानां च सर्वेषां तन्मूल्याद् द्विगुणो दमः ॥ "

इति । द्विगुणत्रिगुणदण्डयोः देशाचपेक्षया व्यवस्था ॥ ८३ ॥ पकान्तानि शष्कुल्यपूपादीनि । तेषामपहर्ता तन्मूल्यात् त्रिगुणं दण्ड्यः । नकारात् ओदनादीनाम ; "पकान्नानां कतान्नानां मद्यानामोदनस्य च । सर्वेषामल्पमूल्यानां मूल्यात् पञ्चगुणो दमः ॥ "

इति नारदस्मरणात् । अत्रापि पूर्ववत् व्यवस्था ॥ ८४ ॥

पुष्पं चम्पकादि । हरितं क्षेत्रस्थमार्दं धान्यम् । गुल्मः मालत्यादिः । वल्ली गुङ्कच्यादिः । लता द्राक्षादिः। पर्णानि ताम्बूळीपर्णादीनि। एतेषामपहरणे पश्च कृष्णळान राजतान् दण्ड्यः। यथाह कात्यायनः--

> " यत्रोक्तो माषकैर्दण्डो राजतं तत्र निर्दिशेत् । कृष्णलेश्चोक्त एवं स्यादक्तदण्डो विनिश्चितः ॥ "

इति । बहुवचनात् वृक्षादिग्रहणम् । यथाह मनुः--" पुष्पेषु हरिते धान्ये गुल्मवलीनगेषु च । अन्येष्वपरिपृतेषु दण्डः स्यात् पञ्चकृष्णलः ॥"

इति । अपरिपृतम् <sup>2</sup>अनपगतबुसम् ॥ ८५ ॥

<sup>1</sup> हीयमान---ख, छ.

¹ दण्डं—ख. छ. ट.

<sup>3</sup> गृह is read after तक in ज, ठ.

<sup>5</sup> ग्रहम and पण omitted in ज.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> This Sūtra and comm. omitted in स्त, ग. <sup>4</sup> हरणे तन्मूल्यात् द्विगुणं—ज, ठ.

शाकं वास्तुकादि दशविधम् ;

" मूलपत्रकरीराग्रफलकाष्ट्रविग्दकाः । त्वकपुष्टं कवकं चेति शाकं दशविधं स्मृतम् ॥ "

इति स्मरणात् । मूलम् आर्द्रकादि । फलम् आम्रादि । चकारादन्यदपि गोरसादि गृह्यते । यथाह नारदः—

"शाकानामल्पमूल्यानां हरणे फलमूलयोः । गोरसेक्षुविकाराणां तथा लवणतैलयोः । सर्वेषामल्पमूल्यानां मूल्यात् पञ्चगुणो दमः ॥ "

इति । एतेषामपहरणे पञ्च कृष्णलान् दण्ड्यः । यथाह मनुः—"परिपूतेषु धान्येषु शाकमूलफलेषु च" इति । "दण्डः स्यात् पञ्चकृष्णलः" इति पूर्वेण संबन्धः । परिपूतं परिहृतबुसम् ॥ ८६ ॥

रत्नापहार्युत्तमसाहसम् ॥ ८७ ॥ अनुक्तद्रव्याणामपहर्ता म्वल्यसमम् ॥ ८८ ॥ स्तेनाः सर्वमपहृतं घनिकस्य दाप्याः ॥ ८९ ॥ ततस्तेषामभिहितदण्डप्रयोगः ॥ ९० ॥

पुनरुत्तमद्रव्यापहरणे दण्डमाह । रत्नानां च <sup>2</sup>वज्जवैहूर्यादीनां <sup>3</sup>बहुमूल्यानामेकस्याप्यपहार्युत्तमसाहसं दण्ड्यः । ब्राह्मणविषयमेतत् ; तस्य वधनिषेधात् । अन्येषां तु वध एव । यथाह गौतमः—''न शारीरो दण्डो ब्राह्मणस्य " इति । पुरुषादीनामपि रत्नपदेन ब्रह्मणम् । यथाह मनुः—

" पुरुषाणां कुलीनानां नारीणां च विशेषतः । मुख्यानां चैव रत्नानां हरणे वधमर्हति ॥ "

इति । अत्र निशेषमाहतुः शङ्खलिखितौ — "राजपुत्रहरणे सहस्रं शारीरो वा दण्डः । तत्कुळीनेष्वर्धम् " इति । नारदः —

> " सर्वस्वं हरतो नारीं कन्यां तु हरतो वधः । दासीं च हरतो मध्यः पादस्य छेदनं तथा ॥ "

इति । कन्याविषये विशेषमाह याञ्चवल्क्यः-

" अंरुकृतां हरन् कन्यामुत्तमं त्वन्यथाधमम् । दण्डं दद्यात् सवर्णासु प्रातिरुोम्ये वधः स्पृतः ॥ सकामास्वनुलोमासु न दोषस्त्वन्यथाधमः । दूषणे तु करच्छेद उत्तमायां वधस्तथा ॥ "

इति ॥ ८७ ॥

द्रव्याणामानन्त्यात् प्रत्येकं वनतुमशक्तेरेकोपाधिना दण्डमाह । यानि उत्तममध्यमाधमकोटिष्वनुक्तानि द्रव्याणि अधान्यतुषादीनि, तेषामपहर्ता तन्मूल्यसमं दण्ड्यः ॥ ८८ ॥

सर्वस्तेयशेषमाह । स्तेनाः चोराः ; सर्वमपहृतं धनं सारमसारं वा यत्र दशैकादशगुणादिदण्डः, तत्र दशैकादशगुणम् ; यत्र मूल्यसमं, तत्र समं तदेव द्रव्यं तत्सजातीयं तन्मूल्यं वा धनिकस्य स्वामिनो दाप्याः॥८९॥ उक्तदण्डविधेः कालमाह । ततः अपहृतद्रव्यदापनानन्तरमभिहितस्य दण्डस्य प्रयोगः अनुष्ठानं कार्यम् ;

> " संसर्गचिहरूपैश्च विज्ञाता राजपूरुषैः । पदाप्यापहतं दण्ड्याः क्रमैः शास्त्रप्रचोदितैः ॥ "

इति बाईस्पत्यात् ॥ ९० ॥

¹येषां देयः पन्थास्तेषामपथदायी कार्षापणपश्चविंदातिं दण्खाः ॥ ९१ ॥ आसनाईस्यासनमददच ॥ ९२ ॥ पूजाईमपूजयंश्च ॥ ९३ ॥ ²प्रातिवेद्द्यब्राह्मणनिमन्त्रणातिक्रमणे च ॥ ९४ ॥ निमन्त्रयित्वा भोजनादायिनश्च ॥ ९५ ॥ निमन्त्रितस्तथेत्युक्त्वा ³चाभुञ्जानः सुवर्णमाषकम् ॥ ९६ ॥ निकेतयितुश्च द्विगुणमन्नम् ॥ ९७ ॥

स्तेयप्रसङ्गात् पुनरिप साहसविषयमविशष्टं दण्डमाह । येषां वृद्धादीनां पन्था देय इति वक्ष्यते, तेषां पन्थानमदत्त्वा कार्षापणानां पञ्चविंशतिं दण्ड्यः । गुर्वादिविषये तु मनुः—

> " मातरं पितरं जायां श्रातरं श्वराुरं गुरुम् । आक्षारयन् शतं दाप्यः पन्थानं चाददद् गुरोः ॥ "

इति ॥ ९१ ॥

आसनाईस्यातिथ्यादेवेक्ष्यमाणस्यासनमप्रयच्छंश्च पञ्चविंशतिं कार्षापणान् दण्ड्यः । चकारात् अन-भ्युत्तिष्ठंश्च ;

" ऊर्ध्व प्राणा ह्युक्तमन्ति यूनः स्थविर भायति । प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान् प्रतिपद्यते ॥ "

इति मनुनानभ्युत्थाने दोषामिधानात् ॥ ९२ ॥

³ न भुज्जान:—ठः

<sup>1</sup> द्रव्य—ख, गः

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> वज omitted in ग.

<sup>8</sup> From here up to the middle of Sütra 94, comm. omitted in v.

<sup>1</sup> Text from here up to the end of Sutra 94 corrupt in 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> प्रतिवेश्म—ह.

पूजाई मधुपर्काई वक्ष्यमाणं स्नातकादिकं विभवे सति अपूजने पञ्चविंशतिकार्षापणान् दण्ड्यः। चकारात उक्तोऽपतिवदंश्चाभिवादितोऽप्रत्यभिवादयंश्च<sup>2</sup>॥ ९३॥

वेशः वेश्म । <sup>8</sup>तस्य प्रति संनिहितं संमुखं पार्श्वस्थं च वेश्म प्रतिवेशः । तत्र भवाः प्रातिवेश्याश्च ते ब्राह्मणाश्च प्रातिवेश्यब्राह्मणाः । तेषां श्रुतवृत्तसंपन्नानां निमन्त्रणातिक्रमणे कल्याणादावभोजने पञ्च-विंशतिकार्षापणान् दण्ड्यः । इदं च प्रामादिके । बुद्धिपूर्वके तु सुवर्णमाषकं दण्ड्यः । यथाह **मतुः**—

" प्रातिवेश्यानुवेश्यो च कल्याणे विंशतिद्विजे । अर्हावभोजयन् विप्रो दण्डमहिति माषकम् ॥ "

इति । अयं च दण्डः द्विगुणभोज्यदानानन्तरम् । कल्याणदर्शनार्थमनिमन्त्रणे तु योगीश्वरः---

" तरिकः स्थलजं शुल्कं गृह्धन् दाप्यः पणान् दश । ब्राह्मणप्रातिवेदयानामेतदेवानिमन्त्रणे ॥ "

इति । चकारात् दानातिक्रमणे च । यथाह कात्यायनः--

" संनिकृष्टमधीयानं ब्राह्मणं यो व्यतिक्रमेत् । यहदाति तमुङ्ख्या तस्य स्तेयेन लिप्यते ॥ "

इति । अधीयानत्वविशेषणात् मूर्जातिकमे न दोषः । यथा स एव---

" यस्य त्वेकगृहे मूर्लो दूरे चार्ध्यगुणान्वितः । गुणान्विताय दातव्यं नास्ति मूर्ले व्यतिक्रमः ॥ "

इति ॥ ९४ ॥

योग्यं ब्राह्मणं निमन्त्र्यामोजयंश्च पञ्चिवंशतिकार्षापणान् दण्ड्यः । चकारात् द्विगुणमोज्यं दाप्यः । प्रामादिके चेदम् । बुद्धिपूर्वके तु हिरण्यमाषकं दण्ड्यः । यथाह मनुः—

" श्रोत्रियः श्रोत्रियं साधुं मूतिकृत्येष्वभोजयन् । तदन्नं द्विगुणं दाप्यो हिरण्यं चैव माषकम् ॥ "

इति ॥ ९५ ॥

निमन्त्रितो निमन्त्रणं स्वीकृत्य यदि न भुङ्के, तदा सुवर्णमाषकं दण्ड्यः । निमन्त्रित इत्येकत्व-निदेशात् एकब्राह्मणके कर्मणि निमन्त्रितस्यामोजनदण्डं ज्ञेयम् । बहुषु निमन्त्रितेण्वेकस्यामोजने नायं दण्डः ; किंतु दण्डान्तरं कल्प्यम् । सुवर्णपदं निरुपपदे माषके रजतप्राप्त्यर्थम् । तदुक्तं प्राक्—"यत्रोक्तो माषकेर्दण्डः " इत्यनेन । इदं चात्यक्तपरात्रभोजनविषयम् :

" आमन्त्रितस्तु यो विप्रो वर्तमानः <sup>1</sup>प्रतिग्रहे । निष्कारणं न गच्छेतु स दाप्योऽष्टशतं दमम् ॥"

इति **मात्स्यात्** । चकारात् प्रतिग्रहं स्वीकृत्याप्रतिग्राही च ; "वर्तमानः प्रतिग्रहे " इस्रुक्तवचनात् ॥ ९६ ॥ निमन्त्रितोऽभुञ्जानो निमन्त्रयितुर्द्विगुणमन्त्रं च दाप्यः । चकारात् प्रतिग्राद्यं च ॥ ९७ ॥

अभक्ष्येण ब्राह्मणस्य दूषियता षोडश सुवर्णान् ॥ ९८ ॥ जात्यपहारिणा शतम् ॥ ९९ ॥ सुरया वध्यः ॥ १०० ॥ क्षत्रियं दूषियतुस्तदर्धम् ॥ १०१ ॥ वैश्यं दूषियतुस्तदर्धमिष ॥ १०२ ॥ श्रद्धं दूषियतुः प्रथमसाहसम् ॥ १०३ ॥

अमक्ष्यं विष्ठादि । तेन प्रच्छन्नभोजितेन ब्राह्मणस्य दूषियता दोषोत्पादियता षोडश सुवर्णान् दण्ड्यः ॥ ९८ ॥

जात्यपहारिणा लग्जनादिना प्रच्छन्नमोजितेन यो ब्राह्मणस्य जातिमपहरति, स शतं सुवर्णान् दण्ड्यः ॥ ९९ ॥

सुरया पैष्ट्याद्यन्यतमया निगूढं पायितया यो ब्राह्मणस्य जातिमपहरति, स वध्यः ब्राह्मणव्यति-रिक्तश्चेत् । स तु कृताङ्को विवास्यः । एवं सर्वत्र ॥ १०० ॥

यः क्षत्रियमभक्ष्यादिना दूषयित, स तदर्धम् अष्टौ सुवर्णान् दण्ड्यः । एवं जात्यपहारेऽप्यर्धेन पञ्चा-शत्सुवर्णेन दण्ड्यः । पैष्टचादिसुरया क्षत्रियादीनामपि दूषणे वध्य एव ॥ १०१ ॥

यो वैश्यममक्ष्यादिना दूषयति, स तेषामष्टानामप्यर्धं चतुरः सुवर्णान् दण्ड्यः । एवं जात्यपहारे पञ्चविंशतिम् । पेष्टचादिसुरया तु वध्य एव ॥ १०२ ॥

शृद्धं योऽभक्ष्यादिना दूषयति, स प्रथमसाहसं दण्ड्यः । एवं जात्यपहारे सार्धद्वादशसुवर्णान् । सुरया पैष्ट्यादिकया वध्य एव ; शृद्धस्यापि सुरापाननिषेधस्य वक्ष्यमाणत्वात् ;

> " अमक्ष्येण द्विजं दृष्य दण्डच उत्तमसाहसम् । मध्यमं क्षत्रियं वैश्यं प्रथमं राद्गमधिकम् ॥ "

इति योगिस्मरणात्। यतु---

" अमक्ष्यमथवापेयं वैक्यादीनाशयन् द्विजान् । जघन्यमध्यमोत्कृष्टान् दण्डान् दचाद्यथाकमम् ॥ पणाञ्छूदो भवेद्दण्ड्यश्चतुष्पञ्चाशदेव तु । आशितारः स्वयं कार्या राज्ञा निर्विषयास्ततः ॥ "

इति मानवं दण्डाल्पत्वं, तदल्पपायश्चित्तामक्ष्यापेयविषयमिति ध्येयम् । आशितार इति आशयितार इत्येथे छान्दसम् । विषयेभ्यो निर्गताः निर्विषयाः ; राष्ट्रबहिष्कृता इत्यर्थः ॥ १०३ ॥

अस्प्रदयः कामकारेण स्पृशान् स्पृश्यं त्रैवर्णिकं वध्यः ॥ १०४ ॥ रजस्वलां शिफाभिस्ताडयेत् ॥ १०५ ॥ पथ्युचानोदक-समीपेऽप्यग्रुचिकारी पणशतम् ॥ १०६ ॥ तचापास्यात् ॥ १०७ ॥

अस्पृश्यश्चाण्डालादिः कामकारेण बुद्धिपूर्वकं स्पृश्यं त्रैवर्णिकं स्पृशन् वध्यः । यतु " चण्डालश्चोत्तमान् स्पृशन् , शतदण्डमाक् " इति योगिस्मरणं, तत् विवाहादिमहोत्सवसमदे द्रष्टव्यम् ॥ १०४ ॥ रजस्वलां बुद्धिपूर्वकं त्रैवर्णिकान् स्पृशन्तीं शिफाभिः वटपरोहैः ताडयेत् ॥ १०५ ॥ पथि मार्गे । उद्यानं पुष्पवाटिका ; उदकमुदकाशयः तटाकादिः ; एषां समीपे मूत्रपुरीषाद्यशुचिकारी पणशतं दण्ड्यः ॥ १०६ ॥

तच मूत्रपुरीषादि अपास्यात् अपसारयेत् । चकारात् अमेध्यसंसृष्टं मृदाद्यपि । यतु—

" समुत्रुजेद्राजमार्गे यस्त्वमेध्यमनापदि । स द्वौ कार्षापणौ दद्यादमेध्यं चाग्रु शोधयेत् ॥ आपद्गतस्तथा वृद्धो गर्मिणी बाल एव च । परिभाषणमर्हन्ति तच्च शोध्यमिति स्थितिः ॥"

इति मानवं, तत् श्रेष्माद्यमेध्यामिपायम् । परिभाषणं 'सूयोऽप्येवं न कार्यम् ' इति संवित् ; भर्त्सनं वा । तीर्थोदिविषये तु विशेषमाह कात्यायनः—

> " तडागोद्यानतीर्थानि योऽमेध्येन विनाशयेत् । अमेध्यं शोधयित्वा तु दण्डयेत् पूर्वसाहसम् ॥ "

इति ॥ १०७ ॥

<sup>2</sup> स्पृशन् वध्य:—ठ.

<sup>4</sup> त्यागी—ठ.

# गृहभूकुड्याद्युपभेत्ता मध्यमसाहसम् ॥ १०८ ॥ तच योजयेत् ॥ १०९ ॥ गृहे पीडाकरं द्रव्यं प्रक्षिपन् पणशतम् ॥११०॥

पुनर्दण्डपारूष्ये दण्डमाह । गृहं घष्टशालादि । भूः अङ्गणादिः । कुङ्यं मित्तिः । आदिशञ्दात् द्वारपाकारादि । तदुपमेत्ता तन्नाशको मध्यमसाहसं दण्ड्यः । इदं च प्रस्तरादिबद्धगृहविषयम् ; दण्ड-भूयस्त्वात् । इष्टकादिबद्धविषये तु कात्यायनः—

" प्राकारं मेदयेचस्तु पातयेच्छातयेतु वा । बङ्गीयादम्भसो मार्गं प्राप्नुयात् पूर्वसाहसम् ॥ "

इति । राजकीयपाकारादिभेदने तु मनुः—

" प्राकारस्य च मेत्तारं परिखाणां च पूरकम् । द्वाराणां चैव मेत्तारं क्षिप्रमेव प्रमापयेत् ॥ "

इति ॥ १०८ ॥

तच पातितं गृहभित्त्यादि पुनर्योजयेत् उत्थापयेत् ; तदुत्थापनद्रव्यं दद्यादित्यर्थः । यत्तु—
" अभिघाते तथा छेदे भेदे कुड्यावपातने ।
पणान् दाप्यः पश्चदश विंशतिं तद्व्ययं तथा ॥

इति योगिवचनं, तत् मृदादिभित्तिविषयम् ॥ १०९ ॥ परगृहे पीडाकरं कण्टकपुत्तिलेकादि द्रव्यं क्षिपन् पणशतं दण्ड्यः । यत्तु—

> " दुःखोत्पादि गृहे द्रव्यं क्षिपन् प्राणहरं तथा । षोडशाद्यः पणान् दण्ड्यो द्वितीयो मध्यमं दमम् ॥ "

इति योगिवचनं, तत् कण्टकादिपक्षेपे विषसपीदिपक्षेपे च द्रष्टव्यम् ॥ ११० ॥

# साधारणापलापी च ॥ १११ ॥ ¹प्रेषितस्याप्रदाता च ॥११२॥ ²पितृपुत्राचार्ययाज्यर्तिवजामन्योन्यापिततत्यागी च ॥ ११३ ॥ न च तान् जह्यात् ॥ ११४ ॥

एवमुक्तावशिष्टदण्डपारुष्ये दण्डमभिघाय, पुनः साहसे तं प्रस्तौति । तत्रापराधिवशिषे दण्डमाह । अनेकस्वामिकं द्रव्यं साधारणम् । तस्यापलपनशीलः पणशतं दण्ड्यः । चकारात् दासीगर्भविनाशकश्च ; "साधारणस्यापलापी दासीगर्भविनाशकृत्, शतदण्डभाकृ " इति योगिस्मरणात् ॥ १११ ॥

<sup>1</sup> प्रोषितस्य—क.

<sup>2</sup> पितृपुत्रार्य-ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> बहिर्भूता:—ख, छ, ट.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> त्रैवर्णिकं omitted in ख.

देवब्राह्मणार्थं प्रेषितस्यार्थस्य लोभेनापदाता च पणशतं दण्डचः । चकारात् अर्ध्याकोशकादिग्रहणम् : " अर्घ्याको शातिकमकृद् आतृभार्याप्रहारकः" इति योगिस्मरणात् । यत्त्वत्र "पञ्चाशत्पणको दण्ड एषामिति विनिश्चयः " इति तदीयमेवाल्पदण्डाभिधानं, तत् प्रामादिकापदानादिविषयम् ॥ ११२ ॥

पिता जनकः । पुत्र औरसः । आचार्य उपनीयाध्यापयिता । याज्यो यजमानः । ऋत्विक् वृतः सन् कर्मकर: । एषामन्योन्यस्थापतितस्य त्यागी च शतं दण्ड्यः ;

> " पितपुत्रस्वसृभातृदंपत्याचार्यशिष्यकाः । एषामपतितान्योन्यत्यागी च शतदण्डभाक् ॥ "

इति योगिस्मरणात् । चकारात् स्वसः आतृदंपतिशिष्याणां ग्रहणम् । अपतितत्वं शक्तादेरप्युपरुक्षणम् ;

" ऋत्वजं यस्त्यजेद्याज्यो याज्यं चर्तिक त्यजेद्यदि । शक्तं कर्मण्यद्षष्टं च तयोर्दण्डः शतं शतम् ॥ "

इति मानवात् । त्यागः प्रवासोपळक्षणम् ; "अथ चेत् प्रतिषिद्धः प्रवासे कामादन्यत्र प्राप्तः सवने ऋत्विक् शतं दण्ड्यः " इति शङ्खिलिखितस्मरणात् । इदं चाकामतः । कामतो द्विशतम् । यथाहतुस्तावेव---'' कामाचेदपतितं याज्यं त्यजेद्दत्विक् प्राप्नुयाद् द्विशतं दमम् । याज्यश्चेत् तदेवाप्नुयात् त्यागे ऋत्विजोऽपति-तस्य " इति। अस्यापवादमाहतुस्तावेव—" काममपतितमश्रोत्रियं त्यजेचाज्यमभिशस्तमदातारम् " इति।।११३॥

तान् पित्रादीन् न जह्यात् , न त्यजेत् । चकारात् गुणवत्सिपिण्डग्रहणम् । तथाच शङ्खिलिस्वितौ-" अत्याज्या माता तथा पिता सपिण्डा गुणवन्तः सर्व एवात्याज्याः" इति । त्यागोऽतिक्रमस्याप्युपलक्षणम् ; "न मातापितरावितक्रमेन्न गुरुं त्रयाणां व्यतिक्रमादङ्गच्छेदः" इति तयोरेव स्मरणात्। दण्डविधाना-देवात्याज्यात्वे सिद्धे पृथक्त्त्रकरणं त्रयाणामपाङ्केयत्वश्राद्धपरिहार्थत्वयोर्ज्ञापनार्थम् । तच द्वचशीतितमे स्पष्टियण्यते । अयं च शतदण्डोऽकामतस्त्यागे । कामतस्त्यागे तु द्विशतो दण्डः । यथाहतुः शङ्खलिखितौ— " अत्याज्या माता" इत्युपक्रम्य " यस्त्यजेत् कामादपतितान् स दण्डं प्राप्नुयाद् द्विशतम्" इति । अत्य-न्ताभिनिवेशेन त्यागे तु षट्शतम् । यथाह मनुः-

> " न माता न पिता न स्त्री न पुत्रस्त्यागमहिति । त्यजन्नपतितानेतान् राज्ञा दाप्यः शतानि षट् ॥ "

इति ॥ ११४ ॥

<sup>1</sup> श्रोत्रियं —ख, ट.

श्रुद्रप्रव्रजितानां दैवे पित्र्ये भोजकाश्च ॥ ११५ ॥ अयोग्य-कर्मकारी <sup>३</sup>च ॥ ११६ ॥ समुद्रगृहभेदकश्च ॥ ११७ ॥ <sup>३</sup>अनियुक्तः ज्ञापथकारी ॥ ११८॥

<sup>3</sup> अभियुक्तरापथ—ट; अनियुक्तश्च—ठ.

शृदाश्च ते प्रत्रजिताश्च शृद्धपत्रजिताः, दिगम्बरादयः । तेषां दैवे पित्र्ये च भोजयिता शतं दण्ड्यः । चकारात् स्वच्छन्दविधवागामी च ; "स्वच्छन्दविधवागामी " इति योगिस्मरणात् ॥ ११५ ॥

यत् यस्य योग्यं न भवति, यथा अनुपनीतस्याध्ययनम्, तादृशकर्मकारी च शतं दण्ड्यः। चकारात् सामन्ताद्यपकारी च ; "सामन्तकुरुकादीनामपकारस्य कारकः" इति योगिस्मरणात्। यत्त्वत्र <sup>1</sup>त्रयोविंशतिपणकदण्डाभिधानं, तत् अनावृत्त्यभिपायम् ; मूलोक्तस्य ताच्छील्यपत्ययेनावृत्तिविषयत्वात् ॥ ११६ ॥

राजादिमुद्रया सह वर्तमानं समुद्रम् । तादृशगृहस्य मेदकः उद्घाटयिता शतं दण्ड्यः । चकारात् समुद्रपरिवर्तकश्च:

> " समुद्रपरिवर्तं च सारभाण्डं च कृत्रिमम् । आधानं विक्रयं वापि नयतो दण्डकल्पना ॥ भिन्ने पणे तु पश्चाशलणे तु शतमुच्यते । -द्विपणे द्विशतो दण्डो मूल्यवृद्धौ च वृद्धिमान् ॥ "

इति योगिस्मरणात् । समुद्रं सिपधानं करण्डकादि ; तस्य परिवर्तो व्यत्यासः । सारमाण्डं कर्पूरादि । यत् '' समुद्रगृहमेदकृत् । पञ्चाशत्पणको दण्ड एषाम् '' इति योगिस्मरणं, तत् स्वामिमुद्रितविषयम् ॥ ११७ ॥ राज्ञा सभ्येर्वा अनियुक्तः अनादिष्टः शपथं विप्रपादस्पर्शपूर्वकं यः करोति, स शतं दण्ड्यः। "अयुक्तं शपथं कुर्वन्" इति योगीश्वरः । 'मातरं ग्रहीष्यामि । इत्याचयुक्तमिति तदर्थः ॥ ११८ ॥

पद्मनां पुंस्त्वोपघातकारी ॥ ११९ ॥ <sup>2</sup>पितापुत्रविरोधे साक्षिणां दशपणो दण्डः ॥ १२०॥ यस्तयोख्यान्तरे स्यात् तस्यो-त्तमसाहसः॥ १२१॥

पश्र्नां वृषादीनां पुंस्त्वस्य प्रजननशक्तः अण्डनिष्कासनादिना उपघातकारी विनाशकः शतं दण्ड्यः। यथाह योगी न्वर:-- " वृषक्षुद्रपराूनां च पुंस्त्वस्य प्रतिघातकः " इति । ' शतदण्डभाक् ' इति रोषः । क्षुद्रग्रहणादश्वादिषु द्विगुणः ; "महापशूनामेतेषु स्थानेषु द्विगुणः स्मृतः" इति योगिस्मरणात् ॥ ११९ ॥ पितापुत्रयोविरोधे द्रव्यादिविषयविवादे ये कलहाभिवृद्धचिमसंघिना साक्ष्यं कुर्वन्ति, तेषां दशपणो

दण्डः ॥ १२० ॥

यः पुनः तयोः पितापुत्रयोरन्तरे मध्ये अभिनिवेशोन पणदानाय धनदानाय वा प्रतिभः स्यात्, तस्योत्तमसाहसो दण्डः । यत्तु---

<sup>2</sup> पितृपुत्रविरोधेषु—ठ.

" पितापुत्रविरोधे तु साक्षिणां त्रिपणो दमः । अन्तरे च तयोर्यः स्यात् तस्याप्यष्टगुणो दमः ॥ "

इति योगिस्मरणं, तत् व्यवहारमार्गेणापि साक्ष्यपातिभाव्यकरणे अतिप्रसङ्गनिवृत्तये द्रष्टव्यम् । अल्पाभि-निवेशे तु अष्टशतम् । यथाहतुः शङ्कालिखितौ—"पितापुत्रयोविरोधे साक्षी न तिष्ठेत् । यस्तिष्ठेत् स दण्ड्यस्त्रीन् कार्षापणान् । यश्चान्तरे गच्छेत् , सोऽप्यष्टशतं दाप्यः '' इति । अष्टाधिकशतमित्यर्थः । चकारात् दंपत्यादिग्रहणम् :

विष्णुस्मृतिः

" गुरोः शिष्ये पितः पुत्रे दंपत्योः स्वामिभृत्ययोः । अनादेयो भवेद्वादो धर्मविद्धिरुदाहृत: ॥ "

इत्यत्र पित्रादिसाधर्म्याधिगमात् ॥ १२१ ॥

### तुलामानकूटकर्तुश्च ॥ १२२ ॥ ¹तदकूटे कूटवादिनश्च ॥ १२३ ॥ ैद्रव्याणां प्रतिरूपविक्रयिकस्य च ॥ १२४ ॥

तुला तोलनदण्डः । मानं कुडवाढकादि । चकारात् द्रम्मादिनाणकस्य कूटव्यवहर्तुश्च ग्रहणम् । एतेषां यः कृटं देशप्रसिद्धपरिहारेण न्यूनाधिकभावकल्पितमुद्रामुद्रितत्वं द्रव्यान्तरगर्भत्वं <sup>3</sup>च करोति, तस्योत्तमसाहसो दण्डः । यथाह योगीश्वरः--

> " तुलाशासनमानानां कृटकृत्राणकस्य च । एभिश्च व्यवहर्ता यः स दाप्यो दममुत्तमम् ॥"

इति ॥ १२२ ॥

तस्य तुलादेः अकूटं शुद्धिः; तस्यामपि यः कूटं वदति, चकारात् कूटमप्यकूटं वदति, तस्या-प्युत्तमसाहसो दण्डः । यथाह योगीश्वरः—

> " अकूटं कूटकं ब्रुते कूटं यश्चाप्यकूटकम् । स नाणकपरीक्षी तु दाप्य उत्तमसाहसम् ॥ "

इति ॥ १२३ ॥

द्रव्याणां सुवर्णरजतादीनां यत् प्रतिरूपं रसवेधाद्यापादितस्वर्णादिसादृश्यं ताम्रादि ; तद्विक्रयोऽस्यास्तीति विकयी । तस्य विकयिकस्य विकेतुः उत्तमसाहसो दण्डः । चकारात् कर्णनासाच्छेदश्च । यथाह योगीश्वरः--

> " कूटस्वर्णव्यवहारी विमांसस्य च विकयी। अङ्गहीनस्तु कर्तव्यो दाप्यश्चोत्तमसाहसम् ॥ "

<sup>1</sup> तदकूटवादिनश्च—ठ.

² द्रव्यग्रहणप्रतिरूपपरिकामकर्य च-क; द्रव्याणां omitted in ज.

<sup>3</sup> वा—छ, ट.

इति । यतु तेनैव---

" मचर्ममणिसत्रायःकाष्ठवल्कलवाससाम् । अजातौ जातिकरणे विकेयाष्ट्रगुणो दमः ॥ "

इत्युक्तं, तत् परिगणितद्रव्येष्वेवेति ध्येयम् ॥ १२४ ॥

#### संभ्रय विणजां पण्यमनर्घेणावरुन्धताम् ॥ १२५ ॥ अत्येकं विक्रीणतां वैच ॥ १२६॥

एवं साहसे दण्डोऽभिहित: । सांप्रतं संभूय समुत्थाने दण्डं प्रस्तौति । तल्लक्षणमाह नारदः---" वणिवप्रभतयो यत्र कर्म संभूय कुर्वते । तत संभूय समुत्थानं व्यवहारपदं स्मृतम् "

इति । तत्र वणिजां दण्डमाह । ये पुनर्वणिजः संभूय मिलित्वा देशान्तरगतं पण्यमनर्घेण हीनमूल्येन प्रार्थयमाना अवरुन्धन्ति निर्वेधन्ति, तेषां प्रत्येकमुत्तमसाहसो दण्डः ; वक्ष्यमाणस्य प्रत्येकपदस्य मध्यस्थतयात्राप्यन्वयात् ॥ १२५ ॥

ये च स्वीयं पण्यमन्धेणाधिकमूल्येन विकीणन्ति, तेषामपि प्रत्येकमुत्तमसाहसो दण्डः। यथाह योगीश्वरः-

> " संभ्य वणिजां पण्यमनर्घेणोपरून्धताम् । विकीणतां वा विहितो दण्ड उत्तमसाहसः ॥"

इति । तेषां च लाभालाभन्यवस्थामाह स एव---

" समवायेन विणजां लाभार्यं कर्म कुर्वताम् । लाभालाभी यथाद्रव्यं यथा वा संविदा कृती ॥"

इति । संविच्न लौकिकी अलौकिकी च । लौकिकी विणगादिषु । अलौकिकी ऋत्विक्षु । यथाह मनुः---

" ऋत्विजः समवेतास्तु यदा सत्रे निमन्त्रिताः । कर्यर्यथार्हतः कर्म गृह्णीयुर्दक्षिणां तथा ॥ "

इति । दक्षिणाविभागं चाह कात्यायनः—" द्वादश द्वादशाद्येभ्यः, षट् षट् द्वितीयेभ्यः, चतस्रश्चतस्रस्तृती-येभ्यः. तिस्रतिस इतरेभ्यः " इति । आद्याः होत्रध्वर्युब्रह्मोद्भातारः । द्वितीयाः मैत्रावरुणप्रतिप्रस्थातृब्राह्मणाच्छंसि-

<sup>2</sup> च omitted in ट.

११७

पञ्चमोऽध्याय

मस्तोतारः । तृतीयाः अच्छावाकनेष्ट्रासीध्रप्रतिहर्तारः । इतरे प्रावस्तुदुन्नेतृपोतृसुब्रह्मण्याः । वृतस्य त्यागे अंशमाह मनु:—

> " ऋत्विग्यदि वृतो यज्ञे स्वकर्म परिहापयेत् । तस्य कर्मानुरूपेण देयोंऽशः सह कर्तृभिः ॥ "

इति । सह कर्तृभिः सहकारिभिरित्यर्थः । अत्र विशेषान्तरमाहतुः शङ्खिलिखितौ—"अय ऋतिजि वृते यदि पश्चादन्यं वृणुयात् पूर्ववृतस्यैव दक्षिणा । यः पश्चात् वृतः, स किंचिछमते । अथ प्रवासश्चेत् कालं निमित्तं चावेक्षमाणस्तं कालमुदीक्षेत । नान्तरा यजेत । स्यादात्ययिको वा, तं कतुं संपादयेत् । प्रोष्य प्रत्यागतश्च किंचिछमते । स एवादुष्टस्तस्य ऋतिक् कुलोपाध्यायः । एवं व्याधितपतितोन्मत्तप्रहीणप्रध्यस्तेषु संप्रसादकरणमृत्विक्षु " इति । कालः, पक्षमासादिः । निमित्तम् , विवाहादि । आत्ययिकः, कालान्तरे अशक्यः । प्रहीणः, अभिशापादिना त्यक्तः । प्रध्यस्तः, अतिवृद्धः । संप्रसादकरणम् , तेषां संतोषोत्पादनम् ॥ १२६ ॥

#### गृहीतमूल्यं यः पण्यं केतुर्नेव दयात्, तस्यासौ सोदयं दाप्यः॥ १२७॥ राज्ञा च पणशतं दण्ड्यः॥ १२८॥

एवं संभूय समुत्थाने दण्डोऽभिहितः । इदानीं विक्रीयासंप्रदाने दण्डं प्रस्तौति । तल्लक्षणमाह नारदः—

> " विकीय पण्यं मूल्येन केतुर्यन्न प्रदीयते । विकीयासंप्रदानं तद्विवादपदमुच्यते ॥ लोकेऽस्मिन् द्विविघं द्रव्यं स्थावरं जङ्गमं तथा । क्रयविकयधमेषु सर्वं तत् पण्यमुच्यते ॥ षड्विधस्तस्य तु बुधैर्दानादानविधिः स्मृतः । गणिमं तुलिमं मेयं क्रियया रूपतः श्रिया ॥"

इति । गणिमम् , आम्रादि । तुलिमम् , धान्यादि । मेथम् , तैलक्षीरादि । क्रियया, दोहनवाहनादिकया गवाश्वादि । रूपतः, पण्याङ्गनादि । श्रिया, संपदा मामारामादि ; कान्त्या वा रतादि ।

तत्र पिंडुधमि <sup>1</sup>पण्यं विक्रीयासंप्रयच्छन्तं प्रत्याह । गृहीतं मूल्यं विक्रेता यस्य तत् गृहीतमूल्यं पण्यं, केतुः केत्रे स्वदेशवासिने याच्यमानोऽपि यो विक्रेता नैव दद्यात्, तस्यासी सोदयं दाप्यः । अय-मृभिसंधिः —यत् शतेन क्रीतं याच्यमानो न प्रयच्छिति, तदेव यदि कालान्तरे पञ्चाशता हीनमूल्येन जातं, तत्रोदयेनावशिष्टेन पञ्चाशता सह तत् पण्यं केत्रे विक्रेता दापनीयः । नैवेत्यवधारणात् अर्धपादादौ दत्ते तु

यावदविशष्टं तस्यैव यावन्मूल्यमवहीयेत, तेनैव सह तावदेवाशिष्टं केन्ने विकेता दापनीयः। यथा नारदः—

> "अर्धं चेदवहीयेतं सोदयं पण्यमावहेत्। स्थायिनामेष नियमो दिग्लामं वा दिगागतः॥"

इति । यदा तु अर्घहासो नास्ति, किंतु क्रयकाले कालान्तरे च तुल्य एवार्घः, तदा तत् पण्यं तस्मिन् देशे क्रयकाले विक्रीणतो यो लामः, तेनोदयेन सह तत् केत्रे विक्रेता दापनीयः । यदि तु केता देशान्तरादागतः, तदा तत्पण्यमादाय स्वदेशे गत्वा विक्रीणतो यो लामः, तत्सिहितं पण्यं दाप्यः ; "दिग्लामं वा दिगागतः" इति स्मरणात् । यदा तु गृहंधेन्वादिकं गृहीतमूल्यं न प्रयच्छिति, तदा तदुपभोगरूपेणोदयेन सिहतं दाप्यः । यथाह नारदः—

" विकीय पण्यं मूल्येन यः केतुर्न पयच्छति । स्थावरस्य क्षयं दाप्यो जङ्गमस्य कियाफलम् ॥"

इति । क्षयः, उपभोगः । क्रियाफलं, दुग्धादि । इदमपि अननुशये । अनुशये तु मनुराह---

" क्रीत्वा विकीय वा किंचिचस्येहानुशयो भवेत् । सोऽन्तर्दशाहात् तद् द्रत्यं दद्याचैवाददीत च ॥ "

इति । विशेषान्तरमाह योगीश्वरः—

" दशैकपञ्चसप्ताहमासन्यहार्धमासिकम् । बीजायोवाद्यस्तस्त्रीदोद्यपुंसां परीक्षणम् ॥"

इति ॥ १२७ ॥

तस्य दण्डमाह । गृहीतमूल्यं पण्यं याच्यमानोऽप्यप्रयच्छन् राज्ञा पणशतं दण्ड्यः ॥ १२८ ॥

क्रीतमकीणतो या हानिः सा केतुरेव स्यात् ॥ १२९ ॥ राजनिषिद्धं विक्रीणतस्तदपहारः ॥ १३० ॥

एवं विक्रीतानुशयोऽभिहितः । इदानीं क्रीतानुशयं प्रस्तौति । तल्लक्षणमाहं नारदः—
" क्रीत्वा मूल्येन यः पण्यं केता न बहु मन्यते ।
क्रीतानुशय इत्येतद्विवादपदमुच्यते ॥"

इति । तदेतदुभयमेकं विवादपदम् : "क्रयविक्रयानुशयः" इति मनुस्मरणात् । तत्र केतृदोषं विविनक्ति । क्रीतं दत्तमूल्यं पण्यं दीयमानमप्यकीणतः अगृह्णतः यद्यपहन्येत, तदासौ हानिः केतुरेव स्यात्, न विकेतुः, दीयमानाग्रहणरूपोक्तेदोंषेण नष्टत्वात् । यथाह नारदः—

> "दीयमानं न गृह्णाति कीत्वा पण्यं च यः कयी। स एवास्य भवेद्दोषो न कीतं यत् प्रतीच्छति ॥"

इति । यदि पुनर्याच्यमानोऽपि विकेता न प्रयच्छति, तदा विकेतुरेवासी हानिः । यथाह स एव-

" उपहन्येत वा पण्यं दह्येतापह्नियेत वा । विकेतुरेव सोऽनर्थो विकीयासंप्रयच्छतः ॥"

इति ॥ १२९ ॥

यत् राज्ञा विशेषतो निषिद्धं 'नेदमन्यत्र विकेयम् ' इति, तद्विकीणतः तस्यैव वस्तुनोऽपहारः कार्यः । निषेधोऽयोग्यतामपि गमयति । यथाह योगीश्वरः—"व्यासिद्धं राजयोग्यं च विकीतं राजगामि तत् " इति ॥ १३० ॥

# तरिकः स्थलजं शुल्कं गृह्णन् दशपणान् दण्ड्यः ॥ १३१॥ ब्रह्मचारिवानप्रस्थभिश्चगुर्विणीतीर्थानुसारिणां नाविकः शौल्किकः शुल्कमाददानश्च ॥ १३२ ॥ तच तेषां दद्यात् ॥ १३३ ॥

संमूय समुत्थाने वक्तव्यावशिष्टं शौल्किकं दण्डमाह । तीर्यतेऽनेनेति तरः नौकादिः । तच्छुल्काधि-कारी तरिकः। तदाह मनुः---

> "पणं याने तरे दाप्यः पौरुषेऽर्धपणं तरे । पादं पशुश्च योषिच पादार्धं रिक्तकः पुमान् ॥ भाण्डपूर्णानि यानानि तार्यं दाप्यानि सारतः। रिक्तभाण्डानि यिकचित् पुमांसश्चापरिच्छदाः ॥"

इति । स यदि स्थलजं स्थलोद्भवं शुल्कं गृह्णाति, तदा दश पणान् दण्ड्यः । स्थलजं शुल्कमुक्तं तृतीयाध्याये 'स्वदेशपण्याच गुल्कांशं दशममादद्यात् ' इत्यादिना ॥ १३१ ॥

तदेवं द्विविधं शुरुकसुक्तं भवति । तद्भयशेषातिकमे दण्डमाह । ब्रह्मचारी उपकुर्वाणो नैष्ठिकश्च । वानप्रस्थः तृतीयाश्रमः । भिक्षुः संन्यासी । गुर्विणी गर्भिणी । तीर्थानुसारी निरन्तरं तीर्थसेवी । एतेषां शुल्कमाददानो नाविकः जलशुल्काधिकारी, शौल्किकः स्थलशुल्काधिकारी च दश पणान् दण्ड्यः। अनेनेषां श्रत्कं न प्राह्ममित्युक्तं भवति । तथाच समृत्यन्तरे-

> "न भिन्नकार्षापणमस्ति शुल्कं न शिल्पवृत्तौ न शिशौ न दूते । न भैक्ष्यलञ्घे न घृतावरोषे न श्रोत्रिये प्रविजिते न यज्ञे ॥ "

इति । गर्भिण्यां विशेषमाह मनुः-

" गर्भिणी तु द्विमासादिस्तथा पत्रजितो मुनिः । ब्राह्मणा लिङ्गिनश्चैव न दाप्यास्तारिकं तरे॥"

इति ॥ १३२ ॥

तेषां ब्रह्मचारिप्रभृतीनां गृहीतमपि शुल्कं परावर्त्य दद्यात् ॥ १३३ ॥

चूते कूटाक्षदेविनां करच्छेदः ॥ १३४ ॥ उपिषदेविनां संदंशच्छेदः ।। १३५॥ ग्रन्थिभेदकानां च॥ १३६॥ <sup>2</sup>उत्क्षेपकानां च करच्छेदः॥ १३७॥

एवं संभूय समुत्थाने वक्तव्याविशष्टो दण्डोऽभिहितः । इदानीं चूतसमाह्रये दण्डं प्रस्तौति । तल्रक्षणमाह नारदः

> " अक्षवधशराकाचेदेवनं जिह्मकारितम् । पणकीडा वयोभिश्च पदं चतसमाह्यम् ॥ "

इति । अक्षाः पाशाः । वधः चर्मपट्टिका । शलाकाः दन्तादिमय्यो दीर्घचतुरश्राः । आद्यशब्दात् " काकिन्यो वर्धकाश्चेव शलाका शोप एव च ।

अक्षाः सबीजाः कुरुका चूतोपकरणानि षट् ॥"

इति स्मृत्यन्तरोक्तं ग्राह्यम् । काकिन्यः कपर्दिकाः । शोपः चतुरङ्गं काष्ठादिनिर्मितं सैन्यम् । सबीजाः गुप्तबीजाः, कुरुका मुष्टयः। एतैः पणपूर्विका क्रीडा चूतम्। वयोभिः कुक्कुटादिभिः। चकारात् मेषमहिषादिभिश्च देवनं समाह्वय इति । मनुः

> " अप्राणिमिर्यत् क्रियते तल्लोके चूतमुच्यते । प्राणिभि: कियमाणस्त स विज्ञेयः समाह्वयः ॥ "

<sup>2</sup> तरिणां तारिकः ग्रुल्कमाददानश्च—ठ.

<sup>2</sup> This Sūtra omitted in ख, ग.

इति । चूतं च समाह्वयश्च चूतसमाह्वयम् । तत्र कूटाक्षदेविनां दण्डमाह । चूते पूर्वोक्तकपटविकटैरक्षादिभिये दीव्यन्ति, तेषां करच्छेदः कार्यः ॥ १३४ ॥

अन्यवश्चनार्थं द्वित्रिसंप्रतिपत्तिहस्तचातुर्याद्यभिमतपातनं मणिमन्त्रादिना मतिवश्चनं वा उपिः; तेन ये दीव्यन्ति, तेषां संदंशच्छेदः । तर्जन्यङ्गुष्ठौ संदंशः; तस्य छेदः कार्यः । यत्तु योगीश्वरेण तेषां निर्वासनमुक्तम् "राज्ञा सचिहं निर्वास्याः कूटाक्षोपिधजीविनः" इति, तत् ब्राह्मणविषयम्; तस्य शारीरदण्ड-निषेधात् । चिहं श्वपदस्य । निर्वासने च विशेषमाह नारदः—

" क्र्यक्षदेविनः पापान् राजा राष्ट्राद्विवासयेत् । कण्ठेऽक्षमालामासज्ज्य स होषां विनयः स्मृतः ॥ "

इति । यत्तु---

" चूतं समाह्यं चैव यः कुर्यात् कारयेत वा । तान् सर्वान् घातयेदाजा शृदं च द्विजलिङ्गिनम् ॥ "

इति मनुना चूतं निषद्धं, तत् कूटचूतविषयं राजाविदितचूतविषयं वा वेदितव्यम् । यथाह बृहस्पतिः-

" द्यूतं निषिद्धं मनुना सत्यशौचधनापहम् । तत् प्रवर्तितमन्यस्तु राजभागसमन्वितम् ॥ "

इति । राजभागो राजसभिकसंप्रतिपत्त्या यावान् कृतो भवति, तावानेव । यथाह योगीश्वरः—"स सम्यक् पालितो दद्याद्राज्ञे भागं यथाकृतम्" इति । तद्वृत्तिं त्वाह स एव—

> " ग्लंहे शतिकबृद्धेस्तु समिकः पञ्चकं शतम् । गृह्णीयाद्ध्तीकितवादितरादृशकं शतम् ॥ "

इति । ग्लहः पणः, तस्मिन् । शतिका शतपरिमिता अधिका वा वृद्धिः लाभो यस्य, तस्मात् धूर्तिकितवात् निपुणदेविनः पञ्चकं शतं शते पञ्चकम् । इतरात् अनिपुणिकतवात् पराजितात् दशकं शतं, शते दशकं सिमकः वित्तसभापितः राजमागं देविनामुत्तमभागं च वृद्धिं गृह्णीयादित्यर्थः । समाह्वयस्तु धूतधर्मक एवेति न पृथिविधानम् । यथाह स एव — "एष एव विधिज्ञेयः प्राणिद्यते समाह्वये " इति ॥ १३५ ॥

प्रसङ्गात् पुनः स्तेयदण्डमाह । <sup>2</sup>वस्त्रावबद्धं द्रव्यं विस्रस्योत्कृत्य वा ये अपहरन्ति, ते प्रन्थिभेदकाः ; <sup>3</sup>तेषां संदंशच्छेदः ॥ १३६ ॥

ये वस्त्रपात्रादि उत्क्षिप्यापहरन्ति, ते उत्क्षेपकाः । तेषां करच्छेदः कार्यः । प्रस्तुतेऽपि करच्छेदे व्यवायात्रानुषङ्ग इति पुनरुपादानम् । द्वितीयापराघे करं पादं चैकं छिन्दात् । यथाह योगी श्वरः—

'' उरक्षेपक्रमन्थिभेदो करसंदंशहीनको । कार्यो द्वितीयापराधे करपादैकहीनको ॥ ''

इति । तृतीयापराधे वध एव । यथाह मनुः--

" अङ्गुळी मन्थिभेदस्य छेदयेत् प्रथमे महे । द्वितीये हस्तचरणौ तृतीये वधमहिति ॥"

इति ॥ १३७ ॥

दिवा पश्चनां वृकाचुपघाते पाछे त्वनायित पाछदोषः ॥ १३८ ॥ विनष्टपशुमूल्यं च स्वामिने दद्यात् ॥ १३९ ॥ अननु-ज्ञातां दुहन् पश्चविंशतिं कार्षापणान् ॥ १४० ॥

एवं प्रासङ्गिकं परिसमाप्येदानीं स्वामिपालविवादे दण्डं प्रस्तौति । तल्लक्षणं त्ववयवार्थप्रसिद्धचैव सिद्धमित्यभिषेत्रत्याह् **मनुः**—

> " पशुषु स्वामिनां चैव पालानां च व्यतिक्रमे । विवादं संप्रवक्ष्यामि यथावद्धर्मतत्त्वतः ॥ "

इति । तत्र दोषकार्यं वक्तुं पालदोषं विविनक्ति । परानां गवादीनां दिवा दिवसे वृकाद्यपघाते वृकश्च-स्रगालादिभिरुपघाते कृते, असौ पालस्येव दोषोऽवगन्तन्यः, यद्यसौ पालो वृकाद्यवरुद्धांस्तान् मोचियतुं न यतेत । यथाह **मनुः**—

> " अजाविके तु संरुद्धे वृकैः पाले त्वनायति । यां प्रसद्ध वृको हन्यात् पाले तत् किल्बिपं भवेत् ॥"

इति । वृक्तैः संरुद्धे इति वचनात् असंरुद्धानामाकस्मिकवृकाद्युपघाते न <sup>1</sup>पालदोषः । यथाह स एव-

" तासां चेदनिरुद्धानां चरन्तीनां मियो वने । यामुत्प्छत्य वृको हन्यान पालस्तत्र किल्विषी ॥"

इति । दिवाग्रहणात् रात्री स्वामिगृहं उपघाते स्वामिन एव दोषः । दिवारात्रं पालाधीनयोगक्षेमतायां पुनः पालस्येव । यथाह मनुः—

> " दिवा वक्तव्यता पाले रात्रौ स्वामिनि तद्गृहे । योगक्षेमेऽन्यथा चेत् स्यात् पाले वक्तव्यतामियात् ॥"

<sup>1</sup> राजसभापति:—ख, ग, ट.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> वस्त्राञ्चलबद्धं—ग, छ

<sup>3</sup> तेषां संदंश to ते उत्क्षेपका: omitted in ख, ग, ट.

पञ्जमोऽध्याय:

इति । वृक्तमहणात् व्यात्रादिभिरनिवार्येहते न दोषः । यथाह नारदः—

" व्याघादिभिईतो वापि वज्राशनिहतोऽपि वा । न तत्र दोष: पालस्य न च दोषोऽस्ति गोमिनाम् ॥ "

इति । अनायतीत्यपि सत्यां शक्तौ । यहणादिना त्वशक्तौ न दोषः । यथाह ट्यासः—

" पालमहे मामघाते तथा राष्ट्रे सविभ्रमे । यत् मनष्टं हतं वापि न पालस्तत्र किल्बिषी ॥"

इति । स्वाशक्त्या स्वामिने चेन्निवेदयति, तदापि न दोषः । यथाह मनुः—

" विज्ञाप्य तु हतं चैरिन पाले दातुमहीति । यदि देशे च काले च स्वामिनः स्वस्य शंसति ॥ "

इति ॥ १३८ ॥

इदानीं दोषनिर्णयकार्यमाह । पालदोषेणोपेक्षादिना विनष्टानां पराूनां मूल्यं पराुस्वामिने पालो दधात् । चकारात् राजदण्डमपि । यथाह नारदः—

> " अव्यायच्छन्नविक्रोशन् स्वामिने वानिवेदयन् । वोद्धमर्हेति गोपस्तां विनयं चैव राजनि ॥"

इति । विनयपमाणमाह योगीश्वरः

" पाल्दोपविनारो तु पाले दण्डो विधीयते । अर्धत्रयोदरापणः स्वामिनो मूल्यमेव च ॥ "

इति । अव्यायच्छन् अयतमानः । अविकोशन् गोपान्तरमनाकारयन् । स्वामिने वानिवेदयन्नित्यनेन तिन्नवेदने न मुल्यादिदानमित्युक्तं भवति । इदमपि कृतवेतने पाले । यथाह योगीश्वरः—

" यथार्पितान् पराून् गोपः सायं प्रत्यर्पयेत् तथा । प्रमादसृतनष्टांश्च स दाप्यः कृतवेतनः ॥ "

इति । वेतनं च द्रेघा-पशुवेतनं क्षीरवेतनं चेति । पशुवेतनमाह नारदः-

" गर्वा शताद्वत्सतरी धेनुः स्याद् द्विशते भृतिः । प्रतिसंवत्सरं गोपे संदोहश्चाष्टमेऽहनि ॥"

इति । क्षीरवेतनमाह मनुः—

" गोपः क्षीरभृतो यस्तु स दुह्याद्दशतो वराम् । गोस्वाम्यनुमते भृत्यः सा स्यात् पालेऽभृते भृतिः ॥ " इति । दशानां दोग्धीणां मध्ये उत्क्रष्टामेकां प्रत्यहं दुग्ध्वा दुग्धं गृह्धीयादित्यर्थः । क्षीरशून्यानां तु तन्मूल्यं कल्पनीयम् । न्यूनाधिकसंख्यानामप्यनयैव दिशा कल्पना । पालान्तरेऽप्ययमेव विधिरित्याह नारदः—

" अनेन सर्वेपालानां विवादः समुदाहतः । मृतेषु च विरुद्धः स्याद्वालशृङ्गादिदर्शनात् ॥ "

इति ॥ १३९ ॥

¹अननुज्ञातदोहने दण्डमाह । स्वभृत्यर्थमेव स्वाम्यननुज्ञातां दोग्धीं दुहन् पालः पञ्चिविंशितिं कार्षापणान् 'दण्ड्यः ' इत्यिमस्यानुषङ्गः । स्वामिने दद्यादित्यस्यानुषङ्गे तु न्यायिवरोधः ; स्वामिनो दण्डानिधिकारात् , मृल्यस्य वाधिकयेनायुक्तत्वात् । भृतिं विना त्वननुमतदोहने 'सूत्रकार्पास ' इति सूत्रोक्तो मूल्यात् त्रिगुणो दण्डो द्रष्टव्यः ॥ १४० ॥

महिषी चेत् सस्यनाशं कुर्यात्, तत्पालस्त्वष्टौ माषान् दण्ड्यः ॥ १४१ ॥ अपालायाः स्वामी ॥ १४२ ॥ अश्वस्तूष्ट्रो गर्दभो वा ॥ १४३ ॥ गौश्चेत् तदर्घम् ॥ १४४ ॥ तदर्धमजाविकम् ॥ १४५ ॥

पशुभिः परसस्यनाशे दण्डमाह । पालानवेक्षणेन महिष्या परसस्ये मक्षणादिना नाशिते, तस्या महिष्याः पालः अष्टौ माषान् दण्ड्यः ;

> "या नष्टा पाळदोषेण गौस्तु सस्यानि नाशयेत् । न तत्र गोमिनां दण्डः पाळस्तद्दण्डमहीति ॥"

इति स्मरणात्। महिषीशञ्दोऽत्र जातिवचनः। तेन महिषस्याप्येवमेव दण्डः। यतु—"गोपस्ताड्यस्तु गोमी तु पूर्वोक्तं दण्डमर्हिति" इति योगिस्मरणं, तत् गोवारणेन पालदोषाल्पत्वाभिप्रायेणेति मन्तव्यम्। तथाच बृहस्पतिः—

" सस्यान्निवारयेद्धास्तुँ चीणें दोषो द्वयोर्भवेत् । स्वामी सदशमं दण्ड्यः पारुस्ताडनमर्हति ॥ "

इति । यद्यपि, "यत्रोक्तो मानकैर्दण्डो राजतं तत्र निर्दिशेत्" इति कात्यायनीयपरिभाषया रजतमाषाः प्रतीयन्ते, तथापि अल्पापराधे तेषामन्याय्यत्वात् "माषो विंशतिमो मागः पणस्य परिकीर्तितः" इति नारदीयलिङ्गाच ताम्रिका एव गृद्धन्ते । वस्तुतस्तु पणषोडशोंऽशोऽत्र माषो माद्धः ; मन्कित्वात् ; तस्यैव च दण्डोपयोगित्वादियुक्तं माक् ॥ १४१ ॥

¹ अननुज्ञात to कार्षापणान् omitted in ख, ग.

<sup>2</sup> चेत् added in क, ठ.

पालाभावे त्वाह । यस्याः पुनः महिष्याः पालो नास्ति, तत्त्वाम्येव पूर्वोक्तं दण्डं दाप्यः । न तु ताड्यः : "गोपस्ताड्यः" इति विशेषात् ॥ १४२ ॥

महिषीदण्डविषयानन्यानप्याह । अश्वीष्ट्रगर्दभाश्चेत् परसस्यं नाशयेयुः, तदा तत्पालोऽष्टौ माषान् दण्ड्यः, ताड्यश्च । तदभावे स्वाग्येव दण्ड्यः । यथाह योगीश्वरः—"खरोष्ट्रं महिषीसमम्" इति । तुशब्दादश्चतरो गृद्यते ; खराश्चप्रकृतिकत्वात् । वाशब्दात् गजश्च ; "खराश्चोष्ट्रमृगेमानाम् " इति संकरी-करणसाम्यात् । यत्तु "अश्वतरगजवाजिनश्चादण्ड्याः" इति शङ्कस्मरणं, तत् राजकीयाश्चादिविषयम् ; "अदण्ड्या हस्तिनोऽश्वाश्च प्रजापाला हि ते स्मृताः" इति उशनसा तेषां प्रजापालत्वेन विशेषणात् ॥ १४३॥

गौश्चेत् परसस्यं नाशयति, तदा तत्पालस्तदर्धं महिषीदण्डार्धं चतुरो माषान् दण्डनीयः । तदमावे स्वामी । दिवा भक्षणे चैतत् । रात्रौ तु पञ्च माषान् । यथाहतुः शङ्खलिखितौ—"रात्रौ चरन्ती गौः पञ्च माषान्" इति । अनेन महिष्यादीनां रात्रौ चरणे दशमाषिको दण्डः सिध्यति । यथाहतुस्तावेव— "सर्वेषामेव वस्सानां माषम् । महिषी दश । खरोष्टं षोडश । अजाविकं चतुरः" इति ॥ १४४ ॥

अजाविकं चेत् परसस्यं नाशयति, तदा तत्पारुस्तदर्धं गोदण्डार्धं द्वौ माषौ दण्डनीयः । तदमावे स्वामी ॥ १४५ ॥

भक्षयित्वोपविष्ठेषु द्विगुणम् ॥ १४६ ॥ सर्वत्र स्वामिने <sup>1</sup>विनष्टसस्यमूल्यं च ॥ १४९ ॥ पथि <sup>2</sup>ग्रामे विवीतान्ते न दोषः ॥ १४८ ॥ अनावृते च ॥ १४९ ॥ अल्पकालम् ॥ १५० ॥ उत्सृष्ट- <sup>4</sup>वृषभसृतिकानां च ॥ १५१ ॥

अपराधिवशेषे दण्डहेगुण्यमाह । यदि पुनः परक्षेत्रे सस्यं यथेष्टं भक्षयित्वा उपविष्टाः, तदा यथोक्तद्विगुणो दमः । संवत्सानां पुनः चतुर्गुणः ; "वसतां द्विगुणः पोक्तः सवत्सानां चतुर्गुणः" इति समरणात् । वत्सानां तु माष एव ; "सर्वेषामेव वत्सानां माषम्" इति शङ्खिलिकितस्मरणात् । यत्तु नारदेनोक्तम्—

" माषं गां दापयेद्दण्डं द्वौ माषौ महिषीं तथा । तथाजाविकवत्सानां दण्डः स्यादर्धमाषकः ॥ "

इति, तत् पुनः परोहयोग्यम् लावशेषमक्षणविषयम् ॥ १४६ ॥

उक्तदण्डिवधेः शेषमाह । सर्वत्राप्युक्तविषये यस्य क्षेत्रे यावत् सस्यं पश्चो मक्षयन्ति नाशयन्ति वा, तावत्सस्यफल्रमूल्यं मध्यस्थकिल्पतं क्षेत्रस्वामिने पशुस्वामी दद्यात् । न तु पालः ; भिक्षतसस्यफलस्य गोक्षीरादेः स्वामिगामित्वात् । पशुजम्धावशिष्टं च स्वयं गृह्णीयात् । यथाह नारदः—

> " गोमिस्तु मिस्ति सस्यं यो नरः प्रतियाचते । सामन्तानुमते देयं धान्यं यत् तत्र वापितम् । गोजग्धं गोमिना देयं धान्यं वै कर्षकस्य तु ॥ "

इति ॥ १४७ ॥

उक्तदण्डस्य क्षेत्रविशेषे अपवादमाह । पथि मार्गे । प्रामे प्राममध्ये । विवीतं तृणाद्यर्थं रक्ष्यमाणो भूभागः । तत्समीपे च यत् क्षेत्रं, तत्राकामतो भिक्षतेऽपि सस्ये, स्वामिपाळयोर्ने दोषः । दोषाभावेन च दण्डमूल्यदानयोर्निवृत्तिः । यथाह नारदः—

" ग्रामोपान्तेषु यत् क्षेत्रं विवीतान्ते महापथे । अनावतं च तन्नारो न पारुस्य व्यतिकमः ॥ "

इति ॥ १४८ ॥

किंच आवृतिशूर्ये क्षेत्रे चाकामतः सस्यमक्षणे न दोषः । यथाह **मनुः**—

" तत्रापरिवृतं धान्यं विहिंस्युः पश्चो यदि । न तत्र प्रणयेद्दण्डं नृपतिः पशुरक्षिणाम् ॥ "

इति । वृतिं चाह नारदः---

" वृतिं तत्र प्रकुर्वीत यामुष्ट्रो नावलोकयेत् । न लङ्घयेत् पञ्जर्नाश्चो न भिन्चाद्यां च स्करः ॥ "

इति । अनावृत इति वचनात् वृतियुक्तस्य भक्षणे तु दोषोऽस्त्येव । यथाह नारदः---

" उत्क्रम्य तु वृतिं यः स्यात् सस्यघातो गवादिभिः । पालः शास्यो भवेत् तत्र स चेच्छक्त्या न वारयेत ॥"

इति ॥ १४९ ॥

किंच अल्पकालं ग्रासमात्रभक्षणे न दोषः। यथाहतुः शङ्खलिखितौ—"ग्रासे त्वदण्डः" इति ॥ १५०॥

पशुविशेषेष्वपवादमाह । उत्सृष्टाः वृषोत्सर्गादिविधिना देविपत्राद्यर्थम् । वृषमो महोक्षः गवां सेक्ता । सूतिका अनिर्देशाहा प्रसूता पशुस्त्री । एतेषां परसस्यमक्षणेऽपि न दोषः । चकारात् आगन्तुकादीनां च । यथाह मनुः—

<sup>1</sup> सस्य omitted in ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> सीमान्ते—क.

² ग्रामे omitted in ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> वृषस्ति—ठ.

" अदण्ड्या हिस्तिनो ह्याः प्रजापाला हि ते स्मृताः । अदण्ड्यो काणकुण्ठौ च ये शश्वत् कृतलक्षणाः ॥ अदण्ड्यागन्तुकी गौश्च स्तिका वाभिसारिणी । अदण्ड्याश्चोत्सवे गावः श्राद्धकाले तथैव च ॥"

इति । यद्यप्युत्सृष्टानां स्वामिपालरहितत्वात् दण्डो न संभवति, तथापि "विपालं बन्धयेत् पशुम् " इति **मन्**क्तबन्धनरूपपशुदण्डाभावबोधनार्थमुपादानम् । तदेतत् स्पष्टीकृतं **मनुनेव**—

" अनिर्दशाहां गां स्तां वृषान् देवपश्ंस्तथा । सपालान् वा विपालान् वा अदण्ड्यान् मनुरत्रवीत् ॥ "

इति विपालानामदण्ड्यत्वमभिद्धता । एतेन दृष्टान्तार्थमुत्स्रृष्टोपादानमिति निरस्तम् ॥ १५१ ॥

#### यस्तूत्तमवर्णान्¹ दास्ये नियोजयेत्² तस्योत्तमसाहसो दण्डः ॥ १५२ ॥ त्यक्तप्रवज्यो राज्ञो दास्यं क्र्यात् ॥ १५३ ॥

एवं स्वामिपालविवादे दण्डोऽभिहितः। इदानीमभ्युपेत्याशुश्रूषायां दण्डं प्रस्तौति। तल्लक्षणमाह नारदः—

" अभ्युपेत्य तु शुश्रूषां यस्तां न प्रतिपद्यते । अशुश्रूषाभ्युपेत्यैतद्विवादपदमुच्यते ॥ "

इति । स्वीक्रत्याकरणं सेवाया इत्यर्थः । तत्रैकोनविंशतिप्रकाराः सेवकाः । तेषां चत्वारः शुश्रूषकाः । पञ्चदश दासाः । सर्वेऽप्यस्वतन्त्राः । तत्राद्याः शुभकर्मकराः । इतरे अशुभकर्मकरा इति । तदाह नारदः—

" शुश्रूषकः पञ्चविधः शास्त्रे दृष्टो मनीषिभिः । चतुर्विधः कर्मकरस्तेषां दासास्त्रिपञ्चकाः ॥ शिष्यान्तेवासिभृतकाश्चतुर्थस्त्विधकर्मकृत् । एते कर्मकरा ज्ञेया दासास्तु गृहजादयः ॥ सामान्यमस्वतन्त्रत्वमेषामाहुर्मनीषिणः । अग्रुभं दासकर्मोक्तं ग्रुभं कर्मकृतां स्मृतम् ॥ गृहद्वाराग्रुचिस्थानरथ्यावस्करशोधनम् । अग्रुभं कर्म विज्ञेयं ग्रुभमन्यदतः परम् ॥ " इति । वेदविद्यार्थी शिष्यः । शिल्पविद्यार्थी अन्तेवासी । भृत्या कर्मकरो भृतकः । कर्मकराधिष्ठाता अधिकर्मकृत् । भृतकोऽपि त्रिविधः—

" उत्तमस्त्वायुषीयोऽत्र मध्यमस्तु कृषीवरुः । अधमो भारवाही स्यादित्येवं त्रिविधो भृतः ॥ "

दासास्तु,

" गृहजातस्तथा क्रीतो रुब्धो दायादुपागतः । अनाकारुभृतस्तद्भदाहितः स्वामिना च यः ॥ मोक्षितो महत्तश्चर्णायुद्धप्राप्तः पणे जितः । तवाहमित्युपगतः प्रवज्यावसितः कृतः ॥ भक्तदासस्तु विज्ञेयस्तथैव बडबाहृतः । विकेता चारमनः शास्त्रे दासाः पश्चदश स्मृताः ॥"

इति । गृहे जातो दास्याम् । क्रीतळ्जी प्रसिद्धौ । दायादागतः रिक्थळ्घः । अनाकाळभृतः दुर्भिक्षपोषितः । आहितः वन्धकीकृतः । ऋणमोचितयुद्धजितपणजिताः प्रसिद्धाः । 'तवाहं दासः' इति वादी । प्रत्रज्याप्रच्युतः । कृतः भृतिदानेन । भक्तेन भोजनेन दासः । बडवा गृहदासी; तदर्थदासः । आत्मिनिकेता प्रसिद्धः । एतैरव निमित्तैः दास्योऽपि पञ्चदशपकारा भवन्ति । तदेवं दास्ये वत्वत्वत्वयवस्थातिकमे दण्डमाह । यस्तु व्याद्धिः दास्यो अञ्चमकर्मकरणे नियोजयेत्, तस्योत्तमसाहसो दण्डः कार्यः । अनेनानुरुोम्येनैव दास्यव्यवस्था दर्शिता । यथाह नारदः—

" वर्णानामानुलोम्येन दास्यं न प्रतिलोमतः । राजन्यवैश्यशूद्धाणां त्यजतां हि स्वतन्त्रताम् ॥"

इति । स्वातन्त्र्यत्यागो नाम दास्यम् । आनुक्रोम्यं साजात्यस्याप्युपलक्षणम् । यथाह कात्यायनः---

" क्षत्रविट्छूदवर्णोस्तु समवर्णः कदाचन । कारयेद्दासकर्माणि ब्राह्मणं न बृहस्पतिः ॥ "

इति । ब्राह्मणस्य समवर्णेऽपि दास्यं नेत्याह नारदः—" समवर्णोऽपि निमं तु दासत्वं नैव कारयेत्" इति । यदि पुनः स्वेच्छया किंचित् हीनं कर्म करोति, तथाप्यशुमं कर्म न कुर्यादित्याह स एव—

> " शीलाध्ययनसंपन्ने तदृनं कर्म कामतः । तत्रापि नाशुमं किंचित् प्रकुर्वीत द्विजोत्तमः ॥ "

¹ तावत् omitted in ग.

<sup>2</sup> उत्तमवर्णान् दास्ये अशुभकर्मणि नियोजयेत्—ग.

इति । आनुलोम्येऽपि बलाद् दास्यकरणे दण्डमाह मनुः—

" दास्यं तु कारयेछोभाद् ब्राह्मणः संस्कृतान् द्विजान् । अनिच्छातः प्रभुत्वेन राज्ञा दण्डचः शतानि षट् ॥"

इति । संस्कृतत्विनेशेषणात् त्रात्यानामनिच्छतामपि दास्यं करणीयं गम्यते । यथाह नारदः—

" वर्णानां प्रातिलोम्येन न दासत्वं विधीयते । स्वधर्मत्यागिनोऽन्यत्र दारबद्दासता मता ॥ "

इति ॥ १५२ ॥

स्वधर्मत्यागिनः प्रातिलोम्येनापि दास्याप्राप्तौ अपवादमाह । त्यक्ता प्रवज्या संन्यासो येनासौ । स राज्ञो यावज्जीवं दास्यं कुर्यात्, यदि प्रायश्चित्ते न प्रवर्तते । यथाह योगीश्वरः—"प्रवज्यावसितो राज्ञो दास आमरणान्तिकः" इति । प्रवज्यावसित इत्यस्य "वर्णानामानुलोम्येन दास्यं न प्रतिलोमतः" इत्युत्तराधेनापवाद इति सिद्धम् । ततश्च प्रवज्यावसित इति सामान्योपादानेऽपि दास्यं क्षत्रियवैश्ययोरेव; न ब्राह्मणस्य । यथाह कात्यायनः—

" प्रवज्यावसिता ये तु त्रयो वर्णा द्विजातयः । विवासं कारयेद्विपं दायत्वं क्षत्रवैश्ययोः ॥ "

इति । विवासं कारयेत् ; अङ्कयित्वा प्रवासयेदित्यर्थः ;

" पारित्राज्यं गृहीत्वा तु यः स्वधर्मे न तिष्ठति । श्वपदेनाङ्कयित्वा तं राजा शीघ्रं प्रवासयेत् ॥"

इति दक्षस्मरणात्। अनेन प्रवज्यावसितस्य यावज्जीवदास्यश्रवणात् अन्येषां दासत्वविमोकोऽस्तीत्युक्तं भवति। तदाह योगीश्वरः—

" बलाद् दासीकृतश्चोरैविंकीतश्चापि मुच्यते । स्वामिप्राणप्रदो भक्तत्यागात् तन्निःकृतयादपि ॥ "

इति । स्वामिप्राणरक्षणं सर्वेषां साधारणं दास्यविमोककारणम् । यथाह नारदः

" यश्चेषां स्वामिनं कश्चिन्मे चयेत् प्राणसंशयात् । दासत्वात् स विमुच्येत पुत्रलामं लमेत वा ॥ "

इति । दास्यविमोकप्रकारस्तेनैवोक्तः—

" स्वं दासमिच्छेद्यः कर्तुमदासं प्रीतमानसः । स्कन्यादादाय तस्यासौ भिन्द्यात कुम्भं सहाम्भसा ॥ साक्षताभिः सपुष्पाभिर्मूर्धन्यद्भिरवाकिरेत् । अदास इति चेक्तवा त्रिः पाङ्मुखं तमवास्रुजेत् ॥ "

इति । दासीत्वविमोके विशेषमाह स एव-

" स्वां दासीं यस्तु संगच्छेत् प्रसूता च भवेत् ततः । अवीक्ष्य बीजं कार्या स्याददासी सान्वया तु सा ॥ "

इति । वीजमवीक्ष्य ; हेतुमनपेक्ष्येवेत्यर्थः ।

एवं दासदण्डोऽभिहितः । शिष्यदण्डस्तु—"शिष्यशिष्टिरवधेन । अशक्तो रज्जुवेणुविदलाभ्यां तनुभ्याम् । अन्येन प्रन् राज्ञा शास्यः " इति गौतमेनानिहितः । अन्तेवासिनं प्रकृत्याह नारदः—

> "स्वं शिल्पमिच्छन्नाहर्तुं बान्धवानामनुज्ञया । आचार्यस्य वसेदन्ते कालं कृत्वा सुनिश्चितम् ॥ आचार्यः शिक्षयेदेनं स्वगृहे दत्तभोजनम् । न चान्यत् कारयेत् कर्म पुत्रवच्चैनमाचरेत् ॥ यस्तु न माह्येच्छिल्पं कर्माण्यन्यानि कारयेत् । प्राप्नुयात् साहसं पूर्वं तस्माच्छिण्यो निवर्तते ॥ शिक्षयन्तमदुष्टं च यस्त्वाचार्यं परित्यजेत् । बलाद्वासियाच्यः स्याद्वधबन्धौ च सोऽईति ॥ शिक्षतोऽपि कृतं कालमन्तेवासी समाप्नुयात् । तत्र कर्म च यत् कुर्यादाचार्यस्यैव तत्फलम् ॥"

इति । वघोऽत्र कशादिताडनम् । कृतं कालम् ; परिमाषितं कालम् । तत्फलं, कर्मफलम् ॥ १५३ ॥

भृतकश्चापूर्णे काले भृति त्यजन् सकलमेव मूल्यं दद्यात् ॥ १५४ ॥ राज्ञे च पणशतं दद्यात् ॥ १५५ ॥ तद्दोषेण यद्विनश्येत् तत् स्वामिने ॥ १५६ ॥ अन्यत्र दैवोपघातात् ॥ १५७ ॥

इदानीं भृतकदण्डाभिधानेन वेतनादाने दण्डं प्रस्तौति । तल्लक्षणमाह नारदः—
"भृत्यानां वेतनस्योक्तो दानादानविधिकमः ।
वेतनस्यानपाकर्म तद्विवादपदं स्मृतम् ॥"

इति । तत्र दण्डापराधं विवेचयंस्तत्फलमाह । पूर्वोक्तलक्षणिश्विधोऽपि भृतकः अपूर्णे काले यावान् काले दिनपक्षमासादिः पूर्वमभ्युपेतः, तस्मिन्नपूर्णे भृतिसाधनं कर्म पूर्वाभ्युपगतमारब्धमनारब्धं वा स्वदर्पेण त्यजन्

पञ्चमोऽध्यायः

१३३

<sup>1</sup>अकुर्वन् , यावदभ्युपगतं, तावत् सकलमेव मूल्यं वेतनं स्वामिने दद्यात् । इदमभ्युपगतेऽगृहीते च वेतने । गृहीते तु द्विगुणं दद्यात् । यथाह योगी वरः—

> " गृहीतवेतनः कर्म त्यजन् द्विगुणमावहेत । अगृहीते समं दाप्यो भृत्ये रक्ष्य उपस्करः ॥ "

इति । चकारात् विष्ठकृद्पि । यथाह रुद्धमनुः---

" यः कर्मकाले संप्राप्ते न कुर्योद्विष्टमाचरेत् । तद्भुत्यो न्यस्तकार्यः स्यात् प्रदाप्यो द्विगुणं भृतम् ॥ "

इति । विष्ठः, अन्यस्यापि तत्कर्तुः प्रतिषेधः । इदमपि गृहीतवेतने । स्वामिने दानविधिनैव स्वभृतिहानिरर्थत एवोक्ता । तदाह नारदः---

> " कालेऽपूर्णे त्यजन् कर्म भृतो नांशमवाप्नुयात् । स्वामिदोषादपकामन् यावत्कृतमवाप्नुयात् ॥ "

इति । अंशः भृतेः । अथवा अभ्युपगतां भृति दत्त्वा अनारव्यमारव्यं वा कर्मैव बलात् कारयितव्य इत्याह स एव---

> " कर्माकुर्वन् प्रतिश्रुत्य कार्यो दत्त्वा बलाद् भृतिम् । . कर्मारम्भं तु यः कृत्वा सिद्धिं नैव तु कारयेत् । बलात् कारियतव्यः स्यादकुर्वन् दण्डमहिति ॥ "

इति । इदमप्यनाते :

" भृतोऽनातों न कुर्याचो दुर्पात् कर्म यथोदितम् । स दण्ड्यः कृष्णलानष्टी न देयं तस्य वेतनम् ॥ ?'

इति मनुसारणात् । आर्तस्तु स्वास्थ्यानन्तरं तत् कर्म कृत्वैव मृतिं रुमेतेत्याह स एव

" <sup>²</sup>आर्तस्तु कुर्यात् स्वस्थः सन् यथाभाषितमादितः । स दीर्घस्यापि कालस्य स्वं लभेतीव वेतनम् ॥ "

इंति ॥ १५४ ॥

दण्डमाह । स्वीकृतं कर्माकुर्वन् भृतको राज्ञे दण्डरूपेण पणशतं दद्यात् । यथाह वृद्धमनुः— " प्रतिश्रुत्य न कुर्योचः स कार्यः स्याद्धलादपि । स चेन्न कुर्यात् तत् कर्म प्राप्नुयाद् द्विशतं दमम् ॥ "

1 अकुर्वेन् omitted in ख, ग, छ, ट.

<sup>2</sup> श्रान्तस्तु—ख, ग.

इति । यतु "स दण्ड्यः कृष्णलानष्टो" इति मानवं, तत् परित्यक्तस्य पुनःकरणविषयमेव । कृष्णलाश्च राजताः ॥ १५५ ॥

अन्यत्रापि दण्डदानमाह । तस्य भृतकस्य देषेण प्रमादादिना यत् भाण्डं विनश्येत् , तत् मुल्यादिद्वारेण स्वामिने भृतको दद्यात् ॥ १५६ ॥

कचिदपवादमाह । दैविकात् राजकाद्वा यो भाण्डोपघातः, तत्र तन्म्ल्यादि न दद्यात् । यथाह योगीश्वर:--- " अराजदैविकं नष्टं भाण्डं दाप्यस्तु वाहक: " इति ॥ १५७ ॥

स्वामी चेत् भृतकमपूर्णे काले जह्यात, तस्य सर्वमेव मूल्यं दचात् ॥ १५८ ॥ पणकातं च राजनि ॥ १५९ ॥ अन्यत्र भृतक-दोषात्॥ १६०॥

यः पुनः स्वामी कर्मात्यजन्तं मृतकमपूर्णे काले त्याजयति, स तस्य परिकल्पितं मृल्यं वेतनं सर्वमेव दद्यात् । इदमर्घकरणे । अन्यत्र तु सप्तमादिभागम् । यथाह योगी धरः---

> " प्रकान्ते सप्तमं भागं चतुर्थं पथि संत्यजन् । भृतिमर्घपथे सर्वो प्रदाप्यस्त्याजकोऽपि वा "

इति । त्यक्तृत्याजक्त्योरुभयोरप्येतत् तुल्यमेव, वाशब्दश्रवणात् । ततश्च प्रकान्ते कर्मणि यस्त्यजति स भृतिसप्तमांशं दत्त्वा त्यजेत् । यो वा त्याजयित सोऽपि ताबद्दत्त्वा त्याजयेत् । एवमग्रेऽपि ॥ १५८ ॥ स्वामिदण्डमाह । अपूर्णे काले भृतकत्याजयिता स्वामी राजनि पणशतं दण्डं दद्यादित्यर्थः ॥१५९॥ अस्यापवादमाह । यदि भृतकस्य चौर्थकौर्यादिदोषो न स्यात् , तदा दण्डं दद्यादित्यर्थः ॥ १६० ॥

ेयः कन्यां पूर्वदत्तामन्यसमे दद्यात्, स चौरवच्छास्यः ॥ १६१ ॥ वरदोषं विना ॥ १६२ ॥ निर्दोषां परित्यजन् ॥ १६३ ॥ <sup>3</sup>पत्नीं च ॥ १६४ ॥

अथ स्त्रीपुंधर्मे वक्तव्याविशष्टं दण्डमाह । यः पुनः पूर्वमन्यस्मै वाचा दत्तां कन्यामन्यस्मै दद्यात् , स चौरदण्डेन स्त्रीहरणनिमित्तेन वधेन शास्यः । यथाह मनुः--

> " पुरुषाणां कुलीनानां नारीणां च विशेषतः । मुख्यानां चैव रत्नानां हरणे वधमईति ॥ "

इति ॥ १६१ ॥

<sup>1</sup> यदि--च.

<sup>2</sup> परित्यज्य---ठ.

<sup>3</sup> ਪ: ਸ਼੍ਰੀਂ च---ਲ.

अस्यापनादमाह । यदि उन्मादादिदेशा वरे न भवेयुरित्यर्थः । तानाह नारदः—

" उन्मत्तः पतितः क्लीबो दुर्भगस्त्यक्तबान्धवः । कन्यादोषाश्च ये पूर्वे चैव दोषगणो वरे ॥ "

इति । दीर्घकुत्सितरोगादयः कन्यादोषाः । दोषं विनेति वचनात् सदोषवरत्यागे न दण्डः; "दत्तामपि हरेत् पूर्वाच्छ्रेयश्चेद्वर आव्रजेत् " इति योगिस्मरणात् । पूर्वात् , दुष्टात् । तथाच नारदः—

> " दत्त्वा <sup>1</sup>न्यायेन यः कन्यां वराय न ददाति ताम् । अदुष्टश्चेद्वरो राज्ञा स दण्ड्यश्चौरदण्डवत् ॥ "

इति ॥ १६२ ॥

वरं प्रत्याह । यो निर्दोषां कन्यां वाचा प्रतिगृह्यापि त्यजित, स चौरवत् शास्यः । यथाह नारदः—

" प्रतिगृह्य तु यः कन्यामदुष्टामुत्सुजेन्नरः । विनेयः स त्वकामोऽपि कन्यां तामेव चोद्वहेत् ॥ "

इति । विनयमप्याह स एव—" अदुष्टां परिगृह्यापि त्यजन्नु जमसाहसम् " इति । निर्दोषामिति वचनात् सदोषापरित्यागे न दण्डः । यथाह मनुः—

" विधिवत् परिगृह्यापि त्यजेत् कन्यां विगर्हिताम् । व्याधितां विषदुष्टां वा छन्नना चोपपादिताम् ॥ "

इति । विरोषतो देशकुलादिदोषेण गर्हिताम् , असाध्यव्याध्युपसृष्टां, विषदुष्टां प्रतिलोमादिभुक्ताम् ; छद्मना, अन्यप्रदर्शनेनान्यदानादिना । तादृशीं पाणिप्रहणादिविधिना प्रतिगृह्यापि धर्मकायोपभोगयोस्त्यजेत् इति ॥ १६३ ॥

<sup>2</sup>पतिं प्रत्याह । य एवादुष्टकन्यापरित्यागे वरस्य दण्डः, स एवादुष्टां पत्नीं विवाहसंस्कृतामपि परित्यजत इति । यथाह नारदः—

> " अनुकूलामदुष्टां च दक्षां साध्वीं प्रजावतीम् । त्यजन् भार्यामवस्थाप्यो राज्ञा दण्डेन भूयसा ॥ "

इति । भूयसा, उत्तमसाहसेन । अवस्थाप्यः ; तस्यामेव । तदशक्तौ योगी वरः-

" आज्ञासंपादनीं दक्षां वीरस्ं प्रियवादिनीम् । त्यजन् दाप्यस्तृतीयांशमद्रव्यो भरणं स्नियाः ॥ "

इति । चतुर्थ्यये पष्ठी । तेन तृतीयांशासंभवे भरणमात्रमित्यर्थः ॥ १६४ ॥

<sup>2</sup> पत्नीं—ख, ट.

अजानानः प्रकाशं यः परद्रव्यं कीणीयात्, तत्र तस्य न दोषः॥१६५॥ स्वामी द्रव्यमाप्नुयात्॥१६६॥ यद्यप्रकाशं हीनमूल्यं च कीणीयात्, तदा केता विकेता च चौरव-च्छास्यौ॥१६७॥

अथास्वामिविकये दण्डं प्रस्तौति । तल्लक्षणमाह नारदः-

" निक्षिप्तं वा परद्रव्यं नष्टं रुठध्वापहृत्य च । विकोयतेऽसमक्षं यत् स ज्ञेयोऽस्वामिविकयः ॥ "

इति । तत्र दण्डाभिधानायापराधं विविनक्ति । यः 'परद्रव्यमयमिदं<sup>1</sup> विक्रीणीते ' इत्यजानन् प्रकाशमनेक-जनसमक्षं परद्रव्यं परेण विकीयमाणमपि क्रीणीयात् , तादृशे क्रये न केतुर्दोषः । प्रकाशो विणम्बीध्यादेरुप-रुक्षणम् । यथाह **मरीचिः**—

> " विज्ञानीशीपरिगतं विज्ञातं राजपूरुषैः । दिवा गृहीतं यत् केता स शुद्धो रुभते धनम् ॥"

इति ॥ १६५ ॥

दोषाभावोक्तिर्दण्डाभावाय ; न पुनः कीतद्रव्यपासये इत्याह । कीतद्रव्यस्वामी परिकीतं स्वं द्रव्यं केतुः सकाशात् अवाप्नुयात् , यद्यसौ विकेतारं न दर्शयति । दिशिते तु तस्मिन् न केतामियोज्यः, किंतु तस्मादेव । यथाह बृहस्पितः—

" मूले समाहते केता नाभियोज्यः कथंचन । मूलेन सह वादस्तु नाष्टिकस्य विधीयते ॥"

इति । इदमुपलक्षणम् । केता मूल्यं नृपो दण्डं चाप्नुयात् । यथाह योगीश्वरः—

" विकेतुर्दर्शनाच्छुद्धिः स्वामी द्रव्यं नृपो दमम् । केता मूल्यमवामोति तस्माद्यस्य विकयी ॥"

इति । शुद्धिः ; केतुरिति शेषः । यतु "स शुद्धो लभते धनम् " इति, तत्र धनं मूल्यमित्यर्थः । यदि पुनरसंनिहितो विकेता, तदा तदानयनाय कालो देयः ;

" प्रकाशं वा क्रयं कुर्यान्मूलं वापि समर्पयेत् । मूलानयनकालश्च देयस्तत्राध्वसंख्यया ॥"

1 अयं omitted in ख, छ.

1 कान्ताय—ख, ग, छ.

पञ्चमोऽध्यायः

इति कात्यायनस्मरणात्। यदि पुनस्तमाहर्तुं न शकोति, तदा क्रयमेव साक्ष्यादिभिः साधयेत् स्वचौर्यभ्रमनिरासाय ; "असमाहार्यमूलस्तु क्रयमेव विशोधयेत्" इति स्मरणात्। यदा पुनः क्रयं मूलं चोभयमपि न शोधयति, तदा स एव दण्ड्यः ;

" अनुपस्थापयन्मूलं कयं चाप्यविशोधयन् । यथाभियोगं धनिने धनं दाप्यो दमं च सः ॥ "

इति कात्यायनस्मरणात्। यदा त्वपरिचयादेव न मूलं दर्शयति, साक्षिमिस्तत्र क्रयं शोधयति, तदा त्वर्धं मूल्यं केता लभते ;

" अविज्ञाताश्रयात् कीतं विकेता यत्र वा मृतः । स्वामी दत्त्वार्धमूल्यं तु प्रगृह्णीत स्वकं धनम् ॥ "

इति बृहस्पितसरणात् ॥ १६६ ॥

प्रकाशादिविशेषणप्रयोजनमाह । यदि पुनरप्रकाशमेकान्ते गृहीतम् ; अल्पीकृतं मूल्यं यस्यां कियायाम् , बहुमूल्यमल्पमूल्येनेति यावत् ; तथा वा यः प्रकीणीयात् , असौ केता विकेता चोमाविष चौरवत् शास्यौ । चकारात् हीनकयादेर्प्रहणम् । यथाह योगीश्वरः—

" स्वं लभेतान्यविकीतं केतुर्दोषोऽप्रकाशिते । हीनाद्रहो हीनमूल्ये वेलाहीने च तस्करः ॥ "

इति । हीनात् , पण्यसंभवहीनात् ; न त्वागमहीनात् , पकरणलब्धत्वात् तस्यार्थस्य । वेलाहीने ; राज्यादौ ॥१६७॥

गणद्रव्यापहर्ता विवास्यः ॥ १६८ ॥ तत्संविदं यश्च सङ्घयेत् ॥ १६९ ॥ निक्षेपापहार्यर्थवृद्धिसहितं धनं धनिकस्य दाप्यः ॥१७०॥ राज्ञा चौरवच्छास्यः ॥ १७१ ॥ यश्चानिक्षिप्तं निक्षिप्तमिति ब्रुयात् ॥१७२ ॥

संविद्वचितकमे दण्डं प्रस्तौति । तल्रक्षणं व्यतिरेकमुखेनाह नारदः—

" पाषण्डनैगमादीनां स्थितिः समय उच्यते । समयस्यानपाकर्मे तद्विवादपदं स्मृतम् ॥ "

इति । पाषण्डाः प्रत्रज्यावसिताः । नैगमाः नानापौरसमूहाः । आदिशब्दात् श्रेणिपूगादीनां ग्रहणम् । यथाह कात्यायनः—

> " नानापौरसमूहस्तु नैगमाः संप्रकीर्तिताः । नानायुधघरा त्राताः समवेतास्तु कीर्तिताः ॥

समूहो विणगादीनां पूगः स परिकीर्तितः । प्रव्रज्याविसता ये तु पाषण्डास्त उदाहृताः ॥ ब्राह्मणानां समूहस्तु गणः स परिकीर्तितः । शिल्पोपजीविनो ये तु श्रेणयस्ते प्रकीर्तिताः ॥ आहितसीगतानां तु समूहः संघ उच्यते । चण्डारुश्वपचादीनां समूहो गुल्म उच्यते ॥ गणाः पाषण्डपूगाश्च व्राताश्च श्रेणयस्तथा । समूहस्थाश्च ये चान्ये वध्यांस्त्वाह बृहस्पतिः ॥ चातुर्वर्ण्यस्य या सूतिः स्वस्वजातिसमुद्भवा । यस्या धर्मः सदा रक्ष्यः सा जातिः परिकीर्तिता ॥"

इति । एतेन नैगमादिशब्दानां पाशुपतादिपरत्वेन व्याख्या प्रत्याख्याता । एतेषां समयस्य व्यतिक्रमो विवादपदिमत्यर्थः । पाषण्डाद्युपन्यासस्तेषां समयमात्रमूलकृत्वेन तत्प्राधान्यात् । वस्तुतस्तु त्रैविद्यवृद्धानामि सभाप्रपादिनिर्माणकमत्यस्य व्यतिक्रमो विवादपदं भवत्येव । तत्र गणद्रव्यापहारे दण्डमाह । गणो ब्राह्मण-समूहः ; तद्र्थं राजादिपेषितं द्रव्यं गणद्रव्यम् । तस्याप्यपहर्ता । तथा तत्समानधर्मतया सभाप्रपादिनिर्माणाय ऐकमत्येन प्रवृत्तैः बहुमिरेकीकृतं द्रव्यं गणद्रव्यम् । तस्याप्यपहर्ता स्वराष्ट्रात् <sup>1</sup>राज्ञा विवास्यः ॥ १६८ ॥ संविद्वय्यतिक्रमे दण्डमाह । तस्य गणस्य संविदं समयं यो लङ्क्षयेत् अतिक्रामेत् , सोऽपि

विवास्यः । यथाह मनुः--

" यो प्रामदेशसंघानां कृत्वा सत्येन संविदम् । विसंवदेन्नरो लोभात् तं राष्ट्राद्विप्रवासयेत् ॥"

इति । विवासनं च सर्वस्वमपहृत्य करणीयम् । यथाह योगीश्वरः— "गणद्रव्यं हरेचस्तु संविदं रुङ्घयेच यः । सर्वस्वहरणं कृत्वा तं राष्ट्राद्विमवासयेत् ॥"

इति । संविछक्षणं चाह बृहस्पतिः—

" ग्रामश्रेणिगणानां च संकेतः समयक्रिया । बाधाकाले तु सा कार्या धर्मकार्ये तथैव च ॥ बाटचौरभये बाधाः सर्वसाधारणाः स्पृताः । तत्रोपशमनं कार्यं सर्वेनैंकेन केनचित् ॥

1 राज्यात् - ख, ग.

पञ्चमोऽध्यायः

सभापपादेवगृहतटाकारामसंस्कृतिः । तथानाथदरिद्राणां संस्कारो यजनिक्रया ॥ कुलायनं निरोधश्च कार्यमस्माभिरंशतः । यत्रैवं लिखितं पत्रे धर्म्या सा समयिक्रया ॥ "

इति । वाटचौरादिभयापनयनार्थमुपायकरणमेका संवित् । अपरा सभाप्रपाद्यर्थमिति । यजनिकया याग-करणम् । कुलायनं दुर्भिक्षादिपीडितसमूहपरिपालनम् । निरोधस्तस्यैव यावत्सुभिक्षं धारणमित्यादि । एवं राजादि-कृतापि 'अस्मद्राष्ट्रेष्वागन्तुक उपेक्षितो मा भृत् ' इत्यादिः । तदुपेक्षिणां दण्डमाह वृहस्पतिः—

" तत्र मेदमुपेक्षां वा यः कश्चित् कुरुते नरः । चतुःसुवर्णाः षण्निष्कास्तस्य दण्डो विधीयते ॥ "

इति ॥ १६९ ॥

अथ प्रसङ्गात् निक्षेपसंविदतिक्रमे दण्डं प्रस्तौति । तल्लक्षणमाह नारदः—

" असंस्थातमविज्ञातं समुद्रं यन्निधीयते । तज्जानीयादुपनिधिं निक्षेपं गणितं विदुः ॥ "

इति । तत्र निक्षेपहारिणं प्रत्याह । रूपसंख्याप्रदर्शनेन परहस्तनिक्षिप्तं द्रव्यं निक्षेपः । तं योऽपहरित याच्यमानो यदि न प्रयच्छिति, असावर्थस्य निक्षेपद्रव्यस्य यावती वृद्धिः, तया सिहतं निक्षिप्तं धनं धनिकस्य राज्ञा दाप्यः । अपहारो नाशोपभोगयोरुपलक्षणम् । यथाह वृहस्पितः—

" भेदेनोपेक्षया न्यासं गृहीत्वा यदि नाशयेत् । याच्यमानो न दद्याद्वा दाप्यस्तत् सोदयं भवेत् ॥ "

इति । मेदोऽत्र स्वधनादन्यत्र स्थापनम् । योगीश्वरोऽपि—"आजीवन् स्वेच्छया दण्ड्यो दाप्यस्तं चापि सोदयम् " इति ।

वृद्धिप्रमाणं चाह कात्यायनः—

" निक्षेपं वृद्धिरोषं च कयं विकयमेव च । याच्यमानं न चेद्दचाद्वर्धते पञ्चकं शतम् ॥ "

इति । नाशोऽपि दैवराजकृताद्विना । यथाह कात्यायनः—

" अराजदैवकेनापि निक्षिप्तं यत्र नाशितम् । महीतुः समभाण्डेन दातुर्नष्टं तदुच्यते ॥ " इति । यदि श्रहीतुस्तत्र कौटिल्यं न स्यात्; "न चेत् तिज्ञिक्षकारितम् " इति नारदस्मरणात् । दाने विशेषमाह व्यासः—

> " मिक्षते सोदयं दाप्यः समं दाप्य उपेक्षिते । किंचिदूनं प्रदाप्यः स्याद् द्रव्यमज्ञाननाशितम् ॥"

इति । अपहते तु अवृद्धिकमेव दापयेत् । यथाह वृद्दस्पतिः—

" गृहीत्वापहृतो यश्च साक्षिभिः शपथेन वा । विभाव्य दापयेन्न्यासं तत्समं विनयं तथा ॥"

इति । न्यासमिति वचनान्न वृद्धिः । तथा याचितन्यासस्य नारोऽपि मूरुमेव देयम् । यथाह व्यासः---

" याचनानन्तरं नारो दैवराजकृतेऽपि सः । प्रहीता प्रतिदाप्यः स्यान्मूलमात्रं नृपेण हि ॥ "

इति । दण्डस्तु तत्समः । "भ्रेनश्चेन्मार्गितेऽदत्ते दाप्यो दण्डं च तत्समम् " इति योगिस्मरणात् । निक्षेपविधिमन्यत्राप्यतिदिशति नारदः—

> " एष एव विधिर्देष्टो याचितान्वाहितादिषु । शिल्पिष्पिनिधौ न्यासे प्रतिन्यासे तथैव च ॥ "

इति । याचितम् ; याचित्वा आनीतमलंकारादि । अन्यस्मै दातुमन्यहस्तेऽपिंतमन्वाहितम् । शिल्पिषु स्वर्णकारादिषु अलंकारकरणार्थं यत् दत्तम् । संपुटादिपिहितमदि्शितस्वरूपमुपिनिषिः । गृहस्वामिपरोक्षं परगृहे निक्षितं न्यासः । परस्परं निक्षितं द्रव्यं प्रतिन्यासः । आदिशब्दात् कयादीनां ग्रहणम् । यथाह कात्यायनः—

" कयः प्रोषितनिक्षिप्तं बन्धान्वाहितयाचितम् । वैश्यवृत्त्यर्पितश्चेव योऽर्थस्तूपनिधिः स्पृतः ॥ "

इति । कीत्वा तथैव विकेनुहस्ते स्थापितं 'कालान्तरे नेप्यामि' इति कयः । ग्रेषितनिक्षिप्तं प्रवसता निक्षिप्तम् । बन्धः बन्धकीकृतम् । अन्वाहितम् अन्यहस्तेनान्यसौ प्रेषितम् । वैश्यवृत्त्यर्पितं वाणिज्यार्थं निहितम् ॥ १७० ॥

दण्डमाह । निक्षेपाद्यपहर्ता राज्ञा चौरवत् दण्डनीयः । चौरदण्डोऽत्र वधः ;

" उपधामिश्च यः कश्चित् परद्रव्यं हरन्नरः । ससहायः स हन्तव्यः प्रकाशं विविधेवधेः ॥ "

पञ्जमीऽध्यायः

इति मानवात् । याचितादिषु पूर्वसाहसं दण्ड्यः । यथाह मत्स्यः---

" यो याचितकमादाय न दद्याद्विनयं ब्रुवन् । स निगृद्ध तथा दाप्यो दण्ड्यो वा पूर्वसाहसम् ॥ "

इति । वा चार्थे ॥ १७१ ॥

दण्डातिदेशमाह । यः पुनरुपनिधिमनिधायैव मिथ्यैव 'निहितम् ' इति ब्रूयात् , सोऽपि चौरवत् शास्यः । यथाह मनुः—

" यो निक्षेपं नार्पयति यश्चानिक्षिप्य याचते । तावुमौ चौरवच्छास्यौ दाप्यौ दण्डं च तत्समम् ॥ "

इति । चकारात् संस्थापरिमाणाद्यनृतवादी च । यथाह स एव---

" निक्षेपो यः कृतो येन यावांश्च कुळसंनिधो । तावानेव स विज्ञेयो विज्ञुवन् दण्डमईति ॥ "

इति । कुरुं साक्षिणः । साक्ष्यभावे तु बृहस्पतिः---

" रहो दत्ते निधौ यत्र विसंवादः प्रजायते । विभावकं तत्र दिव्यमुभयोरिप च स्मृतम् ॥ "

इति । उमयोरपीत्यनेन ऐच्छिको विकल्पो ध्वनितः । उमयोरनृतवादित्वे दण्डमाह मृतुः---

" निक्षेपस्यापहर्तारमनिक्षेप्तारमेव च । सर्वैरुपायैरन्विच्छेच्छपथैश्चैव वैदिकैः ॥ "

इति । दण्डश्च पूर्वोक्त एव ; " तावुमौ चौरवच्छास्यौ " इत्यनुषङ्गात् ॥ १७२ ॥

# सीमाभेत्तारमुत्तमसाहसं दण्डियत्वा पुनः सीमां कारयेत् ॥ १७३॥

अथ सीमानिवादे दण्डं प्रस्तौति । सीमा मर्यादा । सा पञ्चनिधा—जनपदसीमा, प्रामसीमा, नगरसीमा, क्षेत्रसीमा, गृहसीमा चेति । तदाह बृहस्पतिः—"ग्रामक्षेत्रगृहादीनां सीमावादं निवोधत" इति । आदिशब्दात् देशनगरयोः; "ग्रामसीमासु च तथा तद्वन्नगरदेशयोः" इति कात्यायनीयात् । सा च यथासंमवं पञ्चलक्षणा । यथाह नारदः—

1 लिङ्गान्वितां added in ख, ग, ट.

" ध्वजिनी <sup>1</sup>मित्यिनी चैव नैधानी भयवर्जिता । राजशासननीता च सीमा पश्चविधा स्मृता ॥ "

इति । ध्वजिनी वृक्षादिरुक्षिता । <sup>1</sup>मित्स्यनी जलिङ्गान्विता । नैधानी निखाततुषाङ्गारादिमती । भयवर्जिता उभयवादिसंप्रतिपत्तिकृता । पञ्चमी चिह्नाद्यभावे <sup>2</sup>राजाज्ञानिर्मिता । तत्र सीमाभेददण्डमाह । तान्याह **मन्:**—

" सीमावृक्षांस्तु कुर्वीत न्यप्रोधाश्वत्थिकेशुकान् । शाल्मलीसालतालांश्च क्षीरिणश्चेव पादपान् ॥ तडागान्युदपानानि वाप्यः प्रस्रवणानि च । सीमासंधिषु कार्याणि देवतायतनानि च ॥ उपच्छन्नानि चान्यानि सीमालिङ्गानि कारयेत् । सीमाज्ञाने नृणां विक्ष्य नित्यं लोके विपर्ययम् ॥ अञ्चनोऽस्थीनि गोवालांस्तुषान् भस्मकपालिकाः । करीविमष्टकाङ्गारशर्करावालुकास्तथा ॥ यानि चैवंप्रकाराणि कालाद् भूमिन भक्षयेत् । तानि संधिषु सीमायामप्रकाशानि कारयेत् ॥ "

अप्रकाशानि ; कुम्भेषु निक्षिप्य निखातानि ; "प्रक्षिप्य कुम्भेष्वेतानि सीमान्तेषु निधापयेत् " इति वार्हस्पत्यात् ।

" एतैर्लिक्नेनेयेत् सीमां राजा विवदमानयोः । यदि संशय एव स्यालिक्नानामपि दर्शने ॥ साक्षिप्रत्यय एव स्यात् सीमावादविनिर्णयः । साक्ष्यभावे तु चत्वारो ग्रामाः सामन्तवासिनः । सीमाविनिर्णयं कुर्युः प्रयता राजसंनिधौ ॥ "

#### इति । कात्यायनः--

" स्वार्थसिद्धौ पदुष्टेषु सामन्तेष्वर्थगौरवात् । तत्संसक्तेश्च कर्तव्य उद्धारो नात्र संशयः ॥ संसक्तसक्तदोषे तु तत्संसक्ताः मकीर्तिताः । तेषाममावे सामन्तमौरुवृद्धोद्भृतादयः ॥"

१४३

इति । पूर्वं सामन्ताः । पश्चात् देशान्तरगता में छाः । साक्षात् सीमाकार्यद्रष्टारो वृद्धाः । <sup>1</sup>अछिखिताः साक्षिण इति यावत् । श्रुत्वोद्धरन्ति ये, ते उद्धृताः ; श्रुतसाक्षिण इति यावत् । तानाह बृहस्पतिः—

" ततः पौमण्डबालानां प्रयत्नेन प्रकाशयेत । वार्द्धके च शिशूनां ते दर्शयेयुस्तथैव च । एवं परंपराज्ञाने सीमाश्रान्तिन जायते ॥ "

इति । ते च पूर्वपूर्विपेक्षया द्विगुणाः त्रिगुणाः ज्ञेयाः ; "द्विगुणास्तूत्तरा ज्ञेयास्ततोऽन्ये त्रिगुणा मताः " इति कात्यायनीयात् । तेषामप्यभावे मनुः—

> " इमानप्यनुयुङ्गीत पुरुषान् वनगोचरान् । व्याधाञ्छाकुनिकान् गोपान् कैवर्तान् मूलखानकान् । व्यालगाहानुञ्छवृत्तीन्न्यांश्च वनगोचरान् ॥ "

इति । तेषां सीमानिर्णयप्रकारमप्याह स एव-

" शिरोमिस्ते गृहीत्वोवीं स्निवणो रक्तवाससः। सुकृतैः शापिताः स्वैः स्वैर्नयेयुस्ते समझसम् ॥ "

इति । साक्षिणामसत्यवादित्वे दण्डमाह स एव —

" <sup>2</sup>यश्रोक्तेन नयन्तस्ते पूयन्ते सत्यसाक्षिणः । विपरीतं नयन्तस्तु दाप्याः स्युद्धिंशतं दमम् ॥ "

इति । सामन्तसंसक्तादीनां दण्डमाह <sup>3</sup>नारदः—

" अथ चेदनृतं ब्रूयुः सामन्ताः सीमनिर्णये । सर्वे पृथक् पृथम्दण्ड्या राज्ञा मध्यमसाहसम् ॥ रोषाश्चेदनृतं ब्र्युर्नियुक्ता भूमिकर्मणि। पत्येकं तु जघन्यास्ते विनेयाः पूर्वसाहसम् ॥ मीलवृद्धादयस्त्वन्ये दण्डगत्या पृथक् पृथक् । विनेयाः प्रथमेनैव साहसेनानृते स्थिताः ॥ "

इति । अयं च दण्डः अज्ञानविषयः । लोमादिनान्यथानादे तु कात्यायनः— " बह्नां तु गृहीतानां न सवे निर्णयं यदि । कुर्युर्भयाद्वा लेभाद्वा दण्ड्यास्तूत्तमसाहसम् ॥ "

<sup>1</sup> आलिखिता:—ख, ग, छ.

<sup>2</sup> This verse omitted in ख, ग, ट.

इति । भेदेऽप्यमुमेवाह—"कीर्तिते यदि भेदः स्याद्दण्ड्यास्तूत्तमसाहसम् " इति । <sup>1</sup>मत्स्यनां विशेषमाह व्यासः--

" ग्रामयोरुभयोर्यत्र मर्यादा कल्पिता नदी । कुरुते दानहरणे भाग्याभाग्यवशान्नृणाम् ॥ एकत्र कुळपातं तु भूमेरन्यत्र संस्थितिम् । नदी तीरे प्रकरते तस्माचां न विचालयेत् ॥ "

इति । एवं राजदत्तायामपीत्याह स एव---

" अन्यग्रामात् समाच्छिच दत्तान्यस्य यदा मही । नद्या राजाथवा दैवाद्यस्य तस्यैव सा मही ॥ "

इति । मर्यादातिक्रमे दण्डमाह योगीश्वरः-

" मर्यादायाः प्रभेदे त सीमातिक्रमणे तथा । <sup>2</sup>क्षेत्रस्य हरणे दण्डा अधमोत्तममध्यमाः ॥ "

इति । अनेकक्षेत्रज्यवच्छेदिका भूर्मर्यादा । यतु---

" स्थापितां चैव मर्यादामुभयोग्रीमयोर्यदा । अतिक्रामन्ति ये पापास्ते दण्ड्या द्विशतं दमम् ॥ "

इति दृद्धमनुवचनं, तत् अल्पातिक्रमविषयम् । कूपे विशेषमाह योगी श्वरः—

" न निषेध्योऽल्पबाधस्त सेतः कल्याणकारकः । परभूमिं हरन् कृप: स्वल्पक्षेत्रो बहूदक: ॥"

इति । उक्तातिदेशमाह स एव--

" आरामायतनग्रामनिपानोद्यानवेदमस् । एष एव विधिज्ञेंयो वर्षाम्बुपवहादिषु ॥"

इति । एषः ; सामान्तप्रत्ययः । बृहस्पतिः—

" निवेशकालादारभ्य गृहवार्यापणादिकम् । येन यावद्यथा भुक्तं तस्य तन्न विचालयेत् ॥ वातायनाः प्रणाल्यश्च तथा निर्द्यूह्वेदिकाः । चतुःशालस्यन्दनिकाः प्रामिविष्टा न चालयेत् ॥ "

<sup>2</sup> देशक्षेत्रे तु हरणे—ख, ग, ट. <sup>1</sup> मत्सिनां—ख, ग, ट.

<sup>3</sup> मनु:—ख, ग, छ, ट.

पद्धमोऽध्यायः

इति । <sup>1</sup>निर्च्यूहः भित्तिनिर्गतं काष्ठम् । वेदिका द्वारचत्वरः । चतुःशालं चतुर्द्वारम् । स्यन्दिनका पटलपान्तः । कात्यायनः—"मेखलाश्रमनिष्काशगवाक्षात्रोपवारयेत्" इति । मेखला कुड्यमूलबन्धः । श्रमः जलनिर्गमः । निष्काशः वलभिः । नोपवारयेत् ; न निरुन्ध्यात् पूर्वस्थितान् । बृहस्पतिः—

" दृष्टिपातं प्रणालं च न कुर्यात् परवेश्मसु । वर्चःस्थानं विह्न्चयं गर्तोच्छिष्टावपातनम् ॥ अत्यारात् परकुड्यस्य न कर्तन्यं कदाचन ।"

किंतु, " अरिबद्धयमुत्सुज्य पर्कुड्यान्निवेशयेत् ॥ "

इति । मार्गादौ शङ्खिलिखितौ---''राजमार्गे रथस्य परिवर्तनं तोरणगृहरथ्यान्तेषु त्रिपदं देवराजायतनेषु यथेष्टम् " इति । पदं प्रकमः । त्रिप्रक्रमः त्रिपदः ॥ १७३ ॥

# जातिभ्रंशकरस्याभक्ष्यस्य भक्षयिता विवास्यः॥ १७४॥ अभक्ष्यस्याविकेयस्य विकयी देवप्रतिमाभेदकश्चोत्तमसाहसं दण्ड-नीयः॥ १७५॥

पुनः साहसाविशष्टं दण्डमाह । जातिश्रंशं यत् मिक्षतं सत् करोति विषादि ; "ब्राह्मण्यं नस्यति क्षिप्रं हालाहरूः" इति स्मरणात् । तस्य कामतो भक्षयिता भोक्ता । न तु भोजयिता ; तद्दण्डस्य पूर्वमुक्तत्वात् । सः स्वराष्ट्रात् विवास्यः ॥ १७४ ॥

किंच, अभक्ष्याणि सुरादीनि; "सुरालगुनपलाण्डुगृञ्जनकङ्कमांसादीन्यभक्ष्याणि " इति शृङ्खलिखितस्मरणात् । अविकेयाणि ; वैश्यवृत्त्या जीवतो ब्राह्मणस्य फलादीनि ।

> " फलोपलक्षीमसोममनुष्यापृपवीरुघः । तिलोदनरसक्षारान् दिध क्षीरं घृतं जलम् ॥ शस्त्रासवमधृच्छिष्टमधुलाक्षाश्च बर्हिषः । मृच्चर्मपुष्पकृतपकेशतक्रविषक्षितीः ॥ कौशेयनीलल्लवणमांसैकशफसीसकान् । शाकाद्रौषधिपिण्याकपशुगन्धांस्तथैव च । वैस्यवृत्त्यापि जीवन्नो विकीणीत कदाचन ॥"

इति योगिसरणात्। तस्य विकयी विकेता। यश्च देवप्रतिमां भिनत्ति, असौ उत्तमसाहसं दण्ड्यः। यथाह मतुः—

> " अविकेयाणि विकीणन् ब्राह्मणः प्रच्युतः स्वयम् । भागे पुनरत्रस्थाप्यो राज्ञा दण्डेन भूयसा ॥ "

इति । भिन्नप्रतिमासंस्कारे तु मध्यमः साहस एव । तदाह स एव—

" संक्रमध्वजयष्टीनां प्रतिमानां च भेदकः ।

प्रतिकुर्याच तत् सर्वे पञ्च द्याच्छतानि च ॥ "

#### इति । ईषद्भक्षे कात्यायनः—

" हरेच्छिन्चाह्हेद्वापि देवानां प्रतिमा यदा । तद्गृहं चैव यो भिन्चात् प्राप्नुयुः पूर्वसाहसम् ॥ "

इति ॥ १७५ ॥

## भिषङ् <sup>1</sup>मिथ्याचरन्तुत्तमेषु <sup>2</sup>पुरुषेषु ॥ १७६ ॥ मध्यमेषु मध्यमम् ॥ १७७ ॥ तिर्यक्षु प्रथमम् ॥ १७८ ॥

राजसंबन्धिषु मनुष्येषु यो वैद्यशास्त्रपद्धतिमतिकम्य स्वेच्छाकल्पितमार्गेणोपचरति, स उत्तमसाहसं दण्ड्यः । यथाहं बृहस्पतिः—

> '' अजानन्नौषधं तन्त्रं यश्च व्याधेरतत्त्ववित् । रोगिभ्योऽर्थमुपादत्ते स दण्ड्यश्चौरवद्भिषक् ॥ "

इति । तन्त्रं शास्त्रम् ॥ १७६ ॥

मध्यमेषु अराजसंबन्धिषु मानुषेषु मिथ्योपचरन् मध्यमं साहसं दण्ड्यः ॥ १७७ ॥ तिर्यक्षु गवाश्वादिषु मिथ्योपचरन् प्रथमसाहसं दण्ड्यः । यथाह योगीन्वरः—

" भिषङ् मिथ्याचरन् दाप्यस्तिर्यक्षु प्रथमं दमम् । मानुषे मध्यमं राजमानुषेषूत्तमं दमम् ॥"

इति ॥ १७८ ॥

# प्रतिश्रुतस्याप्रदायी तद्दापयित्वा प्रथमसाहसं दण्ड्यः

¹ मिथ्याभिचरन्—ख, ग.

<sup>2</sup> उत्तमम्—ट

अथ दत्ताप्रदाने दण्डं प्रस्तौति । तल्लक्षणमाह नारदः—

" दत्त्वा द्रव्यमसम्यग्यः पुनरादातुमिच्छति ।

दत्ताप्रदानिकं नाम व्यवहारपदं हि तत् ॥ "

इति । इदमेव सम्यग्दाने दत्तानपाकर्मः पूर्वमसम्यगिति विशेषणात् स्रोक्तिकदानभेदेन संज्ञाद्वयव्यव-स्थानात् । तन्निर्णयमाह नारदः—

> " अथ देयमदेयं च दत्तं चादत्तमेव च । व्यवहारेषु विज्ञेयो दानमार्गश्चतुर्विधः ॥ तत्र त्वष्टावदेयानि देयमेकविधं स्मृतम् । दत्तं सप्तविधं विद्याददत्तं षोडशात्मकम् ॥ अन्वाहितं याचितकमाधिः साधारणं च यत् । निक्षेपः पुत्रदाराश्च सर्वस्वं चान्वये सित ॥ आपत्स्विप हि कष्टासु वर्तमानेन देहिना । अदेयान्याहुराचार्या यच्चान्यस्मै प्रतिश्रुतम् ॥ "

चकरात् स्त्रीधनं च, "सामान्यं याचितं न्यासमाधिर्दाराश्च तद्धनम्" इति दक्षसारणात्। आपत्स्विप न देयानीति शेषः।

> " कुटुम्बभरणाद् द्रव्यं यिकिचिदितिरिच्यते । तद्देयमुपहत्यान्यद्दद्दोषमवाभ्रुयात् ॥ पण्यमूल्यं भृतिस्तुष्ट्या स्नेहात् प्रत्युपकारतः । स्त्रीशुल्कानुमहार्थं तु दत्तं दानविदो विदुः ॥ अदत्तं तु भयकोधशोकवेगरुजान्वितैः । तथोत्कोचपरीहासव्यत्यासच्छलयोगतः ॥ बाल्म्मुढास्वतन्त्रार्तमत्तोन्मत्तापवर्जितम् । कर्ता ममेदं कर्मेति प्रतिलाभेच्छ्या तु यत् ॥ अपात्रे पात्रमित्युक्ते कार्ये चाधर्मसंहिते । यद्त्तं स्यादविज्ञानात् तददत्तमिति स्मृतम् ॥ "

इति । अदेयमस्वतया निषिद्धतया च । तत्रान्वाहितादि निक्षेपान्तमस्वतया । साधारणे स्वत्वसद्भावेऽपि अवर्जनीयतया परस्वत्वस्यापि सद्भावात् अस्वसंस्रष्टतयैव।देयत्वम् । पुत्रादिषु प्रतिश्रुते च स्वत्वसद्भावेऽपि वचनाददेयत्वम् । अन्वये सतीति विशेषणात् अनन्वयस्य सर्वस्वदानमधिगम्यते । तत्र विशेषमाह कात्यायनः—

> " सर्वस्वं गृहवर्जं तु कुटुम्बभरणाधिकम् । यद् द्रव्यं तत् स्वकं देयमदेयं स्यादतोऽन्यथा ॥"

इति । सर्वस्वदाने गृहपर्युदासः कुटुम्बिन एव ; 'कुटुम्बभरणाधिकम् ' इति लिङ्गात् । अन्यथा ; कुटुम्बपर्याप्तं ततो न्यूनं वा न देयमित्यर्थः । अत एव बृहस्पति:—

> " सप्तारामाद्गृहक्षेत्राद्यवत् क्षेत्रं प्रचीयते । पित्र्यं वापि स्वयं प्राप्तं तद्दातव्यं विवक्षितम् ॥"

इति । सप्तेति संख्यावाच्यव्ययम् । अन्यथा सप्तभ्य इति स्यात् । समाप्ते तु गृहक्षेत्राभ्यामनन्वयापितः । ततश्च सप्तसंख्यादारामात् गृहात् क्षेत्राद्वा यदितिरिक्तं स्थावरं, तत् देयम्; न समं न्यूनं चेत्यर्थः । सप्तपुत्रकुटुम्ब्यभिप्रायमेतत् । न नियमार्थम् ; कुटुम्बभरणाधिक्यस्य विविक्षतत्वात् ।

पित्र्यं स्वीयं चेति द्विविधं स्थावरमुक्तम् । तत्र स्वीयमपि त्रिविधम्—पुत्रसमसंख्यं, न्यूनसंख्यम्, अधिकसंख्यं चेति । तत्र समं न्यूंनं चादेयमेव । अधिक तु विशेषमाह स एव । " स्वेच्छादेयं स्वयं प्राप्तं बन्धाचारेण बन्धकम् " इति । यत् स्वयमपि प्राप्तं स्थावरं, तदिष स्वेच्छामात्रेण पुत्राद्यनुमितं विना अदेयं न देयमित्यर्थः ;

" स्थावरं द्विपदं चैव यद्यपि स्वयमार्जितम् । असंभूय सुतान् सर्वान्न दानं न च विक्रयः ॥ "

इति स्मरणात् । ¹सुतपदं पौत्राणामप्युपलक्षणम् ;

" मणिमुक्ताप्रवालानां सर्वत्येव पिता प्रभुः । स्थावरस्य तु सर्वस्य न पिता न पितामहः ॥"

इति स्मर्णात् । बहुत्वेनैवार्थसिद्धौ सर्वयदमेकस्याप्यननुमतावदेयत्वार्थम् ;

" ये जाता येऽप्यजाताश्च ये च गर्भे व्यवस्थिताः। वृत्तिं समभिकाङ्कन्ति न दानं न च विकयः॥"

इति स्मरणात् । यतु 'स्वयं प्राप्तं धनमविभक्तेर्मातृभिरननुज्ञातमपि देयम्' इति माधवव्याख्यानम् , तत्र धनशब्देन यदि स्थावरमुच्यते तदा "स्थावरं द्विपदं च" इत्यादिवचनविरोधः । न च तत्र पुत्रादीनामेव स्वत्वं, न श्रातृणामिति भाव्यम् ; "अविभक्तेस्तु यत् प्राप्तं सर्वे तत्र समाशिनः" इति

<sup>1</sup> सुतपदं to इति स्मरणात् omitted in स्न, ग, ट.

पश्चमोऽध्यायः

वचनविरोधात्। तस्मात् तत्र द्युतपदमविभक्तोपलक्षणमेव। अथ धनपदं जङ्गमद्रव्यपरं, तदा "सप्तारा-मात् " इत्युपक्रम्य "दायादाः स्थावरे समाः " इत्युपसंहारात् मध्यपिठतस्यास्य स्थावरिविषयता बाध्येत ; "अविशक्तिस्तु यत् प्राप्तम् " इति च विरुध्येत। तस्मात् नज्पश्चेत्रेणादेयमित्येव व्यास्ययम्। विशेषान्तरमाह — बन्धाचारेणेति। यत् केनचित् कस्माचित् बन्धकत्वेन गृहीतं स्थावरं, तदन्यस्मै बन्धाचारेण बन्धकत्वेनव देयम् ; नान्यथा। अयमर्थः — 'येन द्रव्येणेदं मया बन्धकिकृतं स्थावरं, तत् द्रव्यं तुभ्यं मया दत्तमिति तवैव बन्धकमस्तु श्रह्मेवंपकारेण देयम्। न बन्धकिकृतं स्थावरमेव दानयोग्यम्, स्वत्वाभावात्। अत एव "आधिः साधारणं च यत् " इत्याधेरदेयत्वमाह नारदः।

इदानीं पित्र्ये विशेषमाह — "वैवाहिक कमायाते सर्वदानं न विद्यते " इति । वैवाहिकम् ; विवाहकाले श्वशुरादिभ्यो लब्धम् । कमायातम् ; पितृपितामहादिकमेणागतम् ; वक्ष्यमाणं शौर्यप्राप्तं च यत् स्थावरं, तस्य सर्वस्य निरवशेषस्य दानं नास्ति ; किंतु सावशेषस्यैव । कृत इत्यत आह—

> " सौदायिकं कमायातं शौर्यप्राप्तं च यद्भवेत् । स्त्रीज्ञातिस्वाम्यनुज्ञातं दत्तं सिद्धिमवाप्नुयात् ॥ "

इति । सौदायिकम् ; विवाहकाले भार्यया सह रूब्धम् ; " विवाहे भार्यया सार्धे रूब्धं सौदायिकं स्मृतम् » इति व्यासस्मरणात् । ततः स्थावरं स्त्र्यनुज्ञातमेव देयं, नान्यथा ; तत्र स्त्रीस्वत्वस्यापि सत्त्वात् । तथाच व्यासः—

" विवाहकाले यत् किंचिद्ररायोद्दिश्य दीयते । कन्यायास्तद्धनं सर्वमविभाज्यं तु बन्धुभिः ॥"

इति । सर्वम् ; स्थावरं जङ्गमं च । समृत्यन्तरेऽपि-

" यहत्तं दुहितुः पत्ये स्त्रियमेव तदन्वियात् । मृते जीवति वा पत्यो तदपत्यमृते स्त्रियम् ॥ "

इति । स्त्रियमृते ; स्त्रियं विना । तत् धनमित्यर्थः ।

दानं विकयाधमनयोरुपल्रक्षणम्; "दानाधमनविकये" इति सर्ववाक्यरोषात्। क्रमायातमुक्तार्थम्। तत् ज्ञातिमिर्दायादैः पुत्रपौत्रप्रपौत्रैरनुमतमेव देयं, नान्यथा; तत्र तेषामपि स्वत्वसाम्यात्। यथाह व्यासः—"क्रमागते गृहक्षेत्रे पितृपुत्राः समांशिनः" इति । योगीश्वरोऽपि—

" मूर्या पितामहोपाचा निबन्धो द्रव्यमेव च । तत्र स्यात् सदृशं स्वाग्यं पितुः पुत्रस्य चैव हि ॥ "

इति । चकारात् पौत्रपपौत्रयोरपि ; " सवर्णायाः पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रः" इति वक्ष्यमाणबोधायनस्मरणात् । शौर्येण परसैन्यजयेन यत् पाप्तं स्थावरादि धनं, तत् भृत्यैः स्वाम्यनुज्ञयेव देयम् ; नान्यथा ; तत्र स्वामिनोऽपि स्वत्वात् । यथाह गौतमः—" जेता रुमेत सांग्रामिकं वित्तम् । वाहनं तु राज्ञः । उद्धारश्चापृथग्जये " इति । अपृथक् संभूय जये राज्ञेऽप्युद्धारांशो देयः । तेन तत्र स्वामिनोऽपि स्वत्वात् तदनुमितरावश्यकीति । तस्मात् सौदायिकादि त्रिविधमिप धनं स्थावरं स्व्यादीनामनुमत्येव सर्वं देयम् । अन्यथा तत्तदंशमवशेष्य स्वांशमात्रं देयमिति वाक्यद्धयार्थः ।

नन्विदमंशावशेषणमविभक्ते संगच्छते ; साधारणस्वत्वात् । विभक्ते तु स्वमात्रस्वत्वात् अनर्थकं तदित्यत आह—

" विभक्ता वाविभक्ता वा दायादाः स्थावरे समाः । एको ह्यनीशः सर्वत्र दानाधमनविक्रये ॥ "

इति । सर्वत्र कमागते स्वार्जिते च स्थावरे विभक्तानामविभक्तानां च दायादानां पुत्रपौत्रपपौत्राणां तुल्यं स्वत्वम् । अतो दानाधमनविकयेषु एको नाधिकियत इति । यथाह व्यासः—

" स्थावरस्य समस्तस्य गोत्रसाधारणस्य च । नैकः कुर्यात् कयं दानं परस्परमतं विना ॥ विभक्ता वाविभक्ता वा सापिण्डाः स्थावरे समाः । एको ह्यनीशः सर्वत्र दानाधमनविकये ॥ "

इति । समस्तं क्रमागतं स्वाजितं च । गोत्रसाधारणम् अविभक्तम् । नेदं समस्तस्य विशेषणम् ; विशेषणविशेषणत्वापत्तेः ; चकारानुपपत्तेश्च । किंतु स्थावरस्यैत्र । ततश्चाविभक्तस्य पृथक् निर्देशात् समस्तपदोपात्तं स्थावरं विभक्तमिति गम्यते । अन्यथा विभक्ताविभक्तयोरनुवादेन दानादिनिषेधे हेतुतया तुल्यस्वाम्यप्रतिपादनं न संगच्छेत ; पूर्वानुक्तस्यानुवादासंभवात् ।

नन् विभक्ताविभक्तयोस्तुल्यस्वत्वमनुपपन्नम् ; विभागानर्थवयापतेः ;

" यद्येकजाता बहवः प्रथम्धर्माः प्रथक्कियाः ।
प्रथकर्मगुणोपेता न चेत् कार्येषु संमताः ॥
स्वभागान् यदि दद्युस्ते विकोणीयुरथापि वा ।
कुर्युर्यथेष्टं तत् सर्वमीशास्ते स्वधनस्य हि ॥"

इति नारदवननिरोधाच । अस्यार्थः—एकजाताः सोदराः प्रथमधर्माः प्रथक्श्राद्धादिकारिणः, पृथक्तियाः पृथक्श्रप्यादिकारिणः, पृथक्कर्मगुणैः कण्डनादिसाधनैः मुसलोलस्वलादिभिः उपेताः दानिकियादिकार्येषु अन्योन्यमसंमताः सन्तः यदि स्वस्वभागान् दद्युः विकीणीयुर्वी, तत् सर्वं यथेष्टं कुर्युः, स्वस्वांशस्वामित्वादिति चेत्—अत्रोच्यते—यथा दत्तास्विप कन्यासु पित्रादीनां स्वत्वमनुमन्यते,

अन्यथा पुनर्दानविधानानुपपतेः; तथा विभक्तेऽपि क्रमागते स्वाजिते च स्थावरे दायादानां स्वत्वमनुमन्यते; अन्यथा सर्वदानविक्रयादिनिषेधानुपपत्तेः । न चाविभक्तक्रमागतस्थावरविषय एवायं निषेध इति वाच्यम्,

> " सामान्यं पुत्रदारादिसर्वस्वन्यासयाचितम् । प्रतिश्रुतं तथान्यस्य न देयं त्वष्टघा स्मृतम् ॥"

इति बाईस्पत्येनाविभक्तदानिषेधेन पौनरुक्त्यापातात्। न च —दानाद्युत्तरकालं विभक्तसंदेहृद्युदासेन व्यवहारसौक्र्यार्थमनुमतिविधानं दानादिनिषेधश्च; न तु व्यवहारसिद्धिबोधनायेति मन्तव्यम्; "श्लीज्ञाति-स्वाम्यनुज्ञातं दत्तं सिद्धिमवामुयात् " इत्यन्यानुमतिमन्तरेण दानाद्यसिद्ध्ययगमात् । वस्तुतस्तु विभक्तानामिष पुत्रभात्रादीनां परस्परधने स्वत्वसंबन्धोऽस्तीत्यवश्यमभ्युपगन्तव्यम्; स्वत्वहेनुभृतस्वामिसंबन्धस्यानपायात् । अन्यथा पुत्रभ्यो विभक्तस्य पितुर्मरणानन्तरं पुत्राणां तद्धनम्रहणानिधकारापत्तेः; पूर्वस्वत्वस्य विभागेन नष्टत्वात्; स्वत्वान्तरस्य च क्रयप्रतिमहाद्युत्पादकहेत्वभावेनानुत्यतेः । न च स्वामिनाशादेव स्वत्वसिद्धिरिति भाव्यम्; तस्य रिकथक्यादिषु स्वत्वहेतुषु परिगणनात्; असंबन्धिसाधारण्येनातिप्रसङ्गाच । ततश्च विभागस्य रिकथपदामिधेयाप्रतिबन्धदायस्वरूपामिभवेन संविभागपदामिधेयसप्रतिबन्धदायस्वरूपामिव्यञ्जनेनार्थवत्त्वं सिध्यति । तस्मादस्येव विभक्तानामिष परस्पर्धने स्वत्वसंबन्ध इति सिद्धम् । स च यत्र विभक्तानामिष स्थावारादौ दानादिनिषेधः स्मर्थते, तत्र तमुषेद्धल्यति । अत्र तु स्वामिमरणानन्तरं विभक्तानामिष तद्धनमहणाधिकारं साध्यतीति सर्वमनवद्यम्; "तद्दात्व्यं विविक्षतम् " "सर्वदानं न विद्यते " इस्तुत्सर्गीपवादयोरेकविषयताकल्पनावस्यंभावाच्च ।

न च विभागेन स्वत्वसाधारण्यमुपमर्थैव स्वत्वासाधारण्यं जन्यत इत्यपि नियमः; एकस्यां देवप्रतिमायां दास्यां वा द्वयोश्रोत्रोः स्वरूपविभागासंभवात् मूल्यद्वारा च निषेधात् पर्यायार्चनरूपे पर्यायकर्मकारणरूपे वा विभागेऽपि स्वत्वसाधारण्यानपायात्। न च पर्यायकर्मकारणादिविभाग एव निति वाच्यम्; पर्यायातिक्रमितुरनिमयोज्यतापातात्। नित्यदातुर्याज्यस्य वचनेनान्यपर्यायेऽन्येन दानग्रहणे दोषाभावप्रसङ्गात्;

" एकां स्त्रीं कारयेत् कर्म यथांशेन गृहे गृही । बह्नचः समांशतो देया दासीनामप्ययं विधिः॥"

इति बृहस्पितस्मरणाच । न च विभागानर्थक्यम् ; यथेष्टभोगार्हतापादकत्वेनार्थवत्त्वात् । न च यथेष्ट-विनियोगार्हत्वमेव विभागप्रयोजनिमत्युक्तम् । किंच अविभक्तायां भूमावनुष्ठितस्य धर्मस्यान्येऽप्यंशभागिनो भवन्ति, न विभक्तायामित्यतोऽपि विभागस्यार्थवत्त्वात् । नारदवचनं तु क्रमागतस्वार्जितस्थावरातिरिक्त-धनविषयम् ; "ईशास्ते स्वधनस्य हि" इत्यनेनासाधारणस्वत्वस्य धनविषयत्वाविष्करणादेवेति सर्वं सुस्थम् । नन्वेवम् , " स्वज्ञातिग्रामसामन्तदायाद . . . . . । हिरण्योदकदानेन षड्भिर्गच्छति मेदिनी ॥"

इति दायादानामिव प्रामादीनामिष स्वत्वापत्तिः, तेषामिष स्थावरेऽनुमितश्रवणादिति चेत्; मैवम्; । दायादानां जन्मनैव स्वत्वाभ्युपगमात् । प्रामादीनां तु न कथंचिदपीति वैरुक्षण्यात् । <sup>1</sup>न चानुमित-कर्तव्यताश्रवणमात्रेण स्वत्वमभ्युपगम्यते ; किंतु क्रमागते स्थावरे सर्वदानिषधेनेत्युक्तमेव । तस्मात् प्रामाद्यनुमितिर्दृष्टार्थेव । दायादानुमितस्तु क्रमागते स्थावरे विभक्तेऽपि स्वत्वानपायात् । साधारणदानादौ च परस्वदानदोषादनुमितरदृष्टार्थेव । अत एव दक्षः—

"सामान्यं याचितं न्यास आधिर्दाराश्च तद्धनम् । अन्वाहितं च निक्षेपः सर्वस्वं बान्धवे सति ॥ आपत्स्विप न देयानि नव वस्तूनि पण्डितैः । यो ददाति स मूहात्मा प्रायश्चित्तीयते नरः ॥ "

इति । प्रायश्चित्तं च भूम्यपहारे वक्ष्यते । न चैवमदृष्टदोषेऽपि दानादि निष्पद्यत एव, निषद्धप्रतिग्रहीतुः स्वत्ववदिति वाच्यम् ; "स्त्रीज्ञातिस्वाम्यनुज्ञातं दत्तं सिद्धिमवाप्नुयात्" इत्यननुज्ञातस्यासिद्धग्रभिधानात् । साधारणे एकस्यास्वतन्त्रत्वेन तद्दत्तस्य प्रत्याहरणीयत्वाच्च । यथाह कात्यायनः—

" कामकोधास्वतन्त्रार्तक्कीबोन्मत्तप्रमोहितैः । व्यत्यासात् परिहासाच यद्दतं तत् पुर्नहरेत् ॥ "

इति । किंच साधारणस्यादेयत्वात् अदेयदानप्रतिग्रहयोर्दण्डश्रवणाच दानाचसिद्धिः ;

" अदेयं यश्च गृह्णाति यश्चादेयं प्रयच्छति । तावुमौ चौरवच्छास्यौ दाप्यौ चोत्तमसाहसम् ॥"

इति मनुस्मरणात्। एवं विकयाधामनयोश्चासिद्धिः; अस्वतन्त्रकृतत्वसाम्यात्; "अस्वामिविकयं दानमाधिं च विनिवर्तयेत्" इति व्यासस्मरणाच । यथा स्वप्रामस्थे केतरि संभवति नान्यप्रामस्थाय विकेतव्यम्, एवं ज्ञातिसामन्तादिषु प्रत्यासत्तितारतम्येन योज्यम् । हिरण्योदकदानं तु विकयेऽपि कार्यम्; स्थावरे विकयो नास्ति कुर्यादाधिमनुज्ञ्या" इति विकयनिषेधात्;

" भूमि यः प्रतिगृह्णाति यश्च भूमि प्रयच्छति । तानुभौ पुण्यकर्माणौ नियतं स्वर्गगामिनौ ॥"

<sup>1</sup> न चानुमति to क्रमागते स्वार्जिते च (P. 152. L. 11) omitted in स्व, ग, इ.

इति दाने फलश्रवणाच ; स्थावरविक्रयस्य हिरण्योदकदानसंविक्षतत्वेन नरसिंहाकारत्वात् । यथा आसुर-विवाहस्य :

> " ब्राह्मादिषु विवाहेषु पञ्चस्वेष विधिः स्मृतः । गुणापेक्षं भवेद्दानमासुरादिषु च त्रिषु ॥ "

इति नारदेन तत्रापि दानप्रतिपादनात् । गुणः ब्राह्मण्यम् । वरस्य तदपेक्ष्यासुरादिष्वपि त्रिषु दानं भवत्येव । न क्षत्रियादौ वरे । तच्चाम्रे वक्ष्यामः । हिरण्योदकदानमपि ब्राह्मण एव केतरि युक्तम् ; तस्यैव प्रतिमहाधिकारादिति ।

एवं स्थावरदानादिनिषेधस्यापवादः रमृत्यन्तरे-

" एकोऽपि स्थावरे कुर्याद्दानाधमनविक्रयान् । आपत्काले कुटुम्बार्थे धर्मार्थे चाविरोपतः ॥"

इति । एकः प्रधानभूतः पित्रादिः दायादाद्यननुमतोऽपि क्रमागते स्वार्जिते च स्थावरे आपत्कारुदौ दानादि कुर्यात् । धर्मो महापातकादिपायश्चित्तम् । न तु पितृश्राद्धादि, तस्यानुकल्पेनापि सिद्धेरित्यरुं पंसक्तानुपसक्त्या ।

देयम् अदृष्टार्थदानाहँ, दत्तं ठौकिकदानाहँ पण्यमूल्यादि, अदत्तं भयादिना दत्तमपि स्वत्वानिवृत्त्या प्रत्यावर्तनीयत्वेन ;

> " कामकोधास्वतन्त्रार्तक्कीबोन्मचप्रमोहितैः । व्यत्यासात् परिहासाच यहत्तं तत् पुनहिरेत् ॥ "

इति कात्यायनस्मरणात् । षोडशविधस्याप्यदत्तस्येदमुपळक्षणम् । तत्र भयादीनि प्रसिद्धानि । उत्कोचो ळ्ञः । परिहासो हास्यम् । व्यत्यासोऽन्योन्यदानम् । छ्रुच्योगः शतामिसंधिना सहस्रप्रयोगः । बाळा-दिमिरपवर्जितं पातितम् । मृदः अनिभज्ञः । अस्वतन्त्रो भार्यादिः । मत्तो मदेन । उन्मत्तो वातादिना । मदुपकारं करिष्यतीति प्रतिराधि च्यतादि-करणमधर्मसंहितमिति ।

तत्र प्रतिश्रुत्याप्रदाने निर्णयपूर्वकं दण्डमाह । यत् अदृष्टार्थिना 'तुभ्यमिदमहं दास्यामि ' इति वाचा प्रतिज्ञातं, तत् प्रतिश्रुतम् । अन्तर्भावितण्यर्थतया प्रतिश्रावितमिति यावत् । तस्याप्रदायी यस्मै प्रतिश्रुतं, तस्मै तत् दापयित्वा राज्ञा प्रथमसाहसं दण्ड्यः । यथाह कात्यायनः—

" स्वेच्छया यः प्रतिश्रुत्य बाह्मणाय प्रतिग्रहम् । न दद्यादृणवद्दाप्यः प्राप्तयात् पूर्वसाहसम् ॥ " इति । प्रतिग्रहपदेन धर्माभिसंधिध्वेनितः । तदाह हारीतः —

" वाचैव यत् प्रतिज्ञातं कर्मणा नोपपादितम् ।

ऋणं तद्धर्मसंयुक्तमिह छोके परत्र च ॥ "

इति । अत एव तत्र नरकमाह स एव--

" प्रतिश्रुतार्थादानेन दत्तस्य छेदनेन च । विविधान् नरकान् याति तिर्यम्योनौ च जायते ॥"

इति । एतेन स्नेहादिना प्रतिश्रुतस्यादाने न दोष इति सिध्यति ; धर्मार्थत्वाभावात् । दत्तस्य तु न प्रत्याहरणम् ; स्वत्वस्य निवृत्तत्वात् ; परस्वत्वस्य चोत्पत्तेः । अत एव धर्मार्थं प्रतिश्रुतमेव पुत्रादिर्दापनीयः ; नान्यदित्याह कात्यायनः—

" स्वस्थेनार्तेन वा दत्तं श्रावितं धर्मकारणात् । अदत्त्वा तु मृते दाप्यस्तस्तुतो नात्र संशयः ॥"

इति । कचित् तदपवादमाह गौतमः—" प्रतिश्रुत्याप्यधर्मसंयुक्ताय न दचात् " इति । षोडशविधस्याप्यदत्तस्य प्रत्याहरणीयत्वेनैव प्रतिश्रुतदानं दूरापास्तम् । अत एव कात्यायनः—

> " प्राणसंशयमापन्नो यो मां संतारयेदितः । सर्वस्वं ते प्रदास्यामीत्युक्तोऽपि न तथा भवेत् ॥ यस्तु कार्यस्य सिद्धचर्थमुत्कोचः स्यात् प्रतिश्रुतः । तस्मिन्नपि प्रसिद्धेऽथे न देयं स्यात् कथंचन ॥ अथ प्रागेव दत्तं स्यात् प्रतिदाप्यः शतं बलात् । दण्डं चैकादशगुणमाहुर्गार्गीयमानवाः ॥ "

इति । तथैवादेयस्याष्ट्रविधस्य दानं प्रतिश्रवणं वा न सिध्यति, कचित् स्वत्वाभावात् , कचिच निषेधादिति । यथाह मनुः—

" अदेयं यश्च गृह्णाति यश्चादेयं प्रयच्छति । ताबुभी चौरवच्छास्यो दाप्यो चोत्तमसाहसम् ॥"

इति ॥ १७९ ॥

# क्रूटसाक्षिणां सर्वस्वापहारः कार्यः॥ १८०॥ <sup>2</sup>उत्कोचोप-जीविनां सभ्यानां च ॥ १८१॥

<sup>1</sup> स्वत्वासत्त्वात्—र.

<sup>2</sup> उत्कोचजीविनां—ज, ठ.

कूटसाक्षिणां दण्डमाह । साक्षिणो वक्ष्यमाणरुक्षणाः । ते स्रोभादिना कूटेन कपटेन यदि साक्ष्यं कुर्वन्ति, तदा तेषां सर्वस्वापहारो राज्ञा कार्यः । तथाच मनुः—

" लोमान्मोहाद्भयान्मैञ्यात् कामात् कोधात् तथैव च । अज्ञानाद्वालमावाच्च साक्ष्यं वितथमुच्यते ॥"

इति । तत्र प्रतिनिमित्तं दण्डमाह स एव---

" लोभात् सहस्रं दण्ड्यस्तु मोहात् पूर्वं तु साहसम् भयाद् द्वौ मध्यमौ दण्डौ मैत्र्या पूर्वं चतुर्गुणम् ॥ कामाद्दरागुणं पूर्वं कोधात्तु त्रिगुणं परम् । अज्ञानाद् द्वे राते पूर्णे बालिस्याच्छतमेव तु ॥ "

इति । मोहो विपरीतज्ञानम् । कामः स्व्यिभिलाषः । अज्ञानम् असम्यग्ज्ञानम् । बाल्दियं बाल्यम् ; ज्ञानानुत्पाद इति यावत् । रोपं प्रसिद्धम् । द्वौ मध्यमौ ; एक उत्तमसाहसः । प्रथमसाहसं चतुर्गुणमुत्तमसाहस एव । तदेव दशगुणं सार्धसहस्रद्धयम् । परमुत्तमसाहसम् । त्रिगुणं सहस्रत्रयमिति । तत्र मूलोक्तं भूग्यनृत-विषयम् ; "सर्व भूग्यनृते हित् " इति दोषाधिक्यश्रवणात् । मानवं तु हिरण्यादिविषयम् । अभ्यासे तु स एव—

" क्रसाक्ष्यं तु कुर्वाणांस्त्रीन् वर्णान् धार्मिको नृपः । प्रवासयेदण्डयित्वा बाह्मणं तु विवासयेत् ॥ "

इति । प्रवासनं मरणम् । विवासनं तु प्राक् व्याख्यातम् । सञ्चदल्पापराधे तु योगीश्वरः—

'' पृथक् पृथम्दण्डनीयाः कूटकृत्साक्षिणस्तथा । निवादाद् द्विगुणं दण्डं विवास्यो ब्राह्मणः स्मृतः ॥ ''

इति । विवादात् ; विवादपराजयनिमित्तात् । अयं च सर्वोऽपि दण्डः स्रोकिकप्रमाणेन दोषनिर्णये । तदमाने तु आसप्ताहं राजदैविकन्यसनोद्भवेन । यथाह मनुः—

" यस्य दृश्येत सप्ताहादुक्तवाक्यस्य साक्षिणः । रोगोऽग्निज्ञीतिमरणमृणं दाप्यो दमं च सः ॥ "

इति ॥ १८० ॥

सभ्यदोषे दण्डमाह । सभ्याः उक्तरुक्षणाः । ते यद्युक्नोचमुपजीवन्ति, तदा तेषामपि सर्वस्वापहारः कार्यः । चकारादन्यायवादिनां निर्वासनं च । यथाह बृहस्पतिः—

" अन्यायवादिनः सभ्यास्त्येवोत्कोचजीविनः । विश्वस्तवञ्चकाश्चेव निर्वास्याः सर्व एव ते ॥"

इति । निर्वासनं च सर्वस्वापहारानन्तरं कार्यम् ; " उत्कोचजीविनो द्रव्यहीनान् कृत्वा प्रवासयेत् " इति योगिस्मरणात् । सभ्यपदं प्राड्विवाकस्याप्युपलक्षणम् ,

> " अनिर्णीते तु यद्यर्थे संभाषेत रहोऽर्थिना । प्राड्विवाकोऽपि दण्ड्यः स्यात् सभ्याश्चेव विशेषतः ॥"

इति कात्यायनस्मरणात् । इदमपि महापराघेऽभ्यासे वा वेदितव्यम् । अरुपविषये तु योगीश्वरः-

" रागाल्लोभाद्भयाद्वापि स्मृत्यपेतादिकारिणः । सभ्याः पृथक् पृथग्दण्ड्या विवादाद् द्विगुणं दमम् ॥ "

इति ॥ १८१ ॥

<sup>1</sup> भाव:—ख ग, छ, ट.

गोचर्ममात्राधिकां भुवमन्यस्याधीकृतां तस्मादनिर्मोच्या-न्यस्य यः प्रयच्छेत् स वध्यः॥ १८२॥ ऊनां चेत् षोडश सुवर्णान् दण्डाः॥ १८३॥

अथाधिविवादे दण्डं प्रस्तौति । तत्त्वरूपं चोपरिष्टाद्वस्यित । तत्रैकस्योभयत्राधीकरणे दण्डमाह । गोचर्म वक्ष्यमाणलक्षणम् । तत् मात्रा प्रमाणं यस्य सा गोचर्ममात्रा । ततो या अधिका मूः, तामेकस्य पूर्वमाधिकृतां कृतकालाकृतकालगोप्यभोग्यान्यतमाधित्वं नीतां, तस्मात् पूर्वोत्तमर्णात् आधिनिमित्तद्वव्यदानेना-मोचियत्वैवान्यस्यापि यो द्रव्यातिशयलोभेनाधीकुर्यात् स वध्यः । आधीकरणेन सोपाधिकपरस्वत्वोत्पत्त्या स्वस्वत्वप्रतिबन्धेनाधातुः अस्वामितुल्यतया प्रयोगान्तरान्धिकारात् । यथाह कात्यायनः—

"आधिमेकं द्वयोर्यस्तु कुर्यात् का प्रतिपद्भवेत् । तयोः पूर्वकृतं प्राद्धं तत्कर्ता चौरदण्डभाक् ॥"

इति । प्रतिपत् व्यवस्थिति यावत् । अयमेव दण्डः आहितस्यान्यदानिक्रययोः, <sup>2</sup>दत्तस्यान्यत्राधामन-विक्रययोः, विक्रीतस्यान्यत्र <sup>2</sup>दानाधामनयोश्च द्रष्टव्यः, तुल्यन्यायत्वात्; प्रयच्छेदिति सामान्यपदोपादानाच । अन्ययाधीकुर्यादित्येवावक्ष्यत । एवमग्रेऽपि द्रष्टव्यम् ॥ १८२ ॥

पञ्चमोऽध्यायः

गोचर्ममात्राधिकामिति विशेषणस्य व्यावर्त्यमाह । यः पुनः गोचर्मन्यूनपरिमाणां भुवमेकत्राधीकृतां ततोऽनिर्मोच्यैवान्यत्राधीकरोति ददाति विकीणीते वा, स षोडश सुवर्णान् दण्ड्यः ॥ १८३ ॥

एकोऽइनीयाचदुत्पन्नं नरः संवत्सरं फलम् । गोचर्ममात्रा सा क्षोणी स्तोका वा यदि वा बहु ॥ १८४ ॥ ययोर्निक्षिप्त आधिस्तौ विवदेतां यदा नरौ । यस्य भुक्तिः फलं तस्य बलात्कारं विना कृता ॥ १८५ ॥

गोचर्मरुक्षणमाह । यस्यामुत्पन्नं नीह्यादि फलं संवत्सरं यावदेको यथेष्टमश्रीयात् , सा अल्पाधिका वा भूमिर्गोचर्ममात्रा ज्ञेया ॥ १८४॥

एकस्योभयत्राधीकरणे कस्यासावित्यत आह । यदा कश्चित् एकमेव क्षेत्रादिकमेककारुमेव लोभातिशयात् द्वयोराधीकरोति, तदा ययोः स आधिर्निक्षिप्तः, तयोः परस्परमाधित्वविषये विवादे यस्य भुक्तिः येन पूर्व भुक्तः, तस्य फलं तस्यैव संभवति ; न पुनरमोक्तुः । एतेन तुल्यकालसिद्धौ मोग एव प्रयोजकः, न कियामात्रमित्युक्तं भवति । यथाह वृहस्पतिः—

"क्षेत्रमेकं द्वयोर्बन्धे दत्तं यत् समकालिकम् । येन भुक्तं भवेत् पूर्वं तस्य तत् सिद्धिमामुयात् ॥"

इति । बन्धो दानविक्रययोरप्युपरुक्षणम् ; "प्रदाने विक्रये चैवं विधिः संपरिकीर्तितः" इति तस्यैव शोषात् । अन्यत्र विशेषं वक्ष्यामः । कालमेदेनैकस्याधानादौ तु भुक्तिरहितापि पूर्वैव क्रिया बलवती ; "आधौ प्रतिग्रहे क्रीते पूर्वी तु बलवत्तरा" इति योगिस्मरणात् । यत् —

> " आधिस्तु द्विविधः प्रोक्तो जङ्गमः स्थावरस्तथा । सिद्धिरस्योभयस्यापि भोगो यद्यस्ति नान्यथा ॥ "

इति नारद्वचनं, तत् तुल्यकालाधानद्वयविषयम् ; बाईस्पत्येनैकवाक्यत्वात् ; अन्यथा आधिसामान्यस्य भुक्त्या प्रावल्ये तुल्यकालाधौ विशेषवचनानर्थक्यात् । एवं च "आधेः स्वीकरणात् सिद्धिः" इति ; "अस्य च फल्म् 'आधौ प्रतिग्रहे कीते ' इत्युक्ता या स्वीकारान्ता किया, सा पूर्वा बल्वती । स्वीकाररिहता तु पूर्वापि न बल्वती " इति यद्विवृतमाचार्यैः, तत् पूर्वापरिवरोधाचिन्त्यम् । तथाहि—उत्तरिक्रया-प्रावल्यापवादाय आध्यादौ पूर्वा तु बल्वतरेत्युक्तम् । तस्याश्च भुक्तिमत्त्वेन प्रावल्ये उत्तरस्यामित-प्रसङ्गेनापवादत्वासंभव इति पूर्वग्रन्थिवरोधः । "आगमेऽपि बलं नैव भुक्तिः स्तोकापि यत्र नो " इति ;

" एतत् पूर्वापरकालापरिज्ञाने । तत्परिज्ञाने तु विगुणोऽपि पूर्वकालागम एव बलवान् " इत्युत्तरग्रन्थविरोधश्चेत्यास्तां वृद्धविरोधेन । मुक्तिळेल्याद्युपलक्षणम् ;

> " आधानं विकयो दानं लेख्यसाक्ष्यकृतं तु यत्। एकिकयानिवेशेन लेख्यं तत्रापहारकम्॥"

इति कात्यायनस्मरणात् । अयमर्थः—एकस्याधौ साक्षिणः सन्ति । अन्यस्य लेख्यं समकालं भिन्नकालं वा । तत्र लेख्यं बलवदिति । लेख्यसिद्धताविशेषेऽपि स एव—

> " अनिर्दिष्टाच निर्दिष्टमेकत्र च विलेखितम् । विशेषलिखितं <sup>1</sup>ज्याय इति कात्यायनोऽन्नवीत् ॥ "

इति । यदेकस्मै नाममात्रेण श्रावितं न प्रदर्शितम् , अन्यस्मै तत् प्रदर्शितम् ; तत्र प्रदर्शितमेव बलवत् । यत्तु एकस्मै प्रदर्शितम् , अन्यस्मै लिखित्वा दत्तम् ; तत्र लिखितं बलवदिति । यत्र तु यो ' ग्रामो मया स्वो लब्धव्यः, तत्र बन्धकः ' इत्युक्तः, तत्रासौ न बन्धक इत्याह स एव—

" यद्यतदास्य विद्येत तदादिष्टं विनिर्दिशेत् । आकाशभूतमादध्यादादिष्टं नैव तद्भवेत् ॥ "

इति । इदं च समकाले भिन्नकाले वा आधानादिद्वये समानम् । एवं भुक्तिमात्रस्य प्रावल्यपाप्तावपवादमाह— बलात्कारं विनेति । यद्यसौ भुक्तिर्बलात्कारकृता न भवति, तदा प्रमाणम् । अन्यथा त्वप्रमाणमेव ।

भोगाविशेषे तु विशेषमाह तु वसिष्ठः—

" यद्येकदिवसे तौ तु मोक्तुकामावुपागतौ । विभज्याधि समं तेन मोक्तव्य इति निश्चयः ॥"

इति । तेनापरेण धनिना ; समं सहेत्यर्थः । आधानविकययोः समवायेऽप्याह स एव---

" यं पूर्वतरमाधाय विकीणीतेऽथ तं पुनः । किमेतयोर्बेळीयः स्यात् प्राक्तनं बळवत्तरम् ॥ "

इति । अयमर्थः — यस्य पूर्वमाहितं गृहादि, तद्धनमदत्त्वैत्र यदि स्वामी तदन्यस्य विकीणीते, तदा तदाधातेव रुभते ; न केता ; यावद्धनरूममायातुरेव स्वत्वात् ; विकेतुश्च यावदाधातृधनदानं स्वत्वारूमात् अस्वामिविकयतुल्यत्वात् । आधानविकयदानानां यौगपचेऽप्याह स एव —

> " कृतं यत्रैकदिवसे दानमाधानविकयम् । त्रयाणामिति संदेहे कथं तत्र विचिन्तयेत् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> नाशयेत्—ख, ग.

पञ्चमोऽध्यायः

त्रयोऽपि तद्धनं धर्म्यं विभजेयुरथांशतः । उभौ चार्थानुसारेण त्रिभागेन प्रतिग्रही ॥"

इति । उभी धनिककेतारौ । अर्थानुसारेण दत्तधनानुसारेण भागद्वयं गृह्णीयाताम् । प्रतिब्रही तृतीयं भागमित्यर्थः ; भोगस्य कियाबलहेतोरभावेन तिस्रणामि कियाणां तुल्यबलतया अन्यतरस्या अपि बाधायोगात् ; पूर्वकालतामात्रस्याप्यसत्त्वात् । तदेतदप्यृणाधिकमूल्याधिविषयम् । ऋणसममूल्यत्वे त्वधमणीदन्य-तरो धनं गृह्णीयात् । अन्यतरश्चाधिम् । प्रतिब्रह्णीता तु न किंचित् , देयद्रव्यस्य ऋणपर्याप्तत्वेनादेय-त्वादिति ॥ १८५ ॥

सागमेन तु भोगेन भुक्तं सम्यग्यदा तु यत्। आहर्ता लभते तत्र नापहार्यं तु तत् कचित्॥ १८६॥ पित्रा भुक्तं तु यद् द्रव्यं भुक्त्याचारेण धर्मतः। तस्मिन् प्रेते न वाच्योऽसौ भुक्त्या प्राप्तं हि तस्य तत्॥ १८७॥

आगमसिद्धो भोगो हेतुरित्युक्तम् । भोगः पुनः कीहराः प्रमाणमित्यत आह । स्वत्वहेतुः प्रति-प्रहक्तयादिरागमः । तेन सह वर्तमानः सागमः । ताहरोन भोगेन सम्यक् प्रत्यर्थिसंनिधाने निष्प्रतिर-मविच्छेदेन दीर्घकालं यत् क्षेत्रादिकं भुङ्के, तत् आहर्ता भोक्तेय लभते । न केवलमोक्त्रा तदपहर्तुं राक्यते । अयमर्थः — यदा एकस्मिन्नेव क्षेत्रे कश्चित् भोगमात्रं प्रदर्शयति, अन्यस्तु विशिष्टं भोगम् ; तत्र विशिष्टभोगस्यैव प्रामाण्यं, न केवलमोगस्य ; बल्प्पीत्यादिनापि तत्संभवात् । अत एव,

> " भोगं केवलतो यस्तु कीर्तयेन्नागमं कचित्। भोगच्छलापदेशेन विज्ञेयः स त तस्करः॥"

इति स्मरन्ति । अतश्च सागमः, दीर्घकालः, निरन्तरः, निराकोशः, प्रत्यर्थिप्रत्यक्षश्चेति पञ्चविशेषणविशिष्टो भोगः प्रमाणमित्युक्तं भवति । यदाह **च्यासः**—

" सागमो दीर्घकालश्चाविच्छेदोऽन्यैरसेघितः । प्रत्यर्थिसंनिधानश्च पद्चाङ्गो भोग इप्यते ॥ "

इति । सागम इति विशिष्योपादानं दीर्घकाळत्वादिविशेषणान्तरसद्भावेऽप्यागमहीनस्य भोगस्य न प्रामाण्यमिति दर्शयितुम् । यथाह नारदः—

> " आगमेन विशुद्धेन भोगो याति प्रमाणताम् । अविशुद्धागमो भोगः प्रामाण्यं नैव गच्छति ॥ "

इति । अत एव,

" विनागमं तु यो भुङ्क्ते बहून्यब्दशतान्यपि । चौरदण्डेन तं पापं दण्डयेत् पृथिवीपतिः ॥"

इत्यनागमभोगे दण्डोऽपि स्मर्यते । यतु,

" यद्विनागममत्यन्तं भुक्तं पूर्वैस्त्रिभिभेवेत् । न तच्छक्यमपाहर्तुं कमात् त्रिपुरुषागतम् ॥"

इति, तदपि शतवर्षाधिककालात्ययेनागमोपलब्ध्यसंभवात् अत्यन्तमनुपलभ्यमानमागमं विनेति व्याख्येयम् , आगमं विना भोगसहस्राणापि स्वत्वानुपपत्तेः ।। १८६ ॥

योऽयं विशिष्टो भोग उपपादितः, स कुत्र प्रमाणमित्यत आह । यत् द्रव्यं गृहक्षेत्रादि पित्रा भुक्तं, तिसान् पितरि पेते असौ पुत्रः 'कुतस्त्वयेदं क्षेत्रादि रुब्धम्' इति न वाच्यः नाभियोज्यः । हि यतः भुक्तिराचर्यते क्रियते येनासौ भुक्त्याचारः आगमः; तेन पितृकृतेन भुक्त्या च पित्रसाधारण्यात् धर्मतः बरुच्छरादिराहित्येन तस्य पुत्रस्य तत् प्राप्तम् । पितृम्रहणं पितामहस्याप्युपरुक्षणम्; तुरुयन्यायत्वात् । अयमभिसंधिः—पितृपितामहभुक्तं क्षेत्रादिकं भुझानः 'कुतस्तवेदं क्षेत्रादिकम्' इत्यभियुक्तश्चेत् 'अमुकसाछ्यस्यास्पित्रा पितामहेन वा भुक्तम्; तथा मयापि भुज्यते 'इत्यागमं निर्दिशेत् । तत्रागमाभावनिश्चये सित दण्ड्यः । तदभावे आगमानुद्धरणेऽपि न दण्ड्यः । िकतु विशिष्टभोगानुद्धरणे । यथाह योगीश्वरः—

" आगमस्तु कृतो येन सोऽभियुक्तः समुद्धरेत्। न तत्युतस्तत्युतो वा भुक्तिस्तत्र गरीयसी॥"

इति । प्रथमे आगमः । द्वितीये तृतीये च पुरुषे भुक्तिरेव दर्शनीया । परं तु सागमा ;

" आदौ तु कारणं दानं मध्ये भुक्तिस्तु सागमा । कारणं भुक्तिरेवैका संतता या चिरंतनी ॥"

इति नारदस्मरणात् । आदौ प्रथमे मध्ये द्वितीये च पुरुषे सागमा आगमज्ञानसहिता । आगमज्ञापकनाशे तु कात्यायनः—

> " प्रनष्टागमलेख्येन भोगारूढेन वादिना । कालः प्रमाणं दानं च कीर्तनीयानि संसदि ॥ "

इति । प्रनष्टमागमस्य क्रयादेर्छेस्यं पत्रं यस्य तेन भोगमात्रं प्रमाणेन 'अमुकस्माछञ्ध्वा एतावत्कारु-ममुकसमक्षं मत्पित्रादिभिः मया च भुक्तम् ' इति वक्तत्र्यमित्यर्थः । चतुर्थे पुनः पुरुषत्रयागता

स्वतानुसत्ते: ग, छ, ट.

पश्चमोऽध्यायः

भुक्तिरेव प्रमाणमागमज्ञानाभावेऽपि । परं त्वनागमत्वानिश्चये ; " चिरंतनमविज्ञातं भोगं भोगान्न चालयेत् " इति कात्यायनस्मरणात् । अविज्ञातम् अनागमत्वेनेति शेषः । सागमेति दीर्घकालत्वादीनां चतुर्णामपि विशेषाणामुपलक्षणम् ; तादृशस्यैव स्वत्वाव्यभिचारित्वेन प्रामाण्यात् ॥ १८७ ॥

# त्रिभिरेव तु या भुक्ता पुरुषैर्भूर्यथाविधि। छेख्याभावेऽपि तां तत्र चतुर्थः समवाप्नुयात्॥ १८८॥

आगमज्ञानस्य कचिदपवादमाह । या भूः त्रिभिः पुरुषैः पितृपितामहप्रपितामहैः यथाविधि प्रतिग्रहाद्यागमपूर्वकं दीर्घकारुमविच्छिन्नमप्रतिरवं समक्षतया मुक्ता, तां भुवमागमर्छेख्याद्यमावेऽपि चतुर्थः पुरुषो विशिष्टभोगमात्रेणैव प्राप्तुयात् । यथाह बृहस्पितः---

" स्थावरेषु विवादेषु भुक्तिस्रैपुरुषी च या। स्वतन्त्रेव हि सा ज्ञेया प्रमाणं स्वार्थनिर्णये॥"

इति । स्वतन्त्रा मूलभूतागमनिश्चयानपेक्षेत्यर्थः । यचाह कात्यायनः—

" भुक्तिस्तु द्विविधा श्रोक्ता सागमानागमा तथा । त्रिपुरुषी या स्वतन्त्रा भवेदरुपा तु सागमा ॥ "

इति । एतेन त्रिपुरुषपर्यन्तमागमज्ञानापेक्षा । चतुर्थे तु न सेत्युक्तं भवति । त्रिपुरुषीति स्मार्तकार्रोपरुक्षणम् । अन्यथा एकवर्षाभ्यन्तरेऽपि पुरुषत्रयापगमसंमवात् द्वितीये निरागमाया भुक्तेः प्रामाण्यं प्रसज्येत । अत एव व्यासः—

" वर्षाणि विंशति भुक्ता स्वामिनाव्याहता सती । सा ज्ञेया पौरुषी भुक्तिर्द्विगुणा च द्विपौरुषी । त्रिपौरुषी तु त्रिगुणा न तत्रान्वेष्य आगमः ॥"

#### इति । त्रिंशद्वार्षिकी पौरुषीत्याह वृहस्पतिः —

" पिता पितामहो यस्य जीवेच प्रपितामहः । त्रिंशत्समा या भुक्ता तु भूमिरव्याहता परैः ॥ भुक्तिः सा पौरुषी ज्ञेया द्विगुणा च द्विपौरुषी । त्रिपौरुषी च त्रिगुणा परतः स्याचिरंतनी ॥ "

इति । पश्चित्रंशत्समा पौरुषीति वा ; "वर्षाणि पञ्चित्रंशतु पौरुषो मोग उच्यते " इति स्मृत्यन्तरात् । एषां च पक्षाणामुत्तममध्यमाधमत्वेन व्यवस्था । तत्र षष्टिवार्षिकमुक्तिपक्ष उत्तमः, सप्तत्यादिवार्षिकाणां साक्षिणां बहूपलञ्घेः । नवतिवार्षिकभुक्तिपक्षो मध्यमः, शतवार्षिकसाक्षिणां कष्टेनोपलञ्घेः । पञ्चोत्तरशतवार्षिक-भुक्तिपक्षस्त्वधमः । पञ्चदशोत्तरशतवार्षिकसाक्षिणां कष्टेनाप्यनुपलञ्घेरिति । अत्रापवादमाह बृहस्पतिः—

> "भुक्तिस्त्रेपुरुषी सिध्येत् परेषां नात्र संशयः । अनिवृत्ते सपिण्डत्वे सकुल्यानां न सिध्यति ॥"

इति । असपिण्डानां त्रिपौरुषी भुक्तिः स्वत्वगमिका भवति । सपिण्डानां त्रिपौरुष्यपि भुक्तिः न स्वत्वगमि-केत्यर्थः ; तत्र पुनर्विभागस्य वक्ष्यमाणत्वात् ॥ १८८ ॥

> निवनां शृक्षिणां चैव दंष्ट्रिणामाततायिनाम् । हस्त्यश्वानां तथान्येषां वधे हन्ता न दोषभाक् ॥ १८९ ॥ गुरुं वा वालघृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम् । आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन् ॥ १९० ॥ नाततायिवये दोषो हन्तुर्भवति कश्चन । प्रकाशं वाप्रकाशं वा मन्युस्तनमन्युमुच्छति ॥ १९१ ॥

उक्तस्य पशुघातदण्डस्य कचिदपवादमाह । निखनो व्याघादयः । शृङ्गिणो गोव्यतिरिक्ता अजादयः । दंष्ट्रिणो वराहादयः । एतेषां, हस्त्यश्चानाम् , अन्येषां च मेषमिहषादीनाम् । आततायिनाम् आततमायान्ती-त्याततायिनः ; तेषां मारणाभिसंघिनाभिधावतां वघे हन्तुर्ने दोष इति । दोषाभावकीर्तनं च दण्डाभावार्थम् ॥ १८९ ॥

मनुष्यमारणदण्डस्यापि कचिदपवादमाह । गुरुः आचार्यो वक्ष्यमाणरुक्षणः । बारुः आ षोडशात् । वृद्धः अशीतिकावरः । बहुश्रुतः "स एष बहुश्रुतो भवति ठोकवेदवेदाङ्गवित् वाकोवाक्येतिहासपुराण-कुशरुस्तदपेक्षस्तद्वृत्तिरष्टाचत्वारिशता संस्कारेः संस्कृतः त्रिषु कर्मस्विभिरतः षट्षु वा सामयाचारिकेष्विभ-विनीतः " इति गौतमोक्तरुक्षणो ब्राह्मणः । यद्यपि बहुश्रुत इत्यनेनैव ब्राह्मणोपरुब्धिः, तथापि अतीन्द्रियत्वेन ब्राह्मण्यस्य निर्णीतब्राह्मण्य इति वक्तुं पुनरुपादानम् । एषामन्यतमम् आततायिनं वक्ष्यमाण-रुक्षणं मारणाभिसंधिना आयान्तम् 'अयं हन्तव्यो न वा ' इत्यविचारयन् हन्यादेव ।

नायं विधिः ; रागप्राप्तत्वात् । नाप्याततायिन्यागते पर्शयनपक्षे हननं चाप्राप्तमिति नियमः ; अहनने दोषाश्रवणात् ; "पापमेवाश्रयेदसान् हरवैतानाततायिनः" इति हनने दोषश्रवणाच ।

" आततायिनमुत्कृष्टं वृत्तस्वाध्यायसंयुतम् । यो न हन्याद् बुधः प्राप्तं सोऽश्वमेघफलं लमेत् ॥ "

इति बाईस्पत्ये अहनने फलश्रवणाच । अनेनात्मरक्षणविध्यतिक्रमदोष एवास्य नियमस्य फलमिति निरस्तम् ; फलदोषयोः परस्परविरोधात् । नापि परिसंख्या ; तदर्थस्यानाततायिहनननिषेधस्य हिंसानिषेधकः सामान्यशास्त्रेणैव प्राप्तत्वात । किंच.

> " आचार्यं च प्रवक्तारं पितरं मातरं गुरुम् । न हिंस्याद बाह्मणान् गाश्च सर्वोश्चेव तपस्विनः ॥ "

इति मनुवचनमाततायिहिंसानिषेधं विनानर्थकमेव; हिंसामात्रस्य सामान्यशास्त्रणेव निषद्धत्वात्। अथ प्रत्यवायातिशयबोधनार्थमिदम् , तदिप न: तस्यापि प्रायश्चित्तगौरवेणैव सिद्धत्वात् । नापि प्रतिप्रसवः: " नाततायिवधे दोपोऽन्यत्र गोब्राह्मणवयात्" इति सुमन्तुना तत्रापि पर्शुदासात्।

अथ 'नाततायियघे ' इत्येकम् : 'दोषोऽन्यत्र ' इत्यपरम् : 'गोब्राह्मणवधात स्नातः प्रायश्चित्तं कुर्यात् ' इत्यम्रेतनसूत्रानुप्रविष्टं तृतीयम् ; एवं सूत्रत्रयकरणेनाचस्य पूर्वोक्तब्रह्मवधप्रायश्चित्तापवादार्थत्वमः द्वितीयस्यानाततायिवधे दोषप्रतिपादकत्वम् ; तृतीयस्य गोब्राह्मणवधहेतुकप्रायश्चित्ताङ्गस्नानप्रतिपादकत्वमिति भवदेवन्याख्यानुसरणं कार्यमिति चेत्--नः एवं सित 'दोषोऽन्यत्र गोबाह्मणवधात् ' इति भागे 'दोषोऽन्यत्र ' इति द्वितीयस्त्रानर्थवयं दुष्परिहरमेव: पूर्वमनाततायिवधे प्रायश्चित्तविधानादेव दोषसिद्धे:। किंच 'नाततायिवधे ' इति पूर्वोक्तजासणवधपायश्चित्तापवादोऽपि न घटते :

> "क्षिण्वन्तमपि गोविपं न हन्याद्वे कदाचन। हत्वा तु प्रहरन्तं वै ब्राह्मणं वेदपारगम् । कामतोऽपि चरेद्वीर द्वादशाब्दं व्रतं शुभम् ॥"

भविष्यपुराणवचनविरोधात् : "पापमेवाश्रयेदसान् हत्वैतानाततायिनः" इति गीतावावयविरोधाच न च मरणान्तिकप्रायश्चित्तापवादोऽयमित्यपि सम्यक् 1; द्वादशवार्षिकस्यैवोपक्रमात् । तस्मादिदमेकमेव सूत्रं मन्तव्यम् । तेन गोब्राह्मणातिरिक्ताततायिवधे दोषाभावस्तदर्थ इति सर्ववचनानामविरोधः ।

गुर्वादिपदं तु कैमुतिकन्यायेन व्याख्येयम् । अत एव कात्यायनः--

" आततायिनि वोत्कृष्टे तपःस्वाध्यायजन्मतः । वधस्तत्र तु नैव स्यात् पापे हीने वधो भृगुः ॥ उद्यतानां तु पापानां हन्तुर्दोषो न विद्यते । निवृत्तानां यथारमाद् ग्रहणं न वधः स्मृतः ॥"

तु सर्वथैव दोषाभावः । तत्र हेतुरुद्यतानामिति । तत्र दृष्टान्तः—यथा हननारम्भान्तिवृत्तानामिति । तत्र हेतुः

इति । उत्कृष्टे वधनिषेधात दोषो भवति ; परं स्वल्पः, कामकृतेऽपि तत्र द्वादशवार्षिकत्रतस्याम्नानात् । पापादौ

आततायिवधार्थशस्त्रग्रहणं वधो नेति । तेन च ब्राह्मणवधे अहत्वापीति वचनमनाततायिविषयम् । तस्मात् दण्डप्रायश्चित्ताभावायाभ्यनुज्ञानमालमेतत् । इदमपि पलायनाद्यसंभवे वेदितव्यम् ; "सर्वत एवात्मानं गोपायेत " इति श्रुतेरित्यलं विस्तरेण ॥ १९० ॥

उक्ताभ्यनुज्ञानस्य प्रयोजनमाह । गोब्राह्मणातिरिक्ताततायिनां वधेऽपि हन्तुः कश्चन दण्डस्य प्रायश्चित्तस्य वा प्रयोजको दोषो न भवति । यतः प्रकाशं शस्त्रप्रयोगादि निमित्तम् , अप्रकाशम् अभिचारादि निमित्तं वा तस्याततायिनो मन्युं हन्तुर्मन्युरेव ऋच्छति नाशयति ; न पुनः पुरुषो हन्ति हन्यते इत्यर्थवादः । यथाह बृहस्पतिः--

> " नाततायिवधे हन्ता किल्विषं पाप्तयात् कचित् । विनाशार्थिनमायान्तं घातयन्नापराध्रयात् ॥"

इति ॥ १९१ ॥

उद्यतासिविषाग्निं च शापोद्यतकरं तथा। आधर्वणेन हन्तारं पिद्युनं चैव राजसु ॥ १९२ ॥ भार्यातिक्रमिणं चैव विद्यात् सप्ताततायिनः। यद्योवित्तहरानन्यानाहुर्धर्मार्थहारकान् ॥ १९३ ॥

आततायिषु दण्डमाह । परवधार्थमुद्यंताः असिविषाग्रयो येनासौ तथा । द्वन्द्वनिर्दिष्टानामप्येषाम् <sup>1</sup>एकैकोद्यमनेनाततायिता । शापः अनिष्टाशंसकं वाक्यम् ; तद्भिधानायोद्यतः उद्यमितः करो येनासौ तथा । शापार्थं हि मुनयः सजलं पाणिमुखच्छन्ति । अथर्वणं विहितमाथर्वणम् ; अभिचारादि । तेन हन्ता हनन-प्रवृत्तः । नातीतिकियः, नापि भाविकियः; उद्यतास्यादिसमभिव्याहारात् । एवमन्यत्राप्यनुसंघेयम् । राजसु पिशनं परदोषनिवेदकमः विवादमन्तरेण ॥ १९२ ॥

भार्यो परकीयामननुरक्तामतिक्रमितुं बलाङ्गोक्तुं शीलमस्यासौ तथा । एतानाततायिनो विद्यात् । सप्तेति सप्तत्विविशिष्टसंख्यानुवादः ; न परिसंख्या । यतः यशोहरः ; परक्रुतप्रन्थादेः स्वक्रुतत्वेन ख्यापकः ; वित्तं धनम् ; तद्धरः ; धर्महरः ; तडागादिभेदकः ; । अर्थः गृहक्षेत्रादिः ; तद्धरश्चेत्यादीनन्यानप्याततायिनो धर्मज्ञाः पाहुः। यथाह वसिष्ठः-

> " अमिदो गरदश्चेव शस्त्रपाणिर्धनापहः । क्षेत्रदारहरश्चेव पडेते आततायिनः ॥ "

<sup>1</sup> This sentence corrupt in ज.

पञ्चमोऽध्यायः

#### इति । मत्स्यपुराणे--

''' गृहक्षेत्रापहर्तारं तथा पत्न्यमिगामिनम् । अमिदं गरदं चैव तथा चाभ्युद्यतायुधम् ॥ अभिचारं च कुर्वाणं राजगामि च पैशुनम् । एते हि कथिता लोके धर्मज्ञैराततायिनः ॥"

#### इति । रुद्धवसिष्ठोऽपि---

" उद्यतासिः प्रियाधर्षी धनहतो गरपदः । अथर्यहन्ता तेजोघः पडेते आततायिनः ॥ "

इति । तेजोघः ; मचादिपानेन ब्रह्मतेजोनाशकः । एतानि निमित्तान्यनपाकृतपूर्वस्यान्ते आततायितां विद्धति । यथाह कात्यायनः—

" अनाक्षारितपूर्वो यस्त्वपराधे प्रवर्तते । प्राणद्रव्यापहारे च प्रवृत्तस्याततायिता ॥ "

इति । एतेन प्रत्यपकारकवधे दोष एव । परं तु स्वरूपः,

" पूर्वमाक्षारयेद्यस्तु नियतं स्यात् स दोषभाक् । पश्चाद्यः सोऽप्यसत्कारी पूर्वे तु विनयो गुरुः "

इति स्मरणात् ॥ १९३ ॥

उद्देशतस्ते कथितो धरे दण्डविधिर्मया। सर्वेषामपराधानां विस्तरादितविस्तरः॥ १९४॥ अपराधेषु चान्येषु ज्ञात्वा जातिं धनं वयः। दण्डं प्रकल्पयेद्राजा संमन्त्र्य ब्राह्मणैः सह॥ १९५॥

उक्तमध्यायार्थमुपसंहरति । हे धरे ; उक्तार्थधारणक्षमे, मया भगवता विष्णुना ते तुभ्यं सर्वेषां व्यवहारपद्मयोजकानामपराधानामुद्देशतो नामग्रहणपूर्वकं विस्तरात् कार्त्स्यंन अतिविस्तरः विस्तर-मितकान्तोऽतिसंक्षिप्तः स्वल्पैः शब्दैः दण्डविधिः कथितः ॥ १९४॥

अनुक्तदण्डेप्वपराधेषु कथमित्यत आह । येष्वपराधेषु ऋणादानादिषु मया दण्डो नाभिहितः, तेष्वन्येषु च जनसंस्थितिवैचित्र्यादुत्पद्यमानेषु जाति ब्राह्मणत्वादिकं, धनं बहु अल्पं वा, वयः बाल्यवार्धकादि, चकारात् देशकालवलसकृदसकृत्कामाकामाद्यनुबन्धमिप ज्ञात्वा, ब्राह्मणैः नियुक्तैरनियुक्तेश्च सह सम्यक् मन्त्रयित्वा, दण्डम् अपराधिदमनक्षमं प्रकल्पयेत् । यथाह योगीश्वरः—

> " ज्ञात्वापराथं देशं च कालं बलमथापि वा । वयः कर्म च वित्तं च दण्डं दण्ड्येषु पातयेत् ॥ "

इति ॥ १९५ ॥

दण्डचं प्रमोचयन् दण्ड्याद् द्विगुणं दण्डमावहेत्। नियुक्तश्चाप्यदण्ड्यानां दण्डकारी नराधमः॥ १९६॥ यस्य चौरः पुरे नास्ति नान्यस्त्रीगो न दुष्टवाक्। न साहसिकदण्डमौ स राजा शकलोकभाक्॥ १९७॥

#### इति <sup>1</sup>श्रीविष्णुस्मृतौ पश्चमोऽध्यायः

उक्तदण्डिवधिविद्रोषमाह । यो दण्डाधिकारे राज्ञा नियुक्तः, स चेत् दण्ड्यमदण्डियत्वैव मुञ्चिति, अदण्ड्यानां दण्डानहींणां च दण्डं करोति, तदासौ दण्ड्यस्य यावान् दण्डः तद्द्विगुणं दण्डं दण्ड्यः । बन्धने तु विशेषमाह योगीश्वरः—

" अबन्ध्यं यश्च बङ्गाति बन्ध्यं यश्च प्रमुञ्जति । अप्राप्तव्यवहारं च स दाप्यो दममुत्तमम् ॥ "

इति । राज्ञोऽप्यत्र प्रत्यवायमाह मनुः—

" यावानवध्यस्य वधे तावान् वध्यस्य मोक्षणे । अधर्मो नृपतेर्देष्टो धर्मस्तु विनियच्छतः ॥ "

इति । प्रायश्चित्तमप्याह **वसिष्ठः—"** दण्ड्योत्सर्गे राजा एकरात्रमुपवसेत् । त्रिरात्रं पुरोहितः । कृच्छ्-मदण्ड्यदण्डने पुरोहितः । त्रिरात्रं राजा " इति । अन्यायगृहीतस्य दण्डस्य प्रतिपत्तिमाह योगीश्वरः—

> " राज्ञान्यायेन यो दण्डो गृहीतो वरुणाय तम् । निवेद्य दद्याद्विपेभ्यः स्वयं त्रिंशदृगुणीकृतम् ॥ "

¹ श्रीवैष्णवे धर्मशास्त्रे दण्डमकरणं पञ्चमम्—ट, ज ; श्रीवैष्णवे पञ्चमोऽध्यायः—क, झ.

विष्णुसमृतिः

इति । दुईष्टो व्यवहारोऽपि पुनर्दृष्टव्य इत्याह स एव---

" दुर्देष्टांस्तु पुनर्देष्ट्रा व्यवहारान् नृपेण तु । सभ्याः सजयिनो दण्ड्या विवादाद् द्विगुणं दमम् ॥ "

इति ॥ १९६ ॥

यथोक्तदण्डानुष्ठातुः फलोक्तिन्याजेनोक्तमुपसंहरति । यस्य राज्ञः पुरे राष्ट्रे चौरपारदारिक-वाक्परुषामिदादिसाहसिकदण्डनाशकाः तद्दण्डभयेन न सन्ति, स राजा शकलोकभाक् भवतीत्युक्तदण्डविधे-रुपसंहारः ॥ १९७ ॥

इति श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि¹श्रीरामपण्डितात्मज¹श्रीनन्द-पण्डितकृतौ विष्णुस्मृतिविद्यतौ वश्रीमत्यां वैजयन्त्यां पञ्चमोऽध्यायः

" सबन्धे भाग आशीतः षाष्ट्रो भागः सलमके । निराधाने द्विकशतं मासलाम उदाहतः ॥ "

इति । सेयं वृद्धिः प्रतिमासं गृह्यते इति कालिका । अन्या अपि त्रिष्ठः नारदेनोक्ताः---" कायिका कालिका चैव कारिता च तथापरा। चक्रवृद्धिश्च शास्त्रेषु तस्य वृद्धिश्चतुर्विधा ॥ "

#### इति । तल्रक्षणमाहः स एव ।

" कायाविरोधिनी शश्वत् पणपादादि कायिका । प्रतिमासं स्रवन्ती च वृद्धिः सा कालिका मता ॥

#### षष्ट्रोऽध्यायः

# अथोत्तमणींऽधमणींचथादत्तमधै गृह्णीयात् ॥ १ ॥ द्विकं त्रिकं चतुष्कं पश्चकं च शतं वर्णानुक्रमेण प्रतिमासम्॥२॥

एवं पञ्चमे ऋणादानातिरिक्तानि पदानि दण्डामियानमुखेन व्याख्यायेदानीं षष्ठाध्याये ऋणादानं निरूपयति । तत्त्वरूपमाह नारदः-

> " ऋणं देयमदेयं च येन यत्र यथा च यत्। दानम्रहणधर्माभ्यामृणादानमिति समृतम् ॥ "

इति । तत्राधमणे देयादेयाधिकारकालप्रकाराः पञ्चविधाः । उत्तमणे दानादाने द्विविधे । तत्रोत्तमण-स्यादानविधिमाहः तदाक्षेपादितरेषाम् । अथेत्यधिकारः । उत्तमर्णः ऋणप्रयोक्ता अधमर्णात् ऋणप्रहीतुः यथादत्तम् ; यया संख्यया, यया वृद्धचा, यया परिभाषया, यत् द्रव्यं दत्तं तत् तथैव गृह्णीयात् ॥ १ ॥

वृद्धिपरिमाणमाह । द्वौ वृद्धिर्दीयते यस्मिन् शते तत् द्विकं शतम् । एवं त्रिकादिशब्देषु । " तदस्मिन् वृद्धचायलाभगुल्कोपदा दीयते " इति कन् । शते द्वौ त्रीन् चतुरः पञ्च च ब्राह्मणादि-वर्णादधमर्णात् प्रतिमासमुत्तमर्णो वृद्धिं गृह्णीयात् । <sup>2</sup>इयं चाबन्धकालमके प्रयोगे वृद्धिः । सबन्धकादौ तु विशेषमाह व्यासः---

<sup>1</sup> श्री omitted in ग, छ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> श्रीमत्यां वैजयन्त्यां omitted in घ.

वृद्धिः सा कारिता नाम यणिकेन स्वयंकता। वृद्धेरपि पुनर्वृद्धिश्वकवृद्धिरुदाहृता ॥ "

### इति । अत्र विशेषमाह बृहस्पतिः—

" वृद्धिश्चतुर्विधा प्रोक्ता पञ्चधान्यैः प्रकीर्तिता । षड्रिधान्यैः समाख्याता तत्त्वतस्तां निवोधत ॥ कायिका कालिका चैव चक्रवृद्धिस्तथापरा । कारिता च शिखावृद्धिर्भोगलाभस्तथैव च ॥" कायिका कर्मसंयुक्ता " इति । <sup>1</sup>अन्यदुक्तसमानम् ।

" प्रत्यहं गृह्यते या तु शिखानृद्धिस्तु सा मता। गृहात् तोषः शदं क्षेत्राद्धोगलाभः प्रकीर्तितः॥ "

इति । यदा तु शिखावृद्धिः कायिकैव, "पणपादादि कायिका " इति लक्षणात् , तदा पञ्चधा । यदा तु कर्मकरणं कायिकालक्षणं तदा षोढेत्यर्थः । तोषो भोगः । शदो धान्यमिति ॥ २ ॥

## सर्वे वर्णा वा स्वप्रतिपन्नां वृद्धिं दद्यः ॥ ३॥ अकृतामपि वत्सरातिक्रमेण यथाविहितम् ॥ ४॥

कारितावृद्धिमाह । सर्वे ब्राह्मणादयोऽधमणीः स्वप्रतिपन्नां स्वेच्छयाङ्गीकृतां वृद्धिं सर्वेषु वर्णेषु द्युः। अनुवृत्ताविप वर्णग्रहणमनुस्रेमजप्रतिस्रोमजपाप्त्यर्थम् । यथाह योगीश्वरः-—"द्युर्वा स्वकृतां वृद्धिं सर्वे सर्वासु जातिषु " इति । अधमर्णविशेषेण वृद्धिविशेषमाह स एव— " कान्तारगास्तु दशकं सामुद्रा विंशकं शतम् " इति ॥ ३ ॥

अकृताम्पि वृद्धिमाह । सर्वे सर्वेषु याचितादावकृतामपि वृद्धि संवत्सरातिक्रमे यथाविहितं द्विक-शतादिक्रमेण द्युः । यथाह कात्यायनः--

> " यो याचितकमादाय तमदत्त्वा दिशं व्रजेत् । ऊर्ध्वं संवत्सरात् तस्य तद्धनं वृद्धिमाप्नुयात् ॥ "

इति । एतचाप्रतियाचिते । प्रतियाचिते तु. स एवाह-

<sup>2</sup> विहिताम्—झ

" कृतोद्धारमदत्त्वा यो याचितस्तु दिशं वजेत्। ऊर्ध्वं मासत्रयात् तस्य तद्धनं वृद्धिमाप्नुयात् ॥ " इति । कृतोद्धारं याचितकम् । देशान्तरगमनाभावे तु याचनकालादेव वृद्धिमाह स एव---" स्वदेशेऽपि स्थितो यस्तु न दद्याद्याचितः कचित् । तं ततोऽकारितां वृद्धिमनिच्छन्तं च दापयेत् ॥ "

इति । ततः याचनकालात् । प्रीतिदत्ते तु वत्सरार्धवृद्धिमाह नारदः---" न वृद्धिः प्रीतिदत्तानां स्यादनाकारिता कचित् । अनाकारितमप्यूर्ध्वं वत्सराधिद्धि वर्धते ॥ "

इति । याचिते तु तस्मिन् अवीगपि वृद्धिविशेषमाह स एव-" प्रीतिदत्तं त् यत् किंचिन्न च वर्धत्ययाचितम् । याच्यमानमद्त्तं चेद्वर्धते पञ्चकं शतम् ॥ "

इति । अत्रापि याचनकालादेव वृद्धिः । अयाचिते तु स एव---" पण्यमूल्यं भृतिन्यासो दण्डो यश्च प्रकल्पितः । वृथादानाक्षिकपणा वर्धन्ते नाविवक्षिताः॥"

इति । पण्यमूल्ये वृद्धचमावः प्रवासप्रतियाचिताभावे । न्यासे यथावस्थाने प्रतियाचनाभावे च ज्ञेयः । संवर्तोऽपि--

> " न वृद्धिः स्त्रीधने लाभे निक्षिप्ते च यथास्थिते । संदिग्धे प्रातिभाव्ये च यदि न स्यात् स्वयं कृता ॥ "

इति । स्त्रीधने ऋणत्वेन गृहीते ; लामे क्रीतस्य वस्तुनः ; देयत्वेन स्वीकृते ; यथास्थिते अपरावर्तिते ; संदिग्धे अनिर्णिते ऋणादौ ; प्रातिभाव्ये प्रतिभुवा देये ॥ ४ ॥

## आध्युपभोगे वृद्धचभावः ॥ ५ ॥ दैवराजोपघाताइते विनष्ट-माधिमुत्तमणी दचात्॥६॥

कचित् बृद्धचपवादमाह । गृहीते धने विश्वासार्थमधमर्णेनोत्तमर्णस्य यत् वस्तु आधीयते स आधिः । तल्रक्षणमाह नारदः-

> " अधिक्रियत इत्याधिः स विज्ञेयो द्विरुक्षणः । जङ्गमः स्थावरश्चेव स पुनर्द्विविधः स्मृतः ॥ विश्वासार्थणशोध्यश्च स पुनर्द्विविधः स्पृतः । कृतकालोपनेयश्च यावहेयोचतस्तथा । स पुनर्द्धिविधः प्रोक्तो गोप्यो भोग्यस्तथैव च ॥ ''

इति । ऋणं शोध्यं यस्यासौ ऋणशोध्यः ; ऋणशोधनार्थं इति यावत् । कृते परिभाषिते काले उपनीयते मोच्यत इति कृतकालोपनेयः । यावद्देयं यावदणदानं स्थापितो यावद्देयोद्यतः । गोप्यो गोपनीयः । भोग्यो मोगार्हः । तत्र गोप्यस्याधेमोंगे उत्तमणों वृद्धिं न लभेतेत्यर्थः । यथाह योगीश्वरः—" गोप्याधिमोगे नो वृद्धिः " इति । महति भोगे इदम् । स्वल्पभोगे तु अर्धवृद्धिहानिः । यथाह मनुः—

" यः स्वामिनाननुज्ञातमाधि भुङ्क्तेऽविचक्षणः । तेनार्धवृद्धिर्मोक्तव्या तस्य भोगस्य निष्कृतिः ॥ "

इति । यतु " अरुपेऽप्युपभोगे महत्यिप वृद्धिर्हातव्या, समयातिकमात् " इति विज्ञानेश्वरव्याख्यानं, तन्मतु-वचनित्रोधादुपेक्ष्यम् । भोगस्यापि सवृद्धिकस्यात्यन्तभोगेन व्यवहारक्षमत्वे वृद्ध्यभावः ; " सोपकारेऽप्य-हापितः " इति बृहस्पितिस्मरणात् । कचित् धनदानेन सह वृद्धिनाशस्य विकल्पमाह कात्यायनः—

> " अकाममननुज्ञातमाधि यः कर्म कारयेत् । भोक्ता कर्मकलं दाप्यो वृद्धिं च न लभेत सः ॥"

इति । कर्मफलं वेतनम् । दासाद्याधिविषयमेतत् ॥ ५॥

आत्यन्तिकाधिविनारो त्वाह । विविधमप्याधि स्वदोषेण विनष्टमुत्तमणीं मूल्यकल्पनयाधमणीय दद्यात् । यथाह **च्यासः**—

> " ग्रहीतृदोषान्नष्टश्चेद्धन्यो हेमादिको भवेत् । ऋणं सलामं संशोध्य तन्मृल्यं दाप्यते धनी ॥ "

इति । विकृतश्चेत् पूर्ववत् कृत्वा देयः ; "नष्टो देयो विनष्टश्च " इति योगिस्मरणात् । विनष्टोऽत्र विकृतिगतः । परं तु दैवराजोपघातं विना ; "विनष्टे मूरुनाशः स्याद् दैवराजकृताहते " इति नारदस्मरणात् । मूरुनाशस्त्वाधिमूरूयसाम्ये । मूरुयं वृद्धेरप्युपरुक्षणम् ; दण्डापूपिकान्यायात् । न्यूनाधिक-मूरुये त्वाधौ सवृद्धिकमृणं दत्त्वा मूरुयं गृह्धीयात् ; "बहुमूरुयं यत्र नष्टमृणिकं तत्र तोषयेत् " इति वार्हस्पर्यात् । दैवराजोपघाते तु आध्यन्तरमृणं वा सवृद्धिकमधमणों दद्यात् ;

" स्रोतसापहृते क्षेत्रे राज्ञा चैवापहारिते । आधिरन्योऽथ कर्तव्यो देयं वा धनिने धनम् ॥ "

इति स्मरणात् । स्रोतसेति दैविकमात्रोपळक्षणम् । रक्ष्यमाणस्यासारत्वे आध्यन्तरं वा देयम् ; "रक्ष्यमाणोऽप्यसारताम् । यातश्चेदन्य आधेयो धनभाम्वा धनी भवेत् " इति योगिस्मरणात् । कचिद-विनष्टमप्याधिमुत्तमणों न दद्यादित्याह् योगीश्वरः—"आधिः प्रणश्येद् द्विगुणे धने यदि न मोक्ष्यते । काले कालकृतो नश्येत्" इति । वृद्धचा द्विगुणीमृते मूले यद्याधिर्न मोच्यते, स चाधिर्नश्येत् ; उत्तमर्णस्यैव स्वं भवतीत्यर्थः । द्वेगुण्यं चेदं हिरण्यामिप्रायेण । वस्त्रधान्यादौ चतुस्त्रेगुण्यादि द्रष्टव्यम् । तथैव कृतकालावधिराधिः काले न मोच्यते चेत् , नश्यतीति । अत्र विशेषमाह व्यासः—

" हिरण्ये द्विगुणीभूते पूर्णे काले कृतावधेः । बन्धकस्य धनी स्वामी द्विसप्ताहं प्रतीक्ष्य च । तदन्तरा धनं दत्त्वा ऋणी बन्धमवाप्रुयात् ॥ "

इति । द्वैगुण्ये अवधौ चातीते चतुर्दशदिनानन्तरमाघौ अधमर्णस्य स्वत्वं निवर्तते ; उत्तमर्णस्य स्वत्वमुत्पद्यत इत्यर्थः । इदं च हिरण्यादिविषयम् ; हिरण्योपादानात् । वस्नादौ तु बृहस्पतिः—

" पूर्णेऽवधी शान्तलामे बन्धस्वामी धनी भवेत् । अनिर्गते दशाहे तु ऋणी मोक्षितुमईति ॥"

इति । शान्तलाभे ; वैगुण्यादिना वृद्धचनुत्पत्तो । अयं चाधिनाशः ऋणसमानाधिविषयः । न्यूनाधिकमूल्ये त्वाघो द्विगुणं द्रत्यमेव देयम् ; न नाशः ; "चरित्रबन्धककृतं सवृद्धचा दापयेद्धनम् " इति योगिस्मरणात् । चरित्रं श्रद्धाश्रयः ; तेन यत् न्यूनाधिकमूल्यं बन्धकीकृतं तत्रेत्यर्थः । ऋणिकासंनिधौ तु बृहस्पतिः—

" हिरण्ये द्विगुणीभूते मृते नष्टेऽधमर्णिके । आधि राज्ञो निवेद्याथ विकीणीत ससाक्षिकम् । समृद्धिकं गृहीत्वा तु शेषं राजन्यथार्पयेत् ॥ "

इति । भोग्याधेस्तु न नाशः ; "फलमोग्यो न नश्यति" इति योगिस्मरणात् । अक्नतकालविषयं चैतत् ॥ ६ ॥

# अन्तवृद्धौ प्रविष्टायामपि ॥ ७ ॥ <sup>1</sup>न स्थावरमाधिसृते वचनात् ॥ ८ ॥

आधिविशेषे मोचनकालमाह । आधिद्विविधः—विश्वासार्थः, ऋणापाकरणार्थश्च । ऋणापा-करणार्थोऽपि त्रिविधः—वृद्धिमात्रापाकरणार्थः, मूलमात्रापाकरणार्थः, सवृद्धिकर्णापाकरणार्थश्च । यथा— 'एतद्गोमहिष्याद्युत्पन्नेन द्रव्येण वृद्धिर्मूलं सवृद्धिकमृणं वा त्वया प्राह्मन् श्वित परिभाष्य अधमणेनो-त्तमर्णायादौ मध्ये अन्ते वा गवादि दीयते इति । तमेनं क्षयाधिमाचक्षते लौकिकाः । तत्र वृद्धिमात्रा- पाकरणार्थं यदाघीकृतं गवादि, तदुत्पन्नेन द्रव्येणान्तवृद्धौ ; वृद्धेरन्तमन्तवृद्धिः, वृद्धचन्तं नाश इति यावत् । तिस्मन् प्रविष्टे प्राप्ते, मूलद्रव्यं गृहीत्वा आधिमुत्तमणींऽधमणीय दद्यात् । यथाह व्यासः—

" फलभोग्यं पूर्णकालं दत्त्वा द्रव्यं च सामकम् । अतोऽन्तरा धनं दत्त्वा ऋणी बन्धमवाप्नुयात् ॥ "

इति । फलमोग्यं फलमोगार्थं दत्तम् । वृद्धिसमदानेन पूर्णकालमाधिं, सामकं सममेव सामकम्, मूलद्रव्यं दत्त्वा प्रमुयात् ऋणी । यदि पुनरन्तरा मध्य एव सवृद्धिकं धनं ददाति, तदा तु अपूर्णेऽपि काले बन्धं प्राप्नुयादिति । अस्यापवादमाह वृहस्पितः—

" यदि प्रकर्षितं तत् स्यात् तदा न धनभाग्धनी । ऋणी च न रुमेद्धन्यं परस्परमतं विना ॥ "

इति । यदि तत् बन्धकं प्रकर्षितं वृद्धेरप्यधिकफलं स्यात्, तदा न धनभाक् धनी; परिभाषितादधिकस्य प्राप्तत्वात् । तत्रापि यावदधिकं प्राप्तं, तावत् मूलं न्यूनं कार्यम् । यावत् न प्राप्तं, तावत् देयमेव । अथ वृद्धेरप्यपर्याप्तं, तदा मूलं दत्त्वापि न लभेत् बन्धम् ; किंतु वृद्धिरोषमपि दत्त्वैवेत्यर्थः । पुनरुभ-यापवादमाह—परस्परमतं विनेति । परस्परमतं विना ; परस्परमते तु उत्कृष्टमपि यावन्मूलदानं मुङ्क्ते ; निक्कष्टमपि मूल्दानेन लभतेऽधमर्ण इति ॥ ७ ॥

अस्यापवादमाह । 'यावद्वृद्धिलाभमेव त्वयेदमाम्रवणादि उपमोक्तव्यम् ' इति वचनव्यक्तिं विना यत्र वृद्धचपाकरणायाम्रवणादि स्थावरमाधीकृतं, तत्रान्त्यवृद्धिमवेशेऽपि न तद्त्तमणों दद्यात् । किंतु तदनन्तरमपि भुङ्गीतैव यावन्म्ललाभम् ; "आधिस्तु भुज्यते तावद्यावत्तन्न प्रदीयते " इति योगिस्मरणात् । स्थावरमिति वचनात् जङ्गमे गवादौ विनापि परिभाषावचनं वृद्धिलाभे मोक्षो गम्यते ; भोगाधिक्ये फल्प्रत्यावृत्तिसरणात् । यथाह कात्यायनः—

" अकाममननुज्ञातमाधि यत् कर्म कारयेत् । भोक्ता कर्मफलं दाप्यो वृद्धि वा न रूमेत सः ॥ "

इति.। अकामं बलात्कारेण, अननुज्ञातम् अपरिभाषितमाधिं गवादि यत् कर्म कारयेत् , तत्फलं दुग्धादिद्रव्यं भोक्ता उत्तमर्ण एवाधमर्णस्य दाप्यः । वृद्धिर्वा न हार्य इति । 'ऋते वचनात् ' इत्यनेन तादृशपरिभाषावचने तावदेव भोगः। अधिके भोगे मुलनाशोऽपीत्यवगम्यते ; "यदि प्रकर्षितम् " इत्यादिपूर्वोक्तवृहस्पतिवचनात्।।।।

गृहीतधनप्रवेशार्थमेव यत् स्थावरं दत्तं तत् गृहीतधनप्रवेशे दयात्॥ ९॥ विषयमानं प्रयुक्तमर्थमुत्तमर्णस्यागृह्णतस्ततः परं न वर्धते॥ १०॥

<sup>1</sup> दीयमानं omitted in ख, ग, ज, झ, ठ.

मूळापनयनार्थस्याधेर्मोचनकाळमाह । गृहीतं धनं मूळम् । तत्प्रवेशार्थं तत्प्रतिपादनार्थं यत् स्थावरं क्षेत्रादि बन्धकत्वेन दत्तमधमणेंन, तत् बन्धकं गृहीतधनस्य मूळस्य प्रवेशे प्रत्यागमे सत्युत्तमणों दद्यात् । गृहीतधनेति सवृद्धिकस्याप्युपळक्षणम् । तेन सवृद्धिकमूळापाकरणार्थोऽपि आधिः उत्पन्ने तावित द्रव्ये प्रविष्टे सित मोच्य इति । यथाह बृहस्पितः

"क्षेत्रादिकं यदा भुक्तमत्यन्तमधिकं ततः। मूलोदयं प्रविष्टं चेत् तदाधिं प्राप्नुयादणी॥ परिभाष्य यदा क्षेत्रं दचातु धनिके ऋणी। प्रविष्टे सोदये द्रव्ये प्रदात्व्यं त्वया मम॥"

इति । उक्तपरिभाषया ततो मूळात् अत्यन्तमधिकं वृद्धेरिप पर्याप्तं यदा भुक्तं, तेन मूळोद्ये प्रविष्टे सित आधि प्राप्नुयादित्यर्थः । आधिमोचने काळान्तरमप्याह योगीश्वरः—

> " उपस्थितस्य मोक्तव्य आधिः स्तेनोऽन्यथा भवेत् । भयोजकेऽसति धनं कुले न्यस्याधिमाप्नुयात् ॥"

इति । उत्तमणे असित तद्धन्धुहस्ते द्रव्यं दत्त्वापि गृह्धीयादित्यर्थः । पक्षान्तरमप्याह स एव--- "तत्कारु-कृतमूल्यो वा तत्र तिष्ठेदवृद्धिकः" इति ॥ ९ ॥

पुनरिप कचिदपवादमाह । अधमणेन दीयमानमर्थं यद्युत्तमर्णः वृद्धिलोभेन न गृह्णाति, तदा ततः परं न वर्धते, मध्यस्थहस्ते स्थापितं चेत् । यथाह योगीश्वरः—

> " दीयमानं न गृह्णाति प्रयुक्तं यः स्वकं धनम् । मध्यस्थस्थापितं तत् स्याद्वर्धते न ततः परम् "

इति ॥ १० ॥

# हिरण्यस्य परा वृद्धिर्द्धिगुणा ॥ ११ ॥ घान्यस्य त्रिगुणा ॥ १२ ॥ वस्त्रस्य चतुर्गुणा ॥ १३ ॥ रसस्याष्टगुणा ॥ १४ ॥

वृद्धेः परमाविधमाह । वृद्धवर्थे प्रयुक्तस्य हिरण्यस्य युवर्णरजतमुद्रादेः स्वस्वकालाग्रहणेनैकीभूता वृद्धिरेकदैव गृद्धमाणा द्विगुणेव परा; नातोऽधिका प्राह्मेति । यथाह मनुः— "कुसीदवृद्धिर्द्विगुणं नात्येति सकृदाहृता" इति । यद्यपि मूलाद् द्विगुणेति मूलेन सह त्रैगुण्यं प्रतीयते, तथापि "प्राह्मं स्याद् द्विगुणं द्रव्यं प्रयुक्तं धनिना सदा" इति कात्यायनेन प्रयुक्तस्यैव द्वैगुण्यामिधानात् मूलेन सह द्वैगुण्यं सिध्यति । एवमुत्तरत्रापि ज्ञेयम् ॥ ११ ॥

प्रयुक्तं धान्यं चिरमगृहीतवृद्धिकं त्रिगुणमेव श्राह्यम् ; नाधिकम् ॥ १२ ॥ प्रयुक्तं वस्त्रं चिरमगृहीतवृद्धिकं चतुर्गुणमेव श्राह्यम् ; नाधिकम् ॥ १३ ॥ रसस्य तैलघृतादेः अगृहीतवृद्धिकस्याष्टगुणैव वृद्धिः ; नाधिका । बृहस्पतिस्तु वृद्धिवैलक्षण्यमाह— " हिरण्ये द्विगुणा वृद्धिस्त्रिगुणा वस्त्रकृप्यके । धान्ये चतुर्गुणा प्रोक्ता शदे वाह्ये छवेषु च ॥ "

विष्णुस्मृतिः

इति । कुप्यं त्रपुसीसादि । शदः क्षेत्रफलम् । वाद्यः बलीवर्दादिः । लवः ऊर्णाचामरादिः ।

" उक्ता पञ्चगुणा शाके बीजस्था षडुगुणा स्मृता । लवणस्वेदमधेषु वृद्धिरष्ट्गुणा स्मृता । गुडे मधुनि चैवोक्ता प्रयुक्त चिरकालिके ॥ "

इति । बीजानि पृगपनसादीनाम् । चकारात् तैलादेरिपः "तैलानां चैव सर्वेषां मद्यानां चैव सर्पिषाम्," इति कात्यायनसारणात् । तत देशकालादिवशेन व्यवस्थाप्यम् । एवं स्मृत्यन्तराण्यपि ॥ १४ ॥

## संततिः स्त्रीपश्नाम्॥ १५॥ किण्वकार्पाससूत्रचर्मायुषेष्टका-ङ्वाराणामक्षया ॥ १६ ॥ अनुक्तानां द्विग्रणा ॥ १७ ॥

यदा पुनः कश्चित् स्वयं पोषणासमर्थः तत्पुष्टिसंतितकामनया स्त्रीः दासीः पशून् गवादीन् वा प्रयुङ्क्ते, क्षीरपरिचर्यार्थी च गृह्णाति, तदासां वृद्धिः संततिरेव भवति ; नान्या । अधमर्णगृहे यान्यपत्यानि जनयन्ति, ताबद्भिरपत्यैः सहिताः प्रत्यर्पणीया इत्यर्थः। यदि ता न प्रस्ययन्ते, तदा स्वगृहस्थाः प्रस्ता एकापत्यसहिताः तत्स्थाने देया इति : वृद्धिभूतायां संततौ संख्यान्तरप्रापकाभावेन प्रथमोपस्थितकत्वपरित्यागे कारणाभावात् ॥ १५ ॥

अक्षयां वृद्धिमाह । किण्वं सुरोपादानकारणं मधूकपुष्पादि ; "सुराबीजं तु किण्वकम् " इति <sup>1</sup>शार्ङ्गधरसरणात् । कार्पासः तूलम् । सूत्रं प्रसिद्धम् । चर्म दृतिः । वर्मेति पाठे कवचम् । आयुघं शस्त्रम् । इष्टकाङ्गारौ प्रसिद्धौ । एषामक्षया चृद्धिः ; कदापि न निवर्तत इत्यर्थः । यथाह बृहस्पतिः—

> " तुणकाष्ठेष्टकासूत्रविज्ववर्मास्थिचर्मणाम् । हेतिपुष्पफलानां च वृद्धिस्तु न निवर्तते ॥"

इति ॥ १६ ॥

पतिद्रव्यं वुक्तमशकेर्छोघवार्थमाह । पूर्वत्रानुक्तानां द्रव्याणां मणिमुक्ताप्रवारादीनां द्विगुणा परा वृद्धिः । यथाह कात्यायनः—

> "मणिमुक्तापवाळानां खवर्णरजतस्य च । तिष्ठति द्विगुणा वृद्धिः फालकेंटाविकस्य च ॥ "

इति । तिष्ठति अवर्धमाना । फालं फलभवम् । कैटं कीटभवं त्रसरादि । आविकं कम्बलादि ॥ १७ ॥ <sup>1</sup> शार्<del>क्</del>रसरणात्—ट.

प्रयुक्तमर्थं यथाक्रथंचित् साधयन् न राज्ञो वाच्यः स्यात् ॥ १८ ॥ साध्यमानश्चेद्राजानमभिगच्छेत तत्समं दण्ड्यः ॥ १९ ॥ उत्तमर्णश्चेद्राजानमियात् <sup>१</sup>, तद्विभावितोऽधमर्णो<sup>३</sup> राज्ञे धनदश-भागसंमितं 4 दण्डं दद्यात ॥ २० ॥

यद्क्तं यथादत्तमर्थं गृह्णीयादिति, तत्र विशेषमाह । वृद्धचर्थं प्रयुक्तमर्थमधमणेनाभ्युपगतमुत्तमणों यथाकथंचित धर्मादिभिरुपायैः साधयन् न राज्ञो वाच्यः, अभिवारणीयः स्यात् । यथाह योगीश्वरः— "प्रपन्नं साधयन्नर्थं न वाच्यो नृपतेर्भवेत्" इति । अप्रतिपन्नं साधयतो दण्डमाह कात्यायनः—

> " पीडयेद्यो धनी कश्चिद्दणिकं न्यायवादिनम् । तसादर्थात् स हीयेत तत्समं चाप्नुयाद्दमम् ॥"

इति । धर्मादीनुपायानाह मनुः--

"धर्मेण व्ययहारेण छलेनाचरितेन च । प्रयक्तं साधयेदर्थं पञ्चमेन बलेन च ॥"

इति । धर्मः सत्यवाक्यम् । व्यवहारः साक्ष्याचुपन्यासः । छल्पम् उत्सवादिव्याजेनाहरणम् । अचरितसुपवासः । बलं बन्धनादि ॥ १८ ॥

अधमर्णं प्रत्याह । अभ्युपगतमर्थं साध्यमानः याच्यमानः यदि राजानमभिगच्छेत् राज्ञे निवेदयति, तदासौ तत्समं दण्ड्यः ; तद्धनं च दाप्यः । यथाह योगीश्वरः---"साध्यमानो नृपं गच्छन् दण्ड्यो दाप्यश्च तद्धनम् " इति । दापनप्रकारमाह कात्यायनः-

> " राजा त स्वामिने विमं सान्त्वेनैव पदापयेत् । देशाचारेण चान्यांस्तु दुष्टान् संपीड्य दापयेत् । रिक्थिन सुहृदं वापि ⁵छलेनेव प्रदापयेत् ॥ "

इति ॥ १९ ॥

अशक्तस्योत्तमर्णस्य राज्ञा अर्थसाधने अधमर्णस्य दण्डमाह । विप्रतिपन्नमर्थे साधयितुमुत्तमर्णो यदि राज्ञे निवेदयति, तदा तद्विभावितः तेन राज्ञा अङ्गीकारितः अधमर्णः राज्ञे साधितस्य धनस्य दशमांश-समानमृणातिरिक्तं दण्डं दचात् । यतु,

<sup>2</sup> अभीयात—ख, ग, ट.

<sup>5</sup> शतेनेव—ख, ग, ट.

१७५

" ऋणिकः सधनो यस्तु दौरात्म्यान्न प्रच्छति । राज्ञा दापयितव्यः स्याद् गृहीत्वांशं तु विंशकम् ॥ " इति नारदवचनं, तदल्पधनविषयम् । उत्तमणीत् गृहीत्वांशं तु विंशकमिति व्याख्येयम् ॥ २०॥

## प्राप्तार्थश्चोत्तमर्णो विंदातितममंद्यम् ॥ २१ ॥ सर्वापलाप्येक-देदाविभावितोऽपि सर्वं दद्यात् ॥ २२ ॥

तत्रैवोत्तमर्णं प्रत्याह । राजविभावनाप्राप्तस्यार्थस्य विंशतितममंशमुत्तमणों राज्ञं भृतित्वेन दद्यात् ॥ २१॥ यदुक्तं विभावितात् दशमविंशांशो राजा गृह्णीयादिति, तस्यापवादमाह । यस्तु अनेकवस्त्वभियोगे सर्वमेवापरुपति 'नाहमेतेषु किमपि धारयामि' इति, स यदि एकदेशमपि विभावितः अङ्गीकारितः, तदा सर्वमेवाभियुक्तमर्थमभियोकत्रे दद्यात् । अपिशब्दात् राज्ञे तत्समं दण्डं च । यथाह योगीश्वरः—"निह्नवे भावितो दद्याद्धनं राज्ञे च तत्समम् " इति । इदं च 'यद्येषामर्थानां मध्ये एकमप्यर्थमर्थी भावयति, तदा सर्वानप्यर्थनहं दास्यामि ' इति सावष्टम्भे प्रतिवचने द्रष्टव्यम् ;

" अनेकार्थीमियुक्तेन सर्वार्थव्यपलापिना । विमावितैकदेशेन देयं यदमियुज्यते ॥"

इति नारदेनापलापे वैशिष्ट्यामिधानात् । <sup>2</sup>अयथार्थत्वे

" अनेकार्थाभियोगे तु यावत् संसाधयेद्धनम् । साक्षिभिस्तावदेवासौ रूभते साधितं धनम् ॥ "

इति कात्यायनीयं द्रष्टव्यम् । पुत्रादिदेयपित्राचृणविषयमिति प्राञ्चः । यतु,

" साध्यार्थांशेऽपि गदिते साक्षिभिः सक्छं छमेत्। स्त्रीसङ्गे साहसे चौर्ये यत् साध्यं परिकीर्तितम्॥"

इति, तत् साहसादिविषयम् ; तावतैव साहसादिसिद्धेः ॥ २२ ॥

तस्य च भावनास्तिस्रो भवन्ति लिखितं साक्षिणः समय-क्रिया च ॥ २३ ॥ ससाक्षिकमाप्तं ससाक्षिकमेव दचात् ॥ २४ ॥ ³लिखितार्थे प्रविष्टे लिखितं पाटयेत् ॥ २५ ॥ असमग्रदाने लेख्या-संनिधाने चोत्तमर्णः ⁴स्वलिखितं दचात् ॥ २६ ॥ विभावनासाधनान्याह । भाव्यते साध्यते विप्रतिपन्नोऽथोंऽनयेति भावना ; प्रमाणपद्धतिः । तस्य ऋणस्य लिखिताचास्तिस्रो भवन्ति । तत्र लिखितं त्रिविधम् । साक्षिण एकादशविधाः । समयिकया शपथकरणं पञ्चविधम् । वश्यमाणलक्षणेरेतेस्त्रिभिः प्रमाणिर्विप्रतिपन्नमृणं साधयेदित्यर्थः । चकारात् दानक्रयादीनां संग्रहः । यद्यपि सर्वत्रैतानि प्रमाणानि, तथापि ऋणविवादे एषामेव त्रयाणां साक्षात् गमकत्वमित्यवगमयितुं तस्येति विशेषनिर्देशः । भुक्तेस्तु लिखितादिद्वारैव सिद्धाया गमकत्वेन साक्षात् गमकत्वाभावात् न पृथगुपादानम् , किंतु चकारेणैवेति । एषां च बलावलमाह वृहस्पितः—

अनुमानाद् गुरुः साक्षी साक्षिभ्यो लिखितं गुरु । अव्याहता त्रिपुरुषी भुक्तिरेव गरीयसी ॥ अनुमानं साध्य एव साक्षी चामरणाद्भवेत् । अव्याहतं लेख्यभोग्यं प्रमाणं च त्रिपुरुषम् ॥"

इति । दुष्टिक्षेरनुमानं व्यवहारकारु एव प्रवर्तते, न सर्वदेति दुर्बरुम् । साक्षी स्वजीवनावधीति ततो बरुवान् । रिक्ति मोगौ तु त्रिप्रथमिति ततोऽपि बरुवत्तराविति । एषां च समवाये बरुवरुमाह कात्यायनः—

" किया न दैविकी प्रोक्ता विद्यमानेषु साक्षिषु । लेख्ये च सित वादेषु न स्याद्दियं न साक्षिणः । अव्याहते त्रिपुरुषे भोगे लेख्यं न साक्षिणः ॥"

इति । तत्र दिव्यमप्येषामन्यतमाभावे वेदितव्यम् ; " एषामन्यतमाभावे दिव्यान्यतममुच्यते " इति स्मरणात् । तथैतेषां विषयविशेषे बलवत्तामप्याह स एव—

" वावपारुष्ये च भूमौ च दिव्यं न परिकल्पयेत्। दत्तादत्ते च भृत्यानां स्वामिनां निर्णये सित ॥ विकयादानसंबन्धे कीत्वा धनमनिच्छित । चूते समाह्वये चैव विवादे समुपिश्यते । साक्षिणः साधनं प्रोक्तं न दिव्यं न च लेख्यकम् । प्राश्रेणिगणादीनां या स्थितिः परिकीर्तिता । तस्यास्तु साधनं लेख्यं न दिव्यं न च साक्षिणः ॥ प्रकान्तसाहसे वाचि पारुष्ये दण्डवाचके । वलोद्भृतेषु कार्येषु साक्षिणो दिव्यमेव च ॥ "

इति । एतेन वाक्पारुप्ये दिव्यनिषेयः साक्षिसद्भावविषय इति सिद्धम् ॥ २३ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अर्थम्—ज. <sup>8</sup> लिखितान्ते—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> अयथार्थे—ख, ग, ट.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> खहस्त—ज, झ; स्व omitted in ख.

अथाधमर्णस्य प्रतिदानविधिमाह । यत् ऋणं साक्षिसमक्षं प्राप्तं गृहीतं, तत् ससाक्षिकमेव दद्यात् ॥ २४ ॥ ऋणपत्रप्रतिपत्तिमाह । लिखितश्चासावर्थश्चेति लिखितार्थः ; गृहीतमृणम् । तस्मिन् उत्तमणे प्रविष्टे सित, तत् लिखितमृणपत्रं पाटयेत् छिन्चात् ॥ २५ ॥

भागशः ऋणदाने पत्रासंनिधाने च कथमित्यत आह । यदि पत्रिस्तिः मृणमेकदा दातुमशक्तेन भागशो दीयते, पत्रं च देशान्तरिस्तिया असंनिहितं, तदा उत्तमर्ण एव यावानिधगतः ऋणभागः तत्समर्पकं स्विलितं पत्रमधमर्णीय दद्यात् । लेख्यासंनिधानोक्त्या तत्संनिधाने तस्यैव पृष्ठे लिखेदित्युक्तं भवति । यथाह योगीश्वरः—

" लेख्यस्य पृष्ठेऽभिलिखेद् दत्त्वा तत्त्वर्णिको धनम् । धनी चोपगतं दद्यात् स्वहस्तपरिचिह्नितम् ॥ "

इति । दौराल्यात् उत्तमणेन तदलेखने तु नारदः —

" यदि वा नोपरि लिखेदणिना चे.दितोऽपि सन् । धनिकस्येव वर्धेत तथैव ऋणिकस्य यत् ॥"

इति । चकारात् समग्रदानेऽपि लेख्यासंनिधाने पत्रान्तरमेवोत्तमणों दद्यात् । यथाह योगीश्वरः— "दत्त्वर्णं पाटयेल्लेख्यं शुद्धचै वान्यं तु कारयेत् " इति ॥ २६ ॥

धनग्राहिणि प्रेते प्रव्रजिते द्विदशाः समाः प्रवसिते वा ¹तत्पुत्रपौत्रैर्धनं देयम् ॥ २७ ॥ नातः परमनिच्छुभिः² ॥ २८ ॥ सपुत्रस्य वाष्यपुत्रस्य वा रिक्थग्राही ऋणं दचात्³ ॥ २९ ॥ ऋणापाकरणे कर्तृकालौ दर्शयति । धनम् ऋणम् । तद्श्राहिणि पितरि पितामहे वा पेते मृते, प्रत्रजिते संन्यस्ते, द्विदशाः द्विदश यासु ताः द्विदशाः विंशतिः समाः वर्षाणि प्रवसिते देशान्तरगते वा तस्य धनग्राहिणः ये पुत्राः पौत्राश्च, तैः तत् धनं देयम् , पुत्रत्वेन पौत्रत्वेन निमित्तेन । पेतत्वेक्त्या जीवाो धनग्राहिण एव प्रथममृणापाकरणाधिकारो दर्शितः । तदभावे पुत्रपौत्रयोः । तत्रापि प्रथमं पुत्रस्य ; तदभावे पौत्रस्येति क्रमः । प्रेतत्वादिकं चासामध्योपलक्षणम् । यथाह कात्यायनः—

" व्याधितोन्मत्तवृत्तानां तथा दीर्घप्रवासिनाम् । ऋणमेवंविधं पुत्रान् जीवतामपि दापयेत् ॥ "

इति । दीर्घपवासः चिरपस्थानम् । पृथक् परिगणनं तु कालविशेषविधिमभिष्रेत्य । तत्र प्रेते काल-विशेषमाह् कात्यायनः—

> '' नाप्राप्तव्यवहारेण पितर्युपरते कचित् । काले तु विधिना देयं वसेयुर्नरकेऽन्यथा ॥ ''

इति । व्यवहारज्ञानकालमाह नारदः-

" गर्भस्थैः सदद्शो ज्ञेय आष्टमाद्वत्सराच्छिद्यः । बाल आ षोडशाद्वर्षात् पौगण्डश्चेति कथ्यते । परतो व्यवहारज्ञः स्वतन्त्रः पितरावृते ॥ "

इति । प्रत्रजितेऽप्ययमेव कालः ; उक्तन्यायात् । प्रोषिते च विश्वतिवर्षाणीति । धनप्राहिणीति सामान्योपादानेन पितृव्यज्येष्ठभात्रेतपि ग्रहणम् । यथाह नारदः—

" नार्वाक् संवत्सराद्विशात् पितरि प्रेषिते सुतः । ऋणं दद्यात् पितृच्ये वा ज्येष्ठे आतर्यथापि वा ॥"

इति । वाशब्दात् जात्यन्धादिग्रहणम् । यथाह **बृहस्पतिः**—
" सांनिध्येऽपि पितुः पुत्रै ऋणं देयं विभावितम् ।
जात्यन्धपतितोन्मत्तक्षयश्वित्रादिरोगिणः ॥"

इति । अस्यार्थः —पूर्वे धनग्राहः पुत्रो दद्यात् । तस्मादनन्तरं योशिद्ग्राहः पुत्रो दद्यात् । ताहशद्विधपुत्रामः वेऽत्यन्तिर्धनः पुत्रो दद्यात् । चकारात् निरन्यय इति सकलमकलङ्कम् । यत्तु "धनस्त्रीहारिपुत्राणाम्" इति नारद्वाक्यं, तस्याप्ययमर्थः —धनहारिणो ये पुत्राः स्त्रीहारिणश्च ये पुत्राः, तेषां समवाये यः पुत्रो धनं वहेत् स ऋणभागित्यन्वयः । स्त्रीधनिनोः; स्त्री च धनं च स्त्रीधने; ते विद्येते ययोस्तौः, कृतविवाहः धनवांश्च ताहशौ । धनिपुत्रौ स्वामिनः पुत्रौ । तयोरसतोः स्त्रीहारी स्त्रियमाहर्तुं शीलमस्य विवाहकाम इति यावत् । स दद्यादित्यर्थः ।

<sup>1</sup> तत omitted in ज.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> अनीप्सुमि:—झ; ईप्सुमि:—ट.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> The following notes are found in छ below this Sūtra—रिक्यमाही ऋणं दद्यादिति । अत्र पुत्रो विशेष्यः । तस्यैतानि त्रीणि विशेषणानि—रिक्यमाहः, योषिद्माहः, अनन्याश्रितद्रव्यश्चति । तत्रानेक-पुत्रसमवाये रिक्यमाहः पुत्र । तदभावे कृतदारः । कृतदाराणां समवाये योषिद्माहो नाम कृतदारः पुत्रो दाप्यः । तदभावे अनन्याश्रितद्रव्यः ; न विद्यन्ते अन्ये पुत्रदारादयो यस्यासौ अनन्यः पुत्रदारादि हितः । न श्रितं द्रव्यं येनासौ अश्रितद्रव्यः, अग्रहीतपित्रंशः ; अनीश्मानादिरिति यावत् ; निर्धनो वा । अनन्यसहितः अश्रितद्रव्यः अनन्याश्रितद्रव्यः । मध्यमपदलोपी समासः । ताहशः पुत्रः ऋणं दाप्यः । ताहशपुत्रत्रयाभावे रिक्थिनः ' पत्नी दुहितरश्चैव '' इत्याद्युक्ताः ऋणं दाप्याः । तथाच कृतत्यायनः—

<sup>&</sup>quot; पूर्वे दचाद्धनप्राहः पुत्रस्तस्मादनन्तरम् । योषिदुग्राहः स्तोऽभावे पुत्रश्चात्यन्तनिर्धनः ॥ "

षष्ट्रीऽध्याय

इति । पुत्रपौत्रैरिति द्वन्द्वबहुवचनाभ्यां सर्वैर्विभक्तिर्वा यथांशं संभ्य वा प्रधानभृतेन वा देयमिति गम्यते । तचामे वक्ष्यति । पुत्रपौत्रैरिति सामान्यनिर्देशात् सर्वेषां मुख्यगौणपुत्रपौत्राणां म्रहणम् । तथाच नारदः—

> " इच्छन्ति पितरः पुत्रान् स्वार्थहेतोर्यतस्ततः । उत्तमणीधमणेभ्यो मामयं मेक्षयिष्यति ॥"

इति । यतस्ततः ; स्वतः परतः संभूतान् । उत्तमानां देविषिपितॄणामृणानि ; अधमानां मनुष्याणामृणानि । सामान्यनिर्देशेऽपि क्लीबादिव्यतिरिक्तानामेवेति ध्येयम् ।

> " ऋणं तु दापेयत् पुत्रं यदि स्यान्निरुपद्भवः । द्रविणार्देश्च धुर्यश्च नान्यथा दापयेत् सुधीः ॥ "

इति कात्यायनस्मरणात् । निरुपद्रवः; क्रैञ्याचष्टदोषरहितः । द्रविणार्हः; संन्यासाचाश्रमान्तररहितः । धुर्यः ; कुढुम्बभरणक्षमः । एवं पुत्रपौत्रयोरधिकाराविशेषेऽपि प्रकारविशेषमाह बृहस्पतिः—

" ऋणमात्मीयवत् पित्र्यं पुत्रेदेयं विभावितम् । पैतामहं समं देयमदेयं तत्स्रुतस्य तु ॥ "

इति । समम् ; वृद्धिरहितम् । तत्स्रुतस्य ; प्रपौत्रस्य । ऋणत्रयसमवाये क्रममाह स एव-

" पित्र्यमेवायतो देयं पश्चादात्मीयमेव च । तयोः पैतामहं पूर्वं देयमेवमृणं सदा ॥ "

इति ॥ २७ ॥

पुत्रपौत्रेरिति बहुवचनात् प्रपौत्रादिप्वतिप्रसङ्गे अपवादमाह । अतः पुत्रपौत्रयोः परं प्रपौत्रादिभिः प्रपिता-महादिकृतमृणम् अनिच्छुभिर्न देयम् । अनिच्छुवचनात् इच्छायां देयम् ; न नियमेन । यथाह नारदः—

> " कमादव्याहतं प्राप्तं पुत्रैर्यहणमुद्भृतम् । दद्यः पैतामहं पीत्रास्तचतुर्थान्निवर्तते ॥ "

इति ॥ २८ ॥

ननु प्रपोत्रः ऋणं न दद्यादित्युक्तम् ; तर्हि पुत्रपोत्रामावे को दद्यादित्यत आह । दायानर्ह-पुत्रसद्भावे पुत्राभावे वा रिक्थमाही । स्वामिसंबन्धेनैव यत् स्वीभवित तत् रिक्थम् । तत् गृह्यातीति रिक्थमाही । स तदीयमृणं दद्यात् । वाशब्दात् तदीयपौत्रयोर्भ्रहणम् । ततश्चायमर्थः—दायानर्हपुत्र-पौत्रसद्भावे पुत्रपौत्राभावे वा "अनन्तरः सिपण्डाद्यस्तस्य तस्य धनं भवेत् " इति न्यायेन यो यः प्रत्यासन्तत्रया तदीयं रिक्थं गृह्यीयात् , स तदीयमृणं दद्यादिति । एवं प्रत्यासन्ताभावे यदि प्रपौत्रोऽिप रिक्थं गृह्यीयात् , तदा रिक्थमाहित्वेनैव ऋणं दद्यात् ; न तु प्रपौत्रत्वेनेति सिद्धम् ॥ २९ ॥

<sup>1</sup> वाशब्दाभ्यां—क, ट.

## निर्धनस्य 'स्त्रीग्राही ॥ ३० ॥ न स्त्री पतिपुत्रकृतम् ॥ ३१ ॥ न स्त्रीकृतं पतिपुत्रौ ॥ ३२ ॥ न पिता पुत्रकृतम् ॥ ३३ ॥

तर्हि रिक्थमाहाभावे को दद्यादित्यत आह । यदि धनाभावे रिक्थमाही नास्ति, तदा यो यदीयां स्त्रियं भार्यात्वेन स्वीकरोति, स तदीयमृणं दद्यात् । 'सपुत्रस्य वाप्यपुत्रस्य श्रहति अत्राप्यनुवर्तते । यथाह नारदः—

" अधनस्य ह्यपुत्रस्य मृतस्योपैति यः स्त्रियम् । ऋणं वोदुः स मजते सैव चास्य धनं स्मृतम् ॥"

इति । निर्धननिरपत्यस्त्रीमात्रग्राहिणः ऋणदाने सिद्धे, सधनसापत्यस्त्रीग्राहिणस्तु दण्डापूपिकान्यायेनैव तत् सिद्धम् । यथाह् स एव—

> " या तु सप्रधनैव स्त्री सापत्या वान्यमाश्रयेत् । सोऽस्या दद्यादृणं भर्तुरुत्सुजेद्वा तथैव ताम् ॥ "

इति । स एवान्यमपि स्त्रीयाहिणमाह---

" अन्तिमा स्वैरिणीनां या प्रथमा च पुनर्भुंवाम् । ऋणं तयोः पतिऋतं दद्याद्यस्ते समश्नुते ॥ "

इति । अन्तिमा प्राप्ता कीता 'तवाहम्' इत्युपगता वा। प्रथमा अक्षतयोनिः। पुनर्भूग्रहणं शौण्डिकादिविषयम्। यथाह कात्यायनः—

> " निधेनेरनपत्येस्तु कृतं यच्छोण्डिकादिभिः । तत्स्त्रीणामुपभोक्ता तु दद्यात् तदृणमेव हि ॥ "

इति । आदिशब्दात् गोपशैळ्षरजकव्याधानां ग्रहणम् ; स्त्र्यवीनवृत्तिकत्वात् । यद्यपि "न द्वितीयश्च साध्वीनां किचद्भर्तोपदिस्यते " इति निषेधात् ब्राह्मणादिष्वदं न संभवति, तथापि अतिरिक्ततिन्निषेधेषु तेष्वपि न्यायसाम्यादिदमेवावधेयम् ॥ ३० ॥

अविभक्तैः कृतमृणमिनिक्तेन देयमिति वक्ष्यति । तस्यापवादमाह । पत्या कृतमृणं स्त्री भार्या न दद्यात्; पुत्रेण कृतमृणं स्त्री माता न दद्यात्; अगृहीतधना चेत् । गृहीतधना तु द्यादेव । यथाह नारदः—

" दद्यादपुत्रा विधवा नियुक्ता वा मुमूर्षुणा । या सा तद्रिक्थमादद्याद् यतो रिक्थमृणं ततः ॥ "

<sup>1</sup> ब्राही omitted in क.

इति । अत्र रिक्थऋणयोरिवनाभावपदर्शनात् वक्ष्यमाणे स्त्रीपुत्रकृतऋणदानप्रतिषेधेऽपि पतिपित्रादीनाम-गृहीतधनत्वमेवेति मतं गमयति । तथा अप्रतिपन्नमपि स्त्री न दद्यात् ; "प्रतिपन्नं स्त्रिया देयं नान्यत् स्त्री दातुम्हति " इति योगिस्मरणात् । अन्यत् प्रतिपन्नाद्यतिरिक्तम् । अस्यापवादमाह कात्यायनः—

विष्णुस्मृतिः

" मर्तुकामेन या भर्त्रा उक्ता देयमृणं त्वया । अप्रपन्नापि सा दाप्या धनं यद्याश्रितं स्त्रिया ॥ "

इति ॥ ३१ ॥

स्त्रिया भार्यया मात्रा च ऋतमृणं पतिपुत्री न द्वाताम्, भक्तार्थकृतं विना । यथाह कात्यायनः

" देयं भार्याकृतमृणं भर्त्रा पुत्रेण मातृकम् । भक्तार्थेन कृतं यत् स्यादभिधाय गते दिशम् ॥ "

इति ॥ ३२ ॥

पिता जनकः पुत्रकृतमृणं न दद्यात्, अनुमेदितं विना । यथाह बृहस्पति:-

" ऋणं पुत्रकृतं पित्रा साध्यं यदनुमे,दितम् । सुतस्तेहेन वा दद्यानान्यथा दातुमर्हति ॥ "

इति । नारदोऽपि--

" पितुरेव नियोगाद्वा कुटुम्बभरणाय वा । कृतं वा यदणं कृच्छ्रे दद्यात् पुत्रस्य तत्पिता ॥ "

इति । अत्र वाक्यत्रयेऽपि कुटुम्बार्थादते इति वक्तव्यम् ; 'कुटुम्बार्थे कृतं च ' इत्यस्य सर्वशेषत्वात् । अत् एव योगीश्वरः—

" न योषित् पतिपुत्राभ्यां न पुत्रेण कृतं पिता । दद्यादृते कुटुम्बार्थान्त पतिः स्त्रीकृतं तथा ॥ "

इति ॥ ३३ ॥

अविभक्तैः कृतमृणं यस्तिष्ठेत् स दयात्॥ ३४॥ पैतृक-मृणमविभक्तानां भ्रातॄणां च ॥ ३५॥ विभक्ताश्च वदायानु-रूपमंशम्॥ ३६॥ पुनरिप ऋणापाकरणे कर्तृकालो दर्शयति । अविभक्तैः पितृव्यश्रात्रादिभिः कुटुम्बार्थे यत् ऋणं कृतं, तत् तेषां मध्ये यस्तिष्ठेत् स दद्यात् । यथाह नारदः—

> " पितृब्येणाविभक्तेन आत्रा वा यदणं कृतम् । मात्रा वा यत् कुटुम्बार्थे दद्युस्तत् सर्वमृक्थिनः ॥"

इति । अत्रापि धनग्राहिणि प्रेते प्रव्रजिते प्रेषिते वेति द्रष्टव्यम् । यथाह योगीत्वरः—

" अविभक्तिः कुटुम्बार्थे यहणं च कृतं भवेत्। द्यातदिनिथनः पेते प्रोपिते वा कुटुम्बिनि ॥"

इति । यद्यप्येतद्विभक्तेप्वपि पुत्रेषु संभवतीत्यम्रेतनेन पौनरुक्त्यम् ; तथापि तेषामुत्तरसूत्र एव विभागा-विभागयोः प्रकारविशेषाम्नानादिदं पितृन्यादिप्वेवावतिष्ठत इति मन्तन्यम् ॥ ३४ ॥

यदुक्तम् 'पुत्रपौत्रै ऋणं देयम्' इति, तत्र विभागाविभागयोः प्रकारिवशेषमाह । विभागात् प्राक् पित्रा कृतमृणमविभक्तानां पुत्राणां आतॄणां, चकारात् पौत्राणां च संभूय देयं भवति । गुणप्रधानभावे तु प्रधानभूत एव दचात् । अविभागः संसर्गस्याप्युपरुक्षणम् । तेनाविभक्ते संस्रष्टिनि तत्पुत्रादौ विद्यमाने स पूर्वविभक्तः संस्रष्टी वा पुत्रादिरिति ; विभागे पित्रणधनयोः पुत्रस्य स्वत्वा-पगमात् ॥ ३५॥

तर्हि अविभक्तसंस्रष्टपुत्राद्यभावे को दद्यादित्यत आह । विभक्ताः पुत्राः पौत्राश्च विभागानन्तरं पित्रा पितामहेन वा कृते ऋणे अपाकरणीये दायानुरूपमंशं दृद्यः । अयमभिसंधिः —समानजातीयानां समं, विजातीयानां च विषममशं वक्ष्यति — 'ब्राह्मणीपुत्रश्चतुरोंऽशानाद्यात् ' इत्यादिना । तदनुसारेण ऋणांशमपि दृद्यः । यथाह नारदः —

"अत ऊर्ध्वं पितुः पुत्रा ऋणं दद्युर्यथांशतः । अविभक्ता विभक्ता वा यस्तां चोद्रहते धुरम् ॥"

इति । इदं च विभक्तपितृधनाभावे । तत्सद्भावे तु तत एव तद्दणापाकरणं कुर्यात् । यथाह कात्यायनः—

" पित्रणे विद्यमाने तु न च पुत्रो धनं हरेत्। देयं तद्धनिके द्रव्यं मृते गृहंस्तु दाप्यते॥"

इति । 'मृते गृह्वंस्तु दाप्यते ' इत्यस्यायमर्थः — विभक्तस्य पितुर्यदा विभागानन्तरोत्पन्नः संसृष्टी वा पुत्रोऽस्ति, तदा स एव तद्धनं गृहीत्वा तद्दणं दद्यात् । तदुभयाभावे वि क्तेषु यः तद्धनं गृहीत्यात् , स तद्धनात् त्रःणं दद्यात् । धनाभावे तु पुत्रत्वेनैव दद्यादिति । पुत्रपौत्रसमवाये तु पुत्रा एव दद्युः, न पौत्राः ;

<sup>1</sup> विभक्ताश्च omitted in क.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> स्वदायानुरूपम्—उ

<sup>1</sup> पौत्रत्वेनव-ग, द

" पित्रभावे तु दातव्यमृणं पुत्रेण यत्नतः " इति कात्यायनीयात् । अविभक्ताश्चेत् " पितृतों ऽरः करूपना " इति न्यायेनैव दद्यः ॥ ३६ ॥

## गोपशौण्डिकशैलूषरजकन्याधस्त्रीणां पतिर्दचात् ॥ ३७ ॥ वाक्प्रतिपन्नं नादेयं कस्यचित् ॥ ३८ ॥ ¹कुटुम्बार्थे कृतं च ॥ ३९॥

न स्त्रीकृतं पतिपुत्रावित्यस्यापवादमाह । गोप आभीरः । शौण्डिकः सुराकारः । शैळ्षो नटः । रजको वस्त्राणां रञ्जकः । व्याघो मृग्युः । एतेषां स्त्रीभिः यत्कृतमृणं तत् आसां पतिः पुत्रो वा दद्यात् ; तदधीनवृत्तित्वात् । यथाह योगीश्वरः—

" गोपशौण्डिकशैद्धपरजकव्याधयोषिताम् । ऋणं दद्यात् पतिस्तासां यस्माद् वृत्तिस्तदाश्रया ॥ "

इति । 'यस्माद् वृत्तिस्तदाश्रया ' इति हेतुव्यपदेशात् अन्येऽपि ये तौलिकादयः स्व्यधीनवृत्तिकाः, तेऽपि स्त्रीकृतमृणं द्युः कुटुम्बार्थं विनापि; तस्य 'कुटुम्बार्थं कृतं च ' इत्यनेनैव देयत्वस्य पृथम्बक्ष्यमाणत्वात् । अत एव " न च भार्याकृतं पतिः " इत्यनुवृत्तौ नारदः—

" अन्यत्र रजकव्याधगोपशौण्डिकयोषिताम् । तेषां हि तत्परा वृत्तिः कुटुम्बं च तदाश्रयम् ॥ "

इति कुटुम्बार्थातिरेकेण वृत्त्यर्थमृणं पृथगेवाह । वृत्तिर्जीवनोपायो वाणिज्यादिः ॥ ३७ ॥

'न स्त्री पतिपुत्रकृतम् ' इत्यादिपतिषेधत्रयस्य प्रतिप्रसवमाह । येषां स्त्र्यादीनामृणदानं निषिद्धं, तेषां सर्वेषामिप स्वयं वाचा प्रतिपन्नम् अङ्गीकृतं चेत् 'अहमिदमृणं दास्यामि ' इति, तदा अदेयं न ; किंतु देयमेवेत्यर्थः । यथाह योगी श्वरः—

"प्रतिपन्नं स्त्रिया देयं पत्या वा सह यत् कृतम् । स्वयं कृतमृणं वापि नान्यत् स्त्री दातुमहिति ॥"

इति । स्त्रियेत्युपलक्षणम्; 'नादेयं कस्यचित्' इति सामान्याभिधानात् । तथाच कात्यायनः—

"ऋणं पुत्रकृतं पित्रा नादेयमिति धर्मवित् । देयं प्रतिश्रुतं यत् स्यादच्च स्यादनुवर्णितम् ॥ "

इति । प्रतिश्रुतम् ; प्रतिपन्नम् । अनुवर्णितम् ; अनुमोदितम् । अनेनासंबन्धिनापि प्रतिपन्नमृणं देयमिति सिघ्यति ॥ ३८ ॥ प्रतिप्रसवान्तरमाह । यद्दणं कुदुम्बभरणार्थं कृतं, तदप्यदेयं न कस्यचित्; सर्वस्यापि देयमित्यर्थः । अत एवाह योगीश्वरः—

> "न योषित् पतिपुत्राभ्यां न पुत्रेण कृतं पिता । दद्यादते कुटुम्बार्थान पतिः स्त्रीकृतं तथा ॥"

इति । बृहस्पतिरपि —

" पितृन्यभ्रातृपुत्रस्रीदारशिष्यानुजीविभिः । यद् गृहीतं कुटुम्बार्थे तद् गृही दातुमर्हति ॥"

इति । अत्रैव विशेषान्तरमाह मनुः-

" प्रहीता यदि नष्टः स्यात् कुटुम्बार्थे कृतो व्ययः । दातव्यं बान्धवैस्तत् स्यात् प्रविभक्तेरपि स्वतः ॥"

इति । बान्धवैः पुत्रादिभिः । चकारात् कन्याविवाहाद्यर्थे कृतं च । तथाच कात्यायनः--

"कुटुम्बार्थमशक्तेन गृहीतं व्याधितेन वा । उपप्रविनिमित्तं च विद्यादापत्कृतं तु तत् ॥ कन्यावैवाहिकं चैव प्रेतकार्येषु यत् कृतम् । एतत् सर्वं प्रदातव्यं कुटुम्बेन कृतं प्रमोः ॥ प्रोषितस्य मतेनापि कुटुम्बार्थमृणीकृतम् । दासस्त्रीमातृशिप्यैर्वा दद्यात् पुत्रेण वा भृगुः ॥"

इति ॥ ३९ ॥

यो गृहीत्वा ऋणं सर्वं श्वो दास्यामीति सामकम्। न दचाल्लोभतः पश्चात् तथा वृद्धिमवाप्नुयात् ॥ ४० ॥ दर्शने प्रत्यये दाने प्रातिभाव्यं विधीयते। आग्रौ तु वितथे दाप्यावितरस्य सुता अपि ॥ ४१ ॥

कृताविष्ठ मामकृतां वृद्धिमाह । यः सर्वमृणं हिरण्यं धान्यादि वा गृहीत्वा, श्वः परश्चो वेत्यादिकृते अवधौ सामकं सममेव दास्यामीति प्रतिज्ञत्पयंश्च लोभादिना कृतेऽवधौ न दद्यात्, स तदवध्येव यथा विहिता द्विकशतादिक्रमेण तथा वृद्धिमवाप्नुयात् दद्यात् । अनेन कृतावध्यपगमे यथाविहितवृद्धिभवतीति वे.िषतम् ॥ ४० ॥

<sup>1</sup> From here up to the end of the first-half of verse 40 omitted in ক, জা, স্ল,

धनप्रयोगे हैं। विश्वासहेतू—प्रतिभू: आधिश्च; "विश्वासहेतू द्वावत्र प्रतिभूराधिरेव च " इति नारद्स्मरणात् । तत्राधिर्निरूपितः । संप्रति प्रतिभूर्निरूप्यते । प्रतिभवति तत्कार्ये तद्वद्ववतीति प्रतिभूः । तस्य भावः प्रातिभाव्यम् । विश्वासार्थं पुरुषान्तरेण सह समय इति यावत् । पुरुषविशेषं चाह कात्यायनः— "स्वामिश्त्रुस्वाम्यधिकृतनिरुद्धदण्डितामिशस्तरिक्थिरेक्तनेष्ठिकन्नस्रचारिराजकार्यव्यापृतवानप्रस्थसंन्यासिदण्डधन-दानाशक्ताविज्ञाताविभक्ताश्च न प्रतिभुवो प्राह्याः" इति । तत् त्रिषु विषयेषु विधीयते—दर्शने प्रत्यये दाने चेति । यथा 'दर्शनापेक्षायामहमेतं दर्शयिष्यामि ' इति , 'मद्विश्वासेनास्मै धनं दीयताम् ; नायं मां वञ्चयिष्यति ' इति , 'यदायं न ददाति, तदाहमेव दास्यामि ' इति । तुशब्दात् ऋणिद्वव्यापेणेऽपि । यथाह वृहस्पितः—

" दर्शने प्रत्यये दाने ऋणद्रव्यार्पणे तथा । चतुष्पकारः प्रतिमूः शास्त्रे दृष्टो मनीषिभिः ॥ आहेको दर्शयामीति साधुरेषोऽपरोऽज्ञवीत् । दाताह्मेतद् द्रविणमर्पयाम्यपरो वदेत् ॥ "

इति । 'ऋणिना दत्तं द्रव्यं बन्धकं वा अहं त्वां प्रापियध्यामि ' इति यो वदेत् स चतुर्थः प्रतिभूरित्यर्थः । दानस्य स्वद्रव्यविषयत्वात् अर्पणस्य ऋणिदत्तद्रव्यादिविषयत्वात् भेदेनोपन्यासः । व्यासोऽपि —

" लेख्ये कृते वा दिन्ये वा दानमत्ययदर्शने । गृहीतबन्योपस्थाने ऋणद्रव्यार्थणे तथा ॥"

इति । लेख्यम् ऋणादिपत्रम् । कृतं कार्यं गृहमित्यादि । दिव्यं विप्रतिपन्नार्थसाधनम् । एतानि पत्रादीनि 'मया कारियत्वा देयानि हित योऽभ्युपगच्छति, सोऽपि प्रतिभूर्योद्य इति शेषः । तत्राद्यौ दर्शनप्रत्ययप्रतिभुवौ, वितथे दर्शने प्रत्यये वान्यथाभूते, प्रस्तुतमर्थं राज्ञा दाप्यौ । तथाच नारदः—

" ऋणिष्वप्रतिकुर्वेस्तु प्रत्यये वार्थहापिते । प्रतिभूस्तु ऋणं दद्यादनुपस्थापयंत्तदा ॥ "

इति । अप्रतिकरणं वश्चनया दारिद्रश्चेण मरणेन वा । यथाह कात्यायनः---

" काले प्रतीते प्रतिभूर्यदि तं नैव दर्शयेत् । स तमर्थे प्रदाप्यः स्यान्मृते नैवं विधीयते ॥ "

इति । इतरस्य दानप्रतिभुवेऽपराधे स्वामिनो दानवैतथ्ये स्वता अपि दाप्याः । आद्यावित्युपक्रम्य अन्त्य इति वक्तव्ये यदितरशब्दोपादानं, तदर्पणवादिप्रतिभुवेऽपि स्वता दाप्या इत्येवमर्थम् । तथाच वृहस्पतिः—

ថ្នាក់ កែម៉ាន្តអូចមន្ត ឃុំប

" आद्यो तु वितथे दाप्यो तत्कालावेदितं धनम् । उत्तरी तु विसंवादे ती विना तत्सुतो तथा ॥ " इति । उत्तरी दानार्पणप्रतिभुवो । व्यासोऽपि—" दानवादिप्रतिभुवो दाप्यो तत्पुत्रको तथा " इति । नष्टस्यान्वेषणाय कालमाह कात्यायनः—

> " नष्टस्यान्वेषणार्थं तु दाप्यं पक्षत्रयं परम् । यद्यसौ दर्शयेत् तत्र मोक्तव्यः प्रतिमूर्भवेत् ॥"

इति । पक्षत्रयमिति तद्देशकालानुरूपकालोपलक्षणम् । तथाच वृहस्पतिः---

" नष्टस्यान्वेषणे कालं दचात् प्रतिभुवे धनी । देशानुरूपतः पक्षं मासं सार्धमथापि वा ॥"

इति । अथापि वेत्यनेन त्रिपक्ष एकोऽपि कालोऽभिहितः । 'इतरस्य सुता अपि ' इत्यनेन पूर्वयोः सुता न दाप्या इत्युक्तम् । यथाह योगीश्वरः—

> " दर्शनप्रतिभूर्यत्र मृत: प्रात्यिकोऽपि वा । न तत्सुता ऋणं द्युर्दचाद्दानाय य: स्थित: ॥"

इति । च्यासोऽपि —

" विप्रत्यये लेख्यदित्यदर्शने वा कृते सति । ऋणं दाप्याः प्रतिभुवः पुत्र तेषां न दापयेत् ॥ "

इति । गृहीतवन्धकयोस्तु तयोरिप सुता दाप्याः । यथाह का यायनः---

" गृहोत्वा बन्धकं यत्र दर्शनेऽस्य स्थितो भवेत् । विना पित्रा धनात् तसाद्दाप्यस्तसादृणं सुतः ॥ "

इति । दर्शनं प्रत्ययाद्युपलक्षणम् । विना पित्रा ; प्रेते प्रोषिते वेत्यर्थः । स्रुता इत्यनेन पौत्रा न दाप्याः । यथाह च्यासः—

> " ऋणं पैतामहं पौत्रः प्रातिभाव्यागतं सुतः । समं दद्यात् तत्सुतौ तु न दाप्यात्रिति निश्चयः ॥ "

इति । समं सुतः ; वृद्धिरहितमित्यर्थः । तयोः पौत्रपतिभूपुत्रयोः सुतौ पपौत्रपौत्रौ कुटुम्बार्थपातिभाव्यायातमृणं यथाक्रममगृहीतधनौ न दाप्यौ । प्रतिभूसुतस्यावृद्धिकदानविधानात् प्रतिभुवः सवृद्धिकदानं गम्यते । तथाच कात्यायनः—

" एकच्छायापविष्टानां दाप्यो यस्तत्र दश्यते । प्रोषिते तस्तुतः सर्वं पित्रंशं तु मृते समम् ॥ "

षष्ट्रोऽध्यायः

इति । सर्वे सबुद्धिकम् । समं मूलमात्रकम् । अस्यापनादमाह कात्यायनः—

" सादको वित्तहीनः स्याल्लयकोऽवित्तवान् यदि । मूळं तस्य भवेदेयं न वृद्धिं दातुमहीति ॥ "

इति । खादकः अधमर्णः । लग्नकः प्रतिभूः । अवित्तवानिति पदच्छेदः । उभयोर्निर्धनत्वे मूलमेव देय-मित्यर्थः ॥ ४१ ॥

> यहवश्चेत् प्रतिभुवो दशुस्तेऽर्थे यथाकृतम् । अर्थेऽविद्योषिते त्वेषु धनिकच्छन्दतः क्रिया ॥ ४२ ॥ यमर्थं प्रतिभूदेशाद्धनिकेनोपपीडितः । ऋणिकस्तं प्रतिभुवे द्विगुणं दातुमहिति ॥ ४३ ॥

#### इति <sup>1</sup>श्रीविष्णुसमृतौ षष्ठोऽध्यायः

यदा त्वनेके प्रतिभुवः, तदा कथमित्यत्राह । यद्येकस्मिन् <sup>2</sup>प्रयोगे बहवः प्रतिभुवे। भवन्ति, तदा ते यथाकृतम् ' अहमेतावत् , अहमेतावदर्थं दास्यामि ' इति स्वस्वाभ्युपगतमर्थं दद्यः, " समं स्यादश्रुतत्वात् '' इति न्यायात् । यदा तु समांशतया विषमांशतया वा अर्थो न विशेषितः, संपूर्णो वापि प्रत्येकमभ्युपगतः, तदा तेषु प्रतिभूषु धनिकच्छन्दतः धनिकेच्छया किया अर्थादानं भवति ; यसादिच्छेत् तस्मात् गृह्णीयादित्यर्थः । तदमावे तत्सुतादपीत्यर्थः । यथाह् कात्यायनः—

" एकच्छायाप्रविद्यानां दाप्यो यस्तत्र दृश्यते । प्रोषिते तत्सुतः सर्वं पित्रंशं तु मृते समम् ॥ "

इति ॥ ४२ ॥

एवं प्रातिभाव्यं निर्णीय प्रतिभूदत्तस्य प्रतिविधानमाह । यमर्थं धनिकेनोपपीडितः प्रतिभूद्दियात् , तत् द्रव्यम् ऋणिकः अधमर्णः, तस्मै प्रतिभुवे त्रिपक्षानन्तरं द्विगुणं दद्यात् । यथाह कात्यायनः—

> " प्रातिभाव्यं तु यो दद्यात् पीडितः प्रतिभावितः । त्रिपक्षात् परतः सोऽर्थं द्विगुणं रुब्धुमर्हति ॥ "

इति । पीडित इति वचनात् अपीडिताय सममेव देयम् । यथाह स एव-

" यस्यार्थे येन यद्दतं विधिनाभ्यर्थितेन तु । साक्षिमिर्भावितेनैव प्रतिभूस्तत् समामुयात् ॥"

¹ श्रीवैष्णवे धर्मशास्त्रे—क, ख, ट; श्रीवैष्णवे धर्मशास्त्रे ऋणप्रकरणं षष्टम्—ज.

<sup>2</sup> योगे—ग.

इति । 'त्रिपक्षात् परतः' इति वचनात् अर्वाक् तत्सममेवेति <sup>1</sup>चिन्द्रकाचमत्कृतम् । इदमपि जनराज-समक्षं दत्ते ;

> " प्रतिभृद्गिपतो यत्तु प्रकाशं धनिनो धनम् । द्विगुणं प्रतिदातन्यमृणिकस्तस्य तद्धनम् ॥ "

इति योगिस्मरणात्। दापितः राज्ञा। प्रकाशं जनसमक्षम्। द्वैगुण्यं परवृद्धेरुपरुक्षणम्। यथाह योगीश्वरः—

> " संततिः स्त्रीपशुप्वेव धान्यं त्रिगुणमेव च । वस्त्रं चतुर्गुणं प्रोक्तं रसश्चाष्टगुणस्तथा ॥"

इति । प्रतिदानापलापे दण्डमाह पितामहः---

" यो यस्य प्रतिमूर्भूता मिथ्या नैवानुगच्छति । धनिकस्य धनं दाप्यो राज्ञा दण्डेन तत्समम् ॥ कुर्याचेत् प्रतिभूर्वादमृणिकार्थेऽथिना सह । सोपसर्गस्तदा दण्ड्यो विवादे द्विगुणं दमम् ॥ "

इति । सोपसर्गः सकुटुम्बः ॥ ४३ ॥

इति <sup>2</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारिश्रीरामपण्डितात्मजश्रीनन्द-पण्डितकृतौ विष्णुस्मृतिविद्यतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां षष्ठोऽध्यायः

#### सप्तमोऽध्यायः

## अथ छेल्यं त्रिविधम् ॥ १॥ राजसाक्षिकं ससाक्षिकम-साक्षिकं च ॥ २॥

षष्ठाध्याये प्रतिपन्नार्थसाधनाय प्रमाणत्रयमुपन्यस्तम्—लिखितं साक्षिणः समयिक्रया चेति । तद्व्याख्यानायाध्यायत्रयं क्रमेणारभते । तत्र सप्तमे लेख्यं निरूपयित । अथेत्यधिकारः ; यदुक्तं लिखितं प्रमाणमिति, तत् त्रिविधमित्यर्थः । यद्यप्यनेकविधमिदम् , विषयभेदात् ; तथापि संग्राहकोपाधित्रैविध्यात् त्रिविधम् । यथाह बृहस्पितः—

" राजलेख्यं स्थानकृतं स्वहस्तिलिखितं तथा। लेख्यं तु त्रिविधं प्रोक्तं भिन्नं तद् बहुधा कृतम् ॥ भागदानकयैराधिसंविद्दासऋणादिभिः। सप्तधा लैकिकं लेख्यं त्रिविधं राजशासनम्॥"

इति । सप्तधेत्युपलक्षणम् ; "राजपत्रं चतुर्भेदमष्टभेदं तु लौकिकम्" इति स्मरणात् । तेनादि-शब्देन जयपत्रशुद्धपत्रादीन्यपि गृद्धन्ते । त्रिविधम् ; शासनपत्रपरिहारेण । अत एव तेन सह चतुर्विधमाह वसिष्ठः—

" शासनं प्रथमं ज्ञेयं जयपत्रं तथापरम् । आज्ञाप्रज्ञापनापत्रं राजपत्रं चतुर्विधम् ॥ "

इति ॥ १ ॥

ता विधा आह । राजा साक्षी वक्ष्यमाणप्रकारेण यस्मिन्, तत् राजसाक्षिकम् । राजसाक्षिकस्य प्रथममुपन्यासः प्रमाणातिशयद्योतनाय । यथाह व्यासः---

> " स्वहस्तकाज्जानपदं तस्मातु नृपशासनम् । प्रमाणोत्तरमिष्टं हि व्यवहारार्थमागतम् ॥ "

इति । प्रमाणोत्तरम् ; उत्तरोत्तरमतिशयितं प्रमाणमित्यर्थः । नृपक्कतं शासनं चेत्यर्थो वक्तव्यः ; शासनस्य पृथगमिधानात् । स्वहस्तकृतात् जानपदं बरुवत् । तस्माद्राजकीयम् । तस्माच्छासनमिति ॥ २ ॥

राजाधिकरणे तन्नियुक्तकायस्थकृतं तदध्यक्षकरचिह्नितं राजसाक्षिकम् ॥ ३ ॥ यत्र कचन येन केनचिह्निस्तितं साक्षिभिः श्रिक्तस्ति ससाक्षिकम् ॥ ४ ॥ स्वहस्ति सितमसाक्षिकम् ॥ ५ ॥

तत्राद्यं व्याचष्टे । राज्ञोऽधिकरणं राजसभा । तस्यां तेन राज्ञा नियुक्तो यः कायस्यः, तेन कृतम् । तस्यां सभायां योऽध्यक्षः पाड्विवाकः, तस्य करचिह्नेन युक्तं तत् राजसाक्षिकम् । यथाह नारदः—

" राज्ञः स्वहस्तसंयुक्तं स्वमुद्राचिह्नितं तथा । राजकीयं स्मृतं लेख्यं सर्वेष्वर्थेषु साक्षिमत् ॥"

इति ॥ ३ ॥

द्वितीयं व्याचष्टे । यत्र कचनेत्यनेन राजसभाया अनियमः ; तेन गृहस्थादीनां गृहादिष्विप तत् भवित । येन केनचिदित्यनेन राजनियुक्तकायस्थस्यानियमः ; तेन तदन्येनापि कृतं भवित । साक्षिभिः स्वहस्तेन 'अहममुकः साक्षी' इत्यनेन चिद्धितं तत् ससाक्षिकम् । तद्विधिमाह याज्ञवन्त्रयः—

"यः कश्चिद्धों विज्ञातः स्वरुच्या तु परस्परम् । लेख्यं तु साक्षिमत् कार्यं तिस्मिन् धनिकपूर्वकम् ॥ समामासतद्धीहर्नामजातिस्वगोत्रकः । सब्रह्मचारिकात्मीयपितृनामादिचिह्नितम् ॥ समाप्तेऽधे ऋणी नाम स्वहस्तेन निवेशयेत् । मतं मेऽमुकपुत्रस्य यदत्रे परि लेखितम् ॥ साक्षिणश्च स्वहस्तेन पितृनामकपूर्वकम् । अत्रहममुकः साक्षी लिखेयुरिति ते समाः ॥ उमयाभ्यधितेनैतन्मया ह्यमुकस्रतुना । लिखितं ह्यमुकेनेति लेखगेऽन्ते निवेशयेत् ॥ "

इति ॥ ४ ॥

तृतीयं व्याचष्टे । यद्यमणेन स्वहस्तेनैव लिखितं, तत् असाक्षिकमपि प्रमाणम् ; "विनापि साक्षिमि-र्लेस्यं स्वहस्तलिखितं तु तत् । तत् प्रमाणं स्मृतं सर्वम् " इति योगिस्मरणःत् ॥ ५ ॥

१९३

¹तत् बलात्कारितमप्रमाणम् ॥ ६ ॥ उपधिकृतानिः सर्वाण्येव ॥ ७॥ दूषितकर्भदुष्टसाक्ष्यङ्किनं ससाक्षिकमपि ॥ ८॥ ताद्दिव-धेन छेखकेन हिखितं च<sup>4</sup>॥ ९॥ स्त्रीबाहास्वतन्त्रमत्तोन्मत्त-भीतताडितकृतं च ॥ १० ॥ देशाचाराविरुद्धं व्यक्ताधिकृतलक्षण-मलुप्तप्रक्रमाक्षरं प्रमाणम् ॥ ११ ॥

विष्णुसमृतिः

तस्याप्रामाण्ये बीजमाह । तचेत् बलेनोपिंचना वा कारितं, तदा अप्रमाणम् ; "बलोपिंकृतादते " इति योगिसरणात् ॥ ६ ॥

द्विविधस्थाप्यप्रामाण्ये बीजमाह । उपिया छलेन कृतानि सर्वाण्येव लेख्यान्यप्रमाणम् । चकारात मत्तादिकृतं च । यदाह नारदः--

> " मताभियक्तस्रीबालबलात्कारकृतं तु यत् । तदप्रमाणं लिखितं भयोपधिकृतं तथा ॥"

इति ॥ ७ ॥

ससाक्षिकस्याप्यप्रामाण्ये बीजमाह । द्विताः ; लोमादिहेतुमिर्वादिना । कर्मदुष्टाः ; चौर्यादिकर्मिभये स्वयमेव दुष्टाः । तादशैः साक्षिमिः यदिक्कतं, तत् संसाक्षिकमप्यप्रमाणम् । यथाह बृहस्पितः—

> " दिषतो गर्हितः साक्षी यत्रैको विनिवेशितः । कूटलेख्यं तु तत् प्राहुरेंसके चापि तादशे ॥ "

इति ॥ ८ ॥

किंच ताद्दन्विधेन वादिना दृषितेन स्वयं दुष्टेन वा लेखकेन यल्लिखतं, तदप्यप्रमाणम् । चकारात् धनिकादिदेषेणाप्यप्रामाण्यम् । यथाह कात्यायनः—

> " साक्षिदोषाद्भवेद दुष्टं पत्रं वै लेखकस्य च । धनिकस्यापि वा दोषात् तथा धारणिकस्य च ॥ "

इति । धनिकदोषः दुष्टाशयत्वम् ॥ ९ ॥

किंच, स्त्री जातिमात्रम् ; गोपशौण्डिकादिस्त्रीव्यतिरेकेण वा । बालः आ षोडशाद्वर्षात् । अस्वतन्त्रः जीवतोः पित्रोः<sup>7</sup> सुतः, दासादिश्च । मत्तः मदनीयद्रन्येण । उन्मत्तः ग्रहादिना । भीतः राजादिभ्यः । ताडितः

<sup>2</sup> कताश्च सर्व एव-ज, ठ.

कशादिना । पीडित इति पाठे निग्रहादिनेत्यर्थः । एतैः कृतं लिखितमप्रमाणम् । तत्र स्त्रीबालदासानामस्वा-तन्त्र्यात् स्वातन्त्र्येण कृतमप्रमाणम् ; स्वामिसंमत्या कृतं प्रमाणमेव । चकारात् प्रवासस्थितानां च । यथाह बुहस्पति:---

> " उन्मत्तजडबालानां राजभीतप्रवासिनाम् । अप्रगल्मभयातीनां लेख्यं हानिमवाप्नुयात् ॥ "

इति ॥ १० ॥

तर्हि की हशं तत् प्रमाणमित्यत आह । यस्मिन् देशे येन प्रकारेण स्वहस्तेन परहस्तेन वा लेख्यं क्रियते, तत् तथा कृतं देशाचाराविरुद्धम् । यथाह नारदः-

> " लेख्यं त द्विविधं ज्ञेयं स्वहस्तान्यकृतं तथा। असाक्षिमत् साक्षिमच सिद्धिदेशिस्थितेस्तयोः ॥ "

इति । व्यक्तं स्पष्टम् । अधिकृतस्य प्रकान्तस्य कयविकयाधानदानादेः रुक्षणमुद्धारो यस्मिन् तत् व्यक्ताधि-कृतलक्षणम् । व्यक्ताघिविधिलक्षणमिति पाठे व्यक्तं स्पष्टम् ; आधिविधेराघीकरणस्य लक्षणं गोप्यमोग्यकृत-कालाकृतकालादि यस्मिन्नित्यर्थः । क्रमः अर्थानां पदानां च पौर्वापर्यम् । अक्षराणि वर्णाः । क्रमश्चाक्षराणि च क्रमाक्षराणि ; न छप्तानि क्रमाक्षराणि यस्मिस्तत् अछप्तकमाक्षरम् । तदेवंमूतं छिखितं प्रमाणम् । नात्र राज-शासनवत् साधुशब्दिनियमः । तेन प्रातिस्विकदेशभाषयापि तस्तिद्धिः ; देशाचाराविरोधात् । यत् अनेवंविधं तत् अप्रमाणमित्यर्थात् सिद्धम् । यथाह् कात्यायनः--

> " देशाचारविरुद्धं यत् संदिग्धं कमवर्जितम् । कृतमस्वामिना यच साध्यहीनं च दुष्यति ॥ "

इति ॥ ११ ॥

वर्णेश्च तत्कृतैश्चिह्नैः 'पत्रैरेव च युक्तिभिः। संदिग्धं साधये छे ख्यं तद्यक्तिप्रतिस्थितैः ॥ १२ ॥ यत्रणीं धनिको वापि साक्षी वा लेखकोऽपि वा। म्रियते तत्र तल्लेख्यं तत्स्वहस्तैः प्रसाधयेत् ॥ १३ ॥

इति अश्रीविष्णुस्मृतौ सप्तमोऽध्यायः

<sup>1</sup> From here to Sūtra 8 omitted in 零.

<sup>3</sup> दष्टसाक्षिकमपि--ठ.

<sup>5</sup> भीर for भीत—ज, ठ; पीडित for ताडित.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> पत्र:—ख, ग, ट.

<sup>4</sup> च omitted in ज.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> प्रमाणमेव--ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> पाठैरेव--ज, झ, ठ.

संदिग्धे लेख्ये निर्णयोपायमाह । यतु कूटमकूटं वेति लेख्यं संदिखते, तत् तत्कृतैर्वर्णैः तिल्लिखतैः पदाक्षरैः, तत्कृतैः चिह्नेः श्रीकारादिभिः, तत्कृतैः पत्रेः पत्रान्तरैश्चाक्षरसादृश्यनिरूपणेन, युक्तिभिः तर्कैः 'अनयोरेवंविधो व्यवहारोऽस्मिन् देशेऽस्मिन् काले संभाव्यते ' इत्यादिभिः, तथा तिस्मन् पत्रे या युक्तयः लिखनपरिपाटयः, तासां प्रतिरूपितानि सदृशलिखतानि, तैश्च साधयेत् । एतच्च साक्षिरहितस्वहस्तिलिखत-पत्रसंदेहे दृष्टव्यम् ।

" साधयेद्धस्तसंदेहे जीवतो वा मृतस्य वा । तत्स्वहस्तकृतैरन्यै: पत्रैस्तल्लेस्यनिर्णय: ॥ "

#### इति स्मरणात् ॥ १२ ॥

इदानीमन्यक्रतससाक्षिकपत्रसंदेहे निर्णयमाह । यत्र तु ऋणी अधमर्णः, धनिकः उत्तमर्णः, साक्षी वक्ष्यमाणः, लेखकः पूर्वोक्तो वा म्रियते, तत्र तेषां स्वहस्तैः 'मतं मेऽमुकपुत्रस्य ' 'अत्राहममुकः साक्षी ' 'लिखितं मयामुकेन ' इति तत्तस्वहस्तलिखितैः पत्रान्तरैर्वा तत्कृतैः तल्लेख्यं प्रसाधयेत् शोधयेत् । यद्यपि उत्तमणीधमर्णयोः एकस्मिन् पत्रे न स्वहस्ताक्षरसंभवः, तथापि "धनी चोपगतं दद्यात् स्वहस्तपरिचिद्धितम् " इति धनिनोऽपि लिखनसंभवात् तिन्नर्णयायोपादानमिति न दोषः । यथाह कात्यायनः—

" अथ पञ्चत्वमापन्नो लेखकः सह साक्षिभिः । तत्स्वहस्तादिभिस्तेषां विशुध्येतु न संशयः ॥ "

इति ॥ १३ ॥

इति श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि<sup>1</sup>रामपण्डितात्मजश्रीनन्द-पण्डितकृतौ <sup>1</sup>विष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां सप्तमोऽध्यायः

#### अप्टमोऽध्यायः

## अथासाक्षिणः॥१॥न राजश्रोत्रियप्रव्रजितकितवतस्करपरा-धीनस्त्रीवालसाहसिकातिवृद्धमत्तोन्मताभिशस्तपतितश्चत्तृष्णार्त-व्यसनिरागान्धाः॥२॥

लेख्यं निरूपितं सप्तमे । अष्टमे साक्षिणो निरूपयति । तत्र विहितासंभवे प्रतिषिद्धवर्जोपादानाया-साक्षिणः प्रतिजानीते । अथेति धरावधानदानाय प्रतिज्ञा । तत्र पुनर्वक्ष्यमाणेषु राजादिषु साक्षित्रिरुद्धत्वा-भिधानेन साक्षिधर्माणां कर्मण्यतानिर्देश्यताप्रष्टव्यतानां तत्र तत्रासिद्धेः प्रत्येकनिषेध उद्यते । स च तत्र तत्र वचनैः स्पष्टियिष्यते । असाक्षिताप्रयोजकिनिमेत्त्वहुत्वेन बहुवचनम् । यथाह नारदः—

> "असाक्ष्यपि हि शास्त्रेषु दृष्टः पञ्चविधो बुधैः । वचनाद्देषतो भेदात् स्वयमुक्तिर्मृतान्तरः ॥ श्रोत्रियांचा वचनतः स्तेनाचा दोषदर्शनात् । भेदाद्विप्रतिपत्तिः स्याद्विवादे यत्र साक्षिणाम् ॥ स्वयमुक्तिस्त्वनिर्दिष्टः स्वयमेवैत्य यो वदेत् । मृतान्तरोऽर्थिनि प्रेते मुमूर्षुश्राविताहते ॥ श्रीत्रियास्तापसा वृद्धा ये च प्रविजतादयः। असाक्षिणस्ते वचनान्नात्र हेतुरुदाहृतः ॥ स्तेनाः साहसिकाश्चण्डाः कितवा वधकास्तथा । असाक्षिणस्ते दुष्टत्वात् तेषु सत्यं न विद्यते ॥ साक्षिणां लिखितानां च निर्दिष्टानां च वादिना। तेषामेकोऽन्यथा वादी भेदात् सर्वे न साक्षिणः॥ स्त्रयमुक्तिरनिर्देष्टः स्वयमेवैत्य यो वदेत्। सूचीत्युक्तः स शास्त्रषु न स साक्षित्वमर्हति ॥ योऽर्थः श्रावयितव्यः स्यात् तसिन्नसति चाथिनि । क तद्वदतु साक्षित्वमित्यसाक्षी मृतान्तरः ॥"

इति । यसिन्नर्थे यस्य साक्षित्वमुद्भावनीयं, तसिन्नर्थे स्वाश्रावित एवार्थिनि मृते कुत्रार्थे साक्षित्वं वद्दि-त्यसाक्षी स इत्यर्थः । परं तु "मुमूर्षुश्रावितादृते "; मुमूर्षुणापि पित्रादिना ये श्राविताः पुत्रादीनाम् 'असिन्नर्थे अमी साक्षिणः ' इति, तत्र तु तेऽपि भवन्ति ॥ १ ॥

तानेतानसाक्षिणः संक्षिप्याह । राजा महीपतिः । राजग्रहणं तत्पुरुषस्याप्युपरुक्षणम् ; "कुहकः प्रत्यवसितस्तस्करो राजपूरुषः" इति नारदस्मरणात् । ननु,

" प्रामश्च पाड्विवाकश्च राजा च व्यवहारिणाम् । नृपे पञ्चति तत्कार्यं साक्षिणः समुदाहृताः ॥ "

इति नारदेन राजपुरुषयोरि साक्षित्ववचनात् कथं राज्ञोऽसाक्षित्वमनेनोच्यते ? सत्यम् ; "न श्रोत्रियो न लिङ्गस्थो न सङ्गभ्यो विनिर्गतः " इति तदेवानुपदं स्पष्टियिष्यते । तस्माद्यत्र साक्षिणः कर्तव्याः, तत्र राजपुरुषव्यतिरिक्ता इति निर्गलितोऽर्थः । इदमप्यराजगामिनि कार्ये । राजगामिनि तु राजादयोऽपि साक्षिण इति न कापि विरोधः । श्रोत्रियाः अध्यापनैकवृत्तयः । प्रत्नजिताः संन्यासिनः । कितवाः द्यूतकारिणः । तस्कराः चौराः । पराधीनाः दासाद्याः । स्त्री जातिमात्रेण । बाल आ षोडशात् । साहसिकः त्रिविधसाहसकारी । अतिवृद्धः अशीत्यूर्ध्ववयस्कः ; छप्तस्मृतिश्चेत् । अलुप्तस्मृतिश्चेत् साक्ष्येव ;

" स्मृत्यपेक्षं हि साक्षित्वमाहुः शास्त्रविदो जनाः । यस्य नोपहता बुद्धिः स्मृतिः श्रोत्रे च नित्यशः । सुदीर्घणापि कालेन स साक्षी साक्ष्यमहिति ॥ "

इति नारद्स्मरणात् । मत्तः मदनीयद्रन्येण । उन्मत्तः वातादिना । अभिशस्तः महापातकादिना । पतितः न्रह्महत्यादिना । क्षुत् वुसुक्षाः तृष्णा पिपासाः ताभ्यामार्तः पीडितः । व्यसनी पितृमरणादिव्यसनवान् ; मृगयाद्यष्टादशव्यसनवान् वा । रागः विषयाभिलाषः ; तेनान्धाः विस्मृतान्यकरणीयाः । इत्येते असाक्षिणः । बहुवचनात् पित्रा विवदमानादीनां म्रहणम् । यथाह श्रङ्कः—" पित्रा विवदमानो गुरुकुलवासी परिन्नाजकनवानप्रस्थिनर्भन्था असाक्षिणः" इति । नन्यसाक्षित्वं मृकम्य निषेधवचनं राजादीनां साक्षित्वमेव गमयतीति चेत् ; न ; संनिहितराजादिसाक्षित्वनिषेधोपपत्तौ व्यवहितासाक्षित्वनिषेधानौचित्यात् ; तथात्वे साक्षिवचन-मितज्ञान्तरानुपपत्तेः ॥ २ ॥

रिपुमित्रार्थसंबिनधिविकर्मदृष्टदोषसहायाश्च ॥ ३ ॥ ¹अनि-र्दिष्टस्तु साक्षित्वे यश्चोपेत्व ब्र्यात् ॥ ४ ॥ एकश्चासाक्षी ॥ ५ ॥ स्तेयसाहसवाग्दण्डपारुष्यसंग्रहणेषु साक्षिणो न परीक्ष्याः ॥ ६ ॥

<sup>1</sup> अनिर्दिष्टसाक्षित्वे—ज.

किंच, रिपुः अमित्रः। मित्रं सुहृत्। अर्थसंबन्धी विवादविषयार्थसंबन्धी। विकर्मा लोकवेद-विरुद्धकर्मासक्तः। दृष्टदोषः दृष्टमिथ्यावचनः। सहायः भृत्यादिः। चकारादन्येऽपि। यथाह कात्यायनः—

> " तद्वृत्तिजीविनो ये च तत्सेवाहितकारिणः । तद्बन्युसुहृदो भृत्या आप्तास्ते तु न साक्षिणः ॥ "

इति । एते न साक्षिणः ॥ ३ ॥

किंच, यः पुनः साक्षित्वेनानिर्दिष्ट एव 'अहं साक्षी ' इत्युपेत्य त्रूयात् , सोऽपि न साक्षी । चकारात् अनाहृतादिग्रहणम् । यथाह **कात्यायनः** —

> " यः साक्षी नैव निर्दिष्टो नाह्तो नापि चोदितः । ब्रूयान्मिथ्येति तथ्यं वा दण्ड्यः सोऽपि नराधमः ॥ "

इति ॥ ४ ॥

विविक्षितसंख्याज्ञानाय परिशेषमाह । एकः ; चकारात् द्वौ वा असाक्षिणौ । यथाहासाक्षित्वाधिकारे नारदः — "युम्मैकश्रोत्रियाचारहीनक्कीबकुशीलवाः" इति । युम्मं द्वौ । एकः प्रसिद्धः । प्रतिज्ञावाक्यात् निषेधवचनाच तत्रानुवृत्त्या अनिदेश्याकर्तव्यसाक्षित्वसिद्धावि पुनरसाक्षित्ववचनं प्रष्टव्यतानिषेधाय । अनेन च एकद्विनिषेधेन त्रिप्भृतयः साक्षिणो भवन्तीत्युक्तं भवति । यथाह बृहस्पितः —

" नव सप्त पञ्च वा स्युश्चत्वारस्त्रय एव वा । उभी वा श्रोत्रियो ज्ञाती नैकं पृच्छेत् कदाचन ॥"

इति॥५॥

उक्तवक्ष्यमाणदोषगुणयोः कचिदपवादमाह । स्तेयादीन्युक्तलक्षणानि । तेषु साक्षिणो गुणदोषैर्न परीक्षणीयाः । यथातथामूताः साक्षिणो भवन्तयेव । परं तु बालादीनुपलभ्यमानदृष्टदोषान वर्जयेत् । यथाह नारदः—

> " असाक्षिणो ये निर्दिष्टा दासनैकृतिकादयः । कार्यगौरवमासाद्य भवेयुस्तेऽपि साक्षिणः ॥ तेषामपि न बालः स्यान्नैको न स्त्री न कूटकृत् । न बान्धवो न चारातिर्ब्रूयुस्ते साक्ष्यमन्यथा ॥ बालोऽज्ञानादसत्यात् स्त्री पापाभ्यासाच्च कूटकृत् । विब्रुयुर्बान्धवाः स्नेहाद्वैरनिर्यातनादरिः ॥"

अथ साक्षिणः ॥ ७ ॥ कुलजा ¹वृत्तवित्तसंपन्ना यज्वान-स्तपस्विनः पुत्रिणो धर्मज्ञा अधीयानाः सत्यवन्तस्त्रैविद्यवृद्धाश्च ॥ ८ ॥ ²अभिहितगुणसंपन्न उभयानुमत एकोऽपि ॥ ९ ॥

साक्षिवचनाय प्रतिजानीते । बहुवचनमेकादशत्वाभिप्रायेण । तथाच नारदः-

" एकादराविधः साक्षी शास्त्रे दृष्टो मनीषिभिः । कृतः पञ्चविधस्तेषां षड्विधोऽकृत उच्यते ॥ लिखितः स्मारितश्चैव यदच्छाभिज्ञ एव च । गृढश्चोत्तरसाक्षी च ज्ञेयः पञ्चविधः कृतः ॥ अकृतः षड्विधस्तेषां मुनिभिः परिकीर्तितः । प्रामश्च प्राड्विवाकश्च राजा च व्यवहारिणाम् ॥ कार्येष्विधकृतो यः स्याद्धिना प्रहितश्च यः । कुल्याः कुलविवादेषु विज्ञेयास्तेऽपि साक्षिणः ॥ "

इति । ते च यथाजाति यथावर्णं च कार्याः । यथाह योगी न्वरः—" यथाजाति यथावर्णं सर्वे सर्वेषु वा स्मृताः " इति । पत्ररिप---" स्त्रीणां साक्ष्यं स्त्रियः कुर्युरन्त्यानामन्त्ययोनयः " इति ॥ ७ ॥

साक्षिगुणानाह । कुळजाः ; ऊढायां वोढुरूत्पन्नाः । वृत्तमाचारः ; वित्तं धनम् । ताभ्यां संपन्नाः । यज्वानः ; महाक्षतुप्रयोक्तारः । तपस्विनः ; कुच्छ्चान्द्रायणादितत्पराः । पुत्रिणः ; पुत्रपौत्राद्यन्विताः । धर्मज्ञाः ; धर्मशास्त्रज्ञाः । अधीयानाः ; अनुच्छित्रवेदाध्ययनाः । सत्यवन्तः ; सत्यवचनशीळाः । त्रैविद्यनुद्धाः ; त्रयीवित्सु निपुणमतयः । चकारात् दानशीळादीनां ग्रहणम् ; " तपस्विनो दानशीळाः" इति योगिस्मरणात् ॥ ८ ॥

' एकश्चासाक्षी' इत्यस्यापवादमाह । अभिहितैः कुरुजन्मादिभिर्गुणैः संपन्नः, यद्युभाभ्यामर्थिप्रत्यर्थिभ्या-मभ्युपगम्यते, तदा एकोऽपि । अपिशब्दात् द्वाविप साक्षिणौ भवतः । अनेनैकद्विनिषेधस्याभिहितगुणोभयानु-मतिहीनविषयत्वमाविष्कृतम् । अस्यापवादमाह वृहस्पितः—

> " दृतकः खटिकाग्राही कार्यमध्यगतस्तथा । एक एव प्रमाणं स्यादथाध्यक्षस्तथैव च । छिखितौ द्वौ तथा गृहौ त्रिचतुष्पञ्च लेखिताः ॥ "

#### इति । कात्यायनोऽपि-

" संस्कृतं येन यत्पण्यं तत् तेनैव विभावयेत् । एक एव प्रमाणं स विवादे तत्र कीर्तितः ॥ "

तिः ॥ "

इति । खटिकाग्राही लेख्यकर्ता । पत्रारूढौ द्वावपि साक्षिणौ भवतः । अन्ये तु व्यवरा एव । येन स्वर्ण-कारादिना यत्कुण्डलादि घटितं, तद्विवादे स एव साक्षीत्यर्थः ॥ ९ ॥

द्वयोविवदमानयोर्यस्य पूर्ववादस्तस्य साक्षिणः प्रष्टव्याः ॥ १० ॥ आधर्यं कार्यवद्याद्यत्र पूर्वपक्षस्य भवेत् तत्र प्रतिवादिः नोऽपि ॥ ११ ॥ उदिष्टसाक्षिणि स्ते देशान्तरगते च तदभिहित-श्रोतारः प्रमाणम् ॥ १२ ॥

तानेव साक्षिणः को निर्दिशेदित्यत आह । ऋणादानादिषु यौ द्वौ विवदेते 'मदीयमृणं धारयसि ' इत्येकः; 'नाहं धारयामि ' इत्यपरः । तत्र यः 'मदीयं धारयसि ' इति ब्रूते, स पूर्ववादी । तस्य साक्षिणः प्रष्टत्याः । अयमभिसंधिः— 'मदीयमृणं धारयसि ' इत्युक्ते चतुर्विधमुत्तरं संभवतीत्युक्तम् । तत्रानेन मिथ्योत्तरे पूर्ववादिनः साक्षिणः प्रष्टव्या इत्युच्यते ॥ १०॥

इदानीं प्राङ्न्यायकारणेक्तौ तिन्नदेष्टारमाह । यत्र पूर्वपक्षस्य ऋणाद्यभियोगस्य कार्यवशात् प्रतिदानादिवशात् प्राङ्न्यायकारणवशाद्वा आधर्यम् अधरीभावः असाध्यता भवति, तत्र प्रतिवादिनोऽपि साक्षिणः प्रष्टव्याः । अयमर्थः—यत्र प्रतिवादी 'सत्यं मया गृहीतम् ; परं तु प्रतिदत्तम् । असिन्नथेऽयं मया पूर्वं पराजितः ' इति चोत्तरं ददाति, तत्र पूर्वपक्षो धारणाभियोगः अधरीभवति । तत्र प्रतिवादिन एव प्रमाणोपन्यासः ; अभावप्रतिज्ञावादित्वात् । यद्यपि पूर्ववादिनोऽपि धारणाभियोक्तृत्वेन भाववादित्वम् , तथापि प्राङ्न्यायकारणोक्तिभ्यां तस्यासाध्यतापादनेन प्रमाणानपेक्षणात् तदनुपन्यासः । अथवा इदं वाक्यमेवं व्याख्येयम् । तद्यथा—यत्रोभाभ्यामेकमेव क्षेत्रं प्रतिग्रहेण रुष्ट्या युगपदागत्य परस्परं विप्रतिपचेते — 'ममेदम् , ममेदम् ' इति, तत्र कार्यः प्रमाणोपन्यास इत्याह—द्वयोविवदमानयोरिति । द्वयस्य पूर्ववादिनः 'मयेदं पूर्वं रुष्ट्यम् ' इति प्रतिज्ञा, तस्य साक्षिणः प्रष्टव्याः , न पुनः यः पूर्वं निवेदयतीति । यदा पुनरन्य एवं ब्रूयात्— 'सत्यमनेन पूर्वं रुष्ट्यम् ; परंतु अस्मादेव क्रीत्वान्येन महां दत्तम् ' इति, तत्र कार्यवशात् मध्ये क्रयवशात् पूर्वपक्षस्याधर्यं विक्रयेण स्वत्वापगमात् असाध्यता भवति, तदा प्रतिवादिनः क्रीत्वा दत्तस्य प्रतिग्रहवादिनः साक्षिणः प्रष्टव्याः । अपिरवधारणे ; तस्यैवेति । यथाह योगीश्वरः—

" साक्षिष्भयतः सत्सु साक्षिणः पूर्ववादिनः । पूर्वपक्षेऽधरीभृते भवन्त्युत्तरवादिनः ॥ "

इति । यतु मिताक्षरायामस्य वाक्यस्येदमेव व्याख्यानं युक्ततरमिति, तत् "आधौ प्रतिम्रहे क्रीते " इत्यनेन गतार्थत्वात् पुनरुक्तमिति चिन्त्यम् ॥ ११ ॥

साक्ष्यनुकरुपं तद्विषयं चाह । यो यसिन् विवादे सभ्यसमक्षं साक्षित्वेनोद्दिष्टः 'अयमत्रार्थे साक्षी ' इति, स चेत् सभ्यपत्रात् प्रागेव मृतो देशान्तरगतो वा, तदानेन साक्षिणाभिहितं प्रकृतार्थानुबन्धि यद्वान्यं तस्य श्रोतारः प्रमाणं प्रमाणत्वेन निर्देश्याः । एते चोत्तरसाक्षिण इति व्यविद्वयन्ते । यथाह वृहस्पतिः—

" यत्र साक्षी दिशं गच्छेन्सुमूर्षुर्वी यथाक्रमम् । अन्यं संश्रावयेत्तं तु विद्यादुत्तरसाक्षिणम् ॥ "

इति ॥ १२ ॥

<sup>1</sup> वर्णानां—ग.

## समक्षदर्शनात् साक्षी श्रवणाद्वा ॥ १३ ॥ साक्षिणश्च सत्येन प्यन्ते ॥ १४ ॥ ¹वर्णिनां यत्र वधस्तत्राच्तेन² ॥ १५ ॥ तत्पावनाय क्रुरमाण्डीभिर्द्विजोऽग्निं घृतेन³ जुहुयात् ॥ १६ ॥

साक्षित्वनिमित्तं किमित्यत आह । यो निष्पद्यमानां क्रियां दानिकत्रयादिकां समक्षं पञ्यति, यो वा क्रियाकर्तृभ्यः क्रियां 'मयेदं दत्तम् ; विक्रीतं च ' इत्यादिकां शृणोति, स साक्षी, " समक्षदर्शनात् साक्ष्यं श्रवणाचैव सिध्यति " इति मनुस्सरणात् । वाशब्दः प्रमाणान्तरेणाप्यनुभवं गमयति । यथाह नारदः—

> " संदिग्धेषु च कार्येषु द्वयोर्विवदमानयोः । दृष्टश्रुतानुभूतार्थात् साक्षिभ्यो व्यक्तिद्शिनम् ॥ "

इति । दृष्टं प्रत्यक्षेण । श्रुतमर्थिप्रत्यर्थिसाक्ष्यादिवाक्यैः । अनुभूतमनुमानोपमाभ्याम् ॥ १३ ॥

साक्षिभिः साक्ष्यं कथं देयमित्यत आह । साक्षिणः सत्यवचनेन दोषभाजो न भवन्ति ; "सत्येन ग्रुध्यते वाक्यम् " इति स्मरणात् । यतु "स्वर्गः सत्यवचने, विपर्यये नरकः " इति गौतमवाक्यं, तदसत्यवचननिमित्तपूर्वोपार्जितसुकृतनाशाभावे तज्जन्यस्वर्गप्रतिपादनपरम् ; न तु साक्ष्ये सत्यवचनजन्यस्वर्ग-प्रतिपादकम् ; तथा सति तस्य काम्यत्या अवचने दोषश्रवणानुपपत्तेः । यथाह् स एव—"अवचनेऽन्यथा-वचने च दोषिणः स्युः " इति । यद्यपि "सत्यं ब्रूयात् " इति सामान्यवाक्यात् पृथग्भूतं "साक्ष्यं सत्यं ब्रूयात् " इति वचनं प्रयोजनान्तरं विना न पर्यवस्यति, तथापि सामान्यप्रयोजनस्यैव विषयविशेषे-णातिशयः करुप्यः ; न स्वर्गः ; गौरवात् काम्यत्वापत्तेश्चेत्यास्तां तावत् ॥ १४ ॥

सत्यवचनस्य कचिदपवादमाह । वर्णाः श्वेतारूणपीतस्यामाः ; ते विद्यन्ते येषां ते वर्णिनः ब्राह्मण-क्षत्रियविद्श्द्धाः । तेषां यत्र सत्यवचनेन वधो भवति, तत्र साक्षिणः अनृतवचनेन पूयन्ते दोषभाजो न भवन्ति । परं तु पापीयसो वधं विना । यथाह गौतमः—" नानृतवचने दोषो जीवनं च तदधीनं, न तु पापीयसो जीवनम् " इति । पापीयसः पापवत्तरस्य वधे तु अनृतवचने न दोष इति न ; किंतु दोष एव । तस्मात्तत्र सत्यमेव वक्तव्यमित्यर्थः ;

³ घृतेन omitted in ख, ग, ट.

" बहवः सुखमेधन्ते हते यस्मिन् वसुंधरे । तस्मिन् हते न दोषोऽस्ति पातकं नोपपातकम् ॥"

इति महाभारतात् । वर्णिपदं प्राणिमात्रोपलक्षणम् । वधपदं च संकष्टान्तरोपलक्षणम् । तथाच तत्रैव-

" प्राणात्यये विवाहे च सर्वज्ञातिवधात्यये । कर्मण्यभिप्रवृत्ते च प्रयोक्तव्यं मृषा भवेत् ॥ "

इति । सर्वेषां प्राणिनां वधे ज्ञातीनां चात्यये विष्ठवे जातिअंशादौ वा मृषा वदेदिति योज्यम् ; अन्यथा गोवधादावनृतभाषणाप्रसङ्गेन गोवधापत्तेः । कर्मणि ; कुकर्मादौ । अभिप्रवृत्ते ; उत्पाद्यमाने ॥ १५ ॥

इह "नानृतं वदेत् " इत्येकं सामान्यवचनम् ; "साक्ष्यं नानृतं वदेत् " इत्यपरं विशेषवचनम् । तत्र विशेषवचननिषिद्धमनृतवचनमत्राभ्यनुज्ञातम् । सामान्यनिषेधातिक्रमजन्यप्रत्यवायस्तु कथं नश्येदित्यत आह । तस्यानृतवचनजन्यप्रत्यवायस्य पावनाय परिहाराय कूश्माण्डीमिः "यद्देवा देवहेडनम् " इत्यादिभिः ऋभिः बोधायनोक्तरीत्या आज्यममौ जुहुयात् । कूश्माण्डीम्रहणं वरुणदेवत्यसारस्वतचरूणामप्युपलक्षणम् । यथाह मनुः—

" कूरमाण्डेर्वापि जुहुयाद् घृतमग्नौ यथाविधि । उदित्यृचा वा वारुण्या तृचेनाब्दैवतेन च ॥"

इति । " उदुत्तमं वरुण पाशम् " " आपो हि ष्ठा मयोभुवः " इति । योगीश्वरोऽपि—

" वर्णानां हि वधो यत्र तत्र साक्ष्यनृतं वदेत् । तत्पावनाय निर्वाप्यश्चरुः सारस्वतो द्विजैः ॥ "

इति । द्विजम्रहणेन द्विजानुलोमा अपि गृह्यन्ते ॥ १६ ॥

# ेश्द्र एकाहिकं गोदशकस्य ग्रासं दद्यात्॥ १७॥ स्वभाव-विकृतौ मुखवर्णविनाशेऽसंबद्धप्रलापे च क्रूटसाक्षिणं विद्यात्॥१८॥

शृद्धस्य प्रायश्चित्तान्तरमाह । शृद्धश्चेदुक्तविषयेऽनृतं वदेत्, तदा दशभ्यो गोभ्यः एकस्मिन्नहिन तृप्तिजनकं घासादियासं दद्यात् । शृद्धग्रहणं प्रतिलोमजानामप्युपलक्षणम् ; "शृद्धाणां तु सधर्माणः सर्वेऽप-ध्वंसजाः स्मृताः " इति स्मरणात् ॥ १७ ॥

कूटसाक्षिलक्षणमाह । स्वभावेन, न भयादिना, या विकृतिः, तस्यां सत्यां कूटसाक्षिणं विद्यात् । सा च त्रिविधा—कायिकी वाचिकी मानसिकी चेति । तत्र कायिकी विकृतिः मुखवर्णस्य स्वाभाविकस्य विनाशः, अन्यथाभावः स्यामता श्वेतता वा। वाचिकी विकृतिः असंबद्धप्रलापः ; असंबद्धस्य प्रकृतानुपयुक्तस्य प्रलापः

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> शूद्रश<del>्च</del>-ठ.

अष्टमोऽध्याय

मुहुर्भाषणम् । चकारात् मानसिकी च विक्वतिः प्रतिवावयादानं परवाक्यानाकर्णनं चेत्यादि । साक्षीत्युप-रुक्षणम् । तेनार्थिपत्यर्थिनोरप्यन्यतरो यद्येवं विकारवान् , तदा दुष्टो ज्ञेयः । यथाह योगीश्वरः—

> " देशादेशान्तरं याति सकणी परिलेढि वा । ल्लाटं स्विद्यते यस्य मुखं वैवर्ण्यमेति च ॥ परिशुप्यत्स्वलद्वाक्यो विरुद्धं बहु भाषते । वाक्चक्षः पूजयति नो तथोष्ठौ निर्भुजत्यपि ॥ स्वभावाद्विकृतिं गच्छेन्मनोवाकायकर्मभिः । अभियोगेऽथ साक्ष्ये वा स दुष्टः परिकीर्तितः ॥ "

इति । विद्यादित्यनेन चैतेषां रुक्षणानां दुष्टताज्ञापकत्वम् , न प्रमापकत्वमित्युक्तम् ; स्वाभाविकनैमित्तिकयो-विंशोषस्य दुर्ज्ञेयत्वात् । ततश्च तद्वचनान्निर्णयाभावमात्रम् ; न दण्डादिकमपीति ज्ञेयम् ॥ १८ ॥

साक्षिणश्चाह्यादित्योदये कृतशपथान् एच्छेत् ॥ १९ ॥ ब्रूहीति ब्राह्मणं एच्छेत् ॥ २० ॥ सत्यं ब्रूहीति राजन्यम् ॥ २१ ॥ गोबीजकाश्चनैर्वेदयम् ॥ २२ ॥ भर्वमहापातकैस्तु ग्राह्म् ॥ २३ ॥

साक्षिणश्च कदा कथं प्रच्छेदित्यत आह । पूर्वोक्तान् साक्षिणः समान्तः समाह्रय आदित्योदये सति पूर्वाह्न एव कृतवक्ष्यमाणशपथान् प्रकृतमर्थं पाड्विवाकः प्रच्छेत् । यथाह नारदः—

> " समान्तः साक्षिणः सर्वानिर्थिप्रत्यर्थिसंनिधौ । प्राड्विवाकोऽनुयुक्जीत विधिनानेन सान्त्वयन् । उदङ्मुखान् प्राङ्मुखान् वा पूर्वीक्षं वै शुचिः शुचीन् ॥ "

इति ॥ १९ ॥

प्रश्नप्रकारमाह । 'अस्मिन् विषये यत् त्वं जानासि, तत् ब्रूहि ' इति ब्राह्मणं प्रच्छेत् । प्रश्नानुवृत्तौ पुनर्वचनमप्रष्टस्य वचननिषेधार्थम् ॥ २० ॥

' अस्मिन् विषये सत्यं ब्रूहि ' इति राजन्यं प्रच्छेत् ॥ २१ ॥

' गोबीजकाञ्चनानि ते निष्फलानि ' इति शापितं वैश्यं प्रच्छेत् ॥ २२ ॥

सर्वैः पञ्चभिर्महापातकैः ; ब्रह्महत्यादीनि पञ्चापि महापातकानीति शापितं शूद्रं पृच्छेत् । सर्वशब्दात् त्रित्वट्युदासः । तुशब्दात् वक्ष्यमाणानां पातकान्तराणां शूद्रसमब्राह्मणानां च संग्रहः ।

¹ सर्वपातकेंस्तु—ज ; तु omitted in ठ,

अनेन कृतशपथानिति वैश्यश्रृद्धश्रृद्धसमब्राह्मणविषयमेवावतिष्ठते ; "शपथेनैके सत्यकर्म । तद्देवराज-ब्राह्मणसंसदि स्यादब्राह्मणानाम् " इति गौतमस्मरणात् । श्रृद्धसमान् विपानाह मनुः—

> " गोरक्षकान् वाणिजकांस्तथा कारुकुशीलवान् । प्रेष्यान् वार्ध्विकांश्चेव विप्रान् शृह्ववदाचरेत् ॥"

इति ॥ २३ ॥

साक्षिणश्च श्रावयेत्॥ २४॥ ये महापातिकनां लोका ये चोपपातिकनां ते कूटसाक्षिणामिष ॥ २५॥ जननमरणान्तरे कृतसुकृतहानिश्च ॥ २६॥ सत्येनादित्यस्तपित ॥ २७॥ क्षैत्रयेन क्षित्र चन्द्रमाः ॥ २८॥ सत्येन चाति पवनः ॥ २९॥ सत्येन भूर्घारयित ॥ ३०॥ सन्येनापितष्ठिन्ति ॥ ३१॥ क्षैत्रयेनाग्निः ॥ ३२॥ खं च सत्येन ॥ ३३॥ सत्येन देवाः ॥ ३४॥ सत्येन यज्ञाः ॥ ३५॥

श्रावयेदित्यत आह । महापातिकनो ब्रह्महादयः । उपपातिकनो गोन्नादयः । तेषां ये लोकास्ते मिथ्यासाक्षिणामपि भवन्ति ॥ २५ ॥ किंच जन्मारभ्य आमरणं कृतस्य सुकृतस्य नाशश्च मिथ्यासाक्षिणाम ॥ २६ ॥ साक्षिणां सत्यानुसरणाय तत् प्रशंसित । योऽयमादित्ये तेजः प्रभावः, स सत्यफलमित्यर्थः ॥ २७ ॥ भानं शोभातिशयः ॥ २८ ॥ वानं वहनशक्तिः ॥ २९ ॥ धारणं धारणशक्तिः ॥ ३० ॥ अपां सरित्समुद्रभुवां स्थानं प्रखरतरार्ककरनिकरसंस्पेशेऽप्यशोषणम् ॥ ३१ ॥ तिष्ठति ; स्थानमत्र दाहशक्तिः ॥ ३२ ॥ आकाशस्य स्थितिः निश्चलमवस्थानशक्तिः ॥ ३३ ॥ देवानां देवनशक्तिः ॥ ३४ ॥ यज्ञानामिष्ठष्टोमादीनां परलोके फलजननशक्तिः ॥ ३५ ॥

अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुल्या धृतम्। अश्वमेधसहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते॥ ३६॥ जानन्तोऽपि हि ये साक्ष्ये तृष्णींभूता उदासते। ते कूटसाक्षिणां पापस्तुल्या दण्डेन चाप्यथ॥ ३७॥

4 This Sūtra omitted in ₹.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> घातिकनां—ख. ग, ट.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> This Sūtra comes after the next Sūtra in ख, ग, ट.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> आभाति—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> तु सत्येन---ज.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> साक्ष्यं—ठ.

एवं हि साक्षिणः पृच्छेद्वर्णानुक्रमतो चपः॥ ३८॥ यस्योचुः साक्षिणः सत्यां प्रतिज्ञां स जयी भवेत्। अन्यथा वादिनो यस्य <sup>1</sup>ध्रवस्तस्य पराजयः॥ ३९॥

सत्याधिकये हेतुमाह । सहस्राश्वमेधजन्यष्ठकृतेन तोल्यमानं सत्यमेवातिरिच्यते ; तेषामनेकाङ्गोपसंहार-साध्यत्वेन साद्गुण्यस्याशक्यानुष्ठानत्वात् ॥ ३६ ॥

ये पुनर्विप्रतिपन्नमर्थं विशेषतो जानन्तोऽपि साक्ष्ये नियुक्ताः तूप्णींभूतास्तिष्ठन्ति, न किंचित् साधु असाधु वा वदन्ति, ते कूटसाक्षिणां पापैरनन्तरोक्तैर्दण्डेन च पूर्वोक्तेन सर्वस्वापहारस्रक्षणेन तुल्या वेदितव्याः॥३०॥

सर्ववर्णेषु साक्षिषु सत्सु वर्णकममाह । एवं पूर्वोक्तरापथश्रावणपूर्वकं वर्णानुकमतः ब्राह्मणं पृष्ट्या क्षत्रियमित्यादिकमेण नृपो राजा प्राङ्विवाको वा साक्षिणः पृच्छेत् ॥ ३८ ॥

साक्षिवचनेन च कथं जयपराजयावधारणमित्यत आह । यस्यार्थिनः प्रतिज्ञां देशकालद्रव्यसंख्यादि-विशिष्टां साक्षिणः सत्यां ब्र्युः, 'सत्यमिदं जानीमो वयम् ' इति, स जयी भवति । यस्य पुनरन्यथा वदन्ति 'मिथ्यैतदाहः ; न मत्समक्षमनेन किमपि कृतम् ' इति, तस्य पराजयः ध्रुवो निश्चितः । यथाह बृहस्पतिः—

" यस्यारोषः प्रतिज्ञार्थः साक्षिभिः प्रतिवर्णितः । स जयी स्यादन्यथा तु साध्यार्थं न समामुयात् ॥ "

इति । अन्यथाशब्दसामर्थ्यादेकदेशस्याप्यन्यथात्वे पराजय एव । यथाह स एव-

" देशं कालं धनं संख्यां रूपं जात्याकृती वयः । विसंवदेचत्र साक्षी तदनुक्तं विदुर्बुधाः ॥ "

इति । कचिदस्यापवादमाह स एव--

" साध्येकांशेऽपि गदिते साक्षिभिः सकलं भवेत् । स्त्रीसङ्गे साहसे चौर्ये यत् साध्यं परिकल्पितम् ॥ "

इति ॥ ३९॥

बहुत्वं प्रतिगृह्णीयात् साक्षिद्वैधे नराधिपः। समेषु च गुणोत्कृष्टान् गुणिद्वैधे द्विजोत्तमान्॥ ४०॥ यस्मिन् यस्मिन् विवादे तु क्रुटसाक्ष्यनृतं वदेत्। तत्तत्कार्यं निवतेत कृतं चाप्यकृतं भवेत्॥ ४१॥ इति वश्रीविष्णुस्मृतौ अष्टमोऽध्यायः

<sup>1</sup> धुवं—ठ.

साक्षिविप्रतिपत्तौ निर्णयप्रकारमाह । नराधिपः राजा प्राङ्विवाको वा साक्षिणां द्वैधे विप्रतिपत्तौ बहुत्वं प्रतिगृह्णीयात् ; बहुनां वचनं प्रमाणीकुर्यात् । समेषु समसंख्याकेषु पुनः साक्षिगुणैः अध्ययनादिभिः उत्कृष्टःन् प्रमाणीकुर्यात् । यदा पुनः गुणिनां चैव द्वैधं, तदा द्विजोत्तमान् ब्राह्मणानेव प्रमाणीकुर्यात् ; न बहुगुणिनोऽपि क्षत्रियादीन् । ब्राह्मणानां साम्येन विप्रतिपत्तौ गुणवत्तमत्वेन निर्णयः ; "गुणिद्वैधे तु वचनं ब्राह्मं ये गुणवत्तमाः " इति योगिस्मरणात् । यत्तु भेदादसाक्षित्वम् , तत् जातिगुणसंख्यासाम्येना-गृह्ममाणविशेषविषयम् ॥ ४०॥

कूटसाक्षिरुक्षणाभिधानस्य प्रयोजनमाह । यस्मिन् यस्मिन् ऋणादानादौ विवादे विप्रतिपन्नेऽर्थे कूटसाक्षी मिथ्यां वदेत् , तत्तत् कार्यं निवतेत न साध्येत । कृतमप्यकृतमसिद्धं स्यात् । कूटसाक्षी च ताबद्वारं दण्डनीयः ॥ ४१ ॥

इति श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि<sup>1</sup>रामपण्डितात्मज<sup>1</sup>नन्द-पण्डितकृतौ विष्णुस्मृतिविद्यतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यामष्टमोऽध्यायः

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> वैष्णवे अष्टमोऽध्याय:—क, झ ; श्री omitted in च ; वैष्णवे धर्मशास्त्रे साक्षिपकरणमष्टमम्—ज, ट.

#### नवमोऽध्यायः

इति । पौरुषेयी साक्ष्यादिः । अञैक्तिकं प्रमाणं समयः । तच द्विविधम्—दिव्यं शपथश्च । तत्र तात्कालिक-निर्णयहेतुर्दिव्यम् । तदाह बृहस्पतिः—

> " घटोऽझिरुदकं चैव विषं कोशश्च पञ्चमः । षष्ठं तु तण्डुलाः मोक्ताः सप्तमं तप्तमाषकम् ॥ अष्टमं फालमित्युक्तं नवमं धर्मजं स्मृतम् । दिव्यान्येतानि सर्वाणि निर्दिष्टानि स्वयंसुवा ॥ "

इति । यद्यपि कोशस्य दिव्यलक्षणाभावानात्र परिगणनं युक्तम् ; तथापि तुलादिचतुष्टयवत् महाभि-योगेषु सावष्टम्मामियोगेषु च प्राप्त्यर्थं तदिति न विरोधः । तच्चाय्रे स्पष्टियिष्यते । एवं काञ्चनमपि तसमाषा-वान्तरभेद इति न पृथगणितम् । शपथस्तु कालान्तरनिर्णयहेतुः दूर्वास्पर्शादिर्वक्ष्यमाणः । तस्य किया अनु-ष्ठानम् ॥ १ ॥

तत्र विषयविशेषे दिन्यानां वक्ष्यमाणद्रव्यसंख्यादिनियमानां पुरस्तादपवादमाह । राजद्रोहः तदिनष्ट-करणम् । साहसम् उक्तलक्षणम् । तच्छुद्धचर्थं दिन्यकरणे यथाकामम् , द्रव्यसंख्यादिनियमापेक्षा नास्ति । साहसेष्वेव दिन्यानि । यथाह कात्यायनः—

> " उत्तमेषु च सर्वेषु साहसेषु विचारयेत् । सद्भावं दिव्यदृष्टेन सत्सु साक्षिषु वै भृगुः ॥ "

इति । प्रथममध्यमयोरल्पविषयत्वात् शपथैरेव निर्णयः ; शपथानामपि समयशब्देनैवोपादानात् । यथाह बृहस्पतिः—

" एते च शपथाः प्रोक्ताः स्वरूपेऽर्थे सुकराः सदा । साहसेष्वभिशापे च दिन्यान्याहुर्विशोधनम् ॥"

इति । बहुवचनात् पातकाद्यमियोगग्रहणम् ;

" परदाराभिशापे च चौर्यागम्यागमेषु वा । महापातकशस्तेषु स्वाद्दिव्यं नृपसाहसे ॥"

इति कालिकापुराणात् ॥ २ ॥

दिव्यव्यवस्थापकद्रव्यसंख्याविषयमाह । निक्षेपेऽपहृते चौर्यामियोगे; बहुवचनात् साहसे च विप्रति-पन्नस्यार्थस्य प्रमाणं कल्पयित्वा दिव्यं व्यवस्थापयेत् । यथाह कात्यायनः—

> " दत्तस्यापह्नो यत्र प्रमाणं तत्र कल्पयेत् । स्तेयसाहसयोदिंक्यं सत्येऽप्यर्थे प्रदापयेत् ॥ "

#### नवमोऽध्यायः

# अथ समयकिया ॥ १॥ राजद्रोहसाहसेषु यथाकामम्॥ २॥ विक्षेपस्तेयेष्वर्थप्रमाणम् ॥ ३॥

अष्टमे साक्षिणो निरूपिताः । नवमे समयितयां निरूपितां दिव्यमातृकां निरूपयित । अथ ; लौकिकित्रिविधयमाणनिरूपणानन्तरम् । अनेन चानन्तर्याभिधानेन लौकिकप्रमाणाभाव एव समयिकयायाः प्रामाण्यं गम्यते । यथाह योगीश्वरः—

" प्रमाणं स्त्रिस्तितं भुक्तिः साक्षिणश्चेति कीर्तितम् । एषामन्यतमाभावे दिव्यान्यतममुच्यते ॥ "

इति । इदं च स्थानरिववाद एव । तथाच बृहस्पितः---

" स्थावरस्येतदाख्यातं लाभभोगप्रसाधनम् । प्रमाणहीने वादे तु निर्दोषा दैविकी किया ॥ "

इति । अस्यार्थः — लाभो दानादिपत्रम् । भोग उक्तलक्षणः । प्रसाधनं साक्षिरूपम् । स्थावरस्यैतदेव साधकत्वेन ज्ञातम् ; न तु दिव्यम् । सर्वथा तदसंभवे तु दिव्यमपि न दोषाय ; अन्यथा लौकिकप्रमाणाभावे दिव्यस्य च निषेधे अनिर्णयपसङ्गात् । एतेन

> " स्थावरेषु विवादेषु दिव्यानि परिवर्जयेत् । साक्षिभिर्क्षितिनापि भुक्त्या चैतत् प्रसाधयेत् ॥ ''

इति पितामह्वचनमि व्याख्यातम् । विवादादेत्य परिदृश्यमानदोषेषु अयुक्तसाक्ष्येषु साक्षिषु तत्सपत्नादौ वा यद्यन्तरात्मा साक्षिकार्यविसंवादेन दोषं कल्पयति, तदा भवत्येव दिव्यम् ; साक्ष्यादीनामाशयदोषसंभवात् , दिव्यस्य च निर्दोषत्वेन वस्तुतक्त्वावेदकतया धर्मतक्त्वविषयत्वात् । यथाह नारदः—

" तत्र सत्ये स्थितो धर्मो व्यवहारस्तु साक्षिणि । दैवसाध्ये पौरुषेयीं न लेख्यं वा प्रयोजयेत् ॥ "

इति । दत्तस्य निक्षिप्तस्य । प्रमाणं परिमाणमित्यर्थः । सत्येऽपि प्रमाणवत्यपि । यदाह बृहस्पतिः—-" महापापाभिशापेषु निक्षेपहरणे तथा । दिव्यैः कार्यं परीक्षेत राजा सत्स्विप साक्षिषु ॥ "

इति ॥ ३ ॥

सर्वेष्वेवार्थजातेषु मूल्यं कनकं कल्पयेत्॥ ४॥ तम्र कृष्ण-लोने शृद्धं दूर्वाकरं शापयेत्॥ ५॥ द्विकृष्णलोने तिलकरम्॥ ६॥ त्रिकृष्णलोने रजतकरम् ॥ ७॥ चतुःकृष्णलोने सुवर्णकरम् ॥ ८॥ पश्चकृष्णलोने 'सीरोद्धृतमहीकरम् ॥ ९ ॥ सुवर्णाधीने कोशो देयः श्रद्रस्य ॥ १० ॥ ततः परं यथाई धटाग्न्युदक्रविषाणामन्यतमम् 11 88 11

कत्यार्थस्य प्रमाणं कल्पनीयमित्यत आह । निक्षेपापह्वादिविषयेषु सर्वेध्वप्यर्थजातेषु परिमाणं कल्पयित्वा तन्मूल्यत्वेन सुवर्णं कल्पयेत् । तत्ममाणेन दिव्यव्यवस्थेति । यथाह कात्यायनः---

> " सर्वद्रव्यप्रमाणं तु ज्ञात्वा हेम प्रकल्पयेत् । हेमप्रमाणयुक्तं तु तदा दिव्यं नियोजयेत ॥ ज्ञात्वा संख्यां सुवर्णानां शतनाशे विषं स्मृतम् । अशीतेस्तु विनाशे वै दद्याचैव हुताशनम् ॥ षष्ट्या नाशे जलं देयं चत्वारिंशति वै धटम् । विंशद्दशविनारो त कोशपानं विधीयते ॥ पञ्चाधिकस्य वा नाशे तद्धधिस्य तण्डलाः । ततोऽर्घाधिविनारो तु स्पृरोत् पुत्रादिमस्तकम् ॥ ततोऽर्घार्धविनारो तु लैकिक्यश्च कियाः स्मृताः। एवं विचारयन् राजा धर्मार्थाभ्यां न हीयते ॥ "

इति । सुवर्णः षोडशमाषः । विंशन्तारो दशनारो चेत्यर्थः । न तु त्रिंशतो नारो ; अर्थार्थेति पञ्चानां लिङ्गदर्शनात्। 'पश्चाधिकस्य वा नारो । इत्यत्रापि कोशपानं विधीयत इति रोषः। पश्च वाधिकं वेति पञ्चाधिकम् । अन्यथा पञ्चमेन दिव्याभावप्रसङ्गः । अनेनाधिकपदेन दशाधिकविंशत्यधिकानामप्युत्तरसंख्याधि-कानां संख्यानां निर्णयः सिध्यति । ततोऽर्धार्धस्य ; पञ्चार्धं सार्धद्वयम् ; तदर्धं सपादसुवर्णः ।

<sup>1</sup> सीतोद्धत—क, ज.

तदन्यतरनारो तण्डलाः । ततोऽधर्षिति । सपादसुवर्णार्धं दश माषाः । तस्याप्यर्धं पञ्च माषाः । तदन्यतरनारो पुत्रादिमस्तकस्पर्शः । ततोऽर्धार्धेति ; पञ्चार्वं सार्धमाषद्वयम् । तदर्वं सपादो माषः सार्धषट्कुष्णलाः ; तन्नारो होकिक्यः शास्त्रान्तरदृष्टाः क्रिया भवन्ति । तत्र वृहस्पतिः--

> " सत्यवाहनशस्त्राणि गोबीजरजतानि च । देवब्राह्मणपादाश्च पत्रदारशिरांसि च एते तु शपथाः प्रोक्ता मनुना स्वरूपकारणे ॥ "

इति ॥ ४ ॥

ता एव किया वर्णव्यवस्थया दर्शयति । त्रियवः कृष्णलः । तस्माद्नं कृष्णलोनम् । तादरो हेन्नि विवादे, शूद्रं दुवाँ करे दत्त्वा ' नमय हस्तम् ' इति शापयेत् । एवमग्रेऽपि ज्ञेयम् ॥ ५ ॥

कृष्णलिभिके द्वाभ्यां कृष्णलाभ्यां चीने हेन्नि, तिलान् करे दत्त्वा शृद्धम् ॥ ६॥ किंच द्वाभ्यामिक त्रिभ्यः कृष्णलेभ्यश्चोने हेम्नि, रजतं करे दत्त्वा ॥ ७ ॥ किंच त्रिभ्योऽधिके चतुर्भ्यः कृष्णलेभ्य उने हेम्नि, सुवर्णं करे दत्त्वा ॥ ८ ॥

<sup>1</sup>चतुभ्योऽधिके पञ्चभ्यः कृष्णलेभ्यो माषाद्ने हेम्नि, सीरेण लाङ्गलेनोद्घृतां महीं मृत्लण्डं करे दत्त्वा शृद्धं शापयेत् ॥ ९ ॥

एवं शपथे द्रव्यसंख्यां निर्णीय, दिव्ये तन्निर्णयमाह । सुवर्णार्थात् अष्टभ्यो माषेभ्योऽर्वाक् माषादृध्वं शुद्धस्य कोशापानं कारयेत् । पुनः शुद्धग्रहणमस्मिन्नेव विषये वैश्यादीनां पूर्वोक्तपुत्रादिमस्तकस्पर्श-प्राप्त्यर्थम् । तथाच समृत्यन्तरे-

> " निष्के त सत्यवचनं द्विनिष्के पादलम्भनम् । त्रिकादवीक् तु पुष्पं स्यात् कोशपानमतः परम् ॥ "

इति । अत्र च निष्कराब्देन दीनारोऽभिघीयते ; तस्यैव सुवर्णादूनत्वात् ॥ १० ॥

किंच, ततः सुवर्णाधीनात् परं सुवर्णार्धपादोनसुवर्णादौ यथाई तत्तत्कालोचितं तत्तत्संख्योचितं च धटादि ज्ञेयम्। धटः तुला, अग्निः फालस्तप्तमाषश्च, उदकविषे वक्ष्यमाणे । एतेषामन्यतमं दिव्यं शूद्धस्य कारयेत् ॥११॥

द्विगुणेऽर्थे यथाभिहिताः समयिकया वैदयस्य ॥ १२॥ त्रिगुणे राजन्यस्य ॥ १३ ॥ ³कोशवर्जं चतुर्गुणे ब्राह्मणस्य ॥ १४ ॥ न ब्राह्मणस्य कोशं दचात्॥१५॥ अन्यत्रागामिकालसमय-निबन्धनिकयातः ॥ १६॥

<sup>2</sup> वैश्यस्य omitted in ज.

¹ The Commentary on Sūtra 9 omitted in ख.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> कोशवर्ज omitted in ज.

288

वैश्यादीनां दिव्यशपथयोर्द्रव्यसंख्याव्यवस्थामाह । य एव दूर्वातिलरजतसुवर्णलोष्टस्पर्शकोशपानरूपाः शपथाः शद्भस्योक्ताः त एव तत्तत्परिमाणात् द्विगुणपरिमाणे च द्विचतुःषडष्टदशक्रुष्णलसुवर्णोनहेन्नि क्रमात् वैक्यस्य भवन्ति ॥ १२ ॥

विष्णुस्मृतिः

किंच, राद्भोक्तपरिमाणात् त्रिगुणे हेम्नि त्रिषण्नवद्वादशपञ्चदशकृष्णलसार्धसुवर्णोने कमात् दूर्वातिल-रजतस्वर्णलोष्टस्पर्शकोशपानानि क्षत्रियस्य भवन्ति ॥ १३ ॥

ब्राह्मणस्य विशेषमाह । चतुरष्टद्वादशषोडशविंशतिकृष्णलोने हेम्नि, क्रमात् ब्राह्मणस्य द्वीतिल-रजतसुवर्णलोष्टस्पर्शा भवन्ति । यथाह बुहस्पतिः---

" एषा संख्या निकृष्टानां मध्यानां द्विगुणा स्पृता । चतुर्गणोत्तमानां च कल्पनीया परीक्षकैः ॥ "

इति । एषा कृष्णलादिः । निकृष्टाः शूद्भाः । मध्याः वैश्याः । अनेनैव न्यायेन क्षत्रियाणां त्रिगुणेति ज्ञेयम् : स्थानप्रमाणात् ॥ १४ ॥

कोशवर्जमित्यत्र हेतुमाह । ब्राह्मणस्य कोशपानं न कारयेत् राजा पाड्विवाको वा । कोशो विषोपलक्षणम् ; " ब्राह्मणस्य विषं विना " इति स्मरणात् ; 'न ब्राह्मणानां विषम् ' इति वक्ष्यमाणत्वाच ।

नन्वयं कोशनिषेधो विप्रस्य प्रकृत एवाभियोगे ? उताभियोगमात्रे ? नाद्यः, प्रकृतमात्रविषयतेत्यत्र प्राप्त्यभावात् वक्ष्यमाणपर्युदासानुपपत्तेः । नापरः ;

> " साधारणः समस्तानां कोशः प्रोक्तो मनीषिभिः। सर्वाण्येतानि सर्वेषां ब्राह्मणस्य विषं विना । आदित्यस्य त यत् तोयं बाह्मणं तत्तु पाययेत् ॥ "

इत्यादिवचनैर्भियोगसाधारण्येन विप्रस्य कोशप्रापणविरोधादिति चेत्—बाढम् ; उक्तवाक्यानां पर्युदस्त-विषयमात्रे विप्रस्य कोशप्रापकत्वेनापि चारितार्थ्यात् नाभियोगमात्रविषयत्वम् । ततश्च पर्युदासविषयपरिहारेण सर्वत्र निषेधप्रवृत्तेः प्रकृतविषयेऽपि प्रवृत्तिरित्यविरोधः ॥ १५ ॥

अत्र पर्युदासमाह । आगामिकालः भावी समयः। तत्र यः समयो विश्वासः, तन्निबन्धना तद्भेतुः क्रिया प्रमाणम् : ततोऽन्यत्रेत्यर्थः । भाविविश्वासार्थे ब्राह्मणस्यापि कोशो भवतीति तात्पर्यम् । यथाह पितापहः—

" शङ्काविश्वाससंघाने विभागे रिक्थिनां तथा ।

क्रियासमूहकर्तृत्वे कोशमेव प्रदापयेत् ॥ "

इति । समृहस्य किया कियासमृहः ; तस्मिन् कर्तृत्वं संवित ; संभूय समुत्थानं वा । तथा,

" विस्नम्मे सर्वशङ्कास सन्धिकार्ये तथैव च । एवं कोशः प्रदातव्यो नित्यं चित्तविशुद्धये ॥ "

## कोशस्थाने ब्राह्मणं सीतोद्धतमहीकरमेव शापयेत्॥ १७॥ प्रागृद्दष्टदोषे <sup>1</sup>स्वल्पेऽप्यर्थे दिव्यानामन्यतममेव कारयेत्<sup>2</sup> ॥ १८ ॥

कथं तर्हि प्रकृतविषये ब्राह्मणस्य शुद्धिभावनेत्यत आह । यत्रार्धसुवर्णोनचतुर्गुणे सुवर्णद्वयोने कोशः पाप्तो बाह्मणस्य, तत्र सीतया लाङ्गलपद्धत्या उद्धता या मही लोष्टं, तत्करमेव तं शापयेत्। अनेनोक्तविषयकोशस्थानापत्तिवचनेन विषयान्तरे कोशस्थानापत्तिरपि न ब्राह्मणस्येति गम्यते : विश्वासादि-व्यतिरेकेण विपस्य कोशस्यैवापासेः ॥ १७ ॥

कचित् स्थानापत्तरप्यपवादमाह । यस्य ब्राह्मणस्य पूर्व चौर्यादिदोषो मिध्याशपथकरणदोषो वा दृष्टो भवति, तस्य स्वरूपेऽप्यर्थे सुवर्णद्वयादाविप उक्तानां दिव्यानां धटादीनां चतुर्णामन्यतममेव कारयेत् ; न कोशम् । अपिशब्दादन्येष्वपि :

> " महापराघे निर्धर्मे कृतने क्लीबकुस्सिते । नास्तिके दृष्टदोषे च कोशपानं विवर्जयेत् ॥ "

इति नारदस्मरणात् । कोशाप्राप्त्यैव च न तत्स्थानापन्नस्यापि प्राप्तिः । यद्यपि संनिधानात् ब्राह्मणमात्र-विषयमिद्मिति प्रतीयते ; तथापि क्षत्रियादिष्वपि प्रागृदृष्टदोषत्वसंभवात् तेषामपीदमित्यवसीयते । तेषामपि सार्धसवर्णादौ धटाद्यन्यतममेव भवति । यद्यपि तादृशे विषये कोशः क्षत्रियादीनां प्राप्त एवास्ति, तथापि तद्घाधेन धटादिविधानाय वचनमर्थवदेव । तत्र संख्याविशेषेण दिव्यविशेषमाह बृहस्पतिः—

> " संख्या रक्ष्मिरजोमूला मनुना समुदाहृता । कार्षापणान्ता सा दिव्ये नियोज्या विनये तथा ॥ विषं सहस्रेऽपहृते पादोने च हुताशनः। त्रिपादोने च सिललमर्धे देयो घटः सदा ॥ चतुःशताभियोगे च दातव्यस्तप्तमाषकः। त्रिशते तण्डुला देयाः कोशश्चेव तद्र्धके ॥ शते हृतेऽपहृते च दातव्यं धर्मशोधनम् । गोचोरस्य पदातव्यः सभ्यैः फालः प्रयत्नतः ॥ एषा संख्या निकृष्टानां मध्यानां द्विगुणा स्मृता । चतुर्गुणोत्तमानां च कल्पनीया परीक्षकैः ॥ "

नवमीऽध्यायः

इति । द्वैगुण्यादिकल्पनमदृष्टदेशविषयम् । दृष्टदोषे तु उक्तसंख्या एव भवन्ति । अस्यार्थिकपणविषयत्वेनार्ध-सुवर्णादिसमानत्वात् । यतु पितामहेनोक्तम्—

> " सहस्रे तु घटं दद्यात् सहस्राधे तथायसम् । अर्घस्याधे तु सिल्लं तस्याधे तु विषं स्मृतम् ॥ "

इति, तदसिन्नेन निषये पातित्यानहद्रव्यस्तेयादिनिषयनिवादे योज्यम् । द्रव्यान्तरनिषयनिवादे तु "नासह-स्राद्धरेत् फालं न निषं न तुलां तथा " इति योगीश्वरीयं ज्ञेयमिति प्राञ्चः । वस्तुतस्तु दृष्टादृष्ट्रदोषपुरुष-निषयत्वेन नाक्यत्रयेऽप्यल्पाधिकसंख्याव्यवस्था साधीयसी, मूल्वाक्यानुरोधादिति ॥ १८ ॥

# सत्सु विदितं सचरितं न महत्यर्थेऽपि ॥ १९ ॥ अभियोक्ता वर्तयेच्छीर्षम् ॥ २० ॥ अभियुक्तश्च दिच्यं क्कर्यात् ॥ २१ ॥

पुरुषविशेषे दिव्यापवादमाह । सत्सु शिष्टेषु "शिष्टः पुनरकामात्मा " इत्यादिविसष्ठायुक्तलक्षणेषु शिष्टत्वेन विदितं प्रसिद्धम् । सत् श्रुतिस्मृत्युदितं चिरतम् आचरणं यस्येति स तथा । तादृशम् ; बहुश्रुतमिति यावत् । बहुश्रुतलक्षणमाह गौतमः— "स एष बहुश्रुतो भवति लोकवेदवेदाङ्गवित् वाको-वाक्येतिहासपुराणकुशलक्ष्तदपेक्षस्तद्वृत्तिश्चत्वारिंशता संस्कारैः संस्कृतिश्चिषु कर्मस्विमरतः पृट्यु वा सामयाचारि-केष्वमिविनीतः" इति । तस्य दण्डाभावमप्याह स एव— "षड्भिः परिहार्यो राज्ञा अवन्ध्यश्चाव्यश्चादण्ड्यश्चाविहण्कार्यश्चापरिवाद्यश्चापरिहार्यश्च " इति । न चैवमिनर्णयप्रसङ्गः ; बहुश्रुतस्यामियोक्तृत्वे अभियुक्तस्यैव दिव्यम् ; अस्याभियुक्तत्वे अभियोक्तुरेव दिव्यमिति संभवात् । परस्पराभियोगे तु यथारुचि ; "रुच्या वान्यतरः कुर्यादितरो वर्तयेच्छिरः" इति योगिस्मरणात् । न चैवमिनयुक्तदिव्यविधिविरोधः ; तद्यवादरूपत्वादस्यार्थस्य । तथा पापविशेषेच्विप दिव्यं निषेधित कात्यायनः—

" मातापितृद्धिजगुरुवारुस्त्रीराजघातिनाम् । महापातकयुक्तानां नास्तिकानां विरोषतः ॥ लिङ्गिनां प्रसवानां च मन्त्रयोगिकयाविदाम् । वर्णसंकरजातानां पापाभ्यासप्रवर्तिनाम् ॥ एतेष्वेवाभियोगेषु संदिग्धेष्विप यस्ततः । दिव्यं प्रकल्पयेनैव राजा धर्मपरायणः ॥ एतैरेव वियुक्तानां साधूनां दिव्यमर्हति । नेच्छन्ति साधवो यत्र तत्र शोध्याः स्वकैनैरैः ॥" इति । लिङ्गिनः वेदबाह्यलिङ्गधारिणः । प्रसवाः प्रतिलोमजाः । वर्णसंकरजाताः संकराः । पूर्वं कृतमहापातकादेः पुनः महापातकाद्यमियोगेऽयं दिव्यनिषेध इति केचित् । महापातकाद्यमियुक्तानामित्यपरे ।

> " येषु पापेषु दिन्यानि प्रतिषिद्धानि यत्ततः । कारयेत् स्वजनैस्तानि नाभिशस्तं त्यजेन्मनुः ॥ "

इति भृगुस्मरणात् । जातिविशेषेऽपि दिव्यं निषेधति कात्यायनः—

" अस्पृश्याधमदासानां म्लेच्छानां पापकारिणाम् । प्रातिलोम्यप्रस्तानां निश्चये न तु राजनि । तस्प्रसिद्धानि दिव्यानि संशये तेषु निर्दिशेत् ॥"

इति ॥ १९॥

यत्पुनः स्मृत्यन्तरे "सपणश्चेद्विवादः स्यात्" इत्यनेन पणस्य पाक्षिकत्वमुक्तं तदपवादमाह । अभियोक्ता 'मदीयं धारयसि' इत्यादिवादी शीर्षं विवादपराजयनिमित्तं पणं वर्तयेत् अङ्गीकुर्यात् । तत्र शीर्षशब्दस्य दण्डपरत्वे "कोश एकोऽशिराः स्मृतः" इत्यनेन कोशे दण्डामावपसङ्गः । न चैतचुक्तम् ; कात्यायनेन कोशे त्रिशतदण्डस्याभिधानात् । तच्चाये स्पष्टियप्यते । किंच 'राजद्रोहसाहसेषु विनापि शीर्षवर्तनात् दत्यत्र दण्डस्यैवापवादप्रसङ्गः । तदिप न युक्तम् ;

" स्वरुपेऽपराधे वाग्दण्डो धिग्दण्डः पूर्वसाहसे । मध्यमोत्तमयोर्दण्डो राज्ञां द्रोहें च वन्धनम् । निर्वासनं वधो वापि कार्यमात्महितैषिणा ॥ "

इति बृहस्पितना तत्रापि दण्डविधानात्। अथैतमेव प्रतिपदोक्तं दण्डं यद्यभियोक्ताङ्गीकरोति, तदाभियुक्तो दिव्यं कुर्यात्, नान्ययेति; तदपि न। दण्डेषु पराजयो निमित्तम्; न त्वङ्गीकारः; अङ्गीकारस्यैच्छिकतया- नित्यत्वेन दण्डस्य नित्यवच्छ्रवणिवरोधात्; अङ्गीकारेऽपराजितस्यापि दण्डप्रसङ्गात्; अनङ्गीकारे पराजितस्यापि दण्डाभावप्रसङ्गात्। तथाच "दण्डचोत्सर्गे राजैकरात्रमुपवसेत्" इति प्रायश्चित्तविरोधः। तस्मात् शीर्षशब्देन पण एवात्राभिधीयत इत्यवस्यं मन्तव्यम्; तस्यैच्छिकत्वसंभवात्। तत्रश्च शीर्षं 'यद्यहमत्र पराजीयेय, तदेदं दण्ड्यः' इति पणादीत्यर्थपर्यवसानात् सामान्यदण्डात् प्रतिपदोक्तात् स्वस्वाङ्गीकृतपणापरपर्यायमेवेदं दण्डान्तरं दिव्येषु नियम्यते। तेन च

" सपणश्चेद्विवादः स्यात् तत्र हीनं तु दापयेत् । दण्डं च स्वपणं चैव धनिने धनसेव च ॥ " विष्णुस्मृतिः

इति याज्ञवरुकीयो दण्डपणसमुच्चयो दिन्येषु नित्यवदवतिष्ठते । अत एव नारदः—" शिरोवर्ती यदा न स्यात् तदा दिव्यं न दीयते " इति । अयं च नियमो धटादिषु चतुष्वेवं । कोशस्त्वशीर्षकोऽपि भवति । यथाह पितामहः—

" शिरःस्थायिविहीनानि दिव्यानि परिवर्जयेत् । धटादीनि विषान्तानि कोश एकोऽशिराः स्मृतः ॥"

इति । कोशस्याप्यशिरस्त्वं शङ्काभियोगे । यथाह कात्यायनः—" न शङ्कासु शिरः कोशे कल्पयेतु कदाचन " इति । सावष्टम्भाभियोगे तु सिशरस्त्वमेव । यथाह योगीश्वरः—

" तुलाम्यापो विषं कोशो दिव्यानीह विशुद्धये । महाभियोगेष्वेतानि शीर्षकस्थेऽभियोक्तरि ॥"

इति ॥ २०॥

भावप्रतिज्ञावादिनः प्रमाणोपन्यास इति स्थितम् । तदपवादमाह । अभियुक्तः 'नाहं धारयामि' इत्यादिवादी ; स दिव्यं कुर्यात् । तदाह पितामहः—

" अभियोक्ता शिरःस्थाने दिन्येषु परिकल्पते । अभियुक्ताय दातव्यं <sup>1</sup>श्रुतिस्मृतिनिदर्शनात् ॥ "

#### इति । कात्यायनोऽपि---

" न कश्चिद्मियोक्तारं दिन्येषु विनियोजयेत्। अभियुक्ताय दातव्यं दिव्यं दिव्यविशारदैः॥"

इति । अस्यापवादमाह योगीश्वरः—" रुच्या वान्यतरः कुर्यादितरो वर्तयेच्छिरः " इति । रुचिः परस्परसंप्रतिपत्तिः । सा च दिव्यानधिकारस्याप्युपल्रक्षणम् । तेन चाभियुक्तस्य कथंचिदनधिकारेऽभियोक्तु- रेव दिव्यमिति ज्ञेयम् ;

" कालदेशिवरोधे तु यथायुक्तं विशेषयेत् । अन्येन कारयेहिव्यं विधिरेष विपर्यये ॥ "

इति कात्यायनस्मरणात् । यथायुक्तं यस्मिन् काले यस्य कर्तुः दिव्यः प्राप्तः ; तदसंभवे अन्येन कारयेदित्यर्थः ॥ २१ ॥ राजद्रोहसाहसेषु विनापि शीर्षवर्तनात्॥ २२॥ स्त्रीब्राह्मण-विकलासमर्थरोगिणां तुला देया॥ २३॥ सा च न वाति वायौ ॥ २४॥ न कुष्ठचसमर्थलोहकाराणामग्निदेंयः॥ २५॥ शरद्ग्रीष्म-योश्च॥ २६॥ न कुष्ठिपैत्तिकब्राह्मणानां विषं देयम्॥ २७॥ ध्रावृषि च॥ २८॥ न श्रेष्मच्याध्यर्दितानां भीरूणां श्वास-कासिनामम्बुजीविनां चोदकम्॥ २९॥ हेमन्तशिशिरयोश्च॥ ३०॥ न नास्तिकेभ्यः कोशो देयः ॥ ३१॥ न देशे व्याधिमरकोपसृष्टे च ॥ ३२॥

'अभियोक्ता वर्तयेच्छीर्षम् ' इत्यस्यापवादमाह । राजद्रोहः राजानिष्टाचरणम् । साहसं यथोक्तम् । बहुवचनात् चौरनिर्देशात्मशुद्धचोर्महणम् । यथाह **पितामहः**—

> " राजभिः शिक्कतानां च निर्दिष्टानां च दस्युभिः । आत्मशुद्धिपराणां च दिव्यं देयं शिरो विना ॥"

इति ॥ २२ ॥

अधिकारिमेदेन दिव्यव्यवस्थामाह । स्त्रीब्राह्मणौ जातिमात्रेण । विकलः अन्धपङ्गादिः । असमर्थोऽति-वार्धकेन । रोगी व्याधितः तत्र तत्र वक्ष्यमाणः कुष्ठचादिः । एतेषां शोधनार्थं तुलैवेति नियम्यते । बहुवचनात् बालादयोऽपि गृह्मन्ते । यथाह योगीश्वरः—" तुला स्त्रीबालवृद्धान्धपङ्गुब्राह्मणरोगिणाम् " इति । नारदोऽपि—

> "क्कीबातुरान् सत्त्वहीनान् पतितांश्चोज्झितान् नरान् । बालं वृद्धं स्त्रियं चैव परीक्षेत धटे सदा ॥"

इति । सत्ताहीनेति वा पाठः । 'उद्भतान्तरान् ' इति पाठे विकलान्तःकरणानित्यर्थोऽवधेयः । एतेन पतितानां दिव्यनिषेधः तुलाव्यतिरिक्तदिव्यविषय इति ध्येयम् ॥ २३ ॥

उक्तव्यवस्थाया नैमित्तिकमपवादमाह । सा तुला वायौ अतिवाति सित न कार्या ; "प्रवाते न तुलां तथा " इति नारदस्मरणात् । अनेन च निषेधेन निमित्ताभावे सार्वकालिकत्वं तुलाया उक्तं भवति । यथाह पितामहः—" धटः सर्वर्तुकः प्रोक्तो वाति वाते विवर्जयेत्" इति ॥ २४ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ब्राह्मणनास्तिकेम्य:—ग, ज.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> देय: omitted in ज. ठ.

२१७

अग्निज्यवस्थामाह । कुष्ठी त्वग्दोषवान् । असमर्थो दुर्बलः । लोहकारो लोहक्किपी । एतेषामिः अभिदित्र्यं न देयम्। यथाह पितामहः—"कुष्ठिनां वर्जयेदिमिम्" इति । कात्यायनोऽपि---" न लोहशिल्पिनामिसम् " इति । पितामहः — " तोयमिसं विषं चैव दातव्यं बलिनां नृणाम् " इति । बहुवचनात् स्त्रीबालरोगिवृद्धानां ग्रहणम् । यथाह् नारदः—

विष्णुस्मृतिः

" न मज्जनीयं स्त्रीबालं धर्मशास्त्रविचक्षणैः । रोगिणो ये च वृद्धाः स्यः पुमांसो ये च दुर्बलाः ॥ निरुत्साहान् व्याधिक्किष्टान् नार्तास्तोये निमज्जयेत् । न चापि हारयेदमि न विषेण विशोधयेत ॥"

इति । अत्र स्त्री अप्रगल्भा; बालादिसाहचर्यात् । प्रगल्भायास्तु अप्रिरपि भवति । " स्रीणां त न विषं प्रोक्त न चापि सलिलं भवेत्। धटकोशादिभिस्तासामन्तस्तत्त्वं विशोधयेत ॥"

इति । अत्रादिशब्देनामेर्ग्रहणम् । यस्तु "स्त्रीणां तु न भवेद्दिव्यं यदि धर्मस्त्ववेक्ष्यते" इति दिव्य-सामान्यनिषेधः, स जलविषपरः ॥ २५ ॥

्तत्रैव काळव्यवस्थामाह । शरदुग्रीष्मयोश्चाग्निर्न देयः । अत्र विशेषाश्रवणात् चान्द्रसौरयोरुभयोरप्यु-पादानम् । द्वयोः पर्युदासादितराभ्यनुज्ञा दर्शिता । यथाह पितामहः—"अयेः शिशिरहेमन्तौ वर्षाश्चेव प्रकीर्तिताः " इति । तथा,

> " चैत्रो मार्गशिरश्चेव वैशाखश्च तथैव च । एते साधारणा मासा दिव्यानामविरोधिन: ॥"

इति । यत्तु,

" अनेन विधिना कार्यो हुताशसमयः सदा। ऋते श्रीष्मादसौ युक्तः कालेऽन्यसिन् सुशीतले ॥"

इति नारदसरणं, तत् 'कालेऽन्यसिन् सुशीतले' इति विशेषणसामर्थ्यात् वृष्ट्यादिना शीतलां शरद-मप्युपादत्ते । तेन निषेधस्तूष्णाया एव ; ग्रीष्मसाहचर्यात् ; "नोष्णकालेऽग्निशोधनम् " इति स्मरणाच ॥ २६ ॥

विषव्यवस्थामाह । कुष्ठी त्वग्दोषी । पैत्तिकः पित्तरोगवान् । ब्राह्मणो जातिमात्रम् । एतेषां विषदिव्यं न देयम् । यथाह पितामहः—" पित्तश्लेष्मवतां नित्यं विषं तु परिवर्जयेत्" इति । कात्यायनः— " ब्राह्मणस्य विषं विना " इति । बहुवचनात् स्त्रीबालरोगिवृद्धदुर्बलानां प्रहणम् ॥ २७ ॥

तत्रैव कारुव्यवस्थामाह । प्रावृषि वर्षासु विषं न देयम् । प्रावृट्पर्युदासात इतराभ्यनुज्ञा दर्शिता । यथाह पितापह:—" हेमन्ते शिशिरे विषम् " इति । चैत्रवैशाखयोः सर्वदिव्यसाधारणत्वात् वसन्तोऽभ्य-नुज्ञातः । श्रीष्मशरदोस्तु विषमात्रापरिमाणाल्पत्वलिङ्गादभ्यनुज्ञा गम्यते । यदाह नारदः—

> "वर्षास षड्यवा मात्रा ग्रीष्मे पञ्च यवाः स्मृताः। हेमन्ते तु यवाः सप्त शरद्यल्पा ततोऽपि हि ॥"

इति । 'वर्षे चतुर्यवा मात्रा' इत्यपि पाठः । हेमन्तग्रहणात् शिशरस्यापि ग्रहणम् : "हेमन्तशिशरयोः समासेन " इति लिङ्गात् । नन्वेवं वर्षास्विप-मात्राविशेषाभिधानेन तदभ्यनुज्ञानात् अत्र 'प्राचृषि इति विरुद्धम् । सत्यम् । सप्तयवमात्राभिप्रायोऽयं प्रावृण्निषेधः ; न सर्वथेति ध्येयम् । अनेन " शरद्श्रीष्मवसन्तेषु वर्षासु च विवर्जयेत् " इत्यपि नारदवाक्यं व्याख्यातम् ॥ २८ ॥

जलञ्यवस्थामाह । श्रेष्मानिमित्ता व्याधयः शिरोऽक्षिकर्णदन्तरुजः; तैरिद्ताः पीडिताः, सर्वदा तत्काले वा भीरवः, ये जलं दृष्टा मूर्छन्ति तरणानभिज्ञा वा । श्वासः : प्रतिलोमवायवेगः । कासस्तस्यैव कफेन व्याघातः । तौ विद्येते येषाम् । अम्बुनि जले जीवनं येषां कैवर्तकादीनाम् ; षां च उदकदिव्यं न देयम् ; " सिलेलं श्वासकासानाम् " इति पितामहस्मरणात् । बहुवचनात् स्त्रीबालवृद्धदुर्बलानां ग्रहणम् । यथाह नारदः-

> " न मज्जनीयं स्त्रीबालं धर्मशास्त्रविचक्षणैः । रोगिणो ये च वृद्धाः स्यः पुमांसो ये च दुर्बलाः । साहसेऽप्यागतानेतान् नैव तोये निमज्जयेत ॥"

इति । कथं तर्हि तेषां निर्णय इत्यत आह स एव---

" क्रीबातुरान् सत्त्वहीनान् पतितांश्चोज्झितान् नरान् । बालं बृद्धं स्त्रियं चैव परीक्षेत घटे सदा ॥"

इति । सदेत्यनेन

"अयेः शिशिरहेमन्तौ वर्षाश्चेव प्रकीर्तिताः। शरदुमीष्मे च सिळळं हेमन्ते शिशिरे विषम् ॥"

इत्येतेषामसाधारणेऽपि काले चैत्रादौ च तुला स्थितैव । तुलेति कोशस्यापि ग्रहणम् ; "कोशस्तु सर्वदा देयस्तुला स्यात सार्वकालिकी" इति स्मरणात् ॥ २९ ॥

तत्रैव काळ्यवस्थामाह । हेमन्तिशिशिरयोश्च जलदिव्यं न देयम् । द्वयोः पर्युदासात् इतराभ्यनुज्ञा दर्शिता । यथाह पितापहः—" शरदुग्रीष्मेषु सिळ्ळम् " इति । चैत्रवैशाखयोः सर्वदिव्यसाधारणत्वात् वसन्ताभ्यनुज्ञा । वर्षाणां तु नारदेन "शरद्ग्रीष्मेषु सिल्छम् " इति विधायापि, 🛸

नवमोऽध्यायः

" न शीते तोयगुद्धिः स्यान्नोप्णकालेऽभिशोधनम् । न प्रावृषि विषं दद्यात् प्रवाते न तुलां तथा ॥"

इति पुनर्निषेधात शीतनिमित्त एव वर्षापरिहारोऽभिहितः, न तु तदभाव इत्यभ्यनुज्ञा सिध्यति । एवंच " नोष्णकालेऽग्निशोधनम् " इत्यत्राप्युष्णिनिमित्त एवाग्निनिषेधः ; कालविशेषस्य विधानादेवेतरिनिषेधसिद्धौ पुनर्निषेधानुपपत्तः " प्रवाते न तुलां तथा " इत्यत्रानियतप्रवातवत् अनियतयोरेवौत्पातिकयोः शीतोष्णयो-रिमप्रेतत्वात् । तस्मात् तत्तिद्द्वयोक्तकालस्यैव तत्तिन्निमत्तवशात् तत्तिद्द्वयिधः ; न कालान्तरस्य । एतेन शीतशब्देन हेमन्तशिशिरवर्षाणां ग्रहणमिति निरस्तम् ॥ ३०॥

कोशव्यवस्थामाह । नास्तिकाः वेदशास्त्रविश्वासहीनाः । तेभ्यः कोशपानं न देयम् । बहुवचनात् मद्यपादीनां ग्रहणम् । यथाह पितामहः—

> " मद्यपस्त्रीव्यसनिनां कितवानां तथैव च । कोशः प्राज्ञैनं दातव्यो ये च नास्तिकवृत्तयः ॥"

#### इति । नारदोऽपि —

" महापराधे निर्धमें कृतने क्लीवकुत्सिते । नास्तिके दृष्टदोषे च कोशपानं विवर्जयेत् ॥"

इति । महापराधः महापातकी । निर्धर्मः वर्णाश्रमधर्मरहितः पाषण्डी । कुत्सितः प्रतिलोमजः । दृष्टदोषः पूर्वोक्तः । ' त्रात्यदाशेषु ' इति पाठे दाशः कैवर्तः । अत्र च कर्तृकाल्विशेषविधिनिषेधश्रवणात् सर्वकर्तृकत्वं सार्वकालिकत्वं च सिध्यति । यथाह पितामहः— " साधारणः समस्तानां कोशः प्रोक्तो मनीषिभिः " इति । नारदश्य— " कोशस्तु सर्वदा देयस्तुला स्थात् सार्वकालिकी " इति । तथा निमित्तविशेषाश्रवणात् सर्वनिमित्तत्वं चास्य सिध्यति । यथाह योगीश्वरः—

" तुलाम्यापो विषं कोशो दिव्यानीह विशुद्धये । महाभियोगेष्वेतानि शीर्षकस्थेऽभियोक्तरि ॥ "

इति । नारदः—" कोशमल्पेऽपि दापयेत् " इति । पितामहः— " कोशः शङ्कासु श्चमः " इति । एतैर्वाक्यैः महाभियोगे अल्पाभियोगे शङ्कातत्त्वाभियोगयोश्चाविशेषात् कोशो भवतीति सिद्धम् । ब्राह्मणस्य तु कोशविषये विशेषोऽभिहित एव प्राक् । एषां तुलादीनां पञ्चानां मध्ये ब्राह्मणेषु तुलानियमात् कोशस्य सर्व-साधारण्यात् अम्यादीनि त्रीणि क्षत्रियादित्रयविषयाणीति मन्तव्यम् । यथाह नारदः—

" ब्राह्मणस्य घटो देयः क्षत्रियस्य हुताशनः । वैश्यस्य सिट्टं प्रोक्तं विषं शृदस्य दापयेत् ॥ " इति । अथ च नियमः—साधारणे चैत्रादिकाले तत्तत्कालेषु तत्तदेव दिव्यं सर्वेषाम् ; " सर्वाण्येतानि सर्वेषां ब्राह्मणस्य विषं विना " इति पितामहस्मरणात् । स्त्र्यादीनां तत्तत्कालेऽपि तुलैवेति । यस्तु " धटकोशादिमिस्तासामन्तस्तत्त्वं विशोधयेत् " इत्यनेन स्त्रीणां कोशविधिः, यश्च " मद्यपस्त्रीव्यसनिनाम् " इत्युपकम्य " कोशः प्राञ्जेनं दातव्यः " इति निषेषः, तद्मयमपि आस्तिकनास्तिकमेदेन व्यवस्थापनीयमित्यलम् ॥ ३१ ॥

कोशस्य कचिदपवादमाह । व्याधिः ; ज्वरादिः । मरकः ; जनमारी । ताभ्यामुपसृष्टे अभिभूते देशे कोशो न देयः । चकारात् अमिवायुशुकशलभादीनां ग्रहणम् ; तुल्यन्यायात् औत्पातिककोशनिमित्तयो-रनिष्टयोर्विवेक्तमशक्यत्वात् । निमित्तविशेषेण देशविशेषमाह कात्यायनः—

> " इन्द्रस्थानेऽभिशस्तानां महापातिकनां नृणाम् । नृपद्रोहपवृत्तानां राजद्वारे प्रयोजयेत् ॥ प्रातिलोम्यप्रस्तानां दिव्यं देयं चतुष्पथे । अतोऽन्येषु च कार्येषु सतां मध्ये विदुर्बुधाः ॥ "

इति । इन्द्रस्थानम् इन्द्रध्वजयूपस्थानं प्रसिद्धदेवायतनं वा ; "समाराजकुरुद्वारदेवायतनचत्वरे " इति नारदस्मरणात् ॥ ३२ ॥

## सचैल्लातमाहृय सूर्योदय उपोषितम्। कारयेत् सर्वदिव्यानि देवब्राह्मणसंनिधौ॥ ३३॥

#### इति भीविष्णुसमृतौ नवमोऽध्यायः

साधारणं दिव्यविधिमाह । पूर्वेद्युः कृतोपवासं परेद्युरुदिते सूर्ये संचैलकातं दिव्यकारिणमाहूय देवस्य विष्णुशिवसूर्यादेः नृपस्य ब्राह्मणानां सभ्यानामन्येषां च संनिधौ प्राङ्विवाकः सर्वाणि दिव्यानि कारयेत् । यद्यप्युपोषितमिति सामान्येनोक्तम् , तथापि एकरात्रं विरात्रं वा अभियोगतारतम्येन व्यवस्थाप्यम् ;

> " त्रिरात्रोपोषिताय स्युरेकरात्रोषिताय वा । नित्यं दिव्यानि देयानि शुचये चाईवाससे ॥ "

इति पितामहवचनात्। कारयेदिति कर्तृसामान्येऽपि नृपेणानुज्ञातः सोपवासः पाड्विवाक इति ज्ञेयम्। यथाह स एव---

> " दिव्येषु सर्वेकार्याणि प्राङ्विवाकः समाचरेत् । अध्वरेषु यथाध्वर्यः सोपवासो नृपाज्ञया ॥ "

¹ श्री omitted in घ, च ; वैष्णवे—क, झ ; वैष्णवे समयप्रकरणं नवसम्—ज, ठ.

इति । दिनसामान्येऽपि आदित्यवासर इति ज्ञेयम् ; शिष्टाचारात् । भौमवासरेऽपीति केचित् ; तन्न ; "न परीक्षािषवासश्च शनिभौमदिने भवेत् " इति निषेधात् । तत्रापि,

> " पूर्वाह्वेऽभिपरीक्षा स्थात् पूर्वाह्वे च धटो भवेत् । मध्याह्वे तु जलं देयं मध्याह्वात् परतो विषम् ॥ दिवसस्यैव पूर्वाह्वे कोशशुद्धिर्विधीयते । रात्रौ तु पश्चिमे यामे विषं देयं सुशीतले ॥ "

इति पैतामहो विशेषो ज्ञेयः। हेमन्तशिशिरयोर्मध्याह्मात् परतः ; अन्यदा रात्रिपश्चिमयाम इति व्यवस्था। अनुक्तकालविशेषाणां तु पूर्वीह्म एव ; "पूर्वीह्म सर्वेदिव्यानां प्रदानमनुकीर्तितम् " इति नारदस्मरणात्। देवसंनिधिरभिशापविषयः। नृपसंनिधिस्तु सर्वेविषयः ; "नृपन्नाह्मणसंनिधौ " इति योगिस्मरणात्॥ ३३॥

इति श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकभोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारिश्रीरामपण्डितात्मजश्रीनन्द-पण्डितकृतौ विष्णुस्मृतिविष्टतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां नवमोऽध्यायः

#### द्शमोऽध्यायः

## अथ घटः ॥ १ ॥ चतुईस्तोचिष्ट्रतो द्विहस्तायतः ॥ २ ॥ तत्र सारवृक्षोद्भवा पश्चहस्तायतोभयतः शिक्या तुला ॥ ३ ॥

एवं नवमे दिव्यमातृकामिभधाय दशमे घटप्रयोगमाह । घटः पादाक्षतुलादीनां समुदायः । तद्विधिरभिधीयत इति ॥ १ ॥

धटनिर्माणप्रकारमाह । स च चतुर्हस्तैर्यथोच्छ्रितः द्वाभ्यां हस्ताभ्यामायतो भवति, तथा कार्यः । धटोच्छ्रायायामौ स्तम्भोच्छ्रायायामाभ्यां भवत इति तावनेनोक्तो । उच्छ्रायवचनात् निखननीयभागातिरिक्तमिदं परिमाणमित्युक्तम् । निखेयभागश्च हस्तद्वयमित्येवं षड्हस्तौ पादस्तम्भौ । तौ चोपरि भूमेश्चतुरश्रौ । अधस्तातु अनियमः । तयोश्च दक्षिणोत्तरभावेन पूर्वपश्चिमभावेन वा निखातयोरन्तरालं हस्तद्वयं सार्धहस्तमात्रं वा स्यात् । तदुत्तरकाष्ठमपि स्तम्भान्तरालपरिमाणाभिधानेनैत्रोक्तमिति न पृथगुक्तम् । अन्तिमपादस्तम्भमस्तकदेशात् विहरनिःस्रतो हस्तद्वयात् सार्धहस्ताद्वा किंचिदिषको विलद्वयोपेतोऽक्षः कार्य इत्यवगन्तव्यम् । हस्तस्तु चतुर्विशत्यङ्गुल एवेति ॥ २ ॥

तुलानिर्माणमकारमाह । तत्र धटे । साराः हढाः खदिरतिन्दुकसालशिशपाद्या ये वृक्षाः, तदुद्भवा तच्छाखाजन्या पञ्चहस्ता चतुर्हस्ता वायता चतुरश्रा मध्ये प्रान्तयोश्च लोहमयवल्यकर्कटोपेता उभयतोऽवलम्बित-शिक्या तुला अक्षमध्यावलम्बिकर्कटेऽवलम्बनीया । तदेतत् सर्वं सपरिकरं नारदंपितामहाभ्यां स्पष्टीकृतम्—

> " छित्त्वा तु यज्ञियं वृक्षं यूपवन्मन्त्रपूर्वकम् । प्रणम्य छोकपालेम्यस्तुला कार्या मनीषिभिः ॥ मन्त्रः सौम्यो वानस्पत्यश्छेदने जप्य एव च । अर्जुनिस्तिन्दुकः सारस्तिनिशो रक्तचन्दनः ॥ एवंविधानि काष्ठानि धटार्थे परिकल्पयेत् । ऋज्वी धटे तुला कार्या खादिरी तैन्दुकी तथा ॥ शैंशपी तदलामे तु सालाद्वा कोटरैर्विना । चतुरश्रा त्रिभिः स्थानैर्धटकर्कटकादिभिः ॥"

<sup>1</sup> द्विहस्तायाम:—ज.

धरो मध्याड्कुशः । कर्कटकस्तुलामान्तद्वयलम्बी लोहाङ्कुशः । तैर्युक्ता कार्या ।

"कटकानि च देयानि त्रिषु स्थानेषु चार्थवत् । चतुर्हस्ता तुला कार्या पादौ चोपिर तत्समौ ॥ हस्तद्वयं निखेयं स्यात् पादयोरुमयोरिष । षड्हस्तं तु तयोः प्रोक्तं प्रमाणं परिमाणतः ॥ अन्तरं च तयोर्हस्तौ भवेदध्यर्धमेव वा । अक्षस्य परिमाणं स्यादन्तरालाधिकं तथा ॥ तोरणे च तथा कार्ये पार्श्वयोरुमयोरिष । धटादुच्चतरे तन्तौ नित्यं दशिमरङ्गुलैः ॥ अवलम्बौ च कर्तव्यौ तोरणाभ्यामधोमुखौ । मन्मयौ सृत्रसंबद्धौ धटमस्तकचुम्बिनौ ॥ प्राङ्मुखो निश्चलः कार्यः शुचौ देशे धटस्तथा । शिक्यद्वयं समासज्ज्य पार्श्वयोरुमयोरिष । प्राङ्मुखान् कल्पयेद्दर्भान् शिक्ययोरुमयोरिष ॥

इति ॥ ३ ॥

तां च सुवर्णकारकांस्यकाराणामन्यतमो विश्वयात्॥४॥ तत्र चैकस्मिन् शिक्षे पुरुषं विद्यकारिणमारोपयेत्, द्वितीये प्रतिमानं शिलादि॥५॥ व्यतिमानपुरुषौ समधृतौ सुचिह्नितौ कृत्वा पुरुषमवतारयेत्॥६६॥ घटं च समयेन गृह्णीयात्॥७॥ तुलाघारं च॥८॥

ततः किमित्यत आह । तां तुलां सुवर्णकारकांस्यकाराणां, बहुवचनात् विणजां चान्यतमे विभृयात् । परीक्षाफलं च समां कुर्यात् । अन्यतमधृतायास्तस्याः साम्यपरीक्षार्थं सर्वे एव ते राज्ञा नियोक्तव्याः । यथाहतुः नारदिपतामहो-

" परीक्षका नियोक्तव्यास्तुलामानविशारदाः । वणिजो हेमकाराश्च कांस्यकारास्त्रथेव च ॥ कार्यः परीक्षकैर्नित्यमवरुम्बसमो घटः । उदकं च प्रदातव्यं धटस्योपरि पण्डितैः। यसिन्न प्रवते तोयं स विज्ञेयः समो घटः॥"

इति ॥ ४ ॥

ततः किमित्यत आह । तत्र तुलाप्रान्तावलिबन्येकसिन् शिक्ये, प्राङ्मुखत्वे धटस्य पश्चिमे, उदङ्मुखत्वे चोत्तरे पुरुषं दिव्यकारिणमारोपयेत् उपवेशयेत् । द्वितीये पूर्विसिन् दक्षिणे वा शिक्ये, प्रतिमानं प्रतिमीयते समीक्रियते दिव्यकार्ये तत् प्रतिमानं शिलादि शिलेष्टकामृदादि आरोपयेत् । यथाह नारदः—

" पश्चिमे तोलयेत् कर्तॄनन्यसिन् मृत्तिकां शुभाम् । इष्टकाभस्मपाषाणकपालास्थिविवर्जिताम् । मृत्पिण्डमभिशस्तं च तल्या धारयेदपि ॥ "

इति । पितामहस्त्वन्यथाह-

" धारयेदुत्तरे पार्श्वे पुरुषं दक्षिणे शिलाम् । पिटकां पूरयेत् तस्मिन्निष्टकात्रावपांसुभिः ॥ "

इति । शिक्यसंनिवेशयोर्विकल्पात् धटस्य प्राङ्मुखोदङ्मुखल्ययोरिष विकल्पः सिध्यति । स च स्तम्भनिवेशे पूर्वापरयोर्दक्षिणोत्तरयोश्चेति फलति । इष्टकात्रावपांसूनां संभवति विकल्पः । न तु समुच्चयः; निषेधश्रवणात् । माषैर्वा पिटकं पूरयेत्; "माषराशिमथापि वा" इति स्मृत्यन्तरात् इति चिन्द्रकाकारः । यद्यपि धटपरीक्षा पूर्वमिमिहिता, तथापि अर्थात् प्रतिमानपुरुषयोरारोपणानन्तरमपि सेति द्रष्टव्यम् ॥ ५ ॥

ततः किमित्यत आह । प्रतिमानतया निर्णीतौ, सुचिहितौ प्रतिमाने द्रव्यान्तरागमापगमशङ्कानिवृत्त्यै, पुरुषे च वस्त्रारुङ्कारादिन्यूनाधिकशङ्कानिवृत्त्यै राजसुद्रादिना सम्यक् चिहितौ कृत्वा, पुरुषं तुलाफलकाद-वतारयेत् । अन्ये तुलापान्तयोरवलम्बस्पृष्टभागेऽप्यङ्ककरणं व्याचक्षते । अवतारणानन्तरकृत्यमाह पितामहः—

" तोलियत्वा नरं पूर्वं पश्चात् तमवतार्य तु । धटं तु कारयेन्नित्यं पताकाध्वजशोभितम् ॥ "

इति ॥ ६ ॥

ततः किं कार्यमित्यत आह । दिव्यकर्तुरवतारणानन्तरं चशब्दोपात्तधर्मावाहनादिशिरःपत्रारोपणान्त-मनुष्ठानकाण्डं सर्वेदिव्यसाधारणं कृत्वा, धटं तुलां समयेन शपथेन वक्ष्यमाणेन गृह्णीयात् नियमयेत् । तं च विधिमाह पितामहः—

> " तत आवाहयेद्देवान् विधिनानेन मन्त्रवित् । वादित्रतूर्यघोषेश्च गन्धमाल्यानुलेपनैः ॥ प्राङ्मुखः प्राङ्गलिर्मृत्वा प्राड्विवाकस्ततो वदेत् ।

एह्रोहि भगवन् धर्म दिन्येऽस्मित्वं समाविश ॥ सहितो लोकपालेख बस्वादित्यमरुद्रणै:। आवाह्य त घटे धर्म पश्चादङ्गानि विन्यसेत् ॥ इन्द्रं पूर्वे तु संस्थाप्य प्रेतेशं दक्षिणे तथा । वरुणं पश्चिमे भागे कुबेरं चोत्तरे तथा ॥ अम्यादिलोकपालांध्य कोणभागेषु विन्यसेत् । इन्द्रः पीतो यमः स्यामो वरुणः स्फटिकप्रभः ॥ क्रवेरस्तु सुवर्णामो वहिश्चापि सुवर्णमः । तथैव निर्ऋतिः स्यामो वायुर्धूमः प्रशस्यते ॥ ईशानस्त भवेदक्त एवं ध्यायेत् कमादिमान् । इन्द्रस्य दक्षिणे भागे वसूनाराधयेद बुधः ॥ ध्रवो धरस्तथा सोम आपश्चेवानिलोऽनलः । प्रत्युषश्च प्रभासश्च वसवोऽष्टौ प्रकीर्तिताः ॥ देवेशेशानयोर्मध्य आदित्यानां तथार्चनम् । धातार्यमा च मित्रश्च वरुणोंऽशुर्भगस्तथा ॥ इन्द्रो विवस्वान् पृषा च पर्जन्यो दशमस्तथा । ततस्त्वष्टा ततो विष्णुरजघन्यो जघन्यजः ॥ इत्येते द्वादशादित्या नामभिः परिकीर्तिताः । अग्ने: पश्चिमदिग्मारो रुद्राणामयनं विद: ॥ वीरमद्रश्च शंभुश्च गिरिशश्च महायशाः। अजैकपादहिर्बुध्न्यः पिनाकी चापराजितः ॥ भुवनाधीश्वरश्चेव कपाली च विशां पतिः। स्थाणुर्भगश्च भगवान् रुद्रा एकादश स्मृताः ॥ प्रेतेशरक्षोमध्ये त मातृस्थानं प्रकल्पयेत् । ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा ॥ वाराही चैव माहेन्द्री चामुण्डा गणसंयुता । निर्ऋतेरुत्तरे भागे गणेशायतनं तथा ॥ वरुणस्योत्तरे भागे मरुतां स्थानमुच्यते । गगनः स्पर्शनो वायुरनिलो मारुतस्तथा ॥

प्राणः प्राणेश्वरो जीवो मरुतोऽष्ट्रौ प्रकीर्तिताः । धटस्योत्तरभागे तु दुर्गामावाहयेद् बुधः ॥ एतासां देवतानां तु स्वनामा पूजनं विदुः। रक्तेर्गन्धेश्च माल्येश्च दुध्यपूपाक्षतादिभिः ॥ अर्चयेतु धटं पूर्वे ततः शिष्टांस्तु पूजयेत् । गन्धादिकां निवेद्यान्तां परिचर्या प्रकल्पयेत् ॥ चतुर्दिक्ष तथा होमः कर्तव्यो वेदपारगैः। आज्येन हविषा चैव समिद्धिहोंमसाधनैः॥ सावित्र्या प्रणवेनाथ स्वाहान्तेनैव कारयेत्। ऋत्विवपुरोहिताचार्यान् दक्षिणाभिश्च तोषयेत् ॥ यं चार्थमभियुक्तः स्यान्निखित्वा तं तु पत्रके । मन्त्रेणानेन सहितं तत् कार्यं तु शिरोगतम् ॥ आदित्यचन्द्रावनिलोऽनलश्च चौर्भूमिरापो हृदयं यमश्च । अहश्च रात्रिश्च उमे च संध्ये धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम् ॥ इमं मन्त्रविधिं कृत्सं सर्वदिव्येषु योजयेत् । आवाहनं च देवानां तथैव परिकल्पयेत ॥ "

इति ॥ ७ ॥

अनन्तरकृत्यमाह । यः सुवर्णकाराद्यन्यतमस्तुलां धारयति, तमपि शपथेन नियमयेत् । यथाह नारदः—" समयैः परिगृह्याथ पुनरारोपयेन्नरम् " इति ॥ ८ ॥

> ¹ब्रह्मन्नां ये स्मृता लोका ये लोकाः क्र्टसाक्षिणाम्²। तुलाधारस्य ते लोकास्तुलां धारयतो मृषा ॥ ९ ॥ धर्मपर्यायवचनैर्धट इत्यभिधीयसे । त्वमेव घट जानीवे न विदुर्यानि मानुषाः ॥ १० ॥ व्यवहाराभिद्यास्तोऽयं मानुषस्तोल्यते त्विय । तदेनं संश्वायदसाद्धर्मतस्त्रातुमहीस ॥ ११ ॥

शपथमाह । ब्रह्मन्नां ब्रह्महन्तॄणां कूटसाक्षिणां मिथ्यासाक्षिणां च ये लेकाः, ते तुलाधारस्यापि भवन्ति, यद्यसौ मृषा कपटेन तुलां धारयित । तुलाधारणस्य प्रवृत्तिनिमित्तस्य धटसुवर्णकारयोस्तुल्यरूपतया उद्देनैव मन्त्रयोगो द्वयोरप्यभिमन्त्रणे । 'तुलां विवदतो मृषा ' इति पाठे तु तुलापरीक्षार्थं ये नियुक्ताः स्वर्णकारादयः, ये च शुद्धचशुद्धिपरीक्षार्थं नियुक्ता ब्राह्मणाः, तेभ्योऽप्ययं शपथो देय इति सिध्यति ॥ ९ ॥

अनन्तरं प्राड्विवाको धटमामन्त्रयेत् , "धटमामन्त्रयेचैव विधिनानेन शास्त्रवित् " इति पितामह-स्मरणात् । धटामिमन्त्रणमन्त्रमाह । धटशब्दो धर्मपर्यायः ; तेनामिधीयमानत्वात् । धर्मपूर्तितया मानुषैः दुर्विज्ञेयानि अप्रत्यक्षतया धर्माधर्मादीनि प्रत्यक्षतया त्वं जानीषे । ततः व्यवहारे छौकिके प्रवादे अभिशस्तः संदिग्धोऽयं मानुषः त्वयि तोल्यते । तदेनं मानुषात् संशयात् धर्मतः धर्मपुरस्कारेण त्रातुं पाळियतुमर्हसीति । पितामहस्तु मन्त्रान्तरमप्याह—

" त्वं घट ब्रह्मणा स्रष्टः परीक्षार्थं दुरात्मनाम् । धकाराद्धर्ममूर्तिस्त्वं टकारात् कुटिछं नरम् । धृतो भावयसे यसाद्धटस्तेनाभिधीयसे ॥"

#### इति । नारदोऽपि-

"धर्मपर्यायशब्देन घट इत्यभिषीयसे । त्वं वेत्सि सर्वभूतानां पापानि सुकृतानि च ॥"

'त्वमेव ' इत्यादिः मूलवत् सार्धश्लोकः । अनन्तरम्,

"देवासुरमनुष्याणां सत्ये त्वमतिरिच्यसे । सत्यसंघोऽसि भगवन् शुभाशुभविभावित ॥"

'आदित्यचन्द्रौ' इत्यादि पूर्ववत् । एषां च मन्त्राणां विकल्प एव ; स्मृतीनां कल्पान्तरप्राप्यत्वात् ॥ १०, ११ ॥

ततस्त्वारोपयेच्छिक्ये भूय एवाथ तं नरम्।
तुलितो यदि वर्धेत ततः "शुद्धः स धर्मतः॥ १२॥
शिक्यच्छेदाक्षभङ्गेषु भूयस्त्वारोपयेक्ररम्।
एवं निःसंशयं ज्ञानं "यतो भवति निर्णयः॥ १३॥

## इति <sup>4</sup>श्रीविष्णुसमृतौ <sup>5</sup>दशमोऽध्यायः

अनन्तरकृत्यमाह । ततः प्राङ्विवाकः स्वधटपार्थनानन्तरम् ; तुशब्दात् कर्तारमपि तुलाभिमन्तणं कारियत्वानन्तरं दिव्यकर्तारं, यस्मिन् शिक्ये पूर्वं निवेशितः, तस्मिन्नेव शिक्ये पुनरप्यारोपयेत् । कर्तुस्तुला-भिमन्त्रणमन्त्रमाह याज्ञवल्क्यः—

दशमोऽध्याय

" त्वं तुले सत्यधामासि पुरा देवैविंनिर्मिता । तत् सत्यं वद कल्याणि संशयान्मां विमोचय ॥ यद्यस्मि पापकृन्मातस्ततो मां त्वमधो नय । शुद्धश्चेद् गमयोध्वं मां तुलामित्यभिमन्त्रयेत् ॥"

इति । तमिति पुनः कर्नुपरामर्शः तेनैव संनिवेशेन तदारोपणप्राप्यर्थः ; "तेनैव संनिवेशेन पुनरारोपयेच तम् " इति स्मरणात् । तेनैव पूर्वेणैव । आरोपितस्यावस्थानकारूपरिमाणं तिन्नर्णेतारं चाह पितामहः—

" ज्योतिर्विद्धाद्मणः कश्चित् कुर्यात् कालपरीक्षणम् ।

विनाड्यः पञ्च विज्ञेयाः परीक्षाकालकोविदैः ॥"

इति । विनाड्यः षट् प्राणाः । यथोक्तम्—"दशगुर्वक्षरः प्राणः षट् प्राणाः स्याद्विनाडिका" इति । तस्मिन् काले राजनियुक्तैः ब्राह्मणैः तस्य शुद्धचशुद्धिनिर्णयो राज्ञे कथनीयः । यथाह पितामहः—

> "साक्षिणो ब्राह्मणाः श्रेष्ठा यथादृष्टार्थवादिनः । ज्ञानिनः ग्रुचयोऽछुन्या नियोक्तन्या नृपेण तु ॥ तेषां वचनतो गम्यः ग्रुद्धचग्रुद्धिविनिर्णयः । शंसन्ति साक्षिणः सर्वे ग्रुद्धचग्रुद्धी नृषे तदा ॥ "

इति । शुद्धचशुद्धिनिर्णयकारणमाह । स दिन्यकर्ता तुल्रितो यदि धर्मतः धर्मेण, न तु कुहकविद्यादिना वर्धेत ततः स धर्मतः शुद्धो भवेत् । अनेन समहीयमानयोः अर्थादशुद्धिरुक्ताः। यथाह नारदः—

> " तुलितो यदि वर्धेत विशुद्धः स्यान संशयः । समो वा हीयमानो वा न विशुद्धो भवेन्नरः ॥"

इति । यतु पितामहेन "हीयमानो न गुद्धः स्यादेकेषां तु समोऽशुचिः " इत्येकीयमतेन समस्याशुचित्व-मुपन्यस्तं, तत् द्रव्यव्यवहारदोषमहत्त्वाल्पत्वनिर्णयानुपयोगात् पुनरारोपणाभित्रायेण । यथाह बृहस्पतिः—

> " घटेऽभियुक्तस्तुलितो हीनश्चेद्धानिमामुयात् । तत्समस्तु पुनस्तोल्यो वर्षितो विजयी भवेत् ॥"-

इति । पापाभियोगे तु समस्याल्पदोषत्वमाह **पितामहः**—"अल्पपापः समो ज्ञेयो बहुपापस्तु हीयते" इति । कामाकामकृतत्वादिना साक्षात् प्रयोजकत्वादिना वा महत्त्वाल्पत्वे ज्ञेये । ते च दण्डप्रायश्चित्तयोस्तारतम्ये उपयुज्येते । कचित् शुद्धिनिर्णयायोभयम् ॥ १२ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अस्मात् संशयात्—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> स धर्मत: ग्रुचि:—झ, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ततो-—

<sup>4</sup> वैणावे धर्मशास्त्रे—क, झ, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ध्टप्रकरणं दशमम्—ज.

शिक्यं तुलाप्रान्तद्वयावलिक्कसंल्यो रज्जुसमूहः; तस्य छेदे । अक्षः स्तम्भोत्तरकाष्ट्रम्; तस्य भक्के । बहुवचनात् <sup>1</sup>कक्षकर्कटकादिभक्केषु च नरं दिव्यकर्तारं पुनरारोपयेत् । तुशब्देन धर्मावाहनाद्यानन्तर्थे बोधितम् । यथाह कात्यायनः---

> " शिक्यच्छेदे तुलाभङ्गे तथा चापि गुणस्य च । श्रद्धेस्त संशये चैव परीक्षेत पुनर्नरम् ॥ "

इति । इदं तु दृष्टकारणके भङ्गादौ ज्ञेयम् । अदृष्टकारणके तु पराजय एव ;

"कक्षच्छेदे तुलाभङ्गे धटकर्कटकयोस्तथा। रज्जुच्छेदेऽक्षभङ्गे च तथैवाशुद्धिमादिशेत्॥"

इति नारदस्मरणात् । अपरार्कस्तु "मूर्च्छितः शुद्धिमामुयात्" इति पाठमवरुष्ट्य तत्रापि जयमेवाह । चिन्द्रकाकारोऽपि अमुमेव पाठमनुमेने । व्याचल्यो च-- " दृश्यमानकारणकशिक्यच्छेदादिविषयमेतत् ; दैविकस्यैव शिक्यच्छेदादेरगुद्धिकारणत्वात्<sup>2</sup> " इति। कक्षम् ; शिक्यतलम् । धटः ; तुलादिसमुदायः। कर्कटौ ; सर्वाङ्गवको लोहकीलो तलापान्तावलम्बनो । पितामहस्त यथोक्तधरस्थापनेच्छायां राज्ञा शाला कार्येत्याह ।

> " विशालामुच्छितां शुम्रां घटशालां तु कारयेत् । यत्रस्थो नोपहन्येत श्वभिश्चण्डालवायसैः ॥ तत्रैव होकपाहादीन् सर्वदिक्ष निवेशयेत्। त्रिसंघ्यं पूजयेचेतान् गन्धमाल्यानुलेपनैः ॥ कपाटबीजसंयुक्तां परिवारकरिकताम् । मृत्पानीयाग्निसंयुक्तामशून्यां कारयेन्नृपः ॥ "

इति । उक्तार्थे हेत्वचनेनोपसंहरति । एवं शिक्यच्छेदादौ पुनरारोपणे कृते निर्णेतृणां शुद्धचशुद्धिविषयं ज्ञानं नि:संशयं निश्चयरूपं भवति ; येन राज्ञो दण्डादिविषयो निर्णयो भवति, तेनैव च ऐहिकामुध्मिक-फलसिद्धिरिति । यथाह पितामहः

> " एवं कारयिता राजा अक्तवा भोगान् मनोरमान् । महतीं कीर्तिमामोति ब्रह्मरूपाय कल्पते ॥ "

इति ॥ १३ ॥

1 तलाकक्ष-ग. ट.

इति श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकप्रोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारिश्रीरामपण्डितात्मन<sup>3</sup>नन्द-पण्डितकृतौ विष्णुस्मृतिविष्टतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां दशमोऽध्यायः

<sup>2</sup> निर्णयकारणत्वात्—क. ग. <sup>8</sup> श्री added in ख, ज, ट.

### एकादशोऽध्याय:

# अथाग्निः॥१॥ षोडशाङ्गुलं तावदन्तरं मण्डलसप्तकं क्रुर्यात्॥२॥

अधैकादरोऽध्याये अग्निविधिमाह । अथ धटदिव्यानन्तरम् , अग्निदिव्यं निरूप्यत इत्यर्थः ॥ १ ॥ तत्र वक्ष्यमाणगन्तव्यमण्डलपरिमाणमाह । "तिर्यम्यवोदराण्यष्टावृध्वी वा त्रीहयस्रयः" इत्यक्तप्रमाणो-ऽङ्गुलः । तत्वमाणपोडशाङ्गुल्मेकैकं मण्डलं तावदन्तरं षोडशाङ्गुलान्तरालम् । एवं सप्त मण्डलानि सान्त-रालानि आद्यन्तयोरवस्थाननिक्षेपमण्डलाभ्यां सहितानि पागपवर्गाणि गोमयेन कुर्यात् । यथाह पितामहः—

> " अमेर्विधि प्रवक्ष्यामि यथावच्छास्त्रचोदितम् । कारयेन्मण्डलान्यष्टी पुरस्तान्नवमं तथा ॥ आमेयं मण्डलं त्वाद्यं द्वितीयं वारुणं तथा । तृतीयं वायुदेवत्यं चतुर्थं यमदेवतम् ॥ पञ्चमं त्विन्द्रदेवत्यं षष्ठं कोवेरमुच्यते । सप्तमं सोमदेवत्यमष्टमं सर्वदेवतम् । पुरस्तान्नवमं यत् तन्महत् पार्थिवं विदः॥"

" सप्तमं सोमदैवत्यं सावित्रं त्वष्टमं तथा । नवमं सर्वदेवत्यमिति दिव्यविदो विदुः॥ गोमयेन कृतानि स्यरिद्धः पर्यक्षितानि च। द्वात्रिंशदङ्गुलान्याहुर्मण्डलान्मण्डलान्तरम् ॥ अष्टाभिर्मण्डलैरेवमङ्गुलानां शतद्वयम् । षट्पञ्चाशत्समिकं भूमेस्तु परिकल्पना। कर्तुः समपदं कार्यं मण्डलं तु प्रमाणतः ॥"

इति । पूर्वे षोडशाङ्गुरुत्वं पदस्योक्तवा यत् पुनः कर्तृपदसमत्वमुच्यते, तत् पदस्य न्यूनाधिकभावेन षोडशाङ्गुरुत्वासंभवात् पक्षान्तरमभिष्रेत्येत्यवधेयम् । यथाह नारदः मण्डरुत्य प्रमाणं तु कुर्यात्

तत्पदसंमितम् " इति । "मण्डले मण्डले देयाः कुशाः शास्त्रप्रचोदिताः " इति । यथा— "पैतु होतुश्चमसः" इत्यादिहोतृचमसादिसमाख्यया तत्र तत्र चमसे होत्रादीनां मक्षणप्राप्तिः, तथात्रापि आमेयादिसमाख्यया अम्यादीनां तत्र तत्र मण्डले पूजासिद्धिः । तथा,

विष्णुस्मृतिः

" मण्डलेभ्यो दक्षिणतः कृत्वाग्निस्थापनं द्विजः । शान्त्यर्थे जुहुयादग्नौ घृतमष्टोत्तरं शतम् ॥ अग्नये पावकायेति स्वाहान्तं प्रणवादिकम् । अश्रिहीनं समं तस्मिन्नष्टाङ्गुलमयोमयम् । पिण्डं तु तापयेदग्नौ पश्चाशत्मलकं समम् ॥"

द्विजः पाड्विवाकः । समं सुरुक्षणम् । समं समतया तापयेत् ।

" जात्यैव छोहकारो यः कुश्रास्त्रश्चाग्निकर्मणि । हष्टप्रयोगश्चान्यत्र तेनायोऽग्नौ तु तापयेत् ॥ तापिते तु ततः पश्चादग्निमावाहयेच्छुचिः । तत्र पूजां हुताशस्य कारयेन्मनुजाविषः ॥ रक्तचन्दनधूपाभ्यां रक्तपुष्पैस्तथैव च । आवाहनं तु देवानां कृत्वा पूर्वविधानवत् ॥"

इति । पूर्विविधानवत् तुलादिव्योक्तविधिना धर्मावाहनादि शिरःपत्रारोपणान्तं कृत्वेत्यर्थः । एतदनन्तरं ब्रीहिमर्दनं करक्षताङ्करणं च कर्तव्यम् । तच वक्ष्यति—'करौ' इत्यादिना ॥ २ ॥

ततः प्राङ्मुखस्य प्रसारितभुजद्वयस्य सप्ताश्वत्थपत्राणि करयोर्दचात् ॥ ३ ॥ तानि च करद्वयसहितानि सूत्रेण वेष्टयेत् ॥ ४ ॥ ततस्तत्राग्निवर्णे लोहपिण्डं पत्राशत्पिलकं समं न्यसेत् ॥ ५ ॥

ततः वक्ष्यमाणत्रीहिमर्दनहस्ताङ्करणानन्तरं पश्चिमे मण्डले स्थितस्य प्राङ्मुखस्य दिन्यकर्तुः प्रसारितभुजद्वयस्याञ्जलीकृतयोर्हस्तयोः सप्ताश्वत्थपत्राणि सप्तार्कपत्राणि वा दद्यात् ॥ ३ ॥

<sup>1</sup> अश्वत्यस्य पत्राणि—क, ज ; अश्वत्यपणीनि—घ.

ततः किमित्यत आह । तान्यश्वत्थपत्राण्यकेपत्राणि वा द्वाभ्यां कराभ्यामञ्जलीकृताभ्यां सह श्वेतस्त्रेण सप्तवारं वेष्टयेत् । चकारात् तदुपरि सप्त शमीपत्राणि अक्षतान् सप्त दूर्वापत्राणि दध्यक्तानक्षतान् पुष्पाणि च दद्यात् । यथाहतुः नारदिपतामहौ—

"पश्चिमे मण्डले तिष्ठेत् प्राङ्मुखः प्राञ्जिलः शुचिः । लक्षयेत् तस्य चिह्नानि हस्तयोरुभयोरिष ॥ प्राकृतानि च गूढानि सत्रणान्यत्रणानि च । तिल्त्रणिकणस्थाने कालकेऽलक्तवारिणा ॥ कृत्वैवमियुक्तस्य प्रथमं हस्तलक्षणम् । पत्रैरञ्जलिमापूर्य आध्यत्थेः सप्तिमः समैः ॥ तद्मावेऽर्कपत्रैर्वा समैः श्रद्धणैः प्रपूरयेत् । वेष्टयीत सितैर्हस्तौ सप्तिमः स्त्रतन्तुमिः ॥ तेषु पिप्पलपत्रेषु शमीपत्राण्यथाक्षतान् । दूर्वायाः सप्त पत्राणि द्य्यक्तांश्चाक्षतांस्तथा । हस्तयोनिक्षिपेत् तस्य कुसुमानि तथैव च ॥ "

इति ॥ ४ ॥

्तदनन्तरकृत्यमाह । ततः प्राड्विवाकीयाज्यहोमान्तेऽमौ तृतीयतापेन ताप्यमानस्यायःपिण्डस्य 'त्वममे ' इत्यादिक्क्ष्यमाणमन्त्रेणामन्त्रणानन्तरं संदंशेन पुनरानीतस्यायःपिण्डस्य स्फुरतः सस्फुलिक्नस्य 'त्वममे सर्वभूतानाम् ' इति मन्त्रेण कर्त्राप्यमिमन्त्रणे कृते पत्रान्तिहिते अञ्जलाविमवर्णं रूपस्पर्शाभ्या-मिशसमं लोहपिण्डमष्टाङ्गुलायामं पञ्चाशत्पलपरिमितं सममश्रिरहितं न्यसेत् । यथाहतुः नारदिपतापहौ—

" अभिवर्णमयःपिण्डं सस्फुलिङ्गं सुरङ्गितम् । तापे तृतीये संतप्तं ब्रूयान् सत्यपुरस्कृतम् ॥ "

वारद्वयमग्री संतापितस्य जले निर्वापितस्य च पुनः संतापः तृतीयस्तापः।

" त्वमग्ने वेदाश्चत्वारस्त्वं च यज्ञेषु ह्नयसे । त्वं मुखं सर्वदेवानां त्वं मुखं ब्रह्मवादिनाम् ॥ जठरस्यो हि भूतानां ततो वेत्सि ग्रुभाग्रुमम् । पापं पुनासि वै यस्मात् तस्मात् पावक उच्यसे ॥ पापेषु दर्शयात्मानमर्चिष्मान् भव पावक । अथवा ग्रुद्धभावेषु शीतो भव हताशन ॥

एकादुशोऽध्यायः

ततस्तं समुपादाय राजा धर्मपरायणः । संदंशेन नियुक्तो वा कर्ता समिममन्त्रयेत् ॥ त्वमग्ने सर्वभूतानामन्तश्चरिस पावक । हव्यं वहिस देवानां हुतः शान्ति प्रयच्छिस ॥ प्रच्छन्नानि मनुष्याणां पापानि सुकृतानि च । त्वं देव तानि जानासि न विदुर्यानि मानवाः ॥ व्यवहाराभिशस्तोऽहं वहे तिष्ठामि संशये । तसान्मां संशयारूढं धर्मतस्त्रातुमईसि ॥"

यद्वा,

" त्वममे सर्वभूतानामन्तश्चरिस पावक । साक्षिवत् पुण्यपापेभ्यो ब्रूहि सत्यं वचो मम ॥ तस्येत्युक्तवतो लोहं पञ्चाशत्पिलकं समम् । अभिवर्णं न्यसेत् पिण्डं हस्तयोरुभयोरिप ॥ "

इति ॥ ५ ॥

## तमादाय नातिद्वतं नातिविलम्बितं मण्डलेषु 'पादन्यासं कुर्वन् वजेत्॥६॥ ततः सप्तमं मण्डलमतीत्य भूमौ लोहपिण्डं जह्यात्॥७॥

ततः विभित्यत आह । तमयःपिण्डमञ्जलिनादाय नातिद्रुतविलम्बतं मध्यमया गत्या मण्डलेण्वेव पादन्यासं कुर्वन् गच्छेत् ॥ ६ ॥

ततः किमित्यत आह । ततः अवस्थानमण्डलात् यत् सप्तमं मण्डलं तदतीत्य अष्टमं मण्डलं प्राप्येति यावत् । भूमावपरिमिताङ्गुले नवमे मण्डले पृथुतृणपूर्णे तं लोहपिण्डं जह्यात् । यथाहतुः योगिपितामहौ

> " स तमादाय सप्तैव मण्डलानि शनैर्वजेत् । न मण्डलमतिकामेन्नान्तरा स्थापयेत् पदम् ॥ अष्टमं मण्डलं गत्वा नवमे निक्षिपेद् बुधः । तृणैः शुष्केस्तु संपूणे महत्यभिपरीक्षणे ॥ "

इति ॥ ७ ॥

ेयो हस्तयोः कचिद्दग्धस्तमशुद्धं विनिर्दिशेत्। न दग्धः सर्वथा यस्तु स विशुद्धो भवेन्नरः॥८॥ भयाद्वा पातयेचस्तु दग्धो वा न विभाव्यते। पुनस्तं दारयेल्लोहं समयस्याविशोधनात्॥९॥

गुद्धगगुद्धिनिर्णयोपायमाह । यो दिव्यकर्ता हस्तयोः कचित् पूर्वकृतेषु चिह्नेषु ततोऽन्यत्र वा दग्धः विस्फोटरक्तमण्डलादिमान् भवति, तमगुद्धं विनिर्दिशेत् । यः पुनः सर्वथा न दग्धः विस्फोटादिमान् न भवति, स नरो विग्रुद्धो भवेत् । यथाह नारदः—

" तस्यैवं मुक्तपिण्डस्य कुर्यात् करपरीक्षणम् । पूर्वदृष्टेषु चिह्नेषु ततोऽन्यत्रापि रुक्षयेत् ॥ मण्डरुं रक्तसंकाशं यद्यन्यद्वाग्निसंभवम् । सोऽविग्रुद्धस्तु विज्ञेयोऽसत्यधर्मव्यवस्थितः ॥ यदा तु न विभाव्येते दग्धाविति करौ तदा । मोच्यः ग्रुद्धस्तु सत्कृत्य दग्धो दण्ड्यो यथाक्रमम् ॥ "

#### इति । शुद्धिकालमाह पितामहः---

" निर्विशङ्केन त्रीहीणां हस्ताभ्यां मर्दने कृते । निर्विकारो दिनस्यान्ते शुद्धिं तस्य विनिर्दिशेत् ॥ "

इति । यतु " मुक्त्वामिं मृदितत्रीहिरदग्धः शुद्धिमाप्नुयात् " इति, तत् " महत्य परिधीन् हारियोजनं जुहोति " इतिवत् आनन्तर्याभावेऽपि क्लानिर्देशादुपपन्नम् ॥ ८ ॥

दग्धादग्धसंदेहादौ तु कथिमत्यत आह । यः पुनः तप्तायःपिण्डदर्शनजात् भयात् अयःपिण्डमष्टम-मण्डलाभ्यन्तरे पातयेत् , यश्च त्रीहिमर्दने कृतेऽपि दग्धादग्धत्वेन न निश्चीयते, किंतु संदिद्यते, तं लोहमयःपिण्डमुक्तरीत्या पुनरिप हारयेत् । कुतः ? समयस्य कृतस्य दिव्यस्य, बहुलानुशासनात् कृतेन दिव्येन अविशोधनात् विशुद्धचनिश्चयादित्यर्थः । यथाह नारदः—

" यस्त्वन्तरा पातयति दग्धश्च न विभाव्यते । पुनस्तं हारयेदमिं स्थितिरेषा दृढीकृता ॥ "

न्तरितं षोडशपलममिवर्णं लोहपिण्डमञ्जलिनादाय सप्तपदं गच्छेत् " इति । परिमाणयोर्व्यवस्था च कर्तुर्बला-

बलतारतम्येन कार्या । पुनर्न्यासोपन्यासः पूर्वोक्तराजपाड्विवाकरूपकर्तृविकल्पप्राप्त्यर्थः । स्वस्थानच्यावने-

इति । दाहसंदेहोऽपि करयोरेव । अन्यत्र तनिश्चयेऽपि नाशुद्धिः । किंतु संदेह इव पुनर्हरणमेव । यथाह कात्यायनः—

> " प्रस्वलन्निभयुक्तश्चेद्धस्तादन्यत्र दह्यते । अदग्धं तं विदुर्देवास्तत्र भूयोऽपि दापयेत् ॥ "

इति ॥ ९ ॥

करौ 'विमृदितवीहेस्तस्यादावेव लक्षयेत्। अभिमन्त्र्यास्य करयोलीहिषण्डं 'ततो न्यसेत्॥ १०॥ त्वमग्ने सर्वभूतानामन्तश्चरिस साक्षिवत्। त्वमेवाग्ने विजानीषे न विदुर्यानि मानवाः॥ ११॥ च्यवहाराभिशस्तोऽयं मानुषः शुद्धिमिच्छति। तदेनं संशयादसाद्धर्मतस्त्रातुमहिसि॥ १२॥

इति अश्रीविष्णुसमृतौ एकादशोऽध्यायः

'ततः प्राङ्सुखस्य ' इत्यत्र ततःशब्दोक्तानन्तर्यपूर्वविधिमाह । विमृदिताः व्रीहयो येनासौ विमृदित-व्रीहिः ; तस्य करौ आदावेव पिप्पलपत्रन्यासात् प्रागेव व्रणकिणतिलकादिस्थानेषु अलक्तकरसादिना लक्षयेत् अङ्कयेत् । अग्निधारणात प्राक्तनान्येतानीति ज्ञापयितुमादावेवेत्युक्तम् । विमृदितव्रीही इति पाठे तु स्पष्टमेव । यथाह योगीश्वरः—

> " करौ विमृदितत्रीहेर्रुक्षयित्वा ततो न्यसेत् । सप्ताश्वत्यस्य पत्राणि तावत् सूत्रेण वेष्टयेत् ॥"

इति । स्वस्थानप्रच्यावनेनात्राभियानमेकयोक्त्या आद्यन्तयोः त्रीहिमर्दनस्य प्राप्त्यर्थम् ; "मुक्त्वामि मृदित-त्रीहिरदम्यः शुद्धिमाप्नुयात् " इति स्मरणात् । मृदितत्रीहेरिति सामान्याभियानेऽपि सप्तवारमिति ज्ञेयम् ; "त्रीहीन् प्रगृद्ध यक्तेन सप्त वारांस्तु मर्दयेत् " इति नारदस्मरणात् । 'ततस्तत्रामिवर्णम् ' इत्यत्र ततःशब्दोक्ता-नन्तर्यपूर्विविधिमाह । ततः शिरस्यारोपितपत्रस्य हस्तवेष्टनाद्यनन्तरं तृतीये तापे तप्यमानमयःपिण्डं वक्ष्यमाणे-मन्त्रैः प्राड्विवाकः स्वयमभिमन्त्र्य 'त्वममे इत्यादिमन्त्रैः कर्तारं चामिमन्त्र्यास्य करयोळीहपिण्डं न्यसेत् । पुनः निष्परिमाणळोहपिण्डपरामर्शः परिमाणान्तरप्राप्त्यर्थम् । यथाहतुः श लिखितौ— "अथ सप्ताश्वत्थपर्णा-

<sup>2</sup> तदा—ज.

नाभिमन्त्रणाभिधानं स्मृत्यन्तरोक्तहोमचतुष्टयस्यानित्यताज्ञापनाय । तेन चायःपिण्डसंतापकामिसंनिपत्योपकार-कस्य प्राङ्विवाकहोममात्रस्यैवानुष्ठानम्; नारादुपकारकस्य होमचतुष्टयस्य । अत एव वाक्यद्वयेऽपि क्रमबोधक-ततःशब्दोपादानमन्याव्यवधानबोधनायेति चिन्द्रकास्वारस्यम् ॥ १० ॥ प्राङ्विवाकीयाभिमन्त्रणमन्त्रमाह । हे अमे, त्वं सर्वेषां जरायुजाण्डजस्वेदजोद्भिज्ञानां भूतानां प्राणिनामुक्ताकृत्यादिपावकरवेन अन्तर्भध्येजठरं चरिस । तेन यान्यतीन्द्रियत्वेन धर्मादीनि मानवाः न विदुः, तान्यिप साक्षिवत् साक्षाद् द्रष्ट्रत्वेन त्वमेव, भो अमे, विजानीषे । पुनः संबोधनं झिटिति सांमुख्याय ।

'देव जानीषे' इति पाठे, देव, द्युतिमन्नित्यर्थः । न्यवहारे ऋणादिपयोगे पातकाद्यभियोगे वा अभिशस्तः मिथ्यावादित्वेन पतितोऽयं मानुषः शुद्धिमात्मनः सत्यवादित्विमच्छिति । तस्मात् कारणात् एनमस्मात् संशयात् धर्मतः, न तु कुहकादिविद्याविलासात् त्रातुं योग्योऽसि । कर्त्रभिमन्त्रणमन्त्रस्तु नारदयोगीश्वरोक्तयोरन्य-

तरो वेदितव्यः ॥ ११, १२ ॥

इति श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासि श्रीधर्माधिकारिश्रीरामपण्डितात्मज श्रीनन्द-पण्डितकृतौ विष्णुस्मृतिविष्टतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यामेकादशोऽध्यायः

विमृदितत्रीही तस्य—ठ.
 वैष्णवे—क: वैष्णवे घर्मशास्त्रे शुद्धिमकरणम्—ज, ठ.

#### द्वादशोऽध्यायः

# अथोदकम् ॥१॥पङ्कशैवालदुष्टग्राहमत्स्यजलौकादिवर्जिते-¹ ऽम्भसि ॥२॥ तत्रानाभि मग्नस्यारागद्वेषिणः पुरुषस्यान्यस्य जानुनी गृहीत्वाभिमन्त्रितमम्भः प्रविद्योत् ॥३॥

अथ द्वादरोऽध्याये जलदिन्यप्रयोगमाह । अथ अग्निदिन्यानन्तरम् उदकदिन्यमुच्यत इत्यर्थः ॥ १ ॥ तत्रोदकस्वरूपमाह । पङ्कः कर्दमः । शैवालं जलजनितवितानम् । दुष्टाः कर्कटादयः । म्राहाः शिशुमारादयः । मत्त्याः पाठीनाद्याः । जलौकाः रक्तपाः । आदिशब्दात् तृणोर्म्यादीनां म्रहणम् । तद्वर्जिते-ऽम्मिस प्रविशेदित्यमेतनेन संबन्धः । यथाह पितामहः—

" स्थिरतोये निमञ्जेतु न माहिणि न चाल्पके । तृणशैवालरहिते जलौकामत्स्यवर्जिते ॥ देवखातेषु यत् तोयं तस्मिन् कुर्याद्विशोधनम् । आहार्यं वर्जयेन्नित्यं शीघ्रगासु नदीषु च । आविशेत् सलिले नित्यमूर्मिपङ्गविवर्जिते ॥ "

इति । आहार्यं तटाकादिभ्य आनीय ताम्रकटाहादिक्षिप्तम् । शीघ्रगास्विति विशेषणात् तनुवेगासु नदीप्वपि भवति । यथाह **नारदः**—

> " नदीषु तनुवेगासु सागरेषु वहेषु च । हदेषु देवसातेषु तडागेषु सरःसु च ॥ "

#### इति । तत्रत्यक्रत्यमाह **स** एव----

" गत्वा तु तज्जरुम्थानं तटे तोरणमुच्छ्रितम् । कुर्वीत कर्णमात्रं तु मूमिभागे समे शुचौ ॥ "

#### इति । पितामहः--

" शरान् संपूजयेत् तत्र वैणवं च धनुस्तथा । मङ्गलैर्घूपपुष्पेश्च ततः कर्म समाचरेत् ॥"

इति । कर्म ; वरुणपूजादि वक्ष्यमाणम् ॥ २ ॥

ततः किमित्यत आह । तत्र ; नद्यादिजलाशये । नाभिप्रमाणोदकस्थस्य रागद्वेषरहितस्यान्यस्य कस्यचित् पुरुषस्य त्रैवर्णिकस्य यज्ञवृक्षोद्भवां धर्मस्थूणामवलम्ब्य प्राब्सुखतयावस्थितस्य जानुनी शोध्यो हस्तद्वयेन धृत्वा वक्ष्यमाणमन्त्राभ्यां प्राब्विवाकेन स्वयं च स्मृत्यन्तरोक्तमन्त्रेणाभिमन्त्रितमम्भः प्रविशेत् । अम्भिस निमज्जेदित्यर्थः । यथाहतुः नारदिषनामहौ—

"नामिमात्रे जले स्थाप्यः स्तम्भवत् पुरुषो दृढम् । मुष्टिभ्यां प्राङ्मुखस्तिष्ठेद्धर्मस्थूणां प्रगृद्ध सः ॥ यज्ञवृक्षोद्भवामुज्वीं कीटकोटरवर्जिताम् । ब्राह्मणः क्षत्रियो वैक्यो रागद्वेषविवर्जितः । तस्योरू प्रतिसंगृह्य निमज्जेद्मिशापवान् ॥"

इति । एतच वरुणपूजानन्तरम् । यथाह नारदः —

" गन्धमाल्यैः युरभिमिर्मधुक्षीरघृतादिभिः । वरुणाय पञ्जर्वीत पूजामादौ समाहितः । ततस्त्वावाहयेदेवान् सलिलं चाभिमन्त्रयेत् ॥"

इति । आदिशब्दात् दिधशर्करयोर्ग्रहणम् । आदौ ; धर्मावाहनादिभ्यः । देवान् ; धर्मादीन् । शिरःपत्रा-रोपणान्तकर्मकाण्डोपलक्षणमेतत् । तदनन्तरं जलाभिमन्त्रणं प्राड्विवाकस्य । अनन्तरं कर्तुः ॥ ३ ॥

# तत्समकालं च नातिकूरमृदुना धनुषा पुरुषोऽपरः 'द्वारक्षेपं कुर्यात्॥ ४॥ तं चापरः पुरुषो जवेन द्वारमानयेत्॥ ५॥

ततः किमित्यत आह । तस्य मज्जनस्य समकालं नातिकूरेण नातिमृदुना च धनुषा वैणवेनापरः स्थूणामाहादन्यः पुरुषः क्षत्रियः तद्वृतिब्रीह्मणो वा, तोरणमूले स्थित्वा शराणां त्रयाणां वैणवानाम् अनायसा-प्राणाम् अप्रतिकूले वायौ समे भूभागे सार्धशतहस्तोपरि स्थापितं लक्ष्यमुद्दिस्य क्षेपमसनं कुर्यात् ॥ ४ ॥ ततः किमित्यत आह । त्रयाणां मध्यमं शरं शरपातस्थानादेव, न तु सर्पणस्थानात्, अपरः क्षेप्तुरन्यः पुरुषः जवेन पञ्चाशद्धावकपुरुषातिशयितेन वेगेन तोरणस्थानस्थितपुरुषान्तरागमनसमकाल्मेवा-नयेत् । यथाहतुः नारदिपतामहौ—

" करं धनुः सप्तशतं मध्यमं षट्शतं स्मृतम् । मन्दं पञ्चशतं ज्ञेयमेष ज्ञेयो धनुर्विधिः ॥ मध्यमेन च चापेन प्रक्षिपेच शरत्रयम् । हस्तानां च शते सार्धे रुक्ष्यं कृत्वा विचक्षणः ॥ न्यूनाधिके तु दोषः स्यात् क्षिपतः सायकांस्तथा । शरांश्चानायसामांस्तु प्रकुर्वीत विशुद्धये ॥ वेणुकाण्डमयांश्चेव क्षेप्ता तु सुदृढं क्षिपेत् । क्षेप्ता च क्षत्रियः प्रोक्तस्तद्वृत्तिर्जीक्षणोऽपि वा ॥ अक्ररहृद्यः शान्तः सोपवासो नृपाज्ञया । तेषां च प्रेषितानां च शराणां शास्त्रचोदनात् ॥ मध्यमस्त शरो ब्राह्मः पुरुषेण बळीयसा । शरस्य पतनं प्राह्यं सर्पणं तु विवर्जयेत् ॥ सर्पन् सर्पन् शरो यायाद् दूराद् दूरतरं यतः । इषुं न प्रक्षिपेद्विद्वान् मारुते चातिवाति वै ॥ विषमे भूपदेशे च वृक्षस्थाणुसमाकुले। तुणगुल्मलतावलीवृक्षपाषाणसंयुते ॥ गन्तश्चापि च कर्तुश्च समं गमनमज्जनम् । करतालत्रये दत्ते प्राड्विवाकेन वान्तिमे ॥ गच्छेत् तोरणमूलाचु रुक्ष्यस्थानं जवी नरः । तसिन् गते द्वितीयोऽपि वेगादादाय सायकम् ॥ गच्छेत् तोरणमूलं तु यतः स पुरुषो गतः । पञ्चारातां धावकानां यो स्यातामधिको जवे । तौ च तत्र नियोक्तव्यौ शरानयनकारणात् ॥ "

इति ॥ ५ ॥

तन्मध्ये यो न दृश्येत स शुद्धः परिकीर्तितः। अन्यथा स्वविशुद्धः स्यादेकाङ्गस्यापि दर्शने॥६॥ त्वमम्भः सर्वभूतानामन्तश्चरिस साक्षिवत्। त्वमेवाम्भो विजानीषे न विदुर्यानि मानुषाः ॥ ७॥ व्यवहाराभिशस्तोऽयं मानुषस्त्विय मज्जति। तदेनं संशयादस्माद्धर्मतस्त्रातुमईसि॥ ८॥

#### इति <sup>2</sup>श्रीविष्णुस्मृतौ द्वादशोऽध्यायः

ततः किमित्यत आह । तन्मध्ये तोरणमूळळक्ष्यस्थानस्थितयोः पुरुषयोः गमनागमनकाळमध्ये यो जळान्निर्गतो न दृश्येत, किंतु निमम एवास्ते, स ग्रुद्धः परिकीर्तितो धर्मज्ञैः । अन्यथा तावत्काळमध्ये यो जळात् उत्थितो दृश्यते, सः अग्रुद्ध इत्यर्थसिद्धमेवोत्तरविवक्षयामिहितम् । तदेवाह । नोत्थित एवाग्रुद्धः, किंतु एकाङ्ककर्णनासादेरपि दर्शने स्थानान्तरगमने वा अग्रुद्ध एव । यथाहतुः नारदिपतामहो—

" आगतस्तु शरप्राही न पश्यित यदा जले । अन्तर्जलगतं सम्यक् तदा शुद्धं विनिर्दिशेत् ॥ अन्यथा ह्यविशुद्धः स्यादेकाङ्गस्यापि दर्शने । स्थानाद्वान्यत्र गमनाद्यस्मिन् पूर्वं निवेशितः ॥ शिरोमात्रं तु दृश्येत न कर्णौ नापि नासिका । अप्सु प्रवेशने यस्य शुद्धं तमपि निर्दिशेत् ॥ निमज्ज्य प्रवते यस्तु दृष्टश्चेत् प्राणिमिर्नरः । पुनस्तत्र निमज्जेत् स शरचिह्नविभावितः ॥ "

इति ॥ ६ ॥

प्राड्विवाकस्य जलानुमन्त्रणमन्त्रानाह । अत्राम्भःसंबोधनम् । श्लोकार्थस्तु व्याख्यात एव । **पितामहस्तु** मन्त्रान्तरमाह—

> " तोय त्वं प्राणिनां प्राणः सृष्टेराचं तु निर्मितम् । शुद्धेश्च कारणं प्रोक्तं द्रव्याणां देहिनां तथा । अतस्त्वं दर्शयात्मानं शुभाशुभपरीक्षणे ॥"

इति । शोध्यस्य जलानुमन्त्रणमन्त्रमाह योगीश्वरः—

" सत्येन माभिरक्ष त्वं वरुणेत्यभिशाप्य कम् ।

नाभिद्द्रोदकस्थस्य गृहीत्वोरू जलं विशेत् ॥ "

इति॥ ७, ८॥

इति श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि श्रीरामपण्डितात्मज श्रीनन्द्-पण्डितकृतौ विष्णुस्मृतिविद्यतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां द्वादशोऽध्यायः

## त्रयोदशोऽध्यायः

अथ विषम् ॥ १ ॥ विषाण्यदेयानि <sup>1</sup>सर्वाणि ॥ २ ॥ ऋते हिमाचलोद्भवात् <sup>2</sup>शाङ्गीत् ॥ ३ ॥ तस्य च <sup>3</sup>यवसप्तकं घृतप्लुत-मभिशस्ताय दयात् ॥ ४ ॥

अथ त्रयोदशेऽध्याये विषविधिमाह । विषम् ; विषविधिरित्यर्थः ॥ १ ॥ तत्र वर्ज्यानि विषाण्याह । सर्वाणि वारिजादीनि विषाण्यदेयानि । यथाह पितामहः—

" वारिजानि च जीर्णानि कृत्रिमाणि तथैव च । भूमिजानि च सर्वाणि विषाणि परिवर्जयेत् ॥"

इति । नारदोऽपि—

इति ॥ २ ॥

तर्हि किं विषं देयमित्यत आह । हिमगिराविष यत् शृङ्गोद्भवं तद्विना ; " एवमुक्त्वा विषं शार्ङ्ग भक्षयेद्धिमशैल्जम् " इति योगिस्मरणात् । तच शृङ्गाकृति वत्सनाभसंज्ञकम् ; "शृङ्गिणो वत्सनाभस्य हिमजस्य विषस्य च " इति पितामहस्मरणात् ॥ ३ ॥

तच कियत्, कथं च देयमित्यत आह । तस्य विषस्य यवसप्तकं सप्तयवपरिमितं मागं, चकारात् पूर्वोक्तचतुर्यवादिपरिमितं वा पिष्टीकृतं ततः त्रिंशद्गुणेन घृतेन प्छतं योजितं दक्षिणाभिमुखाय सोपवासा-याभिशस्ताय वक्ष्यमाणमन्त्राभ्यां प्राड्विवाकेन कत्री च स्मृत्यन्तरोक्तमन्त्रेणाभिमन्त्रितं देवबाह्मणसंनिधौ महेश्वरं संपूज्य सोपवासः पाड्विवाको दद्यात् । यथाह नारदः—

" अतः परं प्रवक्ष्यामि विषस्य विधिमुत्तमम् । यवाः सप्त पदातव्याः शुद्धिहेतोरसंशयम् ॥ शिक्षणो वत्सनाभस्य हिमजस्य विषस्य च । पूर्वाह्वे शीतले देशे विषं दद्यात् देहिनाम् ॥ घृतेन योजितं श्रक्षणं पिष्टं त्रिंशद्गुणेन तु । दद्याद्धि सोपवासाय देवब्राह्मणसंनिधी ॥ धूपोपहारमन्त्रेश्च पूजयित्वा महेश्वरम् । ततस्त्वावाहयद्देवान् धर्मादीनुक्तधर्मतः ॥ हवनादि शिर:पत्रारीपणान्तं विधाय च । द्विजानां संनिधाने च दक्षिणाभिमुखे स्थिते । उदङ्मुखः पाङ्मुखो वा दद्याद्विपः समाहितः ॥ "

इति । विप्रः प्राङ्विवाकः । समाहितः सोपवासः ॥ ४ ॥

विषं वेगक्कमापेतं सुखेन यदि जीर्यते। विद्युद्धं तिमृति ज्ञात्वा दिवसान्ते विसर्जयेत् ॥ ५ ॥ विषत्वाद्विषमत्वाचं कूरं त्वं सर्वदेहिनाम्। त्वमेव विष जानीषे न विदुर्यानि मानुषाः ॥ ६॥ व्यवहाराभिश्वास्तोऽयं मानुषः शुद्धिमिच्छति । तदेनं संशयादसाद्धर्मतस्त्रातुमईसि ॥ ७ ॥

इति अश्रीविष्णुसमृतौ त्रयोदशोऽध्यायः

शुद्धिनिर्णयमाह । तत् भिक्षतं विषं विषवेगानां सप्तानां धातोः धात्वन्तरपाप्तिरूपा ये क्रमाः रोमा-ञ्चादयः, तैरपेतं रहितं यदि जीर्यते, तदा तं विशुद्धमिति ज्ञात्वा दिवसान्ते संघ्यायां विसर्जयेत् । यशाह पितामइ:--

'' त्वगसङ्मांसमेदोऽस्थिमजाशुक्राणि धातवः । घातोर्घात्वन्तरप्राप्तिर्विषवेग इति स्पृतः ॥ "

इति । तल्लक्षणानि विषतन्त्रे---

" वेगो रोमाञ्चमाद्यो जनयति विषजः स्वेदवक्त्रोपशोषी तस्योर्ध्वस्तत्परौ द्वौ वपूषि जनयतो वर्णमेदप्रवेपौ ।

<sup>1</sup> विमोचयेत्—ज.

<sup>3</sup> वैष्णवे—क, झ : वैष्णवे धर्मशास्त्रे विषदिव्यं त्रयोदशम्—ज

यो वेग: पञ्चमोऽसौ नयति विवशतां कण्ठभङ्गं च हिकां षष्ठो निश्वासमोहौ वितरति च मृतिं सप्तमो भक्षकस्य ॥ "

इति । दिनान्ताविधः स्वल्पमात्राविषयः । सप्तयवमात्रायां तु पञ्चतालशतपरिमित एव कालः । यथाह नारदः---

" पञ्चतालशतं कालं निर्विकारो यदा भवेत । तदा भवति संशुद्धस्ततः कुर्याचिकित्सितम् ॥ "

इति । शोध्यश्च कृहकादिभ्यो रक्षणीयः । यथाह पितामहः--

" त्रिरात्रं पञ्चरात्रं वा पुरुषेः स्वैरधिष्ठितम् । कुहकादिभयाद्राजा धारयेद्दिव्यकारिणम् ॥ ओषधीर्मन्त्रयोगांश्च मणीनथ विषापहान् । कर्तुः शरीरसंस्थांश्च गृहोत्पन्नान् परीक्षयेत् ॥ भर्जनाच्च्यावनान्मन्त्राद्धपनान्मिश्रणात् तथा । राजा यत्नेन संरक्षेद्विषं शोध्याय कल्पितम् ॥ "

इति॥ ५॥

प्राड्विवाकस्यानुमन्त्रणमन्त्रावाह । भो विष त्वं विषत्वात् विशेषेण सिनोति मारयतीति, विषमत्वात् स्वभावेनान्यनिरपेक्षेणेव हिमगिरिश्वङ्गादिप्ररोहित्वेनातिविषमत्वाच सर्वेषां चतुर्विधानामपि देहिनां कृरं काल-खण्डादिकर्तनशीलम् । शिष्टं व्याख्यातम् । पितामहस्तु मन्त्रान्तराण्याह—

> " त्वं विष ब्रह्मणा सृष्टं परीक्षार्थं दुरात्मनाम् । पापानां दर्शयात्मानं शुद्धानाममृतं भव ॥ मृखुमूर्ते विष त्वं हि ब्रह्मणा परिनिर्मितम् । त्रायस्वैनं नरं पापात् सत्येनास्यामृतं भव ॥ "

इति । शोध्यस्यानुमन्त्रणमन्त्रमाह योगीश्वरः—

" त्वं विष ब्रह्मणः पुत्रः सत्यधेमें व्यवस्थितः । त्रायस्वासादभीशापात् सत्येन भव मेऽमृतम् ॥ "

इति॥६,७॥

इति श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि<sup>1</sup>श्रीरामपण्डितात्मजश्रीनन्द-पण्डितकृतौ विष्णुस्मृतिविद्वतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां त्रयोदशोऽध्यायः

1 श्री omitted in ग. ट.

## चतुर्दशोऽष्यायः

अथ कोशः ॥ १॥ उग्रान् देवान् समभ्यच्ये तत्स्तानोद-कात् प्रसृतित्रयं पिवेत् ॥ २ ॥ इदं मया न कृतमिति 'वदन् स्थापितदेवताभिम्रुखः ॥ ३॥

अथ चतुर्दशेऽध्याये कोशविधिमाह । कोशः ; कोशविधिरित्यर्थः ॥ १ ॥ कोशोत्पत्तिप्रकारमाह । उप्रान् दुर्गादित्यादीन् सम्यक् षोडशोपचारपूर्वर्कम् अभ्यर्च्य तेषां स्नानोदकात् प्रस्तित्रयमेकस्मिन् पात्रान्तरे निधाय, अनन्तरं धर्माबाहनादिशिरःपत्रारोपणान्तविधिमनुष्ठाय 'त्वमम्भः सर्वभूतानाम् ' इति जलदिन्योक्तमन्त्रेण प्राड्विवाकामिमन्त्रितं 'सत्येन मां रक्ष त्वं वरुण ' इति मन्त्रेण स्वयमभिमन्त्र्य गोमयमण्डले स्थितः सोपवासः आर्द्रवासाः सूर्याभिमुखीभूय तज्जलं पिवेत् । यथाह

> " अतः परं प्रवक्ष्यामि कोशस्य विधिमुत्तमम् । शास्त्रविद्धियेथा प्रोक्तं :सर्थकालाविरोधि यत् ॥ पूर्वोह्ने सोपवासस्य स्नातस्यार्द्रपटस्य च । सर्ह्मस्याव्यसिननः कोशकार्यं विधीयते ॥ इच्छतः श्रद्धानस्य देवन्राह्मणसंनिधौ । भक्तो यो यस्य देवस्य पाययेत् तस्य तज्जलम् ॥ समभावे तु देवानामादित्यस्य तु पाययेत् । दुर्गायाः पाययेच्चौरान् ये च शस्त्रोपजीविनः ॥ भास्करस्य तु यत् तोयं ब्राह्मणं तन्न पाययेत् । दुर्गायाः स्नापयेच्छूल्मादित्यस्य तु मण्डलम् ॥ इत्ररेषां तु देवानां स्नापयेदायुधानि तु ।

पात्रान्तरे समादाय धर्मादीन् पूज्येत् ततः । सोपवासः प्राङ्विवाको यथोक्तेनाभिमन्त्र्य तत् ॥ तमाह्न्याभिशस्तं तु मण्डलाभ्यन्तरे स्थितम् । आदित्याभिमुखं कृत्वा पाययेत् प्रसृतित्रयम् ॥ ''

आदित्याभिमुखम् ; पूर्वाभिमुखम् , "प्राङ्मुखं कारिणं कृत्वा" इति पितामहस्मरणात् । यद्यपि आदित्याभिमुखीकरणानन्तरमेव पानं प्रतीयते, क्त्वानिर्देशात् , तथापि पानात् प्रागेव श्रावणं दृष्टव्यम् ; "एनः संश्रावयित्वा तु पाययेत् प्रसृतित्रयम्" इति नारदस्मरणात् । तत्प्रकारमप्याहं स एव—

" स्वेच्छया यः पिनेत् कोशं किधिचेत् दूषितो नरः । विसंवदेन्नरो लोभात् धित्री भवति दुर्मतिः ॥ आत्मनः कामकारेण कोशं पीत्वा विसंवदेत् । दरिद्रो व्याधितो मूर्खः सप्तजन्मनि जायते ॥"

इत्यभियुक्तं प्रति । अभियोक्तारं प्रत्यप्याह

" बलात् कोशं हि यो दत्त्वा हितमिच्छेत चात्मनः । सर्वनाशो भवेत् तस्य तच्च कार्यं न सिध्यति ॥ "

इति । इदं च पराजयितिङ्गाद्रोगादेरिधकं मिथ्याकोशपानपः द्रष्टव्यम् ॥ २ ॥

कर्तुरेनःश्रवणानन्तरवक्तव्यमाह । इदिमिति विवादास्पदीभूतमृणग्रहणादिकर्म पातकं वा मया न क्वतिमिति वदन् स्थापितदेवताभिमुस्रः पिबेत् । न क्वतिमिति वचनव्यक्तिरभावसाधने । भावसाधने तु क्वतिमत्येव ॥ ३ ॥

यस्य पश्येद् द्विसप्ताहात् त्रिसप्ताहादथापि वा ।
रोगोऽग्निर्जातिमरणं राजातङ्कमथापि वा ॥ ४ ॥
तमग्रुद्धं विजानीयात् तथा ग्रुद्धं विपर्यये ।
दिव्ये च ग्रुद्धं पुरुषं सत्क्रयोद्धार्मिको चपः ॥ ५ ॥

इति <sup>1</sup>विष्णुसृतौ चतुर्दशोऽध्यायः

र्गेन विश्वित हार्यो स्थान विश्वन प्राप्त कार्या है । १८०० है ।

गुद्धचशुद्धिविभावनोपायमाह । यस्य कर्तुः कोशपानदिनादारभ्य द्विसप्ताहात् चतुर्दशाहं यावत्, त्रिसप्ताहात् एकविंशतिदिनं यावत्; अथापि वेत्यनास्थया त्रिरात्रसप्तरात्रयोरिप ग्रहणम्; रोगः क्षयातिसारादिः । अभिः गृहक्षेत्रखळादिदाहः । बहुळानुशासनात् द्वितीयार्थे प्रथमा । ज्ञातीनां पुत्रदारादीनां मरणम् । राजातक्षं राजभयं वा पश्येत्, तमगुद्धं विजानीयात् । तथा विपर्थये पूर्वोक्तनिमित्ताभावे गुद्धं विजानीयात् । यथाह पितामहः—

" त्रिरात्रात् सप्तरात्राद्वा द्विसप्ताहादथापि वा । वैकृतं यस्य दृश्येत पापकृत् स तु मानवः ॥ "

### इति । कात्यायनोऽपि---

" अथ दैविवसंवादिक्षसप्ताहात् दापयेत् । अभियक्तं त यत्नेन तमर्थं दण्डमेव च ॥ "

इति । दैविवसंवादः रोगज्ञातिमरणादिः । अत्रेयं चतुर्णामप्यविधपक्षाणां व्यवस्था । यदुक्तम्—" त्रिशते तण्डुला देयाः कोशक्ष्येव तदर्धके " इत्यनेन सार्धशतकार्षापणिववादे कोश इति, तत्र त्रिरात्रम् । यचोक्तम्— ' सुवर्णाधीने कोशो देयः शृद्रस्य, द्विगुणेऽथे वैश्यस्य, त्रिगुणे राजन्यस्य ' इति, तत्र सप्तरात्रम् । यचोक्तम्— "विशद्दशिवनाशे तु कोशपानं विधीयते " इति दशसुवर्णविवादे विशतिसुवर्णविवादे च कोश इति, तत्र क्रमात् चदुर्दशैकविंशतिदिनानीति । रोगाध्य व्यास्यातः कात्यायनेन—

" ज्वरातिसारविस्फोटाः शूळास्थिपरिपीडनम् । नेत्ररुगळरोगश्च तथोन्मादः प्रजायते । शिरोरुमुजभङ्गश्च न्याधयो दैविका नृणाम् ॥ "

### इति । ज्ञातिपदार्थमाह वृहस्पतिः--

" शोध्यस्य जननी तातः पुत्रो अता सहोदरः । भार्या पुत्रवती धर्म्या ज्ञातयः परिकीर्तिताः ॥ "

इति । जननीत्रहणात् सपत्नमातुर्न्थुदासः, सहोदरप्रहणात् असहोदरस्य, पुत्रवतीप्रहणात् अपुत्रवत्याः, धर्म्यप्रहणात् भोगपत्या इति । पुत्रो मुख्यो गोणश्च, सामान्यश्रवणात् । पितामहोऽपि—

> " तस्यैकस्य न सर्वस्य जनस्य यदि तद्भवेत् । रोगोऽभिर्ज्ञातिमरणं सैव तस्य विभावना ॥ "

तस्यैकस्यैव न ; किंद्ध सर्वस्य पुत्रादेरि । " रोगोऽग्निर्ज्ञातिमरणम् " इत्यादि वदता पौत्रस्नुषादेरि मरणे पराजय इत्युक्तं भवति । तदिष प्रातिस्विक तेषामेव ; न देशमञ्जमरणादि ।

" रोगोऽमिज्ञीतिमरणमर्थभंशो धनक्षयः । प्रत्यात्मिकं भवेद्यस्य तस्य विद्यात् पराजयम् ॥ "

अर्थ: कार्यं विवाहादि । अवध्यनन्तरं तु न दोषः ।

" ऊर्ध्व यस्य द्विसप्ताहाद्वेकृतं तु महद्भवेत् । नाभियोज्यः स विदुषा कृतकारुव्यतिकमात् ॥ "

इति । अविधमात्रोपलक्षणमेतत्; "कृतकाल्व्यतिकमात् " इत्युपसंहारात् । दूर्वादिस्पर्शे त्वहोरात्रमेवाविधः; "न चार्तिमृच्छिति क्षिप्रं स ज्ञेयः शपथे ग्रुचिः" इति मनुस्मरणात् । नन्वत्राग्रुद्धिरेव वक्तव्या दण्डामिधानाय; न ग्रुद्धिः, प्रयोजनाभावादित्यत आह । कोशप्रक्रमेऽपि दिव्यपदोपादानं धटादिसर्वदिव्य-प्राप्त्यर्थम् । तेन सर्वेष्विपि दिव्येषु ग्रुद्धं पुरुषं नृपो वस्त्रालंकारादिभिः सत्कुर्यात्; यतोऽसौ धार्मिकः, धर्मिनिर्णयकारीति । ग्रुद्धस्य सत्कारविधानात् अग्रुद्धस्य दण्डो गम्यते । तदाह कात्यायनः—

> " शतार्षं दापयेच्छुद्धमशुद्धो दण्डमाम्मवेत् । विषे तोये हुतारो च तुलाकोरो च तण्डुले ॥ तसमाषकदिव्ये च कमाहण्डं प्रकल्पयेत् । सहस्रं षट्शतं चैव तथा पञ्च शतानि च । चतुस्तिद्योकमेवं च हीनं हीनेषु कल्पयेत् ॥"

इति ॥ ४, ५ ॥

इति कोशविधिः

अथ तण्डुलविधिः

एवं पञ्चापि महादिव्यानि भगवता स्वयमेवोक्तानि । स्मृत्यन्तरोक्तान्यपि अल्पाभियोगविषयाणि अत्राभिधीयन्ते । तत्र पितामहः—

> " तण्डुलानां प्रवक्ष्यामि विधि भक्षणवर्जने । चौर्ये तु तण्डुला देया नान्यत्रेति विनिश्चयः ॥ "

चौर्यं धनविवादोपलक्षणम् ; अपह्रवोपक्रमेण "तदर्धार्घे तु तण्डुलाः" इति स्मरणात् ।

" तण्डुळान् कारयेच्छुकान् शालेर्नान्यस्य कस्यचित् । मृन्मये भाजने कृत्वा आदित्यस्यात्रतः शुचिः ॥ स्नानोदकेन संमिश्रान् रात्रौ तत्रैव वासयेत् । आवाहनादिपूर्वं तु कृत्वा रात्रौ विधानतः ॥

चतुर्दशोऽध्यायः

२४९

प्रभाते कारिणे देयास्त्रिकृत्वः प्राङ्मुखस्य तु । सोपवासः सूर्यगृहे तण्डुलान् भक्षयेच्छुन्तिः ॥ प्राङ्मुखोपोषितं स्नातं शिरोरोपितपत्रकम् । तण्डुलान् भक्षयित्वा तु पत्रे निष्ठीवयेत् ततः ॥ "

## भक्षयित्वेति ण्यन्ताण्णिच रूपम् ।

" म्र्जस्यैव तु नान्यस्य अलामे पिप्पलस्य तु । शोणितं दृश्यते यस्य हृनुस्ताल्च च शीर्यति ॥ गात्रं तु कम्पते यस्य तमशुद्धं विनिर्दिशेत् । रक्तास्ते तण्डुला यस्य यस्य न स्युः सुचर्विताः ॥ विकृतं ष्ठीवनं यस्य तमशुद्धं विनिर्दिशेत् । उपजिह्वातालुपाती मुखरोगी तथैव च । तेषां न तण्डुला देयाः शङ्कया शोणितस्य तु ॥ "

इति ।

इति तण्डुलविधिः

अथ तप्तमाषविधिः

### तत्र पितामहः---

" तप्तमाषस्य वक्ष्यामि विधिमुद्धरणे शुभम् । कारयेदायसं पात्रं ताम्रं वा षोडशाङ्गुलम् ॥ चतुरङ्गुलतोध्वं वा मृन्मयं वापि वर्तुलम् । पूरयेद् घृततैलाभ्यां विशस्या तु पलैस्तु तत् । सुवर्णमाषकं तस्मिन् सुतप्ते निक्षिपेत् ततः ॥"

सुवर्णमाषकः सुवर्णषोडशभागः। सुवर्णग्रहणं रजतादिमाषनिवृत्त्यर्थम्। ततश्च हैमं पञ्चकृष्णलकं माषं निक्षिपेदित्यर्थः।

> " अङ्गुष्ठाङ्गुलियोगेन चोद्धरेत् तप्तमाषकम् । करात्रं यो न धुनुयाद् विस्फोटो वा न जायते । गुद्धो भवति धर्मेण, निर्विकारकराङ्गुलिः ॥ "

इति । अङ्गुष्ठस्याङ्गुल्योस्तर्जनीमध्यमयोश्च योगेनेति प्राञ्चः । उद्धरेदित्यनेनोद्धारमात्रं विवक्षितम् ; न बहिः प्रक्षेपः । अत्रापि धर्मावहनादि शिरःपत्रारोपणान्तं साधारणमिति द्रष्टव्यम् । " समुद्धरेत् तैरुष्टतात् सुतप्तात् तप्तमाषकम् । अङ्गुष्ठाङ्गुल्योगेन सत्यमामन्त्र्य वीतभीः ॥ "

इति **बृहस्प**तिस्मरणात् । सत्यमामन्त्र्य ; " एद्वेहि भगवन् धर्म " इत्यादिनावाद्वेत्यर्थः । प्रार्थनामन्त्रास्तु अभिदिन्योक्ता एवोभयोरिति ।

इति तप्तमाषविधिः

अथ घृतकाञ्चनविधिः

### तंत्र पितामहः —

" अथातः संप्रवक्ष्यामि विधानं घृतकाञ्चने ।
सौवणें राजते ताम्र आयसे वापि मृन्मये ॥
गव्यं घृतमुपादाय तदमौ तापयेच्छुचिः ।
सोवणीं राजतीं ताम्रीमायसीं वा सुशोधिताम् ॥
सिलेलेन सकुद्धौतां प्रक्षिपेत् तत्र मुद्रिकाम् ।
अमद्रीचीतरङ्गाव्ये सनखर्पर्शगोचरे ॥
परीक्षेतार्द्रपत्रेण चुरुकारं सघोषकम् ।
ततश्चानेन मन्त्रेण सकृत् तद्मिमन्त्रयेत् ॥
परं पवित्रममृतं घृत त्वं सर्वकर्मसु ।
दह पावक पापं त्वं हिमशीतं ग्रुचौ भव ॥
उपोषितं ततः स्नातमार्द्रवाससमागतम् ।
माहयेन्मुद्रिकां तां तु घृतमध्यगतां तथा ॥
पादेशिनीं च तस्याथ परीक्षेयुः परीक्षकाः ।
यस्य विस्फोटका न स्यः ग्रुद्धोऽसावन्यथाशुचिः ॥ "

इति । धर्मावाहनाद्यत्राप्यनुसंघेयम् । घृतानुमन्त्रणमिदं प्राङ्विवाकस्य । शोध्यस्य तु " त्वममे ग इत्यादिः पूर्वोक्त एव मन्त्रः । प्रादेशिनीपरीक्षोक्त्या तथैवोद्धरणं सिध्यति ।

इति घृतकाञ्चनविधिः

¹ यज्ञकर्ममु—ग.

### अथ फालविधिः

## तत्र बृहस्पतिः--

" आयसं द्वादशपरुघितं फारुमुच्यते । अष्टाङ्गुरुं भवेद्दीर्घं चतुरङ्गुरुविस्तृतम् ॥ अग्नवर्णं ततश्चौरो जिह्नया लेहयेत् सकृत् । मुखं मृदा समालिप्य प्राङ्विवाकप्रचोदितः । अदम्बश्चेच्छुद्धिमियादन्यथा तु स हीयते ॥ "

इति । अत्रापि धर्मावाहनादि पत्रारोपणान्तं पार्थनामन्त्रश्चामिदिन्योक्तमेव ज्ञेयम् । इति फालविधिः

### अथ धर्माधर्मविधिः

### तत्र पितामहः---

" अयुना संप्रवक्ष्यामि धर्माधर्मपरीक्षणम् । हन्तृणां याचमानानां प्रायश्चित्तार्थिनां नृणाम् ॥ "

## हन्तृणामित्यादिना साहसार्थपातकामियोगा अभिदर्शिताः।

" राजतं कारयेद्धर्ममधर्मं सीसकायसम् । लिखेद् मूर्जे पटे वापि धर्माधर्मो सितासितौ ॥ अभ्युक्ष्य पञ्चगन्येन <sup>1</sup>गन्धमान्यैः समर्चयेत् । जीवदानादिभिर्मन्त्रेर्गायन्याद्येश्च सामिः ॥ आमन्त्र्य पूजयेद् गन्धेः कुसुमेश्च सितासितैः । एवं विधायोपलिप्य पिण्डयोस्तौ निधापयेत् ॥ गोमयेन मृदा वापि पिण्डौ कार्यौ समौ ततः । मृद्धाण्डकेऽनुपहते स्थाप्यौ चानुपलिसतौ ॥ उपलिसे शुचौ देशे देवब्राह्मणसंनिधौ । आवाहयेत् ततो देवान् लोकपालांश्च पूर्ववत् ॥ धर्मावाहनपूर्वं तु प्रतिज्ञापत्रकं लिखेत् । यदि पापविमुक्तोऽहं धर्मस्वायातु मे करे ॥ "

अनेन शोध्य एवाभिमन्त्रयीत । " अभियक्तर

" अभियुक्तस्तयोश्चैवं प्रगृह्णीताविल्यितः । धर्मे गृहीते शुद्धः स्यादधर्मे तु स हीयते । एवं समासतः प्रोक्तं धर्मीधर्मपरीक्षणम् ॥"

इति ।

### इति धर्माधर्मविधिः

इति श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकभोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधमीधिकारिश्रीरामपण्डितात्मजश्रीनन्द-पण्डितकृतौ विष्णुस्मृतिविद्यतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां चतुर्दशोऽध्यायः

## पञ्चद्शोऽध्यायः

## अथ द्वादश पुत्रा भवन्ति॥१॥ भवक्षेत्रे संस्कृताया-मुत्पादितः भ्वयमौरसः प्रथमः॥२॥

एवमुक्तवक्ष्यमाणव्यवहारपदापेक्षिते मानुषदैनिके प्रमाणे निर्णीय, सांप्रतं पञ्चमषष्ठयोरुक्ताविशष्टमष्टादशं दायभागपदं व्याचिख्यासुः पञ्चदशेऽध्याये मुख्यगौणपुत्रान् विभज्य प्रतिजानीते । विभाजकोपाधिसंख्यया पुत्राणां द्वादशत्वम् । यतु बृहस्पितना "पुत्राख्योदश प्रोक्ता मनुना येन पूर्वशः"
इति त्रयोदशत्वम्, देवस्रेन च "पुत्राख्या दश पञ्च च" इति पञ्चदशत्वमुक्तं, तदवान्तरीयभेदमादाय,
नात्यन्तभेदेनेति न विरोधः; तेषामप्यत्रवान्तर्भावात् ॥ १॥

तत्र मुख्यं लक्षयति । उत्पादितत्वमौरसत्वम् । दत्तकीतादिष्वतिप्रसङ्गवारणाय स्वयमिति विशेषणम् , 'अहमस्योत्पादियता' इति स्वात्मानुसंघानवतेत्यर्थः; "अहं गर्ममद्धाम् " इति "एवं ते गर्म द्धाम्यसौ " इति च मन्त्रयोगात् ई; अन्यथा प्रमत्तोत्पन्ने अविज्ञातोत्पन्ने चातिप्रसङ्गात् । तस्य च कानीनेऽतिप्रसङ्गनिवृत्त्ये संस्कृतायामिति । तस्यापि कुण्डगोलक्योरतिप्रसङ्गनिवृत्त्ये स्वयमिति संस्कृताया अपि विशेषणम् । तद्पि अक्षतयोनिपौनर्भवेऽतिप्रसक्तम् ; तस्या अपि स्वयं संस्कृतत्वात् । तद्वारणाय स्वमात्रसंस्कृतेति वक्तव्यम् । एतेन द्वौपदीपुत्रेष्वपि उक्तौरसत्वं सिद्धम् । न च वक्ष्यमाणेन स्वक्षेत्रपदेनैव तद्वारणम् , पुनर्भ्वाः परक्षेत्रत्वादिति वाच्यम् ; तस्या अपि स्वयं संस्कृतत्वेन स्वक्षेत्रत्वात् ; अन्यथा तद्वर्तुः पारदार्यप्रायश्चित्तप्रसङ्गत् । तस्यापि देवरसंस्कृतत्रातृक्षेत्रोत्तवेन स्वक्षेत्रत्त्वात् । सर्वस्य चास्य पुत्रिका-पुत्रेऽतिप्रसक्तिवारणाय पुंस्त्वनिर्देशः । न च 'स्वक्षेत्रे स्वयमुत्पादितः' इत्येतावतैवार्थसिद्धिः; वाग्दत्तायामसंस्कृतायां स्वयमुत्पादितेऽतिप्रसङ्गात् । सर्वं चेदं या उदकपूर्वकमेकस्मै दत्ता, तस्याः पागेव मृते तत आच्छिष्टैवान्यस्मै दत्ता, तेन च संस्कृता, तदुत्पन्ने पौनर्भवेऽतिप्रसक्तम् ; स्वक्षेत्रे स्वयमुत्पादितः पृत्ते पतिम्रहीतुः स्वमात्रसंस्कृते स्वयमुत्पादितत्वात् । तद्वारणाय स्वमात्रक्षेत्र इति वक्तव्यम् ; तस्याः पूर्वं पतिम्रहीतुः

प्रतिग्रहेण, पश्चात् संस्कर्तुः संस्कारेण गान्धर्वादिविवाहेण्विव स्वत्वोत्पत्त्या उभयक्षेत्रत्वात् । पुनश्चेदं क्षतस्वसंस्कृतोत्पन्ने पौनर्भवेऽतिप्रसक्तम् । तद्वारणाय धर्मपत्नीत्वं क्षेत्रविशेषणं कार्यम् । न चैतावतैवालम्, "औरसो धर्मपत्नीत्वः" इति योगिस्मरणादिति वाच्यम् ; क्षेत्रजादावतिप्रसङ्गात् । तद्वारणाय यत् किंचित् धर्मपत्नीत्विनिर्वाहकमनन्यपूर्विकात्वादि, तत् सर्वमत्र विवक्षितम् ; तत्र तत्रोपयोगात् । ततश्च स्वमात्रक्षेत्रे धर्मपत्न्यां स्वमात्रसंस्कृतायां स्वयमुत्पादित औरस इति सिद्धम् ।

यतु "सवर्णायां संस्कृतायां स्वयमुत्पादितमौरसं पुत्रं जानीयात्" इति बौधायनीयं सवर्णात्व-विशेषणं, तदौरसेषु प्रकृष्टौरसप्रतिपादनाय; नान्येषां निराकराणायेति मन्तव्यम् । न चैवं शृद्धापुत्रस्यापि औरसत्वापितः । भवतु; किं बाधकमिति चेत्, पुत्रप्रतिनिधित्वेन तस्य परिगणनमेत्र बाधकमित्युच्यते । यथाह मनु:—

> " कानीनश्च सहोदश्च क्रीतः पौनर्भवस्तथा । स्वयं दत्तश्च शौद्रश्च षडदायादबान्धवाः ॥ "

इति । मैवम्; नायमूढोत्पन्नः शौद्रः प्रतिनिधीकियते; "अंशं श्रद्वास्तुतो हरेत् " इत्येकांशदानविधिविरोधात् । किंतु अनूढायां श्रद्वायामुत्पन्न एव । अत एव तस्यानंशत्वं स एवाह—" ब्राह्मणक्षत्रियविशां श्रद्वापुत्रो न दायमाक्" इति । तस्मादृढायां श्रद्धायामुत्पन्नस्यौरसत्वे न किंनिद्धाधकम् । न च—" औरसो धर्मपत्नीतः" इति योगिस्मरणं वाधकम्; श्रद्धाया धर्मपत्नीत्वामावात्; " कृष्णवर्णा वै रामा रमणायेव, न धर्माय " इति विस्मरणात्—इति वाच्यम् । धर्मोऽत्र श्रौतस्मार्तादिः; न गृहस्थाश्रममात्रधर्म इति व्याख्येयम्; अन्यथा परिणयनविधिवरोधात् । ततश्च दारानुकल्पत्वेन श्रद्धाया विधानेन गृहस्थाश्रमविहितातिथि-पूजनादिसहकारित्वेन धर्मपत्नीत्वं न विरुद्धम् । तस्मात् यथोक्तमेव साधीय इति । प्रथमः; मुख्य इत्यर्थः;

" स्वक्षेत्रे संस्कृतायां तु स्वयमुत्पादयेत् सुतम् । तमौरसं विजानीयात् पुत्रं प्रथमकल्पिकम् ॥ "

इति मनुस्मरणात् ॥ २ ॥

## नियुक्तायां सपिण्डेनोत्तमवर्णेन<sup>2</sup> वोत्पादितः क्षेत्रजो द्वितीयः॥३॥

अथ गौणान् रुक्षयति । वाग्दानानन्तरमेव मृतपितकायां क्वीबभार्यायां व्याधितभार्यायां वा पुत्रोत्पत्त्यर्थं गुरुभिर्नियुक्तायां गुर्वनुज्ञातेनैव देवरेण किनष्ठेन ज्येष्ठेन वा भर्तुर्श्रात्रा, तदभावे सिपण्डेन, तस्याप्यभावे सगोत्रेण, तस्याप्यभावे समानप्रवरेण, तस्याप्यभावे उत्तमवर्णेन ब्राह्मणेन वा य उत्पादितः, स

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> स्वे क्षेत्रे—झ, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> उत्पादितत्वामावस्य—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> स्वयं omitted in ज, ठ.

<sup>4</sup> प्रयोगात्—ख, ग, छ.

<sup>1</sup> उत्पादयेचु यम्—ग.

मृतस्य क्कीबादेवी पत्युः क्षेत्रजः पुत्रो भवति । स द्वितीयः; स्वक्षेत्रे स्वयं संस्कृतायामपि स्वयमनुत्पादात् कक्ष्यान्तरितत्वेन विप्रकर्षात् द्वितीयः क्कीबादिक्षेत्रजः; "तदलामे नियुक्तायां क्षेत्रजो द्वितीयः" इति विस्तृष्टसरणात् । वाग्दत्तोत्पन्नस्तु स्वयमसंस्कृतायां स्वयमनुत्पादनेन च कक्ष्याद्वयान्तरितत्वात् <sup>1</sup>तृतीयो युक्तः । अत एव याज्ञवल्क्येन तदिभिषाय एव क्षेत्रजस्य तृतीयत्वोपन्यासः । अत्र मनुः—

" यस्त्वन्यजः प्रमीतस्य क्लीबस्य व्याधितस्य वा । स्वधर्मेण नियक्तायां स पत्रः क्षेत्रजः स्मृतः ॥ "

इति । प्रमीतस्य ; वाग्दानानन्तरं विवाहात् प्राक् ;

" नान्यस्मिन् विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः । अन्यस्मिन् हि नियुङ्जाना धर्म हन्युः सनातनम् ॥ "

इति विधवानियोजनं विनिन्ध,

" यस्या म्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः । तामनेन विधानेन निजां विन्देत देवरः ॥"

इति मनुनैवामिधानात् । देवराभावे सपिण्डाद्या नियोज्याः । यथाह गौतमः—"अपितरपत्यिलिप्सुदेन्वरात् पिण्डगोत्रिर्षसंबन्धभ्यो योनिमात्राद्वा " इति । देवराभावविषयत्वं चैतेषां तेनैव स्पष्टीकृतम् "देवरवत्यामन्यजातमभागम् " इति वदता । योनिमात्रात् ब्राह्मणजातिमात्रात् ; "सर्वाभावे ब्राह्मण-जातिमात्रात् " इति शङ्कस्मरणात् । गमनं च ष्टताभ्यक्तायाः घृताभ्यक्तेन कार्यम् ; "नियुक्तां सर्वाङ्गधृताभ्यक्तां घृतेन सर्वाङ्गमात्मानमभ्यज्य गच्छेत्" इति उद्यानःसरणात् । अयमेवापुत्रेण बीजिना 'अत्रोत्पन्नमपत्यमावयोर्भविष्यति ' इति संविदा जिनतो वीजिनोऽपि बीजजः पुत्र इत्युच्यते । यथाह मनुः—

" कियाभ्युपगमात् क्षेत्रं वीजार्थं यत् प्रदीयते । तस्येह भागिनौ दृष्टौ बीजी क्षेत्रक एव च ॥ "

इति । किया संवित् । स चोमयोः रिक्थहरः पिण्डदश्च ;

" अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः । उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धर्मतः ॥ "

इति योगिसारणात्। यतु—" औरसो धर्मपत्नीजस्तत्समः पुत्रिकासुतः" इति योगिना पुत्रिकासुतस्य द्वितीयस्थाने परिगणनं कृतं, तत् पुत्रिकेव सुतः पुत्रिकासुत इत्यर्थमभिप्रेत्य; तस्याः स्वीत्पन्नत्वेन परोत्पन्नक्षेत्रजात् संनिकृष्टत्वात् । यतु " तृतीयः पुत्रिका विज्ञायते" इति वसिष्ठेन तस्यास्तृतीयत्वमुक्तं, तत् पित्रा असपिण्डासगोत्रभर्तृसापेक्षतया संततिजनकत्वेन फळतो विष्रकर्षात् ॥ ३ ॥

## पुत्रिकापुत्रस्तृतीयः ॥ ४ ॥ यस्त्वस्याः पुत्रः स मे पुत्रो भवेदिति या पित्रा दत्ता सा पुत्रिका॥ ५ ॥ 'पुत्रिकाविधिं विनापि प्रतिपादिता भ्रातृविहीनां पुत्रिकैव ॥ ६ ॥

तृतीयं रुक्षयति । वक्ष्यमाणविधिना परिभाषिता कन्या पुत्रिका । तस्याः पुत्रः पुत्रिकापुत्रः । स तृतीयः ; स्वक्षेत्रजत्वस्वोत्पादितत्वयोरभावेन कक्ष्याद्वयान्तरितत्वात् ॥ ४ ॥

पुत्रिकां रुक्षयति । 'अम्रातृकामिमां कन्यां तुभ्यं दास्यामि । अस्यां त्वत्तो यः पुत्रो भवेत् स मे भवेत्' इति वरेण सह संविदं कृत्वा या पित्रा दत्ता सा पुत्रिका । यथाह वसिष्ठः—

> " अश्रातृकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलंकृताम् । अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भवेदिति ॥ "

इति । संवित्करणं चामि प्रजापतिं चेष्ट्वा भवति । यथाह गौतमः—" पितोत्सृजेत् पुत्रिकामनपत्योऽमि प्रजापतिं चेष्ट्वास्मदर्थमपत्यमिति संवाद्य " इति । होमश्चाज्येनेति हरदत्तः ; तन्न ;

" पुत्रिकायाः प्रदाने तु स्थालीपाकेन धर्मवित्। अग्निं प्रजापतिं चेष्ट्रा पुत्रदाने तथैव च ॥"

### इति जाबालिसरणात्।। ५॥

प्रकारान्तरेणापि तां रुक्षयित । पूर्वोक्ता या परिभाषिता पुत्रिका, तिद्विधिं विनापि अभिसन्धिमात्रेणैव तिद्विशेषेण प्रतिपादिता दत्ता आतृविहीना सोदरआतृरिहता पुत्रिकेव भवित । तेन तत्पुत्रोऽपि पुत्रिकापुत्रः । यथाह गौतमः—"अभिसंधिमात्रात् पुत्रिकेत्येकेषाम् " इति । 'पितृआतृविहीना' इति पाठे तु पितृमरणानन्तरमआतृपितृकाभिसंधिभावेन पितामहाद्यमिसंधिनापि पुत्रिकेव ; "मृते पितरि या दत्ता सा विज्ञेया तु पुत्रिका " इति ब्रह्मपुराणात् । तेन च तत्पुत्र एव तस्य रिक्थपिण्डाधिकारीति । ननु—षष्ठीतत्पुरुषात् कर्मधारयस्य रुजुत्वात् पुत्रिकेव पुत्र इति कुतो न व्याख्यायते ? " तृतीयः पुत्रिका विज्ञायते " इति विस्नष्ट-

<sup>1</sup> सापेक्षत्वेन---छ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> All the MSS. and printed editions read 'पुत्रिकाविधिना अमितपादिता'; however, according to the commentary, the reading 'पुत्रिकाविधि विनापि मितपादिता' seems to be appropriate.

<sup>3</sup> भाराहीना—ग, ज.

<sup>4</sup> पुत्रिकेन omitted in ज.

२५७

वाक्यानुग्रहात् । न च 'यस्त्वस्याः पुत्रः स मे पुत्रः' इति पुत्रिकालक्षणकरणात् तदादर इति वाच्यम् : तस्य प्रकारान्तरेण प्रतिकापुत्रप्रतिपादनार्थत्वातः अत एव वसिष्टेन " वृतीयः प्रतिका " इति प्रतिकामिभाय पुत्रिकापुत्रोऽपि पृथगभिहितः "अञ्चातकां प्रदास्यामि" इत्यनेन । तस्मात् तथैव व्याख्येयमिति चेत---मैवम् ; श्रुतिस्मृतिभ्यां तस्य पक्षस्य दूषितत्वात् । तत्र श्रुतिः—" अञ्रातेव पंस एति प्रतीची " इति । अस्यार्थः -- अम्रातेव पंसः : यथा अम्रातका कन्या दत्तापि सती पित्रा, उद्धापि भर्त्री पुनः पंसः प्रतीची पितृनेव पितृवंशमेवाभिमुखी एति संतानकर्मणे पिण्डदानार्थं, न पतिवंशमिति । सा हि पितृवंशं पुत्रैः पौत्रैश्च वर्धयति, न भर्तृवंशमिति । स्मृतिरपि वसिष्ठस्य—" अञ्रातृका पुंसः पितृनभ्येति प्रतीचीनं गच्छति पुत्रत्वम् " इति । अत्रोभयत्रापि दत्तप्रत्यावृत्तिरुक्षणदोषसंकीर्तनात् पुत्रिकेव पुत्र इति पक्ष एवा-सभ्य इति <sup>1</sup>एनमुपेक्षितवान् श्रीभगवान् ॥ ६ ॥

विष्णुसमृतिः

## पौनर्भवश्चतुर्थः ॥ ७ ॥ अक्षता भूयः संस्कृता पुनर्भूः ॥ ८ ॥ भूयस्त्वसंस्क्रतापि परपूर्वा ॥ ९ ॥

चतुर्थं रुक्षयति । वक्ष्यमाणरुक्षणायां पुनर्भ्वा जातः पौनर्भवः । स <sup>3</sup>तुर्यः : अक्षतायामन्य-संस्कृतायां स्वमात्रक्षेत्रत्वस्वमात्रसंस्कृतत्वधर्मपत्नीत्वानां त्रयाणामभावात् कक्ष्यात्रयान्तरितत्वात् । क्षतायां त धर्मपत्नीत्वाभावेऽपि स्वमात्रक्षेत्रत्वं स्वमात्रसंस्कृतत्वं चास्त्येवेति न त्रितयाभावो यद्यपि, तथापि पूनर्भृत्व-निमित्तमेवैतद्भयमपि, न भार्यात्वनिमित्तमित्यस्त्येव कक्ष्यात्रयान्तरितत्वं तद्दरान्नस्यापि। न चैवं स्वसंस्कृतायां मात्रपदं न देयम: पनर्भ्या भार्यात्वनिमित्तपुनःसंस्काराभावेनातिप्रसङ्गाभावादिति वाच्यम: संस्कारसामान्यविवक्षायामतिप्रसङ्गवारणार्थत्वात् : विशेषविवक्षायां तु तद्वैयर्थ्यस्येष्टत्वात् । स्वैरिण्यां तु संस्काराविधानादेव न स्वसंस्कृतत्वम् । तद्भावाच न स्वक्षेत्रत्वम् । धर्मपत्नीत्वं तु दूरापास्तमेवेति त्रितयान्तरितत्वात् चतुर्थत्वं तत्पुत्रस्यापि स्पष्टमेव । यत् योगीश्वरेण अस्य षष्टत्वमुक्तं, तत् दानश्राद्धा-चन्हरवेनातिविप्रकर्षमिभेष्रेत्येति न विरोधः ॥ ७ ॥

पुनर्भूळक्षणमाह । अक्षता संस्कारमात्रदृषिता पुनः संस्कृता चेत् पुनर्भूः । ननु—अनन्यपूर्विका-परिणयनविधानात् पुनः संस्कार एवानुपपन्नः ; क्रियमाणोऽपि वा कथमुत्पचेत ? सक्रत्प्रवृत्तिक-विध्यवगमितसजातीयसंस्कारान्तरावरुद्धत्वादिति चेत् - बाढम्:

> " सा चेदक्षतयोनिः स्यादु गतप्रत्यागतापि वा । पौनर्भवेन भर्त्री सा पुनः संस्कारमईति ॥ "

इति मनुना पूर्वसंस्कारवत् संस्कारान्तरस्याभिधानान्न दोषः ॥ ८ ॥

योगिसरणात् । तत्राक्षता लक्षिता । क्षतां लक्षयति । या तु संस्कारात् प्रागेव परपूर्वी परोपसुक्ता, सा यद्यपि भूयो न संस्क्रियते, क्रियमाणसंस्कारस्यैव प्रथमत्वात्, तथापि पुनर्भूर्भवति; पुनर्मिथुनीभवनात्। अत एव मनुना-" या पत्या वा परित्यक्ता विधवा स्वेच्छयापि वा ।

द्विविधा पुनर्भुः--अक्षता क्षता चेति : "अक्षता च क्षता चैव पुनर्भुः संस्कृता पुनः " इति

उत्पाद्येत पुनर्भूत्वा स पौनर्भव उच्यते ॥ "

इत्यनेन सधवाविधवात्वाद्यनाहत्य पुनर्मिथुनीभवनमेव पौनर्भवत्वे निमित्तमित्युपन्यस्तम् । यद्वा पूर्वसूत्र एव क्षतोपलक्षणीया: अक्षताया: द्वि:संस्कारेण पुनर्भृत्वे क्षताया: सक्रत्संस्कारेणैव पुनर्भृत्वसिद्धे:। अत्र त स्वैरिण्या अपि पुनर्भृत्वं प्रतिपाद्यते । या परपूर्वा परं पूर्वं पतिमुत्सुज्यान्यमाश्रिता, सा भूयः संस्काराभावेऽपि पुनर्भूर्भवति । अनेन च पुनर्भूत्वे पुनः संस्कारः पुनर्मियुनीभावश्चेति द्वयं निमित्तं दर्शितम् । यथाह वसिष्ठ:-- "या वा क्लीवं पतितमुन्मत्तं वा भर्तारमुत्सुज्यान्यं पतिं विन्दते, मृते वा सा पुनर्भूभवित " इति । स्वैरिण्याः पुनः संस्काराभाव उपपादितोऽस्माभिः सविस्तरं मिताक्षरटीकायां प्रमिताक्षरायामिति नेहोच्यते ॥ ९ ॥

## कानीनः पश्चमः॥ १०॥ पितृगृहे असंस्कृतयैवोत्पादितः ॥ ११ ॥ स च पाणिग्राहस्य ॥ १२ ॥

पञ्चमं रुक्षयति । कन्या वक्ष्यमाणरुक्षणा । तस्यां यो जायते स कानीनः पञ्चमः ; स्वक्षेत्रत्वादि-विशेषणचतुष्ट्यामावेन कक्ष्याचतुष्ट्यान्तरितत्वात् ॥ १० ॥

कन्यालक्षणाय पुनस्तमेव लक्षयति । वाचा दत्तापि या वरेणासंस्कृता, तस्यां पितृगृहस्थितायामेव यो जायते. स कानीनः। अनेनेदृशी कन्येत्यक्तं भवति। अत्रासंस्कृतयेति वचनात् वाग्दानानन्तर्यं गग्यते। अन्यथा अप्रतयेत्येवावक्ष्यत् । तथाच बोधायनः—" असंस्कृतामनितसृष्टां यामुपगच्छेत् , तस्यां यो जातः स कानीनो मातामहस्रतः " इति । अत्रासंस्कृतामनतिसृष्टामिति विशेषणद्वयोपादानात् वाग्दत्तायामसंस्कृतायां जातो वोदुः पुत्रो भवति । अवाग्दत्तायां जातो मातामहपुत्र इति सिध्यति ; " कानीनः कन्यकाजातो मातामहस्रतो मतः " इति योगिसारणात् ॥ ११ ॥

वाग्दत्तायां पितृपत्योः संबन्धसाम्यात् कस्यासावित्यत आह् । सः वाङ्मात्रदत्तायामसंस्कृतायामुत्पन्नः पुत्रः पाणिब्राहस्य, यस्तस्याः पाणि ब्रहीष्यति तस्यासौ पुत्रः ; वाग्दानादेव पतिस्वत्वोत्पत्तेः । यथाह मतुः—

> " पितृवेश्मनि कन्या तु यं पुत्रं जनयेद्रहः। तं कानीनं वदेत्रामा वोदुः कन्यासमुद्भवम् ॥ "

पञ्चदशोऽध्यायः

इति । कन्या ; वाम्दत्ता असंस्कृतेति ध्येयम् । अनेन वाग्दानाभावे यो जायते, स मातामहस्य पुत्र इत्युक्तं भवति । तच्चोपपादितमधस्तात् । यदा तु पितृसंस्कृतयेत्येव पाठः, तदा त्वयमर्थः सुरुभ एव । ननु पितृपतिसंबन्धवत् वीजिसंबन्धोऽपि विद्यते ; तत्कथं तस्याप्यसौ न स्यादिति चेत् ; सत्यम् ; "वीजाद्योनिर्वर्रुगयसी " इति न्यायेन तस्य दौर्बल्यात् ॥ १२ ॥

गृहे च गृहोत्पन्नः षष्ठः॥ १३॥ यस्य तल्पजस्तस्यासौ ॥ १४॥ सहोढः सप्तमः॥ १५॥ ¹या गर्भिणी संस्क्रियते तस्याः पुत्रः॥ १६॥ स च पाणिग्राहस्य॥ १७॥

षष्ठं रुक्षयति । पितृगृहानुवृत्तौ पुनर्गृहोपादानं स्वगृहावगमाय । तेन चोढा सिध्यति । तस्यां भर्तृगृहे क्षेत्रक्षेत्रिभ्यामविज्ञायमानात् सवर्णात्, " सजातीयेष्ययं श्रोक्तस्तनयेषु मया विधिः " इति योगिना पुत्रसाजात्याभिधानात्, उत्पन्नः पुत्रः गृढजः । स च षष्ठः; स्वक्षेत्रजत्वादिसत्त्वेऽपि स्वानुत्पत्त्या विशिष्टाभावात् कक्ष्याचतुष्टयेन अविज्ञातोत्पन्नत्वेन पञ्चम्या च व्यवधानात् । अनेन च पूर्वत्रोत्पादकानां विज्ञातत्वसिद्धचा औरसरुक्षणे आत्मन उत्पादकताज्ञानं स्वयंशब्दार्थं इति सिध्यति । तदभावाच्चास्य षष्ठत्वम् । यथाह् मनुः—

" उत्पाद्यते गृहे यस्तु न विज्ञायेत कस्य सः। स गृहे गृदमुत्पन्नस्तस्य स्याद्यस्य तल्पजः॥"

इति ॥ १३ ॥

बीजिक्षेत्रिणोस्तुल्यसंबन्धात् कस्यासावित्यत आह । यस्य भार्यायां जातः, तस्यासौ पुत्र इत्यर्थः ; योनिप्राबल्यात् ॥ १४ ॥

सप्तमं रुक्षयति । यः सहैव भार्यया उद्यते, स सहोदः । स च सप्तमः । पूर्वोक्ताभिः स्वक्षेत्रजल।दि-पञ्चकक्ष्याभिः विज्ञातजलक्रपया षष्ठ्या च व्यवधानात् ॥ १५ ॥

सहोद्धशब्दार्थं व्याचष्टे। या गर्भिण्येव संस्कृता, तस्याः स एव पुत्रः सहोदः। अयमेव कानीनगृद्धजाभ्यां तस्य विशेषः—यत् वाग्दानात् पूर्वमेव ज्ञाताज्ञाता वा गर्भोत्पत्तिरिति। ननु वाग्दानात् पूर्वमिप संमूतः कानीनो भवतीत्युक्तम् ; तर्हि तस्मात् कोऽस्य भेद इति चेत् ; सत्यम् ; तस्य संस्कारात् प्रागेव प्रस्तिः ; अस्य तु संस्कारादनन्तरमिति महानेव भेदः॥ १६॥ वोढृमातामहयोः तुल्यसंबन्धात् कस्यासावित्यत आह् । स सहोढः यस्तस्याः गर्भिण्याः पाणि गृह्णाति तस्य पुत्रः ; मात्रा सह दानेन मातामहसंबन्धनिवृत्तेः । यथाह **मनुः**—

> " या गर्भिणी संस्क्रियते ज्ञाताज्ञातापि वा सती। वोदुः स गर्भो भवति सहोद्ध इति चोच्यते॥"

इति ॥ १७ ॥

## ¹दत्तकश्चाष्टमः॥ १८॥ स च मातापितृभ्यां यस्य दत्तः॥ १९॥

एवं क्षेत्रद्वारा संनिकृष्टान् समिभ्याय, इदानीं बीजक्षेत्राभ्यामसंनिकृष्टान् विवक्षुरष्टमं रुक्षयति । दत्त एव दत्तकः । स चाष्टमः ; बीजक्षेत्रयोः सर्वथा परकीयत्वेन सहोढादि विषकृष्टत्वात् । ननु तस्यापि वाग्दानात् प्रागेव गर्भसंभवात् बीजक्षेत्रयोः परकीयत्वाविशेष एवेति चेत् ; बाढम् ; तथाप्युत्तरकारुमपि दानेन तस्य क्षेत्रे स्वत्वसंभवात् ; प्रकृते तु सर्वथैव तदमावात् । यद्येवं क्रीतादिष्विप समानत्वात् क्रमोऽनुपपन्नः, पौर्वापर्यनियामकप्रत्यासत्तितारतम्यामावादिति चेत् ; मैवम् ; दृष्टप्रत्यासत्त्यभावेऽपि क्रमानुपपत्त्या अदृष्टप्रत्या-सत्तेरवश्याभ्युपेयत्वात् । तथाहि—यो दानप्रतिग्रहाभ्यां संस्कारविशेषो दत्तकस्य, नासौ क्रीतस्य ; यथा ब्राह्मोढायां यः, नासौ आसुरोढायामिति । सोऽपि च यत्र दृष्टप्रत्यासत्त्यसंभवः, तत्र करुप्यते ; न पूर्वेषु सप्तस्विति ॥ १८ ॥

दानं च केनेत्यत आह । स दत्तकः मातापितृभ्यां यस्य दत्तः, तस्य पुत्रः । षष्ठी संप्रदाने; वहुळानुशासनात् । "शुक्रशोणितसंभवः पुरुषो मातापितृनिमित्तकः, तस्य प्रदानविकयपरित्यागेषु मातापितरौ प्रभवतः" इति विसष्ठस्मरणात् । भर्तुरनुज्ञया तु मातुरि दानाधिकारः; "न तु स्त्री पुत्रं दद्यात् प्रतिगृह्णीयाद्वा, अन्यत्रानुज्ञानाद्वर्तुः" इति तस्यैव स्मरणात् । एवं मात्रभावे पितुरिषः, "माता पिता वा दद्यातां यमद्भः पुत्रमापिदः" इति मनुस्मरणात् । आपिदः, दुर्भिक्षादौ । अनापिदः तु दातुः प्रतिषेधः । यद्वा आपिदः, प्रतिग्रहीतुरपुत्रत्वे ; "अपुत्रेणेव कर्तव्यः पुत्रप्रतिनिधिः सदाः" इति अत्रिस्मरणात् । सपुत्रत्वे तु तस्यैव प्रतिगृह्णीत्याद्वाः ग्रह्णितं विसष्ठस्मरणात् । तथा ज्येष्ठश्चः ( ज्येष्ठं पिताः इति श्रीनःशेपीयिक्षात् । भ्रातृपुत्रं विनाः, तस्मिन् सर्वपुत्रत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात् । पुत्रप्रतिग्रहविधिमाह विसष्ठः—"पुत्रं प्रतिग्रहीष्यन् बन्ध्नाह्न्य राजिनिवेद्य निवेशनस्य मध्ये व्याहृतिभिर्द्धत्वा अदूरवान्ध्वमसंनिक्ष्रष्टमेव प्रतिगृह्णीयात्" इति । अदूरवान्ध्वमः संनिहृत्वदेशवासिज्ञातिसमृहम् । असंनिक्ष्रष्टमः, असंविधिनमेव । बन्धुसंनिक्ष्रष्टमेवेत्यिप पाठः । तत्र भ्रातृपुत्रे मुख्यः । दूरवान्धवत्वेन च संदेहे स एव—"संदेहे चोत्पन्ने दूरेवान्धवं शूद्रिमेव स्थापयेत् । विज्ञायते ह्येकेन वहूंस्त्राते" इति । दानविधिस्तु जावास्त्रिना पुत्रिकादानेन व्याख्यातः ॥ १९ ॥

¹ This Sūtra omitted in 码, Z.

पञ्चदशोऽध्याय:

## ¹क्रीतश्च नवमः ॥ २० ॥ स च येन क्रीतः ॥ २१ ॥ स्वयमुप-गतो दशमः ॥ २२ ॥ स च यस्योपगतः ॥ २३ ॥

नवमं रुक्षयति । दत्तकोक्तरीत्या मातापितृभ्याम् अन्यतरेण वा ज्येष्ठमेकं वर्जयित्वा आपदि विकीयमाणो धनं दत्त्वा यः क्रीतः, स नवमः ; क्रीतत्वेन क्रीतभार्यावत् देवपितृकार्यान्हत्वेन दत्तादिष विप्रकृष्टत्वात् ॥ २०॥

अविभक्तेषु आत्रादिषु साधारणधनकीतत्वेन दासादिवत् साधारण्यापत्तावाह । स कीतः येन 'ममायं पुत्रो भवतु' इति बुद्ध्या गृहीतः, तस्यैव पुत्रः ; न दासादिवत् साधारणः । यथाह मनुः—

" क्रीणीयाद्यस्त्वपत्यार्थं मातापित्रोर्यमन्तिकात् । स क्रीतकः सुतस्तस्य सहशोऽसहशोऽपि वा ॥ "

इति ॥ २१ ॥

दशमं रुक्षयति । यो मातापितृविहीनः, ताभ्यां त्यक्तः 'तवाहं पुत्रो भवानि ' इति स्वयमेवोपगतः, स दशमः ; स्वयमुपगते कर्तृव्यापाराभावात् "अपुत्रेणैव कर्तव्यः पुत्रप्रतिनिधिस्तथा" इत्यादिविधिपर्यवसा-नाभावेन क्रीतात् विप्रकृष्टत्वात् । न च स्वीकार एव कर्तृव्यापारः ; तस्य रागप्राप्तत्वेनाविधेयत्वात् । यथाह **मनुः**—

> " मातापितृविहीनो यस्त्यक्तो वा स्यादकारणात् । आत्मानं स्पर्शयेद्यस्मै स्वयं दत्तश्च स स्मृतः ॥"

इति ॥ २२ ॥

स्वयमुपगतः कस्यासावित्यत आह । सः स्वयमुपगतः यं कामयेत 'तवाहम्' इति, तस्यैव पुत्रो नान्येषाम् । तदेतत् स्पष्टमाचष्टे विसष्ठः— "स्वयमुपगतश्चतुर्थः । तत् ग्रुनःशेफेन व्याख्यातम् । ग्रुनःशेफो वै यूपे नियुक्तो देवतास्तुष्टाव । तस्येह देवताः पाशं विम्रमुचुः । तमृत्विज उत्तुः 'ममैवायं पुत्रोऽस्तु दिति । तान् ह न संपेदे । ते संपादयामाष्टः । एष एव यं कामयेत् तस्य पुत्रोऽस्त्वित । तस्य ह विश्वामित्रो होतासीत् । तस्य पुत्रत्विमयाय । इति ॥ २३ ॥

अपविद्धस्त्वेकाददाः ॥ २४ ॥ पित्रा मात्रा च परित्यक्तः ॥ २५ ॥ स च येन गृहीतः ॥ २६ ॥ यत्र कचनोत्पादितश्च द्वाददाः ॥ २७ ॥

1 कृत्रिमश्च--ज, ठ.

एकादशं रुक्षयति । यस्त्यक्तो गृह्यते सोऽपविद्धः । स चैकादशः; त्यक्तस्य स्वयं ग्रहणात् दत्तात्मनोऽपि विषक्रष्टत्वात् ॥ २४ ॥

त्यागश्च केनेत्यत आह । प्रत्येकविभक्तिचकाराभ्यामुभाभ्याम् , अन्यतराभावेऽविशष्टेनान्यतरेणैव वा परित्यक्तोऽपविद्ध इत्यर्थः । यथाह **पतुः**—

> " मातापितृभ्यामुत्सृष्टं तयोरन्यतरेण वा । यं पुत्रं परिगृह्णीयादपविद्धः स उच्यते ॥"

इति ॥ २५ ॥

परित्यक्तस्यास्वामिकतया कस्यासावित्यत आह । अस्वामिकस्य परिग्रहीतुरेव स्वत्वात् येन गृह्यते, तस्यैव स पुत्रो भवति ॥ २६ ॥

द्वादशं रुक्षयति । उक्तविषयेभ्योऽन्यत्र यत्र कचन स्वीयायां परकीयायां वा सवर्णायामसवर्णायां वा <sup>1</sup>ऊढायामनृढायां वा क्षतायामक्षतायां वा यो निष्पादितः, स तस्यैव पुत्रः; सजातीयतानियमस्य कृत्रिमेण सह द्वादशपुत्रविषयत्वात् । स च द्वादशः; विषयविशेषनियमाभावात् अपविद्वादिष विप्रकृष्टत्वात् । यथाह मनुः—

" य एतेऽभिहिताः पुत्राः प्रसङ्गादन्यबीजजाः । यस्य ते बीजतो जातास्तस्य ते नेतरस्य त ॥ "

इति । अत्र केचित्—य एते क्षेत्रजादय एकादश पुत्रा औरसप्रसङ्गादुक्ताः, ते यस्य बीजतो जाताः तस्य न भवन्ति ; किंतु इतरस्य ; यस्य क्षेत्रं, येन वा क्रयादि कृतं तस्यैवेत्याहुः । तन्नः अस्यार्थस्य तल्लक्षणवाक्यैरेवोक्तत्वेन पौनरक्त्यप्रसङ्गात् । तथाहि—"तस्य स्याद्यस्य तल्पजः" इति, "बोढुः कन्यासमुद्भवम् " इति, "बोढुः स गर्भो भवति " इति गृढोत्पन्नकानीनसहोढलक्षणेषु तत्र वत्त्र श्रूयमाणत्वात् । अन्ये तु—य एते दित्रमादयः पुत्रा उक्तास्ते यदि दात्रादीनां क्षेत्रे अन्येभ्यो जाताः, तदा दात्रादिभिर्दत्ता अपि न प्रतिगृहीत्रादीनां पुत्रा भवन्ति ; किंतु बीजिन एवेत्यस्यार्थ इत्याहुः । तदिपि न ; स्वक्षेत्रोत्पन्नत्वेन स्वस्वत्वे सति दानिक्रयादौ बाधकाभावात् । न चैकपुत्रप्रतिषेधवत् वाचिनकोऽयमर्थ इति वाच्यम् ; अद्दष्टार्थत्वप्रसङ्गात् ; बीजिपुत्रताभिधानेन सर्ववादिसिद्धक्षेत्रिपुत्रताया असिद्धचापत्तेश्च । अपरे तु—य एते क्षेत्रजादयः पुत्राः प्रसङ्गादुक्ताः, ते बीजिन एव । क्षेत्रिणः औरसः पुत्रिका वा स्यात् । अन्यवीज-जत्वमेकादशानामप्युपलक्षणम् । तेन स्ववीजजाविप गौनर्भवशौद्रौ न कर्तव्यौ । अत एव वृद्दस्पितः—

" आज्यं विना यथा तैलं सिद्धः प्रतिनिधिः स्मृतः । तथैकादश पुत्रास्तु पुत्रिकौरसयोर्विना ॥ " इत्याहेत्याहुः । तदपि मन्दम् ; अस्यार्थस्याव्यवहितपूर्ववाक्येनैवोक्तत्वेन पौनरुक्त्यात् । तच्च वाक्यम्—
" क्षेत्रजादीन् सुतानेतानेकादश यथोदितान् ।
पुत्रप्रतिनिधीनाहुः क्रियास्रोपान्मनीपिणः ॥ "

इति; औरसपुत्रिकाकर्तव्यश्राद्धादिकियालोपो मा भूदिति तत्प्रतिनिधित्वेन क्षेत्रजादीनामिभधानात् । तस्मादस्य वाक्यस्य सभ्योऽर्थो वक्तव्यः । स यथा—क्षेत्रजादयः क्षेत्रिकादीनामेव पुत्रा इति तत्तल्लक्षणवाक्येरेव सिद्धे, औरसाद्यभावे प्रतिनिधीकार्या इति "क्षेत्रजादीन् " इत्यनेनोक्तम् । इदानीं वीजिनः सर्वथाप्यपुत्रत्वे न केवलं ते क्षेत्रिकादीनामेव ; किंतु वीजिनोऽपीत्याह—यस्येति । यस्य ते वीजतो जातास्तस्यापि । नेतरस्य तु ; तुशब्दोऽवधारणे । नेतरस्येव क्षेत्रकादेरिति ; वीजिक्षेत्रिणोरुभयोरप्यपुत्रत्वे क्षेत्रजादय उभयोरपि पुत्रा भवन्तीत्यर्थः । यथाह याज्ञवल्वयः—

" अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः । उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धर्मतः ॥"

इति । ननु, अयमर्थः स्त्रीपुंबर्मामिधानेऽभिहित एव

1 उपन्यस्त:—छ, ट.

" क्रियाभ्युपगमात् क्षेत्रं बीजार्थं यत् प्रदीयते । तस्येह भागिनौ दृष्टौ बीजी क्षेत्रिक एव च ॥"

इत्यनेन । कियाभ्युपगमा नाम 'अत्रोत्पन्नमपत्यमावयोर्भविष्यति ' इति परस्परसंप्रतिपत्तिः । बाढम् ; क्षेत्रजस्यैव द्व्यामुष्यायणताभिधानायेदं वाक्यं प्रवृत्तम् । तत्र च कियाभ्युपगमो निमित्तम् । अत्र तु तद्मावेऽपि उभयोरपुत्रत्वे दत्तकादीनां सर्वेषामेव द्व्यामुष्यायणत्वमुच्यत इति न पौनरक्त्यम् ; कियालोपादिति हेतोर्द्वयोरपि समानत्वात् ; "अपुत्रेण परक्षेत्रे " इत्यत्रापुत्रतामात्रस्य द्व्यामुष्यायणतायां हेतुतादर्शनाच्च । तसात् बीजिनोऽप्यपुत्रत्वे यत्र कचनोत्पादितः पुत्रो भवतीति सिद्धम् । ननु,

" औरसः पुत्रिका बीजक्षेत्रजो पुत्रिकाष्ठतः । पौनर्भवश्च कानीनः सहोढो गृढसंभवः ॥ दत्तः कीतः स्वयं दत्तः कृत्रिमश्चापविद्धकः । यत्र कचोत्पादितश्च पुत्राख्या दश पश्च च ॥ अनेनैव क्रमेणेषां पूर्वामावे परः परः । पिण्डदोंऽशहरश्चेति युक्ता गुणवशात् स्थितिः ॥"

इति देवलेन यत्र कचनोत्पादितो बीजजात् पृथगेवोक्तः ; तत् कथं यत्र कचनोत्पादितो बीजजत्वेन व्याख्यायत इति चेत्—मैवम् । क्रियाभ्युपगमादिति मनुवाक्यात् बीजक्षेत्रजाविति क्षेत्रजसाहचर्याच

यथोक्तसंविदोत्पादितो बीजजः पृथगुक्तः । संविद्दभावेऽपि बीजिनः सर्वथाप्यपुत्रत्वे दत्तकीतादीनामपि बीजिपुत्रत्वाभिधानाय यत्र कचनोत्पादितः साधारण्येनोच्यत इति न विरोधः । न चैवं द्वादशसंख्याविरोधः ; यत्र कचनोत्पन्नस्य पारशवावान्तरभेदत्वेन स्वातन्त्र्याभावादिति वाच्यम्—द्वादशातिरिक्तस्यापि व्यभिचाराद्युत्त्रस्य संभवात् ; उपध्यसंकरेऽप्युपाधेरसंकराच तद्भेदस्यैव द्वादशत्वप्रयोजकत्वादित्यरुम् । अथवा यत्र कचनेत्यनेनानुद्वा शुद्धा विवक्षिता ; तस्यां जातो द्वादशः पुत्र इति व्याख्येयम् ; उद्धायामुत्पन्नस्यैवौरसत्वाभिधानात् । अत एव मनुः—

" यं ब्राह्मणस्तु शृद्धायां कामादुत्पादयेत् सुतम् । स पारयनेव शवस्तस्मात् पारशवः स्मृतः ॥"

इति । तथा "स्वयं दत्तश्च शौद्रश्च षडदायादवान्धवाः" इत्यदायत्वमपि तस्यैवाह ; कढायामुत्पन्नस्य "अंश शूद्रासुतो हरेत्" इत्येकांशस्योक्तत्वात् ॥ २७ ॥

## एतेषां पूर्वः पूर्वः श्रेयान् ॥ २८ ॥ स एव दायहरः ॥ २९ ॥ स चान्यान् विभृयात् ॥ ३० ॥

नन्वेषां प्रतिनिधित्वाविद्येषे तुल्यकक्ष्यत्वमेवोचितम्; न तु द्वितीयादिकक्ष्यत्वमित्यत आह । एतेषां द्वादशानां मध्ये पूर्वः पूर्वः पूर्वः पूर्वः पूर्वः पूर्वः श्रेयान् । श्रेयोऽदृष्टिविद्येषः; तद्वत्त्वात् प्रशस्तः । नन्वेषां पोर्वापर्येणैवादृष्टिविद्येषः प्रत्यासित्तिरित्युक्तमेव; किमर्थमिदमुच्यते 'पूर्वः पूर्वः श्रेयान् ' इति? सत्यम्; द्वेषा हि श्रेयस्त्वम् अवयवप्रत्यासत्त्या विशुद्धजन्मना च । तत्र औरसपोत्रिकेययोः निमित्तद्वादशक्सद्भावात् उभयथापि श्रेयस्त्वम् । क्षेत्रजादीनां सहोद्धान्तानां पञ्चानामवयवप्रत्यासत्त्येव श्रेयस्त्वम्; दंपत्योरन्यतरावयव-संबन्धात् । न जन्मना ; बीजक्षेत्रयोर्विपर्यासात् । दत्तकादीनां जन्मनेव श्रेयस्त्वम्; नावयवप्रत्यासत्त्या; उत्पन्नानामेव परिग्रहात् । तयोश्चावयवप्रत्यासत्तेरभ्यहितत्त्वमिभेप्रत्य क्षेत्रजादीनां पूर्वमुपन्यासः; तेषां पितृदाय इव बन्धुदायेऽप्यधिकारात् । यथाहृतुः श्रङ्क्षालिरित्वतौ—" औरसः क्षेत्रजः पुत्रिकासुतः पौनर्भवः कानीनो गूद्धोत्पन्नश्चेति पट् पुत्रा बन्धुदायादाः" इति । चकारात् सहोद्धोऽपि; "अय दायादवन्धूनां सहोद्धः प्रथमः" इति वसिष्ठसरणात् । दत्तकादीनां तु तद्भावात् अनभ्यहितत्वेन पश्चादुपन्यासः । यथाह हारीतः—" दत्तः कीतकोऽपविद्धः सहोद्धः स्वयमुपागतः सहसा ¹दृष्टश्चेत्यबन्धुदायादाः" इति । सहसा दृष्टः ; कृत्रिमः । बन्धूनामपुत्रपितृत्व्यादीनां दायमाददतीति बन्धुदायादाः ; न बन्धुदायादाः अवनधुदायादाः । अयमर्थः—पत्न्यादाने यदा आतृपुत्रादीनां दायसंबन्धः प्राप्तेति, तदा ते औरसाद्याः सहोद्धान्ताः ²क्षमेवान्ताः सहोद्धान्ताः । विद्वतेष्वप्रत्यादिनमाजो भवन्ति ; न दत्तकाद्याः पञ्चेति । ते तु केवरुं पितुरेव धनमाजो नान्येषामः ;

"तेषां षड् बन्धुदायादाः पूर्वेऽन्ये पितुरेव तु" इति देवलस्मरणात् । सहोढे तु गुणागुणाभ्यां व्यवस्था । एवं मनुगौतमायुक्तकमस्यापि व्यवस्था ज्ञेया; "पिण्डदोंऽशहरश्चेति युक्ता गुणवशात् स्थितिः " इति तस्येव स्मरणात् । यस्तु गौतमीये पुत्रिकापुत्रस्य दशमत्वेन पाठः, स विजातीये द्विषट्चतुर्थाशाभिधानात् समानजातीयौरससाम्यात् । तेषां च औरसोत्पत्तौ ज्येष्ठचमपि न; "औरसे पुनरुत्पन्ने ज्येष्ठचं तेषु न विद्यते " इति देवलस्मरणात् ॥ २८ ॥

श्रेयस्त्वस्य प्रयोजनमाह । यो यः श्रेयान् स पित्रादिदायहरः; न पापीयान् । श्रेयसोऽभावे तु पापीयानिष दायहरो भवति । यथाह मनुः—"श्रेयसः श्रेयसोऽलाभे पापीयान् रिक्थमहिति" इति ॥ २९॥ यदा श्रेयसो दायहरत्वं, तदान्येषां का गतिरित्यत आह । स पूर्वः पूर्वः औरसादिदीयहरः अन्यान् क्षेत्रजादीन् बिभृयात्, अनाच्छादनेन पोषयेत् । इदं च औरसाद्यपेक्षयान्येषामत्यन्तिनिर्गुणत्वे ज्ञेयम् । समगुणत्वे तु मनुः—

" षष्ठं तु क्षेत्रजस्यांशं प्रदद्यात् पैतृकाद्धनात् । औरसो विभजन् दायं पित्र्यं पञ्चममेव वा ॥"

इति । अत्यन्तसमगुणत्वे तु तृतीयांशो व्रह्मपुराणेऽमिहितः— "समग्रधनभोक्ता स्यादौरसोऽपि जघन्यजः । त्रिमागं क्षेत्रजो मुङ्क्ते चतुर्थं पुत्रिकासुतः ॥"

## इति । पुत्रिकौरससमवाये तु मनुः--

" पुत्रिकायां कृतायां तु यदि पुत्रोऽनुजायते । समस्तत्र विभागः स्याज्ज्येष्ठता नास्ति हि स्त्रियाः ॥

## इति । औरसपौनर्भवादिसमवाये ब्रह्मपुराणम्-

" कृत्रिमः पञ्चभागं तु षड्भागं गृदसंभवः । सप्तांशं चापविद्धस्तु कानीनश्चाष्टमांशभाक् ॥ नवभागं सहोदश्च क्रीतो दशममञ्जुते । पौनर्भवस्त्वेकदशं द्वादशं स्वयमागतः । त्रयोदशमभागं तु शौद्रो भुङ्क्ते पितुर्धनात् ॥ "

इति । हारीतः—" विभिज्ञिष्यमाण एकिवंशं कानीनाय दद्यातः विशं पौनर्भवायः एकोनविशं द्व्यामुष्या-यणायः अष्टादशं क्षेत्रजायः सप्तदशं पुत्रिकापुत्रायः इतरानौरसाय पुत्राय दद्यः " इति । एतौ च न्यूनाधिकौ भागौ औरसात् न्यूनाधिकगुणवशात् व्यवस्थाप्यौ । अत्यन्तगुणवत्त्वे पञ्चमोंऽशः ; " क्षेत्रजाद्याः सुताश्चान्ये पञ्चषट्सप्तमागिनः '' इति बाईस्पत्यात् । अत्यन्तिनिर्गुणत्वे तु भरणमात्रमित्युक्तमेव । यदा तु विशिष्टजन्मना श्रेयस्त्वं, तदा क्रमविरोषं विभागविरोषं चाहतुः बृहस्पतिदेवली—

" एक एवीरसः पिच्ये धने स्वामी प्रकीर्तितः । तत्तुल्या पुत्रिका प्रोक्ता द्वावेतावृत्तमौ स्मृतौ ॥ दत्तोऽपविद्धः कीतश्च कृतः शौद्रस्तथैव च । जातिग्रुद्धाः कर्मशुद्धा मध्यमास्ते सुताः स्मृताः ॥ क्षेत्रजो गर्हितः सद्भिस्तथा पौनर्भवः सुतः । कानीनश्च सहोदश्च गृद्धोत्पन्नस्तथैव च ॥ विशेषश्चापि पुत्राणामानुपूर्व्याद्विशिष्यते । तेषां सवर्णा ये पुत्रास्ते नृतीयांशभागिनः । हीनास्तमुपजीवेयुर्ग्रासाच्छादनभाजनाः ॥"

इति । अयमिसंधिः — आनुपूर्व्यं प्रत्यासिकमः । तस्माद्विशेषो जन्मादिशुद्धिविशिष्टः ; पिततापिततोत्पन्नयोः पुत्रयोः पौत्रयोर्वा तुल्यायामि प्रत्यासत्तौ विशुद्धोत्पन्नस्यैव पित्र्ये पैतामहे वा धनेऽधिकारदर्शनात् । एवं प्रत्यासितिविप्रकर्षेऽपि पुत्रभ्रातृपुत्रयोक्तथाविधयोः भ्रातृपुत्रस्यैव पितृव्यधनेऽधिकारः समर्थ्यते प्रत्यासत्त्या धनाधिकारवादिभिरिष । यद्येवं तर्हि मूल्लोक्तेष्विप द्वादशपुत्रेषु तन्त्यायसंभवात् आन्तां प्रत्यासित्तिर्दूरे ; विशुद्धजन्मनैव धनाधिकारः सिध्यतु । स्यादेवं यदि पाठकमप्रयोजकप्रत्यासित्तमात्रेणैव धनाधिकारः कल्प्येत । अस्ति तु तत्रापि 'पूर्वामावे परः परः ' इति श्रोतक्रमविधायकं वचनम् । तस्मात् मूल्लोक्तबार्द्दस्यत्ययोर्द्वयोरिष क्रमयोः श्रोतत्वात् विकल्प एव साधुः ; न पक्षद्वयं मिश्लीकृत्य विषयव्यवस्था । औरससमवाये सगुणसवर्णविषयमिदम् । निर्गुणास्तु सवर्णाश्चतुर्थाशमागिनः ;

" उत्पन्ने त्वौरसे पुत्रे चतुर्थांशहराः सुताः । सवर्णा असवर्णास्तु मासाच्छादनभाजनाः ॥"

इति कात्यायनसरणात् । औरसत्वेन ¹पुत्रिकापि गृह्यते । एतेन "तसिश्चेत् प्रतिगृहीते औरस उत्पद्येत, चतुर्थमागभागी स्याद्त्तकः" इति वासिष्ठं व्याख्यातम् । द्वचामुष्यायणभागे विशेषमाह योगीश्वरः—

" अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादित: सुत: । उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धर्मत: ॥ "

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> पुत्रिकाद्यपि—ख, ग, छ.

इति । यदा तु परस्परसंविदा द्व्यामुख्यायण उत्पन्ने बीजिक्षेत्रिणोरन्यतरस्यौरस उत्पचेत, तदा स्वस्विपतृधन-हरत्वमेवोभयोः : न तूमयांशहारित्वं द्ववामुख्यायणस्येत्याह मृतः--

विष्णुस्मृतिः

" यद्येकरिक्थिनौ स्थातामौरसक्षेत्रजौ सतौ । यद्यस्य पैतृकं रिक्यं स तद् गृह्णीत नेतरत् ॥ "

इति ॥ ३० ॥

## अनुढानां स्ववित्तानुरूपेण संस्कारं कुर्यात् ॥ ३१ ॥ पतित-क्रीबाचिकित्स्यरोगविकलास्त्वभागहारिणः ॥ ३२॥ शैरकथग्राहि-भिस्ते भर्तव्याः॥ ३३॥

बिभुयादित्यनेनेतरपरिसंख्याप्राप्ती अपवादमाह । स पूर्वः पूर्व औरसादिः, अन्येषामौरसानां चानृढानामसंस्कृतानां स्विवतानुरूपेण संस्कारं जातकर्मादिविवाहान्तं कुर्यात् । यद्यपि प्रक्रमवलात् अनौरसानामेव भरणवत् संस्कारोऽपि गम्यते, तथापि कैमुतिकन्यायेनौरसेष्वप्यसौ सिध्यतीति ज्ञेयम्। तेन भरणेऽपि यावदंशप्रदानमर्थसिद्धमेव। यद्यपि अनुदानामित्युपक्रमस्यासंजातविरोधित्वेन वस्रवत्त्वात् उपसंहारस्थं संस्कारपदं विवाहपरमेव प्रतीयते, "वेदो वा प्रायदर्शनात् " इति न्यायात्; तथापि " असंस्कृतास्तु संस्कार्या आतृमिः पूर्वसंस्कृतैः" इति योगिवचनेनोपकमोपसंहारयोरेकरूपेणैकवाक्यतयास्यापि तद्र्थपरत्वमेव युक्तमिति । अतुरुपक्रमे स्ववित्तानुसारेणेति वदता, मगिनीसंस्कारे विशेषो दर्शितः । स च ' अनुद्धाश्च दहितरः ' इति वक्ष्यते ॥ ३१ ॥

यदुक्तं 'पूर्वः पूर्वः श्रेयान् दायहरः ' इति, अस्यापवादमाह । पतितो महापातकादिना । क्लीबो नपुंसको जात्या विकारेण वा। अचिकित्स्यरोगः भगंदरादिग्रस्तः। विकलः इन्द्रियैः, अन्धबिधरविग्रम्क-कुष्ठ्यन्मत्तकुणिपङ्ग्वादिः । तुशब्दात् आश्रमान्तरगतादीनां ग्रहणम् । एते भागहारिणो न भवन्ति । यथाह वसिष्ठ:-- " अनंशास्त्वाश्रमान्तरगताः " इति । नारदोऽपि---

<sup>2</sup> रिक्थमागतस्ते—ज.

" पितृद्धिट पतितः षण्डो यश्च स्यादौपपातिकः । औरसा अपि नैतेंऽशं रुमेरन् क्षेत्रजाः कुतः ॥ "

### इति । मनुदेवली-

" सर्व एव विकर्मस्या नाईन्ति आतरो धनम् ।"

" मृते न पितरि क्लीबकुष्ठ्यन्मत्तजडान्धकाः। पतिताः पतितापत्यं लिङ्गी दायांशभागिनः ॥ " इति । पतितादिषु चोद्देश्यगतत्वात् लिङ्गमिवविश्वतम् । तेन च पत्नीदुहितृमात्रादीनां तथात्वे निरंशत्वं सिध्यति ॥ ३२ ॥ भागाभावे कथमेषां जीवनमित्यत आह । ये रिक्थग्रहणयोग्याः पुत्रादयो वक्ष्यमाणाः, तैस्ते

क्कीबादयो भर्तव्याः । पतितस्य तु पायश्चित्तार्हतायां तत् कारयित्वांशो देयः । अनर्हतायां तु परित्याग एव ; न तु भरणम्; " अतीतव्यवहारान् यासाच्छादनैर्विभृयुः पतिततज्जातवर्जम् " इति बोधायनस्मरणात् । अन्येषां त्वभरणे पातित्यम् :

> " सर्वेषामपि त न्याय्यं दातं शक्त्या मनीषिणा । ग्रासाच्छादनमत्यन्तं पतितो ह्यददङ्खवेत् ॥ "

इति मनुसारणात् । अत्यन्तं यावज्जीवम् । भेषजादिना तु क्लीबत्वादेरप्यपगमे भागप्राप्तिरस्त्येव ; अनंशत्व-निमित्तापगमात् ॥ ३३ ॥

## <sup>1</sup>तेषां चौरसाः पुत्रा भागहारिणः ॥ ३४ ॥ न तु पतितस्य ॥ ३५॥ पतनीये कर्मणि कृते त्वनन्तरोत्पन्नाः ॥ ३६॥

क्कीबादीनामनंशत्वात् तत्पुत्राणामप्यनंशत्वप्राप्तावपवादमाह । तेषां क्कीबादीनामौरसाः पुत्रा भागं लभन्ते । चकारात् क्षेत्रजग्रहणम् ; "औरसाः क्षेत्रजास्तेषां निर्दोषा भागहारिणः " इति योगिस्मरणात् । तत्र क्कीबस्य क्षेत्रजः, अन्येषामौरस इति व्यवस्था जातिक्कीवे । पुत्रोत्पत्त्यनन्तरं रोगादिना क्कैब्योत्पत्तौ तु क्कीबस्याप्यौरससंभवात् ' तेषामौरसाः ' इत्यविशेषेणोपन्यासः । औरसक्षेत्रजग्रहणमितरपुत्रव्युदासार्थम् । यत् देवलीये "तत्पुत्राः पितृदायांशं लभेरन् दोषवर्जिताः" इति पुत्रसामान्योपादानं, तत् औरसक्षेत्रजपरमेव ; उपसंहारन्यायात् । पुत्रम्रहणात् पत्नीदुहित्रोर्भरणमेव, न तु भागहारित्वमित्युक्तं भवति । यथाह योगीश्वरः---

> " सताश्चेषां प्रभतिन्या यावद्वे भर्तृसात्कृताः । अपुत्रा योषितश्चेषां भर्तव्याः साधुवृत्तयः । निर्वास्या व्यभिचारिण्यः प्रतिकृलास्तथैव च ॥ "

इति ॥ ३४ ॥

तेषामित्यनेन पतितादीनां सर्वेषां प्राप्तावपवादमाह । पतितस्य तु औरसा अपि पातित्यावस्थोत्पन्नाः पुत्रा न भागहारिणः; तेषामपि पतितत्वात् । यथाह वसिष्ठः—" पतितोत्पन्नः पतितो भवतीत्याहुरन्यत्र स्त्रियाः " इति ॥ ३५ ॥

<sup>1</sup> तेषामेवीरसाः—ज, ठ.

पञ्चदशोऽध्यायः

के ते पतितोत्पन्नाः पतिता इत्यत आह । ब्रह्महत्यादिपतनीयकर्मकरणानन्तरमेव पातित्ये ये उत्पन्नाः पुत्राः, ते पातित्योत्पन्नाः पतिताः । न तु पातित्यात् पूर्वमपनीते वा पातित्ये ये उत्पन्नाः, ते पतिता इति । तेन च पातित्यावस्थोत्पन्नाः पतिता इत्यर्थः सिद्धः । एतेन "पतितोत्पन्नः पतितः " इति वासिष्ठं व्याख्यातम् । यद्वा, पतितस्योरसाः पुत्रा न भागहारिणः; तर्हि के भागहारिण इत्यत आह । पतनीये कर्मणि कृते पातित्यावस्थायां तु नौरसा भागहारिणः । न त्वनन्तरोत्पन्नाः ; अनन्तरः अव्यवहितः किष्ठो ज्येष्ठो वा आता ; तदभावे पूर्वोक्तः सिपण्डादिर्वा । तेन ये उत्पन्नाः क्षेत्रजा इति यावत् ; ते तदीयं भागं लभन्ते, शुद्धावस्थोत्पन्नौरसाभावे । तत्सद्भावे तु पातित्यावस्थोत्पन्नः क्षेत्रजोऽपि न लभत एव ॥ ३६ ॥

## ¹प्रतिलोमासु स्त्रीषु चोत्पन्नाश्चाभागिनः ॥ ३७ ॥ तत्पुत्राः पैतामहेऽप्यर्थे ॥ ३८ ॥ थंशयाहिभिस्ते भरणीयाः ॥ ३९ ॥

यदुक्तं 'यत्र कचनोत्पादितो दायहरः ' इति, तस्य कचिदपवादमाह । प्रतिलोमासु वैश्यादिस्त्रीषु श्रद्धादिस्य उत्पन्ना आयोगवादयो वक्ष्यमाणाः श्रद्धादिस्यः पितृभ्यो भागं न लभन्ते । यतु "श्र्द्धापुत्रवत् प्रतिलोमासु" इति गौतमीयं, तत् "श्र्द्धापुत्रोऽप्यनपत्यस्य श्र्श्रूषुश्चेल्लभेत वृत्तिमूल्मन्तेवासिविधिना " इत्युपकान्तातिदेशात् श्रुश्रूषादिगुणोत्कृष्टप्रतिलोमजविषयम् । चकारात् अकमोढादीनां ग्रहणम् । यथाह कात्यायनः—

" अक्रमोढासुतश्चेव सगोत्राद्यश्च जायते । प्रवज्यावसितश्चेव न रिक्थं तेषु चार्हति ॥ "

इति । अक्रमोढात्र असवर्णा माह्या ; सवर्णायुतस्य रिक्थमानत्वात् । यथाह् स एव---" अक्रमोढायुतस्त्वृक्थी सवर्णश्च यदा पितुः " इति । तथा प्रतिलोमप्रस्तासमुत्पन्नौरसोऽपि न दायभाक् ,

> " प्रतिलोमप्रसता या तस्याः पुत्रो न रिक्थमाक् । प्रासाच्छादनमत्यन्तं देयं तद्धन्धुमिर्मतम् ॥ बन्धूनामप्यलामे तु पित्र्यं धनमवामुयात् । अपित्र्यं तद्धनं प्राप्तं दापनीया न बान्धवाः ॥ "

इति तस्यैव स्मरणात् । अत्यन्तं यावज्ञीवम् । पित्र्यं पितुराजितम् । अपित्र्यं पित्रनुपार्जितम् ; किंतु अपुत्रस्य पितृव्यादेर्र्छ्यम् । तत् बान्धवा एवामुयुः ; न तस्मै द्युरित्यर्थः । द्वितीयश्चकारः पिण्डानधिकार-समुच्चयार्थः । तच्चानुपदमेव वक्ष्यते । इदं चाभागित्वं साक्षाद्वर्णोत्पन्नप्रतिलोमजानामेव । न प्रतिलोमजाति-मात्रस्य ; तस्य स्वस्वपितृदायहरणस्य वक्ष्यमाणत्वात् ॥ ३७ ॥

ननु क्कीबादिवत् स्तादीनामनंशत्वेऽपि तत्पुत्राणां (क्कीबादिपुत्रवत् अंशभागित्वं स्यादित्यत आह । तेषां प्रतिस्रोमासु जातानां स्तादीनां ये पुत्राः, ते पितामहस्य क्षत्रियादेयोंऽर्थः, तस्मिन्नप्यभागिनः । तस्मात् प्रतिस्रोमासु जातानां पुत्राणां पौत्राणां च न वर्णिधनभाक्त्यमिति सिद्धम् ॥ ३८ ॥

तर्हि कथं ते जीवेयुरित्यत आह । बहूनां विभज्यार्थमाहित्वे सर्वेषां भरणकर्तृताबोधनायांशव्यपदेश: । अन्यथा यो यस्य रिक्थं गृह्णीयात्, स बिभृयादित्यर्थसिद्धमेव ॥ ३९ ॥

# यश्चार्थहरः स पिण्डदायी ॥ ४० ॥ एकोढानामप्येकस्याः पुत्रः सर्वासां पुत्र एव ॥ ४१ ॥ भ्रातॄणामेकजातानां च ॥ ४२ ॥ पुत्रः पितृवित्तालाभेऽपि पिण्डं दद्यात् ॥ ४३ ॥

रिक्थप्रसङ्गात् तुल्ययोगक्षेमस्यापि निर्णयमाह । यो यस्यार्थं रिक्थत्वेन गृह्णीयात् , स तस्मै पिण्डं श्राद्धमपि दचात् । द्वादशिवधपुत्राभिप्रायमेतत् ; तदुपक्रमेणैव "पिण्डदोंऽशहरश्चेषां पूर्वामावे परः परः " इति योगिस्मरणात् । पुत्राभावे तु धनप्रहणेनैव श्राद्धाधिकारं बोधियतुं साधारण्येन व्यपदेशः ; "यो यस्याददीत स तस्मै श्राद्धं कुर्यात् पिण्डं च त्रिपुरुषं दचात् " इति शङ्कस्मरणात् ॥ ४०॥

तस्य कचिदपवादमाह । एकेन पुंसोढानां स्त्रीणामपुत्राणामप्येकस्याः सपल्याः यः पुत्रः, स सर्वासामपि पुत्रः, पुत्रकार्यकारी । अयमर्थः—मातृधनं दुहितृगामीति वक्ष्यित ; पित्रोः श्राद्धाधिकारी पुत्र इति च । तत्र पुत्राभावे धनप्रहणनिमित्तको मातृश्राद्धाधिकारो दुहितॄणां प्राप्तः । तत् सपत्नीपुत्रे विधातुं पुत्रत्वेन तस्य व्यपदेश इति । एवकारोऽत्र पुत्रीकरणं व्यावर्तयित । यथा पत्न्यवयवारव्धः क्षेत्रजो मर्तुः पुत्रः, तथा मर्त्रवयवारव्धः सपत्नीपुत्रः पत्न्याः ; दंपत्योरन्यतरावयवारव्धत्वेनैव पुत्रत्वसिद्धौ पुत्रीकरणानर्थक्यात् । यत्तु बृह्रस्पितना,

" यद्येकजाता बहवो आतरस्तु सहोदराः । एकस्यापि सुते जाते सर्वे ते पुत्रिणः स्मृताः ॥ बह्वीनामेकपत्नीनामेष एव विधिः स्मृतः । एका चेत् पुत्रीणी तासां सर्वासां पिण्डदस्तु सः ॥ "

इति अतिपुत्रवर्मातिदेशः सापनेऽभिहितः, सोऽपि प्रतिनिधित्वविषयः; न पुत्रीकरणविषयः; तस्य प्राप्तत्वात् ॥ ४१ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> This Sutra omitted in 函.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> This Sutra omitted in क, ज, ट.

सपनीन्यायं अ।तृष्वप्यतिदिरुति । एकजाताः सोदराः । तेषां आतृणामपुत्राणमप्येकस्य आतुर्यः पुत्रः, स सर्वेषां पुत्रः पुत्रकार्यकारी । अयमर्थः

" अपुत्रस्य पितृत्यस्य यः पुत्रो आतृजो भवेत् । स एव तस्य कुर्वीत पिण्डदानोदकिकयाम् ॥ पार्वणं तेन कार्यं स्यात् पुत्रवद् आतृजेन तु । पितृस्थाने तु तं कृत्वा रोषान् पूर्ववदुच्चरेत् ॥ "

इति स्पृत्यन्तरेऽप्युक्तः । तथा मार्कण्डेयोऽपि-

" पुत्रः पौत्रः पपौत्रश्च तद्वद्वा आतृसंततिः । सपिण्डसंततिर्वापि कियार्हा तूपजायते । सर्वाभावे स्त्रियः कुर्युः स्वभर्तृणाममन्त्रकम् ॥ "

इति सर्वाभावे स्त्रीणामधिकारमाह । एतेन,

" अपुत्रा शयनं भर्तुः पालयन्ती व्रते स्थिता । पत्न्येव दद्यात् तत्पिण्डं कृत्तनमंशं लभेत च ॥ "

इति **रुद्धमनु**वाक्यं व्याख्यातम् ; सर्वाभाव एव तद्धिकारबोधनात् । यद्वा अपुत्रेण पुत्रप्रतिनिधौ क्रियमाणे आतृपुत्र एवादौ प्रतिनिधिः कार्य इत्येतद्र्थकिमिदं वाक्यं व्याख्येयम् ; यथाश्रुतार्थनिर्वाहाभावात् । तथाहि— न तावत् पुत्राभावे दायाधिकारो आतृपुत्रस्य ; "पत्नी दुहितरश्चैव पितरौ आतरस्तथा । तत्सुताः " इति तस्य पञ्चमस्थानपाठात् । नापि पिण्डाधिकारः ; "पत्नी आता आतृजश्च " इति तृतीयस्थानपाठात् । तस्मात् यथोक्त एवार्थोऽस्य सभ्यः । अयं चापरो विशेषः—यदेकोऽप्यसावनेकैः आतृभिः पुत्रीकार्य इति ; मनुना—

" आतॄणामेकजातानामेकश्चेत् पुत्रवान् भवेत् । सर्वोक्तांस्तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरत्रवीत् ॥"

इत्यत्र 'तेन पुत्रेण' इत्येकत्वनिर्देशात । कालिकापुराणे उमाभ्यामपि वेतालमैरवाभ्याम्,

" एकमेव करिष्ये वो नन्दिनं चेत्यभाषताम् । ततः कदाचिदुर्वेश्यां भैरवो मैथुनं गतः ॥ तस्यां स जनयामास सुवेशं नाम पुत्रकम् । तमेव चके तनयं वेताळोऽपि स्वकं सुतम् ॥ "

इत्यादिना एकस्यैव सुवेशस्य पुत्रीकरणलिङ्गदर्शनाच । विवृतं चैतत् पराश्ररसृतिविवृतौ विद्वन्मनो-इरायां दत्तकमीमांसायां चासामिरिति नेह प्रतन्यते ॥ ४२ ॥ 'यश्चार्थहरः स पिण्डदायी ' इत्यस्यापनादान्तरमाह । पितुर्निर्धनत्वेन स्वस्य निःस्पृहत्वेन वा यः पुत्रः पितृधनं न रूभते, सोऽपि पित्रे पिण्डं दद्यात् । अनेन पुत्रत्वमेव पिण्डदाने प्रयोजकम् , न धनग्रहणम् ; अन्येषां तु संबन्धसाम्येऽप्यपवादाभावे तदेव प्रयोजकमित्युक्तम् ॥ ४३ ॥

पुत्राम्नो नरकाचस्मात् पितरं त्रायते सुतः।
तस्मात् पुत्त्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा ॥ ४४ ॥
ऋणमस्मिन्¹ संनयत्यमृतत्वं च गच्छति।
पिता पुत्रस्य जातस्य पर्यवेज्जीवतो मुखम् ॥ ४५ ॥
पुत्रेण लोकान् जयित पौत्रेणानन्त्यमर्गुते।
अथ पुत्रस्य पौत्रेण ब्रधस्यामोति विष्टपम् ॥ ४६ ॥
थपौत्रदौहित्रयोलोंके विरोषो नोपपद्यते।
धर्वेष्ठित्रोऽपि स्वपुत्रं तं संतारयित पौत्रवत् ॥ ४७ ॥

## इति ग्रीविष्णुसमृतौ पश्चदशोऽध्यायः

पुत्रपदिनर्वचनव्याजेन तत्रोपपित्तमाह । मृतस्य प्रेतावस्थायां क्षुतृष्णाजिनतदुःखानुभवः पुत्रामा नरकः । ततः पिण्डोदकदानादिना सुतो यस्मात् पितरं त्रायते, तस्मात् पुत्ल इति स्वयमेव स्वयंभुवा वेदेन प्रोक्तः । अनेन पुत्रानुत्पादने पुत्रस्कप्राप्तिर्दिशिता । तेन पुत्रोत्पादनविधेनित्यत्वं सिध्यति । तथाच श्रुतिः— " नापुत्रस्य छोकोऽस्ति " इति । नरकात् त्राणं च पिण्डदानादिनैवेत्युक्तं स्मृत्यन्तरे—

" जीवतोर्वाक्यकरणान्मृताहे भूरिभोजनात् । गयायां पिण्डदानाच त्रिभि: पुत्रस्य पुत्रता ॥ "

इति ॥ ४४ ॥

तमेव वेदमुदाहरति । जातस्य पुत्रस्य जीवतो मुखं यदि पिता पश्येत्, तदा असिन् पुत्रे स्वीयं पिन्यमृणं संनयति संकामयति । तावतैव स्वयं पितृऋणान्मुच्यत इति यावत् । यथाह विसिष्ठः— " विज्ञायते हि त्रिमिर्ऋणेः ऋणवान् ब्राह्मणो जायत इति यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यो ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्य इत्येष वा अनृणो यज्वा यः पुत्री ब्रह्मचर्यवानिति " इति । मृतश्चामृतत्वं मोक्षं च गच्छति ।

<sup>2</sup> पत्रदौहित्रयो:--ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अस्मै—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> दौहिनोऽपुत्रिणं यस्मात् संतारयति पुत्रवत्—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> पुत्रवत्—ज, ट.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> वैष्णवे—क, झ; वैष्णवे धर्मशास्त्रे पुत्रविशेषप्रकरणं पञ्चदशम्—ज, ठ.

### विष्णुस्मृतिः

प्रतिबन्धकीमृतऋणापगमात् मोक्षाधिकारी भवति: "प्रजाभिरमे अमृतत्वमस्यामित्यपि निगमो भवति " इति वसिष्ठसरणात् ॥ ४५ ॥

वंशकरपत्रोत्पत्तौ फलविशोषमाह । पत्रेणेन्द्रादिलोकान् जयति । पौत्रेण तेषामेवानन्त्यं चिरस्थायिता-मञ्जुते पामे।ति । पुत्रस्य पौत्रेण स्वरय पपौत्रेण ब्रध्नस्य सवितुः विष्टपं लोकं प्राप्नेति । दायभागपकरणे एतस्याभिधानं पत्न्यादिसद्भावेऽपि पुत्रस्य, तदभावे पौत्रस्य, तस्याप्यभावे प्रपौत्रस्य च दायभाक्त्यमिति दर्शयितम् । तचात्रे स्पष्टीकरिष्यते ॥ ४६ ॥

पुत्रपौत्रपपौत्रामावे दौहित्रस्य तत्कार्यकारितामाह । पौत्रदौहित्रयोरिह छोके विशेषसत्त्वेऽपि परछोके विशेषो नास्ति ; तुल्योपकारजनकत्वात् । तमेव दर्शयति । यतः पौत्रवदेव दौहित्रोऽपि अपूत्रं मातामहं संतारयति नरकादुद्धरत्येव । अस्य च दायभागप्रकरणे पिण्डपस्तावेऽभिधानं पुत्रपौत्राद्यमावे दौहित्रस्य धनसंबन्धं पिण्डसंबन्धं च प्रतिपादयितुम् । तथाच समृत्यन्तरे-

> " अपुत्रपौत्रसंताने दौहित्रा धनमाप्नुयुः। पूर्वेषां च स्वधाकारे पौत्रा दौहित्रका मताः ॥ "

इति । इदं च न पुत्रिकापुत्रविषयम् ; पुत्रिकापुत्रत्वेन पौत्रत्वन्यपदेशाविरोधात् । तस्मात् अपुत्रीकृतदुहितृसुत-स्यापि मातामहधनसंबन्धोऽस्तीत्यनेन बोध्यते । अत एव मनः---

" अकृता वा कृता वापि यं विन्देत् सदृशात सुतम् । पौत्री मातामहस्तेन दद्यात् पिण्डं हरेद्धनम् ॥ "

इत्युभयदुहितृसुतस्य मातामहधनसंबन्धं दर्शयति । स च पत्नीदुहित्रभावे इति च वक्ष्यते ॥ ४७ ॥

इति श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारिश्रीरामपण्डितात्मजश्रीनन्द-पण्डितकृतौ विष्णुस्वृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां पञ्चदशोऽध्यायः

展的支持的16.5%。 (1) 跨向 10.0%(10.0%) 新加州 (1966) · 10.0%(10.0%)

### षोडशोऽध्यायः

## समानवर्णासु 'पुत्राः सवर्णा भवन्ति ॥ १ ॥ अनुलोमासु ²मातृसवर्णाः ॥ २ ॥

एवं मुख्यगौणसुतान् विभज्य गौणा रुक्षिताः। सांप्रतं षोडरोऽध्याये मुख्यसुतान् तदवान्तरमेदं च लक्षयति । भत्रेपेक्षया समानवर्णासु । इदमुपलक्षणम् ; तेन प्रशस्तविवाहोढासु अक्षतयोनिषु अस-मानार्षगोत्रासु असपिण्डासु यवीयसीषु आतृमतीषु चेत्यपि द्रष्टव्यम् । तासु मर्त्रा जनिताः पुत्रा मातृपितृसमानवर्णा भवन्ति । यथाह बौधायनः—" एतानार्यस्य विवाहानाहः । एतैः संस्कृताया-मुत्पन्नास्तज्जातीया भवन्ति, नान्ये '' इति । एतान् ब्राह्मार्दाश्चतुरः । आर्यस्य त्रैवर्णिकस्य । आर्यप्रहणात् शुद्धस्य विवाहान्तरोढायामपि जातस्य सवर्णत्वं भवति : न त्वनुढायाम् । मनरपि---

> " सर्ववर्णेषु त्रल्यास प्रतीष्वक्षतयोनिषु । आनुलोग्येन संभूता जात्या ज्ञेयास्त एव ते ॥ "

इति । आनुरुभेम्यं यवीयस्त्वं कन्यायाः । न तु वर्णानुरुभेम्यम् ; तस्य जात्यन्तरापादकत्वात् । तेनावरात ज्यायस्यामुत्पन्नस्य न वर्णतेति । सगोत्रादिषु तु चण्डाळत्वमेव स्पर्यते—

> " आरूढपतितापत्यं ब्राह्मण्यां यश्च शद्भजः । सगोत्रोढासुतश्चेव चण्डालास्त्रय ईरिताः॥"

इति । अतुमतीत्वं "आता लाजानावपति" इति लाजावापे आतुः कर्तृत्वेन तद्भावे होमवैगुण्येन संस्कारानुत्पत्तेरावश्यकम् । न च आतृस्थानीयेन तत्सागुण्यम् ; तस्याप्यमावे वैगुण्यताद्वस्थ्यात् । एतेन कानीनसहोढपौनर्भवगृढोत्पन्नकुण्डगोलकानामसवर्णत्वमुक्तं भवति ; ब्राह्मण्यादिजातेः शास्त्रेकसमधिगम्यत्वात् ; अन्यथा जातिविवेकशास्त्रानर्थक्यप्रसङ्गात् । न चाभिन्यञ्जकनिरूपणाय तत्; तावताप्यलैकिकत्वसिद्धेः, <sup>4</sup>यूपाहवनीयादिवत् । न च जन्यजनकभाव एवाभिन्यञ्जकः ; स च <sup>5</sup>मातुः प्रत्यक्ष एवेति वाच्यम ; तावन्मात्रस्यातिप्रसक्तत्वेन जन्यजनकयोरपि ब्राह्मण्यादिविशेषणाभ्युपगमात् । तज्ज्ञानं न मातुरपि प्रत्यक्षेण ।

<sup>5</sup> मानुष—ख,

<sup>1</sup> सर्वे प्रत्राः—ज, झ. ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> मात्रवर्णाः - ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> नर्थक्यापातात्—ख, ग, छ.

<sup>4</sup> यूप omitted in ख, ग, छ,

षोडशोऽध्यायः

नापि शब्देन; प्रत्यक्षाधीनत्वात् तस्येति तस्यापि प्रत्यक्षत्वासिद्धेः। एवं च स्त्रियाः स्वजातिः पुरुष-जातिर्वा यदि न प्रत्यक्षा, तदा कथमिव स्वपुत्रजातिः प्रत्यक्षा स्यात्? तस्मात् शास्त्रजन्यानुभवमूलकानादि-स्मरणपरंपराप्रमाणिकेव ब्राह्मण्यादिजातिरिति साधु मन्यताम्। वस्तुतस्तु 'ब्राह्मण्यमलेकिकम् , लेकिकार्थिकियासाधनत्वाभावात् , आहवनीयादिवत् ' इत्यनुमानादेवालेकिकम् । तत्र यद्यपि गमन-भोजनादिकारित्वं ब्राह्मणस्याप्यस्ति, तथापि तत् न ब्राह्मण्यपुरस्कारेण, किंतु प्राणित्वादिनैव ; तादूप्येण त्वलेकिकिकियायामेव साधनत्वात् । यत्रापि 'ब्राह्मणाः शतं दण्ड्याः' इत्यादिदुष्टराजादेशादौ ब्राह्मण्यमेव दण्डप्रयोजकम् , तत्राप्यर्थपदेन तिवृत्वितिः ; तस्य वलवदिनिष्टानुबन्धीष्टार्थत्वात् । न च दण्डनमर्थवती किया ; दोषश्रवणात् । अनिष्टातिरिक्ता तु सर्वापीष्टकिया सामान्यविधिनार्थवत्येवेति न काप्यसिद्धिः । अत एव वसिष्टः—"प्रकृतिविशिष्टं चातुर्वण्यं संस्कारविशेषात् " इत्युक्त्वा "ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीदित्यपि निगमो भवति " इत्याह । एवं क्षत्रियत्वाद्यक्तेयमित्यलं प्रपञ्चेन । विशेषस्तु मिताक्षरदीकायां प्रिमन्ताक्षरायाम्वगनत्व्यः ॥ १ ॥

सवर्णापदव्यावर्त्यमाह । ब्राह्मणादीनामनुस्रोमाः क्षत्रियादयः । तासु तेभ्यो जाताः मातृसवर्णाः पुत्रा मवन्ति । मातृसवर्णत्वं तत्तद्वर्णधर्मप्राप्त्यै ; " ब्राह्मणेन क्षत्रियायामुत्पादितः क्षत्रिय एव । क्षत्रियेण वैश्यायां वैश्य एव । वैश्येन शृद्धायां शृद्ध एव " इति श्रङ्कस्मरणात् । न तु तत्तद्वर्णप्राप्त्ये ; जात्यन्तरस्मरणात् । यथाह योगीश्वरः—

" विप्रान्मूर्धावसिक्तो हि क्षत्रियायां विशः स्त्रियाम् । अम्बष्ठः शृद्ध्यां निषादो जातः पारशवोऽपि वा ॥ वैश्याशृद्ध्योस्तु राजन्यान्माहिष्योश्रो सुतौ स्मृतौ । वैश्यात् करणः शृद्ध्यां विन्नास्वेष विधिः स्मृतः ॥ "

इति । गौतमस्तु अन्यथाह—" अनुलोमा अनन्तरैकान्तरद्वयन्तरासु जाताः सवर्णाम्बष्टोग्रनिषाददौष्यन्त-पारशवाः " इत्यदि । अस्यार्थः — ब्राह्मणस्यानन्तरा क्षत्रिया ; तस्यां तस्मात् सवर्णः । क्षत्रियस्य वैश्या ; तस्यां तस्मादम्बष्टः । वैश्यस्य शृद्धा ; तस्यां तस्माद्वयः । ब्राह्मणस्येकान्तरा वैश्या ; तस्यां तस्मात्विषादः । क्षत्रियस्य शृद्धा ; तस्यां तस्मात् दौष्यन्तः । ब्राह्मणस्य द्वयन्तरा शृद्धा ; तस्यां पारशव इति । एताभ्यां योगिगौतम-वाक्याभ्यां ब्राह्मणादिभ्यः क्षत्रियादिषु जातानां संज्ञाविकल्पोऽभिहितः । स यथा— मूर्धाविसक्तसवर्णी, अम्बष्टनिषादमृज्यकण्ठाः, निषादपारशवी, माहिष्याम्बष्टी, उग्रदौष्यन्तयवनाः, करणोग्री चेति । अस्मादेव च वैरूप्यात् मूर्ले संज्ञानभियानमिति न न्यूनता । अनुरुरोमानामिप पितृसवर्णत्वं कचिदाह योगीश्वरः—

" जात्युत्कर्षो युगे ज्ञेयः सप्तमे पञ्चमेऽपि वा । व्यत्यये कर्मणां साम्यं पूर्ववचाधरोत्तरम् ॥ " इति । जातयः मूर्थाविसिक्ताद्याः । तासामुक्तर्भः ब्राह्मणत्वादिवर्णप्राप्तिः ; स सप्तमे ; अपिशब्दात् षष्ठे पञ्चमे वा युगे स्त्रीपुंसयोर्द्वन्द्वे भवति । यथा—ब्राह्मणेनोढायां राष्ट्रायामुत्पादिता निषादी । सा ब्राह्मणेनोढा कन्यां जनयति । सापि ब्राह्मणेनोढा कन्यान्तरम् । इत्येवं सप्तमी शुद्धमष्टमं ब्राह्मणं जनयति । एवमन्वष्ठी षष्ठी सप्तमम् । एवं मूर्धाविसक्ता पञ्चमी षष्ठम् । एवमन्यत्र ज्ञेयम् । तथा शृद्धवृत्त्या जीवन् ब्राह्मणो यं जनयति, सोऽपि तया वृत्त्या जीवन् अन्यम् , इत्येवं सप्तमे द्वन्द्वे जातोऽष्टमः शृद्ध एव भवति । एवं वैश्यवृत्त्या षष्ठे द्वन्द्वे सप्तमो वैश्यः । एवं क्षत्रियवृत्त्या पञ्चमे द्वन्द्वे षष्ठः क्षत्रिय इति । तथा मूर्धाविसक्तः क्षत्रियायां पुत्रं जनयति ; सोऽपि क्षत्रियायां पुत्रान्तरम् ; इत्येवं पञ्चमे द्वन्द्वे षष्ठः क्षत्रिय एव । एवम् अम्बष्ठो वैश्यामृद्धा षष्ठे द्वन्द्वे सप्तमं वैश्यम् । एवं निषादः शृद्धामृद्धा सप्तमे द्वन्द्वे अष्टमं शृद्धमेवेत्यपि ज्ञेयम् , "वर्णान्तरगमनमुक्तर्षापकर्षाभ्यां सप्तमेन पञ्चमेनाचार्याः" इति गौतमस्मरणात् ॥ २ ॥

प्रतिलोमास्वार्धविगहिताः ॥ ३ ॥ तत्र वैद्यापुत्रः श्रुद्रे-णायोगवः ॥ ४ ॥ पुल्कसमागधौ क्षत्रियापुत्रौ वैद्यश्रद्धाभ्याम् ॥ ५ ॥ चण्डालवैदेहकसूताश्च ब्राह्मणीपुत्राः श्रुद्धविद्क्षत्रियैः ॥ ६ ॥ थसंकरसंकराश्चासंख्येयाः ॥ ७ ॥

तस्येव व्यावर्त्यान्तरमाह । शृद्धादीनां प्रतिलोमा वैश्यादयः । तासु तेभ्यो जाता आर्यविगर्हिताः त्रैवर्णिकवाद्याः शृद्धसधर्माण इत्यर्थः । अनेनानुलोमजानां द्विजधर्मत्वमुक्तम् । यथाह **मनुः**—

> " <sup>3</sup>सजातिजानन्तरजाः षट् सुता द्विजधर्मिणः । शृद्धाणां तु सधर्माणः सर्वेऽपध्वंसजाः स्पृताः ॥ "

इति । अपध्वंसो व्यभिचारः । तेन कानीनादीनां शृद्धसधर्मत्वमेव । गौतमस्तु शृद्धायामनुलोमजस्याप्यधर्म-त्वमाह— "प्रतिलोमात्तु धर्महीनः शृद्धायां च" इति । प्रतिलोमजेष्विप विशेषं स एवाह— "असमानायां तु शृद्धात् पतितवृत्तिः" इति । असमाना वैश्यादिः ; तस्यां शृद्धोत्पन्नः आयोगवादिः पतितवत् भवति । एतेन वैश्यादुत्पन्नस्य प्रतिलोमजस्य न पतितवृत्तिः ; अपि तु शृद्धसधर्मत्विमिति ॥ ३ ॥

तानेव संज्ञापूर्वकं रुक्षयति । तत्र षण्णां प्रतिरोमजानां मध्ये राद्रेण वैश्यायामुत्पन्नः पुत्र आयोगव-संज्ञो भवति <sup>4</sup>वैदेहक इति वा ॥ ४ ॥

्रक्षत्रियायां वैश्यादुत्पन्नः पुरुक्तसः मागव इति वा धीवर इति वा । राद्वादुत्पन्नो ⁵मागधः वैदेहक इति वा पुरुक्तस इति क्षत्तेति वा ॥ ५ ॥

¹ ऊढायां omitted in ख, छ. ² संकरिण:—क; संकरिणाम्—उ.

अस्जातिजात्यन्तरजा:—ग.
 वैदेहक: मागध:—ख, ग.

<sup>4</sup> वैदेहक इति वा omitted in ग.

षोडग्रोऽध्यायः

ब्राह्मण्यां शृद्धादुत्पन्नश्चण्डालः । वैस्यादुत्पन्नो वैदेहकः क्षत्तेति वा मागव इति वा । क्षत्रियादुत्पन्नः स्त इति । यथाह गौतमः—" प्रतिलोमाः स्तमागधायोगवक्षचृवैदेहकचण्डालाः " इति । अस्यार्थः— " अनन्तरैकान्तरद्वचन्तरासु जाताः " इत्यनुवर्तते । तेन क्षत्रियस्यानन्तरा ब्राह्मणी ; तस्यां तस्मात् सृतः । वैश्यस्य क्षत्रिया ; तस्यां तस्मान्मागधः । शृद्धस्य वैश्या ; तस्यां तस्मादायोगवः । वैश्यस्यैकान्तरा बाह्मणी ; तस्यां तस्मात् क्षता । शृद्धस्य क्षत्रिया ; तस्यां तस्मात् वैदेहकः । शृद्धस्य द्वयन्तरा ब्राह्मणी ; तस्यां तस्मात् चण्डारु इति । मतान्तरेण स एव सवर्णानुरोमजप्रतिरोमजानां संज्ञान्तरमाह—" ब्राह्मण्य-नीननत् पुत्रान् वर्णेभ्य आनुपूर्व्या ब्राह्मणसूतमागधचण्डालान् । तेभ्य एव क्षत्रिया मूर्धावसिक्तक्षत्रियधीवर-पुलकसान् । तेभ्य एव वैश्या भुज्यकण्ठमाहिष्यवैश्यवैदेहकान् । पारशवयवनकरणशृद्धान् शृद्धेत्येके " इति । आनुपूर्वी वर्णकमः । न त्वानुलोम्यम् । योगीश्वरोऽपि---

> '' ब्राह्मण्यां क्षत्रियात् सूतो वैश्याद्वैदेहकस्तथा । श्रद्भाजातस्तु चण्डालः सर्वधर्मबहिष्कृतः ॥ क्षत्रिया मागधं वैस्याच्छुद्रात् क्षत्तारमेव च । शृद्धादायोगवं वैस्या जनयामास वै स्रतम् ॥ "

इति ॥ ६ ॥

1 अभिषेया:—ग. छ.

वर्णसंकरवत् संकीर्णसंकरा अप्यभ्युपेयाः । तदनिभधाने निमित्तमाह । संकरेषु अनुलोमजेषु प्रतिलोमजेषु च वर्णेभ्यः पुनरानुलोम्येन पातिलोम्येन च जाताः, ते संकरसंकराः। तथा संकराणा-मनुस्रोमजानां प्रतिस्रोमजानामानुस्रोम्येन पातिस्रोम्येन च परस्परं ये संकराः, ते असंख्येयाः; अनन्तत्वात् । यथाह मनु:---

> " ब्राह्मणादुप्रकन्यायामावृतो नाम जायते । आभीरोऽम्बष्ठकन्यायामायोगव्यां तु धिग्वणः ॥ जातो निषादाच्छ्रदायां जात्या भवति पुल्कसः। शुद्धाज्जातो निषाचां तु स वै <sup>2</sup>कवटकः स्मृतः ॥ क्षुजुर्जातस्तथोग्रायां श्वपाक इति कीर्त्यते । वैदेहकेन त्वम्बष्ट्यामुत्पन्नो वेण उच्यते ॥ "

इत्यादि । तेषामप्यानुकोम्यपातिकोम्याभ्यामुत्पत्तौ उत्कर्षापकर्यौ ज्ञेयौ; " पूर्ववचाधरोत्तरम् " इति योगि-सारणात् ॥ ७॥

रङ्गावतरणमायोगवानाम् ॥ ८ ॥ व्याघता पुल्कसानाम् ॥ ९ ॥ स्तुतिक्रिया मागधानाम् ॥ १० ॥ वध्यघातित्वं चण्डाला-नाम् ॥ ११ ॥ स्त्रीरक्षा तज्जीवनं च वैदेहकानाम् ॥१२॥ अश्वसारध्यं सृतानाम् ॥ १३ ॥

प्रतिलोमजानां वृत्तीराह । रङ्गावतरणं मल्लविद्या, नृत्यशिक्षा च । सा आयोगवानां वृत्ति: । " त्वष्टिस्त्वायोगवस्य च " इति मृतः । त्वष्टिः काष्टादितक्षणम् ॥ ८ ॥

व्याधता आरण्यपञ्चित्तंसनम् । पुरुकसानामिति तत्समानधर्माणामन्येषामप्युपरुक्षणम् । यथाह् मृतुः—

''मेदान्ध्रचञ्चमद्गनामारण्यपशुहिंसनम्। क्षत्रुप्रपुल्कसानां च बिलोकोवधबन्धनम् ॥ "

इति । निषादाद्वेदेद्यां कारावरश्चर्मकारविशेषः । कारावरायां वैदेहान्मेदः । निषाद्यामन्त्रः । ब्राह्मणात् वैदेद्यां जातः चञ्चुः । बन्दिस्त्रियां जातो <sup>2</sup>मद्गुः । क्षत्रियेण शृद्धायां जातो वन्दीति बोधायनोक्तं वेदितव्यम् ॥ ९ ॥

स्तुर्तिकिया सदसद्गुणकीर्तनं मागधानां वृत्तिः। " मागधानां विणवपथः " इति मनः । विणवपथे

वाणिज्यम् ॥ १० ॥

वध्यानां चौरादीनां घातनं चण्डालानां वृत्तिः । बहुवचनात् श्वपचानां च । यथाह मनुः---" चण्डालश्चपचनां च " इत्यपक्रम्य.

> " अबान्धवं शवं चैव निर्हरेयुरिति स्थितिः । वध्यांश्च हन्युः सततं यथाशास्त्रं नृपाज्ञया । वध्यवासांसि गृह्णीयुः शय्यां चाभरणानि च ॥ "

इति ॥ ११ ॥

स्त्रीणां नर्तक्यादीनां रक्षा पोषणादि । तज्जीवनं तद्पार्जितद्रव्यजीवनं च वैदेहकानां वृत्तिः । अन्तःपुररक्षेत्यन्ये ॥ १२ ॥

अधानां दमनयोजनादिशालिहोत्रज्ञानं रथसारध्यं च सूतानां वृत्तिः ॥ १३ ॥

चण्डालानां वहिर्ग्रामनिवसनं मृतचैलधारणमिति विशेषः ॥ १४ ॥ सर्वेषां च 'समानजातिभिर्विवाहः ॥ १५ ॥ स्विपतः वित्तानुहरणं च ॥ १६ ॥

<sup>4</sup> समानजातिभिश्च—क

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> तज्ञातजीवनं—ज

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> धावनमिति— ठ.

चण्डालेषु विशेषमाह। बहुवचनात् श्वपचादीनां ग्रहणम्। तेषां ग्रामात् बहिर्निवासः। शववस्त्राणां धारणमिति प्रतिलोमजानां मध्ये चण्डालादीनां विशेषः । विशेषप्रहणात् भिन्नभाण्डमोजनादयोऽन्ये धर्मा अभ्यनुज्ञायन्ते । यथाह मनुः—

> " चण्डालश्वपचानां तु बहिर्मामात् प्रतिश्रयः। कारावरो निषादातु चर्मकारः प्रजायते ॥ वैदेहकादन्ध्रमेदौ बहिर्प्रामप्रतिश्रयौ। चण्डालात् पाण्डुसोपाकस्त्वक्सारव्यवहारवान् ॥ आहिण्डको निषादेन वैदेह्यामेव जायते। चण्डालेन तु सोपाको मूलव्यसनवृत्तिमान् ॥ पुल्कस्यां जायते पापः सदा सुजनवर्जितः। निषादस्त्री च चण्डालात् पुत्रमन्त्यावसायिनम् ॥ स्मशानगोचरं सूते बाह्यानामपि गर्हितम् । अपपात्राश्च कर्तव्या धनमेषां श्वगर्दभम् ॥ वासांसि मृतचैलानि भिन्नभाण्डेषु मोजनम् । कार्ष्णीयसमलंकारः परित्रज्या च नित्यशः ॥ रात्री न विचरेयुश्च ग्रामेषु नगरेषु च। दिवा चरेयुः कार्यार्थं <sup>2</sup>चिह्निता राजशासनैः ॥ "

इति । अपपात्राः ; संस्कृतमपि एषां पात्रमन्यैर्न प्रयोज्यम् । परिव्रज्या अटनं सर्वेषां प्रायो विशेषः । राजशासनं राजादिष्टं चिह्नं कर्णे कपर्दिकादिवन्धनम् ॥ १४ ॥

तद्धर्मानाह । आयोगवादीनां षण्णामपि तत्समानधर्माणामन्येषां च स्वस्वसमानजातिधर्मैः सह विवाहादिव्यवहारः ; नोत्तमैः । यथाह मृतः--

> " नैतैः समयमन्विच्छेत् पुरुषो धर्ममाचरन् । व्यवहारो मिथस्तेषां विवाहः सदृशैः सह ॥ "

इति ॥ १५ ॥

तेन साक्षात् वर्णजानां मतिलोमजानां न वर्णविचानुहरणमिति सिध्यति ॥ १६ ॥

'प्रतिलोमासु स्त्रीषु चोत्पनाश्चाभागिनः' इत्यस्यापवादमाह । सर्वेषामपि प्रतिलोमजानां स्वस्व-पितृद्रव्यांशभागित्वमितः । पितृपदेनैव सिद्धौ स्वपदं स्वसमानजातिधर्मं पितरमाहः न विजातिधर्मम् ।

संकरे जातयस्त्वेताः पितृमातृपद्शिताः। प्रच्छन्ना वा प्रकाशा वा वेदितव्याः स्वकर्मभिः ॥ १७ ॥ ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा देहत्यागोऽनुपस्कृतः। स्त्रीबालाचवपत्तौ च बाह्यानां सिद्धिकार्णम् ॥ १८ ॥

## इति श्रीविष्णुस्मृतौ षोडशोऽध्यायः

यदक्तं 'प्रतिलोमास्वार्यविगर्हिताः ' इति तत्र विगर्हार्थं ज्ञानोपायमाह । या एता वर्णानां संकरे आयोगवादयो जातयः मातापितभ्यां प्रदर्शिताः, ताः प्रच्छनाः गृहोत्पन्नाः, प्रकाशाः प्रकटोत्पन्ना वा स्वस्वकर्मभिरेव वेदितव्याः : शुक्रशोणितानुपातिनो जातिधर्मस्य बल्वन्त्वात् । यथाह पतुः--

> " वर्णापेतमविज्ञातं नरं कल्लषयोनिजम् । पित्र्यं वा भजते शीलं मातुर्वीभयमेव वा । न कथंचन दुर्योनिः प्रकृतिं स्वां विमुच्चति ॥"

इति ॥ १७ ॥

तेषामदृष्टसाधनं धर्ममाह । गोब्राह्मणस्त्रीबालानामन्यतमस्यापि त्राणार्थम् अनुपस्कृतः दृष्टप्रयो-जनानपेक्षः प्राणत्यागः बाह्यानां सिद्धिकारणं स्वर्गापवर्गहेतुः; न त्वन्यत्, विना सामान्यधर्मात् । यथाह योगीश्वरः--

> " अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचिमन्द्रियनिग्रहः। दानं दमो दया क्षान्तिः सर्वेषां धर्मसाधनम् ॥ "

इति ॥ १८ ॥

इति <sup>अ</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मज<sup>4</sup>श्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारिश्रीरामपण्डितात्मजश्रीनन्द-पण्डितकृतौ <sup>2</sup>श्रीविष्णुस्मृतिविद्यतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां षोडशोऽध्यायः

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> विशेष: omitted in ख. <sup>2</sup> विहिता:—ग, छ.

<sup>1</sup> स्त्रीबालानां विपत्ती वा—कः स्त्रीबालाभ्यवपत्ती च—ज.

<sup>2</sup> वैष्णवे पोडशोऽध्याय:-क. झ; वैष्णवे धर्मशास्त्रे संकरधर्मप्रकरणं घोडशम्-ज, ठ.

<sup>3</sup> श्रीमहाराज to पण्डितकृती omitted in ख, ग,

## सप्तद्शोऽध्यायः

## पिता चेत् पुत्रान् विभजेत् तस्य स्वेच्छा ¹स्वयमुपार्जितेऽधें ॥ १ ॥

एवमध्यायद्वयेन मुस्यगौणस्रुतान् विभज्य रुक्षयित्वा, सांप्रतं तेषां विभागं वक्तुं सप्तदरोन प्रक्रमते । तत्र साधारणस्य धनस्य विशेषण भजनं विभागः । साधारणं चानेकस्वामिकम् । स्वत्वं च रुक्षिकमिष पुत्रादीनां जन्मनेव ; "यत्रित्याचार्थं स्वामित्वाल्लभेतेत्याचार्थाः" इति गौतमीयात् । पत्नीस्नुषादीनां तु पाणिप्रहणेन ; "पाणिप्रहणाद्धि सहत्वं कर्मस्र, तथा द्रव्यपरिप्रहेषु च " इत्याप्स्तम्बीयात् । अत्युत्रादीनां तु स्वामिसंबन्धेन ; "अनन्तरः सिपण्डाधस्तस्य तस्य धनं भवेत् " इति लिङ्गात् । तद्पि द्विविधम् स्पतिबन्धम्, अप्रतिबन्धं च । तत्राद्यं पत्नीदुहित्रादीनाम् ; पुत्रेण प्रतिबन्धात् । अन्त्यं पुत्रादीनाम् ; कचित् पुत्रेच्छ्यापि विभागात् । विशेषश्चासाधारण्यम् ; तेन भजनं ज्ञानिमच्छा वा । तच्च विद्यमाने पित्रादिधने 'इदं तव, इदं मम श्रह्याकारकम् । अकिंचनतायां तु 'त्वया अद्यारभ्य यदर्थार्जनं तत् तवैव । मया यदर्थार्जनं तन्ममेव श्रहति । एवं चासंनिहितेऽपि धने ज्ञानादिविशेषो विभागः सिध्यति । द्रव्यपृथकरणस्य तत्त्वे, तत् संनिहिते धने । अकिंचनतायां च विभागोऽसिद्धः ।

तदस्मिन् विभागे कर्तृकालपकारमाह । पितेति कर्तृनिर्देशः । स च पुत्रपौत्राद्युपलक्षणम् । तच यथाप्रदेशं वक्ष्यते । चेदिति इच्छारूपकालनिर्देशः । स चान्येषामप्युपलक्षणम् । यथाह गौतमः— " ऊर्ध्वं पितुः पुत्रा रिक्थं भजेरन् निवृत्ते रजिस मातुर्जीवति वेच्छिति " इति । नारदोऽपि—

"मातुर्निवृत्ते रजसि प्रतासु भगिनीषु च । निवृत्ते वापि रमणे पितर्युपरतस्पृहे ॥"

इति । नैमित्तिककालमाह शङ्कः—"अकामे पितरि रिक्थविभागो वृद्धे विपरीतचेतसि दीर्घरोगिणि च" इति । रोगः कोधादेरुपलक्षणम् । यथाह नारदः—

> " व्याघितः कुपितश्चेव विषयासक्तमानसः । अन्यथाशास्त्रकारी च न विभागे पिता प्रभुः ॥ "

> > <sup>2</sup> उत्पन्ने वार्थे—ग, छ,

इति । अन्यथाशास्त्रकारी विधिनिषेधातिक्रमकारी । उक्तनिमित्ताभावे न पुत्रेच्छया विभागः । यथाह देवलः— " पितर्युपरते पुत्रा विभजेरन् पितुर्धनम् । अस्वाम्यं हि भवेदेषां निर्देषि पितरि स्थिते ॥ "

इति । मनुरिप—"अनीशास्ते हि जीवतोः" इति । साहित्यमिवविक्षितम्; "अस्वतन्त्राः पितृमन्तो मातर्यप्येवम् " इति श्रह्धस्मरणात् । मातरि जीवन्त्यां यदस्वातन्त्र्यं तत् मातृधन एव; न पितृधने । अन्यथा "पितुरूर्ध्व विभजतां माताप्यंशं समं हरेत्" इत्यादि विरुध्येत । एवं विभागकर्तृकाल्योरनेक-त्वेऽपि यदा पितैव पुत्रान् विभजेत्, तदा तस्य स्वार्जितार्थविभागे स्वेच्छैव नियामिका । अयमर्थः—यदि पिता कस्यचित् पुत्रस्य गुणवत्तया बहुकुटुम्बितया अशक्ततया वा किंचिद्धिकं दित्सित, तदा स्वेच्छया दद्यात् । न पुत्रान्तरसंगत्यपेक्षा तत्र स्वार्जितार्थस्य । कारणं विना तु न दद्यात् ;

" जीवद्विभागे तु पिता नैकं पुत्रं विशेषयेत् । निर्मागयेन्न चैवैकमकस्मात् कारणं विना ॥ "

इति कात्यायनीयात् । स्वोपार्जितं पैतामहस्यापि नष्टोद्धृतस्योपळक्षणम् । यथाह बृहस्पतिः—

" पैतामहं हृतं पित्रा स्वशक्त्या यदुपार्जितम् । विद्याशौर्यादिना प्राप्तं तत्र स्वाम्यं पितुः स्मृतम् । प्रदानं स्वेच्छया कुर्याद्वागं चैव ततो धनात्॥"

इति । अत्रोभयत्रापि "अनाश्रित्य पितृद्रव्यं श्रमेण यदुपार्जयेत् " इति रोष इति वक्ष्यते । अत एव ताद्यविधविभागापालने पुत्रा दण्ड्या इत्याह स एव—

> " समन्यूनाधिका भागाः पित्रा येषां प्रकल्पिताः । तथैव तैः पालनीया विनेयास्ते स्युरन्यथा ॥ "

इति । न चोद्धारवैषम्याभिष्रायमेतत् , तस्यैव <sup>1</sup>शास्त्रीयत्वेन धर्म्यतया अलङ्घनीयत्वौचित्यादिति वाच्यम् ; स्वार्जिते पितुरैच्छिकवैषम्यस्यापि शास्त्रीयत्वेन धर्म्यत्वात् । अत एव नारदः—

" पितैव वा स्वयं पुत्रान् विभजेद्वयसि स्थितः । ज्येष्ठं श्रेष्ठविभागेन यथा वास्य मतिर्भत् ॥ "

इति शास्त्रीयोद्धारिवभागात् ऐच्छिकं विषमविभागं पृथगेवाह । तस्येव चालङ्घनीयतामप्याह स एवाह---

" पित्रैव तु विभक्ता ये समन्यूनाधिकैंधनैः । तेषां स एव धर्म्यः स्यात् सर्वस्य हि पिता प्रभुः ॥ "

<sup>1</sup> पालनीयत्वेन—ग, छ.

36

<sup>1</sup> स्वयमुपात्ते—क, झ, ठ.

इति ; पितामहाद्यार्जिते पितुः प्रभुत्वाभावात् । ननु "जीवन् पुत्रेभ्यो दायं विभजेत् समम् " इति आपस्त-म्बेन समविभागाभिधानात् कथमयमैच्छिको विभागः प्रतिपाद्यत इति चेत्; सत्यम् ; तस्य सामान्यरूपत्वेन स्वार्जितातिरिक्तपैतामहसहोत्थानार्जितधनविषयत्वेनापि संभवात् ; यद्वा तस्योद्धारविभागनिषेधकत्वेनैच्छिकवि-भागनिषेधकत्वाभावात् । तथाहि--आपस्तभ्वेनैव समिति स्वमतमुक्तम् । " ज्येष्ठो दायाद् इत्येके । देशिवरोषे सुवर्णं कृष्णा गावः कृष्णं भौमं ज्येष्ठस्य । रथः पितः परिभाण्डं च गृहे । अलंकारो भार्याया ज्ञातिधनं चेत्येके '' इत्येकीयमतेनैवोद्धारिवभागमुक्त्वा " तच्छास्त्रीर्वेपतिषिद्धम् " इति स एव निराकृतः । यद्पि "मनुः पुत्रेभ्यो दायं व्यमजदित्यविशेषेण श्रूयते" इति समविभागसाधकं विषमविभागवाधकं चोक्तम्, तदपि " नित्यानुवादमविधिमाहुर्न्यायिवदः" इत्यनेन निराकृतं तेनैव । एतेन कात्यायनीय-मपि पूर्वार्धं व्याख्यातम् । उत्तरार्धं तु इच्छाया निरङ्कुशतानिराकरणाय: " यो वै भागिनं भागान्तदते चयते वैनं स यदि वैनं न चयतेऽथ पुत्रमथ पौत्रम् " इति श्रुतेरिति सर्वमनवद्यम् । एतेन

> " विभागं चेत् पिता कुर्यादिच्छया विभजेत् सतान् ।" " न्यूनाधिकविभक्तानां धर्म्यः पितृकृतः स्मृतः ।"

इति याज्ञवल्शीयमपि वचनद्वयं व्याख्यातम् । यतु " इच्छ्या विभजेत् स्तान् " इत्यत्र मिताक्षरायाम् इच्छायाः<sup>1</sup> स्वातन्त्र्येण विभागप्रकारनिमित्तत्वमप्ह्न्त्य उद्धारविभागसमविभागविषयत्वमेव नियमितं, तत् विष्णु-वृहस्पतिकात्यायननारदादिभिस्तत्र तत्र स्वतन्त्रैच्छिकविभागप्रतिपादनेन विरोधात् चिन्त्यम् । स्वार्जित इत्यनेन पितामहाजिते पित्राजिते वा न विषमो विभाग इत्युक्तम् ;

> " द्रव्ये पितामहोपात्ते जङ्गमे स्थावरेऽपि वा । ं सममंशित्वमाख्यातं पितुः पुत्रस्य चैव हि ॥ ''

इति बृहस्पतिसरणात् ;

<sup>1</sup> इच्छया—ग,

" अातृणामविभक्तानां यद्यत्थानं भवेत् सह । न तत्र विषमं भागं पिता दद्यात कथंचन ॥ "

इति मनुस्मरणात् । उत्थानं धनार्जनम् । सह ; पित्रेति वक्तव्यम् ; अन्यथा केवलपुत्रार्जिते पुत्रेच्छयैव विभागात पितेत्यसंगतं स्यात् । स्वेच्छयेत्यनेनोद्धारिवभागे वैषम्यं नेत्युक्तम् ; तस्य शास्त्रीयत्वेनैच्छिकत्वा-भावात् । स्वपदेन च पुत्रेच्छया वैवन्यं निरस्तम् ; "अनीशास्ते हि जीवतोः" इति स्मरणात् ; "पितरि जीवति पुत्राणामर्थदानविसर्गाक्षेपेषु न स्वातन्त्र्यम् " इति हारीतस्मरणात् । अर्थो धर्मोपलक्षणम् ; " अनर्हा एव पुत्रा अर्थधर्मयोरस्वातन्त्र्यात् " इति श्रङ्कात्रसारणात् । दानमदृष्टार्थम् । विसर्गो वन्दिभ्यो दानम् । आक्षेपो चूतादिना नाशनम् । अनिच्छायां त्वर्थत एव वैषम्यं निरस्तम् । पितेत्यनेन पुत्रैः पित्रार्जितस्यापि

तदूर्धं विभागो न विषम इत्युक्तम् ; "विभजेरन् सुताः पित्रोरूर्ध्वमृवथमृणं समम् " इति योगिसारणात् । चेदित्यनेन व्याध्यादिग्रस्ते पितरि जीवत्यिप पित्रार्जितस्य पुत्रैर्विभागो न विषम इत्युक्तम् ; विशेषाश्रवणात् " समं स्यादश्रतत्वात् " इति न्यायात् ;

> " व्याधितः कृपितश्चेव विषयासक्तमानसः । अन्यथाशास्त्रकारी च न विभागे पिता प्रभुः ॥ "

इति स्मरणाच । व्याध्यादेः पितृस्वातन्त्र्यनिराकर्तृत्वेनैच्छिकवैषम्यनिराकर्तृत्वसिद्धिः । पुत्रानित्यनेन मृतपितृकपौत्रविभागे न वैषम्यमित्युक्तम् ; " पितृतो भागकल्पना " इत्यविशेषस्मरणात् ; " अविभक्ते सुते प्रेते तत्सुतं रिक्थभागिनम् । कुर्वीत " इति कात्यायनीयविशेषस्मरणाच ।

पुत्रविभागेऽपि विशेषमाह योगी अर: — " शक्तस्यानीहमानस्य किं चिद्दत्त्वा पृथक् किया " इति । विशेषश्रवणं न केवलं पुत्रविभाग एवं, किंतु स्वविभागेऽपि । यथाहतुः श्रङ्खलिखितौ—"स्वल्पेन वा संविभज्य भूयिष्ठमादाय वसेत् " इति । भ्यष्ठतायाश्च नियममाह बृहस्पतिः—" जीवद्विभागे तु पिता गृह्णीतांशद्वयं स्वयम् " इति । <sup>²</sup>अंशद्वयमर्धस्याप्युपलक्षणम् । यथाह कात्यायनः — द्वयंशहरोऽर्धहरो वा पुत्रवित्तार्जनात् पिता " इति । पुत्रश्च वित्तं च पुत्रवित्ते ; तयोरर्जनात् । पुत्रश्चौरस एव ; " स यद्येकपुत्रः स्यात् द्वौ भागावात्मनः कुर्यात् " इति शङ्खिलिखितस्मरणात् । एकः मुख्यः पुत्रो यस्येति औरसपुत्रवा-नित्यर्थः ; '' एके मुख्यान्यकेवलाः '' इति त्रिकाण्डीस्मरणात् । इयं च द्वयंशकल्पना औरसपुत्राणामेव विभागे । अन्यविभागे तु ततोऽप्यधिकेन स्वांशकल्पना ; तेषां चतुरादिभागभागित्वस्योक्तत्वात् । विशेषान्तरम-प्याहतुः शङ्खिलिखितौ—" यद्युपदस्येत् पुनस्तेभ्योऽपि गृह्णीयात् क्षीणांश्च विभृयात् " इति । उपदस्येत्; भक्ष्याभावेन क्रिश्येत्; तदा तेभ्यः पुत्रेभ्यो जीवनं गृह्णीयात्। क्षीणांश्च पुत्रान् पिता बिभृयादित्यर्थः । मातुस्तु वक्ष्यति । अातृविभागे अर्जकस्यापि द्वयंशत्वमाह वसिष्ठः—" येन चैषां स्वयमुपाजितं स्यात् स द्वयंशमेव लमेत " इति । अर्थे इति सामान्योपादानेऽपि जङ्गमस्यैवैच्छिको विभागः ; न स्थावरस्य ;

> " पितृपसादाद् भुज्यन्ते वस्त्राण्याभरणानि च । स्थावरं तु न भुज्येत प्रसादे सति पैतृके ॥ "

इति <sup>3</sup>द्क्षस्मरणात् ; ऐच्छिकविभागस्यापि प्रसादहेतुकत्वात् । न चेदं पैतामहस्थावरविषयम् ;

" स्थावरं द्विपदं चैव यद्यपि स्वयमार्जितम् । असंभूय सुतान् सर्वान् न दानं न च विकयः ॥ "

<sup>2</sup> अंशद्वय to तयोरर्जनात् omitted in ग, छ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> इच्छा च---ग, छ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> नारद---छ.

सप्तद्शोऽध्यायः

इति स्मरणात् । अस्यापवादमाहतुः शङ्खिलिस्वितो—"गृहं यवीयसोऽन्यत्र पितुरवस्थानात्" इति । विसष्ठोऽपि—" अजावयो गृहं च कनिष्ठस्य " इति । यद्येकमेव गृहं विभागायोग्यं च, तदा कनिष्ठाय तत् देयमित्यर्थः, परं तु पित्रवस्थितिगृहं विना । तत्तु ज्येष्ठस्यैवेति । यथाह हारीतः— " ज्येष्ठाय द्युदेवता गृहं च । इतरे निष्क्रम्य कुर्युः " इति । देवताः पितृपूज्यविष्ण्वादिपतिमाः । गृहं पैतृकम् । निष्क्रम्य कुर्युरिति; आत्मवासार्थं गृहान्तराणि कुर्युरित्यर्थः । विभागाहें तु गृहे विशेषमाह स एव— " एकस्मिन्नेव वा दक्षिणं ज्येष्ठायानुपूर्व्यमितरेषाम् " इति । दक्षिणं दक्षिणांशम् । इतरेषामानुपूर्व्यम्; उदक्संस्थतादि-भागकम इत्यर्थः । दक्षिणं श्रेष्ठमिति कल्पतरुः । अनेन बहुषु गृहेषु पैतृकं ज्येष्ठस्यैवेत्यर्थ-सिद्धमित्यलं बहुना ॥ १ ॥

## पैतामहे त्वर्थे पितृपुत्रयोस्तुल्यं स्वामित्वम् ॥ २॥

अथ पैतामहद्रव्यविभागमाह । पितामहेनार्जितः पैतामहः । तस्मिन्नेथे स्थावरे जङ्गमे वा पितृपुत्रयो-स्तुल्यं स्वामित्वम् । यथाह योगीश्वरः—

> " मूर्या पितामहोपाता निबन्धो द्रव्यमेव च । तत्र स्यात् सदृशं स्वाम्यं पितुः पुत्रस्य चैव हि ॥ "

इति । निबन्यो नाम 'एकस्य मासस्येतिह्नमारभ्य इयदन्नादि अस्मै देयम् हित राजदत्तो वृत्तिविशेषः । पैतामह इत्यनेन प्रिपतामहादिकमागतेऽपि तुल्यस्वाम्येन समांशित्वमनिच्छत्यपि पितिर पुत्रेच्छया विभाग-श्चीच्यते । यथाह व्यासः—

> "क्रमागते गृहक्षेत्रे पितृपौत्राः समाशिनः । पैतृके न विभागार्हाः सुताः पितुरनिच्छतः ॥ "

इति । क्रमोऽत्र प्रपितामहिपतामहिपतॄणां विविक्षितः ; प्रपोत्रपर्यन्तं दायसंबन्धश्रवणात् । यथाह देवस्रः---

" अविभक्तविभक्तानां कुल्यानां वसतां सह । भूयो दायविभागः स्यादा चतुर्श्रादिति स्थितिः ॥ तावत् कुल्याः सपिण्डाः स्युः पिण्डभेदस्ततः परम् । सममिच्छन्ति पिण्डानां दायार्थस्वविभाजनम् ॥ विधिरेष सवर्णानां बहुनां समुदाहृतः । एक एव सवर्णस्य दायोऽत्र न विभज्यते ॥" इति । अयमर्थः — अविभक्तानां विभक्तानां वा सह वसतां कुल्यानां यो दायविभागः प्रथमं भूयो वा, स आ चतुर्थात् चतुर्थपुरुषमभिव्याप्य स्यादिति स्थितिः मर्यादा । तत्र हेतुमाह — तावदिति । तावत् चतुर्थपुरुषपर्यन्तमेव कुल्याः सिपण्डाः समानिपण्डाः एकपिण्डदानिकयान्वयिनो भवन्ति ; त्रयाणां संप्रदानत्वात् चतुर्थस्य च दातृत्वात् । तद्वचितरेकमाह — ततः ; चतुर्थात् परं पश्चमस्य पिण्डभेदः पिण्डदानिकयानन्वयः । तेन न दायभागित्वमित्यर्थः । तिश्वयममाह । पिण्डानां पिण्डसंबन्धानां सममन्वयव्यतिरेकनियतं दायविभाजनिमिति । अयमपि विधिः सवर्णानामौरसानां सवर्णानां कानीनादीनां चेति । अयमिससंधिः — येषामेकपिण्डदानिकयान्वयः, तेषामेव दायसंबन्ध इति । मतुरिप —

" त्रयाणामुदकं कार्यं त्रिषु पिण्डं प्रवर्तते । चतुर्थः संप्रदातेषां पञ्चमो नोपपद्यते ॥ अनन्तरः संपिण्डाद्यस्तस्य तस्य धनं भवेत् । अत अर्ध्वं सकुल्यः स्यादाचार्यः शिष्य एव च ॥"

इति । चतुर्णां सिपण्डत्वात् स्वाम्यभावे तदीयं दायं पुत्रपीत्रप्रपीत्राः पूर्वपूर्वाभावे गृह्धीयुः, न पञ्चमः । स्वसंतानस्याभावे स्विपतृपितामहप्रितामहसंतानो गृह्धीयात् पूर्वपूर्वाभावे । सिपण्डाभावे तु सकुल्यो वृद्धप्रिपतामहसंतितः गृह्धीयादित्यर्थः ।

यदुक्तं पञ्चमो न दायभागिति, तदपि जङ्गमनिषयमेन । स्थानरं तु पञ्चमादिरपि रूमत एन । यथाह बृहस्पतिः—

> " तृतीयः पश्चमश्चेव सप्तमो वापि यो भवेत् । जन्मनामपरिज्ञाने लमतेंऽशं क्रमागतम् ॥ यं परंपरया मौलाः सामन्ताः स्वामिनं विदुः । तदन्वयस्यागतस्य दातव्या गोत्रजैर्मही ॥ "

इति । चकारेण वाशब्देन च चतुर्थषष्ठयोर्भ्रहणम् । महीति स्थावरमात्रोपलश्चणम् । पैतामहेऽपि पित्रा नष्टोद्धृते न <sup>1</sup>पितृपुत्रयोस्तुल्यं स्वामित्वं, किंतु पितुरेवेति वक्ष्यति । जीवति तु पितामहे पितृपुत्रयोरुभयोरप्य-स्वातन्त्र्यमित्युक्तमेव । पितामहस्यापि मणिमुक्तादिषु स्वातन्त्र्येऽपि स्थावरे पुत्रपीत्रयोः <sup>2</sup>पारतन्त्र्यमेव,

" मणिमुक्ताप्रवालानां सर्वस्यैव पिता प्रमुः । स्थावरस्य तु सर्वस्य न पिता न पितामहः ॥ " इति स्मरणात् । पैतामहेऽथे तुल्यस्वामित्वप्रतिपादनेन च समांशित्वमुक्तं भवति । अन्यथा तुल्यस्वामित्वेन दानविकयादिनिषेघ एव सिध्येत् , न समांशित्वम् । अत एव बृहस्पतिः—

" द्रव्ये पितामहोपात्ते जङ्गमे स्थावरेऽपि च । सममंशित्वमाख्यातं पितुः पुत्रस्य चैव हि ॥ "

इति ॥ २ ॥

## पितृविभक्ता विभागानन्तरोत्पन्नस्य भागं दद्यः॥ ३॥

अथ विभागानन्तरोत्पन्नस्य विभागमाह । ये पित्रा समैविंगमैर्वा अंशैर्विंभक्ताः, तेऽपि भागकाले मातुरस्पष्टगर्भतया विभागानन्तरोत्पन्नस्य आतुः स्वस्वेभ्योंऽशेभ्यः आयव्ययविशोधितेभ्यः स्वांशानुरूपं किंचित् किंचिदुद्भृत्य स्वसमीकृतं भागं द्युः । यथाह योगीश्वरः—" दृश्याद्वा तद्विभागः स्यादायव्ययविशोधितात्" इति । दृश्यात् आतृविभागं कल्पयेयुरित्यर्थः । इदमपि पितृसंस्रष्टआतृधनाभावे । तत्सक्त्वे तु तत एवांश-कल्पनास्येति । यथाह पतः—

" ऊर्व्व विभागाज्ञातस्तु पित्र्यमेव धनं हरेत् । संस्रष्टास्तेन वा ये स्युर्विभजेत स तैः सह ॥ "

इति । पित्र्यमेवेत्येवकारेण विभक्तपुत्रांशात् न्यूनत्वे अधिकत्वे वा विभक्तजस्तदेव लभते । तत्पूर्वजा अधिकं न गृह्धीयुः, न्यूनं वा न पूर्ययुः; "अनीशाः पूर्वजाः पित्र्ये अतिमागे विभक्तजाः" इति वृहस्पतिसारणात् । विभक्तजा इति वहुवचनात् वहूनामपि विभक्तजानामिति वोद्धव्यम् । पित्र्ये; मात्रंशभागित्वेनोक्तदुहित्रभावे मातुर्धनं विभक्तज एवामोति ; "मातुर्दुहितरः शेषमृणात् ताभ्य ऋतेऽन्वयः" इति योगिसारणात् । तत्राप्यस्वर्णायां जातस्तु स्वांशमेव पित्र्यात् लभते । मातृकं तु सर्वमेव । यद्यप्यन्वयित्वेन पूर्वजानामपि प्रामोति, तथापि विभक्तजे सति तेषामस्वाम्यात् विभक्तजस्यैव मातृकम् ; पित्र्यं तु तस्यैव ;

" पुत्रैः सह विभक्तेन पित्रा यत् स्वयमार्जितम् । विभक्तजस्य तत् सर्वमनीशाः पूर्वजाः स्मृताः ॥ "

इति बृहस्पतिसारणात् । अत्रार्जितमिति समान्योपादानात् ऋणं धनं चेत्युभयमपि गन्यते । यथाह स एव,

" यथा धने तथणेंऽपि दानाधानकयेषु च । परस्परमनीशास्ते मुक्त्वाशौचोदकिकयाम् ॥ "

इति । विशेषान्तरमाह योगीश्वरः—" पितृभ्यां यस्य यद्दं तत्तस्येव धनं भवेत्" इति । दानप्रतिषेधो दत्तप्रत्याहरणं वा न तेन कार्यमित्यर्थः । अनेनैव न्यायेन विभागात् प्रागूर्ध्वं वा पितृभ्यां यस्य यत् दत्तं, तत् तस्यैवेति वेदित्वयम्;

" पितामहेन यहत्तं पित्रा वा प्रीतिपूर्वकम् । तस्य तन्नापहर्तव्यं मात्रा दत्तं च यद्भवेत् ॥"

इति च्यासस्मरणात् । पितृविभक्ता इति परस्परविभक्तानामप्युपलक्षणम् । तेन पितुरूर्धं परस्परविभक्ता अपि अतिरो विभक्तजस्य आतुर्यश्रोक्तमंशं दद्युः । विभागानन्तरोत्पन्नस्येति सामान्यनिर्देशात् एवंविधस्य आतृपुत्र-स्याप्यंशं पितृच्या दद्युरिति सिध्यति । स्पष्टे तु गर्भे यावत्पस्तवं प्रतिक्षेव कार्या । यथाह वसिष्ठः—"अथ आतृणां दायविभागो याश्चानपत्याः स्त्रियस्तासामा पुत्रलाभात् " इति । प्रतीक्ष्येति रोषः ॥ ३ ॥

## अपुत्रधनं पतन्यभिगामि ॥ ४ ॥

पुत्रपौत्रपपौत्राणां दायादत्वं निरूपितम् । तद्भावे <sup>1</sup>प्रमीतानां दायादानाह् केशवः ॥

न विद्यन्ते पूर्वोक्ता द्वादश पुत्रा यस्यासौ अपुत्र:। पुत्रश्चात्र पौत्रपपौत्रयोरप्युपल्रक्षणम्। ततश्च पुत्रपौत्रपपौत्राणामभावे यद्वित्तं, तत् पत्न्या इति सिध्यति ;

> " अविभक्तविभक्तानां कुल्यानां वसतां सह । भूयो दायविभागः स्यादा चतुर्थादिति स्थितिः ॥ "

इति देवलेन प्रपौत्रस्यापि दायसंबन्धाभिधानात्, "अपुत्रपौत्रसंताने दौहित्रा धनमामुयुः " इति अपुत्र-दायाधिकारिपुत्रपौत्रसंतानाभावस्याभिमतत्वाच्च । अत्र दौहित्रपदमपुत्रधनप्राहिमात्रोपलक्षणम् ; पूर्वोक्तन्यायात् । अत एव वौधायनः— " सवर्णायाः पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रः " इत्युपक्रम्य "असत्त्वन्येषु तद्गामी द्यर्थो भवति " इति स्पष्टमाह । अन्येषु पत्न्यादिषु । तद्गामी ; पुत्रादिगामी । किंच पुत्रपदस्य मुख्यगौणपुत्रमात्रपरत्वे मृतपुत्रायाः पौत्रवत् यत्न्या एव धनग्रहणप्रसङ्गः । न चेष्टापत्तिः ; पितृपितामद्या एव सकल्धनसंबन्धेन पुत्राणां तत्त्यारतन्त्र्येणांशकल्पनायोगात् । तच्चाग्रे स्पष्टियप्यते । न च पैतामहे धने पौत्राणामपि स्वत्वाद्विभागः सिध्यत्येवेति वाच्यम् ; पितामहेनेव पितामद्यापि पौत्राणां पारतन्त्र्यात् । तस्मात् पुत्रपौत्रप्रपौत्राभाव एव पत्न्या धनाधिकार इति सिद्धमित्यलं प्रज्ञवितेन ।

तस्यापुत्रस्य पुत्रपौत्रप्रपौत्ररहितस्य मृतस्य स्थावरजङ्गमादि सर्वै पत्नी विवाहसंस्कृता सवर्णा भार्या गृह्णीयात् । <sup>4</sup>यथाह **रुद्धमनुः**—

> " अपुत्रा शयनं भर्तुः पालयन्ती व्रते स्थिता । पत्न्येव दद्यात् तत्पिण्डं कृतस्नमंशं लभेत च<sup>5</sup> ॥"

<sup>1</sup> प्रमीतस्य — ग.

<sup>3</sup> पौत्रवत्याः—ख, ग. <sup>4</sup> यदाह—छ; तत्राह—ग.

² संतानस्य for संतानाभावस्य---ख-

<sup>5</sup> वा—ख,

सप्तदशोऽध्यायः

इति । कृत्सनं स्थावरं जङ्गमं च । यथाह बृहस्पतिः--

" जङ्गमं स्थावरं हेम कृप्यं धान्यं रसाम्बरम् । आदाय दापयेच्छाद्धं मासषाण्मासिकादिकम् ॥ पितृव्यगुरुदौहित्रान् भर्तः स्वस्नीयमात्रलान् । पूजयेत् कव्यपूर्ताभ्यां वृद्धांश्चाप्यतिशीन् स्नियः ॥ तत्सिपण्डा बान्धवा ये तस्याः स्यः परिपन्थिनः । हिंस्यर्धनानि तान् राजा चौरदण्डेन शातयेत ॥ "

इति । स्थावरं गृहक्षेत्रारामादि । जङ्गमं गवाश्वादि । हेमकुप्यादीनामुभयात्मकत्वात् पृथङ् निर्देशः । पितृ-व्यादिसाहित्यं वृद्धादीनां पूजने चकारेणोच्यते । तेन तन्नैरपेक्ष्यं स्थावरे । कचिदपवादमाह स एव---

> " यद्विभक्तं धनं किंचिदाध्यादिविधिसंभवम् । <sup>1</sup>तज्जाया स्थावरं मुक्तवा रुमते गतभर्तका ॥ "

इति । अस्यार्थः — आधिः प्रनष्टस्वत्वः " आधिः प्रणश्येद् द्विगुणे धने " " काले कालकृतो नश्येत् " इत्याचुक्तः । अयमभिसंधिः — यद्भत्री स्थावरमाधीकृत्य धनं प्रयुक्तं, तस्मिन् <sup>2</sup>कलावृद्ध्या हैगुण्यमापने तस्मिन्नाधौ स्वामिनः स्वत्वनारोन धनपयोक्तः भर्तुः स्वत्वमुत्पन्नमिति स्थितिः। भर्तुमरणानन्तरं तस्मिन्नाधौ स्त्रियां संकान्ते तादृशप्रयोगान्तरोत्पत्त्या धनद्वैगुण्यातिक्रमेण कलायां वर्धमानायामाधिनाशो नास्तीति सिध्यति । तत्रश्च मरणात् भर्तृस्वत्वे नष्टे कलावृद्ध्या च स्त्रियाः स्वत्वानुत्पत्ते तादृशस्थावरस्य पर्युदासो युक्त एवेति । आदिपदात् भर्तुः प्रीतिदानम् । तदुभयविधिना यत् संमूतं स्थावरं, तन्मुकत्वा स्थावरं जङ्गमं च रूमत इति । ततश्चा-विभक्तस्थावरविषयमिदं वृत्तिहीनपत्नीविषयं चेत्यपि व्याख्यानं परास्तम् । दुहितृरहितपत्नीविषयमिदमिति तु तुच्छमेव ; प्रमाणाभावात् । न च पूर्ववाक्ये दौहित्रपूजनश्रवणात् दौहित्रवत्याः स्थावराधिकारसिद्धेरिदं <sup>3</sup>दौहित्ररहितपत्नीविषयमर्थात् भवेदिति वाच्यम् ; दौहित्रवत् पितृव्यादीनामपि पूजनश्रवणात् तद्वत्या अधिकारापत्त्या तदभावविषयता व्यापद्येत । न च पितृव्याद्यपेक्षया दौहित्रस्य संनिहितत्वेनाधिकारापादकत्व-मिति वाच्यम् , संनिहितस्वदौहित्राश्रवणात् प्रकृतमर्तृदौहित्रस्याधिकारापादकत्वासंभवात् । तसान्न किंचिदेत-दित्यलम् ।

यतु " स्थावरं मुक्तवा " इति वचनं दायादानुमतिं विना स्थावरदानविक्रयादिनिषेधपरमिति, तदपि प्रमाणाभावप्रस्तम् । यत्त

> " मृते भर्तरि भर्त्रशं लभते कुलपालिका यावज्जीवं हि तत्त्वाम्यं दानाधमनविकये ॥ "

इति कात्यायनीयं वचनं प्रमाणमिति, तदिष न ; तत्र स्थावरपदाश्रवणात् ; तस्य भर्तृपीतिदत्तविषयत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात् ।

सवर्णामावे त्वसवर्णा अपि सर्वं धनं गृह्णीयुः ; 'सवर्णामावे त्वनन्तरस्य ' इति वक्ष्यमाणत्वात् । समवाये तु सर्वा विभज्य गृह्णीयुः । परं तु स्वस्वपुत्रभागानुसारेण । यदा तु द्विजातीनां केवलराद्वीव भार्या, नान्या, तदा सा न सर्वे लगते ; किंत्वर्धमेव । अर्थ चान्ये रिक्थिनो गृह्वीयुः । यथाह गौतमः---" पिण्डगोत्रर्षिसंबद्धा रिक्थं भजेरन् ; स्त्री चानपत्यस्य " इति । अनपत्यस्य धनं सपिण्डाद्याः प्रत्यासिक्तमेण मजेरन् ; स्त्री च । अत्र सपिण्डादिभ्यः स्त्रियाः पृथक् निर्देशात् अर्धं सपिण्डाद्यन्यतमः ; अर्धं स्त्रीति सिध्यति । स्त्रीग्रहणाचेदं राद्वापरमेव ; अन्यासां पत्नीत्वात् । वक्ष्यति च — 'द्विजातीनां राद्वस्त्वेकः पुत्रोऽर्घहरः । अपुत्ररिक्थस्य या गतिः सात्रार्धस्य द्वितीयस्य ' इति ; श्द्रापुत्रन्यायस्य श्द्रायां पत्यामपि तुल्यत्वात् । वृहस्पतिस्तु क्षत्रियादिपरिणीतायां राद्रायां विरोषमाह—

> " अन्यत्र ब्राह्मणात किंतु राजा धर्मपरायणः । तत्स्त्रीणां जीवनं दद्यादेष दायविधिः स्मृतः ॥ अन्नार्थं तण्डलप्रस्थमपराह्ने त सेन्धनम् । वसनं त्रिपणकीतं देयमेकं त्रिमासतः ॥ एतावदेव साध्वीनां चोदितं विधवाधनम् । वसनस्याशनस्येव तथैव रजकस्य च । धनं व्यपोद्य तच्छिष्टं दायादानां प्रकल्पयेत् ॥ "

इति । साध्वीनामिति विशेषणात् असाध्वीनां तद्पि नेति ध्वनितम्;

" भरणं चापि कुर्वीरन् स्त्रीणामा जीवनक्षयात् । रक्षन्ति शय्यां भर्तश्चेदाच्छिन्द्यरितरासु च ॥"

इति नारदस्मरणात् । अपक्रीतापुनर्भूस्वैरिण्यवरुद्धादिभ्यस्तु आढकमात्रमेव देयं, नान्यत् ; पत्नीत्वाभावस्य सर्वास्विप तुल्यत्वात् ; " आढकं मर्तृहीनाया दद्यादामरणं स्त्रियाः " इति प्रजापतिस्मरणाच । एतस्मादेव गौतमबृहस्पत्यादिवचनज्ञापितदायादकमात् यदा सवर्णा दुहिता असवर्णा च स्त्री समवेतः, तदोमयोः समांशित्वम् ; पुत्राभावे उभयोर्विधानात् । पत्न्यभावे दुहिता सवर्णादुहिता । सवर्णाभावे असवर्णा पत्नीति द्वचन्तरितत्वसाम्यात् । यथाह नारदः—" पुत्राभावे तु दुहिता तुल्यसंतानदर्शनात् " इति । " <sup>1</sup>सहशी सहशेनोढा साध्वी शुश्रूषणे रता" इति च बृहस्पतिः। सवर्णाभावे असवर्णेखुक्तमेव।

<sup>3</sup> दुहितृ—ख, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> न जाया—ख, ग,

<sup>1</sup> From here up to इति नारदस्मरणात on p. 290, l. 19 omitted in ग.

विष्णुस्मृतिः

एवमुत्तमवर्णकन्याधमवर्णस्त्रीसमवायेऽन्यत्राप्यूसम् । इदं च पत्यादीनां धनग्रहणं विभक्ते पत्यावसंसृष्टिनि मृते च द्रष्टन्यम् ; विभागस्य पूर्वमुक्तत्वात् , संस्रष्टिनां चाग्रे वक्ष्यमाणत्वात् ।

ननु अपुत्रस्येत्यत्र पुत्रपदेन स्नुषापि कुतो न निवक्ष्यते ? तस्या अपि " अर्घो वा एष अत्मनः पत्नी " इति श्रुत्या पुत्रार्धशरीरत्वावगमात् । सत्यम् ; पत्नीमात्रविषयन्यायश्रुत्या श्रश्र्वा अपि श्रश्रुरशरीरार्धता-प्रतिपादनात् स्वामिशरीरार्धतया श्वश्र्वाः एतत्स्नुषापेक्षया संनिक्षेण विवक्षाफलाभावात् । पत्न्यभावे त्वपुत्रधनं स्नुषैव रूभते, न दुहिता; तद्धिकारस्य पुत्रपत्यभावायत्ततया पत्यभावेऽपि पुत्रार्धशारीरसत्त्वेन पुत्रामावविरहात् । तथाच बृहस्पतिः---

> " यस्य नोपरता भार्या देहार्घं तस्य जीवति । जीवत्यर्धशरीरे तु कथमन्यः समाप्रयात् ॥ "

इति । न च दुहितुः साक्षात् पित्रवयवारब्धत्वेन पित्रवयवारब्धपुत्रसहकारिस्नुषापेक्षया संनिक्कष्टत्वमिति वाच्यम् ; पित्रवयवारव्यपुत्रसहकारित्वमेव न केवलम् , अपि तु दुहित्रपेक्षया सगोत्रसपिण्डायाः स्नुषायाः प्रत्यासत्त्यतिशयात्। यद्येवं पित्रादिष्वतिप्रसङ्ग इति चेत्; सत्यम्; तेषां वचनेनैव स्थानविशेषस्य नियमितत्वात् । यत्रापि पतिमरणानन्तरं पत्न्येव लभते, तत्रापि मातृधनत्वेन तद्भनं दुहितृगामीति न अमितव्यम् ; जन्मना पुत्रस्येव विवाहेन स्नुषाया अपि भर्तृद्वारा श्रञ्जरधने स्वत्वोत्पत्त्या श्रञ्जरमरणे श्वश्रूस्तुषयोः स्वत्वसाम्येन श्वश्रूमरणे स्तुषाया एव साधारणस्वाम्यात् ॥ ४ ॥

## तदभावे दुहितृगामि॥ ५॥

तदभावे क इत्यत आह । तेषां पुत्रादिस्नुषान्तानामभावे दुहितरो धनं गृह्णीयुः ; पूर्वपूर्वाभावसह-क्रतोत्तरेभावस्यैवोत्तरोत्तराधिकारापादकत्वात्। अत्र च दुहितृसामान्यनिर्देशेऽपि पुत्रवत्या एव तस्याः पितृधनाधिकारो युक्तः, "पुत्रामावे तु दुहिता तुल्यसंतानदर्शनात् " इति नारदस्मरणात् । अनेनैव च हेतुनिर्देशेन प्रत्यासित्तसाम्येऽप्युपकारातिशयेन धनाधिकारोऽभिहितो भवति, यथा पुत्रत्वसाम्येऽप्यक्कीबादीनाम् । एतदेव स्पष्टीकृतमुत्तराधे तेनैव—"पुत्रश्च दुहिता चोभो तुल्यसंतानकारको" इति । पुत्रदुहित्रोरुभयोरपि संतानवत्त्वमेव धनग्रहणेऽधिकारापादकम्; न स्वरूपमात्रम्; अन्यथा क्लीबादिपर्युदासस्यादद्यार्थतापत्ते:। यद्पि अपुत्रस्यापि पुत्रादेर्धनग्रहणं, तदपि योग्यतामादायैव; नायोग्यतानिश्चये । ततश्च विधवादीनामयोग्य-तानिश्चयेन धनानधिकारः । किंतु क्वीबादीनामिव तासामि धनमाहिभिः भरणमात्रं कार्यमिति । तत्र सवर्णा, तदमाने असवर्णापि । समवाये तु स्वस्वस्रुतोत्पत्त्यनुरूपेणांशेन पितृधनं गृह्धियुः । यथाह वृहस्पति:—

> " भर्तुर्धनहरी पत्नी तां विना दृहिता स्मृता। सहशी सहशेनोढा साध्वी शुश्रुषणे रता ॥ "

इति । सदृशी सवर्णा । सा चासवर्णोपलक्षणम् : 'पुत्रभागानुसारेण भागापहारिण्योऽनृढाश्च दृहितरः' इति वक्ष्यमाणलिङ्गात् । ऊढेत्यनूढोपलक्षणम् ;

> " पत्नी पत्यर्धनहरी या स्यादव्यभिचारिणी। तदभावे तु दृहिता यद्यनृद्धा भवेत् तदा ॥"

इति कात्यायनसारणात् । ततश्च सवर्णा असवर्णा ऊढा अनूढाश्च समवाये यथांशं समं च विभज्य गृह्णीयुः । पूर्वपूर्वाभावे तृत्तरोत्तरेवेति । ऊढानूढासमवाये अन्हैवेति तु न ; तादृशकमकरपने प्रमाणाभावात् । यतु " यद्यनूढा भवेत्तदा " इति यद्यनूढा दुहिता भवेत् तदैव सा धनं रूभते, नान्यथेत्यनेनानूढाभाव एव उद्धाया धनग्रहणं सिध्यतीति : तन्न : तस्यान्यार्थपरत्वात् । तथाहि — यद्यनूढा भवेत् , तदा अनूढावस्थायां पितृभागं न रुभते ; किंतु यावद्विवाहं भरणं विवाहोपयुक्तं च द्रव्यम् । पितृभागं तु विवाहानन्तरमेव रुभत इति । तथाच नारदः---

> " स्यात् वै दुहिता तस्याः पित्रंशो भरणे मतः। आ संस्काराद्धरेद्धागं परतो विभृयात् पतिः ॥ "

इति । अस्यार्थः---यद्यनूढा दुहिता स्यात् , तदा तस्याः आविवाहं पित्रंशेन भरणं कार्यम् । परतो विवाहा-नन्तरं पित्र्यं भागं हरेत् । तस्याश्च भरणं पतिरेव कुर्यात् ; न पित्रहोनेति । देवलोऽपि---

> " कुन्याभ्यश्च पितृद्रव्याद् देयं वैवाहिकं वसु । अपूत्रस्य तु कन्या स्वा धर्मजा पुत्रवद्भवेत् ॥"

इति । वैवाहिकं विवाहोपयुक्तम् । देयं कन्यादानाधिकारिणा । स्वा सवर्णा । धर्मजा औरसी । यदपि पराश्चरवचनम्—' अपुत्रमृतस्य कुमारी हार्थं गृह्णीयात्, तदमावे वोढा' इति पठन्ति, तदपि धन-मन्तरेणानृहकन्याया ऋतुदर्शने पित्रादीनां नरकपात्श्रुतेः तद्विवाहः प्रथमं कर्तव्यः ; अनन्तरमंशदानम् ; तदमावे विवाह्यकुमार्यभावे उद्धा सपुत्रा संभावितपुत्रा वा गृह्णीयादित्यर्थकम् । यद्यपि संनिपत्योपकारकत्वात् सपुत्राया एव प्रथमं धनग्रहणं प्राप्तोति, तथापि तदभावे संमावितपुत्राया अपि योग्यतया पुत्रवत्त्वात् दुहितृत्वा-विशेषाच्चोभयोरिप विभज्येव धनग्रहणं युक्तमुत्पश्यामः । एतेन " स्त्रीधनं दुहितॄणामप्रचानामप्रतिष्ठितानां च " इति गौतमीयस्य पितृधने समानत्वात् प्रचापचसमवाये अप्रचैव, प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठितसमवाये चाप्रतिष्ठितैवेत्यपि व्याख्यानं परास्तम् ; वाक्यस्य स्त्रीधनविषयत्वात् , न्यायस्य च पितृधनविषये दुष्टत्वादित्यलं प्रसङ्गेन । 'तुल्य-संतानदर्शनात् ' इति हेतूपन्यासेन पुत्रामावे पौत्रस्येन, दुहित्रमावे दौहित्रस्याधिकारः । यथाह वृहस्पतिः—

> " यथा पितृधने स्वाम्यं तस्याः सत्स्वपि बन्धुषु । तथैव तत्सुतोऽपीष्टे मातृमातामहे धने ॥"

इति॥५॥

## तदभावे पितृगामि॥ ६॥ तदभावे मातृगामि॥ ७॥

तद्भावे क इत्यत आह । तेषां पुत्रादिदौहित्रान्तानामभावे अपुत्रधनं पितृगामि । यथाह देवलः-" तुल्या दहितरो वापि घ्रियमाणः पितापि च " इति । कात्यायनोऽपि —

> " अपूत्रस्यापि कुलजा पत्नी दुहितरोऽपि वा । तद्भावे पिता माता आता पुत्राश्च कीर्तिताः ॥"

इति ॥ ६॥

292

तद्भावे क इत्यत आह । तेषां पित्रन्तानामभावे माता ; मात्यस्यां गर्भ इति या माता जननी, सा धनं गृहीयात् । यथाह बृहस्पतिः—

> " भार्यासताविहीनस्य तनयस्य मृतस्य तु । माता रिक्थहरी ज्ञेया आता वा तद्नुज्ञया ॥ "

इति । एतेन " पितरौ आतरस्तथा " इति योगिवाक्यमपि व्याख्यातम् । यत्तु—एकरोषे विग्रहवाक्ये मातृशब्दस्य पूर्वनिपातात् , एकरोषामावे च मातापितराविति मातृशब्दस्य पूर्वं श्रवणात् , पाठकमादेवार्थ-क्रमावगमात् प्रथमं माता गृह्णीयात्, पश्चात् पितेति व्याख्यातम् ; तदसत् ; मूळवाक्ये तद्भावेना-र्थकमो गृह्यते "1अभिहोत्रं जुहोति, यवागूं पचित " इतिवत : "पिता माता" इति कात्यायन-वाक्येन प्रतीयमानश्रीतक्रमविरोधेन च पाठकमस्यातन्त्रत्वात् । यद्पि पिता पुत्रान्तरेष्वपि साधारणः, माता तु असाधारणीति प्रत्यासत्त्यतिशयातु मातुः प्रथमं धनग्रहणं युक्तमिति ; तदप्ययुक्तम् ; पित्रवयवाधिवयेन पितः प्रत्यासन्नतरत्वात् : अवयवप्रत्यासत्तेश्चोक्तप्रत्यासत्त्यपेक्षयाभ्यहिंतत्वात् । अन्यथा दुहितृणां मातृधनप्रहणं पुत्राणां च पितृधनप्रहणं न स्यात् । किंच अपत्योत्पचौ शुक्रस्य प्राधान्यं शोणितस्य च तदुपष्टम्भकत्वेन गुणभाव इत्यपि पितुः प्रत्यासन्नतरत्वम् । तदाह बौधायनः—' अपत्यजनने पितुः प्राधान्यं, पितुरेव वीजस्य प्रााधान्यात् । अयोनिजा अपि पुत्रा दृश्यन्ते द्रोणागस्त्याद्यः ' इति । एतदेवाभिष्रेत्य स्पष्टमाह मनु:-

'' उपसर्जनं प्रधानस्य धर्मतो नोपपद्यते । पिता प्रधानं जनने तस्माद्धर्मेण तं भजेत ॥ "

इति । उपसर्जनं नाम माता, प्रधानस्य पितुः धर्मतो धर्मेण रिक्थग्रहणादिना नोपपद्यते न संबध्यते । यतः जनने ैपुत्रोत्पत्तौ पिता प्रधानम् । अतो धर्मेण पुत्रधनं तमेव पितरमेव भजेत, न मातरमिति । तस्मात् पितैव प्रथमं गृह्णीयात : पश्चान्मातेति । मात्रभावे पितामही धनं गृह्णीयात :

<sup>2</sup> अपत्योत्पत्ती—छ.

" अनपत्यस्य पुत्रस्य माता दायमवामुयात् । मातर्थिप च वृत्तायां पित्रमीता हरेद्धनम् ॥ "

इति मनुना मात्रभावे पितामद्याः धनसंबन्धबोधनात् ।

अत्र केचित--सत्यमनेन मातुरनन्तरं पितामह्याः धनग्रहणं प्राप्तमः । परं तु पित्रादीनां आतृसुतपर्यन्तानां बद्धक्रमत्वेन मध्येऽनुप्रवेशाभावात् 'पितुर्माता' इति वचनस्य धनप्रहणाधिकारिमात्रपरत्वादुत्कर्षे तत्सुतानन्तरं पितामही गृह्णाति, अविरोधादित्याहुः। तद्विरुद्धम् ; बद्धक्रमाणामपि पञ्चानां चितीनां मध्ये अना-रभ्याघीतानां चित्रिण्यादीनामिष्टकानाम् "यां वै कांचित् ब्राह्मणवतीमिष्टकामभिजानीयात्, तां मध्यमायां चितावपदध्यात् " इति वचनेन यथा मध्यमचितावुपधानं, तथा बद्धक्रमाणामपि पित्रादीनां मध्ये "मातर्यपि च वृत्तायाम् " इति वचनेन मातुरनन्तरं पितामद्याः निवेशसंभवात् । यद्प्यस्य धनम्रहणाधिकारिमात्रपरत्वात् न क्रमपरत्वमिति : तदपि न :

> " विभक्ते संस्थिते द्रव्यं पुत्राभावे पिता हरेत् । भ्राता वा जननी वापि माता वा तत्पतः क्रमात् ॥ "

इति श्रीतकमविधायककात्यायनवाक्येकवाक्यतया क्रमपरत्वसंभवात् । पत्रपदं च दौहित्रान्तसंनिहितोपरुक्षणम्। अनेन '' अनपत्यस्य पुत्रस्य '' इत्यपि व्याख्यातम् । भातुः पूर्वनिर्देशश्च मात्रभ्यनुज्ञानाभिप्रायः ; '' माता रिकथहरी ज्ञेया आता वा तद्नुज्ञ्या " इति स्परणात् । तस्मात् मात्रभावे पितामही धनं गृह्णातीति सिद्धम् ॥ ७ ॥

## तदभावे भ्रातृगामि ॥ ८ ॥ तदभावे भ्रातुपुत्रगामि ॥ ९ ॥

तदभावे क इत्यत आह । तेषां पितामह्यन्तानामभावे आतरः । स्वसारश्च आतरश्चेति आतरः : " त्रातृपुतौ स्वसृद्धहितृभ्याम् " इत्येकशेषात् । योगिवाक्ये " पितरौ आतरस्तथा " इत्येकशेषोपकमाद्वा आतरो भगिन्यश्च आतृधनं गृह्णन्ति, प्रत्यासत्तिसाम्यात्; "आतरो ये च संसृष्टा भगिन्यश्च सनाभयः" इति संसृष्टिधने भगिनीनामप्यंशभागित्वदर्शनाच । तत्र प्रथमं समानिपतृका आतरो गृह्णीयुः ; पित्रवयवाधिवयेन प्रत्यासन्नतरत्वात् । तद्भावे समानमातापितृका भगिन्यो गृह्णीयुः ; तासां भिन्नमातृकादिश्रात्रपेक्षया संनिहितत्वात् ; भिन्नोदराणां मात्रा भिन्नबीजानां च पित्रा विप्रकर्षात् । तदभावे तु तेऽपि गृह्वीयुः ;

> " सोदर्याः सन्त्यसोदर्या भातरो द्विविधा यदि । विद्यमानेऽप्यसोदये सोदर्या एव मागिनः ॥ "

इति स्मरणात् । तत्रापि प्रथमं समानपितृकाः ; पश्चात् समानमातृकाः ; बीजस्य प्राधान्यात् , प्रत्या-सत्तेश्च कमनियामकत्वात् । तद्यथा---एकस्य द्वे पत्न्यो । तत्रैकस्यां द्वौ पुत्रौ, अन्यस्यामेकः पुत्रस्तेन जनितः । अनन्तरं च द्विपुत्रा अन्यं पितमिश्रित्य पुत्रान्तरं जनयामासेति तस्याः त्रयः पुत्रा बभूवुः। तत्र पूर्वयोरन्यतरिसान् प्रमीते तद्धनं समानमातापितृक एव प्रथमं गृह्णीयात्। तदमावे समानपितृको भिन्नोदरोऽपि गृह्णीयात्; बीजप्राधान्यात्। तदमावे समानमातृको भिन्नपितृकोऽपीति। तत्रापि ज्येष्ठ एव प्रथमं गृह्णीयात्, तदमावेऽन्यः; "असंसृष्टिविभागः प्रेतानां ज्येष्ठस्य " इति गौतमस्मरणात्। सवर्णभात्रमावे सवर्णा सपुत्रा माता गृह्णीयात्; "सवर्णा श्रातरो माता मार्या चेति यथाकमम् " इति देवल्रस्मरणात्। अत्रान्ते भार्योपादानं शिक्कतव्यभिचारिणीविषयमित्युक्तं प्राक्। सवर्णसपत्नमात्रमावे असवर्णा श्रातरो गृह्णीयुः। तदमावे असवर्णा सपत्नमातेति।। ८।।

¹तदमावे क इत्यत आह । तेषां आत्रन्तानामभावे आतृपुत्राः धनं गृह्णीयुः । अत्राप्येकदोषः पूर्ववदेव । तथाच आतृपुत्राणामभावे भगिनीपुत्रा गृह्णीयुः ; पूर्ववदेव प्रत्यासत्तेरान्तरतम्यात् । आतृणां पूर्वप्रमीतत्वेन आतृधने स्वत्वानुत्पत्त्या आतृपुत्राणामेव च स्वामिनादोन स्वत्वोत्पत्त्या पितृक्रमेण विभागा-नर्हत्वात्र पितृतो भागकल्पना स्यात् , पेतृकस्वत्वस्य द्रव्यविषयत्वात् । यदा तु अपुत्रे आतिर मृते अन्येषां तद्धातॄणां तद्धने स्वत्वोत्पत्तेर्यदि कश्चित् तद्धनविभागात् प्रागेव प्रियते, तदा तत्पुत्राणाम् ; पितृतोऽधिकार-विदेषात् । अत्रापि आतृवदेव प्रत्यासत्तिर्वर्णनीया ॥ ९ ॥

## तदभावे बन्धुगामि ॥ १० ॥ तदभावे सकुल्यगामि ॥ ११ ॥ तदभावे सहाध्यायिगामि ॥ १२ ॥

तद्भावे क इत्यत आह । तेषां आतृपुत्रान्तानामभावे बन्धवः सपिण्डाः । ते च सगोत्रा असगोत्राश्च । तत्र प्रथमं सगोत्राः सपिण्डा गृह्धीयुः । ते च पितृपितामहप्रपितामहास्त्रयः । तेषां चापत्यानि त्रीणि त्रीणि । तत्रायं क्रमः—पितृसंताने आतृपुत्रामावे आतृपौत्रः तदमावे पितामहः तत्पुत्रः तत्पौत्रश्च । तद्भावे प्रपितामहः तत्पुत्रः तत्पौत्रः तत्प्रपौत्रश्चेत्येवं चतुर्णामेवाधिकारः, न पञ्चमस्येति ।

" त्रयाणामुदकं कार्यं त्रिषु पिण्डः प्रवर्तते । चतुर्थः संपदातेषां पञ्चमो नोपपद्यते ॥"

इत्यभिधानात् । "पुत्राभावे तु दुहिता तुल्यसंतानदर्शनात् " इत्यस्यात्मदुहितृष्विव पित्रादिदुहितृष्विपि तुल्यत्वात् । पितृसिपण्डाभावे मातृसिपण्डाः मातामहमातुल्यत्तुताद्या गृह्णीयुः ; बीजस्य प्राधान्यात् । तदभावे मातृष्वस्वतस्तुताद्याः । यतु आत्मिपृतृमातृबन्धूनामात्मिपृत्वसेयादीनां मध्ये प्रथममात्मबन्धुः, पश्चात् पितृबन्धुः, तदभावे मातृबन्धुरिति व्याख्यातम् , तत् आत्मभगिनीभागिनेयादिषु विद्यमानेषु पैतृष्वसेयादीनां धनमहणमनौचितीपराहतं, विप्रकर्षादिस्युपेक्षणीयमेव चेति युक्तम् ॥ १० ॥

1 Commentary on Sūtra-s 9 and 10 missing in v.

तदभावे क इत्यत आह । तेषां बन्ध्वन्तानामभावे सकुल्यः पञ्चमादिसंतितः; तद्गामि । यथाह वौधायनः— " प्रिपतामहः पितामहः पिता स्वयं सोदर्या आतरः सवर्णायाः पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रस्तानिभक्त-दायादान् सिपण्डानाचक्षते । विभक्तदायादान् सकुल्यानाचक्षते । सत्सु सिपण्डेषु तद्गामी ह्ययों भवति । सिपण्डाभावे सकुल्याः, तदभावे त्वाचायोंऽन्तेवासी ऋत्विग्वा हरेत् । तदभावे राजा " इति । दायोऽत्र पिण्डः; दीयते इति व्युत्पत्तः । सः आभिमुख्येन दीयते पित्रादिभ्यः; आदीयते गृह्यते च पुत्रादिभ्यो यस्मिन् कर्मणि तत् दायादं श्राद्धम् । तत् अविभक्तम् एकदानृदेवताभावेन येषां ते अविभक्त-दायादाः; एकश्राद्धान्वयिन इत्यर्थः । ते ये चत्वारः सिपण्डाः, ततोऽन्ये पञ्चमादयः सकुल्या इत्यर्थः । सकुल्यः सिपण्डाभावे धनं गृह्यीयात् । सकुल्याभावे आचार्यो गृह्यीयात् । तदभावे शिष्यः; "पुत्राभावे प्रत्यासन्नः सिपण्डः, तदभावे आचार्यः, आचार्याभावे अन्तेवासी" इति आपस्तम्ब-स्मरणात् ॥ ११ ॥

शिष्याभावे क इत्यत आह । तस्य शिष्यस्याभावे सहाध्यायी गृह्णीयात् । येन सह एकस्मात् गुरोरधीतं, स सहाध्यायी । अध्ययनमुपनयनस्याप्युपलक्षणम् । तेनैकाचार्योपनीतोऽपि रूभते ; "शिष्यस- ब्रह्मचारिणः" इति योगिस्मरणात् । तदभावे ऋत्विक् हरेत् ; "अन्तेवासी ऋत्विका हरेत्" इति शृह्णस्रस्णात् ॥ १२ ॥

# तदभावे ब्राह्मणधनवर्जं राजगामि ॥ १३ ॥ ब्राह्मणार्थो ब्राह्मणानाम् ॥ १४ ॥ वानप्रस्थधनमाचार्यो गृह्णीयात् ॥ १५ ॥ शिष्यो वा ॥ १६ ॥

²ऋत्विजोऽभावे क इत्यत आह । तेषां पुत्रादीनामृत्विगन्तानामभावे तद्धनं राजा गृह्णीयात् ब्राह्मणधनं वर्जियत्वा । यथाह वृहस्पतिः—

> " येऽपुत्राः क्षत्रविट्छूदाः पत्नीआत्रादिवर्जिताः । तेषां धनहरो राजा सर्वस्याधिपतिर्हि सः ॥ "

इति ॥ १३ ॥

तर्हि ब्राह्मणधनस्य का गतिरित्यत आह । ब्राह्मणस्यार्थो धनम् । तं श्रोत्रिया ब्राह्मणा गृह्धीयुः ; "श्रोत्रिया ब्राह्मणस्यानपत्यस्य रिवथं भजेरन्" इति गौतमस्मरणात् । तदभावे ब्राह्मणमात्रम् । यथाह मनुः—" सर्वेषामप्यभावे तु ब्राह्मणा रिक्थमागिनः" इति ॥ १४ ॥ यदुक्तं पुत्रादयस्तदभावे पत्यादयश्च धनभाज इति, तदुभयापवादमाह । वानप्रस्थ इति गृहस्थातिरिक्ताश्रमत्रयोपलक्षणम् । आचार्य इति शिष्याद्युपलक्षणम् । तेन च वानप्रस्थयतिब्रह्मचारिणां धनं क्रमेणाचार्यसच्छिष्यधर्मभ्रात्रेकतीर्थिनो गृह्णीयुः । यथाह योगीन्वरः—

" वानप्रस्थयतिब्रह्मचारिणां रिक्थभागिनः । क्रमेणाचार्यसच्छिष्यधर्मभ्रात्रेकतीर्थिनः ॥ "

इति । आचार्योऽत्र वानप्रस्थाश्रमदीक्षयिता ; " दीक्षितो गुरुणानुज्ञातो दिशसुपनिष्क्रम्य " इति दृद्धहारीतीय-लिङ्कात् । भारतेऽपि—

> " तत्रैनं विधिवद्राजा प्रत्यगृह्णात् कुरूद्वहम् । स दीक्षां तत्र संप्राप्य राजा कौरवनन्दनः ॥ शतयूपाश्रमे तस्मिन्निवासमकरोत् तदा । तस्मै सर्वं विधिं राज्ञे राजाचख्यौ महामतिः ॥"

इति धृतराष्ट्रस्य वानप्रस्थाश्रमे आचार्यवत्त्विष्टिङ्गाच । सन् गुणवान् निर्दोषः शिष्यः । धर्मश्राता प्रतिपन्नो श्राता । एकतीर्थी समानाचार्यकः । धर्मश्राता चासौ एकतीर्थी चेति ; एकाचार्येषु श्रातृत्वेन प्रतिपन्न इति यावत् । एते त्रयः त्रयाणां क्रमेण धनमाजः । यद्वा एकतीर्थी वाराणस्याचेकतीर्थवासी ; पृथगेव द्वन्द्वाश्रयणात् । ते चत्वारः त्रयाणां क्रमेण पूर्वपूर्वाभावे परः परो धनमागित्यर्थः । यतेस्तु आचार्यो महावाक्योपदेष्टा ; "संन्यस्याचार्यमुपतिष्ठेत ब्रह्मजिज्ञासया " इति शङ्कस्मरणात् । यत्तु यतिवर्णिनो-राचार्याभावमभित्रत्य प्रातिल्लोम्यकमेणेति व्याख्यातं, तत् हारीतिविष्णुशङ्कवाक्यादर्शनमूलकमित्युपेक्ष्यम् ॥ १५॥

आचार्याभावे क इत्यत आह । सच्छिष्यो वा वानप्रस्थादिधनं गृह्णीयात् । वाशब्दात धर्मभ्रात्रेक्तीर्थिनोर्भ्रहणम् ॥ १६ ॥

## संसृष्टिनस्तु संसृष्टी सोदरस्य तु सोदरः। दद्यादपहरेबांशं जातस्य च मृतस्य च॥ १७॥

अपवादमाह । विभक्तं धनं पुनर्मिश्रीकृतं संस्रष्टम् ; "संस्रष्टं धनमुभयं समाकृतम् " इति श्रुतेः । यदेकं सत् उमो याति तदुभयम् ; विभक्तमिति यावत् । तत् समाकृतं साधारणीकृतं संस्रष्टम् । तदस्यास्तीति संस्रष्टी । यथाह बृहस्पितः—

" विभक्तो यः पुनः पित्रा आत्रा चैकत्र संस्थितः । पितृव्येणाथवा पीत्या स तत्संस्रष्ट उच्यते ॥ " इति । एकत्र स्थितिरत्र विभक्तानां धनानामिदंताव्यवहारप्रयोजकधर्मापनयनेन पूर्ववत् सर्वेषां साधारण्येनो-पभोगयोग्यतापादनम् । तच्च 'यावद् भूतभावि भवद्धनं तव, तन्ममापि ; यावच्च तद्धनं मे, तत् तवापि ' इत्यनुमितः । सा तु कचिद्वाचिनिकी ; कचित्तु अनन्ययासिद्धव्यवहारगम्या ; "अनुक्तवापि वचः किंचित् कृतं भवित कर्मणा " इति विष्णुपुराणात् । पित्रादिगणनं तु प्रदर्शनार्थं, नान्यपरिसंख्यार्थम् ; दोषत्रयापत्तेः ; "विभक्ताः सह जीवन्तः " इति मानवीये सामान्याभिधानाच्च । न च विशेषेणोपसंहारः ; "विभक्तरन् पुनर्यदि " इति पुनःशब्देनावृत्तिवाचिना आद्यविभागपूर्वावस्थां द्योतयता यस्पति-योगिक आद्यो विभागः, तस्पतियोगिकस्यैव संसर्गस्य प्रदर्शनेनास्पष्टताभावात् । किंच पित्रादित्रयसंसर्गे "अनपत्यस्य धर्मोऽयम् " इत्यादिवक्ष्यमाणवार्ष्टस्पत्यसंस्पृष्टिकमानुपपत्तिः । तस्मात् यैः सह विभागः, तैरव सह संसर्ग इति स्थितम् । तेन च पित्रा विभक्तः पुत्रः पूर्वविभक्तेन पितृव्यादिना सह संसप्टेषे न भवित ; किंतु यः पितृव्यादिभिः सांप्रतं विभक्तः, स तेषामेवान्यतमेन । न विभागस्योपलक्षणत्वम् ; संसृयसमुख्यानादावतिप्रसङ्गत् ।

तस्य संस्रष्टिनो मृतस्यांशं संस्रष्टी दद्यात् । कस्य दद्यादित्यपेक्षायामाह—जातस्येति । संस्रष्टघन-संबन्धितयेति शेषः । सा च त्रिधा—संसर्गावस्थोत्पत्त्या, संस्रष्टिपितृसंसर्गेण, अविभक्तपितृकेण संसर्गेण चेति । तद्यथा—यः संसर्गावस्थायामुत्पद्यते पुत्रः, यो वा पूर्विविभक्तो आत्रादिसंस्रष्टेन पित्रा पश्चात् संस्रज्यते, यो वा अविभक्तः पितृकृतसंसर्गेणेव संस्रष्टी भवति, तस्य त्रिविधस्यापि । यथाह मृतुः—

> " ऊर्वे विभागाजातस्तु पित्र्यमेव हरेद्धनम् । संस्रष्टास्तेन वा ये स्युर्विभजेत स तैः सह ॥ "

इति । य इति सामान्यनिर्देशात् पितृपुत्रश्रातृत्यादयो ये तेन पित्रा सह संसष्टाः, तैः सह विभजेत ; तेभ्योंऽशं गृह्णीयात् ; ते तस्मै अंशं द्युरित्यर्थः । तादशपुत्राभावे मृतस्य संस्रष्टिनोंऽशं संस्रष्टयेवापहरेत् गृह्णीयात् । न त्वसंस्रष्टः पुत्रश्रात्रादिः ; पूर्विवभागेनासंस्रष्टानां स्वत्वस्य निवृत्त्या, संस्रष्टानां तु संस्रष्टिधनसंसर्गेण स्वत्वोत्पत्त्या, सत्सु च तेषु धनस्वामिषु 'कस्येदं धनं भवति ' इत्याकाङ्क्षाया अनुद्येना-संस्रष्टिगामित्वशङ्कानवकाशात् । एवंच विभक्तानेकपुत्रसत्त्वेऽपि यदा केनचिदेकेनैव पुत्रेण पिता संस्रज्य सुतादकृतविभाग एव ब्रियते, तदा तद्भागं संस्रष्टयेव पुत्रो गृह्णाति, नासंस्रष्टी पुत्रः ।

एवमेव यदा कश्चित् आता स्वआतॄन् स्वपुत्रांश्च विभज्य केनचित् आता आतृपुत्रेण वा संस्रष्टः, संसर्गावस्थायां च पुत्रान्तरमनुत्पाधैव मृतः, तदा संस्रष्टचेव आता आतृब्यो वा तद्धनं गृह्णीयात्। नासंस्रष्टः पुत्रआत्रादिः ; "संस्रष्टिनस्तु संस्रष्टी " इति वचनारम्भसामर्थ्यात्। उक्तन्यायवस्रात्

" संस्रष्टिनां तु यो भागस्तेषामेव स इप्यते । अतोऽन्यथानंशमाजो निर्वीजेप्वितरानियात् ॥ " इति व्याख्यातम् । अतः संस्रष्टिभ्यः; अन्यथा ये असंस्रष्टिनः, ते अनंशभाजः अंशानर्हाः । कदा पुनस्ते अंश-भाज इत्यत आह । निर्वीजेषु निरपत्येषु पुनः संस्रष्टिषु मृतेषु तद्भागः इतरान् असंस्रष्टिनोऽपि इयात् गच्छेत् । अयमर्थः—संस्रष्टिधनं पूर्वोक्तस्त्रिविधोऽपि संस्रष्टी पुत्रो गृह्णीयात् । तदमावे संस्रष्टी पितृश्रात्रादिः । तस्याप्यभावे पूर्वोक्तस्त्रिविधोऽसंस्रष्टी पुत्रः । तस्याप्यभावे असंस्रष्टी पितृश्रात्रादिः ; निर्वीजत्वविशेषणस्योभयसंस्रष्टिशेषत्वात् ।

विष्णुस्मृतिः

### नन्वेतदसंगतम् ;

" विभक्ता श्रातरो ये च संप्रीत्येकत्र संस्थिताः । पुनर्विभागकरणे ज्येष्ठचं तत्र न विद्यते ॥ यदा कश्चित् प्रमीयेत प्रत्रजेद्वा कथंचन । न छप्यते तस्य भागः सोदरस्य विधीयते ॥ या तस्य भगिनी सा तु ततोंऽशं रुज्धुमर्हति । अनपत्यस्य धर्मोऽयमभार्यापितृकस्य च ॥"

इति वृहस्पितना पुत्रपत्नीपितृरहितस्यैव संसृष्टिनो आतुरंशं संसृष्टी आता गृह्णीयादित्युक्तत्वात् कथमसंसृष्टिनि पुत्रे विद्यमाने संसृष्टी आता आतृव्यो वा धनभागिति । उच्यते—नेदमपत्यादिसामान्यामावं बोधयित ; पत्याद्यपवादकसंसृष्टिवाक्यशेषत्वविशेधात् । किंतु "संसृष्टिनां तु यो भागः" इति नारद्वचनैकवाक्यतया संसृष्टिवाक्यशेषतया च संसृष्टिनां पुत्रपत्नीपितृणामभावं गमयित । तथाच यत्रैकस्य कस्यचित् पुत्रभार्या-पितृआतृभिः समं संसर्गः, तिस्मन् मृते संसर्गाविशेषण सर्वेषां सममश्चा्रहणे प्राप्ते संसृष्टिपुत्राद्यभाव एव संसृष्टिआत्रादेर्धनसंबन्धं बोधयित ; "पत्नी दुहित्रस्थैव पितरौ आतरस्तथा" इति कमस्य संसृष्टिवाक्यस्य पत्न्याद्यपवादकत्वानुपपत्तेः, प्रत्युत विकल्पापत्तेः ; 'सत्यामिप पत्न्यां संसृष्टी गृह्णीयात् । सत्यां पत्न्यां न सर्ग्यो गृह्णीयात् । सत्यां पत्न्यां न सर्ग्यो गृह्णीयात् । इति परस्परिवशेषात् ; अपवादकत्वस्य च "अतोऽन्यथानंशभाजः" इत्यनेनावस्यकत्वात् । तस्मात् पुत्राद्यनेकसंसर्गे प्रत्यासितिविशिष्टसंसर्गिकमेण प्रथमं संसृष्टी पुत्रः, तद्भावे संसृष्टिनः स्त्री, तद्भावे संसृष्टी पिता, तद्भावे संसृष्टिनी माता, तदभावे संसृष्टी आता, तदभावे तु असंसृष्ट्यपि पुत्रादिरिति यथोक्तकमेण लक्ष्यते ; "निर्वोजेष्वितरानियात् " इति स्मरणात् ; संसृष्टिपक्रमे,

" मृतोऽनपत्योऽभार्यश्चेदञ्चातृषितृमातृकः । सर्वे सपिण्डास्तद्दायं विभजेरन् यथांशतः ॥ "

## इति बृहस्पतिसरणाच ।

ननु पुत्रादिभिरनेकैः संसर्गे पुत्रस्य सत्त्वात् आतुर्धनग्रहणं न प्रामोत्येव ; " न आतरो न पितरः पुत्रा रिक्थहराः पितुः " इति स्मरणात् ; संस्रष्टिवाक्यस्य "अपुत्रधनं पन्त्यभिगामि " इत्यस्यापवादकत्वेनो-

त्सर्गसमानविषयतया अपुत्रविषयत्वाच । तसादत्र क्रमाकाङ्काविरहेण एतद्वाक्यारम्भो निरर्थक इति चेत—मेवम् । संस्रष्टिवाक्येन 'अपुत्रधनं पत्न्यभिगामि ' इत्यस्य विशिष्टस्यापवादं वदता पुत्रपत्नीसद्भावेऽपि संस्र्ष्टिनो धनग्रहणं बोधितम् । तथा संस्र्ष्टिपुत्रसत्त्वेऽपि पुत्रत्वमनादृत्य संसर्गाविशेषात् तेन सह आतुरपि धनग्रहणं प्राप्तम् । न क्रमविधानाय; अनपत्यस्येति वचनारम्भसामर्थ्यात् । विशिष्टापवादत्वे च " संस्र्ष्टिनां तु यो भागस्तेषामेव स इष्यते । अतोऽन्यथानंशभाजः" इति नारद्वाक्यमेव प्रमाणम् । अन्यथा पत्न्याचप-वादोऽपि न स्यात्; प्रमाणान्तराभावात् । यदि चेदमेव प्रमाणं, तर्हि असंसर्गाविशेषात् पुत्रस्याप्यपवादकमस्तु । न चाद्रष्टपूर्वः पुत्रापवादः; वानप्रस्थादिषु दर्शनात् । न च पुत्राशिष्ठ प्रतिप्रसवोऽस्ति । यत्तु अनपत्यस्येति, तत् अनेकसंस्रिष्टिनां क्रमपरम् । अन्यथा विरोधः; पत्न्यामपि तुल्यत्वादित्युक्तमेव ।

सप्तदशोऽध्यायः

ननु 'अनपत्यस्य ' इत्यस्य सामान्याभावपरत्वानङ्गीकारे महदेव वैशसम् । तथाहि— "अतोऽन्यथानंश्माजः " इत्यनेन पूर्विविभक्तस्य पुत्रस्यापवादः । संसर्गावस्थोत्पन्नस्य तु "संस्रष्टास्तेन देयाः स्युः " इत्यनेनांशग्रहणं बोधितम् । संस्रष्टिनस्तु 'अनपत्यस्य ' इत्यनेन संबन्धो बोधितः । तथाच सित यदा अकृतिविभागेन पुत्रेण सहैव पिता आत्रादिना संस्रज्यते, तदा तादृशपुत्रस्य कोटित्रयेऽप्यनन्तर्भावात् का गतिरिति चेत् — न ; संस्रष्टान्तर्भाव एवात्र गतिरिति बूमः । अविभक्ते धनेऽपि पितापुत्रयोः स्वत्वस्य तुल्यत्या एतादृशघनेनान्यसंसर्गे पितृवत् पुत्रस्यापि संस्रष्टित्वस्य शब्दशक्तयेव सिद्धत्वात् । न चैवं "दंपती धनस्येशाते" इति आपस्तम्बेन पाणिग्रहणादेव पत्न्या अपि मर्नृधने स्वत्वबोधनात् अकृतविभागभार्येणान्यसंसर्गे भार्यापि मर्त्रशं रूमेत ; तथाचापवादो निर्विषय इति वाच्यम् । अकृतविभागायाः कृतविभागायाः संसर्जितधनाया-श्चोक्तरीत्या संस्रष्टत्वेऽपि अपवादस्य कृतविभागासंसर्जितधनपत्नीविषयत्वसंभवात् ; पत्नीवाक्ये उभयविधाया अपि ग्रहणात् । न चैवमपि भगिन्याः संस्रष्टित्वं न संभवत्येव ; आतृसत्त्वे तस्याः विमागानर्हत्या तदभावेन संसर्गासंमवादिति चेत् — न ; असंस्कृतभगिन्या अश्वादानपूर्वकं संस्कारश्रवणात् विभागसंभवेन संसर्गसंभवात् । तस्मात् सिद्धं पुत्रपत्याचनेकसंसर्गे कमविधानार्थम् अनपत्यवाक्यमिति ।

ननु संसर्गावस्थात्पन्नपुत्राभावविषयतया अनपत्यपदं सवर्णापरतया वतस्थापरतया वा भार्यापदं च कृतो नेष्यते ? वृद्धैस्तथा व्यवस्थापनादिति चेत्—न ; पितृपदे विषयविशेषपरतासंभवेन विरोधतादवस्थ्यात् । अपत्यपदस्य तु पुत्रदृहितृपरता अवश्याभुपयेव ; दुहितुरप्यैच्छिकविभागसंभवेन संसर्गसंभवात् । पत्न्यास्तु पाक्षिकं विभागं वक्ष्यत्येव । न च—आतृमात्रविषयमनपत्यस्येति वचनम् ; प्रकरणादिति वाच्यम् ; वाक्यान्तरैकवाक्यतायाः प्रकरणात् बरुवत्वात् । अन्यथा मूळान्तरकल्पनाक्षेशापत्तेः । पत्न्याद्यपवादस्यास्य वाक्यस्य पत्न्याद्यभाव एव विशेषणमिति विरोधात् असंस्रष्टस्यापि आतुर्धनग्रहणे पुत्रपत्न्याद्यभावे विशेषणम् ; स एव संस्रष्टस्यापीति अविशेषणेतद्वाक्यारम्भानर्थक्याच । तस्मात् अनपत्यस्येत्यादि

संस्रष्टिमात्रविशेषणम्; "विभक्तो यः पुनः पित्रा" इत्याद्युपक्रमबलात् । मध्ये आतृमात्रपरामशैस्तु "सोदरस्य विधीयते " इत्यादिगुणविधानाय ।

यदिष संस्रष्टिवाक्यं न पत्नीवाक्यस्यापवादः; किंतु पत्न्यादिषित्रन्तानामभावे क्रमेण आत्रिधिकारे विशेषविधायकम् । ततश्च बृहस्पतिवाक्ये संसर्गस्योपकमात् "सोदरस्य विश्वीयते " इत्येतदिष संस्रष्ट-विषयं वाच्यम् । तदेकवाक्यतापन्नम् 'अनपत्यस्य ' इति वाक्यं पुत्रादीनां पित्रन्तानामभावे संस्रष्टिसोदरस्याधि-कारं गमयतीत्यविरोधेनोपपत्तो किमर्थं पत्नीवाधकत्वं करूप्यताम् ? एवं च संस्रष्टिवाक्यं न्यायम् छं भवति । अन्यथा त्वदृष्टार्थं चेदमूलकं स्यादिति—तदिष न; "विभक्तो यः पुनः पित्रा " इत्यादिना पितृआतृ-पितृव्यैः संसर्गाभिधानस्यानर्थक्यापातात् । न हि संस्रष्टिवाक्ये पित्रादयो विषयाः; तस्य आतृमात्र-विशेषाभिधायकत्वात् । किंच पुत्रादिपित्रन्तानामभावस्य पत्नीवाक्येनैव आतृमात्रे प्राप्ततात् संस्रष्टिआतिर तदिभिधायकस्य 'अनपत्यस्य ' इति वाक्यस्यारम्भोऽनर्थकः, अपवादत्वेऽि तदर्थतापत्तेः, संसर्गोत्पन्नस्य स्वत्वान्तरस्यापि दृष्टस्यैव निर्णयादित्यलं विस्तरेण ।

'संस्रष्टिनस्तु संस्रष्टी ' इत्यस्यापवादमाह—'सोदरस्य तु सोदरः ' इति । सोदरस्य संस्रष्टिनो मृतस्य धनं सोदरः संस्रष्टी जातस्य दद्यात् ;¹ तदमाने स्वयमेव हरेत् । न तु संस्रष्टचिप भिन्नोदर इत्यर्थः ; भिन्नोदरे संसर्गमात्रसत्त्वात् ; सोदरे तु संसर्गसोदरत्त्वयोर्द्वयोः सत्त्वात् । यदा तु सोदरः संस्रष्टी नास्ति, तदा भिन्नोदर एव संस्रष्टी गृह्वीयात् । यदा पुनः सोदरः असोदरश्चोभाविष संस्रष्टिनौ न स्तः, तदा असंस्रष्टचिष पुत्रादिर्गृह्वीयात् । एतदेव स्पष्टियतुं वचनान्तरमाह याञ्चवल्वयः—

" अन्योदर्थस्तु संसृष्टी नान्योदर्थो धनं हरेत् । असंसृष्ट्यपि चादचात् संसृष्टो नान्यमातृजः ॥ "

इति । अत्रेयं व्याख्या—अन्योदर्यस्तु संसृष्टी धनं हरेत्। नान्योदर्यश्चेत्रः न अन्योदर्यः नान्योदर्यः ; मृतस्य सोदर इति यावत् । मृतस्य संसृष्टिनः सोदरः संसृष्टी चेन्नास्ति, तदा भिन्नोदरोऽपि संसृष्टी हरेदित्यर्थः । असंसृष्ट्यपि चादद्यात् संसृष्टो नान्यमातृजश्चेत् ; सोदरासोदरसंसृष्ट्यभावे असंसृष्ट्यपि पुत्रादिर्गृह्णीयादित्यर्थः ;

> " संस्रष्टिनां तु यो भागस्तेषामेव स इष्यते । अतोऽन्यथानंशमाजो निर्वीजेष्वितरानियात् ॥ "

इति नारद्रमारणात् । निर्वीजेषु निरपत्येषु । अपत्यानि च त्रिविधान्यपि संस्रष्टानीत्युक्तम् । इतरान् असंस्रष्टिनः । संस्रष्टिनः अपत्याभावं वदता संस्रष्टयभावः अविभिन्नेकः । तदेव स्पष्टमाह कात्यायनः—

" संस्रष्टानां तु संस्रष्टाः प्रथक्षानां प्रथक् स्थिताः । अभावेंऽशहरा ज्ञेया निर्वीजान्योन्यभागिनः ॥" इति । अयमर्थः — संस्रष्टानां संस्रष्टा एव गृह्धीयुः । तदभावे पृथक् स्थिताः । तथा पृथक्स्थानामंशं पृथक् स्थिताः असंस्रष्टिन एव गृह्धीयुः । तदभावे संस्रष्टाः । न केवरुं स्वाम्यभाव एवान्यस्यार्थहरत्वम् ; किंतु त्रिविधसंस्रष्टपुत्राभाव इत्याह — निर्वाजिति । त्रिविधसंस्रष्टपुत्राभावे अन्योन्यस्यार्थहरत्वम् ; न तु तत्सत्त्वे । अस्य चोभयशेषतया संस्रष्टानामभावे तदपत्याभावे च संस्रष्टा गृह्धीयुः । तेषामभावे तदपत्याभावे च पृथक् स्थिता इत्यर्थः पर्यवस्यिति । एवं पृथक् स्थितानामिष द्रष्टव्यम् । यत्तु — "अन्योदर्यस्तु संस्रष्टी नान्योदर्यो धनं हरेत् । असंस्रष्टी " इत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यामन्योदर्यस्य संस्रष्टित्वमेव धनभाक्तवे हेतुरिति प्राचोक्तम् ; तिचन्त्यम् ; संस्रष्टिवाक्यस्य पत्याद्यपवादकत्वोक्तर्यवेतदर्थसिद्धेर्वाक्यारम्भानर्थक्यात् ; पित्रादीनामिष संस्रष्टित्वसंभवात् तस्य साधारण्ये च पृथगसोदये तिद्वधानवैयर्थ्याच । न च सोदर्यस्येव संस्रष्टित्वेनांशभाक्तवं नान्यस्येति नियमाय वचनारम्भः ; पित्रादीनां संसर्गिणामिष धनभाक्त्वाप्रसङ्गाच् । असंसर्गिणामिष धनभाक्त्वाप्रसङ्गाच् । न चेष्टापत्तिः । आद्ये पित्रादिसंसर्गिविधानवैयर्थ्यात् । अन्त्ये तदपवादत्वितेधात् ।

यद्येवं सोदरवाक्यस्यापि संस्रष्टिवाक्यापवादकत्वारम्भेणैव सोदर्यामावे अन्योदर्यः, सोदरासोदर-संस्रष्ट्यमावे चासंस्रष्टी हरेदित्वर्थसिद्धौ एतद्वाक्यानर्थक्यं तदवस्थमेविति चेत्—न; सोदरश्रातृपुत्रान्योदर्थ-श्रातृसत्त्वे किं द्वयोरिष, उत अन्यतरस्यांशमाक्त्वमित्यपेक्षायां पूर्वार्षपृत्रचेः; श्रात्रपत्यासत्त्यमावेऽिष पित्रपत्यासन्नत्वेनांशमाक्त्वौचित्यात् । उत्तरार्धे तु अपवादापवादकशास्त्रमन्तरेणोत्सर्गाप्रवृत्तेरारभ्यत इति नानर्थक्यम् । अपवादकामावमात्रेणोत्सर्गप्रवृत्त्यङ्गीकारे वानप्रस्थादिधनाधिकार्यमावेऽिष पुत्रादीनामिषकारा-पत्तेरित्यलम् ।

यदिष संस्रष्टिनो भिन्नोदरस्यासंस्रष्टिनश्च सोदरस्य सद्भावे उभयोविभन्य धनग्रहणमिति उत्तरार्ध-व्याख्यानं, तदिष तथैव; "अतोऽन्यथानंशभाजः" "अभावेंऽशहरा ज्ञेयाः" इति नारदकात्यायन-वावयिवरोधात् । असंस्रष्टिसंस्रष्टिपदयोः पूर्वत्रान्वितयोः इतरत्राप्यनुषङ्गस्य, संस्रष्टिपदे संस्रष्टित्वसोदरत्वरूपार्थ-द्वयकल्पनस्य, एवकाराध्याहारस्य च निष्प्रमाणकत्वाच ।

यच

" विभक्ताः सह जीवन्तो विभजेरन् पुनर्यदि । समस्तत्र विभागः स्याज्ज्येष्ठयं तत्र न विद्यते ॥ येषां ज्येष्ठः कनिष्ठो वा हीयेतांशपदानतः । म्रियेतान्यतरो वापि तस्य भागो न छुप्यते ॥ सोदर्या विभजेयुस्तं समेत्य सहिताः समम् । भ्रातरो ये च संस्रष्टा भगिन्यश्च सनाभयः ॥"

इति मनुवाक्ये सोदर्यपदमसंसृष्टिसोदरपरम् ; " आतरो ये च संसृष्टाः " इत्येतच संसृष्टिभिन्नोदरपरिमिति व्याख्यानं प्रमाणवदाभासते—तदिप न ; सोदरआतृपदयोः विशेषणविशेष्यभावमात्रेणोक्तबृहस्पित-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> नान्यस्य added in छ.

वाक्यस्थसोदरपदेन एकार्थत्वसंभवे अर्थान्तरकल्पनाया अन्याय्यत्वात् ; चकारवशात् तत्कल्पने तु नारदकात्यायन¹वाक्यविरोधापत्तेः ; चकारद्वयस्थापि धवश्च खदिरश्चेतिवत् उत्तरविवक्षया भगिनीस-मुच्चयार्थत्वात् । न च विरोषणानर्थवयम् ; भगिनीविरोषणवत् भिन्नोदरआतृवारणार्थत्वात् । तस्मात् यथोक्तेव व्यवस्था साधीयसीति ।

अत्रापरार्कः—' अपुत्रधनं आतृणामित्युक्तम् । तत्रायं विशेषः—संस्रष्टिनः सोदरस्य मृतस्यांशं सोदरः संस्रष्टी गृह्णीयात् । तसिन् मृते जातस्य पुत्रस्य दद्यादिति तु प्रीसङ्गिकम् । सोदर्यत्वामावे तु नांशभाक्त्वमिति स्पष्टयति—अन्योदर्यस्तु संस्रष्टयपि नान्योदर्याद्धनं हरेदिति । यदा तु अन्योदर्य एव संस्रष्टी, न सोदर्यः, तदाह—असंस्रष्टयपि चादचात् सोदर्य एव, नान्यमातृजः संस्रष्टयपि इति—तत् आमूळं शिथिलम् । संस्रष्टिवाक्यस्य आतृमात्रविषयत्वे पितृआतृपितृव्यैः संसर्गाभिधानमनर्थकम्; तत्संसर्गनिर्णायकन्वाक्यान्तराभावात् ; पकरणविच्छेदकतुशब्दद्वयवैयर्थ्याच ; सोदर्यनियमादेवान्योदर्यत्वावृत्तिसिद्धौ व्यतिरेकाभि-धानवैयर्थ्याच । संस्रष्टिसत्त्वेऽपि असंस्रष्टिनोंऽशभाक्तवे नारदकात्यायनवचोविरोधश्चेत्यलं वृद्धविरोधेन ।

अंशमिति सामान्योपादानेऽि स्थावरे विशेषमाह **रुद्धहारीतः**—" संस्रष्टी गृह्णाति स्थावरवर्जं स्थावराणां सिपण्डसमता" इति । अस्यार्थः—सोदरासोदरसंसर्गे सोदरः संस्रष्टी सोदरसंस्रष्टिनोंऽशं गृह्णीयातः परं तु अविभक्तं स्थावरं वर्जियत्वाः तस्य सोदरासोदरसाधारण्यादिति । तदाह **यमः**—

" अविभक्तं स्थावरं यत् सर्वेषामेव तद्भवेत् । विभक्तं स्थावरं प्राह्मं नान्योदर्थैः कथंचन ॥ "

इति । अविभक्तविभागे यत् स्थावरं, तत् सर्वेषां संस्रष्टिनां सोदराणामसोदराणां च । विभक्तं तु नान्योदर्थैर्पाह्यम् , किंतु सोदरेरेव । तदाह बृहन्मनुः—

" एकोदरे जीवति तु सापत्नो न लमेद्धनम् । स्थावरेऽप्येवमेव स्थात् तदमावे लमेत वै ॥ "

इति । यदपि प्रजापतिसारणम्—

" अन्तर्धनं तु यद् व्रव्यं संस्रष्टानां च तद्भवेत् । भूमिं गृहं च संस्रष्टाः प्रगृह्णीयुर्यथांशतः ॥ "

इति, तदपि संसृष्टानां सोदराणाम् । भूमिं गृहं चः अविभक्तमिति व्याख्येयम् ॥ १७ ॥

पितृमातृसुतभ्रातृदत्तम्, अध्यग्न्युपागतम्, आधिवेदनिकं, बन्धुदत्तं, शुल्कम्, अन्वाधेयकमिति स्त्रीधनम् ॥ १८॥

एवं पुरुषधनविभागं सप्रपञ्चमिधाय स्त्रीधनविभागं विवक्षन् तल्रक्षणमाह । पित्रा मात्रा पुत्रेण आत्रा च यहत्तं, तत् सौदायिकम् । यच्च विवाहकाले अग्निमधिकृत्य पितृत्यादिभ्यः अधिगतं तत् अध्यग्न्युपागतम् । आधिवेदनिकम्; अधिवेदनं भार्यान्तरपरिग्रहः; तदर्थमेव पत्न्ये यत् दत्तम् । वन्धुमिः मातुलादिभिः यत् दत्तं तत् बन्धुदत्तम् । शुल्कं पित्रादिदत्तं गृहादि; स्वकन्यामूल्यं वा । अन्वाधेयकं विवाहानन्तरं भर्तृकुलात् पितृकुलाहा लब्धम् । इतिकरणात् अध्यावहनिकम्; "रिक्थकयसंविभागपरिग्रहाधिगमेषु" इति गौत-मीयात्; "वृत्तिराभरणं शुल्कं लामश्च स्त्रीधनं स्मृतम्" इति देवलीयाच्च । तल्रक्षणमाह कात्यायनः—

" उद्ध्या कन्यया वापि पत्युः पितृगृहेऽपि वा । श्रातुः सकाशात् पित्रोवी रुव्यं सौदायिकं स्मृतम् ॥"

ऊढया पत्यः सकाशात् , कन्यया पितृगृहे पैतृकमित्रादिभ्यः पित्रादिभ्यो वा ।

" विवाहकाले यत् स्त्रीभ्यो दीयते समिसंनिधौ । तदध्यमिकृतं सद्भिः स्त्रीधनं परिकीर्तितम् ॥"

विवाहकाले कन्यादानकाले । अग्निसंनिधौ होमकाले ।

" अधिविन्नस्त्रिये दद्यादाधिवेदनिकं समम् । न दत्तं स्त्रीधनं यस्ये दत्ते त्वर्धं प्रकीर्तितम् ॥ प्रीत्या दत्तं तु यत् किंचिच्छृश्र्या वा श्वशुरेण वा । पादवन्दनिकं यत्तु प्रीतिदत्तं तदुच्यते ॥ गृहोपस्करवाद्यानां दोद्याभरणकर्मिणाम् । मूल्यं रुळ्धं तु यत् किंचिच्छुल्कं तत् परिकीर्तितम् ॥ "

पित्रादिदत्तस्य गृहादेः आत्रादिगामित्वस्य श्रवणात् गृहस्य उपस्करः उल्लख्छादिः । वाह्यो वृषमादिः । दोह्यो गवादिः । आभरणं विवाहकाळीनम् । कर्मिणो दासाद्याः । मूल्यं हाटकादि ।

> " विवाहात् परतो यत्तु छन्न्यं भर्तृकुलात् स्त्रिया । भर्तुः पित्रोः सकाशाद्वा अन्वाधेयं तदुच्यते ॥ यत् पुनर्रुभते नारी नीयमाना पितुर्गृहात् । अध्यावहनिकं नाम स्त्रीधनं तदुदाहतम् ॥"

### इति । व्यासोऽपि-

" विवाहकाले यत् किंचिद्धरायोद्दिस्य दीयते । कन्यायासाद्धनं सर्वमविभाज्यं स्वबन्धुभिः॥ "

1 वरेणोद्दिश्य—ख, ग, ञ.

सप्तदशोऽध्यायः

इति । कन्याया इदमित्युद्दिश्य ; अन्यथा औद्वाहिकस्य पृथगमावेन विभागनिषेधानुपपत्तेः । बन्धुभिरिति वचनात् तत्पुत्रैर्विभाज्यमेव ;

> " यह्तं दुहितुः पत्ये स्त्रियमेव तदन्वियात् । मृते जीवति वा पत्यौ तदपत्यमृते स्त्रियाः ॥ "

इति स्मरणात् । श्वियाः ऋते तद्धनं तदपत्यं प्राप्ताति । पित्रादिदेये विशेषमाह कात्यायनः—

" पितृमातृपतिभ्रातृज्ञातिभिः स्त्रीघनं स्त्रिये । यथाशक्त्या द्विसाहस्राद्दातव्यं स्थावरादृते ॥ "

इति । द्विसाहस्रं कार्षापणम् ; "द्विसहस्रपणो दायः स्त्रिये देयो धनं न तु " इति व्यासस्ररणात् । इयमपि संख्या प्रत्यब्दं देये । सक्वदेव अनेकाब्दपर्याप्तधनदाने तु नेयं संख्या ; नापि स्थावरपर्युदासः ; " दद्याद्धनं च पर्याप्तं क्षेत्रांशं वा यदीच्छति " इति बाईस्पत्यात् ।

उक्तलक्षणे च स्त्रीधने स्त्रीणां स्वातन्त्र्यमेव ;

" सौदायिके सदा स्त्रीणां स्वातन्त्र्यं परिकीर्तितम् । विक्रये चैव दाने च तथैव स्थावरेष्वपि ॥"

इति कात्यायनसरणात् । सौदायिकं च स्त्रीणां धनमात्रोपरुक्षणम् ;

" सौदायिकं धनं प्राप्य स्त्रीणां स्वातन्त्र्यमिष्यते । यसात् तदानृशंस्यार्थं तैर्दत्तं तत् प्रजीवनम् ॥ "

इति हेतोः सर्वत्र सत्त्वात् । आनृशंस्यमनुकम्पा ; सैवार्थः प्रयोजनं यस्य । प्रजीवनं जीवनप्रकर्षाधायकम् । यत्तु—

" मर्तृदायं मृते पत्यौ विन्यस्येत् स्त्री यथेच्छतः । विद्यमानेषु संरक्षेत् क्षपयेत् तत्कुलेऽन्यथा ॥ अपुत्रा शयनं भर्तुः पाल्यन्ती गुणैः स्थिता । भुक्षीता मरणात् क्षान्ता दायादा ऊर्ध्वमाप्नुयुः ॥ ''

इति तेनैवोक्तं, तत् उभयमि भर्तृद्विविधसौदायिकविषयम्, भर्तृदायोपकमात् । तत्राचेन जङ्गमव्यवस्था । मृते स्वातन्त्र्यात् जीविति तन्निति गम्यते । स्वातन्त्र्यापवादमाह—विधमानेषु दुहित्रादिदायादेषु तं संरक्षेत् ; न स्वेच्छया व्ययीकुर्यात् ; पितृधने पुत्राणामिव मातृधने पुत्रीणामिप जन्मनैव स्वत्वे साधारण्यात् । न चैवं पुत्रीच्छया विमागः ; पित्रार्जिते पुत्राणामिव मात्रार्जिते पुत्रीणामिप पारतन्त्र्यात् । अन्यथा दुहित्रभावे, तत्कुले दुहित्कुले दौहित्र्यादेषु, क्षपयेत् द्वात् । अन्यथिति वचनात् दुहितृकुले दौहित्र्यादीनामनिषकारेण पैतामहे

पौत्राणामिव मातामहीधने दौहित्रीच्छया न विभागः ; "मातुर्दुहितरोऽभावे दुहितॄणां तदन्वये " इति नारद्सरणात् ।

एवं जङ्गमं निर्णीय स्थावरं निर्णयति । अपुत्रा पुत्रपौत्ररहिता ; पौत्राणामपि पितामही ऋणदातृत्वेन तद्धनभागित्वात् । तादृशी यथोक्तगुणवती विधवा भर्तृदत्तस्थावरम् आ मरणात् भुङ्गीतैव ; न द्यात् , विक्रीणीत वा ;

" भर्त्रा प्रीतेन यहत्तं स्त्रिये तस्मिन् मृतेऽपि तत् । सा यथाकाममक्षीयाद् दद्याद्वा स्थावराहते ॥ "

इति नारदस्मरणात् । भर्तृप्रहणात् श्वशुरदत्ते स्थावरे स्वातन्त्र्यमेव । यथाह बृहस्पतिः-

" स्थावरं हि धनं स्त्रीभ्यो यहत्तं श्वशुरेण तु । न तच्छक्यमपाकर्तुं पुत्रैरिप हि कर्हिचित् ॥"

इति । अनेन,

" मृते भर्तिर भर्त्रशं लभते कुलपालिका । यावज्जीवं न हि स्वाम्यं दानाधमनविकये ॥ "

इति कात्यायनवाक्यमि व्याख्यातम् ; भर्तृदत्तस्थावरिवषयत्वात् । तन्मरणोत्तरं तु भर्तुः आत्रादयः प्राप्नुयः ; पितृदत्तस्य खावरस्य आतृगामित्वेन भर्तृदत्तस्य तद्धात्रादिगामित्वस्यैवौचित्यात् । अपुत्रेति विशेषणात् पुत्रपौत्र-सत्त्वे त एव गृह्णीयुः, न दुहितरो नापि दायादाः ; तयोरिप मातृपितामहीधनाधिकारात् । किंच अपुत्र-विशेषणात् पुत्रपौत्ररहितायाः दुहितृसत्त्वेऽपि दायादा एवाप्नुयुः ; न दुहितरः ; अपुत्रपदसामर्थ्यात् । अन्यथा अप्रजेत्येवावक्ष्यदित्यस्त्रं विस्तरेण ।

पित्रादिदत्तस्थापि कचित् स्त्रीधनत्वापवादमाह कात्यायनः-

" यतु सोपाधिकं दत्तं यच्च योगवरोन वा । पित्रा स्रात्राथवा पत्या न तत् स्त्रीधनमिष्यते ॥ "

इति । उत्सवादौ शोभार्थं दानमुपाधिः । योगः भोगाद्यर्थं छलेन । तथा स्वयमपि शिल्पैरर्जिते न स्वातन्त्र्यम् ।

" प्राप्तं शिल्पेस्तु यद्वित्तं प्रीत्या चैव यदन्यतः । भर्तुः स्वाम्यं सदा तत्र शेषं तु स्त्रीधनं स्मृतम् ॥ "

इति कात्यायनस्मरणात् । भर्तुः शिल्पैः तन्तुवायादिस्त्रीभिः यत् वस्त्रवानादिभिः प्राप्तं, भर्तुः प्रीत्या च यदन्यैः दत्तं, तत्र भर्तुः स्वाम्यमित्यवस्यं व्याख्येयम् ; अन्यथा स्वार्जनस्य स्वत्वापादकत्वापतेः ॥ १८ ॥

## ब्राह्मादिषु चतुर्षु <sup>1</sup>विवाहेष्वप्रजायामतीतायां तद्गर्तुः ॥ १९ ॥ शेषेषु च पिता हरेत् ॥ २० ॥

स्रीधनमुक्त्वा इदानीं तद्विभागमाह । ब्राह्मदैवार्षपाजापत्यैश्चतुर्भिर्विवाहेरूढायामप्रजायां वक्ष्यमाण-दुहित्रादिसंतितरहितायामतीतायां मृतायां तत् पूर्वोक्तं स्त्रीधनं तद्भर्तुर्भवति । यथाह मनुः—

> " ब्राह्मदैवार्षगान्धर्वप्राजापत्येषु यद्धनम् । अप्रजायामतीतायां भर्तरेव तदिष्यते ॥ "

इति । गान्धविग्रहणं विकल्पार्थम् । पुत्रिकाधनमपि भर्तुरेवेत्याह स एव,

" अप्रजायां मृतायां तु पुत्रिकायां कथंचन । धनं तत्पत्रिकाभर्ता हरेदेवाविचारयन् ॥ "

इति । पुत्रिका च " अस्यां यो जायते पुत्रः " इत्येवं द्रष्टव्या । भर्त्रभावे भर्तृसपिण्डाः पूर्वोक्तप्रत्यासत्तिक्रमेण गृह्णीयुः ; " अप्रजायामतीतायां बान्धवास्तद्वाप्तुयुः " इति योगिस्मरणात् ॥ १९ ॥

ब्राह्मादिविद्रोषणव्यावर्त्यमाह । द्रोषेषु आसुरगान्धर्वराक्षसपैशाचविवाहेषु अप्रजःस्त्रीधनं पिता, चकारात् माता च हरेत्। तत्र प्रथमं माता, पश्चात् पितेति ज्ञेयम् ; दुहितृषु मात्रवयवाधिकयेन मातुः मत्यासत्त्यतिशयात् । यथाह कात्यायनः---

> " आसुरादिषु यल्लन्धं स्त्रीधनं पैतृकं स्त्रिया । अभावे तदपत्यानां मातापित्रोस्तदिष्यते ॥ "

इति । पैतृकं पित्रादिभ्यो रुब्धम् । गुरुकाख्यस्त्रीधने तु विशेषमाह गौतमः—"भगिनीगुरुकं सोदर्याणामूर्ध्व मातुः पूर्व चैके " इति । वृत्त्यपेक्षो विकल्पः । यतु तेनैवोक्तम्—" स्वं च शुल्कं वोढाईति " इति, तत् पाक् संस्कारान्मृतायां ज्ञेयम्; "मृतायां सर्वमादद्यात् परिशोध्योभयव्ययम् " इति योगिसरणात् । तदुभयाभावे पितुरेव । यथाह बोधायनः—

> " रिक्थं मृतायाः कन्याया गृह्धीयुः सोदराः समम् । तद्मावे भवेन्मात्स्तद्भावे पित्रभवेत ॥ "

इति । रिक्थं गुल्कम् । 'इयं मे पुत्रः' इत्येतस्यां पुत्रिकायां तु विशेषमाह पैठीनसिः—" वितायां पुत्रिकायां न भर्ता द्रव्यमहिति । अपुत्रायां कुमार्या मात्रा स्वसा वा तत् प्राह्मम् " इति । पित्राद्यभावे तु भर्तृगाम्येव । यथाह कात्यायनः—" बन्धुदत्तं तु बन्धूनामभावे भर्तृगामि तत्" इति । बन्धवः पित्रादयः ॥ २० ॥

### <sup>1</sup> विवाहेषु जायायाम्—क.

## सर्वेष्वेव प्रस्तायां ¹यद्धनं ²तत् दुहितृगामि ॥ २१ ॥

पस्तायामुभयापवादमाह । सर्वेष्वेवाष्टस्विप विवाहेषु परिणीतायां यद्धनं तत् पस्तायां संततिमस्यां तस्यां दुहितृगाम्येव भवति ; न भर्तृगामि पितृगामि वा। दुहितृग्रहणात् न पुत्रादिगामि, "दुहितॄणां प्रसूता चेत् " इति योगिसरणात् । यद्यप्यत्र धनदुहित्रोः सामान्येनोपादानं, तथापि व्यवस्था द्रष्टव्या । सा चेत्थम्—उक्तरुक्षणेषु स्त्रीधनेषु यत् अध्यक्षि कृतं तत् दुहितृष्विष कुमार्थ एव लभन्ते, नोदाः; " मातुस्तु यौतकं यत् स्यात कुमारीभाग एव सः " इति मनुस्मरणात् । यौतकं विवाहकाले लब्धम् ; "पारिणेयं स्त्रियो विभजेरन् " इति वसिष्ठसारणात् । पारिणेयं परिणयनकाळीनम् । स्त्रियः कुमार्यः । कुमारीवत् अप्रतिष्ठितापि : "स्त्रीधनं <sup>3</sup>दुहितृणामप्रतानामप्रतिष्ठितानां च '' इति गौतमस्मरणात् । स्त्रीधनं पैतृकम् । निर्धना निरपत्या विधवा दुर्भगा चाप्रतिष्ठिता। कुमार्यभावे तृढापि कन्यैव लभते, न पुत्रः ; "गुणलोपे च भुस्यस्य " इति न्यायात् ; दुहितृपदसामर्थ्याच । एनमप्रतिष्ठिताभावे प्रतिष्ठितापीति द्रष्टव्यम् । अन्वाधेयं तु स्त्रीपुनपुसक-साधारणप्रजाया भवति । यथाह पनः--

> " अन्वाधेयं तु यहत्तं पत्या प्रीतेन वा पुनः । पत्यौ जीवति वृत्तायाः प्रजायास्तद्धनं भवेत ॥ "

इति । शुल्के तूक्तमेव प्राक् ।

सौदायिके स्थावरे जङ्गमे च विशेषमाह वृद्धकात्यायनः—

" पितृभ्यां चैव यहत्तं दृहितः स्थावरं धनम् । अप्रजायामतीतायां आतृगामि त सर्वदा ॥ "

इति । चकारात् आतृपितृव्यादिदत्तमपि । अप्रजात्वविशेषणात् तत्सत्त्वे सैव रुभते ; न आतरः । तत्रापि प्रथमं दुहितरः ; तद्भावे पुत्राद्य इति । सर्वदा ; सर्वविवाहेषु, नाप्तुरादिष्वेवेति ।

यत् अपुत्रस्य पितुः विभागकाले पत्युर्वा रिक्थत्वेन मात्रा लब्धं, तत् पुत्रैर्द्दहितृभिश्च समं विभाज्यम् । यथाह मृतः —

> " जनन्यां संस्थितायां तु समं सर्वे सहोदराः। भजेरन् मातृकं रिक्थं भगिन्यश्च सनाभयः ॥"

इति । भगिन्यः कुमार्थः ; " समं सर्वे सहोदरा मातृकं रिक्थमर्हन्ति कुमार्थश्च " इति शङ्खिलिखितस्मरणात् ; " सामान्यं पुत्रकन्यानां मृतायां स्त्रीधनं स्मृतम् " इति देवलस्मरणात् । उद्धास्तु चतुर्थोशमात्रं लभन्ते ; न समम् । तदाह बृहस्यातः—

> " स्त्रीधनं तदपत्यानां दुहिता च तदंशिनी । अदत्ता चेत् समूढा तु रुभते सा न मातृकम् ॥ "

इति । अन्हानां पितृधन इव ऊढानां मातृधने चतुर्थाश इत्युक्तं प्राक् । यतु---

" अप्रतायास्तु दुहितुः स्त्रीधनं परिकीर्तितम् । पुत्रस्तु नैव रुभते प्रतायां तु समांशभाक् ॥ "

इति, तत् अप्रचामावे प्रचापि तुल्यांशमागित्याहः; अप्रचासद्भावे प्रचायाश्चातुर्थाश इति सारणात् तदमावे समांशस्य न्यायपाप्तत्वात् ;

> " भगिन्यो बान्धवैः सार्धं विभजेरन् सभर्तृकाः । स्त्रीधनस्येति धर्मोऽयं विभागस्तु समः स्मृतः ॥ "

इति कात्यायनस्मरणात् । एतेन 'आतृभगिन्योः संमूयांशहरत्वं नास्तिः; इतरेतरयोगस्य द्वन्द्वेकशेषाभावाद-प्रतीतेः ' इति परास्तम् । " चार्थे द्वन्द्वः " इत्यनेनेतरेतरयोगस्य चार्थत्वात् ; " सामान्यं पुत्रकन्यानाम् " इति द्वन्द्वश्रवणात् । योतकव्यतिरिक्ते तु सर्वत्र दुहितृदौहित्रीसमवाये दौहित्रीणामपि किंचित् दातव्यम् । यथाह मनुः—

> " यास्तासां स्युर्देहितरस्तासामि यथाईतः । मातामधा धनात् किंचित् प्रदेयं प्रीतिपूर्वकम् ॥ "

इति । सृतमातृकाणां दौहित्रीणां तु "पितृतो भागकल्पना" इति न्यायात् पुत्रदुहित्रादिभिः समवाये समांशमाक्त्वमेव । दुहित्रभावे तु रिक्थं पुत्र एव रुभते, न दौहित्रः; "दुहितॄणामाभावे तु रिक्थं पुत्रस्य तद्भवेत्" इति कात्यायनस्मरणात् । पुत्राभावे दौहित्रः; तदभावे दौहित्रपुत्रः; तस्याप्यमावे स्वस्रीय इत्यविशेषेण सर्वे धनभाज इत्याह बृहस्पतिः—

" मातृष्वसा मातुलानी पितृत्यस्त्री पितृष्वसा । श्वश्रूः पूर्वजपत्नी च मातृतुल्याः प्रकीर्तिताः ॥ यदासामौरसो न स्यात् पुत्रो दौहित्र एव वा । तस्तुतो वा धनं तासां स्वसीयाद्याः समामुयुः ॥ " इति । आद्यशब्देन "यस्य मातुलानी सः" इत्यादि द्रष्टत्यम् । पूर्वजः अग्रजः । यद्यप्यत्र पुत्रामावे दौहित्रः श्रूयते, तथापि पुत्रदौहित्रसद्भावेऽपि दौहित्रीणां किंचिद्धनसंबन्धश्रवणात् तदमावे च सर्वधनसंबन्धस्या- प्रतिबन्धात् मातामह्यवयवाधिक्येन च दौहित्रापेक्षया प्रत्यासन्नत्वाच दौहित्र्यमावे दौहित्रो धनमागवधेयः । अत्राप्ययं विशेषः—यत् पितृकुलागतं तत् स्वस्नीयाद्याः, यत् भर्तृकुलागतं तत् देवराद्या गृह्णीयुः । जामाता तूम्यमप्यविशेषात् ॥ २१ ॥

पत्यौ जीवति यः स्त्रीभिरलंकारो धृतो भवेत्। न तं भजेरन् दायादा भजमानाः पतन्ति ते ॥ २२ ॥ अनेकपितृकाणां तु पितृतोंऽश्चापकल्पना । यस्य यत् पैतृकं रिक्थं स तद् गृह्णीत नेतरः ॥ २३ ॥

इति <sup>2</sup>श्रीविण्णुस्मृतौ सप्तद्शोऽध्यायः

पितृधनिवभागरोषमाह । गृहपितना स्वपत्न्ये स्नुषाभ्यो वा विवाहकाले योऽलंकारो दत्तः, स्त्रीिमश्चासौ घृतः परिहितो भवेत्, न तु तथेव स्थापितः, तं विभागकाले दायादाः पुत्रम्रात्रादयो जीवित पत्यो न मजेरन् । किंतु यस्याः सोऽलंकारः तत्पितभाग एव तं द्युः, यथा सैव तं परिद्ध्यात् । न तु पत्यो जीवित यो घृतः, स मृतेऽप्यविभाज्य इति; अदृष्टार्थतापत्तेः । एतेन 'सर्वथा सोऽविभाज्यः ' इत्यपि निरस्तम् । अथालंकारसौन्दर्यलोभेन भजन्ते, तदा पतिता भवन्ति । जीवितीित विरोषणात् मृते तस्मिन् अन्येनापि ग्रहणे न दोषः ॥ २२ ॥

पैतामहद्भव्यविभागशेषमाह । अनेके पितरे। येषां पौत्राणां, ते समा विषमा वा यदा पैतामहं धनं विभजेयुः, तदा तेषां पितृसंख्ययेवांशकल्पना भवति ; न स्वसंख्यया । प्रशब्दाच समा । अयमर्थः—यदैकस्य त्रयः पुत्राः ; तेषां च कस्यचिदेकः, कस्यचित् त्रयः, तदा ते त्रीनेव समानभागान् कुर्युः, न तु षट् ; समानजातीयाश्चेत् पितरः । विजातीयानां तु पितॄणां यस्य यावानंशोऽग्रे वक्ष्यते, तमेवांशं तत्पुत्रो रुभते ; न न्यूनाधिकमधमोत्तमसाम्येन । यथाह बृह्स्पितिः—

" समवेतैस्तु यत् प्राप्तं सर्वे तत्र समांशिनः । तत्पुत्रा विषमसमाः पितृभागहराः स्मृताः ॥ " इति । यद्यप्यस्य पैतामहद्रव्यविषयत्वमाहत्य न प्रतीयते, तथापि पितृतोंऽशप्रकल्पनान्यथानुपपत्त्या यस्मिन् द्रव्ये पौत्राणां पितृद्वारकं स्वत्वं, तद्विषयत्वं पर्यवस्यति । अत्रैव पुत्रपौत्रसमवाये विशेषमाह कात्यायनः—

" अविभक्ते सुते प्रेते तत्सुतं रिक्थभागिनम् । कुर्बीत जीवनं येन रुब्धं नैव पितामहात् ॥ रुभेतांशं स पित्र्यं तु पितृत्यात् तस्य वा सुतात् । स एवांशस्तु सर्वेषां आतृणां न्यायतो भवेत् । रुभेत तत्सुतो वापि निवृत्तिः परतो भवेत् ॥ "

इति । अविभक्ते पितिर भेते पुत्रः पितामहात् अथवा पितृत्यात् तत्पुत्रात् तत्पीत्राद्वा स्विपत्रंशं गृह्णीयात् । तमेवांशं आतृभ्यो विभजेत् । एवं तत्पुत्रः तत्पीत्रोऽपि । पञ्चमोऽत्र न रुभत इत्युक्तं प्राक् । यदा तु अविभक्तेषु आतृषु केनिचित् अपुत्रमातामहात् रिक्यं रुञ्धं, तदा तदिप सर्वैविंभाज्यमिति प्राप्तावाह । यस्य पित्रा यन्मातामहरिक्यं रुञ्धं, स एव तत् गृह्णीयात्, नेतरआतृपुत्र इति । अनेनाविभक्तार्जितस्यापि तादशस्याविभाज्य-त्वमुक्तम् । रिक्थपदग्रहणात् प्रतिग्रहाद्यार्जितं विभाज्यमेव । परं तु आर्जिकस्य भागद्वयं कर्ष्यम् ; " येन वैषां स्वयमुपार्जितं स्यात् स द्यंशमेव रुभेत " इति स्मरणात् । संभूयोत्थाने तु समांशतैव । एवं प्रपितामहधन-विभागोऽपि पितामहसंस्थया द्रष्टन्यः ।

यद्वा एकस्यामेव योषिति यदा बहुभिः पुत्रा जन्यन्ते, तदा तेषां कथं विभाग इत्यत आह— अनेकपितृकाणामिति । यो येन जनितः, स तस्यैव रिक्थभागित्यर्थः । यथाह बृहस्पतिः—

> " यद्येकरिक्थिनो स्यातामीरसक्षेत्रजो सुतौ । यस्य यत् पैतृकं रिक्थं स तद् गृह्णीत नेतरः ॥ "

इति । नायं पारिभाषिकः ; क्षेत्रजस्य पूर्वे विभागान्तराभिधानात् ; किंतु क्षेत्रमात्रोत्पन्न इति ध्येयम् ।

" द्वौ तु यौ विवदेयातां द्वाभ्यां जातौ स्त्रियां धने । तयोर्यचस्य पिन्यं स्थात् तत् स<sup>2</sup> गृह्णीत नेतरः ॥ "

### इति मानवात् । वृद्धयाज्ञवस्ययः--

" विभागधर्मसंदेहे बन्धुसाक्ष्यविलेखनैः । विभागभावना कार्या न भवेद् दैविकी किया ॥ " इति । कथं तत्र निर्णय इत्याकाङ्कायामाह मनुः—

" विभागे यत्र संदेहो दायादाभ्यां परस्परम् ।

पुनर्विभागः कर्तन्यः पृथवस्थानस्थितैरपि ॥ "

इति । यत्र संदेहो युक्तिभिरपि नापैति, तत्र पुनर्विभागः कर्तन्य इत्यर्थः ।

यतु तेनैवोक्तम्-

" सक्रदंशो निपतित सकृत् कन्या प्रदीयते । सक्रदाह ददानीति त्रीण्येतानि सतां सकृत् ॥ "

इति, तत् युक्तिभिर्निणेतुं शक्तौ सत्यां वेदितव्यम् । स्वयंकृतस्यासंदिग्धस्य पुनः प्रवर्तको राज्ञा दण्डनीय इत्याह बृहस्पतिः—

> " स्वेच्छाकृते विभागे यः पुनरेव विसंवदेत् । स राज्ञा स्वांशके स्थाप्यः शासनीयोऽनुबन्धतः ॥"

इति । अनुबन्धतः निर्बन्धतः ॥ २३ ॥

इति श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकप्रोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारिश्रीरामपण्डितात्मजश्रीनन्द-पण्डितकृतौ विष्णुस्मृतिविद्वतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां सप्तदशोऽध्यायः

<sup>&</sup>lt;sup>।</sup> नान्य:—घ, च.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> संग्रह्मीत नेतरत्—च

<sup>3</sup> From here up to the end of the chapter omitted in ख, ग, छ.

#### अष्टादशोऽघ्याय:

ब्राह्मणस्य चतुर्षु विणेषु चेत् पुत्रा भवेयुः, ते पैतृकं रिक्थं दशधा विभजेयुः ॥१॥ तत्र ब्राह्मणीपुत्रश्चतुरोंऽशानादद्यात् ॥२॥ क्षत्रियापुत्रस्त्रीन् ॥३॥ द्वावंशौ वैश्यापुत्रः॥४॥ श्वद्वापुत्रस्त्वेकम्॥५॥

पूर्वाध्यायान्ते पितृतोऽशक्छितिरुक्ता । तत्र यज्ञातीयस्य यावानंशः, तमष्टादशेनाभिधातुं अप्रक्रमते । तत्र ब्राह्मणपुत्राणां तावदाह । यदा विप्रस्य चातुर्विणिकस्त्रीषु उक्तसंज्ञाः पुत्रा भवेयः, तदा ते पितृधनस्य दश भागान् कुर्युः । चेदित्यनेनासवर्णापुत्राणामनित्यतोक्ता । त इत्यनेन पुत्रकर्तृकविभाग एवयमंशकल्पना नियता ; न पितृकर्तृके ; तत्र पित्रिच्छाया एव नियामकत्वात् । पैतृकमिति पैतामहमपि ; तस्यापि पितृतो भागकल्पनात् । पैतृकमिति सामान्योपादानेऽपि प्रतिग्रहरूकंधभूमिव्यतिरिक्तमिति ज्ञेयम् । यथाह चृहस्पितः—

" न प्रतिग्रहभूदेंया क्षत्रियादिसुताय वै । यद्यप्येषां पिता दद्यान्मृते विप्रासुतो हरेत् ॥ "

इति । प्रतिग्रहशब्दात् क्रयादिरुव्या देयैव । सापि न शृद्धापुत्राणाम् ; " श्रद्धायां द्विजातिभिर्जातो न भूमेर्भागमईति " इति स्मरणात् । भूमिः स्वयमर्जितं क्षेत्रम् ; न क्रमागतं गृहं वा ;

" ब्रह्मदायं गतां भूमिं हरेचो ब्राह्मणीसुतः । गृहान् द्विजातयः सर्वे तथा क्षेत्रं क्रमागतम् "

इति बृहन्मनुस्मरणात् । ब्रह्मदायः प्रतिब्रहः ॥ १ ॥

दशानां विनियोगमाह । तत्र चातुर्विणिकेषु पुत्रेषु दशसु भागेषु विमस्य विप्रापुत्रश्चतुरोंऽशान् गृह्णीयात् ॥ २ ॥

<sup>2</sup> वैश्यापुत्रो द्वावंशौ—ज, ठ.

<sup>4</sup> सूद्रो—ख, ग.

किंच विपात् क्षत्रियोत्पन्नः त्रीनंशानादचात् ॥ ३ ॥

किंच विप्रात् वैश्योत्पन्नो द्वावंशौ गृह्णीयात् । अंशानुवृत्तावप्यंशोपादानं विकृतस्यानुषङ्गामाव-बोधनाय ; "सं ते वायुर्वातेन गच्छतां सं यजत्रेरङ्गानि " इतिवत् । तेनोत्तरत्रेकवचनान्तस्याध्याहारः । मनुस्तु—" वैश्याजोऽध्यर्धमेवांशम् " इत्याह ॥ ४ ॥

किंच विपात् शृद्धोत्पन्नस्तु एकमंशं गृह्धीयात् । यतु-

" ब्राह्मणक्षत्रियविशां शृद्धापुत्रो न रिक्थभाक् । यदेवास्य पिता दद्यात् तदेवास्य धनं भवेत् ॥ "

इति मानवं, तत् अनूहशुद्रापुत्रविषयम् ; "ब्राह्मणस्यानुपूर्व्येण चतसस्तु यदा स्त्रियः" इत्युपक्रम्य "अंशं शृद्धासुतो हरेत्" इति तेनैवाभिधानात् । अत्र शृङ्खिलितो विशेषमाहतुः—" असवर्णस्त्री- जातानां दायादर्घाधहानिर्वर्णक्रमेण " इति । अयमर्थः—ब्राह्मणीपुत्रात् क्षत्रियादिपुत्राणामधीर्धहान्या अंशो देय इति । यथा—अष्टावंशाः ब्राह्मणीपुत्रस्य, चत्वारः क्षत्रियापुत्रस्य ; द्वौ वैश्यापुत्रस्य ; एकः शृद्धापुत्रस्येति । सोऽयमंशमेदो गुणागुणाभ्यां व्यवस्थाप्यः । अनयेव दिशा क्षत्रियादिषु करुप्यम् ॥ ५ ॥

अथ चेत् शूद्रवर्जं ब्राह्मणस्य पुत्रत्रयं भवेत्, तदा तद्धनं नवधा विभजेयुः॥६॥वर्णानुक्रमेण चतुस्त्रिद्धिभागीकृतानंशाना-दशुः॥७॥ वैद्यवर्जमष्टधा कृतं चतुरस्त्रीनेकं व्वादशुः॥८॥ क्षित्रियवर्जं सप्तधा कृतं चतुरो द्वावेकं च॥९॥ ब्राह्मणवर्जं षड्धा कृतं त्रीन् द्वावेकं च॥१०॥

एवं चातुर्विणिकपुत्रचतुष्टयसमवाये विभागमुक्तवा, इदानीं त्रित्रिसमवाये तमाह । यदा पुनर्विप्रस्य श्रूहापुत्रवर्जं विप्रक्षत्रियवैक्स्यास्त्रय एव पुत्रा भवेयुः, तदा पितृषनं नवधा कुर्युः ॥ ६ ॥ तद्विनियोगमाह । विप्रक्षत्रियवैक्स्याः क्रमेण चतुरः त्रीन् द्वौ च भागान् गृह्णीयुः ॥ ७ ॥ किंच यदा विप्रस्य वैक्सापुत्रवर्जं विप्रक्षत्रियशृद्धास्त्रय एव पुत्रा भवेयुः, तदा ते पितृधनमष्टधा कुर्युः । तद्विनियोगमाह । वर्णानुक्रमेण चतुरः त्रीन् एकं च गृह्णीयुः ॥ ८ ॥ यदा विप्रस्य क्षत्रियवर्जं विप्रवैक्स्यशृद्धा एव पुत्रा भवेयुः, तदा ते पितृधनं सप्तधा विभज्य क्रमेण चतुरः द्वौ एकं चांशं गृह्णीयुः ॥ ९ ॥ किंच यदा विप्रस्य क्षत्रियवैक्स्यशृद्धा एव पुत्रा भवेयुः, तदा ते पितृधनं सप्ति विभज्य क्रमेण त्रीन् द्वौ एकं चांशं गृह्णीयुः ॥ १० ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> विवाहेषु—ज.

<sup>3</sup> प्रक्रमति—ख, ग, छ, ज.

<sup>&</sup>lt;sup>।</sup> रीत्या—घ.

² चांशानादद्युः—श्न.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Text of Sūtra-s 9 and 10, and comm. on Sūtra 10 missing in ।

<sup>4</sup> कृत्वा चतुरः—घ, च, छ.

अष्टादशोऽध्यायः

384

क्षत्रियस्य क्षत्रियावैद्याग्रद्धापुत्रेष्वयमेव¹ विभागः॥ ११॥ अथ ब्राह्मणस्य ब्राह्मणक्षत्रियौ पुत्रौ स्यातां, तदा सप्तधा कृतात् धनात् ब्राह्मणश्चतुरोंऽशानादचात् ॥ १२ ॥ त्रीन् राजन्यः ॥ १३ ॥

उक्तमर्थं क्षत्रियस्य त्रैवर्णिकपुत्रसमवायेऽप्यतिदिशति । विपस्य विप्रपुत्रवर्जं त्रैवर्णिकपुत्रेषु यो विभाग उक्तः, स एव क्षत्रियस्यापि त्रैवर्णिकपुत्रेषु; तस्यापि विष्ठपुत्राभावात् । अयमर्थः—तेऽपि षोढा पितृधनं विभज्य त्रीन् द्वौ एकं चांशमाद्द्यः । अत्र विशेषो महाभारते-

" भीष्म उवाच---

क्षत्रियस्यापि भार्ये द्वे विहिते कुरुनन्दन । तृतीया वा भवेच्छ्रदा न तु दृष्टान्ततः कचित् ॥ अष्टधा तु भवेत् कार्यं क्षत्रियस्य युधिष्ठिर । क्षत्रियाया हरेत पत्रश्चतरोंऽशान पितर्धनात ॥ युद्धावहारिकं यच पित्रासीद्धरेत तत्। वैश्यापुत्रस्त भागांस्त्रीन् शृद्धापुत्रस्तथाष्ट्रमम् । सोऽपि दत्तं हरेत पित्रा नादत्तं हर्तुमहिति ॥ "

इति ॥ ११ ॥

<sup>1</sup> एवमेव—ग, छ, ञ.

एवं त्रित्रिसमवाये विभागमुक्तवा, इदानीं द्विद्विसमवाये तमाह । यदा विपस्य विपक्षत्रियौ द्वावेव पुत्रौ स्यातां, तदा पितृथनं सप्तथा कृत्वा तेषु विपश्चतुरोंऽशानादचात् ॥ १२ ॥ किंच सप्तसु अवशिष्टानंशान् क्षत्रिय आदद्यात् ॥ १३ ॥

अथ ब्राह्मणस्य ब्राह्मणवैदयौं, तदा पड्घा विभक्तस्य चतुरोंऽञ्चान् ब्राह्मणस्त्वादयात् ॥ १४ ॥ द्वावंञौ वैइयः ॥ १५ ॥ अथ ब्राह्मणस्य ब्राह्मणश्रदी पुत्री स्यातां, तदा तद्धनं पश्रधा विभजेयाताम् ॥ १६ ॥ चतुरोंऽशान् ब्राह्मणस्त्वादयात् ॥ १७ ॥ एकं शहरः॥ १८॥

िर्मच यदा विप्रस्य विप्रवैश्यावेव पुत्री स्यातां तदा पितृघनं <sup>३</sup>षड्घा विभज्य तत्र चतुरोंऽशान् विप्रः प्रथममादचात् ॥ १४ ॥ किंच षट्सु अविशष्टी द्वावंशी वैश्यो गृह्णीयात् ॥ १५ ॥ किंच यदा विप्रस

<sup>2</sup> पुत्री स्थातां added in झ. <sup>3</sup> षोढा घ, छ, ञ,

विपरादावेव पुत्री स्यातां तदा पितृधनं पञ्चधा विभजेयाताम् ॥ १६ ॥ तद्विनियोगमाह । पञ्चसु चतुरोंऽशान् वित्रो गृह्णीयात ॥ १७ ॥ किंच पञ्चस्वविष्टिमेकमंशं शृद्धो गृह्णीयात् ॥ १८ ॥

अथ ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य वा क्षत्रियवैद्यौ पुत्रौ स्यातां, तदा तद्धनं पश्चघा विभजेयाताम्॥ १९॥ त्रीनंशान् क्षत्रिय-स्त्वादचात् ॥ २० ॥ द्वावंशौ वैदयः ॥ २१ ॥ अथ ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य वा ¹क्षत्रियग्रद्रौ पुत्रौ स्यातां, तदा तद्धनं चतुर्धा विभजेयाताम् ॥ २२ ॥ त्रीनंशान् क्षत्रियस्त्वादयात् ॥ २३ ॥ एकं शुद्धः ॥ २४ ॥

एवं विप्रविषयविभागमुक्त्वा इदानीं विप्रक्षत्रिययोः द्विद्विसमवाये तमाह । यदा विप्रक्षत्रिययोः क्षत्रिय-वैद्यावेव पुत्री स्यातां. तदा पितृधनं पञ्चधा विभजेयाताम् ॥ १९ ॥ तद्विनियोगमाह । पश्चसु त्रीनंशान् क्षत्रियो गृह्णीयात् ॥ २०॥ किंच पञ्चस्वविशष्टी द्वावंशी वैश्यो गृह्णीयात् ॥ २१॥ <sup>2</sup>किंच यदा विपक्षत्रिययोः क्षत्रियशृद्धावेव पुत्री स्यातां, तदा <sup>3</sup>तद्धनं चतुर्घा विभजेयाताम् ॥ २२ ॥ तद्विनियोगमाह । चतुर्षशेषु त्रीनंशान् क्षत्रियः प्रथममादद्यात् ॥ २३ ॥ किंच चतुर्षु अवशिष्टमंशमेकं रह्नो गृह्णीयात् ॥ २४ ॥

अथ ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य वैश्यस्य वा वैश्यशृद्धौ पुत्रौ स्यातां, तदा तद्धनं त्रिधा विभजेयाताम् ॥ २५ ॥ द्वावंशौ वैदय-स्त्वादचात्॥ २६॥ एकं श्रुद्रः॥ २७॥

एवं विपक्षत्रियविषयविभागमुक्तवा इदानीं विपक्षत्रियविशां द्विद्विसमवाये तमाह । यदा विपक्षत्रियविशां वैद्यशुद्धावेव पुत्री स्यातां, तदा तौ पितृधनं त्रिधा विभजेयाताम् ॥ २५ ॥ तद्विनियोगमाह । त्रिप्वंदोषु द्वावंशौ वैद्य: प्रथममाद्यात् ॥ २६ ॥ किंच त्रिष्वविद्योष्टमेकमंशं शूद्रो गृह्धीयात् । अत्रापि वैद्यविषये विशेषो महाभारते-

> " एकेव हि भवेद्धार्या वैश्यस्य कुरुनन्दन । द्वितीयापि भवेच्छुद्रा न तु दृष्टान्ततः कचित् ॥

<sup>1</sup> हो for क्षत्रियग्रदी-- ख. ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Here comm, on Sūtra-s 22, 23 and 24 corrupt in \(\overline{a}\).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> पितृघनं—ग.

पञ्चधा तु भवेत् कार्यं वैश्यस्वं भरतर्षभ । वैश्यापुत्रस्तु गृह्णीयाचतुरोंऽशान् पितुर्धनात् ॥ पञ्चमस्तु भवेद्धागः शृद्धापुत्राय भारत । सोऽपि दत्तं हरेत् पित्रा नादत्तं हर्तुमर्हति ॥ "

इति ॥ २७ ॥

अधैकपुत्रा ब्राह्मणस्य ब्राह्मणक्षत्रियवैश्याः सर्वहराः॥२८॥ क्षत्रियस्य राजन्यवैश्यौ ॥ २९ ॥ वैश्यस्य वैश्यः॥ ३० ॥ श्रुद्रः श्रुद्रस्य ॥ ३१ ॥

एवं चातुर्विणिकपुत्राणां द्वित्रिचतुःसमवाये अंशकल्पनामुक्त्वा इदानीमेकािकनां तदपवादमाह । यदा विश्वस्य विश्वस्त्रविशः एकपुत्राः । एकश्चासौ पुत्रश्चेत्येकपुत्रः । एकपुत्रश्च एकपुत्रश्च एकपुत्रश्चत्येकपुत्रः । विश्वस्त्रविशामन्यतम एकाक्येव पुत्र इति यावत् । तदा ते सर्वेहराः । यदा एक एव पुत्रः, तदा स एव सर्वे पितृधनं गृह्णीयादित्यर्थः । यद्यप्येतत् स्वामिनाशादेव तत्त्वत्वोत्पत्तेन वक्तव्यं, तथापि मातुः स्वत्वाविशेषात् तद्विमागापवादायेति नानर्थक्यम् । तेन चैकपुत्राया मातुर्यावज्जीवं भरणमेव ; नांशमाक्त्वमिति वक्ष्यते ॥ २८ ॥ किंच यदा क्षत्रियस्य क्षत्रियो वैश्यो वा एक एव पुत्रः, तदासौ सर्वमेव हरेत् ॥ २९ ॥ किंच यदा वैश्यस्य वैश्य एक एव पुत्रः, तदासौ सर्वमेव हरेत् ॥ ३० ॥ किंच शृद्धस्य शृद्ध एवैकः पुत्रश्चेत्, असौ सर्वमेव हरेत् ॥ ३१ ॥

द्विजातीनां श्द्रस्त्वेकः पुत्रोऽर्घहरः ॥ ३२ ॥ अपुत्ररिक्थस्य या गतिः, सात्रार्धस्य द्वितीयस्य ॥ ३३ ॥ मातरः पुत्रभागानुसारेण¹ भागापहारिण्यः ॥ ३४ ॥ अनुदाश्च द्वहितरः ॥ ३५ ॥

द्विजपुत्राः द्विजा एव सर्वहराश्चेत् शृद्धस्य का गतिरित्यत आह । द्विजातीनां विप्रक्षत्रविशां शृद्धः एव चेदेकः पुत्रः, तदासौ न सर्वहरः, किंत्वर्धमेव हरेत् । इदं च गुणवच्छूद्रपरम् । निर्गुणे तु---

" निषाद एकपुत्रस्तु विशस्य स तृतीयभाक् । द्वौ सपिण्डः सकुल्यो वा स्वधादानाय वा हरेत् ॥ "

इति देवलोक्तस्तृतीयांशो ज्ञेयः । अत्यन्तिनर्भुणे तु-

" यद्यपि स्यात्तु सत्पुत्रोऽप्यसत्पुत्रोऽथवा भवेत् । नाधिकं दशमाद् दद्याच्छूद्रापुत्राय धर्मवित् ॥"

<sup>1</sup> भागानुसारि—झ, ञ.

इति मानवं द्रष्टव्यम् । यद्वा दद्यादित्यन्यकर्तृनिर्देशात् पित्रादिकर्तृके विभागेऽस्य दशमांशमागित्वं, स्वकर्तृके तु अर्थादिहरत्वमिति विवेकः । यत्तु—

" ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्धापुत्रो न रिक्थमाक् । यदेवास्य पिता दद्यात् तदेवास्य धनं भवेत् ॥"

इति **मानवं**, तत् अनूद्धशृद्धापुत्रविषयमित्युक्तम्, पितृप्रसाद्रुच्धधनविषयं वा ज्ञेयम्। शृद्धस्य दासीपुत्रे विशेषमाह् योगीश्वरः—

> " जातोऽपि दास्यां राह्मेण कामतोऽराहरो भवेत् । मृते पितरि कुर्युस्तं आतरस्त्वर्धमागिकम् । अआतृको हरेत् सर्वे दुहितणां सुताहते ॥ "

इति ॥ ३२ ॥

अर्धान्तरस्य विनियोगमाह । 'अपुत्रधनं पत्न्यमिगामि' इत्यादिना ये अपुत्रधनाधिकारिणोऽमिहिताः, ते तेनैव क्रमेणेदमर्थं गृह्णीयुः ॥ ३३ ॥

पुत्रांशकल्पनाया मातृष्वितदेशमाह । यज्ञातीयस्य पुत्रस्य यो भाग उक्तः, तदनुसारेणैव तज्ञातीया माताप्यशं हरेत् । ब्राह्मणी चतुरोंऽशानादचात् । क्षत्रिया त्रीन् । वैद्या द्वौ । शृद्धा एकमिति । समविषम-संख्यानां विभागः पूर्ववदूहनीयः । मातृशब्दसामर्थ्यात् पुत्रकर्तृकविभागे तासां नियतांशभाक्त्वम् , न पतिकर्तृक इत्युक्तं भवति । अत एव,

" यदि कुर्यात् समानंशान् पत्न्यः कार्याः समांशिकाः । न दत्तं स्त्रीधनं यासां भत्री वा श्वरुरेण वा ॥"

इति योगिना पाक्षिक एव तासां विभाग उपन्यसः। यद्यप्यत्र समांशित्वे यद्युपवन्धः, नांशकरपनायामित्यं-शकरपनाया न पाक्षिकत्वं गम्यते, तथापि इच्छयेत्यनुवर्तनात् पत्नीनां समांशकरणस्यैच्छिकत्वेन पाक्षिकत्व-सिद्धेने दोषः। एतदेवामिप्रेत्याह विज्ञानेश्वरः—" मर्तुरिच्छया भार्याया अपि द्रव्यविभागो भवति" इति । हरदत्तोऽपि " नायापत्योने विभागो विद्यते " इति आपस्तम्बीयं स्त्रम् " आत्मन एवांशं तस्या अपीति मन्यते " इति व्याचक्षाणः मात्रंशक्त्यतेः पाक्षिकत्वं गमयति । पुत्रभागानुसारेण चैकपुत्रायाः मातुः पुत्रस्येव सर्वहरतया विभागाभावेन तदनुसरणायोगात् अंशकरुपना नास्त्येव । किंतु यावज्ञीवं भरणमात्रमेव । तथाच देवस्तः—" एक एव सर्वणः स्याद् दायोऽत्र न विभज्यते " इति । सर्वणं इत्यसवर्णोऽपि शद्भव्यतिरिक्तः । मातुरेव चायं विभागनिषेधः पर्यवस्यति ; तस्या एव तत्र स्वत्वसद्भावात् । नान्येषाम् ; एकपुत्रत्वात् तस्याः। अत एवानेकपुत्राणां विभाग एव मातुरंशकरुपनामाह योगीश्वरः—" पितुरूर्ध्वं विभाजकानां माताप्यंशं समं हरेत " इति । अनेकासां प्रत्येकमेकपुत्रत्वे तु भवत्येव तासामंशक्त्यतिः ; विभाजकानां

आतॄणां बहुत्वात् । मातर इति बहुवचनात् बहुीनामप्येकपुत्राणां न विभागः ; किंतु भरणमेव । मातर इति च पितामहीनामप्युपलक्षणम् । तेन पैतामहधनविभागे तासामप्यंशो देयः । यथाह व्यासः—

> "असुतास्तु पितुः पत्न्यः समानांशाः प्रकीर्तिताः । पितामह्मश्च ताः सर्वो मातृतुल्याः प्रकीर्तिताः ॥"

इति । मातृतुल्याः मातृवदंशभाजः । स चांशः स्त्रीधचे दत्ते अर्धः । अदत्ते पूर्णः ; "दत्ते त्वर्धं प्रकीर्तितम् " इति योगिस्परणात् । अर्धमित्युपलक्षणम् । यावता अंशसाग्यं भवति तावदित्यर्थः । <sup>1</sup>भाग इति सामान्योपादानेऽपि स्थावरं विनेति द्रष्टव्यम् ; "वृषलस्य कृतेऽप्यंशे न स्त्री स्थावरमईति " इति वृहस्पतिस्मरणात् ॥ ३४ ॥

अतिदेशान्तरमाह । यज्ञातीयाः पुत्रा यमेशं लभन्ते, तर्ज्ञातीया अविवाहिता दुहितरोऽपि तमेशं लभरन् । योगीश्वरस्तु तत्त्ज्जातीयपुत्रांशचतुर्थोशं तत्तज्जातीयकन्याया आह—

" असंस्कृतास्तु संस्कार्या भ्रातरः पूर्वसंस्कृतैः । भगिन्यश्च निजादंशाद् दत्वांशं तु तुरीयकम् ॥ "

इति । अनयोश्च पक्षयोर्व्यवस्थामाह कात्यायनः

" कन्यकानां त्वदत्तानां चतुर्थो भाग इष्यते । पुत्राणां च त्रयो भागाः साम्यं त्वल्पधने स्मृतम् ॥ "

इति । अयमर्थः — यदा ब्राह्मणस्य सजातीय एकः पुत्रः कन्या त्वेका, तदा पितृधनं द्वेधा विभज्य तत्रैकं मागं चतुर्धा कृत्वा चतुर्थांशं कन्याये दत्त्वा स्वांशमविशष्टं चांशतयं पुत्तो गृह्णीयात् । एवं सजातीय-विज्ञातीयकन्यापुत्रयोः साम्ये वैषम्ये वोहनीयम् । तदेतत् बहुधने । स्वल्पधने तु समोंऽश इति । यत्तु ' अंशादिविकयात् विवाहोपयुक्तद्रव्यमात्रं रुभेतः ; " कन्याभ्यश्च पितृद्रव्यं देयं वैवाहिकं वसु " इति देवस्त्रवचनात् " इति चिन्द्रकाचमत्कृतम् ; तन्नः " विभज्यमाने दायाद्ये कन्या अरुंकारं वैवाहिकं स्त्रीधनं च रुभेतः " इति शृङ्खर्मरणविरोधात् । अरुंकारं स्वधृतम् । वैवाहिकं विवाहोपयुक्तम् । स्त्रीधनं पितृकं रिक्थं चतुर्थाशादि ॥ ३५ ॥

समानवर्णाः पुत्राः समानंशानादद्यः ॥ ३६ ॥ ज्येष्ठाय श्रेष्ठमुद्धारं दद्यः ॥ ३७ ॥ एवं विजातीयपुत्रसमवाये विभागसुक्त्वा, इदानीं सजातीयसमवाये तमाह । यदि चतुर्णामपि वर्णानां सजातीया एव पुत्रा भवेयुः, तदा ते समानेवांशानादद्युः । इदं चैकमातृकाणाम् । भिन्नमातृकाणां तु समसंख्यानां मातृत एव विभागः । तदाह व्यासः—

" समानजातिसंख्या ये जातास्त्वेकेन सुनवः । विभिन्नमातृकास्तेषां मातृतो भागकल्पना ॥ "

इति । बृहस्पतिरपि-

" यद्येकजाता बहवः समाना जातिसंख्यया । सायजास्तैर्विभक्तव्यं मातृभागेन धर्मतः"

इति । विषमसंख्यानां तु पुत्रसंख्ययेव । तदाह व्यासः—" सवर्णा भिन्नसंख्या ये विभागस्तेषु शस्यते " इति । अत्रापि पुत्रनिर्देशात् पुत्रकर्तृक एव विभागे समत्वम् , न पितृकर्तृक इत्युक्तमेव ॥ ३६ ॥

समांशत्वस्य ज्येष्ठे अपवादमाह । सर्वस्मिन् पितृधने यत् श्रेष्ठं गोमिथुनादि, उद्धारं विंशांशादि च, ज्येष्ठाय सर्विपक्षया, कनीयांसो द्युः । यथाह गौतमः—" विंशतिभागो ज्येष्ठस्य मिथुनमुभयतोद्युक्तो रथे। गोवृषः " इति । मिथुनं गवादेः । उभयतोदतः अश्वाश्वतरगर्दभाः । तेषामन्यतमाभ्यां युक्तो रथः । गोवृषः पुंगवः । ज्येष्ठाय श्रेष्ठवचनेन मध्यमाय मध्यमं कनिष्ठाय च किनष्ठमुक्तं भवति । तदाह स एव— "काणखोरकूटषण्डा यमध्यमस्यानेकाश्चेत् । अविर्धान्यायसी गृहमनोयुक्तं चतुष्पदां चैकैकं यवीयसः " इति । काणः एकनेत्रः । खोरः वृद्धः, खज्ञो वा । कूटः शृङ्कहीनः । षण्डः अण्डरहितः गवादिः । एवंद्धपा अनेकाश्चेत् मध्यमस्योद्धारः । अविः उरभः यद्यप्येकः, तथापि स यवीयस एव । धान्यं त्रीह्यादि । खायसं दात्रादि । एतदुभयं सर्वमेव । गृहमावसथः । अनः शकटम् । युक्तं वाह्याभ्याम् । चतुष्पदां च गवादीनां बहूनामेकैकिमिष्टं यवीयस उद्धारः । ज्येष्ठस्य विंशतिमागवचनात् चत्वारिंशदशीतितमी भागी मध्यमकनीयसोः सिध्यतः । तदाह मनुः—

" ज्येष्ठस्य विंश उद्धारः सर्वद्रव्याच यद्वरम् । ततोऽर्धे मध्यमस्य स्यात् तुरीयं तु यवीयसः ॥"

इति । सममितरत् सर्वम् ।

अयमेकमातृकाणामुद्धारः । अनेकमातृकाणां त्वाह गौत्मः—" ऋषभोऽधिको ज्येष्ठाय । ऋषभषोडशा ज्येष्ठिनेयस्य " इति । यदा कानिष्ठिनेयो ज्येष्ठः, तदा तस्यैक ऋषभ उद्धारः । यदा तु ज्येष्ठिनेय एव ज्येष्ठः, तदा तस्य ऋषभषोडशा गाव उद्धारः । अत्रैव पक्षान्तरमाह स

अष्टादशोऽध्यायः

एव----'' प्रतिमातृ वा स्ववेगे भागविशेषः '' इति । मातृसंख्यया विभक्ते धने, यस्याः यो ज्येष्ठः, तस्य तदीयादेवांशादयमुद्धारो द्रष्टव्यः, न पितृधनादिति ।

अयमपि समानजातीयमातृकाणामुद्धारः । विजातीयमातृकाणां तु नासावित्याह बृहस्पतिः—

" विषेण क्षत्रियाजातो जन्मज्येष्ठो गुणान्वितः । भवेत् समांशः क्षत्रेण वैश्याजातस्तथेव च ॥ "

इति । एवमन्यत्राप्यूह्मम् । ज्येष्ठयं च जन्मत एव । न मातृतः ;

" सदृशस्त्रीषु जातानां पुत्राणामिवशेषतः । न मातृतो ज्यष्टश्चमस्ति जन्मतो ज्यष्टश्चमुच्यते ॥ "

इति मानवात् । सदृशग्रहणात् असदृशस्त्रीजातानां जन्मतो ज्यष्ट्रयं नेत्युक्तमेव । अविशेषतः ; सर्ववर्णे प्विति शेषः । अस्यापवादमाह मनुः—

> " जन्मज्येष्ठेन चाह्वानं सुब्रह्मण्यास्विप स्मृतम् । यमयोश्चीव गर्भेषु जन्मतो ज्येष्ठता स्मृता ॥ "

इति । यस्य प्रथमं गर्मोत्पत्तिः स ज्येष्टः, न तु जन्मनेति ;

" यदा वेशे द्विघा भूतं बीजं पुष्पं परिक्षरत् । तदा भवेद् द्विधा गर्भः सृतिवेशिविपर्ययात् ॥"

इति श्रीधरात्। अत विशेषमाह देवलः—

" बहिर्वर्णेषु चारिन्याद्यमयोः पूर्वजन्मतः । यस्य जातस्य यमयोः पश्यन्ति प्रथमं मुखम् ॥ "

इति । वर्णेभ्यो बहिः बहिर्वर्णाः अनुरुभिपतिरुभेनजाः । तेषु यमयोः चारिञ्यात् सत्कर्मणा ज्येष्ठ्यम् । मातापितृसजातीययोस्तयोर्गर्भेषु पूर्वजन्मतः एकजरायुजयोस्तयोः प्रथमं यस्य मुखं दृश्यते तस्येत्यर्थः ॥ ३७ ॥

यदि द्वौ ब्राह्मणीपुत्रौ स्यातामेकः 'शुद्रापुत्रः, तदा नवधा विभक्तस्यार्थस्य ब्राह्मणीपुत्रावष्टौ भागानादचातामेकं शुद्रापुत्रः ॥ ३८॥ अथ शुद्रापुत्रावुभौ स्यातामेको ब्राह्मणीपुत्रः, तदा षड्घा विभक्तस्यार्थस्य चतुरोऽशान् ब्राह्मणस्त्वादचात्, द्वावंशौ शुद्रापुत्रौ॥ ३९॥ अनेन क्रमेणान्यत्राप्यंशकल्पना भवति॥ ४०॥

<sup>1</sup> शृदस्तदा—क.

समसंस्यविजातीयपुत्रसमवाये विभागः पूर्वमुक्तः । इदानीं विषमसंस्यतत्समवाये तमाह । यदि विपस्य द्वौ विप्रौ, एकश्च राद्व इत्येवं तयः पुलाः स्यः, तदा ते पितृधनं नवधा विभज्य चतुरश्चतुरो भागानैकैको विपः, राद्वश्चैकं भागं गृह्णीयात् ॥ ३८ ॥

किंच यदा द्वौ राह्मौ, एको विपश्चेत्येवं त्रयः पुताः स्युः, तदा ते षोढा अर्थं विभज्य चतुरोंऽशान् विप्रो गृह्णीयात् ; एकैकं राह्मौ राह्णीयात् ॥ ३९ ॥

एवं प्रतिवर्णं पुत्रसंख्यासमभेदे तत्समवायानां वक्तमशक्तेः उद्दर्भकारमाह । योऽयं विप्रस्य विषमसंख्य-विपराद्रसमवाये विभाग उक्तः, तेनैव क्रमेण विट्शूद्रसमवाये विप्रक्षत्रसमवाये विप्रविट्समवाये अंशकल्पना भवतीति ज्ञेयम् । एवं क्षत्रविट्शूद्राणामपि ॥ ४० ॥

> विभक्ताः सह जीवन्तो विभजेरन् पुनर्यदि । समस्तत्र विभागः स्याज्ज्यैष्टचं तत्र न विचते ॥ ४१ ॥ अनुपन्नन् पितृद्रव्यं श्रमेण यदुपार्जयेत् । स्वयमीहितल्ब्धं तन्नाकामो दातुमहिति ॥ ४२ ॥

²संसृष्टिविभागरोषमाह । ये पित्रा स्वयं वा विभक्ताः सन्तः सह संसृष्टीभूय जीवन्ति, ते यदा पुनर्विभजेरन् , तदा तेषां सम एव विभागः, नाद्यविभागवत् पित्रिच्छया । किंच ज्यष्ठद्यं ज्येष्ठताप्रयुक्त उद्धारिवरोषोऽपि तत्र संसृष्टिविभागे नास्ति । अयं च ' ज्येष्ठाय श्रेष्ठमुद्धारं द्युः ' इत्यस्यापवादः । अनेन विभक्तानामेकीभवनमेव संसर्गः । स च धनसाधारण्यानुमतिपर्यवसन्न इत्युक्तमेव प्राक् । समविधानादेव सिद्धौ ज्येष्ठयनिषेधः बह्वत्यधनसंसर्गनिमित्तकवैषम्यानुज्ञानार्थः । तेन समवायेन यावद्धनं संसृष्टं, तस्य तावत एवोपचयापचयौ विचार्य भागः कार्यः । कचित् साम्यापवादमाह बृहस्पितः—

" संस्रष्टानां तु यः कश्चिद्विद्याशौर्यादिनाधिकम् । प्राप्तोति तस्य दातव्यो द्वयंशः शेषाः समांशिनः ॥ "

इति ॥ ४१ ॥

श्रातृविभागरोषमाह । पितृद्रव्यमनुपन्नन् पितृधनमनुपभुज्य यत् श्रमेण ⁴कृषिवाणिज्यादिक्केरोनार्जितं, यच स्वयमीहितं वाञ्छितं सत् मित्रादिभ्यो लब्धम् , तत् अकामः अनिच्छन् श्रात्रादिभ्यो दातुं नार्हिते । तदाह योगीश्वरः—

> " पितृद्रव्याविरोधेन यदन्यत् स्वयमार्जितम् । मैत्रमौद्वाहिकं चैव दायादानां न तद्भवेत् ॥ "

· <sup>4</sup> सेवादिक्केशेन—छ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> क्रमेण—झ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> The commentary on Sūtra-s 41 and 42 corrupt in 5.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> अंशा:—ग, घ.

#### इति । व्यासोऽपि---

" विद्याप्राप्तं शौर्यधनं यच सौदायिकं भवेत् । विभागकाले तत् तस्य नान्वेष्टव्यं सनाभिभिः ॥ "

इति । सौदायिकं माधुपिकंकम् । ' अनुपन्नन् इति शत्रा यदुपार्जने पितृद्रव्यानुपयोगः, तस्याविभाज्यत्वमुक्तम् ; न तु पितृद्रव्यापिणेरपिरपुष्टेनार्जितस्य ' इति व्याख्यानमयुक्तम् , परभक्तोपयोगेनेति वक्ष्यमाणविद्याप्राप्तलक्षण-विरोधात् ; तस्य चाविभाज्यमात्रोपलक्षणत्वात् ; अन्यथैकस्मिन् व्यासवाक्ये समिनव्याहारानुपपत्तः । तस्मात् पितृद्रव्यापिरपुष्टेनार्जितस्यैवाविभाज्यत्वं युक्तम् । पितृद्रव्यं च साधारणधनमात्रोपलणम् । तेन आतृणामप्यतथा-विधेनार्जितस्यैवाविभाज्यत्वमित्यलम् ॥ ४२ ॥

पैतृकं तु यदा द्रव्यमनवाप्तं यदाप्तृयात्।
न तत् पुत्रैभंजेत् सार्धमकामः स्वयमर्जितम्॥ ४३॥
वस्त्रं पत्रमलंकारः कृतान्नमुदकं स्त्रियः।
योगक्षेमं प्रचारश्च न विभाज्यं च पुस्तकम्॥ ४४॥

#### इति मश्रीविष्णुसमृतौ अष्टादशोऽध्यायः

पितृविभागरोषमाह । यत् पैतृकं पितृसंबन्धि धनं नष्टं प्रयुक्तं वा पित्रा चासामध्येनानुद्धृतं स्वसामध्यी-दुद्धरेत् , यच स्वयं विद्याशौर्यादिना अर्जितं, तत् अकामः स्वपुत्रैः सह न विभजेत् । यथाह बृहस्पतिः —

''पैतामहं हृतं पिता स्वशक्त्या यदुपाजितम् । विद्याशौर्यादिना प्राप्तं तत्र स्वाम्यं पितुः स्मृतम् ॥"

#### इति । कात्यायनोऽपि---

" स्वशक्त्या यद्भृतं नष्टं स्वयमाप्तं च यद्भवेत् । एतत् सर्वं पिता पुत्तेर्विभागे नैव दाप्यते ॥ "

इति । एतच भूमिन्यतिरेकेण । भूमी तु विशेषमाह शृह्धः—
" पूर्वनष्टां तु यो भूमिमेकश्चेदुद्धरेत् कमात् ।
यथाभागं रुमन्तेऽन्ये दत्त्वांशं तु तुरीयकम् ॥ "

वैष्णवे—क, झ.
 वैष्णवे धर्मशास्त्रे रिक्थप्रकरणमृ ।
 वैष्णवे धर्मशास्त्रे रिक्थविशेषप्रकरणम् .

इति । सर्वत्या भूमेः चतुर्थोशमुद्धते दत्त्वा, शेषं तेन सहैव यथांशं गृह्धीयुरित्यर्थः । विद्यापाप्तरुक्षणमाह कात्यायनः—

> " परमक्तोपयोगेन विद्या प्राप्तान्यतस्तु या । तया रुब्धं धनं यत्तु विद्याप्राप्तं तदुच्यते ॥ "

इति । अस्य च कचिदपवादमाह नारदः—

" कुटुम्बं बिभृयाद् आतुर्यो विद्यामधिगच्छतः । भागं विद्याधनात् तस्मात् स रुभेताश्रुतोऽपि सन् ॥ "

इति । इदमप्यवैद्यामिप्रायेण । समानाधिकविद्यानां तु कुटुम्बभरणमृतेऽपि अंशो भवत्येव । यथाह कात्यायनः—

> " नाविद्यानां तु वैद्येन देयं विद्याधनात् कचित्। समविद्याधिकानां तु देयं वैद्येन तद्धनम्॥"

इति । अकाम इति वचनात् कामनया तु दद्यादेव । अत एवोक्तम्—'तस्य स्वेच्छा स्वयमुपाजितेऽथें ' इति ॥४३॥ एवं अतिपतिविभागेषु अविभाज्यमुक्तम् । इदानीं सर्वविभागेष्वविभाज्यमाह । वस्तं यत् येन परिहितम् । पत्रं वाहनं यत् येनारूढम् ; ऋणादिपत्रं वा । अलंकारः कुण्डलमुद्रिकादिः यो येन घृतः । कृतान्नं मोदकापूपादि । उदकं जलाधारः कूपादिः । स्त्रियः दास्यः, अवरुद्धाश्च । योगक्षेमम् ; इष्टापूर्ते राजादयो वा । प्रचारः गृहादिप्रवेशमार्गः । पुस्तकं प्रसिद्धम् । एतत् सर्वमविभाज्यम् । चकारात् धर्मार्थमुद्धतं च धनम् ;

" धनं पत्रनिविष्टं तु धर्मार्थं यन्निरूपितम् । उदकं चैव दासश्च निबन्धो यः क्रमागतः ॥ "

इति कात्यायनीयात्। पत्रनिविष्टं धर्मार्थत्वेन लिखितम्। अयमिससंधिः—वस्रं समानजातीयं सर्वेषामेव चेत् यथावस्थमेव स्थाप्यम्। ¹नान्यतरिनिषेघेन विपरिवर्तनीयम्। विषममधृतं बहुमूल्यं वा मूल्यादिकल्पनया विभाज्यम्। एवं वाहनालंकारादाविष द्रष्टव्यम्। ऋणादिपत्तं चेत् समं द्रव्यसाम्येन विभाज्यम्। विषमं तु द्रव्यद्वारेव विभाज्यम्; न स्वरूपतः; कार्याक्षमत्वात्। कृतात्तं तु यावदुपयोगं भोक्तव्यमेव; न सममिष स्वरूपतो विभाज्यम्। कूपादिस्तु समश्चेत् स्वरूपेण विभाज्यः। विषमस्तु पर्यायेण जलोद्धरणादिनोपभोक्तव्यः। 'स्त्रियोऽपि समश्चेत् विभाज्यः। विषमाः पर्यायेण कर्म कारियतव्याः। अवरुद्धास्तु समा अपि न विभाज्याः; "स्त्रीषु च संयुक्ताखु" इति गौत्तमस्मरणात्। संयुक्तानां विभागनिषेधात् विवाहितानामर्थसिद्ध एवासौ। इष्टापूर्ते अविभक्तदशायां येन कृते तस्यैव; नान्येन तन्मूल्यं याचनीयम्। यथाह लोगाक्षिः—

<sup>1</sup> नान्यतरनिर्बन्धेन—ख, ञ.

" क्षेमं पूर्ते योगमिष्टमित्याहुस्तत्त्वदर्शिनः । अविभाज्ये च ते प्रोक्ते शयनासनमेव च ॥ "

इति । राजादयस्तु न स्वरूपेण विभाज्याः ; किंतु तदुत्पन्नो छाभ एव विभाज्यः । सोऽपि विषमश्चेत् ; "योगक्षेमवतो छाभः समत्वेन विभज्यते " इति बृहस्पितस्मरणात् । प्रचारोऽपि सित संभवे अन्य एव कार्यः । न तु स एव भित्त्यादिना छेत्तव्यः ; किंतु सर्वेरुपमोग्यः । पुस्तकमपि समं विभाज्यम् । विषमं पर्यायेणाध्येतव्यम् । न तु द्वेधा कार्यम् ; स्वरूपनाशापत्तेः ।

विष्णुसमृतिः

तदेवंविधविभागसंदेहे निर्णयमाह नारदः—

" विभागधर्मसंदेहे दायादानां विनिश्चयः । ज्ञातिभिर्मागलेख्येन पृथक् कार्यप्रवर्तनात् ॥ दानग्रहणपश्चनगृहक्षेत्रपरिग्रहाः । विभक्तानां पृथग्ज्ञेयाः पाकधर्मागमव्ययाः ॥ साक्षित्वं प्रातिभाव्यं च दानं ग्रहणमेव च । विभक्ता अतरः कुर्युनीविभक्ताः परस्परम् ॥ <sup>1</sup>येषामेताः क्रिया लोके प्रवर्तन्ते स्वरिक्थतः । विभक्तानवगच्छेयुर्लेख्यमप्यन्तरेण तान् ॥ "

इति । उक्तोपायैरप्यनिर्णये पुनर्विभागमाह मनुः-

" विभागे यत्र संदेहो दायादानां परस्परम् । पुनर्विभागः कर्तव्यः पृथवस्थानस्थितैरपि ॥ "

#### इति । यतु तेनैवोक्तम्-

" सक्रदंशो निपतित सक्कत् कन्या पदीयते । सक्रदाह ददानीति त्रीण्येतानि <sup>2</sup>सर्ता सक्कत् ॥ "

इति, तत् युक्तिमिर्निणेतुं शक्तौ सत्यां द्रष्टव्यम् । स्वयंकृतासंदिग्धविभागातिकमे विशेषमाह बृहस्पतिः --

" स्वेच्छाकृतविभागे यः पुनरेव विसंवदेत् । स राज्ञा स्वांशके स्थाप्यः शासनीयोऽनुबन्धतः ॥ "

इति । अनुबन्धः ; धनाधपेक्षया । विभक्तकृत्यमाह नारदः—

" यद्येकजाता बहवः प्रथमधर्माः पृथक्कियाः । पृथक्कर्मगुणोपेता न चेत् कार्येषु संमताः ॥

<sup>2</sup> सकृत् सकृत्—ग, घ.

स्वभागान् यदि दद्युस्ते विकीणीयुरथापि वा । कुर्युर्यथेष्टं तत् सर्वभीशास्ते स्वधनस्य हि ॥ आतॄणामविभक्तानामेको धर्मः प्रवर्तते । विभागे सति धर्मोऽपि भवेत् तेषु पृथक् पृथक् ॥"

इति ॥ ४४ ॥

<sup>1</sup>इति श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकप्रोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारिश्रीरामपण्डितात्मज्<sup>4</sup>श्रीनन्द-पण्डितकृतौ <sup>2</sup>श्रीविष्णुस्मृतिविष्टतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यामधादशोऽध्यायः समाप्तो व्यवहारकाण्डः<sup>3</sup>

<sup>3</sup> विष्णुस्मृतिदीकायां वैजयन्त्यां व्यवहाराध्यायः समाप्तः—गः

Appendiguelle, entry of the late of the

<sup>1</sup> इति विष्णुस्मृतिविवृत्ती अष्टादशोऽध्यायः—घ.

#### एकोनविंशोऽध्याय:

मृतं द्विजं न शृद्धेण निर्हारयेत्॥१॥ न शूद्धं द्विजेन ॥२॥ पितरं मातरं च पुत्रा निर्हरेयुः॥३॥ न द्विजं पितरमपि शृद्धाः॥४॥

¹एवं षोडशिमरध्यायैः व्यवहारकाण्डं परिसमाप्य चतुर्दशिमराचारकाण्डं प्रारिप्सुः सर्वकर्माङ्गशुद्धि-निरूपणाय पञ्चाध्यायीमारभते । ²तत्र पूर्वाध्याये विभागमिभाय तत्समनियतं पैतृमेधिकमेकोनविंशेनामिधातु-मादौ निर्हरणविधिमाह । मृतं त्रैवर्णिकं द्विजं शृद्धेण सिपण्डेनासिपण्डेन वा न निर्हारयेत्³ ॥ १ ॥

किंच तथा शृद्धमपि द्विजेन सपिण्डेनासपिण्डेन वा न निर्हारयेत् ॥ २ ॥

एवसुभयथा निषेधे के निर्हरेयुरित्यत आह । पुत्राः सवर्णा असवर्णाश्च मातापितरौ निर्हरेयुः । चकारात् पितामहादीनपि ॥ ३ ॥

पुत्रत्वेऽप्यपवादमाह । शृदापुत्राः द्विजं पितरमपि न निर्हरेयुः । यतु —

" न विष्रं स्वेषु तिष्ठत्सु मृतं शृद्रेण हारयेत्। अस्वर्ग्यो ह्याहुतिः सा स्याच्छूदसंस्पर्शदूषिता॥"

इति मानवे 'स्वेषु तिष्ठत्सु' इति विशेषणं, तदविवक्षितम्; अस्वर्ग्यिति दोषश्रवणात्। पितृग्रहणात् मातरं निर्हरेयुरेव; "स्वमाता कुरुते चैषां तेऽपि तस्याश्च कुर्वते " इति विजातीयपुत्रप्रस्तावे देवल्रस्मरणात्। पितृनिर्हरणनिषेधादन्येषां सुतरां निषेधः॥ ४॥

ब्राह्मणमनाथं ये ब्राह्मणा निईरिन्त ते स्वर्गलोकभाजः ।। ५॥ निर्ह्वत्य च बान्धवं प्रेतं हसंस्कृत्याप्रदक्षिणेन चितामभिग्मयाप्सु सवाससो निमज्जनं कुर्युः ॥ ६॥

.¹ विष्णुस्मृतिरीकायां वैजयन्त्यामाचाराष्याय प्रारम्भ: added in घ. ³ वाह्येत—ख. <sup>4</sup> लोक omitted in क. <sup>2</sup> एवं—ग. <sup>5</sup> सत्कृत्य—क, रु निर्हरणनिषेधस्य कचित् प्रतिप्रसवमाह । अनाथं सपिण्डादिरहितं ब्राह्मणं ये ब्राह्मणाः द्विजातयः निर्हरन्ति, ते क्रतुफळस्वर्गळोकमाजः ;

> " अनाथं बाह्मणं प्रेतं ये वहन्ति द्विजातयः । पदे पदे यज्ञफलमानुपूर्व्यालमन्ति ते ॥"

इति स्मरणात् ॥ ५ ॥

बान्धवनिर्हरणे विशेषमाह । बान्धवं प्रेतं निर्हृत्य स्वशाखोक्तविधिना यथाविहितामिना संस्कृत्य चितामप्रदक्षिणेनामिगम्य, अप्सु अनुद्भृतासु सवाससः वासःप्रक्षालनपूर्वकं निमज्जेयुः । बान्धवम्रहणात् अबान्धवे पार।शर्यः प्राणायामोऽधिकः—

" असगोत्रमबन्धुं च प्रेतीभूतं द्विजोत्तमम् । वहित्वा च दहित्वा च प्राणायामेन शुध्यति ॥ "

इति ॥ ६ ॥

प्रेतस्योदकिनर्वपणं कृत्वैकं विण्डं कुरोषु दद्यः ॥ ७ ॥ परिवर्तितवाससञ्च निम्बपत्राणि विदर्य द्वार्यरमिन पदन्यासं कृत्वा गृहं प्रविद्येयुः ॥ ८ ॥

नवश्राद्धस्य कालं स्वरूपं चाह । वक्ष्यमाणमुदकदानं निर्वपणमवयविषण्डं च कृत्वा, अनन्तरमेकं पिण्डं कुरोषु द्युः । पिण्डोदकदानानन्तर्यविधानेन प्रथमदिनादि कर्तव्यता बोधिता । तत्र विरोष-माहाङ्गिराः—

" प्रथमेऽह्वि तृतीये च पञ्चमे सप्तमे तथा । नवमैकादशे चैव नवश्राद्धमुदीरितम् ॥"

इति । एकपिण्डत्वेनैकोद्दिष्टत्वमुक्तम् । तदाह प्रचेताः-

" एकोह्एविधानेन सर्वेः पुत्रैः पृथक् पृथक् । निनीयाञ्मनि पूर्वे तु ततः श्राद्धं प्रकल्पयेत् ॥"

इति । अञ्मनि प्रेतशिलायां, निनीय तिलाङ्गलिमवयविषण्डं च, एकोहिष्टविधानेन श्राद्धं नवश्राद्धं प्रकल्पयेत् कारयेदित्यर्थः । कारणविधानात् प्रेताचार्यस्यावस्यकत्वं गम्यते । कुरोष्विति अवयविषण्ड इव मूस्युपलकुशानां

1 एकपिण्डं—क.

विकल्पो निवर्त्यते । द्युरिति बहुवचनं सर्वेषामिष पुताणां प्रत्येकं नवश्राद्धाद्यधिकारामिपायेण "सर्वैः पुत्रैः पृथक् पृथक् " इत्युक्तप्रचैतोवचनात् । एतेनाभेतनान्यिष बहुवचनानि व्याख्यातानि ; सर्वसिषण्डसांनिष्यार्थं वा ; "नवश्राद्धं सह द्युः " इति परिशिष्टात् । यद्वा भेतस्यानेके पुत्रा नवश्राद्धं सह द्युः ; न प्रत्येकम् । यथाहोश्चना---

" नवश्राद्धं सिपण्डत्वं श्राद्धान्यिप च षोडरा । एकेनैव तु कार्याणि संविभक्तधनेष्वि ॥ सर्वेरनुमतं कृत्वा ज्येष्ठेनैव च यत् कृतम् । धनेन चाविभक्तेन सैवेरेव कृतं भवेत् ॥ "

इति ॥ ७ ॥

किंच ततो बालपुर:सरं गृहं गत्वा, यै: सहाप्सु ममं तानि वासांसि द्वारदेशे वासोऽन्तरै: परिवर्त्य; तानि त्यक्त्वा अन्यानि धारयित्वेति यावत् । तत्नैव निम्वपताणि दन्ताप्रैर्विदश्य किंचिचर्वियत्वा <sup>1</sup>थूत्कृत्याचम्य गोमयसर्षपादींश्च स्प्रष्ट्वा अस्मनि देहल्यां पदं न्यस्य गृहं प्रविशेयु: । यथाह योगीश्वर:—

" इति संश्रुत्य गच्छेयुर्गृहं बालपुरःसराः । विदश्य निम्बपत्राणि नियता द्वारि वेश्मनः ॥ आचम्याम्न्यादि सिल्लं गोमयं गौरसर्षपान् । प्रविशेयुः समालभ्य कृत्वाश्मनि पदं शनैः ॥ "

इति । शङ्कोऽपि---" दूर्वाप्रवालमियं वृषमं चालम्य गृहं प्रविशेयुः " इति ॥ ८ ॥

अक्षतांश्चाग्नौ क्षिपेयुः ॥ ९ ॥ व्यतुर्थे दिवसेऽस्थिसंचयनं कुर्युः ॥ १० ॥ तेषां गङ्गाम्भसि प्रक्षेपः ॥ ११ ॥ यावत्संख्यमस्थि पुरुषस्य गङ्गाम्भसि तिष्ठति, तावद्वर्षसहस्राणि क्वर्गलोक-मधितिष्ठति ॥ १२ ॥

किंच गृहं प्रविश्याक्षतान् यवान् अमो लौकिके तूष्णीं प्रक्षिपेयुः ॥ ९ ॥ किंच आहितामेरनाहितामेर्वो दाहात् चतुर्थेऽहनि अस्थिसंचयनं कुर्युः ;

> " अनिम्नित उत्कान्तेः साम्नेः संस्कारकर्मणः । शुद्धिः संचयनं दाहान्यताहस्तु यथाविषि ॥"

" चतुथ च—झ. 4 स्वर्गलोके महीयते— इति अङ्गिरःस्मरणात् । चतुर्थ इति प्रथमाद्युपरुक्षणम् । बहुवचनं तु <sup>1</sup>गोलजसाहित्यार्थम् ,

" प्रथमेऽह्नि तृतीये वा सप्तमे नवमे तथा । अस्थिसंचयनं कार्यं दिने तद्गोत्रजैः सह ॥ "

इति संवर्तसरणात् ॥ १० ॥

संचितास्थां प्रतिपत्तिमाह । तेषां संचितानामस्थां कालान्तरे गङ्गाम्भसि प्रक्षेपः कार्यः,

" अरण्ये बृक्षमूले वा गुद्धे संस्थाप्य तान्यथ । तत्स्थानाच्छनकैर्नीत्वा कदाचिज्जाह्ववीजले । कश्चित् क्षिपति <sup>2</sup>तत्पुत्रो दौहित्रो वा समाहितः ॥"

इति ब्राह्मपुराणात् ॥ ११ ॥

अस्य फलमाह । यस्य पुरुषस्य यत्संख्याकान्यस्थीनि गङ्गातोये तिष्ठन्ति, सः तावदब्दसहस्राणि स्वर्गलोके वसति ॥ १२ ॥

#### यावदाशौचं तावत् प्रेतस्योदकं <sup>३</sup>पिण्डमेकं च दद्यः ॥ १३ ॥

पिण्डोदकदानविधिमाह । यस्य वर्णस्य यावदाशौचं वक्तव्यं, तस्य ताविह्नं प्रेततृप्त्यर्थम् 'अमुक्गोत्र, अमुक् प्रेत, एतत्ते तिलोदकमुपतिष्ठतु ' इत्युदकं मूर्धाद्यवयवनिष्पत्त्यर्थं स्मृत्यन्तरोक्तविधिना पिण्डं च दद्युः । यथाह शङ्कः—" अपसन्ये वासोयज्ञोपवीते कृत्वा अङ्गलिना 'शव, एतत्ते उदकम् ' इत्युक्तवा भूमौ माल्यपिण्डपानीयमुपले वा दद्युः " इति । कुशोष्विति वृद्धभचेताः—" तं सवाष्पमथादाय दभेषु विनिवेशयेत् " इति । यावदाशौचवचनात् ब्राह्मणस्य दश, क्षत्रियस्य द्वादश, वैश्यस्य पञ्चदश, शृद्धस्य त्रिंशदित्यर्थः पर्यवस्यति । तदाह पारस्करः—

" ब्राह्मणे दश पिण्डाः स्युः क्षत्रिये द्वादश स्मृताः । वैश्ये पञ्चदश प्रोक्ताः शुद्धे त्रिंशत् प्रकीर्तिताः ॥ "

इति । यदा तु सर्ववर्णानां दशरात्रमेवाशौचं, तदा दशैव पिण्डा भवन्ति । अनेन चोदकदानेऽपि " प्रथमतृतीयपञ्चमसप्तमनवसेषूद्दकित्रया " इति गौतभी यपक्षान्तरस्य गौणता दर्शिता । एकमिति वचनात् ,

" प्रथमेऽह्वि तृतीये वा पञ्चमे सप्तमेऽपि वा । द्वौ द्वौ पिण्डौ प्रदातच्यौ शेषास्तु दशमेऽहिन ॥"

² सत्पुत्रो—घ•

<sup>3</sup> ਧਿਾਫਾਂਖ਼— **ਰ**.

<sup>1</sup> शुःकृत्य--खः; थुःकृत्वा--धः, चः

<sup>·8</sup> क्षिपेयु:—क, झ; क्षेप:—ज

इत्यस्य,

" देयस्तु दशमः पिण्डो राज्ञां वै द्वादशेऽहनि । वैश्यानां पञ्चदशमे देयस्तु दशमस्तथा । शृद्धाणां दशमः पिण्डो मासे पूर्णे विधीयते ॥ "

इत्यस्य च गौणपक्षता दिशंता। यावदाशौचिमिति सामान्यवचनात् अनुपनीतस्यापि त्र्यहाशौचे पिण्डलयदानं गम्यते। तथाच योगीश्वरः—" पिण्डयज्ञावृता देयं प्रेतायानं दिनत्रयम् " इति। तत्र धर्मविशेषमाह पचेताः—" असंस्कृतानां भूमौ पिण्डं दद्यात्, संस्कृतानां कुशेषु " इति। तत्र पिण्डद्रव्याणि तन्नियमं चाह शुनःपुच्छः—

" फलमूलेश्च पयसा शाकेन च गुडेन च । तिलमिश्रं तु दर्भेषु पिण्डं दक्षिणतो हरेत् ॥ शालिना सक्तुमिर्वापि शाकेर्वाप्यथ निर्वपेत् । प्रथमेऽहनि यद् द्रव्यं तदेव स्याद् दशाहिकम् ॥ "

#### इति । कर्तृनियमस्तु परिशिष्टे-

" असगोत्रः सगोत्रो वा यदि स्त्री यदि वा पुमान् । प्रथमेऽहनि यो दद्यात् स दशाहं समापयेत् ॥ "

इति । दद्यात् , ¹अभिमिति शेषः ।

" असगोत्रः सगोत्रो वा प्रेतायामि ददाति यः । पिण्डं चोदकदानं च स दशाहं समापयेत् ॥ ''

इति स्परणात्<sup>2</sup>। देशनियमोऽपि परिशिष्टे—" यत्रैको दीयते पिण्डस्तत्र पिण्डान् समापयेत् " इति ॥ १३ ॥

#### क्रीतलब्धादानाश्च भवेयुः ॥ १४ ॥ अमांसादानाश्च ॥ १५ ॥ स्थण्डिलद्यायिनः ॥ १६ ॥ पृथक्द्यायिनश्च ॥ १७ ॥

किंच कीतमयाचितलञ्घं वा अश्वन्ति ते, तथा भवेयुः । न पूर्वसंचितगृहस्थमश्रीयुः । चकारात् क्षारलवणे च वर्जयेयुः, " अक्षारलवणान्नाः स्युर्लञ्चकीताशनास्तथा " इति स्परणात् ।

> " गोक्षीरं गोष्टतं चैव धान्यं मुद्रास्तिला यवाः । अक्षाराः कथिता ह्येते क्षाराश्चान्ये प्रकीर्तिताः ॥ "

> > <sup>2</sup> स्मरणात् omitted in स्न,

इति । इदं च प्रथमदिने उपवासाशक्ती ; "नैतस्यां रात्रावन्नं पचेयुः " इत्याश्व**रुायनस्मर**णात् । विसष्ठस्तु ज्यहमुपवासमाह——"गृहान् व्रजित्वा अधप्रस्तरे ज्यहमनश्चन्त आसीरन् । क्रीतोत्पन्नेन वा वर्तेरन् " इति । अधप्रस्तरः आशौचिनां शयन।दिकटः ॥ १४ ॥

क्रीतादौ विशेषमाह । न मांसमश्रन्तीति अमांसाशना भवेयुः । चकारात् मत्स्यादि च ; "मत्स्य-मांसादि न मक्षयेयुरा प्रदानात् " इति गौतमीयस्मरणात् । प्रदानमैकादशाहिकं श्राद्धम् ॥ १५ ॥

किंच स्थण्डिलं मृन्मयश्चत्वरः । तत्र शेरत इति स्थण्डिलशायिनः । अनेन खट्वादिनिवृत्तिः ; " अधःशय्यासना दीना उपभोगविवर्जिताः " इति स्मरणात् ॥ १६ ॥

तत्र विशेषमाह । भूमावप्येकस्मिन् कटादौ न सर्वे शयीरन् । किंतु पृथक् पृथगिति । पृथम्बननात् मैथुननिवृत्तिः ; " ब्रह्मचारिणः सर्वे " इति <sup>1</sup>गौतमीयस्मरणात् । चकारात् ताम्बूलादिनिवृत्तिश्च ;

> " मातापित्रोः क्षयश्राद्धे तथैव क्षयस्तके । ताम्बूरुं चर्वयेदास्तु पितृहा स निगद्यते ॥"

इति स्मरणात् ॥ १७ ॥

#### ग्रामान्निष्कम्याद्यौचान्ते कृतइमश्रुकर्माणस्तिलकल्कैः सर्षप-कल्कैर्वा स्नाताः परिवर्तितवाससो यहं प्रविद्योगुः॥ १८॥

आशौचान्तदिनकर्तव्यमाह । आशौचस्यान्तो यस्मिन् तत् आशौचान्तम्; अन्त्यदिनम् । तस्मिन् ग्रामान्नगराद्वा निवासस्थानात् निष्कम्य अन्त्यपिण्डदानानन्तरं मुण्डनं स्मश्रुकर्म वा यथाधिकारं कारयित्वा तिलकल्केन गौरसर्षपकल्केन वा तिल्तैलसंयुक्तेन मलस्नानं इ.त्वा, तत्रैवाशौचवासांसि परित्यज्य, नववस्त्राणि परिगृह्य, गृहं प्रविशेयुः । यथाह ब्रह्मपुराणम्—

> " यस्य यस्य तु वर्णस्य यद्यत् स्यात् पश्चिमं त्वहः । तत्र वस्त्रविशुद्धिं च गृहशुद्धिं च कारयेत् ॥ समाप्य दशमं पिण्डं यथाशास्त्रमुदाहृतम् । प्रामाद्धहिस्ततो गत्वा प्रेतस्पृष्टे च वाससी ॥ अन्त्यानामाश्रितानां च त्यक्त्वा स्नानं समाचरेत् । स्मश्रुलोमनखानां च यत् त्याज्यं तज्जहात्यपि ॥ गौरसर्षपकल्केन तिल्तैलेन संयुजा<sup>3</sup> । मलस्नानं ततः कृत्वा तोयेनाचम्य वाम्यतः ॥

वासोयुगं नवं शुक्तमत्रणं शुद्धमेव च । गृहीत्वा गां सुवर्णं च मङ्गलानि शुभानि च । स्पृष्ट्या संकीर्तयित्वा च पश्चाच्छुद्धो भवेन्नरः ॥ "

#### इति । देवलोऽपि---

" दशमेऽहिन संप्राप्त स्नानं ग्रामाद्वहिर्भवेत् । तत्र त्याज्यानि वासांसि केशस्मश्रुनखानि च ॥ "

#### इति । क्षेरि तु विशेषो मैत्रायणीयपरिशिष्टे—

" गङ्गायां भास्करक्षेत्रे मातापित्रोर्गुरोर्मृतौ । आधाने सोमपाने च वपनं सप्तसु स्मृतम् ॥ "

इति । मृताविति निमित्तसप्तम्या पित्रादिमरणानन्तरमेव वपनं कार्यमित्युक्तं भवति ; नैमित्तिकस्य निमित्तानन्तर्यनियमात् । अत्रैव पक्षान्तरमाह देवलः—

> " कियां तु कुरुते यस्तु तिह्ने तस्य मुण्डनम् । रुघीयसां दशाहे तु पुत्राणां वपनं समृतम् ॥ "

इति । अनेन क्रियाया एव निमित्त्ववचनात् पुत्रातिरिक्तस्यापि प्रथमेऽहि क्रियानिमित्तं वपनं भवतीत्युक्तम् । अन्येषां तु अन्त्य एव ;

> " पुत्रः पत्नी च वपनं कुर्यादन्त्ये यथाविधि । पिण्डदानोचितोऽन्योऽपि कुर्यादित्थं समाहितः ॥ "

इति च्यासस्मरणात् । तदपि प्रेन्नकनीयसामेव, न ज्यायसाम् ; "अनुभाविनां च परिवापनम् " इति आपस्तम्बस्मरणात् । अनु पश्चात् भवन्तीत्यनुभाविनः कनिष्ठाः । तेषां <sup>2</sup>वपनविधानात् ज्यायसां स्मश्रुकर्मैव पर्यवस्यति ॥ १८ ॥

## तत्र शानित कृत्वा ब्राह्मणानां च पूजनं कुर्युः॥ १९॥ देवाः परोक्षदेवाः, प्रत्यक्षदेवा ब्राह्मणाः॥ २०॥ ब्राह्मणैर्लोका धार्यन्ते॥ २१॥

किंच तत्र गृहे आशौचान्तदिन एव शान्ति शान्तिसूक्तपाठं कृत्वा ब्राह्मणपूजनं कुर्युः ॥ १९ ॥ तत्रार्थवादमाह । देवानां परोक्षत्वात् पूजा न शक्या । ब्राह्मणानां प्रत्यक्षत्वात् सा शक्येति भावः ॥ २० ॥ किंच ब्राह्मणैर्धर्मप्रवचनानुष्ठानाभ्यां भूराद्या लोका धार्थन्ते ॥ २१ ॥

<sup>1</sup> यागे—ख.

 $^2$  वपननिषेधात्—ख.

<sup>1</sup> ब्राह्मणानां प्रसादेन दिवि तिष्ठन्ति देवताः। ब्राह्मणाभिहितं वाक्यं न मिथ्या जायते क्रचित्॥ २२॥ यद्वाह्मणास्तुष्टतमा वदन्ति तद् देवताः प्रत्यभिनन्दयन्ति। तुष्टेषु तुष्टाः सततं भवन्ति प्रत्यक्षदेवेषु परोक्षदेवाः॥ २३॥

तदुपपादयति । ब्राह्मणानुष्ठितनित्यनैमित्तिकादिकर्माप्यायिता देवा दिवि तिष्ठन्ति । ब्राह्मणामिहित-शापानुम्रहादिवाक्यैः दुष्टनिम्रहशिष्टानुम्रहाभ्यामनुगृहीता जनाश्च भुवीति स्रोक्धारणमुपपन्नम् ॥ २२ ॥

वाक्यमात्रस्य कथं फलसाधकतेत्यत आह । पूजादिना तुष्टतमा विप्राः यस्मै यत् पुत्रपशुधनादि 'अस्तु ' इति वदन्ति, तत् देवताः 'तथास्तु ' इति वाक्यैः प्रत्यभिनन्दयन्ति । स्वार्थे णिच् । प्रत्यभिनन्द-न्तीत्यर्थः । यद्वा प्रत्यभिनन्दन्तं निजपरिवारं प्रेरयन्ति । प्रत्यभिनन्दने हेतुमाह । प्रत्यक्षदेवेषु विषेषु विषेषु परोक्षदेवाः ब्रह्मादयो निरन्तरमेव तुष्टा भवन्ति ; तदाप्यायकिकयाणां ब्राह्मणाधीनत्वात् ॥ २३ ॥

³दुःखान्वितानां मृतवान्धवाना-माश्वासनं कुर्युरदीनसत्त्वाः। वाक्यैस्तु यैर्भूमि तवाभिधास्ये वाक्यान्यहं तानि मनोऽभिरामे॥ २४॥

#### इति 5श्रीविष्णुसमृतौ एकोनविंशोऽध्यायः

अग्रिमाध्यायप्रतिपाद्यं प्रस्तौति । न दीनं सत्त्वं धेर्यं येषां ते धेर्यवन्तः पुरुषाः बान्धववियोगेन दुःखार्तानां नराणामाधासनं शोकापनोदनं यैर्वाक्यैः कुर्युः, तानि अहं हे भूमि मनोऽभिरामे, धर्मप्रक्ष-प्रवृत्ततया मन्मनोऽनुकूले, तव तुभ्यम् अभिधास्ये कथयिष्यामि । भूमीशब्दस्य नद्यन्तत्वात् हस्वत्वम् ॥ २४ ॥

इति श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधमीधिकारिश्रीरामपण्डितात्मजश्रीनन्द-पण्डितकृतौ विष्णुस्मृतिविद्यतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यामेकोनविंशोऽध्यायः

<sup>1</sup> This entire verse and the first quarter of the next omitted in 朝.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> अति omitted in छ.

<sup>3</sup> The first half of the verse corrupt in 4.

<sup>4</sup> वदान्यहं—क.

<sup>5</sup> वैष्णवे—क, झ; वैष्णवे धर्मशास्त्रे प्रेतनिर्दृतिपकरणमेकोनर्विशम्—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> श्रीमन्महा to वाराणसीवासि omitted in घ, च.

#### विंशोऽध्याय

यदुत्तरायणं 1 तदहर्देवानाम् ॥१॥ दक्षिणायनं रात्रिः ॥२॥ संवत्सरोऽहोरात्रः ॥३॥ तत्त्रिंशता मासाः ॥४॥ मासा द्वादश वर्षम् ॥५॥

पूर्वाध्यायानते प्रस्तुतशोकापनोदनवाक्याभिधानाय विंशाध्यायमारभते । तस्य च जगदिनत्यताज्ञानायत्त-तया जगत्कर्तुर्बह्मण एवानित्यतां वक्तुं कालविभागमाह । उत्तरस्यामयनं रवेः उत्तरायणम् ; मकरसंक्रान्ति-मारभ्य कर्कसंक्रान्तिपर्यन्तः कालः । तत् देवानामहः ; देवकर्मानुष्ठानयोभ्यत्वात् ॥ १ ॥ दक्षिणस्यामयनं रवेः दक्षिणायनम् ; कर्कसंक्रान्तिमारभ्य मकरसंक्रान्तिपर्यन्तः कालः । सा देवानां ²रात्रिः निद्राकालः ; "विष्णुः स्विपिति कर्कटे " इत्यादिस्मरणात् । वस्तुतस्तु मेरुगतानां देवानां नाडिकामण्डलं क्षितिजम् । तस्मादुपरि स्थिताः क्रान्तिवृत्ते मेषादयः षट् राशयो दृश्याः । तुलादयः षट् अधःस्थिता अदृश्याः । अतः मेषादिषट्कस्थितेऽके देवानां दिनम् ; दृश्यत्वात् । तुलादिषट्कस्थिते रात्रिः ; अदृश्य-त्वादित्यहोरात्रं गोल्वासनासिद्धम् । तस्य च स्पृत्या विरोध एवं परिहार्यः । मेषादेर्दिनस्य कर्कसंक्रमे मध्याहः । तदुपरि रात्र्युन्मुखत्वादर्कस्य रात्रिरियुच्यते । एवं मकरसंक्रमे अर्धरातः । तदुपरि दिनोन्मुखत्वात् दिनमेवेति । तदेतत् फलकथनाय ; न तु वास्तवम् । तदुक्तं सिद्धान्ते—

" दिनं सुराणामयनं <sup>3</sup>यदुत्तरं निशेतरत् सांहितिकैः प्रकीर्तितम् । दिनोन्मुखेऽके दिनमेव तन्मतं निशा तथा तत्फलकीर्तानाय तत् ॥ " कके गतेऽके हि सुरापराह्यः फलं पुना रात्रिवदाहुरस्य । नकं गते चापररात्रमेषामेतत् परं वासरवत् स्मरन्ति ॥"

दिन(वासर)विद्त्यनेन दिवसेऽप्येपैव कल्पना—" अतश्च कैश्चिद्द्शमीष्विप प्राक् कापालिको (प्राभातिको) वैधविधिर्निरुक्तः " इति । एवं कृष्णशुक्कपक्षयोरिष पित्रहोरात्रत्वं द्रष्टव्यम् ॥ २ ॥ दक्षिणोत्तरायणस्त्रपः कालः संवत्सरः । स देवानामहोरात्रः ॥ ३ ॥ तेषां संवत्सररूपाहोरात्राणां त्रिंशता मासः ॥ ४ ॥ ते द्वादश मासाः षष्ट्यधिकशतत्रयाब्दरूपाः दिव्यं वर्षे भवति ॥ ५ ॥

द्वादश वर्षशतानि दिव्यानि कलियुगम् ॥६॥ ¹द्विगुणानि द्वापरम् ॥७॥ त्रिगुणानि त्रेता ॥८॥ चतुर्गुणानि कृतयुगम् ॥९॥ ³द्वादशवर्षसहस्राणि दिव्यानि चतुर्थुगम् ॥१०॥ ³चतुर्युगणामेकसप्ततिर्मन्वन्तरम् ॥११॥ चतुर्युगसहस्रं ⁴च कल्पः ॥१२॥ स च पितामहस्याहः ॥१३॥ ⁵तावती चास्य रात्रिः ॥१४॥

उक्तरूपाणि दिव्यानि द्वादश वर्षशतानि किलियुगं भवति । तत्र शतद्वयं संध्यासंध्यांशयोः । वर्षसहस्रमेव च युगम् । युगस्य पूर्वभागः संध्या । उत्तरमागः संध्यांशः । मध्यभागश्च युगमिति । तदुक्तं विष्णुपुराणे—

> " तत्प्रमाणैः शतैः संध्या पूर्वा तत्रामिधीयते । संध्यांशकश्च तत्तुल्यो युगस्यानन्तरेण यः ॥ संध्यासंध्यांशयोरन्तर्यः कालो मुनिसत्तम । युगास्यः स तु विज्ञेयः कृतत्रेतादिसंज्ञितः ॥ "

इति । एवमग्रेऽपि ज्ञेयम् ॥ ६ ॥ चतुर्विंशतिशतानि दिव्यानि वर्षाणि संध्यासंध्यांशसिहतं द्वापरयुगं ज्ञेयम् ॥ ७ ॥ षट्त्रिंशच्छतानि दिव्यानि वर्षाणि संध्यासंध्यांशसिहतं त्रेतायुगं ज्ञेयम् ॥ ८ ॥ अष्टा-चत्वारिंशच्छतानि दिव्यानि वर्षाणि संध्यासंध्यांशसिहतं कृतयुगं ज्ञेयम् ॥ ९ ॥ उक्तरूपाणि दिव्यानि द्वादशवर्षसहस्राणि चतुर्युगम् । चतुर्णा युगानां समाहारः चतुर्युगम् । दशसहस्राणि चतुर्णा युगानाम् ; द्वे सहस्रे संध्यासंध्यांशयोरिति द्वादश सहस्राणि । अनुवृत्ताविष पुनर्दिव्योपादानं मानुषश्रमनिरासाय ॥ १० ॥ एकसप्ततिवारमावृत्तानि चत्वार्यपि युगानि मन्वन्तरं भवति ॥ ११ ॥ सहस्रवारमावृत्तानि चत्वार्यपि युगानि कल्पः । कल्पते जगदस्मिन् काल इत्यर्थः ॥ १२ ॥ यः कल्प इत्युक्तः, स एव पितामहस्य ब्रह्मणः अहःसंज्ञो भवति ॥ १३ ॥ कल्पपरिमितैव ब्रह्मणो रात्रिः निदाकालः ॥ १४ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> उदगयनं—ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> From here to मेरुगतानां देवानां omitted in स्त.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> यदुक्तं—ख.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> कल्युगद्विगुणानि—क.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> दशवर्ष—ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> This Sūtra omitted in 韦.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> च omitted in क.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> This Sūtra omitted in ज, ट.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> संध्यांशशतं—्घ,

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> युगं—ख,

<sup>&</sup>lt;sup>,</sup> एष:—ख.

एवंविधेनाहोरात्रेण मासवर्षगणनया सर्वस्यैव ब्रह्मणो वर्षशतमायुः॥ १५॥ ब्रह्मायुषा च परिच्छिन्नः पौरुषो दिवसः॥ १६॥ तस्यान्ते महाकल्पः॥ १७॥ तावत्येवास्य मिशा॥ १८॥ पौरूषेयाणामहोरात्राणामतीतानां संख्यैव नास्ति॥ १९॥ न च भविष्याणाम्॥ २०॥ अनाद्यन्तत्वात् कालस्य॥ २१॥

एवंविधेन कल्पद्वयपरिमितेनाहोरात्रेण त्रिंशत्संख्येन मासः। तैः द्वादशमिर्वर्षम् । तानि शतं वर्षाणि सर्वस्यैव यो यो यदा यदा ब्रह्मा जायते, <sup>4</sup>तदा तदा तस्य तस्यायुर्भवित ; "शतायुर्वे पुरुषः" इति अतेः ॥ १५ ॥ यानि शतं वर्षाणि ब्रह्मायुः, तैरेव परिमितः पुरुषस्य भगवतोऽनाद्यन्तस्य श्रीवासुदेवस्य दिवसः ॥ १६ ॥ तस्य पौरुषदिवसस्यान्ते मध्ये महाकल्पः, महान् ब्रह्मा कल्पते यस्मिन्निति ॥ १७ ॥ अस्य पुरुषस्य तावत्येव ब्रह्मायुःपरिच्छिन्नैव निशा निद्राकालः ॥ १८ ॥ भगवतो यान्यतीतानि अहोरात्राणि तानि असंख्यानीत्यर्थः ॥ १९ ॥ संख्यास्तीति शेषोऽनुवर्तते ॥ २० ॥ तत्र हेतुमाह । " कल्यति जगदेष कालोऽतः" इत्यादिस्मृत्या कालोऽत्र भगवान् परमेश्वरः । तस्याद्यन्तरहितत्वात् आयुःपरिच्छेदकाहोरात्रादि-संख्या नास्तीति युक्तम् । तथाच कूर्मपुराणे—

" अनादिरेष भगवान् कालोऽनन्तोऽजरः परः । सर्वगत्वात् स्वतन्त्रत्वात् सर्वात्मत्वान्महेश्वरः ॥ "

इति ॥ २१ ॥

एवमस्मिन्निरालम्बे काले सततयायिनि।
न तद्भृतं प्रपद्यामि स्थितिर्यस्य भवेद् ध्रुवा॥ २२॥
गङ्गायाः सिकता धारास्तथा वर्षति वासवे।
दाक्या गणियतुं लोके न व्यतीताः पितामहाः॥ २३॥

यदुक्तं <sup>7</sup>कल्प्यितृत्वेन भगवतो नित्यत्वं, तदुपपादनाय कल्प्यितन्यानित्यतामाह । एवम् उक्तरीत्या, अस्मिन् षिडिन्द्रियवेद्ये, निरालम्बे निरुपादानके, सतत्यायिनि नित्ये, काले भगवति, न तत् भूतं, पृथिन्या-द्यन्यतममप्यस्ति, यस्य स्थितिः सत्ता, प्रुवा कालत्रयाबाध्या स्यात् । एवं भूतानामनित्यत्वोक्त्या भौतिकानां सुतरामनित्यत्वमुक्तं भवति ॥ २२ ॥ ननु यदि भृतानित्यतया भौतिकानित्यत्वं, तर्हि ब्रह्मनित्यतया भृतनित्यतैवास्तु ; इत्यत आह । या गङ्गायाः सिकताः वालुकाकणाः, या वा वासवे वर्षति जलघाराः, ता आपि लोके गणियतुं शक्यन्ते, न त्वतीताः पितामहाः ब्रह्माणः। तथाच ब्रह्मण एवानित्यत्वे तिव्यिमितानां भूतानां कथं नित्यत्विमिति भावः ॥२३॥

चतुर्दश विनश्यन्ति कल्पे कल्पे सुरेश्वराः। सर्वलोकप्रधानाश्च मनवश्च चतुर्दश ॥ २४ ॥ बहूनीन्द्रसहस्राणि दैत्येन्द्रनियुतानि च। विनष्टानीह कालेन मनुजेष्वथ का कथा ॥ २५ ॥

कैमुतिकन्यायेन मानुषानित्यतां वक्तुमिन्द्राद्यनित्यतामाह । एकैकस्मिन् करुपे ब्रह्मदिवसे चतुर्दश देवप्रधाना इन्द्रा मनुष्यप्रधाना मनवश्च विनस्यन्ति ॥ २४ ॥

किंच एकैकस्मिन् कल्पे चतुर्दश चतुर्दशेत्येवं कल्पानामानन्त्यात् बहूनीन्द्रसहस्राणीत्युक्तस्यैव प्रपञ्चः । तथा दैत्येन्द्राणां हिरण्यकशिपुहिरण्याक्षादीनां नियुतानि लक्षाणि स्वस्वाविधमूतेन कालेन नष्टानि । तत्राल्पतरायुषां मनुजानां विनाशे कथैव केत्यनास्थोक्त्या तेषामनादरणीयतैवाभिहिता ॥ २५ ॥

राजर्षयश्च बहवः सर्वैः समुदिता गुणैः। देवा<sup>3</sup> ब्रह्मर्षयश्चेव कालेन निधनं गताः॥ २६॥ ये समर्था जगत्यस्मिन सृष्टिसंहारकारणे। तेऽपि कालेन नीयन्ते कालो हि दुरतिकमः॥ २७॥

किंच राजर्षयः प्रभुत्वेऽप्यिवकृतिचित्ताः सगरादयः सर्चैः शौर्यौदार्यादिभिर्गुणैः सम्यगुदिता अभ्युदय-वन्तः, तथा देवाः अभिवरुणादयः ब्रह्मर्षयः कश्यपादयश्च<sup>4</sup> कालेन स्वस्वाविधभूतेन निधनं पश्चत्वं गताः । तत्र मनुजानां का कथेति ॥ २६ ॥

किंच न केवलमतीतकाल एव विशिष्टा नष्टाः । किंतु इदानीमपि अस्मिन् जगित वर्तमानेऽपि लोके स्रिष्टसंहारकारणे उत्पत्तिविनाशविधाने ये समर्थाः सोमसूर्यादयो ग्रहाः, तेऽपि कालेनास्तं नीयन्ते । किं पुनरन्ये ? हि यतः कालः अनितकमणीयः ॥ २७ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> From here up to the end of Sūtra 21 missing in ₹.

वर्ष:—ख. <sup>4</sup> तदा तदा omitted in ख

<sup>6</sup> कालयति—ख, छ; कल्प: कलयति जगदशेष—घ.

 $<sup>^2</sup>$  मविष्यताम्—ट.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> पुरुषस्य omitted in ख.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> कालयिमृत्वेन—ख.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> लोके omitted in ख.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> देव—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> भूतानां omitted in ख.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> कश्यपाद्याः—ग.

विंशोऽध्यायः

आक्रमय 'सर्वः कालेन'परलोकं च नीयते।
'कर्मपाद्यवद्यो जन्तुस्तच का परिदेवना॥ २८॥
जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्धुवं जन्म मृतस्य च।
अर्थे दुष्परिहार्थेऽस्मिन्नास्ति लोके 'सहायता॥ २९॥

किंच न केवलं मानुषेष्वेव कालप्रामवम् ; अपि तु सर्वोऽपि जन्तुः अवधिसमाप्तो आक्रम्य निष्पीख्य कालेन परलोकं पञ्चत्वं नीयते । तत्र परिदेवना विषादः कः ? तत्र हेतुमाह । यतो जन्तुः, कर्मैव स्वकृतं पाशो बन्यकत्वात् ; तद्वशः तदायतः । अयमर्थः—येन शरीरेण यावत्कालं यत्कर्म मोक्तव्यं, तत्कर्मसमाप्तो कालः प्रमवति, नार्वागिति । प्रकटितं चैतत् गौतमीलुक्धकसंवादे व्यासेन ॥ २८ ॥

किंच उत्पन्नस्य जन्तोः शरीरारम्भककर्मक्षये मृत्युर्निश्चितः। मृतस्य च तद्देहकृतेन कर्मणा जन्मापि ध्रुवमेव। जन्मात्ययरूपेऽस्मिन्नर्थे प्रवृत्तिनिवृत्त्योः सहायता <sup>6</sup>सहकारिता कस्यापि नास्ति ; यतोऽय-मर्थो दुःखेनाप्यपरिहरणीयः, प्रारब्धकर्मणां भौगैकनाश्यत्वात् ।। २९॥

ैशोचन्तो नोपक्कर्वन्ति मृतस्येह जना यतः । अतो न रोदितव्यं हि किया 'कार्या स्वशक्तितः ॥ ३० ॥ सुकृतं दुष्कृतं चोभौ सहायौ यस्य गच्छतः । बान्धवैस्तस्य किं कार्यं शोचद्भिरथवा न वा ॥ ३१ ॥

किंच शोचन्तो जनाः मृतस्य नोपकुर्वन्ति । प्रत्युत श्रेष्माश्रुमोचनेनापकुर्वन्त्येव ; "श्रेष्माश्रु बान्धवैर्मुक्तं प्रेतो मुङ्क्तं यतोऽवशः " इति योगिस्मरणात् । अतो न रोदितव्यम् । किंतु प्रेतोपकाराय श्राद्धादिकियाः स्वशक्त्यनुसारेण कार्याः ॥ ३०॥

किंच इष्टानिष्टपाप्ती धर्माधर्मी पुरुषस्य सहायो । ताविष यस्य मृतस्य सहेव गच्छतः, नात्रैव स्वफळं प्रयच्छतः; शरीरारम्भककर्मसमाप्त्या शरीरसमाप्तेः; तस्य शोचिद्धः अशोचिद्धवी बान्धवैः किं कार्यम् ॥ ३१ ॥ बान्धवानामशौचे तु स्थिति प्रेतो न विन्दति। अतस्त्वभ्येति तानेव पिण्डतोयप्रदायिनः॥ ३२॥ अर्वाक् सपिण्डीकरणात् प्रेतो भवति यो सृतः। प्रेतलोकगतस्यान्नं सोदकुमभं प्रयच्छत॥ ३३॥

प्रेतोपकारकियाविधानाय तदर्थवादमाह । यावत् वान्धवाः प्रेताशौचमाचरन्ति, तावत् असाछोकात् प्रिथितो छोकान्तरप्राप्त्यभावात् कुत्रापि स्थितिमलभमानः <sup>1</sup>पुनः पुनर्वासनावशात् पिण्डतोयप्रदायिनो बान्धवाने-वाभ्येति । तसात् पिण्डदानादि कार्यम् ॥ ३२ ॥

विधेयांशमाह । वक्ष्यमाणेषु सपिण्डीकरणकालेषु यावत् सपिण्डीकरणं भवति, तावत् मृतो जन्तुः भेतः क्षुतृष्णाजनितदुःखानुभववान् भवति । तिन्नवृत्तये सोदकुम्भमन्नं प्रयच्छतेति । अयमर्थः—प्रेतस्य दाहानन्तरं प्रथमपाथेयश्राद्धेनेतः प्रेतलोकं <sup>2</sup>प्रापितस्य दशाहिकैकादशाहिकाश्च पिण्डा उपतिष्ठन्ते । ततः सपिण्डीकरणेन विमुक्तप्रेतत्वः द्वितीयपाथेयश्राद्धेन प्रेतलोकात् पितृलोकं नीयत इति । प्रेतत्वानामनेकत्वात् तिन्नवर्तकिक्रयाणामनेकत्वमिति नान्यानर्थक्यम् । अत्र विशेषं त्वप्रे वक्ष्यति ॥ ३३ ॥

पितृलोकगतश्रात्रं आहे सङ्क्ते स्वधासमम्। पितृलोकगतस्यास्य तस्माच्छ्राद्धं प्रयच्छत ॥ ३४ ॥ देवत्वे यातनास्थाने तिर्यग्योनौ तथैव च । मानुष्ये च तथामोति आद्धं दत्तं अस्वबान्धवैः ॥ ३५ ॥

नन्वेवं प्रेतत्विनवितिकेव क्रिया कार्या, नाम्रेतनीत्यत आह । सपिण्डीकरणेन पितृत्वप्राप्त्यनन्तरमपि मृतो जन्तुः श्राद्धे पार्वणादौ पुत्रादिदत्तमन्त्रपानादि स्वधया पितृमोग्येणामृतविशेषेण समं तुल्यं मुङ्क्ते । तसात् पितृस्रोकगतस्यापि जन्तोः श्राद्धं कार्यम् ॥ ३४ ॥

ननु प्रातिस्विकशुभाशुभकर्मवशेन स्वर्गनरकादिगतस्य जन्तोः कथं पुत्रादिदत्तश्राद्धादिना तृप्तिः ? इत्यत आह । स्वकर्मप्रावल्येन यद्यत् जन्तुः शरीरं प्राप्नोति, तत्तच्छरीरोपभोग्यवस्तुत्वेन बान्थवदत्तं श्राद्धीयमन्त्रपानादि उपतिष्ठते । तस्मात् मृतस्यापि तृप्तिसिद्धेः श्राद्धं कार्यमिति ॥ ३५ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> सर्वे—क.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> व्यासेन omitted in ख.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>सहचरिता—ग.

<sup>8</sup> This verse corrupt in 本.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> स्यात्—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> परलोकाय—ठ.

<sup>4</sup> सहायवान्—च.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> नाश्यतावश्यकत्वात्—ख.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> यदा---ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> कार्यास्य—ग, ठ.

¹ पुनर्वासना—ख.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> From here up to प्रेतत्वानामनेकत्वात् missing in स्त.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> च मानवै:—ज.

विज्ञोऽध्यायः

प्रेतस्य श्राद्धकर्तुश्च पुष्टिः श्राद्धे कृते ध्रुवम् । तस्माच्छ्राद्धं सदा कार्यं शोकं त्यक्त्वा निरर्थकम् ॥ ३६ ॥ एतावदेव कर्तव्यं <sup>1</sup>सदा प्रेतस्य बन्धुभिः । नोपकुर्यान्नरः <sup>2</sup>शोचन् <sup>3</sup>प्रेतस्यात्मन एव च ॥ ३७ ॥

ननु स्वप्रयोजनाभावे परतृप्तिमात्रोहेशेन <sup>4</sup>सार्वजनीनपवृत्तिर्न स्यादित्यत आह । यथोक्तद्रव्यैः श्राद्धकरणे<sup>5</sup> पितृणां तृप्तिविशेषः । कर्तुश्च,

> " आयुः प्रजां धनं विद्यां स्वर्गं मोक्षं सुखानि च । प्रयच्छन्ति तथा राज्यं <sup>6</sup>प्रीता नृणां पितामहाः ॥ "

इत्यादिफलपाप्तिर्यतो निश्चितेव, तस्मात् श्राद्धं सदैव श्राद्धकालेषु निरर्थकमनर्थहेतुं शोकं त्यक्त्वा कार्यम् । तथाच संबलिताधिकारकत्वान्नित्यकाम्यत्वं नैमित्तिककाम्यत्वं च जातेष्टिवत् श्राद्धस्यापि सिध्यति ॥ ३६ ॥

उक्तमर्थमुपसंहरति । शोकेन श्राद्धमकुर्वन् विध्यतिक्रमनिमित्तप्रत्यवायेनात्मनः, श्रुतृष्णादिदुःखा-नपनोदनेन प्रेतस्य च प्रतिकूरुमेव कुर्यात् ; नोपकारम् । तसात् तदुभयानिष्टनिवृत्तये एतावत् पूर्वोक्तं श्राद्धादि प्रेतस्य बन्धुभिः कार्यमेव ॥ ३७ ॥

> दृष्ट्वा लोकमनाक्रन्दं ख्रियमाणांश्च बान्धवान्। धर्ममेकं <sup>7</sup>सहायार्थं वरयध्वं सदा नराः॥ ३८॥ मृतोऽपि<sup>8</sup> बान्धवः शक्तो नानुगन्तुं <sup>8</sup>नरं मृतम्। जायावर्जं हि सर्वस्य याम्यः पन्था <sup>10</sup>विरुध्यते॥ ३९॥

यदुक्तम् 'नास्ति लोके सहायता' इति, तदुपपादयित । आकन्दः पृष्ठरक्षकः, मृतस्य लोके पश्चात् प्रियानुष्ठानेनोपकर्ताः , तद्रहितोऽयं लोकः । यतः प्रतिदिनं म्रियमाणा एव बान्धवा दृश्यन्ते, अतः स्वस्या-सहायतां ज्ञात्वा इहामुत्र च सहायार्थं धर्ममेवैकं भो नराः, सद्रा वरयध्वम् ॥ ३८ ॥

ननु यदि स्नेहातिशयेन बान्धवा अपि सह म्रियन्ते, तदा अमुत्र साहाय्यं <sup>11</sup>कुर्युरित्यत आह । सह मृतानामपि प्रातिस्विककर्मार्जितळोकभोगावश्यकतया नैकत्रावस्थानमिति क सहायोपयोगः ? तर्हि पत्न्या अपि

<sup>1</sup> तदा—उ.

<sup>2</sup> शोके—उ.

<sup>3</sup> मृतस्य—ज, ठ.

<sup>4</sup> सार्वजनी प्रवृत्ति:—छ.

<sup>5</sup> कारिण:—ग.

<sup>6</sup> पितृणां च पितामहा:---खः

<sup>7</sup> सहायार्थे— क, ज, ठ.

<sup>8</sup> मृतो हि—्ग ; मृतेऽपि बान्धवै: शक्यं—ज, झ.

<sup>9</sup> मृतं नरम्—ज.

10 विभिद्यते—ज, ठ. 11 कथं न कुर्युः—ख, च, छ.

सह गमनं विरुध्येतेत्यत आह । जायायाः पत्येकशरीरत्वेन "दिवि ज्योतिरजरमारमेताम्" "सह तेनैव मोदते" इत्यादिश्रुतिस्यामवियोगप्रतीत्या "व्यालग्राही यथा व्यालं बलादुद्धरते बिलात् । तद्वदुद्धृत्य सा नारी" इत्याद्यपुकारकत्वश्रवणाच्च तां विनान्यस्य सर्वस्यापि यमलोकमार्गानुसरणं विरुद्धमेव ॥ ३९ ॥

> धर्म एकोऽनुयात्येनं यत्र कचन गामिनम्। नन्वसारे चलोकेऽस्मिन् धर्मं कुरुत मा चिरम्॥ ४०॥ श्वः कार्यमच कुर्वीत पूर्वाह्ने चापराह्निकम्। न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतं वास्य न वाकृतम्॥ ४१॥

यदुक्तम् 'धर्ममेकं 'सहायार्थं वरयध्वम् ' इति, तदुपपादयति । प्रातिस्विकशुभाशुभकर्मवरोन जन्तुः याष्ठु याष्ठु योनिषु येषु छोकेषु वा गच्छति, तत्र तत्र धर्म एनमनुयाति । यद्यप्यधर्मोऽप्यनुयाति, 'तथापि तदनुगमनस्य दुःखहेतुतया परिहरणीयतयैव 'नानुष्ठेयता । धर्मानुगमनस्य तु सुखहेतुतयेष्टत्वेना-सारे धर्मातिरिक्तसुखहेतुरहितेऽस्मिन् मनुष्यछोके कर्तव्यान्तरपरिहारेण धर्ममेव कुरुतेति ॥ ४० ॥

अचिरत्वमुपपादयति । " न श्वः श्वमुपासीत । को हि मनुष्यस्य श्वो वेद " इति श्रुत्या संसारानित्यतां प्रतीत्य, श्वः कार्यं कर्माचैव कार्यम् । तथा अपराह्वकर्तव्यं पूर्वाह्व एव कार्यम् । यतोऽस्य जन्तोः कृतमकृतं च मृत्युर्न प्रतीक्षते ; प्राप्ते काले नयत्येव ॥ ४१ ॥

> क्षेत्रापणगृहासक्तमन्यत्र गतमानसम्। वृकीवोरणमासाय मृत्युरादाय गच्छति॥ ४२॥ न कालस्य प्रियः कश्चिद् द्वेष्यश्चास्य न विद्यते। आयुष्ये कर्मणि क्षीणे प्रसद्य हरते जनम्॥ ४३॥

कृताकृताप्रतीक्षणमेचोपपादयति । 'क्षेत्रमिदं कृष्टम् , इदमकृष्टम् ; आपणे चेदं पण्यमस्ति, इदं नास्ति ; गृहे चेदं कृतम्, इदमकृतम् ' इत्याद्यकृतपदार्थसंपादनासक्तम्, अन्यत्र पुत्रदुहित्राष्टुपनयन-विवाहादौ गतमानसम् अकृतकार्यमेव मृत्युरादाय गच्छति । यथा वृकी उरणं मेषमिति दृष्टान्तेन मृत्युप्राणिनोः प्रबल्दुर्बल्भावो दर्शितः ॥ ४२ ॥

<sup>1</sup> एकं—ज.

<sup>3</sup> तथापि omitted in ख.

<sup>2</sup> सहायार्थे—च, छ.

<sup>4</sup> From here to मनुष्यलोके omitted in ख.

तमेवोपपादयति । कलयति जगदिति कालः मृत्युः । तस्य प्रियः प्राप्ते काले रक्षणीयः, द्वेष्यश्च अपाप्ते काले मारणीयो वा नास्ति । किं तर्हि ! जन्तोः आयुर्जनके पारब्धकर्मणि ¹क्षीयमाणे, प्रसद्ध कियमाण-मायुर्जनकं कर्मावमत्यैव जन्तं मृत्युर्हरति ॥ ४३ ॥

> नापाप्तकालो ब्रियते विद्धः शरशतैरपि। <sup>2</sup>क्कशाग्रेणापि संस्पृष्टः प्राप्तकालो न जीवति ॥ ४४ ॥ <sup>3</sup>नौषघानि न मन्त्राश्च न होमा न पुनर्जपाः। त्रायन्ते मृत्युनोपेतं जरया वापि मानवम् ॥ ४५ ॥

रागद्वेषाभावं विविनक्ति । न प्राप्तः पारब्धकर्मक्षयकालो यस्यासौ शरशतैर्विद्धोऽपि न म्रियते, यथा मीष्मः । स एव प्रारब्धकर्मक्षयकालं प्राप्य कुशायसंस्पर्शमात्रेणापि म्रियते, यथा गौतमीया गौः ॥ ४४ ॥

प्रारब्धात् क्रियाणस्य कर्मणो दौर्बल्यं दर्शयति । औषधानि नीलकण्ठरसादीनि । मन्त्राः मृत्युंजयादीनाम् । होमाः जन्मदिनकर्तव्याः दूर्वाहोमादयः । जपाः महारुद्रादीनाम् । चकारात् सुवर्ण-दानादीनि । जरया मृत्युना वा प्रस्तं मानवं न त्रायन्ते । न नैवं विध्यानर्थक्यम् ; 4प्राग्जन्मीयसजातीय-कर्माङ्कुरसंवलनेन विजातीयकर्माङ्कुरोन्मूलनेन वा फलवत्त्वात् ।

इदमत्राकृतम् — नानाजन्मसु पुत्रादिफलप्रतिबन्धकानि तज्जनकानि च नानाविधानि कर्माणि जन्तुनार्जितानि सन्त्येव। तेषु यदेव सजातीयसंवलनेन प्राबल्यमावहति, तदेव स्वस्वकार्यं फलं तत्प्रतिबन्धं वा जनयति । तत्रेदानीतनं फलकामनयानुष्ठीयमानं कर्म प्राग्मवीयसजातीयकर्मसंबलितं फलं जनयति । तदभावे तत्प्रतिबन्धकं दुर्बेळं कर्मोपमर्द्य स्वफळं जनयति । तत्प्राबल्ये तु स्वयमेव तत्प्रतिबद्धं तिष्ठति यावत् सजातीयान्तरं रूभते । सजातीयविजातीयोभयाभावे तु स्वयमेव साङ्गं चेत् फरुं जनयति । व्यक्तत्वे तु सजातीयान्तरमेवापेक्षत् इति न किंचिद्विध्यानर्थक्यम् । तदेतत् विश्वामित्रमतङ्गाचूपाख्यानव्याजेन भगवता व्यासेन प्रश्चितम् ॥ ४५ ॥

#### <sup>5</sup>आगामिनमनर्थं हि <sup>6</sup>प्रविधानशतैरपि। न निवारियतुं शक्तस्तत्र का परिदेवना ॥ ४६॥

#### यथा धेनुसहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम्। ¹तथा पूर्वकृतं कर्म ²कर्तारं विन्दते घुवम् ॥ ४७ ॥

औषधादीनामत्रातृत्वे हेतुमाह । प्रारन्यकर्मप्रावल्येन भाविनोऽनर्थस्योपायशतैरप्यन्यथयितुमशक्यत्वे कः शोकावसर ? भाविनोऽनर्थस्य गौरवात् ॥ ४६ ॥

हेतमेव प्रपञ्चयति । जन्मान्तरीयऋणसंबन्धेनोत्तमर्णाधमर्णवासनाप्राबल्यात् धेनुसहस्रेषु वत्सो यथा मातरमेव <sup>3</sup>गच्छति नान्यां धेनं, तथा " शास्त्रफलं प्रयोक्तरि " इति न्यायात् पूर्वकृतं कर्म कर्तारमेवोपतिष्ठत इति शास्त्रेष निश्चितम् : "नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि " इति स्मरणात् ॥ ४७ ॥

> अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि वाप्यथ । अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ ४८॥ देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। तथा देहान्तरपाप्तिर्धीरस्तत्र न सुद्यति ॥ ४९ ॥

अव्यक्तमदृश्यमानमेव प्रधानमादिः निदानं येषां तानि अव्यक्तादीनि भूतानि पाञ्चभौतिकानि शरीराणि ; कारणात्मना स्थितानामेवोत्पत्तेः । तथा व्यक्तं दृश्यमानं मध्यं जन्ममरणान्तरालस्थितिलक्षणं येषाम् । अत्यक्ति निघनं लयो येषां तानीमान्येवंभृतान्येव । तेषु परिदेवना विलापः कः ? ॥ ४८ ॥

नन शरीरवत जीवस्यापि नाशे विलापोऽर्थवानेवेत्यत आह । देहोऽस्यास्तीति देही, तदिममानी जीव: । तस्य यथा <sup>6</sup>स्थूळदेहे कौमाराचवस्थाः देहनिबन्धना एव, न त्वात्मनः ; पूर्वावस्थानारोनावस्थान्तरो-रपत्तावपि 'स एवाहम् ! इति प्रत्यभिज्ञानात् ; तथैव एतदेहनारो देहान्तरप्राप्तिरपि लिङ्गदेहनिबन्धना । न तावतात्मनो नाशः: जातमात्रस्य स्तन्यपानादौ प्रवृत्तिदर्शनात् । अतो धीरः धीमान् तत्र देहोस्पत्तिनाशयोः न मुद्यति ; आत्मैव जातो मृतश्चेति न मन्यते ॥ ४९ ॥

> गृह्णातीह यथा वस्त्रं त्यक्तवा पूर्वधृतं नरः। गृह्णात्येवं वनवं देही देहं कर्मनिबन्धनम् ॥ ५० ॥ नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। न चैनं क्वेदयन्यापो न शोषयति मास्तः॥५१॥

<sup>6</sup> स्थल omitted in ख.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> श्लीणे—ग. छ.

<sup>2</sup> From here four lines of the text missing in .

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> From here three lines of the text missing in क.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> From here three verses missing in জ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> प्रतीकार—ठ: प्रविधानकृतैरपि—ख, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> एवं — ਰ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> कर्तारमन्विन्दति—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> अनुगच्छति— छ. <sup>5</sup> वीरस्तत्र—ग.

<sup>4</sup> मारत—ठ.

<sup>7</sup> नरो देहं देही-ज.

ननु आत्मनोऽविनारोऽपि देहनाश एव शोक इत्यत आह । तत्तत्कर्मनिबन्धनान्येव जीवशरीराणीति पूर्वशरीरपरित्यागेनान्यशरीरप्रहणमावश्यकमेव, जीवदवस्थायां वस्त्रप्रहणमिवेति नात्र शोकावसर इत्यर्थः ॥५०॥ इदानीं <sup>1</sup>वधसाधनामावेनाप्यात्मनो नित्यतामुपपादयति । शरीरवत् शस्त्रच्छेदाग्निदाहजलशीर्णतावायु-

शोषादि आत्मनो न मवतीत्यविनास्योऽयमशोच्य इत्यर्थः ॥ ५१ ॥

अच्छेचोऽयमदास्रोऽयमक्केचोऽशोष्य एव च। नित्यः 'सततगः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ ५२॥ अव्यक्तोऽयमचिन्लोऽयमविकार्योऽयमुच्यते। तसादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमईथं॥ ५३॥

#### इति म्श्रीविष्णुसमृतौ विंशोऽध्यायः

तत्र हेतूनाह । अच्छेद्यः, निरवयवत्त्वात् । तत एवाक्केद्योऽपि । अदाह्यः अमूर्तत्वात् । अशोष्यः द्रवद्गव्यत्वामावात् । किंच नित्यः अविनाशी । सततगः सर्वकारुवर्ती । स्थाणुः स्थिरस्वरूपः रूपान्तरापितः शून्यः । अचरुः पूर्वदेशापरित्यागी । सनातनः अनादिः ॥ ५२ ॥

अत्यक्तः चक्कुराद्यविषयः । अचिन्त्यः मनसोऽप्यविषयः । अविकार्यः अन्यथाकर्तुमशक्य इत्यर्थः । उच्यते इत्यभियुक्तोक्तिं प्रमाणयति । उक्तमर्थमुपसंहरति । तदेवमात्मनो जन्ममरणाभावात् शरीरस्यावश्य-नाशित्वाच न शोकावेशविकला भवितुमर्ह्ययेति ॥ ५३ ॥

इति <sup>7</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारिश्रीरामपण्डितात्मज<sup>8</sup>श्रीनन्द-पण्डितकृतौ श्रीविष्णुसृतिविद्वतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां विंशोऽध्यायः

e de la companya de

PLE SERVICE SÉ SÉLE LA PRÉSE

#### 44

#### एकविंशोऽध्याय:

अथाशौचव्यपगमे सुस्नातः <sup>1</sup>सुप्रक्षालितपाणिपादः खा-चान्तस्त्वेवंविधानेव ब्राह्मणान् यथाशक्ति उदङ्मुखान् गन्ध-माल्यवस्त्रालंकारादिभिः पूजितान् भोजयेत्॥१॥

पूर्वाध्याये कियाः कार्या इत्युक्तम् । ताश्च द्विविधाः ; शौचाशौचयोरियकारात् । तत्रान्त्या नव-श्राद्धाद्याः पूर्वमुक्ताः<sup>2</sup> । इदानीमेकविंशेनाद्यानाह । तत्राशौचानन्तरिदनकर्तव्यमाह । अथ शोकनिर्हरणा-नन्तरम् । तेन चाशौचमध्य एव मा <sup>3</sup>मूदित्येवमाशौचव्यपगम इति । व्यपगमे विशिष्टापगमे । विशेषश्च,

> " विप्रः शुध्यत्यपः स्पृष्ट्वा क्षत्रियो वाहनायुषम् । वैश्यः प्रतोदं रश्मीन् वा यष्टि शृदः कृतिक्रियः ॥ "

इति पन्कः। तेन यथोक्तकालेन चापगमे। अयं च सार्ववर्णिकः साधारणः कालः ;

" आशौचान्ते ततः सम्यक् पिण्डदानं समाप्यते । ततः श्राद्धं प्रदातन्यं सर्ववर्णेष्वयं विधिः ॥"

इति मरीचिस्मरणात्। यतु-

" एकादशेऽह्वि यच्छ्रद्धं तत् सामान्यमुदाहृतम् । चतुर्णामपि वर्णानामाशीचं तु पृथक् पृथक् ॥"

इति, तत् दशांहदशिपण्डपक्ष इत्यविरोधः । तत्र सुस्नातः मन्त्रवत् कृतस्नानः ; " नित्यानि निवर्तेरन् " इति आशोचे मन्त्रवत्स्नाननिषेधात् " आशोचान्ते पुनः क्रिया " इत्यनेन च मन्त्रवत्ताबोधनायोपसर्गः । एवं " नित्यानि निवर्तेरन् " इत्यनेनेव शोचाचमनयोरिप अदृष्टसाधनेतिकर्तव्यतानिवर्तनात् आशोचान्ते तदनुष्ठा-नावगमायाग्रेतनावप्युपसर्गौ । तेन च यथोक्तविधिना पाणिपादं प्रक्षाल्याचम्यानन्तरम् एवंविधान् वक्ष्यमाण-रुक्षणान् 4, पित्रर्थानेवेति द्या । तेन वैश्वदेवार्थविप्रनिवृत्तिः । बहुवचनेनायुग्मान् ,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> वधमानामावेनापि—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> अईसि—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> विंशतितम:— झ.

<sup>8</sup> श्री omitted in ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> सर्वगतः—ख.

³ एनं विदित्वैवं—ख

<sup>5</sup> वैष्णवे—क, झ; वैष्णवे धर्मशास्त्रे हितोपदेशपकरणं विशम्—ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> From here up to वाराणसीवासि omitted in घ, च

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> सु omitted in झ.

<sup>8</sup> भूदित्येवमर्थम्—छ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> उक्त्वा—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> लक्षणानेव—छ.

" एकोहिष्टं तु यच्छाद्धं तन्नैमित्तिकमुच्यते । तदप्यदैवं कर्तव्यमयुग्मान।शयेद् द्विजान् ॥ "

इति शातातपस्मरणात् । तत्र संख्याविशेषविधानाय यथाशक्तीति । तां चाह बृहस्पतिः—" एकोहिष्ट-विधानेन यदेकस्य प्रदीयते " इत्यपक्रभ्य " श्रेत्रिया भोजनीयास्तु नव सप्त त्रयोदश " इति । सप्तार्वाचीनामपि संख्यामाह आश्वलायनः—" <sup>1</sup>एकैकमुपवेशयेदेकैकस्य द्वौ द्वौ त्रींस्त्रीन् वा ; वृद्धौ फलभूयस्त्वम् " इति । तत्र एकद्विपक्षो बहुवचनेनैव निरस्तः । वृद्धिशब्देन च पञ्चापि परिगृहीताः । नवत्रयोदशयोरन्तर्विर्तिन्येकादशसंख्यापि श्राह्या: "दशम्यामतीतायां प्रातरूत्थाय प्रेतन्नाह्मणानेकादशानामन्त्र्य " इति सत्यवतस्मरणात् । उद्ङ्मुखानिति पित्रर्थदिङ्नियमः । गन्धाः चन्दनादयः, माल्यानि राक्कादीनि । वस्त्रालंकारमहणं नियमार्थम् । यथाह कात्यायनः—

विष्णुस्मृतिः

" एवमाह्वानिते गन्धपुष्पध्रपैः समर्चयेत । ततो बस्राणि विप्राय सर्वाण्याभरणानि च ॥"

इति । दद्यादिति शेषः । आदिशब्दात् धूपदीपादिम्रहणम् । गन्धादीनां प्रकृतितः प्राप्ताविप पुनर्वचनं प्रेतश्राद्धतया "अनूद्कमधूपं च गन्धमाल्यविवर्जितम् " इत्यादिपाप्तनिषेधपरिहाराय । तान् भोजयेत् ॥ १ ॥

#### एकवन्मन्त्रान्हेदेकोहिष्टे ॥ २ ॥ उच्छिष्टसंनिधावेकमेव तन्नामगोत्राभ्यां पिण्डं निर्वपेत् ॥३॥

यावदुक्तेतिकर्तव्यतानैराकाङ्क्यादमन्त्रत्वप्राप्तावाह । प्रकृतौ पार्वणे ये बहुवचनान्ता मन्त्राः, ते विकृतावेकोहिष्टे एकवचनान्तत्वेनोह्याः । वचनप्रहणमुपलक्षणम् । तेन प्रकृतेरप्यूहः, मुख्यदृष्टार्थतास्वार्थ-समवेतार्थतादीनामृहकारणानां तुल्यत्वात् । यथा आश्वलायनानामर्ध्यपात्रतिलावापे "तिलोऽसि सोमदेवत्यः " इति मन्त्रे बहुवचनान्तिपतृशब्दस्थाने एकवचनान्तिपितृशब्दस्थोहः। " शुन्धन्तां पितरः " इत्यत्र तु प्रकृतिमात्रस्येवोहः, न वचनस्य ; प्रकृतावसमर्थत्वात् । एवमन्येऽपि शाखाभेदेन प्राधाः । एकवदृहेनैव एकोहिष्टत्वसिद्धावेकोहिष्टवचनमितः पाचीनेषु अमन्त्रत्वबोधनायः; " नवश्राद्धममन्त्रं च पिण्डोदकविवर्जितम् " इति परिशिष्टात ॥ २ ॥

<sup>2</sup> निर्वापयेत्—ज.

एकोहिष्टथर्मानाह । उच्छिष्टसंनिधौ ;

" अरितमात्रमुत्सुज्य पिण्डांस्तत्र प्रयोजयेत् । यत्रोपस्प्रशतां वापि प्राप्नवन्ति न बिन्दवः ॥ " इति अत्रिसरणात् अरितमात्रदेशमुत्सुज्य । एकमेवः, प्रेतोद्देशेनैवः, न तिसत्रादीनाम् । नामगोत्राभ्यामेव न ; किंतु "एतते " इति मन्त्रेण च । पिण्डम् ; कपित्थप्रमाणम् ;

> " एकोहिष्टे सपिण्डे च कपित्थं तु विधीयते । नारिकेलप्रमाणं तु प्रत्यब्दे मासिके तथा ॥ "

इति स्मरणात् । निर्वपेत् ; कुरोषु पितृतीर्थेन दद्यात् । उच्छिष्टसंनिधावित्यनेन यत्र स्थालीपाकसद्भावः, तत्राभिसमीप एव पिण्डदानमित्युक्तं भवति । तचाग्रे स्पष्टियिष्यते । धर्मान्तरमाह याज्ञवल्ययः

> " एकोहिष्टं दैवहीनमेकार्ध्येकपवित्रकम् । आवाहनामोकरणवर्जितं ह्यपसन्यवत् ॥ उपतिष्रतामक्षय्यस्थाने विप्रविसर्जने । अभिरम्यतामिति वदेद् ब्र्युस्तेऽभिरताः स ह ॥ "

इति ॥ ३ ॥

भुक्तवत्सु ब्राह्मणेषु दक्षिणयाभिपूजितेषु प्रेतनामगोत्राभ्यां दत्ताक्षय्योदकः¹ चतुरङ्गुलपृथ्वीः तावदन्तराः ²तावदघःखाताः वितस्त्यायनाः तिस्रः कर्षुः कुर्यात् ॥ ४ ॥ कर्ष्समीपे चाग्नित्रय-मुपसमाधाय<sup>3</sup> परिस्तीर्यं तत्रैकैकस्मिन् आहुतित्रयं जुहुयात्॥५॥ सोमाय पितृमते स्वधा नमः ॥ ६॥ अग्रये कव्यवाहनाय स्वथा नमः॥ ७॥ यमायाङ्गिरसे स्वधा नमः॥ ८॥

किंच " नानामक्तान्तरसविन्यासैरेकैकमुद्दिश्य विधिवद्गोजयेत्" इति सत्यव्रतोक्तविधिना भुक्तवत्सु ब्राह्मणेषु " <sup>4</sup>वासोहिरण्यदास्युपानच्छत्रोदकुम्भा दक्षिणा गुणवति पात्रे राय्यादानम् " इति तदुक्तदक्षिणयैवाभिपूजितेषु प्रेतनामगोत्रे उचार्य 'उपतिष्ठताम् ' इत्यक्षय्योदकं तेषु दत्त्वा, ' अभिरम्यताम् ' इति तान् विसुज्य, कर्ता तिस्रः कर्षः अवटान् कुर्यात् । तत्परिमाणमाह । चतुरङ्गुरु-विस्तृताः, तावदन्तराः चतुरङ्गुलान्तराः, तावदघःखाताः चतुरङ्गुलगभीराः, वितस्त्यायताः द्वादशङ्गुला-यामाः इति ॥ ४ ॥

<sup>1</sup> उदकेषु - उ. 2 From here up to 40th Sūtra of the 22nd chapter missing in उ.

<sup>3</sup> समाधाय for उपसमाधाय-इ.

एकविंशोऽध्यायः

किंच कर्षृणां समीपे मूले किंचित् स्थलमपहाय, अग्नित्रयं तूष्णीमुपसमाधाय तूष्णीं परिस्तीर्य, तेषु अग्निषु एकैकस्मिन् आहुतित्रयमोदनस्य जुहुयात् ॥ ५ ॥

तत्र मन्त्रानाह । पितृमत्त्वं सोमस्य, कव्यवाहनत्वमग्नेः, आङ्गिरसत्वं च यमस्य गुणः; न पृथग्देवताः; तेषु मन्त्रेषु तथा दर्शनात् ॥ ६, ७, ८॥

#### स्थानत्रये च प्राग्वत् पिण्डनिर्वपणं कुर्यात् ॥ १ ॥ अन्नदिष-घृतमधुमांसैः कर्षृत्रयं पूरियत्वा एतत्त इति जपेत् ॥ १० ॥ एवं मृताहे¹ प्रतिमासं कुर्यात् ॥ ११ ॥

किंच कर्ष्मूले यत् स्थलं स्थापितं, तेषु त्रिप्वपि प्राग्वत् कुरोषु प्रेतनामगोत्राभ्यामेकैकं पिण्डं दद्यात् ॥ ९ ॥

किंच अन्नम् ओदनः ; तद्युक्तैः दिषष्ट्रतमधुमांसैः प्रत्येकं कर्षूत्रयं पूरियत्वा " एतत्ते तत, ये च त्वामत्रानु " इति आश्वलायनोक्तं मन्त्रं यथाशाखं जपेत्। अत्र ततशब्दस्थाने प्रेतशब्दस्योहः ; प्रेतश्राद्धेषु "पितृशब्दः स्वसंबन्धः शर्मशब्दस्त्रथेव च " इत्याद्यष्टादशपदार्थनिषेधात् ॥ १०॥

मासिकान्याह । एवम् आधैकोद्दिष्टविधिना संवत्सरं यावत् प्रतिमासं मृताहे एकोद्दिष्टं कुर्यात् ; " मृताहिन तु कर्तव्यं प्रतिमासं तु वत्सरम् " इति योगिस्मरणात् ॥ ११ ॥

### संवत्सरान्ते प्रेताय तिरपन्ने तित्पतामहाय तत्प्रिपतामहाय च ब्राह्मणान् देवपूर्वान् भोजयेत् ॥ १२ ॥ 'अत्राग्नौकरणमावाहनं पाद्यं च कुर्यात् ॥ १३ ॥

सपिण्डीकरणमाह । संवत्सरान्ते संवत्सरान्तदिने, तस्मिन् सति अन्यवहिताग्रिमदिने इति वा । सोऽयं सार्ववर्णिकः साधारणः कालः । कालान्तरमप्याह <sup>3</sup>भविष्यतपुराणम्—

> " द्वादरोऽहिन षष्ठे वा त्रिपक्षे वा त्रिमासि वा । एकादरोऽपि वा मासि मङ्गले वाण्युपस्थिते ॥ "

इति । तत्र पेतादिभ्यश्चतुर्भ्यः चत्वारः, वैश्वदेविके च द्वौ इत्येवं षट् ब्राह्मणान् प्रेतस्यैकोद्दिष्टविधिना तिलित्रादीनां च त्रयाणां पार्वणविधिना भोजयेत् । तदेतत् पार्वणकोद्दिष्टात्मकं नरिसंहाकारपञ्जश्राद्धपदा-भिधेयमुभयविरुक्षणमेकमेव श्राद्धम् ; "अय सिपण्डीकरणं, चत्वार्युदपात्राणि " इत्यादावेकवचनश्चतेः । यत्तु श्राद्धद्वयमुपकम्य "कुर्वीत सहिपण्डताम् " इत्यादिस्मरणं, तत् विधिद्वयाभिष्रायेणेति मन्तव्यम् ॥ १२ ॥

<sup>1</sup> मृताहं—ज ; मृताह्रि—झ , <sup>2</sup> तत्र—ज. <sup>3</sup> ३

तद्विशेषधर्मानाह । अत्र सिपण्डीकरणान्तर्गतैकोद्दिष्टे अमीकरणावाहनपाद्यानि वृर्यात् । नैकोद्दिष्टत्वेनात्र तन्त्रिवृत्तिः ; तस्य चतुर्देवतपार्वणत्वात् । यथोक्तं चतुर्विशतिमते—

> " सपिण्डीकरणं चाब्दे संपूर्णेऽभ्युद्येऽपि वा । पूर्वे कृत्वा नवं प्रेतमुत्तरान् प्रपितामहान् ॥ चतुर्भिः पितृभिर्युक्तं पार्वणं तु विधीयते ॥"

इति । अत्रेति वचनात् पूर्वैकोहिष्टेषु एषां निवृत्तिरित्युक्तमेव । चकारात् एकपवित्रत्वादिकं भवति । तदितिकर्तव्यतां चाह बोधायनः—" सर्वस्मात् सकृत् सकृत् समवदायाभिषार्य दक्षिणतो भस्मभिः सहाङ्गारान्त्रिरु तेषु जुहुयात् पेतायामुष्मे यमाय स्वाहेति तद्भुतमहुतं च भवति " इति । तथा

" पितृशब्दे क्षिपेत् पेतं स्वधावर्जं तु सर्वतः । पेतमावाद्य विप्रांश्चाप्युपवेश्य निमन्त्रणम् ॥"

इति । न चायं पार्वणांश एव विधिः ; प्रकृतिपासत्वात् । तेन एकोद्दिष्टांश एवेति मन्तव्यम् ; अपासत्वात् ॥१३॥

#### ¹संस्रजतु त्वा॰ पृथिवी ःसमानी व इति च प्रेतपाद्यपात्रे । धितृपाद्यपात्रत्रये योजयेत्॥१४॥ उच्छिष्टसंनिधौ पिण्डचतुष्टयं कुर्यात्॥१५॥

किंच पाद्यं च पात्रं च पाद्यपात्रे; प्रेतपाद्यपात्रे—प्रेतपाद्यं प्रेतपाद्योदकम्; पात्रं प्रेतार्ध्यपात्रोदकम्; तदुभयं पितृपाद्योदकत्रये पित्रर्ध्यपात्रोदकत्रये च यथाक्रमं मन्त्राभ्यां योजयेत्। अयमर्थः—प्रेतपाद्योदकपात्रं प्रेतपाद्यदानानन्तरं संस्तोदकमेकिस्मन् पात्रे कृतं पितृपाद्योदकेन पात्रत्रये कृतेन " संस्वजतु त्वा पृथिवी " इति वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण " समानी च आकृतिः " इत्यनेन च संयोजयेत्। तत्रैवार्ध्यदानानन्तरमविशृष्टं भेतार्थ्यपात्रोदकं पित्रर्ध्यपात्रत्रये योजयेत्। १४।।

किंच सपिण्डीकरणपार्वणेऽप्यमौकरणं नास्तीत्युच्छिष्टसंनिधाविति पुनरुक्तम् । तत्रैकोद्दिष्टविधिना भेतनामगोत्राभ्यामेकपिण्डं दत्त्वा पार्वणविधिना पिण्डत्रयं दद्यात् ॥ १५ ॥

### ब्राह्मणांश्व<sup>8</sup> स्वाचान्तान् दत्तदक्षिणांश्चानुब्रज्य विसर्जयेत् ॥ १६॥ ततः प्रेतपिण्डं पाद्यपात्रोदकवत्<sup>8</sup> पिण्डत्रये निदध्यात् ॥ १७॥ कर्षुत्रयसंनिकर्षेऽप्येवमेव ॥ १८॥

<sup>3</sup> मविष्यपुराणम्—ख.

<sup>7</sup> च added in ज.

<sup>1</sup> Sūtra-s .14 and 15 omitted in 年.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> द्यावा—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> समाना व:—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> तु—ज. े ्राप्त कर क

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> पात्रं—ज, झ. <sup>8</sup> चतुर:—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> पितृपात्रत्रये—ज, झ. <sup>9</sup> पात्रत्रयोदकवत—ज.

एकविंशोऽध्यायः

किंच ब्राह्मणान् पैतृकान् वैश्वदेविकांश्च, स्वाचान्तान् कृतगुद्धाचमनान्, दत्ता यथाशक्ति दक्षिणा येभ्यस्तान्, अनुबन्य आसीमान्तमनुगम्य विसर्जनमन्त्रेण विसर्जयेत् ॥ १६ ॥

किंच यथा प्रेतपाचोदकं पितृपाचोदकत्रयेण प्रेतार्घ्यपात्रोदकं च पित्रर्घ्यपात्रोदकत्रयेण योजितं, तथैव प्रेतपिण्डं त्रिया विभज्य पित्रादिपिण्डत्रये ताभ्यामेव मन्त्राभ्यां योजयेत्। तदुक्तं काठकगृह्ये—
" चतुर्थं पिण्डमुत्सुज्य त्रैघं कृत्वा पिण्डेषु निद्ध्यात्, संस्चजु त्वा पृथिवी वायुरिमः प्रजापितः संसुज्यध्वं पूर्वेभिः पितृभिः सह। समाना वः सं वो मनांसीत्येवमुदकम् " इति।। १७॥

किंच प्रेतिकोहिष्टे यत् कर्षत्रयं, तत्संनिकर्षे तत्संनिधौ ये पिण्डाः, तानपि पित्रादिपिण्डेषु एवमेव यथोक्तं योजयेत् ॥ १८ ॥

सिपण्डीकरणं मासिकार्थवत् ¹द्वादशाहं श्राद्धं कृत्वा त्रयो-दशेऽहि वा कुर्यात् ॥ १९ ॥ मन्त्रवर्जं हि शुद्राणां द्वादशेऽहि ॥ २० ॥ संवत्सराभ्यन्तरे ²यद्यधिमासो भवेत्, तदा मासिकार्थे दिनमेकं वर्धयेत् ॥ २१ ॥

मासिकसपिण्डीकरणयोः कालान्तरमाह । मासि भवं मासिकम् ; तदर्थः प्रेताप्यायनादिः ; सोऽस्त्यिस्मिन्निति मासिकार्थवत् मासिककार्यकारि श्राद्धमाशौचापगमे ³द्वादशाहं द्वादशसु अहःसु कृत्वा त्रयोदशेऽिह् वा यथोक्तं सिपण्डीकरणं कुर्यात् । असिन् पक्षे कनत्रैपक्षिकाणामभावः । सोऽयमापत्कल्पः । अनेन चान्येऽप्येवविधा उपलक्षिताः । यथा—

" आनन्त्यात् कुरुधर्माणां पुंसां चैवायुषः क्षयात् । अस्थितेश्च शरीरस्य द्वादशाहः प्रशस्यते ॥"

इति । कुल्धमिश्चेत्रादिपोर्णमासीषु दमनकादिना कुल्देवताराधनम् । आयुःक्षयो मरणम् । अस्थितिः एकदेशस्थित्यनियमः । द्वादशाह इत्याशौचान्तोपलक्षणम् ; " सर्वेषामेव वर्णानामाशौचान्ते सपिण्डनम् " इति कात्यायनस्परणात् । अस्मिन् पक्षे मासिकानि द्वादशाह एव कार्याणि ; " मासिकानि स्वकीये तु दिवसे द्वादशेऽपि वा " इति पैठीनसिस्मरणात् ; तदकरणे सपिण्डनानधिकारात् । तदाह गोभिलः— " श्राद्धानि षोडशादन्त्वा नैव कुर्यात् सपिण्डनम् " इति । अथान्यो विशेषः श्राद्धकरपलतायामस्मामि-रुपपादित इति नेहोच्यते ॥ १९ ॥

श्रद्धाणां त्वत्र विशेषमाह । श्र्द्धाणां सपिण्डीकरणं द्वादशेऽहि भवति ; न त्रयोदशे ; यतस्तन्मन्त्रवर्जम् । अयं चार्थवादः अल्पेतिकर्तव्यताकत्वबोधनाय । न हेतुः ; अनैकान्त्यात् । नापि गुणविधिः ; प्राप्तत्वात् , वाक्यभेदाच । नापि विशिष्टविधिः ; गुणगुणिनोः सामान्यत एव प्राप्तत्वात् । तस्मादर्थवादः । मन्त्रवर्जनमपि न सामान्यतः ; अपि तु वैदिकानाम् ; "अनुमतोऽस्य नमस्कारो मन्त्रः" इति गौतमस्मरणात् । वैदिकानामपि स्वयं पाठो निषिध्यते ; न विभैः ; "अमन्त्रस्य तु श्र्द्धस्य विभो मन्त्रेण गृह्यते " इति ब्रह्मपुराणात् ।

यतु — अमावास्याश्राद्धकारिशृद्धविषयिमदं वचनादाशौचमध्य एव कार्यमिति व्याख्यातम् ; तत् ' अथाशौचव्यपगमे ' इति पूर्ववाक्याननुसंधानमूळकमित्युपेक्षणीयम् । किंच वचनादाशौचेऽस्यानुष्ठानेऽपि अमावास्याश्राद्धस्याननुष्ठानमेव, वचनाभावादित्यास्तां तावत् । यदि च द्वादशाहविधान एवाग्रहः, तर्हि सार्ववर्णिकदशाहाशौचपक्षे शूद्धाणां सपिण्डने द्वादशाहविधानमस्तु ; अमातवात् ॥ २०॥

यदुक्तं 'मासिकार्थवत् द्वादशाहं श्राद्धम् ' इति, तत्र मासवृही कथमित्यत आह । यसिन् संवत्सरे मासिकानि कार्याणि, तन्मध्ये चेत् अधिमासो भवति, तदा तन्मासिकसिद्धचर्थमेकं दिनमधिकं कुर्यात् । त्रयोदशाहं मासिकानि कुर्यादित्यर्थः । अनेन च स्वकालकर्तव्यमासिकवृद्धिरर्थसिद्धैव । यथाह वसिष्ठः—

" असंकान्तेऽपि कर्तव्यमाब्दिकं प्रथमं द्विजै: । तभैव मासिकं श्राद्धं सपिण्डीकरणं तथा ॥"

इति ॥ २१ ॥

सिपण्डीकरणं स्त्रीणां कार्यमेवं तथा भवेत्। यावज्ञीवं तथा कुर्याच्छाद्धं तु प्रतिवत्सरम्॥ २२॥ अर्वाक् सिपण्डीकरणं यस्य संवत्सरात् कृतम्। वतस्याप्यन्नं सोदकुम्भं दद्याद्वर्षं द्विजन्मने॥ २३॥

इति <sup>३</sup>श्रीविष्णुस्मृतौ एकविंशोऽध्यायः

पुरुषोध्वेदेहिकी: क्रियाः स्त्रीप्वत्यतिदिशति । यदुक्तं सिपण्डीकरणं तत् , तथान्यदिप, एवं प्रेत-संस्कारकं दाहादि मासिकान्तं यत् <sup>4</sup>कर्म, तच्च स्त्रीणां भवेत् <sup>5</sup> ;

<sup>5</sup> कुर्यात्—ख.

<sup>े</sup> द्वादशेऽह्नि वा कुर्यात्—क.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> द्वादशाहे<del> ख</del>े.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यद्यधिकमासः—ज

<sup>4</sup> चैत्र्यादि for चैत्रादि—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अथाशीचन्यपगम इति omitted in ख.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> तस्यात्रं सोद्कुम्भं च-क.

³ वैष्णवे एकविंशोऽध्यायः—क, झ; वैष्णवे धर्मशास्त्रे सिपण्डीकरणप्रकरणमेकविंशतितमम्—ज

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> कार्ये—ग.

#### विष्णुस्मृतिः

" नवश्राद्धं दशाहानि नवमिश्रं तु षड् ऋतून् । अतः परं पुराणं स्थात् त्रिविधं श्राद्धमुच्यते ॥ "

इति परिशिष्ट्रात् त्रिविधं श्राद्धम् । तत्र नवश्राद्धं पूर्वाच्याये । नविमश्रं तु अस्मिन्नुक्तम् । इदानीं पुराणमाह । यथा सिपण्डान्तानि कर्माणि स्त्रीपुरुषयोः कार्याणि, तथा यावज्जीवं प्रतिसंवत्सरं मृताहे श्राद्धमि वक्ष्यमाणविधिना कुर्यात् । 'अर्वाक् सिपण्डीकरणात् ' इत्यनेन सोदकुम्भश्राद्धं विधाय संवत्सरान्ते सिपण्डनं वदता यावद्वर्षं तिदत्यक्तम् ॥ २२ ॥

तत्र सिपण्डनापको प्रेतत्विनिष्टत्या तत्तृप्तिरूपद्वारलोपात् तल्लोपप्राप्तावाह । यस्य दृद्धचादिनिमित्तेन मासिकान्यपकृष्य सिपण्डनमप्यपकृष्यते, तस्यापि यावद्वर्षे विपाय सोदकुम्भमनं दद्यात् । तदेव सोदकुम्भ-श्राद्धम् । तत्त्वरूपमाह गौतमः—

" अदैवं पार्वणश्राद्धं सोदकुम्भमधर्मकम् । वुर्यात् प्रत्यान्दिकाच्छाद्धात् संकल्पविधिनान्वहम् ॥ "

इति ॥ २३ ॥

इति <sup>1</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारिश्रीरामपण्डितात्मजश्रीनन्द-पण्डितकृतौ <sup>2</sup>श्रीविष्णुस्मृतिविद्यतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यामेकविंशोऽध्यायः

#### द्याविशोऽध्यायः

#### ब्राह्मणस्य संपिण्डानां जननमरणयोर्दशाहमाशौचम्॥१॥ द्वादशाहं राजन्यस्य ॥ २ ॥ पश्चदशाहं वैश्यस्य ॥३॥ मासं श्रद्धस्य ॥४॥

पूर्वाच्याये ' अथाशौचव्यपगमे ' इत्युक्तम् । तत्रापेक्षितत्वात् द्वाविशेनाशौचं क्रमेणाह् । सपिण्डादि-जननमरणाहितोऽतिशयविशेष आशौचम । तत् ब्राह्मणस्य सपिण्डजननमरणयोः दशाहं दशाहोरात्रं भवति । तच ज्ञातमेव निमित्तम् ; " निर्देशं ज्ञातिमरणं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च " इति लिङ्गात् ॥ १ ॥

किंच राजन्यः क्षत्रियः । तस्याशौचं द्वादशाहम् । दशरात्रं दृद्धपराश्चरः । एकादशाहं गौतमः । पञ्चदशाहं वसिष्ठः । षोडशाहं पैठीनसिः । तदेषां कल्पानां यथाचारं व्यवस्था ज्ञेया ॥ २ ॥

किंच वैश्यस्याशौचं पश्चदशाहम् । द्वादशाहं गौतमः । विशतिरात्रं विसष्ठः । तत्रापि पूर्वैव व्यवस्था ॥ ३ ॥

निंच राद्रस्याशौचं मासं त्रिंशहिनानि भवन्ति । सच्छूद्राणां पञ्चदश दिनानीति योगीश्वरः । सत्त्वं च द्विजातिपरिचर्येत्युक्तम् । विंशतिरात्रमिति देवल्रशातातपौ । सर्वेषां दशाहमिति अङ्गिराः—

> " सर्वेषामेव वर्णानां स्तके ैम्तके तथा । दशाहाच्छुद्धिरथवा इति शातातपोऽत्रवीत् ॥ "

इति ॥ ४ ॥

#### सपिण्डता च पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते॥ ५॥

सिपण्डानामित्युक्तम् । के ते सिपण्डाः ? तानाह । पिण्डो देहजनकः ; स समो येषां ते सिपण्डाः ; तेषां भावः, सिपण्डता । सा च कूटस्थमारभ्य षष्ठपर्थन्तमेवानुवर्तते ; सप्तमे पुरुषे विनिवर्तते ; विशेषण निवर्तते । विशेषश्चायमेव — यद्विवाहे साप्तपुरुषम् ; " सापिण्ड्यं सप्तमादूष्ट्यम् " इति वक्ष्यमाणत्वात् । अत्र तु षाट्पुरुषमेव ; सप्तमे निवृत्तिस्परणात् । न चातीतपदाध्याहारेण तदेकवाक्यता कार्या ; तेनैवेष्टसिद्ध्या

રૂપ્ષ

वाक्यान्तरारम्भानर्थक्यात् । यदि च तस्य स्त्रीपुंद्वारकतयोभयसाधारण्येनास्य पुंमात्रद्वारकतामाविष्कर्तुं वाक्यान्तरारम्भः, तर्हि मातृपितामहीप्रपितामह्यादीनां पुंमात्रद्वारकसापिण्ड्याभावेनाशौचाभावप्रसङ्गः। तथाच षाट्पुरुषत्वमाविष्कर्तुं स कुतो नेष्यते ? मूलान्तरकल्पनाक्केशादिति चेत् , तुल्यमेतद्भवतोऽपि । यदि च "सपिण्डता च साप्तपुरुषी विज्ञायते " इत्याशौचपकरणीयवसिष्ठादिवाक्येकवाक्यतार्थमध्याहारः, तर्हि "पिण्डिनवृत्तिः सप्तमे " विज्ञायते " इत्याशौचपकरणीयमनुगौतमवाक्येकवाक्यतार्थं यथान्यासमेवास्तु । न च तत्रा-ध्याहारः ; " ऊर्ध्वं सप्तमात् पितृबन्धुभ्यः " इति विवाहमकरणीयेन पौनरक्त्यात् । तस्मात् वसिष्ठगौतमा-दीनां वाक्यद्वयारम्भवलादत्रापि सापिण्ड्यद्वयवैलक्षण्यामिधानाय वाक्यान्तरारम्भ इति वक्तव्यम् । वसिष्ठ-वाक्यविरोधस्तु आशौचकल्पविकल्पवत् व्यवस्थापनीय इत्यलम् ।

विष्णुस्मृतिः

'पुरुषे ' इत्यनेन पुंमात्रद्वारकतामिधानात् स्त्रीद्वारकं सापिण्ड्यं निवर्यते ; न स्त्रीसापिण्ड्यम् । <sup>2</sup>ततश्चि सत्यपि सापिण्ड्यं मातामहादीनां न दशाहाद्याशौचप्रसङ्गः ; नापि मात्रादीनां तदप्रसङ्गः । पुरुषे च सप्तमस्व विशेषणात् अप्रतानां स्त्रीणां सापिण्ड्यान्तरमुक्तम् । तदाह विसष्ठः—" अप्रतानां स्त्रीणां त्रिपुरुषी विज्ञायते " इति । सपिण्डतेत्यनुवर्तते । तस्याश्चोभयनिरूप्यत्वात् द्वयोरपि परस्परं त्रिपुरुषमेव अपापिण्ड्यं सिध्यति । ततश्च अप्रतस्त्र्याशौचं चतुर्थादीनां चतुर्थाद्याशौचं वा तासां न भवति । मनुरप्याशौचे सापिण्ड्यमेवमेवाह—

" सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते । समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोरवेदने ॥ "

इति । " निवर्तेता चतुर्दशात् " इति **रृद्धमनुः । गोतमस्**नु पञ्चमेऽप्याह—" पिण्डनिवृत्तिः ⁴ससमे पञ्चमे वा " इति । तत्र पञ्चमे वेति पुत्रिकापुत्रविषयं द्रष्टव्यम् ; तस्य चतुःपुरुषमेव पिण्डान्वयात् । यथाह् बोधायनः—" कथं नु खळु पुत्रिकापुत्रस्य पिण्डदानम् १ एतत्तेऽमुष्मे पितर्मम पितामह, ये च त्वामनु ; एतत्तेऽमुष्मे प्रितामह मम प्रितामह, ये च त्वामनु ; एतत्तेऽमुष्मे प्रितामह मम प्रितामह, ये च त्वामनु " इति । इदमनौरसानामुपळक्षणम् , तेषामि चतुःपुरुषमेव पिण्डान्वयात् । यथाह् मनुः—

" त्रयाणामुदकं कार्यं त्रिषु पिण्डः प्रवर्तते । चतुर्थः संप्रदातेषां पञ्चमो नोपपद्यते ॥ "

इति । तदनेनौरसानामन्यवानुवृत्त्या षाट्पुरुषं सापिण्ड्यम् ; अनौरसानां निर्वाप्यपिण्डान्वयेन<sup>6</sup> चतुःपुरुषमित्युक्तं भवति । इदमपि सवर्णेषु । असवर्णेषु तु त्रिपुरुषमेव, " सिपण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते । सजातीयेषु वर्णेषु चतुर्थे भिन्नजातिषु ॥"

इति शातातपसरणात् । भिन्नजातयः विजातीयभार्योत्पन्नाः । यथोक्तं न्नाह्मे—

" क्षत्रविट्छूद्रजातीनां सापिण्ड्यं तु त्रिप्रुषम् । ब्राह्मणेरपि जातानामविभक्तार्थभागिनाम् ॥ "

इति । ब्राह्मणैरिति बहुवचनं क्षत्रियादिपाप्त्यर्थम् । अविभागोक्तिः पितृजातीयाशौचप्राप्त्यर्था । यथाह

" क्षत्रविर्छूद्रजातीनां ततश्चेन्मतस्तके । तेषां तु पेतृकाशीचं विभक्तानां तु मातृकम् ॥ "

इति । विभागः पितृमरणोपलक्षणम् ।

" नानाजातिषु पारक्यं पैतृकं जीवतः पितुः । अतीते मातृकं विद्यात् पारक्यमुभयोरपि ॥"

इति । यदा तु एकोऽन्तःसंख्यमपरश्च बहिःसंख्यं वर्तते, यथा षाट्पुरुषे सापिण्ड्यं पञ्चमसप्तमो, तदा तयोः सापिण्ड्यं निवर्तते । उभयनिरूप्ये तस्मिन् अन्यतरस्य संख्याबहिर्भावेनानिरूपकतया तत्त्वरूपानिष्पत्तेः ; यथोक्तसंख्यानिरूपकाणामेव च तन्निरूपकत्वात् । तसात् यथान्यतरकर्मादिना संयोगादिर्नश्यित, एवमन्यतर-संख्याबहिर्भावेन सापिण्ड्यमपीत्यवगन्तव्यम् । तेन च तयोः परस्परं सोदकाशौचमेव ; न सपिण्डाशौचम् । न चैवं विवाहप्रसङ्गः ; तत्रोभयोरप्यसपिण्डत्विवशेषणेनोभयोरिप संख्याबहिर्भावस्यापेक्षणात् । तच्च तत्रैव वक्ष्यते ॥ ५ ॥

#### आशौचे होमदानप्रतिग्रहस्वाध्याया निवर्तन्ते ॥६॥ नाशौचे कस्यचिदन्नमश्रीयात् ॥७॥ ब्राह्मणादीनामशौचे यः सकृदेवान्नमत्ति तस्य तावदाशौचं यावत् तेषाम्॥८॥

आशौचापनोद्यमाह । होमो वैश्वदेवः ; "विप्रो दशाहमासीत वैश्वदेविवर्विजतः" इति संवर्त-स्मरणात् । न श्रीतः ; "वैतानोपासनाः कार्याः" इति प्रतिप्रसवात् । दानं नैमित्तिकातिरिक्तम् ; "दानं नैमित्तिकं विना" इति प्रतिप्रसवात् । <sup>2</sup>प्रतिप्रहो विद्यमानान्नस्य ; "सद्यो अञ्चरकुटुम्बार्थे प्रतिप्रहक्ततौ तथा " इति प्रतिप्रसवात् । स्वाध्यायो ब्रह्मयज्ञः । स चान्येषां त्रयाणामुपळक्षणम् । एते च जननमरणाशौचे

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> मनु omitted in छ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> सा सिध्यति—ख, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> परप्रपितामह—ख, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> From here up to न भवति omitted in छ.

<sup>4</sup> पञ्चमे सप्तमे वा—खः

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> वा added in ख, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> From here up to प्रतिप्रस्वात् omitted in ख.

निवर्तन्ते ; "पञ्चयज्ञविधानं च न कुर्यान्मृत्युजन्मनोः" इति स्परणात् । चकारः सार्तकर्ममात्रोप संप्रहार्थः । यथाह च्याघ्रपादः---

> " स्मार्तकर्मपरित्यागो राहोरन्यत्र सूतके । श्रीते कर्मणि तत्कालं खातः शुद्धिमवाप्नयात् ॥ "

इति । अत्र श्रोतस्मार्तयोरेव निषेधप्रतिप्रसवौ, "नित्यानि निवर्तेरन् वैतानवर्जम् " इति पार्स्कर्स्मरणात् नैमित्तिककाम्ययोस्तु निषेधः स्मृत्यन्तरे—" वर्जयेत् सृतके कर्म नित्यनैमित्तिकादिकम् " इति । अत्र नित्यनैमित्तिके सगतिके । आदिशब्दात् काम्यम् । तद्पि सगतिकम् ॥ ६ ॥

आशौच्यन्नमोजने आशौचविधानाय तन्निषेधति । आशौचिनः सवर्णस्यासवर्णस्य वा असपिण्डस्यान्न-मन्यो नाइनीयात् । सपिण्डस्य त न दोषः । यथाह यमः---

> " उभयत्र दशाहानि कुलस्यात्रं न भुज्यते । सूतके तु कुलस्यानमदोषं मनुरन्नवीत् ॥ "

इति । उभयत्र जननमरणयोः । कुलस्याशौचिनोऽन्नमन्यैर्न भुज्यते । सृतके तु न दोष इत्यर्थः । कस्यचिदिति सामान्योपादानेऽपि अनिमहोत्रिण इति द्रष्टव्यम् । तदाह अङ्गिराः—

> " ब्रह्मक्षत्रविशां अक्ता न दोषो ह्यसिहोत्रिणाम् । सूतके शाव आशौचे ह्यस्थिसंचयनात् परम् ॥"

इति ॥ ७ ॥

तदेवाह । ब्राह्मणाद्यन्यतमाशौचिनो द्वेयोऽन्नमञ्जीयात् सक्नुद्पि, स तत्तदाशौचमेव प्राप्नुयात् . तावत्कालम्युचिर्भवतीत्यर्थः । इदं च कामतोऽनापदि भोजने ज्ञेयम् ;

" यस्तेषामन्नमश्चाति सक्रदेवापि कामतः। तदाशौचे निवृत्ते तु स्नानं कृत्वा विशुध्यति ॥ "

इति कोर्मात् । आपद्यकामतो मोजने तु अङ्गिराः—

" प्रेतान्त्रमंसपिण्डस्य यावदशात्यकामतः । तावन्त्यहान्यशोचं स्थात् सपिण्डानां क्रश्रंचन ॥ "

इति । विस्तरस्तु शुद्धिचन्द्रिकायामवगन्तव्यः ॥ ८ ॥ 的现在分词 的 机工作 的过去分词 化水溶液 经收益

आशौचापगमे प्रायश्चित्तं कुर्यात् ॥ ९ ॥ सवर्णस्याशौचे द्विजो भुक्तवा स्रवन्तीमासाच तन्निमग्रस्त्रिरघमर्षणं जप्त्वोत्तीर्य गायत्र्यष्टसहस्रं जपेत्॥ १०॥ क्षत्रियाशौचे ब्राह्मणस्त्वेतदेवो-पोषितः कृत्वा शुध्यति ॥ ११ ॥ वैक्याशौचे राजन्यश्च ॥ १२ ॥ वैद्यादाचि ब्राह्मणस्त्रिरात्रोपोषितश्च ॥ १३॥ ब्राह्मणादाचि राजन्यः अक्षत्रियाशौचे वैश्यश्च स्रवन्तीमासाद्य गायत्रीशत-पश्चकं जपेत्॥ १४॥ वैद्यश्च 'ब्राह्मणाद्यौचे गायव्यष्टदातं जपेत् ॥ १५॥ श्रुद्वाशौचे द्विजो भुक्त्वा प्राजापत्यं चरेत् ॥ १६॥ शुद्रश्च द्विजाशौचे स्नानमाचरेत् ॥ १७ ॥ शृद्रः शृद्राशौचे स्नातः पश्चगव्यं पिवेत् ॥ १८ ॥

किंच <sup>6</sup>क्षन्नभोजनादिनिमित्तेन यस्य यावदाशौचं प्राप्तं, तदपगमे वक्ष्यमाणं प्रायश्चित्तं कुर्यात् ॥ ९ ॥ तदेवाह । द्विजो विपादिः सवर्णाशौचे भुक्त्वा नदीं गत्वा तन्निमयः त्रिवारमघर्षणम् " ऋतं च सत्यम् " इति तृचं जप्ता उत्तीर्य, अष्टाधिकं सहस्रं गायत्रीर्जपेत् ॥ १०॥ विप्रस्तु क्षत्रियाशौचे मुक्त्वा पूर्वेद्युरुपोप्य परेद्युः पूर्वोक्तमेव कृत्वा शुध्यति ॥ ११ ॥ राजन्योऽपि वैश्याशौचे भुक्त्वा पूर्वेद्यरुपोप्य परेद्यः पूर्वोक्तमेव कृत्वा शुध्यति ॥ १२ ॥ विप्रो वैश्याशौचे भुक्त्वा त्रिरात्रो-पोषितः पूर्वोक्तं कृत्वा शुध्यति ॥ १३ ॥ विप्राशीचे क्षत्रियः, क्षत्रियाशीचे वैक्यो भुक्त्वा नदीं गत्वा गायत्रीशतपञ्चकं जपेत्। 'स्रवन्तीमासाद्यः' इत्यनुवृत्ताविष पुनर्वचनमधमर्पणनिवृत्त्यर्थम् ; उत्तरत्र <sup>7</sup>तावन्मात्रानुबन्त्यर्थं च ॥ १४ ॥ वैश्यो विप्राशौचे भुनत्वा, नर्दा गत्वा अष्टोत्तरशतं गायत्रीर्जपेत् ॥ १५ ॥ द्विजो निपादिः शुद्राशौचे भुक्त्वा नदीं गत्वा वक्ष्यमाणं प्राजापत्यं चरेत् ॥ १६ ॥ शुद्धश्च द्विजाशीचे भुक्त्वा नदीं गत्वा स्नानं कुर्यात् ॥ १७ ॥ शृद्धः शृद्धाशीचे भुक्त्वा नद्यां स्नातः पञ्चगन्यं पिवेत्॥ १८॥

### पत्नीनां दासानामानुलोम्येन स्वामिनस्तुल्यमाशौचम् ॥१९॥ मृते स्वामिन्यातमीयम् ॥ २०॥

of a 1 saving a second on in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> व्यपगमे—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ब्राह्मणाशीचे—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> अष्टसहस्रं—च. <sup>6</sup> अत्र—ख. छ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> This Sūtra omitted in ज.

<sup>4</sup> क्षत्रियाशीचे-ज.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> तावन्मात्रांशा—ख.

विजातीयाशौचमाह । विपादीनामानुकोम्येन याः पत्न्यः, "क्षत्रियाचास्तिक्षो वर्णानुपूर्व्येण ग इति स्मरणात् ; ये च दासाः "वर्णानामानुपूर्व्येण दास्यं न प्रतिक्षेमतः" इति स्मरणात् ; तासां पत्नीनां दासानां च स्वजननमरणयोरिप स्वामितुल्यमेवाशौचम् । यज्जातीयः स्वामी, तदाशौचकालेनैव तेषामिप शुद्धिरित्यर्थः । एतच जीवित स्वामिनि स्वामिगृह।वस्थितौ ज्ञेयम् ;

> " दासान्तेवासिभृतकाः शिष्याश्चेकत्र वासिनः स्वामितुल्येन शौचेन शुध्यन्ति मृतसूतके ॥ "

इति बृहस्यतिस्मरणात् ॥ १९ ॥

मृते तु स्वस्वजातीयमेवेत्याह । स्वामिमरणानन्तरं पृथगवस्थितानां वा पत्न्यादीनां स्वस्वजातीयमेवा-शौचम् । तदाह हारीतः—

> " मृतस्तेषु दासानां पत्नीनां चानुरुमितः । स्वामितुल्यं भवेच्छीचं मृते स्वामिनि यौतकम् ॥ "

इति । यौतकं स्वस्वजातीयम् ॥ २०॥

हीनवर्णानामधिकवर्णेषु सपिण्डेषु ¹तदशौचव्यपगमे शुद्धिः ॥२१॥ ब्राह्मणस्य क्षत्रविट्शूद्रेषु ²सपिण्डेषु षड्रात्रत्रिरात्रैकरात्रैः ॥२२॥ क्षत्रियस्य विट्शूद्रयोः ³षड्रात्रत्रिरात्राभ्याम् ॥२३॥ वैद्यस्य शृद्रेषु षड्रात्रेण⁴॥२४॥

हीनवर्णानां क्षत्रियादीनामधिकवर्णेषु ब्राह्मणादिषु सिपण्डेषु जातेषु मृतेषु वा यदुत्तमवर्णाशौचं तदपगम एव युद्धिः । तदाह ब्रह्मपुराणम्—

> " राद्धा वैस्याः क्षत्रियाश्च क्रमादुत्तमजातिषु । बान्धवेषु चरन्त्यत्र यत्संस्वयं तेषु विधाते ॥ "

इति । सापिण्ड्यानुवृत्तावि सापिण्ड्योपादानं विजातीयसापिण्ड्यवैरूक्षण्यवोधनाय । तदुक्तमेव प्राक् ॥ २१॥ क्षत्रविद्शुद्रेषु सपिण्डेषु जातेषु मृतेषु वा विप्रस्य षड्गत्रत्रिरात्रैः क्रमेण शुद्धिः ॥ २२ ॥ विद्शुद्रयोः सपिण्डयोर्जातमृतयोः क्षत्रियस्य षड्गत्रत्रिरात्राभ्यां शुद्धिः ॥ २३ ॥

1 तद्व्यपगमे—ख.

शृद्भेषु सिपण्डेषु जातेषु मृतेषु वा वैश्यस्य षड्रात्रेण शुद्धिः । यथाह हारीतः—

" <sup>1</sup>शुध्येद्विपो दशाहेन जन्महानौ स्वयोनिषु ।

षडभिस्त्रिभिरथैकेन क्षत्रविदृशुद्धयोनिषु ॥ "

#### इति । यतु ब्राह्मे-

" बान्धवेषु च विप्रस्य क्षत्रविद्श्द्भजातिषु ।

मृतेषु वाथ जातेषु दशाहाच्छुद्धिरिष्यते ।।

क्षत्रियस्याथ वैश्यस्तु वैश्यस्य वृष्ठस्तथा ।

जायते म्रियते बन्धस्तत्राशौचं स्वकं भवेत् ॥ "

इति, तत् देशाचारानुरोधेन व्यवस्थाप्यम् । <sup>2</sup>तदुक्तं तत्रैव, " देशधर्मप्रमाणत्वात् षडात्रं क्षत्रियेष्वथ ।

त्रिरात्रमपि वैश्यस्य <sup>३</sup>शु द्रेष्वेकाहमेव च ॥ "

इति ॥ २४ ॥

#### मासतुल्यैरहोरात्रैर्गर्भस्रावे ॥ २५॥

गर्भस्रावाशौचमाह । यावन्तो मासा गर्भस्य, तत्समसंस्थैरहोरात्रेर्गर्भस्रावे माता शुध्यति । यद्यपि "आ चतुर्थाद्भवेत् स्नावः पातः पञ्चमषष्ठयोः" इति मरीचिना स्नावपातौ परिभाषितौ, तथापि अधः-पातमात्रमभिष्ठत्यात्र स्नावशब्द उपात्त इति द्रष्टव्यम् । तत्राद्यमासत्रये मातुरेव त्रिरात्रं, न सपिण्डानाम् । चतुर्थपञ्चमषष्ठेषु च माससमसंस्थैरहोरात्रेः मातुः शुद्धिः । पित्रादीनां तु तत्र त्रिरात्रमित्यर्थः । तदाह स एव,

" गर्भसावे यथामासमित्रे तूत्तमे त्रयः । स्रावे मातुस्त्रिरात्रं स्यात् सिपण्डाशौचवर्जनम् । पाते मातुर्यथामासं पित्रादीनां दिनत्रयम् ॥ "

इति । अचिरे आद्यमासत्रये । उत्तमे ब्राह्मणजातौ । यत्रापि सपिण्डाशौचामावः, तत्रापि पितुः स्नानमस्त्येव ; "गर्भस्रावे मासतुल्या रात्रयः स्त्रीणां, स्नानमेव पुरुषस्य" इति रृद्धवसिष्ठस्मरणात् । क्षत्रियादीनां त्वाह मरीचिः—

" राजन्ये तु चतूरात्रं वैश्ये पञ्चाहमेव च । अष्टाहेन तु शृद्धस्य शुद्धिरेषा प्रकीर्तिता ॥ "

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> सपिण्डेषु omitted in क.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> एकरात्र—क.

<sup>4</sup> षड्रात्रम् —क.

द्वाविंशोऽध्यायः

३६१

इति । मुले त्वस्यानुक्तिः उक्तपक्षेणेव सर्ववर्णशुद्धिमभिषेत्येति न न्यूनता

" षण्मासाभ्यन्तरं यावद्गर्भस्रावो यदा भवेत् । तदा माससमैस्तासां दिवसैः ग्रुद्धिरिष्यते ॥ "

इति ब्राह्मे तच्छब्देन सर्ववर्णस्त्रीणां परामर्शात् ; " तुल्यं वयसि सर्वेषाम् " इति व्याघ्रपादसारणाच ॥२५॥

¹जातमृते मृतजाते वा कुलस्य सद्यः दाौचम् ॥ २६ ॥ अदन्तजाते वाले प्रेते सद्य एव ॥ २७ ॥ नास्याग्निसंस्कारो नोदक-किया ॥ २८ ॥

जात एव मृतः जातमृतः; नाभिच्छेदात् पूर्वमेव मृत इति यावत् । मृत एव जातः मृतजातः । तस्मिन् कुलस्य सद्यः शौचम् । तन्मरणनिमित्तं कुलस्य नाशौचमित्यर्थः । यथाह **ैबृहृन्मतुः**—

> " दशाहाभ्यन्तरे बाले प्रमीते तस्य बान्धवैः । शावाशोचं न कर्तव्यं सूत्याशोचं विधीयते ॥ "

इति । सत्याशौचे विशेषः स्मृत्यन्तरे—

"जीवन् <sup>3</sup>जातो यदि मृतो मृतसूतक एव तु । सूतकं सकलं मातुः पित्रादीनां दिनत्रयम् ॥"

इति । मृतः ; नालच्छेदात् पूर्वमित्यर्थः । पारस्करोऽपि "गर्भे यदि विपत्तिः स्याद् दशाहं स्रुतंकं भवेत् " इति ॥ २६ ॥

जाताः दन्ताः यस्यासौ दन्तजातः ; तद्भिन्नः अदन्तजातः । तस्मिन् बाले पेते सापण्डानां सद्य एव शुद्धः । इदं च दाहामावे ; तथा वक्ष्यमाणत्वात् ; "दाहे त्वहोरात्रमेकाहो दन्तजन्मनः प्राक्" इति स्मृत्यन्तरात् । पित्रोस्तु त्रिरात्रमेव सर्वत्र ; "वैजिकादिभसंबन्धादनुरुन्ध्यादघं त्र्यहम्" इति मनुस्मरणात् ॥ २० ॥

अस्याजातदन्तस्यामिसंस्कारो दाहो न कार्यः। नापि उदकक्रिया, अञ्जलिदानं न कार्यम्। निषेधश्चायं पाक्षिको ज्ञेयः;

> " तूष्णीमेवोदकं कुर्यात् तूष्णीं संस्कारमेव च । सर्वेषां कृतचूडानामन्यत्रापीच्छया द्वयम् ॥ "

इति लौगाक्षिसरणात् ॥ २८ ॥

¹ This Sutra omitted in क, ज, झ. ² मनु:—ख, ग.

दन्तजाते त्वकृतचूडे त्वहोरात्रेण ॥२९॥ कृतचूडे त्वसंस्कृते त्रिरात्रेण ॥ ३०॥ ततः परं यथोक्तकालेन ॥ ३१॥

जातदन्ते पुनरकृतचूडे अहोरात्रेण सपिण्डानां शुद्धिः । आहिताम्यादित्वात् पूर्विनिपातः । एतदपि दाहामावे । दाहे तु त्रिरात्रम् । तदाह अङ्किराः—

" यद्यप्यकृतचृडो वै जातदन्तस्तु संस्थितः ।

¹तथापि दाहयित्वैनमाशौचं व्यहमाचरेत् ॥"

इति ॥ २९ ॥

चूडाकरणानन्तरमसंस्कृतेऽनुपनीते त्रिरात्रेण गुद्धिः सर्वेषाम् । अत्र दाहो नियत एवः " तूष्णीमेवो-दकं कुर्यात् " इति स्मरणात् । त्रिवर्षस्य तु चूडाभावेऽपि दाहित्ररात्रे नियते ।

> " चौठं न ऋयते यस्य स्वकाले तन्मृतावि । चतुर्थं वर्षमारभ्य दाहादि त्रिदिनं समृतम् ॥"

इति पडशीतिसरणात् ॥ ३०॥

ततः उपनयनात् परं स्वस्वकालेन दशाहादिना सर्वे वर्णाः शुध्येयुः ॥ ३१ ॥

स्त्रीणां विवाहः संस्कारः ॥ ३२॥ संस्कृतासु स्त्रीषु नाशौचं पितृपक्षे ॥ ३३ ॥

संस्कृतासु स्त्रीषु आशौचाभावं पितृपक्षे वक्ष्यति । तत्र संस्कारः कः ? इत्यपेक्षायामाह । स्त्रीणां तु पूर्णाशौचं विवाहानन्तरमेव ; उपनयनस्थानीयत्वात् तस्य ; " वैवाहिको विधिः स्त्रीणामौपनायनिकः स्मृतः " इति मानवात् । प्राग्विवाहातु विशेषो ब्राह्मे—

> " आजन्मनस्तु चौलान्तं कन्या यदि विपद्यते । सद्यः शौचं भवेत् तत्र सर्ववर्णेषु नित्यशः ॥ ततो वाग्दानपर्यन्तं यावदेकाहमेव हि । ततः परं प्रवृद्धायां त्रिरात्रमिति निश्चयः ॥ वाक्पदाने कृते तत्र ज्ञेयं चोभयतस्त्र्यहम् । पितुर्वरस्य च ततो दत्तानां भर्तुरेव हि । स्वजासुक्तमशौचं स्थान्मृतके जातके तथा ॥"

<sup>1</sup> दाह्यित्वा तथाप्येनं—ग.

इति । पित्रोस्तु सर्वत्र त्रिरात्रमेव । तदाह कार्ष्णाजिनिः---

" प्रचापचास योषित्य संस्कृतासंस्कृतास च । मातापित्रोस्त्रिरात्रं स्यादितरेषां यथाविधि ॥ "

इति । वाम्दत्तावाम्दत्ताकृतचौलाकृतचौलास्वत्यर्थः । अत्र विशेषमाहतुः शुक्ककार्ष्णाजिनी -- "अजात-दन्तासु पित्रोरेकरात्रम् " इति । देवस्वामी तु अप्रचास्वपि दशाहमाह : " दशाहं सपिण्डेषु गरी चासपिण्डे, अप्रचासु च स्त्रीषु " इति आश्वलायनसरणात् । वसिष्ठोऽपि—" दशाहं शावमाशौचम् " इत्युपक्रम्य " अप्रतानां स्त्रीणां त्रिपुरुषी विज्ञायते " इत्यभिधाय " जनने ऽप्येवमेव स्यात् " इत्यपसंहरनेव-माह<sup>1</sup> । तच देशाचारतो व्यवस्थाप्यम् । विवाह इति सामान्योपादानेऽपि ब्राह्मदैवार्षपाजापत्यानामेव ग्रहणम् : तत्रैव पदानसद्भावात्, पदानस्यैव चाशौचविच्छेदकत्वात् । तथाच वसिष्ठः—" प्रतानामितरे कुर्युः " इति । अन्यथा सापिण्ड्यसद्भावेन<sup>2</sup> दशाहाशौचप्रसङ्गः । न च विशेषवचनादेव तन्निवृत्तिः : निमित्तविशेषा-भावे विशेषवचनत्वासिद्धेः । तस्मात् प्रदानमेव निमित्तम् । तथाच गान्धर्वासुरराक्षसपैशाचेषु प्रदानाभावेन सगोत्रत्वसापिण्ड्ययोरनिवृत्त्या दशाहाशौचमेव सिध्यति ।

येऽपि

" सपिण्डता त विज्ञेया गोत्रतः साप्तपौरुषी । पिण्डश्चोदकदानं च शौचाशौचं तदानुगम् ॥ "

इति शङ्खलिखितवचनात् सापिण्ड्यविशिष्टं सगोत्रत्वं दशाहाशौचनिमित्तमाहः, तेषां सापिण्डयोत्तीर्णसगोत्रोढ-मातृष्वस्युत्रेषु सगोत्रत्वसापिण्ड्ययोर्विद्यमानत्वेन दशहाशौचप्रसङ्गो दुरुद्धरः ॥ ३२ ॥

स्ट्याशौचस्य पितृपक्षे नैमित्तिकमपवादमाह । ब्राह्मादिचतुर्विधविवाहोढासु स्त्रीषु प्रसूतासु मृतासु वा पितृपक्षे नाशौचं भवति ॥ ३३ ॥

तत्रसवमरणे चेत् पितृगृहे स्यातां, तदा एकरात्रं त्रिरात्रं च ॥ ३४ ॥ जननाशौचमध्ये यद्यपरं जननाशौचं स्यात्, तदा पूर्वाशौचव्यपगमे शुद्धिः॥ ३५ ॥ रात्रिशेषे दिनद्वयेन ॥ ३६ ॥ प्रभाते दिनत्रयेण ॥ ३७॥

तस्येव नैमित्तिकं प्रतिप्रसवमाह । तस्याः संस्कृतायाः कन्यायाः प्रसवमरणयोरन्यतरत् यदि पितृगृहे स्यात् , तदा पित्रोस्त्रिरात्रं, बन्धूनामेकरात्रं ज्ञेयम् । यथाह ब्राह्मे-

> "<sup>3</sup>दत्ता कन्या पितुर्गेहे सूयते म्रियतेऽथवा । तद्बन्धवर्गस्त्वेकेन शुध्यते जनकस्त्रिभिः॥"

इति । एतेन प्रसवे एकरात्रं, मरणे त्रिरात्रमिति निरस्तम् । यतु प्रसवमरणे समुचिते निमित्तम्, द्वन्द्वनिर्देशादिति ; तन्न ; "गृहे मृतासु दत्तासु कन्यासु स्यात् व्यहं पितुः" इति कौर्मविरोधात् ॥ ३४ ॥ आशौचसंनिपाते विशेषमाह । प्रकान्तजननाशौचस्यान्तिमदिनीयसूर्योदयपर्यन्तमपरं जननाशौचं चेत् स्यात्, तदा पूर्वाशोचरोषेणैव कालेन शुद्धिः, न पुनर्दशरात्रादि । यथाह बोधायनः—" अथ यदि

दशरात्रात् संनिपतेयुराद्यं दशरात्रमाशौचमा नवमात् दिवसात् '' इति । आङमिव्याप्त्यर्थः । जननाशौचसामान्यो-पादानेऽपि दीर्घकालेन समकालमल्पकालं वापैति ; न तु स्वल्पकालेन दीर्घकालमिति द्रष्टव्यम् । तदाह

देवलः—

" अघानां यौगपदे तु ज्ञेया शुद्धिर्गरीयसा । गुरुणा लघु शुध्येत लघुना नैव गुविंति ॥"

इति ॥ ३५ ॥

किंच अत्राशौचपकरणे रात्रिशब्दोऽहःशब्दश्वाहोरात्रपरः । तेनान्तिमाहोरात्ररूपे रोषे आशौचा-न्तरपाते अधिकेन दिनद्वयेन शुद्धिः ; न पूर्वशेषेणैव ॥ ३६ ॥

्रप्रभातो रात्रेश्चरमो यामः । तत्राशौचान्तरपाते अधिकेन दिनत्रयेण शुद्धिः । तदाह देवल:---

> " पुन: पाते दशाहात् प्राक् पूर्वेण सह गच्छति । दशमेऽहि पतेचस्य द्वचहेन स विशुध्यति । प्रभाते त त्रिरात्रेण दशरात्रेप्वयं विधिः ॥ "

इति । **ञातातपो**ऽपि—" रात्रिरोषे द्वचहाच्छुद्धिर्यामरोषे व्यहाच्छुचिः " इति । <sup>1</sup>इति प्राञ्चः । ह**रदत्तस्**तु— " प्रभाते तिस्रभिः " इति गौतमीयं सूत्रं दशाहादौ व्यतीते प्रभाते संगवे यद्यन्यदापतेत् , ततः तिस्रभिः रात्रिभिः शुध्येरित्रिति व्याचष्टे । तस्य चेयमुपपत्तिः—आशौचिनां हि आशौचानन्तरिदने संगवे स्नानं विहितम् । स्नानकालापनोद्यं चाशौचम् । ततश्च स्नानात् प्राक् प्रातरप्याशौचान्तरपाते व्यहेण शुद्धिरिति युक्तमेव । तदेतत् स्पष्टमुक्तम् अग्निस्मृतौ-

> " दशाहे दशमे शावे शावमन्यचदापतेत्। द्वयहाच्छुद्धिभेवेत् तस्य प्रभाते च त्र्यहात् तथा ॥ प्रोक्तः प्रोगतः कालः प्रभातस्त्रिमुहूर्तकः । प्रोदयाच कल्यास्यः कालः पश्चमुहूर्तकः ॥ स्नानकारुः प्रभातान्तः शावसूतिकनां स्पृतः । स्त्रीणां चर्ती त तत्कालात् प्राक् स्नानाच शुचिर्भवेत् ॥ "

1 From here the rest of the commentary on this Sutra omitted in all MSS. except 3.

द्वाविंशोऽध्यायः

इति । अस्यार्थः — दशमे; दिन इति शेषः । शाव इति स्त्रकस्याप्युपलक्षणम् । प्रभात इत्यत्रापेक्षितं प्रभातलक्षणमाह । उदयात् पूर्वं पञ्चमुह्रतः; उदयात् पुरोगतः उदयानन्तरभावी च त्रिमुह्रतः कालः प्रभात इत्यर्थः । स एव च कल्याख्यः । शावं च सृतकं च शावसृतके ; ते विद्येते येषां ते शावस्तिकेनः । तेषामाशौचानन्तरदिने स्नानकालः प्रभातान्तः । प्रभातस्यान्तो येनासौ प्रभातान्तः; संगवकाल इत्यर्थः । स्नीणामृतौ च स एव स्नानकालः ; "संगवे स्नानमाचरेत्" इति वक्ष्यमाणदेवलस्मरणात् । तुशब्देन तत्स्नाने कालान्तरमप्याह । तत्कालात् संगवकालात् प्राक् च प्रातरिप रजस्वला स्नानात् शुचिभवेदित्यर्थः ॥ ३०॥

मरणाशौचमध्ये ज्ञातिमरणेऽप्येवम् ॥ ३८ ॥ श्रुत्वा देशा-न्तरस्थो जननमरणे आशौचरोषेण शुध्येत् ॥ ३९ ॥ व्यतीतेऽशौचे संवत्सरान्तस्त्वेकरात्रेण ॥ ४० ॥ वताः परं स्नानेन ॥ ४१ ॥ आचार्ये मातामहे च व्यतीते त्रिरात्रेण ॥ ४२ ॥

जननाशौचसंनिपाते यो निर्णयः, स एव मरणाशौचसंनिपातेऽप्यवधेयः। विशेषस्तु शावाशौचेन स्रत्याशौचमपैतिः; न स्त्याशौचेन शावाशौचमिति । तदुक्तं चतुर्विश्वतिमते—

> " मृतजातकयोयोंने या शुद्धिः सा तु कथ्यते । मृतेन शुध्यते जातं न मृतं जातकेन तु ॥ "

#### इति । अत्र विशेषान्तरं पडशीतिमते-

" <sup>2</sup>पूर्वाशौचेन या शुद्धिः स्तिनां मृतिनां च सा । स्तिकामिमदं हित्वा मेतस्य च सुतानिष ॥ पूर्वेण वा परेणापि पित्रोः <sup>3</sup>शावेन हीतरत् । आशौचं शुद्धिमायाति न पित्रोः शावमन्यतः ॥ "

#### इति । पित्राशौचसंनिपाते तु शङ्खः---

" मातर्यम्रे प्रमीतायामशुद्धौ म्रियते पिता । पितुः शेषेण शुद्धिः स्थान्मातुः कुर्यातु पक्षिणीम् ॥ "

इति ॥ ३८ ॥

देशान्तरस्थं प्रत्याह । आशौचमध्ये इत्यनुवर्तते । तेन देशान्तरस्थो दशाहान्तः सपिण्डजननमरणे श्रुत्वा आशौचरोषकालेनैव शुध्येत् । तदाह बृहस्पितः—

" अन्यदेशमृतं ज्ञाति श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च ।

अनिर्गते दशाहे त शेषाहोमिर्विशुध्यित ॥ "

इति ॥ ३९ ॥

तस्यैवाशौचापगमे विशेषमाह । दशाहादावशौचकालेऽतिकान्ते पुनर्वर्षमध्ये ज्ञातिमरणश्रवणे देशान्तरस्थः अहोरात्रेण शुध्येत् । यद्यप्यशौच इति सामान्येनोपात्तं, तथापि मरणाशौचमात्रे इदं ज्ञेयम् ; '' नाशुद्धिः प्रसवाशौचे व्यतीतेषु दिनेष्वपि '' इति देवलस्मरणात् । पुत्रजन्मश्रवणे तु पितुः स्नानमस्येव ;

" निर्दशं ज्ञातिमरणं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च । सवासा जलमाप्लुत्य शुद्धो भवति मानवः ॥ "

इति मानवात् । संवत्सरान्त इत्यविशेषेऽपि षण्मासादूर्ध्वमिति द्रष्टव्यम् ;

" अर्वीक् त्रिपक्षात् त्रिनिशं षण्मासाच दिवानिशम् । <sup>1</sup>अहः संवत्सरादविग्देशान्तरमृते सति ॥ "

इति विष्णुपुराणात्<sup>2</sup> । दिवानिशमित्यनेन अहर्द्वययुक्ता निशोच्यते ; "षण्मासात् पक्षिणी भवेत् " इति स्मरणात् ; अन्यथा 'अहः संवत्सरात् ' इत्यनेनाविशेषापातात् । 'अहः संवत्सारात् ' इत्यपि षण्मासाद्ध्वं नवमान्मासाद्वीक् द्रष्टव्यम् ; नवमाद्ध्वं स्नानमात्रश्रवणात् । यथाह **दृद्धवसिष्ठः**—-

" मासत्रये त्रिरात्रं स्यात् षण्मासात् पक्षिणी भवेत् । अहस्तु नवमादवीगूर्ध्वं स्नानेन शुध्यति ॥ "

इति ॥ ४० ॥

किंच ततो नवमान्मासात् परं देशान्तरमृतं श्रुत्वा स्नानमात्रेण ग्रुध्येत् । यतु—नद्मादिव्यवहित-देशान्तरमृते तत्सपिण्डानां दशाहादूर्ध्वं मासत्रयादर्वागपि सद्यःशौचमिति मिताक्षरोक्तं, तत् विष्ण्यादि-वाक्यविरोधादुपेक्षणीयम् । यच

> " देशान्तरमृतं श्रुत्वा क्लीबे वैखानसे यतौ । मृते स्नानेन ग्रुध्यन्ति गर्भस्रावे च गोत्रिणः ॥ "

इति वचनं, तत् नवममासादृर्ध्वं स्नानविधायकमिति न विरोधः ॥ ४१ ॥

यस्मिन् देशे स्वयमुप्यते, स स्वदेशः । तस्य राजनि च पेते एकरात्रेण शुद्धिः ॥ ४५ ॥

सपिण्डः पूर्वोक्तः । तद्भिन्नः असपिण्डः । तस्मिन् स्ववेश्मनि मृते एकरात्रेण शुद्धिः ॥ ४६ ॥

असगोत्राशौचमाह । आचार्यो वक्ष्यमाणळक्षणः । मातामहो मातुः पिता । तिसमन् व्यतीते मृते त्रिरात्रेण शुद्धिः । चकारात् मातामह्यामपि ; " मातामहे च तत्पत्न्यामाचार्ये च त्रिवासरम् " इति पड्याति-सारणात् ॥ ४२ ॥

#### <sup>1</sup>अनौरसेषु पुत्रेषु जातेषु च मृतेषु च। परपूर्वासु भार्यासु प्रसुतासु मृतासु च ॥ ४३ ॥

अनौरसाद्याशौचमाह । अनौरसाः पुत्राः क्षेत्रजगूढजकानीनसहोढजपुत्रिकापुत्राद्याः । यद्यपि क्रीतक्कृत्रिम्-दत्तकस्वयंदत्तापविद्धानामुत्पत्त्यनन्तरमेव पुत्रत्वेन परिग्रहात् तज्जननाशौचं न संभवति. तथापि तदपत्योत्पत्ता-विति द्रष्टव्यम् । एतेषु जातेषु मृतेषु वा त्रिरात्रमाशौचम् । <sup>3</sup>तथा परः पूर्वो यासां ताः परपूर्वाः पुनर्भवः स्वैरिण्यश्च ; तासु <sup>4</sup>प्रसृतासु मृतासु वा त्रिरात्रमाशौचम् । इदं च यत्प्रतियोगिकं भार्यात्वं पुत्रत्वं च तस्यैवेति ज्ञेयम् । अन्येषामहोरात्रमेव । यथाह मरीचि:---

> '' सूतके मृतके चैव त्रिरात्रं परपूर्वयोः । एकाहस्त सपिण्डानां त्रिरात्रं यत्र वै पितः ॥ "

इति । परः पूर्वः पतिः पिता च ययोस्तौ भार्यापुत्रौ । परपूर्वेत्यन्याश्रितायाः स्वभार्याया अप्युपलक्षणम् ;

" अन्याश्रितेष दारेष परपत्नीसतेष च । गोत्रिणः स्नानशुद्धाः स्यस्त्रिरात्रेणैव तत्पिता ॥ "

इति प्रजापतिसरणात् ॥ ४३ ॥

#### ंआचार्यपत्नीपुत्रोपाध्यायमातुलश्वशुरश्वशुर्यसहाध्याघि-शिष्येष्वतीतेष्वेकरात्रेण ॥ ४४ ॥ स्वदेशराजनि च ॥ ४५ ॥ असपिण्डे 'स्ववेइमनि मृते च॥ ४६॥

पूर्वरोषमाह । आचार्यो वक्ष्यमाणरुक्षणः । तत्पत्ती विवाहसंस्कृता । पुत्रश्चीरसस्तस्येव । उपाध्यायो वस्यमाणलक्षणः । मातुरुः मातुः सोदरो आता । श्वश्नः श्वरुरश्च श्वरुरौ । श्वरुर्यः स्यालकः । सहाध्यायी सहाध्ययनकारी । शिष्योऽध्यापितः । तेष्वतीतेषु एकरात्रेण गुद्धिः ॥ ४४ ॥

भगवग्न्यनाञ्चाकाम्बुसंग्रामविद्यन्तृपहतानां नाशौचम् ॥४०॥

मरणविद्योषेणाशौचापवादमाह् । भृगुः गिरिकटकः । अग्निः अग्निप्रवेशः । अनाशकमनशनम् । अन्बु जलपातः । संग्रामो युद्धम् । विद्युत् वज्रः । नृपो राजा । एतैः बुद्धिपूर्वे हतानां नाशौचम् । यद्यपि एतैश्चतुर्धापि मरणं संभवति — निषिद्धं, नैमित्तिकं, काम्यम् , अभ्यनुज्ञातं चेति, तथापि आदेषु त्रिष्वेवाय-माशौचाभावः । तत्र निषद्ध शङ्काः--

> " भग्वग्न्यनाशकाम्भोभिर्मृतानामात्मघातिनाम । न पिण्डस्तस्य नाशौनं शस्त्रविद्युद्धताश्च ये ॥ "

इति । नैमित्तिके गौतमः— " यस्य प्राणान्तिकं प्रायश्चित्तं स मृतः शुध्येत् । सर्वाण्येव तस्मिन्नुदकादीनि मेतकर्माणि कुर्युः " इति । प्राणान्तिकपायश्चित्तप्रस्तावे सुमन्तुरपि—" भृग्वग्निजलसंपातदेशान्तरस्थ-संन्यास्यनशनमहाध्वनिकानामुदकिकयाः कार्याः, सद्यः शौचं भवति " इति । काम्ये शिवपुराणे वायु-संहितायाम्-

> " तथापि मरणं शस्तमुशन्त्यनशनादिभिः। शास्त्रविसम्भधीरेण मनसा कियते यतः ॥ एतेष्वन्यतमोपायं कथमप्यवलम्ब्य वा । षडध्वराद्धिं विधिवत् प्राप्ते। वा म्रियते यदि ॥ सद्य एव विमुच्येत नात्र कार्या विचारणा । पश्नामिव तस्येह न क्यादीर्ध्वदेहिकम् ॥ नैवाशीचं प्रसज्येत तत्पुत्रादेविशेषतः। <sup>1</sup>अथैतमपि चोह्निय कर्म चेत् कर्तुमीप्सितम् । कल्याणमेव कुर्वीत भक्त्या भक्तांश्च पूजयेत् ॥ "

इति । कल्याणं शिवमहोत्सवः । एतेष्वित्यनेन काष्ठपाषाणज्ञळप्रवेशादयोऽपि काम्यमरणोपायाः परामुख्यन्ते । तेन तत्राप्याशौचादिनिवृत्तिः । तथाच बृहत्पराशरः-

> " जलमध्यगतो वापि काष्ठमध्यगतोऽपि वा । वाराणसीमृतो जन्तुर्न स संस्कारमईति ॥ "

<sup>1</sup> This verse omitted in \$1.

<sup>3</sup> From here up to त्रिरात्रमाशीचम omitted in ख.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> आचार्यपुत्रोपाध्यायसातुलश्चरुरश्चश्चश्चर्य—क, ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> नारीष—च.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> प्रस्तास omitted in ग.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> असपिण्डेऽपि—ठ.

द्वाविंशोऽध्यायः

#### इति । अभ्यनुज्ञाते मनुज्ञातातपौ-

" वृद्धः शौचस्मृतेर्छुप्तः प्रत्याख्यातभिषक्कियः । आत्मानं घातयेद्यस्तु भृग्वम्न्यनशनाम्बुभिः ॥ तस्य त्रिरात्रमाशौचं द्वितीये त्वस्थिसंचयः । तृतीये तृदकं कृत्वा चतुर्थे श्राद्धमाचरेत् ॥ "

इति । आशौचमित्यौर्ध्वदेहिकत्याप्युपरुक्षणम् । यथाह आपस्तम्बः---

" व्यापाद्येदिहात्मानं स्वयं योऽम्युद्कादिभिः। विहितं तस्य नाशौचं नामिर्नाप्युद्किया॥"

#### इति । प्रमादमृते त्वस्त्येव सर्वम् ;

" अथ कश्चित् प्रमादेन म्रियेताम्युदकादिभिः। तस्याशौचं विधातव्यं कर्तव्या चोदकिकया॥"

इति अङ्गिरःसरणात् ॥ ४७ ॥

### न राज्ञां राजकर्मणि ॥ ४८ ॥ वन व्रतिनां व्रते ॥ ४९ ॥ न सन्त्रिणां सत्रे ॥ ५० ॥ न कारूणां कारुकर्मणि ॥ ५१ ॥

अथ केषांचित् कर्मविशेषेणापवादमाह । राज्ञामभिषिक्तानां<sup>3</sup> राजकर्मणि प्रजापालनोपयुक्तहोमदान-व्यवहारदर्शनादौ नाशौचम् ॥ ४८॥

त्रतं कृच्छ्चान्द्रायणादि विद्यते येषां ते त्रतिनः । तेषामारब्धव्रतानुष्ठाने नाशौचम् । यद्वा व्रतिनो ब्रह्मचारिणः । तेषामपि नाशौचम् । <sup>4</sup>िकंतु पित्रोरन्यत्र । यदाह विसष्ठः—" ब्रह्मचारिणः शवकर्मिणो व्रतान्तिवृत्तिरन्यत्र मातापित्रोः " इति । यद्वा व्रतिनः प्रकान्तप्रायश्चित्ताः " प्रायश्चित्तपवृत्तानां दातृ- ब्रह्मविदां तथा " इति ब्राह्मात् ॥ ४९ ॥

सत्रं गवामयनादि अञ्चसत्रादि च ; तद्विद्यते येषां यजमानानां ते सत्रिणः । तेषां सत्रे गवामयनाञ्च-सत्रादौ नाशौचम् ; "अञ्चसत्रप्रवृत्तानामाममञ्जमगर्हितम् " इति स्मरणात् । सत्रमेकाहादीनामुपल्य्क्षणम् ; " ऋत्विजां दीक्षितानां च यज्ञियं कर्म कुर्वताम् " इति योगिस्मरणात् ॥ ५०॥

कारवः तक्षादयः । तेषां कारुकर्मणि काष्ट्रतक्षणादौ नाशौचम् ॥ ५१ ॥

<sup>1</sup> राज्ञां omitted in क.

#### न राजाज्ञाकारिणां तदिच्छया ॥ ५२ ॥ न देवप्रतिष्ठा-विवाहयोः पूर्वसंभृतयोः ॥ ५३ ॥ न देशविश्रमे ॥ ५४ ॥ आप-यपि च कष्टायाम् ॥ ५५ ॥

राज्ञामाज्ञाकारिणो राजसेवकाः । तेषां राजेच्छया नाशौचम् ; " राज्ञः पुरोहितोऽमात्यः शुद्धिस्तस्य तदाश्रयान् " इति शङ्किरिवतस्मरणात् ॥ ५२ ॥

विष्ण्वादिमूर्तिप्रतिष्ठापने विवाहे च नाशौचम् , पूर्वमाशौचात् संगारः प्रारम्भश्चत् । एवं श्राद्धादि-ष्विप ज्ञेयम् ; "यज्ञे संभृतसंभारे विवाहे श्राद्धकर्मणि " इति स्परणात् । प्रारम्भरुक्षणं त्वाह विष्णुः—

> " प्रारम्भो वरणं यज्ञे संकल्पो व्रतसत्रयोः । नान्दीमुखं विवाहादौ श्राद्धे पाकपरिकिया ॥"

इति ॥ ५३ ॥

देशोपष्ठवे नाशौचं स्पर्शादौ, तन्निमित्तशान्त्यादौ च ;

" विवाहे देवयात्रायां संप्रामे देशविष्ठवे । आपद्यपि च कष्टायां स्पृष्टास्पृष्टिर्न दोषकृत् ॥ "

इति स्परण।त् ;

" दुर्भिक्षे राष्ट्रसंपात आपदां च समुद्भवे । उपसर्गमृतौ चैव सद्यः शौचं विधीयते ॥"

इति पराशरसरणात् ॥ ५४ ॥

कष्टा आपत् दुर्भिक्षरोगादिः । तत्र प्रतिग्रहदानादौ नाशौचम् ;

" जन्मवभृतिपापानां निरासे च मरिष्यतः । उत्कान्तिवैतरिण्यादिदाने प्रेताहुतिप्यपि । सद्यो अञ्चयकुटुम्बार्थे प्रतिग्रहकुतौ तथा ॥ "

इति षडशीतिसरणात्<sup>2</sup> ॥ ५५ ॥

आत्मत्यागिनः पतिताश्च नाशौचोदकभाजः ॥ ५६॥ पति-तस्य दासी स्रृतेऽह्मि पदा 'अपां घटमपवर्जयेत्॥ ५७॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Text and commentary of Sūtra-s 49 to 51 omitted in ख, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> विकादीनां—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> परं तु—घ, च.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> तदिच्छायाम्—र.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> भागिन:—च.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> मतात्—ग <sup>4</sup> अपां omitted in झ. ठ.

और्ध्वदेहिकाचपवादमाह । आत्मत्यागिनः पूर्वोक्ताः । पतिताः महापातिकप्रभृतयः । तेषामाशौचोदक-दानादि न कर्तव्यम् ;

> " आत्मनस्त्यागिनां नास्ति पतितानां तथा किया । तेषामपि तथा गङ्गातोये संस्थापनं हितम् ॥"

इति स्मरणात् । यद्यपि आत्मघातिनामाशौचाभावः पूर्वमेवोक्तः, तथापि उदकदानादिनिवृत्त्ये पुनरुपन्यासः ।। ५६ ॥ कथं तर्हि तस्य तृप्तिः स्यात् १ अत आह । पतितस्य मरणदिने दासी अपां घटं पदा <sup>1</sup>अपवर्जयेत् ' इदं त्वं पिव १ इति । तदुक्तं ब्राह्मे—

"पिततस्य तु कारुण्याद्यस्तृप्तिं कर्तुमिच्छिति । स हि दासीं समाह्र्य सर्वगां दत्तवेतनाम् ॥ अगुद्धघटहस्तां तां यथावृत्तं ब्रवीत्यपि । हे दासि गच्छ मृल्येन तिलानानय सत्वरम् ॥ तोयपूर्णं घटं चेमं सितलं दक्षिणामुखी । उपविष्ठा तु वामेन चरणेन ततः क्षिपेः । कीर्तयेः पिततां संज्ञां त्वं पिवेति मुहुर्वद ॥ "

इति । मुहुः ; त्रिः । स एष मृतपतितबहिष्कारः । जीवद्वहिष्कारस्तावद्वक्ष्यते । प्रकारान्तरमप्युक्तं तत्रैव—
" क्रियते पतितानां तु गते संवत्सरे कचित् ।
देशधर्मप्रमाणत्वात् गयाकूपेषु बन्धुभिः ।

मार्तण्डपादमूले च श्राद्धं हरिहरं सारन्॥"

इति ॥ ५७ ॥

उद्घनमृतस्य यः पाशं छिन्द्यात् स तप्तकृच्छ्रेण शुध्यति ॥५८॥ आत्मत्यागिनां संस्कर्ता च ॥५९॥ तद्यश्रुपातकारी च ॥६०॥ सर्वस्यैव प्रेतस्य वान्धवैः सहाश्रुपातं कृत्वा स्नानेन ॥ ६१॥ अकृतेऽस्थिसंचये सवैलस्नानेन ॥ ६२॥

आत्मघातिसंस्कारादौ पायश्चित्तमाह । <sup>4</sup>उद्बन्धनं गलपाशः । तेन मृतस्य यः तं पाशं छिन्द्यात् , स तप्तकुच्छ्रेण वक्ष्यमाणेन शुध्यति ॥ ५८ ॥ पूर्वोक्तानामात्मघातिनां दाहकवाहकादिरपि तप्तकुच्छ्रेण शुध्यति ; " वोढारोऽभिप्रदातारः पाशच्छेदकरास्तथा । तप्तक्रच्छेण शुध्यन्तीत्येवमाह प्रजापतिः ॥ "

इति पराश्वरस्मरणात् ॥ ५९ ॥ तेषामात्मघातिनामथे योऽश्रुपातं करोति, सोऽपि तप्तकृच्छ्रेण शुध्यति ॥ ६० ॥ प्रसङ्गादन्यार्थाश्रुपातेऽपि प्रायश्चित्तमाह । सर्वस्य चातुर्विणिकस्य प्रेतस्य प्रसङ्गान्मिल्तिः बान्धवैः सहाश्रुपातं कृत्वा सर्वोऽपि स्नानमात्रेण शुध्यति ; तद्गृहगमनादौ त्वाशौचान्तरस्मरणात् । तच शुद्धिचिन्द्र-कायामुक्तमिति नेहोच्यते । यद्वा सर्वस्य ब्राह्मणव्यतिरिक्तस्य क्षत्रियादेः क्षत्रियाद्यहेशेन रोदने इदं द्रष्टव्यम् । यथाह ब्राह्मे —

" सचैलं स्नानमन्येषामकृते त्वस्थिसंचये । कृते तु केवलं स्नानं क्षत्रविद्शूद्रजन्मनाम् ॥ "

इति ॥ ६१ ॥ अश्विसंचयादर्वाक् रोदने तु सचैलकानेन शुद्धिः । अकृत इति वचनात् कृते स्नानमात्रं द्रष्टव्यम् ॥ ६२ ॥

द्विजः <sup>1</sup>श्रुद्रपेतानुगमनं कृत्वा स्रवन्तीमासाद्य <sup>2</sup>तन्निमग्नः त्रिरघमर्षणं जप्त्वोत्तीर्यं गायण्यष्टसहस्रं जपेत्॥६३॥ द्विज-प्रेतस्याष्टशतम्॥६४॥ श्रूदः प्रेतानुगमनं कृत्वा स्नानमाचरेत् ॥६५॥ चिताधूमसेवने सर्वे वर्णाः स्नानमाचरेयुः॥६६॥

द्विजः त्रैवर्णिकः शृद्धं प्रेतमनुगम्य नर्दां गत्वा तस्यां निमज्ज्य त्रिरघमर्षणं जप्त्वा उत्तीर्य अष्टाधिकं सहस्रं गायत्रीर्जपेत् ॥ ६३ ॥ द्विजो द्विजो द्विजो प्रेतमनुगम्य पूर्ववदघमर्षणं जप्त्वा अष्टाधिकशतं गायत्रीर्जपेत् ॥ ६४ ॥ शृद्धः द्विजं प्रेतमनुगम्य स्नायात् ॥ ६५ ॥ चिता प्रसिद्धा । तद्भमसेवने सर्वे वर्णाः स्नानं कुर्युः ॥ ६६ ॥

मैधुने ैदुःस्वमे रुधिरोपगतकण्ठे वमनविरेकयोश्च ॥ ६७॥ इमश्चकर्मणि कृते च ॥ ६८॥ शवस्पृशं च स्पृष्ट्वा रजस्वलाचण्डाल-यूपांश्च ॥ ६९॥ भक्ष्यवर्जे पञ्चनखशवं तदस्थिलेहं च ॥ ७०॥ सर्वेद्वेतेषु स्नानेषु वस्त्रं नाप्रक्षालितं विभृयात्॥ ७१॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> पर्यस्येत्—ख.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> मृते तस्य—ग, च

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> तद्वान्धवै:—ठ.

<sup>4</sup> The commentary from here up to that on Sūtra 60 omitted in 🖘

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ग्रूडमेतस्यानु—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वपने दु:स्वमे—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> तिन्नममः to उत्तीर्थ omitted in ट. <sup>5</sup> पूर्व वस्त्रं—क, ख.

प्रसङ्गात् स्नानिनित्तान्याह् । स्नीसंभोगे दुःस्वमे गर्दभाद्यारोहणे कण्ठतो रुधिरनिर्गमे वान्ते अतिसारे च सर्वे स्नानं कुर्युः ॥ ६७ ॥ इमश्रुकर्म क्षीरम् । तिर्मिश्च कृते स्नानं कार्यम् ॥ ६८ ॥ शववाहकं, रजस्व लामुदक्यां, चण्डालं तत्समानधर्मं श्वपचादिकं च, यूपं यज्ञस्तम्भं स्प्रष्टृा स्नायात् ॥ ६९ ॥ भक्ष्याः पञ्चन्त्वाः शशादयः पञ्च; तद्वर्जं श्वादिपञ्चनत्वशवमार्द्वं तदिस्य स्प्रष्टृा स्नायात् ॥ ७० ॥ एषु स्नानेषु विशेषमाह् । एषु पूर्वोक्तेषु सर्वेविप स्नानेषु स्पर्शकालीनं वस्नं प्रक्षाल्येव विभृयात्; नाप्रक्षालितम् ॥ ७१ ॥

#### रजस्वला चतुर्थेऽहि <sup>1</sup>स्तानाच्छुध्यति ॥ ७२ ॥ रजस्वला हीनवर्णां <sup>2</sup>रजस्वलां स्पृष्ट्वा न तावदश्रीयात् यावन्न शुद्धा ॥ ७३ ॥ सवर्णामधिकवर्णां वा स्पृष्ट्वा <sup>3</sup>सद्यः स्तात्वा शुध्यति ॥ ७४ ॥

रजःशुद्धिमाह । रजस्वला उदक्या, दिनत्रयं त्रतेनातिवाह्य चतुर्थेऽहि पातः संगवे वा मृद्धिः शौचं कृत्वा सचैलं स्नात्वा शुध्यति स्पर्शे भर्तृपरिचरणे च योग्या भवति । दैविपत्र्ययोस्तु पञ्चम एव ;

> " चतुर्थेऽहिन कुर्वीत प्रातः स्नानं यथाविधि । संगवे वा मृदाद्भिश्च शौचं कृत्वा रजस्वला ॥ "

#### इति स्मृत्यन्तरात् । आपस्तम्बोऽपि-

" शुद्धा भर्तुश्चतुर्थेऽह्वि स्नाता नारी रजस्वला । देवे कर्मणि पित्र्ये च पञ्चमेऽहनि शुघ्यति ॥ "

इति । ' बचुर्थेऽहिन शुध्यति ' इत्यिमधानात् दिनत्रयं सर्वव्यवहारायोग्येति गम्यते । तथाच तैत्तिरीयश्चितिः — " तसाम्मछवद्वाससा न संवदेत, न सहासीत, नास्या अन्नमद्यात् " इत्यादि । अस्यापवादोऽपि तत्रैव " अथो खल्वाहुरभ्यञ्जनं वा स्त्रिया अन्नमभ्यञ्जनमेव न प्रतिगृद्धं काममन्यत् " इति । अस्यार्थः — मतान्तरमुपन्यस्यति — अथो इति । अभ्यञ्जनं व्यवायः । तदेव स्त्रिया अन्नं तप्कम् । तदेव न प्रतिगृद्धं न कर्तव्यम् ; " यस्ततो जायते सोऽभिशस्तः " इत्यपत्यदोषश्रवणात् । अन्यत् सहासिकामापणादि कामम् । वर्जने अभ्यद्वयः । अवर्जने प्रत्यवायामाव इति । तदिदं देशभेदेन यथाचारं व्यवस्थाप्यम् ॥ ७२ ॥

रजस्वलयोरन्योन्यस्पर्शे शुद्धिमाह । ब्राह्मण्यादिः रजस्वला हीनवर्णां क्षत्रियादिरजस्वलां स्पृष्टुः न तावदश्रीयात् यावन्न शुद्धा भवति ॥ ७३ ॥

सवर्णा ब्राह्मण्यादिः ब्राह्मण्यादिकाम्, अधिकवर्णां क्षत्रियादिः ब्राह्मण्यादिकां वा रजस्वलां स्पृष्ट्वा सद्यः स्नात्वा अश्रीयात्; नोपवसेत् । इदमुभयमप्यकामतः स्पर्शे । कामतः स्पर्शे तु यावच्छुद्धि उपवासः ; अन्ते प्रायश्चित्तं च वसिष्ठपराश्चराद्युक्तमुन्नेयम् । तच्च पराश्चरस्मृतिविष्टतौ विद्वन्मनोहरायामुक्तमिति नेहोच्यते ॥ ७४ ॥

श्चुत्वा सुप्त्वा सुक्त्वा भोजनाध्ययनेष्सुः पीत्वा स्नात्वा निष्ठीव्य वासः परिधाय रथ्यामाक्रम्य मूत्रपुरीषं कृत्वा भेपश्च-नखास्थि अस्तेहं स्पृष्ट्वा चाचामेत् ॥ ७५॥ चण्डालम्लेच्छसंभाषणे च ॥ ७६॥

आचमनशुद्धिमाह । क्षुतस्वापमोजनानन्तरं भोजनाध्ययनादौ च पानस्नाननिष्ठीवनवासःपरिधानस्थ्या-क्रमणमूत्रपुरीपोत्सर्गास्नेहपञ्चनस्वास्थिस्पर्शेषु आचामेत् । चकारः पुनरुक्त्यर्थः । यथाह योगीश्वरः—

> " स्नात्वा पीत्वा क्षुते सुप्ते भुक्त्वा रथ्योपसर्वणे । आचान्त: पुनराचामेद्वासो विपरिधाय च<sup>3</sup> ॥ "

इति । आपस्तम्बः—" भोक्ष्यमाणोऽध्येष्यमाणश्च प्रयतोऽपि द्विराचामेत् " इति । प्रचेताः—" मूत्र-पुरीषोत्सर्गनिष्ठयूतशुक्तवाक्यामिधाने पुनरुपरपृशेत् " इति ॥ ७५ ॥ चण्डारुः उक्तरुक्षणः । म्लेच्छाः किरातादयः । तेषां संभाषणे च द्विराचामेत् ॥ ७६ ॥

नाभेरधस्तात् प्रवाहुषु च कायिकैर्मलैः सुराभिर्मचैश्चोपहती मृत्तोयैस्तदङ्गं प्रक्षालय श्रुध्येत् ॥ ७७ ॥ अन्यत्रोपहतो मृत्तोयैस्तदङ्गं प्रक्षालय स्नानेन ॥ ७८ ॥ वक्त्रोपहतस्तूपोष्य स्नात्वा पश्चगट्येन ॥ ७९ ॥ दक्षानच्छदोपहतश्च ॥ ८० ॥

प्रक्षालनशुद्धिमाह । नाभेरथोभागे प्रवाहुषु कराष्ट्रेषु च कायिकैर्मलैः सुराभिः मद्येश्च वक्ष्यमाण-लक्षणिरुपहतः मृत्तोयैः गन्धलेपक्षयं यावत् तदङ्गं प्रक्षाल्य ग्रुध्येत् ॥ ७७ ॥ स्नानशुद्धिमाह । उक्ताङ्गेभ्यो-ऽन्यत्र नाभेरुध्वं पूर्वोक्तैः द्रव्येरुपहतो मृत्तोयैस्तदङ्गं प्रक्षाल्य स्नानेन ग्रुध्येत् ॥ ७८ ॥ प्रायश्चित्तशुद्धिमाह । पूर्वोक्तरेव द्रव्यैः वक्त्रे उपहतः उपोष्य स्नात्वा पञ्चगव्यपानेन ग्रुध्येत् ॥ दश्मित्यपि पाठः ॥ ७९ ॥ दश्मित्वर्खोषेष्य स्नात्वा पञ्चगव्यपानेन ग्रुध्येत् ॥ ८० ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> स्नाता ग्रुध्येत्—ज. <sup>2</sup> रजस्वलां omitted in ख. <sup>8</sup> सद्य: omitted in क, उ.

<sup>4</sup> From here up to यथाचारे व्यवस्थाप्यम् omitted in all MSS. except छ.

¹ कृत्वा मूत्रपुरीषं—झ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> नरास्थिस्नेहं--ज, ठ.

वा—ग.

<sup>4</sup> अपि omitted in ग.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> मर्गेश्च omitted in क.

<sup>6</sup> From here up to স্ব্রান্থ in the next Sūtra omitted in ক, জ, স্ল, ড.

<sup>7</sup> चक्षुष्युपहत:—ज, ठ.

कायिकैर्मलैरिख्कम् । तानाह । वसा मांसस्नेहः । शुक्रं रेतः । असक् रक्तम् । मज्जा अस्थिसुषिर-गतो रसः । मृत्रमुचारः । विट् पुरीषम् । कर्णविट् कर्णच्छिद्रमलः । नलाः नलराः । श्रेष्म कफः । अश्र नेत्रजलम् । दृषिका नेत्रमलम् । स्वेदः अङ्गजलम् । एते द्वादश नृणां मलाः । नृप्रहणं पञ्चनलोपलक्षणम् ; श्वसुगालादीनामस्पृत्त्यत्वात् ; " विण्मूत्रे च् सर्वस्थाजाविकगोऽश्वेभ्योऽन्यत्र " इति समरणात् ॥ ८१ ॥

सुराभिरित्युक्तम् । तद्भेदानाह । गौडी गुडिविकारः । माध्वी मधुविकारः । पैष्टी पिष्टविकारः । सेयं त्रिविधा सुरा विज्ञेया । विज्ञेयतावचनाच एतत्त्रये सुराशब्दस्य शक्तिं गमयित ; अन्यथा वाक्यारम्भानर्थक्यात् । न चानेकार्थत्वम् ; तालादिमद्यव्यावृत्तमद्विशेषशक्तेरेकस्याः प्रवृत्तिनिमित्तत्वात् । यत्तु "द्वादशं तु सुरा मद्यम् " इति पुलस्त्येन गौडीमाध्वीभ्यामपि सुरायाः पृथक् निर्देशात् भेद इति प्राचोक्तम् , तत् ऐक्षवमद्र्थयोमेद्ययोः गौडीमाध्वीत्वभ्रमेणेति मन्तव्यम् ; अन्यथा मूलवाक्ये ताभ्यां तयोः अपृथगुद्देशानुपपत्तेः । परिगणनादेव त्रैविध्यसिद्धौ पुनर्वचनं प्रत्येकं त्रैविध्यप्रतिपादनाय । यथाह हारीतः—

" गौडी माध्वी तथा पेष्टी निर्यास्या कथितापरा।
एवं चतुर्विधा ज्ञेयाः सुरास्तासां प्रमेदकाः ॥
मेदेन द्वादश प्रोक्ताः सुराः सौवीरकारसैः ।
सीधुर्गौडी च मत्स्यण्डी गुडेन प्रभवास्त्रयः ॥
माध्वीकं मधुकं माध्वी मधुना संयुतास्त्रयः ।
पेष्टी अरिष्टं जातं च तण्डुलप्रभवास्त्रयः ॥
मद्वीकारससंभूता ताडमाडरसोद्भवा ।
निर्यास्या सा तु विज्ञेया तासां विच्म गुणागुणान् ॥ "

इति । एषां च रुक्षणानि वैद्यकादवगन्तव्यानि । गौड्यादिपरिगणनं तु क्षत्रियादीनां चतुर्थ्यनिषेघाय ।

" कामादिप हि राजन्यो वैक्यो वापि कथंचन । मद्यमेवासुरां पीत्वा न दोषं प्रतिपद्यते ॥ " इति स्मरण।त् । तासु यथैवैका पैष्टी त्रिभिरिप द्विजैर्वर्जनीया

" सुरा वै मलमन्नानां पाप्मा च मलमुच्यते ।

अतो ब्राह्मणराजन्यौ वैक्यश्च न सुरां पिवेत् ॥ "

इति मनुस्मरणात्, तथा द्विजातिभिन्नीक्षणक्षत्रियवैक्येर्मुर्जाविसक्ताचनुरुगेमजैश्च सर्वा गोड्यादिर्नविधापि वर्जनीया; "यथैवैका तथा सर्वा न पेया ब्रह्मवादिभिः" इति मानवात् । ब्रह्मवादिनस्त्रैवर्णिकाः; वेदाध्येतृत्वात् । नाध्यापनयोगिनो ब्राह्मणा एव ; वदेरुचारणार्थरवेनाध्यापनपरत्वामावात् ;

" एका माध्वी च पैष्टी च गौडी च त्रिविधा सुरा । द्विजातिभिर्न पातव्या कथंचिदपि कर्हिचित् ॥ अज्ञानाद्वारुणीं पीत्वा पाश्य मृत्रपुरीषके । पुनः संस्कारमर्हिन्ति त्रयो वर्णा द्विजातयः ॥ "

इति <sup>1</sup>यमस्मरणाच । कथंचित् ; रोगादिष्वपि ; "मद्यं तावत् त्रिविधं गौडी पैष्टी च माध्वी च " इत्युपकम्य,

> " मद्यप्रयोगं कुर्वन्ति राह्र।दिषु महार्तिषु । द्विजैस्त्रिभिस्तु न प्रःह्यं यद्यप्युज्जीवयेन्मृतम् ॥ "

#### इति धन्वन्तिर्सरणात् ।

यदपि

" कामादिष हि राजन्यो वैश्यो वाषि कथंचन । मद्यमेवासुरां पीत्वा न दोषं प्रतिपद्यते ॥"

इति <sup>2</sup>वृद्धयाज्ञवल्कीयमभ्यनुज्ञानं, तदपि उक्तनिषेधवशीकृतं सत् तालादिमद्यमात्रविषयमेव ; असुरापदेन त्रिविधाया अपि सुराया व्यावर्तनात् ।

य

" उमी मध्वासवक्षीबावुमी चन्दनचर्चितौ । एकपर्यद्वशयनौ दृष्टी मे केशवार्जुनौ ॥ "

इति लिङ्गं, तदिष "मधुमचे पुष्परसे" इति कोशेन "यदपक्षीषधाम्बुम्यां सिद्धं मद्यं स आसवः" इत्याद्यायुर्वेदेन च गौडीमाध्वीव्यतिरिक्ततालादिमचासवपानगमकम्, न गौडीमाध्वीपानस्य; तयोस्तद्भेदस्या-युर्वेदप्रसिद्धत्वात्।

¹ The reading of the line corrupt in ज.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> पैष्टी च माध्वी च—क, ठ

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> पृथगुपदेशा—ग.

300

यदिष "यन्माल्यमासीत् तत्पश्चात् पर्योद्दत सुरा वै माल्यं सतो राजन्यमस्जत् तस्माज्ज्यायांश्च कनीयांश्च श्वजुरश्च स्नुषा च श्वश्रूश्च सुरां पीत्वा विरुपन्त आसते पाप्मा वै माल्यं तस्माद् ब्राह्मणः सुरां न पिवेदिति पाप्मना न संस्ज्यत इति तदेतत् क्षत्रियो ब्राह्मणं ब्रूयान्नेव सुरा पीता हिनस्ति " इति श्रुतौ अन्यार्थदर्शनम् , तत्रापि 'ब्राह्मणः सुरां न पिवेत् ' इत्युपक्रमैकवाक्यतार्थं सुराशब्दः <sup>1</sup>तालादिमद्यपरोऽवधेयः ; अन्यथा ब्राह्मणवाक्ये सुराशब्दः त्रिविधसुरापरः ; क्षत्रियवाक्ये च गौडीमाध्वीमात्रपर इति उपक्रमोपसंहारयो-रर्थमेदेन वाक्यमेदापतेः । <sup>1</sup>तालादिमद्यपरत्वे तु यदेव ब्राह्मणस्य निषिद्धं, तदेव क्षत्रियस्यानुज्ञातमित्येक-वाक्यत्वम् । प्रयुक्तश्च <sup>1</sup>तालादिमद्येऽपि सुराशब्दो हारीतेन—

" गौडी माध्वी तथा पैष्टी निर्यास्या कथितापरा । एवं चतुर्विधा ज्ञेयाः सुरास्तासां प्रभेदकाः ॥ "

इत्युपक्रम्य,

" मृद्धीकारससंभूता ताडमाडरसोद्भवा । निर्यास्या सा तु विज्ञेया तासां विच्म गुणागुणान् ॥ "

इत्युपसंहारात् । प्रपञ्चितं चैतत् प्रमिताक्षरायामस्मामिरिति नेहोच्यते । बहुवचनात् राद्गोपसंग्रहः,

" गौडी माध्वी च पैष्टी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा । चातुवर्णेरपेया सा तत्स्त्रीमिश्च द्विजोत्तमाः ॥"

#### इति बृहन्नारदीयात्;

" शृद्धस्य चेद्दशं पापं मद्यपस्य दुरात्मनः । काको भूत्वा चिरं देवि विष्ठाभक्षश्च जायते ॥ "

इति उमामहेश्वरसंवादाच । मद्यशब्दोऽत्र त्रिविधसुरापरः, पूर्ववाक्यानुरोधात् ; अन्यथा क्षत्रियादेः मद्या-द्यभ्यनुज्ञानं, शृद्धस्य च तन्निषेध इति महावैशसापत्तेः । एतेन " न पातव्या द्विजोत्तमैः" इत्यपि व्याख्यातम् , " एषोत्तमा" इत्यादिश्रुत्योत्तमशब्दस्थान्त्ये प्रयोगात् , सप्तमीतत्पुरुषात् द्वन्द्वस्य लवुत्वाचेत्यलं विस्तरेण॥ ८२॥

> माध्कमैक्षवं टाङ्कं कौलं खार्ज्रपानसे । अमेध्यानि दशैतानि मचानि ब्राह्मणस्य च । राजन्यश्चैव वैद्यश्च स्पृष्ट्वैतानि न दुष्यतः ॥ ८४ ॥

<sup>2</sup> पानसम्—झ

<sup>4</sup> ਰੁ—ਰ

मधौरिखुक्तम् । तद्भेदानाह । माधूकं मधूकपुष्पोद्भवम् । ऐक्षवम् इक्षुरससंभवं गौडीन्यतिरिक्तम् । टाङ्कम् ; टङ्कः किपत्थविद्योष ; तज्जम् । कौल्लम् ; कोलं वदरम् ; तज्जातम् । खार्जूरम् ; खर्जूरफलोद्भवम् । पानसम् ; पनसफलोद्भवम् । मृद्धीका द्राक्षा ; तद्रसोद्भवम् । माध्वीकम् ; मधूद्भवम् , माध्वीन्यतिरिक्तम् । मैरेयम् ; धातृपुष्पजम् । गुडधान्याम्बुसहितमिति शब्दार्णवे वाचस्पतिः । नारिकेल्जम् ; नारिकेल् वृक्षोद्भवं जलम् ॥ ८३ ॥

एतानि दश मद्यानि मदजनकानि ब्राह्मणस्यामेध्यानि अस्पृश्यानि । स्पर्शनिषेधादर्थसिद्धः पानिनिषेधः ; "नित्यं मद्यं ब्राह्मणो वर्जयेत् " इति गौतमीयात् । राजन्यवैश्ययोः पुनरेतत्तपशे न दोषः । स्पर्शः पानोपळक्षणम् ; "मद्यमेवासुरां पीत्वा " इत्यभ्यनुज्ञानात् । न च ऐक्षवमाध्वीकयोरेव मद्ययोगींडी-माध्वीत्वं शङ्कनीयम् ; पूर्वेण पौनरुक्त्यात् ; क्षत्रियवैश्ययोस्तिन्निषेधाभ्यनुज्ञाविरोधाच । पुलस्त्यस्तु एकादशेत्याह—

"पानसं द्राक्षमाधूकं खार्जूरं तालमेक्षवम् । मधूत्यं सैरमारिष्टं मैरेयं नारिकेलजम् । समानानि विजानीयान्मखान्येकादरीव त ॥"

इति । तालम् ; तालवृक्षोद्भवम् । सिरा सिन्दीवृक्षः ; तद्भवं सैरम् । अरिष्टः फेनिलः ; तद्भवमारिष्टम् । <sup>1</sup>मिरा माडीवृक्षः ; तद्भवं मैरेयम् ॥ ८४ ॥

गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन् । प्रेताहारैः समं तत्र दशरात्रेण शुध्यति ॥ ८५ ॥ आचार्यं खमुपाध्यायं पितरं मातरं गुरुम् । निर्हृत्य तु व्रती प्रेतान्न व्रतेन वियुज्यते ॥ ८६ ॥

एवं प्रासिक्षकं परिसमाप्य प्रकृतां प्रेतशुद्धि पुनराह । <sup>2</sup>मृतस्य गुरोः कर्त्रन्तराभावे यदि शिष्यः पितृमेधं करोति, तदा असाविप प्रेताहारैः प्रेतसिपण्डैः समं दशरात्रेण शुध्यति । इदं च तदन्त्रभोजनतद्गृह-वासाद्यभावेऽपि गुरुशिष्यसंबन्धमात्रेणैव दाहादिकरणे द्रष्टव्यम् ॥ ८५ ॥

किंच आचार्योपाध्यायगुरवो वक्ष्यमाणरुक्षणाः । स्वम्रहणात् गुरुगुर्वादौ निर्हते त्रतं छप्यत एवेति गम्यते । एतान् प्रेतान् निर्हत्य व्रती ब्रह्मचारी त्रतेन ब्रह्मचर्येण न वियुज्यते, न अञ्चति ॥ ८६ ॥

医毛毛 医尿管肠管管 医尿道 化热管

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> तालादि omitted in ख, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> मृद्वीरसं च माध्वीकं—क.

<sup>ा</sup> from मिरा up to मैरेयम् omitted in ख, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> From मृतस्य up to शुध्यति omitted in च.

आदिष्टी नोदकं कृर्यादा व्रतस्य समापनात । समाप्ते तृदकं कृत्वा व्रिरात्रेणैव शुध्यति ॥ ८७ ॥ ज्ञानं तपोऽग्निराहारो सन्मनो वार्युपाञ्जनम् । वायुः कर्मार्ककालौ च ¹शुद्धिकर्तृणि देहिनाम् ॥ ८८ ॥

किंच आदिष्टं ब्रह्मचर्यम्; "ब्रह्मचार्यसि" इत्याद्यादेशात्। तदस्यास्तीत्यादिष्टी ब्रह्मचारी। प्रकान्तप्रायश्चित्त इत्यन्ये। स प्रेतानां सिपण्डादीनामाशौचनिमित्तमुदकदानं न कुर्यात्, यावत् ब्रह्मचर्यम्। समाप्ते ब्रते समावृत्तः सन्, सर्वेषां प्रेतानां प्रत्येकमुदकदानं कृत्वा त्रिरात्रमाशौचं कुर्यात्।। ८७।।

उक्तवक्ष्यमाणशुद्धिसाधनान्याह । ज्ञानमाध्यात्मिकं बुद्धेः शुद्धिहेतुः । तपः वेदविदाम् । अग्निः मृन्मयानाम् । आहारः पञ्चगव्यादीनामभक्ष्यभक्षणादेः । मृद्वारिणी अमेध्यादिलिप्तस्य । मनः वैकल्पिक-विषयस्योपादाने । वारि क्षालनादौ । उपाञ्चनं गोमयादिभिल्पेपनं भूमेः । वायुः ऊर्णादेः रथ्याकर्दमतोयादेश्च । कर्म सन्ध्यादि अहोरात्रकृतपापस्य । अर्कः अर्कतापः "शोषयित्वार्कतापेन" इति । कालः आशौचस्य दशाहादिरिति मेधातिथिष्रभृतयः । तिचन्त्यम् , देहिनामिति वाक्यशेषासंगतेः । न चोपलक्षणतया देहिप्रभृतीनां म्रहणम् ; देहशुद्धिम्रकमितरोधात् ; तत्र तत्र तत्तच्छुद्ध्यमिधानेन पौनरुक्त्याच । तस्मादेवं व्याख्येयम् — ज्ञानमात्मनः ; सर्वपापक्षयहेतुत्वात् । यथोक्तं भगवता " ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन " इति । तपः कृच्छादि तत्तिनित्तेषु । अग्निः उपचूलनादौ । यथाह पराशरः—

" शुना व्रातावलीढस्य नसैविंलिस्तितस्य च । अद्भिः प्रक्षालनं प्रोक्तमिमा चोपचूलनम् ॥ "

इति । आहारः पञ्चगव्यादेरभक्ष्यमक्षणादौ । मृत् शौचादौ । मनः शोधितस्यापि द्रव्यस्य मनःप्राशस्त्य एवोपादानेऽदोषात ; "मनःपूतं समाचरेत " इति स्मरणात् । वारि स्नानादौ । उपाञ्जनं भसादिस्नानम् । वायुः "वायुभक्षो दिवा तिष्ठेत्" इत्यादौ । कर्म सन्ध्यादि ; "सन्ध्याहीनोऽशुचिनित्यम्" इति स्मरणात् । अर्कः ; "आदित्यमवलोकयेत्" इत्यादौ । कालः आशौनस्य दशाहादिः । एतानि देहिनां मानुषाणां शुद्धिजनकानि ॥ ८८ ॥

सर्वेषामेव शौचानामन्नशौचं<sup>3</sup> परं स्मृतम् । योऽन्ने<sup>4</sup> शुचिः स हि शुचिर्न सृद्वारिशुचिः शुचिः॥ ८९॥ क्षान्त्या शुध्यन्ति विद्वांसो <sup>5</sup>दानेनाकार्यकारिणः। प्रच्छन्नपापा जप्येन तपसा वेदवित्तमाः॥ ९०॥

<sup>1</sup> शुद्धे:—ठ.

<sup>2</sup> उदकं—ः

<sup>4</sup> अर्थे—ज, ठ

<sup>5</sup> ज्ञानेन—उ

तत्राहारगुद्धेरभ्यहिंतत्वमाह । सर्वेषां वाद्याभ्यन्तरशौचानां मध्ये अन्नस्यादनीयस्य यच्छोचं तत् परमभ्यहिंतं स्मृतं पूर्वेः ; तद्धीनत्वान्मनःकायगुद्धेः ; अन्नेपिचतानां कायावयवादीनां मांसादीनां प्राय- श्चित्तरूपकर्मानपोद्यत्वात् । तदेवोपपादयति । योऽने ग्रुचिः ग्रुच्यन्नादः, स ग्रुचिः शौचसाध्यादृष्टभाक् ; तद्व्यतिरेके मृद्वारिमात्रेण तददृष्टासिद्धेः । अर्थशौचिमिति पाठेऽपि आहारगुद्ध्यर्थमेवार्थशौचापेक्षेति ॥ ८९ ॥

उक्तवक्ष्यमाणशुद्धिसाधनानामधिकारिभेदेन व्यवस्थामाह । विद्वांसः विधिनिषेधज्ञाः द्वेषेर्ष्यामत्सरादि-जन्यदुरितात् क्षान्त्या क्षमया शुध्यन्ति । अकार्यं निषिद्धम् ; तत्कारिणः दानेन । प्रच्छन्नं रहस्यं पापं येषां ते जप्येन गायञ्यादीनाम् । वेदं मन्त्रब्राह्मणात्मकम् अतिशयेनार्थतो ये विदन्ति, ते तपसा वेदाभ्यासेनैव ;

> " वेदाभ्यासरतं क्षान्तं महायज्ञिकयापरम् । न स्प्रशन्तीह पापानि महापातकजान्यपि ॥"

इति योगिसरणात् । शुध्यन्तीति सर्वत्रान्वेति ॥ ९० ॥

मृत्तोयैः शुध्यते शोध्यं नदी वेगेन शुध्यति ।

¹रजसा स्त्री मनोदुष्टा संन्यासेन द्विजोत्तमाः ॥ ९१ ॥
अद्भिगात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति ।
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति ॥ ९२ ॥
एष थ्राौचस्य ते प्रोक्तः शारीरस्य विनिर्णयः ।
नानाविधानां द्रव्याणां शुद्धेः शृणु विनिर्णयम् ॥ ९३ ॥

इति <sup>3</sup>श्रीविष्णुस्मृतौ द्वाविशोऽध्यायः

किंच शोध्यम् अमेध्यादिलिप्तमङ्गं मृत्तोयैः शुध्यति । नदः प्रवाहः ; सोऽस्यास्तीति नदी नाभ्यू-ध्वेवतीं प्रस्रविदिन्द्रयप्रामो प्राणरसनचक्षुःश्रोत्रात्मकः वेगेन श्रेष्मादित्यागेनैव शुध्यति ; न मृदाद्यपेक्षा, "ऊर्ध्वं नामेर्यानि खानि तानि मेध्यानि सर्वशः" इति मानवात् । इदं चेत्थमेव व्याख्येयम् , न सरित्परतया ; शारीरिकशुद्धश्रुपसंहारिवरोधात् । मनसा दुष्टा व्यिमचारसंकल्पवती स्त्री रजसा रजोदर्शनेन शुध्यति । रजोऽभावे रजःप्रतीक्षासमवे वा "मनसा मर्तुरतिचारे त्रिरात्रं यावकं क्षीरोदनं मुझानाधः शयीत" इत्यादिना वासिष्ठेन प्रायश्चित्तेन, द्विजोत्तमाः ब्राह्मणाः संन्यासेन मानसत्यागेन कामकोधलोभ-दोंषात् शुध्यन्ति ॥ ९१ ॥

र्थं शौचिविधिः—ठ. <sup>३</sup> वैष्णवे—क, झ ; वैष्णवे धर्मशास्त्रे अशौचिविनिश्चयप्रकरणे द्वाविंशम्—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> अर्थशीचं—ग, ज, ठ,

<sup>1</sup> From here up to the end of verse 93, the text missing in 哥.

किंच गात्राणि शरीराणि लिप्तानि अद्भिः स्नानैः शुध्यन्ति । मनः सदसत्संकल्पात्मकमसत्संकल्पादशुद्धेः सत्येन सत्संकल्पेन शुध्यिति ; "पापं घ्यात्वा पुण्यकृतो ध्यायेत् " इति श्रुतैः । भूतान्यनितीति भूतात्मा पञ्चभूतात्मकशरीराभिमान्यात्मा जीवः । तस्य विद्यातपोभ्यां शुद्धिः । विद्या त्वंपदार्थनिरूपकवाक्यार्थक् ज्ञानम् । तपः "तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्य " इत्यादिनात्मज्ञानसाधनतया विहितं कृच्छादि । ताभ्यां शुद्धिः शरीराभिमानजन्यदुरितिनवृत्तिः ; "देहाभिमाने यत्पापं न तद् गोवधकोटिमिः " इति स्मरणात् । बुद्धिः संशयविपर्ययात्मिका ज्ञानेन प्रमारूपेण शुध्यित ; असत्कोटिनिरसनात् ॥ ९२ ॥

उक्तमंथिमुपसंहरति । एषः ' ब्राह्मणस्य ' इत्यारभ्योक्तः शारीरस्य शरीरसंबन्धिनः शौचस्य शुद्धैः विशिष्टः अवान्तरभेदभिन्नः निर्णयः ते तुभ्यं प्रोक्तः । उत्तराध्यायार्थं प्रतिजानीते । नानाविधानामनेकप्रका-राणां द्रव्याणां धात्वादीनां वक्ष्यमाणं शुद्धिनिर्णयं शृणु इति धरावधानविधानाय ॥ ९३ ॥

इति <sup>1</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकप्रोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि<sup>2</sup>श्रीरामपण्डितात्मज<sup>2</sup>श्रीनन्द्-पण्डितकृतायां विष्णुस्मृतिविद्यतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां द्वाविंशोऽध्यायः

#### त्रयोविंशोऽष्यायः

# शारिरेमेंलैः सुराभिर्मचैर्वा यदुपहतं तदखन्तोपहतम् ॥१॥ अखन्तोपहतं सर्वं लोहभाण्डमग्नौ प्रक्षिप्तं शुध्येत्॥२॥ मणिमयमरुममयमञ्जं च सप्तरात्रं महीनिखननेन ॥३॥

पूर्वाध्यायान्ते प्रतिज्ञातां नानाद्रन्यशुद्धिं त्रयोविंशेनामिधातुमत्यन्तोपहतस्य शुद्ध्यमिधानाय तत्स्वरूपं रुक्षयति । शरीरसंभवा मलाः वसादयः । सुराः गौड्यादयः । मद्यानि माधूकादीनि । वाशब्दात् कुणपग्रहणम् । एतैः पूर्वोक्तरुक्षणैः प्रत्येकं यदुपहतम् अत्यन्तसंसृष्टं, तत् अत्यन्तोपहतम् ॥ १ ॥

तच्छुद्धिमाह । लोहानि सुवर्णरजतताम्रायसत्रपुरङ्गसीसकानि सप्तविधा धातवः । सर्वशब्दात् तद्धिकाराः पित्तलादयश्च । तन्मयं भाण्डमत्यन्तोपहतमग्नौ प्रक्षिप्तमावर्तितं शुध्येत् ; "तैजसानां कुणपमंधै-रत्यन्तवासितानामावर्तनम् " इति वोधायनीयात् । इदं च सुरासुपहते शुद्धिविधानं येषां सुरादि अस्पृक्ष्यं तद्धिषयम् । तत्स्पर्शिनां तु न दोषः ॥ २ ॥

मणयः करिकुम्भवंशवराहदंष्ट्रायुद्भवा मुक्ताः । यथोक्तं रत्नपरीक्षायाम् —

" करीन्द्रजीमूतवराहराङ्कमत्स्याहिराज्यद्भववेणुजानि । मुक्ताफळानि प्रथितानि छोके तेषां तु शुक्यद्भवमेव मूरि ॥ "

इति ; माणिक्यादीनामश्मपदेन ब्रहणात् । अश्मा स्फटिकमरकतादिः ; तन्मयमलंकारपात्रादि । अञ्जं शङ्खशुक्त्यादि चात्यन्तोपहतं सप्ताहं भूमिनिखातं शुध्येत् ॥ ३ ॥

श्रृङ्गदन्तास्थिमयं <sup>5</sup>तक्षणेन ॥ ४ ॥ दारवं मृन्मयं च जह्यात् ॥ ५ ॥ अत्यन्तोपहतस्य वस्त्रस्य यत् प्रक्षालितं <sup>6</sup>सद्विरज्यते तिच्छन्यात् ॥ ६ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> मद्ये: omitted in ज.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> अश्ममयं omitted in ज ; अब्जं omitted in क.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> संतक्षणेन— ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> क्षिप्तं—क.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> समावतितं—ख.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> सत् न वियुज्यते—ज, झ.

शृङ्गं खड्गादीनाम् । दन्तः गजादीनाम् । अस्यि कूर्मादीनाम् । तन्मयं पात्रादि अत्यन्तोपहत तक्षणेन ताबदवयवापनयनेन शुध्येत् ॥ ४ ॥ दारुमयं कमण्डल्वादि । मृन्मयं घटादि । तदत्यन्तोपहत् जह्यात् । चकारात् अलाबुवैदलानां ग्रहणम् :

> " अलाबुदारुपात्राणां वैदलानां तथेव च । अत्यन्तोपहतानां तु परित्यागो विधीयते ॥ "

इति यमस्मरणात् ॥ ५ ॥ प्रक्षालनासहस्य कुसुम्मादिरक्तनस्रस्य यावदत्यन्तोपहतं, तावदपनयेत् । ¹छेदो दाहोपलक्षणम् ।

> " यदम्भसा न शुध्येतु वस्त्रं चोपहतं दृढम् । छेदनं तस्य दाहो वा यन्मात्रमुपहन्यते ॥"

इति यमसरणात् । तेन च सर्वोपघाते त्याग एव<sup>2</sup> । प्रक्षालनसहस्य प्रक्षालनमेव ; वैराग्याभावात् । " यदि मूत्रपरीषाभ्यां रेतसा रुधिरेण वा । चैलं समुपहन्येत अद्भिः प्रक्षालयेत् तत् ॥"

इति <sup>3</sup>यमस्मरणाच । अत्यन्तोपघातस्यानुवृत्तावपि पुनरुपादानं प्रकरणसमाप्त्ये ॥ ६ ॥

<sup>4</sup>सौवर्णराजताब्जमणिमयानां निर्लेपानामद्भिः ॥ ७ ॥ अरममयानां चमसानां ग्रहाणां च ॥ ८ ॥ चरुसुक्सुवाणा-मुष्णेनाम्भसा ॥ ९॥ व्यज्ञकर्मणि यज्ञपात्राणां पाणिना संमार्ज-नेन ॥ १० ॥ स्फचरार्पदाकटमुसलोॡखलानां प्रोक्षणेन ॥ ११ ॥

अल्पोपघाते शुद्धिमाह । सौवर्णं सुवर्णकृतम् । राजतं रजतकृतम् । अब्जं शङ्खशुक्तयादि । मणिमयं पूर्वोक्तमुक्तादिकृतम् । एतेषां निर्लेपानामुच्छिष्टादिस्पर्शमात्रे अद्भिः प्रक्षालनेन राद्धिः । सुवर्णे कांस्याद्यपलक्षणम् ;

> " कांस्यायस्ताम्ररैत्यानि त्रपुसीसमयानि च । निर्छेपानि विशुध्यन्ति केवलेन जलेन वा ॥ "

इति ब्रह्माण्डपुराणात् ॥ ७ ॥

अञ्मा पाषाणः, तन्मयानि पात्राणि । चमसाः होतृचमसादयः सोमपात्राणि । ग्रहाः षोडस्यादयः । तेषां निर्छेपानामद्भिरेव शुद्धिः । सलेपानां तु अञ्मनामौश्चनसं भस्मना त्रिर्मार्जनम् , अञ्मघर्षणं वा<sup>1</sup> " पाषाणे तु पुनर्घर्षः शुद्धिरेषामुदाहृता " इति पाराश्चरं ज्ञेयम् । ग्रहचमसयोस्तु उच्छिष्टितियोरपि मार्जालीये अद्धिः प्रक्षालनमेव ॥ ८ ॥

चरः स्थाली । सुक्सुवौ याज्ञिकप्रसिद्धौ । द्वन्द्वनिर्देशात् प्राशित्रेडापात्रादीनां ग्रहणम् ,² '' चरुसुक्सुव-सस्रोहपात्राण्युष्णेन वारिणा " इति योगिस्मरणात् । एतेषां चर्वादिलेपरहितानामाज्यपात्रस्नेहाक्तानासुष्णोद-केन शुद्धिः । चर्वादिलेपे तु कुशैर्घर्षणेन ॥ ९ ॥

कर्माङ्गशुद्धिमाह । यज्ञकर्मणि इष्ट्यादौ प्रयुक्तानां यज्ञपात्राणाम् "एतानि वै दश यज्ञायुधानि " इत्याद्यक्तानां स्रुवादीनामेव, न पुनः सौकर्योपात्तानां संदंशादीनामपि ; पुनर्यज्ञग्रहणात् । तेषां पाणिना दक्षिणेन कुरौ: दशापवित्रेण च सम्यक् यथाविधि मार्जनेन शुद्धिः ॥ १० ॥

स्फायः काष्ठखड्गः। रार्षे प्रस्फोटनम्। शकटम् ; अनः। मुसलोलखले प्रसिद्धे। तेषां म्रोक्षणीज्ञेः प्रोक्षणेन <sup>3</sup>शुद्धिः । द्वन्द्वनिर्देशात् अजिनधान्ययोर्ब्रहणम् ; " स्फ्यशूर्णाजिनधान्यानाम् " इति योगिस्मरणात् । धान्यं पुरोडाशाद्यर्थं निरुप्तं त्रीह्यादि । <sup>4</sup>एतेनैवामुष्णेन वारिणा शुद्धिरिति मिताक्षरा-व्याख्यानं प्रामादिकमवगम्यते ;

> " स्फ्राच्यापीजिनधान्यानां मुसलोल्रखलानसाम् । प्रोक्षणं संहतानां च बहुनां धान्यवाससाम् ॥ "

इत्यत्र प्रोक्षणस्य चकारेणोभयत्रान्वयावगमाच ॥ ११॥

#### ैशयनयानासनानां च ॥ १२ ॥ बहुनां च ॥ १३ ॥

स्पर्शेशुद्धिमाह । शयनं पल्यङ्कतूलिकादि । यानं रथशिविकादि । आसनं रोमबद्धस्थूलतन्तुनिर्मितादि । चकारात् वसत्यादिग्रहणम् । तथाच देवलः-

> " वसतिश्चापि सोपानं वाहनं साधनानि च । क्षरा नौरासनं चेति स्वयं शुद्धमिति स्मृतम् ॥"

इति । वसतिः दूष्यम् । वाहनमश्चादि । साधनं खङ्गादि । एषां चण्डाळादिस्पर्शेऽपि प्रोक्षणेनैव शुद्धिः ॥१२॥

<sup>1</sup> From here up to यमस्मरणात् omitted in ख, च.

<sup>3</sup> यम omitted in ख. ग. 4 राजतताम्रमणि—

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> एव omitted in ख.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> यज्ञपात्राणां यज्ञकर्मणि—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ग्रहणम् omitted in स. ग. <sup>3</sup> शुचि: स्व. ¹ च—ख. ग.

<sup>4</sup> From here up to अवगम्यते found after धार्यत्वेन at the end of the commentary on Sūtra 13 in च.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> शकटयाना<del>्</del>ठ.

येषां क्षालनेन ग्रुद्धिः, तेषामपि बहूनामनेकपुरुषोद्धार्याणां प्रोक्षणेनेव ग्रुद्धिः। यथाह **बोधायनः**— " चण्डालादिस्पर्शे अनेकपुरुषोद्धार्याणां प्रोक्षणम् " इति । **मनुरि**प

> " अद्भित्तु प्रोक्षणं शौचं बहूनां धान्यवाससाम् । प्रक्षालनेन त्वल्पानामद्भिः शौचं विधीयते ॥ "

इति । चकारात् वक्ष्यमाणधान्याद्यतिरिक्तानां <sup>1</sup>कुसुम्भादीनां ग्रहणम् । " बहूनां <sup>1</sup>कुसुम्भकार्पासख्यणानां सिर्पिषां कठिनीभूतानां चण्डालादिस्पर्शे प्रोक्षणेनैव शुद्धिः " इति वोधायनस्मरणात् । अत्र बहूनामिति न <sup>1</sup>कुसुम्भादिविशेषणम् । अन्यथा <sup>1</sup>कुसुम्भादीनामल्पानां क्षालनापत्तेः । <sup>1</sup>कुसुम्भेनातसीसर्षपादीनां ग्रहणम् । कठिनीभृताः गुडादयः । बहुत्वं चानेकपुरुषधार्यत्वेन<sup>2</sup> ॥ १३ ॥

#### धान्याजिनरज्जुतान्तववैदलसूत्रकार्पासवाससां च ॥ १४ ॥ शाकमूलफलपुष्पाणां च ॥ १५ ॥ तृणकाष्ठशुष्कपलाशानां च³ ॥ ॥ १६ ॥ एतेषां प्रक्षालनेन ॥ १७ ॥ अल्पानां च ॥ १८ ॥

धान्यं त्रीह्याच्रष्टादशविधम् । अजिनं हारिणरौरवादिचर्ममात्रम् । तेन च तद्विकाराणामुपानद्वरत्रादीनां प्रहणम् । रज्जुः मुझादिमयी । तान्तवं त्रसरीपट्टादितन्तुनिर्मितं कौशेयपट्टदुक्र्रुक्षौमादि । वैदलं वेणुविदलकृतं व्यजनशूर्णदि । सूत्रं कार्पासतन्तुः । कार्पासं सास्त्रि अनस्त्रि च । वासः नवमचिरयन्त्रनिर्मुक्तं क्षालनासहं कौसुम्भादिरक्तं च । चकारान्निर्यासादिग्रहणम् । एतेषामबह्ननामपि चण्डालादिस्पर्शे प्रोक्षणेन शुद्धिः । यथाह शृद्धः —-

" निर्यासानां गुडानां च ठवणानां तथैव च । कुसुम्मकुङ्कुमानां च ऊर्णाकार्पासयोस्तथा । सेकात्तु कथिता ग्रुद्धिरित्याह भगवान् यमः ॥ "

#### इति । देवलोऽपि-

" और्णकौरोयकुतपाः पद्दक्षीमदुकूलकाः । अल्पशौचा भवन्त्येते शोषणप्रोक्षणादिभिः ॥ "

इति । आपस्तम्बोऽपि—" नवानां वाससां प्रीक्षणम् " इति । श्रङ्कोऽपि—

" कुषुम्भकुङ्कुमै रक्तं तथा लाक्षारसेन च । प्रोक्षणेनैव गुध्येत चण्डालस्पर्शने सदा ॥ "

<sup>1</sup> क्युम—ख.

<sup>2</sup> उद्धार्यत्वेन---ग

<sup>3</sup> काष्ट्रपलालानां च—ठ.

4 अष्टविधम्—ग.

इति । षट्त्रिशन्मतेऽपि—" अरक्तानां नवानां क्षालनमेव " इति । " चण्डालाद्येस्तु संस्पृष्टं धान्यं वस्त्रमथापि वा । प्रक्षालनेन शुध्येत परित्यागान्महीमयम् ॥"

इति स्परणात् । धान्यप्रशालनं सम्यक् चिरस्पर्शविषयम् , पाकाद्यर्थं वा ॥ १४ ॥ शाकं वार्ताकादि । मूलमार्द्रकादि । फलमाम्रादि । पुष्पं जात्यादि । एतेषां चण्डालादिस्पर्शेऽपि प्रोक्षणेन शुद्धिः ॥ १५ ॥ तृणं कुशदूर्वादि । काष्ट्रमेधः । शुष्कं गोमयपिण्डः । पलाशं पर्णं मधूकपलाशादेः । एतेषां चण्डालादिस्पर्शेऽपि प्रोक्षणेन शुद्धिः ॥ १६ ॥ लेपशुद्धिमाह । एतेषां शयनादीनां पलाशान्तानां विष्ठादिलिप्तानां प्रकृष्टेन लेपापनोदकेन द्रव्याविनाशकेन च क्षालनेन शुद्धिः । यथाह देवलः और्णकौशेयाद्युपक्रम्य— "तान्येवामेध्ययुक्तानि क्षालयेच्छोधनैः स्वकः " इति ॥ १७ ॥ येषां धान्यवासःप्रभृतीनां बहूनां स्पर्शे प्रोक्षणमुक्तं, तेषामेवाल्पानां तत्रैव क्षालनेन शुद्धिः । नेदं लेपशुद्धौ ; पूर्वस्रुत्रेणैव विधानात् । तेन चाल्पानां वहूनां वा लेपे क्षालनमेव ॥ १८ ॥

#### जषैः कौद्दोयाविकयोः ॥ १९ ॥ अरिष्टकैः कुतपानाम् ॥ २० ॥ श्रीफलैरंग्रुपद्दानाम् ॥ २१ ॥ गौरसर्षपैः क्षौमाणाम् ॥ २२ ॥ श्रृङ्गास्थिदन्तमयानां च ॥ २३ ॥

क्षालने प्रकर्षाय गुणनियममाह । उषः क्षारमृत्तिका । तया कौशेयस्य त्रसरीपद्वादिमयस्य आविकस्य च कम्बलादेः गुद्धः । यतु "सोषैरुदकगोम्त्रैः गुध्यत्याविककौशिकम् " इति गोम्त्रप्रहणं, तत् गुद्धग्रिति शयार्थम् ॥ १९ ॥ अरिष्टकैः फेनिलैः । कृतपाः पार्वतेयछागरोमनिर्मिताः कम्बलाः । तेषां गुद्धः ॥ २० ॥ अंग्रुपद्वाः वल्कलतन्तुनिर्मिताः शाणीपद्वादयः । तेषां श्रीफलैः बिल्वैः गुद्धः ॥ २१ ॥ श्रुमा अतसी । तत्तन्तुनिर्मितानां श्रेतसिद्धार्थैः गुद्धः ॥ २२ ॥ श्रुक्षादीनि पूर्वं व्याख्यातानि । तेषामिष गौरसर्षपकल्केन गुद्धः ॥ २३ ॥

पद्माक्षेर्मुगलोमिकानाम् ॥ २४ ॥ ताम्ररीतित्रपुसीसमयाना-मम्लोदकेन ॥ २५ ॥ भसाना कांस्यलोहयोः ॥ २६ ॥ तक्षणेन दारवाणाम् ॥ २७ ॥ गोवालैः फलसंभवानाम् ॥ २८ ॥

मृगलोमिकानि मृगलोमोद्भवानि राङ्कवादीनि । तेषां पद्माक्षेः कमलवीजैः शुद्धः ॥ २४ ॥ रीतिः पित्तलम् । त्रपु <sup>1</sup>जसदमिति लोके । सीसं प्रसिद्धम् । तेषामम्लोदकेन ; अम्लं त्रिन्त्रिण्यादि, तत्सिहितेनोदकेन शुद्धः । अत्रोदक्यहणं सर्वेष्वप्यूषादिषु तक्षणघर्षणयोश्चोदकप्राप्त्यर्थम् ॥ २५ ॥

<sup>1</sup> जस्तद—ख.

49

शर्करादयः, तेषां प्रम्तानां द्रेणाधिकानां गृहनिहितानां स्वगृह।वस्थितानां वार्यप्रदानेन; वारिदानं पोक्षणम्;

आवर्तनेन पिण्डीकृत इक्षुरसो गुडः । स आदियेषां ते तदादयः । तथामूता ये इक्षुविकाराः फाणित-

कांस्यलेहियोः पात्रयोः भस्मना ग्रुद्धिः ॥ २६ ॥ दारु काष्ठम् । तन्मयानां पात्रादीनां प्रक्षालनानन्तरं वास्यादिना तावन्मात्रावयवापनयनेन ग्रुद्धिः ॥ २७ ॥ फलानि नारिकेलालाबुविल्वादीनि । तत्संभवानां पात्राणां गोवालैः गोपुच्छलोमिः घर्षणेन ग्रुद्धिः ॥ २८ ॥

#### प्रोक्षणेन संहतानाम् ॥ २९ ॥ उत्पवनेन द्रवाणाम् ॥ ३० ॥

प्रक्षालनापवादमाह । उक्तगुद्धिभिर्विष्ठामेध्याचनुलिप्तैः द्रव्यैः एकराशीकरणेन संहतानां संस्रष्टानां द्रव्याणां प्रोक्षणेन गुद्धिः । लिप्तानां तूक्तं प्रक्षालनमेव ;

" वस्त्रधान्यादिराशीनामेकदेशस्य दूषणे । तावन्मात्रं समुद्धत्य शेषं प्रोक्षणमईति ॥ "

इति स्मरणात् । शेषप्रोक्षणविधानादुद्धृतस्य प्रक्षालनं गम्यते । पात्रसंघाते तु शातातपः—

" संहतानां तु पात्राणां यद्येकसुपहन्यते । तस्यैव शोधनं प्रोक्तं न तु तत्स्पृष्टिनामपि ॥ "

इति । यतु,

" शयनासनयानानि रोमबद्धानि यानि च । वस्त्राण्येतानि सर्वाणि संहतानि प्रचक्षते ॥ "

इति अङ्गिरसोक्तम् ; तन्न ; प्रकृतोपयोगिशयनादीनां प्रागेव शुद्धचिमधानात् । यच संहतानां लिप्ताना-मलिप्तानां च<sup>2</sup> सर्वेषामपि प्रोक्षणमेवेति ; तदपि न, प्रोक्षणेन लेपानपायात् ॥ २९ ॥

कीटाद्युपहतौ गुद्धिमाह । द्रवाणां घृततैल्दुग्धादीनामुत्पवनेन<sup>3</sup> वस्त्रान्तरितपात्रान्तरप्रक्षेपेण गुद्धिः । धकाकाद्युपहतस्य तु प्रावनं गुद्धिः ; "गुद्धिः प्रावो द्रवस्य तु " इति स्मरणात् । प्रावो नाम सजातीयेन द्रव्येण भाण्डस्यातिपूरणं यावितःसरणमुच्यते । द्रवोपादानात् कठिनानां तावन्मात्रोद्धरणमेव । तत्र शातातपः—

" तन्मात्रमुद्धृतं शुध्येत् कठिनं तु पयो दिध । अविकीनं तथा सर्पिविकीनं पवनेन तु ॥"

इति ॥ ३० ॥

'गुडादीनामिश्चविकाराणां प्रभूतानां गृहनिहितानां वार्यग्नि-दानेन ॥ ३१ ॥ ⁵सर्वेलवणानां च ॥ ३२ ॥ पुनः पाकेन मृन्मयानाम् ॥३३॥ द्रव्यवत् कृतशौचानां 'देवतार्चानां भूयः प्रतिष्ठापनेन ॥३४॥ तत्पूर्वकमिदानं पर्यमिकरणम् । तेन ग्रुद्धिः । अप्रभ्तानां तु <sup>1</sup>कीटादियुक्तावयवापनयनं प्रोक्षणं च, "सेकातु कथिता ग्रुद्धिः " इत्यभिधानात् । गृहनिर्देशात् हृद्दादिस्थितानां ग्रुद्धचितरेको दर्शितः । तत्र हारीतः—" केशकीटपिपीलिकादिभिरन्नाद्युपघाते काञ्चनभस्मरजतताम्रवज्जवैङ्क्यगोवालजानामन्यतमेन संस्पृष्टं प्रोक्षणपर्यमिकरणादित्यदर्शनात् ग्रुद्धं भवति " इति । आदिशब्दात् गुडादिम्रहणम् ॥ ३१ ॥ सर्वेषां शाम्भलसामुद्रसैन्धवसौवर्चलादीनां लवणानां कीटाद्युपहतौ प्रोक्षणपर्यमिकरणाभ्यां ग्रुद्धिः ॥३२॥ पुनर्लेपग्रुद्धिमाह । मृन्मयानां घटकरकादीनामुच्छिष्टादिलेपे पुनःपाकेन पुनर्भर्जनेन ग्रुद्धिः । तत्र

बोधायनः— "मृन्मयानां पात्राणामुच्छिष्टसमन्वारच्यानामवधूपनमुच्छिष्टलेपोपहतानां पुनर्दहनं मूत्ररेतः-प्रभृतिभिरुत्सर्गः " इति । अवधूपनं धूपेन स्वेदनम् । प्रभृतिशब्दात् चण्डालादिस्पर्शेऽपि ; " चण्डालाद्येस्तु संस्पृष्टं परित्यागान्महीमयम् " इति पराश्वरस्मरणात् ॥ ३३ ॥

लेपस्पर्शयोः शुद्धिमाह । देवतार्चाः देवताप्रतिमाः । तासाममेध्यादिलेपे यत् द्रव्यं तत्प्रकृतिः, तत्त्वच्छुद्धिविहितैः द्रव्यैः तत्त्रद्रीत्या कृतशुद्धीनां पुनः प्राणप्रतिष्ठया शुद्धिः पूज्यत्वम् । अयमभिसन्धः— सुवर्णादिधातुप्रकृतिकायाः सुवर्णवदेव शुद्धिः । शिलाप्रकृतिकायाः शिलावत् । दारुप्रकृतिकायाः दारुवत् । मणिप्रकृतिकायाः मणिवदित्यादि ॥ ३४ ॥

असिद्धस्यान्नस्य यन्मात्रमुपहतं तन्मात्रं परित्यज्य शेषस्य 'कण्डनप्रक्षालने कुर्यात् ॥ ३५ ॥ 'द्रोणाभ्यधिकं सिद्धमन्नमुपहतं न 'दुष्यति ॥ ३६ ॥ तस्योपहतमात्रमपास्य गायत्र्याभिमन्त्रितं सुवर्णाम्भः प्रक्षिपेत् वस्तस्य च प्रदर्शयेदग्नेश्च ॥ ३७ ॥

असिद्धस्यापकस्य अन्नस्यादनयोग्यस्य तण्डुलमुद्गादेः यावन्मात्रमुपहृतं तावन्मात्रं परित्यज्य शेषमवधात-प्रक्षालनाभ्यां शुध्येत्। यथाह् बोधायनः—" मृत्रादिसंपर्के तन्मात्रापहारोऽस्थ्यादिद्वव्यसंयोगे निस्तुषीकरणम् " इति । यत्तु " तण्डुलांस्तु परित्यजेत् " इति, तत् आढकाल्पताविषयम् । अन्नपदसामर्थ्योदनदनीयस्य त्रीह्यादेः उद्धारावधातयोर्न्यतरेणेव शुद्धिः । तत्र बोधायनः—

> '' ब्रीहयः प्रोक्षणादद्भिः शाकमूळफळानि च । तन्मात्रस्यापहाराद्वा वितुषीकरणेन वा ॥ ''

इति ॥ ३५ ॥

<sup>2</sup> खण्डन—ठ.

<sup>4</sup> संदुष्यति—ठ.

<sup>1</sup> अमेध्य omitted in ख.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> च omitted in ग.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> उत्प्रवनेन—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> The reading of the Sūtra corrupt in 평.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> सर्वमधुलवणानां—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> देतानां—ज, ठ.

<sup>1</sup> From here up to हट्टादिखितानां missing in ग.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> द्रोणात—ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> From बस्तस्य up to अमेश्र missing in क.

सिद्धमन्त्रमोदनादि श्वकाकाद्युपहतं न दुष्यति, न त्यज्यते ; यदि द्रोणाभ्यधिकं भवति । द्रोणवचनात् न्यूनस्य त्यागः । यथाह पराञ्चरः—

" काकश्वाद्यवलीढं तु गवाद्यातं खरेण वा । स्वल्पमञ्चं त्यजेद्विपः शुद्धिद्वीणाधिके भवेत् ॥ "

इति । आढकवचनं देशकालाचपेक्षया । यथाह बोधायनः—

" देशं कालं तथात्मानं द्रव्यं द्रव्यप्रयोजनम् । उपपत्तिमवस्थां च ज्ञात्वा शौचं प्रकल्पयेत् ॥ "

इति । द्रोणाढको च स्मृत्यन्तरे-

" परुं च कुडवः प्रस्थ आढको द्रोण एव च । धान्यमानेषु बोद्धव्याः कमशोऽमी चतुर्गणाः ॥ ''

इति ॥ ३६ ॥

अदोषाय तच्छुद्धिमाह । तस्य सिद्धान्नस्य यावदुपहतं तावन्मात्रमुद्धृत्योपिर गायत्र्यामिमन्त्रितं हेमाम्भः प्रक्षिपेत् । अनन्तरं छागस्य मुखं प्रदर्शयेत् । अमेर्ज्ञालाभिश्च पर्यमि कुर्यात् । गायत्री पवमानानु-वाकोपलक्षणम् । यथाह वोधायनः—" सिद्धहिवषां महतां च वायसप्रमृतिभिरुपहतानां तद्देशिपण्ड-मुद्धृत्यगत्रमानानुवाकेन प्रोक्षणम् " इति । हेम रज्जोपलक्षणम् ; "हेमोदकेन चाम्युक्षेद्राजतेनाम्बुनाथ वा" इति पराशरस्मरणात् । अजः अश्वोपलक्षणम् ; 'अजाश्वं मुखतो मेध्यम् ' इति वक्ष्यमाणत्वात् ॥ ३७ ॥

पक्षिजग्धं गवा घातमवधूतमवश्चतम् । दूषितं केदाकीटैश्च भृतप्रक्षेपेण शुध्यति ॥ ३८॥ यावन्नापैत्यमेध्याक्ताद् भाग्धो छेपश्च तत्कृतः। भावन्मद्वारि देयं स्यात् सर्वासु द्रव्यशुद्धिषु ॥ ३९॥

भोज्यशुद्धिमाह । पक्षिणः स्पृत्याः शुकादयः, मक्ष्याश्च ठावकादयः; तैः यत् जग्धं मिक्षतम् । गवा प्रातम् ; न तु भिक्षतम् । अवधूतम् ; मुखवातेन वाससा वा निर्वापितम् ; पादेन चापहतम् । अवश्चतम् ; श्चुतिबन्दुस्पृष्टम् । केशैः मानुषैः, कीटैः अन्नोत्पन्नैर्मृतैश्च दूषितम् अन्नं भोजनकाले मृत्प्रक्षेपेण शुप्यति, भोज्यं भवति । केशो मिक्षकाद्युपरुक्षणम् ; " मिक्षकात्वकेशलोमनखाखुपुरीषाणि दृष्ट्वा तहेश-

<sup>6</sup> जातिषु—ठ.

पिण्डमुद्धृत्याद्भिरभ्युक्ष्य भस्मनाभिधार्य पुनरिद्धः प्रोक्ष्य वाचा प्रशस्तमुपयुक्तीत " इति बोधायनीयात् । मृत् भस्मसिक्क्योरूपलक्षणम्:

> " गोब्रातेऽन्ने तथा केशमक्षिकाकीटदूषिते । सिट्टं भस्म मृद्धापि प्रक्षेप्तव्यं विशुद्धये ॥"

इति योगिसरणात् ॥ ३८॥

उक्तशुद्धिशेषमाह । अमेध्यं विष्ठादि ;

" मानुषास्थि शवं विष्ठा रेतो मूत्रार्तवं वसा । स्वेदाश्रु दूषिका श्लेष्मा मद्यं चामेध्यमुच्यते ॥ "

इति देवलीयात्। तेनाक्तात् लिप्तात् शोध्यात् यावत् तत्कृतौ अमेध्यकृतौ गन्धलेषौ नापगच्छतः ; तिष्ठत इति यावत् ; तावत् मृद्धारि देयमिति सर्वाष्ठ उक्ताष्ठ वक्ष्यमाणाष्ठ च द्रव्यशुद्धिष्ठ ज्ञेयम् ; "अमेध्याक्तस्य मृतोयैः शुद्धिर्गन्धापकर्षणात् " इति योगिस्मरणात्। तेन च कालेन गन्धलेपापगमे मृद्धार्यावृत्तिनिवृत्तेरर्थ-सिद्धाविप सक्चदुपादानं भवत्येव ; नियमार्थत्वात्। तत्कृतत्वोपादानममेध्यसंस्रष्टद्रव्यान्तरीयलेपानपायेऽप्य-शुद्धिज्ञापनार्थम्। चकारात् मृद्धार्यनन्तरं तत्तद्द्व्याण्यादेयानि ; दृष्टादृष्ट्रस्त्रपकार्यवैलक्षण्येन तैर्विना दृष्टासिद्धेः ॥ ३९॥

अजाश्वं मुखतो मेध्यं न गौर्न नरजा मलाः।

'पन्थानश्च विशुध्यन्ति सोमसूर्याशुमारुतैः'॥ ४०॥

रथ्याकर्दमतोयानि स्षष्टान्यन्त्यश्ववायसैः।

मारुतेनैव शुध्यन्ति पक्षेष्ठकचितानि च॥ ४१॥

अजाधी मुखे पवित्री । तेनाजाश्वमुखदर्शनं शुद्धिहेतुः । न गौर्मुखे मेघ्या । तेन गवाघातमशुचि । नरजाः मनुष्यदेहजाताः वसादयो मलाः न मेघ्याः । तेन तेषां स्पर्शोऽत्यन्तोपघातकः । एवमुक्तरोषशुद्धि- मुक्तवा प्रकृतमाह । पन्थानो मार्गाः चण्डालादिस्पृष्टा अशुचिद्रव्याकान्ताश्च रात्रौ सोमांशुमारुताभ्यां दिवा सूर्याशुमारुताभ्यां च शुघ्यन्ति ॥ ४० ॥

रथ्या मार्गः ; तत्र स्थितानि कर्दमतोयानि । बहुवचनात् कपारुशकरयोग्रेहणम् । तान्यन्त्यादिभिः स्प्रष्टानि मारुतेनैव ग्रुघ्यन्ति । अन्त्याः चण्डारु।दयः । श्वा कुक्कुरः । वायसः काकः । तथा प्रकेष्टकचितानि घवरुगृहादीनि च । एवकारः कर्तव्यशुद्धचन्तरनिरासार्थः । पक्षपदं तृणमृन्मयन्युदासार्थम् ; तस्य स्वभाव-ग्रुद्धत्वात् ॥ ४१ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> स्पर्शयेत—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> From here up to रजतोपलक्षणम् missing in ख. <sup>4</sup> दिग्धो—क.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> मृद: क्षेपेण—क.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> From here up to the end of verse 40 omitted in 75.

<sup>1</sup> This half is omitted here and read as the second half of verse 41 in ज, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> वायुभि:—झ.

प्राणिनामथ सर्वेषां मृद्भिरद्भिश्च कारयेत्। अखन्तोपहतानां च शौचं निखमतन्द्रितम् ॥ ४२॥ ²भूमिष्ठमुदकं <sup>३</sup>पुण्यं वैतृष्ण्यं यत्र गोर्भवेत्। 4अन्याप्तं चेदमेध्येन तद्वदेव शिलागतम् ॥ ४३ ॥

अत्यन्तोपहतानां विष्मुत्रादियोगिनां सर्वेषां बाल्याद्यवस्थानादरेण प्राणिनां मनुष्याणां नित्यं यावज्ञीवम आलस्यमुदस्य मृज्जलैः कर्तव्यं शौचं कारयेत् उपदिशेत् आचार्यः ॥ ४२ ॥

अमेध्येन केशादिना ; " केशास्थिशविष्णमूत्रसंयोगैरुज्झितं यदि " इति ब्राह्मात् । अन्याप्तम् ; अत्यन्तसंपर्करहितं भूमिष्ठं तोयं पुण्यं पुण्यकर्मयोग्यम् । तत् कियत् १ यत्र गोरेकत्याः वैतृष्ण्यं भवेत् , अवशिष्येच तत् ; " अक्षीणाश्चेव गोपानादापः शुद्धा इति स्मृताः " इति देवलसारणात् । अमेध्याव्याप्तिः रूपाचनन्यत्वोपलक्षणम् ; " रूपगन्धरसान्विताः " इति मानवात् । भूमिराकाशोपलक्षणम् ; " स्वभावग्रुचयो ह्यापो भूमिगता आकाशगताश्च " इति शृङ्खस्मरणात् । आकाशो निर्झरः, न वर्षयारादिः : तासां भूमिप्राप्त्यनन्तरं दशरात्रेण शुद्धचिभानात् । यथाह देवलः---

> " अजा गावो महिष्यश्च ब्राह्मण्यश्च प्रसृतिकाः। दशरात्रेण शुध्यन्ति भूमिष्ठं च नवोदकम् ॥ "

इति । भूमिग्रहणमञ्ज्ञिभूमिष्ठस्यापि ञुचित्वार्थम् ; अमेध्याव्याप्तेस्तत्रैव सार्थवयादिति प्राञ्चः । ञुचिभूमि-प्राप्त्यर्थमित्यन्ये । तेनोद्धतस्य नाशुचित्वम् ;

> " उद्धताश्चापि शुध्यन्ति शुद्धैः पात्रैः समुद्धताः । एकरात्रोषिताश्चापस्त्याज्याः शुद्धा अपि स्वयम् ॥ "

इति देवस्रसरणात् । उक्तार्थमतिदिशति । तद्वदेव भूमिष्ठवदेव शिलागतं पर्वतादिशिरोगतमपि ज्ञेयम् । भूमिग्रहणात् सिद्धावि शिलाग्रहणं कटकजलिरासाय । यथाह् यमः--- पपास्वरण्ये कटके च कृपे ऋते च शुद्धात तदपेयमाहः " इति । " कटकोऽस्त्री नितम्बोऽदेः " इति त्रिकाण्डी ॥ ४३ ॥

> मृतपश्चनखात् कूपादत्यन्तोपहतात् तथा। अपः समुद्धरेत् सर्वाः शेषं वस्त्रेण शोधयेत्॥ ४४॥ वह्विप्रज्वालनं कुर्यात् कूपे पकेष्टकाचिते। पश्चगव्यं न्यसेत् पश्चान्नवतोयसमुद्भवे ॥ ४५ ॥

4 This half missing in \$1.

जलाशयशुद्धिमाह । मृताः शीर्णाः पश्चनखाः मनुष्यादयोऽभक्ष्या यस्मिन् , तस्मात् ;

" स्थलसूक्ष्मप्राणिशवे क्लिने जीर्णे च तज्जलम् । येषामभक्ष्यं मांसं च तच्छरीरयुतं च यत् ॥ "

इति ब्राह्मात् । मरणमात्रे तु " शोषयेदथवा त्रिंशज्जलकुम्मान् समुद्धरेत् " इति ब्राह्मं शेयम् । तथा अत्यन्तोपहताच कूपात् सर्वमुपहतं जलमुद्धत्य शेषमपां वस्नेण शोधयेत् अपनयेत्। शस्नेणेति पाठे कुद्दालादिना खनेत् ॥ ४४ ॥

पकेष्टकाबद्धे कूपेऽयं विशेषः, यन्मध्ये वह्निपज्वालनं कार्यम् । इष्टका पाषाणोपलक्षणम् , शरादि-

बद्धनिरासाय:

" पाषाणिरिष्टकामिवी दहेत तत्स्थानमेव च । शरबद्धे त संप्रोक्ष्य विपाशीर्वचनं तथा ॥ "

इति जामदग्न्यात् । सामान्यशुद्धिस्तु सर्वत्र दुष्टजलापनयेन । जलोद्गमे तत्तन्मन्त्रपूर्वकं पञ्चगव्यन्यासः ; " पञ्चगव्यं न्यसेत् तस्मिस्ततस्तन्मन्त्रपूर्वकम् " इति ब्राह्मात् ॥ ४५ ॥

> जलाजायेष्वथाल्पेषु स्थावरेषु वसुंधरे। क्रपवत् कथिता द्युद्धिर्महत्सु च न दृषणम् ॥ ४६ ॥ त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्मणानामकल्पयन् । अदृष्टमद्भिर्निर्णिक्तं यच वाचा प्रदास्यते ॥ ४७ ॥

कूपशुद्धिमन्यत्राप्यतिदिशति । या कूपे शुद्धिरुक्ता, सैवाल्पेषु, अथान्येषु स्थावरेषु वाप्यादिषु जलाशयेषु ज्ञेया । स्थावरप्रहणात् अलिज्जरादिनिवृत्तिः । महत्त्वाह—न दृषणमिति । दोषामावश्च तत्तीर्थ-परिहारेण । यथाह देवलः-

> " अक्षोभ्याणि तडागानि नदीवापीसरांसि च । कञ्मलाश्चिसंस्पर्शे तत्तीर्थं परिवर्जयेत् ॥ "

इति । अल्पग्रहणादेव सिद्धौ महत्सु दोषाभाववचनं मध्यमेषु शुद्धचन्तराभिधानाय । तत्र पराश्वरः

" वापीकूपतडागेषु दृषितेषु कश्रंचन । उद्धत्य वै कुम्भशतं पश्चगंन्येन शुध्यति ॥"

इति ॥ ४६ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> From here up to the end of verse 47 missing in क.

अनुक्तशुद्धिमाह । देवाः ब्रह्मादयः त्रीन् शुद्धिहेतून् अकल्पयन् । तानाह । अदृष्टम् उपयोगानन्तर-मपि अज्ञातोपघातम् उपयोगे नादृष्टं दोषकृत् । अनुक्तशुद्धिसाधनं जलक्षालनेन । यथोक्तकृतशौचमपि मनस्तुष्ट्यमावे '¹शुद्धमेतदस्तु ' इति ब्राह्मणानां वाचा शुध्यति ॥ ४७ ॥

> नित्यं शुद्धः कारुहस्तः पण्यं यच प्रसारितम्। ब्राह्मणान्तरितं भैक्ष्यमाकराः सर्व एव च॥ ४८॥ वैनत्यमास्यं शुचि स्त्रीणां शकुनिः फलपातने। अप्रस्रवे च शुचिर्वत्सः श्वा सृगग्रहणे शुचिः॥ ४९॥ श्वभिद्देतस्य यन्मांसं शुचि तत् परिकीर्तितम्। क्रव्याद्गिश्च हतस्यान्यैश्चण्डालाचैश्च दस्युभिः॥ ५०॥

स्वभावगुद्धिमाह । कारूणां सूपकारादीनां हस्तः अङ्गकण्ड्रयनादिसंप्रकोऽपि अक्षालित एव गुनिः। यचापणे प्रसारितं विकेयं पण्यं, तदनेककेतृकरकलितमपि गुनि । ब्राह्मणेनान्तरितं व्यवहितं ब्राह्मणहस्तेन दापितं क्षत्रियादिभेक्ष्यमपि यतिवनिब्रह्मचारिणां गुनि ; शुद्धात्रं विना ;

> " ब्राह्मणात्रं ददच्छूदः शुद्धात्रं ब्राह्मणो ददत् । तानुभावप्यमोज्यात्रो भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत् ॥ "

इति स्वरण।त् । आकराः ; गुडलवणाद्युत्पत्तिस्थानानि, अनेकाशुन्तिसंरप्टष्टान्यपि सर्वाणि सुराकरातिरिक्तानि शुचीनि ; " आकराः शुचयः सर्वे वर्जयत्वा सुराकरम् " इति बोधायनीयात् ॥ ४८ ॥

स्त्रीणां स्वीयानाम् । आस्यं सर्वाङ्गोपलक्षणम् । चुम्बनालिङ्गनादौ शुचि ; "स्वदाराश्च गृहस्थानाम् " इति "सर्वगात्राणि योषिताम् " इति च लेङ्गबाईस्पत्यस्परणात् । "स्त्रियश्च रितसंसर्गे " इति स्मृत्यन्तरात् पितसंबन्धिनीनामिति प्राश्चः । नित्यं रजोव्यतिरिक्तकाले ; "रजस्वलामुखास्वादः सुरापानसमानि तु " इति सुरासाम्यात् । स्त्रीमुखसेभ्यत्वं "वातो प्राण्योर्मुखस्य च । सुकृतानि हरन्त्येते " इत्युक्तामेभ्यत्वापवादाय ; "स्त्रीणां मुखरसश्चैव गन्धो निश्चास एव च " इति यमस्परणात् । शकुनिः पक्षिमात्रं वृक्षस्थफलपातने शुचिः । "श्वकाकगृत्रोपघाते " इत्यस्यापवादोऽयम् । वृक्षात् पातने ; न तु भूमिष्ठग्रहणे । प्रस्रवे ; क्योगतस्तन्या-कर्षणे वत्सः वत्सतरी बालो वा शुचिः । "गावो मेभ्या मुखाहते " इत्यस्यापवादोऽयम् । मृगयायां धावन्मृगग्रहणे प्रवृत्तः श्चा मुखे शुचिः । श्वभृतस्य जीवतो मृगस्य दंशस्थानगतमिप मांसं शुचीत्यर्थः ; श्वमुखशुद्धश्चिमधानात् । ग्रहणे ; न तु पातितिविदारणे । श्वीपघातापवादोऽयम् ॥ ४९ ॥

श्विमित्रीहणानन्तरमेव हतस्य मारितस्य पशोः श्वदंशात् परितो यन्मांसं, तत् शुचि कीर्तितम् ; सौनस्य निषेधात् । तेन न पौनरुक्त्यम् ; जीवदजीवन्मृगावस्थया मेदोपपत्तेः । न केवलं श्वहतस्यैव ; किंतु अन्यैरिप क्रव्यद्भिः व्याव्रस्रगालस्येनादिभिः । चण्डालाधैः ;

> " चण्डालः श्वपचः क्षता सूतो वैदेहकस्तथा । मागधायोगवौ चैव सप्तेते त्वन्त्यजाः स्पृताः ॥"

इत्युक्तैः । दस्युभिः <sup>1</sup>व्यापेश्च हतस्य मांसं घातस्थानातिरिक्तं शुचीति ॥ ५० ॥,

जर्ध्वं नाभेर्यानि खानि तानि मेध्यानि निर्दिशेत्।

थ्यान्यधस्तान्यमेध्यानि देहाचैव मलाइच्युताः ॥ ५१ ॥
मक्षिका विप्रुषदछाया गौर्गजाश्वमरीचयः ।
रजो भूर्वायुरग्निश्च मार्जारश्च सदा श्रुचिः ॥ ५२ ॥

नाभ्यूर्ध्वदेशस्थानि खानि छिद्राणि नासादीनि सप्त मेध्यानि। 'नदी वेगेन' इत्यत्र श्रेष्मादि-योगेऽपि ग्रुद्धिरुक्ता। अत्र तु आचमनानन्तरं स्पर्शार्थमित्यपौनरुक्त्यम्। खशब्दोपादानात् ब्रह्मरन्ध्रस्तन-च्छिद्रयोरपि ब्रह्मणम्। यानि पुनर्षो नाभेः गुदोपस्थोः; बहुवचनमागन्तुक्भगंदरच्छिद्रग्रहणार्थम्; तान्यमेध्यानि; स्पर्शे आचमनविधानात्। खशब्दस्येन्द्रियपरतया पादाभिप्रायेण बहुवचनमयुक्तम्; पादस्य स्पर्शे निषेधाश्रवणात्। शारीरमलाशुद्धौ हेतुमाह। देहात् स्वस्थानात् च्युता एव मला अमेध्याः; न स्वस्थानस्थिताः॥ ५१॥

मक्षिका प्रसिद्धा । विपुषो जलबिन्दवः अदृश्यमानरूपविशेषाः स्पर्शमात्रवेद्याः ; अवश्यायबिन्दवो वा । नखादिच्युतन्यतिरिक्ताः ;

> " नखामकेशनिर्धूतस्नानवस्त्रदशोद्भवाः । विन्दवोऽशुचयोऽश्रीका अशुद्धस्तान् स्पृशेद्यदि ॥ "

इति छेङ्गात् । छाया वृक्षादेः दीपमञ्चकादिन्यतिरेकेण ; "दीपमञ्चकयोख्छाया हन्ति पुण्यं पुरा कृतम्" इति स्मरणात् । गौः अजामहिष्योरुपलक्षणम् । गोग्रहणात् वन्ध्यादीनामपि ग्रहणम् । गजाश्वी प्रसिद्धी । मरीचयः सूर्यादेः । रजः खरादिन्यतिरिक्तम् ;

> '' श्वकाकोष्ट्रखरोळकसूकरम्राग्यपक्षिणाम् । अजाविरेणुसंसर्गादायुर्रुक्ष्मीश्च हीयते ॥ ''

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ग्रुभम्—ख.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> रताबास्यं—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> प्रस्तवे—झ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> पति—ख.

<sup>1</sup> व्यावेश्य—ख, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> च्युता मला:—ज, ठ.

यान्यघस्तादमेध्यानि—ठ.
 गीरश्वः सूर्यरहमय:—ज, ठ.

इति स्मृते: । भूः भूमिः । वायुः ; दशादिव्यतिरिक्तः ;

" शिग्वातः शूर्पवातश्च वातो घ्राण्योर्भुखस्य च । सुकृतानि हरन्त्येते संस्पृष्टाः पुरुषस्य च ॥ "

इति लेङ्गात् । शिक् वस्रदशा । अग्नः चितादिव्यतिरिक्तः;

" चण्डालाग्निः स्मशानाग्निः स्तिकाग्निस्तथैव च । पतिताग्निरमेध्याग्निर्न शिष्ट्रग्रहणोचितः ॥ "

इति स्मृते: । मार्जार: । चकारात् शुकादिश्च । <sup>1</sup>यथाह यप:---

" गौरश्वो विप्रुषस्छाया मक्षिकाः शलभाः शुकाः । अजो हस्ती रणे छत्रं रस्मयश्चन्द्रसूर्ययोः ॥ भूमिरग्निरजो वायुरापो दघि घृतं पयः । सर्वाण्येतानि शुद्धानि स्पर्शे मेध्यानि सर्वशः ॥ "

इति । एते चण्डालादिस्पृष्टा अपि स्पर्शे अशुद्धिकरा न भवन्ति ॥ ५२ ॥

नोच्छिष्टं कुर्वते मुख्या विप्रुषोऽङ्गे न यान्ति याः। न इमश्रुणि गतान्यास्यं न दन्तान्तरवेष्टितम् ॥ ५३ ॥ स्प्रशन्ति विन्दवः पादौ य आचामयतः परान्। भौमिकस्ते समा ज्ञेया न तैरप्रयतो भवेत्॥ ५४॥

या मुस्या विप्रषः अङ्गे न पतित, किंतु लोमिरेव धार्यन्ते, ता उच्छिष्टमङ्गं स्वस्य परस्य वा न कुर्विति । तेन न तत्प्रक्षालनादि । तथा प्रवृद्धानि इमश्रूणि मुखं प्रविष्टान्यपि नोच्छिष्टं कुर्विति । तथा दन्तान्तरे दन्तसन्धिषु वेष्टितं लग्नमन्नादि नोच्छिष्टं करोति, यावन्निःसरणं जिह्नया चेन्नाभिमृश्यते । च्युते तु निगिरेत् ; न चर्वयत् । चर्वणे त्वाचामेत् , "दन्तलग्नं तु दन्तवत् , अन्यत्र जिह्नाभिमर्शनात् । प्राक् च्युतेरित्येके । च्युते त्वास्नाववद्विद्यान्निगरनेव तच्छुचिः " इति गौतमीयात् ; " चर्वणे त्वाचमेन्नित्यं मुक्त्वा ताम्बृलचर्वणम् " इति स्मृतेः ॥ ५३ ॥

परान् त्रैवर्णिकान् ; न म्लेच्छादीन् । आचामयतः जलं पाययतः । न वैधमाचमनं ददतः ; तस्यान्यहस्तेन निषेघात् । ये भूमौ पतित्वोत्थितस्य जलस्य बिन्दवः पादौ स्पृशन्ति, तैः पाययिता अशुचिन भवेत् , यतस्ते अनुपहतभूम्युत्थितजलबिन्दुभिः समाः । यथाह पराशरः —

2 मौतिकै: -- ज

" भूमिं स्पृष्ट्वागतं तोयं याश्चान्योन्यस्य विपुषः । भुक्तोच्छिष्टं तथा सेहं नोच्छिष्टं मनुरत्रवीत् ॥"

इति । परग्रहणात् स्वस्थाचामतोऽशुचित्वमिति प्राश्चः ; तन्न ; " मुखजा विपुषो मेध्यास्तथाचमनबिन्दवः " इति योगिरसृतेः । आचामयत एव नाशुचित्वम् ; पार्श्वस्थितस्य तु भवत्येव । पादग्रहणात् अङ्गान्तरेऽप्य-शुचित्वम् । बिन्दुग्रहणात् गण्डूषादिनाशुचित्वमेव ॥ ५४ ॥

#### उच्छिष्टेन तु संस्पृष्टो द्रव्यहस्तः कथंचन । अनिधायैव तद् द्रव्यमाचान्तः श्चितामियात् ॥ ५५ ॥

पुनः स्पर्शशुद्धिमाह । ऊर्ध्वमधो वा उच्छिष्टेन कथंचन प्रमादेन संस्पृष्टः साक्षात् स्पृष्टः, द्रव्यहस्तः भक्ष्यभोज्यादि द्रव्यं हस्ते यस्यासौ, तत् द्रव्यमनिधायानिक्षिप्येवाचान्तः सद्रव्यः शुध्येत् । हस्तशब्दः स्कन्धाङ्गपरः । तेन नानिहितद्रव्यहस्तस्याचमनासंभवः । यदि तु द्रव्यं हस्त एव स्यात् , तदा तत् प्रकोष्ठे उत्सङ्गादौ वा कृत्वा आचामेत् । अत्र भूमौ ¹तन्निधाय प्रोक्ष्याचामेत् ;

" प्रचरत्नन्नपात्रेषु उच्छिष्टं संस्पृशेद्यदि । आचामेद् द्रव्यमभ्युक्ष्य एवं चैव न दुप्यति ॥ "

इति स्मृतेरिति प्राञ्चः ; तन्न ; निधानाप्रतीतेः ; अनिधायेति विरोधाच । यतु,

" चरत्रभ्यवहारेषु उच्छिष्टं यदि संस्पृशेत् । भूमौ निघाय तद् द्रव्यमाचम्य प्रचरेत् पुनः ॥ "

इति वासिष्ठम्, तत्र बहु द्रव्यं निधेयम्; स्वल्पमङ्गान्तरे कार्यमिति व्यवस्था । स्वयमुच्छिष्टे तु गौतमः—" द्रव्यहस्त उच्छिष्टोऽनिधायाचामेत्" इति । द्रव्यहस्तः सन्नुच्छिष्टः अनिधायाचामेत् ; उच्छिष्टः सन् द्रव्यहस्तश्चेत् निधायेति । मक्ष्यादि निधेयम् ; वस्त्रदण्डाद्यनिधेयमिति नव्याः ॥ ५५ ॥

> 'मार्जनोपाञ्जनैवेंइम प्रोक्षणेनैव पुस्तकम् । संमार्जनेनाञ्जनेन सेकेनोल्लेखनेन च ॥ ५६ ॥ दाहेन च भुवः शुद्धिर्वासेनाप्यथवा गवाम् । गावः पवित्रमङ्गल्यं गोषु लोकाः प्रतिष्ठिताः ॥ ५७ ॥

गृहादिशुद्धिमाह । मार्जनं मार्जन्या पांस्वाद्यपनयनम् । उपाञ्जनं गोमयेन लेपनम् । ताभ्यां प्रत्यहं वेश्म शुच्येत् । बहुवचनं लिप्तस्यापि पुनर्मार्जनलेपनप्राप्त्यर्थम् । पुस्तकं तालीपत्रशणशरादिनिर्मितम् । तत् <sup>1</sup> तत् omitted in घ.

त्रयोविज्ञोऽध्यायः

पोक्षणेनैव शुध्येत् ; क्षाळने द्रव्यनाशात् । संमार्जनाञ्जने पूर्वोक्ते । सेकः पर्जन्यवर्षणम् ; पञ्चगन्येन वा । उल्लेखनमुपरिभागतक्षणम् । चकारात् गाम्भीयेण खननम् ॥ ५६ ॥

दाहः तृणकाष्ठाद्यैः । चकारात् कालपूरणे । गवामेकरात्रं वासः अवस्थानम् । अपिशब्दात् संचारमात्रं वा । अथवेति छागग्रहणम् । यथाह् यमः—

> " खननात् पूरणाद् दाहादद्भिर्वर्षणलेपनात् । गोभिराक्रमणात् कालाङ्क्रमिः गुध्यति सप्तमिः ॥ "

इति । संवर्तः—" पश्चगव्येन संप्रोक्ष्य छागैराकामयेद् बुधः " इति । एतैः व्यस्तैर्वा यथाययं भुवः शुद्धिः । तदाह देवस्रः—

> " यत्र प्रस्यते नारी घ्रियते दह्यतेऽपि वा । चण्डाळाध्युषितं यत्र यत्र विष्ठादिसंगतिः ॥ एवं कश्मलभ्यिष्ठा भूरमेध्या प्रकीर्तिता । श्वस्करखरोष्ट्राचैः संस्पृष्टा दुष्टतां व्रजेत् ॥ <sup>1</sup>अङ्गारतुषकेशास्थिमचाचैर्मलिना भवेत ॥ "

#### इति । एवं त्रैविध्ये तच्छुद्धिमाह—

" दहनं खननं भूमेरुपलेपनवापने । पर्जन्यवर्षणं चेति शौचं पञ्चविधं स्मृतम् ॥ "

#### इति । पञ्चविधां व्यवस्थामाह—

" पञ्चधा वा चतुर्घा वा भूरमेध्या विशुध्यति । दुष्टा त्रिधा द्विधा वापि शुध्यते मिलनैकधा ॥ "

इति । अयमर्थः — यत्र प्रसवाद्याः पञ्चापि जाताः, तस्याः दहनादिभिः पञ्चभिः शुद्धिः । यस्यां दाहचण्डाल-वासयोरन्यतराभावः, तस्या दाहं विना खननादिभिश्चतुर्भिः । या पुनः श्वादिभिश्चतुर्भिरिष्ठिता, सा उपलेप-नादिभिश्चिभिः । या पुनः श्वप्रामकुक्कुटैरिष्ठिता, सा वापनादिद्वाभ्याम् । या तु अङ्गारादियुक्ता, सा पर्जन्यवर्पणेनैवेति । मार्जनलेपने सर्वत्र समुचीयेते । यस्यां तु त्रिविधं द्विविधं वा अशुचित्वं, सा मूल्लेकैर्दशिः यमोक्तैः सप्तभिर्वा शुध्येत् । गोवासे अर्थवादमाह । गावः पवित्रम् ; पवेः वज्रात् विद्वात् त्रायत इति । मङ्गलाय शुभायार्हं मङ्गल्यम् । भूर्भुवादयो लोकाः गोषु प्रतिष्ठिताः, गवाधीनजीविताः ॥ ५७ ॥

<sup>1</sup> मसाद्यै: for मदाद्यै:—ख, ग.

गावो वितन्वते यज्ञं गावः सर्वाघस्त्र्दनाः।
गोमूत्रं गोमयं 'सिपः क्षीरं दिध च रोचना ॥ ५८ ॥
षडक्षमेतत् परमं मङ्गल्यं परमं गवाम्।
श्रृङ्गोदकं गवां पुण्यं सर्वोघिविनिषूदनम् ॥ ५९ ॥
गवां कण्डूयनं चैव सर्वेकलमषनाद्यनम्।
गवां ग्रासप्रदानेन स्वर्गलोके महीयते ॥ ६८ ॥

गावो यज्ञं ज्योतिष्टोमादिकं हविःसंपादनेन संपादयन्ति । गावः सर्वमधं ब्रह्महत्यादि सदयन्ति ; "प्रथमं गोभिः सत्कृतस्य पुरिक्तया " इति स्मृतेः । यतो गवां गोम्ज्ञादिपञ्चकं षष्ठी गोरोचना चेत्येतत् षडङ्गं, षण्णामङ्गानां समाहारः, सर्वकालं मङ्गल्यं पापनिवृत्तौ पुण्योत्पत्तौ च निमित्तमिति । गोशृङ्गोदकेन स्नानं मार्जनं च पुण्यं पुण्यजनकं पुण्यकामस्य । सर्वपापनाशकं पापक्षयकामस्य । तथैव गोकण्डूयनमुभयसाधनम् । गोग्रासदानं स्वर्गसाधनम् ॥ ५८-६० ॥

गवां हि तीथें वसतीह गङ्गा
पुष्टिस्तथासां रजिस प्रवृद्धा ।
लक्ष्मीः करीषे प्रणतौ च धर्मस्तासां प्रणामं सततं च कुर्यात् ॥ ६१ ॥
इति 'श्रीविष्णुस्मृतौ त्रयोविंशोऽध्यायः

तीर्थे गोमूत्रे गङ्गा । रजिस खुरोद्धृते महती पृष्टिदेवी । करीषे शुष्कगोमये ; चकारात् सद्यो जाते च 'सद्यः कृते चाप्यथ गोमये च ' इति वक्ष्यमाणत्वात् ; रुक्ष्मीः । प्रणतौ धर्मः । तासां गवां प्रणामं सर्वकारुं कुर्यादिति विधिः । अन्ते विधिप्रदर्शनं पूर्वोक्तेषु सर्वेष्वप्यर्थवादेषु अवधारणप्रकरूपनया विधित्वं प्रदर्शयितुम् ॥ ६१ ॥

इति श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि<sup>3</sup>श्रीरामपण्डितात्मज<sup>3</sup>श्रीनन्द-पण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविद्यतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां त्रयोविंशोऽध्यायः

<sup>1</sup> क्षीरं सर्पि:—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> वैष्णवे त्रयोविंशोऽध्याय:—क, झ; वैष्णवे धर्मशास्त्रे ग्रुद्धिप्रकरणं त्रयोविंशम्—ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> श्री omitted in ग.

#### चतुर्विशोऽघ्याय:

#### अथ ब्राह्मणस्य वर्णानुक्रमेण चतस्रो भार्या भवन्ति ॥ १ ॥ तिस्रः क्षत्रियस्य ॥ २ ॥ द्वे वैदयस्य ॥ ३ ॥ एका द्वाद्वस्य ॥ ४ ॥

एवमाचारकाण्डादौ सर्वकर्माङ्गतया देहद्रच्यशुद्धिमुक्त्वा इदानीं सर्वकर्माधिकारापेक्षितसंस्काराभिधित्सया चतुर्विशोन विवाहमादौ निरूपयित । संस्कारप्रकरणार्थोऽथशब्दः । वर्णानां ब्राह्मणादीनामः अनुक्रमेण आनुरुोम्येन; न तु प्रातिछोम्येन । ब्राह्मणस्य ब्राह्मणी क्षत्रिया वैश्या शृद्धिति चतस्रो भार्या भवन्ति ।
तेन ब्राह्मणस्य ब्राह्मणीविवाहः प्रथमम् । ततः क्षत्रियादिविवाहः । अन्यथा राजन्यापूर्व्यादिनिमित्तप्रायश्चित्तप्रसङ्गः ॥ १ ॥ क्षत्रियस्य वर्णानुपूर्व्येण क्षत्रिया वैश्या शृद्धिति तिस्रो भार्या भवन्ति ॥ २ ॥ वैश्यस्य
वर्णानुक्रमेण वैश्या शृद्धिति द्वे भार्ये भवतः ॥ ३ ॥ शृद्धस्य वर्णानुक्रमेण एका भार्या भवति ।
क्षत्रियादिषु वर्णक्रमानुपादाने ब्राह्मण्याद्युपादानेऽपि त्रित्वसंख्यापूर्तिः स्यात् । तेन क्षत्रियादीनां न
प्रातिछोम्येन ब्राह्मण्यादिविवाहः । तथाच वर्णाश्रमानुवृत्तौ दक्षः—" त्रयाणामानुरुोम्यं स्यात् प्रातिछोम्यं
न विद्यते " इति । त्रयाणां क्षत्रियादीनां गृहस्थाद्याश्रमाणां च ॥ ४ ॥

#### तासां <sup>1</sup>सवर्णावेदने पाणिर्याद्यः ॥ ५ ॥ <sup>2</sup>असवर्णावेदने द्यरः क्षत्रियकन्यया ॥ ६ ॥ प्रतोदो वैद्यकन्यया ॥ ७ ॥ वसनद्द्यान्तः राद्रकन्यया ॥ ८ ॥

तासां भार्यात्वोत्पादकमाह । तासां सवर्णासवर्णभार्याणां मध्ये सवर्णानां परिणये ब्राह्मणादिभिः पाणिर्याद्यः ॥ ५ ॥ सवर्णावेदने पाणिग्रहणविधानात् क्षत्रियायाः शरग्रहणमसवर्णविषयमिति सिद्धे पुनरसवर्णा-वेदनग्रहणमुत्तरिववक्षयेति गम्यते । अत्र वचनं क्षत्रियादीनां परिणेतॄणां पाणिशरादिविकल्पनिरासार्थम् । क्षत्रियकन्यायाश्चासवर्णों ब्राह्मण एव । न वैश्यादिः ; आनुरुभियेन विवाहविधानात् । ततश्च क्षत्रियकन्यया ब्राह्मणेन परिणीयमानया शरो श्राद्यः । कन्यायाः कर्तृत्वनिदेशात् पूर्वं ब्राह्मणेन गृहीतस्य शरस्य कन्यया ग्रहणं कर्तव्यम् ; न तु कन्यया गृहीतस्य वरेण । कन्याग्रहणात् क्षतयोनिपुनर्भूसंस्कारे वधूगृहीतस्य

<sup>2</sup> असवर्णाधिवेदने—ठ.

शरस्य बरेण ग्रहणं गम्यते ।। ६ ॥ असवर्णावेदन इत्यत्रावतिष्ठते । असवर्णन ब्राह्मणेन क्षत्रियेण वा परिणीयमानया वैश्यया प्रतोदो म्राह्मः । अन्यत् पूर्ववत् ॥ ७ ॥ असवर्णावेदन इत्येव । असवर्णेः ब्राह्मण-क्षत्रियवैश्यैः परिणीयमानया शूद्रया वसनस्य पावरणवस्त्रस्य दशान्तो म्राह्मः । शेषं पूर्ववत् ॥ ८ ॥

#### न सगोत्रां न समानार्षप्रवरां भार्यां विन्देत ॥ ९ ॥ मातु-तस्त्वा पश्चमात् पुरुषात् पितृताश्चा सप्तमात् ॥ १० ॥

कन्यातिप्रसङ्गमाह । गोत्रम् अगस्त्याष्टमसप्तर्ध्यप्त्यम् । तत् समानमेकं वंशप्रवर्तकं स्वस्य यस्याश्च, सा सगोत्रा । तां न विन्देत ; वेदनं परिणयः । नन्वेवं <sup>2</sup>भृग्विङ्गरोऽपत्यानामगोत्रत्वेनासमानगोत्रत्वात् निषेधाप्रवृत्त्या विवाहः प्रसज्येतित्यत आह—न समानाषिति । ऋषेभृगोरिङ्गरसश्च यत् वंशकरमपत्यं <sup>3</sup>जम-दिम्भरद्वाजन्यतिरिक्तम् आर्ष्टिषणमुद्गलादि तत् आर्षम् । समानमार्षमुक्तरीत्या यस्याः सा समानार्षा । तां च नोद्वहेत् । यथाह बोधायनः—"भृग्विङ्गरसो भिन्नविवाहं कुर्वते" इति । भृग्विङ्गरस्त्वेन साम्येऽपि अवान्तरवंशमेद एव विवहन्तीत्यर्थः । नन्वेवं गोत्रार्षभेदेऽपि प्रवरेतये विवाहः स्यादित्यत आह—प्रवरेति । आर्षं च प्रवरश्चार्षप्रवरौ । समानौ आर्षप्रवरौ यस्याः सेति द्वन्द्वगर्भबहुत्रीहिणा समानप्रवरो रूभ्यते । तां च नोद्वहेत् । आर्षं प्वोक्तम् । प्रवरः तत्तद्वंशेषु मन्त्रकृतो मन्त्रहशो वा ऋष्यः । " यथिषं मन्त्रकृतो वृणीते" इति श्रुतेः, " ऋषिर्दर्शनात् " इति <sup>4</sup>यास्करमृतेश्च ।

यदा तु <sup>5</sup>माठरादिमतेन दशानामि गोत्रकरत्वं, तदा आर्षपदं प्रवरिवशेषणं दैवमानुषप्रवरिनरासाया-ध्यवसेयम्; "न देवैर्न मनुष्येरार्षे वृणीते, ऋषिमेरेवार्षे वृणीते " इति श्रुतेः । गोत्रप्रवरौ च प्रत्येकं परिहार्याविति प्रत्येकं निषेधः; अन्यथा 'असमानार्षगोत्रज्ञाम् ' इति वैशिष्टग्रदर्शनेन विशिष्टनिषेधभ्रमापतः । तत्थ्य गोत्रमेदेऽपि प्रवरैक्ये न विवाहः । यथा—यास्कवाधूल्योनमौकादीनां गोत्राणां मेदेऽपि भागववैतह्व्य-सावेतसेति प्रवरैक्यम् । तथा प्रवरमेदेऽपि न गोत्रैक्ये । यथा—तित्तिरिकपिमूमिस्वन्दितखण्डितानां गोत्राणा-माङ्गिरससैन्यगार्थेति अङ्गिराः तित्तिरिः कपिमूमिरिति वेति इंथेक्येऽपि प्रवरमेदः । एवमन्यत्राप्यूद्यम् ॥ ९ ॥

सिपण्डातिप्रसङ्गवारणायाह । <sup>6</sup>सगोत्रादिविशेषणिनरासाय तुशब्दः । तेन पृथगयं निषेधः । मातृत आपञ्चमात् पुरुषात् पितृतश्चासप्तमात् पुरुषात् मार्यां न विन्देतेत्युभयत्रानुषज्यते । एकस्यामेव कन्यायां निषेधद्वयसमुज्ञयार्थश्चकारः । नाङ् मर्यादायाम् ; किंतु अभिन्याप्तौ ; "पञ्चमात् सप्तमादूर्ध्वं मातृतः पितृतस्तथा " इति स्मृतेः । पुरुषः शीर्षम् । मातृतः मातरमारभ्य यः पञ्चमः मातामहादीनां कुले, पितृतः पितरमारभ्य यः सप्तमः पितामहादीनां कुले, तत्संततौ योत्पन्ना कन्या, तां नोद्वहेदिति । मातापितृत

<sup>1</sup> गम्यते omitted in ग, घ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> जमदमिगौतमभरद्वाज—ख, ग, घ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> माथुरादि—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> केवल added in च.

<sup>4</sup> पारस्कर—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> From here upto निषेघ: omitted in ख.

आपश्चमादिग्रहणात् मातापितृद्वारकः पञ्चमसप्तमावधिकसमानपुरुषान्वयसंबन्धो वरस्य कन्यापरिहारे निमित्तमिति गम्यते । स एव च मापिण्ञ्चप्रयोजकः, "एतत् षाट्कोशिकं शरीरं त्रीणि पितृतः, त्रीणि मातृतः । अस्थिस्नायुमज्जानः पितृतः, त्वङ्मांसरुधिराणि मातृतः "इति श्रुतैः । तदतिप्रसङ्गनिवृत्त्ये चापञ्चमात् आसप्तमादिति । यानि तु "पञ्चमीं सप्तमीं चैव मातृतः पितृतस्तथा " इत्यादीनि वासिष्ठादिवाक्यानि, तानि द्विज्ञव्यतिरिक्तविषयाणीति ज्ञेयम् ;

" पञ्चमात् सप्तमादर्वाग्यः कन्यामुद्रहेद् द्विजः । गुरुतल्पी स विज्ञेयः सगोत्रां चैवमुद्रहन् ॥ "

इति विष्णुना,

" पश्चमे सप्तमे चैव येषां वैवाहिकी किया । कियापरा अपि हि ते सर्वे ते शूद्रतां गताः ॥ "

इति मरीचिना च द्विजपुरस्कारेणेव तित्रविधात्। न च द्विजपदं चातुर्वण्यीपळक्षणम् ; वाक्यद्वयेऽपि वाक्य-द्वयरोषासंगतेः। न हि शृद्धस्य सगोत्रोद्वहने शृद्धतामिधाने वा निन्दा प्रतीयते। किंच " उद्वहेत द्विजो भार्याम् " इत्युपकम्य " असपिण्डा च या मातुः " इति मनुना, " अविप्छतब्रह्मचर्यः " इत्युपकम्य " पञ्चमात् सप्तमादृष्ट्वम् " इति योगिना चावान्तरप्रकरणे सप्तमाद्यतिकमस्य द्विजमात्रविषयत्वामिधानात् , चातुर्वण्योपकमे पुनः द्विजयहणस्य नियमपरिसंख्यान्यतरार्थत्वाच न शृद्धस्य सप्तमादृष्ट्वतानियमः सिध्यति ; द्विजातिष्विव शृद्धेषु ताद्दशनियामकवचनाभावात् ; असपिण्डावचनस्य तु बिद्वपुरुषादिसप्तपुरुषपर्यन्तसापिण्ड्य-ष्ट्यक्षान्यतमपक्षाश्रयणेनापि चारितार्थ्यात् ; सदसच्छूद्रयोः गुरुलगुपक्षाश्रयणेनाव्यवस्थानिरासाचेत्यलं विस्तरेण। यत्तु,

" पञ्चमात् सप्तमादूर्ध्व मानृतः पिनृतः कमात् । सपिण्डता निवर्तेत सर्ववर्णेष्वयं विधिः ॥"

इति वचनं, तत्र सर्वपदं त्रैवर्णिकपरं व्याख्येयम् ; पूर्वोक्तवचननिचयानुरोधात् । यच्न,

" सप्तमीं पितृपक्षाच मातृपक्षाच पञ्चमीम् । उद्घहेतु द्विजो भार्यो न्याय्येन विधिना नृप ॥"

इति विष्णुपुराणीयं वचनं, तत् अनुकल्पविधानेनार्थवत्; अन्यथा न्याय्येनेति विशेषणानर्थक्यात्; अनुकल्पस्यैव न्यायप्राप्तत्वात्; न मुख्यकल्पस्य । मुख्यासंभवहेतुकमपरानुष्ठानं चानुकल्पः । स च कचिदार्थः, कचित् शाब्दः । यथा—" न दीक्षितस्यान्नमश्चाति " इति निषेधे "अग्नीषोमीये संस्थिते दीक्षितस्यान्न-

मश्राति " इत्यस्य गुरुपक्षस्य प्रतिप्रसवस्यासंभवे "क्रीतराजको भोज्यानः " इति रुघुपक्षस्याभ्यनुज्ञानम् । शाब्दो यथा—"एषामसंभवे कुर्यादिष्टिं वैश्वानरीं द्विजः " इत्यादिः । तथा चतुर्विश्वतिमते—

"दशिमः पुरुषैः ख्याताच्छ्रोत्रियाणां महाकुलात् । उद्घहेत् सप्तमाद्ध्वं तदमावे तु सप्तमीम् ॥ पञ्चमीं तदमावे तु पितृपक्षे त्वयं विधिः । सप्तमीं च तथा पष्ठीं पञ्चमीं च तथेव च ॥ एवमुद्धाहयेत् कन्यां न दोषः शाकटायनः । तृतीयां वा चतुर्थी वा पक्षयोरुभयोरिष ॥ विवाहयेनमनुः प्राह पाराशयोंऽङ्गिरा यमः । असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः ॥ सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने । यस्तु देशानुरूपेण कुल्मारीण चोद्धहेत् । नित्यं स व्यवहार्यः स्याद्वेदाचैतत् प्रतीयते ॥ "

इति । सप्तमादूर्ध्वमिति मुख्यः कल्पः ; तदभावे पञ्चमीमिति पक्षद्वयेऽप्ययं सर्वमतेनानुकल्पः । तुशब्देन पक्षान्तरं परिगृह्णाति । पितृपक्षे तु अयं वक्ष्यमाणोऽपि विधिः—सप्तमीं षष्ठीं पञ्चमीं च । तथा पूर्वपूर्वामाव एबोद्वहेत् । एवमुद्वाहे न दोष इति शाकटायनमतम् ।

एवं स्वमतेन पक्षद्वयेऽनुकल्पमुक्त्वा, इदानी मतान्तरेण पक्षद्वयेऽनुकल्पमाह । पञ्चम्यभावे चतुर्थी, तदभावे तृतीयाम् ; आर्थकमप्राबल्यात् । पक्षद्वयेऽप्युद्धहेदिति मनुपराशराज्ञिरोयमानां मते कन्यागतमेव सप्तमत्वादिविशेषणं वरेऽपि ज्ञेयम् , 'असपिण्डामुद्धहेत्' इत्यत्रासापिण्ड्यस्योभयविशेषणत्वात् । तेन 'सप्तमः सप्तमीं षष्ठीम् ' इत्यादि सिध्यति ।

ननु अनुकल्पेऽपि यदि <sup>1</sup>दोषाभावस्तुल्यः, तर्हि को विशेषो मुख्यकल्पादित्यत आह — सा प्रशस्तेति । सा अतीतसप्तमादिः प्रकर्षेण शस्ता । दारकर्म <sup>2</sup>गृहकर्म । मैथुनम् आधानादि । अनेनानुकल्पस्य द्विजातीनां दोषाजनकत्वेऽपि अप्राशस्त्यमुक्तं भवति । अन्येषां तु नाप्राशस्त्यमपि; उक्तरीत्या साप्तपुरुषसापिण्ड्यस्य द्विजातिष्विव शृद्वेष्वपि संकोचावश्यंभावेन द्विजातिमात्रविषयत्वात् ।

अन्ये तु— साप्तपुरुषसापिण्डचं चातुर्वर्ण्यविषयम् । तद्विषयमेव चानुकरुपविधानम् । तच द्विजेप्य-पोद्यते "पञ्चमात् सप्तमादर्वाक्" इत्यनेन । ततश्च द्विजानामेवायमनुकरुपनिषेधः, नान्येषामिति द्विजा-तिरिक्तविषयं सप्तम्यादिविधानमिति मन्यन्ते । तन्न युन्दरम् ; अनुकरुपविधानस्य श्रोत्रियाणामित्युपक्रमेण

<sup>1</sup> सापिण्डये—ख, ग, च.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> From here up to चातुर्वण्योपक्रमे omitted in ख, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> द्विजपुरुषादि—ख, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> गृहकार्यम्—स•

चतुर्विज्ञोऽध्यायः

द्विजातीनामित्युपसंहारेण च द्विजातिमात्रविषयतया चातुर्वर्ण्यविषयत्वासंग्वात् । द्विजातिमात्रविषयत्वे च विधिनिषेधयोरष्टदोषदुष्टविकल्पापत्तेः । न चास्मन्मते सः ; विधेरनुकल्पविषयत्वेन निषेधस्य च मुख्यकल्प-विषयत्वेनैकविषयत्वामावात् । तस्मात् यथोक्तमेव साधीय इति ।

ननु अनुकरिप दोषामावात् नरको न स्यात् ; लोकविद्वेषस्तु मधुपर्के गोवधवत् स्यादेवेत्यत आह— यस्त्विति । देशकुलाचाराभ्यामनुकरूपस्य व्यवस्थितत्वात् न लोकविद्वेषविषयता । तत्र प्रमाणमाह— वेदादिति । " तृतीये संगच्छावहे चतुर्थे संगच्छावहे " इति वेदः तृतीयचतुर्थयोरुद्वाहे प्रमाणम् ।

> " ते नस्त्राध्वं तेऽवत त उ नो अधिवोचत । मा नः पथः पित्र्यान्मानवाद्धि दूरं नेष्ट परावतः ॥ "

इति वेदः कुळाचारे प्रमाणमिति । भो देवाः ते यूयं नः त्राध्वं पाळयध्वम् । ते यूयं नः अस्मान् अवत रक्षत । ते यूयं नः अस्मान् अधिवोचत अधिकं हितं बूत । मानवात् मनुष्यानुष्ठेयात् परावतः परलोक-संबन्धिनः पित्र्यात् पितृपरम्परागतात् पथः दूरं नः अस्मान् मा नैष्ट मा नयतेति देवान् प्रति प्रार्थ्यते । तस्मात् कुळपरंपरागतेन मागेण सप्तमादर्वागप्युद्धाहे न दोष इति भावः ।

नन्वेचं सप्तमान्तानामस्तु अनुकल्पत्वम् । सप्तमोध्वीनामर्वाचीनानां तु कथम् ? दशपुरुषस्यापि सापिण्ड्यस्मरणात् । तथा च बुधस्मृतिः—-" सवर्णां भार्यामुद्धहेत् अतीत्य मातृतः पितृतः पश्चमीं दशमीमन्यत्र गोत्रजाम् " इति । मातृतः पश्चमीं पितृतो दशमीमतीत्येत्यन्वयः । स्वयंभूस्तु अस्येव सापिण्ड्यस्य विवाहाशौचयोरप्यावश्यकत्वमाह—" तत्र ब्राह्मणानामेकपिण्ड्स्वधानामादशमात् धर्मविच्छित्ति-भविति । आसप्तमात् रिक्थविच्छित्तिभविति । आतृतीयात् स्वधाविच्छित्तिभवित । अन्यथा सपिण्डाशौच-कियायुच्छेदात् ब्रह्महतुल्या मवन्ति " इति । अस्यार्थः— 'पिण्डो जनकदेहः । स्वधा श्राद्धम् । तत् न यत् किंचित्, किंतु प्रौष्ठपद्यादौ विहितं प्रपितामहपित्रादीनां नान्दीमुखं श्राद्धम् । तत्र प्रपितामहपित्रादयस्त्रयः पिण्डमाजः । तद्धवित्यविद्यस्त्रयो लेपमाजः । स्वपित्रादयस्त्रयः तित्ररूपकाः । कर्ता चेत्येवं दशपुरुष्द-संबन्धि । तद्धभयं ये यान्ति, ते एकपिण्डस्वधाः ; ते सपिण्डा इति वाक्यशेषात् । तेषामादशमात् ; दशमं पुरुषं मर्यादीकृत्य आदशमम् । तस्मात् आदशमात् । दशमोर्ध्वमिति यावत् । अत्राङ्पूर्वमर्यादावचनः ; आजन्मशुद्धानामितिवत् । धर्मस्य विवाहे सपिण्डावर्जनस्य जननमरणयोः संध्यास्त्रानादिवर्जनस्य च विच्छित्तः निवृत्तिभविति । तथा आसप्तमात् सप्तमादृर्श्वं रिक्थनिवृत्तिः । तथा तृतीयादृष्ट्वं स्वधानिवृत्तिः । अन्यथा दशमपुरुषादवर्गिव अविवाह्यतापरिहारे जननमरणयोः संध्यास्नानादिवर्जननिवृत्ते च सपिण्डानामाशौचस्य तिन्नित्तायाः पिण्डदानादिक्रियायाः, आदिशब्दात् अविवाह्यतायाश्च उच्छेदात् ब्रह्महतुल्या भवन्ति । इति ।

<sup>1</sup> हिते—स.

नन्वेवमपि " एकपिण्डस्वधानाम् " इत्यत्र विशेषणद्वयोपादानं व्यर्थम् , अन्यतरिवशेषणेनैवावयव-पिण्डान्वयरूपैकतरसापिण्ड्यसिद्धेरिति चेत् , न ; दत्तपुत्रे सत्यपि जनकावयवान्वये तत्कर्तृकश्राद्धसंबन्धा-भावात् न दशपुरुषं सापिण्ड्यम् । किंतु,

> " दत्तकीतादिपुत्राणां बीजवृतुः सपिण्डता । पञ्चमी सप्तमी तद्वद्वीत्रं तत्पारुकस्य च ॥"

इति **बृहन्मनु**वचनात् साप्तपुरुषमेव । तथा प्रतिगृहीते पुत्रे सत्यिप प्रतिग्रहीतृश्राद्धान्त्रये अवयवान्त्रयामावात न दशपुरुषं सापिण्ड्यम् । किंतु,

> " यावन्तः पितृवर्गाः स्युस्तावद्भिर्दत्तकादयः । भेतानां योजनं कुर्युः स्वकीयैः पितृमिः सह ॥ द्वाभ्यां सहाथ तत्पुत्राः पौत्रास्त्वेकेन तत्समम् । चतुर्थपुरुषे छेदं तस्मादेषा त्रिपौरुषी ॥"

इति कार्ष्णाजिनिवचनात् त्रिपुरुषमेव। पितुः प्रतिग्रहीतुः वर्गाः पितरः गौणमुख्याः समुचिता वा द्व्र्यामुप्यायणस्य यावन्तः त्रयः षड् वा, ताबद्धिः सह दत्तकादयः मृतानां पित्रादीनां योजनं कुर्युः। दत्तकपुत्रे तु विशेषः—तस्य दत्तकस्य ये पुत्राः, ते अस्य पितुः प्रतिग्रहीतुः अग्रेतनाभ्यां द्वाभ्यां प्रतिग्रहीत्रा च समं स्विपतृयोजनं कुर्युः। एवं दत्तकस्य पौत्रा अपि जनकप्रतिग्रहीतृभ्यां तद्येतनेनैकेन तादशेन सह स्विपतृयोजनं कुर्युर्थतः, तस्मादेव त्रिपौरुषीत्यर्थः। विशेषान्तरमस्मत्द्वतायां दत्तकमीमांसायाम् अवधेयम्।

दशपुरुषमेव सापिण्डचं श्रुतिरप्युपोद्धरुयति—

" दीर्घतमा मामतेयो जुजुर्वान् दशमे युगे । अपामर्थं यतीनां ब्रह्मा भवति सारथिः ॥ "

इति । ममताया अपत्यं मामतेयः दीर्घतमा नाम ऋषिः क्टस्थात् दशमे युगे द्वन्द्वे मातापितृरुक्षणेऽतीते सित जुजुर्बान् भार्यासहयोगप्रीतः ; "जुषी प्रीतिसेवनयोः " इत्यस्यायं प्रयोगः । कृत इत्यत आह । अर्थे गर्भरुक्षणं प्रयोजनमासादियतुं यतीनां गच्छन्तीनामपां शुक्रशोणितरूपाणां जलानां सारिषः नेता ब्रह्मा जीवो भवति ;

" स्रीपुंसयोश्च संयोगे विशुद्धे शुक्रशोणिते । पञ्च धातून स्वयं षष्ठ आदत्ते युगपत् प्रसुः ॥ "

इति स्पृते:। तस्मादवयवान्वयरूपं सापिण्ड्यं रिक्थाशीचयोर्द्वयोरपि प्रयोजकिमत्याह भगवान् बोधायनः— "प्रपितामहः पितामहः पिता स्वयं सोदर्या आतरः सवर्णायाः पुत्रः पीत्रः प्रपोत्रस्तरपुत्रवर्जं तेषां च पुत्रपीत्रमिवभक्तदायम् " इति । दायोऽत्र पिण्डः। एकपिण्डान्वयीत्यर्थः। एतच दशपुरुषमेवेत्युक्तमेव प्राक्। नच इदं केवलं रिक्थग्रहण एव दशपुरुषं सापिण्ड्यम्; आशीचे "सपिण्डेप्वा सप्तमात् " इति तेनैव पृथक् सप्तपुरुषाभिधानादिति मन्तव्यम्; "सपिण्डेप्वादशाहम् " इत्युप्कस्य "जननमरणयोः संनिपाते " इत्युपसंहारात् मध्यपिठतयोः साप्तपुरुषदशपुरुषयोः सापिण्ड्ययोः संदंशपिततत्वेनोभयत्राप्युमयोरिप वैकल्पिकाङ्गत्वसिद्धेः । तच्च "आसप्तमात् रिक्थविच्छित्तिः" इति स्वयंभ्रवाकये साप्तपुरुषस्य, "असत्त्वन्येषु तद्गामी ह्यर्थो भवति " इति बोधायनवाकये च दशपुरुषस्य च रिक्थग्रहणे वैकल्पिकमङ्गत्वं स्पष्टमेव । आशीचेऽपि तयोः वैकल्पिकमङ्गत्वं स्पष्टमाह पारस्करः—" सर्वे ज्ञातयोऽभ्यवयन्त्या सप्तमात् पुरुषात् दशमाद्वा " इति । याज्ञवलक्योऽपि — "सप्तमाद्शमाद्वापि ज्ञातयोऽभ्युपयन्त्यपः " इति । यत्तु सप्तमदशम-शब्दयोः दिनपरतया प्राचां व्याख्यानं, तदसत् ; पारस्करेण पुरुषपरतायाः स्पष्टीकरणात् ।

तसात् सिद्धं पितृद्वारकं दशपुरुषं सापिण्ड्यम् । तथा मातृद्वारकं साप्तपुरुषं सापिण्डयं सम्यते । यथाह सुपन्तुः—" मातापितृसंबद्धा आ सप्तमादिववाद्धाः कन्या भवन्ति । आ पञ्चमादन्येषाम् " इति । तिर्हि मातृतः सप्तमादृध्वं पितृतो दशमादृध्वं विवाद्धत्वस्मरणात् कथमर्वाक् विवाद्धत्वम् श अनुकल्पेनापि विध्यभावादिति चेत्; सत्यम्; न वाचनिक एवानुकल्पः; अपितु न्यायसिद्धोऽपीत्युक्तमेच "क्रीत-राजको मोज्यात्रः" इत्यत्र । तस्मात् यथा पञ्चमात् सप्तमादृध्वमप्यनुकल्पत्वं, तथा पञ्चमात् सप्तमादवीगप्यस्तु; अनुपपन्तेस्नुल्यत्वात् । अयमप्यनुकल्पो ब्राह्मणातिरिक्तविषय एव; "ब्राह्मणानामादशमात् धर्मविच्छित्ति-भविति " इति स्वयं सुस्मरणादिति सर्वमनवद्यम् ।

प्राच्यास्तु पञ्चमात् सप्तमादर्वाग्विवाहमतिपादकवाक्यानां त्रिगोत्रान्तरितत्वविषयतया व्यवस्थामाहुः । तथाच **बृहन्मनुः**—

> " असंबद्धा भवेद्या तु पिण्डेनैवोदकेन वा । सपिण्डा स्याद् द्विजातीनां त्रिगोत्रान्तरिता च या ॥"

इति । त्रिगोत्रान्तरिता ; मूळ्युरुषगोत्रमादाय त्रिगोत्रन्यवहितगोत्रोत्पनेति यावत् । तथाच स एव—"तत्संनि-कर्षः कर्तन्यस्त्रिगोत्रात् परतो यदि " इति ॥ १० ॥

नाकुलीनाम् ॥ ११ ॥ न च व्याधिताम्¹ ॥ १२ ॥ ³नाधि-काङ्गीम् ॥ १३ ॥ न हीनाङ्गीम् ॥ १४ ॥ नातिकपिलाम् ॥ १५ ॥ ³न वाचाटाम् ॥ १६ ॥

कत्यायां विशेषमाह । कर्षकराजसेवकादीनां कुलमञ्जलम् ; " कुलान्यकुलतां यान्ति कृष्या राजोप-सेवया " इति स्मरणात् । तत्र भवा अकुलीना । तां नोद्वहेत् ॥ ११ ॥ व्याधयः कुष्ठापस्मारादयः ।

1 न व्याधिताङ्गीम् उ. <sup>2</sup> This Sutra omitted in झ. <sup>3</sup> This Sutra omitted in उ.

तद्युक्तां च न । चकारात् अळोमकातिळोमकादीनां ग्रहणम् ॥ १२ ॥ अधिकमङ्गमङ्गुल्यादिकं यस्यास्तां षडङ्गुल्यादिकां न ॥ १३ ॥ क्षीत्रमङ्ग्रल्यादिकं यस्यास्तां चतुरङ्गुल्यादिकां न ॥ १४ ॥ अतिशयत-कपिळवर्णां न । अतिशब्दात् ईषत्कपिला न दुष्टा ॥ १५ ॥ वाचाटां बहुभाषिणीं नोद्वहेदिति प्रत्येक-मन्वयः ॥ १६ ॥

### अथाष्ट्रौ विवाहा भवन्ति ॥ १७ ॥ ब्राह्मो दैव आर्षः प्राजा-पत्यो गान्धर्व आसुरो राक्षसः पैशाचश्चेति ॥ १८ ॥

विवाहभेदान् प्रतिजानीते । अथेत्यवान्तरप्रकरणारम्भः । विवाहो नाम भार्यात्वोत्पादको विधिः । सोऽष्टथा ॥ १७ ॥ ब्रह्मणोऽयं ब्राह्मः । एवं दैवादयो व्याख्येयाः । प्रतिज्ञातानामष्टानामिमाः संज्ञाः व्यवहारसौकर्याय ॥ १८ ॥

¹आहूय ²गुणवते कन्यादानं ब्राह्मः ॥ १९ ॥ यज्ञस्थऋत्विजे दैवः ॥ २० ॥ गोमिथुनग्रहणेनार्षः ॥ २१ ॥ प्रार्थितप्रदानेन प्राजापत्यः ॥ २२ ॥

यथोद्देशं रुक्षणान्याह । सवर्णश्रोत्रियसुपरीक्षितपुंस्त्यासपिण्डत्यादयो गुणाः । तद्वते आह्वानपूर्वकं यदयाचितकन्यादानं स ब्राह्मो विवाहः । आह्वानमरुकारोपरुक्षणम् ; "आच्छाद्य चार्हयित्वा च " इति मानवात् । आच्छादनार्हणे चाविशेषादुभयोः ॥ १९ ॥

यज्ञे ज्योतिष्टोमादौ तिष्ठति वृतः सन् कर्म आध्वर्यवादि करोतीति यज्ञस्थः। तादृशाय ऋत्विजे अध्वर्युप्रभृतये नैपुण्यदर्शनोद्भूतसंतोषविशेषण, न तु कत्वर्थतया, व्दानं दक्षिणाकाले स देवः ; "दक्षिणाष्ठ नीयमानाष्ठ अन्तर्वेदि यद्दिजे स देवः" इति बोधायनीयात्। एतद्विधिवलादेव दीक्षितस्य दान-निषेवोऽप्यन्यविषय इति सिद्धम्॥ २०॥

गोजातीयं मिथुनं स्त्रीपुंसम् । तस्य तयोर्वा प्रत्यर्पणाय ग्रहणेन यत् कन्यादानं स आर्षः ; " एकं गोमिथुनं द्वे वा " इति मानवात् ;

" प्रदानं यतु कन्यायाः सह गोमिथुनेन तु । शस्ताय चासगोत्राय तमार्षमृषयो विदुः ॥"

इति नारदीयाच ॥ २१ ॥

\*प्रार्थितायाः याचितायाः वन्यायाः यत् पित्रा प्रकर्षेणोक्तिविधिना <sup>1</sup>दानं, तेन प्राजापत्यः । प्रदानमिति वक्तव्ये तृतीयानिर्देशो रुक्षणान्तरसूचनार्थः । तदाह **पनुः**—

" सहोभी चरतां धर्ममिति वाचानुभाष्य च । कन्याप्रदानमभ्यर्च्य प्राजापत्यो विधिः स्मृतः ॥ "

इति । यद्यपि विवाहानःरेष्वपि सहधर्मचरणमस्त्येव, तथाप्यत्र यावज्ञीवं सहधर्मचरणमेव ; नाश्रमान्तरगमनं, नापि स्व्यनःरपरिणय इति विशेषः । यतु धर्मशब्दोऽर्थकामयोरप्युपरुक्षणार्थः "धर्मे चार्थे च कामे च नातिचर्या त्वया त्वियम्" इति स्मृतेरिति ; तन्न ; "प्राजापत्ये सह धर्मश्चर्यतामिति मन्त्रः" इति गौतमवाक्यविरोधेन तस्य विवाहान्तरविषयत्वात् । अन्ये तु 'सह धर्मे चरतम्' इति प्रार्थिताय प्रदान-मित्येकार्थतां वर्णयन्ति ॥ २२ ॥

# द्वयोः सकामयोर्मातापितृरहितो<sup>2</sup> योगो गान्धर्यः॥ २३॥ क्रयेणासुरः ॥ २४॥ युद्धहरणेन राक्षसः॥ २५॥ सुप्तप्रमत्ताभि-गमनात्<sup>3</sup> पैदाचः॥ २६॥

<sup>4</sup>द्वयोः कन्यावरयोः सकामयोरन्योन्यानुरक्तयोः मातापितृभ्यां रहितः अननुज्ञातो योगः परस्परानुमित-र्गान्यर्वः ॥ २३ ॥ क्रयः "कन्यापितृप्रार्थितमूल्यदानम् । तेन बहणमासुरः ॥ २४ ॥ युद्धे कन्याया हरणेन राक्षसः ॥ २५ ॥ सुप्ता निद्रिता । प्रमत्ता मदातिशयेन नष्टचेतना । तस्थामिगमनं मैथुनम् । तस्मात् पैशाचः ;

" सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति । स पापिष्ठो विवाहानां पैशाचः कथितोऽष्टमः ॥ "

इति मनुस्मरणात् । "असंविज्ञाने। पंचानः " इति गौतमस्मरणाच । "ऋतुस्नातां तु यो भार्यां संनिधी नोपगच्छति " "ऋतानुपेयात् " इत्यादिप्रयोगप्राचुर्येण उपगमनाभिगमने मैथुनमेवाभिद्धाते । तदवस्थाया हरणमित्यन्ये ; "सुप्तानां प्रमत्तानां वापहरेत् स पैशाचः " इति आश्वलायनस्मरणात् । अत्र गान्थवादिचतुर्षु दानाश्रवणात् तत्स्थानीयैयोगादिभिरेव स्वत्योत्पत्तिः । अनन्तरं संस्कारः । न तावन्मात्रैण भार्यात्वम् ;

"गान्त्रवीसुरपैशाचा विवाहा राक्षसाश्च ये । पूर्व परिग्रहस्तेषां पश्चाद्धोमो विधीयते ॥ " इति परिशिष्टातः ;

" बलादपहता कन्या यदि मन्त्रेने संस्कृता । अन्यस्मै विधिवद्देया यथा कन्या तथैव सा ॥"

इति वासिष्ठाच । इदमपि क्षत्रियादिविषयम् ; पुराणे तथा दर्शनात् । ब्राह्मणानां तु गान्धवीदिष्वपि प्रति-ब्रह्मणेव स्वत्वोत्पत्तिः । परस्परानुमत्यादिकं तु वरणस्थानीयं पूर्वाङ्गमेव ; न स्वत्वोत्पादनम् ।

> " मङ्गलार्थं स्वस्त्ययनं यज्ञश्चासां प्रजापतेः । प्रयुज्य तं विवाहेषु प्रदानं स्वाम्यकारणम् ॥ ब्राह्मादिषु विवाहेषु पञ्चस्वेषु विधिः स्मृतः गुणापेक्षं भवेदानमाहुरादिषु च त्रिषु ॥ "

इति मनुनारदाभ्यां सामान्यविशेषाभ्यामष्टस्विप विवाहेषु दानप्रतिपादनात्। एष विधिः दानलक्षणः। गुणः ब्राह्मण्यम्; तस्यैव संप्रदानविशेषणेषु प्राथान्यात्। प्रतिग्रहलब्धस्यासायारप्याच तद्पेक्षापुरादिष्विप त्रिषु दानं भवति ॥ २६ ॥

#### ैएतेब्बाद्याश्चत्वारो धर्म्याः ॥ २७ ॥ गान्धर्वोऽपि राजन्या-नाम् ॥ २८ ॥

एतेषु पूर्वोक्तेष्वष्टसु विवाहेषु आद्याश्चत्वारः ब्राह्मदैवार्षप्राजापत्या धर्म्याः धर्मजनकाः ब्राह्मणस्य ; "चत्वारो ब्राह्मणस्याद्याः शस्ताः" इति स्परणात् ॥ २०॥

राजन्यानां क्षत्रियाणां गान्यर्थः । अपिशब्दात् राक्षसश्च धर्म्यः ; "गान्धर्वराक्षसौ राज्ञः" इति स्मृतेः । परिशिष्टौ आसुरपैशाचौ । तत्रासुरो वैदेयशृद्धयोः ; "तथासुरो वैदेये शृद्धे चान्यस्तु गर्हितः" इति अनारदस्मरणात् । अन्यः पेशाचः स गर्हितः । न कस्यापि योग्य इत्यर्थः ; "पैशाचश्चासुरश्चेव न कर्तव्यौ कदाचन" इति मनुस्मरणात् । यद्वा यो गर्हितः पैशाचः, सः अन्यः ; अन्याः शृद्धाः प्रतिलोम-जादयश्च ; तद्योग्य इत्यर्थः ; "पैशाचः शृद्धस्य" इति पैटीनसिस्मरणात् ; "पैशाचेऽसंस्कृतप्रस्तानां प्रतिलोमजानां च" इति पचेतःस्मरणात् ॥ २८ ॥

#### ब्राह्मीपुत्रः पुरुषानेकविंशतिं पुनीते ॥ २९ ॥ दैवीपुत्र-श्रतुर्दश ॥ ३० ॥ आर्षीपुत्रश्च सप्त ॥ ३१ ॥ ध्राजापत्यश्चतुरः ॥ ३२॥

<sup>\*</sup> एतच फल्तिवार्थकथनम् । शब्दार्थस्त —प्रार्थितं सति प्रदानेनेति । प्रार्थितं प्रार्थना ।

¹ दानेन प्राजापत्यः—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> रहितयो:—क, ख

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> अभिगमनेन ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> From द्वयो: up to गान्धर्व: omitted in ख, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> स्वत्वोत्पतिः—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> एतेषामाद्याः—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> योगि—ख, ग.

<sup>4</sup> From here up to प्रचेत:स्मरणात् omitted in ग. ह प्राज्ञापत्यीपुत्र:—क ; प्राज्ञापत्यपुत्र: षर्—ज, झ, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> पुनाति—ठ.

वक्ष्यमाणतत्तत्फलाईताहेतुमाह । ब्राह्मोढापुत्रो दशावरान् दश परान् दातारं चैकविंशं पुनाति वक्ष्य-माणलेकार्हान् करोति । "द्वादशावरान् द्वादश परान् पुनात्युभयतः " इति शौनकः । उभयतः ; मातापितृ-कुले । दातुरात्मनश्च दातारमात्मानं च पञ्चविंशमर्थात् । सद्वृत्तश्चेत् ; " आत्मानं चैकविंशकम् । ब्राह्मीपुत्रः सुक्कतकृत् " इति मानवात् ॥ २९ ॥

दैवोढापुत्रश्चतुर्दश सप्त पूर्वान् सप्तावरान् दातारं पञ्चदशमर्थात् पुनाति । "दशावरान् दश परान् पुनात्यमयतः" इति शोनकः । व्याख्या च प्राग्वत् ॥ ३०॥

आर्थोढापुत्रस्त्रीन् पूर्वान् त्रीन् परान् दातारं च सप्तमं पुनाति ; "आर्थोढाजः सुतस्त्रीस्त्रीन् " इति मानवात् । " सप्तावरान् सप्त परान् पुनात्युभयतः " इति शीनकः ॥ ३१ ॥

प्राजापत्ये भवः प्राजापत्यः । स द्वाववरौ द्वौ पूर्वौ दातारं च पञ्चमं पुनाति ; " षट् षट् कायोढजः स्रुतः " इति मनुः ; " अष्टावरानष्ट परान् पुरुषान् पुनात्युभयतः " इति शौनकः ।

गान्थवीदिषु फलावचनं तेषां दुष्टतामिमेमेत्य । तदाह मनुः-

" इतरेषु तु शिष्टेषु नृशंसानृतवादिनः । जायन्ते दुर्विवाहेषु ब्रह्मधर्मद्विषः सुताः ॥ "

इति ॥ ३२ ॥

## श्रीक्षेण विवाहेन कन्यां ददत् ब्रह्मलोकं गमयति ॥ ३३ ॥ दैवेन स्वर्गम् ॥ ३४ ॥ आर्षेण वैष्णवम् ॥ ३५ ॥ प्राजापत्येन देवलोकम् ॥ ३६ ॥ गान्धर्वेण गन्धर्वलोकं गच्छति ॥ ३७ ॥

तेशं फलमाह । उक्तलक्षणेन ब्राह्मण विवाहेन कन्यां ददत् दाता पूर्वोक्तसंख्याकान् पितृन् ब्रह्मलोकं गमयित, स्वयं च गच्छतीति वक्ष्यमाणेन संवन्यः ॥ ३३ ॥ दैवेन कन्यां ददत् उक्तसंख्याकान् पितृन् स्वर्गं गमयित, गच्छित च ॥ ३४ ॥ अधिण कन्यां ददत् उक्तसंख्याकान् पितृन् विष्णुटोकं गमयित, गच्छित च ॥ ३५ ॥ प्राजायत्येन कन्यां ददत् उक्तसंख्याकान् पितृन् देवलोकं गमयित, गच्छित च ॥ ३६ ॥ गान्यवेण कन्यां ददत् गन्यवेलोकं स्वयमेव गच्छितः पुरुषसंख्याविशेषाश्रवणेन गमयितरन्वयात् । अत्र फलवचनं ब्राह्मणामिप्रायेणः "षडानुपूर्व्याद्विपस्य" इति मानवात् ; तं प्रत्येव दानस्य प्रागमिधानात् । व क्षत्रियामिप्रायेणः तं प्रत्यस्यामुख्यत्वात् । आसुरादिलोकानामकान्यत्वादवचनम् ॥ ३७ ॥

पिता पितामहो भ्राता सकुल्यो मातामहो माता चेति कन्याप्रदाः॥ ३८॥ पूर्वाभावे प्रकृतिस्थः परः पर इति॥ ३९॥ कन्यादातृनाह । पिता जनकः । पितामहः पितृपिता । श्राता सोदर्यः । तेषु ज्येष्ठः, तदभावेऽन्यः । सकुल्यः सपिण्डः आ सप्तमात् यथासंनिकर्षम् । मातामहः मातुः पिता । स च मातुलमातृसकुल्यानामुपल्लक्षणम् । माता जननी । चकारात् सजातयः । इतिकारात् एवंविधसंबन्धिनो मातृपितृष्वस्रीयाः । एते पित्रादयः कन्यायाः ससंबन्धिकत्वात् प्रदातारो ज्ञेयाः । तदाह नारदः—

" पिता दद्यात् स्वयं कन्यां आता वानुमते पितुः । मातामहो मानुरुश्च सकुल्यो बान्धवास्तथा ॥ माता त्वभावे सर्वेषां प्रकृतौ यदि तिष्ठति । तस्यामप्रकृतिस्थायां दद्युः कन्यां सजातयः ॥ "

इति ॥ ३८ ॥

तेषां क्रममाह । <sup>1</sup>एतेषां पित्रादीनां मध्ये पूर्वपूर्वाभावे, परः परो दानाधिकारी प्रकृतिस्थः अविक्षिप्त-चित्तश्चेत् । तथात्वेऽधिकारिणापि कृतमकृतमेव । यथा **नारदः**—

> " स्वतन्त्रोऽपि हि यत् कार्यं कुर्योदप्रकृतिं गतः । तदप्यकृतमेव स्यादस्वातन्त्र्यस्य हेतुतः ॥ "

इति ॥ ३९॥

ऋतुत्रयमुपास्यैव कन्या कुर्यात् स्वयं वरम् । ऋतुत्रये व्यतीते वु प्रभवत्यात्मनः सदा ॥ ४० ॥ पितृवेदमनि या कन्या रजः पद्यत्यसंस्कृता । सा कन्या वृषली ज्ञेया हरंस्तां न विदुष्यति ॥ ४१ ॥

#### इति अश्रीविष्णुस्मृतौ चतुर्विशोऽध्यायः

दातृभिरदाने कथमित्यत आह । ऋतवश्च ऋतवश्च ऋतवश्चिति ऋतवे वर्षाणि । तेषां त्रयम् ऋतुत्रयम् ; वर्षत्रयमिति यावत् ; षण्णासृतृनामेकवर्षात्मकत्वात् एकशेषेणोपातानां त्रित्वान्वयात् । उपास्यैव दातृशासनं प्रतीक्ष्यैव ; नान्तरा । ऋतुमती कन्या स्वयमेव स्वसमानजातीयसुक्तृष्टजातीयं वा वरं कुर्यात् , यतो वर्षत्रयापगमे कन्या आत्मनो दाने प्रभुमविति । यथाह बोधायनः—

" त्रीणि वर्षाण्यृतुमती काङ्केत पितृशासनम् । तृतश्चतुर्थे वेषे तु विन्देत सदृशं पतिम् ॥"

षां—ख. <sup>2</sup> अप्यतीते—ख, ग.

<sup>8</sup> च—, इ. ठ ; तु—, ख.

4 वैष्णवे धर्मशास्त्रे विवाहपकरणं चतुर्विशम्—ज ; वैष्णवे चतुर्विशोऽध्यायः—क, झ

¹ Sūtra-s 33 to 38 omitted in क, ज, ठ.

इति । सदेति ऋतुदर्शनं विनापि वर्षत्रयमप्रतीक्ष्यैव दात्रमावे स्वयं वरं कुर्यादिति दर्शयति । तदाह योगी—"गम्यं त्वभावे दातॄणां कन्या कुर्यात् स्वयं वरम् " इति । यत् ऋतुत्रयं रजोदर्शनत्रयमिति ; तत्रः वोधायनविरोधात् । इदं च ब्राह्मणातिरिक्तविषयम् ॥ ४०॥

स्वयंवरामावे कथमित्यत आह । या कन्या अन्हेंव पितृगृहे रजस्वला मवेत् , सा वृषली । तद्धर्तुः पातकं राजदण्डो वा नास्ति, सजातीया अनुलोमा वा चेत् ; " सकामास्वनुलोमासु न दोषरत्वन्यथा दमः" इति योगिस्मरणात् । दोषामाववचनं हरणाभ्यनुज्ञानार्थम् ;

" रजस्वला तु या कन्या पितृवेश्मिन तिष्ठति । पित्रादयो न यच्छन्ति हरेत् तामविशक्कितः ॥ "

इति ब्राह्मात्। इदमप्यब्राह्मणविषयम् ;

" यस्तां विवाहयेत् कन्यां ब्राह्मणो मदमोहितः । सततं सूतकं तस्य ब्रह्महत्या दिने दिने ॥"

इति ब्राह्मणस्य दोषश्रवणात्। एतेन,

" यत्करोत्येकरात्रेण वृषठीसेवनाद् द्विजः । तद्भेक्ष्यमुग्जपेन्नित्यं त्रिभिवेर्षेर्व्यपोहित ॥"

इति द्विजपदं व्याख्यातम् ॥ ४१ ॥

इति <sup>1</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकप्रोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधमीधिकारि<sup>2</sup>श्रीरामपण्डितात्मज<sup>2</sup>श्रीनन्द-पण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविद्यतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां चतुर्विशोऽध्यायः

#### पञ्चविंशोऽध्यायः

#### अथ स्त्रीणां धर्माः॥१॥ भर्तुः समानव्रतचारित्वम्॥२॥ श्वश्रृश्वशुरगुरुदेवतातिथिपूजनम् ॥३॥

विवाहानन्तरं स्त्रीधर्मान् पञ्चविशेनाभिधातुं, पतिजानीते । अथ विवाहानन्तरमः विवाहादेव स्त्रीणां धर्माधिकारात्; "वैवाहिको विधिः स्त्रीणामोपनायनिकः स्मृतः" इति स्मरणात् । स्त्रीणाम् ; अविशेषेण सर्वासाम् । धर्माः कर्तव्यान्युच्यन्ते इति शेषः ॥ १॥

तानाह । भर्तुः व्रतेन भर्तृसंकल्पेन समानवतचारिणी समानसंकल्पा भवेत ; भर्तृसंकल्पानुसरणशीला स्यादित्यर्थः ; "यत्र यत्र रुचिर्भर्तुस्तत्र प्रेमवती सदा" इति स्कान्दात् ; "स्वीमिर्भर्तृवचः कार्यमेष धर्मः परः स्वियाः " इति योगिस्मरणाच ॥ २ ॥

श्रश्र्श्वरारो प्रसिद्धो । गुरुः ज्येष्ठादिः । देवता सौभाग्यदात्री गौर्यादिः । अतिथिः अध्वनीनः । तेषां पूजनं पादवन्दनादि ; "कुर्याच्छ्यरयोः पादवन्दनं भर्तृतत्परा " इति योगिस्मरणात् । भर्तरि विशेषमाह गौतमः—" स्त्रीपुंयोगेऽभिवादतोऽनियममेके " इति । स्त्रीपुंयोगे जायापतिसमवाये अभिवादतः अभिवादने प्राप्ते अनियममेके मन्यन्ते । एक इति वचनात् गौतममते नियम एव ॥ ३ ॥

#### ¹सुसंस्कृतोपस्करता ॥ ४॥ अमुक्तहस्तता ॥ ५॥ सुग्रप्त-भाण्डता ॥ ६॥

सौष्ठवेन संस्कृता अनुलेपनादिभिः उपस्कराः शूर्पादयो यया, तथात्वम् । तथाच शङ्क्षिलिखिनौ—
"श्वः श्वः पचनभाण्डानामनुलेपनं सुसंस्ष्रष्टगृहद्वारोपलेपनमग्निपरिचर्या गृहाङ्गणबलिकर्म पूर्वोत्थानं जघन्यशायित्वं देवपूजोपकरणसंपादनं पाकिक्रयाकौशल्यं व्यञ्जनपरिष्कारो भर्तृवचनसंपादनं श्वशुरयोरिभवादनं
मान्यमाननं च" इति ॥ ४ ॥

वलयाचरात्यहस्तता असद्वययपराङ्मुखता च ; " व्यये चामुक्तहस्तया " इति मानवात् ॥ ५ ॥

From श्रीमन्महा up to पण्डितकृती omitted in घ, च.

<sup>2</sup> श्री omitted in ग.

¹ सु omitted in ज, झ; सुसंस्कृतगृहता—ठ.

सुतरामन्यापेक्षया अतिशयेन गुप्तानि गोपितानि भाण्डानि गृहोपकरणानि मुसलोख्युल**ादीनि यया,** तथात्वम् । भाण्डसंरक्षणे अतिशयितयत्तवतीत्यर्थः । तथाच **हारीतः—"** पतितानि प्रतिकुर्यादगुप्तं गोपायेत् " इति ॥ ६ ॥

#### मूलकियाखनभिरतिः॥ ७॥ मङ्गलाचारतत्परता॥ ८॥

मूलिकयाः वशीकरणादिकर्माणि ; तासु अनिभरतिः अरुचिमतीत्यर्थः । मूलिकयेत्युपलक्षणम् "पर्श्यनवस्त्राभरणानि मनसापि नाध्यवस्येत् । आ पुनः संस्कारात् एकपात्रमद्यमांसाद्युच्छिष्टनिर्माल्यं चान्यत्र गुरुभर्तृस्तरेभ्यः " इति हारीतस्मरणात् ; "पानाटनदिवास्वप्तमिकया दूषणं स्त्रियाः " इति वाह्रस्पत्याच । आ पुनः संस्कारात् ; मार्जनपक्षालनादिसंस्कारं यावत् । अिकया गृहकार्यानभिरुचिः । विसिष्ठोऽपि—"न भर्तारं तद्धन्धृत् वा द्विष्यात् " इति ॥ ७॥

मङ्गलं हरिद्राकुङ्कुमाञ्जनादि । आचारो वृद्धस्त्रीणां, वस्त्राञ्चलेन दीपनिर्वापणादिः । तत्र तत्परा सादरा, तच्छीलत्वम् । तथा च स्कान्दे—

> " स्त्रीधर्मिणी त्रिरात्रं तु स्वमुखं नैव दर्शयेत् । स्ववाक्यं श्रावयेत्रापि यावत् स्नाता न शुध्यति ॥ सुस्ताता मर्नृवदनमीक्षेत्रान्यस्य कस्यचित् । अथवा मनिस ध्यात्वा पतिं भानुं विलोकयेत् ॥ - हरिद्रां कुङ्कुमं चैव सिन्दूरं कज्जलं तथा । कूर्पासकं च ताम्बूलं मङ्गलाभरणं शुमम् ॥ केशसंस्कारकवरीकरकणंविभूषणम् । मर्तुरायुष्यमिच्छन्ती दृषयेत्र कचित् सती ॥ "

#### इति । ऋष्यशृङ्कोऽपि,

" मुक्तकच्छा तु या नारी मुक्तकेशी तथैव च । हसते वहु भाषेत सा नारी कुलदूषणी । नित्यं स्नानकृतां वेणीमचयेत् पुष्पमालया ॥"

इति । स्नानाय क्रतेत्युक्त्या वेणीवन्यनानन्तरं स्नानावगमात् अशिरस्कं स्नानमवगम्यते । तथाच व्यासः—

" सधवा सिशरःसानं नित्यमेव विवर्जयेत्। अन्यत्र मलबद्वासस्तीर्थेष्वपि च पर्वसु ॥" इति । शङ्कोऽपि—"नानुक्ता गृहानिर्गच्छेत्, नानुत्तरीया, न त्वरितं त्रजेत्, न परपुरुषमिभाषेतान्यत्र विणिक्पत्रजितवृद्धवैद्यभ्यः, न नामिं दर्शयेत्, आगुल्फाद्वासः परिदध्यात्, न स्तनौ विवृतौ कुर्यात्, न हसेदपावृतं, न भर्तारं तद्धन्यून् वा द्विष्यात्, न गणिकाधूर्तीमिचारिणीपत्रजिताप्रेक्षणिकामायामूळकुहककारिका-दुःशीलादिभिः सहैकत्र तिष्ठेत्; संसर्गेण हि चारित्रं दुष्यित दुष्यित " इति ॥ ८ ॥

#### भर्तरि प्रवसितेऽप्रतिकर्मिकया ॥ ९ ॥ परगृहेष्वनिम-गमनम् ॥ १० ॥ ¹द्वारदेशगवाक्षेष्वनवस्थानम् ॥ ११ ॥

प्रोषितपतिकां प्रत्याह । भर्तरि पत्यो प्रवसिते देशान्तरगते, न विद्येते प्रतिकर्म अलंकरणं क्रिया क्रीडादिश्च यस्याः सा तथोक्ता ; पतिप्रवासे अलंकरणादिशून्या भवेदित्यर्थः । तदाह योगीश्वरः—

> "कीडां शरीरसंस्कारं समाजोत्सवदर्शनम् । हास्यं परगृहे यानं त्यजेत् प्रोषितमर्तृका ॥ "

इति । हारीतोऽपि —-"न प्रोषितेऽलंकुर्यान्न वेणीं मुश्चेत् " इति । वेणीमोक्षाभावेन केशपसाधननिषेधः । तद्वित्तमाह मनुः—

" विधाय प्रोषिते द्वितं जीवेन्नियममास्थिता । प्रोषिते <sup>2</sup>त्वविधायैव जीवेन्छिल्पैरगहितैः ॥ "

इति । शिल्पैः ; कर्तनादिभिः । शङ्खिलिखिताविप " प्रेङ्खाताण्डविवहारि त्रदर्शनाङ्गरागोद्यानयानिवृति शयनोत्कृष्टवासोमोजनकन्दुकक्रीडाधूपगन्त्रमाल्यालंकारदन्तधावनाञ्जनादर्शपसाधनादीनामस्वतन्त्राणां प्रोषितमर्तृ-काणामनारम्भः " इति । प्रेङ्खा दोला । ताण्डवं नृत्यम् । विहारः क्रीडा । एषां चित्रान्तानां दर्शनम् । दर्शनिनिषेधात् अनुष्ठानिषेधोऽर्थसिद्धः । विवृतं निष्पावरणं शयनम् । प्रसाधनादीनामनारम्भोऽस्वतन्त्राणा-मित्यन्वयः ॥ ९ ॥

भर्तरि प्रवसिते परेषां पितृश्वशुरश्रातृमातुलादिव्यतिरिक्तानां गृहेषु अनभिगमनमभिरुच्या गमनाभावः। परगृहगमननिषेधात् तत्र वासनिषेधोऽप्यर्थसिद्ध एव । तथाच बृहस्पितः—

" पित्रा आत्रा सुतेर्न स्त्री वियुक्तान्यगृहे वसेत् । असत्सङ्गे विशेषेण गर्ह्यतामेति सा ध्रुवम् ॥ "

इति । बहुवचनात् रथ्यादिम्रहणम् ; "परगृहरथ्यावीथीचत्वरचतुष्पथसमाजपत्रजितारूपांश्च नामिगच्छेत् कृपपथसंस्थानं संधिवेरुासंचरणं च वर्जयेत् " इति हारीतस्मरणात् ॥ १०॥

<sup>2</sup> द्यविघायैव—ग.

¹ द्वारदेशगनाक्षकेषु—ठ.

पद्मविंशोऽध्यायः

प्रकृतमाह । द्वारदेशो द्वारचत्वरः । गवाक्षो वातायनम् । तत्रानवस्थानमस्थिरता । बहुवचनात् कृपपथम्रहणम् ; हारीतवाक्यात् । अवस्थानमुपवेशोपलक्षणम् ;

> " नोळखले न मुसले न वर्धन्यां दृषद्यपि । न यन्त्रके न देहल्यां सती चोपविशेत् कचित् ॥ "

इति स्कान्दात् ॥ ११ ॥

सर्वकर्मस्वस्वतन्त्रता ॥ १२ ॥ बाल्ययौवनवार्धकेष्विप पितृ-भर्तृपुत्राधीनता ॥ १३ ॥ सृते भर्तिर ब्रह्मचर्यं तदन्वारोहणं वा ॥ १४ ॥

सर्वेषु नित्यनैमित्तिककाम्येषु कर्मसु स्वातन्त्र्याभावः ; भर्त्राद्यनुज्ञापेक्षेत्यर्थः ;

" बालया वा युवत्या वा वृद्धया वापि योषिता । न स्वातन्त्र्येण कर्तव्यं कर्म किंचिद् गृहेष्वपि ॥ "

इति मनुस्परणात् । किंचित् छौिककमछौिककं वेति ॥ १२ ॥

तत्र हेतुः । बाल्यादिषु पित्राद्यधीनतानां यथाक्रममन्वयः । अपिशब्दात् एतेषामभावे ज्ञात्यधीनता । तेषामप्यभावे राजाधीनतेति ;

> "रक्षेत् कन्यां पिता विज्ञां पितः पुत्रास्तु वार्धके । अभावे ज्ञातयस्तेषां न स्वातन्त्र्यं कचित् स्त्रियाः । कुरुद्धयेऽपि चोच्छिन्ने राजा भर्ता प्रभुः स्त्रियाः ॥ "

इति स्परणात् । भर्ता पोषकः । प्रभुर्नियोक्ता ॥ १३ ॥

मृतमर्गृकां प्रत्याह । पतिमरणानन्तरं यावज्ञीवं ब्रह्मचर्यम् । ब्रह्मणि वेदे गृह्यमाणे यत् चीर्यते व्रतं तत् ब्रह्मचर्यम् । तच मधुमांसादिवर्जनं ब्रह्मचारिधर्मप्रकरणोक्तमविरुद्धं सर्वम् । यथाह गौतमः— "वर्जयेन्मधुमांसगन्धमाल्यदिवास्वमाञ्चनाभ्यञ्जनयानोपानच्छत्रकामकोधलोभमोहवादवादनहर्षगीतनृत्यपरिवादनभयानि " इति । भरद्वाजोऽपि—— "यावज्ञीवं पेतपत्नी <sup>1</sup>उदकस्पर्शनमेकमुक्तमधःशय्या ब्रह्मचर्यं क्षारलवणमधुमांस-वर्जनं च " इति । प्राह् प्रचेताः—

"ताम्बूलाम्यञ्जनं चैव कांस्यपात्रे च भोजनम् । यतिश्च ब्रह्मचारी च विधवा च विवर्जयेत् ॥ एकाहारः सदा कार्यो न द्वितीयः कदाचन ।
पर्यक्कशायिनी नारी विधवा पातयेत् पतिम् ॥
गन्धद्रव्यस्य संयोगी नैव कार्यस्तया पुनः ।
तर्पणं प्रत्यहं कार्यं भर्तुः कुशतिलोदकैः ॥
वैशाखे कार्तिके माघे विशेषनियमं चरेत् ।
स्नानं दानं तीर्थयात्रां विष्णोर्नीममहं पुनः ॥ "

इति । तर्पणं पुत्राद्यमावे इति प्राञ्चः, तन्नः , नित्यवत् श्रवणविरोधातः ;

" अपुत्रा पुत्रवत् पत्नी पुत्रवत्यपि भर्तरि ।

श्राद्धं तिरुदेकं कुर्याज्ञरुमात्रं तु पुत्रिणी ॥ "

#### इति रत्नावलीसरणाच । स्कान्देऽपि--

" विधवाकबरीवन्त्रो भर्तृबन्धाय जायते । शिरसो वपनं तस्याः पक्षे पक्षे विधीयते ॥ नैवाक्षोद्वर्तनं कार्यं स्त्रिया विधवया कचित् । नाधिरोहेदनड्ठाहं प्राणैः कण्ठगतैरपि ॥ कञ्चुकं न परीद्ध्यात्र वासो विकृतं वसेत् ॥"

इति । विकृतं माञ्जिष्ठादि । तद्दाहे <sup>3</sup>अग्निनिर्णयमाह हारीतः—" आहिताभिश्चेत् प्रमीयेत तदा औपासना-वक्षणाग्निं परिगृद्ध र्व्यरामिमिरनुसवनिमृष्ट्या वसेत् भर्तुः पितुः श्वञ्चरस्य वा गृहमाश्रित्य " इति । अर्घाधानिनं मृतमाहिताग्निं त्रेताग्निना दश्चा तत्पत्नी औपासनावक्षणस्थमुल्मुकावस्थितमैपसनाग्निं स्वपराग्निमिः " मृमिर्भूज्ञा " इति चतस्यिः अनुसवनं त्रिकालमिष्ट्या परिगृद्ध श्वञ्चरादिगृहे वसेत् । तेन तद्दाहः । विधुरस्याहिताग्नेरप्येव-मेव । तदाह भरद्वाजः—" तयोर्यः पूर्वो म्रियेत यजमानः पत्नी वा तस्याग्नित्रेतया पितृमेधः संपद्यते । पश्चात् तस्यौपासनेन " इति । तस्य च परिचरणं नित्यं कार्यम्; "स्त्री चैवं भर्तरि प्रमृति " इति भरद्वाजस्मरणात् । परिचरेदित्यनुषज्यते ।

अनाहितामिपत्तीं प्रत्याह हारीतः—"अनाहितामिश्चेदन्यमादध्याज्ञनामिं वा परिगृद्ध" इति । प्रमीयेतेत्यनुषद्धः । तदा तत्पत्ती स्वगृद्धोक्तविधिनान्यमिमादध्यात् । जनामिं छैिकिकामिं वा परिगृद्ध परिचरेत् । निर्मन्थ्यमिति भरद्वाजः—" औपासनेनानाहितामिं दहन्ति ; निर्मन्थ्येन पत्तीम् " इति । सर्वाधानिपत्यि त्रेतामिनः पतिं दग्वा निर्मन्थ्यं परिचरेदाजीवितमन्ते तेनैव तद्दाहः ; " निर्मन्थ्येन पत्तीम् "

इति भरद्वाजस्मरणात् । तदन्वारोहणं वा । <sup>1</sup>ऐच्छिकोऽयं विकल्पः । तं पतिमनुरुक्ष्य आरोहणमभेः । न तु पश्चात् ; चातुवर्ण्याविशेषवाधप्रसङ्गात् ; "पृथक्चितिं समारुखं न विप्रा गन्तुमर्हति " इति स्मरणात् । अन्वारोहणे महानभ्युद्यः ; नैमित्तिककाम्यत्वात् ; जातेष्टिवत् । तचार्गार्भणीनामवारुपत्यानामाचण्डारुं साधारणो धर्मः ;

" <sup>3</sup>बालसंवर्धनं मुक्तवा बालापत्या न गच्छति । रजस्वला सृतिका च रक्षेद्रभँ च गर्भिणी ॥"

#### इति बृहस्यतिसरणात् । व्यासोऽपि-

" दिनैकगम्यदेशस्या साध्वी चेत् कृतनिश्चया । न दहेत् स्वामिनं तस्या यावदागमनं भवेत् ॥"

#### इति । बृहन्नारदोऽपि-

" बालापत्याश्च गर्भिण्यो ह्यद्दष्टरजसस्तथा । रजस्वला राजसुते नारोहन्ति हुताशनम् ॥ "

इति । राजसुते इति संबोधनं सगरमातुरिति प्राच्याः । गर्भिण्या अन्त्रारोहणे गर्भहननप्रत्यवायः ; "गर्भिणी गर्भहननप्रत्यवायेन दुप्यति " इति स्परणात् । वाशब्दात् प्रवज्या, "प्रवज्या वा स्त्रीणां चैके " इति वोधायनस्परणात् । "स्त्रियाः श्रुतौ वा शास्त्रे वा प्रवज्या न विधीयते " इति याम्यात् एकीयत्वोपन्यासः ॥१४॥

नास्ति स्त्रीणां पृथग्यज्ञो न वतं नाप्युपोषितम् । पति शुश्रूषते यतु तेन स्वर्गे महीयते ॥ १५ ॥ पत्यौ जीवति या योषिदुपवासवतं चरेत् । आयुः सा हरते भर्तुर्नरकं 'चैव गच्छति ॥ १६ ॥ स्रते भर्तरि साध्वी स्त्री ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिता । स्वर्गे गच्छत्यपुत्रापि यथा ते व्रह्मचारिणः ॥ १७ ॥

इति <sup>6</sup>श्रीविष्णुस्मृतौ पञ्चविशोऽध्यायः

ननु सर्वश्रेवास्वातन्त्र्ये स्त्रियाः क्यं पारलेकिककर्मसिद्धिरित्यत आह । यज्ञो महादानादिः । त्रतं कृच्छूचान्द्रायणादि । उपोषितमुपवासः । एतानि पृथक् स्वातन्त्र्येण भर्त्राज्ञामन्तरेण स्त्रीणां समर्तृकाणां स्वर्गार्थं न विधीयन्ते ; तादृशविध्यमावात् । किंतु यत् पतिं मनोवाकायकर्मभिः शुश्रूषते नातिकामित, तेन मर्त्रनृज्ञापालनपूर्वणेव स्वर्गलोके महीयते भोगभाग्मवित, न स्वातन्त्र्यानुष्टितैरेतैः । तथाचान्वयव्यतिरेकाभ्यां मनुमार्कण्डेयावाहतुः—

" न व्रतेनोपवासेन धर्मेण विविधेन च ।

<sup>1</sup>नारी स्वर्गमवामोति प्रामोति पतिपूजनात् ॥

नारी खल्वननुज्ञाता भर्त्री पित्रा सुतेन वा ।

निष्फलं तु भवेत् तस्या यत् करोति व्रतादिकम् ॥ "

इति ॥ १५ ॥

पृथक् व्रतादिनिषेघे हेतुमाह । या जीवद्भर्तृका स्वातन्त्र्येण, उपवासश्च व्रतं च तयोः समाहारः, तत् कुर्यात्, सा भर्तुरायुर्हरते । तदपुण्येन नरकभाग्मवति । अनुज्ञया तु न दोषः ; "कामं भर्तुरनुज्ञया व्रतो-पवासादीन्याचरेत् " इति श्रङ्क्षस्मरणात् ; "भार्या भर्तुर्मतेनैव व्रतादीन्याचरेत् सदा " इति कात्यायनस्मर-णाच ॥ १६ ॥

ननु ब्रह्मचर्यान्त्रारोहणयोः कथं ब्रह्मचर्यस्य विकल्पः ? नैमित्तिकत्वात् ; अन्त्रारोहणे च फळश्रवणेन काम्यतया विषमशिष्टत्वादित्यत आह । या मृतमर्नृका स्त्री साध्वी निषिद्धाचरणरहिता सती ब्रह्मचर्ये विशेषयलवती, सा स्वर्गं गच्छति । ननु अपुत्रायाः ब्रह्मचर्यमात्रेण कथं स्वर्ग इत्यत आह । यथा नैष्ठिक-ब्रह्मचारिणः अपुत्रा अपि ब्रह्मचर्येणेव स्वर्गभाजः, तथा साप्यपुत्रा स्वर्गभागिति । अयं च दृष्टान्तो मनुना स्पष्टीकृतः—

"अनेकानि सहस्राणि कौमारब्रह्मचारिणाम् । दिवं गतानि विप्राणामकृत्वा कुलसंततिम् ॥"

इति । ब्रह्मचर्येण स्वर्गं गच्छतीत्येव वक्तव्ये यदपुत्रापीत्युक्तं, तत् " नापुत्रस्य लोकोऽस्ति " इति श्रुत्या-कर्णनभ्रान्तचित्तत्या अपत्यार्थं न यतितव्यमित्येतदर्थम् । तथाच मनुः—

> " अपत्यलोभाद्या तु स्त्री भर्तारमतिवर्तते । सेह निन्दामवामोति पतिलोकाच हीयते ॥ "

<sup>1 1</sup> omits this sentence.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> बाल्संबन्धिनी —ख.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ब्रह्मवादिन:—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> जातेष्टिवत् omitted in ख.

<sup>4</sup> प्रतिपद्यते—ठ.

<sup>6</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे स्त्रीधर्मपकरणं पञ्चविंशम्—ज.

<sup>1</sup> This line omitted in ख.

इति । तस्मात् पुत्रोत्पत्त्या गृहस्थानामेव स्वर्गः ; न विधवादीनाम् । ततश्च पुत्रोत्पत्तिनिरपेक्षस्य ब्रह्मचर्यस्यापि स्वर्गसाधनतया तुरुयफळकत्वात् विकल्पो युक्तः ॥ १७ ॥

इति <sup>1</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकप्रोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि<sup>2</sup>श्रीरामपण्डितात्मज<sup>2</sup>श्रीनन्द-पण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविद्यतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां पञ्चविंशोऽध्यायः

#### षड्विंशोऽध्यायः

सवर्णासु विद्यमानासु ज्येष्ट्या सह धर्म-कार्यं कुर्यात् ॥ १ ॥ मिश्रासु च कनिष्ठयापि समानवर्णया ॥ २ ॥ असमानवर्णाया अभावे त्वनन्तरयैवापदि च ॥ ३ ॥ न त्वेव द्विजः ज्ञाद्रया ॥ ४ ॥

स्त्रीधर्मप्रसङ्गेन <sup>4</sup>सवर्णासवर्णस्त्रीधर्मान् षड्विंशेनाह । सवर्णानेकभार्यासमवाये ज्येष्ठेव सहधर्मचारिणी पत्यः ॥ १ ॥ ज्येष्ठापवादमाह । मिश्रणं सवर्णासवर्णासमवायः । तत्र किनष्ठापि सवर्णेव सहधर्मचारिणी ; न ज्येष्ठाप्यसवर्णा । चकारात् सवर्णाज्येष्ठात्ययेऽपि सवर्णकिनिष्ठाधिकारिणीति ॥ २ ॥ सवर्णापवादमाह । सवर्णामावे आपदि च सवर्णाप्रतीक्षणे प्रधानवाधप्रसङ्गे चानन्तरेव । विप्रस्य क्षित्रयेव ; क्षत्रियस्य वैद्येव । नेकान्तरा द्यन्तरा वा ॥ ३ ॥ विप्रस्यकान्तराभ्यनुद्याह । द्विजस्य विप्रादेः शूद्धा सहधर्मचारिणी नैव । विप्रस्यानन्तरानियमेनैव शूद्धाप्रतिषधात् पृथक् निषेधो वैद्याभ्यनुद्यार्थेऽवगम्यते । स चायमापत्कल्पः । तेन चापद्यनन्तराभावे एकान्तरापि विप्रस्येति सिध्यति ॥ ४ ॥

द्विजस्य भार्या ग्रद्धा तु धर्मार्थं न कचिद्भवेत् । रखर्थमेव सा तस्य रागान्धस्य प्रकीर्तिता ॥ ५ ॥ धर्मान्धान्ति स्त्रियं मोहादुद्वहन्तो द्विजातयः । कुलान्येव नयन्त्याग्रु ससंतानानि शृद्धताम् ॥ ६ ॥ दैविषण्यातिथेयानि तत्प्रधानानि यस्य तु । नाश्चन्ति पितृदेवास्तु न च स्वर्गं स गच्छति ॥ ७ ॥

इति वश्रीविष्णुसृतौ षड्विशोऽध्यायः

<sup>1</sup> बहुषु भार्यासु—ठ.

<sup>4</sup> सवर्णास्त्री—ख.

<sup>· 6</sup> हीनजातिस्त्रियम् —खः

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ज्येष्ठयैव—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> समानवर्णामावे—ठ.

<sup>5</sup> मवेत् कचित्—ख, ग, घ, ठ.

<sup>7</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे धर्मनिर्णयपकरणं पड्विशम् ज, ठ.

ति निमर्थं शृद्धापरिणयनं द्विजस्येत्यत आह । द्विजस्य त्रैविणिकस्य भार्या शृद्धा कचित् आपिद् अनापिद च धर्मार्थं न भवति । किंतु रागातिशये रत्यर्थम् । एवकारः पुत्रार्थताप्रतिषेवार्थः ; " तत्रात्मा जायते स्वयम् " इति स्मरणात् । सहाधिकारिकधर्मस्य पूर्वेणैव निषेवात् पुनर्वचनमाश्रमधर्मनिषेधार्थम् ॥ ५॥

पुत्रार्थं तदुद्वाहे फलमाह । हीनजातिं शूद्धां स्त्रियं मोहात् उक्तदोषाज्ञानात् उद्वहन्तो द्विजाः ससंतानानि सान्वयानि कुलान्येव आञ्च पुरुषसंख्यामनपेक्ष्येव शूद्धत्वं प्रापयन्ति ॥ ६ ॥

धर्मनिषेधे धर्मशब्दार्थमाह । यस्य द्विजातेः तत्प्रधानानि ; सैव श्र्द्धा प्रधानं सर्वोपकरणसंपादिका येषां तानि, तथाविधानि दैविष्ट्यातिथेयानि । दैवं देवपूजादि ; पिष्यं श्राद्धादि ; आतिथेयम् अतिथि-सत्कारादि । तस्य पितृदेवाः, बहुवचनादितथयश्च तदुपक्छप्तं नैवेचिपण्डभोजनादि नाश्चन्तीति कर्मासिद्धिः । तत्कर्मापूर्वानिष्पत्त्या च स्वर्गमप्यसौ न गच्छतीति फल्लासिद्धिश्च ॥ ७ ॥

इति <sup>1</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकभोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि श्रीरामपण्डितात्मज श्रीनन्द-पण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविष्ठतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां षड्विंशोऽध्यायः

#### सप्तविंशोऽध्यायः

### गर्भस्य स्पष्टताज्ञाने निषेककर्म ॥१॥ स्पन्दनात् पुरा¹ पुंसवनम्॥२॥

एवं विवाहं तत्प्रसक्तानुप्रसक्तं चामिधाय इदानीं तदनन्तरमाविनो गर्माधानादिसंस्कारानाह । गर्भः ऋतुः ; "बीजगर्भसमुद्भवम् " इति योगिस्मरणात् । तस्य स्पष्टतां प्रादुर्भावं ज्ञात्वा निषेकः गर्भाधानास्यं कर्म कार्यमिति सर्वत्र संबन्धः । इदं च क्षेत्रसंस्कारत्वात् सकृत् कार्यम् ; "अथ ऋतुमत्याः प्राजापत्यमृतौ प्रथमे " इति परिशिष्टात् । यद्यपि "निषेकाद्याः इमशानान्तास्तेषां वै मन्त्रतः क्रियाः " "निषेकादिः समशानान्तो मन्त्रैर्थस्योदितो विधः" "यस्यैते चत्वारिंशत् संस्काराः" इत्यादिभिः योगिमनुगौतमादिनवान्यैः गर्भाधानस्य विभिन्नस्यत्वमवगम्यते, तथापि

" जायाया दक्षिणे नासारन्धे सिश्चेतु तदसम् । उदरस्थे रसे तसिन्नाचान्तसिललां सतीम् ॥ उपगच्छेद्वधूमेवं गर्भस्य स्थिरता मवेत् । विष्णुर्योनिं जपेत् सूक्तं योनिं स्पृष्ट्या त्रिभिर्वती ॥"

इत्यादिशोनकादिवाक्येषु द्वितीयानिर्दिष्टत्वेन वध्वादिसंस्कारत्वमेवोचितमः; अन्यथा प्रतिगर्भमावृत्त्यापत्तेः। यतु आधानेनाग्नेरिव गर्भस्य संस्कार इति, तन्नः, प्रागाधानात् गर्भस्यैवासिद्ध्या <sup>3</sup>संस्कारासंभवेन द्यान्तवैषम्यातः ; मन्वादिवावयानां तु संस्कृतक्षेत्रोत्पत्तिकताभिप्रायेणाप्युपपत्तेः ; "गर्भाधानस्याकरणात् तस्यां जातस्तु दुप्यति " <sup>4</sup>इत्यसंस्कृतोत्पन्नस्य दुष्टत्वस्मरणादित्यत्रम् ॥ १॥

स्पन्दनं गर्भस्य चलनम् । तत् चतुर्थे मासि भवति ; "तस्माचलनादाविभप्रायं करोति " इति शारीरकात् । तस्मात् पुरा प्रागेव द्वितीयें तृतीये वा मासि व्यक्ते गर्भे ; "द्वितीये वा मासि पुंसवनं भवेत् " इति जातूकण्यस्मरणात् । पुंसवनं गर्भस्य पुंरूपतापादकं कर्म । इदं च प्रतिगर्भमावर्तनीयम् ; गर्भसंस्कार- स्वात् ; "तस्मात् पुंसवसंस्कारः प्रतिगर्भं प्रवर्तते " इति शौनकस्मरणात् । एतेन पुंसवनस्य क्षेत्रसंस्कारतया

<sup>1</sup> पुरा omitted in ज, ठ.

<sup>8</sup> संस्काराभावे तदृदृष्टाःत—खः

<sup>2</sup> गर्भ omitted in ग.

<sup>4</sup> From here the reading of the line corrupt in 码.

सक्कत्करणं मन्यमानो विज्ञानेश्वरोऽपि परास्तः । यतु "अथ सीमन्तोन्नयनं पुंसवनवत् प्रथमगर्भे" इति पारस्करवचनं तद्वचाख्याधारत्वेन प्रतीयते, तत्रापि पुंसवनवदित्यतिदेशो न सक्कत्करणप्रापणार्थः ; पुंसवन-सूत्र एव तदनभिधानात् । किंतु पुंसवनीयपुंनक्षत्ररूपकालातिदेशार्थ इति <sup>1</sup>तद्भाष्यीयव्याख्याना**दित्य**रूं वृद्धमर्गोद्धेदनेन ॥ २ ॥

#### पष्ठेऽष्टमे 'वा मासि सीमन्तोन्नयनम् ॥ ३ ॥ जाते च 'दारके जातकर्म ॥ ४ ॥ आशौचव्यपगमे नामधेयम् ॥ ५ ॥

गर्भग्रहणमासात् षष्ठे अष्टमे वा मासि सीमन्तोन्नयनम् । सीमन्त उन्नीयते यस्मिन् कर्मणि तत् । यथाकुरुधर्मं विकल्पः । अस्य च क्षेत्रसंस्कारत्वमेके मन्यन्ते :

> "सकृत संस्कृतसंस्काराः सीमन्तेन द्विजिक्षयः। यं यं गर्भ प्रसूयन्ते स सर्वः संस्कृतो भवेत् ॥"

इति हारीतस्मणात्। गर्भसंस्कारत्वमपरे;

" सीमन्त्रोन्नयनं कर्म न स्त्रीसंस्कार इप्यते । गर्भस्येव त संस्कारो गर्भे गर्भे प्रयोजयेत् ॥ "

इति विष्णुस्मरणात् ॥ ३ ॥ दारके कुमारे जाते गर्भकोशान्त्रिगते सति जातकर्म मधुसपिंहिंरप्यनिकषाणां हिरण्येन प्राशनम् ॥ ४॥ विप्रादीनां स्वस्वाशौचव्यपगमोत्तरिदने नामधेयं नामकरणम् ; " जननात् दशरात्रे व्युष्टे शतरात्रे संवत्सरे वा नामकरणम् " इति परिशिष्टात् । दशरात्रस्त्वाशौचोपलक्षणम् । नारदस्तु आशोचान्तं क्षत्रियादित्रयविषयमेवाह--

> " जन्मनो दशमे वापि द्वादशे वापि तत्पनः । विद्याणां नामकर्म स्यादाशौचान्ते त शेषयोः ॥ श्रद्धाणामपि चैवं स्थान सतां नामासतामपि ॥ "

इति ॥ ५ ॥

#### <sup>6</sup>मङ्गरुपं ब्राह्मणस्य ॥ ६ ॥ बलवत्<sup>7</sup> क्षत्रियस्य ॥ ७ ॥ धनोपेतं वैइयस्य ॥ ८ ॥ जुगुप्सितं शूद्रस्य ॥ ९ ॥

नामि विशेषमाह । मङ्गलाय साधु मङ्गल्यम् । मङ्गलं नाम <sup>1</sup>उद्केशुभसूचकं वस्तु । तद्भिधानमेव शब्दस्य तत्त्वम् । तादृशं ब्राह्मणस्य नाम कर्तव्यम् ; यथा रुक्ष्मीघर इत्यादि । मङ्गल्यमहणात् पारुवर्मीदि-व्युदासः ॥ ६ ॥ बलवत् ; बलपर्यायशब्दार्थामिधायकमिति यावत् । तादृशं क्षत्रियस्य ; यथा युधिष्ठिर इत्यादि ॥ ७ ॥ धनपर्यायशब्दार्थोपेतं वैश्यस्य ; यथा अर्थपतिरिति ॥ ८ ॥ जुगुप्सितं गहीपेतं शृहस्य ; यथा स्रोक्दास इति । यद्वा मङ्गलं सुखादिपर्यायः शर्मादिशब्दः । तस्मै साधु ; उपपदीमृतमिति यावत् । तादृशं बिण्णुशर्मेति ब्राह्मणस्य । बलं बलसाधनं वर्मादि । तद्भत्त क्षत्रियस्य, भीमवर्मेति । धनं गुप्तं, तदुपेतं तच्छब्दवत् वैश्यस्य, देवगुप्त इति । जुगुप्सितं निन्दित दासत्वादि । तत् शूद्रस्य, धर्मदास इति । मङ्गलादिपर्यायाणामानन्त्येऽपि मानवो नियमो यथा—

> '' शर्मान्तं ब्राह्मणस्योक्तं वर्मान्तं क्षत्रियस्य तु । गुप्तान्तं वैश्यजातेस्तु दासान्तं शूद्रजन्मनः ॥ "

इति । ब्राह्मणादिपदेषु पुरत्वस्योद्देश्यगतत्वादिववक्षा । तेन तत्स्त्रीणामपि तन्नियमः । तथा च आश्वलायनः— " तत्तत्स्त्रीणां तथा तथा " इति । तथेति शर्माचन्तम् । तस्य च स्त्रीत्वेऽपि "मनः " इति नान्तरुक्षणस्य ङीपः प्रतिषेघात् 'गार्गीशर्मा ' इत्यादिः पुंवत्प्रयोगः । " डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम् " इति डाबन्तत्वे तु आवन्तवत् 'गार्गीशर्माम्' इत्यादिरिति विशेषः। विशेषान्तरं चाह स एव—" युग्मानि त्वेव पुंसाम् ; अयुजानि स्त्रीणाम् " इति । युग्माक्षराणि पुंसाम् । अयुग्माक्षराणि स्त्रीणामित्यर्थः ; यथा सुभद्रा, सावित्रीत्यादि । ब्राह्मणादिग्रहणमन्येषामनियमाय ;

> " देवालयगजाश्वानां बृक्षाणां वापिकूपयोः । सर्वापणानां <sup>2</sup>पृष्ठचानां <sup>3</sup>चिह्नानां योषितां नृणाम् ॥ काव्यादीनां कवीनां च पश्चादीनां विशेषतः। गजपासादयज्ञानां नामकर्म यथोचितम् ॥ "

इति स्कान्दात् ॥ ९ ॥

#### चतुर्थे मास्यादित्यदर्शनम् ॥ १० ॥ षष्ठेऽन्नप्राशनम् ॥ ११ ॥ तृतीयेऽब्दे चूडाकरणम् ॥ १२॥

सूत्रद्वयमिदं साकाङ्कमन्यतः पूरिताकाङ्कम् । ततश्च जन्मतः चतुर्थे मासि गर्भागारात् शिशुं बहिःकृत्य चन्द्रदर्शनं कारयेत् । तृतीये मासि बहिःकृत्य आदित्यदर्शनं कारयेदिति । यथाह यमः

<sup>1</sup> तद्भाष्योपन्याख्यानात—ग.

<sup>8</sup> कुमारे—च, घ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> तस्माद्रमे—घ, च.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> वा मासि omitted in च, घ.

सप्तविंशोऽध्यायः

"ततस्तृतीये कर्तव्यं मासि सूर्यस्य दर्शनम् । चतुर्थे मासि कर्तव्यं शिशोश्चन्द्रस्य दर्शनम् ॥ "

इति ॥ १० ॥

जन्मतः षष्ठे मासि <sup>1</sup>अन्नपाशनं कार्यम् । तदभावेऽष्टमादौ ;

" जन्मतो मासि षष्ठे स्यात् सौरेणोत्तममन्नदम् । तदमावेऽष्टमे मासि नवमे दशमेऽपि वा ॥ द्वादशे वापि दुर्वन्ति प्रथमान्नाशनं द्विजाः । संवत्सरे वा संपूर्णे केचिदिच्छन्ति पण्डिताः ॥"

इति नारद्स्मरणात् । नवम इति कन्याभिष्ठायेण ; "नरस्यात्राशने युग्मं स्त्रीणां चान्नाशनेऽयुगम् " इति गर्गस्मरणात् ॥ ११ ॥

गर्भतो जन्मतो वा तृतीयेऽब्दे चूडाकरणं शिखायारणम् ; "तृतीयेऽब्दे शिशोर्गर्भाज्ञन्मतो वा शिखाकृतिः" इति **बृहस्पति**स्मरणात् । तृतीय इति कुरुधर्मागतकास्त्रेपस्रक्षणम् ;

> " आद्येऽब्दे कुर्वते केचित् पञ्चमेऽब्दे तृतीयके । उपनीत्या सहैवेति विकल्पाः कुल्धर्मतः ॥

इति स्मरणात् ॥ १२ ॥

#### एता एव कियाः स्त्रीणाममन्त्रकाः ॥ १३ ॥ <sup>३</sup>तासां समन्त्रको विवाहः ॥ १४ ॥

एता एव जातकर्मादिकाः कियाः स्त्रीणां कन्यकानाममन्त्रकाः मन्त्ररहिताः कार्याः । यद्यपि एतच्छव्देन प्रकान्तानां गर्भाधानादीनामपि परामर्शः संभवति, तथापि तदानीं गर्भस्य स्त्रीत्वानिश्चयात् " अविज्ञाता हि गर्भाः पुमांसो भवन्ति " इति न्यायेन नामन्त्रत्वम् । अस्तु तर्हि गर्भसंस्काराणां समन्त्रत्वम् ; क्षेत्रसंस्काराणां तु कथं स्यात् ? विवाहमात्रे समन्त्रत्वाभ्यनुज्ञानादिति चेत्—मैवम् ; विवाहार्वाचीनास्वमन्त्रत्वविधानेनोत्तरत्र मन्त्रप्राप्त्या विवाहस्योपळक्षणत्वात् । अन्यथा अन्त्यसंस्कारस्यापि अमन्त्रत्वापत्तेः । एतदेव स्पष्टियतुमेवकारः । कुमारीणामिति वक्तव्ये स्त्रीप्रहणं स्त्रीनपुंसके संस्काराभावबोधनाय ; " न मत्त्रोन्मत्तम्कषण्डकुळ्जवामनान्य-विधानन् संस्कुर्यात् " इति शक्क्षेन षण्डसामान्यामियानात् ॥ १३ ॥ समन्त्रत्वे विधिमाह । तासां स्त्रीणां विवाहमारभ्य संस्कारः समन्त्रकः ॥ १४ ॥

<sup>1</sup> अनस्य प्रारानं—ग. <sup>2</sup> तासां

गर्भाष्टमेऽन्दे ब्राह्मणस्योपनयनम् ॥ १५ ॥ गर्भैकादशे राज्ञः ॥ १६ ॥ ¹गर्भद्वादशे विद्याः ॥ १७ ॥

गर्भधारणमारभ्याष्टमेऽब्दे ब्राह्मणस्योपनयनं गायत्रीसंबन्धः; "सावित्र्याः प्रापणसुपनयनम्" इति कात्यायनस्मरणात्। गर्भाष्टमं जन्माष्टमोपल्रक्षणम्; "गर्भाष्टमेऽष्टमे वाब्दे" इति स्मरणात्। १५॥ राज्ञः क्षत्रियस्य गर्भेकादशे एकादशे वा ॥ १६॥ विशो वैश्यस्य गर्भद्वादशे द्वादशे वा उपनयनमित्युभयत्रा-नुषज्यते; "राज्ञामेकादशे सैके विशाम् " इति स्मरणात्। नित्योऽयं कालः। काम्यमाह आपस्तम्वः— "अथ काम्यानि सप्तमे ब्रह्मवर्चसकाममष्टम आयुष्कामं नवमे तेजस्कामं दशमेऽन्नाद्यकाममेकादश इन्द्रियकामं द्वादशे पशुकाममुपनयेत् " इति। अयं च त्रैवर्णिकसाधरणः; अविशेषात्। ब्राह्मणादीन् प्रति तु सप्तमादीनां नित्यकाम्यत्वम् : संयोगपृथवत्वन्यायात्। प्रागप्यष्टमात् काम्यकालमाह मनुः—

" ब्रह्मवर्चसकामस्य कार्यं विपस्य पञ्चमे । राज्ञो बलार्थिनः षष्ठे वैश्यस्यार्थार्थिनोऽष्टमे ॥"

इति ॥ १७ ॥

#### तेषां मुञ्जज्यावल्वजमय्यो मौञ्जचः ॥ १८ ॥ कार्पासद्याणा-विकान्युपवीतानि वासांसि च ॥ १९ ॥

तेषां ब्राह्मणादीनाम् । मुझः इषीकात्वक् । ज्या मूर्वा । बल्बजो दीर्घस्तृणजातिः । तन्मय्यः तिनिर्मिताः मीञ्ज्यो मेखलाः क्रमेण । ज्याशब्देन धनुषोऽपनीय ग्रहणं गम्यते । बल्बजः शाणसूत्राविलोमोपलक्षणम् ; "शाणतान्तवी " "सौच्यो मेखलाः" "आवी वैश्यस्य" इति मनुगौतमार्श्वलायनस्मरणात् । मेखला इति वक्तव्ये मौझीग्रहणं ज्याद्यभावे सर्वेषां मुझपाप्त्यर्थम् ; "सर्वेषां वा मौझी " इति श्रह्मस्मरणात् ॥ १८ ॥ कार्पासं तूलम् । शणः शणत्वक् । अविः तस्त्रोम । तैर्निर्मिते वस्त्रोपवीते तेषां क्रमेण । चकारादन्या-

कापास तूलम् । शणः शणत्वक् । आवः तालामत प्रकायपात तामामत प्रकायपात निर्माणस्य स्थामं क्षत्रियस्य कोशियं वैश्यस्य । इति । "कापीसं वा सर्वेषाम् ।" इति गौतमः । उपवीतेऽप्येतत् समानम् ; "कापीसं चोपवीतं सर्वेषाम् ।" इति पैठीनसिस्मरणात् ॥ १९ ॥

#### मार्गवैयाघ्रबास्तानि चर्माणि ॥ २० ॥ पालादाखादिरौदुम्बरा दण्डाः ॥ २१ ॥

मृगः कृष्णः । व्याघो द्वीपी । बस्तः छागः । तेषां चर्माणि क्रमेण । मनुः क्षत्रियस्य रीरवमाह । "गव्यं बस्ताजिनं वा वैश्यस्य " इति विसिष्ठः । " सर्वेषां वा गव्यम् " इति पार्स्करः । वस्ताजिनयोः परिधानोत्तरीयत्वेन विनियोगः :

> " तत्रादौ परिधानार्थं कल्पयेन्नववस्त्रकम् । यथोक्तमजिनं वापि कल्पयेदवगुण्ठनम् ॥"

इति शौनकस्मरणात् ॥ २० ॥ पलाशः किंगुकः । खदिरो गायत्री । उदुम्बरो जन्तुफलः । तत्प्रभवा दण्डाः क्रमेण । मनुस्तु बिल्ववटपैल्वानप्याह । शौनकस्तु " औदुम्बरः क्षत्रियस्य, बैल्वो वैश्यस्य" इत्याह ॥२१॥

<sup>1</sup>केशान्तललाटनासादेशतुल्याः ॥ २२ ॥ सर्व एव वा ॥ २३ ॥ अकुटिलाः सत्वचश्च ॥ २४ ॥ <sup>३</sup>भवदायं भवन्मध्यं <sup>३</sup>भवदन्तं च भैक्ष्यचरणम् ॥ २५॥

केशान्तदेशः निष्केशतोपलक्षितः रुलाटान्तः। रुलाटदेशः भ्रूमध्यम्। नासादेशः नासाग्रम्। त्तूल्याः तत्पर्यन्ताः मूतलमारभ्य क्रमेण ॥ २२ ॥ सर्वेषां सर्व एव वा दण्डा भवन्ति उक्ता अनुक्ताश्च । " सर्वे वा सर्वेषाम् " इति शौनकः । " एतेषामप्यलाभे तु सर्वेषां यज्ञियाः स्पृताः " इति यमः । "वार्क्षो वा दण्ड इत्यवर्णसंयोगेन" इति **पारस्करः** ॥ २३ ॥ सर्वेऽपि ते अकुटिलाः अवकाः सत्वचः अनिष्कुषिताः । चकारः कीटकोटरादिन्यावृत्त्यर्थः । " अत्रणानमिद्षिताः " इति मनुः । " अपीडिता यूपवक्त्राः सशल्काः " इति गौतमः ॥ २४ ॥ आदिमध्यावसानेषु भवच्छब्दो भैक्ष्यचरणे क्रमेण योज्यः ॥ २५ ॥

> आ षोडशाद् ब्राह्मणस्य भावित्री नातिवर्तते। आ द्वार्विशात् क्षत्रबन्धोरा चतुर्विशतेर्विशः॥ २६॥ अत जर्ध्वं त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः। सावित्रीपतिता बाल्या भवन्त्यार्यविगहिताः॥ २७॥

उपनयनकालाविषमाह । षोडराद्वाविंराचतुर्विंशानि वर्षाण्यभिन्याप्य ब्रह्मक्षत्रविशां यथाकममुपनयनकालो नात्येति । आङयमभिविधौ, न मर्यादायाम् :

> " औपनायनिकः कालः परः षोडशवार्षिकः । द्वाविंशतिः परोऽन्यस्य चतुर्विंशतिमः पर ॥"

इति व्यासस्मरणात् । षे डशादिसंस्या गर्मतो जन्मतश्च ;

" सावित्री पतिता यस्य दश वर्षाणि पञ्च च । सिशखं वपनं कृत्वा प्रायिधतं समाचरेत् ॥ "

इति यमस्मरणात् । सावित्रीग्रहणं गायञ्यादित्रितयप्राप्त्यर्थम् ; " गायञ्या ब्राह्मणसुपनयीत । त्रिष्ट्रभा राजन्यम् । जगत्या वैस्यम् । सर्वेषां वा गायत्री " इति कात्यायनस्मरणात् । ताश्चाह शातातपः — " तत्सवितुर्वरेण्य-मिति गायत्री ब्राह्मणस्य । देवसवितरिति त्रिष्टुप् राजन्यस्य । विश्वा रूपाणीति जगती वैदयस्य " इति ॥२६॥

सप्तविज्ञीऽध्यायः

¹अवध्यतिकम् आह् । अतः गर्भात् जन्मतो वा षोडशद्वाविशचतुर्विशवर्षादृध्वै त्रयोऽप्येते ब्रामक्षत्रविशः यथाकारुमपि मध्ये असंस्कृताः सावित्रीतः पतिताः उपनयनायोःयाः आर्याणां त्रैवर्णिकानां विगर्हिताः निन्धाः ; व्यवहारायोग्या इति यावतः व्रात्यसंज्ञा मवन्ति ॥ २७ ॥

> यद्यस्य विहितं चर्म यत् सूत्रं या च मेखला। यो दण्डो यच वसनं तत्तदस्य व्रतेष्वपि ॥ २८ ॥ मेखलामजिनं दण्डमुपवीतं कमण्डलुम्। अप्सु प्रास्य विनष्टानि गृह्णीतान्यानि मन्त्रवत् ॥ २९ ॥

> > इति <sup>3</sup>श्रीविष्णुस्मृतौ सप्तर्विशोऽध्यायः

उपनयनधर्मातिदेशमाह । यानि ब्राह्मणादीनां चर्मयज्ञोपवीतमेखळादण्डवस्त्राण्युपनयने अभिहितानि, तान्येव तेवां व्रतेषु महानाभ्न्यादिषु भवन्ति ; तेषामपि वेदाध्ययनाङ्गोपनयनवत् महानाभन्यध्ययनाङ्गो-पनयनत्वात् ॥ २८ ॥

मेखलादिधारणस्य नित्यतां चोत्तयति । मेखलाजिनदण्डोपवीतकमण्डल्रत् विनष्टान् अप्सु प्रास्य ब्रह्मचारी मन्त्रपूर्वकमन्यान् गृह्णीयात्; ब्रह्मचर्याङ्गत्वात् तद्धारणस्य । प्रतिपत्तिविधानादेवानुक्तस्यापि कमण्डलेः पूर्वग्रहणमवगम्यते । यथाह् आश्वलायनः—" अच्छिन्नान् धारयेन्नित्यं दण्डाजिनकमण्डल्रज् " इति ॥ २९ ॥

इति <sup>4</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माघिकारि<sup>5</sup>श्रीरामपण्डितात्मज<sup>5</sup>श्रीनन्द-पण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविद्यतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां सप्तविंशोऽध्यायः

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> केशान्तललाटान्तांसदेश—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> मनदादिमध्यान्तं मैक्ष्य—ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> तदन्तं च-ग, झ.

<sup>4</sup> गायत्री—ज.

<sup>1</sup> अवधि omitted in ग.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे संस्कारप्रकरणं सप्तविंशम्—ज, ठ.

<sup>4</sup> From श्रीमन्महा up to पण्डितकृतौ omitted in घ, च.

<sup>5</sup> श्री omitted in ग.

#### अथ विज्ञाचारिणां गुरुक्कलवासः ॥ १ ॥ संध्याद्वयी-पासनम् ॥ २ ॥ पूर्वां संध्यां जपेत् तिष्ठन् पश्चिमामासीनः ॥ ३ ॥

<sup>2</sup>अष्टाविरोन ब्रह्मचारिधर्मानाह । अथ उपनयनानन्तरं ब्रह्मचारिणां त्रैवर्णिकानां गुरोः अध्यापकस्य कुले अध्याप्यवर्गे वासः स्थितिः अध्ययनार्था विधीयते । गुरुरत्राध्यापकः ;

> " अल्पं वा बहु वा यस्य श्रुतस्योपकरोति यः । तमपीह गुरुं विद्यांच्छ्रतोपित्रयया तया ॥ "

इति स्मरणात् । न पितेव ; तत्राध्ययनाभावे दृष्टहानिः, अदृष्टार्थता च वासस्य स्यात् ; "गुरुं चैवाप्युपासीत स्वाध्यायार्थम् "इति गुरुकुरुवासस्य दृष्टार्थत्वात् । एवं चाचार्यकुरुवासस्मरणमप्य-ध्यापकत्वोपाधिना संगच्छते । यदा तु पितैवाध्यापयति तदाप्यध्यापकत्वमेव गुरुशब्दप्रवृत्तिनिमित्तम्, न पितृत्वम् । कुछं च शिष्यसमूहः ; "शौनकस्य कुळपतेः " इत्यादिदर्शनात् । तथाच स्मर्यते—

**ं शिष्याणां दशसाहसीं योऽध्यापयति नित्यशः** । - संभावयति चान्नाचैरसौ कुलपतिः स्मृतः ॥ "

इति ॥ १ ॥

ा । इ.स.च्या

संधिः अहोरात्रयोरपक्रमावसाने । तत्र विहिता क्रिया संध्या । तयोः द्वयम् : सायंपातःकालभेदात् । तस्योपासनमनुष्ठानं ब्रह्मचारी कुर्यादिति विधीयते । यद्यपि "अहरहः संध्यामुपासीत " इत्याश्रमविशेषानादरेण तद्विहितं, तथापि आद्योपकमस्योपनयनानन्तर्यसूचनाय ब्रह्मचारिप्रकरणेऽस्यारम्भः, " उपायनादिमारभ्य सायं मातश्च कालयोः " इति मजापतिस्मरणात् । द्वयपदात् तृतीया नावस्यकीति गग्यते, "उमे संध्ये तु कर्तव्ये ब्राह्मणे: स्वगृहेष्यपि । इति अत्रिस्मरणात् ॥ २ ॥

पूर्वी सूर्योदयकाळीनां संध्याम् । मुहूर्तद्वयं कालः प्रागुदयात् ;

" संध्याकालः पागुद्याद्विपस्य द्विमुहर्तकः । क्षत्रियस्य तदर्धं स्यात् तदर्धं स्याद्विशोऽप्युत ॥ अष्ट्राविंशोऽष्यायः

अर्धास्तमयवेलादि सायं नक्षत्रदर्शनात् । विपादीनां त्रयाणां तु सामान्यमिति केचन ॥ "

इति अत्रिसरणात् । तामभिन्याप्य : द्वितीययात्यन्तसंयोगात् तिष्ठन् स्थित एव । पश्चिमाम् ; सूर्यास्तमय-काळीनामासीन एव गायत्रीं जपेत् : यावत्सूर्यनक्षत्रदर्शनम् ;

> " जपन्नासीत सावित्रीं प्रत्यगा तारकोदयात् । संध्यां प्राक् प्रातरेवं हि तिष्ठेदा सूर्यदर्शनात् ॥ "

इति योगिस्मरणात् ॥ ३ ॥

#### कालद्वयमभिषेकाग्निकर्मकरणम् ॥ ४ ॥ अप्सु दण्ड-वन्मज्ञनम् ॥ ५॥

कालद्भयम् : सायं प्रातश्च । अभितः सेकोऽभिषेकः ; परिसमूहनपर्यक्षणे ; न स्नानम् ; तत्पूर्वकममौ कर्म समित्प्रक्षेपः ; तत्करणम् ;

" अभिकार्यं च मिक्षायाः पागूर्ध्वं वा तदिज्यते । पर्यहनोक्षणे स्यातामादावन्ते च कर्मणः॥"

इति यमस्मरणात् । काल्रद्धयासंभवे सायमेवेति आपस्तम्बः—" सायमेवाभिपूजेत्येके " इति ॥ ४ ॥

अप्स जलाशये दण्डवत् स्नानीयमन्त्रवर्जमेव मज्जनमाप्तवः। अप्स इत्यनेनोद्धतोदकनिषेधः : " आजीवस्तानाभ्यञ्जनवर्जम् " इति वसिष्ठस्मरणात् । आजीवम् ; उद्धतोदकम् । मञ्जनमित्यनेनाङ्गधर्षणादि-निषेयः; "नाप्सु श्लाघमानः" स्नायात्" इति आपस्तम्बीयात्। गोदानाधेव स्नानमित्येके; "एके गोदानादि " इति गौतमस्मणात् । नित्यस्नानस्यायं प्रतिषेधः, न नैमित्तिकस्य ; प्रकरणात् । तचैकवारमेव ; " सक्कतु ब्रह्मचारिणः " इति कात्यायनीयात् । त्रिववणं त्याचार्याज्ञयेव ; " तदाज्ञया त्रिववणं स्नायीत च सदा शुचिः " इति आश्वस्रायनस्मरणात् । नैष्ठिकानां तु नित्यं त्रिषवणम् ; " त्रिरह्रोऽभ्युपेयादपः " इति वसिष्ठस्मरणात् ॥ ५ ॥

आहृताध्ययनम् ॥ ६ ॥ गुरोः प्रियहिताचरणम् ॥ ७ ॥ मेखलादण्डाजिनोपवीतधारणम् ॥ ८ ॥ गुरुकुलवर्जे गुणवत्सु भैक्ष्यचरणम् ॥ ९ ॥ गुर्वेनुज्ञातं भैक्ष्याभ्यवहरणम् ॥ १० ॥

गुरुणाहृतेनाध्ययनं कार्यम् । यतु " चोदितो गुरुणा नित्यमप्रणोदित एव वा । कुर्यादध्ययने योगम् " इति मानवम् , तत् गुणाधिकाभिप्रायेण ॥ ६ ॥ गुरोः पूर्वोक्तस्य, प्रियम नुकूलं, हितमायत्यामुप-कारकम् : तयोराचरणं यावज्जीवं वुर्यात् : "हितं चास्याचरेन्नित्यम् " इति योगिस्मरणात् ॥ ७ ॥ मेखळादीनि पूर्वोक्तानि । तेषां धारणम् । यमः--

> " दण्डं कमण्डलं वेदं मौझीं च रशनां तथा। कौपीनं कटिस्त्रं च ब्रह्मचारी तु धारयेत् ॥ "

इति । वेदः ; दर्भमुष्टिः ॥ ८ ॥ गुरोः कुलं स्वस्य च ज्ञातिबन्धुकुलानि वर्जयित्वा गुणवत्स वेदयज्ञादि-संपन्नेषु मैक्ष्यं भिक्षासमूहः, तद्यं चरणमटनम् । यथाह मनुः—

> " गुरो: कुले न भिक्षेत न ज्ञातिकुलबन्धुषु । अभावे त्वन्यगेहानां पूर्वपूर्वं परित्यजेत् ॥ वेदयज्ञेरहीनानां प्रशस्तानां स्वकर्मस् । ब्रह्मचार्याहरेद्धेक्ष्यं गृहेभ्यः प्रयतोऽन्वहम् ॥ "

इति । वेदादियोगस्य त्रैवर्णिकसाधारण्येऽपि ब्राह्मणासंभवे क्षत्रियादौ ज्ञेयम् : " ब्राह्मणेषु चरेद्भेक्ष्यम-निन्देष्वात्मवृत्तये " इति योगिस्मरणात् । यतु " सार्ववर्णं चरेङ्केक्ष्यम् " इति, तत् त्रैवर्णिकाभिप्रायम् । तत्राप्यलाभे " चातुर्वर्ण्यं चरेद्धेक्ष्यम् " इति द्रष्टव्यम् ॥ ९ ॥ निवेदितस्य गुरुणानुज्ञातस्य भैक्ष्यस्याभ्यव-हरणं भोजनम् । गोतमः—" निवेद्य गुरवेऽनुज्ञातो भुज्जीत । असंनिधो गुरोस्तद्भार्यापुत्रसत्रह्मचारिभ्यः " इति । योगी श्वरोऽपि — " आपोऽशनिकयापूर्वं सत्कृत्यान्नमकुत्सयन् " इति । सत्कारमाह हारीतः — " मैक्षमवेक्षितमवोक्षितं पर्यमिकृतमादित्यदर्शितममृतं पाहुलैहि मृन्मये वा पात्रे भुङ्गीत " इति । स्रोह्महणात् कांस्यनिषेधः :

> " ताम्ब्रहाभ्यञ्जनं चैव कांस्यपात्रे च<sup>1</sup> भोजनम् । यतिश्च ब्रह्मचारी च विधवा च विवर्जयेत ॥ "

इति <sup>2</sup>प्रचेतःस्मरणात् । तच सायं प्रातः ; " सायं प्रातर्भुङ्गीत " इति गौतमीयात् । तच मिक्षाचरण-पूर्वम् ; " सायं पातर्मिक्षेत " इति शोनकीयात् । नास्य प्रासनियमः ; " अमितं ब्रह्मचारिणः " इति वासिष्ठात ॥ १०॥

#### <sup>8</sup>श्राद्धकृतलवणशुक्तपर्युषितन्द्रत्यगीतस्त्रीमधुमांसाञ्जनो-चिछष्टपाणिहिंसाश्चीलपरिवर्जनम् ॥ ११ ॥

<sup>3</sup> शुक्र for शुक्त—ख ; प्राण for प्राणि—ज.

श्राद्धं पित्रादेः :

" असमाप्तवतस्यापि कर्तव्यं ब्रह्मचारिणः । श्राद्धादि मातापितृभिर्न तु तेषां करोति सः ॥ "

इति ब्राह्मात् । बहुवचनमाचार्यादिग्रहणाय । इदमधिकार्यन्तरसङ्गावे । तदभावे तु न निषेयः ;

" निरन्वये सपिण्डे तु मृते सति दयान्वितः । तदशौचं पुनश्चीत्वी कुर्यात् तिपतृवत् कियाम् ॥ "

इत्युक्तानन्तरवाक्यात् । एतेन,

" पण्डिता ज्ञानिनो मूर्खाः स्त्रियो वा ब्रह्मचारिणः । क्षयाहं समतिकम्य चण्डालाः कोटिजन्मसु ॥ "

इत्यादीनि प्रचेतः प्रभृतिवाक्यानि व्याख्यातानि । न तु श्राद्धमोजनम् ; तस्य त्रैवर्णिकसाधारण्यामावात् " ब्राह्मणः काममश्रीयाच्छ्राद्धे व्रतमपीडयन् " इति ब्राह्मणस्याभ्यनुज्ञानाच । कृतलवणं कृत्रिमलवणम् । <sup>1</sup>शुक्तं निष्ठुरभाषणम्<sup>2</sup>; " <sup>3</sup>शुक्ता वाचः " इति गौतमीयात् । न तु कालेनाम्ळीभूतम् ; पर्युषितनिषेघेनैव तन्निषेधात् । पर्युषितं राज्यन्तरितम् । नृत्यं नाट्यम् । गीतं गानम् । स्त्री स्पर्शालापादौ ; " स्त्रीपेक्षणालम्भने मैथुनराङ्कायाम् " इति गौतमीयात् । मधु क्षौद्रम् । मांसं भक्ष्यमपि । अञ्जनं कज्जलादिना अक्ष्णोः । उच्छिष्टम् अगुरोः । प्राणिहिंसा प्राणिपीडा ; न प्राणिवयोगः ; तस्य " न हिंस्यात् सर्वभृतानि " इत्यनेनैव निषेधात् । अश्रीलम् असभ्यम् । एतेषां परिवर्जनम् । गौतमोऽपि—" वर्जयेन्मधुमांसगन्धमाल्य-दिवास्वमाञ्जनाभ्यञ्जनयानोपानच्छत्रकामक्रोधलोभमोहवादवादनस्नानदन्तधावनहर्षनृत्यगीतपरिवादभयानि '' इति 11 88 11

#### अधः शय्या ॥ १२॥ गुरोः पूर्वीत्थानं चरमं संवेशनम् ॥ १३॥ कृतसंध्योपासनश्च गुर्वभिवादनं कुर्यात् ॥ १४ ॥

अधः शय्या ; भूमौ शयनम् । अधोविधानात् खट्टानिषेधः ॥ १२ ॥ गुरोः शयनोत्थानात् पूर्वमुत्थानं शयनात् ; गुरुसंवेशनादनन्तरं च संवेशनम् ॥ १३ ॥ कृतं संध्याया उपासनं येन ; विहितयोः संध्या-वृन्दनामिकार्ययोरनुष्ठानं येन स तथोक्तः। गुरूणां मातापित्रादीनां वक्ष्यमाणानाम् अभिवादनं कुर्यात्। अभिवादनं नाम गुरोः स्वाभिमुख्येनाशीर्वचनानुकूळीकरणम् । तच नमस्कारविशेषेण । नमस्कारश्च पूज्यता-प्रयुक्तः कियाविशेषः । अत एव शातातपः⁵—

<sup>2</sup> वाक्यम्—ख, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> शका:---ख.

<sup>4</sup> परिवादनभयानि—ग.

" अभिवाद्यो नमस्कार्यः शिरसा वन्द्य एव च । ब्राह्मणः क्षत्रियाद्येस्तु श्रीकामैः सादरं सदा ॥"

इति मेदेन व्याजहार ॥ १४ ॥

## तस्य च व्यत्यस्तकरः पादाबुपस्पृद्दोत् ॥ १५ ॥ दक्षिणं दक्षिणेनेतरमितरेण ॥ १६ ॥ स्वं च नामास्याभिवादनान्ते भोः शब्दान्तं निवेदयेत् ॥ १७ ॥

अभिवादनप्रकारमाह । व्यत्यस्तौ स्विस्तिकीकृतौ करौ येन स तथा, उक्तस्य गुरोः पादादुपस्पृशेत् । गुरुप्रक्रमेऽपि तस्येति वचनमन्यिनरासाय ; तस्य पादत उपरिष्टात् आजानूपसंग्रहणम् । यथाह बोधायनः— "श्रोत्रे संस्पृश्य मनः समाधायाधस्ताज्ञान्वोरा पद्भ्यामन्योपसंग्रहणम् " इति ॥ १५ ॥ व्यत्यासे कारणमाह । दक्षिणं पादं विक्षणेन पाणिना सव्यं सव्येनोपस्पृशेत् । तच्च करव्यत्यासे भवति ॥ १६ ॥ तद्भावये नियममाह । 'अभिवादये दिष्णुशर्माहं भोः ' इति शब्दः अन्ते यस्य तादृशं स्वं च नाम निवेदयेत् । तथाच 'अभिवादये विष्णुशर्माहं भोः ' इत्येषा वचनव्यक्तिभैवति ; " असावहमिति ब्रुवन् " इति योगिसरणात् अस्मच्छव्दः । अन्ये गोत्रप्रवरानिप कीर्तयन्ति ;

" स्वगोत्रनामशर्माहं भो इत्यन्तेऽमिवादये । इत्येतद्भाषणं यत्तन्मन्त्रः स्यादमिवादने ॥ "

इति भरद्वाजस्मरणात् । तत्र च 'अमुकप्रवरान्वितोऽमुक्गोत्रो विष्णुशर्माहं भोः ' इत्यन्ते 'अभिवादये ' इति वाक्यम् । गोत्रपरिचायकत्वात् प्रवरावश्यंभावः । तच्चोत्थाय कार्यम् ; " सर्वत्र प्रत्युत्थायाभिवादनम् " इति आपस्तम्बीयात् । प्रत्यभिवादनं त्वर्थसिद्धमिति नोक्तम् । तदाह मनुः—

> " आयुष्मान् भव सौम्येति वाच्यो विपोऽमिवादने । अकारश्चास्य नाम्नोऽन्ते वाच्यः पूर्वाक्षरः प्छतः ॥ "

इति । तथाच ' आयुष्मान् मव देवदत्तरार्मार्न् अ ' इति वाक्यं संपद्यते । वसिष्ठस्तु— " योऽन्त्यः स्वरः स प्रवते संघ्यक्षरमप्रगृह्यम् आउआइभावं संपद्यते " इति । तत्र च ' आयुष्मान् भव पिनाकपाणार्य ' इति ' विष्णार्व ' इति प्रयोगः । सूद्रविषये तु आपस्तम्वः — " नीचैः सूद्रः प्राञ्जिलेः " इति । तत्प्रत्यभिनवादे न प्यतः ; " प्रत्यमिनादेऽसूद्रे " इति पाणिनीयात् । तेन ' आयुष्मानेघि तुषजक ' इति । स्वियामपि प्यतो न ; " स्वियामपि प्रतिषेधो वक्तव्यः " इति कात्यायनीयात् । तेन ' आयुष्मती मव

गार्गीशर्मन् ' इति प्रयोगः ; " मनः " इति ङीप्प्रतिषेवात् । " डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम् " इति डाप्पक्षे ' गार्गीशर्मे ' इति प्रयोगः ॥ १७ ॥

तिष्ठन्नासीनः शयानो भुञ्जानः पराङ्मुखश्च नास्याभि-भाषणं कुर्यात् ॥ १८ ॥ आसीनस्य स्थितः कुर्यादभिगच्छंस्तु गच्छतः । आगच्छतः प्रत्युद्गम्य पश्चाद्धावंस्तु धावतः ॥ १९ ॥

तिष्ठन् स्थितः । आसीन उपविष्टः । शयानः तिर्थग्भृतः । मुझानः अभ्यवहरन् । पराङ्मुखः ; चकारादन्यद्पि कर्म कुर्वन् अस्य गुरोः अभिभाषणं प्रत्युत्तरदानं न कुर्यात् । प्रत्युत्तरं प्रतिश्रवणोपरुक्षणम् ; "प्रतिश्रवणसंभाषे शयानो न समाचरेत् " इति मानवात् । प्रतिश्रवणमाज्ञास्वीकारः ॥ १८ ॥ कथं तर्हि ? इत्यतः आह । उपविष्टस्याभे तिष्ठन् , गच्छतः पराङ्मुखस्याभिगच्छन् संमुखीभवन् ; तिष्ठत इति वा पाठः ; आगच्छतः प्रत्युद्गस्य, धावतः पश्चाद्धावन् प्रत्युत्तरप्रतिश्रवणे कुर्यात् ॥ १९ ॥

पराङ्मुखस्याभिमुखः ॥ २० ॥ दूरस्थस्यान्तिकमुपेल ॥ २१ ॥ शयानस्य प्रणम्य ॥ २२ ॥ तस्य च चक्षुर्विषये न यथेष्टासनः स्यात्<sup>2</sup> ॥ २३ ॥ न चास्य केवलं नाम ब्रूयात् ॥ २४ ॥

पराङ्मुखस्योपविष्टस्य तिष्ठतो वा अभिमुखो भूत्वा ते कुर्यात् ॥ २० ॥ दूरस्थस्य निकटे गत्वा ते कुर्यात् ॥ २१ ॥ शयानस्य तिर्यम्भृतस्य प्रणम्य ते कुर्यात् ॥ २२ ॥ तस्य गुरोः चक्षुर्विषये समक्षं यथेष्टम् अवसिक्थकादिबन्धेन आसनं यस्येति स तथोक्तः न स्यात् । तदाह गौतमः—" गुरुद्र्शने कण्ठपावृता-वसिक्थकापाश्रयपादप्रसारणानि वर्जयेत् " इति । विशिष्टनिषेधेऽप्यत्र विशेष्यनिषेधोऽपि पृथक् ;

" ऊर्ध्व प्राणा व्युक्तामन्ति यूनः स्थविर आगते । प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान् प्रतिपद्यते ॥ "

इति मानवात्। चकारात् हसितादि ; "निष्ठीवितहसितविजृम्भितावस्फोटनानि " इति गोतमीयात् ॥ २३ ॥ अस्य गुरोः केवलं श्रीशब्दादिशून्यं नाम न कुर्यात् समक्षं परोक्षं वा ; "नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमि केवलम् " इति मानवीयात् । यत्तु

" आत्मनाम गुरोर्नाम नामातिक्रपणस्य च । आदुष्कामो न गृह्धीयाज्ज्येष्ठापत्यक्रस्त्रयोः ॥ "

इति, तत् काम्यम् ; आयुष्काम इति श्रवणात् ॥ २४ ॥

1 कुर्यात् । तिष्ठतस्त्विमगच्छन् , आगच्छतः प्रत्युद्रतः, पश्चाद्वावन् धावतः—उ.

#### गतिचेष्टाभाषिताचं नास्यानुकुर्यात् ॥ २५ ॥ यत्रास्य निन्दापरिवादौ स्यातां न तत्र तिष्ठेत् ॥ २६ ॥ नास्यैकासनो भवेत् ॥ २७ ॥ ऋते शिलाफलकनौयानेभ्यः ॥ २८ ॥

गतिर्गमनम् । चेष्टा हस्तपादादिकिया । भाषितं वाक्यपरिपाटी । आदिशब्दात् मनोरथादिकल्पनम् । एतान् परिहासेच्छया गुरोः नानुकुर्यात् ॥ २५ ॥ निन्दा असहोषस्यापनम्; परिवादः विद्यमानदोषोद्धाटनम्; तद्दृद्यं यत्र गुरोर्भवेत्, तत्र न तिष्ठेत् । ततोऽन्यत्र गच्छेत्; कर्णी वा पिधातच्यौ; "कर्णी तत्र पिधातच्यौ गन्तव्यौ वा ततोऽन्यतः" इति मानवात् ॥ २६ ॥ एकत्रासने गुरुणा समं न तिष्ठेत् । गुरुप्रक्रमे पुनरेत-च्छब्दोऽन्येषामप्येतद्धर्मप्राप्त्यर्थः । यथा मनुः—

" विद्यागुरुष्वेवमेव नित्या वृत्तिः स्वयोनिषु । प्रतिषेधत्सु चाधर्माद्धितं चोपदिशत्स्वपि ॥ "

इति । विद्याः पुराणाद्याश्चतुर्दश ॥ २७ ॥ अस्यापवादमाह । शिलाफलकं शिलापटः । नौः तरिः । यानं रथाश्चादि । तैर्विना । तत्रैकासने न दोषः । बहुवचनात् प्रासादादिग्रहणम् ;

" गोऽश्वोष्ट्रयानप्रासादप्रस्तरेषु कटेषु च । आसीत गुरुणा सार्ध शिलाफलकनौषु च ॥ "

इति मानवात् ॥ २८ ॥

गुरोगुरौ संनिहिते गुरुवद्वति ॥ २९ ॥ अनिर्दिष्टश्च गुरुणा ध्वान् गुरुन् नाभिवादयेत् ॥ ३० ॥ बाछे समानवयसि वाध्यापके गुरुपुत्रे गुरुवद्वतित ॥ ३१ ॥ नास्य पादौ प्रक्षालयेत् ॥ ३२ ॥ नोच्छिष्टमश्रीयात् ॥ ३३ ॥

गुरोर्गुरः अध्यापकस्याध्यापकः । तस्मिन् संनिहिते समागते गुरुवत् अभिवादनादि सर्वे कुर्यात् । द्वयोः समवाये कम आपस्तम्बेनोक्तः—" अन्वार्थपाचार्यसमवाये पाचार्थमुपसंगृद्धोपजिघृक्षेदाचार्यम् " इति ॥ २९ ॥ गुरुणा अनिर्दिष्टः अननुज्ञातः स्वान् गुरून् पितृव्यादीन् नाभिवादयेत् । पित्राचार्ययोः समवाये विकल्पः ;

" उत्थाय मातापितरौ पूर्वमेवाभिवादयेत् । आचार्यश्च ततो नित्यमभिवाद्यो विजानता ॥" इति ब्राह्मात्; "उत्पादकब्रह्मदात्रेर्गरीयान् ब्रह्मदः पिता " इति मानवाच । गुणाधिकस्य प्राथग्यं वा ॥ ३०॥ पुनरतिदेशमाह । बाले न्यूनवयसि समानवयसि वाध्यापयति गुरुपुत्रे गुरुवत् वर्तेत । नेदमिलल्वेदाध्यापकत्वप्रयुक्तम् ; आचार्योपसदनविधिनैव सिद्धत्वात् । नाप्येकदेशाध्यापकत्वप्रयुक्तम् ; उपाध्यायोपसदनविधिना गतत्वात् । नापि गुरुपुत्रत्वप्रयुक्तम् ; अध्यापकत्विशिषणानर्थक्यात् । तस्मात् एवं व्याख्येयम् —यो गुरो स्नानादिव्याप्टते वर्गं वर्गद्वयं वाध्यापयति, तं प्रतीदमुच्यते । बालादिविशेषणमन-ध्यापकेऽपि उयेष्ठे गुरुपुत्रे गुरुवृत्तिप्राप्त्यर्थम् ;

" श्रेयः सु गुरुवद्वृत्तिं नित्यमेव समाचरेत् । गुरुपुत्रे तथाचार्ये गुरोश्चैव सबन्धुषु ॥ "

इति पतुना अध्यापकगुरुपुत्रादस्य पृथगभिधानात् । वाशब्दात् शिप्यस्यापि महणम् ;

" बारुः समानजन्मा वा शिष्यो वा यज्ञकर्मणि । अध्यापयन् गुरुसुतो गुरुवन्मानमर्हति ॥ "

इति <sup>2</sup>मनुस्मरणात् । यज्ञकर्मणीति यज्ञकर्मविषयककल्पादिग्रन्थप्रदर्शनेनाङ्गादीन्युपल्र्स्यन्ते । तेषु शिष्योऽपि अध्यापिताङ्गादिविद्योऽपि वेदाध्यापनेन गुरुवन्मान्यः । यदा तु गुरुपुत्रोपि अस्मादेवाधीतवेदान्तरो वेदान्तर-मध्यापयत्यस्मै, न तदैवम् ॥ ३१ ॥ उक्तापवादमाह । अस्य गुरुपुत्रस्य पादौ न प्रक्षालयेत् । प्रशब्दात् स्वापनादि च ॥ ३२ ॥ तस्योच्छिष्टं च नाशीयात् ;

" उत्सादनं च गात्राणां स्नापनोच्छिष्टमोजने । न कुर्याद् गुरुपुत्रस्य पादयोश्चावनेजनम् ॥ "

इति मानवात् ॥ ३३ ॥

¹ अध्यापकेऽपि—ख, च.

एवं वेदं वेदौ वेदान् वा स्वीकुर्यात् ॥ ३४ ॥ ततो वेदाङ्गानि ॥ ३५ ॥ यस्त्वनधीतवेदोऽन्यत्र अमं कुर्यादसौ ससंतानः श्रद्धत्वमेति ॥ ३६ ॥

एवम् उक्तेन प्रकारेण एकं द्वौ त्रीन् वा वेदान् स्वीकुर्यात् । वेदशास्त्रास्वान्यानपेक्षपाठक्षमता । सा चार्थज्ञानावसायिनी ; तेन विना कर्मानुष्ठानासिद्धेः । यथा पराश्वरः—

> " ज्ञातव्यः सर्वदैवार्थो वेदानां कर्मसिद्धये । पाठमात्रमधीते यः पक्के गौरिव सीदति ॥"

> > $^2$  मानवात्-खः

830

इति । कर्मानिधकारेऽप्यर्थज्ञानमावस्यकम् ; " ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च " इति स्मरणातः । यद्यपि प्रथमोपादानेन एकवेदाध्ययनस्यैव मुख्यकल्पत्वमवगम्यते, तथापि त्रय्यध्ययनं मुख्यकल्पः; तामृते वैतानिकक्रमासिद्धेः । तत्रध त्रय्यध्ययनाशक्तस्यैकवेदाध्ययनमनुकल्प एव । तथाच मनुः " वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम् " इति । प्रथमोपादानं तु स्वशाखामिप्रायेण ; " अघीत्य शाखामात्मीयां परशाखां ततः पठेतः" इति वासिष्ठातः ॥ ३४ ॥

विष्णुस्मृतिः

ततो वेदाध्ययनानन्तरं वेदाङ्गानि शिक्षादीनि स्वीकुर्यात् । यद्यपि,

" एवं दण्डादिकेर्यक्तं संस्कृत्य तनयं पिता । वेदमध्यापयेत् पश्चाच्छास्रं मन्वादिकं तथा ॥

इति बृहस्पतिना स्मृतीनामपि पश्चादध्ययनमुक्तम् ; तथापि वेदाध्ययनात् सार्तयमनियमादिज्ञानायाथात् पूर्वमेवेति ज्ञेयम्। तेन स्मृतिव्यतिरिक्तानां पुराणादीनां पश्चादध्ययनं सिद्धम् ॥ ३५ ॥

तद्वगुकमं निन्दति । नाधीता वेदाः वेदौ वेदो वा येनासौ अनधीतवेदः ;वेदमनधीत्यैवेति यावत् । यः अन्यत्र शास्त्रादौ श्रममभ्यासं कुर्यात् , स ससंतानः शृद्धत्वमामोतिः शृद्धवत् कर्मानिषकारी भवतीत्यर्थः ॥३६॥

मातरग्रे विजननं द्वितीयं मौज्जिबन्धनम् ॥ ३७॥ तत्रास्य माता सावित्री अभवति पिता त्वाचार्थः ॥ ३८ ॥ एतेनैव तेषां द्विजत्वम् ॥ ३९॥ प्राङ् मौञ्जीवन्धनाद् द्विजः शृदसमो भवति 11 80 11

द्विजत्वमुपपादयति । अग्रे प्रथमं विजननं जन्म मातुः सकाशात् । द्वितीयं जन्म मौिक्षवन्धनम् उपनयनम् । तृतीयं दीक्षेत्यपि द्रष्टव्यम् ;

> " मात्ररग्रेऽधिजननं द्वितीयं मौज्जिबन्धनम् । तृतीयं यज्ञदीक्षायां द्विजस्य श्रुतिचोदनात् ॥ "

इति मानवात् । न चैवं त्रिजन्मेत्युच्येत ; दीक्षाया उत्तरकतुमात्राधिकारापादकरवेनोपनयनवत् कर्ममात्रा-धिकारानापादकत्वात् ॥ ३७ ॥ तत्र पितराबाह । तत्रोपनयाख्ये द्वितीये जन्मनि, अस्य त्रैवर्णिकवटोः सावित्री माता ; आचार्यः पिता भवति ॥ ३८ ॥ निगमयति । एतेन द्वितीयेनोपनयनाख्येन जन्मना तेषां त्रैवर्णि-कानां द्विजत्वम् । एवकारो निषेकादिस्मशानान्तसंस्कारवतोऽप्यनुपनीतस्य द्विजत्विनरासार्थः । बहुवचनात् अनुपनीतोत्पन्नानां पुत्रपौत्रप्रपौत्राणामप्यद्विज्ञत्वं गमयति । अत एव आपस्तम्बः—" यस्य पिता पितामह

<sup>2</sup> बन्धने—-ठ.

<sup>4</sup> एषां---- ਰ.

इत्यनुपेतौ स्यातां तस्य संवत्सरं त्रैविद्यकं ब्रह्मचर्यम् ; यस्य प्रिपतामहादेनीनुस्मर्थेतोपनयनं तस्य द्वादश-वर्षाणि '' इत्याह ॥ ३९ ॥ प्रागुपनयनादाह । उपनयनं यावत् द्विजस्त्रैवर्णिकः शूद्रसमः शूद्रवत् वेदानधिकरी भवति । न त शुद्धधर्मा : अनुपनीतस्यापि नुमोमन्त्रेण पञ्चयज्ञोपपत्तेः । न चोपनयनकालं लक्षयित ; कालात्यये सर्वकर्माधिकारप्रसङ्गात् । तचेदं मुख्यगौणकालानुपनीतसाधारणम् ; अनुपनीतत्याविशेषात् । बात्यत्वं परमधिकम् ; त्रात्यस्तोमाम्रानात् ; "श्रीतस्मार्ताधिकारी स्यान्त्रीपनायनिकं विना " इति भृगुस्मरणात् । न चोपनयनेनैव त्रात्यत्वमप्यपैति ; पायिश्चतानन्तरमुपनयनविध्यनुपपत्तेः । तस्मात् त्राह्मणपरित्राजकवत् सामान्य-विशेषाविमे । तेन " न त्वेवैनमिमह्वनबिह्हरणयोर्नियुञ्ज्यात् । न ब्रह्माभिव्याहारयेदन्यत्र स्वधानिनयनात् " इत्यभयसाधारणं सिद्धम् ॥ ४० ॥

#### ब्रह्मचारिणा मुण्डेन जटिलेन वा भाव्यम् ॥ ४१ ॥ वेद-स्वीकरणादृध्वं गुर्वनुज्ञातस्तस्मै वरं दत्त्वा स्नायात्॥ ४२॥

त्रैवर्णिकेन ब्रह्मचारिणा मुण्डेन उप्तसर्विकेशेन, जटिलेन जटाभारवता वा मवितव्यम् । जटा केशसंहतिः । वाशब्दात् शिखाजटो वा ; "मुण्डजटिलशिखाजटाश्च " इति गौतमस्मरणात् । मुण्डत्वं छन्दोगविषयम् : " वापयेच्छिखावर्जम् " इति समावर्तनीयखादिरसूत्रात् प्राक् मुण्डत्वसिद्धेः । जटिल्ह्वं नैष्ठिकविषयम् , "अक्ल्रमलोमकेशनखः" इति देवल्रस्मणात् । शिखामात्रमेव जटा यस्यासौ तथा ; " शिखाजटो वा वापयेदितरान् " इति आपस्तम्बस्मरणात् । इतरविषयमिदम् ; यथावर्ण वा॥ ४१॥

वेदस्य वेदयोवेदानां वा स्वीकारः पूर्वोक्तः । तस्मादूर्ध्वं गुरुणा अनुज्ञातो गुरवे वरमभिलिषतं दत्त्वा स्नायात् समावर्तेत । स्नानपदोपादानमर्वाक् गोदानात् स्नानस्यानित्यताबोधनाय ; "अपामुपस्पर्शनमेके गोदानात् " इति गौतमीयात्। यद्यपि क्लाप्रत्ययेन स्नानपूर्वकाळ्त्वं वरदानस्याविशेषेण गम्यते, तथापि विद्यास्नातकव्रतस्नातकयोरेव तत्संभवः, वेदस्वीकरणोत्तरकाल्यायास्तत्रैव संभवात्। न तु व्रतस्नातके ; असमाप्तविद्यस्यैव व्रतमात्रेण स्नानविधानात् । तत्र तु स्नानविद्यान्तकालयोविरोधेन दक्षिणाकालेऽपि विकल्पः, "स्नास्यंस्तु गुरुणाज्ञसः शक्त्या गुर्वर्थमाहरेत्" " विद्यान्ते गुरुरंथेन निमन्त्र्यः" इति मनुगौतमाभ्यां कालद्वयविधानात्। अनुज्ञानवरदानयोरप्यर्थाद्विकल्पः, वरदानेनाप्यनुज्ञाया एव साध्यत्वात्। अत एव गौतम:—" कृत्वानुज्ञातस्य वा स्नानम् " इति । वरदानमिति शेषः । तचाह मनुः—

> " क्षेत्रं हिरण्यं गामश्वं छत्रोपानहमन्ततः । धान्यं वासांसि शाकं वा गुरवे प्रीतिमावहेत ॥ "

इति ॥ ४२ ॥

<sup>1</sup> आपस्तम्बीयात्—ख.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अधिजननम—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> पिता त्वाचार्य उच्यते—ठः

#### ¹ततो गुरुकुल एव वा जन्मनः शेषं नयेत्॥ ४३॥ तत्राचार्ये प्रेते गुरुवत् गुरुपुत्रे वर्तेत ॥ ४४॥ गुरुदारेषु सवर्णेषु वा ॥ ४५॥ तदभावेऽग्निशुश्रृषुर्नेष्ठिको ब्रह्मचारी स्यात्॥ ४६॥

नैष्ठिकं प्रत्याह । तत इति पञ्चम्या वेदस्वीकरणादित्येव परामृश्यते ; न संनिहितमपि स्नानम् । पञ्चमीकल्पनात् ऊर्ध्वमित्यनुषज्यते ; अपेक्षितत्वात् । तेन वेदाध्ययनानन्तरं न स्नायात् ; किंतु गुरुकुल एवायुःशेषं नयेत् ॥ ४३ ॥ तत्र गुरुकुलायसे कियमाणे आचार्यश्चेत् प्रमीयेत, तदा गुरुपुत्रे गुरुवत् वर्तितव्यम् ॥ ४४ ॥ गुरुपुत्रे पेते गुरुद्वरिषु । दारशब्दोपादानं बह्वीषु अन्यतमप्राप्त्यर्थम् । सवर्णप्रहणमसवर्णनिरासाय । वाशब्दो वृद्धादिग्रहणाय ; "तदमावे वृद्धे सब्रह्मचारिण्यमौ वा " इति गौतमीयात् ॥ ४५ ॥ गुरुदाराद्यमावे अमिमेव शुश्रूषेत् समिदाधानादिना । ब्रह्मचारी वेदोद्धरणशीलश्च । नैष्ठिकः ; यावज्जीविको ब्रह्मचर्यनियमो निष्ठा । तद्वान् नैष्ठिकः स्यात् ; "गुरोः कर्मशेषेण जपेत्" इति गौतमीयात् । शुश्रूषा-तिरिक्तकाले वेदं जपेदित्यर्थः ॥ ४६ ॥

#### एवं चरति यो विमो ब्रह्मचर्यमतन्द्रितः। स <sup>°</sup>गच्छत्युत्तमं स्थानं न चेहाजायते पुनः॥ ४७॥

नैष्ठित्रयक्तसाह । एवमुक्तरीत्या यो विमः अतन्द्रितः अनलसः सन् ब्रह्मचर्यं चरित, स उत्तमं स्थानम् ; स्थीयतेऽस्मिन् जगदिति स्थानं ब्रह्म; गच्छिति प्राप्तोति ; "ब्रह्मलोकमवाप्तोति " इति योगिस्मरणात् । ब्रह्मेव लोको ब्रह्मलोक इति व्याख्येयम् ; अन्यथा अपुनरावृत्तिस्मरणविरोधात् । तामेवाह । न चेह संसारे पुनराजायते प्रभवतीति । विषयहणात् ब्राह्मणस्यैव नैष्ठिकत्वम् ; नान्येषाम् । अन्ये तु प्रक्रमात् त्रैवर्णिकानामित्याहुः ॥ ४७ ॥

#### कामतो रेतसः सेकं व्रतस्थस्य द्विजन्मनः। अतिक्रमं व्रतस्याहुर्धर्मज्ञा ब्रह्मचारिणः ॥ ४८॥

प्रसङ्गात् नैमित्तिकं विधास्यन् निमित्तमाह । त्रैवर्णिकस्य ब्रह्मचारिणः बुद्धिपूर्वं स्त्रीसङ्गमन्तरेण रेतःसेकं व्रतस्य ब्रह्मचर्यस्य धर्मशास्त्राभियुक्ता ब्रह्मचर्यशीलातिकमं लोपमाहुः । ब्रह्मचारिप्रक्रमे व्रतस्थपदोपादानं वानप्रस्थसंन्यासिनोरिप प्राप्त्यर्थम् ;

> " वानप्रस्थो यतिश्चैव स्कन्दने सति कामतः । पराकत्रयसंयुक्तमवकीणिवतं चरेत् ॥"

इति शाण्डिरुयस्मरणात् । ब्रह्मचर्यस्य व्रतशब्देनोपादानं व्रतान्तरेऽप्यस्य निमित्तताज्ञापनाय ॥ ४८ ॥

<sup>1</sup> तत: omitted in उ.

<sup>2</sup> गच्छेत्—ठ.

<sup>3</sup> वतवादिन:—ठ.

एतस्मिन्नेनसि प्राप्ते वसित्वा गर्दभाजिनम् । सप्तागारं चरेद्भैक्षं स्वकर्म परिकीर्तयन् ॥ ४९॥ तेभ्यो लब्धेन भैक्ष्येण वर्तयन्नेककालिकम् । उपस्पृश्चंस्त्रिषवणमब्देन स विशुध्यति॥ ५०॥

तत्र प्रायश्चित्तमाह । एतिसम् कामतो रेतःस्कन्दनरूपे पापकर्मणि प्राप्ते सित, रासभीयं चर्म प्रावृत्य, स्वकर्म कीर्तयन् 'मयेवं कृतम् ' इति रव्यापयन् , सप्तागाराणि चरित्वा, तेम्योऽगारेम्यो रुट्धं भैक्षमेककालं भक्षयन् , त्रिकालक्षानं कुर्वन् , अब्देन विशुध्यति । एतच्छब्दस्तु व्रतान्तरलोपेऽप्येतदेवेति ज्ञापिय नुम् ; "व्रतान्तरेषु चैवम् " इति वासिष्ठात् । स्त्रीसंगमेऽपि स एव—" व्रह्मचारी चेत् स्त्रियमुपेयात् अरण्ये चतुप्पथे लोकिकेऽमो रक्षोदैवतं गर्दमं पशुमालभेत " इति । चतुष्पथारप्ययोविकल्पः । काणेन रात्रो चेति विशेषः.

" अवकीणीं तु काणेन गर्दभेन चतुष्पथे। पाक यज्ञविधानेन यजेत निर्ऋतिं निशि॥"

इति मानवात् । पाक्यज्ञविधानम् "अथ पशुकल्पः " इति आश्वलायनोक्तं ज्ञेयम् । पश्वभावे चरुः कार्यः ; " नैर्कतं वा चरुं निर्विपेत् तस्य जुडुयात् कामाय स्वाहा कामकामाय स्वाहा निर्कृत्ये स्वाहा रक्षेद्रेवताभ्यः स्वाहा " इति वासिष्ठात् । उक्तनिमित्तयोः समुच्चये तु नैमित्तिकयोरिप समुच्चयः ; " गर्दभेनावकीणीं निर्कृतिं चतुष्पये यजेत । तस्याजिनमूर्ध्ववालं परिधाय लोहितपात्रः सप्त गृहान् भैक्ष्यचरः कर्माचक्षाणः संवत्सरेण शुध्येत् " इति गौतमीयात् ॥ ४२ ; ५० ॥

स्वमे सिक्त्वा ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रमकामतः। स्नात्वार्कमर्चयित्वा त्रिः पुनर्मामित्यृचं जपेत्॥ ५१॥ अकृत्वा मैक्षचरणमसमिद्धच च पावकम्। अनातुरः सहरात्रमवकीणिव्रतं चरेत्॥ ५२॥ तं चेदभ्युदियात् सूर्यः शयानं कामकारतः। निम्लोचेद्वाप्यविज्ञानाज्ञपञ्चपवसेद्दिनम्॥ ५३॥

इति <sup>अ</sup>श्रीविष्णुस्मृतौ अष्टार्विशोऽध्यायः

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> कीर्तयेत्—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> कर्म कृतम्—ग,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> श्रीनैष्णवे—सः; वैष्णवे धर्मशास्त्रे ब्रह्मचारिशकरणमण्णविशम्—ठ.

द्विजः त्रैवर्णिको ब्रह्मचारी उपकुर्वाणको नैष्ठिकश्च, स्वमे अकामतश्चास्वप्नेऽपि शुक्रं रेतः सिक्त्वा प्रच्यात्र्य प्रातः स्नात्वा अर्क गन्वादिभिरभ्यचर्य "पुनर्मामैत्विन्द्रियम् " इत्येतामृचं त्रिवारं जपेत् ॥ ५१ ॥ अनातुरः स्वस्थः ब्रह्मचारी यदि सप्तरात्रं मैक्षचर्यामिशकार्यं च न करोति, तदा अवकीणी भवतीति तदुक्तं भगयश्चित्तं कुर्यात् । तच्च गर्दमेज्या चरयोगो वेति । गुरुपरिचर्याच्यप्रस्यैतत् । तद्वच्यप्रस्य त्वाह याज्ञवरुवयः—

" भैक्षाभिकार्थे त्यवत्वा तु सप्तरात्रमनातुरः । कामावकीर्ण इत्याभ्यां जुहुयादाहुतिद्वयम् । उपस्थानं ततः कुर्यात् सं मा सिञ्चन्यनेन तु ॥ "

इति ॥ ५२ ॥

तं ब्रह्मचारिणमिवज्ञानात् शास्त्रार्थापरिज्ञानात् कामकारतः बुद्धिपूर्वे सुप्तं सूर्यश्चेदभ्युदेति, निम्लोचेत् अस्तमियाद्वा, तदा असौ ब्रह्मचारी गायत्रीं जपन् दिनसुपवसेत्; दिवा न सुझीत । दिनमहणात् अस्तमिते नक्तं सुझीत । यथा गौतपः—" सूर्याभ्युदितो ब्रह्मचारी तिष्ठेदहरसुझानोऽस्तमितश्च रात्रिं जपन् सावित्रीम् " इति । भगयत्रीसंख्या चाष्टसहस्रम् , " गायत्र्यष्टसहस्रं तु जपेत् स्नात्वा समाहितः " इति संवर्तस्मणात् । अकामतस्त्वष्टशतं चतुष्पञ्चाशत्तमे वक्ष्यति ॥ ५३ ॥

इति <sup>3</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकप्रोत्साहितश्रीवाराणसीचासिधमधिकारि<sup>4</sup>श्रीरामपण्डितात्मज्<sup>4</sup>श्रीनन्द-पण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविष्टतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां अष्टाविशोऽध्यायः

gerandre by A. Partendra de

strip in die en ein er fille sich

and negrocking durant and integral brain

三二二字 经证券的基本编码 医多类的 医多类

建建铁铁矿 医动物性心 麻烦症 化水洗

and the state of the first in the section with the section of the

यस्तूपनीय व्रतादेशं कृत्वा वेदमध्यापयेत् तमाचार्यं विद्यात् ॥१॥ ¹यस्त्वेनं मूल्येनाध्यापयेत् तमुपाध्यायमेकदेशं वा॥२॥

'पिता त्वाचार्यः ' इत्युक्तम् । तत्रैकोनत्रिंशेनाचार्यादिरुक्षणमाह । यो वटुमुपनीय गायञ्या संयोज्य त्र गानि महानाम्न्याचुपनिषद्य्ययनाङ्गानि उपदिश्य वेदमेकां शाखां साङ्गामच्यापयेत् , असावाचार्यो वेदितत्यः ;

" उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद् द्विजः । सकल्पं सरहरयं च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥ "

इति मानवात् । कल्गेऽङ्गान्तरोपलक्षणम् । रहस्यमुपनिषत् । यतु " उपनीय ददद्वेदमाचार्यः स उदाहृतः " इति, तत्र वेदपदेनैव साङ्गशालाभिमतेति न विरोधः । वेदात् पृथम्मावो महानाम्न्यादीनां व्रतस्नातकता-सिद्धचे व्युक्तमेणाप्यध्ययनवेधनार्थः ; " नेदमनवीयन् स्नातको भवति " इति आश्वलायनस्मरणात् । नात्र व्रतादेशः " सायं प्रातः समिधमाद्ध्यात् " इत्याद्युपदेशः ; " मेखलामावध्य दण्डं प्रदाय ब्रह्मचर्यमादिशेत् " इति आश्वलायनेनोपनयनमावनान्तःपातेनैव तदमिधानात् ॥ १ ॥

यः पुनरेनमन्योपनीतं मूल्येन मृत्या कृत्सं वेदमभृत्या वा वेदैकदेशमष्टकाध्यायादि अध्यापयेत् तमुपाध्यायं विद्यात् । वाशव्दादङ्गनि वा ;

> " एकदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः । योऽज्यापयति वृत्त्यर्थमुपाध्यायः स उच्यते ॥ "

इति <sup>°</sup>मानवात् । वृतिः भृतिः ; "भृतकाध्यापको यस्तु स उपाध्याय उच्यते " इति श्रङ्क्षस्मरणात् । अनेन 'मूल्यं विना जीविका वृत्तिः' इति परास्तम् ; मूल्येनेत्यभिधानात् । योगीश्वरस्तु अस्यो-पपातकतामभिष्रेत्य " एकदेशमुपाध्यायः " इत्येव रुक्षणमरुक्षयत् ॥ २ ॥

एकोनत्रिशोऽध्यायः

¹ प्रायश्चित्तं omitted in ख, झ.

³ From श्रीमन्महा up to पण्डितकृती omitted in घ, च.

 $<sup>^2</sup>$  जंपसंख्या-ग.

<sup>4</sup> भी omitted in ग.

#### यो यस्य यज्ञकर्माणि कुर्यात् तमृत्विजं विद्यात् ॥३॥ नापरीक्षितं याजयेत् ॥ ४ ॥ नाध्यापयेत् ॥ ५ ॥ <sup>३</sup>नोपनयेत् ॥ ६ ॥

यो याजनाहों यस्य याजनाहस्य यज्ञे श्रोते ज्योतिष्टोमादौ स्मार्ते च पाकयज्ञादौ वृतो मन्त्रेणामन्त्रेण वा यज्ञकर्माणि, न छौिकिकानि, कुर्यात् न त्वन्येन कारयेत्, स ऋत्विक् वेदितव्यः। यथा मनु:---

" अम्याधेयं पाकयज्ञानिमष्टोमादिकान् मखान् । यः करोति वृतो यस्य स तस्यर्त्विगिहोच्यते ॥ "

इति । क्रियापुनर्वचनमेकतरविशेषणाभावेऽप्यनृत्विक्त्वार्थम् । तदाह उश्चना---

" अदेशकालेऽविधिना योऽयाज्यमुपयाजयेत् । न तं याज्यं विदुर्विपा न चासावृत्विगुच्यते ॥ "

इति ॥ ३ ॥ कुरुशीलवृत्तादिभिरपरीक्षितं न याजयेत् ॥ ४ ॥ उक्तगुणैरपरीक्षितं नाध्यापयेत् ॥ ५ ॥ उक्तरुक्षणं नोपनयनेन संस्कृयीतः योनस्रोवमुख्यैः पातित्याभिधानात् ॥ ६ ॥

> अधर्मेण च यः प्राह यश्चाधर्मेण पृच्छति। तयोरन्यतरः प्रैति विद्वेषं वाधिगच्छति ॥ ७ ॥ धर्मार्थी यत्र न स्यातां शुश्रुषा वापि तद्विधा। तत्र विद्या न वक्तव्या शुभं वीजिमवोषरे ॥ ८॥

प्रकृतमाह । 'इदं मया न ज्ञायते ; तदुपदेष्टव्यम् ' इति सविनयं प्रश्नो धर्मः । तद्विपरीतः छलेन ' अत्र मबद्भिः कथं पठ्यते ?' इत्यवर्मः । तेन यः प्रच्छति ; यश्च तस्मै प्रष्ट्रे उक्तप्रश्नधर्मामावेऽपि स्वस्त्यात्ये 'इदमेवमध्येतव्यम् ' इति ब्रूते, तयोरेकतरः प्रष्टा वक्ता वा प्रैति म्रियते । उभयोः छरुवादित्वे द्रावि म्रियेते । प्रवस्तरायःशेषसद्भावे <sup>4</sup>विशिष्टं द्वेषं वा प्रामोति । अत एव मनः---

> " नापृष्टः कस्यचिद् ब्रूयान्न चान्यायेन प्रच्छतः । जानन्नपि हि मेधावी जडवल्लोक आचरेत् ॥ "

अनाथाध्यापने धर्मः । धनिकाध्यापने अर्थः । शक्ताध्यापने शुश्रूषा । तत् त्रयं यदध्यापने नास्ति, तस्मिन् विद्या वेदादिः न देया ; यथै। षरे शुभं फलजनकं बीजं यवत्री, सादि । वाशब्दादकृतज्ञादाविषि ;

<sup>2</sup> This Sūtra omitted in 3.

" कृतज्ञाद्रोहिमेधाविद्यचिकल्पानसूयकाः ।

अध्याप्य। धर्मतः साध्र शक्ताप्तज्ञानवित्तदाः ॥ "

इति योगिस्मरणात् ॥ ८ ॥

विद्या ह वै ब्रह्मणमाजगाम गोपाय मा शेवधिष्ठेऽहमस्ति। अस्यकायान्जवेऽयताय न मां ब्रुया अवीर्यवती<sup>2</sup> तथा स्याम् ॥ ९ ॥ यमेव विद्याः शुचिमप्रमत्तं मेधाविनं ब्रह्मचर्योपपन्नम्। यस्ते न दुश्चेत् कतमच नाह तस्मै मां ब्रुया निधिपाय ब्रह्मन् ॥ १० ॥

इति <sup>3</sup>श्रीविष्णुस्मृतौ एकोनत्रिशोऽध्यायः

उक्तार्थे श्रुतिमाह । विद्या तद्विष्ठात्री देवता ब्राह्मणं प्रत्याजगाम । गत्वा चेदमाह । मा मा गोपाय पालय । पालने प्रयोजनमाह । ते अहं शेवधिः निधिरस्मि । कथं पालनीयेत्यत आह । असूयकाथ गुरोरीर्ष्यावते, अनुजवे कुटिलाय, अयताय अवस्याय, मां न ब्रया: नाध्यापये: । किं तथा स्यादित्यत आह । तथा तादृशस्याध्यापनेन अवीर्यवत्यहं स्यामिति । तस्मादेते नाध्याप्या इति ॥ ९ ॥

अध्याप्यानाह । यमध्येतारं ग्रुचिमकलमषम्<sup>4</sup>, अप्रमत्तं सावधानं, मेथाविनं धारणावन्तं, ब्रह्म-चर्येणोक्तेनोपपन्नं युक्तं विद्याः जानीयाः, यश्च ते तुभ्यं न दुह्येत् अनिष्टकारी न स्यात् , कतमच किमपि अप्रियं न प्राह न ब्रूते, तस्मै निधिपाय निधिवत् विद्यापालकाय मां, हे ब्रह्मन्, ब्र्याः । तथा सित अहं वीर्यवती स्यामिति ॥ १०॥

इति <sup>5</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्मायिकारि<sup>०</sup>श्रीरामपण्डितात्मज<sup>०</sup>श्रीनन्द-पण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविद्यतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां एकोनत्रिंशोऽध्यायः

<sup>1</sup> विद्यात् omitted in ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> विशिष्टे—च.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> अपैति—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वैष्णवे—झ: वैष्णवे धर्मशास्त्रे गुरुप्रकरणमेकोनविंशम—ज. ठ.

<sup>5</sup> From श्रीमन्महा up to पण्डितऋती omitted in घ. च.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> वीर्यवती—झ, ठ.

<sup>4</sup> अकल्मधम omitted in ग

<sup>6</sup> श्री omitted in T.

#### त्रिंशोऽध्यायः

श्रावण्यां प्रौष्ठपद्यां वा छन्दांस्युपाकृत्यार्घपश्चमान् । मासानधीयीत ॥ १ ॥ ततस्तेषामुत्सर्गं बहिः कुर्यात् ॥ २ ॥ वितस्तेषामुत्सर्गं कुर्यात् ॥ ३ ॥ वितस्तेषामुत्सर्गं कुर्यात् ॥ ३ ॥

अथ त्रिरोनाध्ययनधर्माभिधानायादौ तदुपक्तमकालमाह । श्रावणीप्रौष्ठपद्योस्तुल्यवद्विकल्पः ; "तदेत-द्वार्षिकमित्याचक्षते " इति श्रोनकीयात् । प्रथमोपस्थितत्वात् पूर्वोपादानं श्रावण्याः । वाशब्दात् आषाढी-हस्तश्रवणानामुपादानम् । तेषां दिनद्वयपाप्तौ उत्तरं ग्राह्यम् ;

> " धनिष्ठापतिपद्युक्तं त्वाष्ट्रऋक्षसमन्वितम् । श्रावणं कर्मे कुर्वन्ति ऋग्यजुःसामपाठकाः ॥ "

इति स्मरणात्। तेषु अहसंकान्तिदुष्टेषु नोपाकर्म ;

" उपाकर्म न कुर्वन्ति कमात् सामर्थजुर्विदः । अहसंकान्तियुक्तेषु हस्तश्रवणपर्वेषु ॥ "

इति निषेधात्। किंतु आवाळ्यां हस्तान्वितश्रावणशुक्कपञ्चम्यां केवल्रहस्ते वा कार्यम्: "श्रावण्यां पौर्णमास्यामाषाळ्यां वोपाकृत्य" इति बोधायनीयात्; "पञ्चम्यां हस्तेन वा" इति शौनकीयात्; "उपाकृतिस्तु पञ्चम्यां कार्या वाजसनेविभिः" इति स्मरणात्; "हस्तेनौषधिभावे वा" इति योगिस्मरणात्। छन्दांसि चतुरोऽपि वेदानुपाकृत्य प्रारभ्य अधिपञ्चमान् सार्धचतुरो मासान् अधीयीत, अध्याप्यामावे । तत्सद्भावे तु अध्यापयेदपि। पौषमावशुक्कप्रतिपदि उत्सर्गपक्षे एतत् । काल्यन्तरोपा-कर्मोत्सर्जनयोर्यथासंभवं द्रष्टव्यम् ॥ १ ॥

ततः उपाकर्मानन्तरम् । तेन च कथंचित् स्वकालेऽनुपाकृतौ उत्सर्गकालप्राप्ताविप नोत्सर्गः । किंतु उपाकर्माकरणप्रायश्चित्तपूर्वकमेव तदनुष्ठानम् । तेषामिति येषामुपाकरणं तेषामेवोत्सर्गः । नानुपाकृतानाम् । ततश्चानारब्धवेदान्तरस्य तत्कालपाताविप नोत्सर्ग इति । उत्सर्गम् उत्सर्जनाख्यं कर्म बहिर्गामात् जलान्ते

कुर्योदित्याचार्यस्यैव प्राधान्यम् ; नाध्येतॄणाम् । तत्र च कालः अर्धपञ्चमान् मासानित्यनेनैवोक्तः । तेन च श्रावण्युपाकरणे पौषशुक्रप्रतिपत् ; पौष्ठपञ्चपाकरणे माघशुक्रप्रतिपत् उत्सर्गकालः सिध्यति ;

"पौषे तु छन्दसां कुर्याद्वहिरुत्सर्जनं द्विजः । माघशुक्कस्य वा प्राप्ते पूर्विक्व प्रथमेऽहिन ॥"

इति मानवात् । शुक्कप्रथमेऽहनीति पौषेऽप्यन्वेति ; साकाङ्क्षत्वात् ; अर्धपञ्चमानिति छिङ्काच । पुष्य इति पाठेऽपि मासपरतेव । तदसंभवे तु उपाकर्मदिन एव तत् कार्यम् ; " उत्सर्जनं पौषमास उपाकर्मदिनेऽथवा " इति स्मरणात् ।। २ ॥

अङ्गाध्ययनकालमाह । <sup>2</sup>उत्सर्जनानन्तरं यावदुपाकर्म भवति तावत्कालं शिक्षाचङ्गान्यघीयीत । परं तु कृष्णपक्षे,

" अत ऊर्ध्व तु छन्दांसि युक्केषु नियतः पठेत् । वेदाङ्गानि तु सर्वाणि कृष्णपक्षे तु संपठेत् ॥"

इति मानवात्॥ ३॥

#### नाधीयीताहोरात्रं <sup>8</sup>वतुर्दइयष्टमीषु च ॥ ४ ॥ नर्त्वन्तरग्रह-स्तके <sup>4</sup> ॥ ५ ॥ नेन्द्रप्रयाणे ॥ ६ ॥ न वाति चण्डपवने ॥ ७ ॥

अनध्यायानाह । चर्उर्दस्यामष्टम्यां, बहुवचनात् पञ्चदस्यां, चकारात् प्रतिपदि चाहोरात्रं नाघीयीत । तथाच हारीतः—

> "प्रतिपत्सु चतुर्दस्यामष्टम्यां पर्वणोर्द्वयोः । श्वोऽनध्यायेऽथ शर्वयां नाघीयीत कदाचन ॥"

इति ॥ ४ ॥

ऋतुनां चतुर्मासात्मकानां त्रयाणामन्तरे संधौ द्वितीयास्वनध्यायः; "आषाढीकार्त्तिकीफाल्गुनीसमनन्त्रराष्ट्र द्वितीयाष्टु " इति स्मृत्यन्तरात् । एतेन "कार्तिकीफाल्गुन्याषाढीप्रभृति त्रिरात्रम् " इति गौतमीयमिप व्याख्यातम् । द्वितीयामिप्रायेण मूलोक्तमेकरात्रमत्र द्रष्टव्यम् । न तु 'ऋतुसंधिगताष्टु प्रतिपत्सु' इति व्याख्यानं भव्यम् ; तासां नित्यानध्यायत्वेन ऋतुसंधित्विविशेषणानर्थवयात् । नापि सौर्त्तुसंधीनां कदाचित् स्वाध्यायत्वेन विशेषणसार्थवयं वाच्यम् ;

" निशाद्वयं दिवा रात्री संक्रमे दिवसद्वयम् । अनध्यायं प्रकुर्वात यावत् सोपपदा तिथिः ॥ "

<sup>4</sup> मह omitted in च.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> परिगृह्यात्—ग.

 $<sup>^2</sup>$  उत्सर्गानन्तरं—ख $^{-2}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> केवलपञ्चम्यां omitted in ख.

त्रिंजोऽध्यायः

इति नारदीये संकान्तिमात्रेऽनध्यायस्मरणात् । तस्मात् यथोक्तमेव साधु । महो महणम् । तत्संभवं स्तक-मशुचित्वम् । तत्र त्रिरात्रम् ; "व्यहं न कीर्तयेद् बहा राज्ञो राहोश्च स्तके " इति मानवात् ॥ ५ ॥

इन्द्रः इन्द्रध्वजः । तस्य प्रयाणं पातनम् । तेनोच्छ्योऽपि रुक्ष्यते । तत्रोभयत्राहोरात्रमनध्यायः ; " शकपाते तथोच्छ्ये " इति स्मरणात् । भाद्रपद्शुक्कद्वादस्यां शकध्वजोत्यापनम् । निपातनं च आश्विनक्रष्णचतुर्थ्याम् ;

> " द्वादस्यां भाद्रशुक्कस्य इन्द्रध्वजसमुच्छ्यः । इषे कृष्णचतुर्थ्यां तु सप्ताहात् पात इप्यते ॥"

इति ब्राह्मात् ॥ ६ ॥

चण्डपवनो वात्या । तस्यां वात्यायां तत्कालमनध्यायः, "गीतवादित्ररुदितातिवातेषु तत्कालम् " इति गोभिलसरणात् । अतिशयश्च "कर्णश्रवेऽनिले रात्रौ दिवा पांसुसमूहने " इति ज्ञेयः ॥ ७ ॥

### नाकालवर्षविद्युत्स्तनितेषु ॥ ८॥ न भूकम्पोल्कापातदिग्दा- हेषु ॥ ९॥ नान्तःश्चवे यामे ॥ १०॥

अकाले वर्षाकालादन्यत्र वृष्टो, विद्युद्योतने गर्जिते च त्रिरात्रमनध्यायः ; " विद्युत्त्वनयित्नुवृष्टिष्वपर्ती ज्यहम् " इति आपस्तम्बीयात् । वर्षाकाले तु आकालिकोऽनध्यायः ;

" विद्युत्त्तनितवर्षेषु महोल्कानां च संप्रवे । आकाल्किमनध्यायमेतेषु मनुरब्रवीत् ॥ "

इति मानवात् । वृष्ट्यादित्रयसंनिपातकाले तु<sup>3</sup> त्र्यहमेव ; "वर्षवियुत्स्तनयित्नुसंनिपाते व्यहम् " इति गौतमीयात् ॥ ८ ॥

⁴भूकम्पः भूमिचलनम् । उल्का दिव्यं ज्योतिः ; तत्पातः । दिग्दाहः ; दिशां पीतिमदर्शनम् । तेषु आकालिकाहोरात्रयोर्विकल्पः ;

> " निर्धाते भूमिचलने ज्योतिषां चोपदर्शने । एतानाकालिकान् विद्यादनध्यायानृतावपि ॥ "

इति मानवात्; "भूकम्पोल्कानिपातने । समाप्य वेदं द्युनिशम् " इति योगिसारणाच । भूकम्पादित्रयः संनिपाते तु त्रिरात्रम् ; " उल्कानिद्युत्समासे त्रिरात्रम् " इति स्मरणात् ॥ ९ ॥

<sup>1</sup> स्तनिते— ठ.

<sup>2</sup> शवग्रामे —ज, झ.

<sup>8</sup> अपि—ग.

<sup>4</sup> भूकम्प; omitted in च.

त्रामान्तः स्थिते शवे तत्कालमनध्यायः । शवश्चण्डालोपलक्षणम् , "अन्तःशवम् , अन्तश्चण्डालम् " इति आपस्तम्बीयात् । शवानुगमनादौ तु अहोरात्रम् , " शवानुगमनपरिचरणेषु कोशशबदर्शने वाहोरात्रम् " इति स्मृत्यन्तरात् । कोशः शवपेटिका ॥ १० ॥

#### न शस्त्रसंपाते ॥ ११ ॥ न श्वस्रगालगर्दभनिर्हादेषु ॥ १२ ॥ न वादित्रशब्दे ॥ १३ ॥ न श्रद्भपतितयोः समीपे ॥ १४ ॥ व देवतायतनश्मशानचतुष्पथरथ्यासु ॥ १५ ॥

शस्त्रसंपातो युद्धम् । तस्मिन् प्रवर्तमाने तत्कालमनध्यायः । मनुः "न विवादे न कलहे न सेनायां न संगरे" इति ॥ ११ ॥ श्वादीनां निर्ह्वादे शब्दे श्रूयमाणे तत्कालमनध्यायः । श्वादय उपलक्षणम् , "श्वर्यक्षनादाः सालावृकदन्तिकाकोलकशब्दाः" इति आपस्तम्बीयात् ॥ १२ ॥ वादित्रं मेर्यादि । तच्छब्देऽनध्यायः ; "बाणमेरीमृदङ्गर्गार्ताशब्देषु " इति गौतमीयात् । बाणो वीणाविशेषः शततन्तुः ; महात्रते दर्शनात् । गर्तः शकटम् ; "गर्तसदम् " इत्यादिदर्शनात् । वादित्रं गीताशुपलक्षणम् ; "नृत्यगीतवादित्ररुदितशब्देषु तावन्तं कालम् " इति बोधायनीयात् ॥ १३ ॥ शृद्धपतितयोः समीपे अनध्यायः ; "अमध्यशवशृद्धान्त्यश्मशानपतितान्तिके " इति योगिस्मरणात् ॥ १४ ॥ देवतानां हरिहरादीनामायतनमालयः । श्मशानं पितृतनम् । चतुष्पथः मार्गचतुष्ट्यसंनिपातः । रथ्या राजमार्गः । एतेष्वनध्यायः । मचेताः चतुष्पश्संकमोद्यानेषु न देवसमीपेऽधीयीत " इति । मनुः " नाधीयीत श्मशानान्ते मामान्ते गोत्रजेऽपि वा " इति । आपस्तम्बः " न वृक्षस्थो न तीर्थस्थो नाप्षु नीषु समाष्ठ च " इति । अध्ययननिषेधात् जपाद्यनिषेधः ॥ १५ ॥

नोदकान्तः ॥ १६ ॥ न पीठोपहितपादः ॥ १७ ॥ न हस्त्य-श्वोष्ट्रनौगोयानेषु ॥ १८ ॥ न चान्तः ॥ १९ ॥ न विरिक्तः ॥ २० ॥ नाजीर्णी ॥ २१ ॥

जलमध्ये अनध्यायः ।

" श्रेष्मातकस्य छायायां शह्नमलेर्मधुकस्य च । कदाचिदपि नाध्येयं कोविदारकपित्थयोः ॥ "

<sup>2</sup> न देवायतने न रमशान—झ

 $<sup>^{1}</sup>$  निर्हादे-ठ.

इति यमः ॥ १६ ॥ पीठे श्रीपर्ण्यादिकाष्ठनिर्मिते स्थापितपादतत्रस्यानध्यायः । एतेन भूमिस्थितपादस्य नानध्याय इति ॥ १७ ॥ हस्त्याचारूढस्य, यानग्रहणात् तद्युक्तरथादियानस्थस्य चानध्यायः । मृतः---

> " नाधीयीताश्वमारूढो न वृक्षं न च हस्तिनम् । न नावं न खरं नोष्टं नेरिणस्थो न यानगः ॥ "

इति ॥ १८ ॥ वान्तः कृतवमनो नाधीयीताहोरात्रम् ॥ १९ ॥ विरेकः अतिसारः । तद्युक्तः नाधीयीताहो-रात्रम् ॥ २०॥ अजीर्णी यावदजीर्णपाकं नाघीयीत ॥ २१॥

#### न पश्चनखान्तरागमने ॥ २२ ॥ न ¹राजश्रोत्रियगोब्राह्मण-व्यसने ॥ २३ ॥

पञ्चनलाः मनुष्यादयः । तेवां गुरुशिष्ययोरन्तरा गमने अहोरात्रमनध्यायः । तत्र विशेषः—"काको-लक्कुक्कुटमूषकमण्डुकाद्यन्तरागमने द्विदिनम् । श्वनकुल्सर्पमण्डुकमार्जाराणां व्यहसुपवासो विप्रवासश्च " इति गौतपः । विभवासः आचार्यकुलादन्यत्र वासः । अत्राशक्ती वसिष्ठः—" मार्जारनकुल्व्याघाणामहोरात्रम् " इति । अभोजनमनुवर्तते । " खरवराहोष्ट्रचण्डालस्त्रतिकोदक्याशवादौ मासम् । अविगवयाजादिव्यष्कुनास्ति-कादौ त्रिमासं चण्डारुश्वपाकशशानां च पण्मासान् गजगण्डसारससिंहव्याव्रमहापापिकृतवानामष्टमासम् " इति शङ्कः । <sup>2</sup>व्यण्कुर्मार्जारः । " यदि हस्ती संवत्सरो यदि व्याव्रस्तयैव च " इति आपस्तम्बः । व्याव्रावान्त-रजातिमेदेन कालमेद: ॥ २२ ॥

राजा राष्ट्राधिपः । श्रोत्रियः एकशाखाध्यायी । गोन्नाक्षणौ जातिमात्रम् । तेषां व्यसने आपदि यावद्पशमनमनध्यायः । मरणे त अहोरात्रम् । अहोरात्रानुवृत्तौ गोभिलः—" प्रेते मूमिपताविप " इति । तथा "अहोरात्रमनूचाने " इति । "गोन्नाक्षणमृतावेकाहः " इति शङ्खयमौ । इदमल्पगुणे । गुणातिशयवति त्रिरात्रम् । " सार्वभौमे त्रिरात्रं स्यादाशौचं संस्थिते सति " इति भृगुः । त्र्यहानुवृत्तौ " स्वशासाश्रोत्रिये तथा " इति योगी अरः । " गोविष्रमृतौ त्रिरात्रम् " इति स्मृत्यन्तरमिति ॥ २३ ॥

#### नोपाकर्मणि ॥ २४ ॥ नोत्सर्गे ॥ २५ ॥ न सामध्वनावृज्य-ज्रषी॥ २६॥

उपाकर्मानन्तरं त्र्यहमनध्यायः ॥ २४ ॥ उत्सर्जेनेऽपि व्यहम् । त्र्यहानुवृत्तौ " उपाकर्मणि चोत्सर्गे " इति योगीश्वरः ॥ २५ ॥ सामवेदध्वनौ जायमाने ऋग्यजुषोरनध्यायः ;

> " ऋग्वेदो देवदेवत्यो यजुर्वेदस्त मानुषः । सामवेदः स्मृतः पित्र्यस्तस्मात् तस्याशुचिर्ध्वनिः ॥"

> > 2 व्यक्कः-ध, च. 3 अपि omitted in ख. ग.

इति मानवात् । उपलक्षणमेतदथर्वणोऽपिः "सामशब्दे नाथर्वयजुषी" इति याम्यात् । एवं वेदान्तरध्वनौ साम्रोऽनध्यायः ; " शाखान्तरध्वनौ साम्नामनध्यायः " इति आपस्तम्बीयात ॥ २६ ॥

नापररात्रमधीत्य शयीत ॥ २७ ॥ अभियुक्तोऽप्यनध्याये-ष्वध्ययनं परिहरेत् ॥ २८ ॥ यसादनध्यायाधीतं नेहासुत्र फल-प्रदम् ॥ २९ ॥ तदध्ययनेनायुषः क्षयो गुरुशिष्ययोश्च ॥ ३० ॥ तसादनध्यायवर्जं गुरुणा ब्रह्मलोककामेन विद्या सच्छिष्यक्षेत्रेषु वप्तव्या ॥ ३१ ॥

रात्रेरपरभागः अपररात्रः । तत्राधीत्य न शयीत । किंतु यावत्सूर्योदयं जागृयात् । अपररात्रग्रहणात् पूर्वरात्रे न निषेधः:

> " प्रदोषपश्चिमो यामो वेदाभ्यासेन योजयेत । यामद्वयं शयानस्त ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ "

इति मानवातु ॥ २७ ॥ अभियुक्तः अन्येन पृष्टोऽपि अनध्यायेषुक्तेषु अध्ययनं परिहरेत् । नाभियोगेनाभि-निविष्टः पठेत् ॥ २८ ॥ तत्र हेतुमाह । ऐहिकं फलमियोगे जयप्राप्तिः । आमुप्पिकं फलं ब्रह्मलेकप्राप्तिः । तदुभयमनध्यायाध्ययने नस्यतीति हेतुः ;

> " अनध्यायेष्वध्ययने प्रज्ञामायुः प्रजाः स्त्रियः ब्रह्म वीर्य श्रियं तेजो निक्चन्तति यमः स्वयम् ॥"

इति स्परणात् ॥ २९ ॥ किंच तेषु अनध्यायेषु अध्ययनेन गुरुशिष्ययोः आयुःक्षयश्च भवतीति हेत्वन्तरम् ॥ ३०॥ उक्तार्थं निगमयति । यसादनध्यायाध्ययने दोषोऽभिहितः, तस्मात् अनध्यायान् वर्जयित्वा ब्रह्मलोकासये गुरुणा उक्तलक्षणेषु शिष्यक्षेत्रेषु विद्या वेदादिचतुर्दशान्यतमा वसत्या । अध्यापन एवानध्याय-निषेधात् अन्यत्र दोषाभावः :

> "वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यके । नानुरोधोऽस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चैव हि ॥ "

इति मानवात् । वेदोपकरणान्यङ्गानि । वेदोपाकरणे । इति पाठे उपाकर्मणीत्यर्थः । नित्यस्वाध्यायो ब्रह्म-यज्ञः । होमो बल्याद्युपलक्षणम् । चकारात् नैमित्तिकादिग्रहणम् ।

" नित्ये नैमित्तिके <sup>1</sup>कार्ये व्रते यज्ञे कतौ तथा । प्रक्लाम कामकार्ये च नानध्यायः स्मृतस्तथा ॥ "

इति ॥ ३१ ॥

### शिष्येण ब्रह्मारम्भावसानयोर्ग्ररोः पादोपसंग्रहणं कार्यम् ॥ ३२ ॥ प्रणवश्च ध्याहर्तव्यः ॥ ३३ ॥

शिष्यधर्मानाह । ब्रह्म वेदः । तद्ध्ययनोपकमे अध्ययनसमाप्तौ चोक्तरीत्या शिष्येण गुरोः अध्याप-कस्य पादोपसंग्रहणम् अभिवादनं कार्यम् । ब्रह्मग्रहणात् अङ्गादावनियमः ॥ ३२ ॥ अध्ययनोपकमावसानयोः ओंकारः पठनीयः । चकारात् भूमिस्पर्शश्चान्ते कार्यः ;

> "ओंकारं प्रथमं कृत्वा ततो ब्रह्म प्रवर्तयेत् । ओंकारं च पुनः कृत्वा भूमि स्पृष्ट्वा विरामयेत् ॥"

इति यमसरणात् ॥ ३३ ॥

तत्र च यहचोऽधीते तेनास्याज्येन पितॄणां तृप्तिर्भवति ॥ ३४ ॥ यद्यजूषि तेन मधुना ॥ ३५ ॥ यत्सामानि तेन पयसा ॥ ३६ ॥ यदाथर्वणं तेन मांसेन ॥ ३७ ॥ यत्पुराणेतिहासवेदाङ्गधर्म- शास्त्राण्यधीते तेनास्यान्नेन ॥ ३८ ॥

तत्र ग्रहणाध्ययनफलमाह । तत्रोक्तकाले यहचोऽधीते, तेनास्याध्येतुः पितॄणामाज्येन तृप्तिभेवति । बहुवचनात् ,

> " ऋचां दशसहस्राणि ऋचां दशशतानि च । ऋचामशीतिः पादश्चैतत् पारायणमुच्यते ॥"

इंस्युक्तसंख्याग्रहणम् । यदि च वेदोपकमात् ऋगादिपदस्य तत्परतयैवोक्तसंख्यालाभः, तदा तावदध्ययनाशक्तौ एकदेशाध्ययनाभ्यनुज्ञानार्थं बहुवचनारम्भोऽस्तु । यथाह पराज्ञारः—" अध्येतव्योऽप्येकदेशो यदि सर्व न शक्यते" इति । एवं यजुरादाविष ज्ञेयम् ॥ ३४ ॥ यदि यजूषि अधीते, तेन मधुना पितॄणां तृप्तिर्भवति ॥ ३५ ॥ यदि सामान्यधीते, तेन पयसा पितॄणां तृप्तिर्भवति ॥ ३६ ॥ यदि आथर्वणमथर्व-संबन्धिनं मागमधीते, तेन पितॄणां मांसेन तृप्तिर्भवति ॥ ३० ॥ पुराणं ब्राह्मादि । इतिहासः महाभारतादिः । वेदाङ्गानि शिक्षादीनि । धर्मशास्त्राणि मानवादीनि । द्वन्द्वनिर्देशात् न्यायमीमांसादीन्यिष गृह्यन्ते । तद्ध्ययनेन पितॄणामञ्चतृप्तिर्भवति । यद्यपीदं सादस्यात् ब्रह्मयज्ञप्रलमिति प्रतिभाति, तथापि "ब्रह्मयज्ञेन

<sup>1</sup> काम्ये—्व.

तृप्यन्ति देवाश्च पितरस्तथा" इत्यादिपैठीनस्यादिवानयैः ब्रह्मयज्ञस्य देविपतृतृप्त्यर्थस्वेनोभयदेवताकत्वा-वगमात् अत्र च <sup>1</sup>पितृमात्रतृप्तिश्रवणेनैकदेवत्यत्वात् विधिलक्षणस्य देवतान्तरस्योपलक्षणत्वासंभवात् प्रकरणा-संभवेनोत्कर्षासंभवाच नास्य तत्फलत्वम् । किंतु उपक्रमोपसंहारमध्यपिठतत्वेन विध्यपेक्षितत्वाच श्रहणाध्य-यनस्यैवेदं फलकथनमिति युक्तम् । एवं च फलवतोऽप्यस्याकरणे दोषश्रवणात् नित्यविध्यपेक्षितत्वाच² नित्यत्वमविरुद्धम् ॥ ३८॥

## यश्च विद्यामासाद्यास्मिन् लोके तथा जीवेत्, न सा तस्य परलोके अफलप्रदा भवेत् ॥ ३९ ॥ यश्च विद्यया यदाः परेषां इन्ति ॥ ४० ॥

नेदं भृतकाध्यापनविषयम् ; तस्योपपातकत्वेन निषिद्धत्वात् । नाप्यध्यापनादिविषयम् ; तस्य वृत्त्यर्थतयाभ्यनुज्ञानात् । किंतु परार्थं वेदपारायणादिना यो जीवेत् , तस्य सा परत्र फलपदा न भवेत् ; विद्याध्ययनजन्या लोका न भवन्तीत्यर्थः ;

> " <sup>4</sup>यो धनार्थं परान् वेदं श्रावयेद्याजनाहते । स वेदविकयी नाम इहामुत्र च गर्हितः ॥ "

इति च्यासस्मरणात् ॥ ३९ ॥ उक्तार्थमन्यत्राप्यतिदिशति । यश्च विद्यया वादजल्पाभ्यां परेषां यशः हन्ति पराजयेन नाशयति, तस्यापि परत्राफलैव विद्या ॥ ४० ॥

#### अननुज्ञातश्चान्यसादधीयानान्न विद्यामादद्यात् ॥ ४१ ॥ तदादानमस्य ब्रह्मस्तेयं नरकाय भवति ॥ ४२ ॥

गुर्वेनुज्ञामन्तरेणान्यार्थमघीयानादिष गुरोविंद्यां नादद्यात् ; "आहृतश्चाप्यधीयीत " इति स्मरणात् ॥ ४१ ॥ निषेघातिकमे फरुमाह । तस्या अननुज्ञाताया विद्यायाः अननुज्ञापयितुर्गुरोः सकाशात् आदानमध्य-यनं नरकफरुकं ब्रह्मस्तेयं भवति ॥ ४२ ॥

लौकिकं वैदिकं वापि तथाध्यात्मिकमेव वा। आददीत यतो ज्ञानं न तं द्वुद्धेत् कदाचन ॥ ४३ ॥ उत्पादकब्रह्मदात्रोगीरीयान् ब्रह्मदः पिता। ब्रह्मजन्म हि विप्रस्य प्रेत्य चेह च शाश्वतम्॥ ४४ ॥

4 From यो धनार्थ up to व्यासस्मरणात् omitted in ख.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> पितृश्रवणेन—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> आक्षेपाच—च, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> फलदा भवति—ज, ठ.

गुरुद्रोहं निषेधति । लौकिकं काव्यालंकारादिविषयम् ; वैदिकं साङ्गवेदविषयम् ; आध्यात्मिकं वासिष्ठादिविषयम् , औपनिषदस्य वैदिकत्वेनैव सिद्धत्वात् । एतदन्यतमं ज्ञानं यतो यस्मात् गुरोः आददीत उत्पादयेत् , तं कदाचनापि लौकिकवैदिकविवादे न दुद्धेत् । द्रोहोऽनिष्ठासञ्जनम् ॥ ४३ ॥

त्रिष्वप्याचार्यातिशयमाह । उत्पादकः शरीरजनकः माता पिता च, ब्रह्मदाता गायच्युपदेष्टेति न्त्रयोऽपि पितरः ; पातृत्वात् । तेषां मध्ये ब्रह्मदः पिता गरीयान् अतिशयेन गुरुः । अतिशयमेवाह— ब्रह्मणि गायच्यां यज्जन्म विप्रस्य त्रैवर्णिकस्य, तत् प्रेत्य मोक्षयोग्यतापादकत्वात् , इह च सर्वकर्मार्हतापाद-कत्वात् शाश्वतं नित्यमित्युक्तमधस्तात् ॥ ४४ ॥

कामान्माता पिता चैनं यदुत्पादयतो मिथः।
संभूतिं तस्य तां विद्याद्यद्योनाविह जायते॥ ४५॥
आचार्यस्त्वस्य यां जातिं विधिवद्वेदपारगः।
उत्पादयति सावित्र्या सा सत्या साजरामरा॥ ४६॥
य आवृणोत्यवितथेन कर्णावदुःखं कुर्वन्नमृतं संप्रयच्छन्।
तं मन्येत पितरं मातरं च
तस्मै न दुस्चेत् कृतमस्य जानन्॥ ४७॥

इति अभीविष्णुसमृतौ त्रिंशोऽध्यायः

ब्रह्मजन्मनो नित्यत्वं योनिजन्मनोऽनित्यतयोपपादयति । यत् यस्मात् कारणात् मिथः अन्योन्यं कामात् परस्पराभिलाषात् प्रवृत्तौ मातापितरौ एनं पुत्रमनु निष्पादयतः वाजिनवज्जनयतः, न तृहेश्यतया³ ; कामोपमोगस्यैवोहेश्यत्वात् । अतस्तस्य पुत्रस्य तां संभूतिं संगवमात्रं विद्यात् । न तु नित्याम् अव्यभिचारिणीम् ; मैथुनसंभवेऽपि पुत्रानुत्मर्तः । तत्र हेतुः—यदिहास्मिन् संसारे पश्चादिसाधारण्येन योनौ जायत इति न तावन्मात्रेण ऐहिकामुष्मिकफलमिद्धिः ॥ ४५ ॥

किंतु वेदपारगोऽखिरुवेदवित् आचार्यस्तु अस्य वटोः विधिवदुपनयनविधिना सावित्र्या गायन्यादिकया सह यां जातिं जन्म उत्पादयति संपादयिति, सा सत्या नित्या ; अकरणे ब्रात्यतापत्तेः । सर्वकर्माधिकारापाद-कत्वेन सैवाजरा अविकृता यावज्जीवमेकरूपा ; सैवामरा परलोकसंबन्धितया अविनाशिनी ॥ ४६॥ ब्रह्मजन्मैव श्रेष्ठमित्युक्तमर्थं श्रुत्योपसंहरति । <sup>1</sup>वेदाध्ययनेनैहिकामुष्मिकसकल्दुःखनिरासेनाध्येतार-मदुःखं कुर्वन्, तेन च मोक्षाधिकारसंपत्त्या अमृतं महावाक्याध्यापनार्थमितपादनद्वारा संप्रयच्छन् अवि-तथेनामतारकतया यथार्थेन वेदेनाध्येतुः कर्णी य आवृणोति पूरयित, तं पातृत्वेन पितरं मातरं च मन्येत । अस्य कृतमुपकारं <sup>2</sup>वेदाध्यापनलक्षणं जानन् तस्मै गुरवे न दुखेत् ॥ ४७ ॥

इति <sup>3</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकभेत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि श्रीरामपण्डितात्मज श्रीनन्द-पण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविष्टतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां त्रिंशोऽध्यायः

<sup>1</sup> देश। ते-च.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वैष्णवे—झ ; वैष्णवे धर्मशास्त्रे अनध्यायप्रकरणं त्रिंशम्—ज.

<sup>. &</sup>lt;sup>3</sup> दृश्यतया—ग, घ.

 $<sup>^{1}</sup>$  विद्याध्ययनेन-ख.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> From श्रीमन्महा up to पण्डितकृती omitted in घ, च.

 $<sup>^2</sup>$  वेदाध्ययन-ग.

<sup>4</sup> श्री omitted in ग.

#### एकत्रिशोऽध्याय:

#### त्रयः पुरुषस्यातिगुरवो भवन्ति ॥ १॥ माता पिता आचार्यश्च ॥ २ ॥ तेषां नित्यमेव शुश्रुषुणा भवितव्यम् ॥ ३ ॥

गुरुभक्तरर्थवादार्थमेकत्रिशेनातिगुरूनाह । त्रैवर्णिकप्रक्रमे पुरुषग्रहणं वर्णजातिप्राप्त्यर्थम् । तेन चतुर्णा-मपि वर्णानामनुलोमजादिजातीनां <sup>1</sup>चातिगुरवः गुरुभ्यो ज्येष्ठभात्रादिभ्यः अतिशयिता अतिगुरवः त्रयो भवन्ति ॥ १ ॥

तानाह । माता पिता आचार्यश्च । निषेक्तत्वेन पितुः प्राधान्येऽपि अभ्यहिंतत्वात् मातुः पूर्वनिर्देशः : "तेभ्यो माता गरीयसी" इति स्मरणात्। माता जननी। पिता निषेक्ता। आचार्य उक्तरुक्षणः। यद्यप्ययं शूद्धादीनां न संभवति, उपनयनाभावात् , तथापि याजकाभिशायेण तेषामपि त्रितयसंभवः ॥ २ ॥

तेषां मात्रादीनां नित्यं सर्वकालं शुश्रुषुणा सेवानिरतेन<sup>°</sup> भाव्यम् । एवकारोऽत्र नियमचतुष्टयं गमयति । तच्च धर्मव्याधोपाख्याने स्पष्टीकृतम् ॥ ३ ॥

#### यत्ते ब्रूयुस्तत् कुर्यात् ॥ ४ ॥ तेषां प्रियहितमाचरेत् ॥ ५ ॥ न तैरननुज्ञातः किंचिदपि कुर्यात् ॥ ६ ॥

ते मात्रादयो यत् कार्यं विहितमविहितं वा ब्र्युः, तत् कुर्यात् । तच कुन्तीवाक्यात् पञ्चिमिद्रीपदी-परिणये, जमद्भिवाक्यात् परशुरामेण रेणुकावधे च स्पष्टीकृतम् ॥ ४॥ तेषां मात्रादीनां प्रियमनुकूछं सत् यत् आयत्यां श्रेयस्करं कार्यं, तदाचरेत् । परस्परविरोधे तु पैतृकम् ; परशुरामीयमातृवधिङ्कात् ॥ ५ ॥ तैः मात्रादिभिरननुज्ञातः अननुमतः किंचिदल्यमपि कार्यं न कुर्यात् ॥ ६ ॥

> एत एव त्रयो वेदा एत एव त्रयः सुराः। एत एव त्रयो लोका एत एव त्रयोऽग्रयः॥ ७॥ पिता गाईपत्योऽग्निः <sup>३</sup>दक्षिणाग्निर्माता गुरुराहवनीयः ॥ ८ ॥

1 From here up to निषेक्तत्वेन missing in घ, च.

<sup>2</sup> अभिरतेन- ख.

<sup>3</sup> माताप्रिर्दक्षिणः, तथा गुरुराहवनीयश्च—ठ.

उक्तेऽथे अर्थवादमाह । एते मात्रादय एव त्रयो वेदाः ऋग्यजःसामाख्याः। अनुलङ्कनीयवाक्यत्वेन वेदसंस्तवः । त्रयः सुराः ब्रह्मविष्णुशिवाः । पूज्यत्वेन सुरसंस्तवः । त्रयो लोकाः नरसुरब्रह्मलोकाः । तत्प्राप्तिसाधनत्वात् तत्संस्तवः । त्रयोऽययः वक्ष्यमाणाः । नित्यपालनीयत्वेनाग्निसंस्तवः ।। ७ ॥

अमित्रयस्य विशेषनिर्देशेन तान् स्तौति । पितुर्गार्हपत्यत्वमाहवनीययोनित्वेन : "तव योनिरस्मि " इति श्रुतेः । पूर्वोत्पन्नत्वेन च पूर्वनिर्देशः । मातुर्दक्षिणामित्वं प्रथग्योनित्वेन ; "दक्षिणामेररणी² पाणौ कुरुते " इति मानवसूत्रात्। उल्लाबलमुसलाद्यनुपालकत्वेन वा; "उल्लाबले मुसले यच राूपे " इत्यादिमन्त्रलिङ्गात् । गुरोराहवनीयत्वं सर्वहवनीयद्रव्यभागित्वेन " लब्धं चास्मे निवेदयेत् " इति स्मरणात् ॥ ८॥ 

> सर्वे तस्याहता धर्मा यस्यैते त्रय आहताः। <sup>4</sup>अनाद्द्यास्तु यस्यैते सर्वास्तस्याफलाः क्रियाः॥९॥ इमं लोकं मातृभक्त्या पितृभक्त्या तु मध्यमम्। गुरुशुश्रूषया त्वेव ब्रह्मलोकं समश्रुते ॥ १० ॥

#### इति वश्रीविष्णुस्मृतौ एकत्रिशोऽध्यायः

यस्य पुरुषस्येते त्रयो मात्रादय आहताः, तस्य सर्वेऽपि धर्मा आहताः; सर्वधर्ममूळ्लात् त्रयाणाम् । यस्य पुनरेते त्रयः अनाद्दर्याः अनादरणीयाः, तस्य सर्वाः कृष्याचा लौकिक्यः नित्यनैमित्तिकाद्या वैदिक्यश्च कियाः निष्फलाः : मात्राचनादरोत्पन्नाधर्मेण प्रतिबन्त्रात् फलजननायोग्याः ॥ ९ ॥

मात्रादिशुश्रुषाफलमाह । इमं मनुष्यलोकं मातृभक्त्या, मध्यमं देवलोकं पितृभक्त्या, गुरोराचार्यस्य शुश्रुपया तु ज्ञहालोकमेव प्राप्तोति ॥ १० ॥

इति <sup>6</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसोवासिधर्माधिकारि श्रीरामपण्डितात्मज श्रीनन्द-पण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविद्वतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां एकत्रिशोऽध्यायः

<sup>4</sup> अनाहतास्तु—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अग्निस्तव:—ख.

<sup>3</sup> मावित्वेन-ग, घ.

<sup>5</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे गुरुपकरणमेकत्रिशम्—ज, ठ ; वैष्णवे एकविशोऽध्यायः—झ.

Prom श्रीमन्महा up to पण्डितकृती omitted in घ, च.

## द्यात्रिशोऽच्यायः

राजर्तिवक्श्रोत्रियाधर्मप्रतिषेध्युपाध्यायपितृव्यमातामह-मातुलश्वशुरुव्येष्ठश्रातृसंबन्धिनश्चाचार्यवत् ॥१॥ पत्न्य एतेषां सवर्णाः॥२॥ मातृष्वसा पितृष्वसा ज्येष्टा स्वसा च॥३॥

द्वात्रिंशे गुरुधर्मातिदेशविषयानाह । राजा अभिषिक्तः क्षत्रियः । ऋत्विक् उक्तलक्षणः । श्रोत्रियः एकशासाध्याया । अधर्मप्रतिषेधी निषद्धकर्मणो निवर्तकः । उपाध्यायः उक्तलक्षणः । पितृत्यः पितृश्राता । मातामहः मातुः पिता । मातुलः मातुर्श्राता । श्वशुरः पत्नीपिता । ज्येष्ठश्राता अग्रजः सोदर्यः । संबन्धिनौ पुत्रदुहितृश्वशुरौ । चकारात् पितामहादीनां ग्रहणम् ;

" पितामहो भयत्राता चान्नदाता तथैव च । वर्णज्येष्ठो यतिश्चैव सर्वे ते गुरवः स्मृताः ॥ "

इति <sup>3</sup>स्मरणात् । एते आचार्यवन्मान्याः । तेन च प्रत्युत्थानाभिवादनादिकं सिध्यति ॥ १ ॥ एतेषां राजादीनां सवर्णाः पत्यश्च तद्वदेव मान्याः । सवर्णाग्रहणात् असवर्णासु वक्ष्यति ॥ २ ॥ ज्येष्ठेति तिस्रणामपि विशेषणम् ; "पितुर्भगिन्यां मातुश्च ज्येष्ठायां च स्वसर्यपि" इति देवल्रीयात् । तेन स्वापेक्षया ज्येष्ठा एताः तिस्रोऽप्याचार्यवन्मान्याः । ज्येष्ठेति विशेषणात् कनिष्ठास्वभ्युत्थानमेव । चकारात् पितामह्यादीनां अहणम् ।

" माता मातामही चैव तथैव च पितामही । मातृष्वसा मातुलानी श्वश्रूर्घात्री पितृष्वसा । ज्येष्ठस्त्री च पितृत्यस्त्री गुरुस्त्री मातृवत् स्मृताः ॥ "

इति स्परणात् । मातात्र सपलमाता ज्ञेया ; मातृवदित्यतिदेशात् ॥ ३ ॥

श्वशुरिषतृच्यमातुल्रिकां कनीयसां प्रत्युत्थानमेवा-भिषादनम् ॥ ४ ॥ हीनवर्णानां गुरुपत्नीनां दूरादिभवादनं न पादो-पस्पर्शनम् ॥ ५ ॥ गुरुपत्नीनां गात्रोत्सादनाञ्जनकेशसंयमनपाद-प्रक्षालनादीनि न कुर्यात्॥ ६ ॥

श्वज्ञुरादीनां स्वापेक्षया कनीयसां प्रत्युत्थानमेवामिवादनकार्यकारि ; न पुनरमिवादनं कार्यम् । किंतु ' असावहम् ' इति ब्रूयात् ;

" मातुलांश्च पितृव्यांश्च श्वशुरानृत्विजो गुरून् । असावहमिति ब्रूयात् प्रत्युत्याय यवीयसः ॥ "

इति मानवात् । गुरवो ज्ञानवृद्धादयः ; " मृथिष्ठार्थवन्तो गुरवः " इत्युक्कम्य " ज्ञानवृद्धतपोवृद्धयोः " इति हारीतस्मरणात् ; तयोश्य कनिष्ठयोरपि संभवात् । परिगणनं राजादिनिवृत्त्यर्थम् ; तेषां कनीयसामपि मान्यत्वात् ; " बालोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति मूपतिः " इति मानवात् ॥ ४ ॥

हीनवर्णे क्षत्रियावैश्ये । बहुवचनात् मूर्धावसिक्ताद्याः । न शृद्धाः पत्नीत्वविशेषणात् । तासां दूरादेवाभिवादनं कार्यम् । न पादावुपस्पृद्ध्य । प्रत्युत्थानं त्वनुवर्तते ; " असवर्णास्तु संपूज्याः प्रत्युत्थाना-भिवादनैः " इति पानवात् । शृद्धायां प्रत्युत्थानमेव ; नामिवादनम् ;

" उदक्यां सूतिकां शूद्धां भतृष्ठीं ब्रह्मघातिनीम् । अभिवाद्य द्विजो मोहादहोरात्रेण शुध्यति ॥ "

इति शातातपीयात् ॥ ५ ॥

गुरुशुश्रूषाणां कासांचित् तत्पन्नीष्वपवादमाह । अत्र पन्नीपदात् त्रैवर्णिकलामेऽपि न शृद्धापरिहारः ; दृष्टदोषस्य तत्रापि समानत्वात् । गात्राणामुत्सादनमुद्धर्तनमभ्यञ्जनं च । अञ्जनं नेत्रयोः कज्जलादिना । केशानां संयमनं प्रसायनं कबरीबन्धश्च । पादयोः अक्षालनमञ्मादिना घर्षणेन मलापकर्षणम् । आदिपदात् स्नापनादिग्रहणम् । "नोच्छिष्टाशनस्नापनप्रसाधनपादप्रक्षालनोन्मर्दनोपसंग्रहणानि " इति गौतमीयात् । गुरुपत्नीनामिति शेषः ॥ ६ ॥

°असंस्तुतापि परपत्नी भगिनीति वाच्या पुत्रीति मातेति वा ॥ ७ ॥ न च गुरूणां त्वमिति ब्रूयात् ॥ ८ ॥ वदितिकमे निराहारो दिवसान्ते तं प्रसाचाश्रीयात् ॥ ९ ॥

द्रात्रिंजोऽध्यायः

असंस्तुता अपरिचिता । अपिशब्दात् योन्यसंबद्धा च । परपन्नी : न परदास्यादिः । भगिन्यादिशब्दैः वाच्या । व्यवश्वितश्चायं विकल्पः । समानवयस्का भगिनीति, न्यूनवयस्का पुत्रीति, अधिकवयस्का मातेति :

> " परपत्नी च या स्त्री स्यादसंबद्धा च योनित: । तां ब्रयाद्भवतीत्येवं सुभगे भगिनीति च ॥ "

#### इति मानवात् ॥ ७॥

गुरूणां पूर्वोक्तानां त्वंकारम् , इतिकरणादेवंजातीयकमन्यद्प्यपकर्षवचः हुंकारादि न ब्रूयात् । चकारादन्येषामपि मान्यानाम् : प्रायश्चित्तरमरणात् ॥ ८ ॥

तदेवाह । तेषां गुरूणामतिक्रमे त्वंकारादिवचने आहाररहितः सायं तं गुरुं प्रसाद्यापराधं क्षमापयित्वा श्रीयात् । पुनस्तच्छब्दिनिर्देशः अन्यस्याप्यतिक्रमे उक्तप्रायश्चित्तविधानार्थः :

> " गुरुं हंकृत्य त्वंकृत्य विमं निर्जित्य वादतः । बद्धा वा वाससा क्षिपं प्रसाद्योपवसेहिनम् ॥ "

इति योगिस्मरणात् । दिवसान्ते अञ्चनविधानादेव सिद्धौ निराहारवचनं यावस्प्रसादनं निराहारत्वार्थम् : " कृते निःसंशये पापे न अञ्जीतानपस्थितः " इति लिङ्गात ॥ ९ ॥

## न च गुरुणा सह <sup>2</sup>विगृह्य कथाः क्रर्यात् ॥ १० ॥ न चैवास्य <sup>³</sup>परीवादम् ॥ ११ ॥ न चानभिषेतम् ॥ १२ ॥

गुरुणा सह विगृह्य विजिगीषया कथाः जल्पवितण्डाः न कुर्यात्। चकारादन्येनापि विप्रेण: " विप्रं निर्जित्य वादतः " इति स्मरणात् ॥ १०॥ अस्य गुरोः परीवादं दोषाभिव्यक्तिं न कुर्यात् । चकारात् निन्दादिग्रहणम् :

> " परीवादात खरो भवति श्वा वै भवति निन्दकः परिभोक्ता क्रमिर्भवति कीटो भवति मत्सरी ॥ "

इति मानवात् । सहोषोक्तिः परीवादः । असहोषोक्तिनिन्दा । बद्धयित्वा भोजनं परिभोजनम् । उत्कर्षासहनं मत्तरः ॥ ११ ॥ गुरोः अनिभिन्नं प्रतिकृतं न कुर्यात् ; "प्रतिकृतं गुरोः कृत्वा प्रसाधैन विशुध्यति " इति योगिस्मरणात् ॥ १२ ॥

## गुरुपनी तु युवतिर्नाभिवाचेह पादयोः। 'पूर्णविंदातिवर्षेण गुणदोषौ विजानता॥ १३॥

## कामं तु गुरुपत्नीनां युवतीनां युवा भुवि । विधिवद्वन्दनं कुर्योदसावहमिति ब्रुवन् ॥ १४॥

पूर्णतारुण्या गुरुभार्या पूर्णविंरोन शिष्येण गुणे पादोपसंग्रहणोत्थे अदृष्टविरोषे दौषी स्त्रीणां मोहकत्वं पुमिन्द्रियाणां दुर्निम्रहत्वं चेह लोके विजानता पादयोनोंपसंग्राह्या । विंशतिवर्षत्वं व्यवहारक्षमत्वम् " नैके युवतीनां व्यवहारप्राप्तेन" इति गौतमीयात् । तेन बारुख युवत्यमिवादने यूनां बृद्धामिवादने च नायं दोष: । दोषी च.

" स्वभाव एष नारीणां नराणामिह दुषणम् ।"

" बल्वानिन्द्रियमामो विद्वांसमपि कर्पति ।"

इति मन्ना स्पष्टीकृतौ । पत्नीपदान शृदान्यदासः : दृष्टदोषतौल्यात् ॥ १३ ॥

तर्हि कथमभिवाद्येत्यत आह । युवा शिष्यो युवतीनां गुरुपत्नीनां भुवि पादावनुपस्पृश्न, असावहिमिति ' अभिवाद्येऽहं भो अमुकशर्मा ' इति स्वनाम निर्दिशन् , विधिवत् '' व्यत्यस्तपाणिना '' इत्यादिने करीत्या कामं यथेच्छमभिवादनं कुर्यात् ॥ १४ ॥

> <sup>2</sup>विप्रोष्य पादग्रहणमन्वहं चाभिवादनम् । गुरुदारेषु क्रवींत सतां धर्ममनुसारन् ॥ १५ ॥ वित्तं वन्धुर्वयः कर्म विद्या भवति पश्रमी। एतानि <sup>3</sup>मानस्थानानि गरीयो यखदुत्तरम् ॥ १६ ॥

उक्तयोर्विधिनिषेषयोः कालप्रतिप्रसवावाह । यत यूनो युवसु गुरुदारेषु पादप्रहणं निषिद्धं, तत् विप्रोप्य प्रवासादेत्य कार्यम् । यच भुज्यभिवादनं विहितं, तत् अन्वहमिति व्यवस्था । एतेन "विप्रोप्य पादोपसंग्रहणं गुरुभार्याणाम् । नैके युवतीनां व्यवहारप्राप्तेन " इति गौतमीयोऽपि विकल्पो व्याख्यात: । तत्र प्रमाणमाह—सतां धर्ममनुस्मरिति । शिष्टाचार एवात्र व्यवस्थाहेतुः । गुरुदारेष्विति सामान्योपादानेऽपि मात्रादीनामित्रप्रोप्याप्यन्वहं पादोपसंग्रहणं कार्यम् : " नाविप्रोप्य स्त्रीणाममातृपितृव्यभार्योभगिनीनाम् " इति गौतमीयातः

> " उपसंप्रहणं कुर्याद्विगिन्या मातुरेव च । तथा पितृव्यभार्याणां समवायेऽन्वहं द्विजः ॥ "

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> भगिनीत्येवं--- प्र. <sup>3</sup> परिवादान—ज, ठ,

<sup>4</sup> पूर्ण विंशतिवर्षे च---क

द्वात्रिंशोऽध्यायः

इति स्मृत्यन्तराच । त्रातृभार्यादीनां तु विप्रोज्यापि न पादोपसंग्रहणस् ; "नोपसंग्रहणं त्रातृभार्याणां श्वश्र्वाश्च " इति गौतमः । त्रातृभार्यादीनां श्वश्र्वाश्चोपसंग्रहणं न कार्यस् । अभिवादनमात्रं तु भवत्येव । तत्रापि अत्यन्तगुरुखानीयानां भातुलान्यादीनामुपसंग्रहणम् ; अन्यासामभिवादनमिति हरदत्तः ॥ १५ ॥

मान्यताहेतूनाह । वित्तं धनम् । बन्धुरमिजनः । वयो जन्मनः कालः । कर्म श्रीतस्मातीदि । विद्या वेदादिः । परिगणनादेव संख्यासिद्धौ पञ्चमीग्रहणं " वित्तबन्धुकर्मजातिविद्यावयांसि मान्यानि परबलीयांसि ए इति विद्याक्तर्याय । अत एव गौतमः— "श्रुतं तु सर्वेभ्यो गरीयः । एतन्तूल्लार्द्धमस्य " इति । यतु " विद्याकर्मवयोवन्धुवित्तेर्मान्या यथाक्रमम् " इति योगिस्मरणं, तत्रापि पूर्वपूर्वपाठकमेण बल्वत्त्वमिति ध्येयम् । संनिधावध्येतच्छब्दः गौतमोक्तजातिपरिग्रहणाय । एतानि आत्मनोऽतिरिक्तानि मानस्याभिवादनादेः प्रत्येकं स्थानानि निमित्तानि । अपरस्परसम्वाये तु उत्तरोत्तरं गरीयो वेदितव्यम् । अयमर्थः—अल्पधनस्य बहुधनः ; अल्पबन्धोः बहुबन्धुर्मान्य इति । धनवद्धन्धुमतोः समवाये बन्धुमान् ; बन्धुमद्धयोष्ट्रद्धयोः समवाये वयोवृद्धो मान्य इत्यादि । यदा तु द्वयोरिप तुल्यं धनादि, तदा उत्तरोत्तरगुणयोगेन मान्यः । तदाह मनुः—

" पञ्चानां त्रिषु वर्णेषु भूयांसि गुणवन्ति च । यत्र स्युः स्यात् स मानार्हः शुद्धोऽपि दशमीं गतः ॥ "

इति । भ्यांसि ; धनबन्धू धनबन्धुवयांसीत्यादि । तेषामपि तौल्ये धनादावेव गुणो वाणिज्याद्युपायेभ्य: <sup>4</sup>प्रतिप्रहादिः अन्वेष्टव्यः । दशमी नवत्यूर्ध्ववयस्त्रताम् ॥ १६ ॥

ब्राह्मणं दशवर्षं च शतवर्षं च भूमिपम्।
पितापुत्रौ विजानीयाद्वाह्मणस्तु तयोः पिता ॥ १७ ॥
विप्राणां ज्ञानतो ज्यैष्ठचं क्षत्रियाणां तु वीर्यतः।
वैद्यानां धान्यधनतः शृद्राणामेव जनमतः॥ १८॥

#### इति 'श्रीविष्णुस्मृतौ द्वात्रिंशोऽध्यायः

जातिवयसोर्वेळीयस्त्वे उदाहरणप्रत्युदाहरणे आह । दशवर्षत्वमुपनयनोध्वेकाळताप्रदर्शनाय । शतवर्षत्वं च मान्यतातिशयपदर्शनाय ; "शुद्धोऽपि दशमीं गतः" इत्यपिशब्दान् क्षत्रियादीनां सुतरां तत्सिद्धेः । चकारात् वैश्यशृद्धयोर्भहणम् । तेनाल्पवया अपि ब्राह्मणः वृद्धतमानामपि क्षत्रियादीनां पितेवाभिवादनीय इति ॥ १७ ॥

त्रैवर्णिकसायारणं मान्यतानिमित्तमुक्त्वा प्रतिवर्णमसायारणं तदाह । ज्ञानं वेदादिविद्याविषयकम् । वीर्यं युद्धादौ शौर्यम् । धान्यधने प्रसिद्धे । जन्मोत्पित्तः । एतैः क्रमेण विप्रादीनां ज्यैष्ठचम् । एवकारो विप्रादिव्यावृत्त्यर्थः । तेन तेषां ज्ञानादिनैवेति नियमेन वित्तादीनामनियतत्वं गम्यते । ततश्च वित्तादिचतुष्टयवतोऽपि केवलविद्यावानेव ज्येष्ठ इति सिध्यति ;

" न हायनैर्न पिलतैर्न वितेर्न च बन्धुभिः । ऋषयश्चकिरे धर्म योऽनुचानः स नो महान् ॥"

#### इति मानवात् ॥ १८ ॥

इति <sup>1</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकप्रोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि<sup>2</sup>श्रीरामपण्डितात्मज<sup>2</sup>श्रीनन्द-पण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविद्यतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां द्वित्रंशोऽध्यायः

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> मातुलान्यादीनाम् omitted in घ. छ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> परबलीयस्त्व for वयोबलीयस्त्व—ख.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> परसमवाये—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> धनादि:—ग

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> वैष्णवे — हा ; वैष्णवे धर्मशास्त्रे गुर्विमवादादेशप्रकरणं द्वात्रिंशम्—ज, ठ.

# VISNUSMRTI

WITH THE
COMMENTARY KEŚAVAVAIJAYANTĪ
OF NANDAPAŅDITA

[II]

Visquemoti

EDITED BY

PANDIT V. KRISHNAMACHARYA



DEDICATED TO THE LATE

PROFESSOR K. V. RANGASWAMI AIYANGAR

© 1964 Adyar Library and Research Centre Adyar, Madras 20, India

#### त्रयस्त्रिशोऽच्यायः

अथ पुरुषस्य कामकोधलोभारूयं रिपुत्रयं सुघोरं भवति ॥ १ ॥ परिग्रहपसङ्गाद्विद्योषेण गृहाश्रमिणः ॥ २ ॥ वैतेना-यमाकान्तोऽतिपातकमहापातकानुपातकोपपातकेषु प्रवर्तते ॥३॥

अतिकान्ते आचारकाण्डे ब्रह्मचारित्रतलोपप्रायिश्चतमुक्तम् । तत्प्रसङ्गात् बुद्धिस्थं प्रायिश्चतकाण्डं पारिप्सुः तदुपोद्धातं त्रयस्त्रिरोनाह । अथेति पकरणान्तरप्रस्तावः । पुरुषस्य मनुष्यस्य कामादिसंज्ञकं सुघोरं दुर्जयं रिपुत्रयं भवतीति प्रायोवादः, दोषबहुल्खान्मनुष्याणाम् । तत्र कामोऽभिलाषः । क्रोधो जिषांसाहेतुरमर्षः । लोभो लिप्सातिशयः ॥ १ ॥

परिग्रहो गृहदारादिस्वीकारः । तत्र पसङ्गोऽभिनिवेशः । तस्माद्धेतोः गृहाश्रमिणो विशेषणान्यापेक्षया-तिशयेन कामादयो भवन्तीति स्वभावानवादः ॥ २ ॥

कामादिकार्यतां पदर्शयनेव पातकगणस्योद्देशमाह । तेन कामादिरिपुत्रयेणाकान्तोऽभिम्तोऽयं मनु-ष्योऽतिपातकादौ प्रवर्तते । अतिशयेन पातयित नरके इत्यतिपातकम् । अतिशयश्च कल्पोपमोग्यत्वम् । तेन कल्पोपभोग्यमतिपातकम् । मन्वन्तरोपभोग्यं महापातकम् । मन्वन्तरोपभोग्यमेवानुपातकम् । चतुर्युगोपभोग्य-मुपपातकमिति वक्ष्यति । अत्र प्रथमोद्देशाचरकातिशयात् प्रायश्चितातिरेकाच महापातकादतिपातकं गरीयः ; महारुदादतिरुद्र इव । तथाच हारीतः—"पञ्चविधमशुमं मवति प्रासिक्षकोपपातकपातकमहापातका-त्यन्तपातकानि " इति । मूलवचने पूर्वपूर्वं गरीयः । अत्र तूत्तरोत्तरमिति । प्रासङ्गकं जातिम्रंशकरादि-पञ्चकम्। पातकमनुपातकपर्यायः:

> " महापातकतुल्यानि पापान्युक्तानि यानि तु । तानि पातकसंज्ञानि तन्न्यूनमुपपातकम् ॥ "

#### इति स्मरणात् ।

यतु "स्रीगोवृषठवैश्यक्षत्रियघाती सोमविकयी शूद्रसहमोजी कन्यादूष्यगारदाही वृषठीपतिरम्युत्सादी चेति पातकानि " इति पैठीनसिना पृथक् पातकानि परिगणि नि, तत् पापपर्यायत्वेन ; न संज्ञाकरणाय ;

医白色色管 基本裁判 网络安徽

उपपातकादिषु पाठेन तत्संज्ञावरुद्धत्वात् । न च तुल्यकाळनरकफळत्वादेकप्रायश्चित्तत्वाच महापातकानुपाकयो-रमेदापत्तिः, नरकानन्तरोत्पन्नयोनिविशोषपाप्तेभेदकत्वात् ॥ ३ ॥

# जातिभंशकरेषु संकरीकरणेष्वपात्रीकरणेषु ॥ ४ ॥ मलावहेषु प्रकीर्णकेषु व ॥ ५ ॥

किंच एते त्रयः संज्ञाशब्दाः योगरूढाः। तत्र जातेरिमजनसमूहाद् अंशम् अयः पातं कुर्वन्तीति जातिअंशकराणि। असंकरं ब्राह्मणादिवर्णमपि संकरं संकरसमानधर्माणं कुर्वन्तीति संकरीकरणानि। अनपात्रं प्रतिग्रहाद्यर्हमप्यपात्रं प्रतिग्रहाद्यर्हं कुर्वन्तीत्यपात्रीकरणानि॥ ४॥ पूर्ववदेतावपि योगरूढौ शब्दौ; मलमान्वहन्तीति मलावहानि। अमलिनं मिलनं कुर्वन्तीति मलिनोकरणानीति वा संज्ञान्तरम्। प्रकर्षेण कीर्णं बहुलमनायासोपपनं प्रकीर्णकम्; तेषु च प्रवर्तते॥ ५॥

# त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। कामः कोधस्तथां लोभस्तसादेतत् त्रयं त्यजेत्॥६॥

इति <sup>4</sup>श्रीविष्णुस्मृतौ त्रयस्त्रिशोऽध्यायः

उक्तार्थोपसंहारेण तत्त्यागमाह । कामादित्रिकमिदमुक्तपातकोपजननेन तत्फलीभूतवक्ष्यमाणनरकस्य द्वारं प्रवेशनोपाय इत्यनुवादः । तस्मादेतत् त्रयं त्यजेदिति विधिः ॥ ६ ॥

इति <sup>5</sup>श्रीमन्महाराजाघिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि<sup>6</sup>श्रीरामपण्डितात्मजश्रीनन्द-पण्डिनकृतौ श्रीविष्णुस्गृतिविद्यतौ <sup>7</sup>श्रीमत्यां वैजयन्त्यां त्रयस्त्रिशोऽध्यायः

<sup>2</sup> अप्रकीर्णेषु वा—ज.

<sup>8</sup> कोपश्च लोमश्च—ट.

<sup>7</sup> श्रीमत्यां omitted in घ.

# चतुस्त्रिशोऽध्यायः

मातृगमनं दुहितृगमनं स्तुषागमनिम्यतिपातकानि ॥ १ ॥ अतिपातिकनस्त्वेते प्रविद्योयुईताद्यनम् । न द्यान्या निष्कृतिस्तेषां विद्यते हि कथंचन ॥ २ ॥

इति 1श्रीविष्णुसमृतौ चतुर्स्तिशोऽध्यायः

उद्दिष्टातिपातकस्य स्वरूपं प्रायिश्चतं च चतुर्श्चिरोनाह । माता जननी ; मात्यस्यां गर्भ इति व्युत्पत्तेः । दुहिता सवर्णोदस्त्रीप्रसूता । स्तुषा सवर्णोरसपुत्रपत्नी सवर्णा । एतासां गमनं प्रत्येकमतिपातकम् । हारीतोऽप्याह—" मातृगमनं दुहितृगमनं स्तुषागमनं चेत्यतिपातकानि " इति । इतिकारात् भिगनीगमनं च ;

" जनन्यां च भगिन्यां च स्वष्ठतायां तथैव च । स्तुषायां गमनं चैव विज्ञेयमतिपातकम् ॥ "

इति कात्यायनस्मरणात् ॥ १ ॥

तत्र प्रायश्चित्तमाह । उक्तपातकयोगिन एवातिपातिकनः, नातिशयितपातकान्तरयोगिन इत्यभिष्ठेत्यै-तच्छब्दः । तेन चैत एव चत्वारोऽप्यतिपातिकनोऽग्निप्रवेशं कुर्युः । यतः कथंचन ज्ञानतोऽज्ञानतः सक्रदसकुच कृतेऽस्मिन् पापे तेषाम् अतिपातिकनाम् अन्या अग्निप्रवेशातिरिक्ता व्रतादिरूपा निष्कृतिः प्रायश्चित्तं नास्ति । अत एव संवर्तः—

" मातरं यदि गच्छेतु स्नुषां वा पुरुषाधमः ।

न तस्य निष्कृतिः शवया स्वकां दुहितरं तथा ॥ "

इति । तथाशब्दात् भगिनीमपि । न निष्कृतिः ; अनेन शरीरेणेत्यर्थः । ननु

" मातरं यदि गच्छेतु भगिनीं स्वसुतां तथा ।

" मातरं यदि गच्छेतु भगिनी स्वष्ठतां तथा । <sup>2</sup>एतास्तु मोहितो गत्वा त्रीणि कृच्छ्राणि संचरेत् । चान्द्रायणत्रयं कुर्याच्छिश्रच्छेदेन ग्रुध्यति ॥ "

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ਚ added in ਚ, ਠ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे रिपुत्रयप्रकरणं त्रयस्त्रिशम्—ज, ठ ; वैष्णवे त्रयस्त्रिशोध्याय:—झ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> From श्रीमन्महा up to पण्डितकृती omitted in घ, च.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> श्री omitted in ग,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे अतिपातकप्रकरणं चतुस्त्रिशम्—ज, ठ; वैष्णवे चतुस्त्रिशाऽध्याथ:—झ

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> एतासु—च.

चतुस्त्रिशोऽध्यायः

इति पराशर्सरणेनाज्ञानतो व्रतरूपप्रायश्चित्ताभियानादसंगतिमदिमिति चेत् ; मैवम् ; तस्य गमनप्राक्कालीन-सारणादिविषयत्वात् । यथोक्तम्—

> " स्मरणं कीर्तनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यमाषणम् । संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिर्वृत्तिरेव च ॥ एतन्मैथुनमष्टाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः । विपरीतं ब्रह्मचर्यमेतदेवाष्टलक्षणम् ॥ "

इति । तत्रायं त्रतमल्पत्वाद्मवर्तकस्मरणादिपञ्चविधापराधविषयम् । द्वितीयं पूर्वस्माद्भुरुत्वात् प्रवर्तकसंकल्पादि-विषयम् । तृतीयं महत्त्वात् क्रियानिर्वृत्तिविषयमिति न विरोधः ।

ननु एवमपि शिश्वच्छेदे पाक्षिकजीवनसंभवात् 'नानेन शरीरेण' इति विरुद्धमेवेति चेत्; न; तस्य लिङ्गप्रवेशमात्रविषयत्वकल्पनात् । अतः सर्विस्मन्निप पक्षे अग्निप्रवेश एवातिपातिकनाम् । तथाच भिविष्यपुराणे—" अतिपातकर्युक्तानां प्राणान्तिकमुदाहृतम् " इति । कात्यायनोऽपि— "अतिपातिकनस्त्वेते प्रविशेयुर्हुताशनम् " इति । हारीतोऽपि— "सद्योऽग्निप्रवेशाद्विपातिकनः " इति ; पूयन्त इत्यनुष-ज्यते । सद्योऽतिपातिकत्वं सकुद्गमनेनापीति तत्राप्यग्निप्रवेश इति व्याख्येयम् । न सद्योऽग्निप्पर्वेशादिति व्याख्येयम् ; तस्य, " न मुङ्जीतानुपिस्यतः " इति सामान्येनैव प्राप्तत्वादितिपातिकपद्वैयर्थ्यात् । नापि सद्यः पूयन्त इति ; मरणात् सद्यः ग्रुद्धेरर्थसिद्धत्वात् । तस्मादुक्तमेव साधु । षट्त्रिंशन्मतेऽपि—

" पितृभार्यो तु विज्ञाय सवर्णा योऽभिगच्छति । जननीं चाप्यविज्ञाय नामृतः शुद्धिमाश्चयात् ॥ "

इति । जननी दुहित्राद्युपलक्षणम् ;

" मातरं सुतपत्नीं च स्वसारं स्वसुतां तथा । गत्वा तु प्रविशेद्धिं नान्या ग्रुद्धिर्विधीयते ॥ "

इति चतुर्विश्वितिमतात् । कामतो वासिष्ठम्—" निष्कालको घृताभ्यक्तो गोर्मयायिना पादप्रभृत्यात्मानम-वदाह्येत् " इति । अत्र मात्रादिशब्दानां संवन्धिशब्दतया यत्प्रतियोगिकं मातृत्यादि, तद्गमने तासामपि तदेव पातकं तदेव च प्रायश्चित्तमिति ध्येयम् ;

> " एवं दोषश्च शुद्धिश्च पतितानामुदाहृता । स्त्रीणामपि प्रसक्तानामेष एव विधिः स्पृतः ॥ "

इति कात्यायनस्मरणात् । यतु

" पितुः स्वसारं मातुश्च मातुरुानीं स्नुषामपि । मातुः सपत्नीं भगिनीमाचार्यतनयां तथा । आचार्यपत्नीं स्वसुतां गच्छंस्तु गुरुतल्पगः ॥ "

इति ; यच

" सिलभार्याकुमारीषु सयोनिप्यन्त्यनाषु च । सगोत्राषु सुतस्त्रीषु गुरुतल्पसमं स्मृतम् ॥ "

इति ; यच

" पितृव्यसिविशिष्यस्त्री भगिनी तत्सखी स्नुषा । दुहिताचार्यभार्या च सगोत्रा शरणागता । आसामन्यतमां गच्छन् गुरुतल्पग उच्यते ॥"

इति योगिनारदाभिहितमहापातकसमतया सुतादिगमनस्वानुपातकत्वं प्रतीयते ; यच " छित्वा लिर्झं वधस्तस्याः सकामायाः स्त्रिया अपि " "शिक्षस्योत्कर्तनात् तत्र नान्यो दण्डो विधीयते " इति योगिनारदाभ्यां प्रायश्चित्तमुक्तम् ; तदसवर्णदुहितृसवर्णसापलभगिन्यनौरसपुत्रमार्याविषयं द्रष्टव्यम् । " मातुः सपत्नीं भगिनीम् " इति साहचर्यात् भगिनीसापलतायाः " " सगोत्रासु सतस्त्रीषु " इति साहचर्याच गोत्रमात्रसंबन्यानौरसपुत्रभार्यायाश्च सिद्धेः ।

यच

" चण्डाळीं पुरुकसीं म्लेच्छीं स्तुषां च भगिनीं सखीम् । शिष्यभार्यां गुरोर्भार्यां गत्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ "

इति बृहद्यमोक्तं चान्द्रायणम्⁴, यश्च—

" भगिनीं मातुराप्तां च स्वसारं चान्यमातृजाम् । एता गत्वा स्त्रियो मोहात् तप्तकुच्छूं समाचरेत् ॥"

इति संवर्तोक्तस्तप्तकुच्छ्ः, तदुभयमप्यसवर्णादिष्वेवाकामतो रेतःसेकादर्वाङ् निवृत्ती द्रष्टव्यम् । एवमन्यःन्यिव व्यवस्थाप्यानि ॥ २ ॥

इति <sup>5</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकभोत्साहितश्रीवाराणसीवासिवमीधिकारि<sup>6</sup>श्रीरामपण्डितात्मज<sup>6</sup>श्रीनन्द-पण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविद्यतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां चहुिश्लशोऽध्यायः

<sup>1</sup> पद omitted in ग, च.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> च added in ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> जाया:—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> स्वस्रुतस्त्रीषु—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> चान्द्रायणं omitted in ख, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> From श्रीमन्महा up to पण्डितकृतौ omitted in घ, च.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> श्री omitted in ग.

#### पञ्चित्रंशोऽघ्यायः

# ब्रह्महत्या सुरापानं ब्राह्मणसुवर्णहरणं गुरुदारगमनमिति महापातकानि ॥ १ ॥ ¹तत्संयोगश्च ॥ २ ॥

महापातव स्वरूपं प्रायश्चित्तं च पञ्चित्रंशेनाह । ब्राह्मणस्य हत्या हननं प्राणिवयोगफलको व्यापारः साक्षात्यरंपरासाधारणः प्रायश्चित्ततारतम्यात् तरतमभावापन्नः । यथा आपस्तम्बः— "प्रयोजयितानुमन्ता कर्ता चिति स्वर्गनरकफलेषु कर्मसु भागिनः । यो भ्य आरभते तिसम् फलविशेषः " इति । तत्र स्वतन्त्रः कर्ता । तत्प्रवर्तकः प्रयोजकः । प्रवृत्तप्रवर्तकोऽनुमन्ता । चकारात् अनुग्राहकनिमित्तिनोर्भहणम् । वधे सहायोऽनुग्राहकः । मरणहेतुमन्यूत्पादको निमित्तीति । तत्र मनुः—

" बहूनामेककार्याणां सर्वेषां शस्त्रधारिणाम् । यद्येको घातयेत् तत्र सर्वे ते घातकाः स्पृताः ॥ "

#### इत्यनुमाहकं रुक्षयति । निमित्तिनं च विष्णुराह—

" आकुष्टसाडितो वापि धनैर्वा विप्रयोजितः । यमुद्दिस्य त्यजेत् प्राणांस्तमाहुर्बद्धघातिनम् ॥ ज्ञातिमित्रकल्जार्थं सुहृत्क्षेत्रार्थमेव वा²। यमुद्दिस्य त्यजेत् प्राणांस्तमाहुर्बद्धघातकम् ॥"

इति । एवं पञ्चविधो वधी तदवान्तरमेदाश्चान्यतोऽवगन्तव्याः । तानाह पैठीनसिः---

" हन्ता मन्त्रोपदेष्टा च तथा संप्रतिपादकः । प्रोत्साहकः सहायश्च तथा मार्गानुदेशकः ॥ आश्रयः शस्त्रदाता च मक्तदाता विकर्मिणाम् । उपेक्षकः शक्तिमांश्च दोषवक्तानुमोदकः । अकार्यकारिणस्तेषां प्रायश्चित्तं प्रकल्पयेत् ॥ " इति । व्यापाराधिक्ये देशाधिवयं तन्त्यूनत्वे देशन्यूनतेति प्रायश्चित्ते गुरुलगुभावः । विकर्मिणामिति सामान्यो-पादानात् पापमात्रेऽयं कर्तृभेदोऽध्यवसेयः । कचित् देशापवादमाह विष्णुः—

> " उद्दिश्य कुपितो हत्वा तोषितः श्रावयेत् पुनः । तिसमन् मृते न दोषोऽस्ति द्वयोरुच्छावणे कृते ॥ "

#### इति । भविष्येऽपि--

" पुत्रः शिष्यस्तथा भार्या शासतश्चेद्विनस्यति । न शास्ता तत्र दोषेण लिप्यते सुरसत्तम ॥ "

इति । तथा,

" असंबन्धेन यः कश्चिद् द्विजः प्राणान् परित्यजेत् । तस्यैव तद्भवेत् पापं न तु यं परिकीर्तयेत् ॥ "

इति । तथा आततायिवधेऽपि न दोषः ;

" गुरुं वा बालवृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम् । आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन् ॥ "

इति विष्णुपुराणात् । अस्यापवादः — "नाततायिवधे दोषोऽन्यत्र गोब्राह्मणेभ्यः " इति सौमन्तवः । उपकारकृतौ मरणेऽपि न दोषः ; "कियमाणोपकारे तु मृते विषे न पातकम् " इति योगिस्मरणात् । तथा "बन्धने गोचिकित्सार्थे " इत्यपि वक्ष्यते ।

सुरा द्वाविशाध्यायोक्ता त्रिविधा। तस्याश्चातुर्विणिकैः पानं कण्ठायोनयनम्। तच्च साक्षात् द्रव्यान्तर-संस्रष्टाया अधिकाया वा। एतच्च चातुर्विणिकाभिप्रायेण । ब्रह्मणानां तु मद्यपानमात्रं महापातकम् ; "ब्रह्महा मद्यपः स्तेनः " इत्युपकम्य "एते महापातिकनः " इति योगिना मद्यपानमात्रस्य महापात-कत्वामिधानात् । तच्च "नित्यं मद्यं ब्राह्मणो वर्जयेत् " इति निषेधात् " अकार्यमन्यत् कुर्योद्वा ब्राह्मणो मदमोहितः " इति तद्धेतोश्च ब्राह्मणमात्रविषयं पर्यवस्यति ; इतरेषां तदभ्यनुज्ञानात् । एवं च

> " अनुपेतस्तु यो विपो मद्यं मोहात् पिवेचिदि । तस्य क्रच्छूत्रयं कुर्यान्माता आता पिता तथा<sup>3</sup> ॥ "

इति प्रायश्चित्तमुपपद्यते ; महापातकत्वात् ; अन्यथा पातकान्तराणां कामचारत्वेनोक्तप्रायश्चित्तासंगतेः । तथाच देवलः—" स्यात् कामचारवादोक्तिर्महतः पातकाद्दते " इति । न चानुपेतवाक्ये मद्यशब्दः सुरापरः ; नित्यवाक्येऽपि तथा संभवात् ; सुरापाने प्रायश्चित्तान्नानात् ; कृच्छूत्रयासंगतेश्च । न चास्योपपातकत्व-

¹ स्मरणात्—ख, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> पिताथवा—ग.

² संस्पृष्टायाः—ख

 $<sup>^{1}</sup>$  तत्सङ्गश्च-ज, arsigma

पश्चित्रिंशोऽध्यायः

स्मरणविरोधः ; क्षत्रियादीनामभ्यनुज्ञानेनैव विप्राणां महापातकत्वेन मूर्धावसिक्तादीन् प्रत्युपपातकत्वोपपत्तेः । तान् प्रति तन्निषेधाभ्यनुज्ञानयोरन्यतरस्याप्यमावादिति सिद्धं विप्राणां मद्यपानमात्रं महापातकमित्यास्तां विस्तरेण । तदेतत् स्पष्टीकृतं भविष्ये—

> " प्रतिषेधः सुरापाने मद्यस्य च सुराधिप । द्विजोत्तमानामेवोक्तः सततं गौतमादिभिः ॥ "

इति ।

ब्राह्मणस्त्रामिकस्य सुवर्णस्य हरणमपहारः शास्त्रीयस्वत्वहेतुं विनोपादानम् । तच्च साक्षात् द्रव्यान्तर-संस्रष्टस्य वा । ब्राह्मणग्रहणात् ब्राह्मणीस्वर्णस्तेयं न महापातकम् ; ब्राह्मणीवधवत् इति अपरार्कः । तत्र ब्राह्मणीवधस्योपपातकत्वेक्त्या तिन्नवृत्तिः । न प्रकृते ; तदभावात् । सुवर्णशब्दश्चात्र जातिमात्रवचनः ; "रुक्मस्तेयी सुरापश्च" "हेमहारी च कुनखी" "ब्राह्मणस्वर्णहारी तु" "रुक्मस्तेयोऽथ विप्रहा" "रुक्मस्तेयसमं स्मृतम्" इत्यादिशङ्कयोगिमनुविश्वामित्रादिभिः जातिमात्रोपादानात् । न परिमाण-विशिष्टद्रव्यवचनः ; गौरवात् ; "स्वर्णं सुवर्णं कनकम्" इत्यादिकोशविरोधाच्च । न च "ते सुवर्णस्तु षोडश् " इति परिभाषया विशिष्टवचनत्वम् ; हेमरुक्मादिशब्देषु तदप्रवृतेः ; स्वसंज्ञ्या विधानाभावात् । उक्तं च "इको गुणवृद्धी " इत्यत्र "गुणवृद्धी स्वसंज्ञ्या विधीयमाने इक एव स्थाने स्तः" इति । एतेन संज्ञाकरणस्य विधिनिषेयमन्तरेणानुपपद्यमानत्वाद्विशिष्टार्थत्विमत्यप्यपास्तम् ।

न च सुवर्णशब्देकवाक्यतया हेमादिपदेण्विप विशिष्टवचनत्वम् ; हेमादिपदेण्विशिष्टवचनत्वे हेमादिपदेकवाक्यतया सुवर्णपदस्यापि जातिवाचित्वसंभवेन विनिगमनाविरहात् । प्रत्युत जातिवैशिष्ट्ययोः संदिग्धस्य सुवर्णपदस्यासंदिग्धजातिमात्रवचनेन हेमादिपदेनैव पुरोडाशपदस्येवाग्नेयपदेन निर्णयोऽपि न्याय्यः । न च पुंलिक्षं विनिगमकम् ; 'ब्राह्मणसुवर्णहरणम् ' "सुवर्णस्तेयकृद्धिपः " इत्यादौ समासेन तदनिर्धारणात् । किंच विशिष्टवचनत्वे सुवर्णपर्यायो बिस्तशब्दोऽपि कचित् प्रयुज्येत ; "सुवर्णबिस्तौ हेम्नोऽक्षे " इति कोशात् । न चासौ कचित् श्रूयते । श्रूयते तु हेमादिशब्द एव । ततोऽपि जातिवचनत्वम् । किंच "सुवर्णस्थापहरणे वत्सरं यावकी भवेत् " इत्यत्यप्रायश्चित्तासंगतिः । किंचिन्न्यूनसुवर्णविषयत्वे तु "ऊर्ध्वं प्राणान्तिकं ज्ञेयम् " इत्यस्यासंगतिः । किंचिन्न्यूनादृर्ध्वत्विवक्षायामुभयत्र लक्ष्मणापत्तिः । न चैवं माषाद्यपहारेऽपि महापातकत्वापत्तिः ; इष्टापत्तेः ।

" सुवर्णस्थापहरणे माषकेनापि पातकम् । निष्कमात्रापहारे तु न विद्यः किं भविष्यति ॥ "

इति पर्तिशान्मते निष्कापहारे महापातकाधिकपातकाभावेन विस्मयकरणात् माषापहार एव पातकशब्देन महापातकाभिधानात् । अन्यथा पापसामान्यादधिकस्य महापातकस्य निष्कापहारे संभवेन विस्मयकरणासंगतेः । माषात् प्राक्तु न महापातकम्; वचनाभावात् । किंतूपपातकमेव ; स्तेयसामान्यान्तर्भावात् । परिमाणविशेषेण प्रायश्चित्तविशेषो वाचनिक एव । किंच

> " अपहृत्य सुवर्णे तु ब्राह्मणस्य सुराधिप । पश्चनिष्कप्रमाणं तु राजानं क्षत्रियो ब्रजेत् ॥ "

इति भविष्यपुराणीयवचने सुवर्णशब्दादेव परिमाणलाभे पृथवपरिमाणवचनं विरुध्येत ; प्रायश्चित्तविशेषादि-प्रयोजनान्तराभावात् । तस्मात् जातिवचन एवात्र सुवर्णशब्दः, न परिमाणविशिष्टहेमवचन इति । परिमाणं वचनान्तरादवगन्तव्यम् । तच्चामे वक्ष्यत इति सर्वे सुस्थम् ।

गुरुनिषेक्ता; "स्यानिषेकादिकुदुरः" इति त्रिकाण्डीस्मरणात् । स च चातुर्वर्ण्यसाधारणः । तद्दारेषु सवर्णासवर्णसाधारणेषु गमनं योनौ रेतःसेकः । यत्तु "स गुरुर्यः क्रियाः कृत्वा वेदमस्मै प्रयच्छति" इति योगीश्वरीयं, तन्न प्रकृतोपये।गि ; मूर्वस्य पितुः क्षत्रियादेश्च वेदाध्यापकत्वामावेनागुरु-त्वापातात् । यच्च

" निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि । संभावयति चान्नेन स विष्रो गुरुरुच्यते ॥"

इति मानवम् , तदपि न प्रकृतोपयोगि ; अपोपके पितर्यव्याप्तत्वात् । एतेन

" आचार्यस्तु पिता ज्येष्ठो भ्राता चैव महीपतिः । मातुरुः श्वजुरस्राता मातामहपितामहौ । वर्णश्रेष्ठः पितृव्यश्च पुंस्येते गुरवो मताः ॥ "

इति देवलोक्तमपि परास्तम्; निषेकरूपप्रवृत्तिनिमित्ताभावात् । न चानेकार्थत्वम्; "आचार्यपुत्रशिष्य-भार्यासु चैवम् " इत्यतिदेशासंभवात् । न चासवर्णस्त्रीविषयोऽतिदेश इति वाच्यम् ; प्रमाणाभावादन्योन्याश्रयाच । आचार्यादीनां गुरुपदशक्यत्वेऽतिदेशस्यासवर्णस्त्रीविषयत्वम् ; तद्विषयत्वे चातिदेशस्याचार्यादी गुरुपद-शक्यत्वमिति । तस्मात् स्मृतीनां स्वशास्त्रे व्यवहारसिद्धयै परिभाषात्वम् । शक्तिग्रहस्तु कोशादेवेत्यलं बहुना । इतिकरणं पातकान्तरे महापातकत्विनरासाय ।

यतु च्यवनेन " ब्रह्महत्या सुरापानं गुरुतल्पगमनं सुवर्णहरणं द्विजातीनां महापातकानि । अदण्ड्यदण्डनं ब्रह्महत्या गुरुराय्यारोहणं युधि पलायनं क्षत्रियस्य । मानतुलानृतत्वं वैद्यस्य । मांसविक्रयो ब्रह्महत्या ब्राह्मणीगमनं किपलाक्षीरपानं शूद्रस्य । तत्संपर्कात् पञ्चमहापातकम् " इत्यदण्ड्यदण्डनादीनां महापातकत्वमुक्तम् , तत् निन्दातिशयाय । अन्यथा क्षत्रियस्य सुरापानसुवर्णस्तेये , वैद्यस्य ब्रह्महत्यादिपञ्चकं , शूद्रस्य गुरुतल्पगमने सुवर्णस्तेये च महापातके न स्याताम् ; वर्णव्यवस्थाभिधानात् । न च नेयं व्यवस्था,

किंतु पूर्वैः सहितानामुत्तरेषां <sup>1</sup>तत्तद्धमेषु महापातकत्वाभिधानमिति । तथात्वे ब्रह्महत्यादीनां पुनः परिगण-नमनर्थकं स्योत् । तस्मात् पञ्चेव महापातकानि ॥ १ ॥ तत्र पञ्चममाह । यद्यपि महापातकानामेव प्रक्रमात् तच्छब्देन परामशों युज्यते, तथापि तत्संयोगस्य तत्त्वाविशेषात् तद्वत्संयोगो विवक्षितः । तद्वद्धिर्महापातिकिमिः संयोगः संसर्गः, सोऽपि महापातकम् ॥ २ ॥

# संवत्सरेण <sup>2</sup>पतित पतितेन सहाचरन् ॥ ३॥ <sup>2</sup>एकयान-भोजनाशनशयनैः॥ ४॥

तत्र काळविधिमाह । तच्छब्देनैव पूर्वपरामर्शसिद्धौ पतितशब्दोपादानमुक्तातिरिक्तानामप्युपादानाय । ते च "ब्रह्महसुरापगुरुतल्पगमानृपिनृयोनिसंबन्धागस्तेननास्तिकनिन्दितकर्माभ्यासिपतितात्याग्यपतितत्यागिनः पतिताः पातकसंयोजकाश्च " इति गौतमोक्ताः । तेषामन्यतमेन सहैकीभावेनाचरन् व्यवहरन् संवत्सरेण पतितः द्विजातिकर्मानहों भवति ; "द्विजातिकर्मभ्यो हानिः पतनम् " इति गौतमस्परणात् । संवत्सरश्चात्र सावनोऽन्तरितदिवसगणनया षष्ट्यधिकशतत्रयाहोरात्रात्मको ज्ञेयः । संवत्सरेणेति वचनात् अर्वाक् न पातित्यम् ; पञ्चाहादिसंसर्भेषु त्रिरात्रादिमायश्चित्तस्य वक्ष्यमाणत्वात् । पातित्यमुपपातकादेरप्युपळक्षणम् । तेनोपपातक्यादि-संसर्भे उपपातकित्वादि संवत्सरेण भवति ; 'यश्च पापात्मा येन ' इति वक्ष्यमाणत्वात् । तदिप कामतः संसर्भे ;

" पतितेन सहोषित्वा जानन् संवत्सरं नरः । मिश्रितस्तेन सोऽब्दान्ते स्वयं च पतितो भवेत् ॥ "

इति देवलस्मरणात् । अकामतस्तु न संवत्सरेण ; किंतु संवत्सराधिकसंसर्गेण ; "संसर्गमाचरन् विषः पतितादिप्वकामतः " इत्युपक्रम्य, " अञ्चार्धमञ्चमेकं वा भवेदूर्ध्वं तु तत्समः " इति पराश्चरस्मरणात् । अर्ध्वमल्पकालेनापि । वर्षद्वयेनेत्यन्ये । द्वित्रैः पतितैः पुनर्थुगपत्संसर्गे षण्मासैरेव पति ;

" एभिः संसर्गमायाति यः कश्चित् काममोहितः । पण्मासानब्दमेकं वा ब्रह्महत्याव्रतं चरेत् ॥ "

इति संवर्तस्मरणात् । कामतः षण्मासादकामतोऽब्देनेति ज्ञेयम् ॥ ३ ॥

तमाचारमाह । यानादिभिः प्रत्येकमेकशब्दः संबध्यते । ततश्च पतितेन सहैकस्मिन् रथादावुपविश्य यानम् । एकस्यां पङ्क्तौ भोजनमेकमोजनम् ; नैकपात्रमोजनम् ; तत्र सद्यः पातित्यात् ;

" यजनं योनिसंबन्धं स्वाध्यायं सहभोजनम् । कृत्वा सद्यः पतन्त्येते पतितेन न संशयः ॥ " इति देवल्रस्मरणात् । सहमोजनं सहैकपात्रमोजनम् । पर्यायेणैकपात्रमोजने तु संवत्सरेणैव । एकिस्मिन्नासने पीठादावुपवेशनमेकासनम् । एकिस्मिन् शयने खट्टादौ शयनमेकशयनम् । एतैः प्रत्येकं संवत्सराभ्यस्तैः पति । यद्यप्यत्र द्वन्द्वनिर्देशात् साहित्यमवगम्यते, तथापि

" कृते संभाषणादेव त्रेतायां स्पर्शनेन च । द्वापरे त्वन्नमादाय कली पतित कर्मणा ॥ "

इति पराशरोक्त्या प्रत्येकमेव पातित्यहेतुत्विमतरिनरपेक्षाणाम् । अतश्च प्रत्येकिविनियोगे प्रमाणाभाव एव साहित्यिविवक्षा । यथा "दर्शपूर्णमासाभ्याम् " इत्यत्र । ¹तत्सद्भावे तु न साहित्यम् । यथा 'उदङ्मुखो मूत्रपुरीषे कुर्यात् ' इत्यादो ; "उदङ्मुखो मूत्रं कुर्यात् " इति आपस्तम्बीयात् । तच्चानन्तरे यौनादिवाक्ये स्पष्टम् । तस्मात् द्वन्द्वान्तस्थवहुवचनस्य प्रत्येकमन्वयादभ्यस्तानां पातकत्विमिति युक्तम् । अत एव व्यासः— "यो येन संपिवेद्वर्षं सोऽपि तत्समतामियात् " इति सहपानमात्रस्य संवत्सराभ्यासेन पातित्यमाह । युक्तं वैतदेव ; निन्दितकर्माभ्यासस्येव गौतमेन पातित्यहेतुत्वाभिधानात् ।

" आसनाच्छयनाद्यानात् संमाषात् सह भोजनात् । संक्रामन्तीह पापानि तैल्लबन्दुरिवाम्भसि ॥ "

इत्यादिना यादृशस्यैव पापहेतुत्वं, तादृशस्यैव पातित्यहेतुत्वमिति । अन्यथा "यानशय्यासनैर्नित्यं जानन् वै पतितो भवेत् " इति कचित् त्रयाणां, मूल्वाक्ये चतुर्णां, "संलापस्पर्शनिश्वाससहयानाशनासनात्" इति, कचित् षण्णां द्वन्द्वश्रवणात् साहित्येऽननुगमापत्तेः । न च परिगणितसंसर्गाणाभन्योपलक्षणतया सर्वसंसर्गाणां साहित्यं विवक्षितमिति वाच्यम् ; अन्यतरसंसर्गामावे पातित्यानुत्पाद्वापत्तेः । तस्मात् यथोक्तमेव साधीयः । यानाचुपलक्षणम् ;

" एकशय्यासनं पङ्क्तिर्भाण्डं पकान्नमिश्रणम् । याजनाध्यापने योनिस्तथा च सह भोजनम् । नवधा संकरः प्रोक्तो न कर्तव्योऽधमैः सह ॥ "

इति बृहस्पितिस्मरणात् । एकशय्यादयः पञ्च लगुसंसर्गाः संवत्सरेण, याजनादयश्चत्वारो गुरुसंसर्गाः सद्यः पातयन्ति । 'सह यानासनाभ्याम् ' इति कचिन्मुले पाठः । तत्राप्यन्येषामुपलक्षणम् ॥ ४ ॥

## <sup>3</sup>यौनस्रौवमुख्यैः संबन्धेस्तु सद्य एव ॥ ५ ॥

¹ तत्तद्वर्णेषु—ग.

² सह चरन् पतिति—ज; पतितेन सह चरन् पतिति—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> सह यानासनाभ्याम्—ज, झ, ठ,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> तद्भावे **तु**—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> पान for यान—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यौनात् स्रीवात् संबन्धात् सद्य एव—ज, ठ ; यौनमौखस्रीवसंबन्धात् सद्य एव—झ.

संवत्सरस्यापवादमाह । योनेभवो यौनः । स च पतितस्य पतिताया वा गमनम् । पतितात् पतिताय व कन्यादानदानमिति वा । खुवे भवः स्नौवः । स च पतितस्य पतितेन सह वा याजनम् । मुखे भवो मुख्यः । स च पतितस्य पतितेन सह वाध्यापनम् ; पतितेन सह वाध्ययनम् । द्वन्द्वनिर्देशात् सहैकपात्रभोजनं च । एतैः संबन्धेस्तु कामतः कृतैः सद्य एव पतित । नात्र संवत्सरापेक्षा । अकामतस्तु संवत्सरेण । यथोक्तं कौर्म—

" याजनं योनिसंबन्धं तथैवाध्यापनं द्विजः । कृत्वा सद्यः पतेज्जानन् सह मोजनमेव च ॥ अज्ञानादथवा मोहात् कुर्यादध्यापनं द्विजः । संवत्सरेण पतित सहाध्ययनमेव च ॥ "

इति । अज्ञानं पतितत्वेन । मोहः शास्त्रार्थापरिज्ञानम् । अध्यापनं पूर्वोक्तानां त्रयाणामुपलक्षणम् । एतेन— " संवत्सरेण पतित पतितेन सहाचरन् । याजनाध्यापनाद्यौनादेकशय्यैकमोजनात् ॥ "

इति हारीतवाक्यमि व्याख्यातम्। अन्ये तु गुरुरुषुयाजनादिभिः सद्यःसंवत्सरयोर्व्यवस्थामाहुः। एतेन ' ज्ञानतः सक्चत्क्वतेन येन पतनं तेनाज्ञानतो वारद्वयाभ्यस्तेन। अज्ञानतो वत्सरेण येन पतनं तेन ज्ञानतः षण्मासैः ' इति प्राच्यव्यवस्था निरस्ता ; कोर्मवचनविरोधात् ;

" षाण्मासिके तु संसर्गे याजनाध्यापनादिना । एकत्रासनशय्यामिः पायश्चित्तार्थमाचरेत् ॥ "

इति बाईस्पत्यवचनविरोधाच । यतु

" रजस्वळां तु यो गच्छेद्गर्निणीं पतितां तथा । तस्य पापविशुद्धचर्थमतिकृच्छूं विशोधनम् ॥ "

इति संवर्तीयं, तदकामतः सक्चद्रमने द्रष्टव्यम् ; संवत्सराभ्यासे पातित्यसरणात् । सत्यपि द्वन्द्वनिदेशे यौनादिषु साहित्यमिवविक्षितम्, कोमं प्रत्येकिनिदेशात् ; "यः पिततेन सह यौनसौवमुख्यानामन्यतमं संबन्धं कुर्यात् तस्याप्येतदेव प्रायश्चित्तम् " इति सुमन्तुस्मरणाच । 'यौनात् सौवान्मौखात् संबन्धात् सद्य एव ' इति पाठे स्वष्टमेव निरपेक्षाणां पातकत्वम् । यदा त्वज्ञानतो याजनादीनां द्वित्राणि सह करोति, तदा षण्मासैरेव पतित ;

" एभिः संसर्गमायाति यः कश्चित् काममोहितः । <sup>1</sup>षण्मासानव्दमेकं वा ब्रह्महत्यावतं चरेत् ॥

इति संवर्तस्मरणात् ॥ ५ ॥

## अश्वमेधेन शुध्येयुर्महापातिकनस्त्वमे । पृथिच्यां सर्वतीर्थानां तथानुसरणेन <sup>1</sup>च ॥ ६॥

### इति <sup>2</sup>विष्णुस्पृतौ पश्चित्रंशोऽध्यायः

उद्दिष्टानि पातकानि द्विधा—कामकृतान्यकामकृतानि चेति । तत्र कामकृतेषु महापातकेषु साधारण-प्रायश्चित्तमाह । इमे पूर्वोक्ताः पञ्चापि महापातिकनः अश्वमेधेन यज्ञित्रोषेण शुध्येयुः । तथा प्रथिव्यां मानुषसंचारयोग्यायां हिमवत्सेत्वविधकायां वर्तमानानां सर्वेषां गमनार्हाणां तीर्थानामनुसरणेन अभिगमनेन शुध्येयुः । महापातिकशब्देनैव³ सिद्धाविदंशब्दोपादानम् " उपपातकमभ्यस्तं महापातकतां त्रजेत् " इत्यादिवचनिसद्धमहापातकव्युदासाय ; सर्वनाम्नां बुद्धिस्थोपस्थापकत्वात् । तेन न तत्राश्वमेधादि ; किंतु द्वादशाब्दिकनेव । पृथिवीमहणमन्तरिक्षनिरासाय । तेन पुष्करिनवृत्तिः ; " पृथिव्यां नेमिषं तीर्थमन्तरिक्षे च पुष्करम् " इति प्रभासखण्डरमरणात् । अत्राश्वमेथसर्वतीर्थानुसरणे द्वे प्रायश्चित्ते परस्परनिरपेक्षे विहिते ; अग्रे विकल्पदर्शनात ; तथाशब्देन प्रकारान्तरवचनेन शुद्धिसाधनान्तराभिधानाच । चकारः साधनतासमुच्चयार्थः । तत्राश्वनेधः सार्वभौमक्षत्रियस्य द्रष्टव्यः ; " यजेत वाश्वमेधेन राजा तु प्रथिवीपितः " इति प्राश्वरस्मरणात् ; "नासार्वभौमोऽश्वमेधेन यजेत " इति श्रुतेश्च । स च कामतो महापातके ;

" महापातकिनस्त्वेते चत्वारो मतिपूर्वकम् । अग्निं प्रविस्य ग्रुध्येयुः स्थित्वा वा महति कतौ ॥ "

इति यमस्मरणात् । चत्वारः पञ्चमस्याप्युपळक्षणम् ; कामतः संसर्गे संसर्गिणोऽपि प्राणान्तिकत्वाञ्चानात । तथाच कौर्मे---

" ब्रह्महत्यां सुरापानं स्तेयं गुवेङ्गनागमम् । कृत्वा <sup>4</sup>तस्यापि संसर्गं ब्राह्मणः कामकारतः ॥ कुर्यादनशनं विमः पुण्यतीर्थे समाहितः । ज्वलन्तं वा विशेदिधिं ध्यात्वा देवं कपर्दिनम् ॥ "

इति ; प्राणान्तिकाश्वमेधयोश्च तुल्यत्वात् । यतु " स तस्यैव वतं कुर्यात् " इति व्रतशब्दोपादानात् मरणस्य च वतशब्दावाच्यत्वात् संसर्गिणो न मरणान्तिकमिति, तत् कूर्मवाक्येनैव परिहृतम् । तुशब्दात् अग्निप्रवेशल्क्ष्य-भावयोर्भ्रहणम् । यथा भविष्यपुराणे—

<sup>1</sup> षण्मासमन्द्रमेकं—च.

<sup>1</sup> वा—ज, ठ. 2 वैष्णवे धर्मशास्त्रे महापातकप्रकरणं पञ्चत्रिंशम्—ज. ठ ; वैष्णवे पञ्चत्रिंशोऽध्यायः—झ. 8 एव omitted in ख, घ ; पदेनैव—ग.

"हत्वा तु क्षत्रियो विमं गुणाव्यमिह कामतः। मायश्चित्तं चरेद्वीर विधिवत् कायगुद्धये।। रुक्ष्यं शस्त्रभृतां वा स्याद्विदुषामिच्छयात्मनः। प्रास्येदात्मानमग्री वा समिद्धे त्रिरवाक्शिराः॥ यजेत वाश्चमेधेन क्षत्रियो विप्रघातकः। पायश्चित्तत्रयं द्वेवं क्षत्रियस्य प्रकीर्तितम्॥"

इति । विषयातः महापातकोपलक्षणम् ; पञ्चस्वप्यश्चमेघविधानात् । तेन चामिप्रवेशलक्ष्यभावयोरिष अश्वमेधसाहचर्यात् महापातकमात्रविषयत्वं सिध्यति । तथाच देवलः— "तीर्थे पुण्यतमे यथावद्देहन्यासाद् ब्राह्मणो महापातकान्मच्यते ; धर्मयुद्धे गोप्राहे ग्रामधातादिषु प्राणत्यागात् पूयते क्षत्रियः शस्त्रोपजीविनश्च " इति । विदुषाम् ; 'प्रायश्चित्तनिमित्तमयं लक्ष्यमावमापद्यते ' इति जानताम् । आत्मेच्छया ; न राजप्रेरितः । अङ्गिरा अपि—

" यः कामतो महापापं नरः कुर्यात् कथंचन । न तस्य निष्कृतिर्देष्टा मृग्विमपंतनाद्वते ॥ "

इति । <sup>1</sup>अत्रैव मरणवैकल्पिकं चतुर्विशतिवार्षिकं वा कार्यम् । यथाह व्यासः—

" गत्वैतदेव कुर्वीत गुरुतल्पमकामतः । कामतो द्विगुणं प्रोक्तं पूर्वेषु च यदुच्यते ॥ "

इति । एतदेव ; द्वादशवार्षिकमेव । द्विगुणम् ; चतुर्विशतिवार्षिकम् । न केवलं गुरुतल्प एव द्विगुणम् ; किंतु पूर्वेषु ब्रह्महत्यादिष्वपि त्रिषु । तीर्थानुसरणमर्थात् क्षत्रियातिरिक्तविषयम् । ततश्च क्षत्रियातिरिक्तैः महापात- किमिः ब्राह्मणवैश्यशुद्धैः पूर्वोक्ततीर्थयात्रा कार्यो । तत्प्रकारमाह कृष्ठयपः—

" पवित्रपाणिर्दण्डी च पङ्कदिग्घो रज(वल: । तीर्थवासी कुशाच्छादी जटिलो ब्रह्महा भवेत् ॥ "

इति । चयवनोऽपि—"आ सेतुदर्शनात् पूतो भवति ; अश्वमेधावभृथात् पूतो भवति ; उभयशिरसं वा पदाय ब्राह्मणेभ्यः पूतो भवति " इति । आ सेतुदर्शनादित्यनेन विन्ध्योत्तरभागवर्तिनां सेतुपर्यन्ततीर्थदर्शनात् शुद्धिरित्युक्तं भवति ;

" विन्ध्यादुत्तरतो यस्य निवासः परिकीर्तितः । पराशरमतं तस्य सेतुबन्धस्य दर्शनम् ॥ " इति भविष्यपुराणात् । उभयशिरसम् उभयतोमुखीं ब्राह्मणेभ्यस्त्रिभ्यः त्रितयीं प्रदायेत्यर्थः ॥ ६॥

इति <sup>1</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि<sup>2</sup>श्रीरामपण्डितात्मज<sup>2</sup>श्रीनन्द-पण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविष्टतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां पञ्चित्रंशोऽध्यायः

866

## षट्त्रिंशोऽघ्यायः

## यागस्थस्य क्षत्रियस्य वैश्यस्य च रजस्वलायाश्चान्तर्वतन्या-श्चात्रिगोत्रायाश्चाविज्ञातस्य गर्भस्य शरणागतस्य च घातनं ब्रह्महत्यासमानीति ॥ १॥

अनुपातकविभागं तत्प्रायिश्चत्तं च षट्त्रिंशेनाध्यायेन वृक्तमादौ ब्रह्महत्यासमान्याह । यागः सोमयागः । <sup>4</sup>तत्त्थत्वं चोमयोविंशेषणम् । चकारात् मूर्धाविसक्ताम्बष्ठयो ब्रह्मणम् ; तद्योनित्यात् ; " ब्रह्मणात् क्षत्रियायामुत्पन्नः क्षत्रिय एव भवित । वैश्यायामुत्पन्नो वैश्य एव " इति शङ्क्षीयतत्त्वोपदेशस्य तद्धर्मातिदेशार्थत्वाच । अनेन च क्षत्रियवैश्यमूर्धाविसक्ताम्बष्ठजातीयस्त्रीणामिपि यागस्थानां ब्रह्मणं सिद्धम् । रजस्वला ; स्नानाविध । चकारात् ऋतुस्नाता च । अत्र च रजस्वलेति सामान्योपादानेऽपि गर्भधारणयोग्यरजोवत्येव विविक्षिता, " रजस्वलामृतुस्नातामात्रेयीमाहुः । अत्रेह्येतद्पत्यं भविति " इति वासिष्ठहेतुदर्शनात् । तत्रश्च रागजरोगज-द्रव्यजरजोवतीवधे न वक्ष्यमाणं प्रायश्चित्तमिति सिध्यिति । यथाह बृहस्पितः—

" रागजं रोगजं चैव द्रव्यजं कालजं तथा। अर्वाक् प्रस्तेरुत्यन्नं मेदोवृद्धचाङ्गनासु यत्।। वद्गागजमिति मोक्तं प्रजोद्भेदसमुद्भवम्। पितादिदोषवैषम्यादसकृत्संप्रवर्तते ॥ रोगजं तत् समुद्दिष्टमथ द्रव्यजमुच्यते। गिक्ष्यद्रव्यस्य वैषम्याद्धातुवैषम्यसंभवम् ॥ द्रव्यजं रज इत्युक्तं तत् कादाचित्कसंभवम्। आरभ्य चार्तवदिनादेकविंशतिवासरान्॥ मासार्थोर्ध्वं रजो यत् स्थात् तत्कालजमुदाहृतम्।

यदागरोगद्रन्योत्थं तद्रक्तं पाह भागेवः ॥ काळजं तु रजःसंज्ञं तस्मात् तत्रेव साञ्चचिः ।"

इति । अन्तर्वेती ; स्वपतिनिहितगर्भवती । विशेष्यानुपादानात् गौः ब्राह्मणी च । चकारात् आहितामिपत्नी च । अत्रिगोत्रा ; अत्रिगोत्रोदा अत्रिगोत्रोत्पन्ना च ; अत्रेगोत्रं यस्या इति गोत्रसंबन्धस्य जनकपरिणेत्रोरविशेषात् । अत एव

" अत्रिगोत्रोद्भवां नारीं विनिपात्य द्विजोत्तमः । द्वादशाब्दं त्रतं कुर्योदत्रिगोत्रे च संस्कृताम् ॥ "

इति सुमन्तुना आत्रेश्या उभय्या अप्युपादानम् । चकारात् मन्त्रवत् सर्वसंस्कारैः संस्कृता च । यद्यप्येतासां तिसृणामि "रजस्त्रकामृतुस्नातामात्रेयीमाहुः" "गर्मिणी त्वथवा या स्यात् तामात्रेयीं विनिर्दिशेत्" "तथात्रेयीनिष्द्रकः" इत्यादिसमृतिषु आत्रेयीत्वेन व्यवहारात् 'आत्रेय्याश्च' इत्येकेनैव सृत्रेण त्रितयम्रहणसिद्धौ सृत्रत्रितयं व्यर्थमिव मित्तेत्र मित्तेत्र अत्रिगोत्रत्वरजस्वलात्वयोः समवाये आत्रेयीत्वरूपनिमित्तेक्यादेकमेव प्रायिश्चत्तं स्यात् । तन्मा भृदित्येवमर्थ पृथक्त्यत्रकरणम् । ततश्च निमित्तद्वयसमावेशे प्रायिश्चत्तद्वयमेव कार्यम् , यथा ब्राह्मणत्वसवनस्थत्वयोरिति । अविज्ञातः स्त्रीपुंनपुंसकत्वेनानिर्णीतो यो गर्भः, तस्य । अविज्ञातस्येति पृथगुपादानमन्यस्यापि अविज्ञातज्ञातिविशेषस्य पुरुषस्य हननं ब्रह्महत्यासममित्यभिषातुम् ; पाक्षिकस्यापि ब्रह्मवथदोषस्यापरिहार्यत्वात् । शरणं त्राणम् ; तदर्थमागतस्याबाह्मणस्यापि । चकारात् बाल्स्यान् ब्रह्मवस्यापि । एतेषां घातनं ब्रह्महत्यासमम् । बहुवचनं तु

" अनृतं च समुत्कर्षे राजगामि च पैशुनम् । गुरोश्चालीकनिर्वन्यः समानि ब्रह्महत्यया ॥ " " गुरूणामध्यधिक्षेपो वेदनिन्दा सुहृद्वयः । ब्रह्महत्यासमं ज्ञेयमधीतस्य च नाशनम् ॥"

#### इति मनुयोगीश्वराद्युक्त्यभिप्रायेण।

यत्तु उपपातकत्वेनाम्रे वचनमेषाम् , तत् पुंविषयत्वेन ; गुरुविषयत्वेन त्वत्रेत्यविरोधः । इतिकरणमेवं-विधानामन्येषामप्युपसंग्रहाय । यथाह मनुः—

> " उक्त्वा चैवानृतं साक्ष्ये प्रतिरुघ्य गुरुं तथा । अपहृत्य च निक्षेपं कृत्वा च स्त्रीसुहृद्वधम् ॥ "

इति । ब्रह्महत्याव्रतं चरेदिति रोषः ॥ १ ॥

<sup>1</sup> वध: added in ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> इति omitted in ख.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> अपि omitted in घ, च.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> च omitted in घ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> अविज्ञातगर्भस्य—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> तत्स्थत्वेन—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> मक्षणस्य च—घ, च.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> उभय्या: omitted in ख, घ.

षट्त्रिंशोऽध्यायः

# कौटसाक्ष्यं सुहृद्वध 'इत्येतौ सुरापानसमौ॥ २॥

सुरापानसमान्याह । कूटसाक्षिणो भावः कौटसाक्ष्यम् ; मिथ्या साक्ष्यमिति यावत् । वर्णिवधविषय-मेतत् । सुहृत् मित्रमत्राह्मणोऽपि ; तद्वयः । संनिधावप्येतच्छव्दोऽन्योपसंग्रहार्थः । यथाह् मनु:—-

" ब्रह्मोज्झता वेदनिन्दा कौटसाक्ष्यं सुहृद्धधः । गर्हितानाद्ययोजिभ्यः सुरापानसमानि षट् ॥ "

#### इति । योगीश्वरोऽपि-

" निषिद्धमक्षणं जैह्यमुक्तेषं च वचोऽनृतम् । रजस्वलामुखास्वादः सुरापानसमानि त ॥ "

इति । यतु एतयोः मनुयोगीश्वराभ्यां ब्रह्महत्यासाय्यमुक्तं, तत् वक्ष्यमाणप्रायश्चित्तेन स्वोक्तप्रायश्चित्तस्य विकल्पार्थम् । एवमन्यत्रापि ॥ २ ॥

# ैब्राह्मणस्य भूम्यपहरणं निक्षेपापहरणं सुवर्णस्तेय-समम्॥३॥

खुवर्णस्तेयसमान्याह । ब्राह्मणस्येति षष्ठयन्तस्य प्रथकरणं त्रितयेनापि संबन्धार्थम् । तेन ब्राह्मण-स्वामिकाया भूमेः ब्राह्मणस्वामिकस्य खुवर्णातिरिक्तनिक्षेपस्य च हरणं ब्राह्मणस्वामिकखुवर्णस्तेयसमम् । भूमिः नराद्युपळक्षणम् । यथा **मनुः**—

> " निश्चेपस्यापहरणं नराश्चरजतस्य च । भूमिवज्रमणीनां च रुवमस्तेयसमं स्मृतम् ॥ "

#### इति । योगीश्वरोऽपि-

" अधरतमनुष्यस्त्रीमूचेनुहरणं तथा । निक्षेपस्य च सर्वे हि सुवर्णस्तेयसंमितम् ॥ "

इति ॥ ३ ॥

<sup>3</sup>पितृव्यमातामहमातुलश्वश्चरतप्पतन्यभिगमनं गुरुदार-गमनसमम्॥४॥ ⁴पितृष्वसमातृष्वसृखसृगमनं च॥५॥श्रोत्रि-यर्तिवगुपाध्यायमित्रपतन्यभिगमनं च⁵॥६॥ खसुः सख्याः

4 Sūtra-s 5 and 6 omitted in ज.

<sup>5</sup> वा—ख, ग.

# सगोत्राया उत्तमवर्णायाः कुमार्या अन्त्यजाया रजखलायाः द्यारणागतायाः प्रविज्ञतायाः निक्षिप्तायाश्च ॥ ७ ॥

गुरुतल्पसमान्याह । पितृव्यादयश्चत्वारः प्रसिद्धाः । नृपोऽभिषिक्तः । तेपां पत्नी, यज्ञसाधनीभूता सवर्णा स्त्री । तद्गमनं गुरुदारगमनसमानम् । अत्र केचित् पितृपदमधिकं पठितः । तेन पितृपत्न्यभिगमनं गुरुतल्पगमनसमम् । सा च न जननी ; तद्गमनस्यातिपातकत्वात् । नापि सवर्णोत्तमवर्णसपत्नमाता ; तद्गमनस्य महापातकत्वात् । किंतु हीनवर्णसपत्नमाता । तद्गमनमनुपातकम् ; " मातुः सपत्नीं भिगनीमाचार्यतनयां तथा " इत्यतिदेशश्रवणात् ; तस्य च हीनवर्णविषयत्वं विनानुपपत्तेः । तस्मात् तद्गमनमनुपातकमेवेति । पितृव्यो आतुरुपरुक्षणम् ;

" पितृव्यदारगमने आतृभार्यागमे तथा । गुरुतल्पत्रतं कुर्यान्नान्या निष्कृतिरुच्यते ॥ "

इति संवर्तसरणात्। मातामहः पितामहोपळक्षणम् ; "मातृमातुश्च गमने पितृमातृगमे तथा " इति बृहन्मानवात्॥ ४॥

पितृमातृष्वसारौ साक्षात् सवर्णे च । स्वसा सपत्नमातृजा सवर्णा ; साक्षात्स्वस्रगमनस्यातिपातकत्वात् । चकाराद् भागिनेयीगमनम् ; "भगिनीभगिनेयीगोचण्डालीगमनेषु " इति <sup>1</sup>सुमन्तुस्मरणात् ॥ ५ ॥

श्रोत्रियः एकशाखाध्यायी । ऋत्विक् उक्तलक्षणः । उपाध्यायोऽत्र आचार्यः ; " आचार्यपत्तीं स्वसुतां गच्छंस्तु गुरुतल्पगः " इति स्मरणात् । मित्रं सुहृत् अब्राह्मणोऽपि । तेषां पत्नी पूर्वोक्ता । तद्भमनम् । चकारात् शिष्यस्त्रीगमनम् ; " पितृब्यसिविशिष्यस्त्री " इति नारदस्मरणात् ॥ ६ ॥

स्वसुः साक्षाद्भगिन्याः सखी प्रतिपन्ना भगिनी। सख्याः पृथक् निर्देशः स्वसस्या अपि प्राप्त्यर्थः ; "सखी मातृष्वसा सुता " इति याम्यात्। सगोत्रा सपिण्डा असपिण्डा च ; "सपिण्डापत्यदारेषु प्राणत्यागो विधीयते " इति बृह्द्याम्यात्। उत्तमवर्णा ब्राह्मण्यादिः क्षत्रियादेः। कुमारी अनूढा अनुपभुक्ता च ब्राह्मणकन्या। अन्त्यजा रजक्यादिः ;

" रजकश्चर्मकारश्च नटो बुरुड एव च । कैवर्तमेदमिलाश्च सप्तेते त्वन्यजाः स्मृताः ॥ "

इति आङ्गिरसात् । अन्तयजा अन्त्यावसायिनीनामप्युपलक्षणम् ;

" चण्डालान्त्यस्त्रियो गत्वा भुक्त्वा च प्रतिगृह्य च । पतत्यज्ञानतो विप्रो ज्ञानात् साम्यं तु गच्छति ॥"

<sup>1</sup> इति omitted in घ, च.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ब्राह्मणभूमिहरणं निक्षेपहरणम्—ज, झ, ठ.

³ मातामह omitted in ज. 4 Sūtra-s 5 a

विष्णुस्मृतिः

इति आङ्गिरससरणात् । चण्डालपदात् सप्तानामपि श्रहणम् ।

" चण्डालः श्वपचः क्षता सूतो वैदेहकस्तथा। मागधायोगवौ चैव सप्तेतेऽन्त्यावसायिनः॥"

इति । रजस्वरु स्नानाविष स्वीया परकीया वा । शरणागता त्राणार्थिनी । प्रत्नजिता संन्यस्ता । निक्षिप्ता रक्षार्थं समर्पिता । एतासां गमनं गुरुदारगमनसमम् । चकारात् धाऱ्यादिग्रहणम् ; " राज्ञी प्रत्नजिता धात्री साध्वी वर्णोत्तमा च या " इति नारदस्मरणात् ॥ ७ ॥

## अनुपानिकनस्त्वेते महापानिकनो यथा। अश्वमेधेन शुध्यन्ति तीर्थानुसरणेन वा ॥८॥

#### इति <sup>१</sup>श्रीविष्णुसमृतौ पट्त्रिंशोऽध्यायः

एवमनुपातकानि विभज्य तेषां प्रायश्चित्तमाह । एतेऽनुपातकिन इति पूर्वोक्तसंज्ञ्या विषयप्रदर्शनम् । महापातिकनो यथेति महापातिकसाद्दश्यं संज्ञायां निमित्तम्; ब्रह्महत्यादिसाम्यव्यपदेशात् । साम्यं च तत्प्रायश्चित्तनरकपातित्यत्यागादिकार्ययोगात् । न चैतावता महापातकत्वापित्तः ; साम्येनैव भेदसिद्धेः ; तस्य भेदव्याप्यत्वात् । तेषां चाश्चमेवस्तीर्थानुसरणं वा पूर्ववद्वचवस्थया शोधकम् । इदं चेत्थमेवार्थवत् ; अन्यथा ' एतेऽश्वमेधादिना ग्रुध्यन्ति ' इत्येतावतेव सिद्धौ शेषवैयर्थ्यापत्तेः ।

अत्रेदं तत्त्वम् । त्रिविधं प्रायश्चित्तमनुपातकेषु—एकं साक्षात् विहितम् ; यथा 'अश्चमेघेन ' इति । द्वितीयं "ब्रह्महत्यात्रतं कुर्यात् " इत्यादि साक्षाद्वितिदृष्टम् । तृतीयं "ब्रह्महत्यासमं ज्ञेयम् " इति साम्येनातिदिष्टम् । तत्र साक्षात् विहितं संपूर्णमेव । साक्षादितिदृष्टं पादोनम् ; उपदेशादितदेशस्य न्यूनत्वत् । समशक्देनाभिहितमर्धम् ; साम्येन व्रतातिदेशस्यैककक्ष्यान्तिरितत्वादिति निवन्धकृतः । न्यायविदस्तु—प्रत्यक्षवचनात् वनामधेयात् चोदनालिङ्गानुमितवचनाचातिदेशं वदन्तः त्रिविधेनापि प्रमाणेनाखण्डातिदेशात् न काप्यतिदिश्यमानस्य न्यूनतेत्याहुः ॥ ८ ॥

इति <sup>4</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकभोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि⁵श्रीरामपण्डितात्मज⁵श्रीनन्द्-पण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविद्यतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां षट्त्रिशोऽध्यायः

# सप्तत्रिंशोऽध्यायः

अन्तवचनमुत्कर्षे ॥ १ ॥ <sup>1</sup>राजगामि पैशुन्यम् ॥ २॥ गुरोश्चालीकनिर्वन्धः ॥ ३ ॥ वेदनिन्दा ॥ ४॥ अधीतस्य च त्यागः॥ ५॥ अग्निपितृमातृसुतदाराणां च ॥ ६॥

उपपातकविभागं तत्प्रायश्चित्तं च <sup>2</sup>सप्तित्रिंशेनाह । स्वोत्कर्षनिमित्तं मिथ्यावचनम् 'मयेदं विहितं, मयेदं दापितम् ' इत्यादि । यत्तु महादानादिप्राष्ट्यर्थमचतुर्वेदस्य 'चतुर्वेदोऽहम् ' इत्यादि, यच्च <sup>3</sup>परस्य जातिविद्यासमुत्कर्षे सित 'नायं ब्राह्मणः ' 'न किंचिज्ञानाति ' इति वचनं महादानादिप्राप्तिविघातकं तद्वस्नहत्यासमम् ॥ १ ॥ राजन्यविदिताल्पपरदोषख्यापनम् । यत्तु राजनि अविद्यमानपरकीयमहादोषवचनं तद्वस्महत्यासमम् ॥ २ ॥ गुरोः जनकस्य, अठीको मिथ्या, निर्वन्धो दोषारोपणम् 'त्वयेदं गृहकार्यं नाशितम् ' इति । अन्यस्तु ब्रह्महत्यासमः ; यथा 'अम्माकं श्रातॄणां विभागे त्वया वैषम्यं कृतम् ' इति ; महापातकाद्यभिशंसनं वा ॥ ३ ॥ परिहासेन वेदसन्धर्थयोः कृतसनम् । अन्यस्तु सुरापानसमः ; यथा नास्तिक्येन वेदस्य प्रन्थतोऽर्थतश्च कृतसनम् ॥ ४ ॥ अधीतस्य वेदस्य च कृदुम्चभरणादिव्यासङ्गेन सच्छास्त्राभ्यासप्रसङ्गेन वा त्यागो विस्मरणम् । यस्तु असच्छास्त्राभिनिवेशेन दुर्व्यसनेन वा त्यागः, स ब्रह्महत्यासमः ॥ ५ ॥ त्यागोऽत्रानुषज्यते । अग्नेः श्रीतस्य सार्तस्य वा त्यागोऽपरिचरणा । पितृमात्रोस्त्यागः जीवतोरपितितयोः योगक्षेमाद्यकरणम् ; मृतयोः श्राद्धाद्यकरणम् । चकारात् पितृव्यमातुस्रादिवान्धवानामिष त्यागः ; "वान्धवत्याग एव च " इति योगिस्मरणात् ॥ ६ ॥

अभोज्यान्नाभक्ष्यभक्षणम् ॥ ७॥ <sup>4</sup>परस्वापहरणम् ॥ ८॥ परदाराभिगमनम् ॥ ९ ॥ अयाज्ययाजनम् ॥ १०॥ <sup>5</sup>विकर्म-जीवनम् ॥ ११ ॥ असत्प्रतिग्रहश्च<sup>6</sup> ॥ १२ ॥ क्षत्रविद्शुद्रगोवधः ॥ १३ ॥ अविकेयविकयः ॥ १४ ॥

<sup>6</sup>,च omitted in उ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> च---क.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> वैष्णवे—स ; वैष्णवे धर्मशास्त्रे अनुपातकप्रकरणं षड्विंशम्—ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> नामघेयचोदना—ख.

<sup>4</sup> From श्रीमन्महा up to पण्डितकृतौ omitted in घ, च.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> श्री omitted in ग.

<sup>1</sup> Sutra 2 and Commentary thereon omitted in ख, ग; राजगामि पैश्चनम्—उ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> सप्तत्रिंशाध्यायेनाह—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> परस्पर—ग.

<sup>4</sup> This Sūtra omitted in 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> विकर्मणा—ठ.

अभोज्याः गणगणिकादयः, तेषामन्नम् ; अभक्ष्यं चार्नाचंतादि ; तयोः भक्षणम् । कामतो लग्नुनादिभक्षणस्य सुरापानसमत्वम् ॥ ७ ॥ सुवर्णतत्समन्यतिरिक्तस्य परस्वस्य धान्यकुप्यादेः अपहरणम् । तच्च दशघेत्याह

हारीतः— "अदत्तादानात् , अनित्सष्टहरणात् , अनिर्देशोपभोगात् , मृत्येभ्यो भृत्यदानात् , <sup>1</sup>याचितानिर्यातनात् , न्यासापनयनात् , छज्ञन्यपनयात् , अनुपायग्रहणात् , प्रतिश्रुत्यादानात् , देवताभिसंबन्धाचिति
दशिधं स्तेयम् " इति ॥ ८ ॥ मातृतत्समन्यतिरिक्तानां परदाराणामभिगमनम् ॥ ९ ॥ अयाज्याः जातिकर्मदुष्टाः शूद्त्रात्यादयः ; तेषां याजनम् ; पतितयाजनस्य महापातकत्वात् ॥ १० ॥ विपरिवृत्तं कर्म विकर्म ;
यथा ब्राह्मणस्य क्षत्रियवैश्यवृत्ती । तद्यभीवनम् ॥ ११ ॥ असतः पतितादेः सकाशात् , असतो द्रव्यस्य
मेषीकृष्णाजिनादेः, असति देशे कुरुक्षेत्रादौ, असति काले सूर्यग्रहादौ वा प्रतिग्रहः । चकारादसद्ध्यापनम् ;
"शूद्राध्यापकयाजकौ " इति याम्यात् ॥ १२ ॥ क्षत्रविट्शूद्राणां गोश्च वधः । समासात् स्त्रियाश्च ;
"स्त्रीशूद्रविट्क्षत्रवधः" इति योगिस्मरणात् । स्त्री जातिमात्रम् ॥ १३ ॥ अविकेयं लाक्षाल्वणादि ; तस्य
विक्रयः ॥ १४ ॥

# परिवित्तितानुजेन² ज्येष्ठस्य³॥ १५॥

अकृतदारामिहोत्रस्य ज्येष्ठस्य कृतदारामिहोत्रेणानुजेन परिवित्तिता भवति ;

" दारामिहोत्रसंयोगं कुरुते योऽम्रजे स्थिते । परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पर्वजः ॥ "

इति मानवात् । ज्येष्ठस्य सोदरस्येति विविक्षितम् ;

" सोदयें तिष्ठति ज्येष्ठे न कुर्याद् दारसंग्रहम् । आवसथ्यं तथाधानं पतितस्त्वन्यथा मवेत् ॥ "

इति गार्ग्यस्मरणात् । सोदर्यत्वं त्वत्र त्रिविधम्—पित्रैक्यात् , मात्रैक्यात् , उभयेक्याच । तत्र पित्रैक्येन सोदरत्वं गर्भोपनिषत्सु प्रसिद्धम् । महाभारते च—

> " पितुः स जठरे स्थित्वा शुक्रद्वारेण मातरम् । प्रविस्य शोणितासक्तः पञ्चधा तनुमाददे ॥ "

इति । देवयानीं प्रति कचोक्तिश्च-

" यसिन्नेवोदरे तातस्यावसस्त्वं शुभानने । तसिन्नेवाहमवसं तेन त्वं भगिनी मम ॥ " इत्यादिहेतुभिरविवाह्यत्वप्रतिपादिका । मात्रैक्यादिना सोदरत्वं स्पष्टमेव । तत्रैकैकं निमित्तमादाय निषेधप्रवृत्ता-वपवादमाह शातातपः—

> " पितृव्यपुत्रसापत्नपरनारीसुतेषु च । ज्येष्ठेष्वपि च तिष्ठरसु आतृणां तु कनीयसाम् । दारामिहोत्रसंयोगे न दोषः परिवेदने ॥ "

इति । पितृव्येण देवरादिना देवदत्तमातर्युत्पादितः पुत्रः पितृव्यपुत्र इत्युच्यते । स मात्रैक्येन देवदत्तस्य सोदरः । तथा देवदत्तस्य सपत्नमातिर देवदत्तपित्रोत्पादितो देवदत्तस्य सोदरः । तथा देवदत्तपित्रा परस्य आत्रादेः नार्यो भार्यायां नियोगेनोत्पादितः देवदत्तस्य सोदरः ; "संविदा तृभयोः " इति गौतमस्मरणेन तस्य द्वयासुष्यायणत्वात् । एतेषु त्रिष्वपि सोदर्यत्वेन निषेधपाप्तावयमपवादः । अत एवापवादादपरिणीतेऽपि युधिष्ठिरे भीमसेनस्य हिडिम्बापरिणयो न दोषाय । यमोऽपि—

" पितृत्यपुत्रान् सापलान् परपुत्रांस्तथेव च । दारामिहोत्रधमेषु नाधर्मः परिविन्दतः ॥ "

इति । अत्राद्यो <sup>1</sup>द्वो व्याख्यातो । परपुत्रः परस्यैव पुत्रः ; परस्यैव पुत्रार्थमुत्पादितः, न स्वार्थमपि । सोऽपि पित्रैक्यात् देवदत्तस्य सोदरः । गौतमोऽपि—

> " भिन्नोदरे दत्तके च पितृव्यतनयेऽप्रजे । दारामिहोत्रसंयोगे न दोषः परिवेदने ॥"

इति । दत्तः पित्रा अन्यस्मै पुत्रत्वेन । तस्य सोदर्ज्येष्ठापेक्षया परिवेदनप्राप्तो, तदपेक्षया च तत्सोदरकिष्ठस्य चेत्युभयापवादः । " तृतीयः पुत्रिका " इति विस्रोक्ते पुत्रिकापुत्रे सित किनिष्ठे औरसे परिवेदनप्राप्तो अग्रजपदेनापवादः ।

तदेवमपवादतया वावयत्रयोपपत्तो "दाराभिहोत्रसंयोगं कुरुते योऽप्रजे स्थिते " इत्यप्रजस्य व्यतिरेकमुखेन देतोदर्यत्वविवक्षार्थं वाक्यत्रयारम्भ इति निरस्तम् ; "सोदर्ये तिष्ठति ज्येष्ठे " इत्यनेनैकवाक्यतयैव तिसिद्धेः । न हि अप्रजस्य सोदर्यत्वसिद्धचर्यं वाक्यत्रयारम्भो युज्यते ; 'न हि घट इति वक्तव्ये अनघट इति वदन्ति विद्वांसः ' इति न्यायात् । किंच अतोदर्यत्वमात्रविवक्षार्थत्वे पितृत्यपुत्रादिपदानामिवविक्षतार्थ-कतया मातृष्वसृपितृष्वसृमातुरुपुत्रादिपरिगणनमापद्येत ; तेषामप्यप्रजत्वेन दोषापादकत्वसंभवात् । संभवित चापवादत्वेन विवक्षितार्थत्वे अविवक्षाया अन्याय्यत्वाच । यच

" देशान्तरस्थक्कीबैकवृषणानसहोदरान् । वेस्याभिषक्तपतितशृद्वतुल्यातिरोगिणः ॥ जडम्कान्धबिरकुळ्जवामनखोडकान् । अतिवृद्धानभार्याश्च कृषिसक्तान् नृपस्य च ॥ धनवृद्धिप्रसक्तांश्च कामतोऽकारिणस्तथा । कुटिलोन्मत्त्वौरांश्च परिविन्दन् न दुष्यति ॥"

इति **कात्यायनेन** ज्येष्ठपुत्र एव विषयविशेषेऽपवादोऽभिहितः, सोऽपि सोदर्यविषय एव ; अन्यथा अति-प्रसङ्गात् ; प्राप्त्यभावेनापवादत्वासंभवाचेत्यलं बहुना ।

ज्येष्ठानुजयोश्च पुंस्त्वं विविक्षितम् ; अप्राप्तोद्देश्यविशेषणत्वात् " अष्टवर्षं ब्राह्मणम् " इत्यत्राष्टवर्ष-त्वादिवत् । तेनापरिणीतायामपि ज्येष्ठभगिन्यां किनष्ठस्य श्रातुः परिवेदनं न भवति । तथा अपरिणीते ज्येष्ठश्रातरि किनष्ठाया भगिन्याः परिवेदनं न भवति । अत एव भगिन्योरपि परिवेदनाभावप्राप्तौ वचनारम्भः । तदाह गार्ग्यः—

> " एकमातृप्रसूतानां पुत्रीणां परिवेदने । दोषः स्यात् सर्ववर्णेषु न दोषो भिन्नमातृषु ॥ "

इति । मातृपदं पितुरप्युपलक्षणम् । तेन भिन्नपितृकास्विप न दोषः । ततश्च पितृव्यपुत्रादिवाक्योपात्ता विशेषा अत्राप्यनुसंधेयाः । सोदर्यास्विप कचिदपवादमाह **दृद्धमनुः**—

" विवाहेऽनधिकारी स्याज्ज्येष्ठकन्या स्थिता यदा । तदनुज्ञां विना वापि कनिष्ठामुद्धहेत् तदा ॥ "

इति । अनिधकारीति छान्दसो लिङ्गन्यस्ययः । वाशब्दोऽनुज्ञापक्षं गमयति । ततश्च अनिधकारिण्यां ज्येष्ठायां तदनुज्ञां विनापि किनिष्ठामुद्धहेत् ; अधिकारिण्यां तदनुज्ञयापि वेति वाशब्दार्थः । अनिधकारश्च कुष्ठापस्मार-वैरूप्यादिभिः ; " अरोगिणीं आनुमतीम् " इति स्परणात् ;

" नामयः परिविन्दन्ति न वेदा न तपांसि च । दारेस्तु परिवेद्यः स्थात् पृथम्पर्मा हि ब्राह्मणाः ॥ नामयः परिविन्दन्ति न यज्ञा न तपांसि च । न च श्राद्धं कनिष्ठस्य न च कन्या विरूपिता ॥ "

इति कात्यायनस्मरणाच । जातारणिपरिम्रहेण जातमात्राहितामरिमहोत्रवेदाध्ययनवेदन्नतैः परिवेदनदोषो नास्ति । जातारण्यमावे तु उपनीतस्याध्ययनाधिकारात् उपनयने परिवेदनदोषोऽस्त्येवेति गमयितुं वेदम्रहणम् ।

" न जन्ममासे दिवसे च ऋक्षे ज्येष्ठेऽनुपेते परशाखया च । न चान्यगोत्राच वटुं च कुर्याच बहुवृत्ताः पञ्चमषष्ठयोध्य ॥ " इति ज्योतिर्निषेधात् । एतेन वेदपदमुपनयनपरमिति निरस्तम् । किंतु दारण परिवेद्यः । यतो ब्राह्मणाः पृथम्धर्माणः ; केषांचित् जातमात्राणां, केषांचित् कृतदाराणामाधानविधानात् । अग्नयः स्येनचित्यादयः । यद्वा ज्योतिष्टोमविकाराविभिष्टोमातिरात्रौ ; तयोः प्रथमप्रयोगे परिवेदनापादकत्वात् । यथाह त्रिकाण्डमण्डनः—

" दर्शेष्टिं पौर्णमासेष्टिं सोमेज्यामिसंग्रहम् । अभिहोत्रं विवाहं च प्रयोगे प्रथमे स्थितम् । न कुर्याज्जनके ज्येष्ठे सोदरे चाप्यकुर्वति ॥ "

इति । प्रयोगे प्रथमे स्थितमिति दर्शेष्ट्यादीनां यथालिङ्गं विशेषणम् । तेन प्रथमप्रयोग एवैषां परिवेदना-पादकत्वम् ; न द्वितीयादिप्रयोगेष्विति । तपांसि ; चान्द्रायणादीनि । श्राद्धम् ; दर्शादौ पार्वणादीनि । एते किन्छं श्रातरं न परिविन्दिन्ति । विरूपिता अङ्गेन्द्रियादिविकला ज्येष्ठा किन्छां भगिनीं च न परिविन्दितीति वाक्यद्वयस्यार्थः ॥ १५॥

## परिवेदनम् ॥ १६ ॥ तस्य च कन्यादानम् ॥ १७ ॥ याजनं च ॥ १८ ॥

अकृतदाराभिहोत्रे ज्येष्ठे किनष्ठस्य तदुभयसंयोगः ॥ १६ ॥ तस्य परिवेतुः । चकारात् परिवित्तेश्चा-कृतप्रायश्चित्तस्य । चतुर्थ्येथे पष्ठी उत्तरसंबन्धाय । कन्यादानं दातुरुपपातकम् ॥ १७ ॥ तस्य परिवेतुः परिवित्तेश्च याजनं विवाहकरणं कारियतुः ;

> " परिवित्तिः परिवेत्ता यया च परिविद्यते । सर्वे ते नरकं यान्ति दात्रयाजकपञ्चमाः ॥ "

इति स्मरणात् । तदेतत् स्पष्टमाह हारीतः — " ज्येष्ठेऽनिविष्टे कनीयान् निविशमानः परिवेत्ता भवति । परिवित्तिज्येष्टः । परिवेदनीया कन्या । परिदायी दाता । परियष्टा याजकः । ते सर्वे पतिताः " इति ॥१८॥

## त्रात्यता ॥ १९ ॥ भृतकाध्यापनम् ॥ २० ॥ भृतकाचा-ध्ययनादानम् ॥ २१ ॥

त्रात्यता यथाकारुमनुपनयनम् । यतु "असोमयाजित्वं च " इति, तन्न ; " यस्य पिता पितामहो वा सोमं न पिबेत् स त्रात्यः " इति पुत्रपौत्रयोरेव त्रात्यताश्रवणात् । तस्मात् असोमपीथिपितृकत्वमिति वाच्यम् ॥१९॥ भृत एव भृतकः अध्येतुर्वेतनग्राही । तेनाध्यापनं तस्योपपातकम् । यद्यप्युपाध्यायरुक्षणेऽस्याभ्यनुज्ञा गम्यते, तथाप्यापद्विषयासौ मन्तव्या ; " राजान्तेवासियाज्येभ्यः सीदिक्षच्छेद्धनं क्षुधा " इति योगिस्मरणात् ।

 $^{1}$  तदेव-ग.

A-4

सप्तत्रिजोऽध्यायः

न चापणपूर्वमेवायं धनागमोऽभ्यनुज्ञायते ; "अध्याप्या धर्मतः साधु शक्ताप्तज्ञानवित्तदाः " इत्यपणपूर्वस्य तस्य प्रागेवाभ्यनुज्ञानात् । तस्मादापदि तस्याप्यभ्यनुज्ञेति मन्तव्यम् । अनापदि भृतकाध्यापनमुपपातकमिति न विरोधः । यद्यप्यन्तेवासी शिल्पार्थी उच्यते, तथाप्युक्तन्यायाविशेषात् वेदविद्यार्थिष्वप्यविरोधः ॥ २०॥ भृतकात् वेतनम्राहिणः यद्ध्ययनं शिष्यस्य तत् । चकारात् अध्येतुरनुयोगदानम् । तच्चोत्कर्षार्थम-धीयानस्य 'अबद्धं पठसि ' इत्यादिपर्यनुयोगः ; " दत्तानुयोगानध्येतुः पतितान् मनुरत्रवीत् " इति स्परणात् ;

" भृतकाध्ययनं कृत्वा भृतकाध्यापनं तथा । अनुयोगपदानेन त्रीन् पक्षांस्तु पिवेद्यवान् ॥"

इति हारीतस्मरणात् ॥ २१ ॥

### ¹सर्वाकरेष्वधीकारः ॥ २२ ॥ महायन्त्रप्रवर्तनम् ॥ २३ ॥

सर्वे च आकराः सुवर्णरजतासुत्पत्तिस्थानानि ; तेषु राजादेशेनाधिकारः । सर्वशब्दात् कृतिमाणां वस्त्रास्थानानामपि प्रहणम् ; संकोचे मानाभावात् ; " सर्वाकरेण्वधीकारः " इत्यविशेषेण<sup>2</sup> मानवाच्च ॥ २२ ॥ एकप्रयोगेणानेकिहंसाकरं नाल्यादि महायन्त्रम् । तस्य प्रवर्तनं निर्माणम् । तस्यैवाग्निसंयोगकरणेन गोलकमोचनम् ; "हिंसयन्त्रविधानं च" इति योगिस्मरणात् । युक्तं चेतदेव । हिंसासंबन्धेन अपातकौचित्यात् "धनुःशराणां कर्ता च" इतिवत् । न तु तिलेक्षुयन्त्रप्रवर्तनम् ; हिंसासंबन्धामावेन पातकत्वानौचित्यात् । न च तिल्रादिपीडनमेव हिंसेति युक्तम् ; चर्वणस्यापि तत्त्वापत्तेरित्यलम् ॥ २३ ॥

# द्रुमगुल्मवल्लीलतौषधीनां हिंसा॥ २४॥ स्त्र्याजीवनम्॥ २५॥ अभिचारवलकर्मसु च प्रवृत्तिः॥ २६॥

दुमाः पनसाम्रादयः। गुल्माः अनितदीर्घनिविडलता मालत्यदयः। वल्त्यः वेष्टनयायिन्यो गुडूच्यादयः। लताः दीर्घयायिन्यो द्राक्षादयः। अभिष्यः फलपाकान्ताः शाल्यादयः। समासात् गुच्छक्षुप-प्रतानादीनां म्रहणम्। गुच्छाः कुरण्टकादयः। क्षुपाः करवीरादयः। मतानाः सारिवादयः। तेषामाद्रीणां हिंसा छेदः इन्धनाद्यहेशेनः "इन्धनार्थमग्रुष्काणां दुमाणामवपातनम् " इति मनुस्मरणात्। हलाद्यर्थ-व्यतिरेकेणः "फलपुष्पोपगान् पादपान् न हिंस्यातः कर्षणकरणार्थं चोपहन्यातः गार्हस्थ्याङ्गे च " इति विस्त्रहस्मरणात्। कर्षणकरणं हलः। गार्हस्थ्यस्याङ्गम् अभिपालनम् ; तदुपयोग्यरणिपात्रादिकरणं च । तद्र्यं छेदने न दोषः॥ २४॥ स्त्रिया आभिमुख्येनान्यं प्रति संग्रुस्वीक्रणेनः तेन संयोज्येति यावतः तदुत्पन्नेन

धनैन जीवनम् ॥ २५ ॥ परमारणाय जपहोमादिरभिचारः । अनिषिद्धस्यापि परानिभमतस्य बळावष्टम्भेन करणं बळकर्म । " मूळकर्म च " इति मनुः । मूळेरोषधीनां वशीकरणादिकरणं मूळकर्मेत्यस्यार्थः । तेषु प्रवृत्तिः उद्योगः । प्रवृत्तिप्रहणमनिष्पन्नेऽपि प्रयोजने प्रवृतिमात्रेण पापसंबन्धप्रदर्शनाय ; " सृष्टश्चेत् ब्राह्मणवधेऽहत्वापि " इति गौतमीयळ्ङात् । चकारात् अहीनयाजनादि ;

" त्रात्यानां याजनं कृत्वा परेषामन्त्यकर्मे च । अभिचारमहीनं च त्रिभिः कृच्छैर्विशुध्यति ॥ "

इति मानवात् ॥ २६ ॥

# आत्मार्थे क्रियारम्भः ॥ २७ ॥ अनाहिताग्निता ॥ २८ ॥ देवर्षिपितृऋणानामनपिकया ॥ २९ ॥

अत्र क्रियासामान्येऽपि पचनिक्रिया गृह्यते ; "अधं स केवलं भुङ्क्ते यः पचत्यात्मकारणात् " इति स्मरणात् । तस्या आत्ममात्रोहेशेनारम्भः ॥ २७, २८ ॥ देविषिपितॄणामृणानि, "जायमानो वै ब्राह्मण- स्निमिर्क्रणवा जायते " इत्यादिश्रुत्युक्तानि ; तेषामनपिक्रया अपरिहारः ; यज्ञाकरणस्वाध्यायानध्ययनप्रजा- नुत्पादनादीनीति यावत् । यतु "गृहीतस्य सुवर्णादेरप्रदानम्" इति "ऋणानां चानपिक्रया " इत्यस्य व्याख्यानं, तत्र सुन्दरम् ; तस्य पूर्वोदाहृतहारीत्वाक्याभिहितस्तेयावान्तरभेदत्वेन पौनरक्त्यात् , मूल्याक्य- विरोधाच्चत्यलम् । बहुवचनात् मनुष्यऋणस्यानपाकरणम् । यथाह् नारदः—

" इच्छन्ति पितरः पुत्रान् स्वार्थहेतोर्यतस्ततः । उत्तमणीधमणेभ्यो मामयं मोचयिष्यति ॥"

इति । " उत्तमर्णानि देवर्षिपितृऋणानि ; अधमर्णानि मनुष्यर्णानि सुवर्णधान्यादीनि " इति **कल्पत्ररुः** ॥ २९ ॥

## असच्छास्त्राभिगमनम् ॥ ३० ॥ नास्तिकता ॥ ३१ ॥ क्क्ची-लवता ॥ ३२॥ मद्यपस्त्रीनिषेवणम् ॥ ३३ ॥ इत्युपपातकानि ॥ ३४॥

असतां वेदबाह्यादीनां शास्त्रेषु अभिगमनम् आयासः; " असच्छास्त्राघिगमनम् " इति योगिस्मरणात् ॥ ३०॥ नास्ति परलोक इत्यमिनिवेशः ॥ ३१॥ कुशीलवे नटः; तद्वृत्तिता ॥ ३२॥ मद्यपा चासौ स्त्री च; तस्याः निषेवणम् अभिगमनम् । मद्यशब्दोऽत्र सुरासाधारणः । तेन यासां मद्यमात्रं निषिद्धं, यासां च सुरामात्रं तदुमयग्रहणाय मद्यपशब्दप्रयोगः । नात्र मद्यपस्य स्त्रीत्यर्थः; अतिप्रसङ्गात्; षष्ठियर्थरक्षणापाताच । नापि मद्यपस्त्री शृद्धेति साधु; हीनयोनिनिषेवणेन पौनरक्त्यात् । स्त्रीग्रहणं

<sup>1</sup> Sūtra-s 22 and 23 omitted in ज.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> अविशेषेण omitted in ख, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> पातकत्वौचित्यात्—च.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> This passage corrupt in ₹.

स्वपरस्त्रीसाधारण्याय । तच कृतप्रायश्चित्ताया एव ; अकृतप्रायश्चित्ताभिगमनस्य महापातकत्वात् । अत एव " सुराप्यधिवेत्तव्या " इति सुराप्या अधिवेदनं कृतप्रायश्चित्ताया अप्यगम्यत्य एव घटते ; अन्यथा अधिवेदनस्यादृष्टार्थतापत्ते: ;

> " पतत्यर्धं शरीरस्य यस्य मार्या सुरां पिनेत् । पतितार्थशरीरस्य निष्कृतिर्न विधीयते ॥ "

इति मानववचनारम्भसामर्थ्यात् कृतप्रायश्चिताया अप्यव्यवहार्यत्वसिद्धेश्चेत्यलम् ॥ ३३ ॥ इतिशब्दः प्रकार-वचनः । तेन एवंप्रकाराणामन्येषामपि ग्रहणम् । यथा योगीश्वरः— " वार्धुष्यं लवणिकया " " निन्दिता-र्घोपजीवनम् " " त्रतलोपश्च सुतानां चैव विकयः " " तडागारामिकयः " " कन्यासंदूषणं चैव " " कौटिल्यम् " " हिंसौषधजीवनम् " " व्यसनान्यात्मविकयः "

> " शूद्रपेष्यं हीनसस्यं हीनयोनिनिषेवणम् । तथैवानाश्रमे वासः परान्नपरिपृष्टता ॥ " " भार्याया विकयश्चेषामेकैकमुपपातकम् । "

इति । वार्शुच्यं निषिद्धग्रद्धग्रुपजीवनम् । ल्वणस्य क्रिया उत्पादनम् । निन्दितस्य अराजकृतस्य अर्धस्य मूल्यस्योपजीवनम् । वतलोपः ब्रह्मचारिणः स्त्रीप्रसङ्गः ; अन्यस्यापि व्रतस्य नियमस्य लोपः । सुताश्च सुताः सुताः कन्यापुत्राः ; तेषां विक्रयः । तहागः जलाशयः ; आराम उद्यानम् ; तयोः स्वकृतयोः पितृकृतयोर्वा अनुत्सृष्टयोर्विक्रयः ; उत्सृष्ट्योः स्वत्वाभावात् । कन्यायाः संदूषणमङ्गुल्या-दिना योनिविदारणम् ; अकन्येत्युक्तिः, अपस्माराचारोपणं वा । न संभोगः ; तस्य गुरुतल्पसमस्वात् । क्षीटिल्यमगुरोः ; गुरुकौटिल्यस्य सुरापानसमत्वात् । हिंसया प्राणिवधेन जीवनम् । औषधेन स्प्रकाथादिना जीवनम् ; वैद्यवृत्तिरिति यावत् । व्यसनानि मृगयादीन्यष्टादश्च । आत्ममृल्यकरणेन परदास्यकरणम् । शृद्धस्य प्रण्यं सेवकीभावः त्रैवर्णिकस्य । हीनैः चोरादिभिमैत्रीकरणम् । अनृद्धसवर्णदारस्य केवलासवर्ण-दारोद्धहनम् । अनाश्रमे विधुरत्वादौ वासो रतिः । नित्यं परात्रसेवनम् । भार्याया उद्धायाः शृद्धाया अपि विक्रयः । चकारार्थमाह प्रचेताः—" अनृतवाक् तस्करो राजभुत्यो वृक्षारोपणवृत्तिरित्दोऽमिदश्च रथगजारोहणवृत्तिः रक्षोपजीवी श्वगणिकः शृद्धोपाध्यायः वृष्वलीपतिः भण्डिको नक्षत्रोपजीवी च श्ववृत्तिद्वस्त्र रथगजारोहणवृत्तिः रक्षोपजीवी श्वगणिकः शृद्धोपाध्यायः वृष्वलीपतिः भण्डिको नक्षत्रोपजीवी च श्ववृत्तिद्वस्त्र रथाजारोहणवृत्तिः रक्षोपजीवी श्वगणिकः शृद्धोपाध्यायः कृद्धकारकोऽपत्यविक्रयी मनुष्यपञ्चविक्रयी च " इति । हारितोऽपि—" कन्याद्षी सोमविक्रयी वृष्वलीपतिः कौमारदारत्यागी सुरामद्यपः शृद्धयाजको गुरोः प्रतिहन्ता विक्रतस्त्रो नास्तिकवृत्तिः कृतमः कृद्यवहारी व्राह्मणवृत्तिः मित्रभृक्

शरणागतघाती प्रतिरूपकवृत्तिः " इति । एतान्युपपातकसंज्ञानि । उप समीपे पातिकनां नरकेषु पातयन्तीति उपपातकानि ॥ ३४ ॥

# उपपातिकनस्त्वेते कुर्युश्चान्द्रायणं नराः। ¹पराकं च तथा कुर्युर्यजेयुर्गोस्तवेन वा²॥ ३५॥

#### इति <sup>3</sup>श्रीविष्णुस्मृतौ सप्तत्रिशोऽध्यायः

एवमुपपातकानि विभज्य तेषु प्रायश्चित्तमाह । एते पूर्वोक्ताः उपपातिकेनो नराः चान्द्रायणं वक्ष्यमाण-रुक्षणं कुर्युः । चशब्दो विकल्पार्थः । तथा तेष्वेवोपपातकेषु पराकं वक्ष्यमाणमेव वा कुर्युः । अथवा गोसवेन यज्ञेन वा यजेयुः । तथाशब्दात् मासं पञ्चगव्याशनं मासं प्रयोवतं च गृह्यते ;

> " उपपातकशुद्धिः स्यादेवं चान्द्रायणेन च । पयसा वापि मासेन पराकेणाथवा पूनः ॥ "

इति योगिस्मरणात् । अत्रायमभिसंबिन्धः — येषूपपातकेषु वक्ष्यमाणं प्रतिपदोक्तं प्रायिधित्तं नास्ति, तेष्वेतेषां त्रयाणामन्यतमं देशकालाद्यपेक्षया योज्यम् । येषु पुनः प्रतिपदोक्तं स्वीयमन्यदीयं वा प्रायिधित्तमस्ति, तेषु तदेवेति । तत्र पराकचान्द्रायणादीन्यकामकारे । कामकारे तु गोसवस्त्रीमासिकं वा । यथाह मनुः त्रैमासिक-प्रक्रमे — " एतदेव व्रतं कुर्युरुपपातिकेनो द्विजाः " इति । एवमन्यदप्यूह्मम् ॥ ३५ ॥

इति <sup>4</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि<sup>5</sup>श्रीरामपण्डितात्मज<sup>5</sup>श्रीनन्द-पण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविद्यतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां सप्तत्रिंशोऽध्यायः

<sup>5</sup> श्री omitted in ग्.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> पराकमथवा कुर्यु:—ज, ट.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे उपपातकप्रकरणं सत्तित्रशम्—च ; वैष्णवे—झ.

<sup>4</sup> From श्रीमन्महा up to वाराणसीवासि omitted in घ, च.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> च---घ.

#### अष्टात्रिंशोऽघ्यायः

ब्राह्मणस्य रुजः करणम् ॥ १ ॥ अघेयमचयोर्घातिः ॥ २ ॥ जैह्मचम् ॥ ३ ॥ पद्मषु मैथुनाचरणम् ॥ ४ ॥ ¹पुंसि च ॥ ५ ॥ इति जातिश्रंशकराणि ॥ ६ ॥

जातिभ्रंशकरिवमागं तत्प्रायिधत्तं चाष्टित्रिरोनाह<sup>2</sup>। विप्रस्य अङ्गपीडाकरणम् ॥ १॥ अष्टेयं विण्मूत्रादि ; मद्यम् उक्तलक्षणम् ; तयोः प्रातिः गन्धोपल्रिधः ॥ २ ॥ जैह्मयं वश्चकत्वम् ॥ ३ ॥ पशुषु गवादिषु मैथुनस्य प्राम्यधर्मस्य आचरणम् ॥ ४ ॥ पुरुषे मैथुनाचरणम् । चकारात् स्त्रियामपि अयोनौ गमनम् ; " अयोनौ गच्छतो योषां पुरुषं चाभिमेहतः । चतुर्विशतिको दण्डः " इति योगिस्मरणात् ॥ ५ ॥ एवंप्रकाराणि जातिभ्रंशकरशब्दाभिधेयानीति । प्रवृत्तिनिमित्तं प्रागुक्तम् ॥ ६ ॥

# जातिश्रंशकरं कर्म कृत्वान्यतममिच्छया। चरेत् सांतपनं कृच्छं प्राजापत्यमनिच्छया॥ ७॥ इति अशीविष्णुस्मृतावष्टात्रिशोऽध्यायः

तत्र प्रायश्चित्तमाह । इच्छया कामतः पूर्वोक्तमन्यतमं जातिअंशकरं कर्म कृत्वा सांतपनं कृच्छ्रं सप्ताहसाध्यं चरेत् । अनिच्छया अकामतः पुनः प्राजापत्यं वक्ष्यमाणं चरेदिति । यत्

" ब्राह्मणस्य रुजः कृत्वा रासभादिप्रमापणम् । निन्दितेभ्यो धनादानं कृच्छार्धं व्रतमाचरेत् ॥ "

इति बृहस्पतिनोक्तम् , तत् अल्परुजः करणजातमात्ररासभपमापणाद्यल्पविषये द्रष्टव्यम् ॥ ७ ॥

इति <sup>⁴श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्सांहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि⁵श्रीरामपण्डितात्मज⁵श्रीनन्द-पण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविष्ठतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यामष्टात्रिंशोऽध्यायः</sup>

### एकोनचत्वारिंशोऽच्यायः

### ग्राम्यारण्यानां पञ्चनां हिंसा संकरीकरणम् ॥ १ ॥

संकरीकरणविभागं तत्मायिधातं चैकोनचत्वारिंशेनाह<sup>2</sup> । ग्राम्याः अन्यादयः । आरण्याः महिषादयः । तेषां पशूनां हिंसा संकरीकरणम् । यथाह **पैठीनसिः**—" ग्राम्यारण्याश्चतुर्दश गौरविरजोऽश्वोऽश्वतरो गर्दभो मनुष्यश्चेति सप्त ग्राम्याः पशवः । महिषवानरऋक्षसरीसपरुरुष्ट्रपतसृगाश्चेति सप्तारण्याः पशवः " इति । तत्र गोमनुष्यवधस्योपपातकादिपाठात् ते तदितरहिंसा संकरीकरणम् । अत एव मनुः—

" खराश्वोष्ट्रमृगेभानामजाविकवधस्तथा । संकरीकरणं ज्ञेयं मीनाहिमहिषस्य च<sup>4</sup> ॥ "

इति गोमनुष्येतरानेव संजयाह । चकारात् श्वादीनां ग्रहणम् । पशुग्रहणं पक्षिनिरासाय ; तद्धिंसाया मिलनी-करणत्वात् ॥ १ ॥

# संकरीकरणं कृत्वा मासमश्रीत यावकम्। कृच्छ्रातिकृच्छ्रमथवा प्रायश्चित्तं तु कारयेत्॥२॥

#### इति म्श्रीविष्णुस्मृतावेकोनचत्वारिंशोऽध्यायः

तत्र पायश्चित्तमाह । इच्छानिच्छे अनुवर्तेते । तत्रेच्छया संकरीकरणं कृत्वा मासमविच्छेदेन यावकं यवोदनमश्रीयात । अथवा अनिच्छया तत्करणे कृच्छ्रातिकृच्छ्ं कुर्यात् । स्वस्यासामध्ये ब्राह्मणद्वारापि कारियतुं णिच्प्रयोगः । पायश्चित्तपदोपादानं तु न केवलमत्रैवेदम्, किं त्वन्यत्रापि पायश्चित्ते इति ज्ञापयितुम् ;

<sup>1</sup> पुंसि चेति जातिभ्रंशकराणि read as single Sutra in र.

 $<sup>^2</sup>$  अष्टित्रिशाध्यायेनाह—ख, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे जातिभ्रंशपकरणमष्टित्रशम्—ज ; वैष्णवे अष्टत्रिशोऽध्यायः—झः

<sup>4</sup> श्रीनिष्णुस्मृतिनिवृतावष्टत्रिशोऽध्याय;—घ, च ; ख omits from श्रीतम्मण up to प्रोत्साहित.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> श्री omitted in ग.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> हिंसेति---ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> परिहारात्—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> शाध्यायेनाह<del>- उ</del>.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> वा—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे संकरीकरणप्रकरणमेकोनचत्वारिंशम्—ज ; वैष्णवे एकोनचत्वारिंशत्तमोऽप्यायः—झ ; संकरी-करणप्रकरणमेकोनचत्वारिंशम्—ठ,

#### विष्णुस्मृतिः

" व्याधिव्यसनिनि श्रान्ते दुर्भिक्षे डामरेऽपि च । उपवासो त्रतं होमः स्नानं तीर्थं जपस्तपः । विषेः संपादितं यस्य संपूर्णं तस्य तत्फलम् ॥ "

इति पराशरस्मरणात् । डामरः महामारी ॥ २ ॥

इति <sup>1</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकभेत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि<sup>2</sup>श्रीरामपण्डितात्मज<sup>2</sup>श्रीनन्द-पण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविद्यतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यामेकोनचत्वारिंशोऽध्यायः

#### चत्वारिंशोऽध्यायः

## निन्दितेभ्यो धनादानं वाणिज्यं कुसीदजीवनमसत्यभाषणं शृद्धसेवनमित्यपात्रीकरणम् ॥ १ ॥

अपात्रीकरणविभागं तत्पायिश्चत्तं च चत्वारिंशाध्यायेनाह । निन्दितभ्यो ग्लेच्छादिभ्यो विनापि प्रतिग्रहं वृद्धचादिरूपेण धनादानम् । वाणिज्यम् अनिषिद्धस्यापि वस्तुनः क्रयविक्रयौ । कुसीदम् अनिषिद्धयापि वृद्धचा जीवनम् । असत्यभाषणं साक्ष्यमन्तरेणापि । शूद्धस्य सेवनं प्रेष्यत्वं विनाप्याज्ञाकरणं त्रैवर्णि-कानाम् । इत्येवंप्रकारकमपात्रीकरणम् ; असत्प्रतिग्रहनिषिद्धविक्रयनिषिद्धवृद्धिसाक्ष्यानृतशृद्धप्रेष्यत्वानामुप-पातकत्वात् ॥ १ ॥

## अपात्रीकरणं कृत्वा तप्तकृच्छ्रेण शुध्यति । शीतकृच्छ्रेण वा भूयो महासांतपनेन वा ॥ २॥

#### इति <sup>अ</sup>श्रीविष्णुस्मृतौ चत्वारिंशोऽध्यायः

तत्र प्रायश्चित्तमाह । इच्छया अपात्रीकरणं कृत्वा वक्ष्यमाणेन तप्तक्वच्छ्रेण ग्रुध्यति । अनिच्छया तत्करणे तु शीतक्वच्छ्रेण । भूयः अभ्यासेन तत्करणे महासांतपनेन ग्रुध्यति । तत्र अकामतोऽभ्यासे पञ्च-दशाहिकं ज्ञेयम् । तत्रैव कामतोऽत्यन्ताभ्यासे " अपात्रीकरणं कृत्वा मासं शोधनमैन्दवम् " इति मानवं द्रष्टव्यम् ॥ २ ॥

इति ⁴श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि⁵श्रीरामपण्डितात्मज⁵श्रीनन्द-पण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविद्यतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां चत्वारिंशोऽध्यायः

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> श्रीनिष्णुस्मृतिविवृतावेकोनचत्वारिंशोऽध्याय:—घ, च.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> श्री omitted in ग.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> प्रेष्यतां—ख, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> भूय: ग्रुदि:—ज, झ, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे अपात्रीकरणप्रकरणं चत्वारिंशम्—ज ; वैष्णवे चत्वारिंशोऽध्याय:—ज्ञ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> From श्रीमन्महा up to पण्डितकृतौ omitted in घ, च. <sup>5</sup> श्री omitted in ग.

## एकचत्वारिंशोऽच्याय:

# पक्षिणां जलचराणां जलजानां च घातनम् ॥ १ ॥ किमि-कीटानां च ॥२॥ मद्यानुगतभोजनम् ॥३॥ इति मलावहानि ॥४॥

मलावहिवभागं तत्प्रायश्चित्तं चैकचत्वारिशाध्यायेनाह । पक्षिणो जलचराः स्थलचराश्च । जलचराः ; ये जलं प्रविश्य मत्त्यादीन् गृह्धन्ति, ते उद्घीदयो <sup>3</sup>जीविवशेषाः । जल्जाः मत्त्यादयः । तेषां घातनम् ॥ १ ॥ किमयः गोमयादिसंभूताः । कीटाः पिपीलिकादयः । तेषां घातनम् ॥ २ ॥ मद्येन पूर्वोक्तेन द्वादशिविधेन अनुगतं सद्दशं मदजनकतया जातीफलादि, तस्य भक्षणम् । यद्वा मद्यस्य सुराया अनु पश्चात् गतम् उत्पन्नं भङ्गादि, तद्वक्षणम् । यथोक्तं केदारखण्डे—

" रुशुनं गृञ्जनं चैव पराण्डुं मद्यमेव चं। सुरया सह जातानि तेषां भङ्गा च पश्चमी॥"

इति ॥ ३ ॥ इतिशब्दः प्रकारं विक्त । तेन फलादिस्तेयस्यापि ग्रहणम् । यथाह मनुः---

" किमिकीटवयोहत्या मद्यानुगतभोजनम् । फलैभःकुसुमस्तेयमधेर्यं च मलावहम् ॥"

इति । कुसुमादिस्तेयमात्मार्थम् ; देवतार्थं सर्वतो प्राह्मत्वात् ; " द्विजस्तृणेधःपुष्पाणि सर्वतः स्ववदाहरेत् " इति योगिस्मरणात् । अधैर्यम् ; स्रोद्धपता ॥ ४ ॥

# मिलनीकरणीयेषु तप्तकुच्छ्रं विशोधनम्। कृच्छ्रातिकुच्छ्रमथवा प्रायश्चित्तं विशोधनम्॥५॥

#### इति ⁴श्रीविष्णुस्मृतावेकचत्वारिंशोऽध्याय:

<sup>1</sup> कीटादीनां च — ठ. <sup>2</sup> मत्स्यादीनेव — ख, ग. <sup>3</sup> जातिविशेषाः — घ, च.

तत्र प्रायिधित्तमाह । कामकृतेषु मिलनीकरणीयेषु तप्तकृच्छ्रेण द्वादशाहिकेन शुद्धिः । अकामतः पुनः तत्करणे कृच्छ्रातिकृच्छ्रेण तादशेनैव विशुद्धिः । यद्यप्युभयोः कामाकामविषयतोपपद्यते, तथापि तप्तकृच्छ्रे त्र्यहोपवासेन कष्टाधिक्यात् अकामविषयत्वे <sup>1</sup>अयुक्तमिति ध्येयम् । अथवा <sup>2</sup>अकामकृते प्रायिधित्तान्तरमेव विशोधनं श्रेयम् । यथाह मनुः—" मिलनीकरणीयेषु तप्तः स्याद्यावकस्त्र्यहम् " इति । अनयोश्य सकृदभ्यासार्वपेक्षया व्यवस्था ॥ ५ ॥

इति <sup>3</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकभोत्साहितश्रीवाराणसीवासियमीधिकारि अर्शरामपण्डितात्मज श्रीनन्द्-पण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यामेकचत्वारिंशोऽध्यायः

वैष्णवे धर्मशास्त्रे मलिनीकरणप्रकरणमेकच्ह्यारिशम्—ज, ठ; वैष्णवे एकच्ह्यारिशत्तमोऽध्यायः—ग,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> त्वसंयुक्तमिति—ख.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>श्रीविष्णुसमृतिविवृतौ एकचत्वारिंशोऽध्याय:—घ, च.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> श्री omitted in ग.

## दिचत्वारिंशोऽष्यायः

<sup>1</sup>यदनुक्तं तत्प्रकीर्णकम् ॥ १ ॥ प्रकीर्णपातके ज्ञात्वा गुरुत्वमथ लाघवम् । प्रायश्चित्तं बुधः कुर्याद् ब्राह्मणानुमतो यथा ॥ २ ॥

#### इति <sup>2</sup>श्रीविष्णुस्पृतौ द्विचत्वारिंशोऽध्यायः

प्रकीर्णके प्रायश्चित्ताभिघित्सया द्विचत्वारिंशेन तल्लक्षयित । अतिपातकत्वादिना अष्टविधेनोपाधिना 'यदसंगृहीतं, तत् प्रकीर्णकमिति ज्ञेयम् । तच्च खरयानोष्ट्रयानादि ॥ १ ॥

तत्र प्रायश्चित्तमाह । प्रकीर्णकम् उक्तरुक्षणं यत् पातकं, तस्मिन् अर्थतारतम्येन गौरवलाघवे ज्ञात्वा बुधो गुरुणि गुरूणि, लग्जिन लघूनीति प्रायश्चित्तव्यवस्थामनुगतः सन् यथाविधि ब्राह्मणानुमतः प्रायश्चित्तं कुर्यात् । तच्च यत्र प्रतिपदोक्तमस्ति, तत्र तदेव कार्यम् । यथा—

> " प्राणायामी जले स्नात्वा खरयानोष्ट्रयानगः । नमः स्नात्वा च भुक्त्वा च गत्वा चैव दिवा स्नियम् ॥ "

इति । यत्र निषेधमात्रं श्रूयते न पायश्चित्तम् , तत्र सामान्यपायश्चित्तं देशकालादिव्यवस्थया कल्प्यम् । यथा----

> " नोदन्वतोऽम्भसि स्नायात्र च इमश्र्वादि कर्तयेत् । अन्तर्वत्त्याः पतिः कुर्वत्तप्रजा भवति ध्रुवम् ॥ "

इत्यादौ । तत्र प्रायश्चित्तमाह योगीश्वरः---

" प्राणायामशतं कार्यं सर्वेपापापनुत्तये । उपपातकजातानामनादिष्टस्य चैव हि ॥ " इति । उशना—

" यत्रे तं यत्र वा ने किमिह पातकनाशनम् । पाज।पःयेन कृच्छ्रेण शुध्यते नात्र संशयः ॥"

इति । कामाकामाभ्याभनयोर्व्यवस्था ज्ञेयेति ॥ २ ॥

इति <sup>1</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासियमीधिकारि श्रीरामपण्डितात्मज श्रीनन्द्-पण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां द्विचत्वारिंशोऽध्यायः

<sup>1</sup> The whole of chapter 42 omitted in ज.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> वैष्णवे द्विचत्वारिंशोऽध्यायः—इ ; वैष्णवे धर्मशास्त्रे प्रकीर्णप्रकरणं द्वाचत्वारिंशम्— इ.

### त्रिचत्वारिशोऽष्याय:

अथ नरकाः ॥ १ ॥ तामिस्रम् ॥ २ ॥ अन्धतामिस्रम् ॥ ३ ॥ रौरवम् ॥ ४ ॥ महारौरवम् ॥ ५ ॥ कालसूत्रम् ॥ ६ ॥ महा-नरकम् ॥ ७ ॥ संजीवनम् ॥ ८ ॥ अवीचि ॥ ९ ॥ तपनम् ै॥ १८ ॥

प्रायश्चित्तविधिषु क्षिप्रप्रवृत्त्यर्थमकृतप्रायश्चितानां नरकान् त्रिचत्वारिशेनाभिधातुं प्रतिजानीते । अथे-त्यधिकारः । नरकाः <sup>3</sup>दुःलैकभोगस्थानान्युच्यन्ते ॥ १॥ तमिस्रम् ; अन्यकारः । तत्प्रचुरं तामिस्रम् ॥ २ ॥ निबिडितरान्थकारप्रचुरम् ॥ ३ ॥ रुरुरिति सर्पावान्तरजातिः । तत्प्रचुरं स्थानम् ॥ ४ ॥ महत्त्वयोगि तदेव ॥ ५ ॥ अयुतयोजनं ताम्रमयं तप्तं खलमण्डलम् ॥ ६ ॥ महादुःखानुभवस्थानम् ॥ ७ ॥ यातनाभिः मृतानां पुनः संजीव्य यातनानुभावनम् ॥ ८ ॥ वीचिराहित्येन उपर्यगमनात् अन्तरेवावस्थानम् ॥ ९ ॥ अझिसंनिकर्षेण तापानुभवः ।। १०॥

संप्रतापनम् ॥ ११ ॥ ⁵संघातकम् ॥ १२ ॥ °काकोलम् ॥ १३॥ <sup>2</sup>कुड्मलम् ॥ १४ ॥ प्तिमृत्तिकम् ॥ १५ ॥ लोहशङ्कः ॥ १६ ॥ ऋबीसम् ॥ १७ ॥ विषमपन्थाः ॥ १८ ॥ कण्टकशाल्मलिः ॥ १९ ॥ 10दीपनदी ॥ २० ॥ असिपत्रवनम् ॥ २१ ॥ 11लोहचारक-मिति ॥ २२॥ एतेष्वकृतप्रायश्चित्ता अतिपातिकनः 12पर्यायेण <sup>18</sup>कल्पं पच्यन्ते ॥ २३ ॥

अभिना भर्जनम् ॥ ११ ॥ अत्यन्तसंवृतदेशे बहुनामवस्थापनम् ॥ १२ ॥ द्रोणकाकैर्भक्ष्यत्वम् ॥ १३ ॥ गोण्यादिषु प्रक्षिप्य तन्मुखबन्धनम् ॥ १४ ॥ दुर्गन्धिमृत्तिकास्थलम् ॥ १५ ॥ सूचीभेदनम् ॥ १६ ॥ पुटपाकः

। १७ || उच्चावचे। मार्गः ।। १८ || कण्टकयुक्तशाल्मलिवृक्षप्रचुरो देशः ।। १९ || उष्णतोया नदी वैतरण्याख्या :

> "नदी वैतरणी नाम दुर्गन्धा रुधिरावहा। उष्णतोया महावेगा अस्थिकेशतरङ्गिणी ॥"

इति ॥ २० ॥ खड्गपत्रवनम् ॥ २१ ॥ निगडवन्धः ; छोहभक्ष्यो वा । इतिकरणात् सविषमहापथकुम्भीपाकतप्त-वाळुकादीनां ग्रहणम् ॥ २२ ॥ प्रमादालस्यौद्धत्यादिना अकृतयथोक्तप्रायश्चित्ता अतिपातकिनः मात्रादिगन्तारः पूर्वोक्तेषु तामिस्रादिनरकेषु करुपं पूर्वोक्तलक्षणं कालं पर्यायेण क्रमेण पच्यन्ते यातनामनुभवन्ति ॥ २३ ॥

# महापातिकनो मन्वन्तरम् ॥ २४ ॥ अनुपातिकनश्च ॥ २५ ॥ उपपातिकनश्चतुर्युगम् ॥ २६ ॥

महापातिकनः ब्रह्महादयः मन्वन्तरम् उक्तेषु नरकेषु पर्यायेण पच्यन्ते । उत्तरेप्वपि सप्तसु बाक्येप्वेष एव <sup>1</sup>वाक्यशेषोऽनुषज्यते ॥ २४॥ अनुपातिकनः महापातकतुल्यपातिकनः मन्त्रन्तरमेव ॥ २५ ॥ उपपातिकनः गोहन्त्रादयः चतुर्युगपर्यन्तं कालम् ॥ २६ ॥

# कृतसंकरीकरणाश्च संवत्सरसहस्रम्<sup>2</sup> ॥ २७ ॥ कृतजाति-भ्रंशकरणाश्च ॥ २८ ॥ कृतापात्रीकरणाश्च ॥ २९ ॥ <sup>३</sup>कृतमलिनी-करणाश्च ॥ ३० ॥ प्रकीर्णपातिकनश्च बहुन् वर्षपूगान् ॥ ३१ ॥

संकरीकरणकारिणः युगादिसाहचर्यात् दिव्यं वर्षसहस्रम् ॥ २० ॥ जातिभ्रंशकरकर्मकारिणोऽपि<sup>5</sup> उक्तमेव कालम् ॥ २८॥ अपात्रीकरणकारिणोऽपि <sup>6</sup>असुमेव कालम् ॥ २९॥ मलिनीकरणकारिणोऽपि वर्षसहस्रम् ॥ ३० ॥ प्रकीर्णपापकारिणः बहून् त्रीन् वर्षपूगान् वर्षशतानि प्रक्रमवशात् उक्तनरकेषु क्रमेण पच्यन्ते । यतु

> " पातकेषु सहस्रं स्थान्महत्सु द्विगुणं स्मृतम् । उपपाते तरीयं स्थानरकं वर्षसंख्यया ॥ "

इति कात्यायनवचनम्, तत्र पातकादिशब्दा न पारिभाषिकाः, अनुपातकवचनमूलविरोधात् ; किंतु यातनादिगुणयोगेन यौगिकाः। ततश्च संकरीकरणादिचतुर्षु पातकेषु सहस्रम्। महत्सु तदपेक्षया अधिकेषु उपपातकेषु द्विगुणम् । गुणाः त्रयः । गुणाश्च गुणाश्च गुणाः ; षट् । द्विर्गुणाः यस्मिन् सहस्रे तद् द्विगुणं

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> कालसंजम्—ग.

<sup>4</sup> यातनानुभवः—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> कुद्दालम्—उ.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> एते—इ.

<sup>10</sup> यूपनदी—ज, झ ; पूयनदी—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> तापनम्—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sūtra 12 omitted in ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> पन्थानम्—घ, च.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> दु:खभोग—ख.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> काकोल:---घ, च.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> कूटशाल्मली—ज, ठ.

<sup>11</sup> लोहकण्टकमिति—ज, ठ.

<sup>18</sup> कल्पयन्ते—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> वाक्यविशेष:—घ, च.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> च added in ख, घ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sütra 30 omitted in ज.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> युगान्—ख, ग, झ, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> कर्मिणोऽपि—ग.

सहस्रम् ; द्वादशसाहस्री ; चातुर्युगमिति यावत् । यद्वा गुणाः संध्यादयः षट् । द्विर्गुणा यस्मित्रिति द्विगुणमिति । उप समीपे संकरीकरणादीनां चतुर्णां पापम् ; प्रकीर्णकमिति यावत् ; उपपातकानां महच्छब्देना- मिधानात् । तत्र तुरीयं द्वादशानां चतुर्थोऽशः त्रीणि शतानि सहस्रावीचीनतया अवगम्यन्त इत्यर्थकरूपनया विरोधः परिहार्यः ॥ ३१ ॥

### कृतपातिकनः 'पापाः प्राणत्यागादनन्तरम् । याम्यं पन्थानमासाद्य दुःखमश्रन्ति दारुणम् ॥ ३२ ॥

एवं नरकस्वरूपं तद्भोगकालं चेक्त्वा इदानीं नरकगमनकालीनं दुःखमाह । कृतानि नवविधानि पातकानि यैस्ते ; अकृतप्रायश्चित्ताः । अत एव पापाः पापाकान्ताः । प्राणानां त्यागात् निर्गमादनन्तरं याम्यं यमपुरीसंबन्धिनं पन्थानं प्राप्य वक्ष्यमाणं दारुणं दुःखमनुभवन्ति ॥ ३२ ॥

## यमस्य पुरुषेघोँरैः कृष्यमाणा 'यतस्ततः। सकुच्छ्रेणानुकारेण' नीयमानाश्च ते यथा ॥ ३३॥

तदेवाह । भयानकैः यमदृतैः समविषमेपु देशेषु कृष्यमाणाः ⁵कष्टानुकारिणाकारविशेषेण नरकं नीयमानाः ते <sup>6</sup>यथा दुःखमनुभवन्ति, एवं नरकोपभोगानन्तरमपि 'तिर्थभ्योनौ प्रपद्यन्ते दुःखानि विविधानि च ' इत्यध्यायान्तेनान्वयः ॥ ३३ ॥

श्विमः श्रगालैः क्रव्यादैः काककङ्कवकादिभिः। अग्नितुण्डैर्भक्ष्यमाणा 'मुजङ्गैर्वृश्चिकैस्तथा॥ ३४॥ अग्निना दद्यमानाश्च तुद्यमानाश्च कण्टकैः। क्रकचैः पाट्यमानाश्च श्वीख्यमानाश्च तृष्णया॥ ३५॥ श्विध्यया व्यथमानाश्च ग्वीरैट्यां प्रगणैस्तथा । प्रयशोणितगन्थेन मूर्छमानाः पदे पदे॥ ३६॥

<sup>1</sup> सर्वे—-झ.

स्ततस्तत•—यः

<sup>3</sup> अन्धकारेण-ज. झ.

\* पथा—ठ

<sup>5</sup> कृष्टानुकारिणा कर—घ.

<sup>8</sup> पीट्यमानाश्च—ग. ज.

<sup>6</sup> तथा—ग. <sup>9</sup> क्षुघा प्रताड्यमानाश्र—ज, ठ.

10 智 breaks off here and reads colophon.

<sup>11</sup> व्याधिगणैस्तथा—ज, ठ.

किंच कव्यादैरिति काकादीनां विशेषणम् । अग्निः तुण्डे येषां ते भल्छकादयः । शेषं प्रसिद्धम् ॥ ३४ ॥ ककचाः करपत्राणि ॥ ३५ ॥ किंच क्षुघेत्यावन्तः, निशा दिशेतिवत् । व्यथन्ते इति व्यथमानाः । मूर्छमाना इति छान्दसः पदव्यत्ययः ॥ ३६ ॥

परान्नपानं लिप्सन्तस्ताख्यमानाश्च किंकरैः। काककङ्कवकादीनां भीमानां सहजाननैः॥ ३७॥ कचित् तैलेन काध्यन्ते ताख्यन्ते मुसलैः कचित्। आयसीषु उच वट्यन्ते शिलासु च तथा कचित्॥ ३८॥ कचिद्वान्तमथाश्चन्ति कचित् प्यमसक् कचित्। कचिद्विष्ठां कचिन्मांसं पूयगन्धि सुदारुणम्॥ ३९॥

किंच परेषाम् अन्नपानं लिप्सन्त इत्यत्रापि पद्व्यत्ययः । काकाद्याननत्वं किंकरविशेषणम् ॥ ३७ ॥ वट्यन्तं इति । " वट वेष्टने " इति भ्वादेः कर्मणि रूपम् । वट्यन्ते पिष्यन्ते आयसीषु लोहस्थलीषु शिलासु चेति पेषणावृत्तिः व्यथाधिक्यार्थो ॥ ३८ ॥ वान्तम् उद्गीर्णम् । पूयं रक्तपाकः । असक् रक्तम् । पूयगन्धीति मांसविशेषणं सुदारुणत्वे हेतुः ॥ ३९ ॥

अन्धकारेषु तिष्ठन्ति दारुणेषु तथा कचित्। किमिभिभेक्ष्यमाणाश्च विह्नतुण्डैः सुदारुणैः॥ ४०॥ किचिच्छीतेन बाध्यन्ते किच्चामेध्यमध्यगाः। परस्परमथाश्चन्ति किच्त् प्रेताः सुदारुणाः॥ ४१॥ किच्छितेन वाष्यन्ते लम्बमानास्तथा किच्त्। किच्त्रितेन वाणौषैरुत्कृत्यन्ते तथा किच्त्॥ ४२॥

दारुणेषु निबिडेषु अन्यकारेषु । क्रिमिमिः विष्ठादिसंभूतैः प्राणिभिः । वह्न्तिण्डैः शिवादिभिः ॥ ४०॥ अमेध्यं विष्ठादि । परस्परं पेताः पेतान् अक्षन्ति । <sup>8</sup>सुदारुणाः बुभुक्षातिशयेन ॥ ४१॥ भूतेन ; पूर्ववृत्तेन । रुम्बमानाः वृक्षादौ बन्धनेन क्षिप्यन्तीति पदन्यत्ययः ॥ ४२ ॥

<sup>1</sup> वटादीनां—ठ.

² काथ्यन्ते तैलेन—ख

<sup>3</sup> विपच्यन्ते—ठ.

4 पूयगन्धिषु—ग. 7 धूमेन घात्यस्ते—ठ. <sup>5</sup> वह्नितुण्डैश्च—घ, च.

<sup>6</sup> Stanza 41 omitted in ज.

<sup>8</sup> सुदारणाः omitted in ख.

¹कण्टेषु दत्तपादाश्च ³भुजङ्गाभोगवेष्टिताः। पीड्यमानास्तथा यन्त्रैः कृष्यमाणाश्च जानुभिः॥ ४३॥ भग्नपृष्ठशिरोग्रीवाः सूचीकण्ठाः सुदारुणाः। कूटागारप्रमाणैश्च शरीरैर्यातनाक्षमैः॥ ४४॥

कण्टाः कण्टकाः, तेषु । भुजङ्गाभोगाः सर्पशरीराणि । यन्त्रैः तिलेक्षुनिष्पीडनयन्त्रैः पीड्यमानाः । कण्टकाकान्तपादत्वेन गमनाशक्त्या जानुभिः कृष्यमाणाः ॥ ४३ ॥ भमं पृष्ठं पृष्ठभागः, शिरो मस्तकं, ग्रीवा शिरोधिः येषाम् । प्राण्यङ्गत्वादेकवद्भावः । स्वीस्थौत्यपमाणः कण्ठनालो येषाम् । कूटास्थम् अगारं गृहविदेशेषः ; तत्प्रमाणेः । तत्प्रयोजनं यातनाक्षमेरिति ; यातनासु दुःखानुभवेषु अतिस्थूलान्येव शरीराणि क्षमन्ते, न स्क्ष्माणि ; स्वत्यदुःखेनैव तेषां अक्षिपं नाशात् ॥ ४४ ॥

# एवं पातिकनः पापमनुभूय सुदुःखिताः। तिर्यग्योनौ प्रपद्यन्ते दुःखानि विविधानि च ॥ ४५॥

# इति <sup>4</sup>श्रीविष्णुस्मृतौ त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः

पातिकनः नरकं नीयमानाः यथा दुःखान्यनुभवन्ति, एवमेव नरकेषु पापफलमनुभूय पापशेषेण तिर्यन्योनिं प्राप्यः, अनन्तरमपि विविधानि दुःखानि प्रपद्यन्ते ॥ ४५ ॥

इति <sup>5</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि श्रीरामपण्डितात्मजश्रीनन्द-पण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः अथ पापात्मनां नरकेष्वनुभूतदुःखानां तिर्यग्योनयो भवन्ति ॥ १ ॥ ¹अतिपातिकनां ²पर्यायेण सर्वाः स्थावरयोनयः ॥ २ ॥ ³महापातिकनां च क्रिमियोनयः ॥ ३ ॥ अनुपातिकनां पक्षियोनयः ॥ ४ ॥ उपपातिकनां विज्ञानयः ॥ ५ ॥

पूर्वाध्यायान्ते प्रतिज्ञातां तिर्यग्योनिप्राप्तिं चतुश्चत्वारिशेन प्रपञ्चयति । अथेत्यिथिकारान्तरम् । अतिपातक्यादीनां पापात्मनां तामिस्रादिनरकेष्वनुभूत्यातनादुःखानां तिरश्चां योनयो भवन्ति ॥ १ ॥ मातृगन्त्रादीनां वृक्षगुल्मल्तादिकाः स्थावराणां योनयः क्रमेण भवन्ति । बहुत्वं च शतपर्यवसायि ; "दोषैः प्रयाति जीवोऽयं भवं योनिशतेषु च " इति योगिस्सरणात् । तत्रापि पातकतारतम्येन योनिसंख्या-तारतम्यमूद्धम् ;

" परिगृह्य ततो भूयो जन्मनामेकविंशतिम् । किमिकीटपतङ्गेषु स्थितस्तोयचरेषु च ॥ "

इति शिवधर्मात् । एवमुत्तरत्रापि बहुत्वं व्याख्येयम् ॥२॥ ब्रह्महन्त्रादीनां किमीणामुक्तरूपाणां योनयः॥३॥ पितृव्यादिपत्तीगामिनां काकभासादियोनयः॥ ४॥ गोन्नादीनां मत्स्यादिजळजयोनयः॥ ५॥

<sup>6</sup>कृतजातिश्रंशकराणां<sup>7</sup> जलचरयोनयः ॥ ६ ॥ कृतसंकरी-करणकर्मणां मृगयोंनयः ॥ ७ ॥ कृतापात्रीकरणकर्मणां पशुयोनयः ॥ ८ ॥ कृतमलिनीकरणकर्मणां <sup>8</sup>मनुष्येष्वस्पृक्ष्ययोनयः ॥ ९ ॥

<sup>5</sup> जलयोनयः—च.

चतुश्रत्वारिंशोऽध्यायः

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> कोष्ठेषु—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> मुजगा—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> क्षिप्रनाशात्—च.

वैष्णवे धर्मशास्त्रे नरकप्रकरणं त्रिचत्वारिंशम्—ज.
 श्रीविष्णुस्मृतिविदृतौ त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः—घ, च.

<sup>6</sup> श्री omitted in ग.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sūtra 2 omitted in ज.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> सर्वा: पर्यायेण—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sūtra 3 omitted in ज.

<sup>4</sup> च added in ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sūtra 6 and commentary thereon omitted in η.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> करकर्मणां—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> पुरुषेषु—ठ.

ब्राह्मणरुगादिकारिणां वकवलाकादिजलचरयोनयः ॥ ६ ॥ खरादिघातिनां हरिणादिमृगयोनयः ॥ ७ ॥ निन्दितधनप्राह्मादीनां गवादिपशुयोनयः ॥ ८ ॥ क्रिमिकीटादिघातिनां मनुष्येषु अस्पृद्याः चण्डालाचाः, तद्योनयः ॥ ९ ॥

<sup>1</sup>प्रकीर्णकेषु प्रकीर्णा हिंस्ताः कृष्यादा अवन्ति ॥ १०॥ अभोज्यात्राभक्ष्याशी क्रिमिः ॥ ११॥

सरयानोष्ट्रयानगमनादिषु नानाविधा हिंसाशीला आममांसादा व्याव्यादयो भवन्ति ॥ १० ॥ अमोज्या गणगणिकादयः ; तेषामन्त्रममक्ष्यं चानर्चितादि, तदुभयं योऽश्चाति स क्रिमिः उक्तलक्षणो भवति । एकत्व-निर्देशात् एकस्मिन्नेत्र जन्मनि सक्नत्कृते पापे ; " महापातिकनां क्रिमियोनयः " इति बहुत्वश्रवणात् ॥ ११ ॥

स्तेनः इयेनः ॥ १२ ॥ प्रकृष्टवर्त्मापहारी विलेशयः ॥ १३ ॥ आखुर्धान्यहारी ॥ १४ ॥ हंसः कांस्यापहारी ॥ १५ ॥ <sup>4</sup>जलहज्ज-लाभिष्ठवः ॥ १६ ॥ मधु दंशः ॥ १७ ॥ पयः काकः ॥ १८ ॥

सुवर्णातिरिक्तद्रव्यहारी श्येनो भवति ॥ १२ ॥ मक्कष्टस्य महतो वर्त्मनोऽपहारी मूमिग्रहणेन संकोचको बिलेशयः सर्पादिः ॥ १३ ॥ यवत्रीह्यादिधान्यहारी मूषकः ॥ १४ ॥ ⁵वङ्गताम्राभ्यामुत्पन्नो धातुः कांस्यम् ; तदपहारी हंसः चक्राङ्गः ॥ १५ ॥ पानीयापहर्ता जलाभिष्ठवः जलकुक्कुटः ॥ १६ ॥ माक्षिकापहारी दंशः वनमक्षिका ॥ १७ ॥ दुग्धापहारी काकः करटः ॥ १८ ॥

रसं श्वा ॥ १९ ॥ घृतं नकुलः ॥ २० ॥ मांसं गृथः ॥ २१ ॥ वसां महुः ॥ २२ ॥ तैलं तैलपायिकः ॥ २३ ॥ लवणं विविवाक् ॥ २४ ॥ दिध बलाका ॥ २५ ॥

रसिमक्षादेरपहत्य श्वा कुक्कुरः ॥ १९ ॥ सिर्पहारी नकुछः बश्चः ॥ २० ॥ पछछं हृत्वा गृष्ठः दाक्षाय्यः ॥ २१ ॥ वसां मांसपाकजछं हृत्वा मद्भुः पिक्षिविशेषः ॥ २२ ॥ तैछं हृत्वा तैछपायिकः परोष्णी-नामको मिक्षकाविशेषः ॥ २३ ॥ रुवणं सैन्धवादि हृत्वा विव्यनुकारिणी वाक् यस्य स <sup>8</sup>चीव्याख्यो मिक्षकाविशेषः ॥ २४ ॥ दि हृत्वा बळाका विसकिण्ठका ॥ २५ ॥

<sup>1</sup> प्रकीर्णेषु—घ, च.

<sup>7</sup> विच्य-गः-

<sup>2</sup> उष्ट्रगमनादिषु—घ, च.

<sup>3</sup> धान्यापहारी—ठ.

4 जलं हृत्वा भवति प्रवः ज, ठ.

<sup>5</sup> रङ्ग--ग, च.

<sup>6</sup> विचि—ग ; चीरि—ट.

<sup>8</sup> चीर्याख्य:—ग.

कौरोयं ¹हृत्वा भवति तित्तिरिः ॥ २६ ॥ क्षौमं दर्दुरः ॥ २७ ॥ कार्पासतान्तवं क्रौश्रः ॥ २८ ॥ गोघा गाम् ॥ २९ ॥ वाल्गुदो गुडम् ॥ ३० ॥ छुछुन्दरिर्गन्धान् ॥ ३१ ॥

कोरोयं त्रसरीपद्वादि इत्वा तित्तिरिभैवति । अत्र हत्वाभवत्योरुपादानं पूर्वपरवाक्येष्वनुषङ्गार्थः ॥ २६॥ क्षोमम् अतसीतन्तुप्रभवं इत्वा दर्दुरो भेकः ॥ २७॥ कार्पासतन्तुप्रभवं इत्वा क्रीञ्चः कुङ् भवति ॥ २८॥ गोजातीयं इत्वा गोधा क्रकलासानुकारिणी ॥ २९॥ गुडं इत्वा वाल्गुदः वल्गुल्यवान्तरजातिः पक्षिविरोषः ॥ बागुद इति वा पाठः ॥ ३०॥ गन्धान् चन्दनादीन् इत्वा छुकुन्दरिगेन्धमुखी मूषिकाविरोषः ॥ ३१॥

पत्रशाकं बहीं ॥ ३२ ॥ कृतान्नं सेघा ॥ ३३ ॥ अकृतान्नं शल्यकः ॥ ३४ ॥ अग्निं बकः ॥ ३५ ॥ गृहकार्युपस्करम् ॥ ३६ ॥

पत्रात्मकं शाकं हृत्वा वहीं मयूरः ॥ ३२ ॥ कृतान्नम् ओदनादि हृत्वा सेवा श्वावित् ॥ ३३ ॥ अकृतान्नं तण्डुलादि हृत्वा शल्यकः शलली ॥ ३४ ॥ अग्निं हृत्वा वकः प्रसिद्धः ॥ ३५ ॥ गृहोपस्करम् उद्धललमुसलादि <sup>2</sup>काष्ठपाषाणादि वा हृत्वा गृहकारी चरटाख्यः कीटविशेषः ॥ ३६ ॥

<sup>3</sup>रक्तवासांसि जीवजीवकः ॥ ३७ ॥ गजं कूर्मः ॥ ३८ ॥ अश्वं व्याघः ॥ ३९ ॥ फलं पुष्पं वा मर्कटः ॥ ४० ॥ ऋक्षः स्त्रियम् ॥ ४१ ॥ यानमुष्ट्रः ॥ ४२ ॥ पञ्चन् ⁴ग्रधः ॥ ४३ ॥

मिश्रिष्ठादिरक्तं वासो हत्वा जीवजीवकः चकोरः ॥ ३७ ॥ हस्तिनं हत्वा कच्छपः ॥ ३८ ॥ हयं हत्वा व्याघः द्वीपी ॥ ३९ ॥ फलम् आम्रादि, पुष्पं मिल्लकादि हत्वा मर्कटः वानरः ॥ ४० ॥ स्त्रियम् अविवाहितां कन्यामपहरन् ऋक्षो भल्लकः । विवाहितापहरणे ब्रह्मराक्षसः ;

" परस्य योषितं हत्वा ब्रह्मस्वमपहृत्य च । अरण्ये निर्जले देशे भवति ब्रह्मराक्षसः ॥ "

इति योगिसरणात् ॥ ४१ ॥ यानं शिबिकादि हत्वा उष्ट्: क्रमेलकः ॥ ४२ ॥ पशून् महिष्यादीन् हत्वा गृत्रो दाक्षाय्यः ॥ ४३ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> हृत्वा भवति omitted in ज, ठ. <sup>8</sup> रक्तानि—ठ.

#### विष्णुस्मृतिः

## यद्वा तद्वा परद्रव्यमपहृत्य बलान्नरः। अवद्यं याति तिर्यक्तवं जग्ध्वा चैवाहुतं हविः॥ ४४॥

द्रव्याणामानन्त्यात् प्रत्येकं वक्तुमशक्यत्वात् संक्षेपेणाह । यद्वा तद्वेति अनिरूपितजातिविशेषं यितंक्रिचत् द्रव्यम् अपहृत्य प्रच्छन्नं चोरियत्वा बलात् विच्छिद्य अवश्यं तिर्यक्तं पशुपिक्षिकिमिकीटान्यतमत्वं प्रामोति । न केवलं द्रव्यापहारेणैव ; किंतु वैश्वदेवे अहुतम् असंस्कृतमिप द्रव्यं भुक्त्वा तिर्यक्तं प्रामोति । तस्मादेतन्न कार्यमित्युक्तनिषेघानामेतेऽर्थवादाः ॥ ४४ ॥

# स्त्रियोऽप्येतेन कल्पेन हृत्वा दोषमवाप्रुयुः। एतेषामेव जन्तूनां भार्यात्वमुपयान्ति ताः॥ ४५॥

# इति <sup>3</sup>श्रीविष्णुस्मृतौ चतुश्रत्वारिशोऽध्याय:

कर्तृप्तस्योः पुंस्त्वश्रवणात् स्त्रीणामतथात्वराङ्कायामाह् । स्त्रियोऽप्येतेन कल्पेन प्रच्छन्नं प्रकाशं वा उक्तद्रव्याण्यपहृत्य तमेव दोषं प्राप्नुयुः । अतः तेषामेव जन्तूनां स्त्रीत्वं प्राप्नुवन्ति ; दोषफलयोरेकरूपत्वात् ॥ ४५ ॥

इति <sup>4</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकभेत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि⁵श्रीरामपण्डितात्मज⁵श्रीनन्द-पण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः

#### पञ्चचत्वारिंशोऽध्याय:

# ीनरकाभिभृतदुःखानां ैतिर्यक्तवमुन्तीर्णानां मानुष्येषु लक्षणानि भवन्ति ॥ १ ॥

त्रिविधं पापफलं नरकस्तिर्यक्तवं रोगश्चेति । तत्रोमे प्रपिञ्चते । इदानीं पापविशेषेण रोगविशेषं पञ्चवलारिंशेनाह । नरकेषु तामिस्नादिषु अभितः सर्वेषु भूतानि उत्पन्नानि दुःखानि येषाम् , अनन्तरं कर्मशोषेण तिर्यक्तवमनुभूय उत्तीर्णानां मनुष्यजन्मसु वक्ष्यमाणानि क्षयादीनि लक्षणानि तत्तत्पापसूचकानि भवन्ति । मानुष्येष्विति बहुवचनं तत्तत्संख्याभिप्रायेण । यथाह शातातपः—

" महापातकजं चिह्नं सप्त जन्मानि जायते । उपपापोद्भवं पश्च त्रीणि पापसमुद्भवम् ॥ "

इति । महापातकापेक्षया उपपातकादिषु द्विद्विजन्महानिदर्शनात् अतिपातके नव जन्मानीति सिध्यति । महापातकमनुपातकस्याप्युपरुक्षणम् ; तुल्यनरकपायिश्चचत्वात् ॥ १ ॥

# कुष्टचितपातकी ॥ २ ॥ ब्रह्महा यक्ष्मी ॥ ३ ॥ सुरापः <sup>4</sup>इयावदन्तकः ॥ ४ ॥ <sup>5</sup>सुवर्णहारी कुनम्बी ॥ ५ ॥ गुरुतल्पगो दुश्चर्मा ॥ ३ ॥

मातृगन्त्रादिः तत्तत्कुष्ठवान् भवति । तत्र मातृदुहितृश्नुषाभगिनीगामिनः क्रमात् गल्त्कुष्ठिरक्तकृष्णपीत-कुष्ठिनो भवन्ति । तथाच शातातपः—

> " मानुगामी भवेद्यस्तु तस्य लिङ्गं विनश्यित । स्वसुतागमने चैव रक्तकुष्ठं प्रजायते ॥ स्ववधूगमने चैव कृष्णकुष्ठं प्रजायते । भगिनीगमने चैव पीतकुष्ठं प्रजायते ॥ "

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अशक्तः—ख.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे जातिपकरणं चतुश्चत्वारिंशम्—ज, ट.

<sup>🕯</sup> इति श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ चतुश्चत्वारिंशोऽध्याय:—घ, च.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> जायात्वम्—ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> श्री omitted in ग.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अथ नरकानुभृत-ज.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> From here up to तियंक्तमनुभूय in the commentary missing in ख.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> मनुष्येषु—घ, च ; मानुष्ये—ठ.

ज्ञानां । तुशब्दो मातृप्तपरिमहार्थः, "मातृहान्त्रः प्रजायते" इति शातातपस्मरणात् ॥ १९॥

इति ॥ २ ॥ यक्ष्मा क्षयरोगः ; तद्वान् ब्रह्महा भवति । पापतारतम्येन रोगेऽपि तारतम्यं द्रष्टव्यम् ॥ ३ ॥ सुरापः त्रिविधाया अपि पाता स्यावाः स्वभावकृष्णा दशनाः यस्य ताद्यमवेत् ॥ ४ ॥ ब्राह्मणस्वामिकसुवर्णापहारी कुनखी ; कुत्सितानि क्षतानि नखानि यस्य सः ॥ ५ ॥ गुरुतल्पगामी दुश्चर्मा त्वग्दोषी भवति । ब्रह्महादि-संसर्गिणः तत्तद्रोगिण एव भवन्तीति न पृथगभिहितम् । यथाह योगीश्वर:--" यो येन संवसत्येषां स <sup>2</sup>तल्लिक्कोऽभिजायते " इति ॥ ६ ॥

## <sup>³</sup>प्तिनासः पिद्युनः ॥ ७ ॥ प्**तिवक्त्रः सूचकः ॥** ८ ॥ धान्यचोरोऽङ्गहीनः ॥ ९ ॥ मिश्रचोरोऽतिरिक्ताङ्गः ॥ १० ॥

एवमतिपातकमहापातकेषुक्त्वा इदानीं पातकान्तरेऽप्याह । अविद्यमानपरदोषवक्ता पिशुनः । स पूर्तिनासः दुर्गन्धिनासिकः ॥ ७ ॥ विद्यमानमेव परदोषमन्याज्ञातं यः प्रकाशयति स सूचकः, दुर्गन्धिवदनः ॥ ८ ॥ धान्यस्य त्रीहियवादेः चोरः अङ्गहीनः अङ्गेन हस्तपादादिना हीनः ॥ ९ ॥ धान्येप्वेव उत्कृष्टमपहृत्य तत्परिमाणपूरणाय अपकृष्टं तन्मध्ये यः प्रक्षिपति स मिश्रचोरः, अतिरिक्ताङ्गः षडङ्गुल्यादिः ; " धान्यमिश्रोऽतिरिक्ताङ्गः " इति योगिस्मरणात् ॥ १०॥

# <sup>4</sup>अन्नापहारकस्त्वामयावी ॥ ११ ॥ वागपहारको मूकः ॥ १२ ॥ वस्त्रापहारकः श्वित्री ॥ १३ ॥ अश्वापहारकः पङ्गः ॥ १४ ॥ देवब्राह्मणाकोशको मुकः ॥ १५ ॥

अन्नस्य अदनीयमात्रस्य अपहर्ता आमयावी आमय्याधिमान् अजीर्णान्नः । तुशब्दः परान्नविन्नकरण-संग्रहार्थः । तथाच शातातपः—" परान्नविघ्नकरणादजीर्णमपि जायते " इति ॥ ११ ॥ अननुज्ञाताध्यायी पुरुतकापहारी संदेशाप्रवक्ता वा मूकः वागिन्द्रियहीनः ॥ १२ ॥ वस्तापहर्ता श्वित्री कुष्ठबिन्दुमान् ॥ १३ ॥ अश्वापहर्ता पङ्गुः पादहीनः ॥ १४ ॥ विनापराधं देवद्विजयोः गाळिपदाता मूकः ॥ १५ ॥

लोलजिह्नो गरदः ॥ १६ ॥ उन्मत्तोऽग्निदः ॥ १७ ॥ गुरोः प्रतिकूलोऽपस्मारी ॥ १८ ॥ गोव्नस्त्वन्धः ॥ १९ ॥ दीपापहारकश्च<sup>6</sup> ॥ २० ॥ काणश्च दीपनिर्वापकः ॥ २१ ॥

परसमे मरणानुपहितविषप्रयोगकर्ता वचनावसरे चलजिह्वो भवति ॥ १६ ॥ प्राणिव्यतिरिक्तसामग्री-सहितपरगृहदाहकः उन्मादवायुमान् ॥ १७ ॥ पितृप्रतिकूलकर्ता अपस्मारी ॥ १८ ॥ गोहन्ता अन्धः ्रहेबद्विनगृहादिस्थदीपहर्ता चान्त्रः ॥ २० ॥ पूर्वोक्तदीपप्रशामकः काण एकनेत्रहीनः ; चकारात् तिमिरवांश्च ; " देवद्विजगृहे तीर्थे पृण्यस्थाने च संस्थितम । पदीपं शमयित्वा त तिमिरव्याधिमान भवेत ॥"

इति <sup>2</sup>शातातपसारणात् ॥ २१ ॥

त्रप्रचामरसीसकविकयी<sup>8</sup> रजकः ॥ २२ ॥ एकशक्तविकयी मृगव्याधः ॥ २३ ॥ कुण्डाद्यी भगास्यः ॥ २४ ॥ ⁴घाण्टिकः स्तेनः ॥ २५ ॥ वार्धुषिको भ्रामरी ॥ २६ ॥ मृष्टाइयेकाकी वातगुल्मी ॥ २७॥ समयभेत्ता खल्वाटः ॥ २८ ॥ श्वीपद्मवकीर्णा ॥ २९ ॥ परवृत्तिहो दरिद्रः ॥ ३० ॥ परपीडाकरो दीर्घरोगी ॥ ३१ ॥

त्रपु ताम्रसहभावेन पित्तलोत्पादको धातुः पिचटापरपर्यायः । चामरं वालव्यजनम् । सीसकं नागः । तेषां विकयी रजकः वस्त्ररागकारः प्रतिस्रोमजः ॥ २२ ॥ एकशफाः अधादयः । <sup>6</sup>तेषां विकेता मृगव्याधः मृगहननोपजीवी ॥ २३ ॥ कुण्डस्य कुण्डपरिमितं वा अन्नम् अश्वातीति कुण्डाशी । भगवत् आस्यं यस्येति ; मैथुनाय मुखसमर्पकः ॥ २४ ॥ स्वर्णातिरिक्तद्रव्यस्तेनः घाण्टिकः वैतालिकः ॥ २५ ॥ वार्धुषिकः निषिद्ध-वृद्ध्यूपजीवी आमरी अमणवातवान् ॥ २६॥ एकाकी मृष्टाशनः वातगुल्मवान् ॥ २०॥ संविद्वयतिकमकारी खल्वाटः शिरश्चन्द्रिकावान् ॥ २८ ॥ अवकीर्णी क्षतत्रतः श्लीपदी उच्छनजङ्कचरणः ॥ २९ ॥ ब्राह्मणवृत्तिम्नो दरिद्र: निःस्व: ॥ ३० ॥ निष्कारणं परपीडाकर: असाध्यव्याधिमान् ॥ ३१ ॥

> एवं कर्मविशेषेण जायन्ते लक्षणान्विताः। रोगान्वितास्तथान्धाश्च क्रव्जखञ्जैकलोचनाः ॥ ३२ ॥ वामना विधरा मूका दुर्वलाश्च तथापरे। तसात् सर्वप्रयत्नेन प्रायश्चित्तं समाचरेत्॥ ३३॥

> > इति <sup>7</sup>श्रीविष्णुस्मृतौ पश्चचत्वारिंशोऽघ्यायः

<sup>5</sup> एको — ज.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अभिधानम्—ख, ग. <sup>2</sup> ताहगुपपद्यते—च.

<sup>3</sup> This Sutra omitted in ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> अन्नापहार्यामयावी—ज, ठ. <sup>5</sup> मूर्खः—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> दीपापहर्ता च-ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The commentary on Sūtra-s 20 and 21 omitted in 码.

² शातातपीयात्—घ, च.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> सीस for सीसक—ज, ठ.

<sup>6</sup> तद्दिकेता-ग.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे पापचिह्नमकरणं पञ्चचत्वारिंशम्—ज, ठ.

निषिद्धकर्मणामानन्त्यात् प्रतिकर्म फलवचनाशक्तेः संक्षेपेण तदाह । एवमुक्तप्रकारेण तत्तत्कर्मिविशेषेण तत्तल्क्षणेः स्यावदन्तत्वादिभिः रोगैश्च कुष्ठादिभिः तथोभयलक्षणेः देहविकारैरन्यत्वादिभिरन्विता जायन्ते । अन्यः पूर्वोक्तः । कुळ्जः पृष्ठगडुमान् । खङ्जः एकपादः । काणः एकलोचनः । वामनः हस्वदेहः । बिषरः श्रोत्रेन्द्रियहीनः । मूकः पूर्वोक्तः । दुर्बलः कृशः । तथापरेऽपि कृणिषण्डाद्यो जायन्ते ।

इदं च कर्मत्रिपाकानुकीर्तनमैहिक इव प्राम्मवीयेऽपि क्षयरोगाद्यनुमिते ब्रह्महत्यादौ द्वादशवार्षिकादि-व्यापाप्त्यर्थम् । यथाह शातातपः—

> " महापापेषु सर्वं स्यात् तदर्धमुपपातके । दद्यात् पापेषु षष्ठांशं कल्प्यं व्याधिवलादिति ॥ "

इति । सर्वे द्वादशाब्दम् । तदर्धम् उपपातके व्रतार्धम् । पापेषु संकरीकरणादिषु । एतेन—" क्षयित्वादिरुक्षण-कथनं न तचुक्तानां द्वादशवार्षिकादिव्रतप्राप्त्यर्थम् " इति प्राचां प्रौढिवचनमपास्तम् ; व्रतिविधेः प्रत्यक्षत्वात् । नापि प्रयोजनाभावः ;

> " प्रतिजन्म भवेत् तेषां चिह्नं तत्पापसूचकम् । प्रायश्चित्ते कृते याति पश्चात्तापवतां नृणाम् ॥ "

इति तेनैव रोगनिवृत्तेः प्रयोजनत्वेनाभिधानात् । एतेन "आरब्धफलपापनाञ्चो न किंचित् प्रयोजनम् " इत्यप्यपास्तम् । सर्वगृहदाहानुत्पत्त्यर्थं गृहैकलमामिनिर्वापणवत् अनेकजन्मानुवर्तिष्यमाणव्याधिनिवृत्तेरेव प्रयोजनत्वात् ।

यच "तदारब्धफलनाशार्थोऽप्यपूर्वनाशो नान्वेषणीयः ; निमित्तकारणनाशेन कार्यनाशामावात् " इति, तद्प्यापाततः ; दुरितैकनिदानत्ववत् व्याध्य।देर्दुरितनाशैकनास्यत्वस्यापि शब्दैकसमधिगम्यत्वेन लौकिक-तर्कनिरसनात् ; अपेक्षाबुद्धिनाशेन द्वित्वनाशस्य लोकेऽप्यनुसरणाच । तद्प्याह शातातपः—

" कर्मजा हि नृणां रोगा यान्ति चैवं कमात् क्षयम् । जपै: सुरार्चनैहोंमैदिनैश्चेषां शमो भवेत् ॥"

इति । यथैव दुरितात् व्याधिः, एवं तत्क्षये व्याधिक्षय इति कमः । दुरितक्षयश्च जपादिमिरिति ।

यदप्युक्तम्—" नैसर्गिकं कौनस्यादि न प्रत्यानेयम्" इति, तदिष प्रत्यक्षविरुद्धम्; प्रायिश्चित्तेन रोगनिवृत्तेः प्रत्यक्षोपलम्भात्; अनिवृत्तौ वैगुण्यकस्पनम् । <sup>2</sup>यदप्युक्तम्—" नरकर्तिथम्योन्याद्यनुभूतवतः कौनस्यादिकं चरमं फल्रम् । तेन चोत्पन्नमात्रेण स्वकारणापूर्वनाशान्त प्रायिश्चित्तेनार्थः" इति, तदिषि न । सत्यं नाद्यते ; परं तु न कृतन्तम् ; तथात्वे अनेकजन्मरोगानुवृत्तिविरोधात् । यथा मन्थनजनिता- शुशुक्षणिना अरणेभिङ्गो न कृतन्तायाः ।

यद्युक्तम्—" नापि संव्यवहारार्थम् ; शिष्टैस्तेषामपरिहारात् " इति, तदपि न ; " सर्वे संचारिणो नेत्रत्विकारा विशेषतः " इत्यित्रिणा रोगमात्रस्य संचारित्वोक्त्या " व्याधितैर्न च संविशेत् " इति योगिना रोगिपरीहारामिधानाच । यद्यप्ययं दृष्टार्थपरिहारः, तथापि " रोगी हीनातिरिक्ताङ्गः " " कुनस्वी क्यावदन्तकः " इत्यादिना श्राद्धे परिहारमदृष्टार्थमप्यवेहि । तस्मात् रोगाद्यनुमितेषु प्राग्मवीयेष्विप ब्रह्महत्यादिषु पापक्षयार्थं श्राद्धादिषु संव्यवहारार्थं च प्रायक्षित्तमुक्तम् । अन्यथा कर्मविपाकशास्त्रानर्थक्यमिति ।

यदप्युक्तम्—"यदिष कीनस्यादी वासिष्ठं कृच्छ्पायश्चित्तं, तदिष नैमित्तिकमेव न पापक्षयार्थम् ग इति, तदिष न संभवति ; पायश्चित्तस्य कीनस्यानुमितपापक्षयार्थत्वे नैमित्तिकत्वायोगात् । गृहदाहस्य तु पापजन्यत्वे प्रमाणाभावेन तित्रिमित्तकक्षामवत्याः पापक्षयार्थत्वायोगात् युक्तं नैमित्तिकत्वमिति विषमो दृष्टान्तः । अथ गृहदाहादेरिष पापसामान्यं करुप्येत, तिर्हे तन्नाशार्थतेव क्षामवत्याः स्यात् ; न नैमित्तिकत्वमित्यलं बृद्धमर्मविभेदनेन ।

एवं त्रिविधपापफलश्रवणेन कान्दिशीकं प्रत्याह । यसात् प्रायश्चित्तस्य विधानादकरणे नरकतिर्यग्योनिकुष्ठरोगादीनि दुःखानि भवन्ति, तसात् तिन्नदानपातकनाशेन तदनुत्पादाय उत्पन्नस्य रोगादेर्ध्वसाय
वा "कृते निःसंशये पापे न भुङ्गीतानुपस्थितः " इत्यालस्ये बायकदर्शनात् आलस्यमुदस्य सम्यक् सभ्योपस्थानादिविधिपूर्वकं प्रायश्चित्तं पापनाशकं कर्माचरेत्; "प्रायः प्रापं विज्ञानीयाचित्तं तस्य विशोधनम् "
इत्यङ्गिरःस्मरणात् ॥ ३२, ३३॥

इति <sup>1</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकभेत्साहितश्रीवारणसीव।सिधर्माधिकारि<sup>2</sup>श्रीरामपण्डितात्मजश्रीनन्द्-पण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः

# षट्चत्वारिंशोऽध्यायः

अथ कुच्छाणि भवन्ति ॥१॥ त्र्यहं नाश्रीयात् ॥२॥ प्रत्यहं च विषवणं स्नानमाचरेत् ॥३॥ त्रिः प्रतिस्नानमप्सु भिज्ञनम् ॥४॥ मग्नस्त्रिरघमर्षणं जपेत्॥५॥ दिवा स्थितस्तिष्ठेत् ॥६॥ रात्रावासीनः ॥७॥ कर्मणोऽन्ते पयस्विनीं दद्यात्॥८॥ इत्यघमर्षणम्॥९॥

पूर्वाध्यायान्ते विहितं प्रायिश्चत्तं षट्चत्वारिंशेन प्रपञ्चयितुं प्रतिजानीते । अथेत्यिषकारः । कृच्छ्साध्यत्वात् कृच्छ्राणि वक्ष्यमाणव्रतानि वक्तव्यानि भवन्ति ॥ १ ॥ तत्राधमर्षणकृच्छ्रमाह । त्रीण्यहोरत्राणि न किंचिदश्चीयात् ॥ २ ॥ किंच त्रिरत्रं प्रत्यहं त्रिषवणं स्नानं च कुर्यात् ॥ ३ ॥ स्नाने गुणविशेषमाह । त्रिरात्रं प्रतिस्नानं त्रिवारमप्यु मज्जनं कार्यम् । अप्स्विति बहुवचनात् उद्धृतिनिरासः । मज्जनविधानात् शिरस्यञ्चिता प्रक्षेपनिरासः ॥ ४ ॥ किंच प्रतिस्नानं त्रिरात्रमप्यु निममः त्रित्रारम् अधमर्षणस्कं जपेत् ॥ ५ ॥ किंच स्वर्योदयमारभ्य यावत् सूर्यास्तं त्रिरात्रं कर्माविरुद्धे काले उत्थित एव तिष्ठेत् ; नोपविशेत् ॥ ६ ॥ किंच त्रिरात्रं रात्रावासीत ; न शयीत ॥ ७ ॥ किंच त्रिरात्रान्ते पयस्विनीं गां ब्राह्मणाय दद्यात् ॥ ८ ॥ उक्तव्रतसंज्ञामाह । इति उक्तप्रकारकं व्रतम् अधमर्षणसंज्ञं भवति । भेदव्यवहाराय संज्ञाकरणम् । इतिशब्देन प्रकारान्तरमप्युक्तम् । तदाह श्रङ्कः—

" ज्यहं तूपवसेद्युक्तस्त्रिरह्नोऽभ्युपयन्नपः । मुच्यते पातकैः सर्वेस्त्रिर्जपित्वाघमर्पणम् ॥ "

इति ॥ ९ ॥

## त्र्यहं सायं त्र्यहं प्रातस्त्र्यहमयाचितमश्रीयात्⁴। एष प्राजा-पत्यः॥ १०॥

प्राजापत्यमाह । सायम् ; दिवा भोजनपरिहारेण नक्तकाले । प्रातः ; रात्रिभोजनपरिहारेण मध्याहे ; " त्र्यहमनक्तात्र्यदिवाशी ततस्त्र्यहम् " इति आपस्तम्बस्मरणात् । दिवा रात्री वा एकवारमयाचितं स्वीयं

भरकीयं वा याचनन्यतिरेकेणोपस्थितम् ; " अथापरं त्र्यहं न कंचन याचेत " इति गौतमसारणात्। त्र्यहमश्रीयात् ; ' त्र्यहं नाश्रीयात् ' इत्यनुवर्तते । तेनान्ते त्रिरात्रमुपवसेत् । सोऽयं प्राजापत्यः ;

> " त्र्यहं प्रातस्व्यहं सायं त्र्यहमद्यादयाचितम् । त्र्यहं परं च नाक्षीयात् प्रजापत्यं चरन् द्विजः ॥ "

इति मनुस्मरणात् । अनेन च पातरुपक्रमेण मूलोक्तः सायमुपक्रमो विकल्प्यते । अयमेव प्रकारान्तरेण शिशुकृच्छ्रो बालादौ विसिष्ठेनोक्तः—

> " अहः पातरहर्नक्तमहरेकमयाचितम् । अहः पराकं तत्रैकमेवं चतुरहौ परौ ॥ अनुप्रहार्थं विप्राणां मनुधर्मभृतां वरः । बारुवृद्धातुरेष्वेवं शिशुकुच्छुमुवाच ह ॥ "

इति । पराकम् ; उपवासः । " एकभक्तादीनां च चतुर्णां द्वयहं द्वयहमावृत्तो वृद्धकुच्छ्रः " इति शङ्खिलिवितो । पादोनप्राजापत्यामियानं त्ववान्तरिवयानां पादोनतापर्यन्ततानिधानाय । तथाच पादकुच्छ्रोऽर्ध-कुच्छ्रः पादोनकुच्छ्रश्चेत्यस्यैवावान्तरिवधाः सिध्यन्ति । यथाह योगीश्वरः—

" एकमक्तेन नक्तेन तथैवायाचितेन च । उपवासेन चैकेन पादकुच्छ्र उदाहृत: ॥ "

इति । तथाच आपस्तम्बः—" सायं प्रातर्दिनार्वं स्थात् पादोनं नक्तवर्जितम् " इति । अयाचितोपवासपादाभ्या-मर्धकुच्छ्ः । एकभक्तायाचितोपवासपादैश्च पादोनकुच्छ् इति । प्रकारान्तरेणार्धकुच्छ्नाह स एव—

" सायं पातस्तथैकैकं दिनद्वयमयाचितम् । दिनद्वयं च नाशीयात् कृच्छूार्वं तद्विधीयते ॥ "

इति । अनेन कृच्छ्पाजापत्ययोरमेदो द्वादशाहसाध्यः प्राजापत्यश्चाभिहितः । पराशरस्तु तमेव षोडशाह-साध्यमुक्त्वा पादकृच्छ्रादिपकारमेवमाह—

> " एकाहमेकमक्ताशी एकाहं नक्तमोजनः । अयाचितं त्वेकमहरेकाहं मारुताशनः ॥ दिनद्वयं चैकमक्तो द्विदिनं नक्तमोजनः । दिनद्वयमयाची स्याद् द्विदिनं मारुताशनः ॥ त्रिदिनं चैकमक्ताशी त्रिदिनं नक्तमोजनः । दिनत्रयमयाची स्थात् त्रिदिनं मारुताशनः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> च omitted in रु.

 $<sup>^2</sup>$  निमजयेत्—ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> एव added in ख.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ज्यहं नाश्रीयात् added in ज.

चतुर्हे चैकमक्ताशी चतुर्हे नक्तमोजनः। चतुर्दिनमयाची स्याचतुर्हे मारुताशनः॥"

इति । तत्र च ग्राससंख्यामाह स एव---

" सायं तु द्वादश यासाः प्रातः पञ्चदश स्मृताः । एकविंशतिरायाच्यं परं निरशनं स्मृतम् ॥ "

#### इति । अशक्तस्याह आपस्तम्बः—

" सायं द्वाविंशतिर्मासाः प्रातः षड्विंशतिः स्मृताः । चतुर्विंशतिरायाच्याः परे निरशनास्त्रयः । कुक्कुटाण्डपमाणस्तु यथा वास्यं विशेत् सुलम् ॥"

इति ॥ १०॥

# ¹च्यहमुष्णाः पिवेदपस्त्र्यहमुष्णं घृतं त्र्यहमुष्णं पयस्त्र्यहं च नाश्रीयादेष तप्तकुच्छ्रः॥ ११॥

तप्तकृच्छ्माह । जलघृतदुग्धान्युष्णानि <sup>2</sup>प्रतित्र्यहं पीत्वा त्र्यहमुपवसेत् । स तप्तकृच्छ्ः । **मनुस्तु** द्रव्यन्यत्ययेनाह—

> " तप्तकृच्छ्रं चरन् विमो जलक्षीरघृतानिलान् । प्रतित्र्यहं पिवेदुष्णान् सकृत् स्नायात् समाहितः ॥ "

# इति । जलादिपरिमाणमाह पराश्चरः—

" अयां पिबेतु त्रितयं द्विपलं तु पयः पिबेत् । पलमेकं पिबेत् सर्पिस्त्रिरात्रं चोष्णमारुतम् ॥ "

इति । उष्णमारुतम् ; <sup>3</sup>उष्णोदकबाष्पमास्यपूरणम् । अशक्तस्याह **ब्रह्मपुराणम्**—

" षट् पळानि तु तप्तस्य तोयस्य सुसमाहितः । प्रभाते त्रीणि दुग्धस्य सुतप्तस्य पिनेत् व्यहम् ॥

<sup>8</sup> उष्णोदकपानम्—ध

पलं घृतस्य तप्तस्य मध्याहे त्रिदिनं पिबेत् । वायुमक्षस्च्यहं चात्र निर्दहेत् पातकं ततः ॥ "

#### इति । चतुरहसाध्यमाह योगीश्वरः—

" तप्तक्षीरष्टताम्ब्नामेकेकं प्रत्यहं पिवेत् । एकरात्रोपवासश्च तप्तक्रच्छ् उदाहृत: ॥ "

इति । " एतेरेव द्रव्यैः समस्तैः सोपवासैः द्वचहसाध्यस्तप्तकृष्छः " इति मिताक्षरा ॥ ११ ॥

# ¹एतैरेव शीतैः शीतकुच्छः॥ १२॥

एतेरेव द्रव्यैः शीतैः चतुर्षु त्र्यहेषु पीतैः शीतक्रच्छ्रः। 'इदं क्रच्छ्द्वयमेकोपवासकमन्ते ; तेन दशाहसाध्यम् ' इति कश्चित् ॥ १२ ॥

# <sup>2</sup>कुच्छ्रातिकुच्छ्रः पयसा दिवसैकविंदातिक्षपणम् ॥ १३॥

एकविंशतिरात्रं पयसा दुग्धेन वर्तनं कृच्छ्रातिकृच्छ्ः । जलेनेति ब्राह्मे—
" चरन् कृच्छ्रातिकृच्छ्रं तु पिबेत् तोयं च शीतलम् ।
एकविंशतिरात्रं तु कालेण्वेतेषु संयतः ॥ "

इति । एतेषु ; प्रातमिध्याद्वसायंकालेषु । यमस्तु चतुर्विशतिरात्रमाह—" एकैकं ग्रासमश्रीयात् " इत्यनुवृत्ती,

" चतुर्विशतिरात्रं तु नियतात्मा जितेन्द्रियः । कृच्छ्रातिक्रच्छ्रं कुर्वीत एकस्थाने द्विजोत्तमः ॥ "

इति । एकस्थाने ; एकवारम् , एकभक्तकाले वा । " द्वादशरात्रमुदकेन वर्तनं कृच्छातिकृछः " इति गौतमः । उदकं च सकृत् हस्तेन यावद् ग्रहीतुं शक्यते तावदेव ; "अञ्भक्षस्तृतीयः कुच्छातिकृच्छो यावत् सकृदाददीत " इति वासिष्ठात् । "द्वादशरात्रं निराहारः कृच्छातिकृच्छः " इति सुमन्तुः ॥ १३ ॥

# उदकसक्तृनां मासाभ्यवहारेणोदककुच्छूः॥ १४॥

उदककुच्छ्माह । मासमुदकमिश्रसक्तुमाशनेन उदककुच्छ्रः । अयमेव वारणः कृच्छ्रः ; " सक्त् वा सोदकान् मासे कृच्छ्रो वारण उच्यते" इति ब्राह्मात् । मासानुवृत्तौ "तोयकृच्छ्रो जलेन तु" इति मार्कण्डेय: ।

<sup>1</sup> एष एव—घ, च.

² कृच्छातिक्रछ: missing in घ, च,

<sup>1</sup> ज्यहमुष्णं पिवेदापस्त्र्यहमुष्णं पयः पिवेत् । ज्यहमुष्णं पिवेत् सर्पिर्वायुमक्षः परं त्र्यहम्॥ एष तप्तकुच्छः—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> प्रति omitted in स्त्र.

" अनक्षन् जलमध्यस्थश्चाहोरात्रं जपन् बुधः । संवत्सरकृतं पापं जलकृच्छ्रो व्यपोहति ॥ "

इति **जाबालिः** । जपः वरुणसूक्तानां गायन्याश्च<sup>1</sup> ।

" वायुमक्षो दिवा तिष्ठेद्रात्रिं नीत्वाय्यु सूर्यदक्। सहस्राष्ट्राधिकां जप्त्वा गायत्रीं जलकुच्छूकः॥ "

इति योगयाज्ञवल्क्यः ॥ १४ ॥

# बिसाभ्यवहारेण मूलकुच्छः ॥ १५॥

मूलकृच्छ्रमाह। मृणालस्य मासं भोजनेन मूलकृच्छ्रः। "मूलकृच्छ्रः स्मृतो मूलैः" इति मार्कण्डेयः। पकिविसाशने संज्ञान्तरं **ब्राह्मे**—" विसान्युदकसिद्धानि मासमश्रीत संयतः" इति ; "कृच्छ्रो वारुण उच्यते" इति शेषः॥ १५॥

# <sup>8</sup>विल्वाभ्यवहारेण श्रीफलकुच्छः॥ १६॥ पद्माक्षैर्वा॥ १७॥

श्रीफलकृच्छ्माह । मासं विल्वफलमक्षणेन श्रीफलकृच्छ्ः । '' श्रीकृच्छ्रः श्रीफलैः प्रोक्तः " इति मार्कण्डेयः ॥ १६ ॥

तस्येव प्रकारान्तरमाह । पद्मबीजैर्मासं भक्षितैर्वा श्रीफलकुच्छः । वाशब्दात् आमलकेर्वा ;

" विल्वैरामरुकैर्वापि पद्माक्षेरथवा शुभैः । मासेन रोके श्रीकृच्छ्रः कथ्यते द्विजसत्तमैः ॥ "

इति ब्राह्मात् ॥ १७ ॥

#### <sup>4</sup>निराहारस्य द्वादशाहेन पराकः ॥ १८ ॥

पराकमाहं । द्वादशाहं जपहोमसक्तस्याहारमात्रत्यागः पराकः ;

" जपहोमरतः कुर्याद् द्वादाशाहममोजनम् । पराक एष विख्यातः सर्वपापप्रणाशनः ॥ "

# इति बृहस्पतिस्मरणात् ॥ १८ ॥

<sup>2</sup> शीतक्वच्छु:—ज, त

<sup>4</sup> निराहारेण—जं, उ

# गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दिध सर्पिः क्वशोदकान्येकदिवसमश्नी-यात्¹। द्वितीयमुपवसेत्। एतत् सांतपनम्॥ १९॥

सांतपनमाह । गोम्त्रादिसाहचर्यात् ब्रह्मकूर्चदर्शनाच क्षीरादिकमिप गन्यमेव । क्षीरादिसाहचर्याच गोम्त्रादिकमिप स्त्रीगन्या एव । पूर्वेद्युः पञ्चगन्यं कुशोदकिमिश्रमाहारान्तरनैरपेक्ष्येण पीत्वा परेचुरुपवसेत् । एतत् सांतपनम् । कुशोदकानीति बहुवचनं कुशानेकत्वज्ञापनाय ; "सप्तपर्णास्तु ये दर्भाः " इति दर्शनात् । एतदेव समन्त्रकं ब्रह्मकूर्चभुच्यते । यथाह पराशरः—

> " गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दिघ सिर्पः कुशोदकम् । निर्दिष्टं पञ्चगव्यं तु पवित्रं कायशोधनम् ॥ गोम्त्रं ताम्रवर्णायाः धेतायाश्चापि गोमयम्। पयः काञ्चनवर्णाया नीलायाश्च तथा द्धि ॥ घृतं च कृष्णवर्णायाः सर्वं कापिलमेव वा । अलाभे सर्ववर्णानां पञ्चगन्येष्वयं विधिः ॥ गोमूत्रे माषकारत्वष्टी गोमयस्य तु षोडश । क्षीरस्य द्वादश प्रोक्ता दश्चस्तु दश कीर्तिताः ॥ गोम्त्रवद् घृतस्योक्तास्तदर्धं तु कुशोदकम् । गायच्यादाय गोमूत्रं गन्धद्वारेति गोमयम् ॥ आप्यायस्वेति च क्षीरं दिधकान्णेति वै दिध । तेजोऽसि शुक्रमित्याज्यं देवस्य त्वा कुशोदकम् ॥ पञ्चगव्यमृचा पूतं होमयेद्रिसंनिधी। सप्तपर्णास्तु ये दर्भा अच्छिन्नामाः शुकत्विषः ॥ एतैरुद्धत्य होतव्यं पञ्चगव्यं यथाविधि । इरावती इदं विष्णुर्मानस्तोके च शंवतीम् ॥ एताभिश्चैव होतव्यं हुतशेषं पिवेद् द्विजः। प्रणवेन समालोड्य प्रणवेनाभिमन्वय च ॥ प्रणवेन समुद्धत्य पिबेत् तत् प्रणवेन तु । मध्यमेन पलाशस्य पद्मपत्रेण वा पिवेत् ॥ स्वर्णभात्रेण रौप्येण ब्रह्मतीर्थेन वा पुनः।

¹ एकविंशतिदिवसमश्रीयात्—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> गायत्र्या वा—ख, ग.

<sup>3</sup> This Sutra omitted in 3.

यत् त्वगस्थिगतं पापं देहे तिष्ठति मामके । ब्रह्मकूर्चोपवासस्तु दहत्यमिरिवेन्धनम् ॥ "

इति । ब्रह्मकूर्चीर्थम् उपवासो ब्रह्मकूर्चीपवास इति । अयमर्थः — पूर्वेद्युरुपोप्य परेद्युः प्राशनमिति पूर्वस्मा-द्विशेवः ;

> " चतुर्दश्यामुपोप्याथ पौर्णमास्यां विशेषतः । पञ्चगव्यं पिबेत् पातर्बसकूर्चमिति स्मृतम् ॥ "

इति जावालिस्मरणात् । विशेषस्तूक्तविधिना । तद्देशमप्याह शातातपः —

" नदीतीरेषु गोष्ठेषु पुण्येष्वायतनेषु च । तत्र गत्वा शुचौ देशे ब्रह्मकूर्चं समाचरेत् ॥ "

इति । त्रिरात्रं पञ्चगव्याशने यतिसांतपनम् । " एतदेव व्यहाभ्यस्तं यतिसांतपनं स्मृतम् " इति शृङ्खस्मरणात् ॥ १९ ॥

## गोमूत्रादिभिः 'प्रत्यहमभ्यश्तैर्महासांतपनम् ॥ २०॥

महासांतपनमाह । गोम्त्रादिभिः षड्भिर्द्रव्यैः प्रत्येकं प्रत्यहम् अभ्यस्तैः महासांतपनं षडहसाध्यं भवति । योगीश्वरस्तु तदेव सोपवासं सप्ताहसाध्यमाह-—

> " पृथक् सांतपनद्रव्यैः षडहः सोपवासकः । सप्ताहेन तु कृच्छ्रोऽयं महासांतपनं स्मृतम् ॥ "

इति । एतदेवाद्योपवासकं कृच्छ्ं सांतपनं ब्राह्ये-

"प्रथमेऽहिन नाश्नीयाद् गोमुत्राशी ततः परम् । चतुर्षु गोमयं क्षीरं दिध चाज्यमहःक्रमात् । कुशोदकं सप्तमे च कुच्छ्सांतपने विधिः ॥"

इति । तैरेव प्रत्येकं व्यहाभ्यस्तैः पश्चदशाहिकं महासांतपनम् ;

" ज्यहं पिबेत्तु गोमूत्रं ज्यहं वै गोमयं पिबेत् । ज्यहं दिध ज्यहं क्षीरं ज्यहं सिर्फ्ततः शुचिः । महासांतपनं द्येतन् सर्वपापपणाशनम् ॥"

इति **यम**स्मरणात् । अत्र कुशोदकाभावः घृतान्तैरेव शुद्धचिभधानात् । षण्णां प्रत्येकं व्यहाभ्यासे व्यहमुपवासे चैकविंशाहिकं महासांतपनम् ;

<sup>1</sup> प्रत्यहाभ्यस्तैः—घ, च.

"षण्णां प्रत्येकमेतेषां त्रिरात्रमुपयोजयेत् । ज्यहं चोपवसेदन्ते महासांतपनं स्मृतम् ॥"

इति जाबालिसरणात् ॥ २०॥

#### व्यहाभ्यस्तैश्चातिसांतपनम् ॥ २१ ॥

अतिसांतपनमाह । तैरेव गोमूत्रादिभिः षड्भिः प्रत्येकं त्र्यहाभ्यस्तैः अष्टादशाहिकमतिसांतपनं भवति । तैरेव द्वचहाभ्यस्तैर्दशाहिकम् । यम आह—

> "एतान्येव तथा पेयान्येकैकं तु तथा द्वचहम् । अतिसांतपनं नाम श्वपाकमपि शोधयेत् ॥"

इति ॥ २१ ॥

#### पिण्याकाचामतकोदकसक्तृनामुपवासान्तरितोऽभ्यवहार-

स्तुलापुरुषः॥ २२॥

तुरुापुरुषक्रच्छ्माह । पिण्याकः तिरुखिलः । आचामः ओदननिस्नावः । तक्रम् उद्धित् । उद्कं जरुम् । सक्तवः भर्जितयवपिष्टानि । तेषां पत्येकमुपवासानन्तरदिवसे भोजनं दशाहिकः तुरुापुरुषः । योगीश्वरस्त्वेतमेव पञ्चदशाहिकमाह—

> " एषां त्रिरात्रमभ्यासादेकैकस्य यथाकमम् । तुलापुरुष इत्येष ज्ञेयः पञ्चदशाहिकः ॥"

इति । यमस्तु एकविंशाहिकमाह--

" आचाममथ पिण्यांकं तकं चोदकसक्तकान् । च्यहं च्यहं प्रयुक्तांनो वायुमक्षरच्यहद्वयम् । एकविंशतिरात्रस्तु तुरुापुरुष उच्यते ॥ "

इति । अयमेव सैकोपवासः षडहः सौम्यक्रच्छ्रः ;

" पिण्याकाचामतकाम्बुसक्तूनां प्रतिवासरम् । एकरात्रोपवासश्च क्रुच्छ्रः सौम्योऽयमुच्यते ॥"

इति योगिस्मरणात् ॥ २२ ॥

कुशपलाशोदुम्बरपद्मशङ्खपुष्पीवटब्राह्मीसुवर्चलापत्रैः कथितस्यामभसः प्रत्येकं पानेन पर्णकृष्ट्रः॥ २३॥

<sup>1</sup> प्रत्य**ई—ठ**.

पर्णक्रच्छ्रमाह । पलाशः किंशुकः । उदुम्बरः जन्तुफलः । पद्मम् अब्जम् । शङ्कपुष्पी भूसंलमा सुक्ष्मश्वेतकुसुमा । ब्राह्मीसुवर्चला ; अर्कभक्तामिध ओषधिविशेषः ; " कपोतवङ्का चाथार्कभक्ता ब्रह्मसुवर्चला " इति निचण्दुस्मरणात् । तल्लक्षणं तुः—

"शिग्रुपत्रसमं पत्रं मूलं विद्रुमसंनिभम् । पुष्पं तु स्थामलं पोक्तं भवत्येषा सुवर्चला ॥ "

इति । त्राक्षीति सुवर्चलाविशेषणम् । तेनापरत्राक्षीत्युदासः । शेषं प्रसिद्धम् । <sup>1</sup>एषां सप्तानां पत्रैः क्रथितम् अम्मः सप्ताहं पीत्वा पर्णक्रच्छूः । योगीश्वरः प्रकारान्तरेणाह——

" पर्णोदुम्बरराजीवबिल्वपत्रकुशोदकैः । प्रत्येकं प्रत्यहं पीतैः पर्णक्रच्छ्र उदाहृतः ॥ "

इति । त्रिरात्रोपवासान्ते समस्तैः तत्पानं पर्णकूर्चः । तथाह यमः---

" एतान्येव समस्तानि त्रिरात्रोपोषितः शुचिः । काथयित्वा पिवेदद्भिः पर्णकूर्चोऽभिधीयते ॥ "

इति । मैत्रक्रच्छ्रमाह स एव---

" कपिलायां तु दुम्भायां भारोष्णं तु पयः पिवेत्। एष मैत्रकृतः कृच्छः सर्वपापप्रणाशनः॥ "

इति ॥ २३ ॥

# कृच्छाण्येतानि सर्वाणि कुर्वीत कृतवापनः। नित्यं त्रिषवणस्नायी अधःशायी जितेन्द्रियः॥ २४॥

उक्तवक्ष्यमाणव्रज्ञानां पूर्वोङ्गमाह । एतानि पूर्वोक्तानि सर्वाणि वक्ष्यमाणानि च क्रच्छ्ःणि व्रतानि, क्रुतवापनः ; कृतं वापनं केशक्ष्मश्र्वादीनां येन तादृशः सन् कुर्वीत । वापनम् आद्यन्ताङ्गोपरुक्षणम् । तानि चाह अङ्गिराः—

" अत ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि उपस्थानस्य रुक्षणम् । उपस्थितो हि न्यायेन त्रतादेशनमहीति ॥ कृते निःसंशये पापे न भुज्जीतानुपस्थितः । भुज्जानो वर्धयेत् पापमसत्यं पर्षदि ब्रुवन् ॥ संशये तु न भोक्तव्यं यावत् कार्यस्य निर्णयः ।"

<sup>1</sup> एतासां—घ, च.

संशयः पापस्य । कार्यस्य पायश्चित्तस्य ।

" प्रमादश्च न कर्तव्यो यथैवासंशये तथा ॥ "

प्रमादः उपेक्षा । असंशय इवेति सत्योपस्थितिः तात्काल्क्यियुच्यते । " कृत्वा पापं न गृहेत गृहमानस्य वर्धते ।

कृत्या पाप न गृहत गृहनानस्य पवत । बहु वा <sup>1</sup>त्वल्पकं वापि धर्मनिद्भग्रो निवेदयेत् ॥ "

इति । धर्मविदः सभ्याः । तानाह पराशरः-

" त्रेविद्यो हेतुकस्तर्की अङ्गविद्धर्मपाठकः । त्रयश्चाश्रमिणः पूर्वे पर्षदेषा दशावरा ॥ "

इति । पूर्वे ; यतिव्यतिरिक्ताः । "त्रयश्चाश्रमिणो वृद्धाः " इति पाठे ब्रह्मचारि यतिरिक्ताः । तत्र यतिपायिश्चित्ते यतयः, अन्यत्रान्ये इति द्वेयम् । स्मृत्यन्तरे—" पातके तु शतं पर्पत् सहस्रं महदादिषु " इति । आदिशब्दात् अतिपातके । "उपपापेषु पञ्चाशत् स्वरूपे स्वरूपा तथा भवेत् " इति । आद्भिराः—

" पर्षद्या ब्राह्मणानां तु सा राज्ञां द्विगुणा मता । वैदयानां त्रिगुणा प्रोक्ता पर्षद्वच व्रतं स्मृतम् ॥ "

इति । पराश्चर:---

" राज्ञश्चानुमते स्थित्वा पायश्चित्तं विनिर्दिशेत् । स्वयमेव न कर्तव्यं कर्तव्या स्वल्पनिष्कृतिः ॥ "

इति । अङ्गिराः--

" प्रायश्चिते समुत्पन्ने <sup>2</sup>धीमान् सत्यपराक्रमः ।

मृदुरार्जवसंपन्नः शुद्धिं याचेत मानवः ॥

सन्तरं वाग्यतः स्नात्ना क्किन्नवासाः समाहितः ।

क्षित्रियो वापि वैश्यो वा पर्षदं ह्युपतिष्ठति ॥

सर्वे धर्मविवेक्तारो गोप्तारः सकला द्विजाः ।

मम देहस्य संशुद्धिं कुर्वन्तु द्विजसत्तमाः ॥

मया कृतं महाघोरं ज्ञातमज्ञातिकिल्बिषम् ।

प्रसादः कियतां मह्यं <sup>3</sup>शुभानुज्ञां प्रयच्छत ॥

पूज्यैः कृतः पवित्रोऽहं भवेयं द्विजसत्तमेः ।

उपस्थाय ततः शीष्ठमार्तिमान् धरणीं त्रजेत् ॥

<sup>1</sup> खल्पकं—ग.

 $^{2}$  हीमान्--ग.

<sup>3</sup> ग्रुध्दा—घ, च.

गात्रिश्च शिरसा चैव न च किंचिदुदाहरेत्।
ततस्ते प्रणिपातेन दृष्ट्या तं समुपस्थितम्।
वृद्धाः प्रच्छन्ति किं कार्यमुपविस्थायतः स्थितम् ॥
किं ते कार्यं वदास्माभिः किं वा मृगयसे द्विज ।
तत्त्वतो ब्रूहि तत् सर्वं सत्यं हि गतिरात्मनः ॥
सत्येन द्योतते राजा सत्येन द्योतते रिवः ।
सत्येन द्योतते विहः सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम् ॥
भूर्भवःस्वस्रयो लोकास्तेऽपि सत्ये प्रतिष्ठिताः ।
असाकं चैव सर्वेषां सत्यमेव परं बल्म् ॥
यदि चेद्वक्ष्यसे सत्यं नियतं प्राप्त्यसे ग्रुम् ।
यदागतोऽस्यसत्येन न त्वं ग्रुध्यसि किंचित् ॥
सत्येनेव हि ग्रुध्यन्ति ग्रुद्धिकामाश्च मानवाः ।
तस्मात् तद्वद यत् सत्यमादिमध्यावसानिकम् ।
एवं तैः समनुज्ञातः सर्वं ब्रूयादशेषतः ॥ "

इति । पापप्रवचनं च पर्षदं निबन्धं च संपूज्य पर्षद्क्षिणां च दत्वा कार्यम् । तदाह शातातपः — "धेनुं दद्याद् द्विजेभ्योऽथ दक्षिणां च स्वरक्तितः " इति । धेनुं निबन्धपूजार्थं दद्यात् । अय अनन्तरं द्विजेभ्यः सभ्येभ्यः शक्तितो दक्षिणां वक्ष्यमाणां दद्यात् । तामाह पराशरः — "पापं प्रस्यापयेत् पापी दत्त्वा धेनुं तथा वृषम् " इति । 'गोमिथुनं च न स्वरूपतः ; पर्षद्विभागासहत्वात् विकयनिषेधाच । किंतु निष्क्रयरूपेण ' इति पाचः । इदं च कृच्छ्वते । ततोऽधिके तु, 'स्वरक्तितः ' इति वचनात् अधिककरुपना कार्या । न्यूने तु विशेषमाह विष्णुः —

" पादव्रते वस्नदानं कृच्छ्रोधे तिलकाञ्चनम् । पादहीने तु गामेकां कृच्छ्रे गोमिथुनं स्मृतम् ॥ "

इति । प्रकीर्णके तु किंचिद्देयम् ; " विख्याप्य पापं वक्तुभ्यः किंचिद्दत्त्वा व्रतं चरेत् " इति स्मरणात् । पर्षद्क्षिणाभन्तरेण प्रायश्चित्तं न देयम् । तत्र अङ्गिराः—

" अनर्थितैरनाह्तैरपृष्टेश्च यथात्रिषि । प्रायश्चित्तं न दातव्यं जानद्भिरपि कल्पतः ॥ "

#### इति । अर्चितानामवचनेऽपि स एव ;

" आर्तानां मार्गमाणानां प्रायश्चित्तानि ये द्विजाः । जानन्तो न प्रयच्छन्ति ते तेषां समभागिनः ॥ तस्मादार्तं समासाद्य ब्राह्मणं च विशेषतः। जानद्भिर्धर्मपन्थानं न भाव्यं तु पराङ्मुखैः॥ "

इति । जानद्भिरिति वचनात् अज्ञैर्न देयम् । यथाह शातातपः—

" यद्विना धर्मशास्त्रेण प्रायश्चित्तं विधीयते ।

नैव शुद्धिमवामेति प्रायश्चित्तं कृतेऽपि सः ॥

अदृष्टुा धर्मशास्त्राणि प्रायश्चित्तं वदन्ति ये ।

तत् पापं शतधा भूत्वा तद्वक्तुनमिगच्छति ॥ "

#### इति । प्रायश्चित्तदानमाह अङ्गिराः—

" तिस्मन् निवेदिते कार्य उत्सार्यो हि स कार्यवान् । तिस्मिस्तूत्सारिते पापे यथा ये धर्मपालकाः ॥ ते तथा तत्र जल्पेयुर्विमृशन्तः परस्परम् । आपद्धमेषु यत् प्रोक्तं यच सानुग्रहं भवेत् ॥ पर्षदः संपदश्चैव कार्याणां च बलाबलम् । यथादेशं यथाकालं यच कार्यान्तरं भवेत् ॥ "

कार्यान्तरम् ; वृद्धमातापितृशुश्रूषादि । "पर्षत् संचित्य तत् सर्वे प्रायश्चित्तं विनिर्दिशेत् " इति । तत्राह पराशरः—

> " वचः पूर्वमुदाहार्यं यथे।कं धर्मवक्तृभिः । पश्चात् कार्यानुसारेण शक्त्या कुर्युरनुम्रहम् ॥ दुर्बलेऽनुम्रहः कार्यस्तथा वै शीघ्रशुद्धये । अतोऽन्यथा भवेद्दोषस्तस्मान्नानुम्रहः स्मृतः ॥ "

#### इति । हारीतः---

"पादत्रयमथाप्यर्धं पादं वापि विधानतः। ज्ञात्वा बलाबलं कार्ये प्रायश्चित्तं प्रकल्पयेत्॥"

#### इति । अङ्गिराः--

" आह्रय श्रावयेदेकः पर्षदा यो नियोजितः । ब्राह्मणो ब्राह्मणानां तु क्षत्रियाणां पुरोहितः ॥ वैश्यानां याजकश्चैव प्रायश्चित्तं समादिशेत् । शृणु भोस्त्वमिदं विष्ठ यत् त आपूर्यते व्रतम् ॥ तत् ते यत्नेन कर्तव्यमन्यथा तद् वृथा भवेत् । यदा त्वया भवेचीणें सदा शुद्धिप्रकाशनम् । कृत्वा कुर्याः प्रयत्नेन शक्त्या विप्राभिपूजनम् ॥"

इति । अत्र सभ्यानामिव प्राङ्विवाकस्यापि दक्षिणा गम्यते ; प्रायश्चित्तोपदेशस्य लोभमूलकत्वात् ; अन्यथा निषिद्धे प्रवृत्त्यनुपपत्तेः । असावनुक्तपरिमाणत्वात् यथापापं कल्पनीया ।

प्रायश्चित्तोपदेशमाह पराशरः—"प्रायश्चित्तं प्रदातव्यं देवतायतन्। मतः " इति । सभ्यप्रायश्चित्त-मःह स एव—"आत्मकृच्छ्ं ततः कुर्याज्ञपेद्वा वेदमातरम्" इति । आत्मकृच्छ्म् ; आत्मशोधक-मित्यर्थः । प्राइिविवाकपायश्चित्तमाह अङ्गिराः—"प्रायश्चित्तं समादिश्य तसकृच्छ्ं समाचरेत्" इति । राग-द्वेवादिना पर्वदसंभवे सुमन्तुः—"अथवा रागद्वेवादलभ्यमानेषु प्रायश्चित्तेषु यज्ञहवनाध्ययनब्रह्मचर्यपरो मेक्षाशी दण्डी मेखली स्वयमेव संवत्सरेण महापातकानि तत्परो व्यपोहित किल्विषम् । न ब्राह्मणस्य पतन-मिच्छन्त्याचार्याः " इति । अस्यार्थः—"रागादिवशात् पर्वदः सकाशात् प्रायश्चित्तमलभमानः स्वयमेव शास्त्रपर्थालोचनया अन्योपदेशेन वा विदुषः पृष्ट्वा तत् समाचरेत् । कथमित्यत आह—यज्ञहवनेति । उपलक्षणमेतत् तद्वतानाम् ; अन्यथा उपपातकादिप्वप्यश्चमेवादियज्ञः प्रान्तुयात् । यज्ञः ; अश्वमेघादिः । हवनम् ; कोटिहोमादि । अध्ययनम् ; संहितापारायणादि । शेषं प्रसिद्धम् । तत्र कालमाह—संवत्तरेणिति । इदमपि तत्तकालोपलक्षणम् ; अन्यथा महापातकप्रकीणक्योरिवशेषेण संवत्तररापत्तेः । व्यक्तिः । व्यक्तिः । व्यक्तिः । पर्वदुपदेशमन्तरेण प्रायश्चित्ताचरणम् ब्राह्मणस्यात्यन्तिकं पातित्यं स्यात् । तच्चाचार्या नेच्छन्ति । अनेनाशवयाङ्गान्तरहानेनापि प्रायश्चित्ताचरणमुक्तं भवति । ब्राह्मणप्रकारमाह् विद्णुः—

" सर्वेपापेषु सर्वेषां व्रतानां विधिपूर्वकम् । महणं संप्रवक्ष्यामि प्रायिधत्ते चिकीर्षिते । दिनान्ते नखरोमाणि प्रवाय्य स्नानमाचरेत् ॥ "

इति । नखरोमादिपवापने विशेषमाह पराश्चरः-

" पादेऽङ्गरोमवपनं द्विपादे रमश्रुणोऽपि च । त्रिपादे तु शिखावर्जं सशिखं तु निपातने ॥ "

इति । निपातनः ; क्रच्छ्ः । स्त्रीणां विशेषमाह—

" केशानां नास्ति नारीणां वपनं व्रतयज्ञयोः । गोवधादिषु सर्वेषु छेदयेदङ्गुरुत्रयम् ॥ "

इति । नारी सधवा ;

" सधवानां तु नारीणामलंकाराय सर्वदा । केशसंधारणं प्रोक्तं प्रायश्चित्ते द्विजोत्तमैः ॥ "

इति स्मरणात् । तेन विधवानां वपनमेव । सधवेति कुमार्या अप्युपलक्षणम् ;

" सर्वान् केशान् समुद्धृत्य छेदयेदङ्गुलद्वयम् । एवं नारीकुमारीणां शिरसो मुण्डनं स्मृतम् ॥"

इति पराञ्चरस्मरणात् । नारीपदस्य सधवापरत्वेन कुमारीणामप्राप्तौ पृथगुपादानमर्थवत् । राजादीनामपि विशेषः ;

> " राजा वा राजपुत्रो वा ब्राह्मणो वा बहुश्रुतः । अकृत्वा वपनं तेषां शायश्चित्तं विनिर्दिशेत् ॥ "

इति परा शरस्मरणात् । तेषां वपनाभावे वतद्वैगुण्यम् ;

" केशानां रक्षणार्थाय द्विगुणं व्रतमाचरेत् । द्विगुणे व्रत आचीणें दक्षिणा द्विगुणा भवेत् ॥ "

इति तस्यैव स्मरणात् । इदमपि महापातकादिव्यतिरेकेण ;

" विद्वद्विपनृपस्त्रीणां नेप्यते केशवापनम् । ऋते महापातिकनो गोहन्तुश्चावकीर्णिनः ॥ "

इति स्मरणात् । अत एव हारीतः--

" राजा वा राजपुत्रो वा ब्राह्मणो वा बहुश्रुतः । केशानां वपनं कृत्वा प्रायश्चित्तं समाचरेत ॥ "

इति । तदनन्तरमाह अङ्गिराः—" भस्मगोमयमृद्वारिपञ्चगव्यादिकल्पितैः" ; आदिशब्दात् कुशोदकम् । " मलापकर्षणं कार्यं बाह्यशौचोपसिद्धये " ; मलापकर्षणमित्यनेन दृष्टार्थतावगमान्मन्त्रादिनिवृत्तिः । " दन्तथावनपूर्वण पञ्चगव्येन संयुतम् " इति । यद्यपि स्नानानन्तरं दन्तथावनमुक्तम् ; तथाप्याह्निके बद्धक्रमन्त्वात् स्नानात् प्रागेव कार्यम् । तेन तत्रत्यमन्त्रसिद्धिः । स्नानानन्तरं वैष्णवं श्राद्धं कार्यम् ; " श्राद्धं कार्यं व्रतान्ते च गोहिरण्यादि दक्षिणा " इति जावालिस्मरणात् । श्राद्धं च विष्णुह्रेशेन व्यवस्त्राह्मणभोजनम् । " विधाय वैष्णवं श्राद्धं संकल्प्य निजकाम्यया " इति शातातपीयात् । श्राद्धानन्तरमादितो गोदानं कार्यम् ; " व्रतान्ते च इति चकारात् आदावपि तिसिद्धेः । तत्र विधिगीदानिक एव । तदनन्तरं शालाहोमः कार्यः ;

<sup>1</sup> रागद्वेषादि—स्त

<sup>2</sup> उक्तार्थे—घ

<sup>1</sup> विश्रमोजनम्—ख, ग.

" आरम्भे सर्वक्रच्छ्राणां समाप्ती च विशेषतः । आज्येनैव हि शास्त्रामी जुहुयाद् न्याहृतीः पृथक् ॥ "

इति जाबालिस्मर्णात् । 'आज्येनैव ' इत्येवकारेणेष्ट्यादिनिवृत्त्या तत्तन्त्रनिवृत्तिः । तदनन्तरं पञ्चगव्यप्राशनं कार्यम् । तत्प्रकारश्च ब्रह्मकूर्चविधावुक्तः । तदसंभवे त्वमन्त्रकमेव पञ्चगव्यं पेयम् ; सांतपने तथा दर्शनात् । विष्णुरिय—

" पश्चगव्येन संयुतम् । वतं निशामुखे ब्राह्मं बहिस्तारकदर्शने ॥ आचम्यातः परं मौनी ध्यायन् दुष्कृतमात्मनः । मनःसंतापनं तीवमुद्धहेच्छोकमन्ततः ॥ "

इति । बहिः, त्रामाद् गृहाद्वा । पञ्चगव्यपाशनावसर एव 'त्रतम्रहणं करिष्ये ' इति ब्राह्मणान् पृष्ट्वा तदनुज्ञातः तत्पाशनं कुर्योदिति संयुतशब्दार्थः । पञ्चगव्यासंभवे <sup>1</sup>घृतमात्रपाशनमेव । तथाच **राङ्खलिखितो**—

" वाप्य केशनखान् पूर्वं घृतं पास्य बहिनिंशि । प्रत्येकनियतं कालमात्मना त्रतमुद्दिशेत् ॥ "

इति । प्रत्येकेति ; प्रतिनियतं कालम् आत्मना अन्तःकरणेनोहिशेत् संकल्पयेदित्यर्थः । स्त्रीणां विशेषमाह जाबालिः—" स्त्रीणां होमो न दातव्यः पञ्चगव्यं तथैव च " इति । होमपञ्चगव्ये अङ्गभूते ; तयोरेव प्रक्रमात् । स्त्री शृद्धस्याप्युपलक्षणम् ;

" पञ्चगव्यं पिवेच्छूदो ब्राह्मणश्च सुरां पिबेत् । तानुमौ तुल्यदोषौ हि पूयास्त्ये नरके गतौ ॥ "

इति वक्ष्यमाणत्वात् ;

" तथा रुद्धं समासाच सदा धर्मपथे स्थितम् । प्रायश्चित्तं प्रदातव्यं जपहोमविवर्जितम् ॥ "

इति अत्रिसरणात्। एत एव श्राद्धगोदानहोमाः प्रातिलेम्येन त्रतान्तेऽपि कार्याः ; होमत्रतयोरुपकमे संनिधाना-दन्तेऽपि सांनिध्यस्योचितत्वात्। " त्रतान्ते च गोहिरण्यादि दक्षिणा " इति वचनात् श्राद्धानन्तरमेव गोदानं भवति। ततश्च त्रतसमाप्त्यनन्तरं प्रथमं होमः। ततो वैष्णवं श्राद्धम्। अन्ते च गोदानमिति शिष्ट-सांप्रदायिकः क्रमः पाठकमान्यत्वेऽपि द्रष्टव्यः। एवं त्रतस्य पूर्वोचराङ्गानि वापनशब्देनोपलक्ष्य, इदानीं त्रताचरणकालीनाङ्गान्याह । सवनशब्देन स्वकालत्रयं लक्ष्यते। तेन च नित्यं त्रंतप्रहणोत्तरदिनमारभ्य

यावद्वतसमाप्तिदिनं तावत् त्रिष्विप सवनकालेषु प्रातमध्याह्नसायाह्नेषु स्नानशीलो भवेत्। तदेतत् तप्तकृच्छू-ध्यतिरिक्तविषयम्; तत्र "सकुत्स्नायी समाहितः " इति मानवीयविशेषात्। यतु "त्रिरहिस्निनिशायां च सवासा जलमाविशेत्" इति मानवीयं, तत् पिपीलिकामध्यचान्द्रायणव्यतिरिक्तेषु शक्तविषयम्; "अप उपरपृशिस्त्रिषवणम्" इति विशेषात्। त्रिषवणाशक्तस्य द्विकालस्नानमाह वैशम्पायनः—" स्नानं त्रिकालमेव स्याद् द्विकालं वा द्विजन्मनः" इति । यत्तु गार्ग्येण—" एकवासाश्चरेद्वैक्षं स्नात्वां वासो न पीडयेत्" इत्युक्तं, तत् ग्रीष्मकाले अशक्तस्य; " एकवासा आईवासा लघ्वाशी स्थण्डिलेशयः" इति शिक्केनकवस्रतायाः पाक्षिकत्वामिधानात्। अधःशायी; खट्टादिपरिहारेण भूमिशायी। अधः शयनं च स्थानासनाशक्तस्य; " स्थानासनाभ्यां विहरेदशक्तोऽधः शयीत वा" इति मानवात्। जितेन्द्रियः हिंसादिवर्जितः; "अहिंसां सत्यमक्रोधमार्जवं च समाचरेत्" इति मानवात्॥ २४॥

## स्त्रीशृद्धपतितानां च वर्जयेचातिभाषणम्। पवित्राणि जपेन्नित्यं जुहुयाचैव शक्तितः॥ २५॥

इति <sup>3</sup>श्रीविष्णुस्मृतौ षट्चत्वारिंशोऽध्याय:

स्त्री परस्य । भाषणं स्पर्शाद्युपलक्षणम् ;

" स्त्रीणां संपेक्षणात् स्पर्शात् ताभिः संकथनादि । जसन्यै विनश्येत न दारेषु तु संगमात् ॥ "

इति शातातपीयात् । अपिशब्दोऽत्र रागोत्पादकतामाचष्टे । ततश्च यथा रागो नोत्पद्यते, तथा भवेदिति ; "यावदर्थं भाषेत " इति आपस्तम्बीयात् न व्रतलेपो भवतीति विज्ञायते । पवित्राणि ; "अधमर्पणं देवकृतं शुद्धवत्यस्तरत्समाः " इति विसष्ठाद्युक्तानि नित्यकर्माविरुद्धे काले जपेत् । अनुवर्तमाने नित्यशब्दे पुनर्यचनं त्रिषवणाद्यसंभवेऽपि जपावश्यकताद्योतनार्थम् । अत एव शङ्कः—" गायत्र्या जपसाहस्रमाहिको जप उच्यते " इति जपाधिक्यमेवाह । पवित्राणीति बहुवचनात् गायत्रीं च ; "सावित्रीं च जपेत्रित्यं पवित्राणि च शक्तितः" इति मानवात् । होमेऽपि नित्यमिति संबद्ध्यते । स च कृश्माण्डैर्व्याहितिभिः सावित्र्या वा तिल्यवाना-मन्यतमेन ; "कृश्माण्डिर्जुहुयाद् घृतम् " इति शङ्क्षस्मरणात् ;

" महाव्याहृतिभिहोंमः साविज्या चान्वहं स्वयम् । कर्तव्यः पावनः सम्यक् सर्पिर्यवतिकैस्तथा ॥ "

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> मानवं—घ, च.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> वर्जयेचापि—ठ ; वर्जयेदभि—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे कुच्छुमकरणं षद्चत्वारिंशम्—ज, ठ.

इति वसिष्ठस्मरणाच । चकारात् मौनादिग्रहणम् ;

" स्थानवीरासनी मौनी मौझी दण्डकमण्डलः । मैक्षचर्यामिकार्यं च कूञ्माण्डेर्जुहुयाद् घृतम् ॥ "

इति श्रङ्कसरणात् । 'शक्तितः ' इति वचनात् वालगृद्धादिभिरशक्याङ्गहानेनापि व्रतं कार्यम् । तथाच लघुविष्णुः—

> " असंस्कृतो निराहारो रोगी नवतिवार्षिकः । यथाशक्ति प्रकुर्वीत व्रतं हेषु न छुप्यते ॥ "

इति । पट्त्रिंशनमतेऽपि-

" जपहोमादि यिकिचित् कृच्छ्रेक्तं संभवेन्न चेत्। भर्वं व्याहितिभिः कार्यं गायःया प्रणवेन वा॥"

इति । सर्वथाशक्तावन्यद्वारापि कार्यम् । यथा ब्राह्मे---

" रोगी बृद्धश्च पौगण्डः कुर्वीतान्यैर्वतं सदा । गर्भिणी बालवत्सा च प्रसूतार्थान्तरावृतः ॥ "

इति । पौगण्डः बालः । अर्थान्तरावृतः; अनन्यसाध्यकार्यव्यापृतः । कुर्वीतः; कारयेत् ॥ २५ ॥

इति <sup>2</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकशित्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माविकारि<sup>3</sup>श्रीरामपण्डितात्मजश्रीनन्द्-पण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां षट्चत्वारिंशोऽध्यायः

#### सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः

#### ¹अथ चान्द्रायणम् ॥ १ ॥ ²ग्रासानविकारानश्रीयात् ॥ २ ॥

पूर्वाध्याये कृच्छ्ळक्षण गुक्तम् । इदानीं चान्द्रायणळक्षणं सप्तच्यारिशेनाभिधातुं प्रतिजानीते । अथेत्यिषक्रारः । चान्द्रायणमुच्यत इति शेषः ॥ १ ॥ तत्र प्रासपित्माणमाह । प्रस्यन्त इति प्रासाः कवलाः ।
तान् अविकारान् शास्त्रोक्तपिमाणात् अन्यूनाधिकान् यत्र प्रासविधानं तत्राश्चीयात् । तत्राह् योगिश्चरः—
"तिथिवृद्धचा चरेत् पिण्डान् शुक्ते शिख्यण्डसंमितान्" इति । तत्परिमाणाशनाशक्तावाह गौतमः—
"प्रासपरिमाणमास्याविकारेण" इति । आस्यविकारः प्राक्नुतविकासात् संकोचिवकासातिशयः । पराश्वरोऽपि—" कुक्कुटाण्डप्रमाणं वा प्रासं तु परिकल्पयेत्" इति । शङ्कोऽपि—" आर्द्रामलक्ष्मात्रास्तु प्रासा
इन्दुत्रते स्मृताः" इति । प्रासद्वव्याण्याह गौतमः—" चस्मैक्षसक्तुकणयावकशाकपयोदिधिमृतमूलफलेदकानि
हवींष्युत्तरोत्तरं प्रशस्तानि³ " इति । पयोग्रासपरिमाणं तु आवर्तनेन घनीभृतस्य घटते । यथा—" मृतस्य
तत्परिमाणं पर्णपुटिकादिना" इति प्राश्चः । यद्यपीदं चान्द्रायणोपकमेऽभिहितम् , तथापि वावयवलात्
आकाङ्कितत्वाच कृच्छादावप्युपतिष्ठते ॥ २ ॥

#### तांश्चन्द्रकलाभिवृद्धौ <sup>4</sup>वर्षयेत्, हानौ हासयेत्, अमा-वास्यायां<sup>5</sup> नाश्नीयात्। एष चान्द्रायणो यवमध्यः॥३॥

यवमध्यं चान्द्रायणमाह । चन्द्रकलानामभिवृद्धिर्यस्मिन् पक्षे, तत्र पूर्वोक्तद्रव्यपिरमाणान् ग्रासान् वर्धयेत् । अयमर्थः—-शुक्कपक्षे यथा चन्द्रकलाः एकैकोपचयेन वर्धन्ते, तथैवैकैकोपचयेन ग्रासान् वर्धयेत् । प्रतिपचेकः, द्वितीयायां द्वौ, तृतीयायां त्रय इत्यादिवृद्धचा पौर्णमास्यां पञ्चदश भवन्ति । ततः पुनः चन्द्रकलाहानौ कृष्णपक्षे एकैकापचयेन हासयेत् । प्रतिपदि चतुर्दश, द्वितीयायां त्रयोदश, तृतीयायां द्वादशिति हान्या चतुर्दश्यामेको भवति । ततोऽमावास्यायां नाश्मीयात् उपवसेत् । अवशिष्टग्रासाभावादेवानशनप्राप्तौ पुनर्वचनं नियमार्थम् ;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> This Sūtra omitted in 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> उत्तरोत्तरशस्तानि—घ, च.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 퍽 added in ♂.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ग्रासानास्याविकारेण—ट.

<sup>4</sup> कमेण वर्धयेत् , तद्धानी च-ज, इ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> श्री omitted in ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> From श्रीमन्महा up to पण्डितकृतौ omitted in घ, च.

सप्तचत्व।रिंशोऽध्यायः

" एकैकं वर्धयेत् पिण्डं शुक्के कृष्णे च हासयेत् । इन्दुक्षये न भुज्जीत एष चान्द्रायणो विधि: ॥ "

इति वसिष्ठस्मरणात्। श्रासाशनकालश्च चन्द्रोदयकाल एव रात्रिंदिवसाधारणः। तथाच हारीतः—" उयोत्सायां साविञ्यामिमन्त्रितान् पिण्डान् प्राक्षीयात् " इति । एष पौर्णमास्यादिदर्शान्तमाससाध्यश्चान्द्रायणः। चन्द्रस्या-यनिमवार्यनं यस्येति चान्द्रायणः; चन्द्रकलोपचयापचयाभ्यां श्रासोपचयोपचयात्। संज्ञायां दीर्घः। यवमध्यता तु वक्ष्यते। पुंलिङ्गनिदेशश्च " एष चान्द्रायणो मासः " इति गौतमीये माससामानाधिकरण्यात्॥ ३॥

## पिपीलिकामध्यो वा ॥ ४ ॥ यस्यामावास्या मध्ये भवति स पिपीलिकामध्यः ॥ ५ ॥ यस्य पौर्णमासी स यवमध्यः ॥ ६ ॥

तस्यैव गुणविशेषात् संज्ञान्तरमाह । यदा ग्रासहानिमेवादौ प्रयुङ्क्ते पश्चात् वृद्धिं, तदासौ पिपीलिका-मध्यो भवति । तद्यथा—कृष्णपक्षप्रतिपदि चतुर्दश ग्रासान् भुक्त्वा, एकापचयेन चतुर्दश्यामेकं ग्रासं भुक्त्वा अमावास्यायामुपोष्य, पुनः शुक्कपतिपदमारभ्य एकैकोपचयेन पौर्णमास्यां पञ्चदश भवन्तीति । यथाह वसिष्ठः—

" मासस्य कृष्णपक्षादौ य्रासानधाचतुर्दश । य्रासापचयभोजी सन् पक्षरोषं समापयेत् । एतत् पिपीलिकामध्यं चान्द्रायणमुदाहृतम् ॥ "

इति ॥ ४ ॥

संज्ञाह्नये निर्मित्तमाह । उपक्रमे कृष्णप्रतिपदि चतुर्दश ग्रासाः, मध्ये अमावास्यायामुपोषणम् , अन्ते पौर्णमास्यां पञ्चदश ग्रासा इति पिपीलिकावन्मध्येऽणीयो भवतीति स पिपीलिकामध्यः ॥ ५ ॥

किंच राक्कप्रतिपद्धेको प्रासः, पौर्णमास्यां पञ्चदश, अमावास्यायामुभोषणम् । एवं यववन्मध्ये स्थवीयः प्रान्तयोश्चाणीयो भवतीति यवमध्यः । यथाह वसिष्ठः—

" तथैव शुक्कपक्षादौ म्रासं भुङ्जीत चापरम् । मासोपचयभोजी सन् पक्षरोषं समापयेत् । एतच्चान्द्रायणं नाम यवमध्यं प्रकीर्तितम् ॥"

इति । यद्यपि लक्षणाभित्रान एवायमथों लभ्यते, तथापि लक्ष्यतावच्छेद्कलक्ष्मणयोरभेदापत्त्या पृथगभित्रान-मुभयोः । तत्र पौर्णमासीमध्यत्वं लक्ष्यतावच्छेद्कम् ; वृद्धिपूर्वकहासवद्ग्रासवत्त्वं लक्षणं यवमध्यस्य । तथा पिपीलिकामध्यस्य अमावास्यामध्यत्वं लक्ष्यतावच्छेद्कम् ; हासपूर्वकवृद्धिमद्ग्रासवत्त्वं लक्षणमिति । यदा त्वन्यतरस्मिन् पक्षे तिथिहासवृद्धिभ्यां षोडश चतुर्दश वा दिनानि भवन्ति, तदा ग्रासानामपि वृद्धिक्षयौ वेदितव्यौ ; "तिथिवृद्धचा चरेत् पिण्डान् " इति योगिस्मरणात् ; <sup>1</sup>वक्ष्यमाणपष्टचूनत्रिशतीवत् संस्याप्रचयाश्रवणाच ॥ ६ ॥

#### अष्टौ ग्रासान् प्रतिदिवसं मासमश्रीयात् स यतिचान्द्रा-यणः॥ ७॥

यतिचान्द्रायणमाह । मासं प्रतिदिनमष्टानां ग्रासानाम् अपर्याप्तेः अष्टाष्टाविति वीप्सा करुप्यते । ततश्च मासं प्रतिदिनमष्टावष्टी ग्रासानश्चीयात् स यतिचान्द्रायणः ; '' अष्टी ग्रासा मुनेर्भक्षः '' इति यतिवत् ग्रासनियमात् । यतिचान्द्रायणग्रासाञ्चानं च मध्योह्ने । यथा मृतुः—

> " अष्टावष्टो समश्रीयात् पिण्डान् मध्यंदिने रवौ । नियतात्मा हविष्याशी यतिचान्द्रायणं चरन् ॥ "

इति । पूर्वं चान्द्रमासोपक्रमात् प्रवृत्तिनिमित्तं विना चान्द्रायणशब्दाप्रवृत्तेः प्राकृतविकारत्वाचात्रापि चान्द्रमास-साध्यत्वमेवावसीयते, न सावनादिमाससाध्यत्वम् । अतश्च तिथिह्वासवृद्धचोरत्रापि प्रासह्वासवृद्धी कल्पनीये; मासमिति अत्यन्तसंयोगे द्वितीयाश्रवणात् । विकृतित्वादेव प्रकृतिप्राप्ते मासे पुनर्मासग्रहणं द्विविधस्यापि प्राप्त्यर्थम् । अन्यथा शुक्कादिरेव प्राप्तुयात् ; प्रकृतिसमवायात् । यद्वा, अमावास्यायामुवोषणाभावाय पुनर्मासग्रहणम् । तेनोपक्रमतिथिरत्र शुक्का कृष्णा वा प्रतिपद्भवति ॥ ७ ॥

## ैसायं प्रातश्चतुरश्चतुरः स शिशुचान्द्रायणः ॥ ८॥

शिशुचान्द्रायणमाह । मासं प्रत्यहं सायं सूर्योस्तानन्तरं प्रातस्त्रिमुहूर्तमध्ये चतुरश्चतुरः पिण्डान् अक्षीयात् । स शिशूनामिवात्यन्ताल्पाशनेन शिशुचान्द्रायणः ;

> " चतुरः प्रातरश्रीयात् पिण्डान् विप्रः समाहितः । चतुरोऽस्तमिते सूर्ये शिशुचान्द्रायणं चरन् ॥ "

इति मनुस्मरणात् । अनया च समाख्यया बालानामिदमेवेति गम्यते । तथाच यमः—

" चतुरः प्रातरर्भ,याचतुरः सायमेव च । पिण्डानेतद्धि बालानां शिशुचान्द्रायणं स्मृतम् ॥ "

 $<sup>^{1}</sup>$  संत्यजेत्—घ, च.

इति । <sup>1</sup>नियतग्राससाध्यत्वेनान्यदपि सूचितम् । यथा यमः—

" त्रींस्त्रीन् पिण्डान् समश्रीयान्नियतात्मा दृढनतः । हविष्यात्रस्य वै मासमृषिचान्द्रायणं स्मृतम् ॥ "

इति ॥ ८ ॥

### यथा कथंचित् षष्टचोनां त्रिशतीं मासेनाश्रीयात् स सामान्यचान्द्रायणः॥ ९॥

सामान्यचान्द्रायणमाह । यथाकथंचित् उक्तप्रकारातिरिक्तेन येन केनापि ग्राससंख्याविनियोगेन एकस्मिन् चत्वारः, अपरस्मिन् द्वादश, एकाहमुपोष्य, अपरस्मिन् षोडश, द्व्यहमुपोष्य, तृतीये चतुर्विशतिः, व्यहमुपोप्य, चतुर्थे द्वात्रिंशत् इत्येषामन्यतमेन षष्ट्योनां त्रिशतीं प्रासानां मासेन शक्त्या अङ्नीयात् , स सामान्यच न्द्रायणः । यद्यपि यतिशिशुचान्द्रायणयोरपीयं संख्या वर्तते, तथापि नानियतविनियोगेनेति न तयोरत्रान्तर्भावः । अत्रैतत्संख्याम्नानात् यवमध्यपिपीलिकामध्ययोनीयं संख्याः; तत्र पञ्चविंशत्यधिकशतद्वय-संख्यासिद्धेः । प्रकृतिपाप्तेऽपि मासे पुनर्वचनं नियमार्थम् ;

> " यथाकथंचित् पिण्डानां चत्वारिंशच्छतद्वयम् । मासेनैवोपभुङ्गीत चान्द्रायणमथापरम् ॥ "

इति योगिस्मरणात् । अन्यथा द्वादशमिरेव दिनैः प्रत्यहं विंशतिमासाशनेन चतुर्विंशतिदिनसाध्यसोमायनवत् <sup>2</sup>चान्द्रायणमपि स्यात् । यदा त्यस्मिन्नेत्र व्रते तिथिइ।सवृद्धी भवतः, तदा तिह्नपाप्तायाः संख्यायाः द्वैगुण्यमर्धक्रुप्तिर्वा कार्या ; षष्ट्योनत्रिशतीपूरणस्यावश्यकत्वात् । एतन्मध्ये त्वेकादशीपातेऽपि नोपवासलोपः, एकाद्श्यविलोपेनापि याससंस्यापूरणसंभवात् ; यथाकथंचिदिति वाक्यात् । यवमध्यादौ त्वेकाद्श्यपवासलोप एव ; तस्यामेकादरामासानशने कलावृद्धवाद्यननुसरणेन व्रतस्वरूपलोपप्रसङ्गात् । तत्र पूर्वारब्धमेकादशीव्रत-मन्यद्वारा करणीयमिति तत्त्वम् । माससाध्यमेव सोमायनम् । तदाह मार्कण्डेयः---

" गोक्षीरं सप्तरात्रं तु पित्रेत् स्तनचतुष्टयात् । स्तनत्रयात् सप्तरात्रं सप्तरात्रं स्तनद्वयात् ॥ स्तनेनैकेन षड्रात्रं त्रिरात्रं वायुभुग्भवेत्। एतत् सोमायनं नाम त्रतं कल्मषनाशनम् ॥ "

इति । अत्रापि चान्द्रायणीया एव धर्माः ; हारीतेन " एवं सोमायनम् " इति चान्द्रायणधर्मातिदेशात् । अशक्तस्य प्रकारान्तरमाह स एव—" <sup>3</sup>कृष्णचतुर्थीमारभ्य शुक्कद्वादशीं यावत् चतुःस्तनेन त्रिरात्रं, त्रिस्तनेन

<sup>2</sup> चान्द्राणमित्यपि—ग.

<sup>3</sup> कृष्णचतुर्दशीम्—ख.

न्निरात्रं, द्विस्तनेन त्रिरात्रम् , एकस्तनेन त्रिरात्रम् ; एवमेकस्तनप्रभृति पुनश्चतुःस्तनपर्यन्तम् ; 'या ते सोम चतुर्थी तनः, तया नः पाहि, तस्यै स्वाहा ; या ते सोम पञ्चमी पष्टी । इत्येवं यथार्थास्तिथिहोमाः ; एकमाप्त्वा एनोभिः पूतश्चन्द्रमसः सालोक्यं सायुज्यं च गच्छति " इति । इदं चतुर्विशतिरात्रसाध्यम् ॥ ९ ॥

> वतमेतत् पुरा <sup>1</sup>भूमि कृत्वा सप्तर्षयोऽमलाः। प्राप्तवन्तः परं स्थानं ब्रह्मा रुद्रस्तथैव च ॥ १०॥

> > इति <sup>2</sup>श्रीविष्णुस्मृतौ सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः

उक्तविधेरर्थवादमाह । एतदुक्तविधिना इदं चान्द्रायणं पुरा कल्पान्तरे कृत्वा सप्तर्षिब्रह्मस्द्राः उत्कृष्टं स्थानं प्रापुः । तस्मात् एतद्धर्मार्थमपि कार्यमित्युक्तम् ; "धर्मार्थं यश्चरेदेतच्चन्द्रस्यैति सलोकताम् " इति योगिस्मरणात् । भूमिशब्दस्य "अम्बार्थनदोर्द्दस्यः " इति संबोधने हस्यः ॥ १०॥

इति <sup>3</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकप्रोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि<sup>4</sup>श्रीरामपण्डितात्मज्<sup>4</sup>श्रीनन्द-पण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविद्यतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः

<sup>1</sup> भमी—ज.

<sup>2</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे चान्द्रायणप्रकरणं सप्तचरत्रारिशम्—ज, ठ.

<sup>3</sup> श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ सतचत्वारिशोऽध्यायः—घ, च. A-10

4 श्री omitted in ग.

<sup>1</sup> From here up to ऋषिचान्द्रायणं स्मृतम् ॥ इति omitted in ख, ग.

#### अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः

## अथ कर्मभिरात्मकृतैर्गुरुमात्मानं मन्येतात्मार्थे प्रसृतियावकं श्रपयेत् ॥ १॥

अथाष्ट्रचत्वारिंदोन निमित्तविद्दोषे नैमित्तिकं यावकव्रतमाह । अथेत्यधिकारः । आत्मक्वतैरिति परक्वत-कर्मसंसर्गे नेदमिति गमयति । अत एवं यावकोपक्रमे हारीतः—

> " अयाज्ययाजनं इत्वा प्राश्य मूत्रपुरीषके । अप्रतिप्राह्ममादाय याजयित्वा तु निन्दितान् ॥"

इति स्वकृतमेव कर्माभिहितवान् । कर्मभिः ; अयाज्ययाजनादिभिः । गुरुम् आत्मानं मन्येत ; स्वकृतशुभाशुभ-कर्मणः स्वान्तरात्मसाक्षिकतया तत्कृतात्मगौरवलायवैः स्वप्रत्यक्षे तज्ज्ञानं निमित्तमत्र दर्शितम् । यद्वा तुलापुरुष-कृच्छ्रोक्तप्रकारेण परात्मप्रतिकृतितोलने आत्मप्रतिकृतेगीरवं मन्येतेति व्याख्येयम् ;

"यदा तु गुरुमात्मानमसकृतुलया धृतम् । परं च लाघवं मन्येत् ततः कर्म समारभेत् ॥"

इति हारीतस्मरणात् । आत्मार्थ इति आत्ममात्रार्थे । प्रसृतियावकं प्रसृतिपरिमितयवसाध्यं चरं श्रपयेत् स्वयम् ; नान्यश्रपितं प्राह्यम् । अत्र औश्चानमो विशेषः—"स्नातः श्रुचिर्मृत्वोदितेषु नक्षत्रेषु ताम्रमाजने प्रसृतियावकं श्रपयेचथा यवागूर्भवति " इति ॥ १ ॥

न ततोऽग्रौ जुहुयात् ॥ २ ॥ न <sup>1</sup>चात्र बलिकर्म ॥ ३ ॥ अश्वतं अप्यमाणं श्वतं चाभिमन्त्रयेत् ॥ ४ ॥ अप्यमाणे रक्षां कुर्यात् ॥ ५ ॥

ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीना²-सृषिर्विप्राणां महिषो सृगाणाम् ।

#### इयेनो गुन्नाणां खिधितिर्वनानां सोमः पवित्रमत्येति रेभन्॥ इति दर्भान् बन्नाति॥ ६॥

आत्मपदव्यावर्त्यमाह । ततः प्रसृतियावकात् अभी होमं वैश्वदेवं न कुर्यात् । न चासंस्कृतान्नमोजन-दोषः ; वैश्वदेवानन्तरं पुनः पाक इव दोषाभावात् ॥ २ ॥ किंच बिलकर्म ; चित्रादिभ्यो मोजनकालीनं बिल-दानम् ; न भृतयज्ञः ; तस्य हुतरोषद्रव्यत्वेन होमनिवृत्त्येव निवर्तनात् ॥ ३ ॥ अश्वतम् ; अभावनिधिश्रतम् । श्रव्यमाणम् अधिश्रयणानन्तरं श्रृतं पक्षम् । चकारात् अवरोष्य च " यवोऽसि " इति सार्धषण्मन्त्रेविक्ष्य-माणेरिमिमन्त्रयेत् । "श्रतेऽवरोष्य देवस्य त्वा सिवतुरित्यादिनोत्पूय साविज्यामिमन्त्र्य ततोऽमिमन्त्रयेत यवोऽसीत्यादिमिः षड्भिः " इति औश्वनसात् ॥ ४ ॥ श्रप्यमाणे चरौ वक्ष्यमाणमन्त्रेण रक्षां कुर्यात् ॥ ५ ॥ तत्र मन्त्रः—त्रह्मा देवानामिति । अनेन मन्त्रेण चरुत्थालीकण्ठे दर्भान् बन्नीयात् । औश्वनसे त्वन्ये सन्त्रः—"तस्य श्रपणकाले रक्षां कुर्यात् , नमो रुद्राय भृताधिपतये पर्वतानां पतये त्वमिमं रक्षस्त्र " इति । अस्मिन् पक्षे अमिमन्त्रणमात्रम् ; न दर्भबन्त्रनिति विरोषः ॥ ६ ॥

श्रृतं च ¹तमश्रीयात् पात्रे निषच्य ॥ ७ ॥ ² ये देवा मनो-जाता मनोजुषः सुदक्षा दक्षपितरस्ते नः पान्तु ते नोऽवन्तु तेभ्यो नमस्तेभ्यः खाहेत्यात्मनि जुहुयात् ॥ ८ ॥ ³अथाचान्तो नाभिमालभेत ॥ ९ ॥ स्वाताः पीता भवत यूयमापो अस्माकसुदरे यवाः, ता अस्मभ्यमनमीवा अयक्ष्मा अनागसः सन्तु देवीरसृताँ ऋतावृध इति ॥ १० ॥

श्रुतं च तं चरुं पात्रान्तरे निषिच्य तमश्रीयात् ॥ ७ ॥ तल मन्त्रः—ये देवा इति । अनेन मन्त्रेण चरुं प्राश्नीयात् ; न मन्त्रान्तरेण । तत्रौशनसो विशेषः—"ततो ब्रह्मा देवानामिति प्राश्य ततः प्राणाय स्वाहेत्यादिभिर्यथोक्तं सर्वं प्राश्नीयात् " इति ॥ ८ ॥ चरुपाशनोत्तरं यथोक्तमारुमेत । तत्र मन्त्रः—स्नाता इति । अनेन नाभिमारुमेत ॥ ९, १० ॥

त्रिरात्रं मेघार्थी ॥ ११ ॥ षड्रात्रं पापकृत् ॥ १२ ॥ सप्तरात्रं पीत्वा महापातकिनामन्यतमं पुनाति ॥ १३ ॥ द्वाददारात्रेण पूर्व-

<sup>3</sup> Sūtra-s 9, 10 omitted in ज.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> लष्वश्रीयात्—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sūtra-s 8, 9, 10 omitted in z.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> कवीनामिति दर्भान्—ज.

# पुरुषकृतमि पापं निर्देहिति ॥ १४ ॥ मासं पीत्वा सर्वपापानि ॥ १५ ॥ गोनिहारमुक्तानां यवानामेकविंद्यतिरात्रं च ॥ १६ ॥

उक्तकर्मणो यथाधिकारं विनियोगमाह । मेथा धारणावती बुद्धिः । तदर्थी त्रिरात्रं प्राक्षीयात् ॥ ११ ॥ महापातकादर्वाचीनं पापं कृत्वा षड्रात्रं प्राक्षीयात् ; "षड्रात्रं ततो नियमातिक्रमजात् प्रतिषिद्धसेवनजात् अमध्यमक्षणजाच सर्वस्मात् पापात् प्रमुच्यते " इति उञ्चनःस्मरणात् ॥ १२ ॥ सप्तरात्रपानेन ब्रह्महादीनामेकं पुनाति ; "सप्तरात्रं पीत्वा श्रूणहत्यां गुरुतत्वं सुवर्णस्तयं सुरापानं च पुनाति " इति उञ्चनःस्मरणात् ॥ १३ ॥ द्वादशाहं पीत्वा पित्रादिकृतमपि पापं निर्दहति । अपिशब्दात् आत्मनोऽपि पूर्वकृतम् ; "एकादशरात्रं पीत्वा पूर्वकृतं पापं नुदति²" इति उञ्चनःस्मरणात् ॥ १४ ॥ मासं त्रिशहिनं पीत्वा सर्वाणि महापापेपपापादीनि सर्वेषां स्वस्य पित्रादीनां च निर्दहति । तत्तन्महापातकादौ व्यवस्था कल्पनीया ॥ १५ ॥ गोनिहारः ; गोमयम् ; तेन सह मुक्ताः गोनिहारमुक्ताः । तेषां यत्रानाम् एकविंशतिरात्रमेव यावकप्राशनेन सर्वपापानि निर्दहतीति गुद्धयवेभ्यो विशेषः । उञ्चना—" एकविंशतिरात्रं पीत्वा गणान् पश्चित, गणाधिपति पश्यित, विद्याधिपति पश्चित, एवमहरनन्याहारो यवाग्रं प्राक्षीयात् " इति । शृङ्खस्तु मासमाह—

" गोपुरीषाचवात्रं च मासं नित्यं समाहितः । त्रतं तु यावकं कुर्यात् सर्वपापापनुत्तये ॥ "

इति ॥ १६॥

यवोऽसि धान्यराजोऽसि वारुणो मधुसंयुतः।
निर्णोदः सर्वपापानां पवित्रमृषिभिर्धृतम्॥१७॥
घृतं यवा मधु यवा आपो वा अमृतं यवाः।
सर्वे पुनीत मे पापं यन्मे किंचन दुष्कृतम्॥१८॥
वाचा कृतं कर्मकृतं भनसा दुर्विचिन्तितम्।
अलक्ष्मीं कालकर्णीं च नाशयध्वं यवा मम॥१९॥
श्वस्करावलीढं च उच्छिष्टोपहतं च यत्।
मातापित्रोरशुश्रृषां 'तत्पुनीध्वं यवा मम॥२०॥
गणान्नं गणिकान्नं च शूद्रान्नं श्राद्धस्तकम्।
चौरस्यान्नं नवश्राद्धं पुनीध्वं च यवा मम॥२१॥

## <sup>¹</sup>बालधूर्तमधर्मं च राजद्वारकृतं च यत्। सुवर्णस्तैन्यमबात्यमयाज्यस्य च याजनम्। ब्राह्मणानां परीवादं पुनीध्वं च यवा मम॥ २२॥

#### इति <sup>2</sup>श्रीविष्णुस्मृतावष्टचत्वारिशोऽध्यायः

अश्वताद्यमिमन्त्रणे मन्त्रानाह । स्मृतमिति औश्वनसे ॥ १७ ॥ "अरुक्ष्मीं कारुकणीं च सर्वं पुनत मे यवाः " इति औश्वनसे ॥ १८, १९ ॥ "केशकीटावधूतं च काकाद्युच्छिष्टमेव च । + सर्वं पुनत मे यवाः ॥" इति औश्वनसे ॥ २० ॥ श्राद्धसिहतं स्तकम् । "तथामक्ष्यं सर्वं पुनत में यवाः " इति औश्वनसे ॥ २१ ॥ धूर्तमित्यत्र मावप्रवानो निर्देशः । अत्रतसमूहः अत्रात्यम् । सुवर्णस्तैन्यं महापातको-परुक्षणम् ; "महापातकसंयुक्तं दारुणं राजिकिल्यिषम् " इति औश्वनसात् । परीवादः निन्दा ॥ २२ ॥

इति <sup>3</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिवर्माधिकारि<sup>4</sup>श्रीरामपण्डितात्मज<sup>4</sup>श्रीनन्द-पण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यामष्टचत्वारिंशोऽध्यायः

The supplied service of the first of the service services and the service services and the services of the ser

<sup>ी</sup> निर्णुदति—ज; निर्देन्ति—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> दु:स्वप्नं—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> तुदति—ख

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> पुनीध्वं च-- ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> बालवृत्तं—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे यावकप्रकरणमष्टचत्वारिंशम्—ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> श्रीविणुरमृतिविवृतौ अष्टचत्वारिंशोऽध्याय:—घ, च.

<sup>4</sup> श्री omitted in ग.

#### एकोनपञ्चाशत्तमोऽघ्यायः

मार्गशीर्षशुक्रैकादश्यामुपोषितो द्वादश्यां अगवनतं भी-वासुदेवमर्चयेत् ॥१॥ अष्ठपध्रपानुलेपनदीपनैवेद्यैः विहिन्नाह्मण-तर्पणैश्च ॥२॥

अथैकोनपञ्चाशत्तमेन वैष्णवन्नतान्याह । मृगशीर्षक्षयुक्ता पौर्णमासी यस्मिन मासे स मार्गशीर्षः । तस्य राक्कैकादस्यां यथाविधि उपोषितः पापमोहराहित्येन भगवन्नामकीर्तनादियुक्तः श्वोभृते द्वादस्यां पातः भगवन्तं श्रीवासुदेवं षोडशेचेन पुरुषस्केनाशहनादिविसर्जनान्तैः षोडशमिरुपचारैः पूजयेत् । यद्वा वासुदेवद्वादशाक्षरेण गन्धादिपञ्चोपचारेरेवार्चयेत् ॥ १॥

उपचारानाह । पुष्पं जात्यादि । घूपः अगर्वादिः । अनुलेपनं चन्दनादि । दीपः घृतादेः । नैवेद्यं पायसादि । अनुलेपनस्य पश्चात् पाठेऽपि दानमादावेव । एतैरुपचारैः यथाशक्ति हौमैः ब्राह्मणमोजनैश्चार्चयेत् । तत्र होमः पुरुषस्केन वासुदेवद्वादशाक्षरेण वा तिल्यवाज्यानामन्यतमेन कार्यः ॥ २ ॥

व्रतमेतत् संवत्सरं कृत्वा पापेभ्यः पूतो भवति ॥३॥ यावजीवं कृत्वा श्वेतद्वीपमाप्तोति ॥४॥ उभयपक्षद्वादद्यीष्वेवं संवत्सरेण स्वर्गलोकमाप्तोति ॥ ५ ॥ यावज्ञीवं कृत्वा विष्णु-लोकम् ॥६॥ एवमेव पश्चदद्यीष्विप ॥७॥

उक्तवतस्य कालं फलं विनियोगं चाह । मार्गशीर्षशुक्कद्वादशीमारभ्य कार्त्तिकशुक्कद्वादशीपर्यन्तं द्वादशस्विप शुक्कद्वादशीषु पूर्वोक्तं व्रतं कृत्वा पातकादिभ्यो नवविधेभ्योऽपि<sup>5</sup> पापेभ्यो मुक्तः पूर्तो भवति । यथोक्तं स्कान्दे—

> " पापं च विविधं प्रोक्तं पातकं चातिपातकम् । उपपातकसंज्ञं च महापातकमेव च ॥

1 श्री omitted in घ, च.

<sup>3</sup> अनुलेपनपुष्पधूपदीप—उ. <sup>4</sup> विह्न omitted in घ्.

<sup>2</sup> अभ्यर्चयेत्—ज. <sup>5</sup> अपि omitted in घ.

योगभूतं परिचरन् केशवं महदाप्रुया

प्रकीर्णकं चान्यदिष नराणामिह जायते । अभोज्यभोजनाज्ञातमगम्यागमनाच यत् ॥ अयाज्ययाजनाद्यच अभक्ष्याणां च भक्षणात् । अस्पृश्यस्पर्शनाचेव परिषां निन्दनाच यत् ॥ आत्मसंस्तवनाद्यच पारदार्यकृतं च यत् ॥ आत्मसंस्तवनाद्यच परिवत्तापहारतः ॥ ज्ञानाज्ञानकृतं यच स्ययमन्येन कारितम् । तत् सर्वे विलयं याति एकादश्यामुपोषणात् ॥ एकादशी महापुण्या मार्गशीर्षस्य शुक्कगा । तस्यामुपोषितो यस्तु द्वादश्यां पूज्येद्धरिम् ॥ तस्य पापानि नश्यन्ति विष्णौ भक्तिश्च जायते । ज्ञानं च शाश्वतं येन संसारानमञ्चते नरः ॥ "

इति । अगम्यागमनं निषिद्धदेशाभिमुख्येन गमनं, वेश्यादिगमनं वा; मात्रादिगमनस्यातिपातकत्वेन परदार-गमनस्य च स्वातन्त्र्येणैवोपादानात् । न चेदमर्थवादमात्रम् ; मूल्याक्येन फले विनियोगात् । ततश्च यत्र फले विनियोगो नास्ति, तत्रापि रात्रिसत्रन्यायेनार्थवादिकमेव फलं कल्पनीयम् । यथा—

> " नाम्नोऽस्य यावती शक्तिः पापनिर्हरणे हरेः । तावत् कर्तुं न शक्नोति पातकं पातकी जनः ॥"

इत्यादो । न चैत्रमन्यानर्थवयम् ; धनिकसमर्थादिविषयत्वेन द्वादशवार्षिकाद्युपपत्तेः, निर्धनासमर्थभक्तविषयत्वेन च भगवन्न,मस्मरणस्येत्यलमतिगुप्तनिजसर्वस्वप्रकाशनेन ॥ ३ ॥ उक्तव्रतस्य कालविशेषेण फलान्तरमाह । उक्तमेव वर्तं यावज्ञीवं व्रत्तप्रहणदिनमारभ्यामरणं कृत्वा श्वेतद्वीपं हरिवंशादिप्रसिद्धं भगवदिधष्ठानं प्राप्तोति॥ ४ ॥ उक्तवर्मवतकं व्रतान्तरमाह । संवत्सरं कृष्णशुक्कद्वादशीषु एवं पूर्वोक्तप्रकारकं वर्तं कृत्वा स्वर्गलोकम् इन्द्रादिस्थानं प्राप्तोति ॥ ५ ॥ अस्यापि कालविशेषेण फलान्तरमाह । चतुर्विशतिद्वादशीषु यावज्ञीवमुक्तवताचरणे विष्णुलोकं प्राप्तोति ॥ ६ ॥ उक्तवते कालान्तरमप्याह । एवमेव चतुर्दस्यामुपोप्य पञ्चदशीषु पौर्णमासीषु अमावास्याषु च भगवन्तं श्रीवासुदेवमुक्तविधिनाभ्यर्च्य उक्तकालेनोक्तमेव फलं प्राप्तोति ॥ ७ ॥

ब्रह्मभूतममावास्यां पौर्णमास्यां तथैव च। योगभूतं परिचरन् केशवं महदाप्रुयात्॥८॥ हर्यते सहितौ यस्यां दिवि चन्द्रबृहस्पती। पौर्णमासी तु महती प्रोक्ता 'संवत्सरे तु सा॥९॥ तस्यां दानोपवासाद्यमक्षयं परिकीर्तितम्। तथैव द्वादशी शुक्का या स्याच्छ्रवणसंयुता॥१०॥

#### इति <sup>२</sup>श्रीविष्णुस्मृतौ एकोनपञ्चाशोऽध्याय:

तत्रैव गुणफलमाह । तत्रैव पञ्चदशीवित यद्यमावास्यायां ब्रह्मभूतं नित्यनिरितशयपुखानन्दरूपं, पौर्णमास्यां च योगभूतं योगशायिनं केशवमर्चयन्ति, तदा महत् ब्रह्मरूपतामामोति । अनेन ब्रह्मकेशवयोग-केशवाभिवं विशिष्टं देवताद्वयमभिहितम् । तेन च पूजायां ब्रह्मकेशवाय नमः, योगकेशवाय नम इति प्रयोगः ॥ ८ ॥

उक्तत्रतेषु फलविरोषाय कालविरोषमाह । यस्मिन् संवत्सरे यस्यां पौर्णमास्यां गुरुचन्द्रावेकनक्षत्रे एकराशौ वा दिवि दृश्येते, या च शुक्ला द्वादशी श्रवणनक्षत्रयुक्ता भवति, सा उभय्यपि तस्मिन् संवत्सरे महतीत्युच्यते ; स्नानदानव्रतोपवासादेरक्षय्यताहेनुत्वात् । यथाह गार्ग्यः—

" माससंज्ञे यदा ऋक्षे चन्द्रः संपूर्णमण्डलः । गुरुणा याति संयोगं सा तिथिमीहती स्मृता ॥ "

#### इति । शंकरगीतास्त्रिय-

" एकराशिगतौ स्यातां यदा गुरुनिशाकरौ । सा पौर्णमासी महती सर्वपापहरा स्पृता ॥ "

इति । शुक्केति कृष्णान्युदासः । येति सामान्योपादानं भाद्रपदशुक्कातिरिक्ताया अपि प्राप्त्यर्थम् । यथा

" नमस्ये फ़ाल्गुने वापि यदि वा द्वादशी भवेत् । गुद्धश्रवणसंयुक्ता महती विजया च सा ॥ " इति ॥ ९, १० ॥

इति <sup>3</sup>श्रीमन्महाराजाघिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि श्रीरामपण्डितात्मज श्रीनन्द्-पण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविद्यतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यामेकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः

#### पञ्चाशत्तमोऽध्यायः

## वने पर्णकुटीं कृत्वा वसेत् ॥ १ ॥

पञ्चित्रंशेऽध्याये कामकृतेषु महापातकेषु प्रायश्चित्तमुक्तम् । इदानीमकामकृतेषु प्रायश्चित्तं वक्तुं पञ्चा-शत्तमेन ब्रह्महत्यायां तावदाह । 'ब्राह्मणं हत्वा द्वादशसंवत्सरम् ' इत्यमेतनेनानुषङ्गः । ततश्च ब्रह्महा द्वादशाब्दमरण्ये पर्णशालां कृत्वा तत्र वसेत् । वनामाचे पक्षान्तरमाह मनुः—

" कृतवापो वा निवसेद् ग्रामान्ते गोवजेऽपि वा । आश्रमे वृक्षमूले वा सर्वभूतहिते रतः ॥"

इति । कृतवापो वेति विकल्पेन जटाधारणं गम्यते ; " ब्रह्महा द्वादशाञ्दानि वालवासा जटी ध्वजी " इति संवर्तस्मरणात् । वालवासाः ; कम्बलच्छन्नः । परिधानार्थं तु शाणी ; " अर्थशाणीपक्षमधोनाभ्युपरि जान्वा-च्छाच " इति आपस्तम्बीयात् ॥ १ ॥

#### त्रिषवणं स्नायात्॥ २॥

त्रिकालं स्नायात् । स्नानविधानात् तदङ्गमन्त्रप्राप्तिः ; भावनायाः व्यंशत्वात् । त्रिकालग्रहणात् त्रिकाल-संध्योपासनमपि गम्यते ;

> " संध्याहीनोऽग्रुचिर्नित्यमनर्हः सर्वकर्मसु । यदन्यत् कुरुते कर्म न तस्य फळभाग्भवेत् ॥ "

इति दक्षेण सर्वकर्माङ्गतामिधानात् । न च "द्विजातिकर्मभ्यो हानिः पतनम्" इति गौतमवाक्येन सर्वशब्द-संकोचः ; तस्य प्रायश्चितानङ्गभूतद्विजातिकर्मपरत्वादिति प्राश्चः । वस्तुतस्तु महापातकेषु पुनःसंस्कारविधाना-न्यथानुपपत्त्या पूर्वसंस्कारनाशावगमात् साविज्यन्तरोपदेशश्रवणाच न संध्यावन्दनेऽधिकारः । संध्यावन्दना-धिकारापादकसंस्कारनाशात् साविज्यन्तरोपदेशजन्यसंस्कारानुदयाच । किंच यथा आशौचे "नित्यानि निवर्तरन्" इत्यनेन सर्वकर्मापवादे कृते यत् प्रतिप्रसूतमिष्ठहेत्रादि तावदेवानुष्ठेयं, न पश्चयज्ञादि ; प्रतिप्रसवाभावात् ; तथा अपतिताधिकारिकाणां सर्वेषां संध्यावन्दनादिकर्मणां "द्विजातिकर्मभ्यो हानिः" इत्यनेनापवादात् कृष्माण्डीजपादिवद् विना प्रतिप्रसवमनुष्ठानासिद्धेर्न संध्यावन्दन।द्यधिकार इति प्रतिभाति । विशेषान्तरं वि अस्मामिः पराशरस्मृतिटीकायां विद्वन्मनोहरायामुक्तमिति नेहोच्यते ॥ २ ॥

1 तु omitted in च.

A-11

 $<sup>^{1}</sup>$  संवत्सरैस्तु— $^{2}$ ट.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे व्रतप्रकरणमेकोनपञ्चाशम्—ज, ट.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> विष्णुस्मृतिविद्यती एकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः—घ, च. <sup>4</sup> श्री omitted in ग.

## खकर्म <sup>1</sup>चाचक्षाणो ग्रामे ग्रामे भैक्ष्यमाचरेत्॥ ३॥

स्वकर्म ब्रह्महत्या । तामास्यायैव प्रतिग्रामं मैक्षं चरेत् । यथाह पराश्चरः—" वेश्मद्वारेषु तिष्ठामि भिक्षार्थी ब्रह्मघातकः" इति । चकारात् " पथोऽपकामेत् संदर्शनादार्थस्य " इति गौतमीयं प्राह्मम् । द्वारप्रहणात् न वेश्मप्रवेशः ; "ब्राह्मणावसथांश्चेव देवागाराणि वर्जयेत्" इति यमस्मरणात् । ग्रामे ग्राम इति वीप्सया नैकसिन्नेव ग्राम इति गम्यते । यथा पराशरः—

" गोकुलेषु च सर्वेषु यामेषु नगरेषु च । तपोवनेषु तीर्थेषु नदीपस्तवणेषु च । एतेषु स्यापयन्नेनः पुण्यं गत्वा तु सागरम् ॥ "

इति । ग्रामे मैक्ष्यमिति वचनात् मैक्ष्यायैव ग्रामे प्रवेशः, नान्यथाः; " भिक्षायै ग्रामं प्रविशेत् " इति गौतमीयात् । मैक्ष्यविधिमाह यमः—

> " मृन्मयेन कपालेन स्वकर्म श्रावयंस्तथा । सप्तागाराण्यपूर्वाणि यान्यसंकल्पितानि वै ॥ संचरेत् तानि शनकैर्विधूमे मुक्तिवर्जिते । एककालं चरेद्भैक्ष्यमलब्ध्वोपवसेद्दिनम् ॥ "

इति । तच ब्राह्मणेष्वेव, "ब्राह्मणेषु चरेङ्केक्ष्यं स्वकर्म स्यापयन् ग्रुचिः" इति पाराश्यात् । तदसंभवे चातुर्वण्येषु ; "चातुर्वण्ये चरेङ्केक्ष्यं खट्टाङ्की संयतः पुमान्" इति संवर्तस्मरणात् । तदपि वन्येन जीवना-शक्ती ; "मिक्षायै प्रविशेद् प्रामं वन्येयेदि न जीवति " इति संवर्तस्मरणात् ॥ ३ ॥

## तृणशायी च स्यात्॥ ४॥ एतन्महाव्रतम्॥ ५॥

तृणे वेव शयीत, न शय्यादौ । इदं च वीरासनासंभवे ; "स्थानवीरासनी मौनी " इति शृङ्ख-सरणात् । दिवा स्थानं, रात्रौ वीरासनमिति व्यवस्था ; "रात्रौ वीरासनं वसेत् " इति स्मरणात् । चकारादन्यद्पि ब्रह्मचर्यादि ब्राह्मम् ; "द्वादशसंवत्सरान् ब्रह्मचारी " इति गौतमीयाच । आह च शङ्कः— "मौज्ञी दण्डकमण्डलः । भिक्षाचर्याभिकार्यं च क्रुश्माण्डीभिः सदा जपः।" इति । दण्डः अजिनस्याप्युपलक्षणम् । तच्च गार्दभम् , "ख्ट्बाङ्की <sup>2</sup>गार्दभाजिनी " इति शङ्कस्मरणात् । तथा मधुमांसादिवर्जनमपि ब्रह्मचर्योक्तमेव । तथा शिरःकपालादिकमपि धार्यम् ; "शिरःकपाली ध्वजवान् " इति योगिसरणात् । हतस्यैव शिरःकपालम् ; "ब्राह्मणो न्त्राह्मणं हत्वा तस्यैव शिरःकपालमादाय तीर्थान्यनु-

संचरेत्" इति शातातपीयात् । ध्वजः अन्यशवशिरः ; "कृत्वा शवशिरोध्वजम् " इति मानवात् । तदुन्यं पाणिभ्यां धार्यम् , " खट्टाङ्गकपालपाणिः " इति गोतमीयात् । तत्र कपालं दक्षिणे, वामे ध्वजः ; " कपालं दक्षिणे पाणौ वामे शवशिरोध्वजम् " इति स्मरणात् । कपालं च चिहार्थं, न भोजनाद्यर्थम् , " पुरुषशिरः प्रतिपादनार्थं खट्वाङ्गं दण्डार्थे" इति आपस्तम्बीयात् । प्रतिपादनं ब्रह्महत्याज्ञापनम् । दण्डो ब्रह्मचर्याङ्ग-त्वेन श्रुतः ; तदर्थम् । तेन न पृथक् दण्डपाप्तिः ॥ ४ ॥ उक्तव्रतसंज्ञामाह । एतत् उक्तं महाव्रतसंज्ञम् ; कृच्छादिभ्योऽधिककालत्वान्महत्त्वम् ॥ ५ ॥

#### ब्राह्मणं हत्वा द्वादशसंवत्सरं कुर्यात् ॥ ६॥

तस्य निमित्तविशेषेण कालिवशेषं विनियोगं चाह । यः साक्षादकामतो ब्राह्मणं हन्ति, स द्वा-दशाब्दान्येव तद्दतं चरेत् ; "अकामकृते ब्रह्मवधे ब्रह्महा पर्षदोऽनुमते खट्वाङ्की गर्दभाजिनी द्वादशे वर्षे शुद्धिमामोति " इति शङ्किलिखितस्मरणात् । असमाप्तवतोऽप्यन्तरा ब्राह्मणमोचनादिनैव शुध्यति । द्वादशे वर्षे शुद्धिमामोतीति शङ्कः । "ब्राह्मणं मोचियत्वा वा गवां द्वादशानां परित्राणात् सद्य एवाश्वमेधा-वभृथस्नानात् पूतो भवति " इति शङ्कस्मरणात् । ब्राह्मणं हन्यमानं, गवां हन्यमानानामिति ज्ञेयम् । अश्वमेधोऽन्यस्य ; "अश्वमेधावभृथं गत्वा तत्रानुज्ञातः स्नातः सद्यः पूतो भवति " इति तस्यैव स्मरणात् । तथा मृतोऽपि शुध्यति ;

" प्रायश्चित्ते व्यवसिते कर्ता यदि विषयते । गुद्धस्तदहरेवासाविह रोके परत्र च ॥"

इति यमस्मरणात् । इदं च गुणदोषरहितन्नाह्मणकर्तृकतादशनाह्मणहनने ;

" तत्र सामान्यतो हत्वा ब्राह्मणं सुरसत्तम । प्रायश्चित्तं तु <sup>2</sup>कर्तव्यं विधिवद् द्वादशाब्दिकम् । प्रामोति शुद्धिं जीवन् वै सङ्गं च स्वजनैरिह ॥ "

इति भविष्यात् । कामतो निर्गुणकृतगुणवद्भाक्षणवधे तु प्राणान्तिकं यावज्जीवन्नतं वा । यथा भविष्ये----

" गुणाट्यब्राह्मणवधे बुद्धिपूर्वकृते गृह । ब्राह्मणो हि यदा हन्ता गुणैश्च परिवर्जितः ॥ प्राणान्तिकं महाबाहो न जीवञ्छुद्धिमामुयात् । आ चोत्तमाद्वा निश्वासादवस्थानमिति स्मृतिः ॥" इति । अकामतः चतुर्विंशतिवार्षिकम् । सवनस्थवधे पित्रादिवधे चतुर्विंशतिवार्षिकम् ; " यज्ञसंस्थो च पितरौ राजानं चाप्यनागसम् । हत्वा चरेद् त्रतं सम्यक् चतुर्विंशतिवत्सरम् ॥ "

इति **ब्राह्मात् ।** यज्ञसंस्थाविति न पितृविशेषणम् ; अविशेषापातात् । इदमकामतः, " ब्राह्मणो ब्राह्मणं हत्वा सवनस्थमकामतः । प्रायश्चित्तद्वयं कुर्यात् " इति भाविष्यात् । प्रायश्चितद्वयम् ; द्वादशाब्दद्वयम् ; " द्विगुणं सवनस्थे तु ब्राह्मणे व्रतमादिशेत् " इति योगिस्मरणाच । तेषामेव कामतो वधे मरणाश्चमेधादि पूर्वोक्तम् । तदशक्तौ यावज्जीवं व्रतम् । यथा भविष्ये—

" मातरं पितरं हत्वा सोदर्यं आतरं तथा । गुरुं हत्वा श्रोत्रियं च आहिताझिमथापि वा । अन्तिमाद्यावदुच्छ्वासाइतं चीर्त्वा विशुध्यति ॥ "

इति । विशुध्यति परत्र ; नात्र, " नास्यास्मिन् छोके प्रत्यापत्तिर्विद्यते " इति आपस्तम्बीयात् । प्रत्यापत्तिः व्यवहारः । इदं च सर्ववर्णजातिसाधारणम् ; " वर्णापेक्षा न कर्तव्या मातरं पितरं प्रति " इति विष्णुधर्मोत्तरात् । एवं आत्रादिष्यपि ;

" मातापितृषु यद्दत्तं अतृषु स्वसुतासु च । जायात्मजेषु यद्दत्तं सोऽनिन्द्यः स्वर्गसंकमः ॥ "

इति व्यासोक्तदानफलविशेषेण हिंसायामपि दोषविशेषसिद्धेः ; "दाने फलविशेषः स्याद्धिसायां तद्वदेव हि " इति **दक्षेणो**भयन्यासिदर्शनात्<sup>1</sup> । एवमन्यत्रापि दानफलविशेषेषूह्यम् । जातिमात्रब्राह्मणहनने **भविष्ये** —

" जातिमात्रं यदा हन्याद् ब्राह्मणं ब्राह्मणो गुह । वेदाभ्यासिवहीनो वे धनवानिमवर्जितः ॥ प्रायश्चित्तं तदा कुर्योदिदं पापिवशुद्धये । धनं वा जीवनायाळं गृहं वा सपरिच्छदम् ॥ "

इति । इदमकामतः । कामतस्तु तत्रैय-

" जातिमात्रे हते विषे कामतोऽथ भवेच्छृणु । चरेद् द्वादशवर्षाणि कृत्वा शविशरोध्वजम् ॥ "

इति । तस्यैव गुणवता अकामतो वधे तत्रैव-

" जातिमात्रं तु यो हन्याद् विप्नं त्वमतिपूर्वकम् । ब्राह्मणोऽत्यन्तगुणवांस्तदेदं परिकल्पयेत् ॥

<sup>1</sup> प्राप्तिदर्शनात्—ख, ग.

जपेद्रा नियताहारस्त्रिकृत्वो वेदसंहिताम् । तस्यैव तादशोनैवाकामतो वध एव हि ॥"

इति । आततायिगुणिविषवधेऽपि तत्रैवाह—

" हत्वा तु पहरन्तं वै ब्राह्मणं वेदपारगम् । कामतोऽपि च धीरत्वाद् द्वादशाब्दास्यमुत्तमम् ॥ "

इति । अकामतो निर्गुणे वार्धम् । पतितविष्ठवधे पराञ्चरः—

" वैश्यं श्द्रं क्रियासक्तं विकर्मस्थं द्विजोत्तमम् । हत्वा चान्द्रायणं कुर्यात् त्रिंशद्गश्चिव दक्षिणाम् ॥ "

इति । त्रात्यविपवधे राङ्कलिखितौ—" राद्भवदेवात्रते सर्वमित्रशेषेण " इति । अत्रतो त्रात्यः ;

" द्विजातयः सवर्णासु जनयन्त्यव्रतांस्तु यान् । तःन् सावित्रीपरिश्रष्टान् त्रात्यानित्यभिनिर्दिशेत् ॥ "

इति मानवात् । षण्ढविषवधे षट्त्रिंशन्मते—

" षण्ढं तु ब्राह्मणं हत्वा शूद्धहत्यात्रतं चरेत् । चान्द्रायणं वा कुर्वीत पराकद्वयमेव च ॥ "

इति । कामतः शूद्रहत्याव्रतम् ; अकामतश्चान्द्रायणादि । मानसविष्यवधे विसष्ठः—" अथापरं ञ्रूणहत्याया द्वादशरात्रमञ्भक्षो द्वादशरात्रमुपवसेत् " इति । अकामतो युगपदनेकविष्यवधे यावज्जीवव्रतम् ; यथा भविष्ये—

" अकामतो यदा हन्याद् युगपद्भाक्षणान् बहुन् । चरेद्वने तदा घोरे यावत्प्राणपरिक्षयम् ॥"

इति । कामतस्तद्वधेऽपि तत्रैव--

" कामतश्च यदा हन्याद् ब्राह्मणान् सुबहून् गुह । तदात्मानं दहेदमौ करीषामौ घृतप्छतः ॥ "

इति । अत्र बहुत्वं द्वित्वस्याप्युपलक्षणम् ,

" ब्राह्मणं ब्राह्मणो वापि ब्राह्मणान् सुबह्नपि । निहन्युर्युगपद्वीर एवं प्राणान्तिकं चरेत् ॥ "

इति तत्रैवाभिधानात्। सुबहून् चतुरादीन्। अन्यथा कपिझल्ल्यायेन ब्राह्मणानिति बहुवचनेन त्रयाणामेव प्राप्तिः स्यात्। अकामतः क्रिमकानेकब्राह्मणवधे मनुदेवली— " विधेः प्राथमिकादस्माद् द्वितीये द्विगुणं भवेत् । तृतीये तिगुणं प्रोक्तं चतुर्थे नास्ति निष्कृतिः ॥ "

इति । अत्र वचनारम्भसामर्थ्यात्र तन्त्रम् । प्रायश्चित्तस्य द्वैगुण्य।दिनिधिसामर्थ्याच्च नावृत्तिविधिः ; न्यायपासत्वा-दावृत्तेः । किंतु द्वैगुण्यादिविधिः । तथाच द्वितीये ब्रह्मवधे प्रथमस्य द्वादशाब्दम् ; द्वितीयस्य द्विगुणं चतुर्विशतिवार्षिकमित्येवमेककालेऽनुष्ठीयमानं च षट्त्रिंशदाब्दिकं कार्यम् । एवं तृतीये ब्रह्मवधे द्विसप्तत्यब्दम् । चतुर्थे विशोत्तरशताब्दकालाभावात् व्रतरूपनिष्कृत्यभावो मरणान्तिकाभ्यनुज्ञानायेति । तदाह अङ्गिराः—

" शरीरं न दहेचावद् ब्रह्महा पापकृत्तमः । तावत् तस्य न शुद्धिः स्याद्भगवान् मनुरब्रवीत् ॥ "

इति । अत्र तमप्पत्ययेन ब्रह्महत्यायामावृत्तिरूपातिशयावगमात् यत्र चतुर्थब्रह्महत्यादौ व्रतरूपप्रायश्चित्ताभावो बोध्यते, तत्रानेन मरणान्तिकं प्रायश्चित्तं विधीयत इत्यवश्यं वाच्यम् । अन्यथा पृथग्विशेषणं तमप्प्रत्ययश्च नोपपचेते । न च कामकृतत्वमेव तमप्पत्ययार्थः ; तत्र

> "यः कामतो महापापं नरः कृत्वा कथंचन । न तस्य निष्कृतिर्देष्टा भृग्वग्निपतनादते ॥"

इति तेनैव पृथक् प्रायश्चित्तविधानेनास्य पौनस्कत्यापतेः । न <sup>1</sup>चाकामविषयत्वं मरणस्य संभवति । न च सवनस्थश्चोत्रियादिविषयत्वम् ; द्विगुणप्रायश्चित्ताम्नानात् । न च द्वित्रिब्राह्मणवयविषयत्वम् ; द्विगुणादिव्रत-विधानात् । तस्माद्यथोक्तमेव साधीयः ।

स च शरीरदाहः "निष्कालको घृताभ्यक्तो गोमयाग्निना पादप्रभृत्यात्मानमवदाहयेत् ; मरणात् पूतो भवतीति विज्ञायते " इति वासिष्ठो विज्ञेयः । 'गुरुणि गुरूणि ' इति न्यायात् । ब्राह्मणवधार्थमुद्योगे अकृतवधस्यापि भायश्चित्तमाह गोतमः— "सृष्टश्चेद् ब्राह्मणवधेऽहत्वापि " इति । इदं च द्वादशाब्दादि-व्रतज्ञातं साक्षाद्धन्तुरेव ; व्यापाराधिक्यात् । अनुप्राहकादीनां तु ततो न्यूनं कल्प्यम् ; व्यापाराल्पत्वात् । तत्रानुप्राहकस्य नवाब्दं, प्रयोजकस्य षडब्दम् , अनुमन्तुः सार्धचतुरब्दं, निमित्तिनः व्यब्दम् । तत्र सुमन्तुः—

"तिरस्कृतो यदा विमो हत्वात्मानं मृतो यदि"। निर्गुणः सहसा क्रोधाद् गृहक्षेत्रादिकारणम् ॥ त्रैवार्षिकं व्रतं दुर्यात् प्रतिलोमां सरस्वतीम् ॥ गच्छेद्वापि विशुद्धग्रर्थं तत्पापस्येति निश्चितम् ॥" इति । इदं निर्गुणाक्रोष्ट्रविषयम् ;

" अत्यर्थं निर्गुणे। विशे ह्यत्यर्थं निर्गुणोपरि । कोधाद्वे म्रियते यस्तु निर्निमित्तं तु मर्त्सितः । वत्सरित्रतयं दुर्याचरः कृच्छ्रं विशुद्धये ॥ "

इति तस्यैव स्मरणात् । गुणवत्याकोष्टरि एकाब्दम् ;

" केशस्मश्चनखादीनां कृत्वा तु वपनं वने । ब्रह्मचर्यं चरन् विप्रो वेषिणेकेन <sup>1</sup>शुध्यति ॥ "

इति तस्यैव स्मरणात्। शुष्कवादिवषयमिदमिति भविष्ये ; " संबन्धेन विना देव शुष्कवादेन कोपितः " इत्यस्यानन्तरमस्य पाठात् । संबन्धः धनादेः । इदमेव व्रतजातं क्षत्रियादावकामतो <sup>2</sup>हन्तरि द्विगुणादि कल्प्यम् । यथाह अङ्गिराः—

> " पर्षद्या ब्राह्मणानां तु सा राज्ञां द्विगुणा मता । वैज्ञ्यानां त्रिगुणा प्रोक्ता श्द्राणां च चतुर्गुणा । पर्षद्वच त्रतं ज्ञेयं शुद्धये पापकर्मिणाम् ॥"

इति । निर्गुणस्याकामतो गुणिविप्रवधे वाजिमेघः । यथा भविष्ये—
" यदा तु गुणिनं विष्रं निर्गुणो हन्ति पार्थिवः ।
तदासौ वाजिमेघेन <sup>3</sup>यजेतामतिपूर्वकम् ॥ "

इति । अमतिपूर्विकं हन्तीत्यन्वयः । कामतो निर्गुणस्य सगुणवधेऽपि भविष्ये—

" हत्वा तु क्षत्रियो विश्वं गुणाढ्यमिह कामतः । प्रायश्चित्तं चरेद्वीर विधिवत् कायगुद्धये ॥ रुक्ष्यं शस्त्रभृतां वा स्याद्विदुषामिच्छ्यात्मनः । प्रास्येदात्मानमभौ वा समिद्धे त्रिरवाक्शिराः ॥ यजेत वाश्चमेधेन क्षत्रियो विप्रधातकः । प्रायश्चित्तत्रयं ह्येतत् क्षत्रियस्य प्रकीर्तितम् ॥ "

इति । कामतो गुणिनो निर्गुणवधेऽपि वाजिमेधस्तत्रैव—
"निर्गुणं ब्राह्मणं हत्वा कामतो गुणवान् गुह ।
स यजेताश्वमेधेन क्षत्रियो यो महीपतिः ॥"

<sup>1</sup> From ग्रुध्यति up to ग्रुष्कवादेन missing in घ.

² हृन्तु:—घ, च.

इति । विट्शृद्धयोस्तु कामतो निर्गुणविष्ठवधेऽपि मरणमेव तत्रोक्तम्—
"विट्शृद्धाणां विशेषेण हनतां कामतो द्विजान् ।
प्राणान्तिको भवेत् पुत्र ब्राह्मणे निर्गुणे हते ॥ "

इति । अत्र निर्गुणत्वस्य ब्राह्मणविशेषणत्वात् तदतिरिक्तद्विजयोः सगुणत्वं गम्यते । यतः सगुणविप्रवधे निष्कृत्यभावमाह तदेव—" सगुणे तु हते कामान्निष्कृतिर्न विधीयते " इति । निष्कृतिः यथाकशंचिन्मरणेन न ; किंतु गोमयाग्निना पादप्रभृतिदाहेनेत्यर्थः । अन्यथा मरणान्तिक प्रायश्चित्ताभावपरत्वे प्रायश्चित्ताभाव एवापयेत । तच्चानिष्टम् ; निषेधस्य प्रायश्चित्ताभावात् । न वा कामकृतप्रायश्चित्तद्वेगुण्याभावपरं निष्कृत्यभाववचनम् ; षण्णवत्यब्दप्रायश्चित्तस्य रातायुःपुरुषानुष्ठेयतासंभवात् । तस्माद्यथेक्तमेव साधीयः ।

तथा आश्रमिवशेषेणापि द्वेगुण्यादि कल्प्यम् । यथाह अङ्गिराः—
"गृहस्थोक्तानि पापानि कुर्वन्त्याश्रमिणो यदि ।
शौचवच्छोधनं कुर्युर्खाम्बद्धानिदर्शनात् ॥"

इति । शौचवदिति ;

" एतच्छोचं गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम् । त्रिगुणं तु वनस्थानां यतीनां तु चतुर्गुणम् ॥ "

इत्युक्तम् । तत्र ब्रह्मचारिणो द्वैगुण्यं षोडशवर्षादृर्ध्वम् । अर्वाक् त्वर्धं वक्ष्यति ।

' अज्ञीतिर्यस्य वर्षाणि बालो वाप्यूनषोडशः । प्रायश्चित्तार्थमहीन्त स्त्रियो रोगिण एव च ॥ '

इति । बालोऽपि उपनीतः । अनुपनीतस्य पादः ; "पादो बालेषु दातन्यः सर्वपापेष्ययं विधिः" इति स्मरणात् । स्त्रियो युवत्यः । बालवृद्धयोस्तु पादः ;

"अर्वाकु द्वादशाद्वर्षादशीतेरूध्वेमेव च । अर्घमेव म्बेत् पुंसां तुरीयं तत्र योषिताम् ॥"

इति तस्यैव स्मरणात् । बालस्य प्रायश्चित्तं पित्रादिः दुर्यात् ;

" उनैकादशवर्षस्य पश्चवर्षात् परस्य च । प्रायश्चित्तं चरेद् भ्राता पिता वान्यः सुहृज्जनः ॥ अतो बालतरस्यास्य नापराधो न पातकम् । राजदण्डो न तस्यास्ति प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ "

इति शङ्करमरणात् । अष्टमांश इति प्राञ्चः । प्रायश्चित्ताभाव एवेति प्राच्याः ॥ ६ ॥
<sup>1</sup> तदर्धे— व, च,

#### यागस्थं क्षत्रियं वैद्यं वा ॥ ७ ॥

एवं ब्रह्महत्याप्रायश्चित्तमुक्त्वा इदानीं तत्समेषु प्रायश्चित्तमाह । यागोऽत्र सोमयागः; "सवनगती च राजन्यवैश्यौ " इति वासिष्ठात् । तिस्मन् दीक्षणीयाद्युद्वसानीयान्ते भयोगे स्थितं क्षत्रियं वैश्यं वा हत्वा पूर्वोक्तं द्वादशवार्षिकं व्रतं कुर्यात् । वाशब्दात् मूर्धावसिक्ताम्बष्ठयोर्ग्रहणमित्युक्तम् । तत्र ब्राह्मणात् न्यूनं क्षत्रियादिधक्तमष्टादशाब्दिकं कल्प्यम् ; सवनस्थविप्रवधे चतुर्विशतिवार्षिकश्रवणात् । इदं चाकामतः । कामतो द्विगुणम् । एवमन्येऽपि पूर्वोक्ता विषयाः तद्वतानि च तथेव योज्यानि । एवमग्रेऽपि । औपदेशिकत्वाच व्रतस्य वन न्यूनतेति । आपस्तम्बोऽपि — "पूर्वयोर्वर्णयोर्वेदाध्यायिनं हत्वा द्वादश वर्षाणि " इत्युक्तवान् । एतचाकामतः । कामतो वधेऽपि न मरणान्तिकम्; अनुपदेशात् । किंतु द्विगुणं व्रतमेव ; " विहितं यदक्तामानां कामात्तं द्विगुणं चरेत् " इति अङ्गिरःस्मरणात् ॥ ७ ॥

#### गुर्विणीं रजखलां वा⁵॥ ८॥

किंच गुर्विणी स्वपतिनिहितगर्भवती स्त्री गौश्च। रजस्वला उदक्या। वाशब्दात् ऋतुस्नाता जन्मप्रभृतिसंस्कारैः संस्कृता सवनस्थाग्निभार्या च गृह्यते। तामकामतो हत्वा पूर्वोक्तद्वादशवार्षिकव्वतं कुर्यात्। तथाच प्रचेताः—" स्त्रीगर्भिणीगोगर्भिणीबालवधे च श्रूणहा भवति " इति। विसष्ठोऽपि—" रजस्वला- मृतुस्नातामात्रेयीमाहुः ; अत्रेह्येषापत्यं भवति " इति। त्रिदिनं रजस्वला। स्नानानन्तरत्रयोदशदिनानि ऋतुस्नाता। यमोऽपि—

" जन्मप्रभृतिसंस्कारैः संस्कृता मन्त्रवच या । गर्भिणी त्वथवा<sup>6</sup> या स्यात् तामात्रेयीं विनिर्दिशेत् ॥ "

इति । पराशरोऽपि—" सवनस्थां स्त्रियं हत्वा ब्रह्महत्याव्रतं चरेत् " इति । अङ्गिराः—

" आहितामेर्द्विजाग्र्यस्य हत्वा पत्नीमनिन्दिताम् । ब्रह्महत्यावतं कुर्योदात्रेयीव्रस्तथैव च ॥ "

इति । अत्र गर्भिणीग्रहणं गर्भवधेऽप्येतदेव व्रतमिति बोधियतुम् । गर्भः स्वपितिनिहितोऽनुपजातस्त्रीपुंनपुंसक-व्यञ्जनश्च ; "हत्वा गर्भमिविज्ञातम् " इति मानवात् । न च ब्रह्मवधिनिषेधेनैवास्यापि क्रोडीकारात् पृथ-गारम्भोऽनर्थक इति वाच्यम् , पुंस्त्वसंदेहेऽपि पुंवधप्रायिध्यत्तप्राप्त्यर्थत्वेन सार्थक्यात् । यथाह आपस्तम्यः— " अविज्ञाता हि गर्भाः पुगांसो भवन्ति " इति । तत्र चोभयत्र यथावर्णमिति वाच्यम् ; " गर्भहा च यथावर्ण

<sup>2</sup> प्रयोगस्थितं—घ, च.

<sup>1</sup> वा added in ज.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ऊर्न—घ, च.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> वा omitted in ज, ठ. A—12

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> न omitted in घ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ह्मथवा—ख.

तथात्रेयीनिष्द्कः " इति योगिसारणात् । ततश्च यद्वर्णपुरुषवधे यत् पायश्चित्तं तदेव तद्वर्णगर्भगर्भिणीवधे कार्यम् । जारगर्भे तु विशेषः चतुर्विश्वतिमते—

" गर्भपाते विनिर्दिष्टं यथावर्णविधि व्रतम् । जारगर्भे विरोषः स्याद्यथेक्तमृषिभिः पुरा ॥ ब्रह्मगर्भवधे कृच्छ्रमब्दं सांतपनाधिकम् । क्षत्रगर्भवधे चैव चरेचान्द्रायणद्वयम् । रवैस्यस्य चैन्दवं प्रोक्तं गर्भपाते विरोषतः ॥ "

इति । प्रतिलोमगर्भवधे तु चान्द्रायणम् ; "चान्द्रायणं चरेत् सर्वानपकृष्टान् निहत्य च " इति योगि-स्मरणात् ॥ ८ ॥

## अत्रिगोत्रां <sup>2</sup>वा नारीम् ॥ ९॥

किंच अत्रिगोत्रा अत्रिगोत्रोत्पन्ना अत्रिगोत्रोत्वा च त्रैवर्णिकस्त्री । रजस्वलात्वेनात्रेयीत्वं तु शूद्रादि-स्त्रीसाधारणम् । वाशब्दात् अतिसंनिक्कष्टानां सपलमातृदुहितृभगिनीस्नुषात्मपत्नीनां सवर्णानां ग्रहणम् ; जननीवधे उच्तुर्विशतिवार्षिकस्याकामतः, कामतश्च यावज्ञीवं व्रतस्य विधानात् । अन्यत्र तु "सोदर्यं भ्रातरं तथा" इति भविष्यवाक्ये प्रत्यासत्त्यतिशयद्योतकं सोदर्यपदसेव मूलम् । उपपादितं चैतत् प्रागेव 'दानफलिवशेषेण हिंसायामपि दोषविशेषसिद्धेः ' इत्यादिना । तासामकामतो वधे सर्ववर्णेषु द्वादशवार्षिकम् । याः पुनर्विप्रकृष्टाः स्पलभगिनीपितृष्वस्रमातृष्वस्मातुलानीपितृन्यपत्नीभातृभार्यापितामहीमातामद्धः, तासां वधे नववार्षिकम् ; गमने महापातकतुल्यत्वामिथानात् ;

> " मातृष्वसा स्वसा चैव तथैव च पितृष्वसा । मातामही <sup>5</sup>भागिनेयी भागिनेयस्तथैव च । दौहित्रो विट्पतिश्चैव तेषु दत्तं तथाक्षयम् ॥ "

इति विष्णुधर्मोत्तरे दाने फलविरोषेण हिंसायामपि दोषाधिनयसिद्धेः । विट्पतिः जामाता । एवमन्यत्रा-प्यूबम् ॥ ९॥

#### मित्रं वा ॥ १०॥

मित्रं सुहृत् जातिविशेषानादरेण । वाशञ्दात् बालग्रहणम् ; "बालवधे च भ्रूणहा भवति " इति प्रचेतःस्मरणात् । सुरापानसमस्यापि सुहृद्भयस्यात्रामिधानं ब्रह्मवधप्रायश्चित्तामिधानाय । ततश्च सुरापान- प्रायश्चित्तनास्य विकल्पः । तमकामतो हत्वा द्वादशाब्दं कार्यम् ; औपदेशिकत्वात् । यानि पुनः पूर्वोहिष्टान्य-प्यविज्ञातवधादीन्यन्यत्र <sup>1</sup>नानानृदितानि तेषामप्येतदेव पायश्चित्तम् ; तत्सहपठितेषु यागस्थक्षत्रियादिवधेषु द्वादशवार्षिकाभिधानात् ; 'अनुपातिकनस्त्वेते ' इत्यनेन कामतो वधे तुल्यपायश्चित्ताभिधानाच्च । तच्चेक्तमेव प्राक् । शरणागतवाळयोरब्राह्मणयोरपि वधे द्वादशाब्दम् । अत्र कृतप्रायश्चित्तस्याप्यसंप्राह्मत्विमिति विशेषः ;

> " शरणागतबालस्त्रीहिंसकान् संविशेन्न तु । चीर्णन्नतानपि सतः कृतन्नसहितानिमान् ॥ ''

इति योगिस्मरणात् । वक्ष्यति च स्वयमपि— 'बाल्झांश्च कृतन्नांश्च ' इत्यादिना । यानि चोत्केषेऽनृत-वचनादीनि मन्वाद्यक्तानि, तेषामपि विषयविशेषे ब्रह्महत्यासाम्येनेदमेव प्रायश्चित्तं पादोनं बोध्यम् ; मूले तेषामुपपातकेषु परिगणनेन द्वादशाब्दोपदेशाभावात् ॥ १०॥

#### न्पतिवधे महाव्रतमेव द्विगुणं कुर्यात् ॥ ११ ॥ पादोनं क्षत्रियवधे ॥ १२ ॥ अर्धं वैद्यवधे ॥ १३ ॥ तदर्धं शृद्धवधे ॥ १४ ॥

एवं ब्रह्महत्यासमेषु प्रायश्चित्तमुक्त्वा निमित्तान्तरे तदाह । नृपतिः अभिषिक्तः क्षत्रियः, न भूपतिमात्रम् । तस्यायुध्यमानस्यात्यन्तगुणवतो वधे द्वादशवार्षिकमेव द्विगुणं कुर्यात् ;

> " यज्ञसंस्थी च पितरी राजानं चाप्यनागसम् । हत्वा चरेद् व्रतं सम्यक् चतुर्विंशतिवत्सरम् ॥ "

इति **ब्राह्मात्** । इदं चाकामतः ; ब्राह्मवाक्ये राजसहपठितस्य सवनस्थस्य " सवनस्थमकामतः । प्रायश्चित्तद्वयं कुर्यात् " इति भविष्ये अकामाभिधानात् । कामतो द्विगुणम् ; " विहितं यदकामानाम् " इति वचनात् । " राजन्यवधे षड्वार्षिकं प्राकृतं ब्रह्मचर्यमृषमैकसहसाश्च गा दद्यात् " इति गौतमोक्तं वा द्रष्टव्यम् ॥ ११ ॥ वधव्रतप्रसङ्गात् वधोपपातकेष्वपि केषुचित् तदाह । यागस्थन्यतिरक्तसद्भुणश्चेत्रियक्षित्रयवधे पादोनं द्वादशाब्दं नववार्षिकं व्रतं कुर्यात् ॥ १२ ॥ अदीक्षितसद्भुणवैश्यवधे अर्धं षडब्दं व्रतं कुर्यात् ॥ १३ ॥ सद्भुणश्चरद्ववधे तदर्धम् , अर्धार्धं चतुर्थाशं व्यब्दं कुर्यात् । इदं चाकामतः । कामतो द्विगुणं सर्वत्र । यानि पुनः ;

" अकामतस्तु राजन्यं विनिपात्य द्विजोत्तमः । ऋषमैकसहस्रा गां दद्याच्छुद्धचर्थमात्मनः ॥ "

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> वैश्येऽपि—घ, च.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> चतुर्वार्षिकस्य—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> भागिनेयी omitted in घ.

 $<sup>^2</sup>$  नारीं वा--ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Several words are omitted here in 禹.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> तपस्वनं वा added in ज, ठ.

इत्यादीनि मन्याद्यक्तानि, तानि अमिहोत्रिश्चोत्रियाभिषिक्तक्षत्रादिवधविषयाणि योज्यानि । ईषद्भुणक्षत्रियवधे<sup>1</sup> विसिष्ठः—" ब्राह्मणो राजन्यं हत्वाष्टे वर्षाणि व्रतं चरेत्" इति । यत्तु " षड् वर्षाणि राजन्ये प्राकृतं ब्रह्मचर्यं त्रीणि वैश्ये सार्धं शुद्धे" इति हारीतेनोक्तं, तत् स्वधर्मनिष्ठक्षत्रियादिवधविषयम् । ईषद्-"वृत्तहीनादिक्षत्रियादिविषये तु मनुः—

> " तुरीयो ब्रह्महत्यायाः क्षत्रियस्य वधे स्मृतः । वैश्येऽष्टमांशो वृत्तस्थे शुद्धे ज्ञेयस्तु बोडशः ॥ "

इति । एवमन्यान्यपि त्रतानि व्यवस्थाप्यानि । एवं च याद्यक्षत्रियादिवधे यत् प्रायश्चित्तमुक्तं, तत् तादश-मूर्धावसिक्ताधनुकोमवधे ब्राह्मणाद्यपेक्षया चाधिकं कल्प्यम् । प्रतिलोमवधे अब्रह्मगर्भः—

" प्रतिस्रोमप्रस्तानां स्त्रीणां मासा वधे स्मृताः । अन्तरप्रमवानां च स्तादीनां चतुर्द्विषट् ॥ "

इति । स्त्वैदेहचण्डालानां वधे क्रमेण ⁴षट्चतुर्द्धिमासाः । मागधक्षत्रोश्चतुर्द्धिमासाः । अयोगववधे द्वौ मासौ । अत्रापि क्षत्रियादिषु हन्तृषु पादपादहानिर्ज्ञेया । यथाह लोगाक्षिः—

> " सर्वे त्रिपादमर्घं च पादं चैव व्रतं चरेत्। वर्णक्रमादन्तरजहत्यागमनभोजने ॥ "

इति । अत्र यद्यपि अन्तरजहत्यागमनभोजनेष्वेव पादादिहानिः श्रूयते, तथापि सर्वत्रोपपातकादिष्वियं द्रष्टव्या ;

" विमे तु सकलं देयं पादोनं क्षत्रिये स्मृतम् । वैश्येऽर्धं ⁵पादशेषस्तु शूद्रजातिषु शस्यते ॥ "

इति स्मरणात् । ' ब्राह्मण्युत्पन्नानां स्तवैदेहचण्डालानां वधे सर्वम् ; क्षत्रियोत्पन्नानां मागधक्षत्रोः पादोनम् ; वैश्योत्पन्नस्यायोगवस्यार्थम् ; शूद्रायां निषादोत्पन्नस्य पुल्कसस्य वधे पादः ' इत्यन्ये । कामतश्चेदम् । अकामतः पूर्वोक्तं चान्द्रायणं पराको वा । यथाह अङ्गिराः—

> " सर्वान्त्यजानां गमने भोजने संप्रमापणे । पराकेण विशुद्धिः स्यादित्याङ्गिरसभाषितम् ॥ "

इति । अत्रापि पूर्ववदेव कल्पना । चौरश्वपाकादिवधे पराशरः--

" चौरः श्वपाकश्चण्डास्रो विषेणाभिहतो यदि । अहोरात्रोषितः स्नात्वा घृतं प्रास्य विशुध्यति ॥ "

इति ।

<sup>5</sup> धर्मशेष्रतु—ध, च. .

स्रीवधप्रायश्चित्तमाह हारीतः—" षड् वर्षाणि राजन्ये " इत्युपक्रम्य " क्षत्रियवद् ब्राह्मणीषु, वैद्यवत् क्षत्रियायां, शृद्धवच्च वैदयायां, शृद्धां हत्वा नव मासान् " इति । एतच्च कामतः श्रोत्रियसद्भुणपत्नी-वध्यविषयम् । तदेवाकामतोऽर्धम् । यथाह व्यासः—" अकामतः स्त्रियं हत्वा ब्राह्मणीं वैद्यवच्चरेत् " इति । वैद्यवत् व्यव्दिमित्पर्थः । अनयेव दिशा क्षत्रियायां सार्धाव्दं, वैद्यायां नव मासाः, शृद्धायां सार्धाश्चत्वार इति । जातिमात्रे ब्राह्मण्यादिवधे प्रचेताः—" अनृतुमतीं ब्राह्मणीं हत्वा कृच्छाब्दं षण्मासान् वा, क्षत्रियां हत्वा षण्मासान् मासत्रयं वा, वैद्यां हत्वा मासत्रयं सार्धमासं वा, शृद्धां हत्वा सार्धमासं सार्धद्वाविंशत्यहानि वा " इति । कामाकामाभ्यां पक्षद्वयं ज्ञेयम् । ईषद्वचिमचरितब्राह्मण्यादिवधे याज्ञवल्वयः —" अप्रदृष्टां स्त्रियं हत्वा शृद्धहत्याव्रतं चरेत् " इति । षाण्मासिकमित्यर्थः । इदं चाकामतः । कामतः प्रतिलोमप्रस्तव्राह्मण्यादिवधे व्रह्मगर्भः—

" प्रतिलोमप्रस्तानां स्त्रीणां मासा वधे स्मृताः । अन्तरप्रभवानां च स्तादीनां चतुर्द्विषट् ॥ "

इति । ब्राह्मणीवधे षण्मासाः ; क्षत्रियावधे चत्वारः ; वैश्यावधे द्वाविति । अत्यन्तव्यभिचरितस्त्रीवधे याज्ञवल्क्यः—

> " दुर्वृतत्रह्मविट्क्षत्रशूदयोषाः प्रमाप्य तु । दृतिं धनुर्वस्तमविं क्रमाद् दद्याद्विशुद्धये ॥ "

इति । इतिः चर्मकोशः । वैश्यावधे गोतमः—" वैशिकेन किंचित् " इति । वैशिकं वेश्याकर्म ; तेन जीवन्तीं हत्वा किंचित् अष्टमुष्टिधान्यं दचात् । जलमित्यन्ये ; "शूद्रायामिवकं वैश्यां हत्वा दचाज्जलं नरः" इति अङ्गिरःस्मरणात् ॥ १४ ॥

#### सर्वेषु शवशिरोध्वजी स्यात्॥ १५॥

उक्तवतरोषमाह । सर्वेष्वपि ब्रह्महत्यादिवतेषु शवशिरोयुक्तध्वजघारी स्यात् । ध्वजः कपालादिसर्व-धर्मोपल्रक्षणम् ; "शिरःकपाली ध्वजवान् '' इत्यादिस्मरणात् ॥ १५॥

मासमेकं कृतवापनों गवामनुगमनं कुर्यात् ॥ १६ ॥ श्वास्त्रीनास्त्रास्त्रीत ॥ १७ ॥ भिष्यतासु स्थितश्च स्यात् ॥ १८ ॥ सन्नां चोद्धरेत् ॥ १९ ॥ भयेभ्यश्च रक्षेत् ॥ २० ॥ तासां ज्ञीतादि-

<sup>2</sup> वपनो—-ठ.

4 उत्थितासु उत्थितः स्यात्—ज, ठ.

<sup>1</sup> क्षत्रवषे—ख, ग. 4 षड्दिचतुर्दिमासाः—घ. च.

<sup>2</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> व्रत—घ, च.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> बालगर्भः—ख, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> च added in ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> तासु omitted in घ, च.

## त्राणमकृत्वा नात्मनः कुर्यात् ॥ २१ ॥ गोमूत्रेण स्नायात् ॥ २२ ॥ गोरसैश्च वर्तेत ॥ २३॥

गोवधपायश्चित्तमाह । कृतं वापनं केशरमश्रूणां येनासौ तथा । स एकं मासं वक्ष्यमाणप्रकारेण गवामनुगमनं सेवां कुर्यात् । सामान्यतः पाप्तस्य वपनस्य पुनर्वचनं सशिखत्यपाप्त्यर्थम् ; " सशिखं वपन कृत्वा त्रिसंध्यमवगाहनम् " इति पराञ्चरसार्णात् ॥ १६ ॥ अनुगमनप्रकारमाह । गोष्वासीनास्वेव स्वयमासीत ; न स्थितासु । तेन यावद्भवासनं स्थानमेव, नासनम् । बहुवचनात् सर्वास्वनुगम्यमानास्वासीनासु ; नैकस्यामासीनायामिति गम्यते ॥ १७ ॥ किंच गोषु स्थिताषु स्वयमपि तिष्ठेदेव ; नोपविद्रोदिति गम्यते । बहुवचनात् एकस्यामपि स्थितायां नोपविशेत्। चकारात् "पिबन्तीषु पिवेत् तोयं संविशन्तीषु संविशेत्" इति पाराशर्यं ग्राह्मन् ॥ १८ ॥ किंच अनुगम्यमानासु गोषु या सन्ना पतिता पङ्कलमा वा, तामुद्धरेत् ; "पतितां पङ्गरुमां वा सर्वपाणैः समुद्धरेत् " इति पाराशर्यात् । सन्नोद्धरणविधानात् यथा न सीदेत् , तथा रक्षेदिति गम्यते ; "नातिविषमेणावतारयेन्नाल्पोदके पाययेत् " इति काश्यपीयात् । चकारात्—

"आत्मनो यदि वान्येषां <sup>2</sup>गृहे क्षेत्रेऽथवा खले। भक्षयन्तीं न कथयेत् पिवन्तीं चैव वत्सकम् ॥ "

इति पाराशर्यं प्राह्मम् ॥ १९ ॥ किंच सिंहव्याब्रादिजनितेभ्यो भयेभ्यो रक्षेत् । <sup>३</sup>चकारात् रक्षणाशक्तौ स्वप्राणांस्यजेत् ; " गवार्थे ब्राह्मणार्थे वा सद्यः प्राणान् परित्यजेत् " इति पाराशर्यात् ॥ २०॥ किंच तासां गवां शीतोष्णवातादिभ्यस्त्राणमक्कत्वा आत्मत्राणं न कुर्यात् । यथा पराशरः--

" उष्णे वर्षति शीते वा मारुते वाति वा भृशम्। न कुर्वीतात्मनस्त्राणं गोरकृत्वा तु शक्तितः ॥ "

इति ॥ २१ ॥ किंच त्रिकालं गोम्ज्ञेण स्नायात् ; "स्नानं त्रियवणं तस्य " इति <sup>4</sup>संवर्तसरणात् ॥ २२ ॥ किंच गोमूत्रादिभिः पञ्चिमर्गव्यैः वर्तेत जीवेत् । चकारात् गोमतीं च जपेत् । यथाह शातातपः---

" पञ्चगव्येन गोघाती मासेनैकेन शुध्यति । गोमतीं च जपेद्विद्यां गवां गोष्ठे च संवसेत्।। "

इति । गोमती च विद्या-

" गावः खुरभयो नित्यं गावो गुगगुलुगन्धिकाः । गावः प्रतिष्ठा भूतानां गावः स्वस्त्ययनं महत् ॥ "

इत्यादिका यमोक्तान्यत्र द्रष्टव्या ॥ २३ ॥

<sup>2</sup> गृहक्षेत्रे—घ. च.

<sup>4</sup> संवर्त omitted in घ.

#### एतद् गोव्रतं गोवधे कुर्यात् ॥ २४ ॥

उक्तव्रतस्य विनियोगमाह । एतत् उक्तं गोव्रतसमाख्यं व्रतं गोव्धे कुर्यात् । एतचाकामतः क्षत्रिय-स्वामिकगोवधे । अत्रैव पञ्चगव्यपानाशक्तौ **काञ्यपीयम्—**"मासं पञ्चगञ्येन" इति प्रतिपाद्य "षष्ठे काले पयोभक्षो वा गच्छन्तीष्वनुगच्छेत् , तासु सुखे.पविष्टासु चोपविशेत् , नातिस्रवं गच्छेत् , नातिविषमेणावतारयेत् , नाल्पोदकं पाययेत्, अन्ते ब्राह्मणान् मोजयित्वा तिलघेनुं दद्यात् " इत्युक्तं द्रष्टव्यम् । अकामतो ब्राह्मणस्वामिक-गोवधे तु याज्ञवल्ययः—"दद्यात् त्रिरात्रं चोपोष्य वृषमैकादशास्तु गाः" इति । अकामतो वैस्यस्वामिक-गोवधे प्रचेता:—" गोघः पञ्चगव्याहारः पञ्चविंशतिरात्रमुपवसेत्, सशिखं वपनं कृत्वा गोचर्मणा <sup>1</sup>प्रावृतो गाश्चानुगच्छन् गोष्ठेशयो गां दचात् " इति । अकामतः शृद्धस्वामिकगोवधे जाबालिः 2—

> " प्राजापत्यं चरेन्मासं गोहन्ता चेदकामतः । गोहितो गोऽनुगामी स्याद् गोप्रदानेन शुध्यति ॥"

इति । अत्र वृषमैकादरागोदानस्यैकादराप्राजापत्यप्रत्याम्नायत्वात् मासं पञ्चगव्याराने षडुपवासात्मकप्राजापत्य-प्रत्याञ्च यकल्पनया पञ्च धेनवः, व्रतान्तधेनुश्चैकेति षट् धेनवः । पञ्चविंशतिरात्रं पञ्चगव्याशने चतस्रः, व्रतान्त-धेनुश्चैकेति पञ्च धेनवः । मासं प्राजापत्ये सार्घधेनुद्धयम्, व्रतान्तधेनुश्चैकेति सार्धधेनुत्रयमित्यकामतः प्रायश्चित्तम् । कामतस्तु तदेव द्विगुणम् । गोगुणब्राह्मणादिगुणविद्रोषेण प्रायश्चित्तगौरवम् । तह्रोषविद्रोषेण प्रायश्चित्तलाघवं चोनेयम् । यथा बृहस्पतिः—

> " गर्भिणीं कपिलां दोग्धीं होमधेनं च सुन्नताम । खड्गादिना घातयित्वा द्विगुणं गोत्रतं चरेत् ॥ अतिबालामतिकृशामतिवृद्धां च रोगिणीम् । हत्वा पूर्वविधानेन चरेदर्ध व्रतं द्विजः॥"

इति । कचिद्धधापवादमाह संवर्तः--

" दाहच्छेदशिरोभेदपयोगैरुपकुर्वताम् । द्विजार्थं गोहितार्थं च प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ "

इति ॥ २४ ॥

## गजं हत्वा पश्च नीलवृषभान्<sup>3</sup> दद्यात् ॥ २५ ॥ तुरगं वासः॥ २६॥

<sup>1</sup> परिवृतो—घ. च.

<sup>. 8</sup> From चकारात् up to त्यजेत् omitted in घ.

<sup>1</sup>एवं वधे उपपातकप्रायश्चित्तमुक्त्वा तत्प्रसङ्गात् संकरीकरणादिवधेष्वपि प्रायश्चित्तमाह । गजम् उत्कृष्ठं कामतो हत्वा पञ्च नीलवृषभान् दद्यात् । नीललक्षणमुक्तं **यज्ञपार्श्वन**—

" छोहितो यस्तु वर्णेन मुखे पुच्छे च पाण्डुरः । खेतः खुरविषाणाभ्यां स नीळो वृष उच्यते ॥ "

इति । अकामतस्तु शातातपः—" दन्त्यश्वरासभवधे मासं पयोत्रतम् " इति । जातिमात्रगजवधे पूर्वोक्ती मासयावकक्रच्छ्रातिक्रच्छ्रो कामाकामाभ्यां ज्ञेयौ ॥ २५ ॥

तुरगम् उत्कृष्टमश्चं हत्वा वासः परिधानयोग्यं दद्यात् । इदमकामतः । कामतो जाबालः— "हित्तनं तुरगं हत्वा महासांतपनं चरेत् " इति । महासांतपनं सप्ताहिकमुत्कृष्टम् । असिन्नेव विषये हननसाधनविद्योषेण प्रायश्चित्तविद्योषोऽपि समुचीयते । यथाह यमः—

" काष्ठलेष्टारमिर्मावः शक्षेर्वा निहता यदि । प्रायिश्वत्तं कथं तत्र शास्त्रे शास्त्रे विधीयते ॥ काष्ठे सांतपनं दुर्यात् प्राजापत्यं तु लोष्टके । तसक्रच्छ्रं तु पाषाणे शस्त्रे वाप्यतिकृच्छ्रकम् ॥ "

इति । तथा निमित्तविशेषेण त्रतिविशेषमाह आपस्तम्यः—

" एकपादं चरेद्रोधे द्वौ पादौ बन्धने चरेत्। योजने पादहीनं स्याचरेत् <sup>2</sup>सर्वं निपातने ॥ "

## इति । वयोविशेषेणाप्याह चुद्धप्रचेताः—

" एकवर्षे हते वत्से कृच्छ्पादो विधीयते । अबुद्धिपूर्वे पुंसः स्याद् द्विपादस्तु द्विहायने । त्रिहायने त्रिपादः स्यात् प्राजापत्यमतः परम् ॥ "

## इति । गोगर्भवधे पराश्चरः—

" पिण्डस्थे पादमेकं तु द्वौ पादौ गर्भसंमिते । पादोनं व्रतमुद्दिष्टं हत्वा गर्भमचेतनम् ॥ निष्पन्नसर्वगात्रस्तु दृश्यते चेत्<sup>3</sup> सचेतनः । अङ्गप्रत्यङ्गसंपूर्णे द्विगुणं गोव्रतं चरेत् ॥ " इति । गर्मिणीवधे तु "गर्मिणीं कपिलां दोग्धीं होमधेनुम् " इत्यादि बार्हस्पत्यम् । तत्रैव बार्हस्पत्यसर्व-विशेषणविशिष्टगोगर्भिणीवधे प्राचेतसं पूर्वोक्तं ब्रह्महत्यावतम् ; "स्रीगर्भिणीगोगर्भिणीबालवधे च भ्रूणहा भवति " इति । एकस्या बहुभिर्हनने प्रायश्चित्तमाह आपस्तम्बः—

> " एका चेद् बहुभिः काचिद् दैवाद् व्यापादिता कचित् । -पादं पादं तु हत्यायाश्चरेयुस्ते पृथक् पृथक् ॥ "

इति । एकमयत्रेनानेकगोवधे त्वाह संवर्तः—

" व्यापनानां बहूनां तु रोधने बन्धनेऽपि वा । भिषङ्मिथ्यापचारे च द्विगुणं गोवतं चरेत् ॥ "

इति । भिषग्व्यतिरिक्तस्य तु व्यासः—

" औषधं रुवणं चैव पुण्यार्थमिष भोजनम् । अतिरिक्तं न दातव्यं काले स्वल्पं तु दापयेत् । अतिरिक्तिर्विपत्तिश्चेत् कृच्छूपादो विधीयते ॥ "

इति । हननन्यापारामावेऽपि स्वामित्वेनैव कचित् पायश्चित्तमाह च्यासः—

" जलीवपरवले ममा मेघविद्युद्धतापि वा । श्वत्रं वा पतिताकस्माच्छ्वापदेनापि भक्षिता । माजापत्यं चरेत् क्रूच्छ्रं गोस्वामी व्रतमुत्तमम् ॥ "

इति । आपस्तम्बः---

" अतिदाहातिवाहाभ्यां नासिकाच्छेदने तथा । नदीपर्वतसंरोधे मृते पादोनमाचरेत् ॥ "

इत्यादिरन्यतोऽत्रगन्तन्यः । कामाकामाभ्यां हनने पूर्वोक्तौ मासयात्रककृच्छ्रातिकृच्छ्रौ ज्ञेयौ ॥ २६ ॥

एकहायनमनड्वाहं खरवधे ॥ २७ ॥ मेषाजवधे च ॥ २८ ॥ सुवर्णकृष्णलमुष्ट्रवधे ॥ २९ ॥

. खरवधे वृषमेकवर्षं दद्यात् । इदं कामतः । अकामतस्तु विष्णुः— " हयच्छागाविककोष्टुगर्दभेषु च मारणात् । माजापत्यार्थमेवेह पायश्चित्तं विषीयते ॥ " इति । उत्कृष्टस्वरवधे कामाकामाभ्यां पूर्वोक्ती यावककृच्छ्रातिकृच्छ्रौ ॥ २७॥ मेषः उरम्रः । अजः छागः । तद्वधेऽप्येकवर्षो वृषो देयः । अत्रापि कामादित्यवस्था पूर्वेव ॥ २८॥ कामत उष्ट्रं हत्वा कृष्णाल-परिमितं सुवर्णं दद्यात् । अकामतो वैष्णवं कृच्छ्रार्धम् । उत्कृष्टोष्ट्वये तु पूर्वोक्तावेव यावककृच्छ्रातिकृच्छ्रौ ज्ञेयौ ॥ २९ ॥

## श्वानं हत्वा त्रिरात्रमुपवसेत्॥ ३०॥

श्ववधे त्रिरात्रोपवासः । उपवासाशक्तौ ज्यहं क्षीरपानम् ; "श्वपतत्रिणः । हत्वा ज्यहं पिबेत् क्षीरम् " इति योगिस्मरणात् । त्रिरात्रोपवासस्यार्धकुच्छ्त्वात् कामविषयमिदम् । अकामतो विष्णुः—

" मार्जारसर्पनकुरुश्वस्मगारुमुगेष्वपि । भमादाद्धनने कार्यः क्रच्छूपादो विशुद्धये ॥ "

इति । उत्कृष्टहनने पूर्वोक्तयावककुच्छ्रातिकुच्छी कामाकामाभ्यां ज्ञेयौ ॥ ३०॥

## हत्वा मूषकमार्जारनकुलमण्डूकडुण्डुभाजगराणामन्यतम-मुपोषितः किसरं ब्राह्मणं भोजियत्वा लोहदण्डं दक्षिणां दचात्॥ ३१॥

डुण्डुभः राजिलः । रोषाः प्रसिद्धाः । एषामन्यतमं हत्वा पूर्वेद्युरुपोष्य परेद्युः कृसरं तिलमुद्ग-मिश्रमोदनं त्राह्मणं भोजयित्वा, लोहयुक्तो दण्डो लोहदण्डः खनित्रं, तं दक्षिणां दद्यात् । अकामतश्चेदम् । कामतो वसिष्ठः—" अमार्जारमण्डूकदहरसर्पनकुलमूषकं हत्वा कृच्छ्रं द्वादशरात्रं चरेत् ; किंचिद्द्यात् " इति । दहरः छुछुंदरिः । उत्कृष्टवधे पूर्वोक्तौ कामाकामाभ्यां यावककृच्छ्रातिकृच्छ्रो ज्ञेयौ ॥ ३१॥

## गोधोॡककाकझषवधे 'त्रिरात्रमुपवसेत्॥ ३२॥

गोधा आरण्यपही। उल्लकः पेचकः। काकः प्रसिद्धः। झषः मत्स्यः। एषां प्रत्येकं वधे त्रिरात्रोपवासः। उपवासाशक्तौ पयःपानं पादकुच्छ्रं वा ;

" मार्जारगोधानकुरुमण्डूकश्चपतत्रिणः । हत्वा व्यहं पिबेत् क्षीरं क्रच्छ्रं वा पादिकं चरेत् ॥ "

इति योशिनस्मरणात् । इदं च कामतः ; त्रिरात्रोपश्चासरयार्धक्रच्छ्प्रत्याम्नायत्वात् । अकामतः पादक्रच्छ्रो विष्णूक्तः ॥ ३२ ॥

## हंसबकवलाका महुवानरइयेनभासचक्रवाकानामन्यतमं हत्वा ब्राह्मणाय गां दद्यात्॥ ३३॥

मिलनीकरणवधे पायश्चित्तमाह । हंसादयः प्रसिद्धाः । पक्षिषु वानरोपन्यासः खगत्वसाम्यात् । एतेषां प्रत्येकं वधे गौदेया । कामतश्चेदम् । अकामतः शङ्खलिबितौ—" क्रौञ्चशुकभासमयूर्दयेनगृध्रसिंहवक-बलाकादिवधे वत्सतरीं दद्यात् " इति । यत्तु

> " मत्या हंसं बलाकां च श्वावित्कुररबर्हिणः । वानरं श्येनभासौ च हत्वा क्षीरं पिवेत् व्यहम् "

इति संवर्तस्मरणं, तत् बालादिविषये योज्यम् । यौ पुनः पूर्वोक्तौ तप्तकुच्छूकुच्छू।तिक्वच्छ्रौ तौ कामाकामाभ्या-मनेकवधे द्रष्टव्यौ ; उपक्रमे पक्षिणामिति बहुवचनश्रवणात् ॥ ३३ ॥

## सर्पे हत्वाश्रीं काष्णीयसीं दद्यात् ॥ ३४ ॥ षण्ढं हत्वा <sup>2</sup>पलालभारकम् ॥ ३५ ॥ वराहं <sup>3</sup>हत्वा घृतकुम्भम् ॥ ३६ ॥

पुनः संकरीकरणवधे प्रायश्चित्तमाह । कार्ष्णायसीं लोहमयीम् अश्चीं खिनत्रीं सर्पवधे दद्यात् ॥ ३४ ॥ मण्डः नपुंसकः ; "मण्डको लिङ्गहीनः स्यात् संस्काराईश्च नैव सः" इति देवलस्मरणात् । अत्र जातिविशेषानुपादानेऽपि समभिन्याहारात् पशुपक्ष्यादिजातिरेव ज्ञेया । न गोब्रह्मणयोः ; तयोः लिङ्गविशेषानादिण जातिमात्रवधनिषेधात् ; "मण्डं तु ब्राह्मणं हत्वा शूद्रहत्याव्रतं चरेत्" इति पर्त्त्रिशनमते पायश्चित्तान्तरविधानाच । तस्मात् गोब्रह्मणन्यतिरिक्तमण्डवधे पलालस्य त्रीहितृणस्य मारं पुरुषवाद्धं दद्यात् । तद्भावे त्रपुसीसकमामं दद्यात् ; "मण्डके त्रपुसीसकम् " इति योगिसरणात् । इदं चाकामतः । कामतस्त हारीतः—" त्रिरात्रोपोषितः मण्डवधे पलालभारकं सीसकमामकं च द्यात् " इति ॥ ३५ ॥ ग्राम्यमारण्यं वा स्करं हत्वा घृतपूर्णकुम्मं दद्यात् । कामतश्चेदम् । अकामतः काश्चपः—" मृगमहिषवराहकुङ्कारगण्डककरम-क्ष्मवानरसिंहन्याष्ठप्रवत्तचमररुरुकादीनामन्येषां च वधे अहोरात्रोपोषितश्चान्ते वतं दद्यात्" इति ॥ ३६ ॥

तित्तिरिं तिल्ह्रोणम् ॥ ३७ ॥ शुकं द्विहायनवत्सम् ॥ ३८ ॥ कौश्चं त्रिहायनम् ॥ ३९ ॥ कव्यादमृगवधे पयस्विनीं गां दद्यात् ॥ ४० ॥ अकव्यादमृगवधे वत्सतरीम् ॥ ४१ ॥ अनुक्तमृगवधे त्रिरात्रं पयसा वर्तेत ॥ ४२ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> कुसरावं—्य, च.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> मार्जारमण्ड्रकनकुलसर्पदहरमूषकं—ख, ग,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> दक्षिणायै— ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> त्रिरात्रोपोषितो निवसेत्—ज.

 $<sup>^{1}</sup>$  महुकशाखामुगाणामन्यतमं—ज, ठ ; महुचामरश्येन—ग.

³ हत्वा omitted in ठ. 4 चीर्णान्ते—ख, ग

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> पलल---- ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> गां omitted in उ.

तिचिरिवधे द्रोणपरिमितास्तिला देयाः । कामतश्चेदम् । अकामतः काश्यपः—" गुकसारिकातिचिरिमयूरकाककलविक्क कपोतपारावतादीनां वधे प्रायश्चित्तमहोरात्रोपोषितः सर्वबीजानि दद्यात् " इति ॥ ३७ ॥
गुक्रवधे द्विवषों वत्सो देयः । कामतश्चेत् । अकामतः शङ्कालिखितोक्ता वत्सतरी देया ॥ ३८ ॥ कामतः
कौञ्चवधे त्रिवषों वत्सो देयः । अकामतोऽत्रापि वत्सतरी ॥ ३९ ॥ कत्यम् आममांसम् ; तत् अदन्तीति
कायादाः । ते च ते मृगाश्च व्याद्यादयः । तेवां वधे पयस्विनी गौदेया । अत्र पयस्विनीति विशेषणात्
हंसादिवधे गोमात्रं गमयति । इदमकामतः । कामतः सुमन्तः—

" व्याघ्रसिंहस्रगालांश्च मृगखङ्गरुरुद्विपान् । हत्वा सांतपनं कुर्याद् गोभूकन्यानृतेषु च ॥ "

इति । सांतपनमत्र सप्ताहसाध्यम् ; तस्य पाजापत्यद्वयस्थानीयत्वात् ; "चरेत् सांतपनं कृच्छूं प्राजापत्य-मिनच्छ्या" इति लिङ्गात् ॥ ४० ॥ अकत्र्यादा मृगाः हरिणगत्रयादयः । तेषां वधे वत्सतरी देया । इदं चाकामतः । कामतो गौदेया ॥ ४१ ॥ येषां मृगाणां वधे प्रायिश्चत्तं नोक्तं, तत्र त्रिरात्रं पयःपानं कार्यं कामतश्चेत् । अकामतः संवर्तः—

" सर्वासामेव जातीनां मृगाणां वनचारिणाम् । अहोरात्रोषितस्तिष्ठेजपन् वै जातवेदसम् ॥ "

इति ॥ ४२ ॥

## पक्षिवधे नक्ताशी स्यात् ॥ ४३ ॥ <sup>1</sup>रूप्यमाषं वा दद्यात् ॥ ४४ ॥ हत्वा <sup>2</sup>जलचरमुपवसेत् ॥ ४५ ॥

येषां अपिक्षणां वधे प्रायिश्चतं नोक्तं, तत्र नक्ताशी स्यात् ॥ ४३ ॥ तत्राशक्तावाह । द्वे कृष्णले रूप्यमाष इति ; तं वा दद्यात् । अकामतश्चेदम् । कामतो योगीश्चरः—" पतित्रणः । हत्वा व्यहं पिवेत् क्षीरं कृच्छूं वा पादिकं चरेत् " इति ॥ ४४ ॥ पुनर्मलावहेष्वाह । जलचराः मरस्यादयः ; तान् हत्वा अहोरात्रमुपोष्य लवणं दद्यात् । यथाह काञ्चपः—" मण्डूकमत्त्यशिशुमारादीनां वधेष्वेकरात्रमुपोष्य चीर्णान्ते लवणं दद्यात् " इति । अकामतः सकृद्धधे चेदम् । अनेकवधे कामाकामाभ्यां तसकृच्छुकृच्छ्रातिकृच्छ्री वेदितव्यी ॥ ४५ ॥

<sup>4</sup> शेयी—घ, च.

## अस्थन्वतां तु सत्त्वानां सहस्रस्य प्रमापणे। पूर्णे व्वानस्यनस्थां तु शृद्धहत्यावतं चरेत्॥ ४६॥

## किंचिदेव तु विप्राय दद्यादस्थिमतां वधे। अनस्थां <sup>1</sup>चैव हिंसायां प्राणायामेन शुध्यति॥ ४७॥

अस्थन्वतां सास्थां सत्त्वानां पाणिनां कृकलासादीनां सहस्रस्य, अनस्थाम् अस्थिशून्यानां शकटिमतानां च वधे षाण्मासिकं शूद्रहत्यात्रतं कार्यं कामतश्चेत् । अकामतोऽर्धम् । अत्र च सहस्रस्य प्रमापणकर्मताश्रवणात् एकप्रयत्नेन सहस्रप्रमापणं शूद्रहत्यापायश्चित्तनिमित्तं गम्यते । न तु प्रमापणसहस्रम् । अतश्च सहस्रार्वाचीन-संख्याकसास्थ्यनस्थिवधे प्रायश्चित्तन्तरमेव ॥ ४६ ॥ तदेवाह । सहस्रोनसंख्याकास्थिमद्वधेऽपि यत्किचित् अष्टमुष्टियान्यं देयम् । तादशानामेवानस्थां वधे एकः प्राणायामः कार्यः । एकैकवधेऽप्येतदेव ; " अपि वास्थिमतामेकैकस्मिन् किंचिकिचिद्द्यात् " इति गौतमीयात् । अकामतश्चेदम् । कामतो द्विगुणम् ; " अनिस्थिमतां वधे पणो देयः" इति सुमन्तस्थरणात् ॥ ४७ ॥

### फलदानां तु वृक्षाणां छेदने जप्यमृक्शतम् । गुल्मवल्लीलतानां च पुष्पितानां च वीरुधाम् ॥ ४८ ॥

फलदा वृक्षाः पनसाम्रादयः। गुल्मादयः पूर्वोक्ताः। पुष्पिता वीरुघः मालत्यादयः। तेवां छेदने ऋचो गायञ्याः शतं जप्यम्। अकामतश्चेदम्। कामतस्तु श्रङ्कः—" त्रिरात्रं तु त्रतं कुर्योच्छित्वा वृक्षं फलप्रदम् " इति । दुर्लभवृक्षादिच्छेदने यमः—" वृक्षगुल्मलतादिच्छेदने वृद्धकृच्छः; फलवतां प्राजापत्यम् " इति । यत्तु " संवत्सरं त्रतं कुर्याच्छित्त्वा वृक्षं फलप्रदम् " इति शङ्कोक्तम्, तत् देवालयादिस्थित-वृक्षविषयम्;

" चैत्यस्मशानसीमासु पुण्यस्थाने सुरालये । जातदुमाणां द्विगुणो दमो वृक्षेऽथ विश्रुते ॥ "

इति योगिना तत्र दण्डद्वैगुण्याभियानात् ; दण्डवत् प्रायिश्चत्तातिशयवचनाच । तडागादिभेदने तु काश्यपः — "वापीकूपतडागारामसेतुसभावप्रदेवायतनभेदने प्रायिश्चतं ब्राह्मणेभ्यो निवेद्य, <sup>2</sup>आज्याहुतीर्जुहुयात् । इदं विष्णुरिति प्रथमा । मानस्तोक इति द्वितीया । विष्णोः कर्माणीति नृतीया । पादोऽस्येति चतुर्थी । ततो यां देवतामुत्सादयित तस्य देवताये ब्राह्मणान् भोजयेत् " इति । प्रायिश्चत्तं च तत्संस्कारानन्तरं कार्यम् । तत्र शङ्किरिखतौ— "प्रतिमारामकूपसंक्रमध्वजसेतुनिपातनभक्केषु अत्तत्समुत्थानं प्रतिसंस्कारोऽष्टशतं च निपातितानाम् " इति । समुत्थानं ; प्रतिक्रिया । प्रतिसंस्कारः लेपनादि । अष्टशतं पातनादिनिमित्तो दण्डः ॥ ४८ ॥

<sup>1</sup> रूपमापकं—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> येषां च—ख, ग.

<sup>.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> जलजम—-ठ

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> चेवाप्यनस्थां तु—ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> तु वधे कुर्यात्माणायामं विशोधनम्—ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> आज्य omitted in घ, च.

## अन्नायजानां सत्त्वानां रसजानां च सर्वशः। फलपुष्पोद्भवानां च घृतप्राशो विशोधनम्॥ ४९॥

पुनर्मलावहे प्रायश्चित्तमाह । अन्नम् ओदनादि । अद्यं मे,दकादि । रसा गुडादयः । फलानि औदुम्ब-रादीनि । पुष्पाणि मधूकादीनि । तेषु जातानां प्राणिनां वधे घृतपाशनेन गुद्धिः । सर्वशःशब्देन जलादि-जातानामपि वधे एतदेव । अकामतश्चेदम् । कामतो द्विगुणम् ॥ ४९ ॥

## कृष्टजानामोषधीनां जातानां च खयं वने। वृथालम्भेऽनुगच्छेद्वां दिनमेकं पयोवतः॥ ५०॥

## इति 'श्रीविष्णुस्मृतौ पञ्चाशत्तमोऽघ्यायः

पुनरुपपातके प्रायश्चित्तमाह । कृष्टजाः ; यवत्रीह्मादयः । वने स्वयमेवाकृष्टजा नीवारादयः । तासां वृथा दृष्टादृष्टप्रयोजनं विना छेदने पयोवतो दिनमेकं गामनुगच्छेत् । अकामतश्चेदम् । कामतो यमः— " वृक्षगुल्मलतातृगौषधिच्छेदनेऽर्धऋच्छुः फलवतां प्राजापत्यम् " इति ॥ ५०॥

इति <sup>2</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकभेत्साहितश्रीवारणसीव सिधर्माधिकारि श्रीरामपण्डितात्मज श्रीनन्द-पण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां पञ्चाशत्तमोऽध्यायः

<sup>⁴</sup>पूर्वोर्धं संपूर्णम्<sup>5</sup>

अदृष्टदोषान्मतिविभ्रमाद्वा यतिकचिद्नं लिखितं मयात्र । तत्सर्वमार्यै: परिशोधनीयं कोपो न कार्य: खलु लेखकाय ॥ इति विष्णुस्मृतिपूर्वार्घम् ।

#### एकपञ्चाशोऽच्यायः

## सुरापः ¹सर्वेकर्मवर्जितः कणान् वर्षमश्रीयात्॥१॥

ैएवं ब्रह्महत्याप्रायश्चित्तमुक्त्वा इदानीं क्रमप्राप्तं सुरापानप्रायश्चित्तमेकपञ्चाशत्तमेनाह । सुरा पूर्वोक्ता त्रिविधा । अस्याः पानाविनाम्ततालुसंयोगवानत्र सुरापः । स सर्वैः संघ्यावन्दनसहितैः यजनयाजनादि-कर्मभिर्विर्जितः सन् कणान् तण्डुरुख्वान् वर्षमश्रीयात् । तालुमात्रसंयोगस्य पानत्वाभावेऽपि पातित्यहेतुता-बोधनाय सामान्यपाप्तस्यापि सर्वकर्मवर्जितत्वस्यात्र पुनर्वचनम् ; पुनः संस्काराञ्चानात् । कणः पिण्याको-पलक्षणम् । भक्षणं च सकृत् । तच रात्री ;

" कणान् वा भक्षयेदब्दं पिण्याकं वा सक्रक्तिशि । सुरापानापनुत्त्यर्थं वालवासा जटी ध्वजी ॥ "

इति मानवात् । वालवासः चीराद्युपलक्षणम् ; " सुरापगुरुतल्पगौ चीरवल्कलवाससौ " इति प्रचेतःस्मरणात् । चीरं वस्त्रखण्डः । वल्कलं वृक्षत्वक् । जटीति मुण्डत्विनवृत्त्ये । ध्वजी सुराव्वजधारी । एतचाकामतः । कामतस्तालुमात्रसंयोगे व्यव्दमेतदेव ; "पिण्याकं वा कणान् वापि भक्षयेत् त्रिसमा निशि " इति योगि-स्मरणात् । अकामतः पाने तु द्वादशाब्दम् ; " अकामतः सुरापाने द्वादशाब्दं व्रतं चरेत् " इति भविष्यात् । कामतो मरणमेव ; " पैष्ट्याः पाने कामकृते मरणान्तिकमादिशेत् " इति भविष्यात् । पैष्टीग्रहणं गौड्याद्यप-लक्षणार्थम् ;

" पैष्टीपानेन चैतासां प्रायश्चित्तं निबोध से । मननोक्तं महाबाहो समासव्यासयोगतः॥"

इति भविष्यस्यैत्र वचनात् । मरणोपायश्च सुराम्बुष्टतगोमृत्रगोमयरसपयोरूप्यताम्रत्रपुसीसहिरण्यानामन्यतमस्यामि-वर्णस्य पानं भुग्वमिजलपातानशनमहाप्रस्थानानि चेति । तत्र याज्ञवल्क्यः—" सुराम्बुष्टतगोसूत्रपयसाममिन संनिभम् " इति । " गोशक्रद्रसमेव वा " इति मनुः । देवलः—" रूप्यताम्रत्रपुसीसहिरण्यानामन्यतमममिवणं पीत्वा " इति । उश्चना--

<sup>1</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे प्रायश्चित्तप्रकरणं पञ्चाशम्—ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> विष्णुस्मृतिटीकायां पञ्चाशत्तमोऽध्याय:—च.

<sup>8</sup> श्री omitted in ग.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> This line omitted in 평. <sup>5</sup> The MS. च adds the following lines: शुभं भवतु । शके 1775 प्रमादीनामान्दे उदगयने शिशिरऋतौ माधशुक्रपक्षे अष्टम्यां भानुवासरे चतुर्थमहरे दिवा संपूर्णम् । मगवन्तमहपौराणिकोपनाम्ना लिखितमिदम् ।

" सृगुपातेषु निपतेज्ज्वलनं जलमेव वा । महाप्रस्थानमातिष्ठेत् कुर्योद्वानशनं द्विजः । सुरापानापनुत्त्यर्थं मरणात् स विशुध्यति ॥ "

इति । मरणान्तिकत्ववचनं पाक्षिकजीवने शुद्धश्रभाववोधनार्थम् ; "नामृतः शुद्धिमाप्नुयात् " इत्याङ्गिरःसरणात् । तप्तसुरादिपाने पात्रमाह प्रचेताः— "स्रुरापेऽभिवर्णां सुरामायसेन पात्रेण तान्नेण वा पिवेत् "
इति । तचार्द्रवाससा कार्यम् ; "सुराप आर्द्रवासा अभिवर्णाः सुरां पिवेत् " इति पैठीनिसिस्सरणात् ।
तच्च वासो गोवालादिनिर्मितम् ; "गोवालचीरवासाः सुरापोऽभिवर्णां सुरां पिवेत् " इत्याङ्गिरःस्मरणात् ।
एतच्च सक्त्याने ; "सुरापानं सक्त्व्लव्वाप्यभिवर्णां सुरां पिवेत् " इत्याङ्गिरःस्मरणात् । अभ्यासेऽपि
मरणमेवाह वासिष्ठः— "अभ्यासेऽपि सुरापोऽभिवर्णां तां पिवेत् द्विजो मरणात् पूतो भवति " इति ।
भविष्येऽपि— "गोडीमाध्व्योस्तथाभ्यासे प्राणान्तिकमुदाहृतम् " इति । तथा ; कामतः पैष्ट्यभ्यासवत् ।
तच्च समज्ञाने कार्यम् ; "जीवितस्यातिकाले तु स्मज्ञाने विहितो विधिः " इति यमस्मरणात् । जीवितकालातीते मरणान्तिके प्रायश्चित्ते यो विधिः स स्मज्ञाने विहित इत्यर्थः । मरणाज्ञक्तौ क्षत्रियस्याश्चमेधस्तीर्थयात्रा च पूर्वोक्ता । अन्येषामशक्तौ मरणवैकिल्पकं चतुर्विज्ञतिवार्षिकम् ।

" गत्वैतदेव कुर्वीत गुरुतल्पमकामतः । कामतो द्विगुणं प्रोक्तं पूर्वेषु च यदुच्यते ॥ "

इति च्याससरणात् । एतद् द्वादशवार्षिकं पूर्वेषु ब्रह्महत्यादिषु यदुच्यते, तद्पि द्विगुणमित्यर्थः । अनन्यौ-षधसाध्यःयाध्युपशमार्थमकामतः पैष्ट्यादिपाने भविष्ये—

> " अकामतः सुरां पीत्वा पैष्टीं सत्कुलन-दन । कृच्छ्रातिक्रच्छो कृत्वा वै पुनः संस्कारतः ग्रुचिः ॥ सकृत् पीत्वा तथा गौडीमज्ञानात् सुरसत्तम । कृच्छ्रातिक्रच्छ्रो विहितो घृतप्राशनमेव च ॥ माध्वीं पीत्वा प्रमादेन सकृद्धिमः सुराधिप । गोम्ज्रयावकाहारो दशरात्रेण गुध्यति ॥ यदि <sup>1</sup>रोगैर्भवेद् दुष्टो नेतरस्य कदाचन ।"

इति । कामतस्त्रमासिकम् । तत्र वोधायनः— "मत्या सुरायाने कृच्छ्राब्दपादं चरित्वा पुनरुपनयनम् " इति । यद्यपि "गौडी मार्घ्वी च पैष्टी च " इत्युपकम्य, " मद्यप्रयोगं कुर्वेन्ति शूद्रादिषु महातिषु । द्विजैस्त्रिभिस्तु न माह्यं यद्यप्युज्जीवयेन्मृतम् ॥ "

इति धन्वन्तिरिणा भैषज्यार्थमिष त्रैवर्णिकानां सुरापानं निषिद्धम् ; तथाप्युक्तान्तिनिषेधस्य मूर्धाविसक्तादेवी इदं व्रामिति द्रष्टव्यम् ; त्रिभिरिति <sup>1</sup>श्रवणात् । एतच्च प्रायश्चित्तजातं त्रैवर्णिकसाधारणम् ; त्रयाणामिष वर्णानां निविधसुरापानस्य महापातकत्वात् ; "सुरां पीत्वा द्विजोऽमेहादिश्ववर्णं सुरां पिवेत् " इति द्विजमात्रस्य मरणविधानाच्च । अमोहादिति पदच्छेदः । तेन क्षत्रियादीनामिष कामतो गौड्यादिपाने मरणान्तिकमेव । अक्तामतो द्वादशाब्दम् । नात्र द्वैगुण्यम् ; तस्य प्रातिरुभ्येन वर्णवयविषयत्वात् । नापि पादपादहानिः ; तस्या उपपातकप्रकरणपठितत्वेन तदादिविषयत्वादिति । यतु भिविष्यपुराणम्—

"मतिपूर्वे सुरापाने प्राणान्तिकसुदाहृतम् । पैष्टीपाने तु ऋषिभिनेतरस्यां कदाचन ॥"

इति, तत् "निर्यास्य। कथिता परा " इति हारीतोक्तमद्यापरपर्यायचतुर्थसुराभिप्रायेण ; न गौड्याद्यमि-प्रायेण । तथाच "पैष्टीपानेन चैतासां प्रायश्चित्तं निबोध मे " इति पूर्वोक्तस्ववचनविरोधः स्यात् । तस्मात यथोक्तमेव साधीयः ।

अथ वारुणीपाने । तल्लक्षणं वैद्यके-

" पुनर्नवाशालिपिष्टैर्विहिता वारुणी स्मृता<sup>3</sup>। सहितैस्तालखर्जूररसैर्या सापि वारुणी ॥"

इति । तत्र बोधायनः---

" अमत्या वारुणीं पीत्वा प्रास्य मूत्रपुरीषके । ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः पुनःसंस्कारमर्हति ॥ "

इति । अयं च पुनःसंस्कारः पायश्चित्तानन्तरम् । प्रायश्चित्तं तूक्तं भविष्ये---

" अज्ञानाद्वारुणीं पीत्वा संस्कारेणैव ग्रुध्यति । तप्तकृच्छान्वितेनेह केवलेन न ग्रुध्यति ॥"

इति । अमत्याभ्यासे **बोधायनः—"** अमत्या तु सुरापाने क्रुच्छ्राब्दपादं चरित्वा पुनरुपनयनम् " इति । कामतः सक्रत्पाने तु **भविष्ये**—

> " असुरामद्यपाने तु कृते विभस्तु कामतः । चान्द्रायणं समभ्यस्येच्छुद्धिकामः सकृत्कृते ॥

यद्वासिन् विषये वीर मानवीयं प्रकल्पयेत् । कणान् वा भक्षयेदच्दं पिण्याकं वा सक्कित्रिश । सुरापानापनुत्त्यर्थं वालवासा जटी ध्वजी ॥"

इति । कणमक्षणे अब्दश्रवणात् चान्द्रायणाभ्यासिखरेत्र । कामतोऽभ्यासे तु मरणान्तिकमेव ;

"अभ्यासात् कामतः पीत्वा वारुणीं पति द्विजः । मरणं तस्य निर्दिष्टं प्रायश्चित्तं विद्युद्धये ॥"

इति यमस्मरणात् । अत्राप्याश्रमिवशेषेण द्वैगुण्यादिकल्पना स्त्रीबालवृद्धातुरादीनामर्घादिकल्पना च पूर्ववदेव ज्ञातन्या । एतेन 'क्षत्रियवैश्ययोस्तन्न' महापातकम् , नाप्युपपातकम् ; किं तु दोषाभाव एव ' इति निरस्तम् ; सर्वत्रापि निमित्तनैमित्तिकवाक्येषु द्विजपदश्रवणात् ; त्रयाणामपि वर्णानां पुनःसंस्कारश्रवणात् ।

" कामादिप हि राजन्यो वैश्यो वापि कथंचन । मद्यमेवासुरां पीत्वा न दोषं प्रतिपद्यते ॥ "

इति **बृहद्याज्ञवन्कीये** एवकारेण गौड्यादिव्यावृत्तेरवाभिधानात् ; असुराभदेनैव पैष्टीव्यावृत्तिसिद्धेः ; " उमें मध्वासवक्षीचौ दृष्टी मे केशवार्जुनौ " इति लिक्नेन मद्यासवयोरेवाभ्यनुज्ञानाचेत्युक्तं द्वाविंशे ॥ १॥

## ैमलानां मचानां चान्यतमस्य प्राशने चान्द्रायणं कुर्यात्॥२॥

मलादिपानप्रायश्चित्तमाह । मलाः वसादयो द्वादश पूर्वोक्ताः । मद्यानि माध्वीकादीनि पूर्वोक्तानि दश । मद्येति <sup>3</sup>तालमेरारिष्टानामप्युपलक्षणम् । एतेषामन्यतमस्य प्राशने चान्द्रायणमुक्तलक्षणं कुर्योत् । कामतश्चेदम् ;

" कामतो मद्यपानं तु सकृत् कृत्वा द्विजोत्तमः । कृच्छातिकृच्छ्रो कृत्वादौ पुनःसंस्कारतः शुचिः ॥ "

इति भविष्योक्तंसाग्यात्। अकामतस्तु तत्रैय-

" अज्ञानान्मद्यपानं तु सकृत् कृत्वा द्विजोत्तमः । तप्तकृच्छ्ं समातिष्ठेद् घृतं प्रास्य ततः शुचिः ॥ "

इति । ततः पुनःसंस्कारानन्तरम् ; "ततोऽस्य संस्कारो मद्यमूत्रपुरीषरेतसां च प्राशने च " इति सुरापान प्रायश्चित्तपकमे गौतमस्मरणात् । आहितामेस्तु पुनःसंस्कारानन्तरं बृहस्पतिसवोऽप्यधिकः ;

<sup>1</sup> तत्र—ग.

3 ताल्सोरा—ख.

<sup>2</sup> पलानाम्—ड. <sup>4</sup> बै—ग. " बृहस्पतिसवेनेष्ट्वा मचपो ब्राह्मणः पुनः । समत्वं ब्राह्मणैर्गच्छेदिरयेषा वैदिकी श्रुतिः ॥ "

इति भविष्यात् । सुरापानेऽप्येतत् द्रष्टव्यम् ; तासामपि मद्यत्वात् । वक्ष्यति चैतत् स्वयमग्रे । आ पञ्चमा-द्वर्षादनुपनीतस्य मद्यपाने न दोषः ;

> " मद्यम्त्रपुरीषाणां भक्षणे नास्ति कश्चन । दोषस्त्वा पश्चमाद्वर्षादूर्ध्वं पित्रोः सुहदुरोः ॥ "

इति कुमारस्मरणात् । पञ्चनर्षादृध्वै त्वनुपनीतस्य मद्यपाने जात्कर्ण्यः—

" अनुपेतस्तु यो विमो मद्यं मोहात् पिवेचिदि । तस्य क्रच्छूत्रयं कुर्यान्माता त्राता तथा पिता ॥ "

इति । एतचानुपनीतविपस्य मद्यपानप्रायश्चित्तं मद्यपानस्य पहापातकत्व एव घटते । अन्यथा तस्य कामचारत्वेन उक्तप्रायश्चित्तासंगतेरित्युक्तं प्राक् । <sup>1</sup>एषां मुखमात्रप्रवेशे तु **आपस्तम्बः**—

> " अमक्ष्याणामपेयानामलेखानां च मक्षणे । रेतोमूत्रपुरीषाणां प्रायश्चित्तमिदं चरेत् ॥ पद्मोदुम्बरबिल्वानां पलाशस्य कुशस्य च । एतेषामुदकं पीत्वा त्रिरात्रेण विशुध्यति ॥ "

इति । अपर्युषितपनसादिरसपाने पुलस्त्यः-

" द्राक्षेक्षुटङ्कसर्जूरपनसादेश्च यो रसः । सचो जातं तु तं<sup>2</sup> पीत्वा च्यहाच्छुध्येद् द्विजोत्तमः ॥ "

इति । आदिपदात् तालाधेकादशरसानामपि प्रहणम् । नेदं सद्योजातकेवलद्राक्षेक्षुरसमात्रपाने प्राय-श्चित्तम् ; शिष्टाचारिवरोधात् ; किंतु मद्योत्पादकद्रव्यसंस्कृतस्य सद्यो जातस्यापि पाने द्रष्टव्यम् । टङ्कादि-रसानां तु असंस्कृतानां सद्यो जातानामि पाने भवति ; तेषां निर्यास्यतया " निर्यास्या कथिता परा " इति हारीतेन विषेवात् । अकामतोऽत्यन्ताभ्यासे द्वादशवार्षिकम् । "द्वादशमिवर्षैर्महापातिकनः पूयन्ते " इति हारीतस्मरणात् । कामतोऽत्यन्ताभ्यासे मरणमेव ; "अभ्यासे त्वसुरापाने तामेवाग्निनमां पिबेत् " इति मविष्यात् । क्षत्रविद्शुद्धाणामपि "नराश्चमेधौ मद्यं च कलौ वर्ज्यं द्विजातिभिः " इति व्राह्मेण कलौ मद्यनिषेवात् इदमेव पादपादहान्या कल्पनीयम् ॥ २ ॥

### लग्जनपलाण्डुगञ्जनैतङ्गनिधविड्वराहग्रामकुक्कुटवानर-गोमांसभक्षणे च ॥ ३॥

अभक्ष्यप्रसङ्गादन्यत्राप्यभक्ष्ये उपपातकप्रायश्चित्तमाह । लशुनं रसोनः । पलाण्डुः ¹सुकन्दकः । गृङ्जनं लशुनावान्तरजातिः ; "लशुनं गृङ्जनारिष्टमहाकन्दरसोनकाः" इति त्रिकाण्डीस्मरणात् । ९तेशामिव गन्धो यस्य तत् कन्दलादि² ;

> " पलाण्डुसदृशं यत् स्याद् गन्धवर्णरसादिभिः । अभोज्यं तद्भवेत् सर्वं भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ लग्जुनादिषु ये तुल्या वर्णगन्धरसादिभिः । अभक्ष्यास्ते द्विजातीनां भुक्त्वा सांतपनं चरेत् ॥"

इति देवलस्मरणात् । विड्वराहः ग्रामसुकरः । ग्रमकुक्कुटः प्रसिद्धः । ग्रामपदं वनकुक्कुटन्युदासार्थम् ः तस्य भक्ष्यत्वात् । इदं च ग्रामवासिपक्षिमात्रोपलक्षणम् ; "सर्वाश्च ग्रामवासिनः " इति योगिस्मरणात् । वानरः मर्कटः । गौः प्रसिद्धा । लग्जनादीनां कन्दानां विड्वराहादिमांसानां च भक्षणे चान्द्रायणं कार्यम् । कामतश्चेदम् । अकामतो मनुः—" अमत्यैतानि षड् जग्ध्वा कृच्छूं सांतपनं चरेत् " इति । अकामतोऽत्यन्ताभ्यासे अञ्चल्लोक्तम्—" पलाण्डलगुनगृञ्जनादिमक्षणे संवत्सरं त्रतं कुर्यात् " इति । कामतः अत्यन्ताभ्यासे तु मनुः—

" छत्राकं विड्वराहं च लशुनं ग्रामकुक्कुटम् । पलाण्डुं गृञ्जनं चैव मत्या जम्बा पतेद् द्विजः ॥ "

इति । तत्र पतितपायश्चित्तं द्वादशवार्षिकम् ; " महापातिकनो द्वादशिभविषैं: प्यन्ते " इति हारीतस्मरणात् । अकामतो गोमांसादिभक्षणे सुमन्तुः—" गोमांसमक्षणे पाजापत्यं चरेत् " इति । कामतश्चान्द्रायणम् ; " मद्यगोमांसमक्षणे । गुद्धचै चान्द्रायणं कुर्यात् " इति पराश्चरस्मरणात् । अकामतोऽत्यन्ताभ्यासे शृङ्खः— " औष्ट्रगन्यं तथा भुक्त्वा षण्मासान् कृच्छ्रमाचरेत् " इति । कामतोऽत्यन्ताभ्यासेऽपि स एवः—

" गामधं कुझरोष्ट्री च सर्वं पञ्चनखं तथा । कव्यादं कुक्कुटं ग्राग्यं कुर्यात् संवत्सरं व्रतम् ॥ "

इति । कामतो यावज्ञीवाभ्यासे द्वादशान्दम् ; तत्सहपठितलगुनादिषु पातित्यश्रवणात् । अनन्यौषधसाध्य-व्याध्यपञ्चमार्थं मक्षणे सुमन्तुः—" लगुनपलाण्डुगृञ्जनकुम्भीश्राद्धमृत्तिका भोज्यान्नमधुमांसम्त्ररेतोऽमेध्यामध्य- भक्षणे सावित्र्यष्टसहस्रेण मूर्प्ति संपातान्नयेदुपवासश्च । एतान्येव व्याधितस्य भिषक्किया**वा**मपतिषिद्धानि भवन्ति । यानि चान्यान्येवंप्रकाराणि तेष्वप्यदोषः " इति ॥ ३ ॥

## सर्वेद्वेतेषु द्विजानां प्रायश्चित्तान्ते भूयः संस्कारं कुर्यात् ॥४॥

प्रायश्चित्तोत्तरकर्तव्यमाह । सुरापानमारभ्य गोमांसमक्षणान्तेषु निमित्तेषु तत्प्रायश्चित्तान्ते द्विजातीनां पुनर्जातकर्माद्युपनयनान्तं संस्कारं कुर्यात् ; "तथाभिषिक्तस्य प्रत्युद्धारः पुत्रजन्मना व्याख्यातः " इति विसष्ठ-स्मरणात् । यथा जातस्य जातकर्मादयः, तथा गौतमोक्तशान्त्युदकाभिषिक्तस्य जातकर्मादयः कार्या इत्यर्थः । एतचाप्रे स्पष्टयिष्यते ॥ ४ ॥

## ¹वपनमेखलादण्डभैक्ष्यचर्यावतानि पुनःसंस्कारकर्मणि वर्जनी-यानि ॥ ५ ॥

तत्रोपनयने विशेषमाह । पुनःसंस्कारेषु उपनयने क्रियमाणे वपनादीनि, व्रतानि व्रह्मचर्यादिधर्माः गन्धमाल्यादिवर्जनादयः । वर्जनामिधानात् विकल्पनिरासः । यथाह आश्वरुगयनः—" अथोपेतपूर्वस्य ; कृताकृतं केशवपनं मेधाजननं च, अनिरुक्तं परिदानम् , काल्रश्च, तत्सवितुर्वृणीमह इति सावित्रीम् " इति ॥ ५ ॥

## ²शशकशल्यकगोधाखङ्गकूर्मवर्जं पश्चनखमांसाशने सप्तरात्र-मुपवसेत् ॥ ६ ॥

किंच, शल्यकः सेवोपलक्षणम् ; " मध्याः पञ्चनखाः सेवाः" इति **स्मरणात्** । शशादिपञ्च-पञ्चनखवर्जमितरपञ्चनखमांसाशने सप्तरात्रोपवासः । अकामतश्चेदम् । कामतो **यमः**—

> " श्वगोमायुकपीनां च तप्तकृच्छूं विधीयते । डगोष्य द्वादशाहं वा कृश्माण्डेर्जुहुयाद् घृतम् ॥ "

इति । कामाकामाभ्यामेतत्पक्षद्वयम् । कामाकामतोऽत्यन्ताभ्यासे शृङ्कोक्ते षाण्मासिकसांवत्सरिके ज्ञेये ॥ ६ ॥

## ैगणगणिकास्तेनगायनान्नानि सुक्त्वा सप्तरात्रं पयसा वर्तेत ॥ ७ ॥

गणः अनेकसमुद्रायः। गणिका वेस्या। स्तेनः युवर्णतत्समद्रव्यातिरिक्तद्रव्यस्य चोरः। गायनः गानोपजीवी। एषामन्नानि भुक्त्वा सप्तरात्रं पयोमात्रं पिवेत्। अकामतश्चेदम्। कामतो यमः नटनर्तकादीननुकम्य— " एषां तु ब्राह्मणो भुक्त्वा कृत्वा चैव प्रतिग्रहम् । प्राजापत्येन शुध्येत ततः पापान्न संशयः ॥ "

इति । अकामतोऽभ्यासे बाहिस्पत्यं द्वादशाहं यावकव्रतम् । कामतोऽभ्यासे सुमन्तूकं चान्दं शङ्कोक्तं मासयावकव्रत वा बोध्यम् । एषैव व्यवस्थेत्तरत्र 'अनर्चितं वृथामांसं च ' इत्येतदन्तं बोध्यम् ॥ ७॥

## ैतक्षकान्नं चर्मकर्तुश्च ॥ ८ ॥ वार्धुषिककदर्यदीक्षितबद्ध-' निगडाभिद्यास्तषण्ढानां च ॥ ९ ॥

तक्षकः वर्धिकः ; "तक्षको नागवर्धक्योः" इति कोशात् । चर्मकर्ता चर्मकारः । चकारात् <sup>2</sup>तत्स-मानधर्माणां कैवर्तादीनां ग्रहणम् ।

> "रजकश्चर्मकारश्च नटो बुरुड एव च । कैवर्तमेदभिल्लाश्च सप्तेते त्वन्त्यजा स्मृताः ॥ "

इति। एषां च॥८॥

वार्धुषिकः समर्वं कीत्वा महार्घविकेता, वृद्धग्रुपजीवी वा । यथा यमः--" समर्वं पण्यमादाय महार्घं यः प्रयच्छति ।
स वै वार्धुषिको नाम यश्च वृद्धग्रा प्रयोजयेत् ॥"

#### इति । कदर्यमाह मनुः—

" आत्मानं धर्मकृत्यं च पुत्रदारांश्च पीडयेत् । लोभाषः पितरौ भृत्यान् स कदर्य इति स्मृतः ॥ "

इति । दीक्षितः ज्योतिष्टोमादौ दीक्षणीयाद्युदवसानीयान्तप्रयोगस्थितः । बद्धः रज्ज्वादिना । निगडः श्रङ्खला ; सास्यास्तीति निगडः ; अर्श आदित्वादच् । अभिशस्तः पातकाभियोगवान् । षण्ढः नपुंसकः । एषां च ॥ ९ ॥

## पुंश्रितीदाम्भिकचिकित्सकलुब्धकक्रोग्रोच्छिष्टभोजिनां च ॥ १०॥ अवीरस्त्री सुवर्णकारसपत्नपतितानां च॥ ११॥ पिशुना-स्तवादि क्षतधर्मात्मरसविक्रियणां च॥ १२॥

पुंश्चली व्यभिचारिणी। दास्मिकः लोकानुरागार्थं कर्मकर्ता। <sup>5</sup>चिकित्सकः वैद्यः। छुब्धकः व्यावः। क्रूरः दृढकोपः। उमः वाकायाभ्यामुद्रेजकः। उच्छिष्टमोजी <sup>6</sup>भुक्तोच्छिष्टाशी। एषां च ॥ १०॥

<sup>3</sup> स्वर्णकार—ठ.

<sup>6</sup> भुक्तोज्झताशी—ग

अवीरा पतिपुत्रहीना स्त्री । सुवर्णकारः हेमाभरणकर्ता ; धातुवादेन सुवर्णकृच । सपतः शत्रुः । पतितः महा-पातकादिना । एषां च ॥ ११ ॥ पिशुनः सूचकः । अनृतवादी मिथ्यावदनशीलः । क्षतधर्मा विधिनिषेधातीतः । आत्मविकथी ; आत्ममूल्यम्राही । रसानां गुडलवणादीनां विकेता । एषां च । ॥ १२ ॥

शैत्रूषतन्तुवायकृतव्ररजकानां च ॥ १३ ॥ कर्मकारनिषाद-रङ्गावतारिवैणशस्त्रविक्रयिणां च ॥ १४ ॥ श्वजीविशौण्डिक-श्तैलिकचैलनिणेंजकानां च ॥ १५ ॥ रजस्वलासहोपपतिवेशमनां च ॥ १६ ॥

शैख्शो नटः । तन्तुवायः कृतिनदः । कृतमः उपकारमः । रजकः वस्तरागकृत् । एषां च ॥ १३ ॥ कर्मकारः छोहकारः । निषादः मत्स्यधातजीवी । रङ्गावतारी मछादिः । वैणः वेणुच्छेदजीवी प्रतिछोमजः । शस्त्राणाम् असिशरादीनां विकेता । एषां च ॥ १४ ॥ श्वजीवी कुक्कुरपोषणवृत्तिः । शौण्डिकः सुराकारः । तैलिकः तैलकृत् । चैलानां वस्त्राणां निर्णेजकः धावकः । एषां च ॥ १५ ॥ रजस्वला उदक्या ; तत्स्वामिकं तद्र्थं पकं च । उपपतिना जारेण सह वर्तमानं वेश्म यस्यासौ सहोपपतिवेश्मा ; स्वगृहावस्थितजारः । बहु-वचनात् नृशंसादीनाम् ; "नृशंसराजरजककृतम्रवधजीविनाम् " इति योगिस्मरणात् । एषां च ॥ १६ ॥

## श्रृणद्रावेक्षितमुदक्यासंस्पृष्टं पतित्रणावलीढं श्रुना <sup>6</sup>संस्पृष्टं गवाद्यातं च ॥ १७ ॥ कामतः पदा स्पृष्टमवक्षुतम् ॥ १८ ॥ मत्तकुद्धातुराणां च ॥ १९ ॥ अनर्चितं वृथा मांसं च ॥ २० ॥

श्रूणप्तः ब्रह्मगर्भहा ; तेनावेक्षितं दृष्टम् । उदक्या रजस्वला ; तया सम्यक् असंदिग्धतया स्पृष्टम् ; संदिग्धे युद्धिविधानात्। स्पृष्टं दृष्ट् युष्ट्योरप्युपलक्षणम् ; "उदक्यास्पृष्टसं युष्ट् । "संदृष्टं चाप्युदक्यया " इति मनुयोगिस्मरणात् । संयुष्टं मुहुरुच्चरितम् । पतित्रणा काकेन अवलीढम् आस्वादितम् । युना संस्पृष्टम् ; असंदिग्धतया स्पृष्टम् ; संदिग्धे युद्धिविधानात् । गवा गोजातीयेनाघातम् ॥ १७ ॥ बुद्धिपूर्वं पदाहतम् । अवश्चतं श्चतिवद्षितम् ॥ १८ ॥ मत्तः मद्यादिना । कुद्धः नित्यकोपवान् । आतुरः रोगप्रस्तः ॥ १९ ॥ अर्वा गायञ्या प्रोक्षणादिकिया ; तद्दहितम् । वृथा देवातिथ्याद्यर्थं विना साधितं मांसं, प्राणात्ययादिव्यतिरेकेण च । गणान्तमारभ्य वृथामांसान्तानां भक्षणे सप्ताहं पयसा वर्तेतेति । कामादिव्यवस्था तु पूर्वोक्तव ॥ २० ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> तक्ष्णश्चानं—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> तत्सम—च.

<sup>4</sup> कतुधर्मसोमनिकयितः तुवायकृतन्नानां च—ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> विचित्सक—ग.

¹ कर्मारतशांसिनिषाद—ज, ठ. ² शास्त्र for शस्त्र—ज, ठ. ³ तैस्त्रिक omitted in घं, च.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sūtra 19, मसकूद, etc., is inserted between Sūtra-s 15 and 16 in प्.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> मसिद्र:—घ. <sup>6</sup> सं omitted—ठ.

## पाठीनरोहितराजीवसिंहतुण्डशकुलवर्जं सर्वमत्स्यमांसा-शने त्रिरात्रमुपवसेत् ॥ २१ ॥ सर्वजलजमांसाशने च ॥ २२ ॥

मत्स्यमक्षणे प्रायश्चित्तमाह । पाठीनादिपञ्चकवर्जमितरमत्स्यसंबन्धिमांसाशने त्रिरात्रोपवासः । कामत-श्चेदम् ; "मत्स्यांश्च कामतो जिंध्वा सोपवासस्त्र्यहं वसेत् " इति योगिस्मरणात् । अकामतोऽर्धम् । अभ्यासे मासं यावकत्रतं शङ्क्षोक्तम् ; "मत्स्यादांश्च तथा मत्स्यान् " इति । अत्यन्ताभ्यासे षाण्मासिकं तृक्तमेव तत् ॥ २१ ॥ सर्वे जलजाः नकशिशुमारादयः । तन्मांसाशने त्रिरात्रोपवासः । व्यवस्थान्तरं च पूर्वोक्तमेव ॥ २२ ॥

आपः 'सुराभाण्डस्थाः पीत्वा सप्तरात्रं शङ्खपुष्पिशृतं पयः पिवेत् ॥ २३ ॥ मद्यभाण्डस्थाश्च पञ्चरात्रम् ॥ २४ ॥ सोमपः सुरापस्याघाय गन्धमुदकमग्नस्त्रिरघमर्षणं जप्त्वा घृतप्राशन-माचरेत् ॥ २५ ॥

सुरामाण्डोदकपाने प्रायश्चित्तमाह । सुरा त्रिविधा । तद्भाण्डोदकपाने सप्ताहं शङ्कपुण्पीपकं पयः क्षीरं पिबेत् । कामतश्चेदम् । अकामतो **बोधायनः**—

" <sup>4</sup> सुराधानेषु यो भाण्डेप्वपः पर्युषिताः पिवेत् । राङ्कपुष्पीविपकं तु क्षीरं स तु पिवेत् व्यहम् ॥ "

#### इति । अकामतोऽभ्यासे सुमन्तुः—

" आपः सुराभाजनस्था मद्यभाण्डस्थितास्तथा । पञ्चरात्रं पिवेत् पीत्वा शङ्कपुष्पीश्वतं पयः ॥ "

#### इति । कामतोऽभ्यासे यमः—

" सुराभाण्डिस्थितं तोयं यदि कश्चित् पिबेद् द्विजः । स द्वादशाहं क्षीरेण पिबेद् ब्राह्मीं सुवर्चेलाम् । गायत्र्यष्टसहस्रं च जप्यं कुर्वीत मानसम् ॥ "

इति । सुरामाण्डस्थोदके सुरागन्धरसोपलब्यो सुरापानपायश्चित्तमेव ॥ २३ ॥ मद्यमाण्डोदकपाने आह । मद्यमाण्डोदकपाने पञ्चरात्रं राङ्कपुष्पीपकं पयः पिबेत् । कामतश्चेदम् । अकामतो यमः—

" मद्यभाण्डस्थितं तोयं यदि कश्चित् पिबेद् द्विजः । कुशम्लिविपकेन त्र्यहं क्षीरेण वर्तयेत् ॥ " इति । अकामतोऽभ्यासे शङ्कः—" मद्यमाण्डस्थितं तोयं पीत्वा सप्तरात्रं गोमूत्रयावकं पिबेत् " इति । कामतोऽभ्यासे हारीतः—

> " मद्यभाण्डस्थितं तोयं यदि कश्चित् पिनेद् द्विजः। द्वादशाहं तु पयसा पिनेद् ब्राह्मीं सुनर्चलाम्॥"

इति ॥ २४ ॥ सोमपः सुरापमुखगन्धाघाणे जलममः त्रिरघमर्षणं जप्त्वा घृतं प्राक्षीयात् । अघमर्षणं प्राणायामोपलक्षणम् " प्राणानप्तु त्रिरायम्य " इति **मानवात् ।** कामतो द्विगुणम् । अभ्यासे त्रिगुणम् । असोमपस्य कल्प्यम् ॥ २५ ॥

#### खरोष्ट्रकाकमांसादाने चान्द्रायणं कुर्यात्॥ २६॥

खरादिमांसाशन आह । खरादयः प्रसिद्धाः श्वादीनामुपलक्षणम् ; " श्विस्रगालकाककुक्कुटदंष्ट्रिकव्याद-शिशुमारवानरखरोष्ट्रगजवाजिविड्शराहगोमानुषमांसाशने चान्द्रायणं कुर्यात् " इति प्रचेतःसरणात् । कामत-श्चेदम् । अकामतो याम्यस्तप्तकुच्छः । कामाकामाभ्यासे सांवरसरिकषाण्मासिके शिक्षोक्ते ॥ २६ ॥

#### पाइयाज्ञातं सुनास्थं शुष्कमांसं च ॥ २७ ॥

भक्ष्याभक्ष्यत्वेनाज्ञातपशुपक्षिसंबन्धि मांसमज्ञातम् ; " अज्ञातांश्च मृगद्विज्ञान् " इति योगिस्मरणात् । न तु दुष्टसंपर्कादिदोषदृषितत्वेनाज्ञातम् ; " अज्ञातं च सदा शुचिः " इति तस्य शुद्धत्वाभिधानात् । यत्र पश्चो मार्यन्ते मांसविकयार्थं तत् स्थलं सना ; पशुशरीरे शराघातस्थलं वा । तत्रस्थम् । शुष्कम् आतपादिना नीरसम् । चकारात् पृष्ठमांसादि । यथा ब्राह्मे—

" पृष्ठमांसं गर्भशय्या ग्रुष्कमांसमयापि वा । भूमेरन्तर्गतं कृत्वा मृद्धिश्चाच्छादितं च यत् । पक्कमांसमृजीषं च प्रयतान्न तु भक्षयेत् ॥ "

इति । गर्भराय्या गर्भारायमांसम् । ऋजीषम् ऊष्मभाण्डं ; तत्र पक्षम् । एषां भक्षणे चान्द्रायणम् । इदं च कामतोऽत्यन्ताभ्यासे । अकामतः सक्रद्भक्षणे **ब्राह्मे**—

> " प्रमादाद्धक्षितैरेभिर्वने वा संबसेदहः । द्वितीयेऽहनि शुध्येयुः सोमान् देवान् पितृंस्तथा ॥ "

इति । एभिः पृष्ठमांसादिभिः । पूर्वेद्युर्वने उपोष्य परेद्युः उमासहितदेविपतृश्राद्धं कार्यमित्यर्थः । अकामतोऽभ्यासे योगीश्वरः—

<sup>1</sup> सृगाल omitted in ख, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> सशल्कवर्ज--- घ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> च omitted in उ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> सरामाजनस्था:—ज, ट

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> सुरापानस्य—ख.

एकपञ्चाज्ञोऽध्यायः

400

" नाषांश्च रक्तपादांश्च सौनं वल्खरमेव च । मत्स्यांश्च कामतो जग्ध्वा सोपवासस्त्र्यहं वसेत् ॥ "

इति । वल्खरं शुष्कमांसम् । कामतोऽभ्यासे शृङ्कः—

" स्नामांसं शुष्कमांसमात्मार्थे च तथापरम् । भुक्तवा मासं त्रतं कुर्यात् प्रयत्नात् सुसमाहितः ॥ "

इति । त्रतं यावकम् ॥ २७ ॥

# कव्यादमृगपक्षिमांसाराने तप्तकुरुष्ट्रम् ॥ २८॥

कव्यम् आममांसम् ; तद् अदन्तीति कव्यादाः । ते च ते मृगपक्षिणश्चेति । मृगा व्याघादयः । पक्षिणः श्येनादयः । तन्मांसाशने तप्तक्रच्छूम् ; अकामतश्चेदम् । कामतः प्राचेतसं चान्द्रायणम् । कामाकामतोऽभ्यासे सांवत्सरिकषाण्मासिके शङ्कोक्ते ॥ २८॥

# कलविङ्कष्ठवचक्रवाकहंसरज्जुदालसारसदात्यूहशुकसारिका वक्रवलाकाकोकिलखञ्जरीटाशने त्रिरात्रमुपवसेत्॥ २९॥

कलिब्रिः चटकः। प्रवः जलकुक्कुटः। चक्रवाकः चक्राह्वः। हंसः चक्राङ्कः। रज्जुदालः वृक्षकुक्कुटः। सारसः लक्ष्मणः। दात्यूहः कालकण्टकः काकावान्तरजातिः। शुकः कीरः। सारिका सारी। वकः कहः। बलाका बिसकिष्ठिका। कोविल्रः पिकः। खञ्जरीटः खञ्जनः। एषामशने त्रिरात्रोपवासः। कामतश्चेदम्। अकामतः अमक्ष्यपक्षिपकमे "एकरात्रोपवासो गायञ्यष्टसहस्रजपः" इति सौमन्तवं योज्यम्। अकामतोऽत्यन्ताभ्यासे "जभ्वा मांसमभक्ष्यं च सप्तरात्रं यवान् पिवेत् " इति मानवं ज्ञेयम्। कामतोऽत्यन्ताभ्यासे शृङ्कः—

"हंसं महुं च काकोलं स्त्रीशृद्धोच्छिष्टमेव च। काकं वा चक्रवाकं वा छवं वा खज्जरीटकम् ॥ मत्स्यादांश्च तथा मत्स्यान् बलाकाः शुक्तसारिके । रज्जुवालं च दात्यूहं मण्ड्कं भुजगं तथा । मासं तु यावकं दुर्याद् म्यश्चैतन्न भक्षयेत् ॥"

इति ॥ २९ ॥

1 काकोड़ for कोकिल—ठ ; काकोल added before कोकिल in ज.

#### एकशफोभयदन्ताशने च॥ ३०॥

एकशफा अश्वादयः । उभयतोदन्ताः रोहितादयः । एषामशने त्रिरात्रोपवासः । इदं चाकामतः । कामतो यमः—" वराहेकशफानां च तप्तकृच्छ्ं विधीयते " इति । अकामतोऽभ्यासे यमः—" उपोप्य द्वादशाहं वा कूक्माण्डेर्जुहुयाद् घृतम् " इति । कामतोऽत्यन्ताभ्यासे शृङ्खः—

" भुक्त्वा चोभयतोदन्तांस्तथा चैकशफानिष । औष्ट्रं गव्यं तथा भुक्त्वा षण्मासान् व्रतमाचरेत् ॥ "

इति ॥ ३० ॥

## तिनिरिकपिञ्जललावकवर्तिकामयूरवर्जं सर्वपक्षिमांसाराने <sup>1</sup>चाहोरात्रम् ॥ ३१ ॥

तिचिरित्रभृतयः प्रसिद्धाः । तान् पञ्च मयूरान्तान् वर्जयित्वा अन्यपक्षिमक्षणे अहोरात्रमुपवासः । अकामतश्चेदम् । कामतो भक्षणे " एकरात्रोपवासो गायव्यष्टसहस्रजपः" इति सोमन्तवं ज्ञेयम् । अकामतो-ऽभ्यासे मानवं सप्तरात्रं यवागूपानम् । कामतोऽत्यन्ताभ्यासे शङ्कोक्तं मासं यावकवतम् ॥ ३१ ॥

## कीटाशने दिनमेकं ब्रह्मसुवर्चलां पिवेत् ॥ ३२ ॥ ²शुनां मांसाशने च ॥ ३३ ॥

कीटाः पिपीलिकादयः। तेषां साक्षादशने एकाहं वतं ब्रह्मसुवर्चलापानम्। एतच कामतः। अकामतः स्मृत्यन्तरे—

" केशकीटनखं प्रास्य मत्स्यकण्टकमेव च । हेमतप्तं घृतं प्रास्य तत्क्षणादेव शुध्यति ॥ "

इति । अकामतोऽभ्यासे हारीतः—" किमिकीटिपपीलिकाजलौकापतङ्गास्थिपाशने गोमूत्रगोमयाहारिस्तरात्रेण शुध्यति " इति । कामतस्त्वेतदेव द्विगुणम् । कीटयुक्तान्नाशने तु योगीश्वरः—

" गोघातेऽने तथा केशमक्षिकाकीटदृषिते । सिलेलं भसा मृद्धापि प्रक्षेप्तव्यं विग्रुद्धये ॥ "

इति । कीटासुद्धृत्य जलादिपक्षेपः कार्यः । कीटादिभिः सह पके तु प्रचेताः—" केशकीटावपन्नं च <sup>4</sup>मृत्मक्षेपेण शुध्यति " इति । अवपन्नं सह पकम् । अकामतोऽभ्यासे शातातपः—" केशकीटावपन्नं च

<sup>2</sup> सूना—ज, ठ.

4 पञ्चगव्येन-स्त, ग

 $<sup>^{1}</sup>$ त्वहोरात्रम्—ठ.

<sup>3</sup> पत्रग for पत्रज्ञ--- घ.

रुधिरमांसास्पृश्यस्पृष्टभूणन्नावेक्षितपतञ्यवजीदश्वस्करगवान्नातशुष्कपर्युषिततया पकदेवान्नहविषां भोजने उपवासः पञ्चगव्याशनं वा<sup>1</sup> '' इति । कामतोऽभ्यासे **संवर्तः**—

> " केशकीटावपन्नं च नीलीलाक्षोपघातितम् । साम्बस्थिचर्मसंस्पृष्टं भुक्तवा क्रच्छूं समाचरेत् ॥ "

इति ॥ ३२ ॥

शुनां मांसमक्षणे ब्रह्मसुवर्चलां पिवेत् । चकारात् वक्ष्यमाणं सांतपनं च । अकामतश्चेदम् । कामतः शङ्कः---

" शुनो मांसं शुष्कमांसमात्मार्थें च तथा कृतम् । भुक्त्वा मासं वतं कुर्यात् प्रयतः सुसमाहितः ॥ "

इति । श्वमहणं सकलपरिसंख्यातान्यपञ्चनखोपलक्षणम् । तदभ्यासे तु शृङ्खः---

" नारं शौनं तथा मांसं विड्वराहं खरं तथा । गामश्चं कुझरोष्ट्री च सर्वपञ्चनखांस्तथा । कव्यादं कुक्कुटं आम्यं कुर्यात् संवत्सरं व्रतम् ॥ "

इति ॥ ३३ ॥

#### छत्राककवकाशने सांतपनम् ॥ ३४॥

छत्राकं सर्पच्छत्रम् । कवकं कुमुदाकारः तस्यैवावान्तरभेदः । तद्भक्षणे सांतपनम् । इदं चाकामतः ; " छत्राकं विड्वराहं च " इत्युपकम्य " अमत्यैतानि षड् जम्बा कृच्छ्रं सांतपनं चरेत् " इति मानवात् । सांतपनं च द्वचाहिकम् । अकामतोऽभ्यासे यमः—

" ल्युनं कवकं चैव छत्राकं गृञ्जनं तथा । पुनरज्ञानतो जम्बा तप्तकृच्छूं चरेद् द्विजः ॥ "

इति । कामतो यमः

" भूतृणं <sup>3</sup>शियुकं चैव सुखण्डं कवकानि च । एतेषां भक्षणं कृत्वा प्राजापत्यं चरेद् द्विजः ॥ "

इति । सुखण्डम् ; सुखण्डीति भाषायाम् । कामतोऽभ्यासे योगीश्वरः—" छत्र।कं ग्रामकुक्कुटम् । जम्बा चान्द्रायणं चरेत्" इति । कामतोऽनवच्छिन्नाभ्यासे पातित्यमेव ; " छत्र।कं विड्वराहं च मत्या जम्बा पतेद् द्विजः " इति मानवात् ॥ ३४ ॥

्यवगोधूमपयोविकारं स्नेहाक्तं शुक्तं खाण्डवं च वर्जियत्वा यत् पर्युषितं तत् प्राइयोपवसेत्॥ ३५॥

यविकारः पोलिकादिः । गोधूमविकारः मण्डकादिः । पयोविकारोऽत्रामिक्षादिः । ख्रोहेन घृतादिना अक्तम् ओदनादि । शुक्तम् आमलकादिकाञ्जिकम् । न त्वन्नम् ; " शुक्तं पर्युषितोच्छिष्टम् " इति निषेधात् । खाण्डवं खण्डविकारः फाणितादिः । एतद्व्यतिरिक्तपर्युषितमक्षणे उपवासः । कचित् शुक्तं खाण्डविमिति पदद्वयस्थाने ' चुकुषाभवम् ' इति पाठः । तत्र चुकुषा मुषा ; तद्भवो व्यञ्जनविशेषः । एतच्चाकामतः । कामतः शृक्षः—

" लोहितान् वृक्षनिर्यासान् <sup>2</sup>त्रश्चनप्रभवांस्तथा । केवलानि च शुक्तानि तथा पर्युषितानि च । ऋजीषपकं भुक्त्वा च त्रिरात्रं तु त्रती भवेत् ॥ "

इति । अकामतोऽभ्यासे संवर्तः —

" अमोज्यमोजनं कृत्वा ब्रह्मक्षत्रविशां गणः । गोमूत्रयावकाहारः सप्तरात्रेण शुध्यति ॥ "

इति । कामतोऽभ्यासे ब्रह्मपुराणम्-

" सगुडं मरिचाक्तं च वर्ज्यं पर्युषितं दिध । दीर्णतकमपेयं च नष्टस्वादु च फेनवत् । प्रमादाद्भक्षितैरेतैर्वने पक्षत्रतं चरेत् ॥ "

इति ॥ ३५ ॥

ैत्रश्चनामेध्यप्रभवान् लोहितांश्च वृक्षनिर्यासान् ॥ ३६॥ शाळुकवृथाकुसरसंयावपायसापूपशब्कुलीदेवान्नानि हवींषि च ॥ ३७॥

वश्चनं छेदनम् ; तत्प्रमवं निर्यासम् । अमेध्यं विष्ठादि ; तत्प्रमवाः तण्डुलीपङ्कादयः । लोहिताः अवश्चनजा अपि वृक्षनिर्यासाः । तद्भक्षणे चैकाहोपवासः । कामाकामादिव्यवस्था पूर्वेव ॥ ३६ ॥

शाल्डकं पद्मकुमुदादिकन्दः । क्रुसरं तिल्रैमुँद्भैर्वा मिश्र ओदनः । संयावः उत्करिका ; <sup>1</sup>येरप्येति महाराष्ट्र-भाषायाम् । पायसं परमान्नम् । अपूपः मण्डकः । राष्कुली स्नेहपकः गोधूमविकारः ; सोहारीति मध्यदेश-भाषायाम् । देवार्थं क्रतमन्नम् । एतानि वृथा देवाद्यनिवेदितानि । हविः होमार्थं कृतमहुतम् । <sup>१</sup>एतेषां कृति **मानवात्** ॥ ४२ ॥ चाशने अहोरात्रमुपवासः । व्यवस्था च पूर्वैव । आहितामस्तु विशेषमाह लिखितः—

" वृथा क्रसरसंयानपायसापूपशष्कुळी: । आहितामिद्विंजो मुक्तवा प्राजापत्यं समाचरेत् ॥ "

इति ॥ ३७ ॥

## गोऽजामहिषीवर्जं सर्वपयांसि च॥ ३८॥

गवादयः प्रसिद्धाः । तासां त्रयं वर्जयित्वा सर्वेषामधोष्ट्रादीनां पर्यासि मुक्त्वा एकरात्रमुपवासः<sup>3</sup> ; "औष्ट्रमैकशफं स्त्रैणमारण्यकमथाविकम् " इति योगिसारणात् । पयोनिवेधात् तद्विकाराणां दध्यादीनामपि निषेधात् तद्भक्षणेऽपीदमेव प्रायश्चित्तम् । औष्ट्रादौ तु विकारप्रत्ययात् शक्कन्भूत्रादेरपि निषेध एवात्र चकारार्थः । स्त्रीक्षीरपाने पुनःसंस्कारोऽधिकः चतुर्विश्वतिमते—

" स्त्रीक्षीरं तु द्विजः पीत्वा कथंचित् काममोहितः । पुनः संस्कृत्य चात्मानं <sup>4</sup>प्राजापत्येन शुध्यति ॥"

इति ॥ ३८॥

## ⁵अनिर्दशाहानि तान्यपि ॥ ३९ ॥ स्यन्दिनीसन्धिनी-विवत्साक्षीरं च ॥ ४० ॥ अमेध्यमुजश्च ॥ ४१ ॥

तानि गोऽजामहिषीक्षीराण्यपि अनिर्गतदशरात्राणि मुक्त्वा एकरात्रमुपवासः ; "गोमहिष्यजाना-मनिर्दशाहानाम् " इति वसिष्ठसम्णात् ॥ ३९ ॥ स्यन्दिनी स्रवत्पयःस्तनी । संधिनी वृषभाकान्ता । एकस्यां वेळायां दुह्ममाना, परवत्सेन दुह्ममाना वा । विवत्सा मृतवत्सा । चकारात् यमसूश्च । तासां च क्षीरं भुक्त्वा एकाहोपवासः ; "स्यन्दिनीयमस्रसंधिनीनां च" इति गौतमसरणात् ॥ ४०॥ अमेध्यं विष्ठादि । तद्भुजश्च गोः क्षीरं भुक्त्वा एकाहोपवासः ॥ ४१ ॥

# दिधिवर्जं केवलानि च 'शुक्तानि ॥ ४२ ॥

केवलानि आमलकादिफलरहितानि कालेनाम्लीमृतानि शुक्तानि दिधिव्यतिरिक्तानि सुकत्वा एकाहो-प्वासः । अत्र केवलमहणात् पूर्वे शुक्तपर्युदासे सफलशुक्तविषयत्वं गम्यते । दिथमहणं तद्विकाराणामप्युपलक्षणम् ;

<sup>1</sup> पेतप्येति—ग.

<sup>8</sup> एकरात्रोपवास:—ग.

4 प्राजापत्यं समाचरेत्—ख, ग.

<sup>5</sup> अनिर्दशाहं—ज, ठ.

<sup>6</sup> सर्वेशकानि—ज.

"द्धि सक्ष्यं तु शुक्तेषु सर्वे च द्धिसंभवम् । यानि चैवाभिष्यन्ते पुष्पमूलफें शुभैः ॥"

## ब्रह्मचर्याश्रमी श्राद्धभोजने जिराज्ञमुप्त्रसेत् ॥४३॥ दिनमेकं चोदके बसेत् ॥ ४४ ॥ मधुमांसादाने प्राजापत्यम् ॥ ४५ ॥

ब्रह्मचारिणं प्रत्याह । ब्रह्मचर्याश्रमी असमावृत्तः मासिकादिश्राद्धे सक्त्वा त्रिरात्रमुपवसेत् । यथाह

" मासिकादिष योऽश्रीयादसमाप्तवतो द्विजः । त्रिरात्रमुपवासोऽस्य पायश्चित्तं विधीयते ॥ "

इति । अकामतश्चेदम् । कामतोऽपि स एव-

" मधु मांसं तु योऽश्रीयाच्छाद्धे सूतक एव च । माजापत्यं चरेत् कृच्छं व्रतशेषं समापयेत् ॥ "

इति ; " आमश्राद्धे तदर्घे तु प्राजापत्यं तु सर्वदा " इति च । तदर्घ प्राजापत्यार्धम् । अभ्यासे प्राजा-पत्यम् । आश्रमग्रहणं व्रताद्यङ्गबद्याचर्यवतो नेदं प्रायश्चित्तमिति बोधयित्यम् ॥ ४३ ॥ किंच व्रिरात्रोपवासानन्तर-महोरात्रमुद्कवासं कुर्यात् ॥ ४४ ॥ ब्रह्मचारी मधुमांसाशने प्राजापत्यं कुर्यात् श्राद्धे अश्राद्धे च : " ब्राह्मणः काममश्रीयाच्छाद्धे व्रतमपीडयन् " इति योगिस्मरणात् ॥ ४५ ॥

#### विडालकाकनकुलाखूचिछष्टभक्षणे ब्रह्मसुवर्चलां पिवेत् 11 **85 1**1 (15 4) (15 4) (15 4) (15 4) (16 4) (17 4)

बिडालः मार्जारः । काकः वायसः । नकुलः ब्रभुः । आखुः मूषकः । एषामुच्छिष्टाराने ब्रह्मसुवर्चलां पिवेत् , आहारान्तरपरित्यागेन । इदं चाकामतः सक्कद्भशेगे । अकामतोऽभ्यासे शातातपः—" श्वकाका-चवलीढराद्वोच्छेषणभोजने त्वतिकृच्छः " इति । कामतस्तु चिष्णः-

> " पक्षिश्वापदजग्धस्य रसस्यात्रस्य भूयसः । संस्काररहितस्यापि भोजने कुच्छ्रपादकम् ॥"

इति । कामतोऽभ्यासे तु शङ्काः—" काकोच्छिष्टं गवाद्यातं भुक्त्वा पक्षं वृती भवेत् " इति ॥ ४६ ॥

<sup>1</sup> ਮੀजने— **ठ**.

## श्वोच्छिष्टाशने दिनमेकमुपोषितः पश्चगव्यं पिबेत् ॥ ४७ ॥ पश्चनखविण्मूत्राशने सप्तरात्रम् ॥ ४८ ॥ आमश्राद्धाशने त्रिरात्रं पयसा वर्तेत ॥ ४९ ॥

श्वा कुक्कुरः । तदुच्छिष्टाशने अहोरात्रमुपोष्य परेऽहिन पञ्चगव्यं पिवेत् । अकामतश्चेदम् । अकामतोऽभ्यासे शातातपीयोऽतिकृच्छः । कामतो वैष्णवः कृच्छ्पादः । कामतोऽभ्यासे शृह्धः—" शुना-मुच्छिष्टकं भुक्त्वा मासमेकं त्रती भवेत् " इति ॥ ४७ ॥ मानुषातिरिक्तपञ्चनखिवण्यूत्राशने सप्ताहोपोषितः अष्टमेऽहि पञ्चगव्यं पिवेत् ; मानुषमलभक्षणे चान्द्रायणस्योक्तत्वात् । कामतश्चेदम् । अकामतो यमः—

" मांसम्त्रपुरीषाणि प्रास्य गोमांसमेव च । श्वगोमायुकपीनां च तप्तकुच्छूं विशोधनम् ॥ "

इति । यद्वा,

" इच्छयेषाममेध्यानि भक्षयित्वा द्विजातयः । कुर्युः सांतपनं कृच्छ्रं प्राजापत्यमनिच्छया ॥ "

इति **अङ्गिरो**विहिता व्यवस्था ज्ञेया। अकामतोऽभ्यासे स एव—" उपोष्य द्वादशाहं वा क्रश्माण्डेर्जुहुयाद् घृतम् " इति । कामतोऽभ्यासे अ**ङ्गिराः**—

" नरकाकलराश्वानां जम्बा मांसं गजस्य च । एषां मूत्रपुरीषाणि द्विजश्चान्द्रायणं चरेत् ॥ "

इति ॥ ४८ ॥ ब्रह्मचार्यतिरिक्तस्य आमश्राद्धाशनं च्यहं पयःपानम् । यद्धा "आमश्राद्धे तथा मुक्त्वा सप्तक्रच्छ्रेण शुध्यति " इति भारद्धाजं ज्ञेयम् । इदं चाकामतः । कामतः पर्श्विशन्मते—" आमश्राद्धे तद्धं तु प्राजापत्यं तु सर्वदा " इति । तद्धं प्राजापत्यार्धम् । अकामतोऽभ्यासे प्राजापत्यम् । कामतो- ऽभ्यासे द्वैगुण्यम् ॥ ४९ ॥

## ब्राह्मणः चूद्रोचिछष्टाशने सप्तरात्रम् ॥ ५० ॥ वैश्योचिछष्टा-शने पश्चरात्रम् ॥ ५१ ॥ राजन्योचिछष्टाशने त्रिरात्रम् ॥ ५२ ॥ ब्राह्मणोचिछष्टाशने त्वेकाहम् ॥ ५३ ॥

उच्छिष्टाशन आह् । विप्रस्य शृद्धोच्छिष्टाशने सप्ताहम् । पयःपानमित्यनुषज्यते । कचित्तु 'पञ्चगव्यं पिबेत् ' इति साक्षादुपदिष्ट एव पाठः । शृद्धग्रहणं स्त्र्युपलक्षणम् ; "शृद्धोच्छिष्टमोजने सप्तरात्रममोजनं ब्रीणां च " इति आपस्तम्बस्मरणात् ॥ ५० ॥ विपस्य वैश्योच्छिष्टमोजने पञ्चाहं पयःपञ्चगव्ययोरन्यतरस्य प्रानम् ॥ ५१ ॥ विपस्य क्षत्रियोच्छिष्टाशने त्रिरात्रं पयःपञ्चगव्ययोरन्यतरस्य पानम् ॥ ५२ ॥ विपस्य विप्रोच्छिष्टाशने एकाहं पयःपञ्चगव्यान्यतरस्य पानम् । एतच्च कामतः । अकामतस्तु श्रङ्कः—" ब्राह्मणोच्छिष्टाशने महाव्याहृतिभिरिभमन्त्र्यापः पिवेत् । क्षत्रियोच्छिष्टाशने ब्राह्मीरसपकेन त्र्यहं क्षीरेण वर्तयेत् । वैश्योच्छिष्टाशने व्रिरात्रोपोषितो ब्राह्मीं सुवर्चेलां पिवेत् । श्रुद्धोच्छिष्टाशने विश्वात्रमभोजनम् " इति । वमने तु आपस्तम्बः—

" अज्ञानाचस्तु भुङ्गीत शूद्गोच्छिष्टं द्विजोत्तमः । त्रिरात्रोपोषितो मृत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥ "

इति । एवमन्यत्राप्यर्धं कल्प्यम् । कामतोऽभ्यासे यमः—

" भुक्ता सह ब्राह्मणेन प्राजापत्येन शुध्यति । भूभुजा सह भुक्त्वान्नं तप्तकृच्छ्रेण शुध्यति ॥ वैश्येन सह भुक्त्वान्नमतिकृच्छ्रेण शुध्यति । शूद्रेण सह भुक्त्वान्नं चान्द्रायणमथाचरेत् ॥ "

इति । <sup>1</sup>अज्ञानात्यन्ताभ्यासे करूप्यम् ॥ ५३ ॥

## राजन्यः शूद्रोच्छिष्टाशी पञ्चरात्रम् ॥ ५४ ॥ वैश्योच्छिष्टाशी त्रिरात्रम् ॥ ५५ ॥

क्षत्रियादीनामाह । क्षत्रियः शुद्धोच्छिष्टाशने पञ्चरात्रं पयःपञ्चगन्यतरत् पिबेत् ॥ ५४ ॥ क्षत्रियः वैश्योच्छिष्टाशने त्रिरात्रं पयःपञ्चगन्यान्यतरत् पिबेत् । क्षत्रियस्य क्षत्रियोच्छिष्टाशने एकरात्रमेव ; विमस्य विप्रोच्छिष्टाशने तथा दर्शनात् । क्षत्रियस्य विप्रोच्छिष्टाशने तु आपस्तम्बः—

"ब्राह्मणस्य यदोच्छिष्टमश्चात्यज्ञानतो द्विजः । अहोरात्रं तु गायन्या जपं कृत्वा विशुध्यति ॥"

इति । द्विजः क्षत्रियादिः ॥ ५५ ॥

## वैदयः शूद्रोच्छिष्टाद्यी च ॥ ५६ ॥ चण्डालान्नं भुक्त्वा त्रिरात्रमुपवसेत् ॥ ५७ ॥ 'सिद्धं भुक्त्वा पराकः ॥ ५८ ॥

वैश्यः राद्गोच्छिष्टाशने त्रिरात्रं पयःपञ्चगव्यान्यतरत् पिवेत् । वैश्यस्य विप्रक्षत्रोच्छिष्टाशने अहोरात्रं गायत्रीजपः । वैश्योच्छिष्टाशने एकाहं पयः पञ्चगव्यं वा । राद्गस्य तु द्विजोच्छिष्टाशने न दोषः ; " द्विजोच्छिष्टं

<sup>1</sup> अज्ञान emitted in ঘ.

<sup>ध</sup> सिद्धान्नं—ठ.

<sup>1</sup> आचमनं कृत्वा added in ज ; वमनं कृत्वा added in ठ.

¹ त—ख. ं

तु भोजनम् " इति विधानात् । एतच गुरुं विना ; " उच्छिष्टमभोज्यमगुरोः " इति वासिष्ठात् ॥ ५६ ॥ चण्डालाचनारान आह ।

> " चण्डालः श्वपचः क्षता सूतो वैदेहकस्तथा । मागधायोगवी चैव सप्तेतेऽन्त्यावसायिनः॥"

इत्येते चण्डालग्रहणेन गृह्यन्ते । एषामपकमन्नं भुकत्वा त्रिरात्रमुपवसेत् । एतच कामतः ; अर्धक्रच्छ्रप्रत्याम्नाय-त्वात् । अकामतः पादकुच्छः । तदनुवृत्तौ "एतदेव चण्डालपतितान्नभोजनेषु " इति वासिष्ठसारणात् । अभ्यासे तुभयत्रापि कल्प्यम् ॥ ५७ ॥ सिद्धान्त्रमोजन आह् । चण्डालादीनां सिद्धान्त्राशने पराकः । अकामतश्चेदम् । कामतः अङ्गिराः—

> " अन्त्यावसायिनामन्नमश्चीयाद्यस्तु कामतः । स तु चान्द्रायणं कुर्यात् तप्तक्रच्छ्मथापि वा ॥ "

इति । कामाकामाभ्यामुभयव्यवस्था । यतु "चण्डालान्नं यदा भुक्तं ब्राह्मणाद्यैः प्रमादतः । चान्द्रायणं चरेद्विमः " इति आपस्तम्बीयं, तत् अकामतोऽभ्यासे ज्ञेयम् । कामाकामतोऽत्यन्ताभ्यासे सुमन्तुः—

" चण्डालान्त्यस्त्रियो गत्वा भुक्त्वा च प्रतिगृह्य च । पतत्यज्ञानतो विभो ज्ञानात् साम्यं <sup>1</sup>च गच्छति ॥ "

इति । पातित्ये द्वादशाब्दम् । साम्ये मरणान्तिकम् ; चतुर्विशतिवार्षिकं वा । सर्वथा प्रायश्चित्तामावे संसर्गिशायश्चित्तव्यवस्था न स्यात् ॥ ५८ ॥

## असंस्कृतान् पशून् मन्त्रैर्नाचाद्विपः कथंचन । मन्त्रेस्तु संस्कृतानचाच्छाश्वतं विधिमास्थितः॥ ५९॥

मांसभक्षणविधिनिषेधयोर्विषयमाह । उपाकरणादिमन्त्रसंस्कृतपशुमांसाशनं कार्यम् । नासंस्कृतानां सीतायज्ञादिविशेषाणाम् ; यतः शाश्वतं वैदिकं प्रत्यक्षवेदमूलकं विधिमास्थितः । सीतायज्ञादीनां तु यज्ञत्वेऽपि न प्रत्यक्षवेदमूलकत्वम् ; सामयाचारिकत्वात् ॥ ५९ ॥

## यावन्ति पशुरोमाणि तावत् कृत्वेह मारणम्। वृथा पशुव्रः प्राप्नोति पेल चेह च 'निष्कृतिम् ॥ ६०॥

वृथा पशुहिंसायामाह । पशुन्नः इह लोके वृथा श्रीतस्मार्तपशुयागादिमन्तरेण पशुमारणं कृत्वा पशुरोमसमसंस्यानि दिनानीह छोके परलोके च निष्कृति दुःखानुभवनरकोपभोगरूपां प्राप्नोति ; "दिनानि पशुरोमिनः " इति स्मरणात् ॥ ६०॥

यज्ञार्थं परावः सृष्टाः स्वयमेव स्वयंभुवा। यज्ञो हि भूत्यै सर्वस्य तसायज्ञे विधोऽवधः॥ ६१॥

वृथाशब्दन्यावर्त्यमाह । पशुसृष्टिः यज्ञार्थमेव ब्रह्मणा कृता । यतो यज्ञः ऐहिकामुष्मिकसकल-काम्यफलसाधनम् , अतः तद्थे वधः अवधः अदृष्टदृष्णं न हि ॥ ६१ ॥

## न ताइशं भवत्येनो मृगहन्तुर्धनार्थिनः। यादशं भवति पेत्य वृथा मांसानि खादतः॥ ६२॥

अपेक्षया खादके दोषाधिक्यमाह । मृगहन्तुः एनः ताद्दगुत्कृष्टं नरकहेतुर्न ; यतोऽसौ अवस्यभरणीय-कुटुम्बभरणार्थं धनमपेक्षते ; " अप्यकार्यशतं कृत्वा " इति स्मरणात् । यादक् वृथा जिह्वास्वादेन मांसमक्षकस्य **प्रेत्य नरकहेतुः ॥ ६२ ॥** 

## ओषध्यः परावो वृक्षास्तिर्यञ्जः पक्षिणस्तथा। यज्ञार्थं निधनं प्राप्ताः प्राप्तवन्तयुच्छ्रितीः पुनः ॥ ६३ ॥

यज्ञेषु वध्यं स्तौति । ओषध्यः पुरोडाशार्थं त्रीहियवादयः । पशवः वपाद्यर्थं छागादयः । वृक्षाः यूपाद्यर्थं पलाशादयः । तिर्यञ्चः विकर्षणाद्यर्थं मण्डूकादयः । पक्षिणः यागार्थं कपिञ्जलादयः । एते यज्ञार्थं वध्यमाना अप्युत्कृष्टं गन्त्रर्वादियोनित्वं परलोकं पुनः पुनः प्राप्नुवन्ति ॥ ६३ ॥

## मधुपर्के च यज्ञे च पितृदैवतकर्मणि। अत्रैव परावो हिंस्या <sup>३</sup>नान्यत्रेति कथंचन ॥ ६४॥

पशुवधनिमित्तेषु परिसंख्यामाह । मधुपर्कः वरादीनाम् । यज्ञः ज्योतिष्टोमादिः । पितृकर्म श्राद्धम् । दैवतकर्म दुर्गाबलिदानादि । एतेष्वेव पशवो हिंस्याः । अन्यत्र मांसबुभुक्षादिषु कथंचित् प्राणात्ययादिष्वपि न । यतु " प्राणात्यये तथा श्राद्धे " इति, तत् सिद्धमांसमक्षणार्थं, न पशुहिंसार्थम् ॥ ६४ ॥

## <sup>4</sup>यज्ञार्थेषु पश्नन् हिंसन् वेदतत्त्वार्थविद् द्विजः। आत्मानं च पश्ंश्चेव गमयत्युत्तमां गतिम् ॥ ६५ ॥

यज्ञपञ्जिसकं स्तौति । यः वेदानां तत्त्वमबाधितमर्थं ज्ञात्वा वेदविहितयज्ञार्थं, न तु मक्षणार्थं, पश्रत् हिनस्ति, स तान् पश्र्न् आत्मानं चोत्तमां गतिं स्वर्गळक्षणां गमयतीत्युक्तोपसंहारः ॥ ६५ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> पशोर्वध: — ज. ठ.

## ग्रहे गुरावरण्ये वा निवसन्नात्मवान् द्विजः। नावेदविहितां हिंसामापद्यपि समाचरेत्॥ ६६॥

मांसार्थं हिंसानिषेघस्य सर्वाश्रमसाधारण्यमाह । गृहादिवासिनः गृहस्थन्नस्नचारिवानप्रस्थाः, आत्मवान् संन्यासी च । द्विजम्रहणात् शृद्धस्यानिषेधः । एते आपदि प्राणसंशयेऽपि तद्रक्षाये मांसार्थं वेदाविहितां हिंसां नाचरेयुः । हिंसानिषेधात् सिद्धोपादानं वेदाविहितनिषेधाच यज्ञशिष्टोपादानमनिषिद्धम् ॥ ६६ ॥

## या वेदविहिता हिंसा नियतास्मिश्चराचरे। अहिंसामेव तां विद्याद् वेदाद्धर्मी हि निर्वभौ॥ ६७॥

नित्यां वैदिकहिंसां स्तौति । वैदिकी नित्याभिषोमीयादिहिंसा अकरणे दोषहेतुत्वात् अहिंसैव ; अविहितहिंसावत् न दोषजनिका ; वेदमूल्ल्वाद्धर्मस्य ॥ ६७ ॥

## योऽहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया। स जीवंश्च मृतश्चेव न कचित् सुखमेधते॥ ६८॥

वृथाहिंसास्वरूपमाह । स्वसुखनिमित्तम् अहिंसकानि हिंसार्थमनुद्यतानि भूतानि यः हिनस्ति, स इहासुत्र च सुखमाक् न भवति । अहिंसकानीति विशेषणात् आततायिवधे न दोष इत्युक्तमधस्तात् । व्याघादिहनने तु न दोषः ॥ ६८ ॥

## यो बन्धनवधक्केशान् प्राणिनां न चिकीर्षति । स सर्वस्य 'हितप्रेप्सुः सुखमत्यन्तमइनुते ॥ ६९ ॥

कायिकीमहिंसां स्तुत्वा मानसीं स्तौति । यः प्राणिनां वयबन्धादिक्केशान् न चिकीर्षति, स सर्वेषा-मपि हित्तपेप्युत्वादात्यन्तिकयुखमाम्मविति ॥ ६९ ॥

# यद् ध्यायति यत् क्रुरुते <sup>3</sup>रतिं बन्नाति यत्र च। <sup>4</sup>तदेवामोत्ययत्नेन यो हिनस्ति न किंचन॥ ७०॥

अहिंसायामैहिकं फलमाह । यत् स्थावरं जङ्गमं वा किंचिदिप भूतं न हिनस्ति, स ज्ञानेच्छाकृति-विषयान् सर्वानिप ऐहिकान् कामान् अयलेनैव प्राप्तोति ॥ ७० ॥

#### नाकृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पचते कचित्। न च प्राणिवधः खर्ग्यस्तस्मान्मांसं विवर्जयेत्॥ ७१॥

उपायनिषेधादपि मांसं निषिद्धमित्याह । हिंसासाध्यं मांसं हिंसानिषेधेनैव निषिद्धमिति तद्भक्षणमपि तद्भदेव नरकहेतुः ॥ ७१ ॥

#### समुत्पत्तिं च मांसस्य वधवनधौ च देहिनाम्। प्रसमीक्ष्य निवर्तेत सर्वमांसस्य भक्षणात्॥ ७२॥

निषिद्धद्रव्यारब्धतयापि तन्निषिद्धमित्याह । " एतत् षाट्कौशिकं शरीरम् , त्रीणि पितृतः, त्रीणि मातृत इति, अस्थिस्नायुमज्जानः पितृतः, त्वब्बांसरुधिराणि मातृतः " इति श्रुत्या रजेविकारत्वं मांसस्योक्तम् । रजश्चामेध्यभक्षणनिषेधेन निषिद्धम् ,

> " मानुषास्थिशवं विष्ठा रेतो म्त्रार्तवं वसा । स्वेदाश्रुदूषिकाः श्लेष्मा मद्यं चामेध्यमुच्यते ॥ "

इति देवलेन । अतः निषिद्धोपादानकत्वान्निषिद्धवधवन्त्रोपायकत्वाच निषिद्धानिषिद्धसर्वमांसमक्षणान्निवर्तेत ॥७२॥

#### न भक्षयति यो मांसं विधि हित्वा पिशाचवत्। स लोके प्रियतां याति व्याधिभिश्च न पीड्यते॥ ७३॥

मांसवर्जनस्यैहिकं फलमाह । पिशाचा हि अविधिनैव मांसं मक्षयन्ति । तद्वत् यो न मक्षयित, स इह छोके सर्वजनिषयताम् अन्याधितां च।मोति ॥ ७३ ॥

#### अनुमन्ता विश्वसिता निहन्ता क्रयविक्रयी। संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः॥ ७४॥

यदुक्तं पशुघ्न इति तद्भेदानाह । ये हन्यमानमनुमन्यन्ते, हतं वा विशंसन्ति, विशस्तं वा विक्रीणन्ति कीणन्ति वा, क्रीतं वा पाकादिना संस्कुर्वन्ति, संस्कृतं चोपहरन्ति, उपहृतं वा खादन्ति, ते सर्वेऽपि हिंसानुबन्धित्वात् घातकाः घातकवदेव दोषभाजः ॥ ७४॥

#### स्वमांसं परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति । अनभ्यच्ये पितृन् देवान् न ततोऽन्योऽस्त्यपुण्यकृत् ॥ ७५ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> परिक्लेशं—ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> मतिं--ज.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> हितं प्रेप्सु—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> तदवामो—ज.

पुष्टवर्थं मांसाशने दोषमाह । यः व्याध्यादिरहितः केवलं पुष्टवर्थमेव मांसानि खादति, तसात अन्यः पापकृत् न ; परं तु देविपत्रर्चनात् अन्यत्र । देवाद्यर्चनाविशष्टस्य पुष्टचर्थमपि मक्षणे न दोषः ॥ ७५ ॥

## वर्षे वर्षेऽश्वमेधेन यो यजेत दातं समाः। मांसानि च न खादेचस्तयोः पुण्यफलं समम्॥ ७६॥

मांसवर्जनस्यामुष्मिकं फलमाह । प्रत्यब्दं शतवर्षाणि यः अधमेधेन यजते, यश्च मांसं न खादति, तानुमावपि तुल्यपुण्यफ्लौ ॥ ७६ ॥

## <sup>1</sup>फलमूलाशनैर्दिव्येर्मुन्यन्नानां च भोजनैः। न तत् फलमवामोति यन्मांसपरिवर्जनात्॥ ७७॥

तपसोऽप्यधिकं मांसवर्जनिमत्याह । दिव्यैः स्वर्गसाधनैः फलमूलनीवारादिभोजनैः तादशी स्वर्गप्राप्ति-र्नास्ति<sup>2</sup>, यादशी मांसवर्जनेन ॥ ७७ ॥

## मां स अक्षयितामुत्र यस्य मांसमिहादाचहम्। एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः॥ ७८॥ <sup>3</sup>इति श्रीविष्णुस्मृतौ एकपञ्चाशत्तमोऽध्याय:

मांसपदनिरुक्तिमाह । 'इहास्मिन् छोके यस्य मांसम् अहम् अद्मि, अमुत्र परलोके मां स मक्षयिता' इति मांसपद्पवृत्तिनिमित्तं मनीषिणः प्राहुः । ततोऽपि मांसं त्याज्यमिति ॥ ७८॥

<sup>4</sup>इति श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकभोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि⁵श्रीरामपण्डितात्मज⁵श्रीनन्द-पिंडतापरनामध्येयविनायकपिंडतकृतौ विष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यामेकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः

主教生活器 海绵中海海里山东西

<sup>5</sup> श्री omitted in ग्र

#### द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः

#### सुवर्णस्तेयकृद्राज्ञे कर्माचक्षाणो मुसलमर्पयेत्॥१॥

क्रमप्राप्तं सुवर्णस्तेयप्रायश्चितं द्विपञ्चाशत्तमेनाह । अत्र सुवर्णशब्द: जातिवचन इति पञ्चित्रिशे साधितम् । तत्परिमाणापेक्षायां तु " ऊर्ध्वं प्राणान्तिकम् " इत्यनेन सुवर्णाधिकत्वमुपतिष्ठते । " पञ्चनिष्कप्रमाणं त " इति भविष्यवचनं त तत्रैव विशेषसमर्पकम् । निष्कश्चात्र व्यावहारिको दीनार एव ; प्रथमोपस्थितत्वात् । तच बाह्मणस्वामिकमेव : 'ब्राह्मणसुवर्णहरणम् ' इत्युपकमात् । तस्य स्तेयं शास्त्रपरिगणितस्वत्वहेतुं विनो-पादानम् । तद् यः करोति, स कर्म स्वकृतं ' सुवर्णस्तेयं मया कृतम् ' इत्या वक्षाणो राज्ञे स्ववधाय मुसलं समर्पयेत् । तेन च मुसलेन राजा तं सकृदेव हन्यात् । अत्र विशेषमाह शुङ्कः—" सुवर्णस्तेनः प्रकीर्णकेश आर्द्रवासा आयसं मुसलमादाय राजानमुपतिष्ठेत् 'इदं मया पापं कृतम् , अनेन मुसलेन घातयस्व ' इति, स राज्ञा शिष्टः पूतो भवति " इति । मुसलं वधसाधनोपळक्षणम् । यथाह मनुः

> " स्कन्त्रेनादाय मुसलं लगुडं वापि खादिरम् । असि वोभयतस्तीक्ष्णमायसं दण्डमेव वा ॥ "

इति । हननं च सकूत् कार्यम् ; " गृहीत्वा मुसलं राजा सकुद्धन्यातु तं स्वयम् " इति मानवात् । राज्ञो हननाशको त वसिष्ठः—" स्तेनः प्रकीर्णकेशो राजानमभियाचेत, ततस्तसमे राजौदुम्बरं शस्त्रं दद्यात् , तेनात्मानं प्रमापयेत् . मरणात् पूतो भवतीति विज्ञायते " इति । उद्म्बरं ताम्रम् । इदं च ब्राह्मणस्याप्यपहर्तुः, न क्षत्रियादेरेव । " सुवर्णस्तेयकृद्धिपः " इत्युपकस्य " सकुद्धन्यास्तु तं स्वयम् " इति सर्वनाम्ना विपर्यापि मनुना वनोपदेशात्। यस्तु "न जातु ब्राह्मणं हन्यात् सर्वपापेष्वपि स्त्रियम् " इति वधनिषेधः, स दण्डतया; न प्रायश्चित्ततयेति; "वधेन शुध्यति स्तेनो ब्राह्मणस्तपसैव च " इति मानवात । एवकारश्च वधदण्डामावप्रतिषेधार्थः । यत्तु,

"यदेतद्वचनं वीर ब्राह्मणस्तपसेव वा। अत्रैवकारकरणात् ब्राह्मणस्य सुराधिप ॥ तप एवेत्यनेनेव प्रतिषेधो वधस्य च। ु----- न दण्डप्रतिषेधोक्तिक्रीसणस्य कदाचन् ॥ "

<sup>1</sup> मेध्यै: for दिव्यै:-ज, ठ

मेध्यै: for दिव्यै:—ज, ठ.
 वैष्णवे धर्मशास्त्रे प्रायश्चित्तपकरणमेकपञ्चाशम्—ज, ठ.

<sup>4</sup> इति विष्णुस्मृतिविवृतौ एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः—घ, च.

इति भविष्यवचनं वधनिषेधकमिति प्रतीयते, तत् अत्रैवकारकरणात् ब्राह्मणस्य वधप्रतिषेधः, तप एवेत्यनेनैव् ब्राह्मणस्य दण्डप्रतिषेधोक्तिश्च कदाचन नेति व्याख्येयम् । अन्यथा चकारोक्तसमुच्चयानुपपत्तिः । न च वधदण्डा-भावप्रतिषेधकरवेनास्य व्याख्याने प्रतिषेध्याप्रसिद्धिः ; "षड्भिः परिहार्यो राज्ञा अवध्यश्चावन्ध्यश्चादण्ड्यश्चा-परिवाद्यश्चापरिहार्यश्चाविष्टिकार्यश्चेति " इति गौतमीये ब्राह्मणस्य वधदण्डाभावस्मरणेन प्रतिषेध्यप्रसिद्धेः। यदिष्.

" वाशब्दग्रहणाद्वीर तपो वा ब्राह्मणस्य <sup>1</sup>च । दण्डो वा कीर्तितस्तज्ज्ञैर्वयस्तु न कदाचन ॥ "

इति भविष्यवचनम्, तत् बहुश्रुतब्राह्मणविषयमुक्तगौतम्वावयाद्वचाख्येयम् । तस्मात् सुवर्णस्तेये वधदण्डा-विष ब्राह्मणस्येति सिद्धम् । विप्रपदं च सर्ववर्णोपलक्षणम्; "क्षत्रादयस्त्रयो वर्णाः" इति भविष्यवचनात् । वर्णपदं चानुलोमादीनामप्युपलक्षणम्; "प्रायिधित्तीयते नरः" इति तेषामि निषेधाधिकारात् । इदं चोभयोः सगुणयोः । सगुणस्वामिकस्य निर्गुणेनापहारे तु विशेषो भविष्ये—

"श्रेष्ठविपसुवर्णं तु प्रभूतमपहृत्य च । सविशेषानुबन्धं च ब्राह्मणो चूतवल्लमः ॥ प्रायश्चित्तमिदं कुर्यानिबोध गदतो मम । निष्कालको घृताभ्यक्त आत्मानं पावके दहेत् ॥ "

इति । प्रभूतम् ; पञ्चनिष्काधिकपरिमाणम् ; अधस्तात् प्रायश्चित्तान्तराम्नानात् । विशेषानुबन्धो यागाद्यर्थं किल्पितत्वम् । यूतम् <sup>2</sup>असत्कर्मोपलक्षणम् । तेन सगुणस्वामिकं प्रभूतं यागाद्युपकिल्पतं वा हत्वा निर्गुणस्येदं प्रायश्चित्तमित्यर्थः । निर्गुणस्य सगुणेनापहारेऽपि तत्रैव—

" विशस्य गुणवान् विमो निर्गुणस्यापहृत्य तु । चतुर्थकाले भुञ्जानस्त्रिर्मिवैवैविगुध्यति ॥ "

#### इति । क्षत्रियस्यापहर्तुस्तत्रेव-

" अपहत्य सुवर्णं तु ब्राह्मणस्य सुराधिप । पञ्चनिष्कप्रमाणं तु राजानं क्षत्रियो व्रजेत् ॥ तस्मादौदुम्बरं शस्त्रं प्राप्यात्मानं हनेद्गुह । निमीलिताक्षो जठरे स्वशक्त्या मरणाच्छिचिः ॥ "

इति । इदमुभयोः सगुणत्वे । निर्गुणत्वे तु तत्रैव—

" निर्गुणस्तु यदा विमोऽपहर्ता <sup>3</sup>क्षत्रियस्य च । गृहीत्वा मुसलं राजा सक्रद्धन्यातु तं स्वयम् ॥ "

<sup>2</sup> असत्कार्यो—घ,

<sup>3</sup> क्षत्रियम्त्रथा-

द्विति । अस्य पाक्षिकमरणेन निर्गुणविषयत्वात् निश्चितमरणस्य पूर्वस्य संगुणविषयत्वं युक्तम् । तेन च नामधारकज्ञासणविषयत्वं पतितज्ञासणविषयत्वं वास्येति निरस्तम् । पाक्षिकमरणत्वं चास्यानुपदं स्पष्टयिष्यामः । भसगुणस्वामिकस्य निर्गुणैरपहारेऽपि तत्रैव—

> " क्षत्रादयस्त्रयो वर्णा निर्गुणा चूततत्पराः । गुणाढ्यस्य तु विमस्य पञ्चनिष्कान् हरन्ति ये ॥ निष्कारुकादिविधिना दग्ध्वात्मानं तु पावके । गुध्येयुर्मरणाद्वीर तिन्नर्यात्य तु तस्य वै ॥ "

इति । तत् अपहृतं द्रव्यं निर्यात्य स्वामिने दत्त्वेत्यर्थः । अत्र विशेषं वक्ष्यामः । इदं च कामतोऽपहारे ; "कामतस्तु कृतं यत् स्यान्नान्यथा वधमर्हिति " इति शातातपस्मरणात् । मरणासंभवे अश्वमेधस्तीर्थानुसरणं चतुर्विशतिवार्षिकं व्रतं चेत्यादि पूर्ववत् कल्पनीयम् । अकामतस्तु वक्ष्यति । परिमाणभेदेन प्रायश्चित्तभेदः पर्यात्रश्चरान्मते—

> " वालाग्रमात्रेऽपहते प्राणायामं समाचरेत् लिक्षामात्रेऽपि च तथा प्राणायामत्रयं बुधः ॥ राजसर्षपमात्रे च प्राणायामचतुष्टयम् । गायव्यष्टसहस्रं च जपेत् पापविशुद्धये ॥ गीरसर्षपमात्रे तु सावित्रीं वै दिनं जपेत् । यवमात्रे सुवर्णस्य प्रायश्चित्तं दिनद्वयम् ॥ सुवर्णकृष्णस्यं सेवमपहत्य द्विजोत्तमः । कृच्छं सांतपनं कुर्यात् तत्पापस्य विशुद्धये ॥ अपहत्य सुवर्णस्य माषमात्रं द्विजोत्तमः । गोमूत्रयावकाहारस्त्रिमिर्मासैर्विशुध्यति ॥ सुवर्णस्यापहरणे वत्सरं यावकी भवेत् । कर्ध्वं प्राणान्तिकं ज्ञेयमथवा ब्रह्महत्रतम् ॥"

इति । ऊर्ध्वम् ; पञ्चनिष्कप्रमाणमित्युक्तम् । सार्धद्विनिष्कस्तेये षडब्दम् ;

" षडब्दं वा चरेत् कृच्छ्रं यजेद्वा कतुना द्विजः । तीर्थानि वा अमन् विद्वांस्ततः स्तेयाद्विमुच्यते ॥ "

<sup>1</sup> सगुणस्यापि——घ A—17 इति अत्रिस्मरणात् । कतुः स्वर्जिदादिः । तीर्थानि त्रीणि ; बहुवचनात् । पादोनचतुर्निष्कहेमस्तेये नवाब्दम् । " एतदेव त्रतं स्तेनः पादन्यूनं समाचरेत् " इति व्यासस्मरणात् । यदा तु स्तेयानन्तरमेव जातानुताषः प्रत्यर्पयति, तदा त्रैवार्षिकम् । यथाह अङ्गिराः— " महापातकसंयुक्ता वर्षैः ग्रुध्यन्ति ते त्रिभिः" इति । इदं च कामतः । अकामतस्तु वार्षिकमेव ; " स्तेयं कृत्वा सुरां पीत्वा कृच्छूं संवत्सरं चरेत् " इति आपस्तम्बीयात् । मानसापहारे तु सुमन्तुः— " सुवर्णस्तेयी द्वादशरात्रं वायुभक्षः पूतो भवति " इति । रसवेधाद्यापादितः सुवर्णभावस्य ताम्रादेः स्तेये न महापातकम् ; सुस्यजातिसमवायाभावादिति प्राश्चः । असुवर्णं सुवर्णन्त्रस्य ताम्रादेः स्तेये न महापातकम् ; अपहारकर्मणोऽसुवर्णत्वात् । पारदोपित्रससुवर्णं रजतबुद्ध्या अपहरतस्तु भवत्येव महापातकम् ; वास्तवसुवर्णपहारत्वात् । सुवर्णसंसप्तृष्टताम्रादिहरणोऽपि सुवर्णस्तेयमेव ; पृषदाज्यः इवाज्यत्वस्य संस्रष्टेऽपि सुवर्णत्वानपायादित्याद्युद्धम् । क्षत्रियादिसुवर्णस्तेयस्योपपातकत्वात् तत्प्रायश्चित्तं तत्रिव वक्ष्यामः ॥ १॥

## वधात् त्यागाद्वा प्रयतो भवति ॥२॥ महाव्रतं द्वाद-शाब्दानि वा कुर्यात्॥३॥

मुसलार्पणस्य प्रयोजनमाह । वधात् राजकृतमुसलप्रहारजन्यात् प्राणवियोगात् पूतो भवति । अथ तेन प्रहारेण न म्रियते, तथापि शुध्यत्येव ;

" निःशङ्केनापि चेद्राज्ञा हतो न म्रियते गुह । पूयत्येव न संदेहो यदि जीवति स द्विजः ॥ "

इति भिविष्यस्मरणात् ; "मृतकल्यः प्रहारातों जीवन्निष विशुध्यित " इति योगिस्मरणाच । यदि पुनरुत्पन्नकरुणेन राज्ञा 'पुनरेवं मा कार्षाः' इत्यनुशिष्याहत एव त्यज्येत, तदापि शुध्यित ; "हतः शुद्धि-मवाभेति राज्ञासौ मुक्त एव वा " इति शातातपस्मरणात् । "शासनाद्वा विमेक्षाद्वा स्तेनः स्तेयाद्विमुच्यते" इति मानवाच । न चाकारणिकशुद्ध्यापातः ; राजवचनस्यैवाशौच इवात्रापि शोधकत्वात् । यत्तु "अन्नन्नेनस्वी राजा " इति गौतमीयं, तद्वाज्ञ एवाहनने प्रत्यवायं बोधयित, न राजमुक्तस्य शुद्ध्यभावमपीति ॥ २ ॥

अकामतः सुवर्णस्तेये आह । 'वने पर्णकुटीं कृत्वा ' इत्याद्यक्तं महात्रतम् । तदकामत उक्तपरि-माणसुवर्णस्तेये द्वादशाब्दानि कुर्यात् । वाशब्दो व्यवस्थितविकल्पार्थः ; " ऊर्वे प्राणान्तिकं ज्ञेयमथवा त्रसहत्रतम् " इति षट्त्रिशन्मतात् ;

" अनिवेद्य नृपे शुध्येत् सुरापन्नतमाचरन् । आत्मतुल्यं सुवर्णं वा दद्याद्वा विष्रतृष्टिकृत् ॥ "

इति योगिस्मरणाच ब्रह्महसुरापवतयोर्विकल्पः । स्वतुल्यसुवर्णदानमतिधनिकविषयम् ॥ ३ ॥

## निक्षेपापहारी च ॥ ४ ॥ ¹धान्यधनापहारी च कृच्छू-मब्दम् ॥ ५ ॥

सुवर्णस्तेयसमे प्रायश्चित्तमाह । निक्षेपः सुवर्णातिरिक्तस्य ; तस्याकामतोऽपहारी च । चकारात् अश्चरत्नादिहारी च द्वादशाब्दं महाव्रतं कुर्यात् । कामतः प्रागुक्तमश्चमेधादि ज्ञेयम् ॥ ४ ॥ उपपातकस्तेये आह । धान्यं त्रीहियवादि । धनं वक्ष्यमाणं ताव्ररजतादि । परिमाणविशेषार्थमत्रे।पादानम्<sup>2</sup> । चकारात् सिद्धात्रं च । ब्राह्मणस्वमेतदपहृत्याब्दं कृच्छुं चरेत् । एतच्च कामतः । यथाह मनुः—

> " धान्यान्नधनचौर्याणि कृत्वा कामाद् द्विजोत्तमः । सजातीयगृहादेव कृच्छ्राब्देन विशुध्यति ॥"

इति । धान्यं दशकुम्भपरिमितम् ; अधिके वयस्मरणेन प्रायश्चित्तगौरवात् ; "धान्यं दशभ्यः कुम्भेभ्यो हरतोऽभ्यधिकं वधः" इति मानवात् । कुम्भपरिमाणं त्वाह कात्यायनः—" दशद्रोणा भवेत् खारी कुम्भोऽपि द्रोणविंशतिः" इति । सिद्धान्नमपि तावदेव । धनं तन्मूल्यपर्याप्तम् ; न्यूनाधिकभावेन प्रायश्चित्त- तारतम्यात् । अकामतः शृङ्खः—

" तिरुधान्यान्नवस्त्राणां शय्यानामामिषस्य च । संवत्सरार्धं कुर्वीत त्रतमेतत् समाहितः ॥ "

इति । क्षत्रियादिस्वामिकापहारे तु पादपादहान्या कल्प्यम् । मूल्यशब्देन वक्तव्ये यद्धनशब्दोपादानं तत् ब्राष्ठणव्यतिरिक्तस्वामिकस्ववर्णापहारेऽपीदमेव पायश्चित्तमिति बोधियतुम् । तच निर्गुणक्षत्रियादिस्वामिक-सुवर्णस्य गुणवता ब्राह्मणेनापहारे वार्षिकं मूलोक्तम् ;

" अधमस्यापहरणे मणीनां रजतस्य च । धनापहरणे चैव कुर्यात् संवत्सरं व्रतम् ॥ "

इति मानवात् । अधमः ब्राह्मणापेक्षया क्षत्रियः ; द्विजोत्तमसजातीयस्य प्रागमिधानात् । धनं सुवर्णम् ; रजतादुत्कृष्टत्वात् ; " रजतं ताम्रम् " इत्युक्तत्वात् । निर्गुणस्वामिकस्य निर्गुणेनापहारे भविष्योक्तम्—

" यदा च निर्गुणः स्वामी क्षत्रियो वैदय एव वा । हर्ता च ब्राह्मणस्तद्वत् तदापस्तम्बभाषितम् ॥ चतुर्थकाले भुञ्जानिक्षकालं स्नानमाचरेत् । स्थानासनाभ्यां विहरंस्निभिवंषैविशुध्यति ॥ "

द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः

इति । वाशब्दात् शुद्धोपादानम् । इदं च पञ्चनिष्कापहारे । न्यूनापहारे तु गुणवतो निर्गुणेनैतदेव कार्यम् ; "क्षत्रादीनां गुणवतामरुपे त्वपहृते गुहु ॥ अरुपानुबन्धे च तथा एतदेव भवेद्विमो ॥"

इति भविष्यात् । अल्यानुबन्धे लौकिककर्मोपयोगिनि । एतत् त्रैवार्षिकम् ॥ ५ ॥

# <sup>¹</sup>मनुष्यस्त्रीकूपक्षेत्रवापीनामपहारे² चान्द्रायणम् ॥ ६ ॥

मनुष्यादिस्तेये आह । मनुष्यः दासः । स्त्री दासी । शेषं प्रसिद्धम् । एषां क्षत्रियादिस्वामिकानामप-कृष्टजातीयानामपहारे चान्द्रायणम् । ब्राह्मणस्वामिकापहारे " उत्कृष्टजातीयापहारे महापातकसमम् " इत्युक्तम् ।

" पुरुषाणां कुलीनानां नारीणां च विशेषतः । मुख्यानां चैव रत्नानां हरणे वधमईति ॥ "

इति मानवे महापातकीयदण्डस्मरणात् । वापीकृपयोः न स्वरूपेण हरणम् ; गुष्कयोरि तयोरपहारे प्रायश्चित्तप्रसङ्गात् । किंतु जलवतामेव ; "वापीकृपजलानां च गुद्धिश्चान्द्रायणं स्मृतम् " इति मानवात् । वाप्यादिना जलविशेषणात् वाप्यादिपरिमितत्वं गम्यते ; न कुम्भादिपरिमितत्वम् । तेन न तत्रेदं प्रायश्चित्तम् ; किं त्वन्यदेव । इदमप्यनुत्रमृष्टजलविषयम् । उत्सृष्टे तु सर्वसाधारणस्वत्वात्र दोषः । क्षेत्रम् ; वीजोत्पत्तियोग्या भूः निवर्तनपरिमाणा । तदपहारे चान्द्रायणम् । तन्न्यूनाधिकापहारे प्रायश्चित्तान्तरं कल्प्यम् ॥ ६ ॥

## द्रव्याणामलपसाराणां सांतपनम् ॥ ७ ॥

सीसादिस्तेये आह । अल्पसाराणि अल्पमूल्यानि त्रपुसीसकादीनि । तृणकाष्टादीनां पृथगभिधानात् । तादृशद्रच्यापहारे सांतपनं द्व्यहसाध्यम् । पञ्चविंशतिपणलभ्यविषयमेतत् । अधिकमूल्यविषयेऽधिकम् ; "कांस्यायस्ताम्रसीसानामधं कृच्छार्धमेव च " इति जाबालिस्सरणात् । अर्थं पादक्रच्छः । ततोऽप्यधिकमूल्ये अर्धकृच्छः ॥ ७॥

# मक्ष्यभोज्ययानशस्यासनपुष्पमूलफलानां पश्चगव्यपानम्

भक्ष्यादिस्तेये आह । भक्ष्यं मोदकादि । मोज्यम् ओदनादि । पानं दुग्धादि । शय्या प्रसिद्धा । आसनं पीठादि । पुष्पं मिलकादि । मूलम् आर्द्दकादि । फलम् आम्रादि । एषामेकवारतृप्तिदमोजन-पर्याप्तानां च हरणे भोजनपरिहारेण पञ्चगव्याशनम् । द्विवारमोजनपर्याप्तहरणे त्रिरात्रम् । यथाह पैठीनसिः—

<sup>2</sup> अपहरणे—ट

" भक्ष्यमोज्यस्यान्नस्योदरपूरणमात्रस्य हरणे एकरात्रम् , द्विवारोदरपूरणमात्रस्य त्रिरात्रं पञ्चगव्याहारता " इति । एकरात्रशयनार्थशय्यापहारे चैवम् । बहुमूल्यायाः " अत्यन्तार्धापहारे तु शय्यानामामिषस्य च । संवत्सरार्धं कुर्वीत " इति श्रङ्कोक्तं ज्ञेयम् । आसनेऽप्येषेव व्यवस्था । पुष्पादीनामप्येकरात्रोपभोग्यानां हरणे पञ्चगव्या- शनम् । त्रिरात्रबद्धात्रोपभोग्यापहारे तु पादार्थक्रच्छो ।

" पकान्तमीषधं तैलं शय्या वास उपानही । उदके फलमुलेषु पुष्पपर्णसुगन्धिषु । सुद्धाण्डमथ मांसेषु अर्धं कृच्छार्धमाचरेत् ॥ "

इति जाबालोक्तं ज्ञेयम् । बहुमूल्यानां चिरमपहारे तु " मूलानां कुसुमस्य च । मासार्धे तु व्रतं कुर्यात् " इति शङ्कोक्तं ज्ञेयम् ॥ ८॥

#### तृणकाष्ठद्वमशुष्कान्नगुडवस्त्रचर्मामिषाणां त्रिरात्रमुपवसेत्

11911

तृणादिस्तेये आह । तृणं द्वग्रहाहारो गवादेः । काष्ठं द्वग्रहपाकोपयोगि । दुमः अनुपमोग्यफल-पुष्पः । ग्रुष्कान्नं तण्डुलादि । गुडश्च द्वग्रहाहारः । वस्त्रं कौर्पानाच्छादनयोग्यम् । आमिषं द्वग्रहमक्ष्यम् । एषां स्तेये त्रिरात्रमुपवसेत् । दशाहपर्याप्तापहारे **मनुः**—

> " लवणानां गुडानां च मूलानां कुसुमस्य च । मासार्वं तु त्रतं कुर्यादेतदेव समाहितः ॥ "

इति । विंशतिरात्रपर्याप्तापहारे मासम् ;

" तृणेक्षुकाष्ठतकाणां रसानामपहारकः । मासमेतद्वतं कुर्योद्गन्यानां सर्पिषां तथा ॥"

इति मानवात् । अस्यापवादमाह शङ्कः-

" अस्तेयमयये काष्ठमस्तेयं च तृणं गवे । कन्याहरणमस्तेयं यो हरत्यनलंकृताम् ॥ "

इति । असये श्रीतस्मार्ताय । योगीश्वरोऽपि — "द्विजस्तृणैधपुष्पाणि सर्वतः स्ववदाहरेत्" इति । तदुभय-मप्येकाहपर्याप्तस्तेये ॥ ९ ॥

#### मणिमुक्ताप्रवालताम्ररजतायःकांस्यानां¹ द्वादशाहं कणा-नश्रीयात्॥ १०॥

<sup>1</sup> कांस्यापहरणे—ज.

<sup>1</sup> मनुष्यस्त्रीक्षेत्र—ठ; वापिकानाम् for वापीनाम्—च. 8 स्वामिकानाम—च.

द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः

¹मण्यादिस्तेय आह । मण्यादयः प्रसिद्धाः । तेषामेकाहमक्ष्यद्वादशगुणमूल्यलभ्यानां स्तेये द्वादशाहं कणानश्रीयात् । कामतश्चेदम् । अकामतोऽर्धम् ; "कांस्यायस्ताम्रसीसानामर्धं क्रच्छार्धमेव च" इति स्मरणात् । अर्धं पादकुच्छः । स तूक्तपरिमाणात् न्यूनपरिमाणे मूल्ये । गद्याणदशकन्यूनमूल्यस्तेये चतु- विश्वितेमते—" रत्नानां हरणे विप्रश्चरेच्चान्द्रायणं त्रतम् " इति । गद्याणसहस्रन्यूनमृल्यस्तेये मनुः—

'' अधमस्यापहरणे मणीनां रजतस्य च । धनापहरणे चैव कुर्यात् संवत्सरं व्रतम् ॥ "

इति । गद्याणसहस्राधिकमूल्यरत्नाद्यपहारे तु महापातकसाम्यम् ;

" निक्षेपस्यापहरणं नराश्वरजतस्य च । भूमिवज्जमणीनां च रुक्मस्तेयसमं स्मृतम् । मुख्यानां चैव रत्नानां हरणे वधमर्हति ॥ "

इति मानवात् । तच स्पष्टमुक्तं चतुर्विशतिमते-

"रूप्यं हत्वा द्विजो मोहाचरेचान्द्रायणं व्रतम् । गद्याणदशकादूर्ध्वमा शताद् द्विगुणं चरेत् । आ सहस्राच त्रिगुणमूर्ध्वं हेमविधिः स्मृतः ॥"

इति ॥ १०॥

## कार्पासकीटजोर्णाद्यपहरणे त्रिरात्रं पयसा वर्तेत ॥ ११ ॥

कार्पासादिस्तेये आह । कार्पासं तूलम् । कीटजं तसरीपद्वादि । ऊर्णा मेषादिलोम । आदिशब्दात् श्रुमादितन्तवः । एषां स्तेये त्रिरात्रं पयसा वर्तेत । इदं च पादकुच्छूतुल्यत्वात् अकामतः । कामतोऽर्धक्वच्छूः ; "गुडकार्पासधान्यानि कृच्छूं कृच्छू।र्धमेव च " इति जाबालिस्मरणात् । तूलादिग्रहणात् तत्मकृतिकानां वस्नादीनामप्येतदेव प्रायश्चित्तं दर्शितं तेनैव—" शय्या वास उपानहौ " इति । एतच्च द्विमीजनाईमक्ष्य-मूल्यत्लादिविषयम् ; अधिके " तिल्धान्यानवस्नाणां संवत्सरार्धं कुर्वीत " इति प्रायश्चित्ताधिन्यदर्शनात् ॥ ११॥

## द्विराफैकराफापहरणे द्विरात्रमुपवसेत् ॥ १२ ॥ <sup>2</sup>पक्षिगन्धौ-षधिरञ्जुवैदलानामपहरणे दिनमुपवसेत् ॥ १३ ॥

द्विशफादिस्तेये आह । द्विशफाः अजादयः । एकशफाः खरादयः । एषां स्तेये त्रिरात्रमुपवसेत् । इदमपि द्विर्मोजनार्हभक्ष्यमूल्यलभ्याजादिविषयम् । अधिकेऽधिकं कल्प्यम् । गवाश्वादिषु तु, " हिरण्यरलकौरोयश्चीपुंगोगजवाजिनः । देवबाक्षणराज्ञां च विज्ञेयं द्रन्यमुत्तमम् ॥ "

इत्युत्तमत्वेनोत्तमसाहसविधानात् सुवर्णस्तेयसमत्वाच तत्प्रायश्चित्तमेव ज्ञेयम् ॥ १२ ॥

पक्ष्यादिस्तेये आह । पक्षिणः ग्रुकादयः । गन्धः कर्पृरादिः । ओषधयः गुङ्क्यादयः । रज्जुः मुङ्जादिमयी वरत्रा । वैदलं वैणवरूर्पादि । एषां स्तेये एकाहमुपवासः । एतचैकवारभक्ष्यमूल्यलभ्यपिस्तेय-विषयम् । मूल्याधिकयेऽधिकम् ; " <sup>1</sup>मासमेकं व्रतं कुर्याद् गन्धानां सर्पिषां तथा । " इति श्रह्वस्मरणात् ॥ १३ ॥

#### दत्त्वैवापहृतं द्रव्यं धनिकस्याप्युपायतः। प्रायश्चित्तं ततः कुर्यात् कल्मषस्यापनुत्तये॥ १४॥

स्तेयप्रायश्चित्तविधिशेषमाह । धनस्वामिनोऽपहृतं द्रव्यं साक्षादेव दत्त्वा, रुज्ञादिना साक्षाहाना-शक्तावुपायान्तरेण यौतकादिमिषेणापि दत्त्वेव प्रायश्चित्तं कार्यम् ; द्रव्यदानस्यापि प्रायश्चित्तवदेव पाप-क्षयहेतुत्वात् । न च विकल्पः ; दत्त्वेति क्त्वाप्रत्ययेन दानस्य पूर्वाङ्गताबोधनात् । तच्चेकादशगुणं देयम् ;

> " स्तेये ब्रह्मस्वभूतस्य सुवर्णादेः कृते पुनः । स्वामिनोऽपहृतं देयं हर्त्रा त्वेकादशाधिकम् ॥"

इति स्मरणात् । तदशक्तौ चतुर्गुणं देयम् ; "हत्वा चतुर्गुणं दत्त्वा प्रायश्चित्तं समाचरेत्" इति चतुर्विश्वतिमतात् । तदशक्तौ सममपि ; "यदस्यापहृतं द्रव्यं तत्तस्येव विनिर्दिशेत्" इति भविष्यात् । तन्नाशे तत्प्रतिरूपम् ;

" प्रमापणे प्राणभृतां दद्यात् तत्प्रतिरूपकम् । तस्यानुरूपं मृत्यं वा दद्यादित्यब्रवीन्मनुः ॥"

इति पाराशर्यात् । तस्याप्यसंभवे चतुर्गुणं व्रतं कार्यम् ; "अभावे काञ्चनस्य स्याद् व्रतमेतचतुर्गुणम् " इति वैष्णवात् । तत्राप्यशक्तौ ततुष्टिमेवोत्पादयेत् ;

> " यो यस्य हिंस्याद् द्रव्याणि ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा । स तस्योत्पादयेत् तुष्टिं राज्ञे दद्याच्च तत्समम् ॥"

इति स्मरणात् । दण्डदाने च विशेषो भविष्ये-

" आनीयते बलाबस्तु स्तेनो वै पार्थिवं प्रति । प्रायश्चित्तं तु तस्योक्तं दण्डश्च सुरसत्तम ॥ स्वयं गमनपक्षे तु ब्राह्मणस्य नृपं प्रति ।

<sup>1</sup> मासमेतत्—ग.

<sup>2</sup> यम;----घ.

<sup>1</sup> From here up to कणान् missing in ख.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> This Sūtra omitted in ज.

विष्णुस्मृतिः

दण्डदानस्य चाशक्तौ विज्ञेयं तु तपो गुह । तपः कर्तुमशक्तश्चेद् दण्डेनैव विशुध्यति ॥ "

इति ॥ १४ ॥

# यचत् परेभ्यस्त्वादचात् पुरुषस्तु निरङ्कुशः। ीतेन तेन विहीनः स्याद्यत्र यत्राभिजायते ॥ १५॥

स्तेयस्यैहिकं फलमाह । रागाभिभवेन निषेधमतिकम्य यद्यत् द्रव्यमपहरति, तेन तेनैव विहीनः तत्तत्कर्मारब्धासु तासु तासु योनिषु जायते ; स्तेयपायश्चित्तानां निषेधातिकमनिमित्तत्वेन तत्सापेक्षत्वात् ॥१५॥

# जीवितं धर्मकामौ च धने यस्मात् प्रतिष्ठितौ । तस्मात् सर्वप्रयत्नेन धनहिंसां विवर्जयेत्॥ १६॥

तमेबाह । यतो जीवितं प्राणवारणमाहारादिसाधनतया, धर्मः दानादिकर्मतया, कामश्चोपभोगविषयतया वनेनैव साध्यन्ते, अतः धनापहारे परकीयप्राणवर्मकामनाशात् सर्वेण कायवाकानोजन्येन व्यापारेण धनस्य हिंसां स्तेयं वर्जयेत् ॥ १६ ॥

# प्राणिहिंसापरो यस्तु धनहिंसापरस्तथा। महद् दुःखमवामोति धनहिंसापरस्तयोः॥ १७॥

इति <sup>8</sup>श्रीविष्णुस्मृतौ द्विपञ्चाशत्तमोऽध्याय:

प्राणियनहिंसकयोर्धनहिंसकाधिक्यमाह । यतः प्राणिहिंसायां प्राणमात्रस्यैव नाशः, धनहिंसायां तु प्राणधर्मकामानां त्रयाणां नाशः, अतः प्राणहिंसकात् धनहिंसको गरीयान् ॥ १०॥

इति <sup>4</sup>श्रीमन्महाराजाघिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायक्र्योत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि⁵श्रीरामपण्डितात्मज⁵श्रीनन्द-पण्डितापरनामधेयविनायकपण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविद्यतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः

 $^{1}$  तेन तेनैव हीनः स्यात्—ठ.

अविष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः—घ, च. <sup>5</sup> श्री omitted in ग.

#### त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः

# अथागम्यागमने महाव्रतविधानेनाद्दं चीरवासा प्राजापत्यं क्रयति ॥ १ ॥

कमपासं गुरुतल्पपायश्चित्तं त्रिपञ्चाशत्तमेनाह । यद्यपि स्वपत्नीव्यतिरिक्ताः सर्वो अपि स्त्रियोऽगम्या एव, तथाप्यत्र क्रमेण गुरुतल्पपरत्वमगम्याशब्दस्याध्यवसीयते । तत्र मातृगमनस्यातिपातकत्वात् तत्प्रायश्चितं प्रागेव निरूपितम् । इदानीं तत्सपत्नीगमनस्य महापातकत्वात् तत्यायश्चित्तमाह<sup>1</sup> । तत्र अगम्या शूद्रा पितृभार्या । तस्यामकामतो गमने पूर्वोक्तमहात्रतविधानेन वन वसन् अब्दं प्राजापत्यमुक्तव्रतं कुर्यात् । यथाह

" खट्टाङ्की चीरवासा वा इमश्रुलो <sup>2</sup>निर्जने वने । प्राजापत्यं चरेत् कृच्छमब्दमेकं समाहितः॥"

इति । कामतस्तद्भमने याज्ञवल्क्यः—" प्राजापत्यं चरेत् कृच्छ्रं समा वा गुरुतल्पगः" इति । समाः वर्षत्रयम् । इदमेव वैद्यायामकामतो गमने ;

> "गमने गुरुभायीयाः पितृभायीगमे तथा । अब्दत्रयमकामात् कृच्छूं नित्यं समाचरेत् ॥ ''

इति चुद्धमनुस्मरणात् । कामतो वैश्यागमने षड्वार्षिकम् ; " ब्राह्मणीपुत्रस्य वैश्यायां षड्वार्षिकम् " इति पुलस्त्यस्मरणात् । इदमेव क्षत्रियायामकामतो गमने ; कामतो गमने द्वादशवार्षिकविधानात् । यथाह গ্বন্ধ:—

" अधःशायी जटाधारी पर्णमूलफलाशनः । एककालं समक्षन् वै वर्षे तु द्वादशे गते ॥ रुवमस्तेयी सुरापश्च ब्रह्महा गुरुतल्पगः। त्रतेनैतेन शुध्यन्ति महापातिकनस्त्वमे ॥ "

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे प्रायश्चित्तप्रकरणं द्विपञ्चाशम्—ज ; वैष्णवे धर्मशास्त्रे प्रायश्चित्तप्रकरणं द्वापञ्चाशम्—ठ.

इति । एतदेयाकामतो ब्राह्मणीगमने । कामतो मरणान्तिकम् ;

" पितृभार्यों तु विज्ञाय सवर्णों योऽधिगच्छति । जननीं चाप्यविज्ञाय नामृतः शुद्धिमाप्नुयात् ॥ "

इति षट्त्रिंशन्मतात् । मरणप्रकारं त्वाह योगीश्वरः—" तप्तेऽयःशयने सार्धमायस्या योषिता स्वपेत् " इति । स्वापश्च स्वकर्म विख्याप्य कार्यः ; " गुरुतल्प्यभिमाष्येनः " इति मानवात् । एतचोभयेच्छातः प्रवृत्तो । स्त्रीच्छया तु गौतमः—" तप्ते लोहरायने गुरुतल्पगः शयीत ; स्मी वास्त्रिप्येज्ज्वलन्तीम् " इति । अंत्रेच्छया विकल्पः । सूर्मी लौही शैली मृन्मयी वा स्त्रीप्रतिमा ; " गुरुतल्पगो मृन्मयीमायसी वा स्त्रीप्रति-कृतिम् " इति हारीतस्मरणात् ; "गुरुतल्पी शिलां तप्ताम् " इति अङ्गिरःस्मरणात् । आलिङ्गनं चोप्तलोमकेशेन घृताभ्यक्तेन कार्यम् ; " निष्कालको घृताभ्यक्तस्तप्तां सूर्मी परिष्वज्य मरणात् पूतो भवति" इति **वासिष्ठात् ।** स्वेच्छया प्रवृत्तावि स एव—" लिङ्गं वा सवृषणमुक्कत्याञ्चलावाधाय दक्षिणां प्रतीचीं व्रजेत् अजिह्न-माशरीरपातम्<sup>2</sup> " इति । दक्षिणां प्रतीचीं वेत्यर्थः ; "गुरुतल्पगो दक्षिणाप्रतीच्योरन्यन्तरेण गच्छेत् " इति बोधायनस्मरणात् । नैर्ऋतीमिति वा ; "नैर्ऋत्यां चोत्सृजेत् तनुम् " इति स्मरणात् । उत्तरां वा ; " उत्कृत्य वृषणौ वापि प्रविशेद्दिशमुत्तराम् " इति अङ्गिरःस्मरणात् । लिङ्गादिच्छेदश्च स्वयं कार्यः ; " स्वयं वा शिक्षवृषणौ " इति मानवात् । गच्छेचानीक्षमाणः ; " अनीक्षमाणो गच्छेत् " इति शृह्धस्मरणात् । धावन् गच्छन् कूपादि न परिहरेत् ; " यत्रैव प्रतिहतस्तत्रैव तिष्ठेदा प्रलयात् " इति वासिष्ठात् । यदि स्वयं न करोति, तदा राज्ञा कार्यम् ; "शिश्वस्योत्कर्तनात् तत्र नान्यो दण्डो विधीयते " इति नारद-स्मरणात् । तावता विशुध्यति ; " दण्डेनैव विशुध्यति " इति भविष्यात् । धनदण्डे प्रायश्चित्तं पृथक् कार्यम् ; " प्रायश्चित्तं तु तस्योक्तं दण्डश्च सुरसत्तम " इति भविष्यात् । इदमेव क्षत्रियायां कामतोऽभ्यासे अण्डरहितशिश्रोत्कर्तनम् :

> " मत्या गत्वा पुनर्भायां गुरोः क्षत्रसुतां द्विजः । अण्डाभ्यां रहितं लिक्समुत्कृत्य स मृतः शुचिः ॥ "

इति कण्वस्मरणात् । अकामतोऽभ्यासेऽण्डमात्रच्छेदः 4;

" गुरोः क्षत्रसुतां भार्यो पुनर्गत्वा त्वकामतः । अण्डमात्रं समुत्कृत्य गुध्येज्जीवन् मृतोऽपि वा ॥ " इति जातृकर्ण्यस्मरणात् । वैश्यायां कामतोऽभ्यासे लिङ्गाग्रच्छेदः ;

" गुरोर्भार्यों तु यो वैस्यां गत्वा गच्छेत् पुनः पुनः । रिङ्गायं छेदयित्वा तु ततः शुध्येत् स किल्बिषात् ॥ "

इति लोगाक्षिस्मरणात् । अकामतो <sup>1</sup>मरणान्तिकं ब्रह्मचर्यम् ;

" अभ्यस्य विष्रो वैदयायां गुरोरज्ञानमोहतः । षडङ्गं ब्रह्मचर्यं च स चरेचावदायुषम् ॥ "

इति हारीतस्मरणात् । शूद्रायां कामतोऽभ्यासे द्वादशवार्षिकम् ;

" पुनः शूद्वां द्विजो गत्वा बुद्ध्या विमः समाहितः । ब्रह्मचर्यमदुष्टात्मा चरेद् द्वादशवार्षिकम् ॥"

इति उपमन्युस्मरणात् । अकामतोऽभ्यासे षडव्दम् । प्रातिलोभ्येन व्यवाये योगीश्वरः—" प्रातिलोभ्ये वधः पुंसो नार्याः कर्णादिकर्तनम् " इति । वयप्रकारश्च वासिष्ठो ज्ञेयः । स यथा— राद्वादीनां ब्रह्मणीगमने वीरणलोहितदर्भरारपत्रैर्यथाकमं वेष्टियित्वामौ प्रासनं ब्राह्मण्या वपनं सर्पिषाभ्यञ्जनं कृष्णगौरश्वेतखरारोपणं महापथप्रवाजनं चेति । एवं वैद्यस्य राजन्यायां राद्वस्य राजन्यवैद्ययोः क्षत्रियावैद्याराद्वाणां चेति । कामतः प्रवृत्तस्य रेतःसेकादर्वाक् निवृत्तौ पुलस्त्यः—" ब्राह्मणीपुत्रस्य क्षत्रियायां मातरि गमने पादहान्या द्वादरा-वार्षिकम् ; एवमन्यवर्णास्य इति । अयमर्थः—यस्यां कामतो गमने यद्वतं, तदेव तत्र रेतःसेकादर्वाक् पादोनम् । ततश्च कामतो व्याह्मणस्य ब्राह्मण्यामष्टादशाब्दिकम् ; मरणवैकित्पकचतुर्विशतिवार्षिकस्य पादन्यनन्त्वात् । एवं क्षत्रियायां नवाब्दम् । वैद्यायां सार्धचतुर्वार्षिकम् । राद्वायां सपादद्विवार्षिकमिति । एवमेवा-कामतोऽपि प्रवृत्तस्य रेतःसेकादर्वाक् निवृत्तौ ज्ञेयमित्याद्वाम् ।

सर्वे चैतत् प्रायश्चित्तजातं सद्भृतागमनविषयम् । दुर्वृतागमने तु विशेषः । तत्र गुरुपत्त्यां सवर्णायां दुर्वृतायामकामतः सक्कद्गमने याज्ञवल्कयः—" चान्द्रायणं वा त्रीन् मासानभ्यस्यन् वेदसंहिताम् " इति । अभ्यासे द्विगुणम् । तत्रैव कामतः सक्कद्गमने तृशाना—" गुरुतल्पामिगामी संवत्सरं ब्रह्महवतं षण्मासान् वा तसक्कच्छूं चरेत् " इति । तत्र सक्कद्भमने षण्मासाः, अभ्यासेऽब्दमिति ज्ञेयम् । तादृश्यामेव क्षत्रियायां कामतः सक्कद्भमने व्याद्यः—

" कुच्छ्ं चैवातिकुच्छ्रं च तथा कुच्छ्रातिकुच्छ्रकम् । चरेन्मासत्रयं विप्रः क्षत्रियागमने गुरोः ॥"

¹ कामतस्तु—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> आ मरणात्—ख, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> निपातात्—स्त्र, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> अभ्यासे omitted in घ; मात्र omitted in घ.

इति । तत्रारोहतो मासं कृच्छुः । रेतःसेकादर्वाक् निवृत्तौ मासद्वयमितकृच्छुः । संपूर्णिकियानिर्वृत्तौ मासत्रयं कृच्छातिकृच्छुः । तत्रैवाकामतः सकृद्गमने कण्वः—

> " चान्द्रायणं तप्तक्रच्छूमतिक्रच्छूं तथैव च । सक्रद्रत्वा गुरोर्भार्यामज्ञानात् क्षत्रियां द्विजः ॥ "

इति । तत्रारोहणार्वाङ्निवृत्तिसंपूर्णिकयानिर्वृत्तिषु तप्तकृच्छ्रातिकृच्छ्रचान्द्रायणानि । तादस्यामेव वैश्यायां कामतः सक्नुद्गमने स एव---

> " तप्तकुच्छ्रं पराकं च तथा सांतपनं गुरोः । भार्यां वैश्यां सकुद्गत्वा बुद्ध्या मासं चरेद् द्विजः ॥ "

इति । अत्रापि आरोहणमात्रे तप्तकृच्छ्रः । अर्वाङ्निवृत्तौ पराकः । प्रधाननिर्वृत्तौ मासं सांतपनम् । तत्रैवाकामतः सक्रद्रमने प्रजापतिः—

> " पश्चरात्रं तु नाश्चीयात् सप्ताष्टी वा तथैव च i वैस्यां भार्या गुरोर्गत्वा सकृदज्ञानतो द्विजः ॥ "

इति । अत्राप्यारोहणार्वाङ्निवृत्तिप्रधाननिर्वृत्तिषु पञ्चसप्ताष्टरात्रमनशनम् । तादृश्यामेव राद्गायां कामतः सकृद्गमने जावालिः—

> " अतिकृच्छूं तप्तकृच्छूं पराकं च तथैव च । गुरोः शुद्रां सकृद्गत्वा बुद्धचा विप्रः समाचरेत् ॥"

इति । अत्राप्यारोहणार्वाङ्निवृत्तिप्रधाननिर्वृतिषु तप्तकृच्छ्रातिकृच्छ्रपराकाः क्रमेण ज्ञेयाः । तत्रैवाकामतः सक्रद्रमने दीर्घतमाः—

" पाजापत्यं सांतपनं सप्तरात्रोपवासकम् । गुरोः शूद्धां सकृद्भत्वा चरेद्विपः समाहितः ॥ "

इति। अत्राप्यारोहणार्वाङ्निवृत्तिप्रधाननिर्वृत्तिषु क्रमेण सांतपनप्राजापत्यसप्तरात्रोपवासा ज्ञेयाः। स्त्रीणामप्यत्रैतदेव प्रायश्चित्तम् ;

> " एष दोषश्च शुद्धिश्च पतितानामुदाहृता । स्त्रीणामपि प्रसक्तानामेष एव विधि: स्मृत: ॥ "

इति कात्यायनस्मरणात् । <sup>1</sup>एष इति कामतो मरणम् । अकामतो द्वादशाब्दम् ।

" छित्वा लिङ्गं वधस्तस्य सकामायाः स्त्रियास्तथा । एतदेव त्रतं कार्यं योषित्सु पतितास्त्विति ॥ "

इति <sup>1</sup>योगिमनुस्मरणात् । एतदेवार्धक्लप्त्या ब्रह्महत्यादिषु त्रिषु ; "स्रीणामर्धं पदातव्यम् " इति स्मरणात् । व्यभिचारे तु नार्धक्लक्षिः ; "यत् पुंसः परदारेषु तचैनां चारयेद्रतम् " इति नियमात् । साधारणस्त्रिया न गुरुतल्पत्वम् ;

> " जात्युक्तं पारदार्थं च कन्यादूषणमेव च । साधारणस्त्रियो नास्ति गुरुतल्पत्वमेव च ॥"

#### इति च्याघ्रस्मरणात्।

अगम्येति सामान्योपादानमनुपातकेष्वप्येतदेव प्रायिधत्तमिति बोधियतुम् । तत्र वर्णभेदेनोक्तमेव प्रायिधतमुक्तव्यवस्थया व्यवस्थाप्यम् ।

> " रेतः सिक्त्वा कुमारीषु स्वयोनिप्वन्त्यजासु च । सपिण्डापत्यदारेषु प्राणत्यागो विधीयते ॥ "

#### इति यमः । योगीश्वरोऽपि--

" पितुः स्वसारं मातुश्च मातुलानीं स्नुषामपि । मातुः सपत्तीं भगिनीमाचार्यतनयां तथा ॥ आचार्यपत्तीं स्वसुतां गच्छंस्तु गुरुतल्पगः । छित्वा लिङ्गं वधस्तस्य सकामायाः स्त्रिया अपि ॥ "

#### इति । नारदः--

" माता मातृत्वसा श्वश्रूमीतुलानी पितृष्वसा । पितृव्यसिविशिष्यस्त्री भगिनी तत्सखी स्तुषा ॥ दुहिताचार्यभार्या च सगोत्रा शरणागता । राज्ञी प्रविता धात्री साध्वी वर्णोत्तमा च या ॥ आसामन्यतमां गच्छन् गुरुतल्पग उच्यते । शिक्षस्योत्कर्तनात् तत्र नान्यो दण्डो विधीयते ॥"

इति । मातात्र असवर्णसपलमाता । एतच कामतः । आकामतस्तु द्वादशाब्दम् । यथाह जातूकण्यः— "आचार्यादेस्तु भार्याषु गुरुतल्पत्रतं चरेत् " इति । संवर्तोऽपि—

<sup>1</sup> योगिस्मरणात्—ग.

<sup>ा</sup> From here up to योगिमनुस्मरणात् omitted in स्व.

" पितृत्यदारगमने आतृभार्यागमे तथा । गुरुतल्पत्रतं कुर्यानान्यथा निष्कृतिर्भवेत् ॥ "

### इति । <sup>1</sup>मनुरपि---

" गुरुतल्पव्रतं कुर्याद्रेतः सिक्त्वा स्वयोनिषु । सस्युः पुत्रस्य च स्त्रीषु कुमारीष्वन्त्यजासु च ॥"

#### इति । व्याघोऽपि-

" आश्रितस्यापि विदुष आहिताग्नेश्च योगिनः । आचार्यस्य च गोप्तुश्च भार्यौ प्रव्रज्ञितां तथा ॥ धात्रीं पुत्रीं च पौत्रीं च सखीं मातुस्तथेव च । पितुः सखीं तथा गत्वा गुरुतल्पव्रतं चरेत् ॥ "

इति । एतास्वेव कामतो रेतःसेकादवीक् चान्द्रायणम् ;

" गुरोर्द्धितरं गत्वा स्वस्तां पितुरेव च । तस्या दुहितरं चैव चरेचान्द्रायणं व्रतम् ॥ "

इति संवर्तस्मरणात् । अकामतस्तु पराकः ।

" सनाभिनीं मातुरुानीं स्नुषां मातुः सनाभिनीम् । गच्छन्नेताः स्त्रियो मोहात् पराकेण विशुध्यति ॥ "

इति । अत्रोभयत्रापि गुरुतल्पसमानानामुपलक्षणम् । सर्वासां पराकः । यथाह पराश्चरः--

" <sup>2</sup>कृत्वा स प्राकृतं कृच्छ्ं पादं कुर्यात् ततः पुनः । कुमारीगमने विप्रश्चरंश्चान्द्र।यणं व्रतम् ॥ "

इति । <sup>3</sup>एतान्यपि वचनान्युक्तविषय एव संबन्धतारतम्येन व्यवस्थाप्यानि ॥ १ ॥

#### परदारगमने च॥२॥

उपपातके पारदार्थमाह । गुरुतल्पतत्समव्यतिरिक्तस्वस्वजातिपरदारगमनेऽपि संवत्सरं प्राजापत्यं कार्यम्; स्वजातिप्रक्रमे "ब्राह्मणादीनां संवत्सरं ब्रह्मचर्यम् " इति बोधायनीयात् । गुणदोषहीन-ब्राह्मणीगमने नारदः—"मातुराप्तां श्रानृजां च प्राजापत्यत्रयं चरेत् " इति । चतुर्विश्रातिमतेऽपि—

" मातुश्च स्वस्तियां गत्वा पितृन्यतनयां तथा । तसकुच्छ्रं प्रकुर्वीत षड्रात्रं तत्स्रुतासु च ॥

<sup>2</sup> स कुत्वा—घ.

<sup>3</sup> A omits this sentence.

भागिनेयीं द्विजो गत्वा चरेचान्द्रायणं व्रतम् ।
मातुळस्य स्तां गत्वा पितुश्च स्वस्तियां तथा ॥
प्राजापत्यं प्रकुर्वीत हारीतवचनं यथा ।
मातुश्च स्वस्तियां चैव भार्या गत्वा तु कामतः ॥
पितृव्यतनयस्यैव सपादं कृच्ळ्माचरेत् ।
दौहित्रीं पुत्रतनयां चरेचान्द्रायणं व्रतम् ॥
तत्स्ततां च स्नुषां गत्वा पराकं तु समाचरेत् ।
संबन्धिनः स्त्रियो गत्वा सपादं कृच्ळ्माचरेत् ॥
विधवागमने कृच्ळ्महोरात्रसमन्वितम् ।
सिखिभार्याः समारुद्ध ज्ञातिस्वजनयोनिषु ॥"

इति । ब्राह्मणस्येदम् । अभिहोत्रिण्यादिब्राह्मणीगमने द्विवार्षिकम्; "द्वे परदारे" इति गौतमीयात् । ताद्दिग्वधश्रोत्रियपत्नीगमने व्यव्दम्; "त्रीणि श्रोत्रियमार्यायाम् " इति गौतमीयात् । वर्णमेदेन चैषां व्यवस्था; "वैश्यायामवक्तीर्णः संवत्सरं ब्रह्मचर्यं त्रिषवणं चानुतिष्ठेत् । क्षत्रियायां द्वे वर्षे । त्रीणि ब्राह्मण्याम् । वैश्यावच शृद्धायां ब्राह्मणपरिणीतायाम् " इति श्रङ्कास्मरणात् । ब्राह्मणपरिणयः शृद्धाया एव विशेषणम्, न वैश्यावच शृद्धायां व्यवधानात् । विद्विशेणत्वे च व्यवच्छेद्याभावेन वैयर्थ्यात् । तत्रश्चानेनैवोत्कर्षणं कामात् 'वैश्यावत् ' इत्यतिदेशोपपत्तिः । एतच कामतः । अकामतस्त्वधम् । अभ्यासे द्वेगुण्यादि । एतच ब्राह्मणस्येव । क्षत्रियस्य तु क्षत्रियावैश्याशृद्धासु द्विवार्षिकषाण्मासिकानि । वैश्यस्य वैश्याशृद्धग्चीर्वार्षिकषाण्मासिकानि । वैश्यस्य वैश्वाशृद्धग्चीर्वार्षिकषाण्मासिकानि । वैश्यस्य वैश्वाशृद्धग्चीर्वार्षिकषाण्मासिकानि । वैश्वस्य

" वित्रो नुपस्य भार्यायां यत् करोति समागमे । तदेव क्षत्रियेणापि कार्यमत्रैव संगमे ॥ "

#### इति । ईषद्वयभिचरितासु तु व्याघ्रः—

" ब्राह्मणो ब्राह्मणी गच्छेदकामां यदि कामतः । कृच्छ्रचान्द्रायणे कुर्यादर्घमेव प्रमादतः ॥ अर्घमेव सकामायां तप्तकृच्छ्ं सकृद्गतौ । अर्घमेव नृपादीनां दारेषु ब्राह्मणश्चरेत् ॥ एतइतं चरेत् सार्धं श्रोत्रियस्य परिप्रहे<sup>4</sup> । अश्रोत्रियश्चेद् द्विगुणमगुप्तामर्घमेव च ॥ "

<sup>1</sup> योषित:—घ.

<sup>3</sup> तु omitted in प.

<sup>2</sup> तद्विशेषणे च—ख

4 परिग्रहम्—घ

६०६

त्रिपद्धाशत्तमोऽध्यायः

इति । अत्र सकृदिति विशेषणात् पूर्वमसकृद्विषये इति गग्यते । अकामतश्चेदम् । कामतोऽपि स एव---" विप्रेणेव निविष्टाश्च चातुर्वर्ण्यप्रसूतयः । क्रमेण पादशो हीनं व्रतं तासु गतश्चरेत् ॥ "

इति । ब्राह्मणोपभुक्तासु चातुर्वर्ण्यस्त्रीषु ब्राह्मणो यदि गच्छेत् , तदा संवत्सरव्रतमेव पादपादहीनं क्रमेण कुर्यात् अकामतः <sup>1</sup>प्रातिलोम्येन गमने तु प्रचेताः—

> " शूद्रस्य ब्राह्मणीं मोहात् गच्छतः शुद्धिमिच्छतः। पूर्णमेव व्रतं देयं माता यस्माद्धि तस्य सा । पादहान्यान्यवर्णासु गच्छतः सार्ववर्णिकम् ॥ "

इति । पूर्णं द्वादशाब्दं ब्राह्मण्यां सर्वेषाम् । अन्यासु पादहानिः । कामतो वयः ; " प्रातिलोम्ये वयः पुंसो नार्याः कर्णादिकर्तनम् " इति स्मरणात् । स्वैरिणीगमने तु शङ्कः — " स्वैरिण्यां वृषल्यामवकीर्णः सचैलं स्नात्वा उदकुम्भं दद्यात् । वैश्यायां<sup>2</sup> चतुर्थकालाहारो ब्राह्मणान् मोजयेत् । क्षत्रियायां त्रिरात्रोपोषितः यवाढकं दद्यात् । ब्राह्मण्यां व्यहमुपोप्य घृतपात्रं दद्यात् " इति । बन्धकीगमने पट्त्रिंशन्मतम्-

> " ब्राह्मणीं बन्धकीं गत्वा किंचिद्दचादु द्विजातये । राजन्यां तु धनुर्दचाद् वैश्यां गत्वा तु चैलकम्। शूद्रां गत्वा तु वै विप्र उदकुम्मं द्विजातये ॥ "

इति । तल्लक्षणं च स्मृत्यन्तरे—" चतुर्थे स्वैरिणी प्रोक्ता पञ्चमे बन्धकी भवेत् " इति । एतास्वेव प्रातिलोम्येन गमने संवर्तः-

> " कथंचिद् ब्राह्मणीं गच्छेत् क्षत्रियो वैश्य एव च । कृच्छ्ं सांतपनं वा स्यात् प्रायश्चित्तं विशुद्धये ॥ शृद्धस्तु ब्राह्मणीं गच्छेत् कथंचित् काममोहितः गोमूत्रयावकाहारो मासेनैकेन शुध्यति ॥ "

इति । गर्भोत्पत्ती तु तत्तदेव द्विगुणम् ; "गमने तु व्रतं यत् स्याद् गर्भे तद् द्विगुणं भवेत् " इति औशन-सात् । शृद्ध्यां तु चतुर्विशतिमते — " वृषस्यामिमजातस्तु त्रिमिर्विषैविशुध्यति " इति ॥ २ ॥

#### गोव्रतं गोगमने च ॥ ३ ॥

गोगमने प्रायश्चित्तमाह । गोगमने पूर्वोक्तं 'मासमेकं कृतवापनः' इत्यादि गोवधोक्तं<sup>3</sup> व्रतं कुर्यात् । कामतश्चेदम् । अकामतः प्राजापत्यम् ; "गोष्ववकीर्णः प्राजापत्यं चरेत् " इति श्रह्धस्मरणात् । अभ्यासे

चतुर्विशतिमते—" नरो गोगमनं कृत्वा चरेचान्द्रायणं व्रतम् " इति । अत्यन्ताभ्यासे तु गौतमः—"गवि च गुरुतल्पसमम् " इति । चकारात् वैस्थागमनेऽपि गोत्रतम् । तचाग्रे वक्ष्यते ॥ ३ ॥

# पुंस्ययोनावाकादोऽप्सु दिवा गोयाने च सवासाः स्नान-माचरेत्॥ ४॥

पुरुषादिगमन आह । पुंसो गुदद्वारे, स्त्रीणां चायोनी मुखमेहनयोः, आकारोऽन्तरिक्षे करव्यापारादिना, अप्यु जलमध्ये, दिवा दिवसे, गोयाने गोयुक्ते शकटे च मैथुनं कृत्वा सचैलं स्नानं कुर्यात् । चकारात् खरादियाने च। इदं च नैमित्तिकं स्नानं वान्तादिष्टियव। न प्रायश्चित्तम् ; पुंसि मैथुनस्य जातिश्रंशकरत्व-मुक्त्वा,

> " जातिश्रंशकरं कर्म कृत्वान्यतममिच्छया। चरेत् सांतपनं कृच्छुं <sup>1</sup>प्राजापत्यमनिच्छया ॥ "

इति पृथक् प्रायश्चित्तस्मरणात् । पुंग्रहणं षण्डागमने " षण्डायामवकीर्णः परारुभारं सीसकमाषकं च दद्यात् " इति शङ्कोक्तप्रायश्चित्तान्तरकल्पनाय<sup>2</sup> । अयोनिगमने प्रायश्चित्तमाह बोधायनः—" अथ कूश्माण्डेर्जुहुयात् योऽपूत इवात्मानं मन्येत यथा भ्रूणहैवमेष भवति योऽयोनौ रेतः सिञ्चति " इति। अत्रैव औश्चनसो विशेषः —"यस्तु पुनर्नाह्मणोऽत्रर्मात् <sup>अ</sup>मुखमैथुनं सेवते स दुष्यति प्रजापत्येन शुध्यति '' इति । आकारो रेतःस्कन्दने योगीश्वर:--

> " यन्मेऽद्य रेत इत्याभ्यां स्कन्नं रेतोऽभिमन्त्रयेत् । स्तनान्तरे अवोर्मध्ये तेनानामिकया स्पृशेत् ॥ "

इति । अकामतश्चेदम् । कामतो यमः-

" गृहस्थः कामतः कुर्याद्वेतसः स्कन्दनं भुवि । सहस्रं त जपेहेच्याः प्राणायामैस्त्रिभिः सह ॥ "

इति । अप्यु मैथुने शङ्खलिबितौ—" रेतोम्त्रपुरीषाण्युदके कृत्वा त्रिरात्रोपोपित इदमापः प्रवहतेति जपेत् " इति । कामतश्चेदम् । अकामतो मनुः-

> " मैथनं त समासेव्य गोयानेऽप्सु दिवापि वा । स्नात्वा ऋचो <sup>4</sup>जपित्वाप्याः प्राणायामेन शुध्यति ॥"

इति । दिवा मैथुने तु शङ्कः —

" दिवा च मैश्रुनं गत्वा नमः स्नात्वा तथाम्मसि । नमां परिश्चयं दृष्ट्या दिनमेकं त्रती भवेत् ॥ "

इति । दिवामहणात् संध्याया अपि निषेधः ; ¹रवेर्मण्डलोपलकध्या दिवसावा=तरभेदत्वात्

" चत्वार्येतानि कर्माणि <sup>°</sup>संघ्यायां परिवर्जयेत् । आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं च चतुर्थकम् ॥ "

इति निषेवाच<sup>3</sup> । तत्प्रायश्चित्तमाह **कश्यपः**—" उदयास्तमययोः स्कन्दित्वा अक्षिरपन्दने नेत्रकर्णकोशने चित्यारोहणे पूयसंत्पर्शने च सचैलं स्नात्वा पुनर्मामिति जपेत् महान्याहृतिमिश्च सप्ताज्याहुतीर्जुहुयात् गर् इति । कामतो गोयाने मैथुनकरणे य**मः**—

> " यदि गोभिः समायुक्तं यानमारुख वै द्विजः । मैथुनं कुरुते तत्र मनुः स्वायंभुवोऽब्रवीत् ॥ त्रिरात्रं क्षपणं कृत्वा सचैछं स्नानमाचरेत् । गोभ्यो यवाढकं दद्याद् घृतं प्राज्ञ्य विद्युध्यति ॥ "

इति ॥ ४ ॥

# चण्डालीगमने⁴ तत्साम्यमाप्रुयात् ॥ ५ ॥ अज्ञानतश्चान्द्रा-यणद्रयं कुर्यात् ॥ ६ ॥

कामतश्चण्डाळीगमने आह । अत्र चण्डाळीशब्दः स्वसमानधर्माणां श्वपचादीनामप्युपलक्षणार्थः;

" चण्डालः श्वपचः क्षत्ता सूतो वैदेहकस्तथा। मागवायोगवौ चैव सप्तेतेऽन्त्यावसायिनः॥"

इति **अङ्गिर**ःस्मरणात् । एतासां प्रत्येकं गमने तत्साम्यं तत्समानधर्मत्वं भवति । गमनं च भोजनप्रतिप्रहो-परुक्षणम् । एतच ज्ञानतः । अज्ञानतस्तु पातित्यम्⁵;

> " चण्डालान्त्यस्त्रियो गत्वा भुक्त्वा च प्रतिगृह्य च । पतत्यज्ञानतो विप्रो ज्ञानात् साम्यं तु गच्छति ॥ "

इति मनुस्परणात् । पातित्ये द्वादशाब्दम् । साम्ये मरणान्तिकम् ;

खण्ड—ग.

<sup>2</sup> संध्याकाले विवर्जयेत्—ख.

<sup>3</sup> निषेषाच omitted in ख.

<sup>5</sup> पातित्यम् omitted in ख.

" रेतः सिक्त्वा कुमारीषु स्वयोनिष्वन्त्यजासु च । सपिण्डापत्यदारेषु प्राणत्यागो विधीयते ॥"

इति यमसरणात् । इदं चात्यन्तानवच्छिन्नाभ्यासे । एकरात्राभ्यासे तु वक्ष्यित ॥ ५ ॥ अकामतस्तत्रैवाह । अज्ञानतश्चण्डाल्यादिगमने चान्द्रायणद्वयं कुर्यात् । इदं च चतुरभ्यासे । कामतश्चतरभ्यासे तु कृच्छाब्दम् ;

> " चण्डालपुरुकसानां तु गत्वा भुक्तवा च योषितः । कृच्छाब्दमाचरेज्ज्ञानादज्ञानादैन्दवद्वयम् ॥ "

इति यमस्मरणात्। अकामतो द्विरभ्यासे चान्द्रायणम् ; "चण्डाळीं पुरुकसीं म्लेच्छीं गत्वा चान्द्रायणं चरेत् " इति यमस्मरणात्। अकामतः सक्नद्भमने तु आपस्तम्बः—

> " चण्डालमेदश्चपचकापालवतचारिणाम् । अकामतः स्त्रियो गत्वा पराकवतमाचरेत् ॥"

इति । गर्भोत्पत्ती तृशना—" चण्डाल्यां गर्भमारोप्य गुरुतल्पत्रतं चरेत्" इति । व्रतं द्वादशाब्दम् । एतचाकामतः । कामतो मरणान्तिकम् ; "अन्त्यजायां प्रसूतस्य निष्कृतिर्न विधीयते " इत्युक्तेः । निष्कृतिर्वतरूपा । अन्त्यजागमने तु संवर्तः—

" रजकव्याधशैळखवेणुचर्मोपजीविनाम् । एतास्तु ब्राह्मणो गत्वा चरेच्चान्द्र।यणद्वयम् ॥"

इति । अन्त्यजांस्त्वाह आपस्तम्बः--

" रजकश्चर्मकारश्च <sup>1</sup>नटो बुरुड एव च । कैवर्तमेदभिल्लाश्च सप्तेते त्वन्त्यजाः स्पृताः ॥"

इति । कामतश्चेदम् । अकामतः संवर्तः

" रजकव्याधरे। रुषवेणुचर्मोपजीविनाम् । स्नियो विपो यदा गच्छेत् कृच्छं चान्द्रायणं चरेत् ॥ "

इति । अकामतोऽभ्यासे द्वादशाब्दम् । कामतो मरणान्तिकम् । गर्भोत्पत्तौ तु पूर्वोक्तमेव । कापालिकस्रीगमने तुशना—-

" कापालिकान्नमोक्तृणां तन्नारीगामिनां तथा । ज्ञानात् कृच्छ्राब्दमुह्छिमज्ञानादैन्दबह्रयम् ॥ "

1 From here up to अन्यजा: स्मृता: missing in घ.

त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः

# इति । म्लेच्छीगमने तु आपस्तम्बः—

"म्लेच्छी नटी चर्मकारी रजकी बुरुडी तथा। एतासु गमनं कृत्वा चरेचान्द्रायणद्वयम्॥"

इति । कामतश्चेदम् । अकामतोऽर्धम् ॥ ६ ॥

# पशुवेदयागमने ¹च प्राजापत्यम् ॥ ७॥

पञ्चनेश्यागमने आह । पशवः अश्वादयः । वेश्या ; वेशो भृतिः, तदवृत्तिः ; "वेश्यास्याः पञ्चमी जातिः पञ्चचूडासमुद्भवा " इति स्मरणाच । पशुगमने पराशरः—

" पशुवेश्याभिगमने महिष्युष्ट्रीकपीस्तथा । स्वरीं च स्करीं गत्वा प्राजापत्वं समाचरेत् ॥ "

इति । कामतश्चेदम् । अकामतो जाबालः—" इतरेषां पश्न्तां तु कृच्छ्पादो विधीयते " इति । शुनीगमने व चतुर्विश्वितिमते—" शुनीं चैव द्विजो गत्वा अतिकृच्छ्रं समाचरेत् " इति । अजादिगमने तु शङ्कः— " तिर्थग्योनिषु गोवर्जं सचैलं खातो यवसभारं गोभ्यो दद्यात् " इति । वैदिकस्यात्र कृश्माण्डहोमः ; " अमानुषीषु गोवर्जं स्त्रीकृते कृश्माण्डेर्घृतहोमः " इति स्मरणात् । वेश्यागमने यमः—

" वेस्यागमनजं पापं व्यपोहन्ति द्विजातयः । पीत्या सकृत् सकृतप्तं सप्तरात्रं कुशोदकम् ॥"

इति । अकामतश्चेदम् । कामतः प्राजापत्यम् । अत्यन्ताभ्यासे तु लोगाक्षिः—

" अभ्यासेऽहर्गुणा वृद्धिर्मासादर्वाग्विधीयते । ततो मासगुणा वृद्धिर्यावत् संवत्सरं पिवेत् । ततः संवत्सरगुणा यावत्पापं समाचरेत् ॥ "

इति । अनेन वचनेन प्रतिनिमित्तनैमित्तिकन्यायमपोद्य अहर्माससंवत्सरावृत्तौ नैमित्तिकी वृद्धिर्विधीयते । तैन चैकिस्मिन् दिवसेऽनेकावृत्तावप्येकमेव प्रायश्चित्तम् । एवमेकिस्मिन् मासे एकिस्मिन् संवत्सरे च द्रष्टव्यम् । कामतश्चेदम् । अकामतश्चतुर्विश्चितिमते—

" सकृत् कृते तु यत् प्रोक्तं त्रिगुणं तत् त्रिभिदिंनैः । मासात् पञ्चगुणं प्रोक्तं षण्मासाद् दशधा भवेत् ॥ संवत्सरात् पञ्चदश व्यब्दाद् विंशद्भुणं भवेत् । ततोऽप्येवं प्रकल्प्यं स्थाच्छातातपवचो यथा ॥ "

<sup>1</sup> च omitted in ठ.

द्भृति । मासादित्यादावाङ्कोपस्छान्दसः । तेन आ मासादित्यादि ज्ञेयम् । अनुक्ताभ्यासे तूपपातकेऽप्ययमेव स्यायः । यावज्जीवाभ्यासे गुरुतल्पत्रतम् ;

> " गुस्त स्पन्नतं केचित् केचिचान्द्रायणनतम् । गोन्नस्येच्छति केचिच केचिदेवावकीर्णिनः ॥ "

द्भृति यमस्मरणात् । अत्र यद्यपि वेश्यायां सामान्येन प्राजापत्यमुक्तम्, तथाप्यनवरुद्धास्वदं द्रष्टव्यम् । अवरुद्धासु तु परदारवदेव दोषः । यथाह **नारदः**-—

> " स्वैरिण्यब्राह्मणी वेस्या दासी निष्कासिनी तथा। गम्याः स्युरानुकोम्येन स्त्रियो न प्रतिकोमतः॥ आस्वेव तु भुजिष्यासु दोषः स्यात् परदारवत्। गम्यास्विपि हि नोपेयाद्यताः परपरिम्रहाः॥"

इति । निष्कासिनी अनवरुद्धा । गम्यत्वं च दण्डाभावमिभेषेत्य ; न तु प्रायश्चित्ताभावम् ; तस्यां पातित्यस्यो-क्तत्वात् । भुजिष्याः नियतपुरुषगृहीताः । इदमपि गर्भानुत्पादे । तत्र तु कण्वः—

> " प्रस्तो यस्तु वेश्यायां मैक्ष्यभुङ् नियतेन्द्रियः । शतं सहस्रमभ्यस्य सावित्रीमेति शुद्धताम् ॥ "

#### इति । रजस्वलागमने संवर्तः-

" रजस्वलां तु यो गच्छेद् गर्भिणीं पतितां तथा । तस्य पापविशुद्धचर्थमतिकृच्छ्रो विशोधनः ॥"

### इति । तत्रैव दिनविशेषः चतुर्विशातिमते—

" रजस्वलां द्विजो गत्वा पराकं तु समाचरेत्। सांतपनं द्वितीयेऽह्नि प्राजापत्यं परेऽहिन ॥"

#### इति । गर्भिण्यां विशेषमाह अत्रिः—

" षण्मासान् कामयेन्मत्यों गर्भिणीं स्त्रियमेव हि । आ दन्तजननादृष्ट्वेमेवं धर्मो न हीयते ॥"

इति । गर्भिणी षण्मासानेव गच्छेत् । नातः परम् । ऊर्ध्वं प्रसृतेः । आ दन्तजननात् ; बालस्य दन्तजननमारभ्य ; न प्रागित्यर्थः ॥ ७ ॥

सकृद् दुष्टा व स्त्री यत् पुरुषस्य परदारे तद्भतं कुर्यात् ॥ ८॥

¹ ਵ omitted in ਫ.

स्त्रीणां व्यभिचारे आह । सकृदेकवारं व्यभिचिरिता स्त्री पुरुषपारदायोंक्तमेव व्रतं कुर्यात् । सवर्णगमने

" यत् पुंसः परदारेषु समानेषु त्रतं स्मृतम् । व्यभिचाराच्च भर्तुः स्त्री तदशेषं समाचरेत् ॥ "

इति बार्हस्पत्यात् । समानेषु सवर्णेषु । सक्वदिति <sup>1</sup>वचनादभ्यासे अहर्गुणा वृद्धिरिति कल्प्यम् । बलाद्गमने व

" बलेन कामिता नारी सवर्णेन कथंचन । प्रायश्चित्तं त्रिरात्रं वे तस्याः शुद्धचर्थमादिशेत् ॥ "

इति । बन्दीकृतायाः द्विरभ्यासे चण्डालादिसंपर्के पराशरः---

" बन्दीयाहेण भुक्ता या हत्वा बद्धा बलाच यत् । कृत्वा सांतपनं कृच्छूं शुध्येत् पाराशरोऽत्रवीत् ॥ "

इति । सक्कत् संपर्केऽपि स एव-

" सक्टब्रुक्ता तु या नारी नेच्छन्ती पापकर्मिनः । प्राजापत्येन शुध्येत ऋतुप्रस्रवणेन च ॥ "

### इति । सगर्भायां विशेषमाह स एव---

" अन्तर्वती तु या नारी समेताकम्य कामिता । प्रायश्चित्तं न सा कुर्याचावद्गर्भो न निःस्तः ॥ जाते गर्भे व्रतं <sup>2</sup>कुर्यात् पश्चान्मासं तु यावकम् । न गर्भदोषस्तत्रास्ति संस्कार्यः स यथाविधि ॥"

# इति । प्रातिलोम्यगमने तु प्रचेताः---

" विपा श्रूरेण संप्रका न चेत् तस्मात् प्रस्यते । प्रायिश्वतं स्मृतं तस्याः कृच्छ्रं चान्द्रायणत्रयम् ॥ चान्द्रायणे द्वे कृच्छ्रश्च विप्राया वैश्यसंगमे । कृच्छ्चान्द्रायणे स्यातां तस्याः क्षत्रियसंगमे ॥ क्षत्रिया शृद्धसंपेके कृच्छ्ं चान्द्रायणद्वयम् । चान्द्रायणं सक्चच्छ्ं तु चरेद्वैश्येन संगता ॥ शूद्धं गत्वा चरेद्धैश्या कृच्छ्ं चान्द्रायणोत्तरम् । आनुरुरेम्येन कुर्वीत कृच्छ्रं पादावरोपितम् ॥ "

इति । अकामतश्चेदम् । कामतो महापातकोक्तं वासिष्ठं ब्राह्मण्यादीनां शृद्धादिगमने नमीकरणं वापनं कृष्णादिखरारोहणं सर्पिषाभ्यञ्जनं महापथप्रवाजनं चेत्यादि । कामतः आनुलोम्येन व्यवाये तु पादपादन्यनं कृष्णादिखरारोहणं सर्पिषाभ्यञ्जनं महापथप्रवाजनं चेत्यादि । कामतः आनुलोम्येन व्यवाये तु पादपादन्यनं कृष्ण्यम् । यथा क्षत्रियाया विप्रगमने त्रिपादकृष्ण्यम् । वैद्यया विप्रक्षत्रियमने अर्धत्रिपादकृष्ण्यो । शृद्धाया विप्रक्षत्रियविष्णमने पादार्धत्रिपादकृष्ण्या इति । अकामतः पर्यत्रंशनमतोक्तम्—"क्षत्रिययोषितां ब्राह्मणराजन्यनेवायां कृष्ण्यादकृष्ण्यार्थम् । शृद्धयोषितां ब्राह्मणराजन्यनेवस्यसेवायां ह्यह्योपितां व्राह्मणराजन्यनेवस्यसेवायां ह्यह्योपितां व्राह्मणराजन्यनेवस्यसेवायां ह्यह्योपितां व्राह्मणराजन्यनेवस्यसेवायां ह्यह्योपितां व्राह्मणराजन्यनेवसि विरस्तम् । प्रातिलेभ्येन वलादुपमोगे तु संवर्तः—

" बलात् प्रमध्य भुक्ता चेद् दह्ममानेन चेतसा । प्राजापत्येन शुद्धिः स्यात् तत् तस्याः पावनं परम् ॥"

### इति । ब्राह्मणगर्भोत्पत्तौ चतुर्विश्वितमते—

" विप्रगर्भे पराकः स्यात् क्षत्रियस्य तथैन्दवम् । ऐन्दवं च पराकश्च वैश्यस्याकामकारतः ॥ श्रूद्रगर्भे भवेत् त्यागश्चण्डारो जायते यतः । गर्भस्रावे धातुदोषेश्चरेचान्द्रायणत्रतम् ॥ "

इति । एवं क्षत्रियावैश्ययोः विपादिचतुष्टयगर्भक्रमेण पराकादयस्त्यागान्ताश्चत्वारः । एवं शृद्धायास्त्रैवर्णिकगर्भे पराकादयस्त्यः । शृद्धगर्भे तु पराक एवेति ज्ञेयम् । अकामवचनात् कामतो द्विगुणं द्विजातिस्त्रीणाम् । शृद्ध-गर्भप्रसवे तु प्रायश्चित्तामावः ;

" ब्राह्मणक्षत्रियविशां भार्याः शूद्रेण संगताः । अप्रजाता विशुध्यन्ति पायश्चित्तेन नेतराः ॥"

इति विसिष्ठसरणात् । चण्डालाद्यन्यावसायिगमने तु स्मृत्यन्तरे—
" चण्डालं पुरुकसं म्लेच्छं श्वपाकं पतितं तथा ।

ब्राह्मण्यकामतो गत्वा चान्द्रायणचतुष्टयम् ॥ "

इति । कामतस्तु ऋष्पशृङ्गः—" संप्रक्ता स्यादथान्त्यैर्या सा कृच्छ्राब्दं समाचरेत्" इति । रजकाद्यन्त्यज-गमनेऽपि स्मृत्यन्तरे—

¹ एकवारवचनात्—च, छ

<sup>2</sup> पश्चात्कुर्यानमासं—ग

1 चान्द्रायणत्रयम्—ग.

" रजकव्याधशैल्षवेणुचर्मोपजीविनाम् । ब्राह्मण्येतान्यदा गच्छेदकामादैन्दवद्वयम् ॥ "

इति । कामतो द्विगुणम् । कामतोऽत्यन्ताभ्यासे तु मरणम् ;

" अन्त्यजेन तु संपर्के गमने मैथुने कृते । प्रविशेत् संपदीसेऽमी मृत्युना सा विशुध्यति ॥"

इति उरानःस्मरणात् । अकामतो द्वादशाब्दम् । गर्भेऽप्येतदेव । कामतो गर्भे मरणमेव । सगर्भाया व्यभिचारे तुः ऋष्यशृङ्गः—

> " अन्तर्वती तु युवतिः संप्रका यान्त्ययोनिना । प्रायिष्टित्तं न सा कुर्योद्यावद्गर्भों न निःस्रतः ॥ न प्रचारं गृहे कुर्यान्न चान्नेषु प्रसाधनम् । न शयीत समं भर्त्रा न वा भुङ्गीत बान्धवैः ॥ प्रायिष्टित्तं गते गेभे विधि कृच्छ्।व्दिकं चरेत् । हिरण्यमथवा धेनुं दद्याद्विपाय दक्षिणाम् ॥ "

इति ॥ ८ ॥

# यत् करोत्येकरात्रेण वृषलीसेवनाद् द्विजः। तद्भैक्ष्यभुग्जपन्¹ नित्यं त्रिभिर्वर्षैर्व्यपोहति²॥९॥

#### इति <sup>अ</sup>त्रीविष्णुस्मृतौ त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः

एकरात्राभ्यासे चण्डालीगमने आह । वृषली चण्डाली ;

" चण्डाली बन्धकी वेश्या रञ्जस्था या च वन्यका । जबा या च सगोत्रा स्याद् वृषल्यः पञ्च कीर्तिताः ॥ "

इति स्मरणात् । नन्वेवं नानार्थे वृष्ठीशब्दे कथं चण्डाल्येवात्रोच्यते ? सत्यम् ; अन्यासां गमनस्याल्य-प्रायश्चित्तत्वेनैतत्प्रायश्चित्तविषयत्वासंभवात् । तच्च तत्र तत्रैवावधेयम् । तद्गमनात् यदेकरात्रेणापुण्यमर्जयति तद्भैक्षं सुद्धानो गायत्रीं जपन् त्रिभिर्वर्षैः पापं नुदति । इदं चैकरात्रं गमनाभ्यासे ; 'एकरात्रेण ' इत्यत्यन्तसंयोगा-पुवर्गवाचितृतीयादर्शनात् । अत्यन्तसंयोगश्चाष्टवाराभ्यासेन ; अष्टयामव्याप्तेः ॥ ९ ॥

इति <sup>1</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकप्रोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि<sup>2</sup>श्रीरामपण्डितात्मज-<sup>2</sup> श्रीनन्दपण्डितापरनामधेयविनायकपण्डितकृती<sup>3</sup> विष्णुस्मृतिविवृती श्रीमत्यां वैजयन्त्यां त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः

<sup>1</sup> जपेत--ध.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> विशुध्यति—

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे परदारप्रकरणं त्रिपञ्चाशम्—ज, ट.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> अल्पप्रायश्चित्त for एतत्प्रायश्चित्त—ख.

<sup>1</sup> From श्रीमन्महा up to पण्डितकृतौ omitted in घ, च.

<sup>2</sup> श्री omitted in ग.

## चतुष्पञ्चाशत्तमोऽघ्यायः

# यः पापात्मा येन सह संयुज्यते स तस्यैव प्रायश्चित्तं कुर्यात्॥१॥

कमप्रातं संसर्गप्रायश्चितं चतुष्पञ्चाशत्तमेनाह । उद्दिष्टेषु अतिपातकादिप्रकीर्णकान्तेषु पातकेषु आत्मा देहो यस्य सः ; तथामृतः यो येनाशुद्धेन संवत्सरं संस्रुज्यते, स संस्रष्टः तस्यैव पापात्मनः प्रायश्चितं कुर्यात् ; तत्पापभागित्वात् । अत एव मनुः—" एनिस्विभरिनिणिक्तेनीर्थं कंचित् समाचरेत्" इति । सामान्येनैवैनिस्वमात्रसंसर्गो निषिध्यते ;

" यो येन पतितेनैषां संसर्गं याति मानवः । स तस्यैव त्रतं कुर्यात् तत्संसर्गविशुद्धये ॥ "

इत्युक्तत्वात् । 'पापात्मना ' इति तृतीयान्तो वा पाठः । पायश्चित्तपदेन व्रतं मरणं चोच्यते । तत्र कामतोऽकामतश्चातिपातिकत्तंसर्गे मरणमेव ; 'स तस्यैव पायश्चित्तं कुर्यात् ' इत्यभिधानात् ; कामतोऽकामतश्चातिपातिकनां मरणस्यैवाभिधानाच । महापातिकनामकामतः संसर्गे द्वादशाब्दं व्रतम् ; "स तस्यैव व्रतं कुर्यात् " इति मानवात् । तस्य महापातिकनो व्रतं द्वादशाब्दम् ,

" अयःशायी जटावारी पर्णम्लफलाशनः । एककालं तु भुञ्जानो वर्षे तु द्वादशे गते ॥ स्वमस्तेयी सुरापश्च ब्रह्महा गुरुतल्पगः । व्रतेनैतेन शुध्यन्ति महापातकिनस्त्विमे ॥ "

इति शङ्कोक्तम् । कामतः संसर्गे तु मरणमेव ; '' तीर्थे पुण्यतमे यथावदेहन्यासात् ब्राह्मणो महापातकान्मुच्यते " इति देवलेन सामान्यामिधानात् ;

The state of the s

" ब्रह्महत्यां सुरापानं स्तेयं गुर्वङ्गनागमम् । कृत्वा तैश्चापि संसर्गं ब्राह्मणः कामकारतः ॥ कुर्योदनशनं विपः पुण्यतीर्थे समाहितः । ज्वलन्तं वा विशेदमिं ध्यात्वा देवं कपर्दिनम् ॥ "

इति कूर्मपुराणे विशेषाभिधानाच । एतेन द्वादशाव्दस्य कामतो महापातिकनः संसर्गविषयत्वं परास्तम् ; कामतः संसर्गे छागलेयेन—

> " ज्ञात्वा करोति संसर्ग निष्कृतिर्न विधीयते । प्रायश्चित्तमकामानां कामावासौ न विद्यते ॥ "

इति व्रतरूपनिष्कृत्यभावाभिधानात् । एतच साक्षात् पतितसंसर्गिणः । संसर्गिसंसर्गिणस्तु पादोनम् । यथाह न्यासः<sup>1</sup>—

> " यो येन संवसेद्वर्षं सोऽपि तत्समतामियात् । पादहीनं चरेत् सोऽपि तस्य तस्य व्रतं द्विजः ॥ "

इति । एवं चतुर्थस्य षडव्दं, पञ्चमस्य <sup>१</sup>ज्यव्दमिति ज्ञेयम् । न षष्ठादेः ; पतितस्य पञ्चमपर्यन्तमेव गुद्धिविधानात् । यथाहतुः गौतमदेवलौ—" पतितचण्डालस्तिकोदवयाशवस्पृष्टितस्पृष्ट्युपस्पर्शेने सचैलस्नातः गुध्येत् '',

> " उपरप्रस्याशुचिरपृष्टं तृतीयं वापि मानवः । हस्तौ पादौ च तोयेन प्रक्षाल्य।चम्य शुध्यति ॥ "

इति । तृतीयोऽत्र पतितापेक्षया चतुर्थः । तत्त्पर्शी पञ्चमः । तस्याचमनात् । ऊर्ध्वं तु तस्याप्यभाव इति । एतेन,

> " ये तदनाशिनो विपाः कृच्छ्रं तेषां विधीयते । तद्भोजिनोऽर्धकृच्छ्रेण तदनादाश्च पादतः ॥ "

इति चण्डालसंकरप्रकरणीयन्यासवाक्यस्थलिङ्गदर्शनात् संसर्गित्रितयपर्यन्तमेव प्रायश्चित्तमिति प्राच्यप्रलपित-मपास्तम्; <sup>3</sup>आपञ्चमं शुद्धिदर्शनात् । अकामतश्चेदम् । कामतो मरणवैकल्पिकं चतुर्विशतिवार्षिकं पादोनेत्यादि-कल्पनया योज्यम् । अकामतो वर्षन्यूनसंसर्गे तु प्राश्रः—

> " संसर्गमाचरन् विमः पतितादिष्वकामतः । पञ्चाहं वा दशाहं वा द्वादशाहमथापि वा ॥ मासार्धं मासमेकं वा मासत्रयमथापि वा । अब्दार्धमब्दमेकं वा भवेदृष्वे तु तत्समः ॥

त्रिरात्रं प्रथमे पक्षे द्वितीये कृच्छ्माचरेत्। चरेत् सांतपनं कृच्छ्ं तृतीये पक्ष एव तु ॥ चतुर्थे दशरात्रं स्थात् पराकः पञ्चमे ततः। षष्ठे चान्द्रायणं कुर्यात् सप्तमे त्वैन्दबद्धयम्। अष्टमे च तथा पक्षे षण्मासान् कृच्छ्माचरेत्॥"

#### इति । कामतः संसर्गे स्मृत्यन्तरम्<sup>1</sup>—

"पञ्चाहे तु चरेत् क्रच्छूं दशाहे तप्तक्रच्छूकम् । पराकरत्वर्धमासे स्थान्मासे चान्द्रायणं चरेत् ॥ मासत्रये तु कुर्वीत क्रच्छूं चान्द्रायणोत्तरम् । षाण्मासिके तु संसर्गे क्रच्छूं त्वब्दार्धमाचरेत् । संसर्गे त्वाब्दिके कुर्यादब्दं चान्द्रायणं नरः ॥"

इति । आ ईषम्यूनोऽब्द आब्दः । तत्र भवः आब्दिकः । किंचिम्यूनाब्दिक इत्यर्थो वाच्यः : अन्यथा वर्षेण पातित्ये न्यूनपायश्चित्तानुपपत्तेः। एवमनुपातिकसंसर्गिणामप्येषेव दिक्—अकामतो द्वादशाब्दं कामतो मरणमिति । तथोपपातकादिसंसर्गेऽपि कामाकामाभ्यां तत्तद्वतमेव ज्ञेयम् । इदं च तत्तद्वतविधानं समानपातक-विषय एव ; यथा कामतो महापातकिनः कामतः संसो मरणम् ; कामकृतत्वेन <sup>2</sup>पातकिसमानपातकोत्पेतः। कामतो महापातिकेनोऽकामतः संसर्गे तु न तद्भतम् ; अकामकृतत्वेन तावत्पातकामावात् । किं त्वकामिविहितं द्वादशाब्दमेव । तथा अकामतो महापातिकनोऽकामतश्च संसर्गे न द्वादशाब्दम् ; अकामकृतत्वेन ताव-त्पातकाभावात् । किं त्वकामविहितं षडब्दमेव । एवमन्यपातकेष्वध्युद्धम् । स्त्रीणामकामतः पतितसंसर्गे पतित-प्रायश्चित्तार्थम् । एवं बालवृद्धातुराणामपि कामतोऽर्धम् ; अकामतः पादः । अनुपतितानां कामतः पादोनम् ; अकामतोऽर्भपाद इत्याद्यह्यम् । पतितयौनसंसर्गप्रतिषेथस्य प्रतिप्रसवमाह् याज्ञवल्कयः—" कन्यां समुद्धहेन देशां सोपवासामिकंचनाम् " इति । एषां पतितानां कन्यां पतितावस्थीत्पन्नां सोपवासां कृततत्संसगोंचितप्राय-श्चिताम् अभिननाम् अगृहीतपितृवस्त्रालंकारादिधनामुद्धहेत् । उद्वहेदिति वरव्यापारदर्शनात् दातृव्यापारो निवर्त्यते । तदाह हारीतः—" पतितस्य कुमारीं विवस्नामहोरात्रे।षितां पातः शुक्केनाहतेन वाससाच्छादितां नाहमेतेषां, न ममैते ' इति त्रिरुचैरभिद्धानां तीर्थे स्वगृहे वोद्वहेत् '' इति । एतेषामिति बहुवचनात् अपतितानामपि पतित्रभात्रादीनां कन्यादानाधिकारा नावो गम्यते । कन्योपादानात् पुनपुंसकापत्ययोर्व्यवहार्यत्वं गमयति । यथाह वसिष्ठः---" पतितोत्पन्नः पतितो भवति, अन्यत्र स्त्रियाः; सा हि परगामिनी ; ताम-रिक्थामुपेयात् " इति । विशेषान्तरमुपरिष्टात् वक्ष्यामः ॥ १ ॥

मृतपञ्चनखात् कूपादत्यन्तोपहताबोदकं पीत्वा ब्राह्मणिस्त्र-रात्रमुपवसेत् ॥ २ ॥ द्वचहं राजन्यः ॥ ३ ॥ एकाहं वैद्यः ॥ ४ ॥ द्युद्रो नक्तम् ॥ ५ ॥ सर्वे चान्ते व्रतस्य पञ्चगव्यं पिवेयुः ॥ ६ ॥

निषिद्धजरुपाने प्रायश्चित्तमाह । मृताः पञ्चनखाः <sup>1</sup>नरकुक्कुरादयः यस्मिन् तथा । तस्मादत्यन्तोपहताच देतोमूत्रपुरीषादिमलदूषितात् कूपात् जलं पीत्वा विपस्च्यहमुपवसेत् ॥ २ ॥ क्षत्रियस्तत्र द्व्यहसुपवसेत् ॥ ३ ॥ वैश्यस्तत्रैकाहमुपवसेत् ॥ ४ ॥ शूद्धस्तत्र नक्तं कुर्यात् ॥ ५ ॥ व्रतोत्तराङ्गमाह । सर्वे त्रैवर्णिकाः उक्त-व्रतान्ते पञ्चगव्यं पिवेयुः । न शूद्धः वक्ष्यमाणतित्रविधात् । मृतपदोपादानादनुच्छून।दिशवविष्यमेतत् । उच्छूने तु तस्मिन् हारीतः—

" क्रिन्ने मिन्ने शत्रे तोयं तत्रस्थं यदि तत् पिवेत्। शुद्धेचे चान्द्रायणं कुर्यात् तप्तकृच्ळ्रमथापि वा ॥ "

#### इति । कामाकामाभ्यामुभयव्यवस्था ।

" यदि कश्चित् ततः स्नायात् प्रमादेन द्विजोत्तमः । जपंस्निषयणसायी अहोरात्रेण ग्रुध्यति ॥"

इति । मानुषशविषयमेतत् । अमानुषे तु देवलः— " क्रिन्नं भिन्नं शवं चैव कृपस्थं यदि दृश्यते ।

पयः पिवेत् त्रिरात्रं तु मानुषे द्विगुणं स्मृतम् ॥ "

इति । अत्यन्तोपघातश्चण्डारुविकूपस्याप्युपरुक्षणम् । यथाह आपस्तम्बः---

" चण्डालकूपभाण्डस्थं नरः कामाज्जलं पिवेत् । प्रायश्चित्तं कथं तत्र वर्णे वर्णे विधीयते ॥ चरेत् सांतपनं विप्रः प्राजापत्यं तु सूमिपः । तद्धं तु चरेद् वैक्यः शृद्धे पादं विनिर्दिशेत् ॥ "

#### इति । अकामतस्तु,

" यस्तु चण्डालभाण्डस्थमुज्ञानादुदकं पिबेत् । स तु व्यहेण शुध्येत शूद्रस्त्वेकेन शुध्यति ॥ "

#### इति देवलोक्तम् । कूपः वाप्युपलक्षणम् ;

" जलाशयेष्वथारुपेषु स्थावरेषु महीतले । कूपवत् कथिता शुद्धिर्महत्सु तु न दृषणम् ॥ "

·¹ नरमार्जारादय:--ख.

चतुष्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः

इति विष्णुस्मरणात् । न दूषणम् ; तथेति रोषः ;

" म्लेच्छादीनां जलं पीत्वा पुष्करिण्यां हृदेऽपि वा । जानुदम्नं शुचि ज्ञेयमधस्ताद्शुचि स्मृतम् ॥ तत् तोयं यः पिबेद्धियः कामतोऽकामतोऽपि वा । अकामान्नक्तमोजी स्यादहोरात्रं तु कामतः॥"

इति आपस्तम्बसरणात् ॥ ६ ॥

# पश्चगव्यं पिबेच्छूद्रो ब्राह्मणस्तु सुरां पिबेत्। उभौ तौ नरकं यातो महारौरवसंज्ञितम्॥ ७॥

सर्वशब्दसंकोचे निमित्तमाह । यथा ब्राह्मणस्य सुरापाने रौरवनरकपातः, तथा शूद्रस्य पञ्चगव्यपान इति तात्पर्यार्थः । शृद्धः स्त्रिया अप्युपलक्षणम् ; "स्त्रीणां होमो न दातव्यः पञ्चगव्यं तथैव च " इति निषेधात् । पञ्चगव्यं जपहोमयोरप्युपलक्षणम् ;

> " <sup>2</sup>तसाच्छूदं समासाद्य सदा धर्मपथे स्थितम् । प्रायश्चित्तं प्रदातव्यं जपहोमविवर्जितम् ॥ "

इति अत्रिसरणात् ॥ ७ ॥

# पर्वानारोग्यवर्जमृतावगच्छन् पत्नीं त्रिरात्रमुपवसेत् ॥ ८॥

स्त्रीषु ऋतावगमने आह । पर्वाणि

" चतुर्दस्यष्टमी चैव अमावास्या च पूर्णिमा । पर्वाण्येतानि राजेन्द्र रविसंक्रान्तिरेव च ॥"

इत्युक्तानि । अनारोग्यम् अऋत्यता । तदुमयव्यतिरेकेण ऋतुकाले पत्नीमगच्छन् त्रिरात्रमुपवसेत् । तथाच बृहस्पति:—" ऋतौ न गच्छेचो भार्यां सोऽपि कृच्छार्धमाचरेत् । इति । अकामतश्चेदम् । कामतो द्विगुणम् । अगच्छिन्नत्युद्देश्यगतिलङ्काविवक्षया स्त्रीणामपि प्रायिश्चतं सिध्यति । अतः एव पराश्चरः—

" ऋतुस्राता तु या नारी मर्तारं नोपगच्छति । सा मृता नरकं याति विधवा च पुनः पुनः ॥"

2 This verse omitted in 1.

इति स्त्रीणामपि प्रत्यवायमाह । तचार्घम् ; " अर्धं स्त्रीणां पदातव्यम् " इति वचनात् । पर्वादिपर्युदासश्च दोषश्रवणात् । तथाच विष्णुपुराणम्—

" तैल्रस्नीमांससंभोगी पर्वस्वेतेषु यो नरः । विष्युत्रमोजनं नाम नरकं प्रतिपद्यते ॥ "

इति । तत्र भायश्चित्तं स्मृत्यन्तरे—

" अष्टम्यां च चतुर्दश्यां दिवा पर्वणि मैथुनम् । कृत्वा सचैलः स्नात्वा च वारुणीभिश्च मार्जयेत् ॥"

इति । अकामतश्चेदम् । कामतस्तु "रोषेषूपवसेदहः " इत्युपवासः । अकल्यपर्युदासस्तु "ऋतुस्नातां तु यो भार्यां स्वस्थः सन्नोपगच्छति<sup>1</sup> " इति स्वस्थस्यैव विधानात् ॥ ८ ॥

### कूटसाक्षी ब्रह्महलावतं चरेत् ॥ ९॥

कौटसाक्ष्ये आह । यो मिथ्यासाक्ष्यं ददाति, स ब्रह्महत्यात्रतं द्वादशान्दं कुर्यात् । कूटसाक्षित्वं महापातकसमानामनुपातकसंज्ञानां सर्वेषामुपलक्षणम् ; 'अश्वमेधेन शुप्यन्ति । इत्यादिसमानप्रायश्चित्त-दर्शनात् : द्वादशाब्दप्रक्रमे,

> " कौटसाक्ष्यं तथा कृत्वा निक्षेपमपहृत्य च । एतदेव वर्त कुर्याद्धत्वा च शरणागतम् ॥ "

इति शङ्खसरणात् । कौटसाक्ष्यं चात्र बाह्मणादिवधसंपादकं मिथ्यावचनम् ; तद्वधनिवारणाय मिथ्यावचनस्या-भ्यनुज्ञानात् । तथाच मनुः—

" राद्रविट्क्षत्रविपाणां यथोक्तौ तु भवेद्वधः । तत्र वक्तव्यमनृतं तद्धि सत्याद्विशिष्यते ॥ "

इति ॥ ९ ॥

# अनुदकम्त्रपुरीषकरणे असेचेलं स्नानं होमश्च ॥ १०॥

प्रकीर्णकेष्वाह । यः शौचार्थं जलमनपेक्ष्येव मूत्रपुरीषे करोति, स सचैलं स्नातः महाव्याह्यतिभिः सप्तिभाज्यं जुहुयात् । चकारात् गवालम्भः ;

<sup>5</sup> च omitted in ख, ग.

1 This verse omitted in 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> पुरीष omitted in ज.

<sup>4</sup> महाव्याहृतिभि:-च

" विनाद्धिरप्य वाप्यार्तः शारीरं संनिषेव्य च । सचैलो बहिराप्लुत्य गामालभ्य विद्युध्यति ॥ "

इति मानवात् । शारीरं मूत्रपुरीषादि । आलभ्य स्पृष्टा । अकामतश्चेदम् । कामतो यमः

" आपद्रतो विना तोथं शारीरं यो निषेव्यते । एकाहं क्षपणं कृत्वा सचैछं स्नानमाचरेत ॥ "

इति । अनुदक्तसम् अभ्यक्तस्य।स्नातत्वोपलक्षणम् । तत्र आपस्तम्बः---

" तैलाभ्यक्तस्तथास्नातः स्मश्रुकर्मणि मैथुने । मुत्रोचारं यदा कुर्यादहोरात्रेण शुध्यति ॥ "

इति । अभ्यङ्गलक्षणम् आयुर्वेदे ---

" मुर्झि दत्तं यदा तैलं भवेत् सर्वाङ्गसंगतम् । स्रोतांसि तर्पयेद्वाह् अभ्यङ्गः स उदाहृतः ॥ "

इति । तथा अनुदक्तवमयज्ञोपवीतित्वस्याप्यपुरुक्षणम् । तथाच स्मृत्यन्तरे —

" विना यज्ञोपवीतेन यद्यच्छिष्टो भवेद् द्विजः। मायश्चित्तमहोरात्रं गायत्र्यष्टशतं त वा ॥ "

इति । अर्घ्वाघरोच्छिष्टभेदात् भक्षणपानादावुपवासः, मूत्रपुरीषादौ गायत्रीजपं इति मेदः । कामतश्चेदम् । अकामतः तत्रैव--

> " पिबतो मेहतश्चेव भुझतोऽनुपवीतिनः । पाणायामत्रिकं षटकं नक्तं च त्रितयं क्रमात् ॥ "

इति । आपोऽशनं विना भोजने स्मृत्यन्तरे—

" आपोऽशनमृकृत्वा तु यो मुङ्केऽनापदि द्विजः । भुज्ञानस्तु तथा ब्र्याद्गायन्यष्टशतं जपेत् ॥ "

इति । उत्तरापोऽशनं विनोत्यानेऽपि तत्रैव-

" यद्यच्छिष्टस्त्वनाचान्तो मुक्तवानासनं ततः । सद्यः स्नानं प्रकुर्वीत सोडन्यथापयतो भवेत् ॥ "

इति ॥ १० ॥

सूर्याभ्युदितनिर्भुक्तः सचैलखातः सावित्र्यष्टदातमावर्तयेत्

किंच यसिन् सुप्ते सूर्योऽभ्युदेति स सूर्याभ्युदितः ; यसिश्च सुप्तेऽस्तमेति स सूर्यामिनिर्मुक्तः ; " सुप्ते यस्मित्रस्तमेति सुप्ते यस्मित्रदेति च । अंग्रुमानभिनिर्मुक्ताभ्युदितौ तौ यथाक्रमम् ॥ "

इति त्रिकाण्डीस्मरणात् । तावुमौ सचैलं स्नात्वा अष्टाधिकशतसंख्यया गायत्रीं जपेताम् । <sup>1</sup>प्रत्यादित्यमेहनादौ

" प्रत्यादित्यं न मेहेत न पश्येदात्मनः शकृत् । दृष्ट्या सूर्य निरीक्षेत बाह्मणं गामथापि वा ॥"

इति । सूर्यदर्शनं चात्रोदयादिन्यतिरेकेण ।

" नेक्षेतोचन्तमादित्यं नास्तं <sup>श्</sup>यन्तं कदाचन । नोपरक्तं न वारिस्थं न मध्यं नमसो गतम् ॥ "

इत्यत्र तु " स्नातकव्रतलोपे तु प्रायश्चित्तमभोजनम् " इति ज्ञेयम् । इदमेव च प्रायश्चित्तम्

" सूर्येन्द्रतारका दृष्टा यैरुच्छिष्टेस्तु कामतः । तेषां याम्यैर्नरेरक्षिण्यस्तो विद्धाः समिध्यते ॥ "

इति मार्कण्डेयोक्तनिषेधातिक्रमेऽपि ज्ञेयम्; "नाशुची राहुतारकाः" इति स्नातकव्रतत्वात् ॥ ११ ॥

# <sup>3</sup>श्वसृगालविड्वराहलरवानरवायसपुंश्वलीभिर्देष्टः स्रवन्ती-मासाच षोडश पाणायामान् क्रयात्॥ १२॥

श्वादिदंशेष्वाह । श्वादयः प्रसिद्धाः । तैः दष्टः पुमान् समुद्रगां नदीं गत्वा तत्र स्नात्वा जले षोडश प्राणायामान् कुर्यात् । घृतं च पिबेत् । अत्र चाङ्गभेदेन प्रायश्चित्तभेदो व्यवस्थाप्यः । स यथा पाददंशे मनु:--

" श्वस्मालखरैर्दछ। ग्राम्यैः कव्याद्भिरेव च । <sup>5</sup>नराश्वोष्टवराहैश्च प्राणायामेन शुध्यति ॥ "

इति । तदूर्ध्वमाजानु दंशे सुमन्तुः—" श्वस्यालमहिषाजाविखरकलभनकुलमार्जारमूषिक। स्वकाकपुरुषद्द्याना-मापोहिष्ठादिभिः स्नानं प्राणायामत्रयं च " इति । जानुःर्वमानाभि दंशे अङ्गिराः--

> " ब्रह्मचारी शुना दष्टस्त्र्यहं सायं पयः पिवेत् । गृहस्थश्चेद द्विरात्रं तु एकाहं योऽमिहोत्रवान् ॥ "

1 संमुखा—घ.

<sup>2</sup> यान्तं—घ.

8 श्वसगालविडाल-ज, ठ.

4 घोडश omitted in च.

A - 21

<sup>5</sup> खरा—ग.

इति । मुलोक्तं चामिहोत्रिविषयमेवावतिष्ठते ; षोडशप्राणायामानामेकाहपयोमक्षणस्य च क्रच्छ्द्वादशांशत्वात् ; प्राणायामशतद्वयस्य क्रच्छ्रप्रत्याम्नायत्वात् । नाभेरूर्ध्वदंशे तु स्र एव—

> " नाभेरूव्वें तु दष्टस्य तदेव द्विगुणं भवेत् । स्यादेतत् त्रिगुणं वक्त्रे मस्तके तु चतुर्गुणम् ॥"

#### इति । यतु वासिष्ठम् ,

" ब्राह्मणस्तु शुना दष्टो नदीं गत्वा समुद्रगाम् । प्राणायामशतं कृत्वा घृतं प्रास्य विशुध्यति ॥ "

इति, तत् नाभेरधो दंश एव ज्ञेयम् ; त्रिरात्रोपवासपाणायामशतयोरर्धकुच्छ्पत्यामायत्वात्। शूद्रस्याप्याह अङ्गिराः

" शूद्राणां चे पवासेन शुद्धिर्दानेन वा पुनः । गां च दत्त्वा वृषं चैकं ब्राह्मणाय विशुध्यति ॥ "

#### इति । स्त्रीणां दंशे त्वाह पराशरः

" ब्राह्मणी तु शुना दष्टा जम्बूकेन वृकेण वा। उदितं महनक्षत्रं दृष्टा सद्यः शुचिर्भवेत्॥"

#### इति । त्रतस्थायां विशेषः तत्रैव-

" त्रिरात्रमेवोपवसेच्छुना दष्टा तु सत्रता । सघृतं यावकं मुक्त्वा व्रतशेषं समापयेत् ॥ "

#### इति । रजस्वलायां पौलस्तयो विशेषः—

" रजस्वला यदा दष्टा शुना जम्बुकरासभैः । पञ्चरात्रं निराहारा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥ जर्व्वं तु द्विगुणं नाभेर्वक्त्रे तु त्रिगुणं तथा । चतुर्गुणं स्मृतं मूर्प्ति <sup>1</sup>दष्टेऽन्यत्राप्लुतिभेवेत् ॥ "

इति । अन्यत्र ; अरजस्वलायाम् । श्वाघाणे तु श्वातातपः—

" शुनाघातावलीढस्य <sup>2</sup>नसैर्विलिखितस्य च । अद्भिः प्रक्षालनं शौचमिमना चोपचूलनम् ॥ "

इति । उपचूलनं तापनम् । तत्रैव त्रणे क्रिग्युत्पादे मनुः—
" त्राह्मणस्य त्रणद्वारे पूयशोणितसंभवे ।
किमिस्त्पद्यते यस्य प्रायश्चित्तं कथं भवेतु ॥

¹ दष्टे\$ण्यत्रा—घः

<sup>2</sup> नखरैलिखितस्य—ग

गवां मूत्रपुरिषिण त्रिसंध्यं स्नानमाचरेत् । त्रिरात्रं पञ्चगव्याशी रवधो नाभ्या विशुध्यति ॥ नाभिकण्ठान्तरोद्भूते वणे चोत्पद्यते किमिः । <sup>1</sup>षड्गत्रं तु तदा मोक्तं प्राजापत्यं विशोधनम् ॥"

इति । कण्ठादृध्वै प्राजापत्यं ज्ञेयम् ॥ १२ ॥

## वेदाग्न्युत्सादी त्रिषवणस्नाय्यधःशायी संवत्सरं सकुद्गैश्येण वर्तेत ॥ १३ ॥

वेदागित्यागे आह । वेदोत्सादी अधीतवेदिवसर्ता । अम्युत्सादी आहितानामग्रीनां श्रीतसार्तानां त्यक्ता । स प्रत्येकं त्रिषवणस्त्रायी अधःशायी खट्वादिपरिहारेण शयानः मैक्ष्येण सक्तृद्धक्तेन संवत्सरं वर्तेत । तत्र वेदोत्सादो द्विविधः—अनुपातकम् उपपातकं चेति । तत्रानुपातके कामतोऽध्वमेधादि ; अकामतो द्वा-दशाब्दिमत्युक्तं कौटसाक्ष्ये । उत्सादो निन्दोपलक्षणम् ; " ब्रह्मोज्झता वेदनिन्दा " इति प्रागमिधानात् । सा च त्रिविधा । बौद्धादिशास्त्राभिनिवेशेनाप्रामाण्यबुद्धिरेका ; प्रामाण्यबुद्धाविप हैतुकशास्त्राभिनिवेशेनावज्ञानं द्वितीया । अत एव मनुः—

" योऽनमन्येत ते तूमे हेतुशास्त्रार्थवादतः । स साधुभिर्वहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥"

इति । वैदिककर्मफलेषु अश्रद्धा तृतीया । तत्राद्यमनुपातकम् । तत्र प्रायश्चित्तं कामतोऽश्वमेघादि ; अकामतो द्वादशाब्दमिति सर्वत्रानुपातके ज्ञेयम् । अपरे द्वे तूपपातके । तत्रोपपातके तु निमित्तकालमेदेन प्रायश्चित्त-तारतम्यं वाच्यम् । तत्त्वाभिसाहचर्यात् तत्त्यागोक्तमेव । तत्र दिसष्टः— "ब्रह्मोज्ञः कृच्छूं द्वादशरात्रं चरित्वा पुनरुपयुङ्गीत वेदमाचार्यात् " इति । एतच्च नास्तिक्येन त्यागे ; "योऽभिं त्यजित नास्तिक्यात् प्राजापत्यं चरेद् द्विजः" इत्यभित्यागे नास्तिक्यश्रवणात् । इदं च मासद्वयत्यागे । मासद्वये प्राजापत्यम् । मासचतुष्टये-ऽतिकृच्छुः । षण्मासे पराकः । अब्दे मासं पयोवत्रम् । अब्दानन्तरं त्रैमासिकमिति नास्तिक्ये । प्रामादिकत्यागे तु प्राणायामशतम् आत्रिरात्रम् । तदूर्ध्वमेकोपवासः आविशतिदिनम् । तदूर्ध्वम् आमासद्वयं त्रिरात्रोपवासः । तदूर्ध्वमाबदं प्राजापत्यम् । मासचतुष्टयेऽतिकृच्छुः । षण्मासे पराकः । तदूर्ध्वम् अमासद्वयं त्रिरात्रोपवासः । तदूर्ध्वमामासं द्वादशाहम् । तदूर्ध्वमावर्षे मासोपवासः, पयोभक्षणं वा। तदूर्ध्वम् आद्विवर्षं चान्द्रायणम् । तदूर्ध्वम् आव्यब्दं चान्द्रायणं सोमायनं च । तदूर्ध्वस्वव्वद्वकृच्छ्ये धनिनो गोदानं चेति संक्षेपः ।

<sup>1</sup> षड्रात्रे— ग.

तमेतमिललमर्थं सरणसौकर्याय संज्ञमाह संग्रहकार:—

"कुच्छ्रो मासद्वयं चेत् त्यजित हुतवहं तच्चतुष्केऽतिकृच्छ्स्तत्वट्के स्यात् पराकस्तत उपिर पयो मासमाञ्चात् त्रिमासम् ।
नास्तिक्ये तत्प्रमादेऽप्यसुनियमशतं प्राक् त्रिरात्रात् परं च
कुर्योदेकोपवासं त्रिदिनमुपवसेद्विंशतेरूष्वंमञ्चम् ॥

षष्टेरूष्वं तु कृच्छ्ः शरद उपिर चेदूब्बमालस्यतोऽमिस्त्यक्तश्चेद् द्वादशाहे त्रिदिनमुपवसेद द्वादशाहं तु मासे ।

मासं चाब्देऽथ चान्द्रं तद्पि भवति सोमायनं चाब्द्युग्मे

इति । तदेवं मूलोक्तमब्दक्रच्छ्ं व्यब्दादूर्ध्वं वेदितव्यम् । इदमेव चामित्यांगे ; समानयोगक्षेमतया निर्देशात्। तथाच जागालः—

स्यादूर्ध्व ¹त्वब्दक्रच्छ्रो यदि भवति धनी गां च दचाद् द्विजाय ॥"

" यस्य वेदश्च वेदी च विच्छियेते त्रिपूरुषम् । स वै दुर्बाह्मणो नाम सर्वकर्मबहिष्कृतः ॥ "

इति ; दौर्नाह्मण्यपरिहारार्थमाश्विनपशुविधानस्य च तुल्यत्वात् । एतन्मूल्याक्यानि **भारद्वाजगृह्यात्** अवगन्तन्यानि ; विस्तरभयान्नेहोदाहृतानि<sup>2</sup> । इदं चौपासनाग्नित्यागे । त्रेताग्नित्यागे तु **मनु:**—

" अभिहोञ्यपविध्यामीन् ब्राह्मणः कामकारतः । चान्द्रायणं चरेन्मासं वीरहत्यासमं हि तत् ॥ अभिहोञ्यपविध्यामीन् मासादृष्ट्वं तु कामतः । कृच्छं चान्द्रायणं चैव कुर्यादेवाविचारयन् ॥ "

इति । इदं च कामतः । अकामतो हारीतः—" संवत्सरोत्सन्नेऽमिहोत्रे चान्द्रायणं कृत्वा पुनरादध्यात् । द्विवर्षोत्सन्ने सोमायनं चान्द्रायणं कुर्यात् । त्रिवर्षोत्सन्ने संवत्सरं कृच्छ्मभ्यस्य पुनरादध्यात् " इति । ऊर्ध्वं तु कल्प्यम् । यथोक्तप्रायश्चित्तानन्तरमन्तरितहोमद्रव्यं दत्त्वा पुनरादध्यात् । यथाह जातृकर्ण्यः—

" अतीतकारुं जुहुयादमो विषाय वा स्वयम् । गतेऽमो विधिवद् दद्यात् दत्त्वादध्यात् पुनर्द्विजः ॥ "

इति । स्मार्ताभित्याग एवेदमित्येके । त्यागः अनध्ययनानाधानयोरप्युपलक्षणम् । तथाच स्मृत्यन्तरे—
" योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम् ।
स जीवन्नेव राद्वत्वमारा गच्छति सान्वयः ॥ "

<sup>2</sup> स्रोदाहतानि—ग

इति । तत्र प्रायश्चित्तमाह गोतमः— "अन्युत्सादिनिराकृत्युपपातकेषु चैवम् " इति । अन्युत्सादी न्यास्यातः । निराकृतिः शक्तावपि वेदाध्ययनशृत्यः । स <sup>1</sup>संवत्सरं ब्रह्मचर्य कुर्यादिति । प्रतिषिद्धाना-मध्यापने तेभ्योऽध्ययने तैः सहाध्ययने च स एवाह— "प्रतिषिद्धान्त्रसंयोगे सहस्रवाकश्चेत् " इति । प्रतिषिद्धाः पतितादयः । तैः सह मन्त्रसंयोगः अध्ययनाध्यापनसहाध्ययनयाजनादिसंबन्धः । तत्र <sup>2</sup>संवत्सरं प्राकृतं ब्रह्मचर्यम् । स चेन्मन्त्रसंयोगः सहस्रपदयुक्तो भवति । अर्वाक् तु कल्प्यम् । अकामतश्चेदं माससंयोगे ; प्राण्मासिके षड्व्दाभिधानात् , संवत्सरे द्वादशाव्दाभिधानात् , कामतः पातित्याचेति । पतितादिश्रावणे तु विस्तरः— "पतितचण्डालश्चर्यत्विश्रावणे तु त्रिरात्रं वाग्यता आसीरन् सहस्रपरमं वा तदभ्यस्यन्तः यूता मवन्तीति विज्ञायते । <sup>4</sup>एतेनैव गर्हिताध्यापक्रयाजका व्याख्याताः, दक्षिणात्यागाच्च पूता भवन्तीति विज्ञायते । कामतः गमनेऽनध्यायाध्ययनेऽपि गौतमः— "अन्तरा गमने पुनरुपसदनम् । श्चनकुलसर्पमण्डकमार्जाराणां व्यहमुपवासो विप्रवासश्च । प्राणायामा घृतप्राशनं चेतरेषाम् । स्मशानाभ्यध्ययने चैवम् " इति । स्मशानमित्यनध्यायमात्रोपलक्षणम् ; "स्मशानपतितान्तिके" इति स्मरणात् । अनाहिताम्रित्वे तु काष्णाजिनिः—

" काले त्वाधाय कर्माणि कुर्योद्विमे विधानतः । तद्कुर्वैक्षिरात्रेण मासि मासि विशुध्यति ॥ "

इति ।

" अनाहिताझौ पित्रादौ यक्ष्यमाणः सुतो यदि । स हि त्रात्येन पशुना यजेत् तन्निष्कयाय तु ॥ "

इति । एवं त्रेतानाधाने वर्षं षट् प्राजापत्याः, प्रतिवर्षं चान्द्रायणम् । आवसथ्यानाधानेऽपि स एव---

" कृतदारो गृहे ज्येष्ठो यो नादध्यादुपासनम् । चान्द्रायणं चरेद् वर्षं प्रतिमासमहोऽपि वा ॥ "

इति । कृतदारो ज्येष्ठ इत्यनेनाधानाधिकारे सतीत्युक्तम् । यावद्वर्षं प्रतिमासमेकोपवासः । तदूर्धं प्रतिवर्षं चान्द्रायणमिति । सत्यमो तत्राहोमे मनो ज्योतिषा आज्याहुतिराद्वादशाहम् । नष्टे पुनस्तस्मिन् आद्वादशाहम् अयाश्चेत्यनेनाहुतिः । तदूर्धं स्थालीपाकत्रये वातिकान्तेऽभिनाशः । ततो यथास्वगृह्यमुद्वाहरीत्या पुनः संधानम् । अत्राप्याह सकलमर्थं संग्रहकारः—

" तत्रायाश्चेति वहिर्भवति पुनिरहाद्वादशाहं तथामे। होमश्चेत्रास्ति तस्मिन् स हि भवति मनो ज्योतिषा द्वादशाहे ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> संवत्सरे—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> अभ्यस्येतः—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> संवत्सरं omitted in ग.

<sup>4</sup> From एतेनैव up to विज्ञायते omitted in ख.

याते त्विष्टित्रये वा स्मृतमथ पुनराधानमुद्वाहरीत्या यद्वायाश्चेति तत् स्याच्छूतिसमभिहिताधानसंभारलाभे ॥ ''

इति । स्थालीपाकातिकमादौ तु आश्वलायनः —

" स्थालीपाके <sup>1</sup>त्वथापने ह्यन्यामी तु स्वयं यजेत्। स्वामावन्यो यजेचद्वा कार्यः पथिकृतश्चरः॥"

इति । श्रोते तु पुनराधानम् । पर्वणि होमलेपे मरीचि:—

" होमलेपे ह्यमावास्यां पर्वस्वात्रयणादिषु । कुर्योदिष्टिं पावमानीं शुचिस्तां तु यथाविधि ॥ "

इति । पर्वोपस्थानलोपे बृहस्पतिः--

" आहिताझिरुपस्थानं न कुर्याचिदि पर्वणि । ऋतौ न गच्छेद्धार्यां यः सोऽपि कृच्छ्रार्धमाचरेत् ॥ "

इति । अभिमुत्सुज्य प्रवासे **हारीतः**—" उत्सुज्याभि प्रवसन् वैश्वानर्या यजेत " इति । प्रवासोऽत्र तीर्थाद्यर्थम् ; न <sup>2</sup>धनाद्यर्थम् ;

> " धनान्यर्जयितुं युक्तः प्रवासो ह्यमिहोत्रिणः । धनैरिज्यादिकार्याणि तीर्थाद्यर्थं न तु त्रजेत् ॥ "

इति **स्मरणात्** । सांवत्सरिकपशुसोमाद्यकरणेऽपि स एव—" सांवत्सरिकाणां पशुसोमानामिज्यानामसंभवे च " इति । **मनुरपि**—

> " इष्टिं वैश्वानरीं नित्यं निर्विपदब्दपर्यये । क्लसानां पशुसोमानां निष्कृत्यर्थमसंभवे ॥ "

इति । क्रुतसंकरपस्यायजने हारीतः—"यो यक्ष्य इत्युक्त्वा न यजेत् महान्तं क्रनुमभिसमीक्ष्याल्पेनेष्ट्वा न सर्वं प्रयुनक्ति, तत्र त्रैयातव्या प्रायश्चित्तः" इति । संकल्पितस्य व्रतादेरन्यथाकरणाकरणयोरिष स एव—" यस्तूपेत्य यथार्थं तपस्यन्यथा वा चरत्यसमाप्तिः को वा तस्याग्नेयों हिवश्चान्द्रायणं वा " इति । वेदाभित्यागयोरेक्योगनिर्दिष्टत्वात् पितृमातृद्धतदारवान्धवत्यागेष्वप्येतदेव सामान्यपायश्चित्तेन सह जातिशक्ति-सक्चदम्यासाद्यपेक्षया योज्यम् । अन्यान्यपि श्रौतपायश्चित्तानि तत्तद्ग्रन्थेभ्य एवावगन्तव्यानि ॥ १३ ॥

समुत्कर्षान्तते गुरोश्चालीकनिर्बन्धे <sup>1</sup>तदाक्षेपणे च मासं पयसा वर्तेत ॥ १४ ॥ नास्तिको नास्तिकवृत्तिः कृतन्नः क्टन्यव-हारी ब्राह्मणवृत्तिव्रश्चैते <sup>2</sup>संवत्सरं भैक्ष्येण वर्तेरन् ॥ १५ ॥

उत्कर्षानृतवादिष्वाह । उद्देश एव पदद्वयार्थो व्याख्यातः । तदाक्षेपणं गुरुतिरस्कारः । तद्द्वैविध्यं च प्रागुक्तम् । तत्रानुपातकेष्वेतेषु कामतोऽधमेधादि । अकामतो द्वादशवार्षिकमित्युक्तम् । उपपातकेषु पुनः मासं पयःपानम् । गुर्वनिममतानुष्ठाने तु "प्रतिकूरुं गुरोः कृत्वा प्रसाद्येव विशुध्यति " इति योग्युक्तं ज्ञेयम् । प्रसादनानन्तरं चेत्पवासः ;

" गुरुं हुंकृत्य त्वंकृत्य विष्रं निर्जित्य वादतः । बद्धा वा वाससा क्षिप्रं प्रसाद्योपवसेद् दिनम् ॥ "

इति तस्यैव स्मरणात् ॥ १४ ॥

नास्तिकादिप्वाह । नास्तिको व्याख्यातः । नास्तिकवृत्तिः बाह्याचारोपजीवी । नास्तिकेभ्यो वृत्तिजीवनं यस्येति वा । कृतमुपकारं द्वेषेण नाशयतीति कृतमः । कूटव्यवहारीः कृटेन कपटेन तुलामानादिकृतेन कयिक्रयकर्ता । ब्राह्मणवृत्तिमः राजादिदत्तशासनाद्यपहर्ता । चकारात् मिध्यामिशंसीत्येते संवत्सरं मैक्ष्येण वर्तेरन् । यथाह श्रङ्खः—" नास्तिको नास्तिकवृत्तिः कृतमः कूटव्यवहारी मिध्यामिशंसी चेत्येते पञ्च ब्राह्मणगृहेषु संवत्सरं मैक्षं चरेयुः " इति । इदं चाभ्यासेन । सक्नुत्करणे तु वसिष्ठः—" नास्तिकः कृच्छ्ं द्वादशरात्रं चरित्वा विरमेन्नास्तिकयात् नास्तिकवृत्तिस्त्वतिकृच्छूम् " इति । संवत्सरं वृत्त्यपहारप्रायश्चित्त-मल्पवृत्त्यपहारे । कुटुम्बपोषणपर्याप्तवृत्त्यपहारे तु तत्तद्वर्णवधोक्तमेव । तथाच श्रङ्खः—

" यस्य यस्य तु वर्णस्य वृतिच्छेदं समाचरेत् । तस्य तस्य वधे प्रोक्तं प्रायश्चित्तं समाचरेत् ॥ अपहृत्य च वर्णानां विष्रो भूमिं प्रमादतः । प्रायश्चित्तं वधप्रोक्तं ब्राह्मणानुमतश्चरेत् ॥ "

इति ॥ १५॥

# परिवित्तिः परिवेत्ता च यया च परिविद्यते <sup>३</sup>दाता याजकश्च चान्द्रायणं कुर्यात्<sup>4</sup> ॥ १६ ॥

परिवित्त्यादिष्वाह । परिवित्त्यादयः पञ्चापि चान्द्रायणं कुर्युः । पञ्चानामपि कामतः प्रवृत्ताविदम् । अकामतस्तु वृक्षिष्ठः—" परिविविदानः कृच्छ्रातिकृच्छ्रो चरित्वा तस्मै दत्त्वा पुनर्निविशेत तां चैवोपयच्छेत्"

<sup>3</sup> तद्दाता—ठ,

¹ तदाक्षारणे—3.

**⁴** कुर्यु:—ज

इति । परि विवेदेत्यसौ परिविविदानः । लिटि कानच् । परिवेत्तित यावत् । असौ कृच्छ्रातिकृच्छ्रौ कृत्वा ती स्वोद्धां ज्येष्ठाय निवेद्य पुनस्तामेव ज्येष्ठानुज्ञातामुद्धहेदित्यर्थः । यथा हारीतः — " तां कन्यां ज्येष्ठायो पपादयेयुः स तामनुमान्यान्यया निविद्योतैवं धर्मो न छप्यते " इति । स ज्येष्ठः तां कनिष्ठोपनीताम् अनुमान्य किनिष्ठायाभ्यनुज्ञाय अन्यां स्वयं परिणयेत् ; न किनिष्ठोपनीतामिति । अत्रैव विषये यमः —

"कुच्छ्रो द्वयोः परिवेद्य कन्यायाः कुच्छ् एव च । अतिक्रच्छ्रं चरेद्दाता होता चान्द्रायणं चरेत् ॥ "

इति । होता याजकः । अभ्यासे तु शृङ्खः—" परिवित्तिः परिवेत्ता च संवत्सरं ब्राह्मणगृहेषु मैक्षे चरेयाताम् " इति । ननु

> " अभिहोत्रं विवाहं च प्रयोगे प्रथमे स्थितम् । न कुर्याज्जनके ज्येष्ठे सोदरे चाप्यकुर्विति ॥"

इति स्मरणात् प्रथमविवाहादेरेच परिवेदनादिनिमित्तत्वावगमेन द्वितीयादिविवाहाद्यनिषेधादभ्यासोऽनुपपन्न इति चेत्; मैवम्; तात्पर्यानवगमात् । तथाहि—न ह्यत्र प्रथमाग्निहोत्रविवाहयोः प्रतिषेधः, येन द्वितीयाध्यानिषेधः स्यात् । किंतु प्रथमविवाहाद्यकुर्वति जयेष्ठे किनष्ठस्य विवाहनिषेधः । स च प्रथमद्वितीयादिसाधारण इति तदितकमावृत्तो परिवेदनाद्यभ्यासोपपत्तेः । अन्वयश्चायमित्थमेव । अन्यथा द्वितीयादिविवाहमकुर्वत्यपि जयेष्ठे किनष्ठस्य परिवेदनापत्तेः । तस्मात् ब्रह्महत्यादिनिषेधातिकमाभ्यासे ब्रह्महत्याद्यभ्यास इवात्राप्यभ्यासो नानुपन्नः । न चेवम् " जयेष्ठेऽनिविष्ठे कनीयान्निविद्यमानः परिवेत्ता भवति । परिवित्तो जयेष्ठः । परिवेदिनी कन्या । परिदायी दाता । परियष्टा याजकः । ते सर्वे पतिताः संवत्सरं प्राजापत्येन कृच्छ्रेण पावयेयुः " इति हारीतवाक्ये कन्यायाः परिवेदिनीत्वाभ्यासासंभवात् संवत्सरप्रायश्चितानुपपत्तिरिति वाच्यम् ;

" नष्टे मृते प्रत्रजिते क्लीवे च पतिते पतौ । पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ "

इत्याद्यभ्यनुज्ञातपुनर्विवाहायाः तदम्याससंभवात् । तसात् संवत्सरं कृच्छ्ं परिवेतृत्वाद्यभ्यासविषयम् । पर्याहितादिष्वप्येतदेव । यथाह गौतमः—" परिवित्तिपरिवेतृपर्याहितपर्याधात्रभेदिधिषूपतिदिधिषूपतीनां संवत्सरं प्राकृतं ब्रह्मचर्यम् " इति । अकृताधाने ज्येष्ठे कनिष्ठेनाधाने ज्येष्ठः पर्याहितः, कनिष्ठः पर्याधाता । अभेदिधिष्वादिरुक्षणं स्मृत्यन्तरे—

" ज्येष्ठायां यचनूढायां कन्यायामुद्धतेऽनुजा। या साम्रेदिधिष्ः मोक्ता पूर्वी तु दिधिष्ः स्मृता॥"

इति । तत्राह वसिष्ठः — "अग्रेदिधिषूपतिः कृच्छ्ं द्वादशरात्रं चरित्वा निविशेत तां चैवोपयच्छेत्। दिधिषूपतिः कृच्छ्रातिकृच्छ्रो चरित्वा तस्मै दत्त्वा पुनर्निविशेत्" इति । अग्रेदिधिषूपतिः कनिष्ठापतिः कृच्छूं कृत्वा तां ज्येष्ठाम् अन्योढां स्वयमुद्धहेत् । दिधिषूपतिज्येष्ठापतिः स्वोढां ज्येष्ठां कनिष्ठापतये दत्त्वा स्वयमन्यामुद्धहेदिति ॥ १६ ॥

# प्राणिभूपुण्यसोमविकयी तप्तकृष्ट्रम् ॥१७॥ आद्रौषिधगन्ध-पुष्पपत्रस्वसंवेत्रविदलतुषकपालकेशभस्मास्थिगोरसपिण्याक-तिलतैलविकयी प्राजापत्यम् ॥ १८ ॥

अविकेयिक्कियेप्वाह । प्राणिनः गोमिहप्यादयः । भूः गृहक्षेत्रादिका<sup>2</sup> । पुण्यं यागादिजन्यो धर्मः । सोमः सोमलता । <sup>3</sup>एतेषां विकेता तसकुच्छ्रं कुर्यात् ॥ १७ ॥ किंच आर्द्रम् आर्द्रकम् । ओषधयः यविविद्यादयः । गन्धाः चन्दनादयः । पुष्पाणि मिल्लकादीनि । फलम् आम्रादि । मूलं मूलकादि । चर्म अजिनादि । वेत्रं वञ्जुलः । विदलं वंशत्यङ्निर्मितं शूर्यव्यजनादि । तुषं यवादीनाम् । कपालं घटादेर्मण्डकादि-साधनम् । केशाः चमरादीनाम् । भरम शुष्कादेः मुद्रादिरक्षणसाधनम् । अस्थि कूर्मोदेः कङ्कणादिसाधनम् । गोरसः दिधिशीरादिः । पिण्याकं खिलः । तिलाः श्वेताः श्वामाश्च । तैलं तिलादिस्नेहः । एषां प्रत्येकं विकायी प्राजापत्यं व्हर्यात् ॥ १८ ॥

# श्रुष्मजतुमधूच्छिष्टशङ्खशुक्तित्रपुसीसकृष्णलोहौदुम्बरखड्ग-पात्रविक्रयी ⁴चान्द्रायणं क्यांत् ॥ १९ ॥ रक्तवस्त्ररङ्गरत्नगन्ध-गुडमधुरसोर्णाविक्रयी त्रिरात्रमुपवसेत् ॥ २० ॥

किंच श्रेष्मण इमानि श्रेष्माणि श्रेष्मातकफळानि । जतु ळाक्षा । मधूच्छिष्टं सिक्थकः । शिक्षु श्रुक्ती प्रसिद्धे । त्रपुप्तीसे धातुविशेषो । कृष्णळोहमायसम् । औदुम्बरं ताम्रम् । खड्गप्तत्रं खड्गशृङ्गमयं पात्रं पितृत्र्पणसाधनम् । एषां प्रत्येकं विक्रयी चान्द्रायणं कुर्यात् ॥ १९ ॥ किंच रक्तवस्त्रं मिल्रिष्ठादि-रिक्तितम् । रङ्गं धातुविशेषः । रत्नं पद्मरागादि । गन्धाः कर्पूरादयः । गुडः प्रसिद्धः । मधु क्षोद्धम् । रसाः गुडळवणादिव्यतिरिक्ताः तिक्तकटुकादयः । द्यणी मेषादिलोम्, तिन्निर्मितं कम्बलादि च । तेषां विक्रयी त्रिरात्र-मुपवसेत् । अकामतश्चेदम् । कामतः पेठीनिर्द्धः—" अत्राविक्रयाणि ब्राह्मणस्य लवणं पकान्तमधुक्षीरदिधचृत-मुदकं सर्वगन्धलक्षारसवासो गुडतेलं प्राम्यपशूनामेकशफाः केशिनः सर्वे चारण्याः पश्वो विद्या पूर्तिमष्टं गावः शिक्षुश्चीणां चेति विक्रयणे तेषामेकैकसिन् प्राजापत्यं चरेत् " इति ॥ २० ॥

¹ आर्द्रीषिमूल—ज; आर्द्रीषिपुष्पमूल—ठ; वेणु for वेन्न—ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> क्षेत्रादि:—घ. <sup>4</sup> महासांतपनं—ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> एषां—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> कुर्यात् omitted in ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> साध्यम्—घ.

# मांसलवणलाक्षाक्षीरविक्रयी चान्द्रायणं कुर्यात् ॥ २१ ॥ तं च भूयश्चोपनयेत् ॥ २२ ॥ उष्ट्रेण खरेण वा गत्वा नग्नः स्नात्वा ैसुप्तवा सुकत्वा प्राणायामत्रयं कुर्यात् ॥ २३ ॥

एषां विक्रये चान्द्रायणं कुर्यात् । मांसं सुरोपलक्षणम् :

" आममांसद्धरासोमलाक्षालवणसर्पिषाम् । विकये सर्वपयानां द्विजश्चान्द्रायणं चरेत ॥"

इति शातातपस्मरणात् ॥ २१ ॥ अपण्यविकये नैमित्तिकं पुनरुपनयनमाह । तं प्राण्याद्यपण्यविकयिणं भूयः पुनरुपनयेत् । चकारात् वक्ष्यमाणखरोष्ट्रादियानेष्वपि ;

> " रासमं महिषं मेषं बळीवर्दं क्रमेलकम् । आरुद्य ब्राह्मणो मोहात् पुनः संस्कारमहीति ॥ "

इति हारीतस्मरणात् । पुनश्चकारः प्रायश्चित्तसमुच्चयार्थः : प्रायश्चित्तस्य पापक्षयार्थतया पुनरुपनयनस्य च विच्छिन्नसंस्कारसंधानार्थतया भिन्नकार्यत्वात् ॥ २२ ॥ निषिद्धयानादिष्वाहं । खरोष्ट्राचारुह्य गमने नमस्य स्नानशयनभोजनेषु च सचैलस्नानानन्तरं प्राणायामत्रयं वुर्यातः

> " प्राणायामी जले स्नात्वा खरयानोष्ट्यानगः । नम्र: स्नात्वा च भुक्त्वा च गत्वा चैव दिवा स्नियम् ॥ "

इति योगिसरणात् । इदं च कामतः । अकामतस्तु स्नानमेव । पुनरुपनयनं तूभयत्रापि । वाशब्दो गवादिसंग्रहार्थः ; "गवां च यानं पृष्ठेन सर्वथैव विगहिंतम् " इति मानवात् । पृष्ठेन सर्वथैवेति वचनात् तद्युक्तरथादियानमपि विगर्हितमेव । अत एव मृनु:-

" उष्ट्यानं समारुख खरयानं च कामतः । सवासा जलमाप्छत्य प्राणायामेन शुध्यति ॥ "

इत्येकमेव प्राणायामं त्युक्तयाने अभिहितवान् । यत् "गोयुक्तं रथमुपसंयम्य" इत्यादि वचनं, तत् समावर्तनादिकर्मविधिशेषतयेति न विरोधः । यमोऽपि-

> " रासमं महिषं मेषं बळीवर्दं क्रमेलकम् । आरह्य ब्राह्मणी मीहात् पुनः संस्कारमईति ॥ "

इति ॥ २३ ॥

<sup>1</sup> 퍽 omitted in 궁.

<sup>2</sup> भुक्त्वा सुप्त्वा वा—ठः

# जिपत्वा त्रीणि सावित्र्याः सहस्राणि समाहितः। मासं गोष्ठे पयः पीत्वा मुच्यतेऽसत्प्रतिग्रहात्॥ २४॥

असत्प्रतिग्रहेष्वाह<sup>1</sup> । प्रतिग्रहासत्त्वं दातृदेशकालदेयद्रव्यासत्त्वात् । तत्र दात्रसत्त्वं जात्या कर्मणा च ; किंच मांसं मक्ष्यमपि । लवणं शम्भलादि । लाक्षा जतु । क्षीरं माहिषादि ; गोरसानां प्रागमिधानात् । यथा चण्डालादेः । देशकालासत्त्वं यथा कुरुक्षेत्रोपरागादेः । द्रव्यासत्त्वं यथा मेषीकृष्णाजिनादेः । तत्राचे बद्धहारीतः-

" राज्ञां प्रतिग्रहं कृत्वा मासमप्सु सदा वसेत् । षष्ठे काले पयोभक्षः पूर्णे मासे प्रमुच्यते ॥ तर्पयित्वा द्विजान् कामैः सततं नियतत्रतः । तपसा चेज्यया चैव राजपापात् प्रमुच्यते ॥ "

इति । एतच उच्छास्नवर्तिराजपरम् ; " न राज्ञः प्रतिगृह्णीयाल्छब्धस्योच्छास्त्रवर्तिनः " इति तस्यैव निषेघात् । न्यायवर्तिनस्त न दोषः ;

> " धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य रक्षार्थं शासतोऽशुचीन् । मेध्यमेव धनं प्राहुस्तीक्ष्णस्यापि महीपतेः ॥"

देवलस्मरणात् । सुमन्तुरपि — " सौकरिकव्याधनिषादरजकबुरुडचर्मकारा अमोज्याचा अप्रति-ग्रहयोग्याश्च, चान्द्रायणं चरेत् " इति । सौकरिकः स्करपालकः । **यमोऽपि**-

> " रजकश्चर्मकारश्च नटो बुरुड एव च। कैवर्तमेदभिल्लाश्च सप्तेते त्वन्त्यजाः स्मृताः ॥ एतेषां च स्त्रियो गत्वा भुक्त्वा च प्रतिगृह्य च । पतत्यज्ञानतो विशे ज्ञानात् साम्यं तु गच्छति ॥"

# इति । साम्यमन्यवहार्यत्वम् । मनुरपि —

" चण्डालान्त्यस्त्रियो गत्वा भुक्त्वा च प्रतिगृह्य च । मासोपवासं कुर्वीत चान्द्रायणमथापि वा ॥ " 

#### इति । च्यासः—

" द्विजातिभ्यो धनं लिप्सेत् प्रशस्तेभ्यो द्विजोत्तमः । अपि वा क्षत्रियाद्वैरयात्र तु राद्वात् कदावन ॥ "

1 प्रतिग्रहे आह—ग.

इति । तत्रापि चान्द्रायणम् ; अपात्रीकरणत्वात् । द्वितीये मत्स्यपुराणम्— "तस्मात् तीथे न गृद्धीयात् पुण्येष्वायतनेषु च । निमित्तेषु च सर्वेषु न प्रमत्तो भवेद द्विजः ॥"

इति । निमित्तमुपरागादि । तृतीये यमः--

" तिरुधेनुर्गजो वाजी पेतान्नमजिनं मणिः । सुरभिः सूयमाना च घोराः सप्त प्रतिग्रहाः ॥ "

इति । <sup>1</sup>एतेषु द्वयोः द्वयोः समवाये मासं गोष्ठे वसन् पयोमात्राहारः प्रत्यहं त्रीणि त्रीणि सहस्राणि गायन्याः जपन् असत्प्रतिग्रहान्मुच्यते । प्रत्येकनिमित्ते चान्द्रायणविधानात् द्वयोः समवाय इदम् ; नवतिसहस्रगायत्री-जपस्याधिकत्वात्<sup>2</sup> । एवं त्रयाणामपि समवायेऽधिकं करूप्यम् । न्यूने आहिताभ्रेश्चान्द्रायणवैकल्पिकीष्टिः । यथा चतुर्विश्चतिमते—

"पवित्रेष्ट्या विशुध्यन्ति सर्वे घोराः प्रतिग्रहाः । ऐन्दवेन मृगारेष्ट्या कदाचिन्मित्रविन्दया । देव्या रुक्षजपेनैव शुध्यन्ते दुष्परिग्रहाः ॥ "

इति । देवी गायत्री । महादानप्रतिग्रहे तु अरुणस्मृतौ-

" गायऱ्या दशरुक्षाणि प्राणायामैः सहस्रशः । नश्यन्ति पापसंघाताः महादानप्रतिग्रहात् ॥ "

इत्यायुन्नेयमसात्कृतात् स्मृति।सिन्धोः । सर्वत्र द्रव्यत्यागपूर्वकं प्रायश्चित्तम् ;

" यद्गहितेनार्जयन्ति कर्मणा बाक्षणा धनम् । तस्योत्सर्गेण ग्रुध्यन्ति जप्येन तपसा तथा ॥"

इति वक्ष्यमाणत्वात् । इदं त्वतिधनवतः । दरिद्रस्य तु<sup>3</sup> चतुर्थाशदानम् ,

" प्रतिग्रहचतुर्थारां विणग्ठाभतृतीयकम् । कृषेः षष्ठं च विपेभ्यो दत्त्वा पापात् प्रमुच्यते ॥ "

इति पाराशर्यात् । अतिदरिद्रस्य षष्ठांशदानम् ; "प्रतिप्रहेषु सर्वेषु षष्ठांशं परिकल्पयेत् " इति चतुर्विश्चितिमतात् । <sup>4</sup>ऋणशोधनार्थं प्रतिप्रहे तद्भोग एव । यथाह हारीतः—"पतितदुष्कृतेभ्यः प्रति-गृहीतमस्वर्भ्यमयञ्चियं न तेन पुण्यार्थानामोति ; आदेशवादाभ्यामात्मार्थे ब्राह्मणममिजित्य तामसम् ; अन्यत्मै

अतिगृह्णनः तस्य दुष्कृतमामोति ; आनृण्यार्थे प्रतिगृद्ध तस्योपमोगात् स्तैन्यम् ; एते प्रतिप्रहोपसर्गाः यैः अतिगृह्णन् निरयाय कल्पते " इति । आदेशः, अभिचारः वशीकरणादिः ॥ २४ ॥

# अयाज्ययाजनं कृत्वा परेषामन्त्यकर्म च । अभिचारमहीनं च त्रिभिः कृच्छ्रैटर्यपोहति ॥ २५ ॥

अयाज्ययाजनादिष्वाह । अयाज्या याजनान्हीः । ते द्विविधाः — जात्या सूद्रपतिलोमादयः ; कर्मणा मातित्योपपातकादियुक्ताः । तेषां याजनम् । परेषाम् असपिण्डादीनाम् । अन्त्यं पेतकर्म । अभिचारः परमार-णाद्येथे दृष्टोपायः स्येनयागादिः । अहीनः अनेकसुत्याको यागः द्विरात्रादिद्वादशाहान्तः । एषामन्यतमं कृत्वा त्रिभिः कृच्लुः सुध्यति । तत्र सुमन्तुः — "सूद्रयाजकः सर्वद्रव्यपरित्यागात् पूतो भवति प्राणायाम-सहस्रेषु दशधाभ्यस्तेषु " इति । सर्व सद्वयाजनल्यम् । सहस्राणां त्रयाणां दशधाभ्यासः त्रिशत्सहस्रसंख्या-संपादनम् । तस्य "कृच्लुो देव्ययुतं चैव प्राणायामशतद्वयम् " इति न्यायेन सार्वशतं कृच्लु। भवन्ति । तच्च कामतः त्रलापुरुषाद्याचार्थत्वे ज्ञेयम् ; गुरुत्वात् । सूद्विगरोहित्ये तु यमः —

" पुरोधाः सूद्रवर्गस्य ब्राह्मणो यः प्रवर्तते । स्रोहादर्थप्रसङ्गाद्वा तस्य क्रच्छ्ं विशोधनम् ॥ "

इति । कामतः सकृत् पञ्चमहायज्ञादाविदम् । अभ्यासे तु यमः—

" एतेषामेव सर्वेषां प्रत्यापत्तिं तु मार्गताम् ।

भैक्ष्यान्नमुपयुङ्जानो द्विजश्चान्द्रायणं चरन् ॥

धनं नागहृदे तोये भावयेदिविभावितम् ।

अन्नोत्सर्गेण मन्त्रान्ते तस्मात् पापात् प्रमुच्यते ॥

अक्षारलवणां रूक्षां पिवेद् ब्राह्मीं सुवर्चलाम् ।

तस्योपनयनं कृत्वा व्यवहार्यस्तदा भवेत् ॥ "

इति । नागहदे ; गजमज्जनयोग्ये हृदे । अविभावितम् अन्यानुपरुक्षितं त्यजेत् । उत्सर्गानन्तरं चान्द्राय-णान्ते ब्राह्मीं पिचेत् । यथुपर्काङ्गके चण्डालादियाजनेऽज्ञानात् पातित्यम् ; ज्ञानतः साम्यम् ; भोजन-याजनयोस्तुल्यत्यस्मरणात् । अन्यत्र कल्प्यम् । पतितादियाजने तु पातित्यप्रायश्चित्तानन्तरं चान्द्रायणमधिकम् ; "पतितानां गृहं गत्वा सुक्त्वा च" इति स्मरणात् । उपपातक्यादियाजने तु ज्यातित्यप्रायश्चित्तानन्तरं

¹ एषु-<del>--</del>च.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> अधिकारत्वात्—ख, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> तु omitted in घ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ऋणपरिशोधनार्थ--ख

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> वर्षे:—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> त omitted in घ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> अविभाविते—ग.

<sup>4</sup> हदे omitted in घ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> पातित्यप्रायिबत्तानन्तरं omitted in घ.

बोधायनः—" बहु अप्रतियाद्यस्य वा प्रतिगृद्य अयाज्यं वा याजयित्वा अनाद्यस्य वाजमिशित्वां तरत्सम्न्दीयं जपेत्" इति । "अनादेशे शतम्" इति परिभाषणात् शतवारम् । ब्राह्मणस्य सकुद्याजनेयोगीश्वरः—" त्रीन् कुच्छ्रानाचरेद्वात्ययाजकोऽभिचरन्नपि" इति । असपिण्डान्त्यकर्मणि प्रेतिविशेषण्
विशेषः । तत्र ब्राह्मणस्य सवर्णान्त्यकर्मणि कुच्छ्रत्रयम् । क्षत्रियान्त्यकर्मणि षट् । वैश्यान्त्यकर्मणि नव ।
शद्धान्त्यकर्मणि द्वादश । ब्राह्मणेन ब्राह्मणादीनामन्त्यकर्मकरणे दाहमात्रे कल्प्यम् । प्रेतालंकारमात्रे शङ्खः—

" क्रच्छूपादोऽसपिण्डस्य पेतालंकरणे कृते । अज्ञानादुपवासः स्यादशक्तौ स्नानमिष्यते ॥ "

इति । स्पर्शेऽपि सुमन्तुः—" प्रेतस्पर्शिनामसंबन्धिनां क्रच्छ्पादः " इति । रोदने वसिष्ठः— " दाहादिस्नानपर्यन्तं रुदन् क्रच्छ्रं विधीयते । पादहीनं सपिण्डस्य वर्णानुगमनेऽपि च ॥ "

#### इति । निर्हरणे मनुः—

" असपिण्डं द्विजं प्रेतं विप्रं निर्हत्य बन्धुवत् । विशुध्यति त्रिरात्रेण मातुराप्तांश्च बान्धवान् ॥ "

इति । बन्धुवत् स्नेहादिना । धर्मार्थमनाथप्रेतनिर्हरणे तु अङ्गिराः—

" यः कश्चिनिर्हरेत् प्रेतमसपिण्डः कथंचन ।

स्नात्वा सचैलं स्प्रष्टाप्ति तस्मिनेवाहि राध्यति ॥ "

### इति । दुर्मृतान्यकर्मणि पराशरः--

"गोमिर्हतं तथोद्धद्धं ब्राह्मणेन च घातितम् । संस्पृशन्ति च ये विमा बोढारश्चामिदाश्च ये ॥ ये चान्येऽप्यनुगच्छन्ति ये चान्ये पाशभेदकाः । सर्वे ते पापकर्माणस्तेषां वक्ष्यामि निष्कृतिम् ॥ तप्तकृच्छ्रेण शुध्यन्ति कुर्युर्ज्ञाह्मणमोजनम् । अनुषुत्सिहितां गां च दद्युर्विपाय दक्षिणाम् ॥"

इति । दहनादिसमुचये इदम् । प्रत्येककरणे तु तप्तक्रुच्छ्मात्रम् । तथाच स एव-" एषामन्यतमं प्रतं यो वहेत दहेत वा ।
कटोदकिकयां कृत्वा तप्तकृच्छूं समाचरेत् ॥"

्रवि । कटः प्रेतिशिविका । आत्मघातिनि वसिष्ठः—

" य आत्मघातिनः वुर्यात् स्नेहात् पेतिकयां द्विजः । स तप्तकुच्छ्सहितं चरेचान्द्रायणवतम् ॥"

#### इति । शवानुगमने याज्ञवल्क्यः-

" ब्राह्मणेनानुगन्तन्यो न सूद्रो न द्विजः कचित् । अनुगन्यान्भसि स्नात्वा स्पृष्ट्वाधिं घृतभुक् सुचिः ॥ "

इति । ननु,

" श्रुतीरथर्वाङ्गिरसीः कुर्योदित्यभिचारयन् । वाक् शस्त्रं वै ब्राह्मणस्य तेन हन्यादरीन् द्विजः ॥ "

इति मनुना अभिचारस्याभ्यनुज्ञानात् कथमभिचारे प्रायिधिताभिधानमिति चेत्; सत्यम् । फलांशे विध्य-स्परीन निषेवस्पर्शात् फलतो निषिद्धत्वेन प्रायिधितोपपत्तेः । अस्त्वेवमभिचारे; अहीने तु कथम्? "द्वादशाहेन प्रजाकामं याजयेत्" इत्यादिफलतोऽप्यनिषेधादिति चेत्; मैवम् । कृत्वेति कृतिमात्रयोगिताया निमित्तत्वावगमात् तस्याश्च ऋत्विङ्मात्रनिष्ठत्वेन प्रायिधित्तस्यापि तन्मात्रविषयत्वात् । अत एव "न्यस्त-मार्त्विज्यमकार्यम् , अहीनस्य नीचदक्षिणस्य व्याधितस्यातुरस्य " इत्यार्त्विज्यनिषेधस्तान् प्रत्येव । तथा सोम-प्रवाकं प्रति "किच्चद्रास्री न" इति प्रश्लोऽपि तेषामेवेति ॥ २५ ॥

# येषां द्विजानां सावित्री नान्च्येत यथाविधि । तांश्चारियत्वा त्रीन् कुच्छान् यथाविध्युपनाययेत्॥ २६॥

त्रात्यान् प्रत्याह । द्विजाः द्विजननयोग्याः त्रैवर्णिकाः मूर्धावसिक्तादयोऽनुलोमजाश्च । तेषां यथाविधि देशकालकर्तृशाखासृत्राद्यनतिक्रमेण चेत् सावित्री नानूच्येत नानुवाचनविषयीक्रियेत, तान् त्रीन् प्राजापत्यां-श्चारियत्वा यथाविध्युपनाययेत् । गायत्र्युपदेशरूपोपनयनप्रवर्तकाधीहि भो सावित्रीं भो अनुब्रूहीति प्रेषप्रवन्तृन् कुर्यादाचार्यादिः । णिजन्तात् णिज्विवक्षयेतत् । अन्यथा उपनेयव्यापारमात्रविवक्षायां तांश्चारियत्वेति कृच्छ्रोपनायनयोः समानकर्तृत्वासिद्धेः । यित्किचिद्युपनयनाङ्गहानेऽप्येतदेव ; 'नानूच्येत यथाविधि ' इति सामान्येनाभिधानात् । न चेदं पुनरुपनयनम् ; विधिवैगुण्येनाद्यसंस्कारस्यैवानुपपत्तेः । ततश्चात्र काल्यद्यनादरो न । अत एव त्रात्याधिकारे हारीतः—" तेषां प्रायश्चित्तं मासं पयोभक्षं गामनुगच्छेत् यश्चीर्णप्रायश्चित्तः तं विशिष्टवतरुपनयेयुः यथा ऋतुच्छन्दोऽविशेषात् " इति । ऋतुः वसन्तादिः । छन्दः स्वशाखा । तयोः अविशेषाद्विशेषानभिधानात् प्रकृत्येवोपनयेत् । इदं चाष्टमवर्षादिगुल्यकालातिकमे । गोणकालातिकमे तु याज्ञवल्ययः—

" आ षे दिशादा द्वाविंशाचतुर्विंशाच वत्सरात् । ब्रह्मक्षत्रविशां काल औपनायनिकः परः ॥ अत ऊर्ध्वं पतन्त्येते सर्वधर्मबहिष्कृताः । सावित्रीपतिता बात्या बात्यस्तोमादते कृतोः ॥ "

इति । अत्र आङ्मिविधो, न मर्यादायामित्युक्तम् । तत्रैव वैकल्पिकमाह वसिष्ठः—" पतितसावित्रीकः उद्दालकनतं चरेत् । द्वौ मासौ यावकेन वर्तयेत् । मासं पयसार्धमासमामिक्षयाष्ट्ररात्रं घृतेन षड्रात्रमयाचितेन त्रिरात्रमञ्मक्षोऽहोरात्रमुपवसेदश्चमेधावभृषं वा गच्छेत् वात्यस्तोमेन वा यजेत " इति ॥ २६ ॥

# पायश्चिनं चिकीर्पन्ति विकर्मस्थास्तु ये द्विजाः। ब्राह्मण्याच परित्यक्तास्तेषामप्येतदादिशेत्॥ २७॥

क्षत्रियादिवृत्त्युपजीवने आह । विपरिवृत्तं कर्म विकर्म ; ब्राह्मणादेः क्षत्रियादिवृत्तिः । तत्र तिष्ठन्तीति तत्स्थाः, तत्कारिणः । तेषाम् <sup>1</sup>आपद्विगमेनानुतापेन वा प्रायश्चित्तचिकीर्षायामेतदेव कृच्छ्त्रयमादिशेत् । एतच संवत्सराभ्यन्तरे । तदूर्ध्वं तु प्रचेताः—" ब्राह्मणस्यापत्काले क्षत्रोपनिवेशः । तत्र संवत्सरमनुप्राप्तौ चान्द्रायणं चरेत्<sup>2</sup> वत्सराभ्यन्तरे । तदूर्ध्वं <sup>4</sup>तु अर्धार्धं वा आपद्विगमे कल्प्यम् " इति । तदनन्तरं स्ववृत्त्यैव जीवेत् ; न पुनस्तथैव ;

" क्षात्रेण कर्मणा जीवेद्विशां वाप्यापदि द्विजः । निस्तीर्य तामथात्मानं पावयित्वा न्यसेत् पथि ॥ "

इति योगिस्मरणात् । वैश्यवृत्तावप्येतदेव ; याज्ञवल्कीये साहचर्याश्रयणात् । परं तु बृहस्पत्युक्तमत्राधिकम्---

" वणिक् कुसीदी दचातु वस्त्रगोकाञ्चनादिकम् । कृषीवलोऽन्नपानानि यानशःयासनानि च ॥ पण्येभ्यो विंशकं दत्त्वा पशुस्वर्णादिकं शतम् । वणिक् कुसीचदोषः स्याद् ब्राह्मणानां च पूजनात् ॥ "

#### इति । आपदि इतस्ततो भोजने याज्ञवल्ययः--

" आपद्भतः संप्रगृह्णन् भुञ्जानोऽपि यतस्ततः । न लिप्येतैनसा विधो ज्वलनार्कसमो हि सः॥"

<sup>2</sup> कुर्यात्—घ.

4 तदूर्ध्व तु omitted in घ.

इति । ये च ब्राह्मण्यात् , ब्रह्मणो वेदस्यायमधिकारीति ब्राह्मणः त्रैवर्णिकः, तस्य भावो ब्राह्मण्यं वेदः, तस्याद्विरोधिलक्षणया तदनध्ययनात् शिष्टैः परित्यक्ताः तेषामप्येतदेव कृच्ळ्त्रयमादिशेत् । इदमेकस्य प्रकृष्यमादिशेत् । अधिनः पद्यः प्रागुक्तः ॥ २७॥

# यद्गहितेनार्जयन्ति कर्मणा ब्राह्मणा धनम् । तस्योत्सर्गेण शुध्यन्ति जप्येन तपसा तथा ॥ २८॥

परावृत्तिविपरिवृत्तिप्रायश्चित्ते पूर्वकर्तव्यमाह । गहिंतेन शास्त्रनिषिद्धेन क्षत्रादिकर्मणा यद्धनमर्जयन्ति, तत् परित्यज्येव जपतपसी कुर्युः । गहिंतपदोषादानात् निषिद्धप्रतिमहादावप्येतदेव<sup>1</sup> ज्ञेयम् । तच्चोक्तमेव प्राक् ॥ २८ ॥

# वेदोदितानां नित्यानां कर्मणां समितिकमे । स्नातकव्रतलोपे च प्रायश्चित्तमभोजनम् ॥ २९ ॥

संध्यादिनित्यलोपेषु प्रकीर्णकेष्वाह । वेदः स्मृत्युपलक्षणः । तेन श्रौतस्मार्तसंध्यासानादिनित्यकर्मलोपे उपवासः कार्यः । स च दर्शपूर्णमासादिलोपोक्तपथिकृदिष्ट्यादिभिः<sup>2</sup> समुचीयते । उपवासाशक्तावेकब्राह्मणमोजनं कार्यम् ;

" अनिर्वर्त्य महायज्ञान् यो भुङ्क्ते प्रत्यहं गृही । अनातरः सति धने क्रच्छाधेन स शुध्यति ॥"

# इति स्मरणात् । संवत्सरमकरणे विष्णुपुराणम्---

" संवत्सरं क्रियाहानिर्यस्य पुंसः प्रजायते । तस्यावछोकनात् सूर्यो निरीक्ष्यः साधुभिः सदा । सृष्टे स्नानं सचैछं तु शुद्धिहेतुर्महामते ॥ "

इति । तत्र <sup>3</sup>द्वग्रहं करुप्यम् ; त्र्यहे अर्धक्रुच्छाञ्चानात् । महायज्ञाः नित्यकर्मोपलक्षणम् । स्नातकव्रतानि "नेक्षेतोद्यन्तमादित्यम्" इत्यादीनि । तछोपेऽप्यभोजनम् । ऋतुस्तु अन्यश्राह—" एतेषामाचाराणामेकैकस्य न्यतिक्रमे गायत्र्यष्टशतजपं कृत्वा पूतो भवति " इति ॥ २९ ॥

# अवग्र्यं चरेत् कुच्छ्रमतिकुच्छ्रं निपातने । कुच्छ्रातिकुच्छ्रं कुर्वीत विप्रस्योत्पाद्य शोणितम् ॥ ३० ॥

<sup>2</sup> पथिकृदादिमिः—घ

<sup>3</sup> त्र्यहं—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> आपद्विगमनेन—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वत्सरान्तरे—घ

ंकिंच विप्रजिघांसया दण्डायुद्यमोऽवगूरणम् । तत् कृत्वा कृच्छ्रं पाजायत्यम् । तस्येव दण्डाद् निपातने शरीरोपरि संयोगे अतिकृच्छ्रम् । तेनैव महारेण शोणितपाते कृच्छ्रातिकृच्छ्रं चरेत्। पुनः 'कुर्वति इति कियावचनं शोणितविषयमेव। ततश्चान्तरपि शोणितोत्पत्तौ कृच्छूं चरेत् ; " कृच्छूोऽभ्यन्तरशोणिते । इति योगिस्मरणात् । बृहस्पतिस्तु विशेषमाह-

विष्णुस्मृतिः

" काष्ठादिना ताडियत्वा त्वग्मेदे कृच्ळूमाचरेत्। अस्थिभेदेऽतिकृच्छुः स्यात् पराकस्वज्ञकर्तने ॥ "

#### इति । पादपहारे तु यमः—

" पादेन बाह्मणं स्पृष्टा प्रायश्चित्तविधित्तया । दिवसोपोषितः स्नात्वा प्रणिपत्य प्रसाद्येत् ॥ "

#### इति । वादेन ब्राह्मणं जित्वाह योगीश्वरः—

" गुरुं हुंकृत्य त्वंकृत्य विप्रं निर्जित्य वादतः । बद्धा वा वाससा क्षिप्रं प्रसाचीपवसेद दिनम् ॥"

#### इति । अभ्यासे तु यमः--

" वादेन ब्राह्मणं जित्वा प्रायश्चित्तविधित्तया । त्रिरात्रोपोषितः स्नात्वा प्रणिपत्य प्रसाद्येत ॥ "

इति ॥ ३० ॥

# एनस्विभरनिणिक्तेर्नार्थं कंचित् समाचरेत्। कृतनिर्णेजनांश्चेतान् न जुगुप्सेत धर्मवित् ॥ ३१ ॥

अन्वयव्यतिरेकाभ्यां प्रायश्चित्तप्रयोजनमाह । एनस्वनः अतिपातकादिप्रकीर्णकान्तान्यतमपातकिनः। तैः अनिर्णिक्तैः अकृतप्रायश्चित्तैः कमपि संलापादिकमर्थं नाचरेत्। कृतप्रायश्चित्तानेतान् पुनः धर्मवित् कुत्रापि छौनिकवैदिककार्येषु न जुगुप्सेत, न परिहरेत् । औद्धत्यादिना प्रायधिताप्रवृत्तस्य त्यांगं वक्ष्यति । अत्यक्ते च कृतपायश्चित्ते परिग्रहपकारमाह गौतमः—" यस्तु प्रायश्चित्तेन शुध्येत तस्मिन् शुद्धे शातकुम्ममयं पात्रं पुण्यतमात् हदात् पूरियत्वा स्रवन्तीभ्यो वा तत एनमप उपस्पर्शयेयुः " इति । शातकुम्भं सुवर्णम् । ततः <sup>1</sup>पात्राद् गृहीताभिरद्भिरेनं सापयेयुर्जातयः। " अथास्मै तत्पात्रं दद्यः, तत्संप्रतिगृह्य जपेत् , शान्ता द्यौः शान्ता पृथिवी शान्तं शिवमन्तरिक्षं यो रोचनस्तमिमं गृह्णमीत्येतैर्यजुर्भिः पावमानीभिस्तरत्समन्दीभिः कूरमाण्डेश्चाज्यं जुहुयात् । हिरण्यं ब्राह्मणाय दद्यात् गां वाचार्याय च "; " एतदेव शान्त्युदकं सर्वेषूप-

अतिकेषु " इति । अत्र वसिष्ठः—" अभिषिक्तस्य प्रत्युद्धारः पुत्रजन्मना व्याख्यातः " इति । पूर्वोक्ता-भिनेकानन्तरं पुत्रजन्मवत् जातकर्माद्युपनयनान्तैः संस्कारैः संस्कार्य इत्यर्थः । योगीश्वरस्तु अन्यथाह—

> " चरितव्रत आयाते निनयेरन्नवं घटम् । जुगप्सेरत चाप्येनं संवसेयुश्च सर्वशः॥" " घटेऽपवर्जिते ज्ञातिमध्यस्थो यवसं गवाम् । प्रदद्यात प्रथमं गोभिः सत्कृतस्य हि सिक्रया ॥"

इति । गोभिः संस्कारमाह हारीतः—" स्वशिरसा यवसमादाय गोभ्यो दद्यात् । यदि ताः प्रतिगृह्णीयुरथैनं¹ प्रवर्तयेयुः '' इति । यद्युपवन्धात् अन्यथा नेति सिद्धम् । तदा च पुनः प्रायश्चिताचरणमर्थसिद्धमेव । एतानिति पुंस्त्वाविवक्षया स्त्रीणामप्येतत् देयम् । यथाह योगीश्वरः—

> " पतितानामेष एव स्त्रीणां चैव <sup>2</sup>विधिः स्मृतः । ्वासो गृहान्तिके देयमन्नं वासः सरक्षणम् ॥ "

इति । त्यक्तानामपि वासादिदानं विशेषः । स्त्रीणां पातित्यहेत्वन्तरमप्याह स एव---

" नीचाभिगमनं गर्भपातनं भर्तृहिंसनम् । विशेषपतनीयानि स्त्रीणामेतान्यपि ध्रवम् ॥ "

#### इति । आत्यन्तिकत्याज्या आह वसिष्ठः--

" चतस्रस्तु परित्याज्याः शिष्यगा गुरुगा च या । पतिन्नी च विशेषण जुङ्गितोपगता च या ॥ "

इति ॥ ३१ ॥

# वालवांश्च कृतवांश्च विद्युद्धानिप धर्मतः। शरणागतहन्तृंश्च स्त्रीहन्तृंश्च न संवसेत्॥ ३२॥

कृतनिर्णेजनात्र जुगुप्सेतेत्यस्यापवादमाह । बालः ऊनषोडरावर्षः ; तं घन्तीति बालघाः । कृतमुपकारं घ्रन्त्यपकारेण नाशयन्ति, ते कृतघाः । शरणागतं स्त्रियं च ये घन्ति, तान् धर्मतः धर्मशास्त्रोक्तपायश्चितेन गुद्धानिप न संवसेत् न व्यवहरेदिति वाचनिकोऽयं निषेधः । जातिगुणविशेषानादरेणैतत् ; बारुादि-सामान्योपादानात् , विशेषविवक्षायां प्रमाणाभावाच ॥ ३२ ॥

# अशीतिर्यस्य वर्षाणि वालो वाप्यूनषोडशः। प्रायश्चित्तार्धमहीनित स्त्रियो रोगिण एव च ॥ ३३॥

६४१

उक्तप्रायश्चित्तस्याधिकारिविशेषेऽर्धतामाह । अशीत्यब्दो वृद्धः, ऊनषोडशो बालः, स्त्री रोगी चेत्येते जातिविशेषानादरेणोक्तप्रायश्चित्तार्धमहीन्त । द्वादशाब्दादौ षडब्दादीनीति सर्वत्र करूप्यम् । उन्नेषोडशोऽप्युप् नीत:: अनुपनीतस्य " पादो बारुस्य दातव्यः सर्वपापेष्वयं विधिः " इति स्मरणात् । स्त्रियोऽपि युवत्यः बालवृद्धयोस्तु पादः ;

> " अर्वाक्त द्वादशाद्वर्षादशीतेरूध्वेमेव वा । अर्धमेव भवेत पंसां तुरीयं तत्र योषिताम् ॥ "

इति समरणात । वर्णविशेषेणाप्यर्धादिकल्पनं चतुर्विशतिमते—

" प्रायश्चित्तं यदाञ्चातं ब्राह्मणस्य महर्षिभिः । पादोनं क्षत्रियः कुर्यादर्धं वैक्यः समाचरेत् । शूद्धः समाचरेत् पादमशेषेष्वपि पाप्मसु ॥"

इति । एतच प्रातिकोम्यानुष्ठितचतुर्विधसाहसातिरिक्तविषयम् ; तत्र द्वेगुण्याद्यभिधानात् । यथाह योगीश्वरः—

" प्रातिलोम्यापवादेषु द्विगणत्रिगुणा दमाः । वर्णानामानुरुभ्येन तस्माद्धीर्धहानितः ॥"

इति । विशेषान्तरं ब्रह्महत्यापायश्चित्तपकरण एवोक्तम् ॥ ३३ ॥

# अनुक्तनिष्कृतीनां तु पापानामपनुक्तये। शक्ति चावेक्ष्य पापं च प्रायश्चित्तं प्रकल्पयेत् ॥ ३४ ॥

इति <sup>1</sup>श्रीविष्णुस्मृतौ चतुष्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः

नन्दिष्टानुद्विष्टेषु येषु निमित्तेषु प्रायश्चित्तं नामिहितं, तत्र कथमित्यत आह । उद्दिष्टानि पलाश-दन्तधावनानि ; तन्निषेधाभिधानात् । अनुदिष्टानि,

> " क्षीरं च तीर्थयात्रां च श्राद्धभोजनमेव च । मासात्त् सप्तमाद्र्ध्वं वर्जयेद् गुर्विणीपतिः ॥ "

इत्यादीनि ; तन्निषेयानभिधानात् । तेषु पापेषु पायश्चित्तं प्रकल्पयेत् । कल्पना चेत्थम् — अत्राश्चतं स्मृत्य-न्तरादुपदिशेत् । तत्राश्रुतमुपपातकत्वादिसामान्यदर्शनेन तत्र तत्र सामान्यतो विहितमुपदिशेत् ; " उपपातक-र्शिद्धः स्यादेवं चान्द्रायणेन वा " इत्यादि । यत्र तूपपातकत्वादिसामान्यमपि न निश्चीयते तत्तद्रणेष्वपाठात् ,

<sup>2</sup> गर्मिणीपति:—ख, ग.

यथा सपिण्डापरिणयादौ ; तत्र सगोत्रसपवरादिपरिणयपायश्चित्तं कल्प्यम् ; " असपिण्डामसमानार्षगोत्र-जाम्<sup>1</sup> " इत्यादिनिषेधसामान्यात् । यत्र तु निषेधसामान्यमपि न दृश्यते, तत्र " प्राणायामशतं कार्यं सर्वपापापनुत्तये " इति कल्प्यम् । नन्वेतेषां त्रतानां प्रत्यक्षविधानादेव क कल्पनावसर इति चेत् ; सत्यम् ; तथापि विवक्षितविषयविद्रोषेषु विद्रोषतोऽनिमधानात् तत्तिद्विद्रोषसिद्धचर्थमस्त्येव कल्पनावसर इति । न केवलं विषयविशेषे वेव कल्पना, किंतु शक्त्याचपेक्षयापि सा कार्या । द्वादशवार्षिकादिपायश्चित्तशक्तस्याप्यनुवन्धि-विशेषात् पापतारतम्येणापि प्रायश्चित्तं कल्प्यम् । यथा---

> " आत्मनश्च परित्राणे दक्षिणानां च संगरे। स्रीविप्राभ्युपपत्ती च व्रन् धर्मेण न दुष्यति ॥ "

इत्यादावर्धं प्रायश्चित्तम् । चकारात् देशकालाद्यपेक्षया च ;

" देशं कालं वयः शक्ति पापं चावेक्ष्य यत्ततः । प्रायश्चित्तं प्रकल्प्यं स्याद्यत्र चोक्ता न निष्कृतिः ॥ "

इति योगिसरणात् ॥ ३४ ॥

इति <sup>2</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि<sup>3</sup>श्रीरामपण्डितात्मज-<sup>3</sup>श्रीनन्द्पण्डितापरनामधेयविनायकपण्डितकृतौ<sup>4</sup> श्रीविष्णुस्मृतिविद्यतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां चतुष्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः

<sup>1</sup> गोत्रप्रवराम्-ग.

<sup>2</sup> From श्रीमन्महा up to पण्डितकृतौ omitted in घ, च. 4 नन्दपण्डितकृतौ—ग. 3 श्री omitted in ग.

#### पञ्चपञ्चारात्तमोऽध्यायः

#### अथ रहस्यप्रायश्चित्तानि भवन्ति ॥ १ ॥

द्विविधं पापम्—प्रकाशं रहस्यं च । प्रकाशं लोकविदितम् । रहस्यं कर्तृमात्रज्ञातम् । <sup>1</sup>तत्र प्रकाशे प्रायश्चित्तमुक्तम् । इदानीं रहस्ये तत् पञ्चपञ्चाशत्तमेनाह । अथ प्रकाशप्रायश्चित्तामिधानानन्तरं रहस्यप्राय-श्चित्तानि वक्तव्यानि भवन्ति ;

> " विस्यातदोषः कुर्वीत पषदोऽनुमतं त्रतम् । अनभिस्यातदोषस्तु रहस्यं त्रतमाचरेत् ॥ "

इति योगिस्मरणात् । अनेन विख्यात एव दोषे पर्षदोऽङ्गत्वं, न रहस्ये इत्युक्तम् । तर्हिं <sup>2</sup>पर्षदोऽभावे कथं तत् ज्ञेयमिति चेदुच्यते — कर्तुर्धर्मशास्त्रनेपुण्ये तत एव तज्ज्ञानसंभवः । तदनेपुण्येऽन्यापदेशेन विद्वत्पक्षा-दिति । ततश्च पर्षदभावे पर्षदक्षिणामात्रस्येव स्रोपः, नाङ्गान्तरस्य । रहस्यत्वात् शुद्धिपकाशनमपि न ॥ १ ॥

# स्रवन्तीमासाच स्नातः प्रत्यहं षोडश प्राणायामान् सलक्ष-णान् कृत्वैककालं हविष्याशी मासेन ब्रह्महा पूतो भवति ॥ २ ॥ कर्मणोऽन्ते पयस्विनीं गां दियात् ॥ ३ ॥

तत्र ब्रह्महत्यायामाह । स्रवन्ती नदी । तामासाद्य गत्वा तत्र स्नात्वा मासं प्रत्यहं षोडश प्राणायामान् सरुक्षणान् कृत्वा एकवारमेव हविष्यभुक् ब्रह्महा शुध्यति । स्रवन्तीप्रहणात् तडागादिनिवृत्तिः । प्रत्यहमिति स्नानिककारुभ्यामपि संबध्यते । इदं नित्यस्नानात् पृथगेव कर्माङ्गं स्नानम् ॥ २ ॥

उक्तस्य कर्मणः समाप्ती प्रचुरपयसं गां दद्यात् । अन्त इत्येव वक्तव्ये कर्मोपादानं वक्ष्यमाण-कर्मस्विप गोदानप्राप्त्यर्थम्, "गौदेया कर्मणोऽस्यान्ते पृथगोभिः पयस्विनी " इति **योगि**स्मरणात् । एभिः महापातिकिभिः पृथक् प्रत्येकं गौदेयेति । कामतश्चेदम् । अकामतो **मनुः**—

> " सन्याहृतिप्रणवकाः प्राणायामास्तु षोडश । अपि भ्रूणहनं मासात् पुनन्त्यहरहः कृताः ॥ "

इति । अकामतोऽभ्यासे गौतमः—" तद्रत एव वा ब्रह्महत्यासुरापानस्तेयगुरुतल्पेषु प्राणायामस्तान्तो-ऽवमर्षणं जपेत् सममश्चमेथावभृथेन " इति । " पयोव्रतो वा दशरात्रं घृतेन द्वितीयमद्भिस्तृतीयं दिवादि-ब्वेकभक्तिको जलक्किन्नवासाः " इति पूर्वोक्तम् । यावद्भिः प्राणायामैः तान्तः क्किष्टो भवति, तावतः कृत्वा अवशिष्टे काले अधमर्षणं जपेत् । मासमिति शेषः । तद्भतः पयोव्रतः । द्वितीयं दशरात्रम् । एवं तृतीयम् । दिवादिषु प्रातःकालेषु पयःप्रभृतीनामेकवारं भोजनम् । कामतोऽभ्यासे मनुः—

" महापातकसंयुक्तोऽनुगच्छेद्गाः समाहितः । अभ्यस्याब्दं पावमानीर्भेक्ष्याहारो विशुध्यति ॥ "

इति । पित्रादिहनने मनुः

" मन्त्रे: शाकलहोमीयैरब्दं कृत्वा घृतं द्विजः । सुगुर्वप्यपहन्त्येनो जप्त्वा वा नम इत्यृचम् ॥ "

इति । शाकलहोमीयाः " देवकृतस्यैनसः " इत्यादयोऽष्टो मन्त्राः । नम इति " नम इदुग्रं नम आ विवासे " इत्युक् । अनुग्राहकादिविषये यमः—

> " त्र्यहं तृपवसेद्युक्तिस्त्ररहोऽभ्युपयन्नपः । मुच्यते पातकैः सर्वैस्त्रिर्जप्त्वा चाघमर्षणम् ॥ "

इति । निमित्तविरोषे **हारीतः —**" महापातकातिपातकोपपातकानामेकतमसंनिपाते चाघमर्षणमेव त्रिर्जपेत् " इति । एवमन्येप्वपि विषयविरोषेषुह्यम् ॥ ३ ॥

## व्रतेनाघमर्षणेन <sup>2</sup>च सुरापः पूतो भवति ॥ ४ ॥

क्रमप्राप्ते सुरापने आह । व्रतेन ; 'स्रवन्तीमासाद्य' इत्यादिना 'मासेन' इत्यन्तेन । तेनात्रापि देशकारुसंख्याशनानामुक्तानामेव प्राप्तिः । ततश्च नद्यां स्नातः अध्मर्षणेन मासं प्रत्यहं षोडश- वाराभ्यस्तेनैककारुं हिविष्याशी सुरापः पूतो भवति । अनुवृत्ताविष पुनः पूतत्ववचनमग्रेऽप्यनुषङ्गार्थम् । प्राणायामस्थानेऽत्राधमर्षणम् । तच्च जले स्थित्वा कार्यम् । तथाच अत्रिशदात्रवतोषकमे गौतमः— "अन्तर्जले वाधमर्षणं त्रिरावर्तयन् सर्वपापभयो विमुच्यते " इति । एतच्च पष्ट्यादित्रिविधसुरापाने ज्ञेयम् । कामतश्चेदम् । अकामतो योगीश्वरः— "त्रिरात्रोपोषितो हुत्या क्रुश्माण्डीभिर्वृतं शुचिः" इति । 'सुरागेऽपि विशुध्यति " इति शेषः । अकामतोऽभ्यासे भागः—

" कौत्सं जप्त्वाप इत्येतद्वासिष्ठं च प्रतीत्यृचम् । माहित्रं शुद्धवत्यश्च सुरापोऽपि विशुध्यति ॥ "

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> तत्र omitted in घ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> प्राणायामं कृत्वा एककालहविष्याशी—ज.

² पर्षदभावे—ग.

<sup>4</sup> गां omitted in ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> जित्वाघम—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> त्रिंशद्रात्रवतो भवति—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> च omitted in ज, इ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> सुमन्तुः—घ.

इति । मासं षोडशवारं प्रत्यहम् " अप नः शोशुचदघम् " इति कौत्सम् । " प्रतिस्तोमेभिरुषसं वसिष्ठाः । इति वासिष्ठम् । " महित्रीणामवोऽस्तु " इति नाहित्रम् । " एतो न्विन्दं स्तवाम " इति शुद्धवत्यश्चेत्येतानि समुचितानि जप्त्वा शुध्यति । कामतोऽभ्यासे " महापातकसंयुक्तः " इत्यब्दं पावमानीजपः ॥ ४ ॥

#### गायत्रीदशसाहस्रजपेन सुवर्णस्तेयकृत्॥ ५ ॥

सुवर्णस्तेये आह । 'त्रतेन' इत्यत्रापि संबध्यते । ततश्च नद्यां स्नातः हविष्यभुक् मासं प्रत्यहं दशिमरिधिकेन सहस्रगायत्रीजपेन सुवर्णस्तेयकृत् पूयते । तथाच त्रिंशद्रात्रत्रत्रोपक्रमे गौत्मः—" गायत्रीं वा सहस्रकृत्व आवर्तयेत् पुनीते हैवात्मानम् " इति । वक्ष्यति च 'सहस्र त्वस्त्वभ्यस्य ' इति । यद्वा 'त्रिरात्रोपेषितः ' इत्यभेतनेन संबन्धात् त्रिरात्रमुपोष्य प्रत्यहं दशसाहस्रगायत्रीजपेन सुवर्णस्तेयकृत् पूतो भवतीति । कामतश्चेदम् । अकामतो मनुः—

" सकुज्जप्त्वास्यवामीयं शिवसंकल्पमेव च । सुवर्णमपहृत्यापि क्षणाद्भवति निर्मलः ॥ "

इति । "अस्य वामस्य पिठतस्य होतुः " इति द्विपञ्चाशदृष्टं सूक्तम् अस्यवामीयम् । " यज्जात्रतो दूरमुदेति दैवम् " इति षडृचं शिवसंकल्पम् । अकामतोऽभ्यासे गौतमीयं त्रिंशद्वात्रं वतपूर्वकं पाणायामाघमर्षणजपा-समकम् । कामतोऽभ्यासे " महापातसंयुक्तः " इत्यब्दं पावमानीजपः ॥ ५ ॥

### त्रिरात्रोपोषितः <sup>३</sup>पुरुषसूक्तजपहोमाभ्यां गुरुतल्पगः ॥ ६ ॥

गुरुतल्पगमने आह । त्रिरात्रविधानात् मासमात्रनिवृत्तिः, न प्रत्यहादेः । " पौरुषं सूक्तमावर्त्य मुच्यते सर्विकिल्विषात् " इति यमिविहितावृत्तौ संख्यापेक्षायां पूर्वोक्ता । षोडशर्चेन तेनैव हुत्वा गुरुतल्पगः पूर्यते । कामतश्चेदम् । अकामतो मृनुः—

" हिविष्पान्तीयमभ्यस्य न तमंह इतीति च । जप्ता च पौरुषं सूक्तं मुच्यते गुरुतल्पगः ॥ "

इति । "हिवण्यान्तमजरं स्वर्विदि " इति हिवण्यान्तियम् । "न तमहो न दुरितम् " इति न तमंहः । "इति वा इति मे मनः " इति इतीति । " सहस्रशीर्ष " इति पौरुषम् । अभ्यासः त्रिरात्रं त्रिवारम् । अकामतोऽभ्यासे गौतमीयं—" मासं प्राणायामस्तान्तोऽघमर्षणं जपेत् " इति ज्ञेयम् । कामतोऽभ्यासे "महापातकसंयुक्तः " इति मानवोऽब्दं पावमानीजपः । इदं च सवर्णसपत्रमानुगमने । साक्षान्मानुगमने तु पर्त्रिशान्मते—

" महाव्याहृतिभिर्होमस्तिलैः कार्यो द्विजन्मना । महापातकसंयोगे रुश्नहोमेन शुध्यति ॥ "

.

<sup>3</sup> पौरुषस्कस्य जप्य—ठ,

इति । महापातकशब्दोऽत्र अतिपातकपरः ; प्रायश्चित्तस्यातिगुरुत्वात् । असवर्णमातृगमने तु यमः—

" जपेद्वाप्यस्यवामीयं पावमानीरथापि वा । कुन्तापं वालखिल्यांश्च निवित्मैषान् वृषाकपिम् । होतॄन् रुद्रान् सकृज्जप्त्वा मुच्यते सर्वपातकैः ॥ "

इति । कुन्तापम् "इदं जना उपश्रुत " इत्यादयः । वालखिल्याः "अभि प्र वः सुरायसम् " इत्यादयः । निविदः "अभिदेवेद्धः " इत्यादयः । प्रेषाः "होता यक्षदिमं सिमधा " इत्यादयः । वृषाकिपः "वि हि सोतोरस्रक्षत " इत्यादि स्कं त्रयोविंशर्चम् । होतारः पञ्च ; प्रथिवी होतेति चतुर्होता ; अमिर्होतेति पञ्चहोता ; वाग्घोतेति षड्ढोता ; महाहिविहीतेति सप्तहोता ; चित्तिः सुक् चित्तमाज्यमिति दशहोता । रुद्धाः रुद्धानुवाकाः " नमस्ते रुद्ध " इत्यादयः । संसर्गिपायश्चित्तमाह मनुः—

" यो येन पतितेनेषां संसर्गं याति मानवः । स तस्येव त्रतं कुर्यात् तत्संसर्गविशुद्धये ॥"

इति । महापातकसमेष्यपि महापातकोक्तमेव ; 'अनुपातकिनस्त्वेते महापातिकनो यथा ' इति महापातक-साम्यात् ; 'अश्वमेथेन ग्रुध्यन्ति तीर्थोनुसरणेन वा ' इति प्रायश्चित्ततौल्याच ॥ ६ ॥

# यथाश्वमेधः क्रतुराट् सर्वपापापनोदकः । तथाघमर्षणं सुक्तं सर्वपापापनोदकम् ॥ ७ ॥

उपपातकादिष्वाह । "तरित सर्व पाप्मानं तरित श्रूणहत्यां योऽश्वमेधेन यजते " इति श्रुत्या अश्वमेधस्य यथा सर्वपापापनोदकत्वं, तथा अश्वमर्षणः ऋषिरस्य "ऋतं च सत्यम् " इति सक्तस्यापि सर्वपापापनोदकत्वमध्यवसेयम् ; सर्वपातकेषु विनियोगदर्शनात् । यथाह वोधायनः— " ग्रामात् प्राचीं वोदीचीं दिशमुपनिष्कम्य स्नातः उञ्जिचवासा उदकानते स्थण्डिलमुपलिष्यासकृत् क्लिजवासाः सकृत् पूर्णेन पाणिना आदित्यामिमुखोऽधमर्षणं स्वाध्यायमधीयीत ; प्रातः शतं मध्याहे शतमपराहे शतमपरिमितं वा ; उदितेषु नक्षत्रेषु प्रस्तायावकं प्राक्षीयात् ; ज्ञानकृतेभ्योऽज्ञानकृतेभ्यश्चोपपातकेभ्यः सप्तरात्रात् प्रमुच्यते ; द्वादशरात्रात् महापातकेभ्यो ब्रह्महत्यां सुवर्णस्तैन्यं सुरापानमिति वर्जयत्वा ; एकविंशतिरात्रेण तान्यपि तरित " इति । पर्तिश्चनमते—

" महाव्याहृतिभिहोंमि(तर्छै: कार्यो द्विजन्मना । उपपातकराद्धचर्थं सहस्रपरिसंख्यया ॥ "

<sup>1</sup> नोदन:—ज, ठ.

4 पातकः—गः

A-24

<sup>2</sup> नोदनम्—ज, ट.

<sup>3</sup> यजति—घ.

<sup>5</sup> शुचि: शुचिवासा:—ग.

<sup>1</sup> ㅋ added in ૱.

<sup>2</sup> सावित्रीं—ग, घ.

इति । संकरीकरणादिषु यमः-

" <sup>1</sup>ज्यहं तूपवसेद्युक्तस्त्रिरहोऽभ्युपयन्नपः । मुच्यते पातकेः सर्वेस्त्रिर्जिपत्वाघमर्षणम् ॥ "

इति ॥ ७ ॥

# प्राणायामं द्विजः कुर्यात् सर्वपापापनुत्तये। दह्यन्ते सर्वपापानि प्राणायामैद्विजस्य तु॥ ८॥

प्रायश्चित्तान्तरमाह । संवेष्विप पापेषु द्विजः प्राणायामं कुर्यात् ; प्राणायामानां सर्वेपापदाहकत्वात् । तदुक्तं कोर्मे —

विष्णुसमृतिः

" दह्मन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः । तथेन्द्रियाणां दह्मन्ते दोषाः प्राणविसंयमात् ॥ "

इति । पापिवरोषे संस्याविरोषे बोधायनोक्तः—"अपि वाक्चक्षःश्रोत्रत्यग्राणमनोव्यतिक्रमेषु त्रिमिः पाणायामैः ग्रुध्यित ; राद्रश्लीगमनान्नमोजनेषु पृथक् सप्ताहं ²सप्त सप्त प्राणायामान् धारयेत् ; अमध्यान् मोज्यामेध्याशनेषु तथा चापण्यिवक्रयेषु मधुमांसघृततेल्लाक्षाल्वणरसान्नविर्वतेषु यच्चान्यद्प्येवं युक्तं स्यात् द्वादशाहं द्वादश द्वादश प्राणायामान् धारयेत् । अथ पातक्वपतनीयवर्जं यच्चान्यद्प्येवं युक्तं स्यान् अर्थमासं व्वादश द्वादश प्राणायामान् धारयेत् । अथ पातक्वर्जं यच्चाप्यन्यदेवं युक्तं स्यान् व्वादश द्वादश प्राणायामान् धारयेत् । अथ पातकवर्जं यच्चाप्यन्यदेवं युक्तं स्यात् व्वादश द्वादश प्राणायामान् धारयेत् । अथ पातकवर्जं यच्चाप्यन्यदेवं युक्तं स्यात् व्वादश द्वादश प्राणायामान् धारयेत् । अथ पातकेषु संवरसरं द्वादश द्वादश प्राणायामान् धारयेत् । अथ पातकेषु संवरसरं द्वादश द्वादश प्राणायामान् धारयेत् । अथातिपातकेषु द्वादश प्राणायामान् धारयेत् । अस्यार्थः—शागादिव्यतिक्रमेषु प्रकीर्णकेषु त्रयः प्राणायामाः ; राद्रस्त्रीगमनाद्युपपातकेष्वेकोनपञ्चाशत् प्राणायामाः ; अमध्यप्यक्तिमान्त्रविष्ठस्त्रयामान्यापायामाः ; पातकोपपातकवित्रतेषु ज्ञातिअश्वकरादिषु चतुर्षु साशोतिशतं प्राणायामाः ; पातकपतनीयवर्जितेषु गोवधादिषु षष्ट्यधिकशतत्रयं प्राणायामाः ; पातकषु विश्वत्यधिकशतत्रययुक्तचतुःसहस्रं प्राणायामाः ; पातकेषु महापातकेषु विश्वत्यधिकशतत्रययुक्तचतुःसहस्रं प्राणायामाः ; अतिपातकेषु तु महापातकाधिकेषु चत्वारिशदिषक्षय्वत्यक्ताष्टसहस्रं प्राणायामाः कर्तव्या इति । उक्ताति-रिक्तेषुपपातकेषु तु शतं प्राणायामाः ;

पञ्चपश्चाशत्तमाऽव्या

" प्राणायामशतं कार्यं सर्वेपापापनुत्तये । .उपपातकजातानामनादिष्टस्य चैव हि ॥ "

इति योशिसरणात्।

# सन्याहृतिं सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह। ¹त्रिः पठेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते॥९॥

प्राणायामरुक्षणमाह । व्याहृतयः भूराद्याः सप्त । प्रणवः ओंकारः । तदुभयोपेताम् ; "ओमापो ज्योती रसोऽमृतम् " इत्यादिशिरसा युक्तां गायत्रीं "तत् सिवतुर्वरेण्यम् " इत्यादिकां भूखनासिका-संचारिणं वायुं निरुध्य त्रिः पठेत् । स प्राणायामः । यद्यप्यत्र गायच्या एव प्रणवयोगः श्रूयते, न व्याहृति-संचारिणं वायुं निरुध्य त्रिः पठेत् । स प्राणायामः । यद्यप्यत्र गायच्या एव प्रणवयोगः श्रूयते, न व्याहृति-संचारिणं वायुं निरुध्य त्रिः सह सप्रणवाम् इति विशिष्टान्त्रयेन त्रिष्विप प्रणवान्वयः सिध्यति । शिरसोः, तथापि शिरसा व्याहृतिभः सह सप्रणवाम् इति विशिष्टान्त्रयेन त्रिष्विप प्रणवान्वयः सिध्यति । श्रा एव शृङ्खः — " आयतप्राणः सप्रणवसप्तव्याहृतीः " इति ॥ ९ ॥

# अकारं चाप्युकारं च मकारं च प्रजापितः। वेदत्रयान्निरदुहद् भूर्भुवः स्वरितीति च॥१०॥

तामाह । ऐतरेयद्राह्मणे ; "प्रजापितरकामयत " इत्युपक्रम्य, त्रयाणां लोकानां तेभ्यस्त्रयाणां देवानामग्निवायुसूर्याणां तेभ्यस्त्रयाणां वेदानामृग्यजुःसाम्नां तेभ्यस्तिसृणां मूर्भुवः स्वरिति व्याहृतीनां ताभ्य-स्त्रयाणां वर्णानामकारोकारमकाराणामुत्पत्तिमिधाय ; "तानेकधा समभरत् तदेतदोम् " इति व्याहृतिप्रणवो-स्पत्तिरिहिता । तदभिप्रत्याह । प्रजापितिस्त्रिभ्यो वेदेभ्यः ऋग्यजुःसामभ्यो मूर्भुवः स्वरिति तिस्रो व्याहृतीः, ताभ्यश्च प्रणवावययान् अकारोकारमकारान् निरदुहत् सारमृतान् दुग्यवत् निश्चकर्ष। इतिकारान्तरं महर्जन-स्त्राः सत्यमिति व्याहृत्यन्तरसूचनाय ॥ १० ॥

# त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पादं पादमदृदुहत्। तदित्युचोऽस्याः सावित्र्याः परमेष्ठी प्रजापतिः॥ ११॥

जपयज्ञविध्यर्थं गायत्रीं प्रशंसित । परमे ब्रह्मणि तिष्ठतीति परमेष्ठी प्रजापितः परमात्मा, सावित्र्याः सिवितृदेवताकायाः " तत् सिवतुर्वरेण्यम् " इत्यस्याः ऋचः त्रीनिष पादान् त्रिभ्यो वेदेभ्यः ऋगादिभ्यः सिवतुर्वेदेवताकायाः " तत् सिवतुर्वरेण्यम् " इत्यस्याः ऋचः त्रीनिष पादान् त्रिभ्यो वेदेभ्यः ऋगादिभ्यः अदृदुहत् दोहयामास हिरण्यगभेण । यद्यपि प्रतीकदेवते " तत् सिवतुर्वृणीमहे " इत्यस्या अपि समाने, तथापि वेदत्रयात् पादत्रयामिधानोपक्रमात् ' त्रिपदा चैव ' इत्युपसंहाराच तद्वगुदासेन प्रसिद्धाया एव प्रहणम् ॥ ११॥ वेदत्रयात् पादत्रयामिधानोपक्रमात् ' त्रिपदा चैव ' इत्युपसंहाराच तद्वगुदासेन प्रसिद्धाया एव प्रहणम् ॥ ११॥

<sup>3</sup> सिद्धयर्थे—-घ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> त्र्यहे—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> पातक omitted in घ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> द्वादश मासान्—घ.

<sup>2</sup> सप्त प्रणायामान्—ग

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> द्वादश प्राणायामान्—घ

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> तु omitted in घ.

# एतदक्षरमेतां च जपन व्याह्यतिपूर्विकाम्। ेसंध्ययोर्वेदविद्विप्रो वेदपुण्येन युज्यते ॥ १२ ॥

प्रणवादित्रिकस्य प्रसङ्गात् नित्यजपे विनियोगमाह । एतत् पूर्वोक्तं प्रणवाख्यमक्षरम् ; न क्षरतीत्यक्षरम् क्टस्थनित्यम् । एताम् अनुपदोक्तां 'तत् ' इत्यृचं च । व्याहृतयः भूराद्याः पूर्वं यस्याः तादृशीं पूर्वापरयोः संध्ययोजिपन् विपः अनधीतवेदोऽपि वेदविद्भवति । गायन्युपदेशकालानन्तरं कालान्तरे वेदाध्ययनोपकमात् तत ऊर्ध्वं गायत्रीजपस्य वेदपाप्तिरेव फलम् । ततश्च वेदविदोऽयं गायत्रीजपविधिरिति निरस्तम् । गायत्रीजपेन वेदपासौ हेतुमाह । वेदानां त्रयाणामप्यध्ययनेन यत् पुण्यं तेन युज्यते ; त्रयीसारत्वात् गायच्याः । अनेन 'सप्रणवव्याहृतिकां गायत्रीं जपेत् ' इति विधिः कल्पनीयः । इदं च नित्यजप स्यानुषङ्गिकं फलम् ॥ १२ ॥

# सहस्रकृत्वस्त्वभ्यस्य बहिरेतत् त्रिकं द्विजः। महतोऽप्येनसो मासात् त्वचेवाहिर्विमुच्यते ॥ १३॥

फलान्तरमाह । मासं यामाद् बहिः सप्रणवन्याहृतिकां गायत्रीं सहस्रसंख्यया जप्त्वा महापातकात्, अपिशब्दात् उपपातकादेश्च, सर्प इव जीर्णत्वचा विमुच्यते ॥ १३ ॥

# <sup>2</sup>एतत्त्रयविसंयुक्तः काले च कियया स्वया। <sup>8</sup>विप्रक्षत्रियविङ्जातिर्गर्हणां याति साधुषु ॥ १४॥

गायच्या जपस्य नित्यत्वे प्रमाणमाह । यः त्रैवर्णिकः गायच्यादित्रिकं न जानाति, जानन्निप वा संघ्याकाले स्वां कियां गायत्रीजपरूपां न करोति, स साधुषु वैदिकेषु गर्हणां निन्दां प्राप्नोति । यद्वा---साधुषु श्रोतस्मार्तकर्मसु गर्हणाम् । एतयर्चा इति मानवः पाठः ॥ १४ ॥

# ओंकारपूर्विकास्तिको महाव्याहृतयोऽव्ययाः 1 त्रिपदा चैव 'गायत्री 'विज्ञेया ब्रह्मणो मुखम्॥ १५॥

अस्यैव त्रिकस्य वेदाध्ययनाङ्गत्वमप्याह । प्रणवपूर्विकाः तिस्रो व्याहृतयः गायत्री च ब्रह्मणो वेदस्य मुखम् ; आदौ प्रयोज्यत्वात् । तदाह आश्वलायनः — " ओपूर्वा व्याहृतयः सावित्रीं च त्रिरभ्यस्य वेदादि-

भारभेत् " इति । तिस्र इति सप्तानां निरासः । अन्यया इति गायन्यप्रयोगेऽपि न्याहृतय एव प्रयोज्या इत्येवमर्थम् । यथाह योगीश्वरः—

" उपनीय गुरुः शिष्यं महाय्याहृतिपूर्वकम् । वेदमध्यापयेदेनं शौचाचारांश्च शिक्षयेत् ॥ "

इति । गायत्र्याः त्रिपदात्वे सिद्धे पुनर्वचनं संन्यासिजप्यस्य "परो रजसे सावदोम् " इति चतुर्थपादस्य निरासार्थम् ॥ १५ ॥

# योऽधीतेऽहन्यहन्येतां त्रीणि वर्षाण्यतन्द्रितः। स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः 'खमूर्तिमान् ॥ १६॥

गायत्रीजपस्य मोक्षफलकतामाह । यः वर्षत्रयम् अतन्द्रितः अनलसः प्रत्यहं प्रणवन्याहृतिपूर्विकां गायत्रीं सहस्रकृत्वो जपति स वायुम्तः दृश्यरूपरहितः कामचारी समूर्तिमान् आकाशवत् निर्छेपः लिङ्गशरीरनारोन शुद्धस्वरूपः ; " ब्रह्मेव सन् ब्रह्माप्येति " इति श्रुतेः ; परं ब्रह्माभ्येति ॥ १६ ॥

# एकाक्षरं परं ब्रह्म 'प्राणायामाः परं तपः। सावित्र्यास्तु परं <sup>3</sup>नान्यन्मौनात् सत्यं विशिष्यते ॥ १७ ॥

प्रणवादित्रयार्थवादमाह । एकाक्षरं ब्रह्म प्रणवः । स सर्वेभ्योऽपि वेदेभ्यः पर उत्कृष्टः ; सर्ववेदमूल्यात् । प्राणायामाः पूर्वोक्ताः क्रच्छादिभ्यः परम् उत्कृष्टं तपः ; सर्वकर्माङ्गत्वात् । सावित्र्याः पूर्वोक्तायाः परम् उत्कृष्टम् अन्यत् नास्ति ; वेदमातृत्वात् । मौनात् वाक्संयमात् सत्यम् अवितथभावणं विशिष्यते विशिष्ट-फलकं भवति, "न सत्यात् परमो धर्मो नानृतात् पातकं परम् " इति स्मरणात् ॥ १७ ॥

# क्षरन्ति सर्वा वैदिक्यो जहोतियजतिकियाः। अक्षरं त्वक्षरं ज्ञेयं ब्रह्मा वैव प्रजापतिः ॥ १८॥

प्रणवेऽक्षरपदमृत्तौ निमित्तमाह । श्रुतिस्मृतिविहिताः यागदानहोमजपादिकियाः स्वस्वकरुं जनयित्वा नस्यन्ति । फलानि च तासां स्वर्गादीनि तत्तत्सुकृतोपरमे विरमन्तीति क्षराः । अक्षरम् ; प्रणवस्तु कृटस्थनित्य-तया, तज्जपफलं च ब्रह्मेक्यतया न क्षरतीत्यक्षरं ब्रह्मेव ज्ञेयम् । तथा ब्रह्मा स्रष्टा । प्रजाः पातीति प्रजापतिः विष्णुः । चकारात् रुद्धः । प्रणवस्तद्वाचकः ; अकारोकारमकारात्मकत्वात् । ततश्च प्रणवेन ब्रह्माद्यन्यतम-

<sup>1</sup> संध्ययोरुभयो:--ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> विपक्षित्रियविङ्योनिः—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> यथा—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> विशेयं—ठ.

<sup>1</sup> स्वमृतिमान्—घ : स मृतिमान्—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> नास्ति—ज, ठ.

पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः

सगुणस्वरूपोपासने तत्तत्वरूपावासिरेव फल्म् । निर्गुणोपासने तु कैवल्यमित्युभयमप्यक्षरब्रह्मादिविशेषणाभ्याम् भिहितम् । ब्रह्मेति नपुंसकलिङ्गपाठे तु चशब्दो हेतौ । यसात् प्रणवः ब्रह्म अभिव्यापकतया ब्रह्मप्रापकत्वया च । प्रजानां सर्गस्थितिसंहारहेतुत्वेन पतिः स्वामिमूतं ब्रह्मेवेत्यर्थः ॥ १८ ॥

## विधियज्ञाज्ञपयज्ञो विशिष्टो दश्तिर्गुणैः। उपाँगुः स्याच्छतगुणः सहस्रो मानसः स्मृतः॥ १९॥

उक्तस्य जपविधेरर्थवादपूर्वकं फलविशेषाय गुणविशेषमाह । विधीयन्त इति विधयः द्रव्यदेवतामन्त्रे-तिकर्तव्यतादयः ; तन्मयो यज्ञः विधियज्ञः, ज्योतिष्टोमादिः । तस्मात् यथाकथंचित् क्रियमाणोऽपि जपयज्ञः दशगुणाधिको भवति । स एव " करणवदशब्दममनः प्रयोगमुपांशु " इत्युपांशु क्रियमाणः तस्माच्छत-गुणाधिकः । स एव मनसा क्रियमाणः तस्मात् सहस्रगुणाधिकः स्मृतः पूर्वैः ॥ १९ ॥

# ये पाकयज्ञाश्चत्वारो विधियज्ञसमन्विताः। ते सर्वे जपयज्ञस्य कलां नाईन्ति षोडशीम्॥ २०॥

विधियज्ञाज्जपयज्ञाधिक्ये हेतुमाह । ये अहरहःसंपद्यमानस्नापञ्चकोत्पन्नदुरितनिवर्तकतया पाकाः प्रशस्ताः ब्रह्मयज्ञान्विताः चत्वारः देवभृतपितृमनुष्ययज्ञाः विधियज्ञैरुक्तरुक्षणेः ज्योतिष्टोमादिभिः सहिताः, सर्वे जपयज्ञस्य षोडशांशसमाना अपि न भवन्ति ; अन्येषां विनश्वरस्वर्गीदिफरुक्तत्वात् ; अस्य च ब्रह्मसायुज्यफरुक्तत्वात् । ब्रह्मयज्ञस्य पाकयज्ञत्वेऽपि जपयज्ञत्वेन पृथम्मावः <sup>1</sup>फरुन्तरसंयोगार्थः ॥ २०॥

# जप्येनैव तु संसिध्येद् ब्राह्मणो नात्र संशयः। कुर्यादन्यत्र वा कुर्यान्मैत्रो ब्राह्मण उच्यते॥ २१॥

### इति <sup>२</sup>श्रीविष्णुस्मृतौ पश्चपश्चाशत्तमोऽध्यायः

तदेवाह । जप्यशब्दो रुक्षणया जपिकयामाह । एवकारो विधियज्ञव्यावृत्त्यर्थः । तेन तिकरपेक्षस्यैव सावनत्वं चिच्छुद्धौ । न मोक्षे ; "ज्ञानादेव तु कैवल्यम् " इति श्रुतेः । कः पुनर्वाह्मण इत्यत्राह—मैत्र इति । ब्राह्मणस्यासाधरणो धर्मो मैत्री स्वामाविकः प्राणिमात्रे अद्वेषः । तद्वान् ब्राह्मणः । स पुनः अन्यत् ब्राह्मणामिय्यञ्जकं वैदिकं कर्म करोतु, मा वा । नात्राद्वेषमात्रं ब्राह्मणरुक्षणम् ; क्षत्रियादिष्विप संभवात् । स्वामाविकाद्वेषस्य तु ब्राह्मणमात्रनिष्ठत्वात् स्वामाविकी मैत्रीं ब्राह्मणरुक्षणम् । यस्तु क्षत्रियादिष्वप्यद्वेषः,

<sup>2</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे रहस्यपायश्चित्तप्रकरणं पञ्चपञ्चाशाम्—ज, ट.

स प्राक्तनशुभकर्मजन्य इति न स्वाभाविकः । योऽपि ब्राह्मणेषु द्वेषः, सोऽपि प्राक्तनाशुभकर्मजन्य इति न कापि अन्याप्त्यतिन्याप्तिपसङ्ग इति सिद्धम् । स्वाभाविकत्वं च ब्राह्मण्यारम्भकगुणविशेषत्वम् । यद्वा जपादिकमप्यन्यत् वैदिकं नित्यनैमित्तिकादि करोतु, न करोतु वा । अन्यथापि मैत्रत्वेन श्रौतस्मार्तयज्ञार्थ-पशुवीजाचिहिंस्रत्वेनैव ब्राह्मणो ब्रह्मसंबन्धीत्युच्यते ॥ २१ ॥

इति <sup>1</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकप्रोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि<sup>2</sup>श्रीरामपण्डितात्मज-श्रीनन्दपण्डितकृतौ<sup>3</sup> श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः

<sup>1</sup> From श्रीमन्महा up to पण्डितकृतौ omitted in घ, च.

<sup>2</sup> श्री omitted in ग. 3 नन्दपण्डितापरनामधेयविनायकपण्डितकृती—ग.

## षट्पञ्चाशत्तमोऽघ्यायः

¹अथातः सर्ववेदपवित्राणि भवन्ति ॥१॥ येषां जप्यैश्च होमैश्च द्विजातयः पापेभ्यः पूयन्ते ॥२॥

एवं रहस्यप्रायश्चित्तान्युक्त्वा तत्रापेक्षितानि सूक्तादीनि षट्पञ्चाशत्तमेनाह । अथ रहस्यप्रायश्चित्ती क्त्यनन्तरं यतस्तत्रापेक्षितानि, अतः सर्वेषु चतुर्ष्विप वेदेषु यानि पवित्राणि सूक्तादीनि तानि वक्तव्यानि भवन्ति ॥ १ ॥ तत्प्रयोजनमाह । येषां सूक्तादीनां जपैः होमैश्च त्रैवर्णिकाः पापेभ्यो मुच्यन्ते ॥ २ ॥

²अघमर्षणम् ॥ ३ ॥ देवकृतम् ॥ ४ ॥ शुद्धवत्यः ॥ ५ ॥ तरत्समन्दीयम् ॥ ६ ॥ क्र्माण्ड्यः ॥ ७ ॥ पावमान्यः ॥ ८ ॥ दुर्गासावित्री ॥ ९ ॥ ³अतीषङ्गाः ॥ १० ॥ पदस्तोमाः ॥ ११ ॥ ६ सामानि व्याहृतयः ॥ १२ ॥ भारुण्डानि ॥ १३ ॥ चन्द्रसाम ॥ १४ ॥ ³पुरुषव्रते सामनी ॥ १५ ॥

तान्याह । "ऋतं च सत्यं च " इति तृचमघमर्षणास्यम् ॥ ३ ॥ " देवकृतस्यैनसोऽवयजनमिस " इत्याद्यो मन्त्राः ॥ ४ ॥ " एतो न्विन्द्रं स्तवाम " इति तृचं स्क्तम् ॥ ५ ॥ " तरस्तमन्दी धावित " इति चतुर्ऋचम् ॥ ६ ॥ " यद्देवा देवहेडनम् " इत्यनुवाकत्रयम् ॥ ७ ॥ " पावमानीः स्वस्त्ययनीः " इत्यादिकाः ॥ ८ ॥ " जातवेदसे सुनवाम सोमम् " इत्येषा ऋक् ॥ ९ ॥ " पुरोजिती वो अन्धसः " इति सामत्रयम् ॥ १० ॥ अष्टेडादिसामचतुष्टयं " धर्ता दिवः पवते " इत्यस्यामृचि गीयमानम् ॥ ११ ॥ व्याहृतिसामानि म्रादीनि पञ्च ॥ १२ ॥ " यत्ते कृष्णः शकुन आ तुतोद पिपीलः सर्पः " इत्यादीन्येकविंशतिसंख्याकानि सामानि हराणायनानां प्रसिद्धानि ॥ १३ ॥ " अत्राह गोरमन्वत " इत्यस्यामृचि गीयमानं चन्द्रसाम ॥ १४ ॥ " सहस्रशीर्ष पुरुषः " " त्रिपादूर्ध्व उदैत् " इत्येतयोगीयमाने सामनी ॥ १५ ॥

अब्लिङ्गम् ॥ १६ ॥ बाईस्पत्यम् ॥ १७ ॥ गोसूक्तम् ॥ १८ ॥ अश्वस्क्रम् ॥ १९ ॥ भामनी चन्द्रस्क्ते च ॥ २० ॥ शतरुद्रियम् ॥ २१ ॥ अथर्वशिरः ॥ २२ ॥ त्त्रसुपर्णम् ॥ २३ ॥ महावतम् ॥ २४ ॥ नारायणीयम् ॥ २५ ॥ पुरुषस्क्तं च ॥ २६ ॥

"आपो हि ष्ठा" इत्यृचि गीयमानम् ॥ १६॥ "सोमं राजानं वरुणम् " इत्यस्यां गीयमानम् ॥ १७॥ "यदिन्द्राहं यथा त्वमीशीय वस्व" इत्यस्यामृचि गीयमानं साम ॥ १८॥ इदमपि तस्यामेव गीयमानं साम ॥ १८॥ इदमपि तस्यामेव गीयमानं साम ॥ १८॥ "एतो न्विन्द्रं स्तवाम" इत्यस्यामृचि गीयमाने । चकारात् गायत्रेरेवते ब्राह्ये । "गायत्रं रैवतं तथा" इति वासिष्ठात् । गायत्रम् ; "तत् सिवतुर्वरेण्यम् " इत्यस्यां गीयमानम् । "रेवतीर्नः सधमादः" इत्यस्यां गीयमानं रैवतम् ॥ २०॥ "नमस्ते रुद्ध मन्यवे " इत्येकादशानुवाकाः तैचिरीयप्रसिद्धाः ॥ २१॥ "ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव " इत्यादि ॥ २२॥ "ब्रह्म मेतु माम् , मधु मेतु माम् " इत्यादनुवाकत्रयं तैचिरीयप्रसिद्धम् ॥ २३॥ "सोमं राजानम् " इत्यस्यां गीयमानं साम ॥ २४॥ नारायणोपनिषत् तैचिरीयप्रसिद्धम् ॥ २३॥ "सोमं राजानम् " इत्यादिः ॥ २५॥ "सहस्रशीर्षा पुरुषः " इति षोदशर्चं सूक्तम् । चकारात् वाक्सूक्तमध्वनां ग्रहणम् । "वाक्सूक्तं मध्वचस्तथा" इति वासिष्ठात् । वाक्सूक्तम् ; "बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रम् " इति बह्व्चप्रसिद्धम् । मध्वचः ; "मधु वाता ऋतायते" इति तिसः ॥ २६॥

त्रीण्याज्यदोहानि रथन्तरं च अग्निवतं वामदेव्यं बृहच । <sup>5</sup>एतानि गीतानि पुनाति जन्तून् जातिस्मरत्वं लभते यदीच्छेत्<sup>6</sup> ॥ २७ ॥

### इति <sup>7</sup>श्रीविष्णुस्मृतौ षट्पश्चाशत्तमोऽध्यायः

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अत: omitted in घ, च.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> अमिषङ्गाः—उ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> सामानि omitted in ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> पुरुषवतम् । देववतम् । मासम् । अञ्लिङ्गाः—ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> अघमर्षणार्षकम्—ख.

<sup>4</sup> पदस्तोमाः—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> व्याहृतय: and Sütra 13 omitted in ख.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> सामगानाम्—घः सामगानां राणायनानां—च.

<sup>1</sup> वाक्स्क्रम added in ठ.

<sup>2</sup> मध्वच: । ऐन्द्रशुद्धे सामनी—ज, ठ; सामनी चेन्द्रशुद्धे—ख, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> शतरुंद्रीयम्—घ.

<sup>4</sup> च omitted in ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> एतान्यधीतानि—च, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> य इच्छेत्—ज, ठ.

<sup>7</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे विद्युद्धीकरणं प्रकरणं षट्पञ्चाशम्—ज ; वैष्णवे धर्मशास्त्रे पवित्रीकरणं षट्पञ्चाशं वकरणम्—ठः

" मूर्घीनं दिवो अर्रातं पृथिव्याम् " इत्यस्यामृचि गीयमानं सामत्रयमाज्यदोहानि । " अभि त्वा श्रूर नो नुमः" इत्यस्यामुत्पन्नं रथन्तरम् । अभिन्नतम् ; " अभिर्मूर्धा दिवः ककृत् " इत्यस्यामृत्पन्नं साम । वामदेव्यम् ; " कया नश्चित्र आ भुवत् " इत्यस्यामृच्युत्पन्नं साम । " त्वामिद्धि हवामहे " इत्यस्यामृच्युत्पन्नं इहत्साम । एतेषां सान्नां गानं प्रस्तावादिनिधनान्ताभिः पञ्चभित्तिभः ; " पञ्चविधं सामोपासीत " इति श्रुतेः पापेभ्यः त्रैवर्णिकान् पुनन्तीति निमित्तसंयोगः । कामनायां जातिस्मरत्वं भवतीति कामसंयोगः ॥ २७ ॥

इति <sup>1</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकप्रोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि<sup>2</sup>श्रीरामपण्डितात्मज-श्रीनन्दपण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां षट्पञ्चाशतमोऽध्यायः

### सप्तपञ्चाशत्तमोऽच्यायः

# अथ त्याज्याः ॥ १ ॥ ब्रात्याः ॥ २ ॥ पतिताः ॥ ३ ॥ ¹त्रिपुरुषं मातृतः पितृतश्चाशुद्धाः ॥ ४ ॥

उक्ताः पातकिनो द्विविधाः—अनुतापिनः, अननुतापिनश्च । तत्रानुतापिनां प्रायश्चित्तमुक्तम् । अननु-तापिनां त्यागं सप्तपञ्चाशत्तमेनाह । अथ अनुतापिप्रायश्चित्तामिधानानन्तरं<sup>2</sup> ये अननुतापेन प्रायश्चित्तानर्हाः, ते त्याज्याः अभिधीयन्ते ॥ १ ॥ तानाह । त्रात्याः पूर्वोक्ताः यथोक्तमायश्चिताकरणे त्याज्याः ॥ २ ॥ पतिताः ब्रह्महादयः पातिकसंयोजकान्ताः पागुक्ताः ॥ ३ ॥ मानृतः मानृदोषेण, पिनृतः पिनृदोषेण ये अग्रुद्धाः पातित्यादि-दोषदुष्टमानृपिनृतद्वयवारब्धाः, ते त्याज्याः ; "पतितोत्पन्नः पतितो भवति, अन्यत्र स्त्रियाः " इति वसिष्ठसरणात्; " स्विपत्रोरात्मनः शुद्धिविहीनस्तं च वर्जयेत्" इति ब्राह्माच । न केवरूं त एव, किंतु त्रिपुरुषम् ; पतितोत्पन्नेन सह त्रीन् पुरुषानभिव्याप्य ; पतितस्य पुत्रपौत्राप्यौत्रा इति यावत् । तेऽपि त्याज्याः । युत्तु येषां मातृतः मातृकुले त्रिपुरुषमशुद्धाः पातित्यादियोगेन ; यथा मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहाः मातामहीप्रमातामहीचुद्धप्रमातामह्य इति, तथा पितृतः पितृकुले त्रिपुरुषं पितामहप्रपितामहचुद्धप्रपितामहाः पितामहीप्रपितामहीवृद्धप्रपितामह्यः, ते त्याज्या इति ; तन्न सुन्दरम् ; पतितोत्पन्नाया अपि मातुः " अन्यत्र स्त्रियाः " इत्यनेन पातित्याभावबोधनात् तदपत्यस्य त्यागानुपपत्तेः । चकारात् राजधातकादयोऽपि । यथाह गौतमः — " त्यजेत् पितरं राजघातकं शृद्याजकं वेदविष्ठावकं भ्रूणहनं यश्चान्त्यावसायिभिः सह संवसेत् अन्त्यावसायिन्या वा " इति । पितृग्रहणं कैमुतिकन्यायेनान्येषामपि त्यागार्थम् । राद्रयाजकः उपपातकमात्रो-पळक्षणम् । भ्रूणहा महापातकानाम् । ननु पतितोत्पन्नानामपि पतितत्वात् पूर्वसूत्रेणैव तत्त्यागसिद्धौ पृथक्सूत्रा-रम्भो व्यर्थ इति चेत् ; अत्र ब्रूमः—पतितानां पायश्चित्ताकरणे त्यागः । पतितोत्पन्नानां तु प्रायश्चितापनोद्य-दुरिताभावेन प्रायश्चित्ताभावात् जन्मनेव त्रिपुरुषं त्यागविधिना त्याग इत्यर्थं सुत्रारम्भ इति । युक्तं चैतत् ;

> " ब्रिहितस्याननुष्ठानान्निन्दितस्य च सेवनात् । अनिग्रहाचेन्द्रियाणां नरः पतनमृच्छति ॥"

<sup>ा</sup> श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ वैजयन्त्यां षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः—घ, ज.

<sup>2</sup> श्री omitted in ग.

इत्यादियाज्ञवरुकीयादिवाक्ये त्रयाणामेव पापोत्पत्तिनिमित्तता प्रतीयते । न चैषामन्यतमस्यात्रोपरुम्भः । भनुष्याधिकारत्वाच्छास्त्रस्य ' इति न्यायेनाशरीरात्मानं प्रति विधिनिषेधयोरप्रवृत्तेः न शरीरप्रहणोत्तरकार्हं पातित्यिनिमित्तेपरुम्भः । किंच यदा उत्पन्नस्य न्यूनपञ्चवर्षस्य पातित्यामावो विधीयते " अतो न्यूनतरस्यास्य नापराधो न पातकम् " इति, तदा कथिमवाशरीरस्य पातित्यं ब्रूयाच्छास्त्रम् । यदि चाशरीरस्यापि अशुचिशुक्रसंयोग एव पातित्यहेतुः, तदा शरीरावच्छिन्नस्याप्यात्मनोऽनेकाशुचिद्रव्यसंयोगेन मनुष्यमात्रस्य नित्यपातित्यापत्तेः । ¹न च 'पतितोत्पन्नं शरीरं न प्राह्मम् ' इति निषेधोऽस्ति । न च पतितोत्पन्नशरीर-प्राप्तिफळकं जन्मान्तरीयं दुरितं प्रायश्चित्तनिमित्तमित्यिप² शक्यं वृक्तम् ; तस्य ताद्दशशरीरोत्पादमात्रेणैव नष्टत्वात् ; तच्छरीरावस्थापकस्य तस्य शरीरनाशनाश्यत्वेन प्रायश्चित्तानाश्यत्वात् । तस्मात् चण्डाठादिशरीरवत् पतितोत्पन्नं शरीरमेवाशुचि, न तु तच्छरीरसंबन्ध्यात्मसमवेतं प्रायश्चित्तनाश्चं दुरितं किंचिदिति सिद्धम् ।

न च शरीरं प्रायश्चित्तनाश्चम् । येन च देहान्तिकेन तन्नाश्चं तन्न तद्व्यवहारं सावयित, शरीरस्यैव नष्टलात् । किंच "पिततित्पन्नः पिततो भवित " इत्यनेनाविशेषेणापत्यमात्रस्य पातित्यमिनि हितम्, तच "अन्यत्र स्त्रियाः " इत्यनेन स्त्रीप्वपोद्यते । तत्र हेतुः "सा हि परगामिनी " इति । परगामित्वं च अपरव्यवहार्यत्वपर्यवसन्नम् । तेन चोत्सर्गापवाद्योरेकविषयत्वान्यथानुपपत्त्या पुमपत्ये पातित्यापरपर्यायमव्यवहार्यत्वमेव पर्यवस्यति । न चेदमकृतप्रायश्चित्तविषयमव्यवहार्यत्वम् ; प्रायश्चित्ता-पनोद्यपापामावेन प्रायश्चित्तामावस्योक्तत्वात् । ननु "अशुचिशुक्रोत्पन्नानां तेषामिच्छतां प्रायश्चितिः पतनीयानां तृतीयोंऽशः ; स्त्रीणामंशस्तृतीयः " इति बोधायनीयप्रायश्चित्तान्यपानुपपत्तिरेव दुरितसद्भवे प्रमाणम्, श्चादिदंशनिमित्तपायश्चित्तविति चेत् ; न ; दृष्टान्तवैषम्यात् ; "सर्वत एवात्मानं गोपायेत् " इत्यादिविध्यतिक्रमस्य तत्र प्रत्यक्षत्वात् ; प्रकृते तृत्पादकामावेन दुरितानुत्पत्तरक्तत्वात् । प्रायश्चित्तविधानं तु न पतितोत्पन्नान् पति ; "इच्छताम् " इत्यस्य वैयर्थ्यापतेः । न द्यनिच्छृनां प्रायश्चित्तविधानार्योमिति वाच्यम्, "यदि रथन्तरसामा सोमः स्यादैन्द्रवायवायान् महान् गृह्णीयात् " इतिवत् निमित्तस्यापिक्तत्वात् । तस्मात् पतितोत्पन्नान् ये इच्छिनत्, तेषामिदं प्रायश्चित्तिवक्तव्यम् । तेषामिति च कर्मणि षष्ठी । अशुचिशुक्रोत्पन्नत्वं च तद्वयवहर्तृणां प्रायश्चित्ताचरणहेतुः " एवमशुन्च शुक्रं यन्निवर्तते न तेन सह संप्रयोगो विद्यते " इति पूर्वोक्तनिष्पस्मारणाय ।

अत एव "अथ पतिताः समवसाय धर्मै चरेयुः इतरेतरयाजकाः इतरेतराध्यापकाः मिथो विवहमानाः पुत्रान् संनिष्पाद्य ब्रूयुः विप्रव्रजतास्मत्तः एवमार्थानिष संप्रतिपत्स्यथेति । अथापि न सेन्द्रियः पति । तदेतेन वेदितव्यमङ्गहीनो हि साङ्गं जनयतीति । मिथ्यैतदिति हारीतः दिषधानीसधर्माः

<sup>3</sup> पर omitted in ग.

स्थियः स्युः । यो हि दिधिधान्यामप्रयतं पय आतच्य मन्थित न तिच्छिष्टा धर्मकृत्येष्प्रयोजयन्ति । एवमशुचि शुक्री यिन्नर्विते न तेन सह संप्रयोगो विद्यते " इति पूर्वोत्तरपक्षमङ्ग्या पतितोत्पन्नानामन्यवहार्थत्वं वोधायन एव स्वयं सिद्धान्तयित स्म । आपस्तम्बोऽपि अनयैवानुपूर्व्या अमुमेव सिद्धान्तमङ्गीचकार । पुनरिष विभाग-प्रकरणे वोधायन एव पतितोत्पन्नव्यवहारं निषेधित—" अतीतव्यवहारान् प्रासाच्छादनैर्विभृयः, अन्धविषरिक्षी-बन्यसिनव्याधितादींश्चाकर्मिणः पतिततज्ञातवर्जमः, न पतितेः संव्यवहारो विद्यते ; पतितामिष मातरं विभृयादन-मिमाषमाणः " इति । अत्रापि पतितग्रहणेनैव तज्ञातप्राप्तौ प्रथगुपादानमात्यन्तिकाव्यवहार्यत्वाभिप्रायेणेति मन्तव्यम् ; अन्यथा प्रासाच्छादनिष्धानुपपत्तेः ।

हारीतोऽपि— "पतितस्य कन्यां विवस्त्रामाष्ठाव्याहोरात्रोपोषितां प्रातः शुक्केन वाससाच्छाद्य 'नाहमेतेषां न ममेते ' इति त्रिरुच्चेरमिद्धानां तीर्थेषु गृहेषु बोद्धहेत् " इति । याज्ञवल्क्योऽपि— "कन्यां समुद्धहेदेषां सोपवासामिकंचनाम् " इति कन्यामात्रस्थेन व्यवहार्यत्वं वदन् पुमपत्यादीनामव्यवहार्थत्वमेवाह । अभ्युपगतं वैतत् विज्ञानेश्वराचार्यरपि— "कन्यां समुद्धहेदेषाम् इति वचनात् स्त्रीव्यतिरिक्ततदीयापत्यस्य संसर्गानर्हतां दर्शयति " इति । पुनरपि तैरेच ; "एवमेनः शमं याति बीजगर्भसमुद्धवम् " इत्येतस्य व्याख्याने "बीजगर्भसमुद्धवम् ; शुक्रशोणितसंबद्धं गात्रव्याधिसंक्रान्तिनिमित्तम् ; न तु पतितोत्पन्नत्वादि " इत्यमिद्दितम् । यत् पुनः तैरेव रहस्यप्रकरणे "द्वादशरात्रं पतितोत्पन्नश्च " इति वृद्धविष्ठवाक्येन प्रस्तृतयावकत्रतमुक्तं, तत् पतितायां रहस्यमुत्पादितापत्यस्येत्यिम्प्रायेण ; "वृष्वत्यामिष्ठातस्तु " इतिवत् पतितोत्पन्नव्याख्यानात् । अनुमतमेतद्दपराकंणापि "क्वीबोऽत्र्य पतितस्तज्जः " इत्यस्य व्याख्याने— "यद्यपि पतितप्रहणेनैव तज्जप्रहणं सिद्धम् , तथापि तस्य पृथम्प्रहणं कार्यम् ; अन्यथा 'औरसाः क्षेत्रजास्तेषाम् ' इति वाक्येन मागार्हता स्थात् " इति । अयमाशयः— "पतिततज्ञातवर्जम् " इति वोधायनेन शासाच्छादनयोरिप निषेधात् दूरापास्ता विभागार्हतेति । तस्मात् पतितोत्पन्नानां न व्यवहार्यतेति सिद्धम् ।

त्यागप्रकारं चाह गौतमः—"तस्य विद्यागुरून् योनिसंबन्धांश्च संनिपात्य सर्वाण्युदकादीनि प्रेतकर्माणि कुर्युः" इति । उदकादीनीत्यनेन दाहनिषेधः ; शरीरसत्त्वेन छप्तप्रयोजनत्वात् । तेन यत्रापि जलाभिपातादौ वैद्यो शरीरप्रतिपत्तिः, तत्रापि दाहलोपः ; तेनैव शरीरसंस्कारात् । तदाह स एव—" यस्य तु प्राणान्तिकं प्रायश्चित्तं स मृतः शुध्येत् ; तस्मिन् मृते उदकादीनि सर्वाणि प्रेतकर्माणि कुर्युः " इति । आदि शब्दात् एकोदिष्टादीनां प्रहणम् ; न सपिण्डीकरणस्य ; प्रेतमात्रोदेश्यकत्वाभावात् । प्रेतकर्मत्वादाशौचपाप्तिः ;

" दासी घटमपां पूर्णं पर्यस्येत् मेतवत् पदा । अहोरात्रमपासीरनाशीचं बान्यवैः सह ॥"

इति मानवात् । बान्धवैः सह ; सिपण्डा इति शेषः ; "पतितस्योदकं कार्यं सिपण्डेर्बान्धवैः सह " इत्युद्कदानसाहित्यात् । किंच "पात्रं चास्य विपर्यस्येयुः " ; अस्य त्याज्यस्य विपर्यासोऽधोमुखीकरणेनानुद्की-

<sup>1</sup> From न च up to निषेघोस्ति omitted in ख.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> अपि omitted in घ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अशुचियुक्तै:—ख.

करणम् । तत्र प्रकारः—" दासः कर्मकरो वा अवकरादमेध्यपात्रमानीय दासीघटात् पूरियत्वा दक्षिणामुखः पद्माः विपर्यस्येत् अमुमनुदकं करोमीति नामग्राहम् " इति । अवकरः अमध्यस्थानम् । पदा सन्येन । तत्र 'अमुम् इत्यादिर्मन्त्रः । योगीश्वरस्त्वन्यथाह—" दासीकुम्भं बिर्ह्यामान्तिनयेरन् स्ववान्यवाः " इति । अत्र मानद्गी विशेषः—" निन्दितेऽहिन सायाह्ने " इति । निन्दिताहः रिक्ता तिथिः । ज्ञातिकृत्यमाह—" ते सर्वेऽन्यान् लभेरन् प्राचीनावीतिनो मुक्तशिखाः " इति । अन्वालम्भः स्पर्शः । किंच " विद्यापुरवो योनिसंबद्धाश्च वीक्षेरन् " इति । न संस्पृशेयुः । तदनन्तरम् " अप उपस्पृश्य ग्रामं प्रविश्वान्त " इति प्रवेशवचनात् बहिर्ग्रामे तद्गम्यते । त्यागश्चायं बन्धुप्रेरितस्यापि प्रायश्चित्ताकरणे गुरोः बान्धवानां राज्ञश्च समक्षे दोषानमिख्याप्यानुमाष्य दुरितप्रायश्चित्ताचरणानन्तरं कार्यः ;

" पतितः पातयेद्वंस्यान् जीवतोऽपि मृतानपि । अतस्तस्य हि संत्यागः कर्तव्यः शुद्धिमीप्सुभिः । प्राजापत्यं चरित्वा च प्रत्येकं वान्धवैः सह ॥ "

इति स्मरणात् ॥ ४ ॥

#### सर्व एवाभोज्याश्चाप्रतिग्राह्याः ॥ ५॥

त्यक्तधर्मानाह । त्यक्ताः सर्वेऽपि अमोज्याः ; न मोज्यं मोजनार्हमन्नं येषां तादशाः । अप्रतिप्राद्याः ; न प्रतिप्रहार्हं धनं येषां ते तथा । चकारात् असंमाष्याश्च । तदाह गौतमः—" अत ऊर्ध्वं तेन संमाष्य तिष्ठेदेकरात्रं जपन् सावित्रीमज्ञानपूर्वम् ; ज्ञानपूर्वं त्रिरात्रम् " इति । अज्ञातेरप्येतत् । कार्याकार्यविचारे चेदम् । मार्गादिप्रश्ने तु पराशरः—" पतितानां च संभाषे दक्षिणं श्रवणं स्पृशेत् " इति । शङ्कोऽपि— " अपपात्रितस्य रिक्थपिण्डोदकानि व्यावर्तन्ते । संभाषणासनव्यवहारान् न तेन सह कुर्यात् " इति ।

ननु पतितेन सहैकशयनासनभोजनानि प्रागेव निषिद्धानीति कथं पुनरत्र निषिध्यन्ते ? त्यक्तस्यापि पतितत्वाविशेषादिति चेत् ; उच्यते—पतितेन सह भोजनादिनिषेषो यावत्प्रायश्चित्ताचरणमेव, नीर्ध्वम् ; "न जुगुप्सेत किंचित् " "संवसेयुश्च सर्वशः" इति जुगुप्सावर्जनपूर्वकव्यवहारविधानात् । त्यक्तेन सह तिन्निषेधस्तु त्यागोत्तरं प्रायश्चित्ताचरणेऽप्यव्यवहार्यत्वप्रदर्शनायैव । दोषाधिक्याय देसंभाषणादिनिषेध-पुनरुक्तिरिति चेत् ; न ; पतितापविद्धस्त्यक्तः ; तस्य रिक्थादिनिषेधपौनरुक्त्ये तदसंभवाच । अत्राहुः— नायमपूर्वः संभाषणादिनिषेधः ; किंतु पूर्वोक्तस्यवानुवादः सक्वत्संभाषणे प्रायश्चित्तविशेषविधानार्थः ; तत्र प्रायश्चित्तस्य प्रागनभिधानात् । रिक्थादिनिषेधस्तु त्यक्तोपपातक्यभिप्रायेण । न हि उपपातिकिनस्त्यक्तस्य

रिक्थादिनिषेधोऽस्ति प्राक् । एतेनोदकपिण्डादिनिषेधोऽपि व्याख्यात इति । अत्र ब्रमः---उपपातिकनस्त्यागे उपपातिकमात्रेऽतिप्रसङ्गात् "पतितस्य बहिः कुर्युः" इत्येव वाच्यम् । "त्यजेत् पितरं राजघातकम्" इत्यादिविषयपरिगणनं न कार्यम् , पातित्यामावेन परिगणनानर्थक्यादिति चेत् ; न ; स्मृति-मदात् । तथात्वेऽपि परिगणनस्य नियमार्थत्वेनैकवाक्यत्वात् । नन्वेवं मन्वादिबहुस्मृतिषु महापातकादि-ब्रायश्चित्तमुक्त्वा औद्धत्यादिना तदकारिणश्च त्यागं विधायान्ते परिग्रहविध्यभिधानात् उभयशेषत्वसिद्ध्या त्यक्तयोः प्रायश्चित्तकरणे परिग्रह इति बहुनिबन्धनस्वरसो भज्येतेति चेत्; न; त्यागपरिग्रह-विध्योरन्तरा त्यागविधिशोषतया रिक्थव्यवहारादिनिषेधाभिधानेन विरोधात् परिग्रहविधेरुभयशेषत्वासंभवेना-त्यक्तचीर्णमायश्चित्तमात्रशेषतासिद्धेः । न च त्यागविध्यनन्तरमेव सर्वस्मृतिषु परिग्रहविध्यभिवाननियमः ; बोधायनेन त्यागविधेः प्रागेव महापातकावकीर्णिप्रायश्चितानन्तरं परिमहविध्यभिधानात्—" अथास्य ज्ञातयः परिषद्यदपात्रं निनयेयुस्तमसावहमित्थंभूत इति चरित्वापः पयो घृतं मधु छवणमित्यारब्थवन्तं ब्राह्मणा ब्रयुश्चरितं त्वयेति । ओमितीतरः प्रत्याह । चरितनिर्वेशं सवनीयं कुर्युः " इति । अत एव वसिष्ठादिस्मृतिषु " पति-तानां चरितव्रतानां प्रत्युद्धारः " इति पतितशब्दः श्रूयते, न कापि त्यक्तशब्द इति । तेन च " गुर्वीसखीं गुरुसखीमपपात्रां पतितां च गुत्वोपपातकम् " इति बोधायनीयं " पतितापविद्धचण्डारु " इति मार्कण्डेयं च पृथग्वचनं कृतप्रायश्चित्ताभिप्रायेणेव संभवति, नान्यथा ; पतितग्रहणेनैव सिद्धेः। किंच " पुनः पुनराचारं लभस्य " इत्यादि प्रायश्चित्तपवर्तनं न दृष्टार्थं भवति, त्यक्तस्यासंग्राह्यत्वात् । त्यक्तस्यापि कृतवतस्य संग्रहे तत् दृष्टार्थकं स्यात् । वस्तुतस्तु त्यक्तस्य प्रायश्चितानुष्ठाननिषेधेनैवाव्यवहार्यत्वं स्पष्टमाह वसिष्ठः—" गृहेषु स्वैरमापचेरन् । अत ऊर्ध्वं न तं धर्मयेयुः । तद्धर्माणस्तं धर्मयन्तः " इति । अस्यार्थः—त्यागानन्तरं सपिण्डाः स्वस्वगृहेषु स्वैरं क्रुतपापसंसर्गपुनस्तत्परिग्रहभयशून्या भवेयुः । त्यक्तस्यापि क्रुतव्रतस्य परिग्रहे को दोष इत्यत आह । अतस्त्यागादूर्ध्व ते सिपण्डाः तं त्यक्तं न धर्मयेयुः । धर्मं करोत्याचष्टे वा धर्मयित ; " तत्करोति तदाचष्टे " इति णिच् । धर्मयन्तं पेरयन्तीति धर्मयन्ति ; चोरयन्तं पेरयन्तीतिवत् । स्वार्थणिजन्तात् प्रयोजक-णिजन्त इति प्रयोज्यप्रयोजकसमभिज्याहारेण गम्यते । ततश्च विध्यर्थत्वात् धर्मस्य यावद्विधिनिहितार्थ-विषयकप्रवर्तनानिषेधेन प्रायश्चित्ताचनुष्ठापनावगमात् ; तस्य च "एतया निषादस्थपति याजयेत् " इति-वदननुष्ठापननिषेधार्थत्वात् । उक्तनिषेधार्थवादमाह । तद्धार्मीणस्तं धर्मयन्त इति । तसात् त्यक्तस्यापि कृतव्रतस्य संग्रह इति निरस्तम् ॥ ५ ॥

अप्रतिग्राह्येभ्यश्च प्रतिग्रहप्रसङ्गं वर्जयेत् ॥ ६ ॥ प्रतिग्रहेण विद्याणानां ब्राह्मं तेजः प्रणइयति ॥ ७ ॥ द्रव्याणां वाविज्ञाय प्रतिग्रहविधि यः प्रतिग्रहं कुर्यात् स दात्रा सह निमज्जति ॥ ८ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ਚ added in—ਤ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> बहुषु संमाषणादि—घ; संभाषणादिनिषेघः, किंतु पूर्वोक्तस्यैव पुनरुक्तिः—ख.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> विप्राणाम्—ठ.

प्रतिग्रहसमर्थश्च यः प्रतिग्रहं वर्जयेत् स दातृलोकमवामोति ॥ ९॥ एघोदकमूलफलाभयामिषमधुदाय्यासनगृहपुष्पदिघत्राकांश्चा -भ्युचतान् न निर्णुदेत्॥ १०॥

प्रसङ्गादाह । अप्रतिग्राह्याः पूर्वोक्ताः । तेभ्यः प्रतिग्रहाभ्यासो न कार्यः । प्रसङ्गवचनात् आपिदः विकारिणोऽपि, न तु पतितादेः ; प्रजापतिर्ग्राह्यामाह ॥ ११ ॥ सकृत् प्रतिग्रहे न दोष इत्युक्तं भवति ;

" आपद्भतः संप्रगृह्णन् भुञ्जानोऽपि यतस्ततः । न लिप्येतैनसा विप्रो ज्वलनार्कसमो हि सः "

इति योगिस्मरणात् ॥ ६ ॥ प्रतिग्रहवर्जने हेतुमाह । ब्राह्मं ब्रह्मलोकार्हम् । ब्राह्मयमिति पाठे वेदाग्यासजन्यः तेजीविशेषः प्रतिग्रहतारतम्येन प्रणश्यति ॥ ७ ॥ प्रतिग्रहविध्यज्ञाने दोषान्तरमाह । द्रव्याणां गवाश्वादीनां प्रतिग्रहविधिम् " अनुमन्त्रयेत प्राण्यभिमृशेदप्राणि " इत्यादिकमजानतः प्रतिग्रहे दात्रा सह नरकपातः ॥ ८ ॥ दानं विनैव दानफलोपायमाह । प्रतिग्रहे सामर्थ्यं तपोविद्याचाराः । तद्वानिप यस्तु प्रतिग्रहपराङ्मुखो भवति, स तद्दानजन्यं लोकमामोति ॥ ९ ॥ प्रतिग्रहनिषेधापवादमाह । एषः काष्ठम् । उदकं जलम् । मूलं कन्दादि । फलम् आम्रादि । अभयं भयात् त्राणम् । आमिषं भक्ष्यं मांसम् । मधु क्षोद्रम् । शय्या ख्रृय । आसनम् और्णादि । गृहं वेश्म । पुष्पं मिल्लकादि । दिधे प्रसिद्धम् । शाकं वास्तुकादि । चकारात् कुशादीन् अभ्युद्यतान् दातुमानीतान् न निर्णुदेत् प्रत्याचक्षीत । यथाह योगिश्वरः—

" कुशाः शाकं पयो मत्स्या गन्धाः पुष्पं दिष क्षितिः । मांसं शय्यासनं धानाः प्रत्याख्येयं न वारि च ॥"

इति । मनुरापि-

" शय्यां गृहान् कुशान् गन्धानपः पुष्पं मणीन् दिष । मतस्यान् धानाः पयो मांसं शाकं चैव न निर्णुदेत् ॥ "

इति ।

'' एघोदकं मूलफलमन्नमभ्युचतं च यत् । सर्वतः प्रतिगृह्णीयानमध्वाज्याभयदक्षिणाम् ॥ ''

इति च । क्षितिः उद्भृतमृत्तिका । सर्वतः ; निषद्धादिष । वसिष्ठोऽिष ——" एघोदकयवसक्तुकुशलाजाभ्युद्धत-यानावसथशफरीिपयङ्गुस्नगन्धमधुमांसानीत्येतेषां प्रतिगृह्धीयात् " इति । ननु गृहशय्यादिप्रतिष्रहे पायश्चित्ता-स्नानान् कथमत्राभ्यनुक्तेति चेत् ; सत्यम् ; अत्राभ्युद्धतत्विवशेषेण प्रायश्चित्तस्य याचितादिविषयत्वकत्पनात् ॥ १०॥

# आहूयाभ्युधतां भिक्षां पुरस्तादनुचोदिताम् । व्याद्यां प्रजापतिमेंने अपि दुष्कृतकर्मणः ॥ ११॥

किंच 'गृहाण भोः इमां भिक्षाम् ' इत्याह्य पुरस्तादानीताम् । दुष्कृतकर्मणो यथोक्तसंध्या-धकारिणोऽपि, न तु पतितादेः ; प्रजापतिर्प्राह्यामाह ॥ ११ ॥

# नाश्नन्ति पितरस्तस्य दश वर्षाणि पश्च च । न च हव्यं वहत्यग्निर्यस्तामभ्यवमन्यते ॥ १२ ॥

तत्प्रत्याख्याने दोषमाह । अयाचितोपस्थितभिक्षाप्रत्याख्याने पञ्चदश वर्षाणि देवपितृकर्माणि विफलानि भवन्तीत्यर्थवादकरूप्यो दोषः ॥ १२ ॥

# गुरून् भृत्यानुज्जिहीर्धुरचिष्यन् पितृदेवताः । सर्वतः प्रतिगृह्णीयात्र तु तृप्येत् खयं ततः ॥ १३॥

प्रतिग्रहिनवृत्तेरपवादान्तरमाह । गुरवः मातृपित्रादयः । मृत्याः भार्यादयः । तान् आपद्गतानुज्जिहीर्षुः मुमोचिष्युः पितृन् सांवत्सिरिकादौ देवताः कुरुधर्मादाविचिष्यन् अर्चनेच्छुश्च सर्वतो निषिद्धादिष<sup>3</sup> प्रतिगृह्धियात् । परं तु तादृशात् प्रतिगृहीतात् धनात् स्वतृप्त्युपायं न कुर्यात् , अनापन्नश्चेत् । आपिद तु स्वयमि तेन वर्तेत ; " सर्वतः प्रतिगृह्धीयादात्मवृत्त्यर्थमेव वा " इति योगिस्मरणात् ॥ १३ ॥

# एतेष्वपि च कार्येषु <sup>4</sup>समर्थस्तत्प्रतिग्रहे । नादचात् कुलटाषण्डपतितेभ्यस्तथा द्विषः ॥ १४ ॥

अत्रैवापवादमाह । एतेषु पूर्वोक्तेषु मातृपितृभरणादिप्विप कर्तव्येषु प्रतिग्रहसमर्थोऽपि सर्वतः प्रतिग्रहं न कुर्यात् । कुलात् कुलम् अटतीति कुलटा स्वैरिणी । षण्ढो नपुंसकः । षड्विधाः पतिताः महापातवयादयः । द्विट् शत्रुः । तथाशब्दात् चिकित्सकादेर्भहणम् ;

" चिवित्रसकस्य मृगयोवेदियायाः कितवस्य च । षण्डसूनकयोश्चेव उद्यतामपि वर्जयेत् ॥ " इति यमस्मरणात् । कितवो दूतकृत् । सुनको हिंसकः ॥ १४ ॥

² देवतातिथीन्—ज, ट. ⁴ समर्थोऽपि प्रतिग्रहे—ट.

A--26

<sup>1</sup> मेने प्रजापतिर्प्राह्माम् — ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> निषिद्धादनिषिद्धादपि—ग.

# गुरुषु त्वभ्यतीतेषु विना वा तैर्गृहे वसन्। आत्मनो वृत्तिमन्विच्छन् गृह्णीयात् साधुतः सदा॥ १५॥

गुर्वाचर्यं सर्वतः प्रतिप्राह्मम् । स्वार्यं तु कथमित्यत आह् । गुरुषु पूर्वोक्तेषु अतीतेषु मृतेषु, जीवद्भिरिष् तैर्विना वा वसन् गृहस्थः आत्मजीवनाय साधुभ्यः त्रैवर्णिकेभ्य एव प्रतिगृह्णीयात्, न शृदादिभ्यः ह " प्रशस्तानां स्वकर्मशुद्धानां द्विजातीनां ब्राह्मणो भुङ्गीत प्रतिगृह्णीयाच " इति गौतमस्मरणात् ॥ १५ ॥

# अधिकः कुलमित्रं च दासगोपालनापिताः। एते शूद्रेषु भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत्॥ १६॥

#### इति <sup>1</sup>श्रीविष्णुस्मृतौ सप्तपश्चाशत्तमोऽध्यायः

अर्धं क्षेत्रफलं यो राज्ञे समर्पयिति<sup>3</sup> सः अर्धिकः ; " अर्धसीरिणः " इति योगिस्मरणात् । कुल-परंपरया मित्रं कुलमित्रम् । दासः गृहदासः । गोपालः आभीरः । नापितः केशवसा । यश्च ' तवाहम् ' इत्यात्मानं निवेदयति । एते शृद्धेषु भोज्यात्राः । भोजनार्हमन्त्रं येषां ते<sup>3</sup> तथेति प्राश्चः । वस्तुतस्तु <sup>4</sup>पराशरोक्तलक्षणा दासादयो ज्ञेयाः । यथा—

> " दासनापितगोपालकुलमित्रार्धसीरिणः । एते श्रद्धेषु भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत् ॥ श्रद्धकन्यासमुत्पन्नो ब्राह्मणेन तु संस्कृतः । संस्कारात्तु भवेद्दासः असंस्कारात्तु नापितः ॥ क्षत्रियाच्छूद्रकन्यायां समुत्पन्नस्तु यः स्रुतः । स गोपाल इति ख्यातो भोज्यो विषेते संशयः ॥ वैदयाच्छूद्रस्य कन्यायामुत्पन्नः कुलमित्रकः । वैदयकन्यासमुत्पन्नो ब्राह्मणेन तु संस्कृतः । सोऽध्यर्धिक इति ज्ञेयो भोज्यो विषेते संशयः ॥ "

इति । यद्यप्येतेषां द्विजोत्पन्नत्वेन न शृद्धत्वम् , तथापि कन्याशव्दसामर्थ्यादविवाहितोत्पन्नत्वेन शृद्धसमान-त्वात् शृद्धत्वव्यपदेशः ; ''शृद्धाणां तु सधर्माणः सर्वेऽपध्वंसजाः स्मृताः '' इति स्मरणात् । चकारात् द्भुम्भकारोऽपि ; ''गोपनापितकुम्भकारकुलमित्राधिकनिवेदितात्मानो भोज्यान्नाः '' इति <sup>1</sup>वचनात् ॥ १६ ॥

इति <sup>2</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकभेत्साहितश्रीवाराणसीव।सिधर्माधिकारि<sup>3</sup>श्रीरामपण्डितात्मज-<sup>3</sup>श्रीनन्दपण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः

<sup>1</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे भोज्याभोज्यप्रकरणं सप्तपञ्चाशम्—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ते omitted in क.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> प्रयच्छति—ख, ग

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> पराशरेणोक्त—क

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> प्रमाणात्—कं.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> श्रीविष्णुस्मृतिविद्यतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः—घ, च

<sup>8</sup> श्री omitted in ग.

### अष्टपञ्चाशत्तमोऽच्यायः

अथ ग्रहाश्रमिणस्त्रिविधोऽधों भवति ॥ १ ॥ ैशुक्रः शब-लोऽसितश्च ॥ २ ॥ शुक्रेनार्थेन यदौर्ध्वदेहिकं करोति तेनास्य देवत्वमासादयति ॥ ३ ॥ यच्छबलेन तन्मानुष्यम् ॥ ४ ॥ यत् कृष्णेन तत् तिर्यक्त्वम् ॥ ५ ॥

वक्ष्यमाणगृहस्थधर्माणामर्थसाध्यतया अर्थविवेकं तावदष्टपञ्चाशत्तमेनाह । अथिति अर्थनिर्णया-धिकारः । गृहस्थस्यार्थो धनं वक्ष्यमाणप्रकारेण त्रिविधं भवति । गृहाश्रमिण इत्याश्रमान्तरिनरासाय ; धनार्जनस्य गृहस्थप्रकरण एवाभिधानात् ;

> " व्रतिना स्नातकेनापि कार्या शुद्धेषु याचना । गुरोरर्थपदानाय कन्यालामाय चात्मनः । यात्रामात्रादृते नित्यं यतीनां च न शस्यते ॥ "

इति अत्रिस्मृतौ मिक्षाकन्यातिरिक्तयाचननिषेधात्। न व्रतस्थस्यापि; "नित्यं दद्यान्न प्रतिगृह्णीयात् " इति प्रतिग्रहणियात्; "अनंशास्त्वाश्रमान्तरगाः " इति विसिष्ठन रिक्थनिषेधात्; याजनाध्यापननिषेधाच व्रक्षचार्यादीनाम्। त्रिविध इति विधान्तरिनरासः ॥ १॥ ता विधा आह् । शुक्कादिरुक्षणं वक्ष्यति । प्रवृत्तिनिमित्तं तु शुद्धिः मिश्रिता अशुद्धिश्चेति ॥ २ ॥ तासां प्रयोजनमाह् । मृतस्य पित्रादेः पुत्रादिः यत् शुक्केन धनेन और्ध्वदेहिकं पारलौकिकं पिण्डोदकदानादि करोति, तेनास्य देवत्वं संपादयति ॥ ३ ॥ शबरुन धनेन कृतेऽस्मिन् मानुष्यं नयति ॥ ४ ॥ कृष्णेन धनेन कृतेऽस्मिन् विर्त्तर्यं पशुतां नयति ॥ ५ ॥

# स्ववृत्त्युपार्जितं सर्वेषां शुक्कम् ॥ ६ ॥ अनन्तरवृत्त्युपात्तं शवलम् ॥ ७ ॥ <sup>६</sup>एकान्तरितवृत्त्युपात्तं च <sup>7</sup>कृष्णम् ॥ ८ ॥

असाधारणं शुक्कादिरुश्नणमाह । स्ववृत्तयः ब्राह्मणादीनां प्रतिग्रहादयः ; ताभिः आर्जितं शुक्कमुच्यते । सर्वेषामिति अनुरोमप्रतिरोमजानामपि उक्तवृत्त्यार्जितं शुक्कं ज्ञेयम् ॥ ६ ॥ ब्राह्मणस्य क्षत्रवृत्तिः, क्षत्रियस्य वैद्यवृत्तिः, वैद्यस्य शूद्भवृत्तिः अनन्तरा ; तया तैरार्जितं शबरुम् ॥ ७ ॥ एकान्तरितया वृत्त्या आर्जितं कृष्णमुच्यते । यथा ब्राह्मणेन वैद्यवृत्त्या, क्षत्रियेण शूद्भवृत्त्या वेति ॥ ८ ॥

# कमागतं प्रीतिदायं शाप्तं च सह भार्यया। अविरोषेण सर्वेषां धनं शुक्कसुदाहृतम्॥ ९॥

साधारणानि तल्लक्षणान्याह । पितृपितामहादिक्रमेण यद्दायरूपतया पासम् , यच प्रीत्या मित्रादिभ्यो रूक्षम् , यच विवाहकाले भार्यया सह श्वज्ञुरादिभ्यो ल्क्ष्यम् , तत् सर्वेशां वर्णानामनुलोमजप्रतिलोमजाना-मविशेषेण गुक्कमुक्तम् ॥ ९ ॥

# उत्कोचग्रुल्कसंप्राप्तमविकेयस्य विकयैः। कृतोपकारादाप्तं च शवलं 'सम्रदाहृतम्॥ १०॥

उत्कोचः रुञ्चः। गुल्कं घद्यादिदेयं कन्यादिम्ल्यं च। अविकेयं राक्षारुवणादि, तद्विकयेण यस्रुव्धम्। यच पूर्वोपकृतात् रुव्धम्। तत् सर्वेषां शबरुमुच्यते ॥ १० ॥

# <sup>थ</sup>पार्श्विकचूतचौर्याप्तप्रतिरूपकसाहसैः। व्याजेनोपार्जितं यच तत् कृष्णं समुदाहृतम्॥ ११॥

पार्श्वे स्थित्वा चामरचालनादि पार्श्विकम् । द्यूतम् अक्षादिकीडनम् । तत् समाह्वयस्याप्युपलक्षणम् । समाह्वयो नेषादिभिः कीडनम् । चौर्यं प्रसिद्धम् । आप्तं भैक्ष्यकर्म । प्रतिरूपकमन्यप्रदर्शनेन स्वयं दानादिप्रहणम् ; कृत्रिमसुवर्णादिकरणं वा । साहसं पणपूर्वकं गिरिवृक्षाद्यारोहणम् । व्याजम् अन्यद्भव्य- प्रदर्शनेनान्यद्रव्यम् । तत् कृष्णमित्युक्तम् । नारदोऽपि—

" पार्ष्णिकचूतचौर्यार्तिप्रतिरूपकसाहसैः । व्याजेनोपार्जितं यच तत् कृष्णं समुदाहृतम् ॥ "

इति । पार्षिणकं प्रष्ठेऽनुयानम् । आर्तिः परपीडाकरणम् , दैन्यातिशयो वा ११ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> त्रिविधं धनं—ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> तत् देवत्वमासाद्याश्राति—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> उपात्तं—ज, ठ.

<sup>7</sup> शबलमेव । उत्तमवृत्त्युपात्तं च कृष्णम्—ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> शुक्कं शबलमसितं च---ज, ठ.

<sup>4</sup> तत् omitted in घ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> एकान्तर—घ.

### यथाविधेन द्रव्येण यतिंकचित् कुरुते नरः। तथाविधमवामोति स फलं प्रेत्य चेह च ॥ १२॥

इति 1श्रीविष्णुस्मृतौ अष्टपश्चाशत्तमोऽध्यायः

और्ध्वदेहिकन्यायमन्यत्राप्यतिदिशति । उक्तविधद्रव्यमध्ये यादशेन शुक्कादिना द्रव्येण यत् ऐहिकामुष्मिकफलसाधनं कर्म करोति, तादशमेवोत्कृष्टापकृष्टमध्यमाचैहिकमामुष्मिकं वा फलं प्राप्नोति ॥ १२ ॥

इति <sup>2</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकभोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि<sup>3</sup>श्रीरामपण्डितात्मज-श्रीनन्दपण्डितकृतौ <sup>3</sup>श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्याम् अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः

# एकोनषष्टितमोऽध्यायः

# गृहाश्रमी वैवाहिकाग्रौ पाकयज्ञान् कुर्यात्॥१॥ सायं ध्यातश्चाग्निहोत्रम्॥२॥देवाताभ्यो जुहुयात्॥३॥

एवं गृहाश्रमोपयुक्तमर्थं निर्णीय प्रकृतान् गृहाश्रमधर्मान् एकोनपष्टितमेनाध्यायेन वक्तुं वक्ष्यमाणेषु श्रीतसार्तकर्मसु अग्निनिर्णयं तावदाह । गृहस्थः विवाहकालाहृते दायकालाहृते गृहपतिप्रापणकालाहृते वाग्नी, पाकाः प्रशस्ताः अल्पेतिकर्तव्यताकत्वेन ये यज्ञाः वैश्वदेवस्थालीपाकश्रवणाकर्मादयः, तान् कुर्यात् । गृहस्थप्रहणमाद्यन्ताश्रामिनिवृत्त्यर्थम् ; तयोः पकान्नस्वामित्वात् ; "यतिश्च ब्रह्मचारी च पकान्नस्वामिनावुभौ " इति स्मर्णात् । न स्नातकवानप्रस्थविधुरनिवृत्त्यर्थम् ; "स्नातकेनापि तत् कार्यं पृथक् पाको भवेद्यदि " इति शौनकरमरणात् ; "वानप्रस्थो जिटलः " इत्युपक्रम्य "दद्याद् देवपितृमनुष्येभ्यः" इति विसिष्ठस्मरणात् ;

" <sup>3</sup>अन्मिकस्तु यो विपः सोऽन्नं व्याहृतिभिः स्वयम् । हुत्वा शाकलमन्त्रेश्च शिष्टाद् भ्तविलं हरेत् ॥ "

इति तस्यैव स्मरणात् । अनिप्तकः श्रीतस्मार्तामिरहितो विधुरः । विवाहामिः लैकिकस्याप्युपलक्षणम् ; " औपासने तु होतव्यं शालामौ वा विजानता । विकल्पात्त्विच्छया कार्यो नास्त्येवात्र व्यवस्थितिः ॥"

इति तस्यैव सरणात्। यद्यपि "त्रयः पाकयज्ञाः हुता अमी ह्रयमानाः, अनमी प्रहुताः, ब्राह्मणभोजने ब्रह्मणि हुताः " इति आश्वलायनोक्तानां न सर्वेषाममिसाध्यत्वम्, तथापि "पाणभृत उपद्याति " इतिवत् लिङ्गसमवायात् पाकयज्ञशब्दः अमिसाध्यं पाकयज्ञमाह ॥ १॥ एवं स्मातेषु अमिनिणयमुक्तवा श्रीतेष्वाह । सायमुपक्रमात् पाक् सायनिदेशः । सूर्यास्तानन्तरमस्पष्टनक्षत्रदर्शनः कालः सायम् । उदितानुदित-व्यवस्थया सूर्यरेखादर्शनादर्शनादर्शनात्मकः कालः प्रातः । तत्रामिहोत्रं नाम कर्म कुर्यात् । श्रीतस्मार्तकर्मणोः श्रीतस्मार्तामिनियमेन स्मातेषु गृह्यामिनिधानात् श्रीतेषु श्रीतामिसिद्धिरर्थसिद्धैवेति न पृथम्बचनम् ।

¹ वैष्णवे धर्मशास्त्रे धनशुद्धिपकरणमष्टपञ्चाशम्—ज, ठ.

<sup>2</sup> श्रीविष्णुरमृतिविवृतौ वैजयन्त्यामष्ट्रपञ्चाशत्तमोऽध्याय:

<sup>3</sup> श्री omitted in ग.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> वैवाहिकेऽप्रौ—ठ,

<sup>3</sup> From अनमिक; up to ₹मरणात् omitted in ख.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> प्रातरमि—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> उपक्रमत्वात्—ग, च.

तच स्पष्टमुक्तं योगीश्वरेण—" श्रेतं वैतानिकामिषु " इति ॥ २ ॥ तदसंभव आह । अमिहोत्रासंस्व अभिहोत्रदेवताभ्यः अमये सूर्यायोभयत्र प्रजापतये च गृह्यामौ जुहुयातः सायंप्रातरनवर्यः "तस्याभिहोत्रीण प्रादुष्करणहोमकाठौ व्याख्यातौ " इति आश्वलायनस्मरणात् । सोऽयं नित्यविधिः ॥ ३ ॥

चन्द्रार्कसंनिकर्षविप्रकर्षयोर्दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेता ॥ ४॥ प्रत्ययनं पञ्जना ॥ ५ ॥ शारद्वश्रीष्मयोश्चाग्रयणेन ॥ ६ ॥ ब्रीहियवयो-र्वा पाके ॥ ७ ॥ त्रैवार्षिकाभ्यधिकान्नः ॥ ८ ॥ प्रत्यब्दं सोमेन ॥९॥ वित्ताभावे इष्ट्या वैश्वानर्या ॥१०॥

पक्षान्तविधिमाह । चन्द्रार्कयोः संनिकर्षः अमावास्या । तयोः विप्रकर्षः पौर्णमासी । तयोः यथाकर्म द्शीपौर्णमाससंज्ञकाभ्यां कर्मभ्यां यजेत । आहिता सिम्नेतायाम् ; अनाहिता सिर्गृह्य इति क्रमः । यद्यपि संनिकर्षविप्रकर्षयोरिति सामान्येनोक्तम् . तथापि आत्यन्तिकयोस्तयोः प्रतिपत्संघावेव संघिदिने प्रधानयागः तत्पूर्वेद्यश्चान्त्राधानमिति निवेक्तव्यम्<sup>2</sup>; "अन्वाधानं पूर्वेदिने यागः संधिदिने भवेत् " इति स्मरणात् विशेषान्तरं स्मृतिसिन्धौ उक्तमस्मामिस्तत एवावगन्तव्यमिति ॥ ४ ॥ अयनमयनं प्रतीति प्रत्ययनम् <sup>8</sup>रवेः कर्कसंक्रान्तिर्दक्षिणमयनम् ; मकरसंक्रान्तिश्चोत्तरमयनम् । तयोः निरूढपराबन्धेन् यजेत् । उमयप्रक्रमेऽपि श्रीत एवायम् ; श्रीताश्री विधानात् ॥ ५ ॥ शरद्ग्रीष्मी ऋतू । तयोराप्रयणेन नवान्नेष्ट्या स्थालीपानेन वा श्रीतस्मार्तामी यजेत, क्रमेण शरदि शारदानां त्रीहीणां, श्रीष्मे यवानाम् : देशविशेषे श्रीष्म एव यवसिद्धेः वेणुयवाभिप्रायेण ; " यथर्तु वेणुयवैरिति विज्ञायते " इति आपस्तम्बर्भरणात् । चकारात वर्षात्रहणम् । "वर्षासु स्थामाकैः" इति तस्यैव स्मरणात् ॥ ६ ॥ पक्षान्तरमाह । हेमन्ते त्रीहिपाकः । वसन्ते यवपाकः । तत्र वाप्रयणं कर्तव्यम् । शरदि त्रीह्यनुत्पत्तौ हैमन्तिकानां त्रीहीणामाप्रयणमिदम् । न चतुर्थम् ॥ ७ ॥ त्रिषु वर्षेषु पूर्यत इति त्रैवार्षिकम् । ततोऽभ्यधिकमन्नं यस्य स तथाविधः सोमेन यजेत; "त्रैवार्षिकाश्वे यः स हि सोमं पिबेद् द्विजः" इति योगिस्मरणात् । काम्यसोमाभिपायमेतत्

> " अतः स्वरूपीयसि द्रव्ये यः सोमं पिवति द्विजः । स पीतसोमपूर्वोऽपि तस्य नामोति तत्फलम् ॥ "

इति क्मरणात् ॥ ८ ॥ अब्दसामान्यश्रवणेऽपि "वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत । इति श्रुत्या प्रतिवसन्तं सोमेन यजेतेति नित्यविधिः ॥ ९ ॥ सोमादिपत्याच्चायमाह । पशुसोमचातुर्मास्यादिपर्याप्तवित्ताभावे वैश्वानर्येष्ट्या यजेत; " एषामसंभवे कुर्यादिष्टिं वैश्वानरीं द्विजः " इति योगिस्मरणात् ॥ १० ॥

#### ¹यज्ञार्थं °भिक्षितमवाप्तमर्थं सकलमेव वितरेत् ॥ ११ ॥

यज्ञोहेरोनार्जितम्, '<sup>3</sup>अनेनार्जितधनेनाहं यज्ञमेव करिष्यामि दित संकल्पितम्; न तु 'यज्ञार्थ मह्मं धनं देहि ' इति भिक्षितम् ; " क्रियामुह्स्य याचकः " इति निषेधात् । तादृशं रुब्धमर्थं सर्वमेव प्रतिपादयेत् । न किंचिदपि तस्मात् स्वयमुपयुङ्जीतः "यज्ञार्थं रुब्धमदद् भासः काकोऽपि वा भवेत " इति योगिस्मरणात् । अवाप्तमिति विशेषणात् पूर्वमाश्रावितमपि पश्चादुपगतं न सर्वं वितरेत्

'सायं प्रातर्वैश्वदेवं जुहुयात्॥ १२॥ भिक्षां च भिक्षवे दद्यात् ॥ १३॥ अचितभिक्षादानेन गोदानफलमाप्नोति ॥ १४॥ भिक्ष्व-भावे 'ग्रासमात्रं गवां दचात्॥ १५॥ वह्नौ वा प्रक्षिपेत्॥ १६॥ भुक्तेऽप्यन्ने विद्यमाने न भिक्षुकं प्रत्याचक्षीत ॥ १७ ॥

वैश्वदेवकालमाह । सायं संध्योपासनहोमानन्तरं प्रातमध्याह्ने च विश्वदेवसंबन्धि हविर्जुह्यात :

" मध्योद्धे त्वथ संप्राप्ते बर्लि कृत्वात्मनो गृहे । देवर्षिपितृमनुष्याणां यज्ञान् कुर्वीत वाम्यतः ॥ "

इति स्मरणातु ॥ १२ ॥ सायं प्रातः भिक्षवे संन्यासिने भिक्षां " प्रासमात्रा भवेद भिक्षा " इत्युक्तपरिमाणां <sup>7</sup>दद्यात् । चकारात् ब्रह्मचारिणे च : " दद्याच भिक्षात्रितयं परित्राडुब्रह्मचारिणाम् " इति **पराञ्चार**स्मरणात् ॥ १३ ॥ तत्रैव गुणफलमाह । आद्यन्तयोः भिक्षादानस्य जलदानमर्चनम् । तद्यक्तभिक्षादाने गोदानफलं भवति ;

> " यतिहस्ते जलं दचाद मैक्ष्यं दचात् पुनर्जलम् । तद्भेक्ष्यं मेरुणा तुल्यं तज्जलं सागरोपमम् ॥"

इत्यर्थवादातिशयात् ॥ १४ ॥ भिक्ष्वभावे त्वाह । संन्यासिब्रह्मचार्याचभावे यासमात्रं गोभ्यो दद्यात् ॥ १५ ॥ गवाभाव आह । अग्नौ वा ग्रासमात्रं प्रक्षिपेत् । अनेन भिक्षादानस्य नित्यतोक्ता भवति ॥ १६ ॥ मिक्षादाने भोजनप्राकालतापवादमाह । गृहपतिभोजनानन्तरमपि पूर्वशिष्टेनान्नेन मिक्षवे मिक्षा देयैव । यत्— "दंपत्योर्भुक्तशिष्टं च" इत्यमक्ष्यत्वमस्योक्तम्, <sup>8</sup>तदेकभाजनाभिप्रायेणेति मन्तव्यम् । विद्यमानग्रहणात् भिक्षार्थं पुनः पाको नास्तीति गम्यते । अतिथिमोजनार्थं त्वस्त्येव :

<sup>8</sup> तदेकभोजना—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यजेत्—ग : जुह्यात्—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> From here up to विधानात corrupt in ख.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> वक्तव्यम्—घ

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> योगिस्मरणात—च.

<sup>1</sup> शुद्रानं यागे परिहरेत् added in ख, ग, ज, ठ and Jolly's edition. 2 धनमवाप्तं मिक्षितं सकलमेव—ठ.

<sup>4</sup> सायं प्रातश्च---ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> अनेनार्जितेन—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> मिश्चका—्ज ; मिश्चकांमावे चान्नाग्रं गवे दद्यात्—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> तन्मात्रं—ग्र.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> दद्यात omitted in ख.

" वैश्वदेवे तु निर्वृत्ते यद्यन्योऽतिथिरात्रजेत् । तसा अत्रं यथाशक्ति पदचान्न बिंह हरेत् ॥ "

इति मानवात् ॥ १७ ॥

कण्डनी पेषणी चुल्ली 'उदकुम्भ उपस्कर इति पश्च सूना गृहस्थस्य ॥ १८ ॥ तन्निष्कृत्यर्थं अच ब्रह्मदेवभूतिपतृनरयज्ञान् कुर्यात् ॥ १९ ॥ स्वाध्यायो ब्रह्मयज्ञः ॥ २० ॥ होमो दैवः ॥ २१ ॥ पितृतर्पणं पित्र्यः ॥ २२ ॥ बल्लिभौतः ॥ २३ ॥ वृयज्ञश्चातिथि-पूजनम् ॥ २४ ॥

विष्णुस्मृतिः

पञ्चमहायज्ञकरणे निमित्तमाह । कण्डनी तण्डुलादिकण्डनशाला । पेवणी गोधूमादिपेवणशाला । चुली अधिश्रयणी । उद्कुर्मः जलमणिः । उपस्करः अवस्करः । एतानि पञ्च स्नाः प्राणिहिंसास्थानानि गृहस्थरयावस्यंभावीनि । गृहस्थरयाहणं ब्रह्मचारिसंन्यासिन्यावृत्त्यर्थमित्युक्तम् ॥ १८ ॥ अत्र नैमित्तिकमाह । तासां प्राणिहिंसानां निष्कृतिः दुरितोपशमः । तदर्थं ब्रह्मादियज्ञान् कुर्यात् । चकारो नित्यविधिसिद्धचर्थः । तेन च नैमित्तिकानामप्येषां नित्यत्वं गम्यते ; "पञ्चयज्ञविधानं तु गृही नित्यं समाचरेत् " इति शृङ्खस्मरणात् ॥ १९ ॥ तानाह । स्वाध्यायः वेदः । तस्य च कियाविशेषानुपादानात् अध्ययनमध्यापनं वा ब्रह्मयज्ञः ; "यत् स्वाध्यायमधीते स ब्रह्मयज्ञः " "अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः " इति च स्मरणात् ॥ २० ॥ होमोऽत्र वैधदेवार्थः । स देवयज्ञः ॥ २१ ॥ पितृणां पित्रादीनां यत् तर्पणं तृप्तिसंपादनं स पितृयज्ञः । तच्च तर्पणाद्वा । पितृवलिभिर्वा भवतीत्यन्यतरः ; "पितृयज्ञस्तु तर्पणम् । श्राद्धं वा पितृयज्ञः स्यात् पित्र्यो बलिरथापि वा ग इति कात्यायनस्मरणात् ॥ २२ ॥ वैधदेवहोमावशिष्टान्तेन भूमौ यत् बल्दिनां स भूतयज्ञः ; "देवेभ्यश्च हुतादन्नाच्छेषाद्भृतविं हरेत्" इति योगिस्मरणात् ॥ २३ ॥ 'एकरात्रं हि निवसन्' इत्यादिना वक्ष्यमाणोऽतिथिः । तस्य वक्ष्यमाणलक्षणं पूजनं मनुष्ययज्ञः ॥ २४ ॥

देवतातिथिभृत्यानां पितृणामात्मनश्च यः।
न निर्वपति पश्चानामुच्छ्नसन्न स जीवति ॥ २५ ॥
ब्रह्मचारी यतिर्भिश्चर्जीवन्त्येते गृहाश्रमात्।
तस्मादभ्यागतानेतान् गृहस्थो भावमानयेत् ॥ २६ ॥

पञ्चमहायज्ञवत् देवपूजादीनामपि पञ्चानां नित्यत्वयाह । देवतानां हरिहरादीनाम् । अतिथीनां वैश्वदेवागतातिरिक्तानामपि । भृत्यानां पुत्रकलत्रादीनाम् । पितॄणां पित्रादीनां क्षयाहादौ । आत्मनः अहरहः सायं प्रातः यः न निर्वपिति । निर्वापोऽत्र पूजनभरणश्राद्धाभ्यवहाराः । तान् न करोति, स जीवन्नपि मृतप्राय एव ; अकरणे प्रत्यवायश्रवणात् ॥ २५ ॥

किंच ब्रह्मचारी प्रथमाश्रमी । यतिः संन्यासी । मिक्षुः भिक्षामात्रोपजीवी अन्योऽपि विद्यार्थ्यादिः ;

" ब्रह्मचारी यतिश्चेव विद्यार्थी गुरुपोषकः । अध्वगः क्षीणवृद्धिश्च षडेते भिक्षुकाः स्मृताः ॥"

इति व्यासोक्तेः। एते गृहस्थगृहानीतभिक्षयैव जीवन्ति। तस्मात् एतान् अभ्यागतान् भिक्षाकाले प्राप्तान् गृहस्थो गृहाश्रमी नावमानयेत्। यिकंचिद् दत्त्वा मानमात्रं रक्षेत्; नातिथिवत् भोजयेदेव;

> " दद्याच भिक्षात्रितयं परिव्राड्ब्रह्मचारिणाम् । इच्छया च ततो दद्याद् विभवे सत्यवारितम् ॥"

इति पराशरसारणात् ॥ २६ ॥

गृहस्थ एव यजते गृहस्थस्तप्यते तपः। प्रददाति गृहस्थश्च तस्माच्छ्रेष्ठो गृहाश्रमी॥ २७॥ ऋषयः पितरो देवा भूतान्यतिथयस्तथा। आशासते कुटुम्बिभ्यस्तस्माच्छ्रेष्ठो गृहाश्रमी॥ २८॥

गृहस्थस्यार्थवादमाह । यज्ञेषु गृहस्थस्यैवाधिकारः ; भार्यासाध्यत्वात् तेषाम् । तपःषु क्रच्छूचान्द्रा-यणादिषु गृहस्थ एवाधिकियते ;

> " गृहस्थस्तु यदा पञ्चेद् वलीपलितमात्मनः । अपत्यस्येव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत् ॥ "

इति तस्यैवारण्याश्रयणेन तपोविधानात् । आश्रमसमुच्चये चैतत् । दानेष्विप गृहस्य एवाधिकारी ; तस्यैव धनसंग्रहिवशेषात् । यद्यपि ब्रह्मचारिणोऽपि रिक्थादिसंभवेन दानमस्त्येव, तथाप्यत्र मिक्षादानातिथिमोजनादौ गृहस्य एवाधिकारीति तदमिप्रायोऽत्र दानशब्द इति न विरोधः । तस्मात् सर्वाश्रमिभ्यो गृहस्थः श्रेष्ठः ॥ २७ ॥

ऋषयः वानप्रस्थाः ; " ग्रामादाहृत्य वा ग्रासानष्टौ भुज्जीत वाग्यतः " इति स्मरणात् । पितरः श्राद्धे । देवा यज्ञादौ । भूतानि श्रादीनि ;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> खण्डनी—ਠ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> च omitted in ठ.

² कुम्भोपस्कर:—ठ

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> न विमानयेत्—ठ.

" शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम् । वायसानां किमीणां च शनकैर्निक्षिपेद् भुवि ॥ "

इति मानवात् । अतिथयः वक्ष्यमाणाः । एते सर्वे कुटुम्बिभ्यो गृहस्थेभ्य एव स्वस्ववृत्तिमाशासते । तसात् स श्रेष्ठः ॥ २८ ॥

त्रिवर्गसेवां सततात्रदानं
सुरार्चनं ब्राह्मणपूजनं च।
स्वाध्यायसेवां पितृतर्पणं च
कृत्वा गृही ¹शक्रपदं प्रयाति ॥ २९ ॥

#### इति श्त्रीविष्णुस्मृतौ एकोनपष्टितमोऽध्यायः

यथोक्तगृहस्थमानिष्ठाने फलमाह । धर्मार्थकामाः त्रिवर्गाः ; तस्य सेवां यथाकालमनुष्ठानम् ; "न प्रातमिध्यंदिनापराह्णनफलान् कुर्यात् धर्मार्थकामेभ्यः " इति गौतमस्मरणात् । सततं नित्यम् । अन्नदाने यथाशक्ति । सुराणां हरिहरब्रह्मादीनां यथावासनमर्चनम् । ब्राह्मणानां वेदशास्त्रामिज्ञानां यथागुणमभ्यर्चनम् । स्वाध्यायस्य वेदस्य सेवा अध्ययनाध्यापनार्थजिज्ञासाः । पितृतर्पणं नित्यनैमित्तिकश्राद्धानुष्ठानम् । एतानि यथोक्तविधिना कृत्वा गृहस्थ इन्द्रलोकं प्राप्नोति ॥ २९ ॥

इति <sup>3</sup>श्रीमन्महाराजाधिराज<sup>4</sup>श्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकप्रोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि<sup>4</sup>श्रीरामपण्डितात्मज-श्रीनन्दपण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविद्यतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्याम् एकोनषष्टितमोऽष्यायः

#### षष्टितमोऽध्यायः

#### ब्राह्मे सुहूर्ते उत्थाय मूत्रपुरीषोत्सर्गं कुर्यात् ॥ १ ॥

प्रतिज्ञातेषु गृहस्थधेमें प्र्याहिकं षष्टितमेनाह । रात्रेः पश्चिमो यामः ब्राह्मो सहर्तः ; "रात्रेस्तु पश्चिमो यामो सुहर्तो ब्राह्म उच्यते " इति पितामहस्मरणात् । राज्युपान्त्यो वा सहर्तो ब्राह्मः , "ब्राह्मो नाभस्वतक्ष्वेव सुहर्ताः क्रमशो निशि " इति स्मरणात् । तत्रोत्थाय जागरित्वा ; तत्र निद्रानिषेधात् ;

> " ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्यक्षयकारिणी । तां करोति तु यो मोहात् पादकुच्छ्रेण शुध्यति ॥"

इति प्रायश्चित्तस्मरणात् । पूर्वकालतामात्रे क्त्वा ; न तत्कालाव्यवधाने ; "समानकर्तृकयोः पूर्वकाले " इत्यनुशासनात् ; "उपनीय वेदमध्यापयेत् " इति व्यवधानेऽपि प्रयोगदर्शनाच्च । तेन च भगवन्नामस्मरण-दर्भणदर्शनादिव्यवधानेऽपि न दोषः । तेन च यत् स्मृत्यन्तरोक्तं तत्कृत्वा मौनी ष्ठीवनोच्छ्यासवर्जितः प्रावृतिशराः संवीताङ्गो नभोभूम्यन्तरं पश्यन् मूर्धि पृष्ठे दक्षिणकर्णे वा यज्ञोपवीतं कृत्वा मूत्रपुरीषोत्सर्गं कर्यात् । तदाह कात्यायनः—

" वाचं नियम्य यक्षेन ष्ठीवनोच्छ्यासवर्जितः । शिरः प्रावृत्य कुर्वीत संवीताङ्गोऽवगुण्ठितः ॥ नमोमूम्यन्तरं पश्यन् कृत्वा मूर्प्न्युपवीतकम् । कृत्वा यज्ञोपवीतं वा पृष्ठतः कण्ठलम्बितम् । विण्मृत्रं तु गृही कुर्योचद्वा कर्णे तु दक्षिणे ॥ "

इति । एकवस्त्रश्चेत् कर्णे, अन्यथा मूर्घि पृष्ठे वा कुर्यात् ; "यद्येकवस्त्रो यज्ञोपवीतं कर्णे कृत्वा मूत्रपुरीषोत्सर्गे कुर्यात् " इति शाङ्खायनसूत्रात् । कर्णश्च दक्षिणः ; "पवित्रं दक्षिणे कर्णे कृत्वा विष्मृत्र-मुत्त्युजेत् " इति हारीतस्मरणात् । द्वान्द्वान्ते श्रुतस्योत्सर्गस्य प्रत्येकं संबन्धादेकैकोत्सर्गेऽप्युक्तो विधिज्ञेयः ॥१॥

#### दक्षिणाभिमुखो रात्रौ दिवा ¹चोदङ्मुखः संध्ययोश्च ॥ २ ॥

ੀ ਚ omitted in ਨ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> शकपुरं--ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे गृहस्थायकरणमेकोनषष्टम्—ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> श्रीविष्णुरमृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां नवपञ्चाशत्तमोऽध्याय:— घ, च.

<sup>4</sup> श्री omitted in ग.

तत्र कालविशेषेण दिङनियममाह । दक्षिणाभिमुखो भूत्वा रात्री, दिवा संध्ययोश्चोत्तराभिमुखी मुत्राद्यत्मुजेत् । दिवाशब्दोऽत्र मध्याह्नपरः । ततश्च पूर्वाह्मपराह्मयोर्दिगन्तरं चकारेण समुचीयते । तदाह यमः

> " प्रत्यङ्मुखस्तु पूर्वाह्वेऽपराह्वे प्राङ्मुखस्तथा । उदङ्मुखस्तु मध्याहे निशायां दक्षिणामुखः ॥ "

इति । अस्यापवादमाह मनुः--

" छायायामन्यकारे वा रात्रावहनि च द्विजः । यथास्रवमुखः कुर्यात् प्राणवाधाभयेषु च ॥ "

इति ॥ २ ॥

#### नाप्रच्छादितायां भूमौ ॥ ३ ॥ न फालकुष्टायाम् ॥ ४ ॥ न छायायाम् ॥ ५ ॥ न चोषरे ॥ ६ ॥ न शाद्वले ॥ ७ ॥

तत्र व्यतिरेकेण देशविशेषमाह । तृणादिभिरनाच्छादितायां भूमौ मूत्रपुरीषोत्सर्ग न कुर्यात् एवमत्तरत्राप्यनुषङ्गः । तेनाच्छादनं गमयति । तदाह यमः—"तिरस्कृत्योचरेत काष्ठं पत्रं लोष्टतृणानि वा " इति । तृणेषु विशेषः तस्येव—"अयज्ञियेरनार्देश्य तृणेः संच्छाद्य मेदिनीम् " इति ॥ ३ ॥ फालो हलाग्रमोतं लोहम् । तेन कृष्टा <sup>2</sup>अनदारिता या भूस्तस्यामपि न ॥ ४ ॥ छाया यज्ञियनृक्षाणाम् " न यज्ञियानां वृक्षाणामधस्तात् " इति हारीतस्मरणात् ॥ ५ ॥ ऊषरम् ईरिणम् : <sup>3</sup>निष्फळा भूमिरिति यावत् । चकारात् नदीपर्वतमस्तकदेवायतनादिग्रहणम् :

> "न फालक छेन जलेन नद्यांन च पर्वते। न जीर्णदेवायतने न च पर्वतमस्तके ॥ "

इति मानवात् ॥ ६ ॥ शाद्वलं हरिततृणप्रदेशः ॥ ७ ॥

#### न ससत्त्वे ॥ ८॥ न गर्ते ॥ ९॥ न वल्मीके ॥ १०॥ न पथि ॥ ११ ॥ न रथ्यायाम् ॥ १२ ॥

सत्त्वानि किमयः : तद्यक्ते देशे ॥ ८ ॥ गर्तः धम्रम् । तत् बिलसाप्युपलक्षणम् ; "वर्जयेद् वृक्षमूलानि चैत्यश्चभ्रविलानि च " इति याम्यात् ॥ ९ ॥ वल्मीकं वामखरः ; सर्पस्थानमिति यावत् ॥ १० ॥ पन्थाः जनसंचारमार्गः ॥ ११ ॥ रथ्या राजमार्गः । पथः पृथम्बचनं दण्डपायश्चित्तगौरवार्थम् ॥ १२ ॥

4 This Sūtra omitted in 3.

## न पराशुचौ ॥ १३॥ नोद्याने ॥ १४॥ 1नोद्यानोदकसमीपयोः ॥ १५ ॥ न भस्मनि ॥ १६ ॥ वनाङ्गारे ॥ १७ ॥

<sup>3</sup>परकीयमूत्रपुरीषादौ ॥ १३ ॥ उद्यानं फलपुष्पाद्यारामः ॥ १४ ॥ उद्यानमुक्तम् । उदकं जलाशयः कूपतडागादिः। तयोः समीपे ॥ १५ ॥ भस्म रक्षा । तेन रमशानमप्युपलक्ष्यते ; " राजमार्ग-अमुशानानि क्षेत्राणि च खलानि च " इति याम्यात् ॥ १६ ॥ अङ्गारः दम्धकाष्ठम् । तसमूहः आङ्गारम् । तत तुषकपालयोरप्युपलक्षणम् ; "तुषाङ्गारकपालानि देवतायतनानि च " इति याम्यात् ॥ १७ ॥

## न गोमये ॥ १८॥ न गोव्रजे ॥ १९॥ नाकाशे ॥ २०॥ नोदके ॥ २१ ॥

गोमयं गोशकृत् । तेन महिष्य।दिशकृतो न दोषः ॥ १८ ॥ गोत्रजः गोष्ठम् ॥ १९ ॥ आकाशः अन्तरिक्षम् ; अट्टालिकादि ॥ २० ॥ उदकम् उदकाधारः कूपतडागादिः ॥ २१ ॥

## न प्रत्यनिलानलेन्द्रकेस्त्रीगुरुब्राह्मणानाम् ॥ २२ ॥ नैवानव-ग्रण्ठितशिराः ॥ २३॥

वाय्वभिचन्द्रसूर्यस्रीपित्रादिब्राक्षणानां प्रत्याभिमुख्येन । आभिमुख्यं दर्शनोपरुक्षणम् ; " वाय्वधिविद्यानादित्यमपः पत्र्यंस्त्येव गाः । न कदाचन कुर्वीत विण्मूत्रस्य विसर्जनम् ॥"

इति मानवात् ॥ २२ ॥ न अवगुण्ठितमाच्छादितं शिरो येनासौ तथा ; "शिरः प्रावृत्य वाससा " इति स्मरणात् । शिरोऽनवगुण्ठनम् उपानच्छत्रवारणाद्युपरुक्षणम् ; "न सोपानत्पादुको वा छत्रवान् नान्तरिक्षकः " इति स्मरणात् ॥ २३ ॥

# 'लोष्टेष्टकापरिसृष्टगुदो गृहीतिशिश्रश्चोत्थायाद्भिर्मृद्भि-श्रोद्धताभिर्गन्धलेपक्षयकरं शौचं कुर्यात् ॥ २४ ॥

शौचिविधिमाह । लोष्टं मृत्वण्डः । इष्टका प्रसिद्धा । तयोरन्यतरेण गुदं परिमृज्य । इदं काष्ठतृणयोरप्युपलक्षणम् ; "अथापऋष्य विण्मूत्रं लोष्टकाष्ठतृणादिना " इति भारद्वाजस्मरणात् । <sup>5</sup>वामकर-धृतमेहनः ; चकारात् उत्क्षिप्तवासाः ; "उदस्तवासा उत्तिष्ठेद् दृढं विधृतमेहनः " इति तस्यैव स्मरणात्।

<sup>3</sup> परकीये--ग.

<sup>1</sup> च omitted in उ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> अवदारितायां भूमावपि—च.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> निष्फलभमिरिति—घ. च.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> नोदकसमीपे—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> वामकरेण—ग. घ.

उत्थायेति तत्रैव शौचनिषेधः : पुरीषादिबिन्दुभिः उर्वोरुपघातप्रसङ्गात् ; " विपूषश्च यथा न स्युर्यथा वेस्त संस्पृशेत् " इति देवलस्मरणात् । अप्सु बहुवचनं मृत्संख्यामिपायेण । तेन प्रतिमृद्ग्रहणमपां ग्रहणम्:

> " आद्यन्तयोस्त शौचानामद्भिः प्रक्षालनं स्मृतम् । सनिर्णिके मृदं दद्यानमृदन्ते जलमेव च ॥ "

इति देवलस्मरणात् । उद्धताभिरित्युभयविशेषणम् । तेन जलान्तः शौचनिषेधः, "मूत्रोचारे कृते शौच न स्यादन्तर्जलाशये " इति पैठीनसिस्मरणात् । उद्धृताभावे विवस्यान्—"रिलमात्रं जलं त्यनस्या कुर्याच्छीचमनुद्भते " इति । तथा पश्चात् मृद्ग्रहणनिषेधश्च ;

> " उमे मूत्रप्रीषे तु पूर्वमादाय मृत्तिकाम् । आददानस्तु वै पश्चात् सचैलो जलमाविशेत् ॥"

इति दक्षस्मरणात् । मृदो विशेषान्तरमस्मत्कृते स्मृतिसिन्धौ द्रष्टव्यम् । गन्धः विष्ठायाः ; लेपः शौचार्थौ पात्तायाः मृदः; तयोः क्षयकरम् । इदं चेत्थमेव व्याख्येयम् । अन्यथा गन्धक्षयस्य लेपक्षयपूर्वकत्वात् गन्धक्षयकरमित्येवोच्येत । अत एव योगीश्वरः—" अमेध्याक्तस्य मृत्तोयैः शुद्धिर्गन्धापकर्षणात् " इति गन्धग्रहणमेव कृतवान् । क्यं तर्हि सर्वस्मृतिषु गन्धलेपग्रहणिमिति चेत् ; उच्यते—गन्धलेप इति ' मशकार्थो धूपः ' इतिवत् विरोधिलक्षणया गन्धक्षयार्थो लेपो मृद इति व्याख्येयम् । तत्क्षयकरं शौर्च कुर्यात् इति । तथा च दक्षः---" दातन्यमुद्कं तावद्यावत् स्थान्मृतिकाक्षयः " इति । शौचं, शिक्षगुद्वामकर-दक्षिणकरकरद्वयदक्षिणपादवामपादानां क्रमेण शुचिभावं कुर्यात् । तत्र हस्तनियममाह देवलः-

> " धर्मविद्दक्षिणं हस्तमधः शौचे न योजयेत् । तथैव वामहस्तेन नाभेरूर्धं न शोधयेत्। प्रकृतिस्थितिरेषा हि कारणादु भयिकया ॥ "

इति । कारणं व्याध्यादि : तेनोभाभ्यामुभयक्रियेति ॥ २४ ॥

## एका लिङ्गे गुदे तिस्रस्तथैकत्र करे दश। डभयोः सप्त दातव्या <sup>¹</sup>मृदस्तिस्रस्तु पादयोः॥ २५॥

मृद्देयेति । एकत्र वामकरे ; "दश वामकरे तथा" इति स्मरणात् । अत्र च पाठकमेणैव शौचकमः ; पादयोस्त " शौचाहते वामपादम् " इति स्मृत्यन्तरीयः । उभयोत्सर्गे चैतत् । केवलमूत्रोत्सर्गे तु शातातपः —

मुद्भिरिति बहुत्वेऽपि विवक्षितां संख्यामाह । लिङ्गगुदवामकरोभयकरपादेषु क्रमेणैकत्रिदशसप्तत्रिवारं

" एका लिक्ने करे सच्ये तिस्रो द्वे हस्तयोद्वियोः मूत्रशीचं समाख्यातं शुक्ते तद् द्विगुणं भवेत् ॥ "

इति । यदोक्तसंस्यया गन्यलेपक्षयो न भवति, तदा सैवावर्तनीया । नेच्छया कल्पनीया ; नियमादृष्टार्थत्वात् । एतच स्वप्नोत्सर्गे । स्त्रीसङ्गे तु पराशरः—

> " ऋतौ तु मैथुने स्नायाद्गर्भधारणशङ्कया । अनृतौ तु यदा गच्छेच्छौचं मूत्रपुरीषवत् ॥ "

इति । उभयोपादानसुभयशौचार्थम् । विशेषान्तरं स्मृतिसिन्धोरवधेयम् ॥ २५ ॥

## एतच्छौचं गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम्। ¹त्रिगुणं तु वनस्थानां यतीनां ³तु चतुर्गुणम् ॥ २६॥

## इति <sup>3</sup>श्रीविष्णुस्मृतौ पष्टितमोऽध्यायः

उक्तशौचस्याश्रमविशेषेण व्यवस्थामाह । 'एका लिङ्गे' इत्याद्युक्तं शौचं गृहस्थानां ज्ञेयम् । ब्रह्मचारिवानप्रस्थसंन्यासिनां तु तदेव द्विगुणं त्रिगुणं चतुर्गुणं च क्रमेण ज्ञेयम् । अत्र विशेषमाह दक्षः— " यद्दिवा विहितं शौचं तदर्धं च निशि स्मृतम्। तद्र्धमातुरे प्रोक्तमातुरस्यार्धमध्वनि । स्त्रीशद्वयोरर्धमानं शौचं प्रोक्तं मनीषिभिः ॥"

#### इति । पराशरोऽपि-

" उपविस्य तु विष्मूत्रं कर्तुं यस्ते न विन्दति । स कुर्यादर्धशौचं तु तस्य शौचस्य सर्वदा । बालस्यानुपनीतस्य गन्धलेपक्षयापहम् ॥ "

इति॥ २६॥

इति <sup>4</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि<sup>5</sup>श्रीरामपण्डितात्मज-<sup>5</sup>श्रीनन्द्पण्डितऋतौ श्रीविष्णुस्मृतिविष्टतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां षष्ट्रितमोऽध्यायः

1 पादयोस्तिस एव च--जः ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> त्रिगुणं स्याद - ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे शद्धिप्रकरणं षष्टितमम्—ज, ठ.

<sup>4</sup> श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ वैजयन्त्यां षष्टितमोऽध्यायः---घ, च. A-28

#### एकषष्टितमोऽघ्यायः

¹अथ पालादां दन्तधावनं नाद्यात् ॥ १ ॥ नैव² श्रेष्मातका-रिष्टविभीतकधवधन्वनजम्³ ॥ २ ॥ न च बन्धूकनिर्ग्रण्डीदिायु-⁴तिल्वतिन्दुकजम् ॥ ३ ॥ न च⁵ कोविदारदामीपीलुपिप्पलेङ्घद-गुग्गुलुजम् ॥ ४ ॥ न पारिभद्रकाम्लिकामोचकद्यालमली⁵-द्याणजम् ॥ ५ ॥

क्रमप्राप्तं दन्तधावननिर्णयमेकषष्टितमेनाध्यायेनाह । अथ शौचानन्तरम् । यद्यपि शौचानन्तरम् गण्डूषाचमने वक्तव्ये, तथापि आचमनं दन्तधावनानन्तरमपि वक्तव्यत्वात् तत्रेव वक्ष्यते । गण्डूषांस्त्राह्य आश्वरुप्तयनः—

" कुर्याद् द्वादश गण्डूषान् पुरीषोत्सर्जने द्विजः । मूत्रोत्सर्भे तु चतुरो भोजनान्ते तु षोडश । भक्ष्यभोज्यावसाने तु गण्डूषाष्टकमिण्यते ॥"

इति । ततो वक्ष्यमाणरीत्याचम्य दन्तधावनमद्यात् । तच पलाशवृक्षोत्थं न । दन्तधावनमित्युपलक्षणम् ; "पालाशमासनं पादुके दन्तधावनमिति च वर्जयेत् " इति आपस्तम्बीयात् ॥ १ ॥ रुष्टिमातकः शेष्ठः । अरिष्टः फेनिलः ; न निम्बः, तस्याये विधानात् । विभीतकः कलिद्धमः । धवः प्रसिद्धः । धन्त्रनः धन-विभीतकः । एतेभ्यो जातं नाद्यात् ॥ २ ॥ बन्धृकः बन्धुजीवकः । निर्गुण्डी इन्द्राणिका, सुवहा वा । शिमुः सौभाञ्जनः । तिल्वः मार्जनः । तिन्दुकः सूर्यकः । एभ्यो जातं च न ॥ ३ ॥ कोविदारः युगपत्रकः । शर्मी सक्तुफला । पीछः गुडफलः । पिप्पलः अश्वत्थः । इङ्गुदः तापसतरः । गुग्गुछः पूरः । तेभ्योऽपि न ॥ ४ ॥ पारिभद्दकः शक्रपादपः । अल्लिका चिञ्चा । मोचकः शिमुभेदः । शाल्मली स्थिरायुः । शणः प्रसिद्धः । एभ्यो जातं च न । शर इति पाठे शरखण्डं च न ॥ ५ ॥

# न मधुरम् ॥६॥ नाम्लम् ॥७॥ नोर्ध्वशुष्कम्॥८॥ न सुिषरम् ॥९॥ न पूर्तिगन्धि ॥१०॥ न पिष्ठिलम् ॥११॥ व दक्षिणापराभिमुखः ॥१२॥ अद्याद्योदङ्मुखः प्राङ्मुखो वा॥१३॥

मधुरं मधुररसं मधुयष्टिकादि ॥ ६ ॥ अम्लरसम् आमल्क्यादि ॥ ७ ॥ ऊर्ध्वं वृक्षशासायामेव शुष्कम् ॥ ८ ॥ सुषिरं सच्छिद्रम् ॥ ९ ॥ पूर्तिगन्धि दुर्गन्धि ॥ १० ॥ पिच्छिलं श्रक्षणम् ॥ ११ ॥ कर्या दिशमाह । दक्षिणा याम्या । अपरा प्रतीची । तदिममुखो नाद्यात् ॥ १२ ॥ प्राह्यदिशमाह । प्रागुदङ्मुखो वाद्यात् । चकारात् ऐशान्यादीनां प्रहणम्; "प्राग्वोदङ्मुख आसीनः प्रागुदङ्मुख एव वा " इति आश्वलायनसरणात् । निषेधादेव विधिसिद्धौ पुनर्विधानमनिषिद्धाभ्रेयादिदिभिवृत्त्यर्थम् । विधानादेव च निषेधसिद्धौ पुनर्विचनमदृष्टिविशेधे च सत्येव दृष्टफलविरोधार्थम् । यदाह आश्वलायनः—" दक्षिणेन तथा रिष्टं पश्चिमेन पराजयः " इति ॥ १३ ॥

# 'वटासनार्कखदिरकरञ्जबदरसर्जनिम्बारिमेदापामार्गमालती-ककुभविल्वानामन्यतमम् ॥ १४ ॥ कषायं तिक्तं कटुकं च ॥ १५ ॥

विहितं तदाह । वटः न्यग्रोधः । असनः जीवकम् । अर्कः मन्दारः । खदिरः दन्तधावनः । करङाः प्रकीर्यः । बदरः कर्कन्धः । कादरेति पाठे श्वेतखदिरः । करीरेति पाठे क्रकरः । करवीरेत्यपपाठः ; तस्योपविषत्वेनामध्यत्वात् । सर्जः सालः । निम्बः पिचुमन्दः । अरिमेदः विट्खदिरः । अपामार्गः शैखरिकः । मालती जातिपुष्पवल्ली । ककुमः अर्जुनः । बिल्वः श्रीफलः । एषामेकतमं दन्तधावनं ग्राह्मम् ॥ १४ ॥ किंच उक्तातिरिक्तमपि कषायादि संग्राह्मम् । चकारात् जम्बूह्रक्षौदुम्बरादि स्मृत्यन्तरीयं ज्ञेयम् ॥ १५ ॥

## <sup>6</sup>कनीन्यग्रसमस्थौल्यं <sup>7</sup>सक्त्र्चं द्वादशाङ्ग्रलम् । <sup>8</sup>प्रातभूत्वा च यतवाग् भक्षयेदन्तधावनम् ॥ १६ ॥

तत्परिमाणाद्याह । कनीन्यमसमं स्थील्यं यस्य तादृशम् । सकूर्चं, न चिवंतभागेन युक्तम् । स च पर्वार्धमात्रः ; "कनिष्ठिकामवत् स्थूलं पर्वार्धकृतकूर्चकम् " इति स्मरणात् । वितस्तिमतम् । तच विपाणाम् ;

¹ अथ न पालाशं दन्तधावनमद्यात्—ठ.

<sup>8</sup> धन्व for धन्यन--- घ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> च omitted in इ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> एव omitted in उ.

<sup>4</sup> तिल्कक for तिल्व—ठ.

<sup>6</sup> शल्मली for शाल्मली—ठ.

<sup>1</sup> This Sūtra omitted in 图.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> अदृष्टाविरोधे—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> वा—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> सुकूर्चम्—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> च omitted in र.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> करवीर for बदर—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> This verse omitted in 평.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> प्रातर्भुक्त्वा — उ.

#### विष्णुस्मृतिः

" द्वादशाङ्गुलकं विभे काष्ठमाहुर्मनीषिणः । क्षत्रविट्शूद्रजातीनां नवषट्चतुरङ्गुलम् । दन्तानां शोधनायालं नारीणां चतुरङ्गुलम् ॥ "

इति गर्गसरणात् । प्रातः उदयात् प्राक् ; " पुरोदयाद्रवेस्त्वद्यात्रोदितेऽस्तमिते रवौ " इति स्मरणात् । ब्राह्मसुहूर्तानुवृत्तौ पुनः प्रातर्वचनमामध्याहं तद्विधानार्थम् ;

> " मध्याह्ने स्नानवेलायां भक्षयेद् दन्तधावनम् । निराशास्तस्य गच्छन्ति देवताः पितृभिः सह ॥ "

इति याम्ये मध्याहे निषेधात्। <sup>1</sup>यतवाक् मौनी। मूत्रोत्सर्गमारभ्य मौनसिद्धौ पुनर्भूत्वेति वचनं मौनान्तर-विधानेन पूर्वमौनस्याचमनान्तताबोधनाय। भक्षयेत् चर्वयेत्; न निगिरेत्॥ १६॥

## प्रक्षाल्य भङ्कत्वा तज्जस्थाच्छुचौ देशे प्रयक्षतः। अमावास्यां न चाश्रीयाद् दन्तकाष्ठं कदाचन॥ १७॥ इति अभीविष्णुस्मृतौ एकपष्टितमोऽध्यायः

तत्कालप्रतिपत्त्याद्याह । तस्य प्रक्षालनं चाद्यन्तयोः ; "प्रक्षाल्य मक्षयेत् पूर्वं प्रक्षाल्येव <sup>4</sup>तु संत्यजेत् " इति अङ्गिरःस्मरणात् । तच मङ्क्त्वा जह्यात् उच्छिष्टताज्ञापनार्थाय । शुचौ देशे ; नैर्ऋत्यां दिशि ; "राक्षस्यां संत्यजेत् काष्ठं दिशि निर्मृज्य तच्छुचौ " इति स्मरणात् । प्रयत्नतः अविस्मरणेन । अमावास्यायां कदाचन श्राद्धकर्तच्यताकर्तव्यतयोः दन्तकाष्ठं नाश्चीयात् ; "श्राद्धे दर्शदिने चैव " इति देवलेन पृथम्महणात् । अमावास्या पौर्णमास्युपलक्षणम् ;

" अष्टम्योश्च चतुर्दस्योः पञ्चदस्योस्त्रिजन्मसु । व्यतीपाते च संकान्त्यां दन्तकाष्टं न भक्षयेत् ॥ "

इति स्मरणात् । दन्तकाष्ठग्रहणात् जिह्वोल्लेखस्यानिषेधः ; " जिह्वोल्लेखः सदैव हि " इति व्यासस्मरणात् ॥ १० ॥

इति <sup>5</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकप्रोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि<sup>6</sup>श्रीरामपण्डितात्मज-<sup>6</sup>श्रीनन्दपण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविष्ठतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्याम् एकषष्टितमोऽध्यायः

#### हिष्षितमोऽध्यायः

अथ दिजातीनां कनीनिकासूछे प्राजापत्यं नाम तीर्थम् ॥१॥ अङ्गुष्ठमूछे ब्राह्मम् ॥२॥ अङ्गुल्यग्रे दैवम् ॥३॥ तर्जनीमुछे पित्र्यम् ॥४॥

दन्तधावनानन्तरमाचमनं तदर्थं तीर्थनिर्णयं च द्विषष्टितमाध्यायेनाह । अथशब्दः गण्डूषानन्तर्यार्थः ;

" कृतशोचो द्विराचम्य कृत्वादो दन्तधावनम् । पश्चाद् द्वादशगण्डूषैः शुद्धिं कृत्वा द्विराचमेत् ॥ "

इति शौनकस्मरणात् । द्विजातिग्रहणं च वक्ष्यमाणे आचमने तीर्थसंख्योरिधकारिनियमाय । न स्वीश्द्रयोस्तीर्थामाववोधनाय ; तर्पणादौ तीर्थामावापतेः । कनीनिका किनष्ठाङ्गुलिः । तन्मूले प्राजापत्यं तीर्थम् । नामेति स्मृत्यन्तरप्रसिद्धं तीर्थान्तरमि दर्शयति । तत्र विसष्टः— "अङ्गुलिकनिष्ठिकामूले दैवम् " इति । "आर्षं किनष्ठिकामूले " इति आश्वलायनः । तेनात्र दैवार्षप्राजापत्यानां विकल्यः ॥ १ ॥ मूले ; आद्यं पर्यणि । नामेत्यनुवर्तते । तेन मूलोत्तरतो रेखायामि ; "अङ्गुष्ठमूलस्योत्तरतो रेखा महातीर्थम् " इति विसष्ठस्मरणात् ॥ २ ॥ नामेत्यनुवर्तते । तेन दैवमानुषप्राजापत्यानां विकल्यः । "अङ्गुल्यग्रेषु मानुषम् " इति विस्थः । "कायमग्राङ्गुलीषु च " इति आश्वलायनः । अग्रं मूलमध्योपलक्षणम् । तेन मूले मध्येऽपि दैवम् ; "अङ्गुलिमूलं दैवम् " इति वोधायनीयात् । "अङ्गुलिम् पर्वणि दैवम् " इति शिक्षस्पणात् । अग्रे दैवमित्युक्तया मध्ये अन्यदुक्तम् ; "अङ्गुलयमृषीणाम् " इति वासिष्ठात् । तेन चाङ्गुलिमध्ये दैवार्षयोर्विकल्यः ॥ ३ ॥ मूले तर्जन्यङ्गुष्ठान्तराले पिच्यम् । नामेत्यनुवर्वते । तेन चाङ्गुलिमध्ये दैवार्षयोर्विकल्यः ॥ ३ ॥ मूले तर्जन्यङ्गुष्ठान्तराले पिच्यम् । नामेत्यनुवर्वते । तेन "अङ्गुष्ठाग्रं पिच्यम् " इति वोधायनीयमिष सिद्धम् । एतानि च दक्षिणकरे " ; " बाह्मणस्य दक्षिणहस्ते पञ्च तीर्थानि " इति प्रचेतःस्मरणात् । पञ्चमं चाग्नेयं करमध्ये ; "पाणिमध्ये आग्नेयम् " इति वासिष्ठात् । तत्रैव सौम्यमिष ; " मध्ये सौम्यं प्रतिष्ठितम् " इति योगियाज्ञवल्कीयात् । न चाचमने बाह्मस्यैव विनियोगादत्रेतराभिवानमसंगतिमिति शङ्क्यम् ;

<sup>1</sup> From यतवाक् up to बोधनाय omitted in घ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे दन्तधावनप्रकरणमेकषष्टम्--ज, ट.

<sup>5</sup> श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ वैजयन्त्यामेकषष्टितमोऽध्यायः—घ, च.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> कथंचन--ज.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> च—ख.

<sup>6</sup> श्री omitted in ग.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> द्विजानां<del>--</del>ठ.

³ एव added in घ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> च omitted in घ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> अमिधानासंगतिरिति—ध.

" ब्राह्मेण विप्रस्तीर्थेन नित्यकालमुपस्पृशेत्। कायत्रैदशिकाभ्यां वा न पिञ्येण कदाचन॥"

इति भारद्वाजीयविकल्पार्थत्वेन संगतेः। त्रित्वविधानादेव पित्र्यनिषेधसिद्धौ पृथम्वचनमनिषिद्धानां मानुषाभ्रेयार्षाणां ग्रहणार्थम् ॥ ४ ॥

## अनग्नयुष्णाभिरफेनिलाभिः <sup>1</sup>अश्द्रैककरावर्जिताभिरक्षा-राभिरङ्गिः शुचौ देशे स्वासीनोऽन्तर्जानु प्राङ्मुखश्चोदङ्मुखो वा तन्मनाः सुमनाश्चाचामेत् ॥ ५ ॥

आचमनविधिमाह । अग्निना उष्णाः अम्युष्णाः । न अम्युष्णाः अनम्युष्णाः । अग्न्युष्णानिषेधश्चान्नातुरस्य ; "उदकेनातुराणां तु तथोष्णेनोष्णपायिनाम् " इति याम्यात् । गुद्धिरिति शेषः । उष्णपायिनः दीक्षिताः । अम्युष्णेनाग्न्युदकस्यापि श्रहणम् ; "न चाम्युदकशेषेण कुर्यादाचमनं बुधः " इति स्मरणात् । अम्युद्धकम् अग्निपरिचरणशिष्टम् । अग्निश्चहणात् अर्कोष्णसहजोष्णयोरिनिषेधः । अफ्रेनिलाः फेनरहिताः । फेनो बुद्धदश्रहणाय ; "रिहतं बुद्धदैः फेनैर्मिल्लरन्यैरमेध्यजैः " इति स्मरणात् । शृद्धश्चिककरश्च ; ताभ्याम् आवर्जिता या न भवन्ति आपः, ताः । एक एव करो यस्यासावेककरः हस्तान्तरिवक्तः । एकेनैव वामकरेणानीताः । शृद्धोऽनुपनीतः ; "न चैवात्रतहस्तेनापरिज्ञातहस्ततः " इति पाराशर्यात् । अक्षाराः क्षाररसरिहताः । संभवे चेदम् । असंभवे तु यथालाभम् ;

" यस्मिन् देशे तु यत् तोयं या च यत्रैव मृतिका । सैव तत्र प्रशस्ता स्यात् तया शौचं विधीयते ॥ "

इति मानवात् । क्षारत्वेन रूपरसगन्धादीनि गृह्यन्ते । "अद्भिश्च प्रकृतिस्थामिहीनामिः फेनबुद्बुदैः " इति स्मरणात् । अद्भिः द्रव्यान्तरासंस्पृष्टामिः ; "एठाठवङ्गकपूरगन्धावैर्वासितैर्जिलैः । नाचामेत् " इति स्मरणात् ; "आरूढपादुको वापि न ग्रुध्येत द्विजोत्तमः " इति संवर्तीयाच । आचम्येति रोषः । स्वासीनः सूपविष्ट इत्यन्यथात्वनिषेधः ; "न तिष्ठन्न प्रणतो न प्रह्वो न प्रसारितपादः " इति बोधायनीयात् । उपवेशनस्थलामावे तिष्ठतापि कार्यम् ; "तिष्ठन्नाचामेत् प्रह्वो वा " इति शापस्तम्बीयात् । जानुनोरन्तिरत्यन्तर्जानु ; जानुनोर्मध्ये कृतकरः ; " अन्तरूबीरस्त्री कृत्वा त्रिरपः प्रवेत् " इति हारीतस्मरणात् । "दक्षिणं बाहुं जान्वन्तरा कृत्वा " इति गौतमीयात् वामस्यानियमः । स च दक्षिणः ; "निर्मरुं सिलेलं ग्रुद्धं दक्षिणेन करेण तु " इति स्मरणात् । सन्यान्वारब्धश्च ; "तावन्नोपस्प्रशेद्विमो यावद्वामेन न स्प्रशेत् " इति याम्यात् । प्राङ्मुखश्चोदङ्मुखो वा ; चकारात् ऐशान्यिममुखः ; "ततः प्राङ्मुख आसीनः

प्रागुदङ्मुख एव वा '' इति **आश्वलायनस्**मरणात्<sup>1</sup> । समुचयासंभवेनैव विकल्पसिद्धौ वाशब्दो दिगन्तराभिमुख्ये प्रायश्चित्तार्थः ;

" याम्यप्रत्यङ्मुखत्वेन कृतमाचमनं यदि । प्रायश्चित्तं तदा कुर्यात् स्नानमाचमनं क्रमात् ॥ "

इति स्मरणात् । तास्वप्सु चक्षुर्द्वारा मनो यस्येति तन्मनाः तिन्नरीक्षकः ; " त्रिः पिबेदम्बु वीक्षितम् " इति दक्षस्मरणात् । वीक्षणासंभवे वस्त्रपूतं पिबेत् । " अनुप्णाफेनशीताभिः पूताभिविस्त्रचक्षुषा " इति श्रेचेतः स्मरणात् । वस्त्रचक्षुषोः रात्रिदिनाभिप्रायेण विकल्पः । सुष्ठु प्रसन्नं मनो यस्येति सुमनाः ; " क्रत्वो-पवीतं सन्येंऽसे वाङ्मनः कायसंयतः " इति श्रोनकीयात् । आचामेतः ; आचमनिक्रयां निर्वर्तयेत । वकारात्

" निबद्धशिलकच्छस्तु द्विज आचमनं चरेत् । सोष्णीषो बद्धपर्यङ्कः पोढणदश्च यानगः । दुदेशप्रपदश्चेव नाचामन् शुद्धिमाप्नुयात् ॥ "

इत्यादिविधिनिषेधयोर्प्रहणम् ॥ ५ ॥

# ब्राह्मेण तीर्थेन त्रिराचामेत् ॥ ६॥ द्विः प्रमुख्यात् ॥ ७॥

तत्र तीर्थादिनियमगह । ब्राह्मदैवप्राजापत्यानामन्यतमेन तीर्थेन पुण्यभागेन जरुमागेण वा त्रिश्चतुर्वा आवामेत ; "त्रिश्चतुर्वा " इति गौतमीयात् । अयं च तीर्थसंख्योर्नियमो द्विजानामेव ; "प्राग्वा ब्राह्मेण तीर्थेन द्विजो नित्यमुपस्प्रशेत् " इति योगिस्मरणात् । इतिश्चद्रयोस्तु <sup>5</sup>सकृदेव ; "क्षी वैकजातिर्देवेन सकृदाचमनं चरेत् " इति देवरुस्मरणात् । पुनराचमनपरामशों दन्तधावनात् प्रागूर्ध्वं च द्विराचमनार्थः ; "द्विराचम्यात्मानमभ्युक्ष्य दन्तान् शोधियत्वा पुनर्द्विराचामेत् " इति परिशिष्टात् ॥ ६ ॥ अनन्तरकृत्यमाह् । अङ्गुष्ठमूलेन मुखमिति शेषः ; "पाणि प्रक्षाल्य स्पृष्टाम्भसाङ्गुष्ठमूलेना-कृञ्चितोष्ठमास्यं द्विः प्रमुज्य सकृच संहतमध्याङ्गुलिभिः " इति परिशिष्टात् ॥ ७ ॥

## खान्यद्भिर्म्धानं हृदयं स्पृशेत्॥ ८॥

खानि नाभेरूर्ध्यवर्तीनि तत्तदङ्गुलिभिः स्पृष्टा, अनन्तरं मूर्धानं हृदयं च स्पृशेत्। तथाच परिशिष्टे—"पाणि प्रक्षाल्य सव्यपाणिपादौ शिरश्चाभ्युक्ष्य स्पृष्टाम्भसा संहतमध्यमाङ्गुलित्रयेणास्य-

ी न शुद्रैककरा—घ.

...<sup>2</sup> गौतमीयात्—घ, च.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> आश्वलायनीयात् ख, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> त्रि: पीत्वा—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> सकृत् देवेन—ख, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> प्राचेतसात्—ख, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> परिमृज्यात्—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> मध्यमाङ्ग्रिलिमिः—ख.

मुपस्पृक्ष्य साङ्गुष्ठप्रदेशिन्या घाणबिलद्वयमनामिकया चक्षुःश्रोत्रे कनिष्ठया च <sup>1</sup>नामिं तलेन हृद्धे सर्वाभिरङ्गुलिभिः शिरस्तद्य्येरंसौ चोपस्पृशेदित्याचमनम् " इति । साङ्गुष्ठत्वम् अनामिकाकनिष्ठयोर्सि विशेषणम् । क्रमश्च प्रादक्षिण्येन स्मृत्यन्तरादवसेयः ॥ ८ ॥

#### हृत्कण्ठतालुगाभिश्च यथासंख्यं द्विजातयः। शुध्येरन् स्त्री च शूद्रश्च सकृत् स्पृष्टाभिरन्ततः॥ ९॥

#### इति 'श्रीविष्णुस्मृतौ द्विषष्टितमोऽध्यायः

जलपाने कालपरिमाणमाह । प्रथमं पीतमुद्दकं यावद्भृदयं गच्छति, तावत् प्रतीक्ष्य द्वितीयं तृतीयं च च पिबेत् ; तदा विपः शुध्येत् , न त्वरया मन्थरं वा । एवं कण्ठतालुगतं प्रतीक्ष्य क्षत्रियवैश्यौ पिबतश्चेत् शुध्यतः ; " हृदयप्रापि त्रिः पीत्वा " इति परिशिष्टात् ; " अप्सु प्राप्तासु हृदयं ब्राह्मणः शुद्धिमाप्नुयात् " इति स्मरणाच । स्त्रीशृद्धयोस्तु असक्चदेव पीताभिः तालुमात्रस्पृष्टाभिरिद्धः शुद्धिरिति विशेषः ॥ ९ ॥

इति ⁴श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि⁵श्रीरामपण्डितात्मज-⁵श्रीनन्दपण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां द्विषष्टितमोऽध्यायः

· 화물통 하다 하는 사람들은 이 시간 사람들이다.

#### त्रिषष्टितमोऽघ्यायः

अथ योगक्षेमार्थमीश्वरमिगच्छेत् ॥ १ ॥ नैकोऽध्वानं प्रपद्येत ॥ २॥ नाधार्मिकैः सार्धम् ॥ ३॥ न वृष्ठैः ॥ ४॥ न द्विषद्भिः ॥ ५॥ नातिप्रत्यूषसि ॥ ६॥ वनतिसायम् ॥ ७॥ न संध्ययोः ॥ ८॥ वन मध्याह्वे ॥ ९॥ न संनिहितपानीयम् ॥ १०॥

गृहस्थयमीणां धनसाध्यत्वात् तदार्जनोपायं त्रिषष्टितमेनाध्यायेनाह । अथः अष्टधा विमक्तदिनाध-मागद्वयविहितकृत्यानन्तरमः " तृतीये च तथा मागे पोष्यवर्गार्थसाधनम् " इति दक्षस्मरणात् । व्युक्तमोक्तिस्तु प्रवासे "पथि शृद्धवदाचरेत् " इति वचनात् प्रातःस्नानादीनामनावश्यकताबोधनाय । अरुब्धरुमो योगः । रुब्धपरिपारुनं क्षेमः । इष्टापूर्ते वा योगक्षेमौः " क्षेमं पूर्तं योगिमष्टिमित्याहुस्तत्त्वदिश्चिः " इति रुगेगािक्षि-स्मरणात् । तदर्थमीश्वरं राजानमन्यं वा धनिकं स्वदेशे परदेशे वा स्थितमिगच्छेत् ॥ १ ॥ निषेधमुखेन गमने गुणविधिमाह । एकोऽसहायः ; " सार्थः प्रवसतो मित्रम् " इति भारतात् ॥ २ ॥ अधार्मिकाः अधर्मशीलाः । तैः सार्धम् ; तत्सहायेन ॥ ३ ॥ वृषलाः शृद्धाः ; तेषां धार्मिकत्वेऽपि अन्नपानाद्यनर्हत्वात् ॥ ४ ॥ द्वष्टनः कृतवैराः ; " न विश्वसेदविश्वस्तम् " इति नीतेः ॥ ५ ॥ प्रत्यूषः प्रभातः

> " पञ्च पञ्च उषःकारुः सप्त पञ्चारुणोदयः । अष्ट पञ्च भवेत् पातः रोषः सूर्योदयः स्पृतः ॥"

इत्युक्तरुक्षणः । तसात् पूर्वकारुः तदतिशयः । तस्मिन् ॥ ६ ॥ दिनपञ्चमो भागः सायम् ; तमतिक्रग्य <sup>7</sup>अस्तवेरायाम् ॥ ७ ॥ उदयास्तयोः प्रागूर्ध्वं घटिकात्रयं संध्ये

> " उदयात् पाक्तनी संध्या घटिकात्रयमिष्यते । सायं संध्या त्रिघटिका अस्तादुपरि भास्वतः ॥ "

इत्युक्तळक्षणे । तयोश्च ॥ ८ ॥ <sup>8</sup>मध्याहं कुतपः ॥ ९ ॥ जळसमीपवर्तिना मार्गेण ॥ १० ॥

<sup>3</sup> न सायम्—ट. <sup>5</sup> नासंनिहित—ट.

<sup>7</sup> अस्तमय—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> नामितलेन—घ.

<sup>8</sup> सकृदेव पीतामि: omitted in घ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> श्री omitted in ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे आचमनप्रकरणं द्विषष्टम्—च.

<sup>4</sup> श्रीविष्णुस्मृतिविद्वतौ वैजयन्त्यां द्विषष्टितमोऽध्यायः—च, घ.

<sup>1</sup> अध्वानमधिगच्छेत्—ज, ठ : अध्वानमुपगच्छेत्—ख.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> गच्छेत—ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sūtra-s 9 and 10 omitted in च.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> धनसाधनसाध्यत्वात्—घ.

<sup>8</sup> Commentary on Sutra-s 9 and 10 omitted in च.

नातितूर्णम् ॥ ११ ॥ न ¹सततं बालव्याधितातैर्वाहनैः ॥ १२ ॥ न हीनाङ्गैः ॥ १३ ॥ ³न दीनैः ॥ १४ ॥ न गोभिः ॥ १५ ॥ ³नादान्तैः ॥ १६ ॥

सह यातृभ्योऽतित्वरया ॥ ११ ॥ अप्रौढैः व्याध्यभिभृतैः पीडावद्भिश्च वाहनैः अश्वादिभिः सततम् अविश्रामेण न यायात् । व्यालेति पाठे दुष्टैः ॥ १२ ॥ हीनाङ्गाः काणखोडादयः ॥ १३ ॥ दिनैः दुर्बलैः ॥ १४ ॥ गोभिः बलीवर्दैः ; " गवां तु यानं प्रष्ठेन सर्वथैव विगहिंतम् " इति मानवात् ॥ १५ ॥ अदान्तैः अशिक्षितैः । ' अध्वानं प्रपद्येत ' इत्यनुवर्तते ॥ १६ ॥

यवसोदके वाहनानामदत्त्वा आत्मनः श्चित्तृष्णापनोदनं न कुर्यात् ॥ १७ ॥ न चतुष्पथमधितिष्ठेत् ॥ १८ ॥ न रात्रौ वृक्षमूछे ॥ १९ ॥ न शून्यालयम् ॥ २० ॥ न तृणम् ॥ २१ ॥ न ध्वानां बन्धनागारम् ॥ २२ ॥ न केशतुषकपालास्थिभस्माङ्कारान् ॥ २३ ॥ धन कार्पासास्थि ॥ २४ ॥

पिषकधर्मानाह । अश्वादिभ्यः तृणोदकमदत्त्वा स्वयं न किंचिदुपभुङ्गीत ॥ १० ॥ पिषक-निवासस्थानमाह । चतुर्णो मार्गाणां समवाये न प्रतिश्रयं कुर्यात् ॥ १८ ॥ वृक्षाधस्ताच्च रात्रो । रात्रिग्रहणातं दिवा न निषेधः ॥ १९ ॥ निर्मनुष्यं गृहम् ॥ २० ॥ सतृणप्रदेशम् ॥ २१ ॥ गवादिपशुबन्धनगृहम् । स्नाबन्धनागाराविति पाठे स्नागारं हिंसागृहम् ; बन्धनागारं बन्दीगृहम् ॥ २२ ॥ तुषाः धान्यत्वचः । कपाळानि स्वर्पराणि । अङ्गाराः निर्वाणाळातानि । शेषं प्रसिद्धम् । एतद्यक्तं प्रदेशम् ॥ २३ ॥ कार्पासास्थि कार्पासबीजयुक्तं देशं नािधतिष्ठदिति प्रत्येकं निषेधोऽत्यादरार्थः ॥ २४ ॥

#### चतुष्पथं प्रदक्षिणीकुर्यात् ॥ २५ ॥ देवतार्चां च ॥ २६ ॥ प्रज्ञातांश्च वनस्पतीन् ॥ २७ ॥

गमनकास्रीनान् नियमानाह । पूर्वोक्तं चतुष्पथं प्रदक्षिणीकृत्य गच्छेत् । न तन्मध्येन ; विघ्नदेवता-धिष्ठानत्वात् ॥ २५ ॥ देवताप्रतिमां च ॥ २६ ॥ प्रसिद्धान् महावृक्षान् वंशीवटादीन् ॥ २७ ॥ अग्निज्ञाद्याणगणिकापूर्णकुम्भादर्शच्छत्रध्यजपताकाश्रीवृक्ष-वर्धमाननन्द्यावर्ताश्च ॥ २८ ॥ ¹तालवृन्तचामराश्वगजाजगोदधि-क्षीरमधुसिद्धार्थकांश्च ॥ २९ ॥ ²वीणाचन्दनायुधार्द्रगोमयफल-पुष्पार्द्रशाकगोरोचनादूर्वाप्ररोहांश्च ॥ ३० ॥ ³उष्णीषालंकारमणि-कनकरजतवस्त्रासनयानामिषांश्च ॥ ३१ ॥ ⁴भृङ्गारोद्धृतोर्वरावद्धैक-पश्चकुमारीमीनांश्च ⁵हष्ट्वा प्रयायादिति ॥ ३२ ॥

प्रयाणे शकुनान्याह । अग्नः निर्धृमः सज्वाले वा । ब्राह्मणः सोष्णीषः ; "विप्रान् सुवेषानिष पूर्णकुम्भम् " इति स्मरणात् । गणिका वेश्या ; अन्यापि व्यभिचारिणी । पूर्णकुम्भः जलेन । आदर्शः निर्मले दर्पणः । छत्रम् आतपवारणम् । ध्वजः चतुरश्रवस्त्रयुक्तो दण्डः । पताका तिर्यक्छिन्नवस्त्रयुक्तो दण्डः । श्रीवृक्षः बिल्ववृक्षः । वर्धमानः शरावकः । नन्धावर्तः राजगृहविशेषः । चकारात् गन्धदीपादिम्रहणम् ः "फल्युष्पाक्षतान् गन्धान् दीपं च ज्वलितानलम् " इति स्मरणात् ; "ध्वजगणिकाश्चाप्तजनाश्च चारुवेषाः " इति वाराहात् ॥ २८ ॥

तालवृन्तं व्यजनम् । चामरं वालव्यजनम् । अधः सपल्याणः । गजः साङ्कुशः । अजः छागः । गौः सवत्सा ; " सुरिभः सवत्सा " इति स्मरणात् । दिध अनिर्मिथतम् । क्षीरं दुग्धम् । मधु माक्षिकम् । सिद्धार्थः गौरसर्षपः । एतांश्च ; चकारात् नृपमन्त्रिपुरोहितांश्च ; " विप्रांश्चतुष्पथं गाश्च नृपमन्त्रिपुरोहितान् " इति स्मरणात् ॥ २९ ॥

वीणा वल्लको । चन्दनं मलयोद्भवम् । आयुधं खड्गादि । आर्द्रगोमयम् अभिनवं गोशकृत् । आर्द्रपदेन गुष्कव्युदासः । फलम् आम्रादि । पुष्पं मिलकादि । आर्द्रशाकः वास्तुकादिः, न गुष्कः । गोरोचना प्रसिद्धा । दूर्वायाः प्ररोहाः अङ्कुराः; तांश्च । चकारात् काकादींश्च ; "काकं च सायुधं शृद्धमन्यांश्चिहैः स्वकेर्युतान् " इति स्मरणात् ॥ ३०॥

उष्णीषं शिरोवेष्टः; मुकुटं वा। अलंकारः कटककङ्कणादिः। मणिः हीरकादिः। कनकरजते अघिटते; घटितयोरलंकारत्वात्। वस्त्रं रजकादिक्षालितमनार्द्रमकृष्णम्। आसनं भद्रपीठादि। यानम् आन्दोलिकागोरथादि; "तुरगान्दोलिकाः शुभाः" इति नारदीयात्; "यानं वा गोप्रयुक्तम्" इति दक्षस्मरणाच। आमिषं सरुधिरं मांसम्; "रुधिरोक्षितं च मांसम्" इति लक्ष्ठस्मरणात्। चकारात् मृदङ्गादींश्च;

<sup>1</sup> संततम् । न ब्यालब्याधिताशस्तैर्वाहनैः—ठ.

<sup>8</sup> नाधिकाङ्गै:--ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> अप्रदाय—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> मूलम्—ठ. <sup>8</sup> सूनाबन्धनागारौ—ठ.

² नादान्तै:—ठ.

<sup>4</sup> व्याधितात्मेति—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> अपनोदने—घ.

<sup>9</sup> This Sūtra omitted in 3.

<sup>1</sup> नागराज for गजाज and घृतमधु for मधु—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> रजतकनक for कनकरजत—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> हड्डा प्रयायादिति omitted in उ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> आयुघ omitted in ठ.

<sup>4</sup> उर्वी for उर्वरा—ठ.

" मृदङ्गतारुपणवान् शङ्खान् मेरींश्च गोमुखान् । वाद्यमानानिमान् दृष्ट्या त्रजन् कुर्यात् पदक्षिणम् "

इति स्मरणात् ॥ ३१ ॥

भृक्षारः कनकालुकः; सुवर्णकलश इत्यन्ये । उद्भृता उद्यमाना उर्वरा सर्वसस्याह्यमृतिकाः नोषरा । रञ्जुबद्ध एकाकी पशुः बलीवर्दादिः । सितवृषभश्चेदबद्धोऽपि "सितोक्षवस्रसुमनोविप्राश्च रत्नानि च " इति स्मरणात् । कुमारी अनूदा कन्या । सा च श्वेताम्बरा; " कुमारी पाण्डुराम्बरा " इति स्मरणात् । मीनः अपको मत्स्यः । तांश्च । चकारात् शवादिम्रहणम्; " राजलिङ्गानि सर्वाणि शवं रुदितवर्जितम् ॥ इति स्मरणात् । एतान् दृष्ट्या प्रदक्षिणीकृत्य प्रयायात् । अस्यापवादः स्मृत्यन्तरे—

> " भरद्वाजमयूराणां चाषस्य नकुळस्य च । एतेषां दर्शनं श्रेष्ठं दुर्छमं चाप्रदक्षिणम् "

इति॥ ३२॥

अथ मत्तोन्मत्तव्यङ्गान् दृष्ट्वा निवर्तेत ॥ ३३ ॥ वान्तविरिक्त-मुण्डजिटलवामनांश्च ॥ ३४ ॥ काषायिप्रविज्ञतमिलनांश्च ॥ ३५ ॥ तैलगुडग्रुष्कगोमयेन्धनतृणपलाशभस्माङ्गरांश्च ॥ ३६ ॥ 'लवण-स्त्रीबासवनपुंसककार्णासरज्ज्ञिनगडमुक्तकेशांश्च ॥ ३७ ॥

अपशकुनान्याह । अथेति प्रकरणान्तरार्थः । मत्तः मद्यादिना । उन्मत्तः ग्रहादिना । व्यक्तः विमादिः । एषां दर्शने निवेतेतैव ॥ ३३ ॥ वान्तः कृतवमनः । विरिक्तः अतिसारी । मुण्डः विशिखः । जिटिलः अवधूतः । वामनः हृस्तः । एतांश्च । चकारात् रिपुप्रमृतिग्रहणम् ; "रिपुविडसितधान्यव्याधिता-भ्यक्ततैकः पतितजिटलमुण्डोन्मत्तवान्तैर्ने सिद्धिः " इति स्मरणात् ॥ ३४ ॥ काषायिणः वृथा लिक्कधारिणः । प्रतिततः संन्यासी । मलिनः मलाकान्तदेहः कापालिकादिः । चकारात्

" विमुक्तकेशकाषायिनमेन्धनबुभुक्षिताः । कुञ्जान्धवन्ध्यावधिरैर्दृष्टैः सिद्धिन जायते ॥ "

इत्युक्ता त्राह्याः ॥ ३५ ॥ तैलं गुडं शुष्कगोमयम् इन्धनं तृणं दूर्वातिरिक्तं पलाशं पलाशादिपर्णम् ; न ताम्बूल-पर्णानि ; "ताम्बूलधानासनवर्धमानाः" इति वासन्तात् । भस्म रक्षा । अङ्गारः अलातम् । चकारात् सर्भचमीदिग्रहणम् ;

" शशे दिगम्बरे सेपे गोधाशरटचर्मणि । जाहके सकरे चोरे दृष्टे रौति च नो ब्रजेत् ॥ "

द्वित स्मरणात् ॥ ३६ ॥ लगणं शम्भलादि । क्लीबनपुंसकयोर्लक्षणं कर्मविपाकसंग्रहे " अमेध्याशी पुमान् क्लीबो ज्वरिता नपुंसकः " इति । अमेध्यं पररेतः ; तत् भुक्ता यः पुमान् भवति, स क्लीब इत्यर्थः । आसवस्तु " यदपक्लीषधाम्बुभ्यां सिद्धं मधं स आसवः " इत्येवंलक्षणः । आसवग्रहणात् मधमाण्डसुरयोरिनषेयः ; " वेक्या स्त्री मधमाण्डं प्रयहितवचनं मङ्गलं प्रस्थितानाम् " इति वासिष्ठात् ; "मत्स्यमांससुराधौतवस्त्रशङ्खबृषध्वजाः " इति नारदीयाच । कार्पासः तृलम् । रज्जुः वरत्रा । निगडः पादश्रङ्खला । सुक्ताः प्रकीर्णाः किशा यस्य सः । चकारात् सराधारूढमहणम् ;

" खरोष्ट्रमहिषारूढा अमङ्गल्यादिसंयुताः । कर्णनासादिभिर्हीना विकेशाः कृष्णवाससः ॥ मुक्तकेशातिकृष्णाङ्गास्तैलाभ्यक्ता रजस्वलाः । गर्भिणीविधवोन्मत्ताः क्षीबान्धबिधरा नराः । एतेषां दर्शने जाते न गन्तव्यं कदाचन ॥ "

इति नारदीयात् ॥ ३७ ॥

#### वीणाचन्दनार्द्रशाकोष्णीषालंकरणकुमारीस्तु प्रस्थानकाले अमिनन्दयेदिति ॥ ३८ ॥

प्रस्थाने अभिनन्दनीयान्याह । वीणादयो व्याख्याताः । तान् प्रस्थानकाले दृष्ट्वा अभिनन्द्येत स्तुवीत । यद्वा वीणादिहस्तान् पुरुषान् दृष्ट्वा द्रव्यादिदानेन संतोषयेत् ॥ ३८ ॥

## देवब्राह्मणगुरुवञ्चदीक्षितानां छायां नाकामेत् ॥३९॥ निष्ठचूत-वान्तरुधिरविण्मूत्रस्नानोदकानि व ॥ ४०॥ न वत्सतन्त्रीं लङ्घ-येत् ॥ ४१॥

प्रयाणे अनतिक्रमणीयान्याह । देवः देवप्रतिमा । ब्राह्मणः बहुश्रुत ; न जातिमात्रम् ; "बहुश्रुतस्य छायाम् " इति स्मरणात् । गुरुः अध्यापकः मन्त्रोपदेष्टा च । बश्रुः कपिळवर्णो गौः, अन्यो वा । दीक्षितः दीक्षावस्थः । एषां छायां कामतो नाकामेत् , नोल्लङ्घयेत् अधितिष्ठेद्वा ॥ ३९ ॥ निष्ठग्रूतं थूत्कारः । वान्तम् उद्गीर्णम् । रुधिरम् अस्तक् । विष्मूत्रे प्रसिद्धे । स्नानोदकं स्नानवारि । एतानि नाकामेत् चकारात् ऋत्विगादिग्रहणम् :

> " देवर्त्विकुस्नातकाचार्यराज्ञां छायां परस्नियाः । नाकामेदक्तविण्मूत्रष्ठीवनोद्वर्तनानि च ॥ "

इति योगिस्मरणात् : " श्रेष्मिनिष्ठग्रतवान्तानि नाधितिष्ठेत कामतः " इति मानवाच ॥ ४० ॥ वत्सतन्त्री वरसबन्धनी रज्जुः । वरसग्रहणं गोमात्रोपलक्षणम् ; जातिसाम्यात् ॥ ४१ ॥

¹प्रवर्षति ²न घावेत् ॥ ४२ ॥ ³न घृथा नदीं तरेत् ॥ ४३ ॥ न देवताभ्यः पित्रभ्यश्चोदकमप्रदाय ॥ ४४ ॥ न बाह्रभ्याम् ॥ ४५ ॥ न भिन्नया नावा ॥ ४६ ॥ नं कूलमधितिष्ठेत् ॥ ४७ ॥ न कूपमव-लोकयेत् ॥ ४८ ॥ न लङ्घयेत् ॥ ४९ ॥

प्रयाणे अकर्तव्यान्याह । प्रकृष्टबृष्टिमध्ये न धावेत् ॥ ४२ ॥ साक्षात् परंपरया वा समुद्रगो जलप्रवाहो नदी । तां वृथा अनन्यथासिद्धकारणमन्तरेण न तरेत्4, न तत्पारं गच्छेत् । वृथावचनात् आवश्यककार्यतरणे नं दोषः ॥ ४३ ॥ देवतापितृतर्पणमकृत्वा च नदीं न तरेत् ॥ ४४ ॥ बाहुभ्यां बाहुमात्रेण । नौकादिसाधने तु न दोष: ॥ ४५ ॥ भिन्नया जलसाविण्या नावा न तरेत् । भिन्नेति सांशयिक्यपि गृह्यते ; " नावं च सांशयिकीम् '' इति आपस्तम्बीयात् ॥ ४६ ॥ नद्यादिकुलं नाश्रयेत् । कूलनिषेधात् दर्भच्छायादि-निषेघोऽप्यर्थसिद्ध एव : दृष्टादृष्टदोषस्योभयत्र तुल्यत्वात् ॥ ४७ ॥ कृपान्तर्न पश्येत् । अन्तर्निषेघात् मुखादिदर्शनमपि निषध्यते ; "नेक्षेन्मुखं जले कृपे नयने चैव चात्मनः" इति स्मरणात्। दर्शननिषंधात अवरोहणनिषंधोऽपि : "न कूपमवरोहेत् " इति सूत्रात् ॥ ४८ ॥ न कूपमुत्स्रवनेन रुङ्घयेत् । कूपग्रहणं विषमोपलक्षणम् ; "विषमारोहणावरोहणानि वर्जयेत् " इति आपस्तम्बीयात् ॥ ४९ ॥

#### वृद्धभारिन्यस्नातस्त्रीरोगिवरचिकणाम्। पन्था देयो नृपस्त्वेषां मान्यः 'स्नातश्च भूपतेः ॥ ५० ॥

#### इति "श्रीविष्णुस्मृतौ त्रिषष्टितमोऽध्यायः

<sup>5</sup> स्नातस्त्र—ठ.

बृद्धः अशीत्यवरः । भारी भाराकान्तः । नृपः अभिषिक्तः क्षत्रियः । नृपोपादानादन्योऽपि पालनान बिकतः । स्नातः विद्यात्रतोभयस्नातः त्रैवर्णिकः । स्त्री जातिमात्रम् । रोगी रोगाकान्तः यः कश्चित् । वरः वरयात्रास्थितः । चकी शाकटिकः । एषामन्यतमेन समवाये अन्येन पन्था देयः । एषामन्योन्यसमवाये बुद्धतरादिभ्यो देय: । नृपेण सहैषां समवाये नृपायैवैतै: ; नृपेणापि स्नातकाय ब्राह्मणायेति । चकारात अन्यादिभ्योऽपि : "अन्धबधिरगर्भिणीगोभ्यश्च गजदुर्बेल्रदुर्वारपशुमत्तोन्मत्तत्वरितपतितनिन्दितोदक्याभ्यः पथोऽ-पक्रमेत् " इति शङ्खस्मरणात् ॥ ५०॥

इति <sup>1</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि<sup>श</sup>श्रीरामपण्डितात्मज-<sup>2</sup>श्रीनन्दपण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां त्रिषष्टितमोऽध्याय:

¹ न वर्षति धावेत--ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> नेयात---घ.

<sup>3</sup> From here five Sûtra-s omitted in ज. 4 न तरेत् omitted in ग.

<sup>6</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे आचारप्रकरणं त्रिषष्टितमम्—ज. ठ.

**ES4** 

#### चतुःषष्टितमोऽध्यायः

" विकच्छोऽनुत्तरीयश्च नग्नश्चावस्त्र एव च । श्रीतं स्मार्तं तथा कर्म न नग्नश्चिन्तयेदपि ॥"

। तत्रावस्त्रो मुख्यो नयः । विकच्छादिर्गीणः ; तेषामपि नमताभिधानात् । अन्यानाह गोभिलः

'' नमः स्यान्मलबद्धासा नमः कौशेयकेवलः । नमो द्विगुणवस्त्रः स्यान्नमो दुग्धपटस्तथा ॥ नमश्च स्यूतवस्रः स्याचमो प्रथितवस्रकः। नमश्च बहुवस्त्रः स्यान्त्रयः कौपीनकेवलः ।

काषायवस्त्रः साक्षाच दश नयाः प्रकीर्तिताः ॥ "

इति । नमस्य कियामात्रनिषेधेऽपि पुनः स्नाननिषेधः प्रायश्चित्तवैरुक्षण्यार्थः । तच्चोक्तं प्राक् ॥ ५॥ रात्रिः महानिशा । तथाच व्यासः---

> " महानिशा च विज्ञेया मध्यमं प्रहरद्वयम् । तत्र स्नानं न कुर्वीत काम्यनैमित्तिकाहते ॥"

इति । महानिशानिषेयात् पूर्वापरयामयोरनिषेधः ; " पदोषपश्चिमौ यामौ दिनवत् स्नानमाचरेत् " इति पाराश्चात् ॥ ६ ॥ राहुदर्शनं चन्द्रग्रहणम् । तच्च निमित्तान्तरोपलक्षणम् ;

> " महणोद्घाहसंकान्तियात्रातिंपसवेष च । स्नानं नैमित्तिकं ज्ञेयं रात्राविप 1तदिष्यते ॥ "

इति वृद्धयाज्ञवल्कीयात् ॥ ७ ॥ संध्यात्र अर्धास्तोदयकालो रवेः ; अन्यथा ' उषस्युषसि ' इति वक्ष्यमाण-वचनविरोधापत्तेः ॥ ८॥ 

#### <sup>2</sup>प्रातःस्नानशीलोऽरुणताम्रां प्राचीमालोक्य स्नायात् ॥ ९ ॥

पातःसानकालमाह । पातःसानशीलः अरुणोदयकाले सायात् । अनेन अरुणोदयात् पाक् सानं निषिद्धम् 'न रात्रौ ' इत्यनेन । न तृथ्वेमिष ;

" उषस्युषसि यत् स्नानं संध्यायामुदिते रवौ । प्राजापत्येन तत्तुल्यं सर्वपापप्रणाशनम् ॥"

इति कार्टान्तरश्रवणात् । तत्र पूर्वः पूर्वो मुख्यः, उत्तरोत्तरो गौण इति ध्येयम् । नित्यस्नाने चायं कारुः । काम्ये माघादिसाने तु "किंचिदभ्युदिते रवौ " इत्यादिवैँरोषिक एव । अत्र चाङ्गभूतं मन्त्रतर्पणादिकं मध्याह्स्नान एव वक्तव्यमित्यत्र नोक्तम् :

<sup>1</sup> न दुष्यति—ख. A--30

#### चतःषष्टितमोऽध्यायः

¹परनिपानेषु न स्नानमाचरेत् ॥ १ ॥ ²आचरेत् पश्च पिण्डा-नुद्धृत्यापस्तदापदि<sup>३</sup> ॥ २ ॥ ⁴नाजीर्णे ॥ ३ ॥ न चातुरः ॥ ४ ॥ न नग्नः॥५॥ वन रात्रौ॥६॥ राहुदर्शनवर्जम् ॥७॥ न संध्ययोः॥८॥

एवं भागत्रयमुक्त्वा चतुर्थमागीयं मध्याह्स्नानं चतुःषष्टितमेन वक्तुमादौ स्नाने परिहार्यमाह । परकीयेषु अनुत्सृष्टेषु जलाशयेषु न स्नायात् । आत्मीयेष्वप्यसंकृतेषु । तथाच मरीचि:-

> " अनुत्रष्टेषु न स्नायात् तथैवासंस्कृतेषु च । आत्मीयेष्यपि न स्नायात् तथैवाल्पजलेषु च ॥ "

इति । परकीयत्वमन्त्यजकृतस्याप्युपलक्षणम् ;

" अन्त्यैरपि कृते कृपे सेतौ वाप्यादिके तथा। तत्र सात्वा च पीत्वा च प्रायश्चित्तं समाचरेत "

इति शातातपीयात ॥ १ ॥ प्रतिप्रसवमाह । जलान्तराभावे सप्त पञ्च चतुरः त्रीन् वा मृत्पिण्डान् कृपात् घटत्रयं जलं चोद्धत्य परकीयेप्वपि स्नायात् ;

> " पञ्च वा सप्त वा पिण्डान् स्नायादुद्धत्य तत्र तु । उद्धत्य चतुरः पिण्डान् पारक्ये सानमाचरेत् ॥ उद्धत्य चापि त्रीन् पिण्डान् स्नायादापत्सु नो सदा । निबद्धासु च मृत्पिण्डान् कृपातु त्रीन् घटांस्तथा ॥ "

इति पराशरमनुबोधायनीयात् ॥ २ ॥ व्यतिरेकेणाधिकारिण आह । अजीर्णे अजीर्णोद्गारे ॥ ३ ॥ आतुरः ज्वराद्यभिभूतः । चकारात् रजस्वलादिः ; "रजस्वला न स्नायान्नाभ्यञ्ज्यात् " इति निषेधात् ॥ ४ ॥ नम्रोऽत्र मुख्यो गौणश्च ; द्विविधस्यापि कर्मानधिकारात् । तथाच भूगः---

<sup>1</sup> न परनिपानेषु स्नान—ठ.

<sup>3</sup> उद्गुत्यापदि—उ.

<sup>5</sup> न राहदर्शनवर्ज रात्री—ठ.

<sup>2</sup> पातःसायी अरुणकिरणग्रस्तां— ठ.

" अल्पत्वाद्धोमकालस्य बहुत्वात् स्नानकर्मणः । प्रातनि तनुयात् स्नानं होमलोपो विगर्हितः ॥ "

इति कात्यायनेन कियाविस्तारनिषेधात् । यतु " प्रातः स्नानं मन्त्रवर्जं मध्याहे मान्त्रिको विधिः " इति मार्कण्डेयवचनं, तदिप मन्त्रविस्तराभिप्रायेण ; विस्तरस्यैव निषेधात् ॥ ९ ॥

## स्नातः शिरो नावधुनेत् ॥ १० ॥ नाङ्गेभ्यस्तोयमुद्धरेत् ॥ ११ ॥ न तैलवत् संस्पृशेत् ॥ १२ ॥

स्नातधर्मानाह । स्नानान्तरं शिरःस्थितान् केशान् करेण न कम्पयेत् ; " न चावधूनयेत् केशान् क इति शातातपीयात् ॥ १० ॥ हस्तेन वस्नेण वाङ्गशोधनं न कुर्यात् ; " अपमृज्यात्र च स्नातो गात्राण्यम्बर्स्न्य पाणिभिः " इति स्मरणात् ॥ ११ ॥ तैलाक्तं द्रव्यं किंचिदिप न स्पृशेत् । एतेन तैलस्य स्पर्शनिषेधोऽर्थिसिङ्क्ष्म् एव ; "शिरःस्नातस्तु तैलेन नाङ्गं किंचिद्पस्पृशेत् " इति मानवात् ॥ १२ ॥

#### नाप्रक्षालितं पूर्वधृतं वसनं विभृयात् ॥ १३ ॥

वस्त्रविधिमाह । परिहितं प्रावृतं वा वासः प्रक्षालनमन्त्ररेण धारणाई न । प्रक्षालनं प्रोक्षणोपल्याणम् ; "अभावे पूर्ववस्त्रं वा संप्रोक्ष्य प्रणवेन तु " इत्युशनःस्मरणात् । वासोग्रहणात् क्षौमादीनामनिषेधः ;

> " अलामे धौतवस्त्रस्य शाणक्षौमाविकानि च । कुतपं योगपट्टं वा द्विवासास्तु यथा भवेत् ॥ "

इति योगिसरणात् । 'पष्टक्षौमाजिनानि वा श्रहित पाठः । पूर्वभृतत्वेन स्त्र्यादिभौतमपि रुक्ष्यते ;

" ईषद्धीतं स्त्रिया घीतं शृद्धघीतं तथैव च । अधीतं तच विज्ञेयं शुष्कं दक्षिणपछवै: ॥"

इति स्मरणात् । अधौतत्वेन पुनः क्षालनमुच्यते ॥ १३ ॥

#### स्नात एव सोष्णीषे धौते वाससी विभृयात्॥ १४॥

स्रातः ; साङ्गेन स्नानविधिना । स्नात एवेत्यव्यवधानेन शुष्कवाससः स्थल एव संध्याद्यनुष्ठानस्य मुख्यपक्षतां दर्शयति ;

> " यत्राशुचि स्थलं वा स्यादुदके देवताः पितृन् । तर्पयेतु यथाकाममप्सु सर्व प्रतिष्ठितम् ॥ "

इति विष्णुना स्थलामाव एव जले कर्मविधानात् ; "व्रताहते नार्द्रवासा नैकवासाः स्थले जपेत् " इति योगीश्वरेण आर्द्रवाससः स्थले कर्मनिषेधाच । उष्णीषं जलापसरणाय शिरोवेष्टनम् ; तेन सहिते । तचागाढवन्यनं शिरसि वेष्टयेत् ;

> " राजहंसनिभं प्राप्य उष्णीषं शिथिलार्पितम् । जलक्षयनिमित्तं वै वेष्टयामास मूर्धनि ॥ "

इति महाभारतिलङ्गात् । यतु 'नाङ्गेभ्यस्तोयमुद्धरेत् ' इत्यविशेषेणोक्तं, तच्छिरोव्यतिरिक्ताङ्गविषयम् । यच्च,

" देवाः पिबन्ति शिरसो मुखस्य पितरस्तथा । वसवोऽपि च गन्धर्वा अधस्तात् सर्वजन्तवः ॥ "

इति विशेषस्मरणं, तदिप "स्नानशाट्या न पाणिना " इत्यनेनोपसंहरणीयम् । धौते स्वयमेव ; "स्वयं धौतेन कर्तव्याः क्रिया धर्म्या विपश्चिता " इति देवलस्मरणात् । वाससो द्वित्वं च विवक्षितम् ;

> " एकवासा न भुज्जीत न कुर्याद् देवतार्चनम् । न चार्चयेद् द्विजान्नामौ कुर्यादेवंविधो नरः ॥ "

इति देवलेन एकवासस्त्वनिषेधात् । बिभृयादित्यनुवृत्तौ पुनर्वचनं नियमार्थम् ; नमस्य कर्ममात्रनिषेधात् । न च 'न नमः ' इति निषेधादेवैतन्नियमसिद्धिरिति वाच्यम् , नियमादृष्टस्य विधित एव सिद्ध्या निषेधेनासिद्धेः । द्वित्ववद्व्यत्यासोऽपि विविक्षितः, " नोत्तरीयमधः कुर्योद्धस्त्यं नोत्तराम्बरम् " इति व्यासस्मरणात् । तयोश्च धारणं नान्तर्वासो विना ; " नान्तर्वासो विना जातु निवसेद्वसनं बुधः " इति तस्यैव स्मरणात् । तल्लक्षणं स्मृत्यन्तरे—

" षोडशद्वादशाष्टामिरङ्गुकैविंस्तृतं च यत् । विस्तृतं व्याममात्रं तु तदन्तर्वास ईरितम् ॥"

इति । वस्त्रपरिधानानन्तरं तिलकधारणं कार्यम् । तच ब्रह्माण्डपुराणे उक्तम्-

" स्नात्वा पुण्डूं मृदा कुर्याद्भुत्वा चैव च भस्मना । देवानभ्यर्च्य गन्धेन सर्वपापापनुत्तये । जलेन तिलकं कुर्याज्जलान्तः कर्मसिद्धये ॥ "

इति । तदनन्तरं संध्यावन्दनं स्वस्वस्त्रोक्तविधिना कार्यम् । तचोक्तं ब्रह्मचारिप्रकरण इति नात्रोक्तम् । तदनन्तरं श्रोतसार्तान्यतरहोमः कार्यः । सोऽपि पागुक्तत्वात् अत्र नोक्त इति ॥ १४ ॥

न म्लेच्छान्यजपतितैः सह संभाषणं कुर्यात् ॥ १५ ॥

स्नानोत्तरं निषेध्यमाह । म्लेच्छाः शबरपुलिन्दिकरातादयः। अन्तयजाः चण्डाठादयः। प्रतिताः महापातक्यादयः । एतैः सह स्नातो न संभावत । संभावणे पुनः स्नायात् । असंभाषणादनवळेकनमपि गम्यते

> " चण्डालपतितौ दृष्ट्या नरः पश्येतु भास्करम् । स्नातस्त्वेतान् समाभाष्य सचैछं स्नानमाचरेत् ॥ "

इति व्यासस्मरणात् ॥ १५ ॥

स्तायात् 'प्रस्रवणदेवखातसरोवरेषु ॥ १६॥ उद्धतात् भूमिष्ठ-मुदकं पुण्यं, स्थावरात् प्रस्रवत्, तस्मान्नादेयं, तस्मादिप साधु-परिगृहीतं, सर्वत एव गाङ्गम् ॥ १७ ॥

स्नानीयज्ञान्याह । प्रस्तवणं निर्झरः । देवलातं पुष्करादि । सरोवरं मानससरोवरादि । एषु स्नायात ॥ १६ ॥ उत्तरोत्तरप्रशस्तजलान्याह । उद्धतं घटादिना जलाशयात् पृथक् कृतम् । तसात् तडागादिभूमिष्ठं जलं पवित्रम् । स्थावरात् प्रस्रवत् : प्रस्रवणादिगतम् । तस्मादपि नादेयं नदीसंबन्धि । तस्मादपि साधिनः वसिष्ठादिभिः परिगृहीतम् : यथा वसिष्ठपाची विश्वामित्रपाचीत्यादि । उक्तभ्यः सर्वेभ्योऽपि गङ्गोदकं पुण्यतमम् । तथाच यमदेवलौ—

> " क्षेत्रस्थमुद्धतं वापि शीतमुष्णमथापि वा । गाङ्गेयं हरते पापमाजन्ममरणान्तिकम् ॥ ''

#### इति । ब्रह्माण्डेऽपि---

" रात्री दिवा वा संध्यायां गङ्गायां त प्रसङ्गतः। स्नात्वाश्वमेधजं पुण्यं गृहेऽप्युद्धत्य तज्जलै: ॥ "

इति ॥ १७ ॥

मृत्तोयैः कृतमलापकर्षोऽप्सु निमज्ज्योपविश्यापो हि छेति तिस्भिर्हिरण्यवर्णेति चतस्भिरिदमापः प्रवहतेति च वीर्थ-मभिमन्त्रयेत्॥ १८॥

स्नानाङ्गाभियानलाघवेन प्रातःस्नानप्रसङ्गात् मध्याहस्नानमप्याह । यद्यप्यत्र मध्याह्नादिशब्दाभावात् स्नानान्तरत्वाप्रतीत्या पातःस्नान एवायं गुणविधिरिति प्रतिभाति, तथापि,

¹ देवलातप्रस्रवणनदीनदनिर्शरेखु—ठ.

" न प्रातमीतिकारनानं न च मध्यं गते रवी। न रात्री मृत्तिकास्नानं न च भौमार्कवारयोः ॥ "

इति निषेधेन प्रातःस्ताने गुणविधित्वासंभवात् स्नानान्तरस्यैव विशिष्टविधिरिति युक्तम् । तच माध्याहिकमेव ; "ततो मध्याह्समये स्नानार्थं मृदमाहरेत्" इति कौर्मात् । तत्र मृतोयैरिति बहुवचनात् गोमयग्रहणम् ; " त्रिधा कृत्वा मृदं तां तु गोमयं च विचक्षणः " इति शातातपीयात् । भागत्रयविनियोगमप्याह स एव-

चतःषष्टितमोऽध्यायः

" अधमोत्तममध्यानामङ्गानां क्षालनं तु तैः । भागै: पृथक पृथक कुर्यात् क्षालने मृदसंकरम् ॥ "

इति । अनुहेपनकमयोः स्मृत्यन्तरवचनम्-

" आयुष्कामः शिरोलेपं मृदा कुर्योद् द्विजः पुरा । श्रीकामः पादशौचं तु मृदा पूर्व समाचरेत् ॥ "

इति । मन्त्रोऽपि तत्रैव---

" मही द्यौरिति मन्त्रेण मृत्तिकामभिमन्त्रयेत् । स्योना प्रथिवीति मन्त्रेण शिर आरभ्य लेपयेत् ॥"

इति । अनन्तरकार्यमपि तत्रैव---

'' तोयेऽवघष्य गात्राणि निमज्ज्योन्मज्ज्य वै शनैः । आचम्य गोमयेनापि (<sup>1</sup>मानस्तोवया समालमेत् ॥) "

इति । एवं शारीरं मलमपाकृष्याप्यु त्रिर्निमज्ज्य तीरे उपविश्य "आपो हि ष्ठा " इत्याद्यष्टभिर्मन्त्रैः तीर्थमभिमन्त्रयेत् । 'निमज्ज्योपस्पृशेत् ' इति पाठे निमज्जनानन्तरमाचग्य तीर्थमभिमन्त्रयेदित्यर्थः ॥ १८ ॥

#### ततोऽप्सु निमग्नस्त्रिरघमर्षणं जपेत्॥ १९॥

पाठेनैवानन्तर्थे लब्धे तत इत्यभिमन्त्रणोत्तरकर्मानन्तर्थबोधनाय । तचोक्तं परिशिष्टे—" तीर्थमभि-मृत्यावगाद्य स्नातो द्विराचम्य मार्जयेत्। अम्ब यो यन्त्यध्वमिरित्यष्टामिः, आपो हि ष्ठेति नवभिः। अथ तीर्थमङ्गुष्ठेन इमं मे गङ्गे इत्यृचा त्रिः पदक्षिणमालोड्य प्रकाशपृष्ठममोऽघमर्षणसूक्तं त्रिरावर्तयेत् " इति । अप्स्वित्यनुष्टतौ पुनर्वचनमभिमन्त्रितास्वेवेति नियमार्थम् । निमज्जनस्य पुनर्वचनं यावज्जपसमाप्ति निमज्जनप्राप्त्यर्थम् । अन्यथा ल्यपा जपपूर्वकारुतामात्रमेव निमज्जनस्यापयेत । तच 'प्रकाशपृष्ठतयैव

<sup>1</sup> The portion within brackets is missing in all MSS. It is supplied from the Krtyakalpataru, Vol. III, p. 62. (Gaekwad's Oriental Series, 1950).

निमझिर्किपेत् ' इत्यनेन सकृत्रिमझिरावर्तयेत् ; न प्रत्यावर्तनं निमज्जनम् । अधमर्षणम् ; अधमर्षणिषिदृष्टम् " ऋतं च सत्यं च '' इति तृचं सूक्तम् । जपश्च मनसैव ; संभवात् । अत एव ठ्यासः—

> " अङ्गुष्ठाङ्गुलिभिश्चैव श्रोत्रदृङ्नासिकामुखम् । निष्पीङ्यान्तः प्रतिस्रोतस्तिः पठेदघमर्पणम् ॥ "

इति ॥ १९ ॥

## तद्विष्णोः परमं पदमिति वा ॥ २० ॥ द्वपदां सावित्रीं च ॥ २१ ॥ युञ्जते मन इत्यनुवाकं वा ॥ २२ ॥ पुरुषसूक्तं वा ॥ २३ ॥

पक्षान्तराण्याह । अवमर्षणस्थाने "तद्विष्णोः" इत्यृचं वा जपेत् । त्रिरित्यनुवर्तते ॥ २०॥ "द्रुपदादिवेन्मुमुचानः" इति यजुवेदपसिद्धाः ; तां वा त्रिर्जपेत् ;

> "द्रुपदा नाम गायत्री युजुवेदे प्रतिष्ठिता । अन्तर्जले त्रिराष्ट्रत्य मुर्च्यते ब्रह्महत्यया ॥"

इति योगिस्मरणात् ॥ २१ ॥ "युङ्गते मन उत युङ्गते घियः" इति संहितोक्तमारण्यकोक्तं वानुवाकं सकुज्जपेत्; सकुन्निमज्जने त्रिर्जपस्याशक्यत्वात् ॥ २२ ॥ "सहस्रशीर्षा" इति षोडशर्चं पुरुषदेवताकं सूक्तं वा सकुज्जपेत् । ऐच्छिकोऽयं विकल्पः ॥ २३ ॥

#### स्नातश्चाद्रवासा देवपितृतर्पणमम्भःस्य एव कुर्यात् ॥ २४॥

अवमर्षणानन्तरमाह । अवमर्षणानन्तरं पुनः स्नानार्थं स्नात इति ; "अवमर्षणं त्रिरावृत्य निमज्ज्योन्मज्ज्यादित्यमवलोकयेत् " इति स्मरणात् । चकारादिभिषक्तिश्च ; " ततोऽभिषिश्चेन्मन्त्रेश्च वारणेस्तु यथाकमम् " इति स्मरणात् । 'आर्द्रवासा अम्भःस्थ एव ' इत्यत्र आर्द्रवासा एव जल इति नियमात् शुष्कवाससो जले निषेवः । आर्द्रवासा जल एवेति नियमादार्द्रवाससः स्थले च निषेधः सिध्यति ;

" ग्रुष्केणान्तर्जले नैव बहिरप्याईवाससा । स्नानं दानं जपो होमः कर्तव्यं पितृतर्पणम् ॥ "

इति लिखितस्मरणात् । देविपित्रोरेवोपादानमृषिपिरहाराय ; तेषामञ्जले तीर्थामावेन तर्पणासंभवात् । तथाहि " आर्षे कानिष्ठिकामूले " इत्युक्तलक्षणस्य दक्षिणकरस्थस्य ऋषितीर्थस्य "तौ युतावङ्गलिः पुमान् " इत्युक्तलक्षणेऽञ्जले वामकरसंयोगेन तिरोहिततया जलनिर्गमाक्षमत्वात् । वियोजनेनान्तर्निर्गमने अञ्जलित्व-

्याघातात् । तस्मात् अञ्जलिना देवपित्रोरेव<sup>1</sup> तर्पणम् ; तत्तत्तीर्थसङ्कावात् । न ऋषीणाम् ; तीर्थाभावात् । अत एव **ट्याघपादः**—

> "स्नानाङ्गत्वेनाञ्जलिना तर्पयेत् पितृदेवयोः । काम्ये नित्ये विशेषेण तत्र कुर्यात् प्रयत्नतः ॥"

इति देविपत्रोरेव तर्पणमाह । कार्ष्णाजिनिरिप-

" देवतानां पितॄणां च जले दद्याज्जलाङ्गलीन् । असंस्कृतप्रमीतानां स्थले दद्याज्जलं सकृत् ॥ "

इति । कचित् देवर्षिपितृतर्पणमिति पाठः । स चाम्रेतनवाक्यविरोधाच्चित्यः । यतु ऋषीणामिप कचिदङ्गिलिना तर्पणश्रवणं, तत् "अङ्गुल्यमृषीणाम्" इत्यङ्गुलिमध्यस्थितऋषितीर्थामिप्रायेणिति मन्तव्यम् । स्नानाङ्गतर्पण-प्रकारश्च स्मृत्यन्तरे—" ब्रह्मादयो ये देवास्तान् देवांस्तर्पयामि ; भूदेवांस्तर्पयामि ; भूवदेवांस्तर्पयामि ; स्वदेवांस्तर्पयामि ; कृष्णद्वैपायनादयो ये ऋषयस्तान् ऋषींस्तर्पयामि ; मृः ऋषींस्तर्पयामि ; भूक्षवःस्वः ऋषींस्तर्पयामि । प्राचीनावीती, अमिन्त्यवाहिनादयो ये पितरस्तान् पितृंस्तर्पयामि ; मृः पितृंस्तर्पयामि ; भूक्षवःस्वः पितृंस्तर्पयामि ; स्वः पितृंस्तर्पयामि ; मृर्भवःस्वः पितृंस्तर्पयामि ; स्वः पितृंस्तर्पयामि । स्वः पित्रंस्तर्पयामि ; स्वः पितृंस्तर्पयामि ; स्वः पितृंस्तर्पयामि । स्वः पित्रंस्तर्पयामि । स्वः पित्रंस्तर्यामि । स्वः स्वः पित्रंस्तर्पयामि । स्वः स्वः पित्रंस्तर्यामि । स्वः स्वः पित्रंस्तर्य

# परिवर्तितवासाश्चेत् वैतीर्थमुत्तीर्थ ॥ २५ ॥ अकृत्वा देविपतृ-तर्पणं स्नानशाटीं न पीडयेत् ॥ २६ ॥

. अशक्तं प्रत्याह । यस्तु स्नात्वा जले स्थातुमशक्तः शुष्कं वासः परिधत्ते, स तीर्थोद्घहिरागत्य स्थल एव स्नानाङ्गं तर्पणं कुर्यात् ;

> "आईवासा जले कुर्यात् तर्पणाचमनं जपम्। शुष्कवासाः स्थले कुर्यात् तर्पणाचमनं जपम्॥"

इति हारीतस्परणात् ॥ २५ ॥

तर्पणोत्तराङ्गं व्यतिरेकेणाह । परिवर्तितवासा अपि देवपितृतर्पणात् प्राक् स्नानवस्त्रं न निष्पीडयेत् । यथाह् योगीश्वरः—

> " यावद्देवानृषीश्चेव पितृंश्चापि न तर्पयेत् । तावन्न पीडयेद्वस्त्रं येन स्नातो भवेद् द्विजः ॥"

चतुःषष्टितमोऽध्यायः

७०३

इति । एतेन वस्त्रनिष्पीडनस्य तर्पणोत्तराङ्गत्वं गम्यते ;

" निष्पीडयति यो वस्त्रं स्नानं कृत्वा ह्यतर्पिताः । निराज्ञाः पितरो यान्ति शापं दत्त्वा सुदारुणम् ॥"

इत्यन्यथा करणे दोषश्रवणात् । अत एव---

" ये के चास्मत्कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृताः। ते गृह्णन्तु मया दत्तं वस्ननिष्पीडनोदकम्॥ "

इति मन्त्रोऽपि तत्र समर्थते । नित्यतर्पणेऽप्येतत् समानम् ; स्नानाङ्गनित्यतर्पणयोर्मध्ये पाठात् ; दोषश्रवणा-

# स्वात्वाचम्य विधिवदुपस्पृशेत्॥ २७॥

स्नानेऽन्यद्प्युत्तराङ्गमाह । वस्निनिष्पीडनान्तस्नानिध्यानन्तर्यं द्विराचमनस्य गमयितुं पुनः स्नानपरामर्शः । अन्यथा मज्जनमात्रानन्तरमेव स्यात् । यद्वा स्नानमात्रविधेः वस्निनिष्पीडनान्तताबोधनाय । अन्यथा मध्याह्स्नान एव स्यात् ; प्रकरणात् । विधिवत् इन्द्रियस्पर्शनान्तमाचम्य पश्चात् द्वितीयवारं तथैवाचामेत् । एतेन यत्र सामान्यतोऽपि द्विराचामेत् इत्युच्यते, तत्रापि साङ्गाया एवाचमनभावनाया द्विरावृत्तिः, न प्रधानमात्रस्य । अावृत्तिस्तन्त्रेणाङ्गानि ' इति न्यायोऽप्यत्रानुगृहीतः ;

" स्नात्वा पीत्वा क्षुते सुप्ते सुक्त्वा रथ्योपसर्पणे । आचान्तः पुनराचामेद्वासो विपरिधाय च ॥ "

इति योगिसरणात् ॥ २७ ॥

पुरुषसूक्तेन प्रत्यृचं पुरुषाय पुष्पाणि दद्यात् ॥ २८ ॥ उदकाञ्जलीश्च ॥ २९ ॥ आदावेव दैवेन तीर्थेन देवानां तर्पणं कुर्यात् ॥ ३० ॥ तदनन्तरं पित्र्येण पितृणाम् ॥ ३१ ॥

मध्याह्मानाङ्गमाह । "सहस्रशीर्षा " इत्यादि षोडशर्चं पुरुषस्क्तम् । तस्य षोडशिमः ऋमिः जलशायिने विष्णवे षोडश पुष्पाणि ॥ २८ ॥ तदभावे जलमेव वा दद्यात् एकैकमञ्जलिमिति ॥ २९ ॥ तच्चोपवीतिनैव ; " उपवीतं देवानां निवीतं मनुष्याणां प्राचीनावीतं पितृणाम् " इति श्रुतेः । कुशाप्रश्च ;

" कुशामस्तर्पयेद्देवान् मनुष्यान् कुशमध्यतः । द्विगुणीकृत्य मूलामैः पितॄन् संतर्पयेद् द्विजः ॥ "

<sup>1</sup> स्नात्वा च विधि—ठ.

 $^2$  पितॄन् $ext{ o}$ ग.

इति स्मरणात् । तच प्रागमेषु ;

" प्रागमेषु सुरास्तप्यी मनुष्याश्चोदगमतः । पितरो दक्षिणामेषु चैकद्वित्रिजलाञ्जलीन् ॥ "

इति आग्नेयात् । <sup>1</sup>तत्र तिलेषु गोमिलः—

" शुक्केस्तु तर्पयेदेवान् मनुष्याञ्छबलैस्तिलैः । पितृंस्तु तर्पयेत् कृष्णैस्तर्पयन् सर्वशो द्विजः ॥ "

इति । कात्यायनः--

" पातयेद्दक्षिणं जानुं देवान् परिचरन् सदा । पातयेदितरं जानुं पितृन् परिचरन्नपि ॥ "

इत्याद्यन्यतोऽवगन्तव्यम् ॥ ३० ॥ देवतर्पणानन्तर्यवचनं स्मृत्यन्तरीयमध्यस्थितर्षितर्पणनिरासाय ; अञ्जलावृषि-तीर्थस्य विरोधात् । तेषामपि तर्पणं चेत् अङ्गुलिमध्यस्थर्षितीर्थनंत्युक्तमेव ॥ ३१ ॥

## तत्रादौ खवंइयानां तर्पणं कुर्यात् ॥ ३२ ॥ ततः 'संबन्धि-बान्धवानाम् ॥ ३३ ॥ ततः सुहृदाम् ॥ ३४ ॥

तत्र पितृणां कममाह । तत्र पितृगणे प्रथमं स्वान् साक्षात् संबन्धिनः पितृमातृमातामहांस्तदनन्तरं वंश्यान् पितृव्यश्रातृमातुलादींस्तर्पयेत् ; "संतर्प्य स्वान् पितृन् पूर्व पश्चादन्यांश्च तर्पयेत् " इति योगि-स्मरणात् । तर्पणानुवृतौ पुनर्वचनमञ्जलिसंस्यामेदप्रदर्शनाय । क्रियानुवृतौ पुनर्वचनं तु प्राचीनावीतित्वादिषूक्त-गुणमेदप्रदर्शनाय । गुणान्तरमप्याह यम:—

" संबन्धनामगोत्रेण स्वधान्तेन नमोऽन्ततः । वस्वादिरूपं निर्दिश्य तर्पयेत् पितृपूर्वकम् ॥"

इति ॥ ३२ ॥ किंच संबन्धिनः भागिनेयश्वशुरस्यालादयः । बान्धवाः पैतृःबस्रेयमातृष्वस्रेयमातुलादयः । तांस्तर्पयेत् ॥ ३३ ॥ किंच सुहृदः मित्रगुर्वाचार्योपाध्यायादयः । तांश्च तर्पयेत् । <sup>३</sup>एते च संगृहीताः स्मृत्यन्तरे—

" पितृमातृमातामहाः पितृव्या आतरस्ततः । पितृष्वसा मातुरुश्च तद्भगिन्यः स्वजामयः ॥ भार्या पुत्राश्च पौत्राश्च आतृपुत्रास्तयैव च ।

**ा.** <sup>2</sup> संविन

<sup>8</sup> एवं च---घ.

चतुःषष्टितमोऽध्यायः

७०६

दुहिता श्रशुरश्चेव भावुका गुरवस्तथा ॥ आचार्याः सुहृदः स्थाला उपाध्यायश्च पोषकः । स्वामिनश्च सखायश्च मातापित्रोश्च बान्धवाः ॥ आत्मनो बान्धवाश्चेव एवं ज्ञाता यथाकमम् । तर्पणे च गयाश्राद्धे तीर्थे चैव महालये ॥"

इति । अत्र पित्रादिशब्दाः पित्रादित्रयपराः । यथाह हारीतः — " पित्रादीन् मात्रादीन् मातामहादीन् पितृज्यांस्तत्पत्नीः <sup>1</sup>ज्येष्ठश्रातॄंस्तत्पत्नीस्तर्पयेत्" इति ॥ ३४ ॥

#### एवं निखसायी स्यात्॥ ३५॥

स्नानविधिमुपसंहरति । उक्तेन विधिना प्रत्यहं स्नायात् । अनेन च तर्पणानन्तरं स्नानोपसंहारेण तर्पणस्यापि विष्णुपूजनवत् संदंशान्तःपातित्वात् स्नानाङ्गत्वं गमयति । नित्यवचनादकरणे प्रत्यवायं गमयति । "अस्तात्वा नाचरेत् कर्म जपहोमादि किंचन" इति श्रवणात् । यद्यपि "यथाहिन तथा प्रातिनित्यं स्नायादनातुरः" इति वचनात् स्नानद्वयस्यापि नित्यत्वं गम्यते, तथाप्यनातुरं प्रत्येव द्वयोर्नित्यत्वम् । सर्वान् प्रति तु—

> " अस्नातस्तु पुमानाहों जपामिहवनादिषु । प्रातः स्नानं तदर्थं तु नित्यस्नानं प्रकीर्तितम् ॥ "

इति शङ्क्षेन पातःस्नानस्यैव सर्वकर्माङ्गत्वाभिधानान्नित्यत्वम् । स्नाननित्यत्वे च तदङ्गस्य तर्पणादेरपि नित्यत्वं सिध्यति । यत्तु तर्पणे फलश्रवणं तन्नित्यकाम्यताबोधनाय । यथाह शङ्काः—

> " स्नातः संतर्पणं कृत्वा पितॄणां तु तिरुग्मसा । पितृरुोकमवामोति पीणाति च पितृंस्तथा² ॥ "

इति ॥ ३५ ॥

#### स्नातश्च <sup>3</sup>पवित्राणि यथाशक्ति जपेत् ॥ ३६ ॥ विशेषतः सावित्रीम् ॥ ३७ ॥ पुरुषसूक्तं च ॥ ३८ ॥ नैताभ्यामधिकमस्ति ॥ ३९ ॥

एवं तर्पणानन्तरमुक्तरीत्या विष्णुं संयूज्य तदनन्तरमाह । स्नानविधेः विष्णुपूजनान्तताप्रदर्शनाय पुनः स्नानपरामर्शः । पवित्राणि पावमानानि तरत्समन्द्यादीनि अनियतसंख्यानि जपेत् ॥ ३६ ॥ किंच

<sup>1</sup> मातुलांस्तत्पक्षी:—ख. <sup>2</sup> तया पितृन्—ग.

<sup>3</sup> यथाराक्ति पतित्राणि—ज

पूर्वोक्तजपसंख्यापेश्चया अधिकसंख्यया गायत्रीं जपेत् । यद्वा सूक्तान्तरजपोऽस्तु मा वा ; सावित्रीं त्ववस्यं जपेदिति ॥ ३७ ॥ किंच "सहस्रशीर्षा " इति षोडशर्चं सूक्तं च विशेषतो जपेत् ॥ ३८ ॥ विशेषतो <sup>1</sup>जपे हेतुमाह । गायत्रीपुरुषस्क्ततोऽधिकफलसाधनमन्यद्यतो नास्ति ; "गायत्र्युपासिता येन तेनोपास्तं जगत्त्रयम् " <sup>2</sup>इति स्मरणात् । अयं च पृथगेव मध्याह्स्वानाङ्गं वा जपः, न मध्याह्संध्याङ्गम् । तस्या द्वयपदोपादानेन प्रागेवानङ्गत्वस्य बोधनात् ॥ ३९ ॥

#### स्नातोऽधिकारी भवति दैवे पित्र्ये च कर्मणि। पवित्राणां तथा जप्ये दाने च विधिवोधिते ॥ ४०॥

स्नानस्य नित्यत्वे हेतुमाह । यतः दैवे वैश्वदेवादौ ; पित्र्ये नित्यश्राद्धादौ ; जप्ये ब्रह्मयज्ञादौ ; दाने अतिथिपूजादौ ; विधिन्नोधिते देवपूजादौ नित्ये । तथाशब्देन नैमित्तिके ब्रह्शान्त्यादौ ; चशब्दात् काम्ये गोदानादौ च स्नातस्यैवाधिकारः । अतः अनारभ्याधीतमपि स्नानं नित्यकर्मापेक्षितत्वाकित्यम् ॥ ४० ॥

#### अलक्ष्मीः कालकर्णी च दुःखप्रं दुर्विचिन्तितम्। अन्मात्रेणाभिषिक्तस्य नइयन्त इति धारणा॥ ४१॥

तस्यैव नैमित्तिकत्वे हेतुमाह । अरुक्ष्मीः निर्ऋतिः । कारुकर्णी दुःसहदुहिता । चकारात् करुहादयः । दुःस्त्रमं स्वमे खराचारोहणम् । दुर्विचिन्तितम् अशुभविचिन्तितम् । एतानि उद्धृतेनानुद्धृतेन वा तीर्थातीर्थ-सावारणेन जलेन यः खानशीलः पुमान् तस्य नश्यन्तीति नियमः । तेन नैमित्तिकमपि ॥ ४१ ॥

## याम्यं हि यातनादुःखं नित्यस्तायी न पदयति। नित्यस्तानेन पूयन्ते येऽपि पापकृतो नराः ॥ ४२॥

#### इति <sup>5</sup>श्रीविष्णुस्मृतो चतुःषष्टितमोऽध्यायः

तस्यैवाकाम्यत्वमाह । नित्यस्नानशीलः पुमान् <sup>6</sup>यमलोकं स्वं च <sup>7</sup>परकीयमपि यातनादुःखं न पश्यति । किं पुनः स्वीयमनुभविष्यति । तस्मात् अकाम्यम् । पापक्षयार्थत्वमप्यस्याह । यानि पुनः अनिर्दिष्ट-

<sup>2</sup> इत्यादिस्मरणात्—ख, ग.

<sup>7</sup> परलोकीयमपि—च.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> जपहेतु—च.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> विधिनोचिते—ग.

<sup>5</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे स्नानविधिप्रकरणं चतुःषष्टितमम्—ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> यमलोकीयं—च

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> जना:---ठ.

प्रायश्चित्तानि पापानि, तान्यपि नित्यस्नानेन नश्यन्तीति । यद्वा महापातक्यादयोऽपि नित्यस्नानेन पूताः प्रायश्चित्तानुष्ठायिनो भवन्तीति प्रायश्चित्ताङ्गत्वमप्यस्येति ॥ ४२ ॥

इति <sup>1</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामघेय-श्रीकेशवनायकभेत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि<sup>2</sup>श्रीरामपण्डितात्मज-<sup>2</sup>श्रीनन्दपण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविद्यतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां चतुःषष्टितमोऽध्यायः

#### पञ्चषष्टितमोऽच्यायः

¹अथातः सुस्नातः सुप्रक्षालितपाणिपादः स्नाचान्तो देवतार्चायां 'स्थले वा भगवन्तमनादिनिधनं वासुदेवमभ्यर्च-येत् ॥ १ ॥

मध्याङ्गस्नानान्तरं विष्णुपूजनं पञ्चषष्टितमाध्यायेनाह । पाठादेवानन्तर्यसिद्धौ अथशब्दः निरञ्जनध्यान-सूर्यावलोकनोपस्थानमुखमार्जनादिस्मृत्यन्तरोक्तकर्मानन्तर्यार्थः । तानि च योगयाज्ञवल्कीये मसिद्धानि । यतो देवपूजाकरणे

> " <sup>3</sup>यो मोहादथवालस्यादकृत्वा देवतार्चनम् । • मुङ्क्ते स याति नरकान् क्रिमिर्मूत्वेह जायते ॥"

इत्यादिदोषः श्रूयते, अतो हेतोः । सुस्नात इति वारुणस्नानवत एव देवतार्चायामधिकारं गमयति ;

" वारुणेनेव संशुद्धो जपामिहवनादिषु । अधिकारी भवेन्मत्यों देवतानां च पूजने ॥ "

इति शङ्खसरणात्। प्रक्रमात् प्राप्ताविष पुनः स्नानवचनं प्रातःस्नानानन्तरमपि देवपूजाप्राप्त्यर्थम् ; "प्रात-मीध्यंदिने सायं विष्णुपूजां समाचरेत् '' इति शौनकस्मरणात्। सुप्रक्षालितपाणिपाद इति ;

> " स्रवन्त्यादिष्वथाचम्य सोपानत्को ह्यसंस्पृशन् । आगतः सोदपात्रस्तु यत्नेन ग्रुचिरेव सः ॥ "

इति **योगिना** सोपानत्कागमनविधानात् पादानुपहत्या प्रक्षालनाप्राप्तौ नियमार्थभुच्यते । सुप्राभ्याम् " उभयोः सप्त दातव्यास्तिस्रस्तित्रसत्तु पादयोः " इति करपादयोः मृत्संस्थात्रापि विधीयते । स्वाचान्त इति आचमनानुकल्पनिरासाय । देवतार्चो देवप्रतिमा । स्थलं स्थण्डिलम् । वाशब्दात् अभ्यादिषु च ;

> " अप्सामी हृदये चैव खण्डिले प्रतिमासु च । विप्रेषु च हरे: सम्यगर्चनं मनुना स्मृतम् ॥ "

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> श्रीविष्णुस्मृतिविद्वतौ वैजयन्त्यां चतुःषष्टितमोऽध्यायः—घ, च.

<sup>2</sup> श्री omitted in ग.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अत: omitted in ठ ; अथ स्नात:—ज्.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> जले वा—-ड.

इति नारदस्मरणात् । एतेषु सालग्रामो मुख्यः ;

" पूजार्थमुत्तमं स्थानं सालग्रामं तदुच्यते । द्वारकाजातचकाङ्का शिला श्रेष्ठा तथैव च । तयोश्च संगमं कृत्वा पूजयन्मुक्तिमाम्मवेत् ॥"

इति स्कान्दात् । भगवन्तम् अष्टगुणैश्वर्ययुक्तम् । अनादिनिधनं जन्ममरणरहितम् । एताभ्यां विशेषणाभ्या-मस्य देवतान्तरादुत्कर्योऽभिहितः । वासुदेवं सर्वभूताधारम् ; "वासुदेवः सर्वम्" इति स्मरणात् । तमभिमुखीकृत्य अर्चयेत् ॥ १ ॥

## अश्विनोः <sup>1</sup>प्राणस्तौ त इति जीवादानं दत्त्वा युञ्जते मन इत्यनुवाकेनावाहनं कृत्वा जानुभ्यां पाणिभ्यां शिरसा च नमस्कारं कुर्यात् ॥ २ ॥

तत्प्रकारमाह । "अश्विनोः प्राणस्तौ ते" इति काठकीयमन्त्रेण च यष्टन्यजीवस्य भगवतः; "जीवो विनयिता साक्षी" इति स्मरणात् । आदानम्; ध्यानेनान्तःकरणे संनिधानं कृत्वा "युक्तते मन उत युक्तते धियः" इति तैचिरीयसंहितारण्यकान्यतरपिठतेनावाहनं स्थण्डिलादिष्वसतः संनिधानं कृत्वा जानुद्वयमवाच्य भूमावक्षिले कृत्वा तदुपिर शिरसा प्रणमेत् । चकारात् मनसा वाचा च 'ओं नमो भगवते वासुदेवाय' इति । आवाहनं च स्थण्डिलादिविषयम्;

> "उद्घासावाहने न स्तः स्थिरायास्तूद्भवार्चने । अस्थिरायां विकल्पः स्यात् स्थण्डिले तु द्वयं भवेत् ॥"

इति भागवतात् । साल्यामे तु नैव;

" साल्ग्रामशिलायां तु नावाहनविसर्जने । साल्ग्रामशिलायां तु नित्यं संनिहितो हरिः ॥"

इति स्कान्दात् । कथं तर्हि षोडशोपचारक्छिप्तिरिति चेत् ; सत्यम् , पुष्पाङालिनेति बूमः ।

" आवाहनऋचा दद्यात् पूर्वं पुष्पाञ्जिलं हरेः । तस्यैवोन्मुखतां प्राप्ते यागे चोद्वासने ऋचा । अन्ते पुष्पाञ्जलिं दचाचागसंपूर्तिसिद्धये ॥"

इति अनुष्टुब्विधानात् ॥ २ ॥

ो प्राणेसकीत—घ, च.

आपो हि छेति तिस्रिभिरध्यं निवेदयेत्॥ ३॥ हिरण्यवर्णा विति चतस्रिभः पाद्यम् ॥ ४॥ शं न आपो धन्वन्या इत्याच-मनीयम् ॥ ५॥ इदमापः प्रवहतेति लानीयम् ॥ ६॥ १रथे अक्षेषु वृषभस्य वाजे इत्यनुलेपनालंकारौ ॥ ७॥ युवा सुवासा इति वासः ॥ ८॥ पुष्पावतीरिति पुष्पम् ॥ ९॥ धूरसि धूर्वेति धूपम् ॥ १०॥ तेजोऽसि शुक्रमिति दीपम् ॥ ११॥ दिधकावण इति मधुपर्कम् ॥ १२॥ १२॥ विकावण इति मधुपर्कम्

"आपो हि ष्ठा मयो भुवः" इति तृचेनार्ध्यै करशुद्धिकरं वारि निवेदयेत्। निवेदनं नामाग्रतः स्थापनम् ॥ ३ ॥ "हिरण्यवर्णाः शुचयः पावकाः" इत्यारभ्य " मिय वर्चो बलमोजो निघत्त " इत्यन्तेन ऋक्चतुष्टयेन पाद्यं पादशौचकरं वारि निवेदयेदिति प्रत्येकं संबध्यते। यद्यपि " पाद्यं तृतीयया चैव चतुर्थ्यार्ध्यं प्रदापयेत्" इत्यत्र पाद्यार्ध्ययोर्विपर्यासः श्रूयते, तथाप्यसौ पुरुषसूक्तेनार्चन एव। अत्र तु यथोक्त एव कमः;

" आपो हि ष्ठेति तिसःभिस्ततोऽर्ध्यं विनिवेदयेत् । हिरण्यवेणेति च तथा पाद्यं चतसःभिर्द्धिज ॥ "

#### इति विष्णुधर्मोत्तरात्।

" प्रथमां विन्यसेद्धामे द्वितीयां दक्षिणे करे। तृतीयां वामपादे च चतुर्थी दक्षिणे तथा॥"

इति न्यासे करयोः प्राथम्याच ॥ ४ ॥ " शं न आपो धन्वन्याः " इति कठशाखीययैकर्चा आचम-नाई जलमाचमनीयम् ॥ ५ ॥ " इदमापः प्रवहत " इत्येकयर्चा स्नानीयं स्नानाई जलम् ॥ ६ ॥ " रथे अक्षेषु " इति कठशाखीयैः चतुर्भिः अनुलेपनं चन्दनम् ; अलंकारः कटकमुकुटादिः ॥ ७ ॥ " युवा सुवासाः " इत्येकयर्चा वासः वस्त्रम् । यद्यपि " षष्ट्या स्नानं प्रकुर्वित सप्तस्या वस्त्रमेव च " इति स्मृत्यन्तरे स्नानानन्तरमेव वस्त्रदानं श्रूयते, तथापि तत् पुरुषसूक्तेनार्चन एव । अत्र तु यथोक्त एव क्रमः ;

> " इदमापः भवहत स्नानमन्त्रः भक्तीर्तितः । रथे अक्षेषु च तथा चतस्रस्वनुलेपने । युवा सुवासा इति च मन्त्रो वाससि कीर्तितः ॥"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> इति omitted in घ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> रथेष्वक्षेत्रु वृषभराजा—क, घ, च and Jolly's edition,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> This Sūtra omitted in 평,

इति विष्णुधर्मोत्तरात् ॥ ८॥ "पुष्पावतीः मसूवतीः" इति तैत्तिरीयची पुष्पम् ॥ ९॥ " घूरसि धूर्व धूर्वन्तम् " इति तैत्तिरीययज्ञषा धूपम् ॥ १० ॥ " तेजोऽसि शुक्रम् " इति कठशाखीययैकर्चा दीपम् ॥ ११ ॥ "द्धि कान्णो अकारिषम् " इत्येकयर्चा मधुपर्कम् ; मधुसंपृक्तं द्धि ॥ १२ ॥ "हिरण्यगर्भः समवर्तत " इत्यारभ्य " यश्चिदापो महिना " इत्यन्ताभिरष्टाभिः ऋग्भिः नैवेद्यं निवेदयेदिति प्रत्येकं संबध्यते ॥ १३ ॥

#### चामरं च्यजनं मात्रां छत्रं यानासने तथा। सावित्रेणैव तत् सर्वं देवाय विनिवेदयेत्॥ १४॥

चामरव्यजने प्रसिद्धे। मात्रा आदर्शः: " चामरव्यजनादर्शोश्छत्रं यानासने तथा" इति विष्णुधर्मोत्तरात । यानं शिबिकादि । आसनं सिंहासनादि । तत्सर्वमित्यनेन शुद्धाचमनकरोद्वर्तनताम्बरू-नीराजनादीनां ग्रहणम् । एतानि सावित्रेण गायच्या भगवते निवेदयेत् । यथा गारुडे—

> " अथ भुक्तवते दद्याच्छुद्धाचमनमम्मसा । पुनराचमनं दद्यात् करोद्वर्तनमेव च । सकपूरं च ताम्बूलं कुर्याचीराजनं तथा ॥ "

इति । अनुवृत्तावि पुनर्निवेदनवचनमुक्तसंख्योपचारतो न्यूनाधिकसंख्योपचारान्तरप्रदर्शनार्थम् । यथोक्त पुराणसमुचये--

> " पञ्च वा दश वा कार्यास्तथा वै पोडशापि वा। उपचारा भगवते चतुःषष्टिरथापि वा ॥"

इति । ते चासत्कृते स्मृतिसिन्धौ द्रष्टव्याः ॥ १४ ॥

## एवमभ्यच्ये तु जपेत् सूक्तं वै पौरुषं ततः। तेनैव चाज्यं <sup>3</sup>जुहुयाद्यदीच्छेच्छाश्वतं पदम् ॥ १५॥

#### इति 'श्रीविष्णुस्मृतौ पञ्चषष्टितमोऽध्यायः

पूजोत्तराङ्गमाह । एवमुक्तैः षोडशोपचारैः भगवन्तं संपूज्य षोडशर्चं पुरुषसूक्तं जपेदेवेति वैशन्दात् नित्यमङ्गम् । ततः जपानन्तरं शाश्वतपदकामश्चेत् तेनैव सूक्तेन प्रत्यूचं लौकिकेऽमौ इध्माधानाचाज्यभागान्तं वक्ष्यमाणविधिना कृत्वा आज्यं जुहुयादिति काम्यमङ्गम् ॥ १५ ॥

इति 1श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकप्रोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधमीधिकारिश्रीरामपण्डितात्मज-श्रीनन्दपण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां पञ्चषष्टितमोऽध्यायः

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> चामरन्यजने छत्रं मात्रां—ठ. <sup>2</sup> देवताभ्यो निवेदयेत्—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> जुह्याद्य इच्छेत्—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे अर्चनप्रकरणं पञ्चषष्टितमम-

#### षटषष्टितमोऽध्यायः

दुष्कर्मसु प्रयुक्तानि देवताभिष्टतानि च। स्यतान्यन्यायरुब्धानि न स्यः शस्तानि जातुचित् ॥"

इति भारद्वाजस्मरणात् । शस्तान्यप्याह स एव---

"श्रेष्ठानि पद्मवस्त्राणि देववासांसि सर्वदा। एषामळाभे कार्पासवासांसि प्रयतानि च ॥ "

इति ॥ ३ ॥

#### न मणिसुवर्णयोः प्रतिरूपमलंकरणम् ॥ ४॥

कृत्रिममणिसुवर्णादिनिर्मितमलंकारं न द्यात् । अलंकाराश्च नारसिहे-" सुवर्णाभरणेदिं व्यैर्हारकेयुरकुण्डलै: । मुकुटै: कनकाद्येश्य यो विष्णुं पूजयेन्नुप ॥ सर्वपापविनिर्भुक्तः सर्वभूषणभूषितः । इन्द्रलोके वसेच्छीम।न् यावदिन्दाश्चतुर्दश ॥ "

इति ॥ ४ ॥

## ¹नोग्रगन्धि ॥ ५ ॥ नागन्धि ॥ ६ ॥ न कण्टकिजम् ॥ ७ ॥ <sup>2</sup>कण्टकिजमपि शुक्कं <sup>8</sup>सुगन्धिकं तु दद्यात्⁴॥८॥

उत्रः व्राणम्ळानिकरः गन्यो यस्येति तत् धत्तुरादि ॥ ५ ॥ गन्धरान्यं गिरिकर्णिकादि ।

" कोशातक्यंकेधत्तरशाल्मली गिरिकर्णिका । कपित्थं लाङ्गली शिमुकोविदारौ शिरीषकम् । अज्ञानात् पूजयेद्विष्णुं नरो नरकमाप्रयात् ॥ "

इति ॥ ६ ॥ कण्टिकृष्शोद्भवं कण्टकारिकादि ;

" कण्डकारिकया शोकं <sup>6</sup>कुटजेर्दु:खसंगमः । शाल्मळीकुसुमारोपे स्वपापैरनुलिप्यते ॥ "

इति पुष्पसारसरणात ॥ ७ ॥ तस्यापवादमाह । कण्टकिजमपि केतकादि शुक्कं सुगन्धि च देयम् ;

#### 1 गृहीतोदकेन-ध.

# षट्षष्टितमोऽघ्यायः

#### न नक्तं गृहीतेनोदकेन देवपितृकर्म कुर्यात् ॥ १॥

उक्तोपचारद्रव्यविवेचनं षट्षष्टितमेन कर्तुमादौ जलनिर्णयमाह । दैवं देवपूजादि । पित्र्यं श्राद्धादि । पर्युषितेन जलेन गङ्गोदकव्यतिरिक्तेन न कुर्यात् ;

> " जलं पर्युषितं त्याज्यं पत्राणि कुसुमानि च । तुलस्यगस्यिबल्वानि गाङ्गं वारि न दुष्यति ॥ "

इति स्मरणात् ॥ १ ॥

## <sup>8</sup>चन्दनमृगमददारुकर्पूरकुङ्कमजातीफलवर्जमनुलेपनं दचात⁴॥२॥न वासो नीलीरक्तम्⁵॥३॥

चन्दनं मलयजम् । मृगमदः कस्तूरी । दारु सुगन्धिदेवदारः । कर्प्रः चन्द्रः । कुङ्कुमं केसरम् । जातीफळं तद्बृक्षकाष्ठम् । एतान्येवानुरुपनार्थे देयानि ; नान्यानि तुरुसीकाष्ठागरुवर्जितानि ;

> "कलौ यच्छन्ति ये विष्णोस्तुलसीकाष्ठचन्दनम् । विष्णुपीतिकरं मर्त्या उत्तरां यान्ति ते भुवम् ॥ "

इति विष्णुधर्मोत्तरात् ; "गन्धेभ्यश्चन्दनं पुण्यं चन्दनादगरुर्वरः " इति याम्यात् ॥ २ ॥

नीलीरागेण रक्तं वस्तं न देयम् । वासोग्रहणात् पद्दवस्त्राद्यनिषेधः ; " ऊर्णायां पद्दवस्त्रे च नीलीदोषो न विद्यते " इति स्मरणात् । इदं चान्यस्याप्युपलक्षणम् ;

" आखदष्टानि दम्धानि जीर्णान्यन्यैर्धृतानि च । क्रिमिद्रष्टानि शीर्णानि स्थूलान्यपहृतानि च ॥

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> चन्दनकुङ्कमागरुकर्पूरमृगमदजातीफल—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> नीलरक्तम् <del>- ठ</del>.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> देवकर्म---ठ.

<sup>4</sup> कुर्यात्—ज

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> पाद्ये—ख.

<sup>ी</sup> नागन्धि । नोप्रगन्धि । न दुर्गन्धि । पुष्पं न कण्टकिजम्—ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> This Sūtra omitted in 每.

<sup>4</sup> देयम्—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> तु यत तत—ज, ठ.

षट्षष्टितमोऽध्यायः

" एकया वापि केतक्या यदा संपूज्यते हरि:। पूजितो द्वादशाब्दं तु केशवस्तेन निश्चितम् ॥ "

इति तत्त्वसागरस्मरणात् । पुनर्दचादिति वचनं निषेधानुषङ्गनिरासाय ॥ ८॥

#### <sup>¹</sup>रक्तमपि <sup>²</sup>कुङ्कमं जलजं च दद्यात् ॥ ९ ॥

कुङ्कुमं केसरम् । <sup>3</sup>जलजं रक्तोत्पलम् । चकारात् करवीरादिः ;

" करवीरकपृष्पेण रक्तनाथ सितेन वा। मुचुकुन्दस्य चैकेन पूजयित्वा दिवं व्रजेत् ॥ "

इति स्मरणात् । जलजत्विवशेषणात् अरक्तमपि । तत्त्वसागरे-

" वैष्णवान्यथ पुष्पाणि संक्षेपेण निबोध मे । पद्मं गन्धोत्पलं चान्यदुत्पलं नीलमेव च ॥ श्वेतं चैव तथा रक्तमुत्पलं कुमुदं तथा। पुष्पाण्येतानि राजेन्द्र शस्तानि जलजेष्वपि ॥ "

इति । अनेन विहितरक्तातिरिक्तरक्तं निषिद्धमिति गम्यते । पुनर्दचादिति बचनं पुष्पसंख्यातिरेकेण फलातिशय-चोतनाय । तच रुक्षपूजायां सिद्धम् ॥ ९ ॥

#### न धूपार्थे जीवजातम् ॥ १० ॥ न ⁴घृततैलं विना किंचन दीपार्थे ॥ ११ ॥

प्राण्यक्षं नखश्रक्षादि धूपत्वेन न देयम् । सर्जरसादि च वृक्षरसो धूपत्वात् देयम् । <sup>5</sup>रत्नकोशे— " गुग्गुलुं चागरुं चैव सकोष्ठं चैव चन्दनम् । उशीरं च गुडं चैव घृतकर्पूरकैर्युतम् ॥"

इति ॥ १० ॥ घृतम् ; गोमहिष्यजानां निर्दशाहानाम् ; "गोमहिष्यजानामनिर्दशाहानाम् " इति वसिष्ठ-सारणात् । पयोनिषेधे तद्विकाराणामपि निषेधः । अन्येषाम् "औष्ट्रमैकशफं स्त्रैणमारण्यकमथाविकम् " इति विकारमात्रस्यैव निषेधः। तैलं तिलोद्भवम् ;

ैन रक्तं दद्यात् । रक्तमपि—ठ.

<sup>8</sup> जलजं omitted in ग.

4 घृततैलैविंना किंचित्—ह

" तैलं तिलोद्धवं चैव वार्क्ष तैलं तथैव च । कापिलादिघृतं चैव दीपद्रव्यमिति स्मृतम् ॥"

इति वचनात् । आदिपदात् वनतिलजानां ग्रहणम् ;

" ग्राम्येण वापि तैलेन वनजन्येन वा नरः। दीपं <sup>1</sup>दत्त्वा महाविष्णोर्विष्णुलोकमवाप्नुयात् ॥"

इस्रुक्तेः । एतदुभयातिरिक्तं दीपं न देयम् ; "करझं चापि चिश्चं च एरण्डादीनि वर्जयेत् " इति स्मरणात् ॥११॥

#### नाभक्ष्यं नैवेद्यार्थे ॥ १२ ॥

अमक्ष्यप्रकरणोक्तं सर्वम् ' अनर्चितं वृथा मांसम् ' इत्यादि नैवेचे न देयम् । वृहन्नारदीये — " शाल्योदनं दिव्यमाज्ययुक्तं चैव सशर्करम् । नैवेद्यं देवदेवाय विष्णवे विनिवेदयेत ॥ संस्कृतं चान्नमाज्याचैर्दिधिक्षीरमधूनि च । फलमूलन्यञ्जनानि मोदकं च निवेदयेत ॥ "

#### इति । भरद्वाजोऽपि-

" परमान्त्रमतिश्रेष्ठं श्रेष्ठमन्त्रं तु केवलम् । अपूपा मण्डकाद्यास्तु नवगोधूमपिष्टजाः ॥"

इति ॥ १२ ॥

#### न भक्ष्ये <sup>\*</sup>अप्यजामहिषीक्षीरे ॥ १३ ॥

मक्ष्येप्चिप विशेषमाह । अजामहिष्योः ग्राम्यारण्ययोः क्षीरे मक्ष्ये अपि न देये; " गवां प्रशस्तं त्रितयं पीयूषद्धिसर्पिषाम् । अन्यजीवभवानां तु न प्रशस्त्रमिति स्पृतम् ॥"

#### इति स्मरणात् ॥ १३ ॥

#### <sup>३</sup>पश्चनखमत्स्यवराहमांसानि च ॥ १४॥

मांसेप्वाह । पञ्चनखाः शशादयः पञ्च । मत्स्याः सिंहतुण्डकादयः । वराहः आरण्यः । एते मध्या अपि न देया: ;

<sup>2</sup> अपि omitted in ज.

" भक्ष्याः पञ्चनखाः सेवागोधाकच्छपशल्यकाः । शशक्ष मत्स्येष्वपि हि सिंहतुण्डकरोहिताः । तथा पाठीनराजीवसशख्याश्च द्विजातिभिः॥"

इति योगिसारणात् । मक्ष्यनिषेधादमक्ष्याणां सुतरां निवृत्तिः ; ' नामक्ष्यं नैवेद्योर्थे ' इति निषेधात् ॥ १४॥

<sup>1</sup>प्रयतश्च शुचिर्भृत्वा सर्वमेव निवेदयेत्। तन्मनाः सुमना भूत्वा श्तवराक्रोधविवर्जितः ॥ १५ ॥

#### इति <sup>3</sup>श्रीविष्णुस्मृतौ षट्षष्टितमोऽध्यायः

कर्तृनियमानाह । प्रयतः बाह्यशौचवान् । सुस्नातत्वाच नुवृत्तावि पुनर्वचनं पञ्चविधशुद्धिपाप्त्यर्थम् । यथा मन्त्रकोशे-

> " प्रथमं देहराद्धिः स्यात् स्थानराद्धिरनन्तरम् । पात्रराद्धिस्तृतीया च आत्मराद्धिश्चतुर्थिका। पञ्चमी चित्तशुद्धिः स्याच्छुद्धयः पञ्च वै स्मृताः ॥ "

इति । आत्मा अन्तःकरणम् । चित्तं तद्वृत्तिः । शुचिःः; तीर्थामिषेकादिना । यथाह श्रोनकः--

" तीर्थाभिषेकपूतात्मा कृत्वा चैवोध्वेपुण्डुकम् । मूषणाचैरलंकृत्य दुकूलादींश्च धारयेत् ॥ मौक्तिकानि प्रवालानि पद्माक्षांस्तुलसीमणीन्। जपपूजनवेलायां धारयेचः स वैदिकः ॥ धारयेदक्षमाळां वा सौवर्णीमथवापि वा । पवित्रपाणिः पूतात्मा पद्मस्थः स्वस्तिकासनः। कुर्यादाराधनं विष्णोदेवदेवस्य चिक्रणः ॥ "

इति । तीर्थम् ; भगवचरणोदकम् । ऊर्व्वपुण्ड्रं राङ्खचकाद्युपरुक्षणम् ;

" अङ्कितः शङ्कचकाभ्यामुभयोर्बाहुमूळयोः । समर्चयेद्धरिं नित्यं नान्यथा पूजनं भवेत् ॥ "

<sup>1</sup> प्रयत: सुशुचिर्भृत्वा—ठ.

इति स्कान्दात् । तन्मनाः भगवन्मनाः, सुमनाः प्रसन्नचित्तो भूत्वा व्यासङ्गान्तरपरिहारेण त्वराक्रोधाभ्यां विशेषतो रहितः सर्वं पूर्वोक्तानुपचारान् निवेदयेत् ॥ १५ ॥

इति <sup>1</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेश्वनायकप्रोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि श्रीरामपण्डितात्मज-<sup>2</sup>श्रीनन्दपण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां <sup>3</sup> षट्षष्टितमोऽध्यायः

2 श्री omitted in ग.

#### सप्तषष्टितमोऽच्यायः

## अथाप्तिं परिसम्रह्म ¹पर्युक्ष्य थपरिस्तीर्य परिषिच्य सर्वतः पाकादग्रमुद्धृत्य जुहुयात् ॥ १ ॥

देवपूजानन्तरं वैश्वदेवाद्यभिधातुं सप्तषष्टितमेनादौ पूजोत्तराङ्गं होममाह । अथशब्दः पुरुषसूक्त-जपानन्तर्यार्थः । तेन परिसमूहनादीतिकर्तव्यतानन्तर्यमाज्यहोमस्य सिध्यति । अन्यथा अन्नहोम एव स्यात् । अत एव शौनकः—

> " आवाहनादिकान् कृत्वा वैष्णवाभ्रिं समर्चयेत् । जुहुयात् पुरुषस्केन षोडशाज्यतिलान्नकैः ॥ "

इत्युभयसाधारण्येन तन्त्रक्छितिमाह । अग्निं छौिककं परिसमुद्ध पाणिना सोदकेनामेः समन्तात् परिमार्ज्यं, पर्युक्ष्य अमेः समन्तात् जलेनाभ्युक्ष्यं, परिस्तीर्यं अमेः समन्तात् दर्भानास्तीर्यं, परिषच्य परितो दर्भानमिष्च्य । एतावदुपादानादङ्गान्तरिनवृत्तिः, गृहमेधीये "आज्यभागौ यजति" इतिवत् । भागवते तु इज्यादानादिकमुक्तम्—" ध्यायन्नभ्यर्च्य दारूणि हविषाभिषृतानि च" इति । हविषाभिषृतानि घृताभिषारि-तानि । सर्वतं इत्यहविष्यस्याप्यभ्यनुज्ञानाय; "भक्षोपभक्षाभ्याम्" इति वक्ष्यमाणत्वात्;

" मुद्रा निष्पावका माषास्तुवर्यश्चणका अपि । पञ्चेतेऽतिप्रशस्ताः स्युनिवेचा दोषवर्जिताः ॥ "

इत्यहविष्याणामपि निवेद्यत्वाच ; होमस्य च निवेद्यशेषद्रव्यकत्वात् । पाकादित्यपक्रपरिहाराय ;

" अतिपकं च <sup>3</sup>दुप्पकं यत् पकं क्रिमिसंयुतम् । दुर्भाण्डस्थमसद्यस्कं दुर्गन्धमशुमं स्मृतम् ॥ "

इति बृहनारदीयात् । सद्यस्कमत्युष्णम् । अग्रम् अष्टाचत्वारिंशद्यासपरिमितमन्त्रम् ;

" श्रासमात्रा भवेद्भिक्षा पुष्कलं तच्चतुर्गुणम् । हन्तेति तैश्चतुर्भिः स्याद्ग्रं तत् त्रिगुणं भवेत् ॥ " इति शातातपीयात् । उद्धृत्य ; पाकपात्रात् पात्रान्तरे कृत्वा पर्यमिकरणादिना संस्कृत्य पाणिना जुहुयात् ; "द्ववं हविः सुवेणैव पाणिना किंदनं हविः" इति स्मरणात् ॥ १ ॥

## ¹वासुदेवाय संकर्षणाय प्रद्युन्नायानिरुद्धाय पुरुषाय सत्यायाच्युताय ¹वासुदेवाय ॥ २ ॥

होमदेवता आह । 'वासुदेवाय ' इत्यादिभिर्मन्त्रेः श्रष्टावन्नाहुतीः जुहुयात् । द्वावेतौ आज्यान्नहोमौ पृजाङ्गभूतौ ॥ २ ॥

³अथाग्नये, सोमाय, मित्राय, वरुणाय, इन्द्राय, इन्द्राग्निभ्यां, विरुवेभ्यो देवेभ्यः, प्रजापतये, अनुमत्ये, धन्वन्तरये, वास्तो-ष्पतये, अग्नये स्विष्टकृते च ॥ ३॥

कठशाखानुसारेण वैश्वदेवमाह । अथेति आनन्तर्यनियमाय । अन्यथा "तमेनं वैश्वदेवहृतशेषेण पृथगन्नेन वा कुर्यान्नास्य शेषेण वैश्वदेवम् " इति स्मृत्यन्तरेण नैवेद्यात् प्रागपि स्यात् । तेन चे कैवेति-कर्तव्यता । तत्रापि तन्त्रणोपकरोति प्रयाजादिवत् आग्नयादित्रिके ; " हविरिष तदेवम् " इति स्मृन्यन्तरे परिसमृहनादिवत् प्रकरणेनामोद्धरणस्याप्युभयार्थत्वात् ;

> " नैवेद्यार्थं पृथम्माण्डे स्नाता पत्नी पचेत् तथा । वैश्वदेवार्थमन्यस्मिन् व्यञ्जनानि पृथक् पृथक् ॥ एकस्मिन् वाप्यशक्तश्चेत् सर्वं विष्णुनिवेदनम् । वैश्वदेवं ततः शिष्टाद् व्यासस्य वचनं यथा ॥ "

इति च्यासस्मरणाच । ततश्च तेनैव नेनाम्यादिभ्यो द्वादशभ्यो द्वादशाहुतीर्जुहुयात् । चकारात् होमान्तेऽपि परिसमूहनम् ; " आदौ च कर्मणोऽन्ते च वहेः परिसमूहनम् । पर्युक्षणं च कर्तव्यम् " इति शौनकीयात् ॥ ३॥

#### ततोऽन्नद्दोषेण बलिमुपहरेत्॥ ४॥

भूतयज्ञमाह । तत इति होमानन्तर्याय । अन्यथा कर्मान्तरत्वेन कालान्तरेऽपि स्यात् । अन्नस्य हुतस्य होषोऽविशिष्टम् ; तेन वक्ष्यमाणदेवताभ्यो बिलं दद्यात् ; "देवेभ्यश्च हुतादन्नाच्छेषाद् भूतबिलं हरेत् " इति योगिसरणात् ॥ ४ ॥

A-33

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ओं श्रीवासुदेवाय—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ओं अमये—ठ.

#### ¹भक्षोपभक्षाभ्याम् ॥ ५ ॥

तत्र विशेषमाह । भक्षम् ओदनादि । उपभक्षं शाकादि । सर्वत इत्यनुवृत्तौ पुनर्वचनं वैश्वदेवहोमें सिद्धहविष्यज्ञापनाय ; "सिद्धस्य हविष्यस्य जुहुयात्" इत्याश्वलायनीयात् ; "वर्जयित्वा विशेषान्नं शुद्धेनान्नेन तद्भवेत् " इति शौनकीयाच । तेन वैष्णवहोमबलिहरणयोरेव सर्वान्नसाध्यतेति सिद्धम् ॥ ५ ॥

#### अभितः पूर्वेणाग्निम् ॥६॥ अम्बा नामासीति, दुला नामासीति, °नितन्ती नामासीति, °चुपुणीका नामासीति⁴ सर्वासाम् ॥ ७ ॥

तत्र देशमाह । हुतस्याभेः पूर्वादिचतुर्दिश्च ॥ ६॥ तत्र मन्त्रानाह । 'अम्बा ' इत्यादिभिः चतुर्भिर्मन्त्रैः पूर्वादिचतस्यां दिशां बिलं दद्यात् । षष्ठीनिर्देशेन दिशां बिलंबन्धावगमात् देवतात्वं गम्यते ; "रक्षसां भागोऽसि " इतिवत् । तेन च अम्बादिशब्दैः पूर्वादिदिश एवाभिधीयन्ते ॥ ७॥

#### नन्दिनि सुभगे <sup>5</sup>सुमङ्गलि <sup>6</sup>भद्रंकरीति <sup>7</sup>स्वश्रिष्वभिप्रदक्षि-णम् ॥८॥ स्थूणायां ध्रुवायां श्रिये हिरण्यकेइये वनस्पतिभ्यश्च ॥९॥ <sup>8</sup>धर्माधर्मयोद्वीरे मृत्यवे च ॥१०॥

किंच 'नन्दिनि ' इत्यादिभिः चतुर्भिर्मन्त्रैः स्विश्रेषु आग्नेयादिकोणेषु प्रादक्षिण्येन वर्छि दद्यात् ॥ ८॥ किंच ध्रुवा गृहाधारभूता स्थूणा सकर्णस्तम्भः, तस्यां 'श्रिये ' इति द्वाभ्याम् । हिरण्यकेशीति श्रीविशेषणम् ॥ ९॥ धर्मादिद्वाभ्यां गृहद्वारे । धर्माधर्मयोः मिलितयोः देवतात्वम् , अग्नीषोमवत् ॥ १०॥

## उदघाने वरुणाय ॥ ११ ॥ विष्णव इत्युद्धख्छे ॥ १२ ॥ मरुद्भय इति दृषदि ॥ १३ ॥ उपरि शरणे वैश्रवणाय राज्ञे भृतेभ्यश्च ॥ १४ ॥ इन्द्रायेन्द्रपुरुषेभ्यश्चेति पूर्वार्घे ॥ १५ ॥

उद्धानं जलशाला । तत्र 'वरुणाय ' इत्येकेन ॥ ११ ॥ उत्स्यत्रं कण्डनशाला । तत्र 'विष्णवे ' इत्येकेन ॥ १२ ॥ इषत् पेषणशाला । तत्र 'मरुद्भ्यः ' इत्येकेन ॥ १३ ॥ शरणं गृहम् । तदुपरि अद्यालिकायां 'वैश्रवणाय ' इति द्वाभ्याम् । राज्ञे इति वैश्रवणविशेषण १ ॥ शरणे इत्यनुवर्तते । तस्य पूर्वसिन् अर्धभागे 'इन्द्राय ' इति द्वाभ्याम् । चकारः प्रावसंस्थताये ॥ १५ ॥

<sup>1</sup> तक्षायोपतक्षायेति—ज. ठ.

<sup>2</sup> निवष्णी—3.

<sup>3</sup> क्षिप्रणिका—घ.

4 अभ्रयन्ती नामासि । मेघरन्ती नामासि । वर्षयन्ती नामासि added in ठ.

<sup>5</sup> सुमङ्गलेषु—ठ.

<sup>6</sup> मद्रकालीति—घ.

<sup>7</sup> स्विवयषु—ख ; स्वास्थिषु—ग.

<sup>8</sup> धर्मायाधर्माय—उ.

यमाय यमपुरुषेभ्य इति दक्षिणार्धे ॥ १६ ॥ वरुणाय वरुणपुरुषेभ्य इति पश्चार्धे ॥ १७ ॥ सोमाय सोमपुरुषेभ्य इत्युक्त-रार्धे ॥ १८ ॥ ब्रह्मणे ब्रह्मपुरुषेभ्य इति मध्ये ॥ १९ ॥ कर्ध्वमाका-शाय ॥ २० ॥ १६थण्डिले दिवाचरेभ्यो भूतेभ्य इति दिवा ॥ २१ ॥ नक्तंचरेभ्य इति नक्तम् ॥ २२ ॥

गृहस्य दक्षिणार्धमागे 'यमाय' इति द्वाभ्याम् ॥ १६ ॥ गृहस्य पश्चिमार्धमागे 'वरुणाय' इति द्वाभ्याम् ॥ १७ ॥ गृहस्य उत्तरार्थनागे 'सोमाय' इति द्वाभ्याम् ॥ १८ ॥ गृहस्य मध्ये 'ब्रह्मणे ' इति द्वाभ्याम् ॥ १८ ॥ गृहस्य मध्ये 'ब्रह्मणे ' इति द्वाभ्याम् ॥ १९ ॥ ऊर्ध्वं भूमेः 'आकाशाय' इत्येकेन ॥ २० ॥ स्थण्डिलम् अङ्गणमध्यवर्ती चत्वरः । तत्र दिवसे 'दिवाचरेभ्यः' इत्येकम् ॥ २१ ॥ रात्रौ वैश्वदेवे क्रियमाणे 'नक्तंचरेभ्यः' इत्येकम् । अनेन सायंप्रातवैश्वदेवकर्तव्यतोक्ता भवति ; "अथ सायं प्रातः सिद्धस्य हविष्यरः जुहुयात् " इति आश्वलाय-नीयात् । अत्र सायमिति प्रथमोपादानेऽपि दिवैवोपकमः ; "वैश्वदेवे गृहस्थस्य प्रातरारम्भणं भवेत् " इति श्वौनकीयात् ॥ २२ ॥

## ततो दक्षिणग्रेषु दर्भेषु पित्रे पितामहाय प्रपितामहाय मात्रे पितामही प्रपितामही <sup>3</sup>नामगोत्राभ्यां च पिण्डनिर्वापणं कुर्यात्॥ २३॥

पितृयज्ञमाह । तत इत्यानन्त्रेये । तेन च देवम्तपितृयज्ञानां क्रमः सिद्धः । " वैश्वदेवं ततः कुर्याद् बलिकर्म तथैव च । ततः पितृमखं कुर्यात् " इति नारसिंहात् । पितृकर्मत्वात् दक्षिणायता दर्भाणाम् ; "पितृंस्तु दक्षिणाये वा " इति परिभाषणात् । पित्रादित्रयोपादानमेकोद्दिष्टतापरिहाराय । मात्राद्युपादानं मातामहादिपरिहाराय । यत्तु,

" नित्यश्राद्धं तु यन्नाम दैवहीनं तदुच्यते । तच्च षाट्पुरुषं ज्ञेयं दक्षिणापिण्डवर्जितम् ॥ "

इति माजामहाभिषायेण षाट्पुरुषत्वं, तत् शाखान्तराभिष्मायम् ; पिण्डवर्जनसाहचर्यात् । एतेन

" नित्यश्राद्धेऽपि गन्वाचैर्द्विजानभ्यर्च्य शक्तितः । सर्वान् पितृगणान् सम्यक् सदैवोद्दिश्य भोजनम् ॥ "

<sup>1</sup> दिवाचरेभ्यो भूतभ्य इति स्थण्डिले—घ.

<sup>2</sup> भूमेरघस्ताच देशे—घ.

<sup>3</sup> स्वनाम—घ.

इत्यिप व्याख्यातम् । नामगोत्राभ्याम् ; चकारात् वस्वादिरूपस्वधाकाराभ्यां च पिण्डदानं कार्यम् । पिण्डयहणात् ब्राह्मणभोजनिवृत्तिः ; "पितृनुद्दिश्यैकं ब्राह्मणं भोजयेत् , अपि वा दक्षिणेनाप्तिं दक्षिणायान् दर्भान् संस्तीर्यं तेषु पिण्डं ददाति " इति वो वायनेन पिण्डब्राह्मणभोजनयोर्विकल्पाभिधानात् । ततश्च ब्राह्मणभोजने न पिण्डदानम् ; पिण्डदाने च न ब्राह्मणभोजनिति पिण्डवर्जनेनायिरोधः ॥ २३ ॥

पिण्डानां चानुलेपनपुष्पधूपनैवेद्यादि दद्यात् ॥ २४ ॥ उदककलशामुपनिधाय स्वस्त्ययनं वाचयेत् ॥ २५ ॥ श्वकाक-श्वपचानां भुवि निर्वपेत् ॥ २६ ॥

षण्णामपि पित्रादिपिण्डानां गन्यादिचतुष्टयं दद्यात् । आदिशब्दात् ताम्बूलदक्षिणयोर्भ्रहणम् ॥ २४ ॥ समीपे पित्रुद्देशेन जलपूर्णं कलशं निधाय 'स्वित् त्वं ब्रूहि ' इति यं कंचित् ब्राह्मणं वाचयेत् । तं ब्राह्मणाय दद्यादित्यर्थः ; "अत्रं पितृमनुष्येभ्यो देयमप्यन्वहं जलम् " इति योगिस्मरणात् ॥ २५ ॥ बल्यन्तरमाह । श्वादीनामथे किंचिदच्नमङ्गणसुवि निक्षिपेत् ;

" शुनां च पतितानां च श्वपचां पापतेगिणाम् । वायसानां किमीणां च शनकैर्निक्षिपेद् भुवि ॥ "

इति मानवात् ॥ २६ ॥

भिक्षां च दद्यात् ॥ २७ ॥ अतिथिपूजने च परं यक्षमातिष्ठेत² ॥ २८ ॥ ³सायमतिथिं प्राप्तं प्रयक्षेनार्चयेत्⁴ ॥ २९ ॥ अनाशित-मितिथिं ग्रहे न वासयेत् ॥ ३० ॥

मनुष्ययज्ञानुकल्पमाह । भिक्षां प्रासमात्रां च दद्यात् । चकारात् ब्राह्मणं च भोजयेत् ; "अहरह-ब्राह्मणेभ्योऽत्रं दद्यात् " इति बोधायनीयात् । इदं च वक्ष्यमाणातिथ्यभावे ;

> " ततो गोदोहमात्रं वा कालं तिष्ठेद् गृहाङ्गणे। अतिथिमहणार्थाय तदूष्वें वा यथेच्छया॥"

इति विष्णुपुराणात् । ततः श्वादिबलिदानानन्तरम् । तदभावे मार्कण्डेयः—

" <sup>5</sup>मोजनं हत्तकारं वाप्यग्रं मिक्षामथापि वा । अदत्त्वा नैव मोक्तव्यं यथाविभवमात्मनः ॥ "

1 नैवेद्यम्—ज, ठ.

<sup>2</sup> आचरेत्—ज

3 सायमपि—ज

गरायेत्—उ. <sup>5</sup> From here three lines missing in ख, ग.

इति । अत्राश्रं श्रासचतुष्ट्यमानं ज्ञेयम् । पूर्वामावे चोत्तरोत्तरम् । भिक्षेति सामान्येऽपि तिस्रो देयाः ;

" दद्याच भिक्षात्रितयं परित्राड्ब्रह्मचारिणाम् ।

स्वेच्छ्या च ततो दद्याद्विभवे सत्यवारितम् ॥ "

इति <sup>1</sup>पाराशर्यात् ॥ २०॥ मुस्यं मनुष्ययज्ञमाह । वक्ष्यमाणस्यातिथेः वक्ष्यमाणेन प्रतिश्रयादिना पूजने, चक्रारात् भोजने च परं कायवाब्जनोभिर्यत्नं कुर्यात् ; " चक्षुर्दद्यान्मनो दद्याद्वाचं दद्याच्च सुनृताम् । अप्यात्मनः प्रदानेन तोषयेत् " इति व्यासस्मरणात् ॥ २८ ॥ वक्ष्यमाणस्यातिथेर्द्वेविध्यं वक्ष्यति । तत्र सायमतिथेर्वि-शेषमाह । सायं वैश्वदेवान्ते प्राप्तमतिथिम् <sup>2</sup>अन्नाद्यमावे वाग्मृतृणोदकैरभ्यर्चयेत् ; " अप्रणोद्योऽतिथिः सायमपि वाग्मृतृणोदकैः " इति योगिसरणात् । यत्नवचनमसत्कारे दोषाधिवयज्ञापनाय ;

" दिवातिथें। तु विमुखे गते यत् पातकं नृप। तदेवाष्ट्रगुणं पुंसां सूर्योंडे विमुखे गते॥"

इति विष्णुपुराणात् ; "सायं समागतो योऽसौ सूर्योदः सोऽतिथिः स्मृतः " इति प्राचेतसात् ॥ २९ ॥ किंच अनाशितम् अभोजितमतिथिं स्वयमशक्त्या विना पूजनेन स्वगृहे न स्थापयेत् ; " नास्यानश्चन् गृहे वसेत् " इति मानवात् ॥ ३० ॥

## यथा वर्णानां ब्राह्मणः <sup>3</sup> असुर्यथा स्त्रीणां भर्ता तथा गृहस्थ-स्यातिथिः ॥ ३१ ॥ तत्पूजया स्वर्गमामोति ॥ ३२ ॥

अतिथिपशंसामाह । यथा क्षत्रियादयस्त्रयोऽपि वर्णाः ब्राह्मणायत्ताः धर्मोपदेशकत्वात् तस्य, यथा च स्त्रियो भेत्रेकदेवताः, तथा गृहस्थोऽतिथिदैवतः ;

> " राजन्या विप्रदैवत्या भार्याश्च पतिदेवताः । गृहस्थोऽतिथिदैवत्यस्तसात्तं पूजयेत् सदा ॥ "

इति स्मरणात् ॥ ३१ ॥ तत्पूजाफलमाह । स्वर्गः देशकालविषयाविशिष्टः सुखिवरोषः तत्पूजाफलम् ॥ ३२ ॥

## अतिथिर्यस्य भग्नाशो <sup>4</sup>गृहात् प्रतिनिवर्तते । तस्मात् सुकृतमादाय दुष्कृतं तु प्रयच्छति ॥ ३३ ॥

एवं काम्यत्वमुक्त्वा नित्यत्वमाह । असत्कृतस्य अतिथेः परावर्तने गृहस्थस्य सुकृतनाशः, तद्दुष्कृत-भाप्तिश्चेति अतिथिसत्कारो नित्यः ॥ ३३ ॥

<sup>4</sup> गृहस्थस्य तु गच्छति—ज.

¹ पराशरीयात्—ख, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> All the MSS. except ख omit from here up to दुष्कृतमातिश्रेति on Sūtra 33.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> प्रभु: omitted in ज.

सप्तषष्टितमोऽध्याय:

#### एकरात्रं हि<sup>1</sup> निवसन्नतिथिर्ज्ञाह्मणः स्मृतः। अनित्यं हि स्थितो यस्मात् तस्मादतिथिरुच्यते ॥ ३४॥

अतिथिलक्षणं तत्प्रवृत्तिनिमित्तं चाह । यः ब्राह्मणः देशान्तरं गच्छन् एकरात्रं मध्ये यस्य गृहे वसति ार्यासावतिथि**ज्ञे**यः :

> " क्षुधार्तस्तृषितश्चैव श्रान्तो गृहमुपागतः । पयलेन हि संपूज्यः सोऽतिथिः स्वर्गसंक्रमः॥ "

इति वैष्णवात् । हिशब्दो लक्षणान्तरमपि सूचयति । यथाह पराशरः---

" दूराध्वोपगतं श्रान्तं वैश्वदेव उपस्थितम् । अतिथिं तं विजानीयात्रातिथिः पूर्वमागतः ॥ "

इति । 'नातिथिः पूर्वमागतः' इति वैश्वदेवोपस्थितस्य प्राशस्त्यायः; "काले वाप्यथवाकाले नास्यानश्चन् गृहे वसेत् " इति मानवात् । कालः वैश्वदेवस्य । अकालोऽन्यः कालः । यमोऽपि—" व्रती यिवैंकरात्रं निवसन्तुच्यतेऽतिथिः " इति ।

यत्तु त्रतियत्योरेवातिथित्वं, न गृहस्थवनस्थयोः, ब्राह्मणपदस्य तत्रैवोपसंहारादिति : तन्न :

" यतिर्त्रत्यभिहोत्री च तथा च मखकूद द्विजः । सदैतेऽतिथयः प्रोक्ता अपूर्वाश्च दिने दिने ॥ अपूर्व: सुत्रती विप्रो ह्यपूर्वश्चातिथि: सदा । वेदाभ्यासरतो <sup>6</sup>नित्यमपूर्वे हि दिने दिने ॥ "

इति पराञ्चरवचोविरोधात् । ब्राह्मण इति अब्राह्मणनिरासाय ; " नैकयामीणमतिथि विन्दान्ताब्राह्मणं तथा " इति विष्णुधर्मोत्तरात् । तत्र च प्रवृत्तिनिमित्तमनित्यस्थितिकत्वम् ; एकरात्रनिवासात् । तेन च द्वितीयवासे नातिथित्वमित्यक्तं भवति । शब्दस्वरूपं त्वनित्या स्थितिर्यस्येत्यस्मिन्नथे मध्यमपद्रश्चेपेन वर्णविपर्ययवर्णनाशाभ्यां च सिध्यति । हिशब्देन स्थित्या आगमनाक्षेपात् , " अनित्यमागतो यसात् तसादितथिरुच्यते " इत्यपि प्रवृत्तिनिमित्तं सूचितम् । तत्राह् यमः---

> " तिथिपर्वोत्सवाः सर्वे त्यक्ता येन महात्मना । सोऽतिथिः सर्वभूतानां शेषानभ्यागतान् विदः॥"

इति । तिथिः प्रतिपदादिः । पर्वे संकान्त्यादिः । उत्सवः विवाहादिः । एतेषु यो नियमेन <sup>3</sup>नायाति. सोऽिश्वि: इत्यनेन न विद्यते तिथिर्यस्येत्युक्तं भवति ॥ ३४ ॥

<sup>3</sup> याति—ग.

#### <sup>2</sup> नित्यं त्रयोऽपूर्वे दिने दिने—ख, ग.

#### नैकग्रामीणमतिथि विश्वं सांगतिकं तथा। उपस्थितं गृहे विन्धाङ्गार्या यत्राग्नयोऽपि वा॥ ३५॥

उक्तेऽतिथिलक्षणे अन्वयव्यतिरेकमुखेन विशेषान्तराण्याह । एकप्रामे भव एकप्रामीणः ; तादशं विप्रम् । तथा प्रामान्तरस्थमपि, संगतिः पूर्वपरिचयो विद्यते येनासौ सांगतिकः; तं च । यत्र मार्या अभिहोत्रं वा अस्ति ; तादृरोऽपि निवासे उपस्थितम् अतिथिं न जानीयात् । गृहविरोषणोपादानात् प्रवासे यथोक्तविशेणवतोऽपि नातिथित्वम् । यथाह बोधायनः—

> " प्रवासं गच्छतो यस्य गृहे कर्ता न विद्यते । पञ्चानां महतामेष सह यज्ञै: स गच्छति ॥ भवासे कुरुते चैतान् यदान्नमुपपद्यते । न चेदलद्यते चानमद्भिरेतान समाचरेत "

इति ; गृहकर्तव्यतासंभवे प्रवासे पाक्षिककर्तव्यतादर्शनात् । एतेन श्रामान्तरवासी, पूर्वापरिचितः, भार्या पतिगृहे, दूरादागतः, एकरात्रवासी, ब्राह्मणः, अतिथिरित्यतिथिलक्षणमुक्तं भवति ॥ ३५ ॥

## यदि त्वतिथिधर्मेण क्षत्रियो गृहमागतः। <sup>1</sup> भुक्तवत्सु च विषेषु कामं तमपि भोजयेत्॥ ३६॥

अतिथिपसङ्गेनाह । अतिथिधर्मः अतिथिरुक्षणम् । तद्युक्तः क्षत्रियोऽपि चेत् गृहमायाति, तदा असाविष विपातिथिमोजनानन्तरमिच्छया भोजनीयः । कामग्रहणात् अभोजनेऽप्रत्यवायतां च दर्शयति ॥ ३६ ॥

## वैद्यश्द्राविप प्राप्तौ कुदुम्बेऽतिथिधर्मिणौ। भोजयेत् सह भृत्यैस्तावानृशंस्यं प्रयोजयन् ॥ ३७॥

<sup>2</sup>यद्यतिथिवदेव वैश्यशूद्भावि कुटुम्बे निवासमागच्छतः, तदा तावप्यनतिथित्वस्यापनाय भृत्यैर्वक्ष्य-माणैः सह भोजनीयौ, न त्वतिथिधर्मेणार्चनीयौ ; अब्राह्मणस्यातिथित्वाभावात् ; "ब्राह्मणस्यानिविश्रबाह्मणः" इति गौतमीयात् । यतु " अतिथित्वे तु वर्णानां देयं शक्त्यानुपूर्वशः " इति वर्णत्रयस्यातिथित्वस्मरणं, तद्भोजनीयत्वाभिपायेण, न त्वप्रत्याख्येयत्वेन : शक्तिकामाद्यपबन्धदर्शनात् ॥ ३७ ॥

#### इतरानपि सख्यादीन् संप्रीत्या गृहमागतान्। <sup>8</sup>प्रकृतात्रं यथादाक्ति भोजयेत् सह भार्यया॥ ३८॥

<sup>1</sup> अक्तवत्विपि—ट. From here up to the end of the first half of verse 38 missing in ज.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यद्यतिथित्वेन—ग.

किंच वैश्वदेवकाले प्रीत्यतिशयेन यथे कलक्षणेन गृहं प्राप्तान इतरान् मूर्धावसिकादीन् सिखसंबन्धिनश्च शक्तौ सत्यां प्रकृतं यथोपपादितमेवान्नं । यभोजनवाले भोजयेत् । यथाह योगीश्वरः — " भोजयेचागतान् काले सखिसंबन्धिव न्वव.न् " इति । सखा मित्रम् । संबन्धिनः वैवाहिकाः । बान्धवाः पैतृ व्स्रयादयः । भार्यामोजनकालश्च पतिभोजनानन्तरम् ;

विष्णुरमृतिः

" भुङ्क्ते भुक्ते पतौ या तु स्वासीना चापि वासिते । विनिद्धिते विनिद्धाति प्रथमं परिबुध्यते ॥ "

इति मानात । इदं च भार्यया सह भोजनं पतिभोजनानन्तरमागतानाम् । पूर्वागतानां तु पत्यैव सह मोजनम्, औचित्यात् । दंपतिभोजनानन्तरमागतानां तु पाकान्तरेणेव ; न तद्भक्तरोषेण ; " दंपत्ये र्भुक्तरोष तु भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत् " इति निषेयात् ॥ ३८ ॥

#### स्ववासिनीं कुमारीं च रोगिणीं गुर्विणीं तथा। अतिथिभ्योऽग्र एवैतान भोजयेदविचारयन् ॥ ३९ ॥

अतिथिभोजनात् प्राकु अन्यो न भोजनीय इति वक्ष्यति । तस्यापवादमाह । उद्धा पितृगृहस्थकन्या स्ववः सिनी । सुवासिनीति पाठे नवोदा कन्या स्नुषा च । कुमारी अविवाहिता । रोगिणी ज्वराद्यमिभूता । गुर्विणी गर्भिणी । तथेति अचिरप्रसूता ; " स्वगृद्धाणां कुमारीबाळवृद्धतरुणप्रजाताः " इति वासिष्ठात । तरुणप्रजाता नवप्रजाता । एतान् अतिथिभ्यः पुरेव भोजयेत् ; एतेषां बुभुक्षासिहण्णुत्वात् । किमतिथिभ्योऽप्रे एते भोजनीयाः, न वेत्यविचारयन् ; प्रधानाविरोधस्याभ्यार्हितत्वात् । एतानिति पुंस्त्वेन बालवृद्धादीनपि परामृशति । यथाह् योगीश्वरः-

> " बालस्ववासिनीवृद्धगर्भिण्यात्ररकन्यकाः । संभोज्यातिथिभृत्यांश्च दंपत्योः शेषभोजनम् ॥ "

इति । अनेन च पाठक्रमेण 'अग्रे अनन्तरम् ' इति व्याख्या निरस्ता । 'अन्त्रक् ' इति मानवः पाठः । तत्र सहेत्यर्थ इति मेधातिथि: ॥ ३९ ॥

> अदत्त्वा <sup>2</sup>यस्तु एतेभ्यः पूर्व सुङ्क्तेऽविचक्षणः। <sup>3</sup>भुञ्जानो न स जानाति श्वगृष्ठैर्जिग्धिमात्मनः ॥ ४० ॥ भुक्तवत्सु च विषेषु स्वेषु भृत्येषु चैव हि। भुञ्जीयातां ततः पश्चादविशष्टं तु दंपती ॥ ४१ ॥

¹ गर्भिणीं—उ.

² त य एतेभ्य:—ग, ठ.

<sup>3</sup> स भुझानो न जानाति--ठ.

4 गृहस्य: शेषभुग्भवेत-ज

अतिथ्यादिभ्यः पाक् भोजने प्रतिषेधमाह । अतिथिमारभ्य <sup>1</sup>स्त्रवासिन्याद्यन्तानभोजयित्वा यो धर्मानभिज्ञः स्वयमेव प्रथमं भुङ्क्ते । भुञ्जान इति णिच् विभावनीयः ; अन्यान् वा भोजयति ; स श्वभिः गृष्टेश्च करिष्यमाणा-मात्मनो जिम्ब भक्षणिकयां न जानाति ॥ ४०॥ भोजनीयभोजकभोजने क्रममाह । विप्राः अतिथयः। चकारात् अतिथिवदागता अभ्यागताः क्षत्रियाश्च । स्वाः सिवसंबन्धिबान्धवाः । भृत्याः भरणीयाः मातापित्रादयः ;

" माता पिता गुरुर्भार्यो प्रजा दीनाः समाश्रिताः । अभ्यागतोऽतिथिश्चामिः पोष्यवर्ग उदाहृतः ॥ "

इति दक्षस्मरणात् । चकारात् दासीदासाः । एतान् भोजयित्वेव, नाभोजयित्वा । पश्चात् अनन्तरम् : न सह । ततः तद्भक्तात् अवशिष्टं, न पकान्तरं, भार्यापती भुङ्गीयाताम् ॥ ४१ ॥

#### देवान पितृन् मनुष्यांश्च भृत्यान् गृह्याश्च देवताः। पूजियत्वा ततः पश्चाद् गृहस्यः शेषभुगभवेत् ॥ ४२ ॥

दंपत्योभीजने क्रममाह । देवादीन् तत्तचज्ञेषु । चकारात् सख्यादीन् । भृत्यान् उक्तलक्षणान् । गृह्या देवताः पश्चादयः । चकारात् श्वकाकादयश्च । एतान् तत्तदन्त्रभागेन तर्पयित्वा, अनन्तरं ततः महायज्ञभृत्य-भरणानादवरोषं गृहस्थो भुङ्गीत । अर्थात् पत्नी पतिभोजनानन्तरं भुङ्गीतेति सिद्धम् ;

> " सेवेत भर्तरुच्छिष्टमिष्टमन्नफलादिकम् । महाप्रसाद इत्युक्त्वा प्रीतिदत्तं प्रतीच्छति ॥ "

इति मान जात् । उक्तानामि देवयज्ञादीनां पुनर्वचनं देवयज्ञात् प्राक् मनूक्तिपतृयज्ञनिरासाय ; मनुष्ययज्ञा-नन्तरमपि मनूक्तभूतयज्ञविधानाय च । तथाच मनुः—" दद्यादहरहः श्राद्धम् " इति पितृयज्ञमुक्त्वा, " वैश्वदेवस्य सिद्धस्य " इति देवयज्ञमाह ।

> " स्वाध्यायेनार्चयेतर्षीन् होमैदेवान् यथाविधि । पितुञ्छुद्धेऽतिथीनजैर्भूतानि बलिकर्मणा ॥ "

इति मनुष्ययज्ञानन्तरं भूतयज्ञं चाह ॥ ४२ ॥

#### अघं स केवलं भुद्धे यः पचलात्मकारणात्। यज्ञशिष्टाशनं ह्यतत् सतामन्नं विधीयते ॥ ४३ ॥

पञ्चयज्ञाकर्तुर्भोजने <sup>2</sup>प्रत्यवायमाह । यस्तु आत्मार्थमेवान्नं पक्त्वा आत्मनैव भुङ्क्ते, पञ्चयज्ञान् नानुतिष्ठति, स केवलमधमेव भुङ्क्ते; "केवलाघो भवति केवलादी" इति श्रुते: । तत्र हेतु:—यतो

<sup>1</sup> स्ववासिन्याचन्तान् न मोजयति स श्वभि:—घ.

यज्ञेभ्यः देवयज्ञादिभ्यः शिष्टमवशिष्टम्; अस्यत इत्यशनं भोज्यम्; सतामन्नमतुं योग्यं विचीयते शास्त्रेषु, तस्मात् पञ्चयज्ञाननुष्ठायैव भोक्तव्यम् : नान्यथेति ॥ ४३ ॥

> खाध्यायेनाग्निहीत्रेण यज्ञेन तपसा तथा। न चामोति गृही लोकान् यथा त्वतिथिपूजनात्॥ ४४॥ सायं प्रातस्त्वतिथये प्रद्यादासनोदके। अन्नं चैव यथादाक्त्या सत्कृत्य विधिपूर्वकम् ॥ ४५ ॥ प्रतिश्रयं तथा शब्यां पादाभ्यक्षं सदीपकम्। <sup>2</sup>प्रत्येकदानेनामोति गोप्रदानसमं फलम् ॥ ४६॥

## इति <sup>3</sup>श्रीविष्णुस्मृतौ सप्तषष्टितमोऽध्यायः

अतिथिमोजने अर्थवादमाह । गृहस्थः अतिथिपूजनेन यादशान् छोनान् प्रामोति, तादशान् वेदा-ध्ययनामिहोत्रहोमयज्ञतपोभिनैति ॥ ४४ ॥ उक्तस्यातिथेर्द्वैविध्यं तत्पूजने प्रकारविशेषं चाह । सायं प्रातः कालभेदेन आगतः अतिथिरपि द्विविधः । तस्मै अन्नं दद्याच । विधिपूर्वकम् ; मधुपर्कविधिना । आसनोदके ; आसनं विष्टरः ; उदकं पाद्यार्घ्याचमनीयानि दत्त्वैव । चकारो वाक्यमेदप्रदर्शनाय । यथाशक्त्या ; अभिमुखं प्रसुद्भमनादिना सत्कृत्य मधुपर्कादि दत्त्वैवेत्युक्त एवातिथिमोजने गुणविधिः ॥ ४५ ॥ किंच प्रतिश्रयः निवासः । शय्या खट्टा तूलिका वा। पादयोः प्रक्षालनपूर्वकं घुनादिनाभ्यञ्जनम् । दीपः निवासोद्योताय। तथाशब्देन गात्राभ्यङ्गव्यजनस्नानानुलेपनादीनां विष्णुघर्मोत्तरोक्तानां ग्रहणम् । ⁴एषां प्रत्येकदानेन गोः मकृष्टदानफलसमं फलं मामोति । प्रतिश्रयादिषु द्वितीयानिर्देशात् पाप्तिकर्मतापि सिध्यति । तेनेह लोके भतिश्रयादिदानेन भतिश्रयादि प्राप्तेति । परत्र च गोदानफलमिति ॥ ४६ ॥

इति <sup>5</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकभेत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि<sup>6</sup>श्रीरामपण्डितात्मज-<sup>6</sup>श्रीनन्दपण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां सप्तवष्टितमोऽध्यायः

#### <sup>1</sup>अष्टषष्टितमोऽध्यायः

## चन्द्राकोपरागे नाश्रीयात् ॥१॥ स्नात्वा मुक्तयोरश्रीयात् ॥ २ ॥ अमुक्तयोरस्तं गतयोः स्नात्वा दृष्ट्वा चापरेऽह्नि ॥ ३ ॥

भोजने विधिनिषेधावष्टषष्टितमेनाह । चन्द्रसूर्यग्रहणकाले ग्रहणप्रहरात् पूर्वं यामत्रयं यामचतुष्टयं च नाश्नीयात् । तथाच व्यासः---" प्रह्काले च नाश्नीयात् " इति । वृद्धगौतमोऽपि---

> " सूर्यग्रहे तु नाश्नीयात् पूर्वं यामचतुष्टयम् । चन्द्रमहे तु यामां स्त्रीन् वालवृद्धातुरैर्विना ॥ "

इति । चन्द्रार्कयोः सर्वप्रहे यामचतुष्टयम् । <sup>2</sup>खण्डप्रहे यामत्रयमित्यर्थः ;

" चन्द्रार्भसर्वेग्रासे त नाद्याद्यामचत्रष्ट्यम् । खण्डमहे तु यामांस्रीन् प्राम्भुजि परिवर्जयेत् ॥ "

इति ब्रह्मवैवर्तात् । बालादिषु तु विशेषमाह मार्कण्डेयः—

" सायाहे ग्रहणं चेत् स्यादपराहे न भोजनम् । अपराह्वें न मध्याह्वे मध्याह्वे न तु सङ्गवें। भुझीत सङ्गवे चेत् स्यान <sup>3</sup>पूर्वभुजिमाचरेत् ॥ "

इति ॥ १ ॥ यदा तु न पूर्व भोजनकारुस्तदाह । मुक्तेः पूर्व स्नानवचनं मुक्तिस्नानताअगनिरसाय । तेन मुक्तिसानानन्तरं भोजनाङ्गतया स्नात्वाश्रीयात् ; "अस्राताशी मलं भुङ्क्ते" इति भोजनाङ्गसानश्रवणात् । तस्मिश्च मुक्तिस्नानानन्तरमेवाधिकारातः

> " आशौचं जायते नुगां प्रहणे चन्द्रसूर्ययोः । राहुस्पर्शे तयोः स्नात्वा स्नानादौ कल्पते नरः ॥ "

इति ब्रह्माण्डपुराणात् ॥ २ ॥ प्रस्तास्ते विशेषमाह । अमुक्तयोरित्यादि कर्मणि षष्ठी । तेन राहुपस्तावेव अस्तं गतौ चन्द्राकौ परेऽिह अर्थादुदितौ दृष्ट्रा, चकारात् मुक्तिनिमित्तं स्नात्वा ; पुनः स्नात्वा अश्रीयात् ।

<sup>1</sup> यथाशक्ति-ज. ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्र पञ्चयज्ञपकरणं सप्तषष्टितमम्—ज, ठ.

<sup>5</sup> श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ वैजयन्यां सप्तषष्टितमोऽध्यायः—घ, च.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> प्रत्येकदानादाप्रोति—ठ.

<sup>4</sup> प्रत्येकमेषां दानेन-ग.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> श्री omitted in ग.

अष्ट्रषष्टितमोऽध्यायः

मुक्तिदर्शनोत्कर्षात् स्नानस्याप्युत्कर्षः ; तदाद्युत्कर्षन्यायात् । दर्शानात् प्राक् स्नानवचनं तृक्तप्रयोजनमेव । ततश्च रविप्रस्तास्ते अहोरात्रं, चन्द्रप्रस्तास्ते अहर्मात्रं नाश्चीयादिति सिद्धम् । तथाच भृगुः—

" ग्रस्तावेवास्तमानं तु रवीन्दू प्राप्नुतो यदि । परेंचुरुदये दृष्ट्या स्नास्वाभ्यवहरेन्नरः ॥ "

इति । दर्शनं शास्त्रीयज्ञानोपळक्षणम् ;

"मेघमालादिदोषेण यदि मुक्तिने दृश्यते । आकलस्य ततः कालं स्नात्वा मुझीत वाग्यतः ॥ "

इति स्मृत्यन्तरात् । श्रस्तोदये तु वसिष्ठः-

" अस्तोदये विधोः पूर्वं नाहर्भोजनमाचरेत् । रविअस्तोदये पूर्वरात्रो च भुजिवर्जनम् ॥ "

इति ॥ ३ ॥

# न गोब्राह्मणोपरागेऽश्रीयात् ॥ ४ ॥ न राज्ञो व्यसने ॥ ५ ॥

गोब्राह्मणयोरुपरांगो बन्दीकरणम् । तद्दिने नाश्रीयात् । अनुवृत्तावपि पुनः क्रियावचनं यावद्वन्दीकरण-मुपवासस्याशक्यत्वावगमाय ॥ ४ ॥ राज्ञो व्यसनम् आपदुपगमो मरणं वा । तद्दिनेऽपि नाश्रीयात् ॥ ५ ॥

प्रवसिताग्निहोत्री यदाग्निहोत्रं कृतं मन्यते तदाश्रीयात् ॥ ६ ॥ यदा कृतं मन्येत वैश्वदेवमपि ॥ ७ ॥ पर्वणि च यदा कृतं मन्येत पर्व ॥ ८ ॥

आहितामेः प्रवासे विशेषमाह । देशान्तरादागत आहितामिः यावता कालेन नित्यहोमं कृतं मन्येत, तावित कालेऽतीते द्वादश्यां प्रातः नित्यं च सायमशीयात् । पुनः क्रियावचनं मोजननियमाय ;

" आहितामिरनड्डांश्च ब्रह्मचारी च ते त्रयः । अश्वन्त एव सिध्यन्ति नैषां सिद्धिरनश्नताम् ॥ "

इति स्मरणात् । अग्निहोत्रवचनं स्मार्ताग्नेरिनयमाय ॥ ६ ॥ किंच प्रवासी आहिताग्निः यावता कालेन वैश्वदेवमिष कृतं मन्येत, तावत्कालात्यये अश्वीयात् । वैश्वदेवशब्देन देवभूतिषतृयज्ञा उच्यन्ते ; "देवभूतिषतृयज्ञा वैश्वदेवः " इति प्राचेतसात् । अपिशब्दान्मनुष्ययज्ञमिष ; " मार्या यत्राग्नयोऽपि वा " इत्यनेन तस्यापि <sup>1</sup>मत्यहकर्तव्यत्वात् ॥ ७ ॥ किंच दर्शपूर्णमासयोः पर्वणोः , चकारात् प्रतिपदोश्च अन्वाधानिषण्डिपतृयज्ञान्वाहार्यकादि यदा कृतं मन्येत तदाश्चीयात् ॥ ८ ॥

<sup>1</sup> प्रत्यह corrupted in घ.

## नाश्रीयाचाजीर्णे ॥ ९ ॥ नार्धरात्रे ॥ १० ॥

किंच अजीणे धूमोद्गारे, चकारात् श्राद्धदशमीद्वादस्यादि नोजने च पुनर्नाश्नीयात् ; "पुनर्नोजन-मध्वानम् " "एकादशीं समासाद्य त्यजेद्धक्तचतुष्टयम् " इत्यादिस्मरणात् ॥ ९ ॥ अर्धरात्रं निशीथः ; "निशीथो घटिकाद्वयम् " इति स्मरणात् । मुहूर्तद्वयमित्यन्ये ; द्विरशनोपकमे "अहनि च तथा तमस्विन्यां सार्धप्रथमयामान्तम् " इति कात्यायनस्मरणात् । अत्र महानिशाप्युपरुक्ष्यते "महानिशा च विज्ञेया भध्यमं प्रहरद्वयम्" इति । तत्र नाश्नीयात् । तथा अर्धरात्रे व्यतीतेऽपि ;

> "अर्धरात्रे व्यतीते वाप्यर्धरात्रे महानिशि । ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यो भुक्त्वा सांतपनं चरेत् ॥"

इति स्मरणात् ॥ १० ॥

न मध्याहि ॥ ११ ॥ न संध्ययोः ॥ १२ ॥ नार्द्रवासाः ॥ १३ ॥ नैकवासाः ॥ १४ ॥ न नग्नः ॥ १५ ॥ वेनोदके ॥ १६ ॥ नोत्कुटकः ॥ ॥ १७ ॥

मध्याहः कुतपः ॥ ११ ॥ सायंप्रातःसंध्ययोः ॥ १२ ॥ क्रिज्ञवस्तः ; "नार्द्रवासा नार्द्रशिराः" इति **ज्ञाह्मात्** ॥ १३ ॥ एकवासा अनुत्तरीयः, अनुपवीती च ; "सोत्तराच्छादनश्चैव यज्ञोपवीती भुज्ञीत" इति आपस्तम्बीयात् । ज्ञाह्मेऽपि—

" नैकवस्त्रो द्रष्टृमध्ये सोपानत्कः सपादुकः । न चर्मोपरिसंस्थश्च चर्माचेष्टितपार्श्ववान् ॥ "

इति ॥ १४ ॥ नमो दशविषः प्रागुक्तः ॥ १५ ॥ "जलस्थो नौकास्थो वा न मुझीत " इति आपस्तम्बी-यात् ॥ १६ ॥ उत्कृटकः कर्ध्वजानुः ॥ १७ ॥

न भिन्नासनगतः ॥ १८ ॥ न च दायनगतः ॥ १९ ॥ न भिन्नभाजने ॥ २० ॥ नोत्सङ्गे ॥ २१ ॥ न भुवि ॥ २२ ॥ न पाणौ ॥ २३ ॥

मिन्नं स्फुटितं मिन्नजातीयं वा आसनद्वयम् ; तत्रोपविष्टः ॥ १८ ॥ शयनं शय्या ; तद्गतः । भूमाविष शियत्वा वा ; जाह्मे—" नावसिश्यकसंस्थश्च न च पर्यिङ्ककास्थितः" इति । पर्यिङ्कका मिन्नका

॥ १९॥ स्फुटिते भिन्नजातीयैः कृते वा पात्रे । ताम्रादिव्यतिरेकेणैतत् ; " ताम्ररजतसुवर्णानां भिन्ने चं न दोषः " इति पैठीनसिस्मरणात् ॥ २०॥ उत्सङ्गे उपस्थे पात्रं संस्थाप्य । मोजनं भक्ष्यमक्षणस्याप्युपलक्षणम् ; " न मक्ष्यानुत्सक्षे मक्षयेत् " इति गौतमीयात् । उत्सक्षः आसन्द्युपलक्षणम् ; " न चासन्दीस्थिते पत्रि " इति विष्णुपुराणात् ॥ २१ ॥ पत्रावल्याद्यनन्तर्हितायां भूमौ ; अक्वत्रिमायां वा ; " क्वतभूमौ च भुङ्जीत " इति आपस्तम्बीयात् ॥ २२ ॥ पाणौ पाणितले ;

" करे कर्पटके चैव शिलायां ताम्रभाजने । वटार्काश्वत्थपत्रेषु गृही भुक्त्वैन्दवं चरेत्॥"

# इति शातातपीयात् । तथा ब्राह्मेऽपि-

'' यस्तु पाणितले भुङ्क्ते प्रसताङ्गुलिभिश्च यः। यस्तु फूत्कारसंयुक्तं <sup>1</sup>तस्य गोमांसवच तत् ॥ "

इति ॥ २३ ॥

लवणं च यत्र दद्यात् तन्नाश्रीयात्॥ २४ ॥ न बालकान् निर्भत्सेयन्॥ २५॥ नैको मृष्टम्॥ २६॥ नोद्धृतस्तेहम् ॥ २७॥ न दिवा धानाः ॥ २८॥ न रात्रौ तिलसंबन्धम् ॥ २९॥ न दिधसक्तृन्॥ ३०॥

यस्मिन् द्रव्ये पाकानन्तरं लवणं दीयते तत् ; "मत्यक्षळवणं च यत् " इति भविष्यात् । चकारात् द्विपकत्रक्षजीषपकादि च ; "पुनः पकमृजीषपकम् " इति वासिष्ठात् ॥ २४ ॥ स्वपङ्कौ भुजानान् बालकान् धिक्कुर्वन् कुत्सयंश्च । ब्राह्मेऽपि — " अन्नस्य जन्मकालुष्यं दुष्पक्ति च न कुत्सयेत् " इति । जन्मकाळुष्यं, दुर्देशोत्पत्त्यादि । दुष्पक्तिः दुष्पाकः ॥ २५ ॥ एकोऽन्यरहितः अन्यपङ्क्तौ च मिष्टान्नम् ॥ २६ ॥ उद्भृतः स्नेहः नवनीतं यसात् तत् तकम् । उद्भृततैलं तिलकल्कं च । गौतमः— " उद्भृतस्नेहिवलयनपिण्याकमिथतप्रमृतीनां चात्तवीर्याणि नाश्नीयात् " इति । उद्भृतस्नेहस्यैवायं पपञ्चः । विलयनं नवनीतमलम् । मथितं निर्जलं तकम् । प्रभृतिशब्देन उपात्तरसे दिधपयसी ॥ २७॥ दिवसे भृष्टयवान् नाद्यात् । दिवसग्रहणात् रात्रावनिषेधः ;

"दिवा धानासु वसाति रात्रौ च दिवसक्तिषु । अलक्ष्मीः कोनिदारेषु किपत्थेषु सदैव हि ॥ "

इति ब्राह्मात् ॥ २८ ॥ तिष्ठैः संबन्धे यस्य तत् रात्रौ । रात्रिग्रहणात् दिवा अनिषेधः । तिलसंबन्धि-निषेधात् तिलनिषेधोऽर्थसिद्ध एव ॥ २९ ॥ रात्रौ दिधे च सक्तूंश्च नाद्यात् । सक्तवः भृष्टयविष्टानि ।

" आयुष्कामो न कुर्वीत रात्रौ च दिधमोजनम् । धाना दिष च सक्तूंश्च श्रीकामो वर्जयेत्रिशि । मोजनं तिलसंबद्धं स्नानं चैव विचक्षणः ॥ "

इति पृथङ् निषेधात् नात्र साहित्यविवक्षा । मधुनोऽप्यत्रोपरुक्षणम् ;

" अपि प्रस्थानसमये रात्री न प्राशयेन्मधु । मधुपर्कप्रदानं तु वर्जियत्वा तु कामतः ॥"

इति त्राक्षात् । अत्रैव वाक्ये दधीत्यपि पाठः पुराणान्तरे ॥ ३०॥

# न कोविदारवटपिष्पलञ्चाणञ्चाकम् ॥ ३१ ॥

कोविदारः काञ्चनारः । शेषं प्रसिद्धम् । एषां <sup>1</sup>कलिकाफलपत्राणां शाकम् । एतेन कुसुम्भादीन्यु-पल्क्थन्ते ; " कुषुम्मनालिकाशाकं वृन्ताकं पातिकां तथा " इति उरानः सरणात् ॥ ३१ ॥

## नादत्त्वा ॥ ३२ ॥ नाहुत्वा ॥ ३३ ॥

यत् देवद्विजादिभ्यो न दद्यात् तन्न मक्षयेत् ॥ ३२ ॥ यस्य होमार्हस्य न होमः क्रियते, तन्नाद्यात् ; " यस्यामौ न कियते यस्य चामं न दीयते न तद्भे कव्यम् " इति आपस्तम्बीयात् ॥ ३३ ॥

# नानार्द्रपादः ॥ ३४ ॥ नानार्द्रकरमुख्य ॥ ३५ ॥

न आर्द्री पादौ यस्यासौ तथा ॥ ३४ ॥ करौ च मुखं च तयोः समाहारः करमुखम् । न आर्द्र तद्यस्यासौ तथा ; " प्राङ्मुखोऽन्नानि भुङ्गीत पञ्चादौँ वाग्यतः ग्रुचिः " इति याम्यात् । चकारात् अद्भिर्हेद्यंगमाभिराचमनं गम्यते, " सुप्रक्षालितपाणिपादोऽप आचम्य शुचौ संवृतदेशेऽन्नमुपसंगृह्य° काम-क्रोधलोभमें हानपहृत्य सर्वाभिरङ्गुलीभिः शब्दमकुर्वन् प्राश्रीयात् " इति देवलसरणात् ॥ ३५॥

# नोच्छिष्टश्च घृतमादचात् ॥ ३६॥

प्राणाहुत्यनन्तरं यावत्समाप्ति पूर्वमगृहीतं घृतं न गृह्णीयात् । तेन भोजनारभात् प्रागेव घृतप्रहणं सिद्धम् ; "न मुझीताघृतं नित्यं गृहस्थो भोजनं स्वयम् " इति देवलेन अघृतभोजननिषेधात्। महणवत् त्यागोऽपि निषिद्धो वक्ष्यते । हस्तदत्तस्यापि निषेधः पराशरीये—

अष्टषष्टितमोऽध्यायः

" माक्षिकं फाणितं शाकं गोरसं छवणं घृतम् । हस्तदत्तानि भुक्तवा तु दिनमेकमभोजनम् ॥ "

इति ॥ ३६ ॥

## न चन्द्रार्कतारका निरीक्षेत ॥ ३७॥ न सूर्घानं स्पृशेत्॥ ३८॥ न ब्रह्म कीर्तयेत्॥ ३९॥

उच्छिष्टः चन्द्रादीन् न पश्येत्। राहुं च ; "नाशुची राहुतारकाः " इति योगिस्मरणात्। निः बुद्धिपूर्वकतां गमयति ॥ ३७ ॥ उच्छिष्टः मस्तकं न स्पृशेत् । शिरः पादोपलक्षणम् ;

> " न स्पृशेद्वामहस्तेन भुङ्जानोऽन्नं कदाचन । न पादौ न शिरो बर्सित न पदा भाजनं स्पृशेत् ॥ "

इति बार्हस्पत्यात् । स्पर्शनं वेष्टनोपलक्षणम् ; " युद्भङ्क्ते वेष्टितशिराः सर्वं विद्यात् तदासुरम् " इति स्मरणात् ॥ ३८ ॥ उच्छिष्टः वेदं नोचारयेत् । उपलक्षणमिदम् ; " नाशुचिदेविपतृनामानि कीर्तयेत् " इति गौतमीयात्॥ ३९॥

# पाङ्मुखोऽश्रीयात्॥ ४०॥ दक्षिणामुखो वा॥ ४१॥

पूर्वामिमुखो मुङ्जीतेति नियमविधिरयं नित्यः॥ ४०॥ अयमपि नित्यविधिरेव। वाशब्दात् काम्योऽपि ;

> " आयुष्यं प्राङ्मुखो भुङ्क्ते यशस्यं दक्षिणामुखः। श्रियं प्रत्यङ्मुखो मुङ्क्ते ऋतं मुङ्क्ते ह्युदङ्मुखः ॥"

इति मानवात् । यत्तु वामनपुराणे—" भुङ्जीत नैवेह च दक्षिणामुखो न च प्रतीचीमपि मोजनीयम् । " इति, यच हारीतेन " नोदङ्मुखो न चाथिशयनासनः " इति, " न कदाचिदुदङ्मुखः " इति च ; तत्र दक्षिणाभिमुखतानिषेघो जीवन्मातृक्तविषयः, "वाग्यतो दक्षिणामुखो भुङ्गीत । अनायुप्यं त्वेवंमुखस्य भोजनं मातुरित्युपदिशन्ति " इति आपस्तम्बीयात् । प्रत्यगुदङ्मुखनिषेधस्तु निष्कामविषयः ॥ ४१ ॥

अभिपूज्यात्रम् ॥ ४२ ॥ सुमनाः स्रग्व्यनुलिप्तश्च ॥ ४३ ॥ निःशेषकृत् स्यात् ॥ ४४ ॥ अन्यत्र दिधमधुसिपःपयः-सक्तुपलमोदकेभ्यः॥ ४५॥

भोजनार्थमुपकल्पितमन्त्रं सव्याहृतिकगायच्या प्रेक्ष्य "सत्यं त्वर्तेन परिषिञ्चामि " इति परिषिच्य, " अमृतोपस्तरणमसि " इत्याचम्य, प्राणादिपञ्चाहुतीर्भुक्त्वा, वाग्यतः अन्नम् अकुत्सयन् सरोषं भुक्त्वा, "अमृतापिधानमसि " इत्याचग्य, आचमनरोषं दक्षिणपादाङ्गुष्ठाग्रे निनयेत्। अन्नग्रहणात् भक्ष्यादा-वनियमः ; " सक्ष्यापूपकन्दमूलफलमांसेप्वेके " इति प्राचेतसात् ॥ ४२ ॥ प्रसन्नचेताः पुष्पमालानु-लेपनादिभूषितो भुझीत । चकारात् पीठोपविष्टो मण्डलस्थापितपात्रश्चेत्यादिः ; " ग्रुचिः पीठमधिष्टितः " इति देवलीयात् ;

> " चतुरश्रं त्रिकोणं च वर्तुलं चार्धचन्द्रकम् । कर्तव्यमानुपूर्व्येण ब्राह्मणादिषु मण्डलम् ॥ "

इति जाह्मात् ॥ ४३ ॥ परिविष्टमन्नं निःशेषं नाद्यात् ; " सर्वं सशेषमश्रीयात् " इति स्मरणात् ॥ ४३ ॥ अस्यापवादमाह । सर्पिः घृतम् । परुं मांसम् । मोदकाः लड्डुकाः । रोषं प्रसिद्धम् । जलायुपलक्षणमेतत् ।

> " पानीयं पायसं सर्पिर्मधुसक्तुदधीन्यपि । निरस्यं शेषमेतेषां न प्रदेयं तु कस्यचित् ॥ "

इति भारतात् । निरस्यं नितरां रसनीयम् ॥ ४५ ॥

# नाश्रीयाद्वार्यया सार्धं नाकारो न तथोत्थितः। बहूनां प्रेक्षमाणानां नैकस्मिन् बहवस्तथा॥ ४६॥

भार्या असवर्णा ; तया सह नाशीयात् ; सवर्णया सहाभ्यनुज्ञानात् ;

" ब्राह्मण्या वा सहाश्रीयादुच्छिष्टं वा कदाचन । न तस्य दोषं मन्यन्ते नित्यमेव मनीषिणः ॥ उच्छिष्टमितरस्त्रीणां योऽश्रीयाद् ब्राह्मणः कचित् । प्रायश्चित्ती स विज्ञेयः संकीणों मृढचेतनः ॥ "

इति आङ्गिरसात् । सवर्णयापि सह विवाहमार्गयोरेव ;

" ब्राह्मण्या भार्यया सार्धं कचिद् भुङ्गीत चाध्वनि । असवर्णस्त्रिया सार्धे भुक्तवा पतित तत्स्रणात् ॥"

इति जासात् । कचित् विवाहे । भार्येत्युपलक्षणम् ;

अप्रषष्टितमीऽध्यायः

" माता वा भगिनी वापि भार्या वान्याश्च योषितः ।

<sup>1</sup> नैताभिः सह भोक्तव्यं भुकत्वा सांतपनं चरेत् ॥ "

इति व्याससरणात्। सार्धमिति दर्शनोपरुक्षणं वक्ष्यति। नाकारो ; आकाशम् अनावृतप्रदेशः, अन्तरिक्षं वा, तत्र। भोजनानुवृत्तौ आश्वरुपयनः—" शृद्धाद्यैः प्रेक्षितश्चेक्षन्नान्तरिक्षे जपेन्मनून् " इति। आपस्तम्बोऽपि—" न नावि भुक्षीत तथा प्रासादे " इति। न तथोत्यितः ; उत्थितः तिष्ठन्। तथाशब्दार्थः स्मृत्यन्तरे—" नाहारमुपभुक्षीत तिष्ठन् गच्छन् हसन्नपि " इति। बहूनामिति ; बहुषु सामिरुषं प्रेक्षमाणेषु नाश्रीयात् ; " नैक्त्वस्त्रो द्रष्टृमध्ये " इति बाह्मात्। नैकस्मिन् प्रेक्षमाणे बहुबोऽक्नीयुः, किंतु तमपि भोजयेयुः ; " पुनः प्रदायेक्षमाणेभ्यः " इति हारीतात्।। ४६॥

## शून्यालये वह्निगृहे देवागारे कथंचन । पिवेन्नाञ्जलिना तोयं नातिसौहित्यमाचरेत् ॥ ४७॥

शून्यं निर्जनं यदालयं गृहं तत्र । वहीनां गार्हपत्यादीनां गृहे शालायाम् । देवानां शिवविष्ण्वा-दीनाम् अगारे पूजास्थाने । कथंचन आपद्गतोऽपि नाश्नीयात् । श्मशानाद्युपलक्षणमेतत् । तोयं पेयमात्रोपलक्षणम्; "पेयं नाञ्जलिना पिवेत्" इति शङ्क्षस्मरणात् । अतिशयेन सौहित्यं तृप्तिं च न कुर्यात्; अजीर्णहेतुत्वात् ॥ ४७ ॥

#### न तृतीयमथाश्रीत न चापथ्यं कथंचन। नातिप्रगे नातिसायं क्षेत्र सायं प्रातराशितः॥ ४८॥

" सायं प्रातस्त्वन्नमभिपूजितमनिन्दन् भुङ्गीत " इति गौतमोक्तकालद्वयातिरिक्ते तृतीये काले नाश्रीयात् । अथशब्दो निषेधातिरिक्तं काम्यविधानमपि गमयति :

> " अन्तरा प्रातराशं च सायमाशं तथेव च । सदोपवासी भवति यो न भुङ्क्ते कदाचन ॥"

इति **बोधायनीये** सदोपवासफळश्रवणात् । अपथ्यं वाताद्युत्पादकमन्नम् । कथंचन ; तद्रसलोलुपतयापि । अतिप्रगे ; अनुदिताके । अतिसायम् ; अस्तमयसमीपे च नाश्नीयात् । अनेन पृथङ्निषेधेन 'न संध्ययोः' इत्यत्र

" उदयात् प्राक्तनी संध्या घटिकात्रयमिष्यते । सायं संध्या त्रिघटिका अस्तादुपरि भास्वतः ॥ " इति कांन्छे विषयीकृतः । द्वितीयभोजनापवादमाह । प्रातराशितः प्रातर्भोजनेनैवातितृप्तः सायं नाश्रीयात् ॥४८॥

#### न भावदुष्टमश्रीयात्र भाण्डे भावदूषिते। शयानः प्रौढपादश्च कृत्वा चैवावसिकथकाम्॥ ४९॥

#### इति <sup>1</sup>श्रीविष्णुस्मृतौ अष्टपष्टितमोऽध्यायः

यसिन् दृष्टे विचिकित्सा भवति, तद्भावदुष्टम् । तच्च जातिदुष्टादेरुपलक्षणम् ; " जातिदुष्टं क्रियादुष्टं कालाश्रयविदूषितम् । संसर्गतश्च यद् दुष्टं सह्रक्षेत्वं स्वभावतः ॥ "

इति भविष्यात् । तल्लक्षणान्यपि तत्रैव---

" लशुनं गृझनं चैव पलाण्डुं कवकानि च । वृन्ताकनालिकालाबु ह्यवेयाज्ञातिदूषितम् ॥ "

इति । हिशब्दात् सन्धिनीक्षीरादि । "न भक्षयेत् क्रियादुष्टं यद् दृष्टं पतितैः पृथक् " इति । पुनःपाक-हस्तदानादिकियया वा दुष्टम् । "कालदुष्टं तु निज्ञेयं ह्यस्तनं चिरसंस्थितम् " इति । ह्यस्तनं पर्युषितं पक्तमोद-नादि । चिरसंस्थितम् अपक्रमपि काञ्जिकादि ।

> " सुरालगुनसंसृष्टं पीयूषादिसमन्वितम् । संसर्गदुष्टमेतद्धि शूद्रोच्छिष्टवदाचरेत् । अभोज्यानं विजानीयादन्नमाश्रयगर्हितम् ॥ "

इति । अभोज्याः कदर्यछुब्धादयः ।

" विचिकित्सा तु हृदये अन्ने यस्मिन् प्रजायते । सह्रेष्ठेखं तु तज्ज्ञेयं पीयूषं तु स्वभावतः ॥ "

इति । इदमेव भावदुष्टं पीयूषादि । एवं सप्तविधमभोज्यं भावेन चित्तवृत्त्या दूषितम् । म्लेच्छादिभाण्डसदृशे दुर्बाह्मणादिभोजनदुष्टे च भाण्डे ; " न भिन्नावकीणें " इति हारीतात् । शयानः भूमाविष तिर्यग्भृतः ; शयनगतस्य प्रागेव निषेधात् । प्रोढपादः आसनारूढपादः । अवसिन्थका आसनवन्यः ; तद्वांश्च नाश्ची-

#### विष्णुस्मृतिः

यादिति प्रत्येकं संबध्यते । चकारात् प्रसारितपादोऽपि : "न प्रसारितपादोऽपि पादारोपितपाणिमान् ग इति ब्राह्मात् ॥ ४९ ॥

इति <sup>2</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेयः श्रीकेशवनायकभोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि श्रीरामपण्डितात्मज-<sup>3</sup>श्रीनन्दपण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्याम् अष्टषष्टितमोऽध्यायः

#### एकोनसप्ततितमोऽघ्यायः

#### नाष्ट्रमीचतुर्दशीपश्रदशीषु स्त्रियमुपेयात् ॥ १ ॥

एवं दिनकर्तव्यमुक्त्वा रात्रिकृत्ये स्त्रीसंगमे निषेधविषयमेकोनसप्ततितमेनाह । "ऋताव्ययात् सर्वत्र वा प्रतिषिद्धवर्जम् " इति गौतमोक्त्या ऋतौ अनृतौ वा यदा स्त्रियं गच्छेत्, तदा अष्टमीचतुर्दशी-पौर्णमास्यमावास्या वर्जयेत् :

> " अमावास्यामष्टमीं च पौर्णमासीं चतुर्दशीम् । ब्रह्मचारी भवेन्नित्यमप्यृतौ स्नातको द्विजः ॥ "

इति मानवात् । अपिशब्दात् अनृतौ । स्नातको गृहस्थः ; स्नातकधर्माणां गृहस्थसाधारण्यात् । उपलक्षणमिदं संकान्त्यादेरपि:

> '' अष्टम्यां च चतुर्दस्यां पञ्चदस्यां त्रिजन्मसु । व्यतीपाते च संक्रान्त्यां नोपेयाज्ञातु योषितम् ॥ "

इति आश्वलायनस्मरणात् ॥ १ ॥

#### न श्राद्धं सुक्त्वा ॥ २ ॥ न दत्त्वा ॥ ३ ॥ नोपनिमन्त्रितः श्राद्धे ॥ ४ ॥ न व्रती ॥ ५ ॥ न दीक्षितः ॥ ६ ॥

श्राद्धभोजनानन्तरम् ॥ २ ॥ श्राद्धकरणानन्तरम् ॥ ३ ॥ श्राद्धे निमन्त्रणस्वीकारानन्तरम् । उपशब्देन पूर्वेद्युस्तनमेव निमन्त्रणं गृह्यते, न कालान्तरीयम्; " निमन्त्रयीत पूर्वेद्युर्त्रोह्मणानात्मवाञ्छुचिः " इति स्मरणात् ॥ ४ ॥ त्रतं श्राद्धदिनात् पूर्वेद्युस्तनमेकादस्यादिकं च । तद्वान् ;

> " श्राद्धं करिष्यन् कृत्वा वा भुक्त्वा वापि निमन्त्रितः । उपोष्य च तथा भुक्ता नोपेयाच ऋतावपि ॥"

इति **आश्वलायन**स्मरणात् । उपोध्य ; एकादश्याद्युपवासनियमं कृत्वा । भुक्त्वा ; पारणं कृत्वा ॥ ५ ॥ दीक्षित: ; अवभृथेष्टिं यावत् दीक्षासंस्कारवान् ॥ ६ ॥

<sup>1</sup> कुला omitted in ग.

न देवायतनइमशानशून्यालयेषु ॥ ७ ॥ न वृक्षमूलेषु ॥ ८ ॥ न दिवा ॥ ९ ॥ न संध्ययोः ॥ १० ॥ न मिलनाम् ॥ ११ ॥ न मिलनः ॥ १२ ॥ नाभ्यक्ताम् ॥ १३ ॥ नाभ्यक्तः ॥ १४ ॥ न रोगार्ताम् ॥ १५ ॥ न रोगार्तः ॥ १६ ॥

देवगृहिपितृवनशून्यगृहेषु ॥ ७॥ विशेषािववक्षया वृक्षमात्रमूले । बहुवचनात् गुल्मस्तािद्मिहणम् ॥ ८॥ दिवा ; सूर्योपस्किते काले ॥ ९ ॥ संव्ययोः ; उक्तस्रक्षणयोः सायंप्रातःसंध्ययोः ॥ १० ॥ मिलनां मिलिनाङ्गवस्थाम् ; "न मिलिनवाससा सह संवसेत् " इति वाश्मिष्ठात् । रजस्वस्रेपस्क्षणमिदम् ; "न रजस्वस्या" इति तस्येव स्मरणात् ॥ ११ ॥ मिलिनः अपरिष्कृताङ्गवस्थः ॥ १२ ॥ अभ्यक्तां तैस्राद्यभ्यज्या-स्राताम् ॥ १३ ॥ अभ्यक्तः तैस्रादिभरभ्यक्तोऽस्रातः ॥ १४ ॥ रोगार्ताम् ; रोगेण ज्वरादिना दुःखिताम् ; "नाकस्यां नारीमिभरमयेत् " इति गौतमीयात् । अकस्या अस्वस्था ॥ १५ ॥ रोगार्तः ज्वराद्यमिभृतः ; "ऋतुस्रातां तु यो भार्यां स्वस्थः सन्नोपगच्छिति " इति स्वस्थस्यैवोपदेशात् ॥ १६ ॥

## न हीनाङ्गीं नाधिकाङ्गीं तथैव च वयोऽधिकाम् । नोपेयाद् ¹गुर्विणीं नारीं दीर्घमायुर्जिजीविषुः ॥ १७ ॥ इति थ्रीविष्णुस्मृतौ एकोनसप्ततितमोऽध्यायः

जन्मत एवं हीनं हस्तपादाङ्गुल्यादि<sup>3</sup> यस्यास्ताम् । तथैव अधिकमङ्गम् अङ्गुल्यादि यस्यास्ताम् । स्वापेक्षया वयसाधिकां, वृद्धां वा । अपगतरजस्कां वा । गुर्विणीं गर्मिणीं च दीर्घायुष्कामो नोपेयात् । आश्वलायनोऽपि—

" नोपेयादात्मनो भार्यामसतीं च बहुप्रजाम् । स्त्रीप्रजाबहुळां वन्ध्यां द्वेषिणीं च रजस्वलाम् ॥ कृशां विवर्णों नोपेयात् गतप्रत्यागतामपि । पतितां च परित्यक्तामभिशस्तां च रोगिणीम् । क्षुत्क्षामां नातिभुक्तां वा स्वयं चैतिर्गुणैर्युतः ॥"

#### इति । गर्भिणीं सप्तमासादृष्ट्वेम् ;

" क्षौरं च तीर्थयात्रां च श्राद्धमोजनमैथुने । मासातु सप्तमादृर्ध्वं वर्जयेद् गुर्विणीपतिः ॥ " इति यमसरणात् । हीनाङ्गचादिविवाहनिषेधेनैव गमननिषेधसिद्धौ पुनर्वचनमतिक्रान्तनिषेधस्योद्घाहेऽपि विवाहा-नन्तरमपि वा हीनाङ्गत्वादौ गमननिषेधार्थम् । यथाह आश्वलायनः—"पत्नीमप्यनृतौ नेयादियःद्वाभ्यर्थि-तस्तया" इति । गमनकालमप्याह स एव—

> " पत्नीमृतुमतीं स्नातां तृप्तां रोगविवर्जिताम् । उपेयान्मध्यरात्रान्ते जीर्णेऽन्ने तृप्तमानसः ॥ "

इति ॥ १७ ॥

इति <sup>1</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माविक।रि<sup>2</sup>श्रीरामपण्डितात्मज-<sup>2</sup>श्रीनन्दपण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्याम् एकोनसप्ततितमोऽध्यायः

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> गर्भिणीम—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे स्त्रीप्रयोगपकरणमेकोनसप्ततितमम्—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> पादाद्यङ्गल्यादि—क.

<sup>4</sup> गर्भिणीपतिः—ग.

<sup>1</sup> श्रीविष्णुस्मृतिविदृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यामेकोनसप्ततितमोऽध्यायः—ध, च.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> श्री omitted in ग.

#### सप्ततितमोऽध्यायः

## नार्द्रपादः सुप्यात् ॥ १ ॥ नोत्तरापरिश्वराः ॥ २ ॥ न नग्नः ॥ ३ ॥ नानुवंशम् ॥ ४ ॥ नाकाशे ॥ ५ ॥ न पालाशे शयने ॥ ६ ॥

शयने निषेधविषयं सप्ततितमाध्यायेनाह । "सुप्रक्षालितचरणः स्वाचान्तः सुप्यात् " इति हारीतोक्तचरणक्षालनोत्तरमार्द्रताप्राप्तावनार्द्रपादतोच्यते । " नार्द्रवासा न चाशुचिः " इति मार्कण्डेयः । " न तैलाभ्यक्तशिराः " इति उश्चना । स्वपेदिति शेषः ॥ १ ॥ अपरा पश्चिमा ; " न तिर्थगुद्दमप्रत्यक्शिराः " इति हारीतात् । तिर्थक् कोणः । प्राग्दक्षिणयोरभ्यनुज्ञानमनेन ; " प्राग्दक्षिणशिराः सुप्याकोदक्ष्रत्यक्शिराः कचित् " इति स्मरणात् । तस्य व्यवस्था—

" स्वगृहे प्राक्शिराः सुप्याद्धचायुव्ये दक्षिणाशिराः । प्रत्यक्शिराः प्रवासे तु न कदाचिदुदक्शिराः ॥ "

इति गार्गीयात् ॥ २ ॥ नमः परिधानहीनः । नमस्य स्वापनिषेधात् स्वापानन्तरं निद्रया नम्रतायां न दोषः । आश्वलायनः—" उत्तानवक्षा न रायेन्नाधोवक्षाश्च कार्हेचित् " इति ॥ ३ ॥ वंशः मेढी । तद्दैर्ध्यमनु ॥ ४ ॥ आकाशः अनाच्छन्नो देशः ॥ ५ ॥ पालाशो ब्रह्मतरुः । च्यवनः—" मृतदन्तमये विद्युद्दग्धे देभे पलाशजे न शयीत " इति । मृतस्य दन्तिनो दन्तेन कृतः । अनेन " न च दन्तमयीं शय्यामधितिष्ठेदनास्तृताम् " इति व्याख्यातम् ॥ ६ ॥

## ंन पश्चदारुकृते ॥७॥ न ¹गजभग्नकृते ॥८॥ न विद्युद्दग्धकृते ॥९॥ न भिन्ने ॥१०॥ नाग्निपृष्ठे ॥११॥ न घटासिक्तद्वमजे ॥१२॥

पञ्चभिर्दारुभिः कृते एकस्मिन् शयने। अन्ये तु पञ्च दारूणि

" पञ्च दारूणि चोक्तानि चूतजम्बृद्रुमास्तथा । अस्मपीठोत्थितां श्चेव घटसिक्ततरूं तथा । करिममकृते चैव न शयीत कचित्ररः ॥ " इति दिष्णुपुराणोक्तान्याहुः । वक्ष्यमाणानि पञ्च दारूणीत्यपरे ॥ ७ ॥ गजेन भग्नस्य तरोः काष्ठेन कृते ॥ ८ ॥ विद्युता दग्धस्य तरोः काष्ठेन कृते ॥ ९ ॥ भिन्ने शीर्णावयवे ; " न शीर्णाखट्वायाम् " इति <sup>1</sup>पैठीनसिस्मरणात् ॥ १० ॥ विद्युद्धिन्नेनाप्यग्निना दग्धे ॥ ११ ॥ घटैः आ सर्वदा सिक्तस्य तरोः काष्ठेन कृते ॥ १२ ॥ -

न इमशानशूर्यालयदेवतायतनेषु ॥ १३ ॥ न चपलमध्ये ॥ १४ ॥ न नारीमध्ये ॥ १५ ॥ न घान्यगोगुरुहुताशनसुराणामु-परि ॥ १६ ॥

#### पितृवनशून्यगृहदेवगृहेषु । मार्कण्डेयः---

" शून्यालये समशाने च नैकवृक्षे चतुष्पये ।

महादेवगृहे वापि मातृवेस्मनि न स्वपेत् ।

न यक्षनागायतने स्कन्दस्यायतने तथा ॥ "

इति ॥ १३ ॥ चपलो दुर्व्यसनी ; हर पादादिविक्षेप्ता वा ॥ १४ ॥ नार्यः स्त्रियः ;

" मात्रा स्त्रसा दुहित्रा वा नैकशय्यासनो भवेत् । बलवानिन्द्रियमामे विद्वांसमपि कर्पति ॥ "

इति मानत्त् ॥ १५ ॥ धान्यं त्रीहादिः । गवादिशब्देन तच्छाला उच्यते ; धान्यवत् साक्षात् तदुपरि शयन सं वात् । तेषामुपरि । मार्कण्डेयः—

> " कूलच्छायासु च तथा शर्करास्त्रेष्टपांसुषु । धान्यगोविपदेवानां गुरूणां च तथोपरि ॥ "

इति । यद्वा धान्यदि।न् पादप्रदेशे कृत्वा न शयीतेत्युपरिशब्दार्थः ॥ १६ ॥

## नोच्छिष्टो न दिवा सुप्यात् संध्ययोर्न च भरमनि। देशे न चाशुचौ नार्द्रे न च पर्वतमस्तके॥ १७॥

इति 'श्रीविष्णुस्मृतौ सप्ततितमोऽध्यायः

#### विष्णुस्मृतिः

उच्छिष्टः ऊर्ध्वाधरोच्छिष्टवान् । दिवसे, संध्ययोः उक्तलक्षणयोः, भरमनि रक्षादौ ; "केशभरमतुषाङ्गारकपालेषु च संस्थितिम् " इति योगिरमरणात् । अशुचौ मूत्रविष्ठाद्यपहते देशे, आदे जलपाये, पर्वतस्य
मस्तके शिरोभागे । चकारात् नान्यपूर्वे शयने । " नाञ्मपीठोपधाने । नादीक्षितः कृष्णचर्मणि सुप्यात् "
इति पैठीनसीयं ज्ञेयम् ॥ १७ ॥

इति <sup>1</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशत्रनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधमीधिकारि श्रीरामपण्डितात्मज-श्रीनन्दपण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविद्यतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां सप्ततितमोऽध्यायः

A PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF

## एकसप्ततितमोऽच्यायः

#### अथ न कंचनावमन्येत ॥ १ ॥

एवं गृहस्थर्मानुक्त्वा इदानीं स्नातकधर्मान् एकसप्ततितमाध्यायेनाह । स्नातकधर्माणामि केषांचित् गृहस्थादिसाधारण्यमानन्तर्येण स्पष्टियतुमथराब्दः । ते च द्विजानामेव ; न शृद्धस्य ; मानवे "चतुर्थमायुषो मागसुपित्वाद्यं गुरौ द्विजः " इत्युपकम्य "स्नातको द्विजः, व्रतानीमानि धारयेत् " इत्युपसंहारात् । बाह्मणक्षत्रिययोरेवेत्येके ; "स विधि गूर्वं स्नात्वा " इति गौतमीये तच्छब्देन तयोरेव परामर्शात् । तेन तयोरेव तक्षेपे प्रायक्षित्तम् ;

> " स्नातकत्र तरुपे तु शयश्चित्तं विधीयते । राजबाह्मणयोरेव नेतरेषां कथंचन ॥ "

इति स्मरणात् । ब्राह्मणस्यैवेत्यन्ये : मानवे " विभो जीवेदनापदि " इत्युपक्रमात् । कंचन ; सममुत्कृष्टमपक्कृष्टं वा नावजानीयात् । नायं निषेधः ; " तस्य व्रतम् " इति श्रुतौ व्रतोपक्रमात् । किंतु पर्युदासः । ततश्चास्मिन् प्रकरणे सर्वेष्वपि नञ्युक्तेषु वाक्येषु तत्तदकरणसंकल्पा रुक्षणीयाः । ते चोभयसाधारणाः ; " गृहस्थ इमान् धर्माननुकर्षेत् , स्नातकश्च " इति गौतमीयात् ॥ १ ॥

## न च ¹हीनाधिकाङ्गान् मूर्खान्² धनहीनानवहसेत्॥ २॥

हीनाङ्गाः काणादयः । अधिकाङ्गाः षडङ्गुल्यादयः । मूर्खाः वेदशास्त्राद्यनमिज्ञाः । धनहीनाः दरिद्राः । चकारात् रूपहीनादींश्च नावहसेत् । अवहासः अवक्षेपः ;

> " हीनाङ्गानतिरिक्ताङ्गान् विद्याहीनान् वयोऽधिकान्। रूपद्रविणहीनांश्च <sup>3</sup>जातिहीनांश्च नाक्षिपेत्।। "

इति मानवात् ॥ २ ॥

## न हीनान् सेवेत ॥ ३॥ स्वाध्यायविरोधि कर्म नाचरेत् ॥४॥

हीनाः स्वापेक्षया हीनजात्यादयः; तान् न सेवेत । वेतनग्रहणेन तदाज्ञाकरणं सेवा; "वर्णाना-मानुलोम्येन दास्यं न प्रतिलोमतः" इति योगिस्मरणात् ॥ ३ ॥ स्वाध्यायः वेदाध्ययनाध्यापनिक्रया । तद्विरोधि कृषिलोकयात्राद्यर्थसाधनमपि कर्म नाचरेत्,

> " सर्वान् परित्यजेदर्थान् स्वाध्यायस्य विरोधिनः । यथा तथाध्यापयस्तु सा तस्य कृतकृत्यना ॥ "

इति मानवात् ॥ १ ॥

## वयोऽनुरूपं वेषं कुर्यात् ॥ ५ ॥ श्रुतस्याभिजनस्य धनस्य देशस्य च ॥ ६ ॥

वयसः बाल्यवार्धकादेः अनुरूपो यो वेषः उप्णीषादिः, तं कुर्यात् । एतेन बारुस्य वृद्धवेषः, वृद्धस्य बाल्वेषो वा न भवति ॥ ५ ॥ श्रुतं विद्या । अभिजनः कुलम् । धनं सुवर्णादि । देशो जनपदः । चकारत् बुद्धचादि । एषामनुरूपं वेषमाचरेत् ; "वेषवाखुद्धिसारूप्यमाचरन् विचरेदिह " इति मानवात् ;

" वयोबुद्धचर्थवाग्वेषश्रुताभिजनकर्मणाम् । आचरेत् सदृशीं वृत्तिमजिह्यामशठां तथा ॥ "

इति योगिसरणाच । वृत्तिराचरणम् ॥ ६ ॥

## नोद्धतः ॥ ७ ॥ नित्यं ैशास्त्राचवेक्षी स्यात् ॥ ८ ॥

उद्धतः निर्मर्यादो न स्यात् ॥ ७ ॥ शास्यते धर्मो यैस्तानि स्मृतिमीमांसादीनि । आदिशब्दात् धनबुद्धचारोग्यादिशतिपादकानि च । तेषां नित्यमेवेक्षणशीलः स्यात् । यथाह मनुः—

> " बुद्धिवृद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च । नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमांश्चेव वैदिकान् ॥ "

इति ॥ ८॥

सित विभवे न जीर्णमलबद्वासाः स्यात् ॥ ९ ॥ न नास्तीत्य-भिभाषेत ॥ १० ॥ न निर्गन्धोग्रगन्धि रक्तं च माल्यं विभृयात् ॥ ११ ॥ विभृयाज्ञलजं रक्तमपि ॥ १२ ॥ विभवः धनम् । तस्मिन् सित जीण विशीण मिलिनं च वस्तं न धारयेत् । विभवविशेषणेन दरिद्रस्य न दोषः ॥ ९ ॥ गृहे इन्धनाद्यभावेऽपि नास्तिशब्दं नोचारयेत् । किंतु पूर्णमिति ब्रूयात् ॥ १० ॥ निर्गन्वं कर्णिकारादि । उद्यगन्धि धतूरादि । रक्तं करवीरादि । चकारात् विश्वविजं च माल्यं न धारयेत् । 'न कण्टिकिजम् ' इति प्राक् निषेधात् । माल्योपादानात् सुवर्णस्रगाद्यनिषेधः ; "नागन्धां सजं धारयेदन्यत्र हिरण्यसजः " इति गोभिलीयात् ॥ ११ ॥ अस्य प्रतिप्रसवमाह । रक्तोत्परुं तु धारयेत् ॥ १२ ॥

## यष्टिं च वैणवीम् ॥ १३ ॥ कमण्डलुं च सोदकम् ॥ १४ ॥ कार्पासमुपवीतम् ॥ १५ ॥ रौक्मे च कुण्डले ॥ १६ ॥

वंशनिर्मितां यष्टिमाधारयोग्याम् । चकारादन्तर्वासश्च । अन्तः उत्तरीयाधरीययोर्मध्ये वस्यत इति अन्तर्वासः । तथान्यदुत्तरीयं प्रावारः ; "अथ स्नातकः सान्तर्वासाः सोत्तरीयं वैणवं दण्डं धारयन्" इति बोधायनी यत् । एवं च वस्त्रत्रयधारणं नित्यं भवति । इतोऽधिके वस्त्रे बहुवस्त्रता । जीवत्पितृकस्य तु,

"पादुके चोत्तरीयं च तर्जन्यां रौप्यवारणम् । न जीवत्पितृकः कुर्याज्ज्येष्ठभातर्यथापि वा ॥"

इत्युत्तरीयमेव निषद्धम् । नान्तर्वासः ॥ १३ ॥ कमण्डलुः मृन्मयः करकः, तम् ; "सोदकं च कमण्डलुम् " इति मनुस्मरणात् ॥ १४ ॥ कार्पासवचनं शाणाविकयोर्निवृत्त्यर्थम् । तेनौपनायनिकयोः शाणाविकयोः यावरत्नानमेव धारणं सिध्यति, नोपरिष्टात् ; स्नातकस्य कार्पासनियमात् । तयोश्च तत्त्द्वण्डाजिनादिसाहचर्यनियमेन ब्रह्मचारिमात्रधर्मत्वाच । अत एव योगिश्वरः—"दण्डाजिनोपवीतानि मेखलां चैव धारयेत् " इति ब्रह्मचारिण एव तत्तद्दण्डादिनियममाह । न च ब्राह्मणमात्राभिप्रायेण कार्पासवचनम् ; उपनयनप्रकरणोक्त-कार्पासवचनेन पौनरक्त्यापत्तेः । तस्मात् यथोक्तमेव साधु । उपवीतमुष्णीषाद्युपलक्षणम् ; "यज्ञोपवीती उप्णीषमजिनमुत्तरीयमुपानहो छत्रं च " इति बोधायनीयात् । अजिनमुत्तरीयं वस्त्रामावे ॥ १५ ॥ रोक्से सोवणे ; " शुभे रोक्से च कुण्डले " इति मानवात् । चकारात् वेदं च । वेदो दर्भमुष्टिः । विभृयादिति सर्वत्रानुवर्तते ॥ १६ ॥

## नादित्यमुचन्तमीक्षेत ॥ १७ ॥ नास्तं यान्तम् ॥ १८ ॥ न वाससा तिरोहितम् ॥ १९ ॥ न चादर्शजलमध्यस्थम् ॥ २० ॥ न मध्याह्रे ॥ २१ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> कण्टकितं—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> प्रतिषेधात्—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> गौतमीयात्—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> धारणनियममाह—ख, ग.
<sup>7</sup> नोपरक्तम् added in ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> भिप्रायं—ख, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> उपानच्छत्रं च—घ. <sup>8</sup> जलाद्युपगतम्—ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> शास्त्रावेक्षी—ज.

एकसप्ततितमोऽध्यायः

उद्यन्तमादित्यं न पश्येत् । आदित्यग्रहणात् चन्द्राद्यनिषेधः ॥ १७ ॥ अस्तमयेऽपि आदित्यं नेक्षेतेति सर्वत्र संबन्धः ॥ १८ ॥ वस्तान्तरितमपि ॥ १९ ॥ जलादर्शयोः प्रतिबिम्बितम् । चकारात् उपरक्तमपि ॥ " नोपरक्तं न वारिस्थम् " इति मानवात् ॥ २० ॥ मध्याहः कुतपः ॥ २१ ॥

## न कुद्धस्य गुरोर्भुखम् ॥ २२ ॥ न तैलोदकयोः श्वां छायाम् ॥ २३ ॥ न मलवत्यादर्शे ॥ २४ ॥

मुद्धः कोधाकान्तः गुरुः श्रेयान् ; "न श्रेयसः कुद्धस्य " इति **प्राचेत**सात् ॥ २२ ॥ तैले जले च स्वप्रतिबिम्बम् । वैद्यकेऽपि "तैले जले स्वे मूत्रे वा नेक्षेत लपनं सुधीः " इति । तैलग्रहणात् घृता-निषेयः ; "स्वमात्मानं घृते पश्येद्यदीच्छेच्चिरजीवितम् " इति **ब्राह्मात्** ॥ २३ ॥ मलकान्ते दर्पणे ॥ २४ ॥

## ैन पत्नीं भोजनसमये॥ २५॥ <sup>4</sup>न स्त्रियं नग्नाम्॥ २६॥

स्वस्य पत्न्या वा भोजनकाले पत्नीं न पश्येत् ; "न भार्योदर्शनेऽश्रीयात् " इति योगिसरणात् ;

" नाक्षीयाद्वार्यया सार्धं नैनामीक्षेत चाक्षतीम् । क्षुवन्तीं जृम्भमाणां च न चासीनां यथासुखम् ॥ नाज्ञयन्तीं स्वके नेत्रे न चाभ्यक्तामनावृताम् । प्रसदन्तीं च नेक्षेत तेजस्कामो द्विजोत्तमः ॥ "

इति मानवाच ॥ २५ ॥ स्वीयां परकीयां वा नमां ख्रियम् । स्त्रीग्रहणं पत्नीव्यावृत्त्या जातिमात्रप्राप्त्यर्थम् । "न नमां ख्रियमीक्षेतान्यत्र मैथुनात् 5" इति आश्वलायनीयात् । कृतमैथुनामनमामपि ; "न च संसृष्ट-मैथुनाम् " इति स्मरणात् । नमदर्शनं च न प्रातः ;

" पापिष्ठं दुर्भगं मद्यं नझमुत्कृतनासिकम् । पातरुत्थाय यः पश्येत् तत्कलेरुपलक्षणम् ॥ "

इति कात्यायनीयात् ॥ २६॥

## न कंचन मेहमानम्॥ २७॥ न चालानभ्रष्टं कुजरम्॥ २८॥

<sup>1</sup> अर्के—ख, ग.

<sup>2</sup> खच्छायाम्—घ.

5 मैथुनं विना—ख, ग, घ, च.

मूत्रपुरीषे कुर्वाणं यं कंचन । मूत्रपुरीषे च ; "न च मूत्रपुरीषं च " इति स्मरणात् ॥ २७ ॥ बन्धनच्युतं गजम् । चकारात् व्यान्नादींश्च :

" न व्याघ्रं न गजं नाश्चं न वृषं महिषं तथा । वन्धनात् प्रतिमुक्तं न वीक्षितं पुरतो ब्रजेत् ॥ "

इति ब्राह्मात् ॥ २८ ॥

## न <sup>1</sup>च विषमस्थो वृषादियुद्धम् ॥ २९ ॥ नोन्मत्तम् ॥ ३० ॥ न मत्तम् ॥ ३१ ॥

विषमे जनसंमर्दादौ पलायनायोग्ये देशे स्थितः वृषगजमहिषादियुद्धम् । चकारात् शरशक्त्यादिपातं च ॥ २९ ॥ उन्मत्तो वातादिग्रस्तः ॥ ३० ॥ मत्तो मचादिना ॥ ३१ ॥

## नामेध्यमग्रौ प्रक्षिपेत् ॥ ३२ ॥ नास्टक् ॥ ३३ ॥ न विषम् ॥ ३४ ॥ अम्भस्यपि ॥ ३५ ॥

अमेध्यं ष्ठीवनादि अग्नौ ज्ञानपूर्वं न प्रक्षिपेत् । अमेध्यनिषेधात् तिष्ठप्तस्यापि निषेधः ; "अमेध्य- िलसमन्यद्वा " इति मानवात् ॥ ३२ ॥ असक् रक्तम् । अमेध्यात् प्रथावचनं मेध्यस्यापि छागादिरुधिरस्य निषेधार्थम् ॥ ३३ ॥ विषं वत्सनाभादि नामौ प्रक्षिपेत् इति प्रत्येकं संबन्धः ॥ ३४ ॥ अमेध्यादि अम्भस्यपि न प्रक्षिपेत् । यथाह योगीश्वरः — "ष्ठीवनासक्शक्तन्वन्नरोतांस्यप्यु न निक्षिपेत् " इति । शक्किरोत्— "तुषकेशकरीषभस्मास्थिश्रेष्मनखलोमान्यन्सु न विक्षिपेत् । न पादेन पाणिना वा जलमिनहन्यात् " इति ॥ ३५ ॥

नाग्निं लङ्घयेत्॥ ३६॥ न पादौ प्रतापयेत्॥ ३७॥ न कुद्दोषु परिमुज्यात् ॥ ३८॥ न कांस्यभाजने घावयेत् ॥ ३९॥ न पादं पादेन ॥ ४०॥

लङ्घनम् उपरिष्टात् गमनम् । देवादिच्छायामपि ; " देवतानां गुरो राज्ञः स्नातकाचार्ययोस्तथा । नाकामेत् कामतरुछायां बञ्चणो दीक्षितस्य च ॥ "

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sūtras 25 and 26 are read in inverted order in ज.

<sup>4</sup> न नमां स्त्रियम्—ठ.

इति मानवात् । बम्रुः नकुलः । नपुंसकनिर्देशात् गोज्ञाह्मणयोरि किपलयोः ; " न गोज्ञाह्मणयोः किपलयोः " इति स्मरणात् । छायालङ्घननिषेधात् लङ्घनं निषिद्धमेव । मुखोपधमनाद्यपि वर्ज्यम् :

" नामिं मुखेनोपधमेन्नमां नेक्षेत च स्त्रियम् । नामेध्यं प्रक्षिपेदम्भे न च पादौ प्रतापयेत् ॥ अधस्तान्नोपदध्याच न चैनममिलङ्कयेत् । न चैनं पादतः कुर्यान्न प्राणाबायमाचरेत् ॥ "

इति मानशत् ॥ ३६ ॥ अमाविति रोषः । प्रकर्षः सुखातिशयः । प्रचयशिष्टेयं संख्या नावच्छेदिका ॥ ३० ॥ कुशैः कुशेषु वा पादतलं न शोधयेत् ॥ ३८ ॥ कांस्यपात्रे अभोजनीयेऽपि पादौ न प्रक्षालयेत् । स्वार्थे णिच् । स्वनिषेधात् प्रयोजकतापि निषिध्यते ॥ ३९ ॥ धावयेत् ॥ ४० ॥

## न सुवमालिखेत् ॥ ४१ ॥ न लोष्टमर्दी स्यात् ॥ ४२ ॥ न तृणच्छेदी स्यात् ॥ ४३ ॥ न दन्तैर्नखलोमानि छिन्यात् ॥ ४४ ॥

काष्ठादिमिः ॥ ४१ ॥ करेण मृत्पिण्डमर्दनशीले न स्यात् ॥ ४२ ॥ नखदन्तादिनिस्तृणच्छेदनशीले न स्यात् । पुनः स्याद्वचनं निष्फलकर्मवर्जनार्थम्; "न कर्म निष्फलं कुर्यान्नायत्याममुखेद्वयम् " इति मानवात् ॥ ४३ ॥ नखान् करपादजान्, लोमानि इमश्र्वादीनि, दन्तैर्न छिन्दात्; नोत्पाटयेच्च; "न छिन्दानखलोमानि दन्तैर्नोत्पाटयेच्चखान् " इति मानजात् । तेन कर्तनमभ्यनुज्ञायते; "क्लप्तकेशनखश्मश्रुः" इति मानवात् । न मुण्डनम्; "न समावृत्ता मुण्डेरन्नन्यत्र विहारात् " इति आपस्तम्बीयात् । विहारो दर्शादिः; "औपासनो दर्शपूर्णमासौ पर्वसु च केशश्मश्रुलोमनखवापनम् " इति बोधायनीयात् । औपासनः स्मार्ताक्रिमान् । दर्शपूर्णमासौ च कुर्वाणः श्रौताक्रिमान् । तावुभाविप पर्वसु केशाद्यावपनं कुर्यातामिति ॥ ४४ ॥

## द्यूतं च वर्जयेत् ॥ ४५ ॥ व्यालातपसेवां च ॥ ४६ ॥ वस्त्रो-पानहमाल्योपवीतान्यन्यधृतानि न घारयेत् ॥ ४७ ॥

चूतं पणपूर्विका कीडा । प्राणिभिरप्राणिभिर्वा तां वर्जयेत् ॥ ४५ ॥ बाळातपः प्रातरातपः । संगवातप इत्यन्ये । शारदातप इत्यपरे । तत्सेवां वर्जयेत् । चकारात् प्रेतधूमादि च ; " बाळातपः प्रेतधूमो वर्ज्यं भिन्नं तथासनम् " इति मानवात् ॥ ४६ ॥ वस्त्रादीनि गुरोरन्येन घृतानि न धार्याणि ; " उच्छिष्टमगुरोः " इति वासिष्ठात् । अलंकारकरकावि ; " उपवीतमलंकारं स्रजं करकमेव च " इति मानवात् । अन्यालाभे तान्यपि प्रक्षाल्य धार्याणि ; " निर्णिज्याशक्तौ " इति गौतमीयात् ॥ ४७ ॥

² न बालातपसेवी स्यात्—ह.

न शूद्राय मर्ति दद्यात् ॥ ४८ ॥ ¹नोच्छिष्ठहविषी ॥ ४९ ॥ न तिलान् ॥ ५० ॥ न चास्योपदिशेद्धर्मम् ॥ ५१ ॥ न वतम् ॥ ५२ ॥

मितं दृष्टार्थकर्मनीतिविषयां शूद्राय न द्यात् ॥ ४८ ॥ उच्छिष्टं भुक्तावशिष्टम् । हविः पुरोडाशादि-शेषः ; "नेहाब्राह्मणस्य " इति श्रुतेः । शृद्धोऽत्र दासव्यतिरिक्तः ; "उच्छिष्टमन्नं दासार्थम् " इति मानवात् ; "द्विजोच्छिष्टं च भोजनम् " इति दासधर्माच । गृहस्थो वा,

> " उच्छिष्टमन्नं दातन्यं शुद्धायागृहमेधिने । गृहस्थाय तु दातन्यमनुच्छिष्टं दिने दिने ॥ "

इति व्याघ्रसरणात् ॥ ४९ ॥ तिलान् श्वेनान् कृष्णांश्च राष्ट्राय न दद्यत् ॥ ५० ॥ धर्मोपदेशश्च राष्ट्रस्य न कार्यः । चतुर्थ्यतृवृत्तौ पुनः षष्ट्यपादानं राष्ट्रासाधारणयर्मोपदेशवर्जनार्थम् । कथं तर्हि तस्यानुष्टानम् ? ब्राह्मणेन ब्राह्मणमन्तरा कृत्वोपदिष्टनेति ॥ ५१ ॥ व्रतं प्रायश्चित्तं साक्षान्नोपदिशेच्ळूदाय । किंतु ब्राह्मणमन्तरा कृत्वा;

" तथा शूदं समासाद्य सदा धर्मपथे स्थितम् । अन्तरा ब्राह्मणं कृत्वा प्रायश्चित्तं समादिशेत् ॥"

इति अङ्गिरः भरणात् । त्रतादोपादानात् एकादस्यादिवतमपि शाह्यम् ;

" यो ह्यस्य धर्ममानष्टे यश्चैनादिशति व्रतम् । सोऽसंवृतं नाम तमः सह तेनैन मज्जति ॥ "

इति मानवात् ॥ ५२ ॥

## न संहताभ्यां पाणिभ्यां विशर उदरं च कण्डूयेत्॥ ५३॥

युगपत् हर ाद्वयेनात्मनो नोदरिशरसोः कण्डूयनं कार्यम् ; " न संहताभ्यां पाणिभ्यां कण्डूयेतात्मनः शिरः " इति मानवात् । चकारात् कूर्चस्य च ; " न संहताभ्यां पाणिभ्यां नरः कूर्चमुपस्पृशेत् " इति मानवात् । कश्यहायपि वर्जयेत् ; " कश्यहान् प्रहारांश्च सदा शिरिस वर्जयेत " इति मानवात् ॥ ५३॥

## न दिधसुमनसी प्रत्याचक्षीत ॥ ५४ ॥ नात्मनः स्रजमप-कर्षेत् ॥ ५५ ॥

एकसप्ततितमोऽध्यायः

खुमनसः पुष्पाणि । समासात् कुशादि चोपस्थितं न प्रत्याचक्षीत । यथाह योगीश्वरः— " कुशाः शाकं पयो मत्स्या गन्त्राः पुष्पं दिध क्षितिः । मांसं शय्यासनं धानाः प्रत्याख्येयं न वारि च ॥ "

इति । "मणीन् द्रिष्ठ " इति मनुः । यद्यपि सप्तपञ्चाशत्तमेऽध्याये 'एधोद् क " इत्यादिवाक्ये द्रियुष्पयो-रप्यप्रत्याख्येयत्वमुक्तमेव, तथापि तत्रास्य गृहस्थधर्मत्वेन स्नातकेष्वपाप्त्या अत्र पुनर्वचनं युक्तम् । तिहं अत्रैव तद्वचनमस्तु ; स्नातकधर्माणां गृहस्थसाधारण्यादिति चेत्—मैवम् ; प्रायश्चित्तार्थमुभयत्र वचनात् । तथाहि गृहस्थपकरणोक्तनिषेधातिकमस्य प्रकीर्णकत्वेन तत्प्रायश्चितं गृहस्थानाम् ; स्नातकव्यतकोपे तु अभोजनं स्नातकानामिति उभयत्रवचनमर्थवत् ॥ ५४ ॥ स्वधृतां पुष्पस्नजं नापकर्षयेदित्यन्तर्भावितो प्यर्थो द्रष्टव्यः । अन्यथा "शीष्णः स्नजमिनोन्मुच्य " इति श्रोतिलिङ्गविरोधः स्यात् । तेन नान्यानपनाययेत् । किंतु स्वयमेवापनयेत् । यतु "नात्मनोऽपहरेत् स्नजम् " इति मानवं, तत्राप्यन्तर्भावितो प्यर्थो द्रष्टव्यः ; अन्यथा "शीष्णः स्नजमिनोन्मुच्य " इति श्रोतिलिङ्गविरोधापत्तेः । उपहरेदिति वात्र छेदः । तेनात्मना ग्रिथतां स्नजमात्मना नोपहरेत् ;

" स्वहस्तिलिखतं स्तोत्रं स्वघृष्टमि चन्दनम् । स्वहस्तम्रथिता माला शकस्यापि श्रियं हरेत् ॥ "

इति स्मरणात् ॥ ५५ ॥

## ¹सुप्तं न मबोधयेत् ॥ ५६ ॥ न रक्तं विरागयेत् ॥ ५७ ॥ नोदक्यामभिभाषेत ॥ ५८ ॥ न म्लेच्छान्सजान् ॥ ५९ ॥

स्वापेक्षया विद्यादिभिरिधकं शयानं न प्रबोधयेत्; "श्रेयांसं न प्रबोधयेत्" इति मानवात् ॥ ५६ ॥ आत्मन्यनुरक्तं रूक्षभाषणादिभिनं विरक्तं कुर्यात् । "न च रक्तो विरावयेत्" इति मनुः । स्वयं यस्मिन् सानुरागः, तं प्रति न विरुद्धभाषणं कुर्यात् । रक्तानिति वा पाठः । विरावयेदिति वा ॥ ५७ ॥ उद्कया रजस्वला । अभिराभिमुख्ये । तेन तदिभमुखीभूय भाषणिनिषेधः, नान्तरितस्य । एवं स्तिकामिष, रजस्वलात्वात् ॥ ५८ ॥ म्लेच्छा यवनादयः । अन्त्यजाः रजकादयः । तानिष साक्षात् न संभाषेत ॥ ५९ ॥

## अग्निदेवब्राह्मणसंनिधौ दक्षिणं पाणिमुद्धरेत् ॥ ६०॥

अधिः श्रीतः स्मार्तश्च । देवो विष्ण्वादिप्रतिमा । ब्राह्मणो गुर्वादिः । तेषां परिचरणे दक्षिणं बाहुं कण्ठपावृतादुत्तरीयात् बहिः कुर्यात् ; "गुरुदर्शने कण्ठपावृतादि वर्जयेत्" इति गौतमीयात् । गोष्ठादिष्वपि ;

<sup>1</sup> न सतं प्रतिबोधयेत्—ज, ठ. <sup>2</sup> ब्राह्मणगोसंनिधी—ज, ठ.

<sup>3</sup> बाहुं समुद्धरेत्—उ.

" अम्यगारं गवां गोष्ठे ब्राह्मणानां च संनिधी । स्वाध्याये भोजने चैव दक्षिणं पाणिमुद्धरेत् ॥ "

इति मानवात् ॥ ६०॥

## न परक्षेत्रे चरन्तीं गामाचक्षीत ॥ ६१ ॥ न पिषन्तं वत्स-कम् ॥ ६२ ॥ नोद्धतान् श्रहर्षयेत् ॥ ६३ ॥

परकीये यवादिक्षेत्रे विरूढं धान्यं मक्षयन्तीं गां परस्मै नाचक्षीत । परग्रहणात् स्वीये, गोश्रहणात् मिहिष्यादि चाचक्षीतिति गम्यते । पिबन्तीं च नाचक्षीत, न वारयेच्च ; "न वारयेद्धयन्तीं गां न चाचक्षीत कस्यचित्" इति मानवात् ॥ ६१ ॥ परशब्दोऽनुषज्यते । गोस्तन्यं पिबन्तं च बत्सं गोस्वामिने नाचक्षीत ॥ ६२ ॥ उद्धतान् उन्मार्गवर्तिनः तदनुकूरु चरणेन नोत्साहयेत् ॥ ६३ ॥

## न शूद्रराज्ये निवसेत् ॥ ६४॥ नाधार्मिकजनाकीर्णे ॥ ६५॥ ³न संवसेद्वैद्यहीने ॥ ६६॥ नोपसृष्टे ॥ ६७॥ न चिरं पर्वते⁴॥ ६८॥

यत्र श्रूहो राजा, तस्मिन् देशे नात्यन्तं वसेत् । श्रूद्धमहणात् म्लेच्छादिराज्यं दूरापास्तम् ॥ ६४ ॥ अधार्मिकाः धर्मविरोधिनः पाषण्डादयः पतितादयो वा । तत्समृह्व्याप्ते राज्ये मामे वा न निवसेत्; "न पाषण्डजनाकान्ते नोपसृष्टेऽन्त्यजैर्नृभिः" इति, "नाधार्मिके वसेद् मामे " इति च मानवात् ॥ ६५ ॥ वैद्यो भिषक् । तद्रहिते देशे मामे वा न संवसेत् । पुनः क्रियोपादानमन्येषामपि निषेधार्थम् । तथाच स्मृतिः—

" धनिकः श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्त्रेथेव च । पञ्च यत्र न निद्यन्ते न तत्र दिवसं वसेत् ॥ "

इति ॥ ६६ ॥ उपस्पृष्टो व्याध्यमिभूतः । तस्मिन् देशे त्रामे वा न संवसेत् । " न व्याधिबहुले भृशम् " इति मानवात् ॥ ६७ ॥ पर्वते विनध्यादौ बहुकालम् ॥ ६८ ॥

न वृथाचेष्टां कुर्यात् ॥ ६९ ॥ न वृत्यगीते ॥ ७० ॥ <sup>5</sup>नास्फोट-नम् ॥ ७१ ॥ नाश्चीलं कीर्तयेत् ॥ ७२ ॥ <sup>6</sup>नावृतम् ॥ ७३ ॥ नाप्रियम् ॥ ७४ ॥

<sup>1</sup> वत्सम् — ठ.

<sup>2</sup> नोत्पातान्—ठ.

<sup>3</sup> न सांवत्सरवैद्यहीने—उ.

4 न सर्पावृते added in ज, ठ.

<sup>5</sup> नास्फोटम—ठ.

6 Sūtra-s 73 to 79 omitted in ज.

दृष्टादृष्ट्यर्थश्र्न्यो व्यापारो वृथाटनादिः वृथाचेष्टा ॥ ६९ ॥ अशास्त्रीये नृत्यगीते न कुर्यात् ; शास्त्रीययोमोक्षसायनत्वात् । यथाह् योगीश्वरः—

> " वीणावादनतत्त्वज्ञः श्रुतिजातिविशारदः । तालज्ञश्चाप्रयासेन मोक्षमार्गं नियच्छति ॥ "

इति । समासात् वादित्रवादनं च ; "न च नृत्येष्ठ गायेष्ठ न वादित्राणि वादयेत् " इति मानवात् ॥ ७०॥ दक्षिणांसारोपिते वामबाहौ दक्षिणपाणिना शब्दकरणमास्कोटनम् ; तन्न कुर्यात् । न च क्ष्वेडनम् ; "नास्कोट-येन्न च क्ष्वेडेत् " इति मानवात् । क्ष्वेडनं सिंहनादः ॥ ७१ ॥ अश्लीलम् असम्यम् ॥ ७२ ॥ अनृतं मिथ्यावचनम् । तच्च द्वेया—शब्दार्थाभ्याम् । तत्र शब्दानृतम् अनाचकेनासाधुना वा । अर्थानृतम् अन्यया प्रतिपादनम् । तन्न कार्यम् ॥ ७३ ॥ अप्रियम् उद्वेगकरम् ॥ ७४ ॥

## न <sup>1</sup>कंचिन्मर्मणि स्पृशेत् ॥ ७५ ॥ नात्मानमवजानीयाद्<sup>2</sup> दीर्घमायुर्जिजीविषुः ॥ ७६ ॥

मर्माणि प्राणायतनानि :

" नाभिरोजो गुदं शुक्तं शोणितं शङ्क्षकौ तथा । मूर्भा सकण्ठहृदयं प्राणस्यायतनानि तु ॥ "

इति वक्ष्यमाणानि । तत्र कचिदपि न स्पृशेत् नाभिहन्यात् । कस्यचिदपि मर्म दुश्चरितं न प्रकाशये-दित्यन्ये ॥ ७५ ॥ दीर्घायुष्कामः आत्मनोऽवज्ञां न कुर्यात् । तथा विपादीनामपि ; " विपा हि क्षत्रियत्मानो नावज्ञेयाः कदाचन " इति योगिस्मरणात् ॥ ७६ ॥

## चिरं संध्योपासनं कुर्यात् ॥ ७७ ॥ न सर्पशस्त्रैः क्रीडेत् ॥ ७८ ॥ अनिमित्ततः खानि न स्पृशेत् ॥ ७९ ॥

दीर्घायुष्कामो दीर्घकालं संध्यामुपासीत ; "ऋषयो दीर्घसंध्यत्वाद् दीर्घमायुरवाप्नुयुः" इति मानवात् ॥ ७७ ॥ सर्पो विषधरः । शस्त्राणि खड्गादीनि । बहुवचनादन्यैरि मृत्युहेतुभिः व्याद्यादिभिर्न च क्रीडेत् ॥ ७८ ॥ स्वस्थो मलापसरणं विना चक्षुरादीनीन्द्रियाणि न स्प्रशेत् ।

" अनातुरः स्वानि खानि न स्पृशेदनिमित्ततः। रोमाणि च रहस्यानि सर्वाण्येव विवर्जयेत्॥"

#### इति मानवात्॥ ७९॥

<sup>2</sup> न स्तुयात् added in ठ.

## परस्य दण्डं नोचच्छेत् ॥ ८० ॥ ज्ञास्यं ज्ञासनार्थं ताडयेत् ॥ ८१ ॥ वतं वेणुदलेन रज्ज्वा वा पृष्ठे ॥ ८२ ॥

परताडनार्थं दण्डलोष्टादि नोत्थापयेत्, न पातयेच ; "परस्य दण्डं नोद्यच्छेत् कुद्धो नैनं निपातयेत्" इति मानवात् ॥ ८० ॥ अस्यापवादमाह । शासनार्धं शिष्यपुत्रादिकं शिक्षार्थमेव ताडयेत्, न कोधादिना, मदि वाङ्मात्रेण शिक्षितुं न शक्यते । "शिष्यशिष्टिरवधेन " इति गौतमीयात् ॥ ८१ ॥ ताडनसाधनं चाह । पाटितस्य वेणोरर्धं दलं ; रज्जुः वरत्रा ; तयोरन्यतरेण सूक्ष्मेण तं शास्यमेव पृष्ठे अधोभागे वा ताडयेत् । नान्यत्रान्यमन्येन ; "अशक्तौ रज्जुवेणुविदलाभ्यां तनुभ्याम् । अन्येन क्षन् राज्ञा शास्यः" इति गौतभीयात् ;

" अयोभागे शरीरस्य नोत्तमाङ्गे न वक्षसि । अतोऽन्यथा तु पहरन् पापयुक्तो भवेन्नरः ॥ "

इति स्मरणात् ॥ ८२ ॥

## देवब्राह्मणशास्त्रमहात्मनां परिवादं परिहरेत् ॥ ८३ ॥ धर्मविरुद्धौ चार्थकामौ ॥ ८४ ॥ लोकविद्विष्टं च धर्ममपि ॥ ८५ ॥

देवाः विष्ण्वादयः । ब्राह्मणाः जातिमात्रेण । शास्त्रं स्मृत्यादि । तद्ग्रहणात् <sup>3</sup>तन्त्रुलभू विदस्यापि ब्रहणम् । महात्मानः ऋषयः । तेषां निन्दां च वर्जयेत् ;

> " नास्तिक्यं वेदनिन्दां च देवतानां च कुत्सनम् । द्वेषं दम्मं च मानं च क्रोधं तैक्ष्ण्यं च वर्जयेत् ।। "

इति मानवात् ॥ ८३ ॥ धर्मविरुद्धोऽर्थः अयाज्ययाजनार्धार्जेतः । धर्मविरुद्धः कामः <sup>5</sup>पर्वेश्लीगमनादि । चकारात् एतत्वयविरुद्धो मोक्षश्च ;

> " अनघीत्य द्विजो वेदाननुत्पाद्य तथा सुतान् । अनिष्ट्या चैव यज्ञैस्तु मोक्षमिच्छन् पतत्यधः ॥ "

इति मानवात् ॥ ८४ ॥ धर्मं विहितमपि छोकनिन्दितं मधुपर्कीयगोवधादिकं च वर्जयेत् । अतिथ्यादि-प्रीतिजनकत्वेनाग्नीषोमीयादिवदस्वर्ग्यत्वात् । तदेव हेतुगर्भविशेषणेनाह योगीश्वरः—" अस्वर्ग्यं छोकविद्विष्टं

<sup>5</sup> परस्री—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> कंचन—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> नानिमित्ततः स्वानि खानि स्पृशेत्—ड.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> नोपयम्छेत्—घ, च. <sup>4</sup> विवर्जयेत्—ग.

धर्म्यमप्याचरेत्र तु " इति । चकारात् असुखोद्कं च ; " धर्मं चाप्यसुखोद्कम् " इति मानवात् । वातुल-स्योदवासादिरसुखोद्कः ॥ ८५ ॥

पर्वसु च शान्तिहोमान् कुर्यात् ॥ ८६ ॥ न तृणमपि छिन्द्यात् ॥ ८७ ॥ अलंकृतश्च तिष्ठेत् ॥ ८८ ॥ एवमाचारसेवी स्यात् ॥ ८९ ॥

" अथ कूरमाण्डेर्जुहुयात् " इत्युपकम्य "अमावास्यायां पौर्णमास्यां वा " इति बोधायनीयात् । गायत्रीजपांश्च ; "सावित्रान् शान्तिहोमांश्च कुर्यात् पर्वेषु नित्यशः " इति मानवात् ॥ ८६ ॥ पर्वेषु तृणम् , अपिशब्दात् वृक्षादींश्च न छिन्द्यात् ;

" तुरीयं ब्रह्महत्याया धाता वृक्षेष्यवास्त्रजत् । ततस्तान् पर्वणि च्छित्त्वा ब्रह्महत्यामवामुयात् ॥ "

इति ब्रह्महत्यास्मरणात् ॥ ८७ ॥ स्रक्चन्दनादिभिरलंकृतो भवेत् । चकारात् "मङ्गलाचारयुक्तः स्यात्" इति मानवं ज्ञेयम् ॥ ८८ ॥ उक्तव्रतानां नित्यतामाह । एवमुक्तानामाचाराणां नित्यं सेवनशीलो भवेत् ; "स्नातकव्रतलोपे तु प्रायश्चित्तमभोजनम् " इति <sup>2</sup>मानवे प्रायश्चित्तदर्शनात् ॥ ८९ ॥

## <sup>3</sup>श्चितिस्मृत्युदितं धर्म्यं साधुभिश्च निषेवितम्। तमाचारं निषेवेत धर्मकामो जितेन्द्रियः॥ ९०॥

अनुष्ठेयमाचारं निश्चनिष्ठ । "मातुलस्येन योषा " इत्यादिश्रुतिलिङ्काश्रातोऽपि मातुलक्त्यापरिणयो नानुष्ठेयः ; स्मृतिनिषेत्रविरोधात । ततश्च समृत्युपसंह्जमेत्र श्रौजिङ्काद्यनुमापकम् , नानुपसंहृतम् ; "योषा जारिमव प्रियम् " इत्यादाविप स्मृतिकल्पनाप्रसङ्कात् । "ओं कल्पयत् " इत्यादिस्मृतिविहितोऽपि मधुपर्कग्वालम्मः "मा गामनागामदितिं विष्ठ " इति श्रुतिविरोधादननुष्ठेयः । श्रुतिस्मृतिविहितोऽपि श्येनाद्यमिचारः दृष्टार्थत्वात् धर्माजनक इति नानुष्ठेयः । श्रुतिस्मृतिविहितं धर्मजनकं च दर्शपूर्णमासयोः वाधन्या पत्नीसंयाजनं शिष्टापरिमहादननुष्ठेयमिति श्रुतिस्मृतिभ्यां विहितमदृष्टसाधनं शिष्टानुष्ठितमाचारं संध्यास्नानादिकं दृष्टार्थानीन्द्रियाणि तत्परिपन्थीनि जित्वा कुर्वतिति ॥ ९०॥

<sup>2</sup> मानवे omitted in घ.

## आचारास्त्रभते चायुराचारादीप्सितां गतिम् । आचाराद्धनमक्षय्यमाचाराद्धन्त्यस्रक्षणम् ॥ ९१॥ तत्तरमस्रसाधनीमृतकर्माङ्गतया आचारस्य नैमित्तिकत्वमाह । दीर्घायुष्यस्यग

इदानीं तत्तत्मरूसाधनीमृतकर्माङ्गतया आचारस्य नैमित्तिकत्वमाह । दीर्घायुण्यस्वर्गादीप्सितगत्यक्षय्यधन-दुर्रुक्षणसृचितदुःखध्वंससाधनानां कर्मणामाचारानुगृहीतानामेव तत्तत्मरूनिप्पादकत्वम् ; नान्यथा । चकारात् संतितसाधनत्वमि ; "आचारादीप्सितां प्रजाम् " इति मान्यात् । न च साक्षादेवाचारस्य तत्तत्साधनत्वं साधु ; आचारामावे फ्रुस्यवासिद्ध्या तत्तत्मरूश्रवणविरोधात् । यथा—

" दुराचारो हि पुरुषो स्रोके भवति निन्दितः । दुःखभागी च सततं व्याघितोऽस्पायुरेव च ॥ "

इति ॥ ९१ ॥

## सर्वलक्षणहीनोऽपि ैयः सदाचारवात्ररः। श्रद्धधानोऽनसूयश्र शतं वर्षाणि जीवति॥ ९२॥

## इति <sup>4</sup>श्रीविष्णुस्मृतौ एकसप्ततितमोऽध्यायः

आचारानुगृहीतेनापि तत्साघनेन कर्मणा न तिसिद्धिः, प्राचीनादृष्टस्पसहकार्यभावादित्यत आह । आयुरादिफलस्चकलक्षणरहितस्यापि आचारादनीष्याद्यङ्गानुगृहीतायुरादिसाधनकर्भजन्येहिकादृष्टनेवायुष्यादि-फलिसिद्धेः न प्राचीनादृष्टापेक्षेति । यद्वा आचारवत् श्रद्धानस्ययोरिप सर्वकर्माङ्गत्वमाह—सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदेति ; "यच्लृद्धया करोति तदेवास्य वीर्यवत्तरं भवति " इति श्रुतेः ॥ ९२ ॥

इति <sup>6</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशदनायकभेत्साहितश्रीदाराणसीवासिधर्माधिकारि श्रीरामपण्डितात्मज-<sup>१</sup>श्रीनन्दपण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविद्यतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्याम् एकसप्ततितमोऽध्यायः

7 श्री omitted in ग.

3 समुदाचारवान्—ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> पर्वस शान्तिहोमं—घ, च.

<sup>3</sup> श्रुतिस्मृत्युदितो यश्च साधुभिर्यश्च सेवित: - ठ.

<sup>4</sup> Refer to आप. श्री. सू., III. 8. 10 and कात्या. श्री. सू., VI. 212., Chow. edition.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> प्रजाम्—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> आचारो हत्यलक्षणम्—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> इत्य दि—ग.

<sup>4</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे आचारप्रकरणमेकसप्ततितमम्—ज, ठ. 8 श्रीविष्णुरमृतिविवतौ वैजयन्त्यामेकसप्ततितमोऽध्यायः—घ,

## द्विसप्ततितमोऽध्यायः

¹दमयमेन तिष्ठेत्॥१॥दमश्चेन्द्रियाणां ध्वकीर्तितः॥२॥ दान्तस्यायं लोकः परश्च ॥३॥ नादान्तस्य किया काचित् समृध्यति॥४॥

एवं गृहस्थसाधारणं स्नातकधर्ममिनाय, आश्रमचतुष्टयसाधारणं धर्मं द्विसप्ततितमाध्यायेनाह । दमः अन्तःकरणनियमः । यमः बाह्येन्द्रियनियमः । समाहारेण ब्रह्मचर्यादयो गृह्यन्ते ;

> " ब्रह्मचर्यं दयः क्षान्तिर्दानं सत्यमकल्कता । अहिंसास्तेयमाधुरे<sup>3</sup> दमश्चेति यमा स्मृताः ॥ "

इति योगिसरणात्। तेनान्वितो भवेत्॥१॥ अन्तःकरणनियमेन बश्चरादीन्द्रियाणामपि नियमः प्रसिद्ध एव ; तदधीनप्रवृत्तिकत्वात् तेषाम्॥२॥ दमफलमाइ। ऐहिकामुष्मिकफलसाधनानां कर्मणां दमेनैव फलसिद्धेः॥३॥ व्यतिरेके अनिष्टमाह। ऐहिकी पारलैकिकी वा क्रिया दमं विना फलं न साधयति॥४॥

## <sup>4</sup>दमः पवित्रं परमं मङ्गल्यं परमं दमः। दमेन सर्वमामोति यत्किंचिन्मनसेच्छति⁵॥५॥

पवेः पापात् त्रायते इति पवित्रम् । मङ्गल्यं मङ्गलकारणम् । मनोऽभिरुषितं यत्किचित् ऐहिकं पारलौकिकं वा तत्सर्वं दमेनामोति ॥ ५ ॥

> दशार्धयुक्तेन रथेन यातो मनोवशेनार्थपथानुवर्तिना। तं चेद्रथं नापहरन्ति वाजिन-स्तथा गतं नावजयन्ति शत्रवः॥ ६॥

<sup>1</sup> दमे यत्नमातिष्ठेत्—ज, ठ.

<sup>2</sup> अप्रकीर्णता—ठ

<sup>3</sup> मास्तिवयं—ध

<sup>4</sup> This verse omitted in ख, ग, च, ज.

<sup>5</sup> मनसेप्सितम्—ठ

यमं स्तौति । दशाधेन पञ्चभिरिन्द्रियरुक्षणैर्वाजिभिर्युक्तेन प्रज्ञारुक्षणेन रथेन मनोरुक्षणसारिथना वशीकृतेन सत्पथगामिना यो याति, तं तथा वर्तमानं, शत्रवः कामकोधादयः नावजयन्ति ; यदि तं रथं ते वाजिनः सारिथना अनुगृहीताः न अपथे प्रवर्तयन्ति । यथेकं भगवता—

" इन्द्रियाणां विचरतां यन्मनोऽनुविधीयते । तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्मसि ॥ "

इति ॥ ६ ॥

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविद्यान्ति यद्वत्। तद्वत् कामा यं प्रविद्यान्ति सर्वे स द्यान्तिमाप्नोति न कामकामी॥७॥

## इति <sup>1</sup>श्रीविष्णुस्मृतौ द्विसप्ततितमोऽध्यायः

शान्तिप्राप्त्युपायमाह । अद्भिः आपूर्यमाणमपि अचलतया अविक्षोमिततया प्रतिष्ठा यस्य तम् अविक्रियं सन्तं समुद्रं सर्वतो गता आपः यथा प्रविशन्ति, तथा सर्वे कामाः विषयेच्छाविशेषाः विषय-संनिकर्षेऽप्यविकुर्वन्तं यं प्रविशन्ति अन्तरेव प्रलीयन्ते, स एव शान्ति तितिक्षाम् एति प्राप्नोति । तछक्षणं च स्मृत्यन्तरे—

" आकुष्टोऽभिहतो वापि नाकोशेन्न च ताडयेत्। अदुष्टो वाङ्मनःकायैः सा तितिक्षा क्षमा स्मृता ॥" इति । नेतरः कामकामी ; काम्यन्त इति कामाः विषयाः, तान् कामयितुं शीलमस्य ॥ ७ ॥

इति <sup>3</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकभोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि<sup>4</sup>श्रीरामपण्डितात्मज-<sup>4</sup>श्रीनन्दपण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविद्यतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां द्विसप्ततितमोऽध्यायः

² अविक्षुमितम्—ग.

<sup>4</sup> श्री omitted in ग.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे दमप्रकरणं द्विसप्ततितमम्—ज, ठ.

अधिकणुस्मृतिविद्यतौ वैजयन्त्यां द्विसतितमोऽध्यायः—घ, च.

#### त्रिसप्ततितमोऽध्यायः

## अथ आद्धेप्सुः पूर्वेद्यब्रिह्मणानामन्त्रयेत् ॥ १॥

गृहस्थधमेषु श्राद्धं विवक्षुः त्रिसप्ततितमाध्यायमारभते । अथेति त्रयोदशमिरध्यायैः श्राद्धपस्तावः । तत्र ब्राह्मणनिमन्त्रणकालमाह । श्राद्धं चिकीर्षुः श्राद्धदिनात् पूर्वदिने वक्ष्यमाणलक्षणंसंस्यान् ब्राह्मणान् आमन्त्रयेत् श्राद्धभोजनमङ्गीकारयेत् । तत्र श्राद्धं नाम <sup>१</sup>पित्रुद्देशेन ब्राह्मणेभ्योऽन्नादिदानम् ;

" देशे काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत्। पितृनुद्दिस्य विधेभ्यो दत्तं श्राद्धमुदाहृतम्॥"

इति ब्राह्मात् । तच नित्यं नैमित्तिकं काम्यं चेति त्रिधा । यतु विश्वामित्रेण-

" नित्यं नैमित्तिकं काम्यं वृद्धिश्राद्धं सिपण्डनम् । पार्वणं चेति विज्ञेयं गोष्ठयां गुद्धचर्थमष्टमम् ॥ कर्माङ्गं नवमं प्रोक्तं दैविकं दशमं स्मृतम् । यात्राखेकादशं प्रोक्तं पुष्टचर्थं द्वादशं स्मृतम् ॥ "

इति द्वादशिवधत्त्रमुक्तं, तत् तस्यैव प्रपञ्चाय; न विधान्तरोपदर्शनाय । तत्र नित्यम् अहरहः क्रियमाणम् । यथाह कात्यायनः—

" मृताहेऽहरहर्दशें श्राद्धं यच महालये । तन्नित्यमुदितं सिद्धिनित्यवत् तद्विधानतः ॥ "

इति । नैमिर्त्तिकं संक्रान्त्यादौ । यथा गालवः---

" पेतश्राद्धं सपिण्डान्तं संक्रान्तिग्रहणेषु च । संवत्सरोदकुम्भं च वृद्धिश्राद्धं निमित्ततः ॥ "

इति । काम्यं प्रतिपदादितिश्रिषु । यथाह स एव-

" तिथ्यादिषु च यच्छ्राद्धं मन्वादिषु युगादिषु । अरुभ्येषु च योगेषु तत्काम्यं समुदाहृतम् ॥ " इति । आदिशब्दात् नक्षत्रवारयोगकरणानां ग्रहणम् । तत्र नैमित्तिकं द्विविधम्—एकोिह्ष्टं, पार्वणं च । एकमुिह्स्य क्रियमाणमेकोिह्ष्टम् । त्रिपुरुषोह्स्रोन पार्वणमिति । पूर्वेद्यः असंभवे सद्योऽपि निमन्त्रयेत् , "असंभवे परेद्युर्वा ब्राह्मणांस्तु निमन्त्रयेत् " इति देवलीयात् । ब्राह्मणान् , न क्षत्रियादीन् , "राजन्य-वैद्ययोश्चेव नैतत् कर्म प्रचक्षते " इति मानवात् ॥ १ ॥

## द्वितीयेऽहि शुक्कपक्षस्य पूर्वाहे कृष्णपक्षस्यापराहे विप्रान् सुस्तातान् स्वाचान्तान् यथाभूयो <sup>1</sup>वयःक्रमेण कुशोत्तरे-ष्वासनेषूपवेशयेत्॥२॥

श्राद्धाहःकृत्यमाह । निमन्त्रणदिनात् द्वितीयं श्राद्धीयमहः ; तिसमन् शुक्कपक्षसंबन्धिनि कृतपस्य पूर्विधिटकायां कृष्णपक्षसंबन्धिनि उत्तरघटिकायाम् उपकाय तैलोद्वर्तनादिना सम्यक् स्नातान् ; "तैलमद्वर्तनं विषे दद्यात् पूर्वोह्न एव तु " इति प्राचेतसात् । स्वाचान्तानिति नियमेन आचमनप्रतिनिधिनिरासः । स्वयं गोमयमण्डलयोः कृतपादपक्षालनवान् ;

" प्राङ्गणे मण्डले कुर्याद् दैवे पित्र्ये च गोर्मयै: । विप्राणां क्षालयेत् पादांस्तत्र मक्त्या यथाकमम् ॥ "

इति मात्स्यात् । यथाभृयः यथावयोबाहुल्यं पित्रर्थत्राह्मणाद्धिकवयसं पैतामहे, ततोऽप्यधिकं प्रपैतामह इति । कुशा उत्तरे येषां तेषु कुशाच्छकेषु । तत्र विशेषो देवलीयः—

" द्वौ दभौ प्राङ्मुखो दैवे पित्र्ये त्रीन् दक्षिणामुखान् । आसनेषु नियुङ्गीत प्रोक्षितेषु तिस्रोदकैः ॥ "

इति । मुखम् ; अग्रम् । आसनानि वक्ष्यन्ते ; तेषूपवेशयेत् । "आसध्यमिति तान् ब्रूयादासनं संस्पृशन्त्रपि " इति स्मरणात् ॥ २ ॥

## द्वौ दैवे प्राङ्मुंखौ जीश्च पित्र्ये उदङ्मुखान् ॥ ३॥ एकैक-मुभयत्र वेति ॥ ४॥

त्राह्मणसंख्याचाह । दैवे देवस्थाने द्वौ विमो प्राङ्मुखो । पिञ्ये पित्रादिस्थाने त्रीन् उदङ्मुखानुपवेशयेत् । चकारात् संख्यान्तरमपि प्रदर्श्यते ; "एकैकमेकैकस्य द्वौ द्वौ त्रींस्त्रीन् वा । वृद्धौ फल्म्यस्वम् " इति आश्वलायनीयात् । द्वौ द्वाविति दैवे । त्रींस्त्रीनिति पिञ्ये ॥ ३ ॥ अनुकल्पमाह । उभयत्र दैवपिञ्ययोः एकैकं

त्रिसप्ततितमोऽध्यायः

वा । वेत्यनुकल्पे ; न विकल्पे, तुल्यवळत्वाभावात् । इतिः पक्षसमाप्तौ । नोभयत्रैकम् ; " न त्वेवैकं संवेषाम् " इति आश्वलायनीयात् । अत एव वसिष्ठः—

" यद्येकं भोजयेच्छ्रद्धे दैवं तत्र कथं भवेत् । अत्रं पात्रे समुद्धृत्य सर्वस्य प्रकृतस्य तु ॥ देवतायतने कृत्वा ततः श्राद्धं प्रवर्तयेत् । प्रास्येद्यौ तदन्नं तु दद्याद्वा ब्रह्मचारिणे ॥ "

इति पृथक्पात्रभयोगमाह । इदमपि सपिण्डीकरणं विना; "काममनाद्ये" इति आश्वलायनीयात् । आद्यं सपिण्डीकरणम् ॥ ४ ॥

आमश्रादेषु काम्येषु च प्रथमपश्चकेनामि हत्वा ॥ ५ ॥ पशुश्रादेषु मध्यमपश्चकेन ॥ ६ ॥ अमावास्यासृत्तमपश्चकेन ॥ ७ ॥ आग्रहायण्या ऊर्ध्व कृष्णाष्टकासु च क्रमेणैव प्रथममध्यमोत्तम-पश्चकैः ॥ ८ ॥

श्राद्धविशेषें काठकानुसारेणेतिकर्तव्यताविशेषमाह । "क्रणुष्व पाजः" इति रक्षोप्तं पञ्चदशर्चं सूक्तं काठके प्रसिद्धम् । तस्य आद्येन पञ्चकेन आमश्राद्धकाम्यश्राद्धयोः वैश्वदेविकपूजानन्तरं पित्रावाहनात् पूर्वमेव अग्निहोमः कार्यः । अनुक्तद्वव्यकत्वादाज्यहोम इति प्राश्चः ॥ ५ ॥ पशुद्वव्यके श्राद्धे मध्यम-पञ्चकेनोक्तकाले होमः ॥ ६ ॥ बहुवचनं द्वादशामिपायेण । उत्तमपञ्चकेनावाहनात् पूर्वं होमः ॥ ७ ॥ आग्रहायणी मार्गशीर्षां पौर्णमासी । सा च पौषीमाध्योरुपलक्षणम् । ताभ्य ऊर्ध्वं यास्तिसः कृष्णाष्टकाः कृष्णपक्षाष्टम्यः, तासु यथाकमं प्रथममध्यमोत्तमपञ्चकेरुक्तकाले होमः ॥ ८ ॥

#### अन्बष्टकासु च ॥ ९ ॥

ताभ्योऽष्टमीभ्यः अनु पश्चात् जाताः नवस्योऽन्वष्टकाः ; तासु । चकारात् पूर्वेद्युर्भवासु सप्तमीषु च यथाकमं पञ्चकत्रिकेण होमः । तत्र प्रथमाष्टकायां सप्तस्यादिदिनत्रयेऽप्याधपञ्चकेन ; द्वितीयाष्टकायां दिनत्रयेऽपि द्वितीयेन ; तृतीयाष्टकायां दिनत्रयेऽप्यन्त्येनेति । यद्यप्यत्रानेकानि श्राद्धानि प्रकान्तानि, तथापि दर्शश्राद्धमेवात्र प्रकृतिः ; श्राद्धकालेऽपि प्रथमममावास्याया निर्देशात् ; स्मृत्यन्तराच्च ॥ ९ ॥

## ततो ब्राह्मणानुज्ञातः पितृनावाह्येत् ॥ १०॥

काठकीयश्राद्धप्रयोगमाह । ततः होमानन्तरं वक्ष्यमाणरीत्या यातुधानान् अपसार्य ब्राह्मणान् 'पितॄन् भवत्य आवाहयिष्ये ' इत्यनुज्ञाप्य 'आवाहय ' इति तैरनुज्ञातः पितॄनावाहयेत् । पितृम्रहणात् देवाबाहना- चाच्छदनान्ते कृते होम इति सिध्यति ॥ १० ॥

अपयन्त्वसुरा इति द्वाभ्यां तिलैः यातुधानानां विसर्जनं कृत्वा॥ ११॥ एत पितरः सर्वास्तानम्र आ मे यन्त्वेतद्वः पितर इत्यावाहनं कृत्वा, कुश्चितिलिमिश्रेण गन्धोदकेन यास्तिष्ठन्त्यमृता वागिति यन्मे मातेति च पाद्यं निवेद्य, अर्ध्य कृत्वा निवेद्य चानुलेपनं कृत्वां 'कुश्चित्रलवस्त्रपुष्पालंकारधूपदीपैर्यथाशक्त्या विमान् समभ्यर्च्य 'घृतस्त्रतमन्नमादाय आदित्या रुद्रा वसव इति वीक्ष्य, अग्नौ करवाणीत्युक्त्वा तच्च विमैः कुर्वित्युक्ते आहुतित्रयं दद्यात्'॥ १२॥

<sup>8</sup>यदावाहनमुक्तं तिंकं कृत्वेत्यत आह । उक्तहोमसमाप्त्यनन्तरम् "अपयन्तु " इति मन्त्रद्वयेन तिलैः श्राद्धविन्नकर्तृन् यातुवानान् अपसार्यावाहयेत् ॥ ११ ॥ समन्त्रावाहनक्रममाह । उक्तप्रतीकेन मन्त्रेणा-वाहनमुक्तप्रतीकाभ्यां मन्त्राभ्यां पाद्यासनादिभिरध्यं संपाद्य निवेद्य गन्त्रादिभिः <sup>9</sup> नैवेद्यान्तैर्यथोक्तप्रकारेण शक्त्या देविषतृत्राह्मणान् संपूज्य गृहीतमन्त्रम् ; "आदित्याः " इति मन्त्रेणावेक्ष्य, पृष्ट्या, उत्तरे लब्धे ; "आदित्यभ्यो रुद्रेभ्यो वसुभ्यः " इति मन्त्रत्रयेण "सोमाय पितृमते स्वधा नमः ; यमायाङ्किरसे स्वधा नमः ; अग्रये कव्यवाहनाय <sup>10</sup>स्वधा नमः " इति मन्त्रत्रयेणाहुतित्रयं जुहुद्यात् ॥ १२ ॥

ये मामकाः पितर एतद्वः पितरोऽयं यज्ञ इति च हविरनु-मन्त्रणं कृत्वा यथोपपन्नेषु पात्रेषु विशेषाद्रजतमयेष्वन्नं नमो विश्वेभ्यो देवेभ्य इत्यन्नमादौ प्राङ्मुखयोर्निवेदयेत्॥ १३॥

अन्नसंकल्पमाह। "ये मामकाः" "एतद्वः पितरः" "अयं यज्ञः" इति न्निभिर्मन्त्रैरन्नमनुमन्त्र्य, यथामिलितेषु सौवर्णेषु देवे राजतेषु पित्र्ये वा "नमः" इति मन्त्रेण वैश्वदेविकयोत्रीसणयोः प्रथमं

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यातुधानविसर्जनं—ठ.

<sup>8</sup> अन्लेपनं कृत्वा omitted in Jolly's edition.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> घतप्ञतमन्नमादाय omitted in ग.

<sup>7</sup> अनुज्ञातश्च विपै: प्राग्वत् वह्नौ आहुतित्रयं हुत्वा—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> दीपान्ते:—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> निर्वर्त्य added in Jolly's edition.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> क्शतिल omitted in घ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> तत्र—Jolly's edition.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> एवमावाह—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> स्वधा omitted in घ.

निवेदयेत् । तच्चे पवितिना कार्यम् ; "उपवीतं देवानां प्राचीनावीतं पितॄणाम् " इति श्रुते: । तच प्रादक्षिण्येन ; "प्रदक्षिणं तु देवानां पितॄणामपदक्षिणम् " इति कात्यायनीयात् । तच ऋजुदर्भैः ; "देवानामुजवो दर्भाः पितॄणां द्विगुणाः स्मृताः " इति स्मरणात् । विश्वेभ्यो देवेभ्यः इति सामान्यवचनेऽपि तत्तत्संज्ञकेभ्य इति वाच्यम् । संज्ञाश्चाह शृङ्खः—

" इष्टिश्राद्धे कतुर्दक्षः सत्यो नान्दीमुखे वसुः । नैमित्तिके कालकामी काम्ये च धुरिलीचनी । पुरूरवार्दवी चैव पार्वणे समुदाहृती ॥ "

इति । ततश्च 'पुरूरवार्द्रवसंज्ञकेभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्यः ' इत्यादिना सर्वज्ञेह्यम् ॥ १३ ॥

## ंपित्रे पितामहाय प्रपितामहाय च नामगोत्राभ्यामुदङ्-मुखेषु॥ १४॥

तदनन्तरं पिज्यमाह । यद्यपि---

"गोत्रसंबन्धनामानि इदमन्नं ततः स्वधा । पितृकमादुदीयति स्वसत्तां विनिवर्तयेत् ॥ "

इति **अत्रिणा** गोत्रसंबन्धानन्तरं नामोक्तं, तथापि काठकानुसारित्वान्मूल्समृतेः तदिभायोऽयं कम इति ध्येयम् । ततश्च ' अमुकशर्मणेऽस्मत्पित्रेऽमुकगोत्राय वसुरूपायेदमन्नं स्वया नमः ' इति वाक्यप्रयोगेणान्नं विवेदयेत् । चकारात् मातामहेभ्यश्चापि ;

> " पितरो यत्र पूज्यन्ते तत्र मातामहा अपि । अविशेषेण कर्तव्यं विशेषात्ररकं वजेत ॥"

इति स्मरणात् । वक्ष्यति च 'मातामहानामप्येवम् ' इत्यादिना ॥ १४ ॥

## तददत्सु ब्राह्मणेषु यन्मे प्रकामादहोरात्रैर्यद्वः कव्यादिति जपेत्॥ १५॥

तिन्नवेदितमन्नम् अदत्सु<sup>3</sup> ब्राह्मणेषु देविपतृब्राह्मणेषु ; "यन्मे प्रकामात् " <sup>4</sup>इत्यादिमन्त्रजातं जपेत् । इतिकरणादन्यानप्याह कात्यायनः—" अक्षत्सु जपेद्वचाहृतिपूर्वा गायत्रीं सप्रणवां सकृत् त्रिर्वा रक्षोन्नीः पित्र्यान् मन्त्रान् पुरुषसूक्तमप्रतिरथमन्यानि च पवित्राणि " इति । मात्स्येऽपि — " इन्द्रेशसोमसूक्तानि पावमानीश्च शक्तितः " इति ॥ १५ ॥

## <sup>1</sup>इतिहासपुराणधर्मशास्त्राणि चेति ॥ १६॥

इतिहासाः <sup>2</sup>महाभारताद्याः । पुराणानि त्राह्मादीनि । धर्मशास्त्राणि मानवादीनि । यथाह योगीश्वरः—

> " स्रोकत्रयमपि ह्यस्माद्यः श्राद्धे श्रावयिष्यति । पितृणां तस्य तृप्तिः स्यादक्षय्या नात्र संशयः ॥"

इति । जमदग्निः—

" अपसन्येन कर्तव्यं सर्वे श्राद्धं यथाविधि । सूक्तस्तोत्रजपं मुक्त्वा विप्राणां च विसर्जनम् ॥ "

इति ॥ १६॥

## उच्छिष्टसंनिधौ दक्षिणाग्रेषु कुदोषु पृथिवी दर्विरक्षिता विद्यात्॥ १७॥

पाणिहोमपक्षे उच्छिष्टसंनिधौ उच्छिष्टपात्रात् अरिलमात्रम् अरिलत्रयं वोत्स्रज्य, "पृथिवी " इत्यादिमन्त्रेण पितृपिण्डं दद्यात् । तदाह प्रचेताः—

> " अरितमात्रमुत्सुज्य पिण्डांस्तत्र प्रदापयेत् । यत्रोपस्पृशतां वापि प्राप्नुवन्ति न विन्दवः ॥ "

इति । अत्रि:--

" पितृणामासनस्थानादग्रतस्त्रिष्वरत्तिषु । उच्छिष्टसंनिधानं तन्नेच्छिष्टासनसंनिधौ ॥"

इति । यथावकाशमयं विकल्पः । एकमिति वचनात् द्विपितृकेणाप्युभयोरेक एव पिण्डो देयः ; "यदि हि द्विपिता स्यात् एकैकस्मिन् पिण्डे द्वौ द्वावुपलक्षयेत् " इति आपस्तम्बीयात् । एकविभक्तिनिदेशाच्चोभयनामान्ते एकैव विभक्तिः <sup>क</sup>प्रयोक्तव्या ; अमुकामुकशर्मभ्यामिति । पिण्डद्रव्यं च मुक्तशेष एव ;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> लोचने—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> भुञ्जानेषु added in ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> तत: पित्रे—ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> इत्यादिमन्त्रान् पुरुषसूक्तं—ख, ग.

<sup>1</sup> इतिहासधर्मशास्त्रे पुराणानि चेति— घ.

<sup>3</sup> द्र्मेषु—Jolly's edition. 4 अञ्चता—Jolly's edition.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> भारतादय:—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> प्रयोज्या—ग.

" सर्वमन्त्रमपादाय सतिलं दक्षिणामुखः । उच्छिष्टसंनिधौ पिण्डान दद्याद्वै पितृयज्ञवत् ॥ "

इति योगिस्मरणात् । सर्वं माषवर्जम् :

" माषाः श्राद्धेषु वै ग्राह्या वर्जयित्वाग्निपिण्डयोः । ब्राह्मणेषु यथा मद्यं तथा माषोऽमिपिण्डयो: ॥"

इति च्याघ्रस्मरणात् ॥ १७ ॥

अन्तरिक्षं दर्विरक्षिता इति द्वितीयं 'पिण्डं पितामहाय ॥ १८ ॥ चौर्दिविरक्षिता इति तृतीयं प्रपितामहाय ॥ १९ ॥ <sup>3</sup>ये अत्र पितरः प्रेता इति वासो देयम् ॥ २० ॥ वीरान्नः पितरो धत्त इत्यन्नम् ॥ २१ ॥

द्वितीयमित्यपि एकशब्दवत् । तेन च पितामहद्वित्वेऽप्येक एव पिण्डः ॥ १८ ॥ तृतीयमित्यप्युक्ता-र्थम् ॥ १९ ॥ "ये अत्र पितरः" इति मन्त्रेण पिण्डोपरि वस्त्रं दचात् ॥ २० ॥ "वीरान्नः" इति मन्त्रेण पिण्डशेषमञ्जं पिण्डोपरि दद्यात् ॥ २१ ॥

अत्र पितरो मादयध्वं वयथाभागमिति दर्भमुछे करावघर्ष-णम् ॥ २२ ॥ ऊर्जं वहन्तीरित्यनेन सोदकेन प्रदक्षिणं पिण्डानां विकिरणं कृत्वा अर्घपुष्पध्रपालेपनान्नादिभक्ष्यभोज्यानि निवेद-येत् ॥ २३ ॥ उदक्पात्रं ⁵मधुघृततिलैः संयुक्तं च ॥ २४ ॥

" अत्र पितरः " इति मन्त्रेण पिण्डाधःस्थितदर्भमूले करलेपावघर्षणं कुर्यात् ॥ २२ ॥ " ऊर्जम् " इति मन्त्रेण सोद्केन पिण्डरोषेण पादक्षिण्येन पिण्डानां परितो विवित्रणं सेचनं कृत्वा अर्घादीन् पञ्च भोज्यान्तान् निवेदयेत् ॥ २३ ॥ जलपूर्णं करकं मध्वादियुक्तं च निवेदयेत् । चकारात् अञ्जनाभ्यञ्जनादीनि ; " पिण्डेष्वञ्जनाभ्यञ्जने वासः " इति आश्वलायनीयात् ॥ २४ ॥

## भक्तवत्सु ब्राह्मणेषु तृप्तिमागतेषु, मा मे क्षेष्ठेलन्नं सतृण-मभ्यक्ष्यात्रविकिरमुच्छिष्टाग्रतः कृत्वा, तृप्ता भवन्तः संपन्नमिति

<sup>5</sup> मधुतिलाभ्यां—उ.

<sup>7</sup> प्रत्येत्य added in ठ.

च पृष्ट्रा उदङ्मुखेष्वाचमनमादौ ¹दत्त्वा, ततः प्राङ्मुखेषु दत्त्वा, <sup>2</sup>ततश्च सुप्रोक्षितमिति <sup>8</sup>श्राद्धदेशं संप्रोक्ष्य, दर्भपाणिः सर्व क्रयात्॥ २५॥

तृप्त्यन्तं भुक्तवत्सु "मा मे " इति मन्त्रेण श्राद्धरोषमन्नं सतृणं कुशसहितं जलेनाभ्युक्ष्य, तस्यात्रस्य बाह्मणोच्छिष्टायतो विकिरणं कृत्वा, बाह्मणतृप्तिं श्राद्धसंपत्तिं च पृष्टा, पिञ्येष्वादौ आचमनं दत्त्वा, पश्चाद्देवेषु, अनन्तरं " सुप्रोक्षितम् " इति मन्त्रेण श्राद्धदेशं प्रोक्षेत् । इदं च सर्व दर्भपाणिना कार्यम् ॥ २५॥

ततः वपाङ्मुखायतो यन्मे राम इति प्रदक्षिणं कृत्वा प्रत्येल च, यथाशक्ति दक्षिणाभिः समभ्यच्यं, अभिरमन्तु भवन्त इत्युक्तवा, 'तैरुक्तेऽभिरताः सम इति, देवाश्च पितरश्चे-त्यभिजपेत् ॥ २६॥

ततः सुपोक्षितानन्तरं दैवविप्राप्रतः "यन्मे रामः" इति मन्त्रेण प्रदक्षिणमावृत्य, प्रत्यावृत्य च, स्वराक्त्या दक्षिणां दत्त्वा, "अभिरमन्तु" इति मन्त्रेण ब्राह्मणान् विसुज्य, "अभिरताः स्मः" इति तैरखुक्ते " देवाश्च " इति तदभिमुखीभूय जपेत् ॥ २६ ॥

## अक्षरयोदकं च नामगोत्राभ्यां दत्त्वा विश्वे देवाः प्रीयन्ता-मिति पाङ्मुखेभ्यस्ततः पाञ्जलिरिदं तन्मनाः सुमना याचेत ॥२७॥

यत् दत्तमन्नोदकादि, तत् 'अक्षय्यमस्तु ' इति दैवे पित्र्ये च नामगोत्राभ्यामुदकं दत्त्वा, 'विश्वे देवाः प्रीयन्ताम् <sup>१</sup> इति दैवे चोदकं दत्त्वा, अनन्तरमञ्जिले कृत्वा प्रसन्नचेताः ब्राह्मणेषु दत्तचित्तः आक्षिषो याचेत ॥ २७॥

## दातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदाः संततिरेव च। श्रद्धा च नो मा व्यगमद्वह देयं च नोऽस्त्वित ॥ २८ ॥

<sup>1</sup> दद्यात्—घ.

7 नाम प.

<sup>6</sup> तैरक:-- घ. A-39

¹ অধানা—Tolly's edition.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> पिण्डं omitted in घ and Jolly's edition. 4 यथामागमावृषयध्वमिति—Jolly's edition.

<sup>3</sup> ये omitted in घ.

 $<sup>^6</sup>$  विकरणम् for विकिरम्— ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> From here the further portion of this Sūtra missing in ज.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> श्राद्धदेशे—प.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> प्राङ्मुखेषु—ज,

ता ्रिवाह । नः अस्माकं कुले दातारः दानशीलाः पुरुषाः वेदाश्च अध्ययनाध्यापनाविच्छेदेन वर्धन्ताम् । संततिश्च पुत्रगौत्रपरंपरा वर्धताम् । श्रद्धा श्राद्धविषया आस्तिक्यवुद्धिः मा व्यगमत् अपयातु । देयं च अन्नपानादि भसाकं कुले बहुलमस्त्वित याचेत ॥ २८॥

<sup>1</sup>तथास्त्वित ब्र्युः ॥ २९ ॥ अन्नं च नो बहु भवेदतिथींश्र लभेमहि। याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कंचन ॥ ३०॥ इत्येताभ्यामाशिषः प्रतिगृह्य ॥ ३१ ॥ वाजे वाजेति च ततो ब्राह्मणांश्च विसर्जयेत्। पूजियत्वा यथान्यायमनुबज्याभिवाद्य च ॥ ३२॥

## ्रहति <sup>अ</sup>श्रीविष्णुस्मृतौ त्रिसप्ततितमोऽध्याय:

ते च याचिताः तथास्त्विति प्रतिब्रूयः ॥ २९ ॥ किंच अन्नम् अदनीयम् अस्माकं बहु भ्यात् । अतिथींश्च अपेक्षितकाले लभेमहि । याचकाश्च अस्माकं बहवः सन्तु । वयं च कंचनापि मा याचिष्म ॥ ३० ॥ इस्येताभ्याम् अभिहिताभ्यां मन्त्राभ्यामुक्ता आशिषः तथास्त्विति प्रतिवचनेन प्रतिगृह्य विमान् विसर्जयेत् ॥ ३१ ॥ आशिषः प्रतिगृह्य प्रियवचनैर्यथायथं संतोष्य आसीमान्तमनुव्रज्य, " वाजे वाजे " इति मन्त्रेण पितृबाह्मणपूर्वकं विसर्जयेत् ; " पितृपूर्वं विसर्जनम् " इति योगिसरणात् ॥ ३२ ॥

इति <sup>4</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय -श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि<sup>5</sup>श्रीरामपण्डितात्मज-<sup>5</sup>श्रीनन्दपण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविद्यतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां त्रिसप्ततितमोऽध्यायः

10分割骨/据法主输量器使用的影子通

ar picki kuri bili rvisi ishac

## चतःसप्ततितमोऽध्यायः

<sup>1</sup>अष्टकासु दैवपूर्व शाकमांसापूपैः श्राद्धं कृतवान्वष्टकास्वष्ट-कावद्वहाँ <sup>2</sup>हुत्वा दैवपूर्वमेव<sup>3</sup> मात्रे पितामही प्रपितामही च पूर्ववद्राह्मणान् भोजियत्वा 'दक्षिणाभिश्वाभ्यच्यानुवज्य विसर्जः येत् ॥ १ ॥

एवं प्रकृतिभूतमन्त्रश्राद्धं निरूप्य तद्विकृतिभूतमष्टकाश्राद्धं चतुःसप्ततितमेनाह । अष्टकास्तिस्रो व्हयमाणाः । दैवपूर्वमिति : प्रकृतिप्राप्तानामपि देवानां पुनर्वचनमदैवत्वभ्रमनिरासाय । यथाह मार्कण्डेयः---" वैश्वदेविवहीनं त केचिदिच्छन्ति सत्तमाः" इति । तासु यथाकमं शाकमांसापूपैः ;

> '' ऐन्द्यां तु प्रथमायां तु शाकैः संतर्पयेत् पितृन् । प्राजापत्यां द्वितीयायां मांसै: शुद्धैश्च तर्पयेत् । वैश्वदेन्यां तृतीयायामपूपेश्च यथाक्रमम् ॥ "

इति ब्राह्मात । अनेन च.

" आद्यापूर्यः सदा कार्या मांसैरन्या भवेत्रथा । शाकै: कार्या तृतीया स्थादेष द्रव्यगतो विधि: ॥ "

इति वायवीय: कमो निरस्तः। यथोक्तविधिना श्राद्धं कृत्वा, परेद्युरन्वष्टकासु अष्टकावत् यस्यामष्टकायां येन पञ्चकेन होमः, तेनैवान्वष्टकास्वपि होमः । पुनर्देववचनं मातृश्राद्धे पृथिविश्वेदेवपाप्त्यर्थम् ; " मातृश्राद्धं सदैवं तु पृथगन्वष्टकासु तु '' इति हारीतीयात् । मात्रादिष्वेकवचनं मात्रादिद्वित्वेऽपि एकपिण्डप्राप्त्यर्थम् । चकारात् पित्रादित्रिकं मातामहादित्रिकं च गृह्यते । तेन च " अन्वष्टकास नविभः पिण्डैः श्राद्धमुदाहृतम् " इति स्मृतिरनुगृह्यते । पूर्ववत् ; प्रकृतिवत् । अवाह्मणमोजनादि विसर्जनान्तं कुर्यात् । दक्षिणादीनां पुनर्वचनं कमनियमाय । ततश्च भोजनानन्तरं दक्षिणावचनात् "यन्मे <sup>5</sup>रामः" इति प्रदक्षिणप्रत्यावर्तनयोर्निवृत्तिः,

The state of the contribution to the state of the state o

<sup>1</sup> Sūtra-s 29 to 31 omitted in ज; Sūtra-s 29, 30 omitted in रु.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> वाज इति—Jolly's edition. <sup>3</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे श्राद्धप्रकरणं त्रिसप्ततितमम्—ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> श्रीविष्णुस्मृतिविद्वतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां त्रिसततितमोऽस्यायः—प, च,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> श्री omitted in ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> देवपूर्वमेवं हत्वा—Jolly's edition.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> एव omitted in ठ. 4 दक्षिणामिश्च शक्त्याभ्यर्च्य ज. 5 नामेति ल ; माता च

दक्षिणानन्तरमनुव्रजनविधानाच " अभिरमन्तु " इत्याद्यान्तरालिकतन्त्रनिवृत्तिः । अनुव्रजनानन्तरं विसर्जन-विधानाच पूजनाभिवादनयोर्निवृत्तिः ॥ १ ॥

## ततः 'कर्षुः कुर्यात् ॥ २ ॥ तन्मूले 'प्रागुदगग्न्युपसमाधानं कृत्वा पिण्डनिर्वपणम् ॥ ३ ॥ 'कर्ष्त्रयमूले पुरुषाणां कर्ष्त्रयमूले स्त्रीणाम् ॥ ४ ॥

वैशेषिकधर्मानाह । ततो विसर्जनानन्तरं कर्षः ग्रातिन् नव चतुरङ्गुलविस्तृतान् चतुरङ्गुलवातान् वितस्त्यायतान् कुर्यात् ; नवानां पूरणश्रवणात् ॥ २ ॥ तासां कर्षूणां मूले प्रागुद्दग्देशे ऐशान्याम् अभिमाधाय पिण्डान् निर्वपेत् ॥ ३ ॥ पिण्डदेशमाह । एकैककर्ष्मूले एकैकं पिण्डं पुरुषेभ्यः स्त्रीभ्यश्च द्यात् । पुरुषाणामिति सामान्यवचनं मातामह्प्राप्त्यर्थम् । तेन पितृपिण्डानन्तरं मातृपिण्डान् दत्त्वा मातामह्पिण्डा देयाः ;

" केवलास्तु क्षये कार्या वृद्धावादौ प्रकीर्तिताः । अन्वष्टकासु मध्ये च नान्त्याः कार्यास्तु मातरः ॥ "

इति स्मरणात्। अन्ये तु "अन्यष्टकासु ⁴क्रमशो मानृपूर्वं तदिष्यते" इति <sup>5</sup>ब्राह्मवाक्यात् मानृपूर्वकत्वमिच्छन्ति ॥ ४॥

## पुरुषकर्षत्रयं सान्नेनोदकेन पूरयेत्॥ ५॥ स्त्रीकर्षत्रयं सान्नेन पयसा॥ ६॥

यासां संनिधो पितृपिण्डा दत्ताः, ताः पुरुषकर्ण्यः । तासां त्रथमन्नसिहतेनोदकेन पूरयेत् । यद्यपि मातामहकर्ण्योऽपि पुरुषकर्ण्यः, तथापि तासां प्रथगुपादानात् पितृपर एवात्र पुरुषशब्दो ज्ञेयः । सहयोगाचान्नस्य गुणत्वम् ॥ ५ ॥ यत्संनिधौ मातृपिण्डा दत्ताः, ताः स्त्रीकर्ण्यः । तत्त्रथमन्नसिहतेन दुग्धेन पूरयेत् ॥ ६ ॥

## दधा मांसेन पयसा प्रत्येकं 'कर्षूत्रयम् ॥ ७ ॥ पूरियत्वा जपेदेतद्भवद्भयो भवतीभ्योऽस्तु चाक्षयम् ॥ ८॥

## इति <sup>8</sup>श्रीविष्णुस्मृतौ चतुःसप्ततितमोऽष्यायः

मातामहकर्ष्त्रयं प्रत्येकं दध्यादीनामेकैकेन पूर्येत्। यद्यप्यत्र मातामहशब्दो न श्रूयते, तथापि अन्वष्टकानां <sup>1</sup>नवदैवत्यत्वावगमात् मातृपिण्डकर्ष्णां मध्येऽभिधानात् स्थानप्रमाणाच पारिशेष्यान्मातामह-विषयत्वमासां सिध्यति । न च पूर्वोक्तानामेव षण्णां दध्यादिभिरपि पूरणमिति <sup>2</sup>मन्तव्यम् ; तासां <sup>3</sup>द्रव्यान्तरावरोधेन नैराकाङ्क्यात् ; षट्संख्यावरोधेन त्रित्वसंख्यानहित्वाच ॥ ७॥ एवं नवापि कर्ष्स्तत्तद्-द्रव्येण पूरियत्वा, "एतद् <sup>4</sup>भवद्भवः " इत्यादिमन्त्रं जपेत् ॥ ८॥

इति <sup>⁵</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधमीधिकारि<sup>6</sup>श्रीरामपण्डितात्मज-<sup>6</sup>श्रीनन्दपण्डितऋतौ श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां चतुःसप्ततितमोऽध्यायः

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> षद् कर्षृ:—ग, ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> प्राग्वदग्न्युपसमाधानं कृत्वा हुत्वा च पिण्डनिर्वापणं प्रत्येकहिमन् कर्षूमूले कुर्यात्—उ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> कर्षूत्रयं पुरुषाणां स्त्रीणां त्रयं च—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> क्रमतो—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> वसुवाक्यात्—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> पयसा च—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> कर्षृत्रयं omitted in ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे अष्टकामकरणं चर्तुःसप्ततितमम्—ज, ठ.

<sup>1</sup> नवदैवत्यावगमात्—ध.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> द्रव्यान्तराविरोधेन—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ चतुःसत्रतितमोऽध्यायः—घ, च

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> सभ्यम्—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> भवतीभ्यो यद्भद्रम्—ग.

<sup>6</sup> श्री omitted in ग.

#### पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः

इत्यनेन मृताहादिश्राद्धमेवापद्येत, न नवश्राद्धादि ; प्रतिप्रसवामावात् । तस्मात् यथेक्तमेव साधीयः । न जीवत्येवेति नियमः ; पतिते पितरि मृतेऽपि पितामहादीनामेव देवतात्वस्मरणात् । यथाह कात्यायनः—

> " वृद्धौ तींथें च संन्यस्ते ताते च पतिते सित । येभ्य एव पिता दद्यात् तेभ्यो दद्यात् स्वयं सुतः ॥"

इति । पतितश्चात्र अपपात्रितः ; अनपपात्रितस्य तु

" गोब्राह्मणहतानां तु पतितानां तथैव च । ऊर्ध्वं संवत्सरात् कुर्यात् सर्वमेवौध्वंदेहिकम् ॥"

इत्यादिना श्राद्धविधानात् । तथा त्राह्मणादिहतेऽपि ;

" ब्राह्मणादिहते ताते पतिते सङ्गवर्जिते । व्युत्क्रभाच मृते देयं येभ्य एव ददात्यसौ ॥"

इति स्मरणात् । अस्यार्थः — ब्राह्मणादिहते पितरि संवत्सरानन्तरं तदौर्ध्वदेहिकविधानात् तेन सह पितामहादिश्राद्धासंभवात् तावत्कालं पितामहश्राद्धलोपप्रसक्तौ पौत्रेण तदिधकारप्राप्तं श्राद्धं स्वयं कर्तव्य-मित्युच्यते । एवमपपात्रिते पितिते पितिर जीवित पूर्वोक्तन्यायेन पितामहश्राद्धं कर्तव्यम् । मृते तु तस्मिन् देवलमते तत्स्थाने विष्णुमुच्चार्य ततः पराभ्यां द्वाभ्यां श्राद्धं कर्तव्यम् । यथाह स एव—" माता म्लेच्छत्यमापन्ना पिता चापि कदाचन " इत्युपकम्य,

" पितरं विष्णुमुचार्य तदूध्वै च पितामहम् । तृतीयं च ततो ब्रयात् पिण्डान् दद्यात् पृथक् पृथक् ॥"

इति । कात्यायनमते तु "येभ्य एव" इति बहुत्वश्रवणात् पितामहादिभ्य एव त्रिभ्य इति । अनपपात्रिते तु तस्मिन् प्रायश्चित्तं चिकीर्षति कुर्वित वा तच्छुद्धिपर्यन्तं तदिधिकारप्राप्तं पैत्रेण श्राद्धं न कर्तव्यम् । शुद्धचनन्तरं मृते तु तस्मिन् तस्यैव । एवं संन्यस्ते पितिरे जीवित तदिधिकारप्राप्तं सर्विश्राद्धं पौत्रेण कर्तव्यम् । मृते तु तस्यैव । एवं व्युक्तममृते सिपण्डनामावपश्चे प्रेतत्वानपायेन वृद्धिश्राद्धाद्ययोग्यत्या पुत्रजन्मादौ वृद्धिश्राद्धादिरुपे प्राप्ते प्रिपतामहादीनामेव श्राद्धं प्रपौत्रेण कार्यम् । मृते तु पितामहे तेन सह पितुः सिपण्डनात् तस्यैव श्राद्धमित्येवमर्थवदेव वचनम् । अन्यथा उक्तिनिमित्तेषु पितामहादीनामेव श्राद्धं कर्तव्यमिति नियमे तत्तच्छ्राद्धमितिपादकानेकवचनिवरोधः स्यात् । तेषु तावत् "गोन्नाह्यणहतानाम् " इत्येकमनन्तरमेवोदाहृतं पर्तिश्वानमतीयम् । तत्र गवादिहृते पितिरे पितामहस्यैव श्राद्धकरणे संवत्सरानन्तरं तदौर्ध्वदेहिकविधानमनर्थकमापद्येत ; श्राद्धरूपप्रयोजनाभावात् । तथा

## पञ्चसप्ततितमोऽच्यायः

## पितरि जीवित यः 'श्राद्धं कुर्यात्, स येषां पिता कुर्यात् तेषां कुर्यात् ॥ १ ॥

उक्ते श्राद्धविधौ देवतानिर्णयाय पञ्चसप्ततितममध्यायमारभते । तत्र जीवत्पितृककर्तव्यश्राद्धे<sup>2</sup> तमाह । जीवत्पितृकस्य

" उद्घाहे पुत्रजनने पित्र्येष्ट्यां सौमिके मखे । तीर्थे बाह्मण आयाते पडेते जीवतः पितुः ॥ "

इत्यादौ यत्र यत्र श्राद्धं प्रामोति, तत्र तत्रासौ पितृकर्तृकश्राद्धदेवताभ्यः कुर्यात् । पितुरेव पितरो मातरो मातामहाश्च जीविष्पतृककर्तव्यश्राद्धे <sup>3</sup>देवता इत्यर्थः । यतु,

> " सपितुः पितृकृत्येषु अधिकारो न निचते । न जीवन्तमतिकम्य किंचिद्द्यादिति श्रुतिः ॥ "

इति कात्यायनीयं, तत् " उद्घाहे " इत्यादिमैत्रायणीयपरिश्चिष्टादिपरिगणितनिमित्तव्यतिरिक्तविषयम् । यच्न,

> " अष्टकाष्टु च संकान्त्री मन्वादिषु युगादिषु । चन्द्रसूर्यग्रहे पाते स्वेच्छ्या पूज्ययोगतः ॥ जीवित्पता नैव कुर्यात् <sup>4</sup>काम्यं श्राद्धं तथाखिलम् । दर्शश्राद्धं गयाश्राद्धं श्राद्धं चापरपक्षिकम् । न जीवित्पृकः कुर्यात् तिष्ठैः कृष्णेश्च तर्पणम् ॥ "

इति ऋतुलौगाक्ष्योः विशेषपरिगणनं, तत् निषिद्धातिरिक्तमातृसपिण्डनैकोहिष्टाचभ्यनुज्ञानाय । अन्यथा

" अन्वष्टक्यं गयाप्रातौ सत्यां यच मृतेऽहनि । , मातृश्राद्धं ततः कुर्योत् पितर्यपि च जीवति ॥ "

1 श्राद्धे—घ.

<sup>2</sup> श्राद्धमेवाह—घ.

8 श्राद्धदेवता—घ.

4 श्राहं काम्यं-ग

" संन्यासिनोऽप्याब्दिकादि पुत्रः कुर्याद्यथाविधि । महालये तु यच्छ्राद्धं द्वादस्यां पार्वणेन तत् ॥ "

इत्यपरं वायुपुराणीयं वचनम् । तथा सपिण्डीकरणपक्षे 'यस्य पिता प्रेतः स्यात् ' इत्यादि तृतीयं मूल एव स्पष्टमित्यलम् ।

'यः कुर्यात् ' इत्यनेन पक्षान्तराणि सूचयित । तत्र पित्रादित्रिकेऽन्यतरस्यापि जीवन्त्वे नाधिकार एवेत्येकः । तथाच निगमे—" एकस्मिन्नपि जीवत्यदानमिति कात्यायनः " इति । जीवन्तमुल्लङ्घ्ये-तरेभ्यस्त्रिभ्यो दद्यात् इति द्वितीयः । स च मूल एवाभिहितः । मृतम।त्रस्यैव जीवदितिक्रमेण दद्यादिति तृतीयः । तथाच भविष्यत्पुराणे —

> " जीवमानेन देयं स्याद्यसाद्धरतसत्तम । तसाज्जीवत्पिता कुर्याद् द्वाभ्यामेव न संशय: ॥ "

इति । जीवदनुज्ञया ततोऽन्येषामिति चतुर्थः ; "कामं वा तदनुज्ञातः" इति मनुस्मरणात् । जीवन्तं भोजियत्वा परयोरिति पञ्चमः ; "पितरं भोजियत्वा तु पिण्डौ निष्ट्णुयात् परौ " इति यज्ञपार्श्वपरिशिष्टात् । पितरमित्युपरुक्षणम् । तेन पितामहं वा जीवन्तं भोजियत्वान्ययोः पिण्डौ देयौ ; "यो जीविति पितॄणां तं भोजियत् स्विपतृस्थान इत्येके " इति निगमात् । त्रीन् पिण्डान् निरुप्य जीवतः पिण्डं तेनैवादयेदिति षष्टः । तथाच यज्ञपार्श्वः—

"त्रीत् वा पिण्डान् समारोप्य मध्यमं तेन भोजयेत् । द्वौ पिण्डौ ब्राह्मणे दद्यादमावम्मसि वा क्षिपेत् ॥ उभौ यदि व्यतीतौ तु जीवेच प्रपितामहः । पिण्डौ निष्टुणुयात् पूर्वौ भोजयेत् प्रपितामहम् ॥ "

इति । मध्यम इति प्रथमस्याप्युपलक्षणम् ; द्वौ पिण्डाविति लिङ्गात् । जीवित होमान्तं कृत्वा अन्येषां कुर्यादिति सप्तमः । तथाच यज्ञपार्श्वः—

" होमान्तः पितृयज्ञः स्याज्जीवे पितरि नामतः । पितरं भोजयित्वा वा पिण्डौ निष्टणुयात् परौ ॥ "

इति । जीवतो होममात्रं पाणौ नाम्ना कार्यम् । नाम्नोत्सर्गिपिण्डदानादि । परयोस्तु पिण्डादि सर्वं कार्यमिति । विशेषान्तरं च श्राद्धकल्पलतायाम् अस्माभिः प्रपश्चितमिति नेहोच्यते ॥ १॥

## पितरि पितामहे च जीवति येषां पितामहः॥ २॥ पितरि पितामहे प्रपितामहे च जीवति नैव क्रुर्यात्॥ ३॥

किंच जीवित्पतृपितामहकः पितामहकर्तृकश्राद्धदेवताभ्यो दद्यात् । तत्रापि पितामहस्यैव पितरो मातरो मातामहाश्च यथायथं ज्ञेयाः ॥ २ ॥ पितरि जीवतीत्यस्यापवादमाह । अयमभिसंधिः— पितुर्जीवित्पतृपितामहकत्वे पितामहीयपितृपितामहप्रपितामहानामेव श्राद्धदेवतात्वेन चतुर्थादिष्वपि 'येषां पिता हित वचनात् तेवामेव श्राद्धप्राप्ताविदमुच्यते । पित्रादिषु त्रिषु जीवत्सु श्राद्धमेव न कुर्यात् । किंतु यत्र श्राद्धप्राप्तिस्तत्र तानेवार्चयेत् ॥ ३ ॥

व्युत्क्रममृते त्वाह । मृतिपितृको जीवित्यतामहकश्च पितृपिण्डं दत्त्वा प्रिपतामहवृद्धप्रिपतामहाभ्यां पिण्डं दचात् । पितृमात्रस्थैव वा दचात् ; "पितामहोऽपि जीवेद्वै पितर्थेव समापयेत् " इति हारीतीयात् ॥ ४ ॥ मृतिपतृपितामहको जीवत्यपितामहकश्च पितृपितामहयोः पिण्डौ दत्त्वा वृद्धप्रिपतामहाय पिण्डं दचात् ॥ ५ ॥ यो जीवित्यतृपितामहकः स पितामहिषिण्डं दत्त्वा वृद्धप्रिपतामहत्तिस्त्रोः पिण्डं दचात् ॥ ६ ॥

## मातामहानामप्येवं श्राद्धं क्रुर्याद्विचक्षणः। मन्त्रोहेण यथान्यायं शेषाणां मन्त्रवर्जितम्॥७॥

#### इति 'श्रीविष्णुस्मृतौ पश्चसप्ततितमोऽध्यायः

पूर्वोक्तविध्यतिदेशमाह । येन विधिना यत्राष्टकादौ न्युक्तममृतौ च यथा पित्रादिश्राद्धमुक्तम् , तथैव तत्र तेन क्रमेण यातामहानामपि श्राद्धं कुर्यात् । तद्यथा—" पितरो यत्र पूज्यन्ते तत्र मातामहा अपि " इति

<sup>1</sup> करणं स्चयति । तत्रादित्रिके—खं, गं.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> मानवात् ख, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> विष्णुपुराणे—घ. <sup>4</sup> योजयत—घ

¹ वितामहः प्रपितामहश्च जीवेत् स पित्रे विण्डं निधाय प्रपितामहात्परं—ठः ² विण्डं—

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> यस्य पितामहः प्रेतः प्रिपतामहो जीवेत् स पित्रे पिण्डं निधाय पितामहात् परमेकस्मै पिण्डं दद्यात् । यस्य पिता प्रिपतामहश्च प्रेतौ स्यातां पितामहो जीवेत् स पित्रे पिण्डं निधाय पितामहावृ्ध्वं द्वाभ्यां दद्यात् । यस्य पितामहो वृद्धप्रपितामहश्च प्रेतौ स्यातां पिता प्रपितामहश्च जीवेत् स पितामहाय पिण्डं निधाय प्रपितामहात्परं द्वाभ्यां दद्यात् — ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे श्राद्धयुक्तिप्रकरणं पञ्चसप्ततितमम्—ज, ठ.

वचनेन जीवद्जीवित्पितृक्तयोरिविशेषेण मातामहश्राद्धं प्राप्तम् । तत्र सर्वं पूर्वोक्तं विश्वेदेवादिविसर्जनान्त-मितिदिश्यते । मातामहे जीविति तिपितृणामेव । मातामहप्रमातामहयोर्जीवतोः प्रमातामहिपितृणाम् । त्रिषु जीवत्सु नैव श्राद्धम् । किंतु पूजनमोजनयोरन्यतरित्याद्युक्तेयम् । एवमन्त्रष्टकावृद्धचादौ यत्र मातृश्राद्धं पृथक् प्राप्तं, तत्रान्यतरस्या जीवित्वे अयमेव प्रकारस्तुल्यन्यायत्वादित्याद्यः । बहुवचनं त्रित्वाभिपायेण । यथाह पुलस्त्यः

" मातुः पितरमारभ्य त्रयो मातामहाः स्मृताः । तेषां तु पितृवच्छ्राद्धं कुर्युर्द्धहितृसूनवः ॥ "

इति । पितृवत् ; नित्यं पार्वणं चेत्यर्थः ;

"पार्वणं कुरुते यस्तु केवलं पितृकारणात्। मातामहं न कुरुते पितृहा स प्रजायते॥"

इति ब्राह्मात् । अस्यापवादमाह कात्यायनः—

" कर्षूसमन्वितं सुकत्वा तथाद्यं श्राद्धपोडशम् । प्रत्याब्दिकं च शेषेषु पिण्डाः स्युः षडिति स्थितिः ॥ "

इति । कर्ष्समन्वितं सपिण्डीकरणम् । पुत्रिकापुत्रे विशेषमाह मनुः—

" मातुः प्रथमतः पिण्डं निर्वेपेत् पुत्रिकासुतः । द्वितीयं तु पितुस्तस्यास्तृतीयं तु पितुः पितुः ॥ "

इति । विशेषान्तरमाह जातूकण्यीः-

" प्रत्यब्दं पार्वणेनैव विधिना क्षेत्रजौरसौ । कुर्यातामितरे कुर्युरेकोि्ह सुता दश ॥ "

इति । तच यत्र नाममन्त्रेषु वैदिकमन्त्रेषु वा 'पितॄनावाह्यिष्ये' " ग्रुन्धन्तां पितरः" इत्यादौ पितृशब्दः तत्र यथान्यायं प्रथमान्ते प्रथमान्ते द्वितीयान्ते द्वितीयान्तिमत्यादिप्रकारेण मातामहश्च्दस्योहेन कार्यम् । उत्हापवादमाह् । रोषाणां पितृन्यमातुल्आत्रादीनां श्राद्धममन्त्रकमेव; पितृपदवन्मन्त्ररहितमेव कुर्यात् । तेन च " ग्रुन्धन्तां पितरः " इत्यादिमन्त्रसाध्यं कियामात्रमेव कार्यम् ; न मन्त्रप्रयोग इति ॥ ७ ॥

इति <sup>1</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशदनायकभेत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारिंश्रीरामपण्डितात्मज-<sup>2</sup>श्रीनन्दपण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविश्वतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां पश्चसप्ततितमोऽध्यायः

<sup>1</sup> श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः—घ, च.

<sup>2</sup> श्री omitted in ग.

## षट्सप्ततितमोऽध्यायः

अमावास्यास्तिस्रोऽष्टकास्तिस्रोऽन्वष्टका माघी प्रौष्ठपद्यूर्ध्वं कृष्णत्रयोदशी ब्रीहियवपाकौ चेति ॥ १ ॥ ¹एतांस्तु श्राद्धकालान् वे नित्यानाह प्रजापतिः । श्राद्धमेतेष्वकुर्वाणो नरकं प्रतिपद्यते ॥ २ ॥

इति 'श्रीविष्णुस्मृतौ षट्सप्ततितमोऽध्यायः

श्राद्धकालान् षट्सप्ततितमाध्यायेनाह । अमावास्याः द्वादश । तिस्र इति "हेमन्तिशिशिरयोः चतुर्णामपरपक्षाणामष्टमीष्वष्टकाः " इति शास्त्रान्तरीयचतुष्ट्वनिराकरणार्थम् । तत्र च फाल्गुनकृष्णपक्षीया निरस्यते ; " ऊर्ध्वमाग्रहायण्यास्तिस्रोऽष्टकाः " इति कात्यायनीयात् । अष्टकानामनु भवाः अन्वष्टकाः नवम्य इति । अनेनैव त्रित्वसिद्धौ पुनर्वचनं तिस्रणां सप्तमीनां ग्रहणार्थम् ; " पूर्वेद्धः पितृभ्यो दद्यात् " इति आश्वलायनीयात् । मावीति आषाढीकार्त्तिकीवैशाखीनामुपलक्षणम् ;

" आषाढीकार्त्तिकीमाघीवैशाखीषु नराधिप । श्राद्धं कुर्यात् प्रयत्नेन तदनन्तफरुं स्मृतम् ॥ "

इति **त्राह्मात्** । अन्ये तु माघीति प्रौष्ठपयूर्ध्वं कृष्णत्रयोदशीविशेषणमाहुः । तत्र माघी मघायुक्तेत्यर्थः । प्रौष्ठपद्याः पौर्णमास्या ऊर्ध्वं कृष्णा त्रयोदशी केवलैव ; 'प्रावृट्कालेऽसिते पक्षे त्रयोदस्यां समाहितः ' इति वक्ष्यमाणत्वात् । मघायोगे तु फलविशेषः ; **जाह्मे** " आश्चयुज्यां च कृष्णायां त्रयोदस्यां मघासु च " इत्युपक्रम्य "यत्र साक्षात्तु पितरो गृह्णत्यमृतमक्षयम् " इत्यमिधानात् । तत्र हस्तसंस्थे रवौ गजच्छायेति ;

" यदेन्दुः पितृदेवत्ये हंसश्चेव करे स्थितः । याम्या तिथिभेवेत् सा हि गजच्छाया प्रकीर्तिता ॥"

<sup>1</sup> एतानि श्राद्धकालानि--- ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे नित्यश्राद्धप्रकरणं षद्सततितमम्—ज, ठ

#### विष्णुस्मृतिः

इति स्मरणात् । त्रीहिपाकः शरत् । यवपाको वसन्तः । तत्र नवाभ्यां त्रीहियवाभ्यां श्राद्धं नित्यम् ;

" त्रीहिपाके च कर्तव्यं यवपाके च पार्थिव ।

न तानुसुर्महाराज विना श्राद्धं कथंचन ॥ "

इति विष्णुधर्मोत्तरात् । चकारात् महालयापरपक्षादीनां म्रहणम् ; " शाकेनाव्यपरपक्षं नातिकामेत् । इति स्मरणात् ।

¹अत्रैव पाठान्तरमप्याहुः—" तिस्रोऽष्टकास्तिसः पूर्वेद्धः प्रोष्ठपदे हेमन्तिशिशिरयोरप्यपरपक्षेषु त्रिस्रोऽष्टका इत्याद्यन्वयः । प्रोष्ठपदे त्रियोदिशि विश्वित्वर्या विश्वित्वर्या विश्वित्वर्या विश्वित्वर्याः । प्रोष्ठपदे त्रियोदिशित्वर्याः । यद्यपि प्रोष्ठपदेनाप्यष्टकान्त्रयः संभवति, संनिधानात् शास्त्रान्तरदर्शनाच ; तथापि नासाविभिन्नतः, त्रित्वविरोधात् । योगः; त्रीहियवयोः प्राप्तिः । अन्ये पुनरन्यथा पठन्ति—" माधीपौर्ण-मासीप्रौष्ठपयूर्ध्वक्रप्णत्रयोदशी मघात्रयोदशी त्रीहिभिर्यवैर्वा यागः²" इति । यागः ; आग्रयणेष्टिः । तदनन्तरं श्राद्धमित्यर्थः ॥ १ ॥

एषां नित्यत्वमाह । एतान् पूर्वोक्तान् अमावास्यादीन् श्राद्धविषयान् प्रजापतिः परमात्मा प्राहेति प्रसिद्धौ । तत्र हेतुमाह—एतेषु कालेषु श्राद्धमकुर्वन् नरकमाप्नोति इति । यथाह मनुः—

" न निर्वपित यः श्राद्धं प्रमीतिपतृको द्विजः । इन्दुक्षये मासि मासि प्रायश्चित्तीयते हि सः ॥

इति । ⁴एवमन्यत्राप्यकरणे प्रत्यवाय उद्धः ॥ २ ॥

इति <sup>5</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधमीथिकारि<sup>6</sup>श्रीरामपण्डितात्मज-<sup>6</sup>श्रीनन्दपण्डितऋतौ श्रीविष्णुस्पृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां षट्सप्ततितमोऽध्यायः

#### सप्तसप्ततितमोऽध्यायः

## आदित्यसंक्रमणम् ॥ १ ॥ विषुवद्द्वयम् ॥ २ ॥ विशेषेणायन-द्वयम् ॥ ३ ॥ व्यतीपातः ॥ ४ ॥ जन्मर्क्षम् ॥ ५ ॥ अभ्युदयश्च ॥ ६ ॥

नित्यश्राद्धकालानुक्त्वा नैमित्तिकश्राद्धकालान् सप्तसप्ततितमाध्यायेनाह । आदित्यस्य राशेः राश्यन्तर-गमनं संक्रमणम् । अदित्यग्रहणं चन्द्रादिसंक्रमणनिवृत्त्यर्थम् ; तत्र जैमिनिना

" नक्षत्रराश्यो रविसंक्रमे स्युर्त्वाक् परत्रापि रसेन्द्रनाड्यः (१६) ।
पुण्यास्तथेन्दोस्त्रिधरापर्हेर्युगेकैव नाडी (१/१३) मुनिभिः शुमोक्ता ॥
नाड्यश्चतस्रः सपलाः कुजस्य (४/१) बुधस्य तिस्रो मनवः पलानि (३/१४) ।
सार्धाश्चतस्रः पलसप्तयुक्ताः (४१/७) गुरोश्च शुके सपलाश्चतस्रः (४/१) ॥
द्विनागनाड्यः पलसप्तयुक्ताः (८२/७) शनैश्चरस्याभिहिताः सुपुण्याः ।
आद्यन्तभागे जपदानहोमं कुर्वन्नवामोति नरेन्द्रधाम ॥ "

इति कालत्रयेऽपि कर्मत्रयाभिधानेन श्राद्धकालाभावात् ॥ १ ॥ विषुवतोस्तुलामेषयोर्द्धयम् । यद्यपि संक्रमणेनैव प्राप्तिः, तथापि 'फलातिशयाय पृथङ् निर्देशः ; "अनन्तं विषुवे श्राद्धम् " इति स्मरणात् ॥ २ ॥ अयनयोर्मकरकर्कटयोर्द्धयं विशेषेण श्राद्धकालः ; "अयने चाक्षयं स्मृतम् " इति स्मरणात् ॥ ३ ॥ व्यतीपातः ; सप्तदशो योगः । पारिमाषिको योगविशेषो वा ; यथाह वृद्धमनुः—

" श्रवणाश्चिधनिष्ठार्द्वानागदैवतमस्तके । यद्यमा रविवारेण व्यतीपातः स उच्यते ॥"

इति । नागदैवतम् आश्रेषा । मस्तकं मृगशिरः । परिभाषान्तरमप्याह नरसिंहः—
" प्रजानन्त्रो गुरुसमिपत्रो सेषे रविः स्यादिति शक्कपक्षे ।

" पञ्चाननस्थी गुरुभूमिपुत्री मेषे रविः स्यादिति शुक्कपक्षे । पाशामिधाना करभेण युक्ता तिथिव्यंतीपात इतीह योगः ॥"

इति । पञ्चाननः सिंहः । पाशामिधाना द्वादशी । करभं हस्तः ॥ ४॥ आत्मनः पुत्रस्य भार्यायाश्च जन्मनक्षत्रम् ; "आत्मपुत्रकलत्राणां जन्मक्षे श्राद्धमाचरेत्" इत्यादिपुराणात् । यद्यपि जन्मक्षे इति

<sup>1</sup> फललिप्सया—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> तत्रव--ख.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> योग:—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> आ**ग्रु**यात्—ङ

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> This passage omitted in 되.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ षद्सप्ततितमोऽध्यायः—घ, च.

<sup>6</sup> श्री omitted in ग

सप्तमप्ततितमोऽध्यायः

७८१

सामान्येनोक्तं, तथापि दुष्टग्रहपीडित इति द्रष्टव्यम् ; "जन्मक्षे ग्रहपीडायां सर्वमानन्त्यमञ्जूते ग इति मानवात् ; तद्वचितिरेकेण जन्मक्षे श्राद्धनिषेधात् । यथा महाभारते—" नक्षत्रे च न कुर्वीत यस्मिन् जातो भवेन्नरः " इति ; श्राद्धमित्यनुवर्तते ॥ ५॥ अभ्युदयः ; पुत्रजन्मादिः । यथाह गार्ग्यः—

"गर्भाधाने पुंसवने सीमन्त्रोन्नयने तथा।
जातकर्माननालोकनामनिष्क्रमणादिषु॥
अन्नप्राशनचूडासु तथोपनयनेऽपि च।
वेदन्नते समान्नतौ विवाहे पुत्रकाम्ययोः॥
गृहपवेशे चाधाने यज्ञे नव्यान्नभोजने।
देवारामतडागादिप्रतिष्ठास्त्सवेषु च॥
महादानेषु सर्वेषु पाक्रयज्ञक्रियासु च।
आश्रमग्रहणे चैव होमेष्ट्यारम्भयोरपि॥
वैश्वदेवारम्भणे चोपाकर्मोत्सर्गयोरपि।
दीक्षादिषु च सर्वेषु नान्दीश्राद्धं समाचरेत्॥"

#### इति । चकारात् क्षयाहादीनां ग्रहणम् :

" मातापित्रोः क्षयाहे च श्राद्धाहेद्रव्यविष्रयोः । कृष्णपक्षे श्राद्धरुचौ श्राद्धं कुर्यात् प्रयत्नतः ॥ "

#### इति स्मरणात् ॥ ६॥

## ¹एतांस्तु श्राद्धकालान् वै काम्यानाह प्रजापतिः। श्राद्धमेतेषु ²यद्दनं तदानन्त्याय कल्पते॥ ७॥

एषां नैमित्तिकत्वमाह । एते संकान्त्यादयः कालाः काग्याः । काम इच्छा श्राद्धरुचिः ; तामनु-सरन्तीति काग्याः । यथा श्राद्धेच्छायां सत्यामैच्छिकं श्राद्धमनुष्टीयते, तथा संकान्त्यादिकालपाता-वपीदमनुष्टेयमित्येषां नैमित्तिकत्वं वाच्यम् । अत एवैपामिच्छासमित्र्याहारेण नैमित्तिकत्वं स्पष्टीकृतं मार्कण्डेयेन—

> " विशिष्टनाहाणपाप्तौ सूर्येन्दुग्रहणेऽयने । विषुवे रविसंकान्तौ व्यतीपाते च पुत्रक ॥

श्राद्धार्हद्रत्यसंपत्ती तथा दुःस्वमदर्शने । जन्मक्षेमहपीडासु श्राद्धं कुर्वीत चेच्छया ॥"

इति । यथा श्राद्धेच्छारूपे निमित्ते श्राद्धं क्रियते, तथा ब्रहणादिनिमित्तेष्विप कार्यमित्यर्थः ; अन्यथा अकरणे प्रत्यवायश्रवणानुपपत्तेः । तथाच लिङ्कपुराणे—

> " सर्वस्वेनापि कर्तव्यं श्राद्धं वै राहुदर्शने । अकुर्वाणस्तु तच्छ्राद्धं पक्के गौरिव सीदिति ॥ "

इति । यद्वा नैमित्तिककाम्यत्वमेषाम् ; जातेष्टिवत् संविकताघिकारत्वात् । तदेव च स्पष्टीकृतं **कूर्मपुराणे** —

" नैमित्तिकं तु कर्तव्यं प्रहणे चन्द्रसूर्ययोः । बान्धवानां च मरणे नारकी स्यादतोऽन्यथा ॥ काम्यानि चैव श्राद्धानि शस्यन्ते प्रहणादिषु । अयने विषुवे चैव व्यतीपातेऽप्यनन्तकम् ॥ संकान्त्यामक्षयं श्राद्धं तथा जन्मदिनेष्वपि । नक्षत्रेषु च सर्वेषु कार्यं काम्यं विशेषतः ॥"

इति । तत्प्रशंसामाह । एतेषु संक्रान्त्यादिकालेषु यहत्तं श्राद्धं तदनन्तनृप्तिकं भवति ॥ ७ ॥

संध्यारात्र्योने कर्तव्यं आद्धं खलु विचक्षणैः।

¹तयोरिप च कर्तव्यं यदि स्याद्राहुदर्शनम्॥८॥

राहुदर्शनदत्तं हि आद्धमाचन्द्रतारकम्।

गुणवत्सर्वकामीयं पितृणामुपतिष्ठते॥९॥

## इति 'श्रीविष्णुस्मृतौ सप्तसप्तितमोऽध्यायः

श्राद्धे निषद्धकालमाह । विचक्षणेः निषधशास्त्रविद्धिः संध्यायां रात्रौ च श्राद्धं न कार्यम् । संध्यानिषेधात् संध्यासामीप्यमपि निषध्यते ; " सायाद्धेऽप्यथवा कुर्युर्नातिसंध्यासमीपतः " इति स्मरणात् । गौणकालतया तु तस्यापि ब्रहणम् ; "स्वकालातिक्रमे कुर्योद्वात्रेः पूर्वतया विधिः " इति स्मरणात् । आरम्भवत् समापनमपि निषिद्धम् ; " न च नक्तं श्राद्धं कुर्वीत ; आरब्धे चामोजनमा समापनात्"

इति आपस्तम्बीयात् । अस्यार्थः — श्राद्धे समारब्धे कुतश्चित् कारणात् विलम्बे मध्ये यदि सूर्योस्तमयस्तदा श्राद्धकर्तुरमोजनमुपवासो यावत् परेद्युः पिण्डदानं भवति ; न तु रात्रौ समापनमिति । प्रतिप्रसवमाह संघ्यायां रात्रौ वा यदि सूर्याचन्द्रमसोर्प्रहणं भवति, तदा तन्निमित्तं श्राद्धं भवत्येव । राहुदर्शनं पुत्रजन्मनोऽन प्युपलक्षणम् :

> " पुत्रजन्मनि यज्ञे च तथा चात्ययकर्मणि । राहोश्च दर्शने श्राद्धं प्रशस्तं नान्यदा निशि ॥ "

इति स्मरणात् ॥ ८ ॥

महणश्राद्धं प्रशंसित । राहुदर्शनं चन्द्रसूर्योपरागः । तत्र कृतं श्राद्धं पितृणां यावचन्द्रतारकावस्थान मुपतिष्ठते । कर्तुश्च गुणातिशयवत्सर्वकामसाधनं भवतीति ॥ ९ ॥

इति <sup>1</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिवमीविकारि श्रीरामपण्डितात्मज-<sup>2</sup>श्रीनन्दपण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां सप्तसप्ततितमोऽध्यायः

CHARLES THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE CHARLES

<sup>3</sup> श्री omitted in ग.

## अष्टसप्ततितमोऽच्यायः

सततमादित्येऽहि आदं कुर्वन्नारोग्यमामोति॥१॥सौभाग्यं चान्द्रे ॥ २ ॥ समरविजयं कौजे ॥ ३ ॥ सर्वान् कामान् बौधे ॥ ४ ॥ विद्यामभीष्टां जैवे ॥ ५ ॥ धनं शौके ॥ ६ ॥ जीवितं शनैश्वरे ॥ ७॥

क्रमप्राप्तान् काम्यश्राद्धकालान् अष्टसप्ततितमाध्यायेनाह । आदित्यवारे श्राद्धं सार्वकालिका-रोग्यहेतुः ।। १ ॥ चन्द्रवारे सौभाग्यं जनप्रियत्वम् ॥ २ ॥ भौमवारे संग्रामे शत्रुजयम् ॥ ३ ॥ बुधवारे धनपुत्रादिकामान् ॥ ४॥ गुरुवारे स्वाभीष्टां विद्याम् ॥ ५॥ शुक्रवारे <sup>१</sup>धनं सुवर्णादि ॥ ६ ॥ शनिवारे दीर्घमायुः शामोतीति प्रत्येकं संबध्यते । बवादिकरणेष्वप्येतान्येव फलानि ज्ञेयानि :

> " सूर्यादिवासरे यद्यच्छाद्धकृष्ठभते फलम् । बवादिकरणेऽप्येतच्छाद्धकृष्ठभते फलम् ॥ "

इति बाईस्पत्यात ॥ ७ ॥

स्वर्गं कृत्तिकासु ॥ ८ ॥ अपत्यं रोहिणीषु ॥ ९ ॥ ब्रह्मवर्चस्यं सौम्ये ॥ १० ॥ कर्मसिद्धि "रीद्रे ॥ ११ ॥ भुवं पुनर्वसौ ॥ १२ ॥ पुष्टिं पुष्ये ॥ १३॥ श्रियं सार्पे ॥ १४॥ सर्वान् कामान् पैत्र्ये ॥ १५ ॥ सौभारयं भारवे ॥ १६ ॥ घनमायमणे ॥ १७ ॥ ईज्ञाति-श्रेष्ठचं हस्ते ॥ १८ ॥

नक्षत्राण्याह । स्वर्गम् इन्द्रादिलोकसुर्वम् ॥ ८ ॥ अपत्यं पुत्रादि ॥ ९ ॥ सौम्यं मृगशिरः ; तसिन् ब्रह्मवर्चस्यं ब्रह्मतेजः । ओजो वा ॥ १०॥ कर्मणःम् ऐहिकानां सिद्धिः फलपाप्तिः । शौर्यं वा । रौद्रम् आर्द्धा ॥ ११ ॥ भुवम् ; क्षेत्र,दिरूपाम् ॥ १२ ॥ पुष्टिः ; अवयवोपचयः । बर्लं वा ॥ १३ ॥

<sup>1</sup> सौमाग्यहेतु: added in ख.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> रौद्रे कर्मणां सिद्धिम्—ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> स्वर्णादिधनम्—ख, ग.

सार्पम् आश्केषा। तत्र शोमां संपदं च। पुत्रं वा ॥ १४ ॥ पैत्र्यं मधा; ¹तस्मिन् सर्वान् कामान्। श्रिष्ठयं वा ॥ १५ ॥ भाग्यं पूर्वफल्गुनी। सौभाग्यं व्याख्यातम् ॥ १६ ॥ आर्यमणम् उत्तरफल्गुनी। तत्र धनं समृद्धिं वा ॥ १७ ॥ ज्ञातिषु सपिण्डेषु श्रेष्ठत्वम् ॥ १८ ॥

रूपवतः सुतांस्त्वाष्ट्रे ॥ १९ ॥ वाणिज्यसिद्धिं स्वातौ ॥ २० ॥ कनकं विशालासु ॥ २१ ॥ मित्राणि मैत्रे ॥ २२ ॥ राज्यं शाके ॥ २३ ॥ कृषिं मूले ॥ २४ ॥ समुद्रयानसिद्धिमाप्ये ॥ २५ ॥ सर्वान् कामान् वैश्वदेवे ॥ २६ ॥

त्वाष्ट्रं चित्रा । रूपवतः सुन्दरान् । ग्रुमं वा ॥ १९ ॥ वाणिज्यं क्रयविक्रयौ । तयोः सिद्धिः फल्प्पाप्तिः । अप्रतिहताज्ञतां वा ॥ २० ॥ कनकं सुवर्णम् । वाणिज्यकृषिकुसीदगोरक्षा वा ॥ २१ ॥ मैत्रम् अनुराधा । तत्र मित्राणि सुहृदः । अरेगित्वं वा ॥ २२ ॥ द्याकं ज्येष्ठा । तत्र राज्यम् । यशो वा ॥ २३ ॥ कृषिं कृषिफल्प्म् । निःशोकतां वा ॥ २४ ॥ समुद्रयानं पोतः । तत्मलप्राप्तिः आप्ये पूर्वाषादासु । व्रह्मलोकप्राप्तिं वा ॥ २५ ॥ वैश्वदेवम् उत्तराषादा । तत्र सर्वान् कामःन् । धनं वा ॥ २६ ॥

श्रैष्ठचमभिजिति ॥ २७ ॥ सर्वान् कामान् श्रवणे ॥ २८ ॥ कैटवणं वासवे ॥ २९ ॥ आरोग्यं वारुणे ॥ ३० ॥ कुप्यद्रव्यमाजे ॥ ३१ ॥ गृहमाहिर्बुध्न्ये ॥ ३२ ॥ गाः पौष्णे ॥ ३३ ॥ वतरङ्ग-मानाश्विने ॥ ३४ ॥ जीवितं याम्ये ॥ ३५ ॥

र्वान् विति योगिस्नरणात् ॥ ४८ ॥

<sup>1</sup> गृष्टे—ठ. <sup>2</sup> कन्यावरं—

—रं. <sup>8</sup> यश:—ज, रं. • पृष्टिं—ज, रं.

<sup>4</sup> श्रियं पञ्चम्याम्—ठ. <sup>7</sup> वा सुखहेत्—ख, ग.

<sup>8</sup> कृषिफलं वा added in ख. गी.

化热量的 医二氏试验 医髓上腺的 电

<sup>9</sup> ग्लह्विषयम्—घ.

10 ब्रह्मवचिस्वनः पुत्रान् Jolly's edition; ब्रह्मवचिस्वनस्तु - ठ.

11 रजतं omitted in ज: रजते—ड.

" कृतिकादिषु ऋक्षेषु श्राद्धे यत् फल्मीरितम् । विष्कम्भादिषु ये गेषु तदेव फल्मस्नुते ॥ "

इति ॥ ३५ ॥

¹गृहं सुरूपाः स्त्रियः प्रतिपदि ॥ ३६ ॥ ³कन्यां वरदां द्वितीयायाम् ॥ ३७ ॥ सर्वान् कामांस्तृतीयायाम् ॥ ३८ ॥ ³पशूं-श्चतुर्ध्याम् ॥ ३९ ॥ ⁴सुरूपान् सुनान् पश्चम्याम् ॥ ४० ॥ ⁵शृतविजयं षष्ठ्याम् ॥ ४१ ॥ ⁴कृषिं सप्तम्याम् ॥ ४२ ॥ वाणिज्यमष्टम्याम् ॥ ४३ ॥ पशून् नवम्याम् ॥ ४४ ॥

तिथीराह । गृहं <sup>7</sup>वास्तु हुन्दरीर्भार्याश्च प्रतिपच्छ्रोह्रे नामे ति । वन्या दा; ये गिस्मरणात् । सुरूपान् पुत्रान् वा; मानवात् ॥ ३६ ॥ वरदाम्; अभीष्टदां वन्याम् । जामातृन् वा ॥ ३० ॥ सर्वे कामाः पशुपुत्रादयः । पशून् वा; यो गिस्मरणात् । वन्दिनः; मान पात् ॥ ३८ ॥ पशून्; अजादीन् क्षुद्रान् । सत्सुतान् वा ॥ ३० ॥ सुन्दरान् पुत्रान् । यूत्रजयं वा ॥ ४० ॥ यूत्रमक्षादिभिः । तत्र ग्रहविजयम् । कृषिफलं वा ॥ ४१ ॥ कृषिम्; कृषिफलम् । वाणिज्यं वा ॥ ४२ ॥ वाणिज्यम्; क्रयविकयम् । द्विशफान् वा ॥ ४३ ॥ पशून्; एकशफान् अश्वादीन्; "एकशफांस्तथा" इति योगिस्मरणात् ॥ ४४ ॥

वाजिनो दशम्याम् ॥ ४५ ॥ 10 पुत्रान् ब्रह्मवर्चस्विन एका-दश्याम् ॥ ४६ ॥ कनकरजतं ग्रह्मदश्याम् ॥ ४७ ॥ सौभाग्यं त्रयोदश्याम् ॥ ४८ ॥

वाजिनः अधान् । ब्रह्मवर्चस्विनः पुत्रान् वा ; योगिस्मरणात् । द्विखुरान् वा ; मानदात् ॥ ४५ ॥ ब्रह्मतेजोयुतान् पुत्रान् । स्वर्णरूप्ये वा ; योगिस्मरणात् । केवलं रूप्यं वा ; मानवात् ॥ ४६ ॥ कुप्यं वा ; योगिस्मरणात् । ब्रह्मवर्चस्विनः पुत्रान् वा । <sup>12</sup>स्वर्णरूप्ये वा ; मानवात् ॥ ४७ ॥ सौभाग्यं ज्ञातिश्रष्टयम् ; योगिस्मरणात् ॥ ४८ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> तत्र—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> बलं—ज, ठ.

<sup>8</sup> तुरङ्गम्—Jolly's edition; तुरगान्—ठ.

## <sup>1</sup>सर्वान् कामान् पश्चदद्याम् ॥ ४९ ॥

सर्वे कामाः पूर्वोक्ताः । पञ्चदस्यमावास्या । यद्यप्यविशेषेण मासपक्षौ गम्येते, तथापि माघभाद्र-पदयोः कृष्णपक्षोऽवधेयः ;

> " कालतः पूजितौ मासौ माघप्रेष्ठपदावुभौ । <sup>2</sup>पक्षयोरुभयोः पक्षो बहुलः श्राद्धपूजितः ॥ "

#### इति देवलस्मणात्। यस्तु,

" नन्दायां भार्गविदिने त्रयोदश्यां त्रिजन्मिन ।
एषु श्राद्धं न कुर्वीत <sup>3</sup>गृही पुत्रधनक्षयात् ॥
धाजापत्ये च पौष्णे च पित्र्यक्षे भार्गवे तथा ।
भरणीं कृतिकां चैव सर्पं चैव विशेषतः ।
यस्तु श्राद्धं प्रकुर्वीत तस्य पुत्रो विनश्यति ।"

इत्यादिना तिथिवारर्क्षविशेषे गार्गीयः श्राद्धनिषेघः, स सपिण्डकश्राद्धविषयः ;

"भानो भौमे त्रयोदस्यां नन्दाभृगुमघाष्टु च । पिण्डदानं मृदा स्नानं न दुर्यात् तिलतर्पणम् ॥"

इति तस्यैव वचनात् । स चायं निषेधः तत्तन्निमित्तक एव श्राद्धे ; नान्यनिमितके ;

" तिथिवारर्क्षयुक्तोऽयं दोषो यः समुदाहृतः । स तिनिमित्तके श्राद्धे नान्यश्राद्धे कदाचन ॥ "

#### इति अत्रिसरणात् ॥ ४९ ॥

## शस्त्रहतानां <sup>4</sup>श्राद्धकर्मणि चतुर्दशी शस्ता ॥ ५० ॥

<sup>5</sup> चतुर्दशीश्रद्धविषयमाह । शस्त्रमपमृत्युमात्रपदर्शनायः;

" वृक्षारोहणस्रोष्टाचैर्वियुज्ज्वास्तिमादिभिः । निसदंष्ट्रिविपन्नानां तेषां शस्ता<sup>6</sup> चतुर्दशी ॥ ''

<sup>6</sup> चेव----घ

इति प्राचेतसात् । कर्मपदम् एकोहिष्टतापदर्शनाय ;

" चतुर्दस्यां तु यच्छ्राद्धं सिपण्डीकरणात् परम् । एकोहिष्टविधानेन तत् कार्यं शस्त्रधातिनः ॥ "

इति पाराञ्चर्यात् । चतुर्देस्याः पाशस्त्येनान्यतिथावप्यभ्यनुज्ञायते ;

" तेषां प्रत्यान्दिकं श्राद्धं स्मृत्युक्तं पार्वणं भवेत् । प्रतपक्षे चतुर्दञ्यामेकोद्दिष्टविधानतः ॥ "

इति स्मरणात् । तचैकोद्दिष्टमपि सदैवम्;

" दैवयुक्तं तु तच्छ्राद्धं पितॄणामक्षयं भवेत् । तच्छ्राद्धं दैवहीनं चेत् पुत्रदारधनक्षयः ॥ "

इति स्मरणात्। शस्त्रहतानामिति बहुवचनात् द्वयोस्रयाणां वा शस्त्रघाते एकोहिष्टद्वयं त्रयं वा कार्यम् ; "एकिस्मन् द्वयोवैंकोहिष्टविधिः" इति शङ्कस्मरणात् ; "त्रिष्विप शस्त्रहतेषु पृथगेकोहिष्टम् " इति देवस्यामिवचनाच । केचितु पार्वणमाहुः ;

> " पित्रादयस्रयो यस्य शस्त्रघातैर्मृताः क्रमात् । स भूते पात्रणं कुर्यादाब्दिकानि पृथक् पृथक् ॥ "

इति पाराशर्यात् । अनुमतं चैतत् अपरार्क्रणापि — " त्रयाणां तथात्वे पार्वणमेव " इति ॥ ५०॥

अपि <sup>३</sup>पितृगीते गाथे भवतः ॥ ५१ ॥ अपि जायेत सोऽस्माकं कुछे कश्चित्ररोत्तमः । प्रावृट्काछेऽसिते पक्षे त्रयोदइयां समाहितः ॥ ५२ ॥ मधूत्कटेन यः श्राद्धं पायसेन समाचरेत् । ³कार्त्तिकं सक्छं मासं प्राक्छाये कुञ्जरस्य च ॥ ५३ ॥

इति <sup>⁵</sup>श्रीविष्णुस्मृतौ अष्टसप्ततितमोऽध्यायः

<sup>2</sup> पितृगाथे—घ.

<sup>4</sup> छायं-ज.

<sup>1</sup> सर्वकामान् Jolly's edition.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> गृहे—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> चतुर्दश्योः—ग

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup> पक्षयो: श्राद्धपक्षो हि—ग.

<sup>4</sup> श्राद्धकर्मणि omitted in ज.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> एकोहिष्टत्रयम्—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> कार्त्तिके सकलं वापि—ज; कार्त्तिकं सकलं वापि—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे काम्यविशेषश्राद्धप्रकरणमष्ट्रसतितम् — ज, ठ.

विष्णुस्मृतिः

त्रयोदशीश्राद्धमाशस्त्ये संमतिमाह । पितृभिः अग्निप्वाचादिभिः गीते पठिते गाथे श्लोको ॥ ५१ ॥ ते आह । स कश्चित्ररोत्तमः अस्मत्कुले पुत्र,दिषु दौहित्र:दिषु वा जायेतापि, यो वर्षाषु कृष्णपक्षे त्रयोदस्याम् अवहितः सन् उत्कटमधुयुक्तेन पायसेन श्राद्धं कुर्यात् । कुल्प्रहणात् मातामहश्राद्धं नित्यमाह ;

" श्राद्धं न चैकवर्गस्य त्रयोदस्यामुपकमेत् । न तृतास्तस्य ये यस्य प्रजां हिंसन्ति तत्र ते ॥ "

इति काष्णांजिनिसरणात् । न च " पितरो यत्र पूज्यन्ते तत्र मातामहा अपि " इत्यनेनैव सिद्धौ पुनरारम्भो व्यर्थ इति वाच्यम् ; असादेव ज्ञानकादन्यत्र.नियमसिद्धेः वृत्तिकारिवज्ञानेश्वराभ्यामभ्युपगमात् ॥ ५२ ॥

किंच सकलं कार्तिकं मासं मधुना पायसेन यः श्राद्धं दद्यात्, सोऽप्यसात्कुले जायेतेति कालान्तरमिप पित्रमीष्टमुक्तम् । विध्यन्तरमिदम् । न पूर्वस्य गौणकालविधिः ; मेदप्रत्यायकचकारानुपपत्तेः । द्वितीययैव साकल्यावगतौ सकल्पदं दर्शान्तस्य पूर्णिमान्तस्य चोपादानाय । देशविशेषमप्याह—पाक्छाये कुङ्करस्य चेति । कुङ्करस्य गजस्य पाक्छाये पाची छाया प्राक्छायम् ; "विभाषा सेनाष्टुराच्छायाशाला- निशानाम् " इत्यनेन <sup>1</sup>पाक्षिकी नपुंसकता । प्राक्छाया च<sup>2</sup> अपराह्णे भवति । तत्रापि पितरो मधुपायसेन श्राद्धमिच्छन्ति । न चायं कालविशेष एव गजच्छायापर्यायः ; " हिस्तच्छायासु विधिवत् कर्णव्यजनवीजितम् " इति भारतीयकर्णव्यजनेतिविशेषणानुपपत्तेः ॥ ५३ ॥

इति <sup>8</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकप्रेक्साहितश्रीजाराणसीत्रासिधर्माधिकारि श्रीरामपिडतात्मज-<sup>4</sup>श्रीनन्दपिडतकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविद्यतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्याम् अष्टसप्ततितमोऽध्यायः

एकोनाशीतितमोऽध्यायः

## अथ न नक्तं गृहीतेनोदकेन आदं कुर्यात् ॥ १ ॥

श्राद्धोपकरणानि एकोनाशीतितमाध्यायेनाह । तत्र वज्योदकमाह । अथिति उपकरणप्रस्तावाय । रात्र्य-न्तरितेन जलेन श्राद्धं न दुर्यात् । यद्यपि पूजाप्रकरणे इदमुक्तमेव, तथापि तस्य नित्यप्रकरणाञ्चानात् नैमित्तिककाम्ययोरपाप्त्या तत्प्राप्त्ये पुनरारम्भः । गङ्गोदकं विनैतदित्युक्तमेव । अनेनान्यदपि निषिध्यते ;

> " दुर्गिन्य फेनिलं क्षारं पङ्किलं पल्वलेदकम् । न लमेचत्र गौस्तृप्तिं नक्तं यच्चैव गृह्यते ॥ यच्च सर्वार्थमुत्स्रष्टं यच्चामोज्यं निपानजम् । तद्वज्यं सलिलं सर्वं सदैव श्राद्धकर्मणि ॥"

इति मार्कण्डेयात् । सर्वार्थमुत्सृष्टं प्रपादि ॥ १ ॥

## कुशाभावे कुशस्थाने काशान दूवाँ वा दद्यात्॥ २॥

" भुवं तु शिथिलीकृत्य खनित्रेण त्रिचक्षणः । आदद्यान पितृतीर्थेन पटन् हुंफट् सकृत् सकृत् । अच्छिन्नामानशुष्कामान् हस्वांश्चेव प्रमाणतः ॥ "

इत्यादिस्मृत्यन्तरोक्तलक्षणकुशाभावे कुशस्थाने कुशक.ये काशान् दूर्वो वा नियुञ्ज्यात् । काशाभावे बल्बजा प्राह्माः ; " कुशाभावे तु काशाः स्युस्तदमावे तु बल्बजाः " इति स्मरणात् ॥ २ ॥

¹वासोऽर्थे कार्पासोत्थं सूत्रम्॥३॥ दशां विसर्जयेत् `यद्यप्यहतवस्त्रजां स्यात्⁴॥४॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> पाक्षिकनपंसकता—ध.

<sup>-</sup> पाःक्षकनपुसकता—सः <sup>3</sup> श्रीविष्णसम्ततिवद्वतौ वैजयन्त्यामष्टसप्ततितमोऽध्यायः—चः चः

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ਗ—ਬੋ.

<sup>4</sup> श्री omitted in गै.

¹ वास्सोऽर्थे—ठ. ³ वस्त्रजाम्—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> कार्पासोर्णास्त्रे—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> स्थात् omitted in—इ.

एकोनाजीतितमोऽध्यायः

ं '' कौशेयं क्षोमकार्पासं दुकुलमहतं तथा । श्राद्धेप्वेतानि देयानि कामानामे।ति पृष्कलान् ॥"

इत्युक्तवासोऽभावे तत्कार्ये कार्पाससंभवं सृत्रं देयम् । कार्पासत्वेन क्षीमादिसूत्रनिवृत्तिः ॥ ३ ॥ अहतवस्रो-द्भवामि दशां प्रान्तभागं वर्जयेत् । अनेन " दशामूर्णास्तुकां वा " इति शास्त्रान्तरीयदशा निवर्त्यते । अत एवास्वरसात् पक्षान्तरोत्कीर्तनम् 'ऊर्णास्तकां वा ' इति ॥ ४ ॥

## उग्रगन्धीन्यगन्धीनि कण्टकिजानि<sup>1</sup> च पुष्पाणि ॥ ५ ॥ ैशुक्कानि सुगन्धीनि कण्टकिजान्यपि जलजानि<sup>8</sup> रक्तान्यपि दचात्॥६॥

व्याख्यातमेतत् पूजाप्रकरणे । पुनर्वचनं प्रकरणान्तरपापणाय । चकारात्

" कदम्बं बिल्वपत्रं च केतकीं वक्छं तथा। बर्बरीकृष्णपूष्पाणि श्राद्धकाले विवर्जयेत ॥ "

इत्यादीनि गृह्यन्ते । वर्जयेदिति संबन्धः ॥ ५ ॥ प्रतिप्रसवमाह । स्पष्टार्थम् । अपिशब्दात्

" तुलसी शतपत्रं च भृङ्गराजं तथैव च । मरुवं मलिका चैव पितृणां दत्तमक्षयम् ॥ "

इत्यादीनां ग्रहणम् ॥ ६ ॥

## वसां मेदं च विपार्थे न दद्यात्॥ ७॥ वृतं तैलं वा दचात्॥ ८॥

वसामेदौ प्राप्यक्ररसौ दीपार्थे न देयौ। चकारात् सार्षपादितेलमपि; "घृताद्वा तिलतैलाद्वा नान्यद्रव्यातु दीपकम् " इति स्मरणात् ॥ ७ ॥ तैलं तिलोद्भवन् । वाशब्दात् ओषशीरसम् ; " घृतेन दीपो दातन्यस्तथा वाप्योषधीरसैः " शङ्खस्मरणात् ॥ ८॥

## जीवजं सर्वे धूपार्थे न दद्यात्॥ ९॥ मधुचृतसंयुक्तं ग्रुग्गुलुं दचात्॥ १०॥

<sup>6</sup> तैलघृते—उ.

जीवजं नखशृङ्कादि । सर्वे प्रशस्ताप्रशस्तप्राणिजम् ।

" घृतं न केवलं दद्याद दुष्टं च तृणगुगगुलुम् । बृष्टं चन्दनरारुं च आज्यं गुगालुधूपितम् ॥ "

इत्यादि वा ॥ ९ ॥ संयुक्तम् ; न पौर्वापर्येण ; "तुरुष्कं गुग्गुलं चैव घृताकं युगपद्दहेत् " इति स्मरणात् ॥ १० ॥

## चन्दनकुङ्कुमकर्पूरागरुपद्मकान्यनुष्टेपनार्थे ॥ ११ ॥ ¹न प्रत्यक्षलवणं दद्यात् ॥ १२ ॥ हस्तेन च घृतव्यञ्जनादि ॥ १३ ॥

कुङ्कुमं केसरम् । पद्मकं पद्मकाष्ठम् । शेषं प्रसिद्धम् । दद्यात् इति शेषः ॥ ११ ॥ छवणं विनापि पके शाकादौ तत्संस्काराय प्रत्यक्षळवणं न देयम् । किंतु तत्रैत्र मेळयेत् ॥ १२ ॥ घनीभूतं घृतं व्यञ्जनं च । आदिशब्दाद दिषपायसादि च हस्तेन न देयम् ; किंतु दर्व्यादिना ॥ १३ ॥

## तैजसानि पात्राणि दचात् ॥१४॥ विशेषतो राजतानि ॥१५॥

तैजसानि कांस्यताम्राणि । न पित्तलादीनि :

" नायसान्यपि कुर्वीत पैत्तलानि न चैव हि । न च सीसमयानीह शस्यन्ते त्रयुजान्यपि ॥ "

इति शातातपीयस्मरणात् । ताम्रं यतिविषयम् ;

"करे कर्पटके चैव शिलायां ताम्रभाजने । वटार्काश्वत्थपत्रेषु गृही भुक्तवैन्दवं चरेत्॥"

इति गृहिणो निषेधात् ॥ १४ ॥ फलविदोषाय राजतानि पात्राणि कार्याणि । तानि च पित्र्ये । दैवे तु सीवर्णान : " भोजने हैमरीप्याणि देवे पिन्ये यथाक्रमम् " इति याम्यात् ॥ १५ ॥

## <sup>३</sup>खड्गकुतपकृष्णाजिनतिलसिद्धार्थकाक्षतानि 'च पवित्राणि' रक्षोन्नानि च निदध्यात्॥ १६॥

<sup>2</sup> व्यञ्जनानि—ठ.

4 국 omitted in 장.

<sup>5</sup> पवित्राणि omitted in ज

<sup>1</sup> रक्तानि added in ख, उ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> From शुक्रानि up to जलजानि omitted in ज : सितानि—ट.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> जलजानीति--ख.

<sup>4</sup> वसामजार्थ--ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> दीवार्थ--ग.

¹ प्रत्यक्षलवर्णं न—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> লেভুগ omitted in ज, ठ. A-42

एकोनाशीतितमोऽध्यायः

खड्गः खड्गपत्रम् । कुतपः मध्याह्यद्यष्टविधः ;

" मध्याहः खड्गपात्रं च तथा नेपालकम्बलः । रीप्यं दर्भास्तिला गानो दौहित्रः कुतपाः स्मृताः ॥ "

इति । कृष्णमृगाजिनम् । तिलाः प्रसिद्धाः । सिद्धार्थकाः सर्षपाः । अञ्जताः यवाः । चकारात् वृस्यादि ;

" उपमूलं सक्कल्ब्लान् कुशांस्तत्रोपकल्पयेत् । यवांस्तिलान् वृसी कांस्यमापः शुद्धैः समाहृताः ॥ पाणराजतताम्राणि पात्राणि स्युः समिन्मधु । पुष्पं धूपं सुगन्धादि क्षौनं सृत्रं च मेक्षणम् ॥ "

इति स्मृत्यन्तरातु । एतानि पवित्राणि रक्षोन्नानि । अजादीनि वक्ष्यमाणानि । चकारात्—

" उच्छिष्टं शिवनिर्माख्यं वान्तं च मृतक्रियम् । श्राद्धे सप्त पवित्राणि दौहित्रः कुतपरितलाः ॥ "

इति कार्ष्णाजिन्युक्तानि । उच्छिष्टं पयः । शिवनिर्माव्यं गङ्गोदकम् । वान्तं मधु । मृतकर्पटम् कौशेयम् । दौहित्रो दुहितृक्षुतः;

> " दुहित्रं खड्गमृगस्य रुखटे यत् प्रदृश्यते । तस्य शृङ्गस्य यत् पात्रं दौहित्रमिति कीर्तितम् ॥"

#### इति शातातपीयं वा:

" अमावास्यां गते सोमे यत् तृणं गौस्तु स्व:दिति । तस्या गोर्थद्भवेत् क्षीरं तद् दौहित्रमुदाहृतम् ॥ "

इति स्मृत्यन्तरीयं वा । एतानि श्राद्धभूमौ निदध्यात् ॥ १६ ॥

पिष्पलीमुक्कन्दकभूस्तृणिशयुसर्षपसुरसासर्जकसुवर्चल-कूरमाण्डालाबुवार्ताकपालक्योपोदकीतण्डुलीयककुसुम्भिपण्डा-लुक्कमहिषीक्षीराणि वर्जयेत्॥ १७॥

पिपाली कणा। तस्यां विकल्पः ; " <sup>१</sup>पिपाली मरिचं चैव पटोलं बृहतीफलम् " इति **वायवीया-**भ्यनुज्ञानात्। <sup>3</sup>मुकुन्दकः कुन्दुरुः <sup>4</sup>, बिम्बीफलमिति यावत्। भूस्तृणं पत्रशाकविशेषः। शिमुः सौभाज्ञनः।

¹ तृणासुर for तृणिक्यु — ठ ; सर्जकसुवर्चल and उपोदकी omitted in ठ ; पिण्डमूलक for पिण्डालुक — ग .
² पिण्यलीमरिचे — म . ४ कुन्दर: — स . ४ कुन्दर: — ग .

सर्षपः सिद्धार्थकः। राजसर्षप इत्येके ; " कुसुम्मं राजसर्षपम् " इति स्मरणात् । सुरसा निर्गुण्डी । सर्जकः अर्जुनः । अर्जक इति पाठे श्वेतपर्णासः । सुवर्चलं विङ्लवणम् । कूक्ष्माण्डं प्रसिद्धम् । अला वर्जुल पुन्नी । वार्ताकं वृन्ताकं श्वेतं कृष्णं च ।

" वृह्ताकं श्वेतवृह्ताकं मूळकं रक्तमूळकम् । अलाबुं वर्तुलाकारं भुक्तवा सांतपनं चरेत् ॥ "

इति देवलस्मरणात् । पालनया ; गाङ्गेयः पत्रशाकः । उपोदकी कलम्बी । तण्डुलीयकः अल्पमारिषः । कुसुम्भं <sup>1</sup>महाराजनम् , तस्य पत्रशाकम् । पिण्डालुकम् ; सुस्तनीति भाषायाम् । महिषी निषिद्धोपलक्षणम् ;

> " आविकं मार्गमोष्ट्रं च सर्वमैकशफं च यत्। माहिषं चामरं चाजं पयो वर्ज्यं विजानता॥"

इति ज्ञह्माण्डात् । पयोग्रहणात् तद्विकाराणामपि निषेधः ; सर्वशब्दग्रहणात् । माहिषे तु दिवपयसी । "तण्डुरुत्यकदानं च माहिषं च पयो दिष " इति भारद्वाजीयात् । न घृतम् ; " महिषीणां घृतं प्राहुः श्रेष्ठं न तु पयः किचत् " इति सौमन्तवात् ॥ १७ ॥

## राजमाषमसूरपर्युषितकृतलवणानि च ॥ १८ ॥

राजमाशः श्वेतमाषाः । मस्रः मङ्गल्यकः । पर्युषितं भक्ष्यमपि । कृतं कृत्रिमं छत्रणम् । चकारात् चणकार्दाश्च ;

> " कुळ्त्याश्चणकाः श्राद्धे तथा निष्पावकोद्रवाः । कृष्णधान्यानि सर्वाणि वर्जयेच्छाणशिग्रुकान् । न वर्जयेत् तिलांश्चेव सुद्गमाषां स्त्रथेव च ॥ "

इति स्मरणात् ॥ १८ ॥

## कोपं परिहरेत् ॥ १९ ॥ नाश्च पातयेत् ॥ २० ॥ न त्वरां कुर्यात् ॥ २१ ॥

कर्त्रादिधर्मानाह । कर्ता भोक्ता च क्रीधं परिहरेत् ।। १९ ॥ अश्रुपातः रोदनमः तन्न कार्यम् ॥ २० ॥ अर्वाद्यनुष्ठाने कर्त्रा भोजने च भोक्त्रा त्वरा न कार्या ॥ २१ ॥

घृतादिदाने तैजसानि पात्राणि खड्गपात्राणि 'फलगुपात्राणि च' प्रशस्तानि ॥ २२ ॥ अत्र च श्लोको भवति ॥ २३ ॥ सौवर्णराजताभ्यां च खड्गेनौदुम्बरेण वा । दत्तमक्षय्यतां याति फलगुपात्रेण चाप्यथ ॥ २४ ॥

## इति <sup>3</sup>श्रीविष्णुस्मृतौ एकोनाशीतितमोऽध्यायः

परिवेषणादिपात्राण्याह । आदिशब्दात् व्यञ्जनदिषपायसादि । तेषां दाने तैजसानि ताम्रपित्तलादीनि ; न लौहानि ; "कालायसं विशेषेण निन्दितं पितृकर्मणि " इति **आदि**त्यपुराणात् । पितृकर्मणीति सामान्योपादानात् पाकादिप्वपि निषयः ;

> "न कदाचित् पचेदन्नमयःस्थालीषु पैतृकम्। अयसो दर्शनादेव पितरो विद्रवन्ति हि॥"

### इति तत्रैवाम्नानात् । अस्यापवादस्तत्रैव---

" फलानां चैव शाकानां छेदनार्थानि यानि तु । महानसेऽपि <sup>4</sup>शस्तानि तेषामेव तु संनिधि: ॥ "

इति । खड्गपात्राणि खड्गश्रङ्गनिर्मितानि । फल्गुपात्राणि दारमयानि ;

" पकान्नस्थापनार्थं तु शस्यन्ते दारुजान्यपि । दर्व्यादीन्यपि कार्याणि यज्ञियरपि दारुभिः ॥ "

## इति आदित्यपुराणात् । चकारात् पाकार्घयोर्महणम् । आदित्यपुराणे—

" पचेदन्नानि सुस्नातः पात्रेषु शुचिषु स्वयम् । स्वर्णादिधातुजातेषु मृन्मयेष्वपि वा द्विजः ॥ अच्छिद्रेष्वविलिप्तेषु तथानुपहतेषु च । पूर्वे क्वतोपयोगेषु मृन्मयेषु न तु कचित् ॥ "

#### इति । उक्तार्थे बैजवापः-

" खादिरौदुम्बराण्यर्घ्यपात्राणि श्राद्धकर्मणि । अप्यक्षममृन्मयानि स्युरपि पर्णपुटानि वा ॥ "

इति ॥ २२ ॥ उक्तार्थे संमतिमाह । स्पष्टम् ॥ २३ ॥ तमेवाह । औदुम्बरं ताम्रम् । फल्गुपात्रं यज्ञियवृक्ष-निर्मितम् । रोषं प्रसिद्धम् ॥ २४ ॥

इति <sup>2</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकप्रेत्साहितश्रीवाराणसीवासियमीधिकारि<sup>3</sup>श्रीरामपण्डितात्मज-<sup>3</sup>श्रीनन्दपण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविष्टतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्याम् एकोनाशीतितमोऽध्यायः

<sup>1</sup> फल्गुपात्राणि omitted in उ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> विष्णवे धर्मशास्त्रे आसीपकरणप्रकरणमेकोनाशीतितमम्—ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> वा—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> संस्थानि— इ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> वृक्षकाष्ठमयम्—ख.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> श्रीविष्णुस्मृतिविञ्चती वैजयस्यामेकोनाशीतितमोऽध्यायः—घ, च.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> श्री omitted in ग.

#### अशीतितमोऽध्यायः

गवयः गोसहशो मृगः ॥ ९ ॥ महिषो वन्यः । तथा वन्यवाराहेणापि ; "दश मासांस्तु तृप्यन्ति वराहमहिषामिषैः " इति मानवात् ॥ १० ॥ तृपरः शृङ्गहीनः । तथा शाशकौर्माभ्यामि ; "शशकूर्मश्रोस्तु मांसेन
मासानेकादशैन तु " इति मानवात् ॥ ११ ॥ गव्येन गोसंभवेन । मांसभ्रमिनरासायाह—पयसेति ;
"पायसेन पयसा गव्येन " इति उसनःस्मरणात् । मांसपरत्वे पयसो निर्विशेषणतया निषद्धव्यावृत्त्यै
गव्यपदावृत्तिः स्यात् ; "पयो दिष घृतं चैत्र गतां श्राद्धेषु पावनम् " इति सौमन्तवेन भिन्नवाक्यतापत्तेश्च ।
तस्य पयसो विकारैः दध्यादिभिश्च संवत्सरं प्रीयन्त इति प्रत्येकमन्त्रयः ॥ १२ ॥

## अत्र ैपितृगीता गाथा भवति ॥ १३ ॥ कालशाकं महाशतकं मांसं वार्शीगसस्य च । विषाणवर्ज्या ये विङ्गा आसूर्यं वतांस्तु सुङ्क्ष्महे ॥ १४ ॥

#### इति ⁴श्रीविष्णुस्मृतौ अशीतितमोऽध्याय:

उक्तेऽथे संमतिमाह । पितृभिः अभिज्वात्तादिभिः गीता गाथा श्लोकः ॥ १३ ॥ तामाह । कालशाकः दीर्घपत्रोऽतितिक्तः शाकविशेषः । महान्ति शल्कानि शुक्त्याकाराणि देहे यस्य स महाशल्कः मत्स्यविशेषः । वार्घीणसमाह निगमः—

> " <sup>5</sup>त्रिपित्रं त्विन्द्रियक्षीणं श्वेतं वृद्धमजापतिम् । वार्श्रीणसमिति पाहुर्योज्ञिकाः पितृकर्मणि ॥ "

#### इति । पक्षिविशेषो वा :

" कृष्णमीवो रक्तशिराः श्वेतपक्षो विहंगमः । स वै वार्भीणसः प्रोक्त इत्येषा नैगमी श्रुतिः ॥ "

इति निगमात् । तस्य मांसम् । विषागवर्ज्याः शृङ्गरहिताः ये खड्गाः, तांश्च यावत्सूर्यप्ररुयं भुङ्क्षमहे ; चकारात् लोहामिषादीन् ;

<sup>5</sup> पिवतो यस्य त्रोणि कर्णी जिह्ना च जर्ल स्र्यान्ति, स त्रित्मः पिवतीति त्रिपिव इति कल्पतरः (टिप्पणी).

#### अशीतितमोऽच्याय:

तिलैर्जीहियवैर्माषेरिद्धर्म्लफ्लैः द्यामाकैः प्रियङ्ग्भि-र्नावारैर्मुद्गेगोंधूमैश्च मासं प्रीयन्ते ॥१॥द्वौ भासौ मत्स्यमांसेन ॥२॥ त्रीन् हारिणेन ॥३॥ चतुरश्चौरभ्रेण ॥४॥ पश्च द्याक्तनेन ॥५॥ षट् छागेन ॥६॥ सप्त रौरवेण ॥७॥ अष्टौ पार्षतेन ॥८॥ नव गावयेन ॥९॥ दश्च माहिषेण ॥१०॥ एकादश तूपरेणाजेन ॥११॥ संवत्सरं गव्येन पयसा तद्विकारैर्वा॥१२॥

अथ द्रव्यिवशेषेण तृप्तिविशेषमशीतितमाध्यायेनाह । तिलादिषु तृतीयया नैरपेक्ष्यावगमात् द्रव्या-न्तराभावेन यदा तावन्मात्रेण श्राद्धं क्रियते, तदेदं फलं बोध्यम् । संविलितैः करणे तु फलान्तरं कल्प्यम् । तत्र जलमात्रेण श्राद्धं स्मृत्यन्तरेऽभिहितम्—

> " तृणादि वा गवे दद्यात् पिण्डान् वापि विनिर्वपेत् । तिरुवेदकैः पितृन् वापि तर्पयेद्विधिपूर्वकम् ॥ "

इति । शाकैः श्राद्धीयैः । ते च वायवीये-

" कालशाकं महाशाकं द्रोणशाकं तथार्द्रकम् । बिल्वामलकमृद्रीकापनसाम्रातदाडिमम् । भव्यपारेवताक्षोटसर्जूरं च कशेरकम् ॥ "

इत्यादयः । शेषं प्रसिद्धम् ॥ १ ॥ मत्त्याः सिंहतुण्डकादयः । तन्मांसेन मासद्वयम् ॥ २ ॥ हरिणः कृष्णमृगः ; तस्येदं हारिणम् । तेन त्रीन् मासान् । एवं सर्वत्र ॥ ३ ॥ उरश्रः मेषः ॥ ४ ॥ शकुनः पक्षी स्वितित्तिरादिर्मक्ष्यः ॥ ५ ॥ छागः अजः ॥ ६ ॥ रुरुः शम्बरः । "रीरवेण नवैव तु" इति मनुः ॥ ७ ॥ पृषतः विन्दुमान् मृगः । "पार्षतेनेह सप्त वै " इति " अष्टावैणेयमांसेन " इति च मनुः ॥ ८ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> पितृगाथा—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> खड्गास्तांस्तु भक्षामहे सदा—Jolly's edition.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> तानशीमहे—ठ.

<sup>4</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे मांसस्तुतिपकरणमशीतितमम्—ज, ठ.

<sup>1</sup> मुद्रै: omitted in च.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> मीयन्ते omitted in घ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> मसी omitted in ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> आपस्तम्बोये—घ

#### विष्णुसमृति:

" खड्गामिषं महाशल्कं मधु मुन्यन्नमेव च । लोहामिषं कालशाकं मांसं वाधींणसस्य च । यद्दाति गयास्थश्च सर्वमानन्त्यमञ्जूते ॥ "

#### इति योगिस्मरणात् ॥ १४ ॥

इति <sup>1</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठत्रंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकाप्रनामधेय-श्रीकेश्वनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिवर्माधिकारि<sup>2</sup>श्रीरामपण्डितात्मज-श्रीनन्दपण्डितकृतौ श्रीविष्णुम्मृतिविद्यतौ <sup>2</sup>श्रीमत्यां वैजयन्त्याम् अशीतितमोऽध्यायः

## एकाशीतितमोऽध्यायः

नाम्नमासनमारोपयेत्॥१॥ न पदा स्पृशेत्॥२॥ नावश्चतं कुर्यात् ॥३॥ तिलैः सर्षपैर्वा यातुषानान् विसर्जयेत् ॥४॥ संवृते च श्राद्धं कुर्यात् ॥५॥ न रजस्वलां पश्येत् ॥६॥ न श्वानम् ॥७॥ न विड्वराहम् ॥८॥ न ग्रामकुक्कुटम् ॥९॥ प्रयन्नात् श्राद्धमजस्य दर्शयेत्॥१०॥

श्राद्धमोजनधर्मान् एकाशीतितमाध्यायेनाह । आसनम् आसन्दिका । उक्तानां पुनर्वचनं श्राद्धाङ्कता-वगमाय । तेन तद्वैगुण्ये न पुरुषप्रत्यवायमात्रम् ; किंतु श्राद्धवैगुण्यमपीति ध्येयम् ॥ १ ॥ अन्नामित्यनुवर्तते ॥ २ ॥ अवक्षुतम् अपस्पृष्टम् ॥ ३ ॥ "अपहता असुरा रक्षांसि पिशाचाः" इति मन्त्रेण तिलैः सर्षपैर्वा रक्षःपिशाचान् अपसारयेत् ॥ ४ ॥ संवृते परित आच्छन्ने । चकारात् दक्षिणाप्रवणे च ; "दक्षिणाप्रवणं देशं यत्नतः परिकल्पयेत्" इति स्मरणात् ॥ ५ ॥ कर्ता मोक्ता च उदक्यां न पश्येद्यया, तथा कुर्यात् ॥ ६ ॥ श्रा कुक्कुरः ॥ ७ ॥ विद्वराहः ग्रामस्करः ॥ ८ ॥ ग्रामपदेनारण्यनिरासः ॥ ९ ॥ श्रयतात् असतः संपादनेनापि अजस्य दृष्टिविषये श्राद्धं कुर्यात् । यथाह देवलः—

" तिलानविकरेत् तत्र सर्वतो बन्त्रयेदजान् । असुरोपहतं सर्वं तिलैः शुध्यत्यजेन च ॥"

इति ॥ १० ॥

अश्रीयुर्जास्मणाश्च वाग्यताः ॥ ११ ॥ न वेष्टितशिरसः ॥ १२ ॥ न सोपानत्काः ॥ १३ ॥ न पीठोपहितपादाः ॥ १४ ॥ न हीनाङ्गा अधिकाङ्गाः आद्धं पद्येयुः ॥ १५ ॥ न शूद्धाः ॥ १६ ॥ न पतिताः ॥ १७ ॥ न महारोगिणः ॥ १८ ॥ कत्कालं ब्रासणं

¹ श्रीविष्णुस्मृतिविवृत्ती श्रीमत्यां वैजयन्त्यामशीतितमोऽध्यायः—घ, च.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> श्री omitted in ग.

<sup>1</sup> From here up to तथाच मन्त्र; in the commentary on Sūtra 23 missing in ख, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> सोपानत्क:—घ, च. <sup>8</sup> पाद:—घ, च.

#### विष्णुस्मृतिः

ब्राह्मणानुमतेन भिक्षुकं वा पूजयेत् ॥ १९ ॥ ¹हविर्गुणान् न ब्राह्मणा ब्र्युदीचा प्रष्टाः ॥ २० ॥

मौनेन ब्राह्मणा भुङ्गीरन् । चकारार्थमाह अत्रि:---" असंकल्पितमनाद्यं पाणिभ्यां यद्वपस्पृशेत । अमोज्यं तद्भवेदनं पितृणां नोपतिष्ठते ॥ "

#### इति । भरद्वाजोऽपि —

" पितृणामन्नमादाय बर्लि यस्तु प्रयच्छति । स्वीयेन बाह्मणस्वेन हस्तेन स्तेयकृद्भवेत् ॥ "

इति ॥ ११ ॥ वेष्टितमुष्णीषादिना शिरो यैस्ते ॥ १२ ॥ उपानद्भग्यां पादुकाभ्यां च सहिताः ॥ १३ ॥ पीठं मिश्रकादि ; तदारोपितपादाः नाश्रीयुरिति ॥ १४ ॥ चतुःषडङ्गुलादिदृष्टिविषये श्राद्धं न कुर्यात् ॥ १५ ॥ शुद्भपतितमहारोगिरजस्वलादिदृष्टिविषयेऽपि ॥ १६-१८ ॥ श्राद्धकाले समागतं ब्राह्मणं संन्यासिनं वा नियुक्ताश्चेदनुमन्येरन्, तदा तमपि भोजयेत् ॥ १९ ॥ श्राद्धकर्त्रा पृष्टेऽपि विप्राः श्राद्धीयद्रव्यगुणान् क्षाराम्लादीन् न ब्रूयुः ॥ २०॥

> यावदूष्मा भवत्यन्ने यावदश्रन्ति वाग्यताः। तावदश्नन्ति पितरो यावन्नोक्ता इविर्गुणाः॥ २१॥ सार्ववर्णिकमन्नाद्यं संनीयाप्लाव्य वारिणा। समुत्स्जेद्भक्तवतामग्रतो विकिरन् भुवि॥ २२॥

अत्र हेतुमाह । यावदन्नस्योष्णत्वं मौनं हिवर्गुणावचनं च तावदेव पितरो मुझते ; नान्यथा । तसादेतत्त्रयं <sup>3</sup>कर्तव्यम् ॥ २१ ॥ सार्ववर्णिकं सर्वजातीयमन्त्रम् । आद्यशब्दात् शाकादिकमपि आदाय जलेनाप्लाव्य अक्तवतामग्रे अवि, न पात्रे ; ⁴िविकिरन् ; न पिण्डत्वेन ⁵पातयन् ॥ २२ ॥

असंस्कृतप्रमीतानां 'खागिनां कुलयोषिताम्। उच्छिष्टं भागधेयं स्याद् दर्भेषु विकिरश्च यः॥ २३॥ 

## उच्छेषणं भूमिगतमजिह्यस्यादाठस्य च। दासवर्गस्य तत् पित्र्ये भागधेयं प्रचक्षते ॥ २४ ॥

## इति 'श्रीविष्णुस्मृतौ एकाशीतितमोऽध्यायः

एकाञीतितमोऽध्यायः

विकिरे देवता आह । योऽयमुक्तो विकिरः, यच मोजनाविशष्टं विप्राणां, तदुभयमनुपनीतानां मृतानां, कुलुक्षीणां च त्यक्तानां भागधेयम् । तथाच मन्त्रः---

> " असंस्कृतप्रमीता ये त्यागिन्यो याः कुलस्त्रियः । दास्यामि तेभ्यो विकिरमञ्चं ताभ्यश्च पैतृकम् ॥ "

इति ॥ २३ ॥

उच्छिष्टे देवतान्तरमप्याह । भोजनपात्रात्<sup>३</sup> भूमो पतितमुच्छिष्टम् अकपटस्यावश्चकस्य दासीदास समृहस्य भागधेयं पूर्वर्षयो वदन्ति । तथाच मन्त्रः---

> " यजमानकुले जाता दासा दास्योऽनकाङ्क्षिणः । ते सर्वे वृप्तिमायान्तु मया दत्तेन भूतले ॥ "

इति ॥ २४ ॥

इति <sup>अ</sup>श्रीमन्महाराजाघिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि<sup>4</sup>श्रीरामपण्डितात्मज-<sup>4</sup>श्रीनन्दपण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्याम् एकाशीतितमोऽध्यायः

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> न हविर्गुणान् ब्राह्मणाः—ज.

<sup>3</sup> न कर्तव्यम्—च.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> पातयेत्—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> भुञ्जन्ति—घ. च.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> विकिरेत्—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> रोगिणाम्—घ

<sup>3</sup> श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यामेकाशीतितमोऽध्यायः—म, च.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> भोजनात—ध. 4 श्री omitted in ग.

### द्वचशीतितमोऽध्यायः

## <sup>1</sup>दैवे कर्मणि <sup>2</sup>ब्राह्मणं न परीक्षेत ॥ १ ॥ <sup>3</sup>प्रयत्नात् पित्र्वे परीक्षेत ॥ २ ॥

अथ <sup>4</sup>श्राद्धानर्हान् ब्राह्मणान् द्वयशीतितमेनाह । दैनिके कर्मणि ; " विषेषु च हरेः सम्यगर्चनं मनुना स्मृतम् " इत्यनेन विहिते ब्राह्मणे हरिपूजनकर्मणि ब्राह्मणपरीक्षणं न कर्तव्यम् । न दैनिकमात्रे ; तुलादानादौ परीक्षाञ्चानविरोधात् । नापि श्राद्धाङ्के वैश्वदेनिके ; "श्रोत्रियायैन देयानि हव्यकव्यानि दातृभिः " इत्युभयत्र परीक्षाश्रवणात् ॥ १ ॥ श्राद्धे तु दैनिकपैतृकयोः प्रयत्नेन विष्रं परीक्षेत ;

" संपरीक्ष्य तु यो दद्याच्छ्राद्धभोजनमास्थितः । तस्य तुष्यन्ति पितरो देवताश्च न संशयः ॥"

इति स्कान्दात् ॥ २ ॥

## हीनाधिकाङ्गान् विवर्जयेत्'॥३॥ विकर्मस्थांश्च ॥४॥ वैडालव्रतिकान्शा ५॥ वृथालिङ्गिनः॥६॥ नक्षत्रजीविनः॥७॥ देवलकांश्चशा ८॥

चतुःषडङ्गुलादीन् विपान् विशेषतो वर्जयेत् ॥ ३ ॥ श्रुतिस्मृतिविरुद्धं कर्म विकर्म । तत्र तिष्ठन्तीति विकर्मस्थाः । चकारात् स्मृत्यन्तरोक्तान् सगोत्रपवरादींश्च ;

> " न सगोत्रे हिर्विद्यात् समानप्रवरे तथा । न चाज्ञातकुले दद्याद्यथा कन्या तथा हिवः ॥ "

इति अन्निस्मरणात् ॥ ४ ॥ बिडालस्येव व्रतं येषां ते तथा ;

" धर्मध्वजी सदा छुब्धश्रुखिको लोकदम्भकः । वैडालव्रतिको ज्ञेयो हिंसः सर्वाभिसंधकः ॥ "

 $^1$ दैवकर्मणि—घ.

<sup>2</sup> ब्राह्मण्यं—ठ.

<sup>3</sup> पित्र्ये मयलात्—ज, ठ.

<sup>4</sup> ब्राह्मणान् श्राद्धानहीन—ग. <sup>7</sup> वर्जयेत्—ज्. ठ.

<sup>6</sup> श्राद्धमार्जवमारियत:—च.

<sup>8</sup> वतान्—ज.

<sup>9</sup> च omitted in ट.

इति मन्कुक्तलक्षणाः ॥ ५ ॥ वृथा शास्त्रातिकमेण लिक्नं संन्यासाश्रमादिचिह्नं येषां ते वृथालिक्निनः ; वृथाश्रमिण इति यावत् ; "वृथा मुण्डांश्च जिल्लान् सर्वान् कार्पटिकांस्तथा" इति वायवीयात् ॥ ६ ॥ नक्षत्रैः ये जीवन्ति, ते तथा ; ज्योतिर्विदः ॥ ७ ॥ देवद्रव्योपजीविनः ;

" देवार्चनपरो विद्रो वित्तार्थी वत्सरत्रयम् । स वै देवलको नाम हव्यकव्येषु गर्हितः ॥ "

इति स्मर्णात् । चकारात् स्तेनादींश्च ;

" ये स्तेनाः पतिताः क्षीबा ये च नास्तिकवृत्तयः । तान् हृव्यकव्ययोर्विपाननहोन् मनुरब्रवीत् ॥"

इति स्मरणात् । स्मृतिसंग्रहेऽपि---

" संवत्सरत्रयं कुर्यात् पराधे देवतार्चनम् । संवत्सरं च गायत्रीं षण्मासं रुद्रमेव च । प्रणवं वा दिनं चैकं स च पातित्यमाप्नुयात् ॥ "

इति ॥ ८ ॥

चिकित्सकान् ॥ ९ ॥ अन्दापुत्रान् ॥ १० ॥ तत्पुत्रान् ॥ ११ ॥ बहुयाजिनः ॥ १२ ॥ ग्रामयाजिनः ॥ १३ ॥ <sup>1</sup>शूद्रयाजिनः ॥ १४ ॥ अयाज्ययाजिनः ॥ १५ ॥ <sup>2</sup>व्रात्यान् ॥ १६ ॥ तथाजिनः ॥ १७ ॥ पर्वकारान् ॥ १८ ॥ सूचकान् ॥ १९ ॥ भृतकाध्यापकान् ॥ २० ॥ भृतकाध्यापितान् ॥ २१ ॥

वैद्यवृत्तीन् ॥ ९ ॥ अनुद्धा कन्यका । तत्पुत्राः कानीनाः ; तान् ॥ १० ॥ तेषां कानीनानां पुत्रान् ॥ ११ ॥ बहुन् ये याजयन्ति तान् ॥ १२ ॥ प्रामयाजकान् ॥ १३ ॥ ग्राह्मयाजकान् ॥ १४ ॥ अयाज्याः पतितादयः । तेषां याजकान् ॥ १५ ॥ संस्कारहीनान् ॥ १६ ॥ त्रात्ययाजकान् ॥ १७ ॥ पर्व ; धनुःशराणां संधिः । तत्कर्तृन् ; "धनुःशराणां कर्ता च " इति स्मरणात् ॥ १८ ॥ राजसु पेशुन्यवक्तृन् ॥ १९ ॥ भृतिपूर्वाध्यापतान् ॥ २० ॥ भृतिपूर्वाध्यापतान् ॥ २१ ॥

## शृद्धात्रपुष्टान् ॥ २२ ॥ पतितसंसर्गान् ॥ २३ ॥ अनधीया-नान् ॥ २४ ॥

1 This Sūtra omitted in জ. 2 Sūtra-s 16 to 19 omitted in জ, ট.

³ संयुक्तान्—ज, ढ.

निरन्तरं शुद्धान्नमोजिनः ॥ २२ ॥ पतिताः ; महापातक्यादयः । तैः संस्रज्यन्त इति संसर्गाः । तान् ; " ब्राह्मैर्यौनैश्च संबन्धैः संयोगं पतितैर्गतः " इति स्मरणात् । संसर्गिनिषेधात् पतितनिषेधोऽर्थसिद्ध एव ;

" काणाः <sup>1</sup>कुट्जाश्च षण्ढाश्च कृतन्ना गुरुतल्पगाः । त्रह्मनाश्च सुरापाश्च स्तेना गोन्नाश्चिकित्सकाः ॥ "

इति याम्यात् । श्राद्धे पतितनिषेधः कृतेऽपि प्रायश्चित्ते ; तदभावे संभाषणादिनिषेधेनैव प्राप्त्यभावात् ॥ २३ ॥ ये अधीतमपि वेदं प्रत्यहं नाधीयते, तान् ॥ २४ ॥

# संध्योपासनभ्रष्टान् ॥ २५ ॥ राजसेवकान् ॥ २६ ॥ नग्नान् ॥ २७ ॥ पित्रा विवदमानान् ॥ २८ ॥ वितृमातृगुर्विग्नस्वाध्याय-त्यागिनश्च ॥ २९ ॥

संध्यानामुपासनं कर्तव्यता ; तया रहितान् । यद्वा संध्यया उपासनेन अभिपरिचरणेन च अष्टान् ॥ २५ ॥ राज्ञो भृतिम्रहणेन आज्ञाकारिणः ॥ २६ ॥ मलबद्वासःप्रभृतीन् दशविधान् पूर्वोक्तान् । यद्वा,

> " ब्राह्मणाद्याश्च ये वर्णाः स्वधर्मादन्यतोमुखम् । यान्ति ते नग्नसंज्ञा हि हीनकर्मस्ववस्थिताः ॥ "

इति वैष्णवोक्तरुक्षणान् ॥ २७ ॥ धनाद्यथं पित्रा सह करुहकर्तृन् ॥ २८ ॥ पित्रादीनां त्यागो नाम अपोषणम् । अग्नेस्त्यागः अपरिचरणम् । चकारात् औरित्रकादींश्च ;

> " औरभ्रिको माहिषिको परपूर्वापतिस्तथा । प्रेतनिर्यातकश्चैव वर्जनीयाः प्रयत्नतः ॥ "

इति स्मरणात् ॥ २९ ॥

ब्राध्यणापशदा होते <sup>3</sup>कथिताः पङ्क्तिदूषकाः । एतान् <sup>4</sup>विवर्जयेद्यक्षाच्छ्राद्धकर्मणि पण्डितः ॥ ३०॥

इति 5श्रीविष्णुस्मृतौ द्रचशीतितमोऽध्याय:

उक्तनिषेघे हेतुमाह । ब्राह्मणेभ्यः ये अपरादाः बहिष्कृताः, अत एव पङ्क्तिदृषकाः कथिताः पूर्विर्षिभिः । एतान् पण्डितः दोषज्ञः श्राद्धे वैरोषिकेन यत्नेन वर्जयेत् । पुनरेतच्छब्दोऽन्येषामपि स्मृत्यन्तरनिषिद्धानां संब्रहाय । यथाह शास्त्रङ्कायनः—

द्रवजीतितमोऽध्यायः

" अविद्धकर्णेर्यद् भुक्तं रुम्बकर्णेस्तथेव च । दम्धकर्णेश्च यद्भुक्तं तद्वे रक्षांसि गच्छति ॥ "

इति । लम्बकर्णलक्षणमाह गोमिलः—

" हनुमूरुंगद्धः कर्णो रुम्बो तु परिकीर्तितौ । द्वचङ्गुरुो व्यङ्गुरुो शस्तो तेन शातातपोऽत्रवीत् ॥ "

इति ॥ ३० ॥

इति <sup>1</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकमोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारिश्रीरामपण्डितात्मज-श्रीनन्दपण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां द्व्यशीतितमोऽध्यायः

1 श्रीविष्णुस्मृतिविद्यती श्रीमत्यां वैजयन्त्यां द्वयशीतितमोऽध्यायः—च.

विज्ञाश्च पण्डाश्च—घ.
 विसर्जयत—च.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> न पित---ज.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> पतिता:—र्ट.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे पष्ट्किदूषकपकरणं द्वथशीतितमम्—ज, ठ.

#### **ज्यशीतितमोऽध्यायः**

॥ १४ ॥ ब्रह्मदेयं <sup>1</sup>वेदाध्यापनम् ; तदुपरुक्षितः संतानः परंपरा यस्येति ; त्रिपुरुषाध्यापक इति यावत् ॥ १५ ॥ त्रिसुपर्णं यजुर्भागविशेषमधीतेऽसौ तथा । त्रिः <sup>2</sup>सुपर्णाचितिं कृतवान् असौ वा ॥ १६ ॥

## जामाता ॥ १७॥ दौहित्रश्चेति <sup>३</sup>पात्रम् ॥ १८॥ विदेषेण च<sup>4</sup> योगिनः ॥ १९॥

त्राह्मणानुकल्पमाह । दुहितुः पतिः ॥ १७ ॥ दुहितुः पुत्रः । चकाराद् भागिनेयादयः ; " स्वर्ह्म.य-ऋत्विम्जामातृयाज्यश्चश्चरमातुलाः " इति योगिस्मरणात् । इतिशब्दः प्रकारवचनः । एवंप्रकारा अन्येऽपि श्राद्धदाने पात्रं भवन्ति ;

> " त्रिणाचिकेतदौहित्रशिष्यसंबन्धिबः । कर्मनिष्ठास्तपोनिष्ठाः पञ्चामिर्त्रक्षचारिणः । पितृमातृपराश्चेव बाह्मणाः श्राद्धसंपदः ॥ "

इति योगिसरणात् ॥ १८ ॥ योगाभ्यासनिष्ठाः विशेषेणान्येभ्यः पात्रं भवन्ति । चकारात् संन्यासिनोऽपि । वायवीये—

> " गृहस्थानां सहस्रेण वानप्रस्थशतेन च । ब्रह्मचारिसहस्रेण यतिरेको विशिव्यते ॥"

इति । ते च त्रिदण्डिनः । ब्रह्मवैवर्ते--

" मुण्ड न् जटिलकाषायान् श्राद्धकाले निवर्जयेत् । शिखिभ्यो धातुरक्तेभ्यस्त्रिदण्डिभ्यः प्रदापयेत् ॥ "

इति ॥ १९ ॥

अत्र पितृगीता गाथा भवति ॥ २० ॥ अपि स स्यात् कुलेऽस्माकं भोजयेचस्तु योगिनम् । विषं श्राद्धे प्रयक्षेन येन तृष्यामहे वयम् ॥ २१ ॥

इति वश्रीविष्णुस्मृतौ ज्यशीतितमोऽष्यायः

## **5यशीतितमोऽध्यायः**

अथ पङ्क्तिपावनाः ॥१॥ त्रिणाचिकेतः ॥-२॥ पञ्चाग्निः ॥३॥ ज्येष्ठसामगः ॥४॥ वेदपारगः ॥५॥ वेदाङ्गस्याप्येकस्य पारगः ॥६॥ पुराणेतिहासव्याकरणपारगः॥७॥ धर्मशास्त्रस्या-प्येकस्य पारगः ॥८॥

अथ पङ्क्तिपावनान् <sup>3</sup> ज्यशीतितमाध्यायेनाह । अनन्तरं वक्ष्यमाणाः पङ्क्तिपावना ज्ञेयाः ॥ १ ॥ त्रिर्नाचिकेतं चयनं कृतवानसौ त्रिणाचिकेतः । त्रिणाचिकेतसंज्ञं यजुर्वेदमागं तद्वतपूर्वकं योऽधीते, स वा ॥ २ ॥ सभ्यावसध्याभ्यां सह त्रेताग्निमान् । पश्चाग्निविद्याध्यायी, पञ्चाग्निसाधको वा ॥ ३ ॥ ज्येष्ठसाम सामविश्लेषः ; तं यो गायत्यसौ ॥ ४ ॥ मन्त्रज्ञाह्मणयोः पारम् अन्तं यो गच्छत्यसौ ॥ ५ ॥ शिक्षा कल्पः व्याकरणं निरुक्तं छन्दः ज्योतिषं चेत्येषां वेदाङ्गानामन्यतमस्यापि पारगः ॥ ६ ॥ पुराणं ज्ञाह्मादि । इतिहासः महाभारतादि । व्याकरणं पाणिनीयादि । अङ्गेषु व्याकरणं पातिशाख्यमित्यपौनरुकत्यम् । एषामन्यतमस्य पारगः ॥ ७ ॥ सप्तपञ्चाशतां स्मृतीनामन्यतमायाः पारगः ॥ ८ ॥

<sup>4</sup>तीर्थपूतः ॥ ९ ॥ यज्ञपूतः ॥ १० ॥ <sup>5</sup>तपःपूतः ॥ ११ ॥ सत्यपूतः ॥ १२ ॥ मन्त्रपूतः ॥ १३ ॥ गायत्रीजपनिरतः ॥ १४ ॥ ब्रह्मदेयानुसंतानः ॥ १५ ॥ <sup>6</sup>त्रिसुपर्णः ॥ १६ ॥

तीर्थेः वाराणस्यादिभिरनुस्तैः पवित्रितः ॥ ९ ॥ यज्ञैः अग्निष्टोमादिभिः पूतः ॥ १० ॥ तपसा चान्द्रायणादिना पूतः ॥ ११ ॥ सत्येन यथार्थवाक्येन पूतः ॥ १२ ॥ मन्त्रैः विष्ण्वादिदैवत्यैः नित्यं जप्तैः पूतः ; वेदमन्त्राणां प्रागेवाभियानात् ॥ १३ ॥ "तत् सवितुर्वरेण्यम् " इत्यस्या जपे तत्परः

<sup>8</sup> त्र्यशीतितमेनाह—ख.

<sup>6</sup> योगिन:—ख.

मा—ठ. <sup>2</sup> एकस्यापि घर्मशास्त्रस्य—ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sūtra-s 9 and 10 are read in reverse order in ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> तपसा पूत: । दानपूत: । गायत्रीजपनिरत: ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> त्रिसौपर्णः - ठ.

¹ वेदाध्ययनम्—ख. ² सुपर्णे—ग

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> च omitted in ज, ट. <sup>5</sup> जन्तु:

<sup>7</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे पङ्क्तिपावनप्रकरणं त्र्यशीतितमम् ज, ठ. A-44

स्वोक्तार्थे संमतिमाह । व्यास्थातं प्राक् ॥ २०॥ तामाह । अस्माकं कुले पुत्रदौहित्रादिसंततौ स कोऽपि भवेत्, यो योगनिष्ठं विप्रं प्रयक्षेन बुद्धिपूर्विकमानीय श्रद्धे भोजयेत् । येन योगिनोजनेन वयं तृप्यामहे अतिशयिततृप्तिमन्तो भवेम ॥ २१॥

इति <sup>1</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकप्रोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधमीधिकारिश्रीरामपण्डितात्मज-श्रीनन्दपण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविद्युतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां व्यशीतितमोऽध्यायः

A Confidence of the Confidence

्रिकेट होती । विशेषात्र काले हो वर्ष

ng kalifi kandala kangaran didik

- The African State of the Stat

## चतुरशीतितमोऽध्यायः

## न म्लेच्छविषये आदं कुर्यात् ॥१॥ न गच्छेन्म्छेच्छ-विषयम्॥२॥

अथ श्राद्धे वर्जान् देशान् चुरशितितमेनाह । वक्ष्यमाणलक्षणे म्लेच्छदेशे श्राद्धं न कुर्यात् ॥ १ ॥ प्रासिक्षकमाह । तीर्थयात्रां विना म्लेच्छदेशं न गच्छेत् । यथाइ देउलः—

> " सिन्युसौवीरसौराष्ट्रांस्तथा प्रत्यन्तवासिनः । अङ्गवङ्गकलिङ्गांश्च मगघान् मालवांस्तथा । तीर्थयात्रां विना गच्छन् पुनः संस्कारमहीति ॥ "

इति॥२॥

## परनिपानेष्वपः पीत्वा तत्साम्यमुपगच्छतीति ॥ ३ ॥

किंच परे चातुर्व र्यबिहिष्कृता <sup>1</sup> म्हेच्छाः ; तेषां निपाने जलाशये स्नात्वा पीत्वा च तत्साम्यं प्राप्ताति । इतिशब्दात् एवंविधानामन्येषामपि चण्डालादीनां जलाशयेऽप्येवम् । साम्यं च यावजीवा-भ्यासविषयम् । सकृत् कामाकामाभ्याम् <sup>2</sup>आपस्तम्बेनोक्तं ज्ञेयम्—

" म्लेच्छादीनां जलं पीत्वा पुष्करिण्यां ह्रदेऽपि वा । जानुद्रमं शुचि ज्ञेयमधस्तादशुचि स्पृतम् ॥ तत्तोयं यः पिचेद्विमः कामतोऽकामतोऽपि वा । अकामानक्तभोजी स्यादहोरात्रं तु कामतः ॥ "

इति ॥ ३ ॥

## चातुर्वर्ण्यवययस्थानं यस्मिन् देशे न विद्यते । <sup>8</sup>स म्लेच्छदेशो विज्ञेय आर्यावर्तस्ततः परः ॥ ४॥

#### इति 5श्रीविष्णुस्मृनौ चतुरशीतितमोऽष्यायः

¹ बहिर्भूता:—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> आपस्तम्बोक्तं—ग.

<sup>3</sup> तं म्लेच्छदेशं जानीयात्—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> अत: परम—ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे चतुरशीतितमं प्रकरणम्—ज, ठ.

म्लेच्छदेशं रुक्षयति । <sup>1</sup>चतुर्वर्णसंबन्धिधर्मव्यवस्था यत्र देशे नास्ति, स म्लेच्छदेशः । चातुर्वर्ण्यव्यवस्थानं कुशादीनामुपलक्षणम् । तथाच **आदित्यपुराणे**<sup>2</sup>—

> " कृष्णसारैर्यवैर्दर्भश्चातुर्वण्यश्रिमेस्तथा । समृद्धो धर्मदेशः स्यादाश्रयेरन् विपश्चितः ॥ "

इति । एतैर्विहीनो म्लेच्छदेश इत्यभिशायः । अतोऽन्यस्तद्वानार्यावर्त इति प्रासङ्गिकं लक्षणं वक्ष्यमाण-विध्यर्थम् । मनुस्तु अन्यथाह—

> " आ समुद्रातु वै पूर्वादा समुद्रातु पश्चिमात् । तयोरेवान्तरं गियोरार्यावर्तं प्रचक्षते ॥ "

इति । इदं च रुक्षणकरणं तद्वासिनो देशविशेषगमननिषेधाय । तथाच <sup>3</sup>आदित्यपुराणे—

" <sup>4</sup>आर्यावर्तसमुत्पन्नो द्विजो वा यदि वाद्विजः । नर्मदासिन्धुपारं च करतोयां न लङ्घयेत् ॥ आर्यावर्तमतिकम्य विना तीर्थिकियां द्विजः । आज्ञां चैव तथा पित्रोरैन्दवेन विशुध्यति ॥ "

इति ॥ ४ ॥

इति <sup>5</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकभेत्साहितश्रीवाराणसीवासियमीधिकारिश्रीरामपण्डितात्मज-श्रीनन्दपण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां चतुरशीतितमोऽध्यायः

<sup>1</sup> संबन्धि omitted in घ.

<sup>2</sup> पुराणम्—ख, ग

<sup>3</sup> आदिपुराणे घ.

<sup>4</sup> This verse is omitted in 语.

5 भीविष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्यां चतुरज्ञीतितमोऽध्यायः—घ, च.

## पञ्चाशीतितमोऽध्यायः

अथ पुष्करेष्वक्षयं श्राद्धम् ॥१॥ जप्यहोमतपांसि च ॥२॥ पुष्करे स्नानमात्रात् सर्वपापेभ्यः पूर्तो भवति ॥३॥

अथ पञ्चाशीतितमेन श्राद्धार्होन् देशानाह । अथेति श्राद्धदेशपस्तावः । "त्रीणि पुष्कराणि " इति वचनात् बहुवचनम् । तेषां ज्येष्ठमध्यमकनिष्ठगुष्कराणीति संज्ञा । भारते—

" प्रथमं ब्रह्मदैवत्यं द्वितीयं विष्णुदैवतम् । तृतीयं रुद्रदैवत्यं त्रयो ¹देशास्त्रिता इति ॥"

इति । तेषु त्रिषु कृतं श्राद्धमक्षयं भवति । प्रत्येकं श्राद्धे फलान्तरं करूप्यम् ॥ १ ॥ प्रासिङ्गकमाह । जप्यं मन्त्रस्य । होमः तिलादेः । तपः उपवासः । चकारात् दानोत्सर्गादि पुष्करेष्वक्षयं भवति ॥ २ ॥ किंच, एकत्वेन पुनः पुष्करपरामर्शः प्रत्येकस्नानेऽप्येतत्फलसंबन्धावगमाय । मात्रशब्दो जपहोमादिकियान्तर-नैरपेक्ष्याय ॥ ३ ॥

एवमेव गयाशीर्षे ॥४॥ वटे ॥५॥ अमरकण्टकपर्वते ॥६॥ वराहपर्वते ॥७॥ यत्र कचन नर्मदातीरे ॥८॥ यम्रनातीरे ॥९॥

उक्तमर्थमतिदिशति । "पञ्चकोशं गयाक्षेत्रं कोशमेकं गयाशिरः" इत्युक्तस्वक्षणे गयाशीर्षेऽप्येवमेव फलमवधेयम् । एवमग्रेऽपि ॥ ४ ॥ तत्रैव अक्षयवटे ॥ ५ ॥ अमरकण्टकेन तीर्थेनोपलक्षिते पर्वते मेकला-मिधे विन्ध्यपादे । पर्वतम्रहणं तीर्थातिरिक्तेऽपि भागे तुल्यफलतावगमाय ॥ ६ ॥ <sup>3</sup>वराहाकारे पर्वतिविशेषे ॥ ७ ॥ तीर्थविशेषानादरेण नर्मदातीरमात्रे । तत्परिमाणं च पुराणे—

" उत्तरे नवगव्यृतिर्दक्षिणे योजनत्रयम् । गङ्गागोदावरीरेवातीरमाहुर्मेनीषिणः ॥ "

इति ॥ ८॥ 'यत्र कचन ' इत्यनुवर्तते । तच नर्मदावत् यमुनायाः तीरपरिभाणविद्योषानः झःनत् तटद्वयान्तर्भाग एव तीरं ज्ञेयम्। "पार तीर कर्मसमाप्ती" इति धातोः प्रवृद्धप्रवाहपरिच्छेदकस्यैवं भागस्य तीरत्वाव-गमात्॥ ९॥

## गङ्गायां विशेषतः ॥ १० ॥ ¹क्कशावर्ते ॥ ११ ॥ १विन्दके ॥ १२ ॥ नीलपर्वते ॥ १३ ॥ कनखले ॥ १४ ॥ कुञ्जाम्ने ॥ १५ ॥

गङ्गायां यत्र कवन श्राद्धमन्यतीर्थात् विदोवतोऽक्षयम् ॥ ०॥ कुदार्वाः व्य वकगिरिस्थो गोदा शी-म वः ॥ ११ ॥ बिन्दुकः दक्षिणदेशस्थः तीर्थविशेषः । बिन्वक इति पाठेऽपि तत्रेत्र मः ॥ १२ ॥ नीलपर्वतः उत्कलदेशस्यः पुरुषोत्तमस्थाने ॥ १३ ॥ कनखलम् उत्तरपर्वतस्यं व्यम्बदस्थ वा ॥ १४ ॥ कुञ्जाम् उत्कलदेशस्थं क्षेत्रं गङ्गाद्वारस्थं वा ॥ १५ ॥

भृगुतुङ्गे ॥ १६ ॥ केदारे ॥ १७ ॥ महालये ॥ १८ ॥ ⁴नडन्ति-कायाम् ॥ १९ ॥ सुगन्धायाम् ॥ २० ॥ ज्ञाकंभर्याम् ॥ २१ ॥ फल्गुनीर्थे ॥ २२ ॥ महागङ्गायाम् ॥ २३ ॥ विहलिकाम्रामे ॥ २४ ॥

भृगुतुङ्गः अमरकण्टकसमीपस्थः विन्ध्यगदः ॥ १६ ॥ केदारः <sup>6</sup>उत्तरपर्वनस्थः ॥ १७ ॥ महालयः पर्व विशेषः ॥ १८ ॥ नडन्तिका नदी अभियुक्तेभ्यो ज्ञेया ॥ १९ ॥ सुगन्या नदी सौगन्यि हनगसमीपस्था ॥ २० ॥ शाकंभरीदेवीस्थानं महदेशे, यत्र लवणं भवति ॥ २१ ॥ फल्गुतीर्थं गयास्थम् ॥ २२ ॥ महागङ्गा अलकनन्दा ॥ २३ ॥ त्रिइलि हात्रामः शालग्रामः ; तण्डुलिकाश्रम इति वा पाठः ॥ २४ ॥

## क्रमारधारायाम् ॥ २५ ॥ प्रभासे ॥ २६ ॥ यत्र कचन सरस्वत्यां विशेषतः ॥ २७ ॥ 'गङ्गाद्वारे ॥ २८ ॥ प्रयागे च ॥ २९ ॥

गङ्गाद्वारे प्रयागे च गङ्गासागःसंगमे। ःसततं मै।मेषारण्ये वाराणस्यां विशेषतः ॥

काइमीरदेशे कौञ्चपर्वते कुमारशक्तिप्रहारेण जलधारा निर्गतातिः सा कुमारधाराः; तस्याम् । दक्षिणसमुद्रे इषुपातक्षेत्रे वा ॥ २५ ॥ द्वारकासमीपे प्रभासतीर्थम् ॥ २६ ॥ छः प्रस्रवणमारभ्य सरस्त्रती-विनशनपर्यन्तं यत्र कुत्रापि सरस्वत्यां श्राद्धं दिशेषतोऽन्यतीथेंग्यः अक्षयम् । यत्र कचनेति पुनर्वचनं पूर्वस्य गङ्गायमुनयोरेवानुषद्गः, नोत्तरत्रेति ज्ञायनाय ॥ २७ ॥ गङ्गाद्वारं हरिद्वारम् ;

> " केचिदचुईरिद्वारं मेक्षद्वारं जगुः परे । गङ्गाद्वारं च केऽप्याहुः केचिन्मायापुरीं पुनः ॥ "

इति स्कान्दात् ॥ २८॥ प्रयागः गङ्गायमुनासंगमः । चकारात् तद्वियोगो भिन्नप्रयागास्यः ; "गङ्गा-यमनयोयोंने वियोगे चाद्ध्यं भवेत् " इति ब्राह्मात् ॥ २९ ॥

## गङ्गासागरसंगमे ॥ ३० ॥ सततं नैमिषारण्ये ॥ ३१ ॥ वाराणस्यां विद्यापतः ॥ ३२॥ अगस्याश्रमे ॥३३॥ <sup>2</sup>कण्वाश्रमे ॥३४॥

यद्यपि "सीता चालकनन्दा च चक्षुर्भद्रा च वै क्रमात्" इति चतस्रणामपि गङ्गानां चतुर्व्वपि सागरेषु चत्वारः संगमाः, तथाप्यत्र पूर्वसागरभागीरथ्यं रेव संगमो विवक्षितः, मनुष्यगम्यत्वात् ॥ ३०॥ नैमिषारण्य र उदम्दिगवस्थितं क्षेत्रम् । तत्र कालविशेषानादरेण ॥ ३१॥ वाराणसी काश्यन्तर्गता नगरी । तस्यां देशकालविशेषानादरेण ॥ ३२ ॥ अगस्त्याश्रमः पुष्करसमीपे सरस्वतीतीरे ; "महिमानं सरस्वत्या अगस्त्याश्रमवर्णनम् " इति भारतात् । दक्षिणदेशे स्वामिस्थाने वा ॥ ३३ ॥ कण्वाश्रमे मालिनीतीरे ॥ ३४ ॥

## कौशिक्याम् ॥ ३५ ॥ सरयूनीरे ॥ ३६ ॥ श्रोणस्य <sup>3</sup>ज्योतिषायाश्च संगमे ॥ ३७॥ श्रीपर्वते ॥ ३८॥ कालोदके ॥ ३९॥

कौशिकी उत्तरपर्वजोद्भवा नदी॥ ३५॥ अयोध्याधेव हिनी सरयूः। तत्तीरे॥ ३६॥ शोणो नदः । ज्योतिषा नदी । तयोः संगमो विन्ध्यमध्ये । शोणज्योतीरथये रिति पाठेऽपि तत्रैव ॥ ३७ ॥ श्री। दक्षिणदेशस्यः श्रीशैलः मिल्रिकार्जुनस्थानम् ॥ ३ ॥ कालोदकं यामुनः तीर्थविशेषः। वामनपुराणे-

> ततः पपात देवेशः कालिन्दीसरितं मुने ॥

<sup>1</sup> गङ्गादारे। प्रयागे च । गङ्गासागारसंगमे । These are inserted between Sutra-s 10 and 11 in ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> बिल्बके—ज

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ਚ added in—ਨ.

<sup>5</sup> तण्डलिकाश्रमे—ज, ठ.

<sup>7</sup> Sūtra-s 28 to 30 are inserted between Sūtra-s 10 and 11 in ज, 3. In Jolly's edition Sūtra-s 28 to 32 are read as a stanza:

निममे शंकरे त्वापो दग्धाः कृष्णत्वमागताः । ततः प्रभृति कालिन्द्यां हदः कालोदकाभिधः ॥ "

इति ॥ ३९ ॥

उत्तरमानसे ॥ ४० ॥ वडवायाम् ॥ ४१ ॥ मतङ्गवाप्याम् ॥ ४२ ॥ सप्तार्षे ॥ ४३ ॥ विष्णुपदे ॥ ४४ ॥ स्वर्गमार्गपदे ॥ ४५ ॥

उत्तरमानसं केदारे तरपर्वतस्थम् ॥ ४० ॥ बडबा तीर्थविशेषो दक्षिणदेशस्थः ॥ ४१ ॥ मतङ्गवापी गयादक्षिणमागस्था ॥ ४२ ॥ सप्तार्षे सप्तार्षेतीर्थम् ॥ ४३ ॥ विप्णुपदं गयामध्यस्थितम् ॥ ४४ ॥ स्वर्गमापी रथमार्गे इति पदशालापूर्वभागे प्रसिद्धः ॥ ४/५ ॥

गोदावर्याम् ॥ ४६ ॥ गोमलाम् ॥ ४७ ॥ वेत्रवलाम् ॥ ४८ ॥ विपाशायाम् ॥ ४९ ॥ वितस्तायाम् ॥ ५० ॥ ¹शतद्भृतीरे ॥ ५१ ॥ चन्द्रभागायाम् ॥ ५२ ॥ °इरावलाम् ॥ ५३ ॥ सिन्धोस्तीरे ॥ ५४ ॥

गोदावरी गौतमःनीता गङ्गा ॥ ४६ ॥ गोमती नैमिषारण्यप्रमवा नदी ॥ ४७ ॥ वेत्रवती अहिच्छत्रगता नदी ॥ ४८ ॥ विपाशाद्याः पञ्च नद्यः सिन्धुनदपष्ठाः कुरुक्षेत्रात् पश्चिमदेशे पञ्चनदमिति प्रसिद्धाः ॥ ४९-४४ ॥

दक्षिणे पश्चनदे॥ ५५ ॥ °औसजे॥ ५६ ॥ एवमादिष्वथा-न्येषु तीर्थेषु ॥ ५७ ॥ सरिद्वरासु ॥ ५८ ॥ <sup>8</sup>सर्वेष्वपि स्वभावेषु ॥ ५९ ॥ पुलिनेषु ॥ ६० ॥

कृष्णावेणातुङ्गाभद्राकोणानां पञ्चानां नदीनां समाहारदेशे ॥ ५५ ॥ <sup>6</sup>औसजं शूर्गरकं दक्षिण-देशस्यं तीर्थम् ॥ ५६ ॥ तीर्थानामानन्त्येन प्रत्येकववनाशक्त्या अतिदेशमाह—अथिति । उक्ता-तिरिक्तेप्वेवमाकारकेप्वन्येप्विप तीर्थेषु अयोध्यामधुरःदिषु श्राद्धमक्षयं ज्ञेयम् ॥ ५७ ॥ अन्यास्विप तापीपयोष्णीगण्डक्यादिषु नदीश्रेष्ठासु ॥ ५८ ॥ स्वभावाः रचुनाथर्श्रकृष्णादीनां जन्मस्थानानि । तेष्विप सर्वेषु ॥ ५९ ॥ पुरुनानि सैकतानि ॥ ६० ॥

¹ शतरद्रातीरे—ठ.

<sup>2</sup> ऐरावत्याम्—उ.

<sup>3</sup> ओजसे—ठ.

्र—् अयान्येषु omitted in जः े उन्हें सङ्गमेषु प्रमतेषु — ठ.

. <sup>6</sup> ओजसं द्यूर्णरकम् —ख

प्रस्रवणेषु ॥ ६१ ॥ 'पर्वतेषु ॥ ६२ ॥ निकुञ्जेषु ॥ ६३ ॥ वनेषु ॥ ६४ ॥ उपवनेषु ॥ ६५ ॥ गोमयेनोपलिप्तेषु गृहेषु ॥ ६६ ॥ भनोज्ञेषु ॥ ६७ ॥

³प्रस्रवणं निर्झरः ॥ ६१ ॥ पर्वताः विन्ध्यादयः ॥ ६२ ॥ निकुङ्काः वृन्दावनवर्तीनि भगवत्कीडा-स्थानानि लतागृहाणि ॥ ६३ ॥ वनानि वृन्दावनतालवनमधुवनादीनि द्वादशः ॥ ६४ ॥ वाराणस्यादि-परिसरमवेषु हरिकेशवनादिषु ॥ ६५ ॥ गोमयेनोपलिसेष्विति गृहाणामेव विशेषणम् ; न पृथिविशेष्यम् ; "गृहं मार्जनलेपनात्" इति स्मरणात् ; अन्यथा निषिद्धदेशेष्वतिप्रसङ्गात् ॥ ६६ ॥ मनोज्ञाः तुल्सी-चत्वरादयः ॥ ६७ ॥

अत्र च पितृगीता गाथा भवन्ति ॥ ६८ ॥ कुछेऽस्माकं स जन्तुः स्याचो नो दद्याज्ञलाञ्जलीन् । नदीषु बहुतोयासु शीतलासु विशेषतः ॥ ६९ ॥ अपि जायेत सोऽस्माकं कुछे कश्चित्ररोत्तमः । गयाशीषें वटे श्राद्धं यो नः कुर्यात् समाहितः ॥ ७० ॥ एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां ब्रजेत् । यजेत वाश्वमेधेन नीलं वा वृषमुतस्रजेत् ॥ ७१ ॥

इति 'श्रीविष्णुस्मृतौ पञ्चाशीतितमोऽध्यायः

<sup>5</sup>उक्तेऽथें संमितमाह । स्पष्टेःऽर्थः ॥ ६८ ॥ ता आह । जलाञ्चलीन् , तर्पणस्य । बहुतोयाः नित्यप्रवाहाः । शीतलाः हिमवत्प्रभवाः ॥ ६९ ॥ किंच गयाशीपे प्रागुक्ते । तत्र यो वटः अक्षयसंज्ञः, तत्र च ॥ ७० ॥ किंच बहूनां पुत्राणां मध्ये एकेनापि गयाश्राद्धकरणे पितृमुक्तिर्भवत्येवेत्यवगमियतुं बहुपुत्र।शंसनम् । तत्र चाविभक्तानामप्यधिकारः ;

" एष्टव्या बहवः पुत्राः शीलवन्तो गुणान्विताः । तेषां वै समवेतानां यद्येकोऽपि गयां व्रजेत् ॥ "

<sup>3</sup> प्रस्रवणाः निर्झराः—ख, ग.

4 नैक्णने धर्मशास्त्रे तीर्थप्रकरणं पञ्चाशीतितमम्—ज, ठ. 5 उक्तार्थे—ग, च.

A-4

<sup>1</sup> Sūtra-s 62 and 63 are formed into one Sūtra as पर्वतिनिकुञ्जेषु -- ठ.

² मनोहरेषु—ज, ठ.

इति **त्राक्षात् ।** यद्यप्यश्चमेधः क्षत्रियस्यैवेति न सर्ववर्णपितृसाधारणमिदमाशंसनं, तथापि दिव्यपितॄणां सर्ववर्णसाधारण्येन तत्संततौ क्षत्रियाणामपि संभवात् तदिभिन्नायमिदिमित्यवधेयम् । नीलः अनन्तरवक्ष्यमाण-लक्षणः । तं वक्ष्य गणविधिना चोत्रःजेदिति त्रितयमपि प्रत्येकं मुक्तिहेतुः ॥ ७१ ॥

इति <sup>1</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशःनायकपोत्साहितश्रीः।राणसीवासिधर्माधिकारिश्रीरामपण्डितात्मज-श्रीनन्दपण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिदिवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां पञ्चाशीतितमेऽध्यायः

#### षडशीतितमोऽध्यायः

#### अथ वृषोत्सर्गः ॥ १ ॥ कार्त्तिक्यामाश्वयुज्यां वा ॥ २ ॥ तत्रादावेत्र वृषभं परीक्षेत ॥ ३ ॥

षडशीतितमेन वृषोत्सर्गमाह । अथेति <sup>1</sup>श्राद्धमकरणविच्छेदार्थः । वृषोत्सर्गो वक्ष्यते ॥ १ ॥ तत्र कालमाह । कृत्तिकया अश्वन्या वा युक्तायां पौर्णमास्याम् । कृत्तिकादियोगः संभवाभिपायेण । वाशब्दात् माध्यादिष्वपि । यथा मात्स्ये—

> "कार्तिक्यामाश्चयुज्यां वा माध्याषाक्ये रथापि वा । फाल्गुन्यां वापि चैत्र्यां वा वैशास्यां वा तथैव च ॥ वैधृतौ वा व्यतीपाते मन्वादिषु युगादिषु । दिनच्छिद्रेऽर्कसंकान्तौ कान्तिसाम्ये तथैव च ॥ मातापित्रोः क्षयाहे च ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः । अयनद्वितये चैव विषुवद्वितये तथा । अष्टकास च कर्तव्यः पे गस्यैकादशाहिकः ॥"

इति । तत्रैकादशाहे नित्यः ; अन्यत्र काम्यः ;

" एकादशाहे प्रेतस्य यस्य नोत्सुज्यते वृषः । प्रेतत्वं सुस्थिरं तस्य दत्तैः श्राद्धशतैरिप ॥"

इति स्मरणात्। एवम्,

" यथे।क्तविधिना यस्तु नीलं वृषभमुत्स्जेत्। यावत् तद्दोमसंख्यानं तत्संततिकुलेषु च । तावसुगसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते ॥ "

इति फल्प्रवणाच ॥ २ ॥ आदौ कर्मोपकमात् प्राक् । एवकारेग कर्ममध्यव्यावृत्तिः ॥ ३ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> प्रकरणाविष्छेदार्थ:—ग.

# जीवद्वत्सायाः पयस्विन्याः ¹पुत्रम् ॥ ४ ॥ सर्वलक्षणोपेतम् ॥ ५ ॥ नीलम् ॥ ६ ॥

तमाह । जीवन्तो वत्साः यस्याः । तेन पुंवत्सत्वमप्युक्तम् । पयस्विनी प्रचुरदुग्धा । तस्याः पुत्रम् अवण्डम् ॥ ४ ॥ रुक्ष्यन्त इति रुक्षणानि अङ्गानि । तैः सर्वैः युक्तम् । तेन व्यङ्गनिवृत्तिः । रुक्षणानि च मात्स्ये—

> " घेनोः सुतं परीक्षेत सुरूपं रुक्षणान्वितम् । <sup>2</sup>उचत्स्कन्धं सकदुदं चोन्नतायतकम्बरुम् ॥ महाकटितटस्कन्धं वैद्धर्यमणिसंनिभम् । <sup>3</sup>सुश्वन्नं सुखुरं चैव प्ररुप्बश्वश्वश्चणवारुधिम् ॥ "

इति ॥ ५ ॥ नीरुः सर्वश्वेतः । स च बाह्मणजातिः । यथा मात्स्ये---

" चातुर्वर्ण्यं परीक्षेत ब्राह्मणादिमभेदतः । श्वेतवर्णो भवेद्विमो लोहितः क्षत्रियः स्मृतः । पीतवर्णो भवेद्वैस्यः कृष्णः सूद्रो बुधैः स्मृतः ॥ "

इति । तेषां व्यवस्थापि तत्रेव — "यथावर्णं समुत्रस्त्रज्यो वर्णेस्तु ब्राह्मणादिमिः " इति । अस्येव रुक्षणान्तरो-पेतस्य नीरुत्वमप्युक्तं तत्रेव —

> " यस्तु श्वेतेन वर्णेन क्रुष्णः पुच्छे मुखे खुरे । इन्द्रनीलनिभः श्रुक्ते स नीलः पञ्चवर्णकः ॥ "

इति । पञ्चमु स्थानेषु वर्णा यस्येति व्याख्येयम् । पञ्च वर्णा यस्येति रुक्षणान्तरं वा । रुक्षणान्तरमपि तत्रैव—

> " <sup>4</sup>पग्रः श्रङ्गामनयनश्चेतवर्णो भवेद्यदि । शफैः मवालसदृशो नास्ति धृन्यतरस्ततः ॥ "

इति ॥ ६ ॥

#### लोहितं वा मुखपुच्छपादशृङ्गगुङ्गम् ॥ ७॥

1 वत्सम् ज, ड.

<sup>2</sup> उचस्कन्धं—ख, ग

मुलाबष्टाङ्गगुक्तं लोहितवर्णं वा । अन्ये त्वेवमेव नीलमाहुः, " <sup>1</sup>लोहितो यस्तु वर्णेन मुखे पुच्छे च पाण्डुरः । श्वेतः ख़रविषाणाभ्यां स नीलो वृष उच्यते ॥ "

इति शौनकीयात् । मात्स्ये तु रुक्षणान्तरमपि-

" सर्वोङ्गलोहितो यस्तु पृष्ठे पुच्छे तु कापिलः । ललाटे तिलकोपेतः स वै नीलः स्पृतो बुधैः ॥ "

इति । अस्य च <sup>2</sup>सर्ववर्णसाधारण्यात् पश्चादुपन्यासः । तथाच **मात्स्ये**—" अथवा सर्ववर्णस्तु सर्वेषामेव शस्यते " इति । वाशब्दात् वर्णान्तरमपि प्राह्मम् ; " नीलं बश्चं कपिलं कृष्णं पिङ्गलं लेहितं वा जीवद्वत्सायः पयस्विन्याः पुत्र द्विहायनमेकहायनमुत्स्वजेत् " इति शृङ्खस्मरणात् । **मात्स्येऽपि**—

षड्जीतितमोऽध्यायः

" धन्यः कपोतवर्णामो धन्यो मिणिनिमेक्षणः । धन्यो मार्जारपादस्तु धन्यस्तित्तिरिसंनिमः ॥ एकवर्णो द्विवर्णो वा सर्वः कापिल एव वा । एवंविधो वृषो मोच्यो न च धार्यो गृहे भवेत् ॥ "

इति॥७॥

यूथस्याच्छादकम् ॥ ८॥ ततो गवां मध्ये सुसमिद्धमित्रं परिस्तीर्थ पौष्णं चरुं पयसा श्रपित्वा पूषा गा अन्वेतु न इह रतिरिति च हुत्वा वृषमयस्कारस्त्वङ्कयेत् ॥ ९॥ एकस्मिन् पार्श्वे चक्रेणापरिसन् पार्श्वे चूलेन ॥ १०॥

गोयूथस्य आच्छादकं निषेक्तारम् ॥ ८ ॥ ततः परीक्षानन्तरम् । गवां मध्ये गोष्ठे इति देशविधिः ; "गृहे गोष्ठे तथा तीथे पुण्यक्षेत्रे शिवालये" इति मात्स्यात् । तत्र च कुण्डमण्डपविधानं मात्स्यात् अवगन्तव्यम् । सुसमिद्धं प्रज्वलितमीभं लौकिकं दर्भैः परिस्तीर्थ पूषदेवताकं निर्वापप्रोक्षणपूर्व में स्थालीपाक्ततन्त्रेण पयसि चरुं श्रपयित्वा आधाराज्यमागौ " पूषा गा अन्वेतु नः" " इह रतिः " इति च द्वाभ्यां मन्त्रभ्यामाहितिद्वयं हुत्वा, अनन्तरं वृषं लोहकारः अङ्कयेत् । तुशब्दः अङ्कने होमकर्तुर्व्यावृत्त्यर्थः । अन्यथा क्त्वानिदेशेन अयस्कारस्यैव होमकर्तव्यत्वागतेः ॥ ९ ॥ अङ्कनप्रकारमाह । दक्षिणवाहौ चकेण, वामस्फिचि त्रिश्लोनेति पार्श्वद्वयवस्था ॥ १० ॥

<sup>2</sup> सर्वसाधारण्यात्—ग

4 वृषमम् उ. :

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> सर्व for शङ्ग—ज ; ग्रुहं सर्वलक्षणोपेतम्—ठ ; ग्रुह्नमर्धग्रहं वा—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> सर्वाङ्गलोहितो यस्तु—ख.

<sup>8</sup> च added in उ.

अङ्कितं च हिरण्यवर्णेति चतस्रिभः शं नो देवीरिति च स्नापयेत् ॥ ११ ॥ स्नातमलंकृतं स्नातालंकृताभिश्चतस्रिभर्वतस्-तरीभिः सार्धमानीय 'रुद्रान् पुरुषसूक्तं कूइमाण्डी ॥ जपेत् ॥१२॥

अङ्कनानन्तरं "हिरण्यवर्णाः ग्रुचयः पावकाः" इति चतस्यभिः ऋग्निः "शं नो देवीरमिष्टये" इति पञ्चम्या च तं स्नापयेत् ॥ ११ ॥ स्नातं तूक्तविधिना, अलक्ष्यं मयुप र्शय ग्रह्मालंकरणेः, स्नाताभिः वृषेण सहिवोक्तमन्त्रेः, अलंक्नताभिः दानकालीनैः वस्नालंकरणेः, वस्ततरीभिः न्यूनवयस्य भिः, रुद्रान् "नमस्ते रुद्र मन्यवे" इत्येकादशानुवाकान्, पुरुषसूक्तं "सहस्रशीर्या" इति षोडशर्चं, कूश्माण्डीः "यद्द्वः देवहेडनम्" इत्यनुवाकत्रयं च जपेत् ॥ १२ ॥

पिता वत्सानामिति वृष भस्य दक्षिणे कर्णे पठेत् ॥ १३ ॥ इमं च ॥ १४ ॥

वृषो हि भगवान् धर्मश्चतुष्पादः प्रकीर्तितः।
वृणोमि तमहं भक्त्या स मे रक्षतु सर्वतः॥ १५
एतं युवानं पति वो ददाम्यनेन कीडन्तीश्चरत प्रियेण।
मा हासाहि प्रजया मा तन्भिमा रधाम द्विषते सोम राजन्॥ १६॥

"पिता वत्सानाम्" इति काठकीयो मन्त्रः । तं वृषमस्य दक्षिणे कर्णे पठेत् ॥ १३ ॥ इमं वृद्यमाणम् ॥ १४ ॥ तमेवाह । धर्मस्य वृषद्धपत्वात् चतुष्पात्त्वम् । मे माम् ॥ १५ ॥ मो वत्सतर्यः, वः युष्पभ्यम् उएतं युवानं तरुणं पतिम् अहं ददामि । अनेन प्रियेण मनोऽनुकूलेन पत्या सह क्रीडन्तीः क्रीडन्त्यो यूयं चरत । हे राजन् सर्वापेक्षया विराजमान सोम्य, वयं मजया सं त्या तन् भिः तच्छरीरैश्च मा हास्महि मा त्यक्ता नवेम । द्विपते राजवे च मा रथाम मा वस्या मवेम ॥ १६ ॥

वृषं वत्सतरीयुक्तमैद्यान्यां कारयेट् दिशि। होतुर्वस्त्रयुगं दचात् सुवर्णं कांस्यमेव च ॥ १७॥

### अयस्कारस्य दातव्यं वेतनं मनसेप्सितम् । भोजनं बहुसर्पिष्कं ब्राह्मणांश्चात्रं भोजयेत् ॥ १८॥

ताभिः वत्सतरीभिः युक्तं तं वृषभम् ऐशान्यां दिशि कारयेत् सेवकद्वारा नाययेत् । होतुराचार्यस्य वस्त्रयुगं सुवर्णम् उक्तपरिमाणं कांस्यपात्रं च दद्यात् । अनेन प्रागेवाचार्यवरणं गमयिति ॥ १७ ॥ अङ्कियितुः लोहकारस्य अनीष्टं तोषकं वेतनं 'प्रभूतष्ट्रनभोजनं च दद्यात् । एतत्कर्भसाद्भुष्याय त्रीन् ब्राह्मणान् , चकारात् सुहृद्ध्य भोजयेत् ॥ १८ ॥

उत्सृष्टो वृषभो यस्मिन् पिबत्यथ जलाशये। जलाशयं तत् सकलं पितृंस्तस्योपतिष्ठति ॥ १९ ॥ शृङ्गेणोल्लिखते भूमिं यत्र कचन दर्पितः। पितृणामन्नपानं तत् अप्रभूतसुपतिष्ठति ॥ २० ॥

#### इति <sup>4</sup>श्रीविष्णुस्मृतौ षडशीतितमोऽध्यायः

उक्तकर्मणः पत्नमाह । यस्मिन् यस्मिन् जलाशये तडागादौ उत्सृष्टः वृषमः जलं पिबति, स सकलेऽपि जलाशयः तत्पानानन्तरमेव तस्य उत्लष्टुः पितॄन् उपतिष्ठति तर्पयति ॥ १९ ॥ किंच यत्र कापि नर्द कूलारण्यादौ दर्पातिशयेन उत्सृष्टः वृषमः शृङ्काभ्रेण भूमिम् उल्लिति, तदेवोल्लिसनम् उत्सृष्टः पितॄणां प्रभृतम् अन्नपानं भूत्वा उपतिष्ठति ॥ २० ॥

इति <sup>5</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीके रादानायकपोत्साहितश्रीदाराणसीवासिधर्माविकारि<sup>6</sup>श्रीरामपण्डितात्मज-<sup>6</sup>श्रीनन्दपण्डितकृतौ श्रीदिष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां षडशीतितमोऽध्यायः

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> प्रभूतघृतं भोजनं—ख, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> मबदानं तत्—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> प्रभूतमधितिष्ठति—घ.

<sup>4</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे मुशेत्सर्गपकरणं षडशीतितमम्—ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> श्रीविष्णुस्मृ तिवृत्ती षडशीतितमोऽध्यायः—घ, च.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> श्री omitted in ग.

#### सप्ताशीतितमोऽध्यायः

अथ वैशाख्यां पौर्गमास्यां किष्णाजिनं सखुरं सशृङ्गं धुवर्णशृङ्गं रौष्यखुरं मौत्ति कलाङ्गुलभूषितं कृत्वा आविके च वस्त्रे भसारयेत् ॥ १ ॥ कितस्तिलैः प्रच्छादयेत् ॥ २ ॥

अथ सप्तिमिरध्यायैः दानप्रकरणमारमते । तत्र सप्ताशीतितमेन कृष्णाजिनदानमाह । अथिति दानप्रस्तावः । वैशाखमाससंबन्धिन्यां विशाखायोगिन्यां वा पौर्णमास्याम् । पौर्णमासीग्रहणं माध्यादिपात्त्यर्थम् ;

> " पौर्णमासी तु या माघे आषाढी कार्त्तिकी तथा। उत्तरायणं द्वादशी वा ग्रहणं शशिसूर्ययो: ॥ "

इति मात्स्यात् । कृष्णमृगस्य अजिनं खुरैः चतुर्भिः शृङ्गद्वयेन चावियुक्तं दशसौवर्णिकहेमघटितशृङ्गद्वयं पञ्चपलरौप्यघटितचतुःखुरम् ; "दशसौवर्णिके शृङ्गे खुराः पञ्चपलान्विताः" इति मात्स्यात् । खुरा दन्तोपलक्षणम् ; "कर्तव्यं स्वमशृङ्गं <sup>5</sup>तद् भुमदन्तं तथैव च " इति मात्स्यात् । मुक्तिकानामिदं मौक्तिकं दाम । तेन लाङ्गूले पुच्छे भूषितं कृत्वा, आविके वस्त्रे कम्बले, चकारात् गोमयोपलिप्ते कुशास्तीणे देशे च पसारयेत् ;

" गोमयेनोपलिसे तु शुची देशे नराधिप । कुशास्तीण समास्तीर्य शोभनं वस्त्रमाविकम् ॥ "

इति मात्स्यात् । प्रकर्षं चाह पुरुस्त्यः — "अन्तर्मांसं बहिर्लोम <sup>6</sup>प्राम्प्रीवं स्यात् " इति ॥ १ ॥ तत आस्तरणान्नारं तत् तिलै: प्रकर्षेण यथाजिनभागो न दृश्यते, तथा आच्छादयेत् । तिलेचता तूपविष्ट-यजमानसमा ; "तिलैरात्मसमं इत्वा वाससाच्छादयेद् बुधः " इति मात्स्यात् । तदशक्तौ "तिलद्रोणान्वितं च तत् " इति कालिकापुराणीयम् । तत्राप्यशक्तौ "प्रस्था द्यष्टौ तिलस्य वै " इति आदित्यपुराणीयं प्राण्यम् ॥ २ ॥

#### सुवर्णनाभि च कुर्यात् ॥३॥ अहतेन <sup>1</sup>वासोयुगेन प्रच्छादयेत्॥४॥ सर्वगन्धरत्रेश्चालंकृतं कुर्यात्॥५॥

सुवर्णपरिमितेन हेमा तस्य नामिं कुर्यात् । चकारात् नेत्रे च ; " सुवर्णनामिं नेत्रे च कुर्याद्रल-समन्विते " इति स्कान्दात् ॥ ३ ॥

> " ईषद्धीतं नवं श्वेतं सदशं यन धारितम् । अहतं तद्विजानीयात् सर्वेकर्मेषु पावनम् ॥ "

इत्युक्तरुक्षणेनाहतेन वस्नयुग्मेनापादशृङ्गं छादयेत् ॥ ४ ॥ "कर्पूरं चन्दनं दर्पं कुङ्कुमं च समांशकम् । सर्वगन्थमिति प्रोक्तं समस्तस्रुरवस्नमम् ॥"

इति गारुडोक्तैः सर्वगन्धः,

" कनकं कुलिशं नीलं पद्मरागं च मौक्तिकम्। एतानि पञ्च रत्नानि रत्नशास्त्राविदो विदुः॥"

इति सर्वरत्नेः ; चकारात् पुष्पमालःदिभिश्चालंकुर्यात् ॥ ५ ॥

# चतसृषु दिश्च चत्वारि तैजसानि पात्राणि क्षीरदिषमधु-घृतपूर्णानि निधायाहिताग्रये ब्राह्मणायालंकृताय वासोयुगेन प्रच्छादिताय दद्यात्॥६॥

पूर्वादिचतुर्दिश्च तैजसानि ताम्ररोप्यकांस्यसौवर्णानि पुलस्त्योक्तानि मत्स्योक्तानि कांस्यपात्राणि वा क्रमेण क्षीरादिमिश्चतुर्मिः पूर्णानि निधाय अग्निहोत्रिणे विप्राय वस्त्रयुग्मेनाच्छादितायोदकपूर्वे च पुच्छे दद्यात् ;

" दद्यात् कृष्णाजिनं पुच्छे गां पुच्छे करिणं करे । केसरेषु तथैवाश्चं दासीं शिरसि दापयेत् ॥"

इति स्मरणात् । दक्षिणा चास्य गारुडे-

" शतनिष्कसमोपेतं तदर्धार्थमथापि वा । अतो न्यूनं न दातव्यमधिके फल्रमूर्जितम् ॥ "

इति॥६॥

#### अत्र <sup>3</sup>च गाथा भवन्ति ॥ ७ ॥

<sup>2</sup> वासोयुगोप≂छादिताय—ठ.

A-4

¹ कृष्णमृगाजिनं सुवर्णशृङ्गं—Jolly's edition.

<sup>... े</sup> सुवर्णशृङ्कं omitted in घ.

<sup>4</sup> Sūtra-s 2 and 3 found in inverted order—3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> तदुद्रव्यदन्तं तथैव च—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> प्रसारिते प्रस्तारयेत्—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> प्राग्त्रीवं omitted in ख, ग.

<sup>1</sup> वासोयुगलेन सर्वगन्धैः रतेश्वालंकुर्यात्—ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> च omitted in ठ.

यस्तु कृष्णाजिनं दद्यात् सखुरं शृङ्गसंयुतम् । तिलैः प्रच्छाच वासोभिः ¹सर्वरत्नैरलंकृतम् ॥ ८ ॥ ससमुद्रगुहा तेन सदौलवनकानना । चतुरन्ता भवेद् दत्ता पृथिवी नात्र संदायः ॥ ९ ॥ कृष्णाजिने तिलान् कृत्वा १हरण्यं मधुसर्पिषी । ददाति यस्तु विप्राय सर्वं तरित दुष्कृतम् ॥ १० ॥ इति अीविष्णुस्मृतौ सप्ताशीतितमोऽध्यायः

अस्य फलवचनाय संमितमाह ॥ ७॥ तामाह । उक्तविधिना कृष्णाजिनदाने चतुरुद्धिवेला-वलयितपृथ्वीवलयदानफलसमं फलं भवतीति निःसंदिग्धम् ॥ ८, ९॥

पापक्षयार्थे तस्मिन् विधिविशेषमाह । सर्वपापक्षयार्थे कृष्णाजिनदाने न पूर्वोक्तो विधिः । किंतु प्रतिपदोक्त एव । कृष्णाजिनं तिलैः संपूर्य हिरण्यमधुष्टृतयुक्तं दद्यादिति । यद्यपि 'सर्वं तरित दुष्कृतम् ' हित सामान्येनोक्तम् , तथापि महापातकव्यतिरिक्तमिति ध्येयम् ; तत्र आर्द्रकृष्णाजिनदानस्य विष्णु-धर्मोत्तरेऽभिधानात् । तिद्विधिस्तु गोमयेनोपिलिसायां प्राक्षप्रवणायां भूमौ हरितदर्भानास्तीर्यं तत्रार्द्रं साङ्गं कृष्णाजिनं प्राम्प्रीवमुत्तरलोमास्तीर्यं, संप्रदानतया वृतस्य पादौ प्रक्षाल्य, कृष्णे वाससी परिधाप्य, कृष्णुल्यमुद्रि-काभ्यामलंकृत्य, स्रगादिभिः संपूज्य, तमजिनश्रक्षमध्ये प्राङ्मुखमवस्थाप्य, दशसुवर्णेः शृङ्गे विभूष्य, कृष्णितिलैः विमं सिशर्सकं प्रच्छाद्य, तिलेषु तिच्छरिस ममे यजमानः स्वकृतं महापातकं ध्यात्वा, गायत्रीं मूलमन्त्रं वा जपेत् । ततो नाभिपर्यन्तं तिलानपसार्य, पुनिस्तिलैः प्रच्छाद्य, पूर्ववन्मन्त्रं जप्त्वा, पुनिस्तिलैः प्रच्छाद्य, मन्त्रं जप्त्वा, तिलमम एव विमे दाता मनसा पात्रमुहिस्य केले जले जलं क्षिप्ता 'विश्वासम प्रीयताम् ' इति कत्यस्ता सौवर्णनिष्कसहस्रं दक्षिणां दद्यात् । एवं महापातकेभ्यो मुक्तः परमं स्थानं प्रामोतीति ॥ १०॥

इति <sup>6</sup>श्रीमन्महाराजािघराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि श्रीरामपण्डितात्मज-<sup>7</sup>श्रीनन्दपण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां सप्ताशीतितमोऽध्यायः

#### अष्टाशीतितमोऽध्यायः

# अथ प्रस्यमाना गौः पृथिवी भवति ॥ १॥ तामलंकृतां ब्राह्मणाय दत्त्वा पृथिवीदानफलमामोति ॥ २॥

अष्टाशीतितमेनोभयतोमुखीदानं वक्तुं फलातिशयाय तत्प्रशंसामाह । यदा वत्सस्य पादद्वयं मुखं च गोः योनिमण्डले दृश्यते तदासौ पृथिवी मनति । यथाह योगीश्वरः—

> " यावद्वत्सस्य पादौ द्वौ मुखं योन्यां च दृश्यते । तावद्गौः पृथिवीतुल्या<sup>2</sup> यावद्गर्भे न मुच्चति ॥ "

इति ॥ १॥ ताम् उभयतोमुखीम् । प्रकान्तपरामर्शः प्रसवकारुस्यैव दानकारुत्ववचनाय ; " उभयशिरसं दद्यात् । तस्याः प्रदानकारुः प्रसवकारो नान्यं कारुं प्रतीक्षेत " इति च्यवनस्मरणात् । अलंकृतां स्वर्णशृङ्कादिभिः । यथा मात्स्ये—

" स्वर्णशृङ्गीं रोप्यखुरां<sup>3</sup> मुक्तालाङ्गूलभूषिताम् । कांस्योपदोहां राजेन्द्र सूयमानां तु गां ददेत्<sup>4</sup> ॥ "

इति । अलंकरणं ब्राह्मणेऽप्यन्वेति । तस्याः सकुश्चतिलोदकं पुच्छं ब्राह्मणहस्ते दत्त्वा <sup>5</sup>प्टिथिवीदानफलसमं फलमामोति । अत्र दक्षिणामाह **देवलः**—

> " अलंकृत्योक्तविधिना सुवर्णत्रिपलान्विता । दातव्या द्विपला मध्या पलाव्या त्वधमा मता ॥"

इति । सैव चेत् किपला, तदा वाराहोक्ता दक्षिणा ;

<sup>4</sup> ददत्—च.

" युवर्णस्य सहस्रेण तद्भेनापि वा पुनः । तस्याप्यर्थे शतं वापि पञ्चाशच ततोऽर्धेकम् ॥ "

<sup>&</sup>lt;sup>L</sup> सर्ववस्त्रै:—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे कृष्णाजिनमकरणं सप्ताशीतितमम्—ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> अञ्जली जलं—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ सप्ताशीतितमोऽध्याय:—ग, घ, च.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> सुवर्णे---ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> उक्त्वा—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> श्री omitted in ग.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> विशाय—ज, ठ. <sup>2</sup> जेया-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> जैया—ख, ग

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> खुरी—घ.

#### विष्णुस्मृतिः

इति । महोभयमुखीदाने तु च्यवनः — "परिकरोऽस्याः सुवर्णं रजतं रत्नानि क्षेत्राणि ग्रामा वा धान्यानि वस्त्राणि रसा लवणाद्याश्चन्दनाद्या गन्धाः शतं गवां तद्धं वा सर्वस्वं वा ¹सह तया ब्राह्मणाय दद्यात् पातकमुक्तये " इति ॥ २ ॥

> अत्र गाथा भवति ॥ ३॥ सवत्सारोमतुल्यानि व्युगान्युभयतोमुखीम्। दत्त्वा स्वर्गमवामोति अद्यानः समाहितः॥ ४॥

> > इति <sup>अ</sup>श्रीविष्णुस्मृतौ अष्टाशीतितमोऽध्यायः

फलान्तरवचने संमतिमाह ॥ ३ ॥ तामाह । सवत्साया गोर्यावन्ति रोमाणि तत्समसंख्यानि युगानि उभयतोमुखीं दत्त्वा स्वर्गमामोति । अनन्यमनस्कः श्रद्दवानश्चेत् ॥ ४॥

इति <sup>5</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकमोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारिश्रीरामपण्डितात्मज-श्रीनन्द्पण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्याम् अष्टाशीतितमोऽध्यायः

化水色性硷性性性 医外腺性

and the fielding from the

在第四个人 经证明要求 多少

温度 医克勒克氏管神经炎

<sup>1</sup>मासः कार्त्तिकोऽग्निदैवत्यः ॥१॥ अग्निश्च सर्वदेवानां मुखम् ॥ २ ॥ तस्मातु कार्त्तिकं मासं वहिःस्वायी गायत्री-जपनिरतः सकृदेव<sup>4</sup> इविष्याशी संवत्सरकृतात् पापात् पूतो भवति ॥ ३॥

एकोननवितिमेन कार्त्तिकस्नानविधि वक्तुं तत्प्रशंसामाह । क्रुतिकोपलक्षितपौर्णमासीयुक्तो मासः कार्त्तिकः । क्रुतिकानां चामिदैवत्यत्वात् मासस्याप्यमिदैवत्यत्वम् ॥ १ ॥ " अम्रिमुखा वै दैवाः " इति श्रुतेः अग्नि: सर्वदेवानां मुखम् ; अग्निहृतस्य सर्वदेवतागामित्वात् ॥ २ ॥ विधेयांशमाह । तस्मादिति । सर्वदेवमुखाभिदैवत्यत्वं पापक्षये हेतुतया परामृश्यते । तुशब्दोऽवधारणे । कार्तिकं मासमिति द्वितीयया अत्यन्तसंयोगेन कृष्णप्रतिपदमारभ्य पौर्णमासीपर्यन्तता स्नानस्य सिध्यति । पुराणे तु

> " इषस्य राक्केकादस्यां प्रारभ्य स्नानमाचरेत् । निशातुर्याशशेषे तु याबदुह्रोधिनी भवेत् ॥ "

इत्युक्तम् । बहिः : अनुद्रभृतोद्केन । स्नायी : स्नानविधिना स्नानशीलः । गायत्रीजपे निरतः अविच्छिन्नारब्ध-संख्यानिर्वाहेण तत्परः । सकृत् ; द्वितीयभोजनपरिहारंणैव प्रारब्धनियमामङ्गेन हविष्याशनशीलः । हविष्याणि च पाग्रे--

> " हैमन्तिकं 5सितास्वितं धान्यं मुद्रा यवास्तिलाः । कलायकङ्गुनीवारा वास्तुकं हिलमोचिका ॥ षष्टिका कालशाकं च मूलकं केमुकेतरत् । कन्दः सैन्धवसामुद्रे गन्ये च द्धिसर्पिषी ॥ पयोऽनुद्धतसारं च पनसाम्रहरीतकी । तिन्त्रिणी जीरकं चैव <sup>6</sup>नागरङ्गं च पिप्पछी ॥

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे अष्टाशीतितमं प्रकरणम्—ज, ठ.

श्रीविष्णुरमृतिविद्वतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यामष्टाशीतितमोऽध्यायः—म, च.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> मासश्च—ठ.

<sup>3</sup> स्यात् added in ठ ; जितेन्द्रिय: added in घ.

<sup>5</sup> सिताश्वेतं—ख, ग.

<sup>2</sup> अग्निश्च सर्वदैवत्य: added in 3.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> नागराग<del>ं ्</del> घ

#### विष्णुस्पृतिः

कदली <sup>1</sup>लवली धात्री फलान्यगुडमैक्षवम् । अतैलपकं मुनयो हविष्यात्रं प्रचक्षते ॥ "

इति । हेमन्ते भवं हैमन्तिकम् । सिता वाछकाः; ताष्ठ पकम् । गङ्गातीरसिकतोद्भवं तदहैमन्तिकमि ; शालय² इति यावत् । धान्यं वक्ष्यमाणमेव; न पृथक् । केमुकं पिण्डमूलकम् ; तदितरत् दीर्घमूलकमिति यावत् ; "दीर्घमूलकमेव च " इति वायवीयात् । कन्दः; सूरणः; " अशोंन्नः सूरणः कन्दः" इति विकाण्डीस्मरणात् ; "वर्जयेद्रक्तकन्दं तु कार्त्तिके सूरणं विना " इति नारदीयात् । नागरङ्गं शुण्ठी । लवली दाक्षेति केचित् । संवत्सरेण पष्ट्यिकशतत्रयाहोरात्रसमृहेन यत्कृतं पापं तस्मान्मुक्तः पूतो भवति ॥ ३ ॥

#### कार्त्तिकं सकलं मासं नित्यस्नायी जितेन्द्रियः। जपन् इविषयभुग्दान्तः सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ ४॥

#### इति <sup>4</sup>श्रीविष्णुस्यृतौ एकोननवतितमोऽध्यायः

तस्यैव गुणविशेषेण संयोगान्तरमाह । सकलम्; चान्द्रं सौरं वा; " तुलामकरमेषेषु प्रातःस्नायी भवेत्वरः" इति स्मरणात् । नित्यम् अविच्छेदेन अरुणोदये स्नानशीलः बाह्येन्द्रियजयी गायत्रीं जपन् हिवण्याशी मनोनिप्रहवान् महापातकातिपातकातिरिक्तैः प्रकाशैः तैरिप रहस्यश्च मानसापनोद्यैः पापैः प्रमुक्तो भवति ॥ ४॥

इति <sup>⁵श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकभेत्साहितश्रीवाराणसीवासिधमीधिकारिश्रीरामपण्डितात्मज-श्रीनन्दपण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्याम् .

पकोननवितितमोऽध्यायः</sup>

1 लपली—ल, ग.

<sup>2</sup> राजय:—ख.

<sup>8</sup> शान्तः—ज, ठ

#### नवतितमोऽच्यायः

मार्गशीर्षशुक्कपश्चदश्यां 'मृगशिरसा युक्तायां 'चूर्णित-लवणस्य सुवर्णनाभं प्रस्थमेकं चन्द्रोदये ब्राह्मणाय प्रदापयेत्'॥१॥ अनेन कर्मणा रूपसौभाग्यवानभिजायते ॥२॥

नवतितमेन प्रकीर्णकदानान्याह । मार्गशीर्ष्या पौर्णमायां मृगशिरोनक्षत्रयोगे पिष्टस्य रुवणस्य प्रस्थं षोडशपरुं, सुवर्णः षोडशमाषः नामौ मध्ये यस्य तं चन्द्रोदयकाले विषाय विधिना दद्यात् ॥ १ ॥ अस्य फरुमाह । तेन च रूपं सौन्दर्यं सौमाग्यं सुभगत्वमामोति ॥ २ ॥

पौषी चेत् पुष्ययुक्ता स्यात्, तस्यां गौरसर्षपकल्कोद्वर्तित-शरीरो गव्यघृतपूर्णकुम्भेनाभिषिक्तः सर्वौषिभिः सर्वगन्धेः सर्वबीजैश्च लातो घृतेन भगवन्तं वासुदेवं स्नापियत्वा 'गन्धपुष्प-धूपदीपनैवेद्यादिभिरभ्यच्यं वैष्णवैः शाक्रैर्वाईस्पत्येश्च मन्त्रैः प्रावके हुत्वा ससुवर्णेन घृतेन ब्राह्मणान् स्वस्ति वाचयेत्॥ ३॥

पौष्यां पुष्ययोगे श्वेतसर्पपचूणेन शरीरमुद्धत्यं गोष्ट्रतेन कुम्भपरिमितेनाभिषिक्तः सर्वौषधिभिः,

" मुरा मांसी वचा कुष्ठं शैलेयं रजनीद्वयम् । शठी चम्पकमुस्ता च सर्वैषिधगणः स्मृतः ॥ "

इत्युक्ताभिः, सर्वगन्यैः <sup>ग</sup>कर्पूरचन्दनकस्तृरीकुङ्कुमैः, सर्ववीजैः,

" यवगोधूमधान्यानि तिलाः कङ्गुस्तथैव च । श्यामाकं चीनकं चैव सप्तधान्यमुदाहृतम् ॥ "

<sup>2</sup> चूर्णितलवणप्रस्थं—ठ.

<sup>3</sup> प्रतिपादयेत्—ज.

<sup>5</sup> यावकं—ठ.

<sup>7</sup> कर्पूर omitted in घ.

<sup>4</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे कार्त्तिकवतप्रकरणमेकोननवतितम्—ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> श्रीविष्णुस्मृतिविवृत्ती एकोननवतितमोऽध्यायः—घ, ज.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> मृगशीर्षयुनायाम्—ठ.

<sup>4</sup> पुष्पगन्धनैवेद्यादिभि:—ठ. 6 मोजयत्वा added in ज, ठ.

इरुक्तैः ; चकारात् जलैश्च स्नातः, घृतेन गन्येन पञ्चविंशतिपलेन, " देवानां प्रतिमा यत्र घृताभ्यङ्गक्षमा भवेत् । पलानि तस्यै देयानि श्रद्धया पञ्चविंशतिः ॥ "

इति स्मरणात्, भगवन्तं वासुदेवं संस्नाप्य गन्धादिपञ्चभिः, आदिशब्देन ताम्बूलेन चाभ्यर्च्य, वैष्णवैः " इदं विष्णुविंचक्रमे " इत्यादिभिः, शाकैः " त्रातारमिन्द्रम् " इत्यादिभिः, बार्हस्पत्यैः " बृहस्पते अति यदर्यः " इत्यादिभिः, चकारात् स्विष्टकृत्मन्त्रेण चामौ हुत्वा ससुवर्णघृतं त्रिभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दद्यात् । ते च स्वस्तीति प्रतिगृह्णियुः ॥ ३ ॥

वासोयुगं कर्त्र दद्यात्॥ ४॥ अनेन कर्मणा पुष्यते॥ ५॥ माघी मघायुता चेत्, तस्यां तिलैः श्राद्धं कृत्वा 'पूतो भवति ॥ ६॥ फाल्युनी फल्युनीयुता चेत्, तस्यां ब्राह्मणाय सुसंस्कृतं स्वास्तीर्णं द्यायनं निवेद्य भार्यां मनोज्ञां 'रूपवतीं द्रविणवतीं चामोति॥ ७॥ नार्यपे भर्तारम्॥ ८॥

होमकर्त्रे वस्त्रयुमां देयम् । अनेन होमकर्ता अतिरिक्तो गम्यते ॥ ४॥ तेन च पुष्टिभाग्मवति ॥ ५॥ माध्यां मघायोगे तिलमात्रमोज्येन श्राद्धं कृत्वा पवित्रो भवति ॥ ६॥ फाल्गुन्यामुत्तरफल्गुनीयोगे पद्दपद्दिकादिसंवीतं शुभास्तरणं शयनं विपाय<sup>4</sup> दत्त्वा मनोहरां सुन्दरीं धनवतीं भार्यां प्रामोति । चकारात् ,

" तस्यां संस्थापयेद्धैमं हिर्र रुक्ष्म्या समन्तितम् । उच्छीर्षके घृतभृतं करुशं परिकल्पयेत् ॥ ताम्बूलकुङ्कुमक्षोदकपूरागरुचन्दनम् । दीपिकोपानहच्छत्रचामरासनभाजनम् ॥ शयनस्थस्य भवति यदन्यदुपकारकम् । भृङ्गारकरकाद्यं च पञ्चवर्णवितानकम् । शय्यामेवंविधां कृत्वा बाह्मणायोपपादयेत् ॥ "

इत्यादि ज्ञेयम् ॥ ७॥ नार्यपि चेत् उक्तविधिना शय्यां ददाति, तदा उक्तगुणविशिष्टं भर्तारं प्रामोति ॥ ८॥

# चैत्री चित्रायुता चेत्, तस्यां चित्रवस्त्रप्रदानेन सौभाग्य-मामोति ॥ ९ ॥ <sup>5</sup>वैशाखी विशाखायुता चेत्, तस्यां ब्राह्मणसप्तकं

<sup>4</sup> विमाय omitted in घ.

क्षौद्रयुक्तैस्तिलैः संतर्ष्ये धर्मराजानं प्रीणियत्वा पापेभ्यः पुतो भवति॥१०॥

चैत्र्यां <sup>1</sup>चित्रायोगे वस्नं दत्त्वा सौभाग्यभाग्मवति ॥ ९ ॥ वैशास्त्र्यां विशासायोगे सप्त विपान् धर्मराजप्रीतये मधुमिश्रान् तिलान् भोजयित्वा पापेभ्यो मुच्यते ॥ १० ॥

उपैष्ठी उपेष्ठायुता चेत् स्यात्, तस्यां छत्रोपानहप्रदानेन ²गवाधिपत्यं प्राप्नोति ॥ ११ ॥ आषाख्यामाषादायुक्तायामन्न-पानदानेन ³तदेवाक्षय्यमाप्नोति ॥ १२ ॥ श्रावण्यां श्रवणयुक्तायां⁴ जलधेनुं सान्नां वासोयुगाच्छादितां दत्त्वा ⁵स्वर्गमाप्नोति ॥ १३ ॥ पौष्ठपद्यां ⁴प्रोष्ठपदायुक्तायां गोदानेन सर्वपापविनिर्मुक्तो² भवति ॥ १४ ॥

ज्येष्ठ्यां ज्येष्ठायोगे छत्रोपानहो दत्त्वा गोमान् भवति ॥ ११ ॥ आषाळ्याम् उत्तराषाढायोगे अन्नपाने दत्त्वा अक्षय्यं तत् आमोति ॥ १२ ॥ श्रावण्यां श्रवणयोगे जरुधेनुं विष्णुधर्मोत्तरोक्तिविधिना सान्नामष्टा-दशधान्ययुताम्; "रलगर्भमशेषेस्तु ग्राम्यधान्यैः समन्विताम्" इति स्मरणात्; वस्त्रयुगाच्छन्नां दत्त्वा स्वर्गमामोति ॥ १३ ॥ भाद्रपद्यामुत्तरभाद्रपदायोगे यथोक्तविधिना गां दत्त्वा महापातकातिपातकातिरिक्तैः पापैर्मुच्यते ॥ १४ ॥

आश्वयुज्यामिश्वनीगते चन्द्रमिस घृतपूर्णं भाजनं सुवर्ण-युतं विप्राय दक्त्वा 'दीप्ताग्निभेवति॥ १५॥ 'कार्त्तिकी कृत्तिकायुता चेत् स्यात्, तस्यां सितमुक्षाणमन्यवर्णं वा राशाङ्कोदये सर्वसस्य-रत्नगन्धोपेतं दीपमध्ये ब्राह्मणाय दक्त्वा कान्तारभयं न पश्यति॥ १६॥ 'वैशाखशुक्कृतृतीयायामुपोषितोऽक्षतैः 'पश्चीवासुदेव-मभ्यच्यं तानेव हुत्वा दक्त्वा च सर्वपापेभ्यः प्रतो भवति॥ १७॥ यच तस्मिन्नहनि प्रयच्छति 'वेतदक्षय्यतामाप्नोति॥ १८॥

12 तदक्षयमाम्रोति— ठ.

<sup>6</sup> तद्यतायां—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ব added in জ.

² भवति पूत:—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> पक्षवर्ती---ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> वैशाख्यां पौर्णमास्यां ब्राह्मण—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> चित्रायोगे omitted in घ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> नगराधिपत्यं—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> अक्षय्यं तत् प्राप्नोति—ग.

<sup>4</sup> श्रवणयुतायां—ठ. 7 सर्वेपापमक्तः—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> स्वर्गलोकमाप्नोति—ग, ज. <sup>8</sup> दीताज्ञ:—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> कार्त्तिकी चेत् कृत्तिकायुता स्यात्—उ.

<sup>10</sup> वैशाखे मासि मृतीयायाम्—ज ; वैशाखे मृतीयायाम्—ठ.

<sup>11</sup> श्री omitted in घ.

आश्विन्याम् अश्विनीयोगे घृतपूर्णं षोडशपरुं कांस्यपात्रं दत्त्वा दीसौदर्यामिभवति । अश्विनीगते चन्द्रमसीत्यनेन यसिन् काले अश्विनीयौर्णमासीयोगः, तसिन् काल इत्युक्तं भवति ॥ १५ ॥ कार्त्तिक्यां कृत्तिकायोगे श्वेतमन्यवर्णं वा घृषमं चन्द्रोदये सर्वसस्यैः सर्वरतैः सर्वगन्धेश्च पूर्वोक्तेर्युतं पार्श्वयोः दीपान् प्रज्वाल्य विप्राय दत्त्वा दुर्गमे वर्त्मिनि भयं नामोति ॥ १६ ॥ अक्षयतृतीयायाम् उपवासं संकल्प्य अखण्डितैः यवैः भगवन्तं संपूज्य यवानेव वासुदेवद्वादशाक्षरेणाष्टोत्तरसहस्रं शतं वा हुत्वा ब्राह्मणाय च दत्त्वा उक्तम्यः पापेभ्यो मुच्यते ॥ १७ ॥ यच सुवर्णरजतादि तिह्ने दद्यात् , तदक्षय्यं भवति । इदमेव चास्या अक्षयतृतीयात्वे निमित्तम् ॥ १८ ॥

पौष्यां समतीतायां कृष्णपक्षद्वादश्यां सोपवासस्तिलैः स्नातिस्तिलोदकं दत्त्वा तिलैर्वासुदेवमभ्यर्च्य नितंव हुत्वा दत्त्वा सुक्त्वा च पापेभ्यः पूतो भवति ॥ १९ ॥ माध्यां समतीतायां कृष्णद्वादश्यां सोपवासः श्रवणं प्राप्य अश्रीवासुदेवाग्रतो महावितद्वयेन दीपद्वयं दद्यात् ॥ २० ॥

पौष्यनन्तरकृष्णद्वादस्याम् उपवासं संकल्प्य तिलैः स्नात्वा तिलैः पितॄंस्तर्पयत्वा तिलैदेवं संपूज्य तिलानेबोक्तरीत्या हुत्वा दत्त्वा भुक्त्वा च उक्तपापेभ्यो विभुच्यते ॥ १९ ॥ माध्यनन्तरकृष्णद्वादस्यां श्रवणयोगे उपवासं संकल्प्य देवांग्रे वक्ष्यमाणलक्षणवर्तिद्वयेन दीपद्वयं कृत्वा भगवते दद्यात् ॥ २० ॥

दक्षिणपार्श्वे महारजनरक्तेन समग्रेण वाससा घृततुला-मष्टाधिकां दक्ता॥ २१॥ वामपार्श्वे तिलतेलयुतां साष्टां दक्ता श्वेतेन समग्रेण वाससा॥ २२॥ एतत् कृत्वा यस्मिन् राष्ट्रेऽभिजायते यस्मिन् देशे यस्मिन् कुले तन्नोज्ज्वलो भवति॥ २३॥

दीपस्थानं द्रव्यवर्तिपरिमाणं चाह । देवस्य दक्षिणभागे महारजनं मिल्लाष्ठं, तेन रक्तेन समग्रेण सदशेन वाससा परिधानयोग्येन अष्टोत्तरशतपरुपरिमितघृताष्ठावितेनैकं दीपयेत् ॥ २१ ॥ देवस्य वामभागे अष्टोत्तरशतपरुपरिमितिलतेलाष्ठावितसदशपरिधानीयश्वेतवाससा द्वितीयं दीपयेत् ॥ २२ ॥ अस्य फरुमाह । उक्तदीपद्वयदानेन यत्र यत्राभिजायते तत्रतत्रोद्धटभोगवान् भवति ॥ २३ ॥

आश्विनं सकलं मासं ब्राह्मणेभ्यः ¹प्रत्यहं घृतं प्रदायाश्विनौ
प्रीणियत्वा १ रूपभागभवित ॥ २४ ॥ १ तस्मिन्नेव मासि प्रत्यहं
गोरसैन्नाह्मणान् भोजियत्वा राज्यभागभवित ॥ २५ ॥ प्रतिमासं
रेवतीयुते वन्द्रमसि ⁴मधुघृतयुतं ⁵पायसं रेवतीपीत्यै परमान्नं
ब्राह्मणान् भोजियत्वा रेवतीं प्रीणियत्वा रूपस्य भागी
भवित ॥ २६ ॥

नवतितसोऽध्यायः

चान्द्रं सौरं वा आधिनमासं विषेभ्योऽन्वहं घृतमिधनोः प्रीत्ये दस्वा रूपवान् भवति ॥ २४ ॥ आधिन एव मासि अन्वहं दिधदुम्धादिभिर्गव्यैर्विपत्रयं संगोज्य राज्यमामोति ॥ २५ ॥ द्वादशस्विप मासेषु रेवतीचन्द्रयोगे मधुघृतयुतं पायसं रेवतीप्रीत्ये परमान्नं <sup>6</sup>ब्राह्मणान् मोजियत्वा रेवतीं पीणियत्वा <sup>7</sup>रूपस्य मागी भवति ॥ २६ ॥

माघे मास्यग्निं प्रत्यहं तिलैईत्वा सघृतं कुल्मावं ब्राह्मणान् भोजियत्वा दीप्ताग्निर्भवति ॥२७॥ भैसवाँ चतुर्दशीं नदीजले सात्वा भिर्मराजानं पूजियत्वा सर्वपापेभ्यः पूतो भवति ॥ २८॥

यो वा माघमास्यन्वहमझौ तिस्नान् हुत्वा सघृतान् कुल्माषान् त्रीन् विप्रान् भोजयित, स दीसौ-दर्याझिर्भविति ॥ २७ ॥ सर्वा कृष्णां शुक्कां च चतुर्दशीं नद्यां स्नात्वा धर्मराजम् ; समासान्तविधेरिनत्यत्वात् धर्मराजानमिति ; संपूज्य सर्वपापेभ्यो मुच्यते ॥ २८ ॥

10 चदी छेद्विपुलान भोगांश्चन्द्रसूर्यग्रहोपगान् 11 । प्रातःस्नाची भवेत्रित्यं द्वौ मासौ माघफाल्गुनौ ॥ २९ ॥ इति 12 श्रीविष्णसमृतौ नवतितमोऽध्यायः

<sup>1</sup> प्रत्यहं omitted in उ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> This Sūtra omitted in 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> पायसं रेवतीमीत्ये omitted in ग.

<sup>?</sup> रूपमाकु—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> धर्मराजं प्रीणयित्वा—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> सूर्यचन्द्रग्रहोपगान्—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ह्रपस्य मागी—ठ.

<sup>4</sup> द्धिमधुयुतं - उ.

<sup>6</sup> त्रीन् विप्रान्—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> This Sutra omitted in ग.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> य इच्छेत्—ठ.

<sup>12</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे दानविधिप्रकरणं नवतितमम्—ज, ठ.

चन्द्रसूर्थौ गृहातीति चन्द्रसूर्यग्रहः तदवस्थानकालः; तसुपगच्छन्तीति तदुपगाः; तदवस्थायिने विविधान् भोगान् यदीच्छेत्, तदा माघफाल्गुनौ द्वौ मासौ पातःस्नानशीलो भवेत् ॥ २९ ॥

इति <sup>1</sup>श्रीमन्महाराजािघराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि श्रीरामपण्डितात्मज-श्रीनन्दपण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां नवतितमोऽध्यायः

医水类溶解剂 重新 美俚的复数形式

#### एकनवतितमोऽघ्यायः

#### ¹अथ कूपकर्तुस्तत्प्रवृत्ते पानीये ²दुष्कृतस्यार्धे विनइयति ॥१॥

एकनवितमेन कूपारामतडागादिदानमाह । अथित्यवान्तरप्रकरणारम्भाय । यः कूपं खानयित तस्य तिस्मिन् कूपे जलेत्पत्तावेव पापार्धं विनश्यिति । इदं च निष्यन्दरूपतोयप्रवृत्तौ । मुसल्धाराप्रवृत्तौ तु सर्वमेव पापं विनश्यिति ; "कूपः प्रवृत्तपानीयः सर्वं हरित दुष्कृतम् " इति विष्णुधर्मोत्तरात् । संस्कारे तु तत्रैव ; "कूपकृत् स्वर्गमासाद्य सर्वान् भोगानुपाश्नुते " इति । कूपलक्षणं चाह गर्गः—

" कुर्यात् पञ्चकरादूर्ध्वं पञ्चविंशत्करावि । कूपं वृत्तायतं प्राज्ञः सर्वभूतसुखावहम् ॥"

इति । स एव पञ्चकरादर्वीक् अवट इत्युच्यते ; "अवटोऽर्वीक् स पञ्चभ्यः" इति तस्यैव सारणात्। तद्दानं च स्कान्दे—

" अवटं यो नरः कुर्यादपां पूर्णं सुशोभनम् । पितृंस्तारयते पश्चात् तं दत्त्वा स नरोत्तमः ॥ "

इति । स एव सोतारो वापीत्युच्यते ;

" वापी दण्डत्रयादूर्ध्वं दशवर्गा नृपोत्तम । कर्तच्या सर्वतोत्तारा द्वित्रिश्चेकमथापि वा ॥ "

इति देवीपुराणात् । दशवर्गा ; शतदण्डेति यायत् । दण्डो दशहस्तः ॥ १ ॥

# तडागकृत्रिव्यत्प्तो वारुणं लोकमश्तुते ॥२॥ जलप्रदः सदा तृप्तो भवति ॥३॥

" तळखातं तडागं तु विपाली चैष्टिकी मता । शोभाट्या दीर्घिका प्रोक्ता चतुरश्रा तु वापिका । कूपः पादविहीनश्च सपादोत्तरणान्विता ॥"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां नवतितमोऽध्याय:—ङ, घं.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> भी omitted in ग्र.

<sup>1</sup> The whole of chapters 91 to 93 and Sutra-s 1 to 9 of chapter 94 missing in 3.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> दुष्कृतं सर्वे—ज.

इति **देवीपुराणो**क्तळक्षणं तडागादि यः करोति, स नित्यं पिपासारहितो वरुणलोकं प्रामोति ॥ २ ॥ तृषिताय जलदाता स्त्रों युगरातं वितृष्णो भवेत् ;

> " योऽपि कश्चित् तृषार्ताय जलपानं प्रयच्छति । स नित्यतृप्तो भवति स्वोगे युगशतं नरः ॥ "

इति विष्णुधर्मोत्तरात् ॥ ३ ॥

वृक्षारोपियतुर्वृक्षाः परलोके पुत्रा भवन्ति ॥ ४ ॥ वृक्षप्रदो वृक्षप्रस्नैर्देवान् प्रीणयति ॥ ५ ॥ फलैश्चातिथीन् ॥ ६ ॥ छायया चाभ्यागतान् ॥ ७ ॥ देवे वर्षत्युदकेन पितृन् ॥ ८ ॥

¹वृक्षाणामश्वत्थादीनाम् आरोपयितुः त एव वृक्षाः परलोके नरकिनवारणेन सुपुत्रकार्यकरा भवन्ति । यथोक्तम्—

" अश्वत्यमेकं पिन्नुमन्दमेकं न्यमोधमेकं दश तिन्त्रिणीश्च । कपित्थबिल्वामरुकत्रयं च पञ्चाम्रवापी नरकं न पश्येत् ॥ "

इति ॥ ४ ॥ पुष्पवृक्षं फलवृक्षं <sup>2</sup>वा यो ददाति, तस्य दत्तवृक्षपस्नैदेवाः प्रीयन्ते ॥ ५ ॥ वृक्षपदो दत्तवृक्षफलैरतिथीन् प्रीणयति ॥ ६ ॥ वृक्षपदो दत्तवृक्षच्छायया आश्रितान् प्रीणयति ॥ ७ ॥ दत्तवृक्षोपिर वृष्टी जायमानायां यत् वृक्षपर्णेभ्यो जलं पति, तेन वृक्षपदः पितृन् प्रीणयति ॥ ८ ॥

# सेतुकृत् स्वर्गमाप्नोति ॥ ९ ॥ देवायतनकारी यस्य देवस्या-यतनं करोति तस्यैव लोकमाप्नोति ॥ १० ॥

बृष्टौ जायमानायां निम्नाभिमुखस्य जलस्य प्रतिबन्धको वपः सेतुः । तं यः करोति स स्वर्गमाप्नोति ॥ ९ ॥ यो यस्य देवस्य हरिहरादेरायतनं करोति, स तस्यैव देवस्य लोकं प्राप्नोति ॥ १० ॥

³सुधासिक्तं कृत्वा यशसा विराजते ॥ ११ ॥ विचित्रं कृत्वा गन्धर्वलोकमाप्रोति ॥ १२ ॥ पुष्पप्रदानेन श्रीमान् भवति ॥ १३ ॥ अनुलेपनप्रदानेन कीर्तिमान् ॥ १४ ॥ दीपप्रदानेन चक्षुष्मान् सर्वत्रोज्ज्वलक्ष ॥ १५ ॥ अन्यकृतमि देवायतनं सुधयानुलिप्य यशस्त्री भवति ॥ ११ ॥ यो देवायतनं विल्पीतादि-वर्णैश्चित्रयति, स गन्धर्वाणां लोकमामोति ॥ १२ ॥ मिलकादिपुष्पदानेन वश्चीमान् भवति ॥ १३ ॥ कस्तूरिकाद्यनुलेपनादिदानेन उत्कटा कीर्तिः; "मृगद्पेप्रदानेन यशस्त्री भुवि जायते" इति विष्णु-धर्मोत्तरात् ॥ अनुलेपनप्रहणमन्येषामि फलविशेषाणामवगमाय । यथा तन्नैव——" अनुलेपनदानेन रूपवानिमजायते " इत्यादि ॥ १४ ॥ देवे द्विजे वा दीपं दत्त्वा चक्षुःपाटववान् सर्वत्रोद्धटमोगवांश्च भवति ॥ १५ ॥

# अन्नप्रदानेन बलवान् ॥ १६ ॥ देवनिर्माल्यापनयनात् गोदान-फलमाप्नोति ॥ १७ ॥ देवगृहमार्जनात् तदुपलेपनात् ब्राह्मणो-चिछ्छमार्जनात् पादशौचादकल्यपरिचरणाच ॥ १८ ॥

भक्ष्यमोज्याद्यनं दत्त्वा बलनान् भवति ॥ १६ ॥ हरिहरादिदेवनिर्माल्यापनेता गोदानसमफल-भागभवति ॥ १७ ॥ हरिहरादिदेवगृहस्य मार्जन्यादिना पांस्वपसारणात् , तस्यैव गोमयादिना उपलेपनात् , विप्रोच्छिष्टपात्रं प्रक्षाल्य <sup>7</sup>तत्स्थानानुलेपनात् , तस्यैव पादधावनात् , अस्वास्थ्ये शुश्रूषाकरणाच प्रत्येकं गोदानफलमामोति ॥ १८ ॥

#### कूपारामतडागेषु देवतायतनेषु च । पुनः संस्कारकर्ता च लभते मौलिकं फलम् ॥ १९॥

#### इति <sup>9</sup>श्रीविष्णुस्मृतौ एकनवतितमोऽध्यायः

जीर्णकूपाद्युद्धर्तुः फलमाह । कूपादीनाम् उपहतानां यथावत् करणं पुनः संस्कारः । तत्कर्ता मौलिकम्<sup>8</sup> आद्यर्कतुरेव फलं लमते । इदं तु यथावस्थितकरणे । विशिष्टकरणे<sup>10</sup> तु शतगुणम् । यथोक्तम्—

<sup>1</sup> From बुक्षाणाम् up to मनन्ति missing in स्त.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> सुधासितम्—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> वा omitted in घ.

<sup>4</sup> भवति added in Jolly's edition.

<sup>1</sup> नीलपीतादिभि:-ध.

<sup>8</sup> अनुलेपनदानेन---ग.

<sup>5</sup> ब्राह्मणोच्छिष्टमार्जनात् omitted in ज.

<sup>7</sup> तत्स्यलानुलेपनात्—ख, ग.

<sup>9</sup> बैब्जवे धर्मशास्त्रे एकनवतितमं प्रकरणम्-ज.

<sup>2</sup> श्रीर्भवति—ग.

<sup>4</sup> विष्णुधर्मीयात्—ख, ग.

<sup>6</sup> परित्राणात्—घ.

<sup>8</sup> मौक्तिकं च.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> करणेन—ग.

#### विष्णुसमृति:

" नष्टं कूलं भिन्नतडागकूपं प्रश्नष्टराज्यं वसुधाधिपं च । देवालयं विभगृहं च नष्टं य उद्धरेत् <sup>1</sup>पूर्णशताधिकं फलम् ॥ " ॥ १९ ॥

इति ॥ १९ ॥

इति <sup>2</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकभेत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारिश्रीरामपण्डितात्मज-श्रीनन्दपण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्याम् एकनवतितमोऽध्यायः

#### हिनवतितमोऽष्यायः

#### ¹सर्वदानाधिकमभयप्रदानम् ॥१॥ तत्प्रदानेनाभीप्सितं लोकमामोति॥२॥

द्विनवतितमेनाभयादिदानमाह । चोरव्याघ्रादिभ्यो भीतानामभयदानं सर्वदानेभ्योऽधिकम् ; देशकाल-पात्रविध्यनपेक्षणात्<sup>2</sup> ;

> " चोरग्रस्तं नृपग्रस्तं रिपुत्रस्तं विमोक्षयेत् । व्यालग्रस्तं तथा विप्राः सोऽश्वमेधफलं लमेत् ॥"

इति विष्णुधर्मोत्तरात् ॥ १ ॥ तस्याभयस्य प्रदानेन, प्रकर्षो वधान्धीकरणाङ्गच्छेदबन्धनताडनादिविविध व्यथापाकरणेन रक्षणम् ; तेनेप्सितमिन्द्रबद्धरुद्रादिलोकानां विष्णुधर्मोत्तरोक्तानामन्यतमं प्राप्नोति ॥ २ ॥

# ैभूमिदानेन च ॥ ३ ॥ गोचर्ममात्रामपि भुवं प्रदाय सर्व-पापेभ्यः पूतो भवति ॥ ४ ॥

पादेशमारभ्य गोचर्मपर्यन्तां भूमिं दत्त्वा तल्लोकानामन्यतमिष्टं लोकमाप्तोति ॥ ३॥ संयोगान्तरमाह—

" दशहस्तेन दण्डेन त्रिंशदृण्डा निवर्तनम् । दश तान्येव गोचर्म दत्त्वा स्वर्गे महीयते ॥ "

इत्युक्तलक्षणगोचर्मपरियाणां भुवं दत्त्वा ब्रह्महत्यादिभ्यो महापातकेभ्यो मुच्यते ; यथा कौर्मे —

" मुच्यते ब्रह्महा गोघ्नः पितृघ्नो गुरुतल्पगः। भूमिं सर्वगुणोपेतां दत्त्वा पापात् प्रमुच्यते॥"

इति ॥ ४ ॥

#### गोपदानेन 'स्वर्गलोकमामोति ॥५॥ दश्येनुपदो गोलोकान् ॥६॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> पूर्व---घ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> श्रीविष्णुस्मृतिविवृत्ती वैजयन्त्यामेकनवतितमोऽध्यायः— घ, च.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> सर्वदानानाममयदानेनाभीष्टलोकमाप्नोति—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> मूमिप्रदानेन—ख, ग, च, Jolly's edition. A—48

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> पात्र omitted in घ.

<sup>4</sup> स्वर्गमामोति—ज.

गां जातिमात्रं दोग्धीमदोग्धीं वा नीरोगामदुर्बेळामुक्तविधिना दत्त्वा स्वर्गेळोकमामोति ; " यथा कथंचिद् दत्त्वा गां धेनुं वाधेनुमेव वा । अरोगामपरिक्किष्टां दाता स्वर्गे महीयते ॥ "

इति योगिस्मरणात् ॥ ५ ॥ यथोपस्कराः दश धेनुः <sup>1</sup>सवत्सा दत्त्वा गोलोकानामोति । बहुवचनात् नानात्वे लोकानां गमयति । वर्णविशेषानादरेणेदम् । दशवर्णधेनुदाने तु तत्तत्फलमेव । यथा **ब्राह्मे**—

"भोगसौख्यभदा श्वेता धूम्राभा पापनाशिनी । कृष्णा स्वर्णप्रदा ज्ञेया गौरी च कुरुवर्धिनी ॥ रक्ता रुद्रप्रदा ज्ञेया पीता दारिद्रचनाशिनी । पुत्रप्रदा कृष्णसारा नीला धर्मविवर्धिनी । कपिला सर्वपापन्नी नानावर्णा च मोक्षदा ॥"

#### इति । तत्रैव वृषभाधिकये फलान्तरम् —

" वृषभैकादशा दत्त्वा गा विप्राय समाहितः । शिवलोकमवामोति शिवाय प्रतिपाद्य च ॥ "

इति ॥ ६ ॥

#### शतधेनुप्रदो ब्रह्मलोकान् ॥ ७ ॥ सुवर्णश्रृङ्गी 'रौप्यखुरां सुक्तालाङ्ग्र्लां कांस्योपदोहां वस्त्रोत्तरीयां दत्त्वा धेनुरोमसंख्यानि वर्षाणि स्वर्गलोकमामोति ॥ ८ ॥

शतं सवत्सा धेनुर्द्दत्त्वा नानाविधान् ब्रह्मछोकानामोति । अवान्तरभेदाभिष्रायेण बहुवचनम् ॥ ७ ॥ सुवर्णशृङ्गीविधिमाह—

> " दशसौवर्णिके शृङ्गे खुराः पञ्चपलान्विताः । पञ्चाशत्पलिकं ताम्रं कांस्यं स्यात् तावदेव तु ॥ "

इति । उक्तपरिमाणसुवर्णादिश्वङ्गादिमतीं सुक्तादामलाङ्गूलां कांस्यमय उपदोहो दोहनपात्रं यस्याः। ताम्रप्रष्ठामपि ;

" चामीकरमये शृक्ते शुभे रीप्यमया: खुरा: । कांस्यजं दोहनं पृष्ठं ताम्रं वस्रयुगान्वितम् ॥ पुष्पमालावृता पट्टघण्टाचामरभूषिता । दातव्या पुच्छदेशे तु श्रद्धया दक्षिणान्विता ॥ "

इति देवलसरणात् । सुशीला क्षीरिणी च ;

" हेमश्रङ्की शफे रोप्यैः सुशीला वस्नसंवृता । सकांस्यपात्रा दातच्या क्षीरिणी गौः सदक्षिणा ॥"

इति योगिस्मरणात् । तां दत्त्वा गोरोमसमसंख्याकान् वत्सरान् स्वर्गमामोति ॥ ८॥

# ¹विद्योषतः कपिलाम् ॥ ९॥ दान्तं धुरंधरं दस्या दशधेनु-प्रदो भवति ॥ १०॥

कपिला चेत् हेमशृङ्गादियुता दीयते, तदा विशेषत आसप्तमं कुलं स्गाँ नयति; "कपिला चेत् तारयति भ्यश्चासप्तमं कुलम्" इति योगिस्मरणात् ॥ ९॥ दान्तं सुशिक्षितं घुरंघरं भारोद्वहनक्षमं गोदानविधिना विशेषविधिना च; "यो ददाति बलीवर्दमुक्तेन विधिना ग्रुभम्" इति स्कान्दात्; "उभयोः पार्श्वयोर्द्त्त्वा छत्रोपानहकम्बलम्" इति ब्राह्माच । उक्तेन स्वर्णशृङ्गादिना दोहनपात्रवर्जं दत्त्वा दश्चेनुदानफलमामोति; "दश्चेनुप्रदानाच यस्पलं तत्समञ्जते" इति भविष्योत्तरात् । देवलः—

" वृष्युग्मं वृषं वापि दत्त्वा गत्वेश्वरालयम् । भुङ्क्ते मन्वन्तरं भोगान् द्विगुणान्<sup>2</sup> युग्मलाङ्गली ॥ "

इति ॥ १० ॥

#### अश्वदः सूर्यसालोक्यमाप्रोति ॥ ११ ॥

यथोक्तरुक्षणमध्यं यथोक्तविधिना दत्त्वा सूर्यसालोक्यमाप्तोति<sup>3</sup> । यथा आदित्यपुराणे—
" परिपूर्णाङ्गमुदितमुदासीनसमप्रभम् ।
सुविभक्तं सुकेशान्तं मुखक्षामं सुशोभनम् ॥
सर्वालंकारशोभाव्यं दित्यसगनुलेपनम् ।
सर्वोपकरणेर्युक्तं सर्वलक्षणशोभितम् ॥"

#### सर्वोपकरणानि खलीनपल्याणादीनि ।

" दन्तेषु मुक्तिकास्तस्य प्रवालमधरोष्ठयोः । दद्याद् वज्रं तु नेत्राभ्यां वैड्रर्यं वाप्यसंभवे । हेमरूप्ये च हस्ताभ्यां ताम्रं पादौ तु विन्यसेत् ॥"

1 विशेषतश्च — ज. 2 द्विगुणान् missing in स्त, ग.

<sup>3</sup> आयाति—घ.

द्विनवतित्मोऽध्यायः

683

हस्तौ अग्रेतनौ पादौ । पादौ पश्चात्तनौ ।

" अण्डो चैवाण्डजैर्वस्त्रीर्वेचित्रैः परिवेष्टयेत् । "

अण्डजैः कौशेयैः ।

" आदित्याभिमुखं कृत्वा बाह्मणाय निवेदयेत्।"

इति । तस्यैव श्वेतत्वे विशेषो गारुडे—

" श्वेतमश्चं ग्रुमं स्नातं हेमपल्याणमृषितम् । रौप्येस्तु कटकैः शुद्धैः करिदन्तोपशोमितम् ॥ वज्रनेत्रं खुरैस्तामैः क्षोमपुच्छं सुवाससम् । शुम्रेण पद्दकेनैव संयुतं स्वायुधान्वितम् ॥ धान्यरत्नोपरिस्थं तु बद्धकच्छं सुपद्दकम् ।"

पट्टकः गलपट्टः।

" एवं सुतेनसं चाश्वं ब्राह्मणाय निनेदयेत् ॥ "

इति ॥ ११ ॥

# वासोदश्चन्द्रसालोक्यम्॥१२॥ सुवर्णदानेनाग्निसालोक्यम्॥१३॥

वस्त्रं सामान्यं दत्त्वा चन्द्रसालोक्यं भजते । विशेषतस्तत्तरुलं यथा---

" दत्त्वा कार्पासिकं वस्त्रं स्वर्गलोके महीयते । दत्त्वा सरोमं तत्रापि फलं दशगुणं भवेत् ॥ "

इत्यादि ज्ञेयम् ॥ १२ ॥ सुवर्णशब्दोऽत्र जातिवचनः ; रूप्यसाहचर्यात् । ततश्च गुङ्गार्धमारभ्य <sup>1</sup>शतमारपर्यन्तं दाने अभिसालोक्यं फलम् । विशेषस्तु तत्र तत्रोक्त एव स्कान्दे । यथा—गुङ्गागुङ्गार्थदाने शिवलोकः । सुवर्णदाने स्वर्गलोकः । सुवर्णद्वितीये अक्षया गतिः । सुवर्णशते ब्रह्मलोकः । यावज्ञीवनिर्वाहक्षमे सर्वे लोकाश्च । शतमाने सर्वमायुरित्यादि ज्ञेयमसाकृतात् स्मृतिसिन्धोर्दानकाण्डात् ॥ १३ ॥

# रूप्यदानेन कपम् ॥ १४ ॥ तैजसानां पात्राणां प्रदानेन पात्रीभवति सर्वकामानाम् ॥ १५ ॥

परिमाणविशेषानादरेण जातिमात्रं रूप्यं दत्त्वा रूपवान् भवति । परिमाणविशेषेण तु पापक्षयाद्यपि

स्कान्दे —

" यः प्रयच्छति विप्राय रजतं चापि निर्मल्म् । स विध्याशु पापानि <sup>1</sup>स्वर्गे लोके महीयते । रूपवान् सुभगः श्रीमानिह लोके च जायते ॥ "

इति ॥ १४ ॥ स्वर्णरूप्यादिपात्रदानेन धनपुत्रादिकामानां पात्रं भवति । स्कान्दे —

" भाजनं यः प्रयच्छेत हैमं रत्नविभूषितम् । सोऽप्सरःशतसंकीणे विमाने दिवि मोदते ॥ राजतं यः प्रयच्छेत विप्रभ्यो भाजनं शुभम् । स गन्धर्वपुरं पाप्य ऊर्वस्या सह मोदते ॥ ताम्रं यो भाजनं दद्याद् ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः । स भवेद्यक्षराजस्य प्रभुवंखसमन्वितः ॥"

आयसेऽप्येतदेव ;

" ताम्रायसानां भाण्डानां दाता यक्षाधियो भवेत् । यानि पापान्यनेकानि कामोत्थानि कृतानि च । कांस्यपात्रप्रदानेन तानि नश्यन्तु मे सदा ॥ "

इति । पित्तस्याप्येतदेव ; ताम्रयोनित्वात् । त्रपुसीसकयोस्तु मूलोक्तमेव फलम् । पात्रम्हणादघटितदानेऽपि फलविशेषः । स च यथाघातु । महाभारते—

> " ताम्रदः पुरुषो लोके भोगमामोत्यनुत्तमम् । लोहारकूटयोर्दानात् कुप्यमामोत्यसंशयम् । त्रपुसीसकयोर्दानाद् विह्वद्विमवामुयात् ॥ "

इति । कुप्यं धनम् । आरकूटं कांस्यपित्तलादि ॥ १५ ॥

# घृतमधुतैलप्रदानेनारोग्यम् ॥ १६ ॥ औषधप्रदानेन ॥ १७ ॥

घृतादिदानेनारोग्यम् ; अनागतरोगानुत्पत्तिः उत्पन्नस्य नाशश्चेति । संवर्तः
" ये तु क्षीरं प्रयच्छन्ति घृतं मधु गुडं दिघ ।
चक्रवाकप्रयुक्तैस्तैर्विमानैर्यान्ति वै दिवम् ॥ "

<sup>1</sup> स्वर्गलोके—घ.

<sup>1</sup> शतपर्यन्तं—घ

<sup>2</sup> प्रदानेन—ख.

इति ॥ १६ ॥ औषधम् ; रसकाथादि । तद्दानेनापि आरोग्यम् । चकारात् पथ्यप्रदानेन च । नन्दिपुराणे-

" सम्यगारोम्यशालायामोषधैः खेहपाचनैः । व्याधितं नीरुजीकृत्य अप्येवं करुणान्वितः । प्रयाति ब्रह्मसदनं कुलसप्तकसंयुतः ॥ "

इति ॥ १७ ॥

लवणदानेन च लावण्यम् ॥ १८ ॥ घान्यप्रदानेन तृप्तिम् ॥ १९ ॥ सस्यप्रदानेन च ॥ २० ॥ अन्नदः सर्वम् ॥ २१ ॥

लवणं शम्भलसैन्धवादि दत्त्वा सौन्दर्यातिशयमामोति । देवीपुराणे---

" लवणं च घृतं तैलं गुडं हिङ्गुं च भारत । कूश्माण्डं जीरकं चैव पत्रशाकं च शोभनम् । दत्त्वा स्वर्गमवामोति द्विजवर्याय भक्तितः ॥ "

इति ॥ १८ ॥ धान्यं वार्षिकं स्यामाकादि दत्त्वा सार्वकालिकीं तृप्तिमामोति ॥ १९ ॥ सस्यानि हैमन्तिकवासन्तिकानि शालिगोधूमादीनि च दत्त्वा सार्वकालिकीं तृप्ति लभते। सामान्यफलिमदम्। विशेषफलं विष्णुधमोत्तरे—" रक्तशालिदः सूर्यलोकम् । सुगन्धशालिदो गन्धर्वलोकम् । महाशालिदो वसुलोकम् । क्षाष्टशालिदोऽलकावासम् । वीहिदः स्वर्गवासम् । यवदः शकलोकम् । गोधूमदो वसुलोकम् । प्रियङ्गुदो लोकप्रियः । मुद्रदः शकलोकम् । माषदो यमलोकम् । षष्टिकादो निर्ऋतिलोकम् । चीनचणकदो वरुणलोकम् । मसूरराजमाषदो वायुलोकम् " इत्याद्युन्नेयम् ॥ २० ॥ अन्नम् अदनार्हमोदनादि । तद्दः सर्वं पूर्वोक्तं लोकं प्रामोति । विष्णुधर्मोत्तरे—

" अन्नं हि जीवितं लोके प्राणाश्चान्ननिबन्धनाः । अन्नदः प्राणदो लोके सर्वदश्च तथान्नदः ॥

भक्ष्यदः स्वर्गछोकम् । भोज्यदः शक्रछोकम् । छेद्यदोऽप्सरसाम् । चोष्यदो वसूनाम् । पानदो वारुणम् । पानकदः सर्वसमृद्धः । पायसदः क्षुत्रिपासारहितो गोछोकम् । गुडदः आरोग्यम् । शर्करादः वाञ्छितं कामम् । फाणितदः तृप्तिम् । खण्डदः सौभाग्यम् । द्राक्षेक्षुदः परं सौभाग्यम् । सक्तुदः तृप्तिम् " इत्यादि ॥ २१ ॥

<sup>2</sup> क्रणाशालिद:—ज

<sup>3</sup> शय्यादानेन—ज.

धान्यप्रदानेन सौभाग्यम् ॥ २२ ॥ तिलप्रदः प्रजामिष्टाम् ॥ २३ ॥ इन्धनप्रदानेन दीप्ताग्निर्भवति ॥ २४ ॥ संग्रामे च गसर्वजयमामोति ॥ २५ ॥

अनुक्तधान्यदाने फलमाह । यानि अनुक्तानि धान्यानि कुलुत्थकोद्रवमण्ड्रकादीनि, तेषां दाने सीभाग्यमामोति ; "अकीर्तितानामन्येषां दानात् स्वर्गमवामुयात्" इति स्मरणात् ॥ २२ ॥ श्वेतान् कृष्णान् वा तिलान् दत्त्वा अभिलिषतां संतितमामोति ; "यथेष्टं लोकमामोति तथा विप्रस्तिलपदः" इति स्मरणात् ॥ २३ ॥ इन्धनं काष्ठादि । तद्दाने दीसौदर्यामिभैवति ; "जाङ्गलं चामिमान्यके" इति तलामकरणे ।

" यस्तापनार्थं काष्ठानि ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति । सर्वार्थास्तस्य सिध्यन्ति तेजस्वी चैव जायते ॥ "

इति कात्यायनः ॥ २४ ॥ इन्धनदानेन युद्धे नयं नाप्नोति ॥ २५ ॥

#### आसनप्रदानेन स्थानम् ॥ २६॥ ³शय्याप्रदानेन भार्याम् ॥ २७॥

आसनं पीठास्तरणीयादि । तद्दाने राज्यस्थानमामोति ;

" आसनं यः प्रयच्छेत संवीतं ब्राह्मणाय वै । स राज्यस्थानमामोति तेजस्वी विगतज्वरः ॥ "

इति स्कान्दात् ॥ २६ ॥

" तस्माच्छथ्यां समासाद्य सारदारुमयीं दृढाम् । दृन्तपत्रचितां रग्यां ⁴हेमरलाद्यलंकृताम् ॥ हंसतृलीप्रतिच्छन्नां ग्रुभगण्डोपधानकाम् । प्रच्छादनपटीयुक्तां धृपगन्धाधिवासिताम् ॥"

इति । 'तस्यां संस्थापयेद्धैमम् ' इत्यादिपूर्वोक्तविधिना शय्यां दत्त्वा उक्तलक्षणां भार्यां विन्देत ।

" यथा न कृष्ण शयनं शुन्यं सागरजातया । शय्या ममाप्यशुन्यास्तु तथा जन्मनि जन्मनि ॥"

इति मन्त्रलिङ्गात् ॥ २७ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> मण्टकादीनि—घ.

<sup>4</sup> हेमपट्टैरलंकतम्—ख,

उपानत्प्रदानेनाश्वतरीयुक्तं रथम् ॥ २८ ॥ छन्नप्रदानेन स्वर्गम् ॥ २९ ॥ तालवृन्तचामरप्रदानेनाध्वसुखित्वम् ॥ ३० ॥ वास्तु-प्रदानेन¹ नगराधिपत्यम् ॥ ३१ ॥

चर्ममय्यौ उपानहौ दत्त्वा वामीयुक्तरथमामोति । लैङ्गे--" दह्यमानाय विपाय यः प्रयच्छत्युपानहौ । न तस्य मानसो दाहः कदाचिदपि जायते ॥ "

इति । काष्ठपादुकादाने तु विशेषः—

" ब्राह्मणाय सुशीलाय यो दचात् काष्ठपादुके । स वाहनेन दिन्येन दिवं गच्छति भोगवान् ॥ "

इति ॥ २८ ॥ वंशशलाकादिनिर्मितं छत्रं दत्त्वा स्वर्गमामे।ति । लैङ्गे---

" वर्षासु छत्रदानेन तथा ग्रीप्मे च नारद । सर्वाह्मदयुतास्ते स्यः सर्वकामैश्च संयुताः ॥ "

इति ॥ २९ ॥ तालवृन्तं व्यजनम् । चामरं वालव्यजनम् । ते दत्त्वा मार्गे सुखी भवति । विष्णुधर्मोत्तरे-

" पदाय व्यजनं वांशं वंशे महति जायते । चार्मणं कर्मणां सिद्धि दत्त्वा व्यजनमस्तुते ॥ . तथैव दत्ते मायूरे नायुरेतस्य हीयते । पात्रे सपुत्रतामेति वास्त्रे च स्त्रणवल्लमः ॥ "

इति । पात्रं पत्रमयम् । वास्रं वस्त्रमयम् । भारते—

" यस्तु भक्त्या द्विजाऱ्याय दद्याचामरमुज्ज्वरुम् । स नृपत्वमवामोति निःशेषावनिमण्डले ॥ "

इति ॥ ३० ॥ वास्तु गृहम् । तत् दत्त्वा नगरप्रभुत्वमामोति । मात्स्ये---

" पकेष्टकामयं कृत्वा शैल्जं वापि दारजम् । मृन्मयं वापि भवनं शुभलक्षणसंयुतम् ॥ सप्राकारप्रतोलीकं कवाटार्गलयान्वितम् । सुधावित्रप्तं चतुरं विस्तीर्णाङ्गणशोर्मितम् ॥

<sup>1</sup> प्रदानेनावःखित्वम—ज

श्रमप्रवेशनिष्काममुपकार्यादिसंयुतम् । मत्तवारणशोभाव्यं गवाक्षादिविभूषितम् ॥ "

चतुरं चतुरश्रम् । मत्तवारणं गोपानसी ।

" गृहं दीपप्रमोद्योतशयनासनभाजनैः । उपस्करैश्च संपूर्ण सर्वधान्यप्रपूरितम् ॥ "

इति । उपस्कराः गृहस्थमञ्जकादयः स्रोकप्रसिद्धाः ॥ ३१ ॥

यद्यदिष्टतमं लोके यचास्ति दयितं गृहे । तत्तद् गुणवते देयं तदेवाक्षयमिच्छता ॥ ३२ ॥

इति <sup>2</sup>श्रीविष्णुस्मृतौ द्विनवतितमोऽध्यायः

प्रतिवस्तु दानवचनाशक्त्याह। यत् यस्य स्रोके प्रियं, गृहे स्वस्य पुत्रदारादीनां वा यदभीष्टं, तत्तदेव 'अक्षय्यमिदं मेऽस्तु ' इति कामनया पात्रम्ताय विभाय देयम् ॥ ३२ ॥

इति <sup>१</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकमोत्साहितश्रीवाराणसीवासिश्रीधर्माधिकारि<sup>4</sup>श्रीरामपण्डितात्मज-<sup>4</sup>श्रीनन्द्पण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविद्यतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां द्विनवतितमोऽध्यायः

2 वैष्णवे धर्मशास्त्रे द्विनवतितमं प्रकरणम्-ज

1 यचास्त्यपहितं गृहे—ज. ³ श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ वैजयन्त्यां द्विनवतितमोऽध्यायः—घ, च. 4 श्री omitted in ग.

#### त्रिनवतितमोऽध्यायः

" उत्पत्तिं प्रस्त्यं चैव भूतानामागतिं गतिम् । वेत्ति विद्यामविद्यां च स भवेद् वेदपारगः ॥ "

द्वित शातातपोक्तरुक्षणे वेदपारगे दत्तं परत्रानन्तं भवति । अग्निहोत्रिणि च ; " आत्मज्ञे शतसाहस्रमनन्तं चाग्निहोत्रिणि " इति बार्हस्पत्यात् ॥ ४ ॥

#### पुरोहितस्त्वात्मन एव पात्रम् ॥ ५ ॥ स्वसा ¹दुहितृजामा-तरश्च ॥ ६ ॥

आत्मपुरोहित एव पात्रम् ; न परपुरोहितः ;

" पुरोहिते च यहत्तं यहत्तं ग्रामयाजके । सेवकेषु च यहत्तं तद् वृथा दानमुच्यते ॥ "

इति निन्दाश्रवणात् ॥ ५ ॥ स्वस्रादयोऽपि स्वस्येव पात्रम्; न परस्य; स्वस्रादिशब्दानां संबन्धि-शब्दत्वात् ॥ ६ ॥

> न वार्यपि प्रयच्छेत वैडालव्रतिके द्विजे। न वकव्रतिके पापे नावेदविदि धर्मवित्॥ ७॥ धर्मध्वजी सदा छुन्धद्छाधिको लोकदाम्भिकः। वैडालव्रतिको ज्ञेयो हिंस्रः सर्वाभिसंधकः॥ ८॥ अधोद्दष्टिनैकृतिकः स्वार्थसाधनतत्परः। द्याठो मिथ्याविनीतश्च बकव्रतपरो द्विजः॥ ९॥

निषिद्धानाह । वक्ष्यमाणलक्षणे वैडाल्ब्रतिके बकवृत्ती पापे धर्मापदेशेन प्रायश्चितानुष्ठातिर अवेदविदि द्विजलिङ्गधारिणि शुद्धे धर्म जानन् जलमपि न दद्यात् । किं पुनर्गोमूमिहिरण्यादि ॥ ७ ॥

तल्लक्षणमाह । लोके स्यात्यर्थं धर्मानुष्ठाता धर्मध्वजी । निषिद्धेऽपि लिप्सावान् लुब्धः । सर्वत्र कपटानुवर्ती छाम्रिकः । लोकानां दरभेनानुरज्जकः लोकदाम्मिकः । हिंसः निर्दयः । सर्वद्रोग्धा सर्वामिसंधकश्च बैडाल्ज्नतिकः बिडाल्स्येव वृतं यस्यासी तादृशो ज्ञेयः ॥ ८ ॥

किंच, अधः विषयान्तरनिवृत्तेव दृष्टिः यस्यासौ तथा। निकृतिः परपीडनं तद्यस्यासौ नैकृतिकः। यथाकथंचित् परपीडनेन स्वार्थसाधने निरतः। शक्षे बञ्चकः। मिथ्या परप्रतारणायैव विनयवान् वकवृत्तिर्ज्ञेयः॥ ९॥

<sup>1</sup> दुहित्युत्रजामातरश्च—ज

#### त्रिनवतितमोऽघ्यायः

अब्राह्मणे दत्तं तत्सममेव पारलौकिकम् ॥१॥ द्विगुणं ब्राह्मणब्रुवे ॥२॥ <sup>1</sup>सहस्रगुणं प्राधीते ॥३॥ अनन्तं वेद-पारगे॥४॥

त्रिनवतितमेन पात्रविशेषेण फलविशेषमाह । अब्राह्मणाः शातातपोक्ताः---

" अत्राह्मणास्तु षट् प्रोक्ता ऋषिः शातातपोऽत्रवीत् । आद्यो राजभृतस्तेषां द्वितीयः क्रयविक्रयी ॥ तृतीयो बहुयाज्यः स्याचतुर्थो प्रामयाजकः । पञ्चमस्तु भृतस्तेषां प्रामस्य नगरस्य च ॥ अनागतां तु यः पूर्वो सादित्यां चैव पश्चिमाम् । नोपासीत द्विजः संध्यां स षष्ठोऽत्राह्मणः स्मृतः ॥ "

इति । तस्मिन् यावत् दत्तं तावदेव परलोके उपतिष्ठते । न त्वब्राह्मणः क्षत्रियादिः ; समत्वायोगात् । यथाः बृहस्पतिः—

" राष्ट्रे समगुणं दानं वैश्ये तु द्विगुणं स्मृतम् । क्षत्रिये त्रिगुणं प्राहुः षड्गुणं ब्राह्मणे स्मृतम् ॥ "

इति ॥ १ ॥ आत्मानं ब्राह्मणं ब्रूत इति ब्राह्मणब्रुवः । तल्रक्षणमाह शातातपः—

" गर्माधानादिमिर्युक्तस्तथोपनयनेन च । न कर्मविन्न चाधीते स भनेद् ब्राह्मणब्रुवः ॥ "

इति । तस्मिन् दानमब्राह्मणदानाद् द्विगुणं परलोके भवति ॥ २ ॥ प्रकृष्टमधीतं यस्य यसाद्वा असौ प्राधीतः ; श्रोत्रिय आचार्यो वा । तस्मिन् अब्राह्मणदानात् सहस्रगुणं परलोके भवति ; "श्रोत्रिये चैव साहस्रम् " इति बार्हस्पत्यात् ; " सहस्रगुणमाचार्ये " इति दक्षस्परणात् ॥ ३ ॥

<sup>1</sup> श्रोत्रिये चैव साहसम्—स्त.

ये वकत्रतिनो लोके ये च मार्जारलिङ्गिनः। ते पतन्त्यन्धतामिस्रे तेन पापेन कर्मणा॥ १०॥ न धर्मस्यापदेशेन पापं कृत्वा व्रतं चरेत्। व्रतेन पापं प्रच्छाय कुर्वन स्त्रीशृद्धदम्भनम्॥ ११॥

तयोर्निन्दात्वे हेतुमाह । ये वकवृत्तयः, ये च बैडालव्यतिकाः, ते सर्वेऽपि अन्धतामिस्रे नरके तेनैव कर्मणा पतन्तीति निन्द्याः ॥ १० ॥

व्यतिरेकमुखेन पापं रुक्षयति । यः पापं कृत्वा तिनिमत्तं प्रायश्चित्तं धर्मापदेशेन धर्मव्याजेन करोति, न¹ प्रायश्चित्तव्यपदेशेन, स तेन व्रतेन प्रायश्चित्तेनापि तत् पापं प्रच्छादयत्येव ; न नाशयति । कृत इत्यत आह । यतः स्त्रीशृद्धादीनामज्ञानामिदं दम्भनं प्रतारणमेव ; न पापोच्छेदकम् । अतः असौ पापोऽवधेयः ॥ ११ ॥

> प्रेत्येह चेहशो विभो गर्छते ब्रह्मवादिभिः। छद्मनाचरितं यच व्रतं रक्षांसि गच्छति॥ १२॥ अलिङ्गी लिङ्गिवेषेण यो वृत्तिमुपजीवति। स लिङ्गिनां हरत्येनस्तिर्थग्योनौ प्रजायते<sup>8</sup>॥ १३॥

तत्रैव हेत्वभ्तरमाह । ईदशः धर्मच्छलेन प्रायश्चित्तकर्ता विष्ठः वैदिकवर्षेः इहामुत्र गर्धते । तच्च धर्मच्छन्नना आचरितं प्रायश्चित्तं व्रतं रक्षांसि गच्छतीति न तत् तथा कुर्यात् ॥ १२ ॥

अवेदिवदं रुक्षयति । न विद्यन्ते शिखास्त्रादीनि त्रैवर्णिकिलङ्गानि यस्यासौ अलिङ्गी शृद्धः लिङ्गिनामुक्तिलङ्गवतां त्रैवर्णिकानां शिखास्त्रादिघारणेन वृत्तिं जीवनोपायमुपजीवति, तस्यैवैनः प्राप्तोति ; तिर्यन्योनिं च प्राप्तोतीत्यसौ अवेदिवित् अवधेयः । यद्यप्यत्र अवेदिविदिति विशेष्यं नोपात्तं, तथापि स्थानप्रमाणेन तस्यैवेदं रुक्षणमिति पर्यवस्यति ॥ १३ ॥

न दानं यशसे दद्यान्न भयान्नोपकारिणे। न दत्यगीतशीलेभ्यो धर्मार्थमिति निश्चितम् ॥१४॥

इति ⁴श्रीविष्णुस्मृतौ त्रिनवतितमोऽध्याय:

निषिद्धान्तरमाह । यशसे यशःकारिणे स्तावकाय, भयाद् भयकारिणे शत्रवे, उपकारिणे मित्राय, वृत्त्यर्थं नर्तनगानपरेभ्यश्च धर्मसाधनं न दद्यादिति शास्त्रेषु निश्चितमेव । धर्मासाधनत्वात् छौकिककीर्त्यादि साधनत्वमवगम्यते । तदिदं निषिद्धान्तरेऽपि समानम् ॥ १४ ॥

इति <sup>1</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारिश्रीरामपण्डितात्मज-श्रीनन्दपण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविष्टतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां त्रिनवतितमोऽध्यायः

1 श्रीविष्णुस्मृतिविद्यती वैजदश्यां त्रिनवितिमोऽध्यायः—घ, चः श्रीधर्माधिकारिरामपण्डितात्मजनन्दपण्डितकृती श्रीविष्णुस्मृतिविद्यती वैजयन्त्यां त्रिनवितिमोऽध्यायः—जः.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> न omitted in ग.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> निश्चय:--ज.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> च जायते---ज.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे त्रिनवतितम् प्रक्णम्—ज,

#### **चतुर्नवतितमोऽध्यायः**

" वैतानिकं च जुहुयादिमहोत्रं यथाविधि । दर्शमस्कन्दयन् पर्व पौर्णमासं च शक्तितः ॥ ऋक्षेष्टवाग्रयणं चैव चातुर्मास्यानि चाहरेत् । तुरायणं च कमशो दक्षस्यायनमेष च ॥ वासन्तशारदैर्मेच्येर्मुन्यत्रैः स्वयमाहतैः । पुरोडाशांश्चरूंश्चैव ¹विधिना निर्विषेत् पृथक् ॥ "

इति । योगीश्वरोऽपि—" श्रौतं सार्तं फल्रेन्हैंः कर्म कुर्यात् क्रियास्तथा " इति ॥ ४ ॥

#### अफालकृष्टेन पश्च यज्ञान्न हापयेत्॥ ५॥

तत्र द्रव्यमाह । न निद्यते फालकृष्टं यस्मिनने तदफालकृष्टम् । अकृष्ट इत्यनेन सिद्धौ फाल्प्यहणं कुद्दालाद्युपलक्षणाय । तादशेन नीवारवेणुस्यामाकादिना पश्च यज्ञान् अग्निपितृदेवतातिथिभृत्यभरणरूपान् न हापयेत् । यथाह योगीश्वरः—

> " अफालकृष्टेनाझीश्च पितॄन् देवातिर्थनिप । भृत्यांश्च तर्पयेच्छ्मश्रुजटालोमभृदात्मवान् ॥ "

इति । कुर्यादिति वक्तन्ये अत्यागवचनं सोमादित्यागार्थम् ; तेषां प्राग्यद्रन्यसाध्यत्वात् ; प्राग्याणां च "संत्यज्य प्राग्यमाहारं सर्वं चैव परिच्छदम्" इति मनुवचनात् वानप्रस्थेन त्यक्तन्यत्वात् । तदाह आपस्तम्बः—"कर्माण्यारभते सोमावराध्यानि " इति । अवराध्यम् अर्वाचीनम् । न ब्रह्म-यज्ञादीन् ; ब्रह्मयज्ञस्यान्नसाध्यत्वामावात् । ऋष्यभिप्रायं वा पञ्चप्रहणम् ; "देविषतृमनुष्यभूतिर्षपूजकः" इति गौतमीयात् । देवादिद्रन्यविधानादात्मनोऽपि तद्द्रन्यत्वमेव ; शेषभोजनियमात् । यथाह मनुः—

" देवताभ्यस्तु तद्धुत्वा वन्यं मेध्यतरं हवि:। शेषमात्मनि युङ्जीत रुवणं च स्वयं कृतम्॥"

इति ॥ ५ ॥

#### ैस्वाध्यायं च न जह्यात् ॥ ६ ॥ ब्रह्मचर्यं पालयेत् ॥ ७ ॥

स्वाध्यायः वेदाध्ययनम् । तत्र त्यजेत् । अध्ययनात्यागेनाध्यापनं त्याजयितः ; तस्य वृत्त्यर्थत्वात् ; वृत्त्यर्थानां च त्यागात् । अनेन याजनादित्यागोऽपि गम्यते । अत एव योगीश्वरः—" निवृत्तश्च प्रतिग्रहात् " इति चकारेण तत् समुच्चितवान् । चकारात् दानं च न त्यजेत् ; " स्वाध्यायवान् दानशीलः "

# चतुर्नवतितमोऽध्यायः

# गृही बलीपलितदर्शने बनाश्रयो भवेत् ॥१॥ अपत्यस्य चापत्यदर्शने वा॥२॥

एवं गृहस्थर्मानुक्त्वा इदानीं चतुर्नवितितमेन क्रमप्राप्तान् वानप्रस्थर्मानाह । गृहीित गाईस्थ्यान् नन्तर्यनियमायाधिकारिनिदेशः । एतच्चाश्रमसमुच्चयाभिप्रायेण ; "तेषु सर्वेषु यथोपदेशमव्यमो वर्तमानः क्षेमं गच्छिति " इति श्रीपस्तम्बसरणात् । विकल्पे तु " अविप्छतब्रह्मचर्यो यमिच्छेत्तु तमावसेत् " इति ध्येयम् । अत्रोभयत्रापि यत्तच्छब्दाभ्याम् आश्रमस्यैव परामर्शः । वर्लापिततदर्शने इति कारुनियमः । वनाश्रय इति देशनियमः ; "मामं च न प्रविशेत् " इति गौतमीयात् ॥ १ ॥ कारुन्तरमप्याह । अपत्यं पुत्रः । तस्यपत्यं पीत्रः । तस्य दर्शने वा । चकारात् आयुषस्तृतीयभागे वा ; " वनेषु तु विह्रत्यैवं तृतीयं भागमायुषः " इति मानवीयात् ॥ २ ॥

# पुत्रेषु भार्यां निक्षिप्य तयानुगम्यमानो वा॥३॥तत्रा-प्यग्नीनुपचरेत्॥४॥

तत्राधिकारिविशेषणमाह । पुत्रे पुत्रयोः पुत्रेषु वा भार्यां सवर्णामसवर्णां वा अवस्यभरणीयामदत्तस्त्रीधनां भरणार्थं निक्षिप्य ; दत्तस्त्रीधनां तु पारतन्त्र्याय । यद्यपीदं द्वयमि प्राप्तमेव, तथापि
नियमार्थं पुनर्वचनम् । निक्षेपश्चायं भार्यानुमतौ । अननुमतौ तु तयानुगन्यमानः सिहतो वा वनं गच्छेत् ।
तयेति कुटुम्बोपलक्षणम् ; "गृहान् हित्वा सदारः समजः सहामिभिबिहिर्ग्रामाद्वसेत् " इति आपस्तम्बीयात् ।
सप्रजः ; यस्यापत्यस्य मातरं विना जीवनासंभवः, तेन सिहत इत्यर्थः । जीवद्भार्यस्येदम् । मृतभार्यस्य तु केवल्स्येव वनवासः ; "एको वा" इति आपस्तम्बीयात् ॥ ३ ॥ तत्र अरण्येऽपि । अमीन्
श्रीतामिम् औपासनं वा । तदुभयाभावे "ऊर्ध्वं पञ्चभ्यो मासेभ्यः श्रामणकेनामिमाधाय " इति
विसिष्ठोक्तवेस्तानसविधिना आहितं वा, सायंमातहोंमेन दर्शपूर्णमासादीष्टिमिश्च परिचरेत् । यथाह मनुः—

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> मनति—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> मानवात्—ख.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> आपस्तम्बीयात्—ग. <sup>4</sup> वितिष्ठोक्तविधिना—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> विधिवत्—ख, ग.

चतुर्नवतितमोऽध्यायः

इति स्मरणात् ॥ ६ ॥ ब्रह्मचर्यं स्त्र्यनभिगमनम् । पालयेत् ; यावज्जीवमनुवर्तयेत् ; " ऊर्ध्वरेताः क्षपाशयः" इति वासिष्ठात् । ब्रह्मचर्यवचनात् मध्वाद्यपि वर्जयेत्;

> " वर्जयेन्मधुमांसानि भौमानि कवकानि च । भूरतृणं शियुकं चैव श्लेष्मातकफलानि च॥ "

इति मानवात्। मांसवर्जनं संभवे। असंभवे तु गौतमः—" प्रतिषिद्धवर्जं बैष्कमप्युपयुङ्जीत् " इति। विष्का व्याघादयः ; तैर्हतं बैष्कम् ॥ ७ ॥

# चर्मचीरवासाः स्यात् ॥ ८ ॥ जटाइमश्रुलोमनखांश्र विभृयात्॥ ९॥ त्रिषवणस्नायी स्यात्॥ १०॥

चर्म कृष्णाजिनादि । चीरं वल्करुम् । दर्भादिनिर्मितं वासः, जीर्णवस्त्रखण्डो वा ; " जीर्णानि चैव वासांसि " इति मानवात्। तानि वसीत। तत्र चर्म उत्तरीयार्थे॥ ८॥ जटाः शिरसि। इमश्रु मुखे। लोमानि कक्षोपस्थयोः । नखान् हस्तपादयोः । चकारात् अङ्गमलं च विभृयात् ; "<sup>2</sup>अप्रयतः सुखार्थेषु " इति मानवात् ॥ ९॥ त्रिपवणं प्रातर्मध्याहापराह्नेषु स्नानशीलः स्यात्। पुनः क्रियावचनम् अशक्तौ स्नानद्वयावबोधनाय ; "प्रातर्मध्यंदिने स्नानं वानप्रस्थगृहस्थयोः " इति कात्यायनीयात् । यतु "सायं स्नायात् प्रगे तथा " इति मानवं, तत् होमाङ्गस्नानपाप्त्यर्थम्; "अभिषिक्तश्च जुहुयात् " इति आपस्तम्बीयात् ॥ १०॥

# कपोतवृत्तिर्मासनिचयः संवत्सरनिचयो वा॥११॥ संवत्सर-निचयी पूर्वनिचितमाश्वयुज्यां जह्यात्॥ १२॥

कपोतस्येव वृत्तिर्यस्यासौ तथा ; अश्वस्तन इति यावत् । मासं निचयो यस्यासौ तथा ; त्रिंशहिन-मोज्यान्नसंचयवानिति । संवत्सरं निचयो यस्यासौ तथा ; द्वादशमासमोज्यान्नसंचयवानिति । वाशब्दात् षण्माससंचयवानपि स्यात् :

> " सद्यः प्रक्षालको वा स्यान्माससंचयिकोऽपि वा । षण्मासनिचयो वा स्यात् समानिचय एव वा॥"

इति स्मरणात् ॥ ११ ॥ विशेषमाह । यः वर्षमोज्यमन्नं संचिनोति, असौ पूर्वसंचितमन्नमाश्चयुज्यां पौर्णमास्यां सर्वे संत्यज्यान्यदुपाददीत ; " नातिसंवत्सरं मुझीत " इति गौतमीयनिषेधात् ॥ १२ ॥

#### ¹ बैष्कमुपयुङ्गीत—घ

<sup>2</sup> अयत्नत:—घ.

#### ग्रामादाहृत्य वाश्रीयादष्टौ ग्रासान् वने वसन्। ¹पुटेनैव पलादोन पाणिना दाकलेन वा ॥ १३ ॥

#### इति <sup>२</sup>श्रीविष्णुस्मृतौ चतुर्नवतितमोऽध्यायः

उक्तासमर्थे प्रत्याह । वानप्रस्थः प्रामादष्टी प्रासानाहृत्याश्नीयात् । वाशन्दात् अष्टभिर्जीवनासंभवे षोडशापि ; "अष्टौ प्रासा मुनेर्भक्ष्या वानप्रस्वस्य षोडश " इति स्मरणात् । प्राम्यविधानादेव वन्य-नियमोऽर्थछप्तः । इदं च वनवासिषु भिक्षासंभवे ;

> . " तापसेष्वेव विप्रेषु पात्रिकं भैक्ष्यमाचरेत् । गृहमेधिषु वान्येषु द्विजेषु वनवासिषु ॥ "

इति मानवात् । भोजनपात्रमाह । पुटं पर्णद्रोणः । परुश्चम् अस्यूतमेव पर्णम् । पाणिः पाणितरुम् । शकलं घटादिकपालम् । तेन वा अश्रीयात् ॥ १३ ॥

इति <sup>3</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारिश्रीरामपण्डितात्मज-श्रीनन्दपण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविद्यतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां चतुर्नवतितमोऽध्यायः

<sup>2</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे चतुर्नवतितमं प्रकरणम्—ज, ठ.

<sup>1</sup> प्रतिगृह्य पुटेनैव—ज. <sup>8</sup> श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ वैजयन्त्यां चतुर्नवितितमोऽध्यायः—घ, च ; श्रीधर्माधिकारिरामपण्डितात्मजनन्दपण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ वैजयन्त्यां चतुर्नवितमोऽध्यायः —ग.

#### पञ्चनवतितमोऽच्यायः

#### वानमस्थस्तपसा शरीरं शोषयेत् ॥१॥ ग्रीष्मे पश्चतपाः स्यात् ॥२॥ व्याकाशशायी प्राष्ट्रिष ॥३॥ आर्द्रवासा हेमन्ते॥४॥

पञ्चनवितिमेनाविशिष्टान् वानप्रस्थर्मानाह । उक्तरुक्षणो वानप्रस्थो वक्ष्यमाणेन तपसा शरीरं शोषयेत् क्रशीकुर्यात् ॥ १ ॥ तप एवाह । " त्र्यृतुः संवत्सरः " इति श्रुतेः चैत्राद्याषाद्यान्तचतुर्मासात्मके श्रीष्मे पञ्च तपांसि कायसंतापा यस्यासौ तथा भवेत् ; पञ्चािससेवनं क्र्यादित्यर्थः ; " श्रीष्मे पञ्चािममध्यस्थः " इति स्मरणात् ॥ २ ॥ श्रावणादिकार्त्तिकान्तचतुर्मासात्मके वर्षतौ अनान्छक्ने देशे शयनशीलः स्यात् ॥ ३ ॥ मार्गशीर्षादिफाल्गुनान्तचतुर्मासात्मके हेमन्ते आर्द्रवस्त्रधरः स्यात् ॥ ४ ॥

#### नक्ताश्ची स्यात् ॥ ५ ॥ <sup>३</sup>एकान्तरद्वयन्तरत्र्यन्तराश्ची वा स्यात् ॥ ६ ॥

भोजनकालमाह । दिवाहतस्यापि नक्तमेव भोजनशीलः स्यात् ; " नक्तं चात्रं समश्रीयाद् दिवा वाहृत्य शक्तितः " इति मानवात् ॥ ५॥ एकं द्वे त्रीणि वा दिनान्यन्तरा त्यक्त्वा नक्तं भुक्षीत ; " चतुर्थकालिको वा स्याद्यद्वाप्यष्टमकालिकः " इति मानवात् । चतुर्थाष्टमयोरन्तरा षष्टकालिकोऽपि । वाशब्दात् पक्षाद्यन्तरेऽपि ; " पक्षे गतेऽथवाश्रीयान्मासे वाहिन वा गते " इति योगिस्मरणात् । पूर्वपूर्वाभ्यासे उत्तरोत्तरारम्भः ॥ ६॥

# पुष्पाद्यी ॥ ७ ॥ फलाद्यी⁴ ॥ ८ ॥ द्याकाद्यी ॥ ९ ॥ पर्णाद्यी वा ॥ १० ॥ ⁵यवात्रं पक्षान्तयोर्वा सक्तदश्रीयात् ॥ ११ ॥

मोज्यान्तरमाह । पुष्पाण्येव तिन्त्रिण्यादीनामशितुं शीलमस्यासौ तथा भवेत् ॥ ७ ॥ फलानि बदरादीन्यश्रीयात् ॥ ८ ॥ शाकमारण्यं द्रोणपुष्पादि ॥ ९ ॥ पर्णानि बिल्वादीनाम् । वाशब्दात् कन्द- मूलानि ; "पुष्पमूलफलेर्वापि " इति मानवात् । पुष्पादीनि च कालपकानि स्वयं शीर्णानि ; "कालपकेः स्वयं शीर्णीः " इति तस्येव सरणात् ॥ १० ॥ यवान्नं यवागूः । तां पौर्णमास्यमावास्ययोर्वा सक्रदश्रीयात् नक्तम् ; "पक्षान्तयोर्वाप्यश्रीयाववागूं कथितां सक्रत् " इति मानवात् ॥ ११ ॥

#### चान्द्रायणैर्वा वर्तेत ॥ १२ ॥ अइमकुद्दः ॥ १३ ॥ दन्तो-ॡखलिको वा ॥ १४ ॥

चान्द्रायणैः उक्तलक्षणेः । बहुवचनम् अनेकोक्तविधोपसंग्रहार्थम् । तैर्वतेतः ; कालं नयेत् । वाशब्दः कृच्छ्रोपसंग्रहार्थः ; "चान्द्रायणैर्नयेत् कालं कृच्छ्रेर्वा वर्तयेत् सदा " इति योगिसरणात् ॥ १२ ॥ अश्ममयेन येन केनापि कृष्ट्यित वितुषीकरोति इत्यश्मकुष्टः स्थात् ॥ १३ ॥ दन्ता एव उल्द्रखलं वैतुष्यसाधनं यस्यासौ ; तथा स्यात् । वाशब्दात् अग्निपकाशी काल्पकाशी वा स्यात् ; "अग्निपकाशनो वा स्यात् काल्पकाशनोऽपि वा " इति मानवात् । तस्य धर्मान्तरमप्याह योगीश्वरः—

" स्वप्याद्भूमौ शुची रात्रौ दिवा संप्रपद्दैर्नयेत् । स्थानासनविहारैर्वा योगाभ्यासेन वा तथा ॥ अमीन् वाप्यात्मसात्कृत्वा वृक्षावासो मिताशनः । वायुभक्षः प्रागुदीचीं गच्छेदा वर्ष्मसंक्षयात् ॥ "

इति ॥ १४ ॥

तपोमूलिमदं सर्वं देवमानुषिकं जगत्।
विपोमध्यं तपोऽन्तं च तपसा च तथा धृतम् ॥ १५ ॥
व्यदुश्चरं यद्दुरापं यद्द्रं यच दुष्करम् ।
सर्वं तत् तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम् ॥ १६ ॥

#### इति 'श्रीविष्णुस्मृतौ पश्चनवतितमोऽध्यायः

तपः प्रशंसति । दैविकस्य मानुषस्य वा जगतः स्थावरजङ्गमात्मकस्य विश्वस्योत्पित्तिशिलयाः स्थितौ व्यवहारक्षमता च तपसैव निष्पद्यन्त इति ॥ १५ ॥

<sup>2</sup> This and the next line omitted in ज.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> उपशोषयेत्—ज, ठ.

<sup>2</sup> This Sūtra read after Sūtra 5 in ज.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> एकान्तराशी वा—ज, ठ.

<sup>4</sup> मूलाशी added in ज, ठ. 5 यवारां ज, इ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> देवमानुषजं—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यद् दुस्तरं दुरापं यत् यद् दुर्गे यच दुष्करम्—ठ.

<sup>4</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे पञ्चनवतितमं प्रकरणम्--ज, ठ.

#### विष्णुस्मृति:

किंच यत् दुश्चरं दुर्ज्ञेयं संकल्पयितुमशन्यम् ; यत् संकल्पितमपि बहुतरान्तरायच्छन्नत्वात् प्रीपु-मशन्यम् ; यच असमानदेशकालतया दूरम् ; यच दुःखकृतिसाध्यतया दुष्करम् ; तत् सर्वमपि तपसः साध्यते । यतस्तपः फलस्यातिक्रमाईं न भवति । सति तपसि न फलमित्यसंभवीति ॥ १६ ॥

इति <sup>1</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकभोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि<sup>2</sup>श्रीरामपण्डितात्मज<sup>्</sup> <sup>2</sup>श्रीनन्दपण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां पञ्चनवतितमोऽध्यायः

#### षण्णवतितमोऽध्यायः

#### अथ त्रिष्वाश्रमेषु 'पक्षकषायः प्राजापत्यामिष्टि कृत्वा सर्ववेदसं दक्षिणां 'दत्त्वा 'प्रव्रज्याश्रमी स्यात् ॥ १ ॥

वनस्थधमोंक्त्यनन्तरं क्रमप्राप्तान् संन्यासिधर्मान् षण्णवितितमाध्यायेनाह । संन्यासिधर्मप्रसावाय अथशब्दः; आनन्तर्यस्य पाठेनैव सिद्धः। त्रिष्वाश्रमेष्वित्यनेन आश्रमसमुच्चयोऽभिमेतः। तत्र विषयदोषदर्शनेन
पक्षकषायः निवृत्तविषयवासनः। अनेन आश्रमविकल्पोऽपि द्योतितः; ब्रह्मचर्यादाविष वैराग्येण विषयवासनानिवृत्तिसंभवात्। तदेतदुमयं जावालश्रुतौ श्रूयते—"ब्रह्मचर्यं परिसमाप्य गृही भवेद्। गृही भूत्वा
वनी भवेद्। वनी मृत्वा प्रत्रजेत्। यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रत्रजेत् गृहाद्वा वनाद्वा" इति । प्रजापतिदेवताकामिष्टिं कृत्वा प्राजापत्यं स्थालीपाकं वा; "य एवाहितामेः पुरोडाशः, स एवानाहितामेः
स्थालीपाकः " इति परिशिष्टवचनात्। तस्यां च सर्वं वेदः इति सर्ववेदसं सर्वं धनं दक्षिणां दत्त्वा
बोधायनाद्युक्तविधिना प्रत्रज्याश्रमी संन्यासी स्यात्; प्रपरिपूर्वस्य व्रजतेः त्यागार्थत्वात्। अत्र च ब्राह्मणस्थैवाधिकार इति मृतुः—"आत्मन्यमिं समारोप्य ब्राह्मणः प्रत्रजेदृहात्" इत्युपक्रम्य "एष
वोऽभिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विधः " इत्युपसंहारात्। " त्रयाणां वर्णानां वेदमघीत्य चत्वार आश्रमाः "
इति सृत्रवचनात् त्रैवर्णिकानामित्यन्ये। त्रैवर्णिकस्त्रीणामपीति बोधायनः; "स्त्रीणां चैके" इति
स्मरणात्॥ १॥

# आत्मन्यग्नीनारोप्य भिक्षार्थे ग्रामियात्॥२॥ सप्ता-गारिकं भैक्षमाचरेत् ॥३॥

इष्टिदक्षिणान्ते श्रोतान् सार्तं वाग्निमात्मन्यारोप्य संन्यासप्रेषं त्रिरुचार्य मिक्षार्थमेव श्रामं प्रविद्योत् , नान्यथा ॥ २ ॥ सप्तस्वगारेषु भवं सप्तागारिकं भेक्षं भिक्षासमूहम् ; "श्रासमात्रा भवेद्भिक्षा" इति स्मरणात् सप्तश्राससमूहं गृह्णीयात् । अशक्तौ अष्टौ श्रासान् ; "अष्टौ श्रासा सुनेभैक्षम्" इति स्मरणात् । शक्तौ न्यूनमपि ;

<sup>1</sup> परिपक्त-ज.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ब्रह्माश्रमी—ज, ठ. <sup>4</sup> समारोप्य-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> दत्त्वा omitted in ठ. <sup>5</sup> आदद्यात्—ज, ठ.

<sup>🧴</sup> श्रीविष्णुस्मृतिविद्वतौ पञ्चनवतितमोऽध्यायः—घ, च,

" अष्टौ ग्रासान् समादाय स मुनिः सप्त पञ्च वा । अद्भिः प्रक्षाल्य ताः सर्वास्ततोऽभीयाच वाग्यतः ॥ "

इति संवर्तीयात् । तान्यप्यसंकल्पितानि ; "सप्तागाराण्यसंकल्पितानि चरेद्भैक्ष्यम् " इति वासिष्ठात् । मनुरपि,

" न तापसैर्ज्ञाह्मणैर्वा वयोभिरथवा श्वभिः । आकीर्ण भिक्षुकैरन्यैरगारमुपसंत्रजेत् ॥ "

इति ॥ ३ ॥

# अलाभे न व्यथेत ॥ ४॥ न भिक्षुकं भिक्षेत ॥ ५॥ भुक्तवति जने अतीते पात्रसंपाते भैक्षमादद्यात् ॥ ६॥

सप्तानामि मध्ये यत्र गृहे मिक्षा न रुभ्यते, तत्र दुःखं कोधं वा न दुर्यात् । अरुमे दुःखनिषेवात् रुभे सुखस्यापि निषेवोऽर्थसिद्धः ; "अरुमे न विषादी स्यास्त्रामे चैव न हर्षयेत् " इति मानवात् ॥ ४ ॥ मिक्कुरेव मिक्कुकः यतिः । तद्भिक्षतं नादचात् । मिक्कुनिषेवात् अश्रम्यनुज्ञायते । प्राधान्येन गृहस्थः ॥ ५ ॥ गृहस्थस्य परिजने भुक्तवि पाकपात्राणां संपाते प्रक्षाल्य न्युट्जीकरणे च कृते, अस्य वा शिष्टादन्नात् मैक्षं याचेत । यथाह मनुः—

" विघूमे सन्नमुसले व्यङ्गारे भुक्तवज्जने । वृत्ते शरावसंपाते नित्यं भिक्षां यतिश्चरेत्॥"

इति । अनेन सायाह्ये रुक्ष्यते ;

" अप्रमत्तश्चरेद्भैक्षं सायाह्नेऽनमिलक्षितः । रहिते भिक्षकैर्मामे यात्रामात्रमलोलुपः ॥ "

इति योगिस्मरणात्। ततोऽशीत् सकृत्वं सिध्यति ;

" एककालं चरेद्धिक्षां प्रसजेन्न तु विस्तरे । मैक्षप्रसक्तो हि यतिर्विषयेष्वपि सज्जते ॥ "

इति मानवात् । अशक्तौ सायं पातः ; " ब्राह्मणकुले <sup>4</sup>यल्लमेत , तद्भुञ्जीत सायं पातर्मधुमांसवर्जम् " इति वासिष्ठात् ॥ ६ ॥

# ¹मृन्मये दारुपात्रेऽलाबुपात्रे वा॥७॥ तेषां च तस्याद्भिः शुद्धिः स्यात् ॥८॥

षण्णवतितमोऽध्यायः

भिक्षापात्राण्याह । मृन्मयं शरावादि । दारुपात्रं काष्ठमयम् । अलाबुः तुम्बी ; तन्मयम् । वाशब्दात् वेणुमयं च ; "यतिपात्राणि मृद्धेणुदार्वलाबुमयानि च " इति योगिसरणात् । अलाबुः बिल्वनारि-केलादीनामप्युपलक्षणम् ; "गोवालैः फलसंभुवाम् " इति शुद्धिसाम्यात् ॥ ७ ॥ तेषां पात्राणां, तस्य भैक्षस्य च अद्भिः प्रक्षालनाच्छुद्धिः । चकारः पात्रशुद्धौ गोवालसमुच्चयार्थः ; " वद्भिः श्रुक्षाल्य प्रणवेनाभिमन्त्र्या-श्रीयात् " इति स्मरणात् ; भैक्षस्य च प्रणवाभिमन्त्रणसमुच्चयार्थः ; " तद्भिः प्रक्षाल्य प्रणवेनाभिमन्त्र्या-श्रीयात् " इति स्मरणात् ॥ ८ ॥

# अभिपूजितलाभादुद्विजेत ॥ ९ ॥ ज्यून्यागारिनकेतनः स्यात् ॥ १० ॥ वृक्षमूलिनकेतनो वा ॥ ११ ॥ न <sup>4</sup>ग्रामे द्वितीयां रात्रि-मावसेत् ॥ १२ ॥

अभिपूजितं मिष्टानम्; तल्लाभात् उद्वेगवान् भवेत्; न संतुष्येत्; "अभिपूजितलाभैस्तु यतिर्भुक्तोऽपि वध्यते " इति मानवात् ॥ ९ ॥ यन्निर्जनं गृहं तत्र वसेत् । शून्यत्वाभिवानात् गुहागह्वराष्ट्रपल्क्ष्यते ॥ १० ॥ वृक्षमूलेष्वेवावतिष्ठेतः; "अनिष्ठरिनिकेतः स्यात् " इति मानवात् । वाशब्दात् एकाकी भवेत्; "एकारामः परित्रज्य " इति योगिस्मरणात् ॥ ११ ॥ वर्षाभ्योऽन्यत्र प्रामे एकरात्रं वसेत् । नगरे पञ्चरात्रमः

"एकरात्रं वसेद् ग्रामे नगरे पञ्चरात्रकम् । वर्षाभ्योऽन्यत्र वर्षासु मासांस्तु चतुरो वसेत् ॥"

इति कण्वस्मरणात् । इदं चाशक्तौ । शक्तौ तु मासद्वयमेव ; "ऊर्ध्व वार्षिकाभ्यां मासाभ्यां नैकस्थानवासी " इति शृङ्खस्मरणात् ॥ १२ ॥

#### कौपीनाच्छादनमात्रमेव वसनमादयात्॥ १३॥

कौपीनं गुदम् । तदाच्छाद्यते यावता तावत्येव मात्रा परिमाणं यस्य तत् तथा ; तावदेव वस्तं गृह्धीयात् , नाधिकम् । शक्तस्येदम् ; अशक्तस्य तु " एकशाटी स्यात् " इति स्मृत्यन्तरोक्तं ज्ञेयम् । एवकारेण परिग्रहान्तरनिष्टतिः ; "अनिचयो भिक्षः" इति गौतमीयात् । तत्र देवस्त्रीयो विशेषः——

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> मैक्षुकमनुभिक्षेत्—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> प्रतिषेघात्—गः

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> मिक्षाम्—ज, ट

<sup>4</sup> यावत् ग

<sup>1</sup> मृत्मयेऽलाबुपात्रे दारुपात्रे वा—ठ.

² स्यात् omitted in ठ.

<sup>3</sup> From मलिले: up to समुचयार्थ; omitted in ख.

" काषायी मुण्डस्त्रिदण्डी कमण्डल्लपवित्रपादुकासनकन्थामात्रः " इति । काषायी गैरिकारक्तवसनः । मुण्डः " मुण्डः शिखी वा " इति गौतमीयात् विकल्पः । त्रिदण्डी एकदण्डी वा ; " एकदण्डी त्रिदण्डी वा " इति बोधायनीयात् । यज्ञोपवीतमपि वैकल्पिकम् ;

> " यज्ञोपवीते द्वे घार्ये गृहिमिर्वनिभिस्तथा। एकमेव समुद्दिष्टं यतीनां त्रतिनां तथा॥"

इति स्मरणात् ; "केशान् यज्ञोपवीतं च त्यक्त्वा गूढश्चरेन्मुनिः" इति चाष्कलस्मरणाच । पवित्रं हित । भिक्षार्थमाशिषं न प्रयुक्षीतेत्यन्ये, वस्नखण्डो जलपावनार्थः । शोषं प्रसिद्धम् । एषां चं व्यवस्था एकदण्डत्रिदण्डसंन्यासाभिप्रायेण ;

" सशिखं वपनं कृत्वा बहिः सूत्रं त्यजेदृ बुधः । एकदण्डं गृहीत्वा च मिक्षुधर्मं समाचरेत् ॥ शिखी यज्ञोपवीती च यद्वा ज्ञानप्रबोधितः। त्रिदण्डमहणं कृत्वा भिक्षुधर्मं समाचरेत् ॥ "

इति ¹स्मृत्यन्तरात् ॥ १३ ॥

# ैद्दष्टिपूतं न्यसेत् पादम् ॥ १४ ॥ वस्त्रपूतं जलमादचात् ॥ १५ ॥ सत्यपूर्तं वदेत् ॥ १६ ॥ मनःपूर्तमाचरेत् ॥ १७ ॥

दृष्ट्या अवेक्ष्य पादन्यासं कुर्यात् ; अन्यथा कीटादिवधप्रसङ्गः ॥ १४ ॥ वस्त्रेण पावितं जलं गृह्धीयात् ; नापावितम् , उक्तदोषावसरात् ॥ १५ ॥ यथार्थप्रतिपादनेन पवित्रितं वाक्यं वदेत् ; न मिथ्याम् । "नानृतं वदेत् " इति सामान्यनिषेधेऽपि पुनर्वचनं प्रायश्चित्तचातुर्गुण्यार्थम् ; " यतीनां <sup>3</sup>तु चृतुर्गुणम् " इति स्मरणात् ॥ १६ ॥ वैकल्पिके सांशयिके वा ग्रुद्धचादौ यत्र मनःप्रसादः तदाचरेत् ॥ १७ ॥

<sup>4</sup>मरणं नाभिकामयेत जीवितं च॥१८॥ अतिवादां-स्तितिक्षेत ॥ १९ ॥ न कंचनावमन्येत ॥ २० ॥ निराशीः स्यात् ॥ २१ ॥ निर्नमस्कारः ॥ २२ ॥

<sup>1</sup> सरणात्—घ.

<sup>1</sup>जीवनमरणविषयिणीं कामनां न कुर्यात् 'चिरं जीवेयम्, क्षिप्रं म्रियेय हित ॥ १८॥ वादमतिकान्ता अतिवादाः अवचनीयानि । तान्यपि परोक्तानि तितिक्षेत क्षमेत ॥ १९ ॥ न कस्या-प्यवमानं कुर्यात् ॥ २० ॥ नमस्कृतोऽपि आशिषं न प्रयुङ्गीत ; किं तु नारायणसारणं कुर्यात् ;

> " नमो नारायणायेति गृहस्थः प्रणमेचतिम् । ब्र्युर्नारायणेत्येव यतयो ह्यभिवादिताः ॥ "

"<sup>2</sup>न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नक्षत्राङ्गविद्यया । नानुशासनवादाभ्यां <sup>3</sup>भिक्षां लिप्सेत कर्हिचित् ॥ "

इति मानवात् ॥ २१ ॥ नमस्कृतो न नमस्क्रयात् , किं तु नारायणं स्मरेदिरयुक्तम् । भिक्षार्थं प्रणति न कुर्यादित्यन्ये ॥ २२ ॥

### वास्यैकं तक्षतो बाहुं चन्दनेनैकमुक्षतः। नाकल्याणं न कल्याणं तयोरपि च चिन्तयेत ॥ २३॥

तर्हि की हक् स्यादित्यत आह । वासी काष्ठतक्षणसावनमस्त्रम् । तया य एकं बाहुं तक्षति, यश्चापरं चन्दनेन उक्षति, तयोरुमयोरिप शापानुप्रहो न कुर्यात् ॥ २३ ॥

#### <sup>4</sup>प्राणायामधारणाध्याननित्यः स्यात् ॥ २४ ॥

प्राणानामन्तः संचारिणां वायूनामायामो निरोधः पञ्चदशमात्रापरिमितः । ते त्रयो धारणाः । तास्तिस्रो योगः बाह्यविषयचित्तवृत्तिनिरोधः। तेन आत्मध्यानं वक्ष्यमाणम्। तानि प्राणायामादीनि नित्यानि आवस्यकानि यस्य स तथोक्तः स्यात् । तदुक्तं योगशास्त्रे—

> " र्मंत्राम्य छ।टिकां दद्यात् कराग्रं जानुमण्डले । मात्राभिः पञ्चदशभिः प्राणायामोऽधमः स्मृतः ॥ मध्यमो द्विगुणः श्रेष्ठस्त्रिगुणो घारणा स्मृता । त्रिभिस्त्रिभिः स्मृतैकैकैस्ताभियोगस्त्रथेव च ॥ "

A-51

<sup>2</sup> Sutra-s 14 to 17 read in 11, 3 as a single verse: दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं पिवेजलम् । सत्यपूर्तं वदेदाक्यं मनःपूर्तं समाचरेत् ॥ <sup>8</sup> च—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> जीवित—च.

<sup>े &</sup>lt;sup>3</sup> मिक्षार्थं प्रणति न च—ख, ग,

इति । योगीश्वरोऽपि ---

" ततो ध्येयः स्थितो योऽसौ हृदये दीपवत प्रभः धारयेत् तत्र चात्मानं धारणां धारयन् बुधः ॥ "

इति ॥ २४ ॥

संसारस्यानित्यतां पद्येत् ॥ २५ ॥ दारीरस्याद्युचिभावम् ॥ २६॥ जरया रूपविपर्ययम् ॥ २७॥ वशारीरमानसागन्तुक-व्याधिभिश्चोपतापम् ॥ २८ ॥ सहजैश्च ॥ २९ ॥

बाह्यविषयेभ्यश्चित्तनिवृत्त्युपायमाह । संसरन्ति प्राणिनोऽसिन्निति संसारो लोकः ; तस्य स्वर्गमर्त्य-पातारुदिरनित्यतां विनाशं पश्येत् शास्त्रेणानुभवेन च । यथाह योगीश्वरः—

> " गन्त्री वसुमती नाशमुद्धिर्देवतानि च । फेनप्रख्यः कथं नाशं मर्त्यलोको न यास्यति ॥ "

इति ॥ २५ ॥ शुक्रशोणिताद्यारव्यत्वेन मलमूत्राद्यशुचिद्वव्यसंपर्कित्वेन चाशुचित्वं देहस्यानु,चिन्तयेत् वैराग्यजननाय ॥ २६ ॥ जरा तुरीयावस्था ; तया रूपस्य यौवनीयशरीरदार्ढ्यादे: विपर्यय: वलीपिलता-द्यमिभवः ; तं च पश्येदिति सर्वत्र संबन्धनीयम् ॥ २७ ॥ शारीराः व्याययः अर्शःश्लीहादयः । मानसाः मनोविक्षेपादयः । आगन्तुकाः वातिपत्तोद्रेकादयः । चकारात् आध्यश्च । तेऽपि शरीरविषयत्वेन शारीराः । मनोमात्रजन्यत्वेनार्थकामादिविषया मानसाः । आगन्तुकाः श्त्रुकृतभयक्रोधादिजन्या मनःपीडादयः ; तैरुपतापः संज्वरः ; तम् ॥ २८ ॥ सहैव शरीरेण जायन्त इति सहजाः अविद्यास्मितारागद्वेवाभिनिवेशाः पञ्च क्केशाः ; तैश्चोपतापम् । चकारात् नानायोनिषु संसरणम् ; " भवे। जातिसहस्रेषु " इति योगिस्मरणात् ॥ २९ ॥

#### नित्यान्धकारे गर्भे वसतिम् ॥३०॥ मूत्रपुरीषमध्ये च ॥३१॥ तत्र च शीतोष्णदुःखानुभवनम् ॥ ३२॥ 'जन्मसमये योनि-संकटनिर्गमनात् महदुःखानुभवनम् ॥ ३३॥

चन्द्रसूर्याद्यद्योताभावेन नित्यमन्थकारो यस्मिन् ; तादृशे गर्भे वसितम् ॥ ३०॥ मूत्रपुरीषाशययोर्मध्यस्थे गर्भाशये वसतिम् । चकारात् करपादसंयमनाघोमुखत्वादि च ॥ ३१॥ तत्र गर्भाशये <sup>5</sup>मातृभुक्तपीत-शीतोष्णानपानादिजन्यं शीतोष्णानुभवदुःखं च ॥ ३२ ॥

4 This Sūtra omitted in জ, ত.

" चतुर्विशाङ्गुलं योनिमण्डलं जायते स्नियाः । परीणाहश्च गर्भस्य प्रसवे पञ्चविंशकः ॥ तेन निर्गमने दुःखं योनेर्गर्भस्य जायते । प्रसतिवातैः स बलाद्योनेर्निष्कास्यते चिरात् ॥ "

इति आदिपुराणात् जन्मकाले योनेः संकीर्णतया निर्गमे महतो गर्भस्य दुःखानुभवः ॥ ३३ ॥

बाल्ये मोहं गुरुपरवइयताम् ॥ ३४ ॥ अध्ययनादनेकक्केशम् ॥ ३५॥ यौवने च विषयाप्राप्तावमार्गेण तदवाप्तौ विषयसेवनान्नरके पतनम् ॥ ३६ ॥ अप्रियैर्वसितं प्रियैश्च विषयोगम् ॥ ३७ ॥ नरके च सुमहदुःखम् ॥ ३८ ॥ संसारसंसृतौ तिर्यग्योनिषु च ॥ ३९ ॥

बाल्यमा पञ्चमाद्वर्षात् । तत्र मोहं हिताहितापरिज्ञानम् । तत कर्ष्वं कर्तव्याकर्तव्यादौ गुरूणां मातापित्रादीनां परा अनितक्रमणीया वस्यता अधीनता, ताम् ॥ ३४॥ तत उपनीतस्य <sup>2</sup>विद्याध्ययने गुरुशुश्रृषाध्ययनावधानाद्यनेकक्केशम् ॥ ३५ ॥ तारुण्ये पुनः स्रक्चन्दनवनिताद्यनेकविषयाप्राप्तावनेकक्केशं, तेषामेव विषयाणां निषेधातिक्रमेण प्राप्तानां सेवनेन नरकपातं च । तद्विषयशब्दयोः विग्रहवाक्ये षष्ठचन्ततया सामानाधिकरण्यम् ॥ ३६॥ अप्रियैः मनोदुःखकरैः सह वासः ; प्रियैः पुत्रकलत्रादिभिश्च वियोगः ॥ ३७ ॥ निषिद्धकर्मणा पूर्वोक्ते नरके सुतरां सांसारिकादतिशयेन महच्चिरकालानुगतं दुःखम् । चकारात् याम्यमार्गोद्भवं च ॥ ३८॥ नरकमोगानन्तरं दुरितरोषेण संसारपाप्तौ जायमानासु श्वस्मालादियोनिषु वर्तमानं दुःखम् । चकारात् वृक्षगुल्मादियोनिषु च ॥ ३९ ॥

एवमस्मिन् सततयायिनि संसारे न किंचित् सुखम् ॥ ४० ॥ यदिप किंचित् दुःखाभावापेक्षया सुखसंज्ञं तदप्यनिलम् ॥ ४१॥ अतत्सेवादाकावलामे वा महदुःखम् ॥ ४२॥

उपसंहरति । एवं संसाराद्यनित्यतादिदर्शने अस्मिन् वर्तमानेऽपि प्रतिक्षणमुपचीयमानतथा सततयायिनि संसारे छोके न किंचित् सुखम् अनुकूळवेदनीयम् ॥ ४० ॥ संसारे पारमार्थिकसुखामावात् यत् किंचित् दुःस्वाभावापेक्षया सुखत्वेन व्यविद्वयते, तदपि न नित्यम् ; न सततम् ; क्षणिकत्वात् ॥ ४१ ॥ तेषां वैषयिकसुरवानां रोगादिना विषयसेवाशको, शक्ताविप दारिद्रचेण विषयालाभे वा महदेव दुःखम् ॥ ४२ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> योगीश्वरीयेऽपि—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> शारीरमानसागन्तुमिश्च—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> अनुभवम—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> भक्त omitted in ग.

ऽस्थिमजाशुकात्मकम् ॥ ४४ ॥ चर्मावनद्धम् ॥ ४५ ॥ दुर्गनिध च

इदानीं शारीराहंकारनिष्टुत्तये शरीरमेव विवृणोति । इदम् अहंमावेनात्मतयाभिमन्यमानं, शीर्यत इति शरीरं शरणस्त्रभावं, वक्ष्यमाणाः सप्त धातवो वसादयो यस्मिन्निति सप्तधातुकं पश्येत् । अनुवृत्तावपि पुनर्वचनं शास्त्रनैरपेक्ष्येणैव प्रत्यक्षीकरणाभिपायेण ॥ ४३ ॥ सप्त धातूनाह । वसा मांसस्नेहः । रुधिरम् अस्टक् । मांसं पललम् । मेदः मांसरसः । अस्थि कीकसम् । मज्जा <sup>1</sup>अस्थिनालिकान्तर्वर्ती रसः । शुक्रं रेतः । एतान्येव आत्मा स्वरूपमारम्भकं यस्य तत् तथा। कार्यकारणयोरभेदप्रतिपत्त्या आत्मत्वव्यपदेशः। नातिरिक्त-द्रव्योपादानकमित्यर्थः ॥ ४४ ॥ चर्मणा त्वचा अवनद्धं पिनद्धम् ; तेन विना वसादीनामावरणासंभवात् ॥ ४५ ॥ स्वेदादिजननेन दुष्टगन्धवत् । चकारात् अस्पृश्यादिस्पर्शे अस्पृश्यं च ॥ ४६ ॥ मलानां पूर्वोक्तानां वसादीनामायतनं स्थानम् ॥ ४७॥ पानभोजनादिजन्यैः सुखशतैर्युक्तमपि पानभोजनादिभिरेव विकारि ; तत्तद्भुरुखुभावेन श्लेष्माजीर्णादिदुःखशताकुलमित्यर्थः ॥ ४८ ॥

प्रयताद्धतमपि विनाशि ॥ ४९॥ कामकोघलोभमोहमद-मात्सर्यस्थानम् ॥ ५० ॥ पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशात्मकम् ॥ ५१ ॥ अस्थिसिराधमनीस्नायुयुतम् ॥ ५२ ॥ रजस्वलम् ॥ ५३ ॥ षट्-त्वचम् ॥ ५४ ॥ अस्थां त्रिभिः शतैः षष्टचिषकैर्घार्यमाणम् ॥ ५५ ॥

रसायनादिपयतैश्चिरम्बतमपि विनाशशीलमेव ॥ ४९ ॥ कामः स्त्र्यमिलाषः । क्रोधः अमर्षः । छोमः लिप्सातिशयः। मोहः अज्ञानम्। मदः दर्पः। मात्सर्यम् ईर्प्याः। एषां पण्णां स्थानमाधारः ॥ ५०॥ प्रथिवी मांसास्थ्यादिः। आपः रुधिरम् । तेजः जाठरचाक्षुषादि । वायुः पञ्च प्राणाः । आकाशः कर्णमुखोदराधनकाशः । एतानि आत्मा स्वरूपमारम्भकं यस्य तत् तथा ॥ ५१ ॥ अस्थीनि कीकसानि । सिराः वातिपत्तश्रेष्मवाहिन्यो नाड्यः । धमन्यः पाणवायुवाहिन्यः । स्नायवः अङ्गप्रत्यङ्गसंधायिन्यः । तैर्युतम् ॥ ५२ ॥ बाह्यवायुसमुद्भूतरजःकीर्णतया रजोगुणाङ्गत्वेन च रजस्वलम् ॥ ५३ ॥ षट्संस्याः त्वचः रक्तमांसा-द्याच्छादिका अतिसङ्मवस्त्रपायाः एकैकोपरिभावेन अवस्थिताः चर्मपेइयो यस्य तत् तथा ॥ ५४ ॥ अङ्गप्रत्यङ्गसंस्थितानां स्थृलसूक्ष्माणामस्थां त्रीणि रातानि षष्टिश्च, तत्संख्यातैः रारीरं धार्यते ॥ ५५ ॥

> <sup>2</sup> अरत्न्य:—ठ. 4 अक्षस्तालोषकयोध्य । श्रोणिफलकेषु चैवमेव---ठ.

<sup>5</sup> चैवमेव added in ज. <sup>8</sup> हनश्च--ज.

3 ऊर्वसयोश्र-ठ.

7 इत्येवं—ख, ग. 6 This Sūtra omitted in ज.

शरीरं चेदं सप्तधातुकं पश्येत्॥ ४३॥ वसारुधिरमांसमेदो-तेषां विभागः ॥ ५६ ॥ सूक्ष्मैः सह चतुःषष्टिर्दशनाः ॥ ५७॥ विञ्चतिर्नुखाः ॥ ५८ ॥ ¹पाणिपादशलाकाश्च ॥ ५९ ॥ षष्टिरङ्गलीनां ॥ ४६॥ मलायतनम् ॥ ४७॥ सुखदातैरपि वृतं विकारि॥ ४८॥ पर्वाणि ॥ ६० ॥ द्वे पाडण्योः ॥ ६१ ॥ चतुष्टयं गुल्फेषु ॥ ६२ ॥

> नन अन्यान्यपि अग्रे गणनीयानि : तत्कथमियं संख्येत्यत आहु । वक्ष्यमाणो विभागस्तेषामेवावधेयः ; नातिरिक्तानाम् ॥ ५६ ॥ सूक्ष्माणि दन्तमूलभूतानि स्थालाख्यानि द्वात्रिंशत् । तावन्त एव तदुत्पन्ना दन्ताः । तैः सह चतुःषष्टिर्भवन्ति ; " स्थालैः सह चतुःषष्टिर्दन्ताः" इति योगिसरणात् ॥ ५७ ॥ हस्तपादस्था नखा विंशतिः ॥ ५८ ॥ करपादयोः पृष्ठे शलाकाकाराणि अङ्गुलिम्लभ्तानि विंशतिरेवास्थीनि ॥ ५९ ॥ प्रत्येकं विंशत्यङ्गुळीनां त्रीणि त्रीणि पर्वाणीत्येवं षष्टिः पर्वास्थीनि ॥ ६०॥ पार्ष्णिः पादपश्चाद्भागः। तयोरस्थिनी द्वे ॥ ६१ ॥ गुल्फो घुटिके जङ्घापादअन्थी । तो च प्रत्येकं पादयोः द्वौ द्वावित्येवं चत्वारो गुल्माः। तेषु चत्वार्यस्थीनि ॥ ६२ ॥

चत्वार्यरत्न्योः ॥ ६३ ॥ चत्वारि जङ्घयोः ॥ ६४ ॥ द्वे द्वे जानुकपोलयोः ॥ ६५ ॥ जर्वसयोः ॥ ६६ ॥ <sup>4</sup>अक्षतात्रुषकश्रोणि-फलकेषु ॥ ६७ ॥ <sup>6</sup>मगास्थ्येकम् ॥ ६८ ॥ पृष्ठास्थि पश्चचत्वारिंदा-द्भागम् ॥ ६९ ॥ पञ्चदशास्थीनि ग्रीवा ॥ ७० ॥ जन्वेकम् ॥ ७१ ॥

अरितः अरितमान् बाहुः । तत्र प्रत्येकं द्वे द्वे इत्येवं चत्वारि ॥ ६३ ॥ जङ्घा जङ्घावान् पादः। तयोः प्रत्येकं द्वे द्वे इत्येवं चत्वारि ॥ ६४ ॥ नङ्घोरुसंघिः जानु । कपोलः गण्डः । तयोः प्रत्येकं द्वे द्वे इत्येवं चत्वारि ॥ ६५ ॥ ऊरू सिक्थिनी । अंसी मुजिश्वरिसी । तयोः मत्येकं द्वे द्वे इत्येवं चत्वारि ॥ ६६ ॥ अक्षः कर्णनेत्रयोर्मध्यभवः शङ्कायोभागः। ताळवकं काकुदम्। श्रीणिफलकं कटिः। एतेषु त्रिष्विप प्रत्येकं द्धं द्वे इति<sup>7</sup> षट् ॥ ६७ ॥ भगः उपस्थः । तत्रैकमस्थि ॥ ६८ ॥ प्रष्ठास्थि प्रष्ठवंशोऽपि पञ्चचत्वारिंशदस्थिकम् । ॥ ६९ ॥ भीवा शिरोधरा । तस्यां पञ्चदत्तास्थीनि ॥ ७० ॥ वक्षोंऽसयोः संधिः जत्र । तयोः प्रत्येकमेकैकम् । एवं द्वे जन्नुणी ॥ ७१ ॥

## <sup>8</sup>तथा हुनुः ॥ ७२ ॥ तन्मुले च द्वे ॥ ७३ ॥ द्वे ललाटाक्षि-गण्डे ॥ ७४ ॥ नासा घनास्थिका ॥ ७५ ॥ अर्बुदैः स्थालकैश्र

ो विंशति: शलका: । द्रौ बाहू । ऊरुद्वयम् । जानुद्वयम् । षष्टिरङ्कलीनाम् । द्वे पार्णी । चतुष्ट्यं गुरुफेशु—ज, ठ.

<sup>2</sup> सदेर्घास्थानम्—ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अस्थिनलिका—घ.

# सार्धं द्वासप्ततिः पार्श्वेकाः ॥ ७६॥ उरः सप्तदश्च ॥ ७७॥ द्वौ शङ्क्षकौ ॥ ७८॥ चत्वारि कपालानि शिरसश्चेति ॥ ७९॥

हनुः चिबुकम् । तत्रैकमिस्य ॥ ७२ ॥ तस्या हनोः मूलभूते द्वे अस्थिनी ॥ ७३ ॥ ल्लाटं मालम् । अक्षि चक्षुः । गण्डः कपोलाक्ष्णोर्मध्यभागः । तेषां समाहारः ललाटाक्षिगण्डम् । तत्र प्रत्येकं द्वे द्वे अस्थिनी इत्येवं षट् ॥ ७४ ॥ नासा नासिका ; <sup>4</sup>सा च घनसंज्ञकैकास्थिमती ॥ ७ ॥ पार्श्वकाः वङ्कयः । प्रत्येकं पार्श्वयोः त्रयोदश त्रयोदशित पड्विंशतिस्तासाम् । वक्षसि संध्यस्थीन्यर्बुदान्युभयतो दश दशिति विंशतिः ; षण्णां पार्श्वकाणां परस्पराधारतयैवावस्थानेनार्बुदानपेक्षत्वात् । तासामेव पृष्ठतः संध्यस्थीन स्थालका उभयतस्त्रयोदश त्रयोदशित पड्विंशतिरित्येवं स्थालकार्बुदसिहताः पार्श्वकाः द्विसप्तिः ॥ ७६ ॥ उरः वक्षः । तत् सप्तदशास्थिकम् ॥ ७७ ॥ भूकर्णयोरन्तरवर्तिनी अस्थिनी शङ्कको द्वौ ॥ ७८ ॥ शिरसश्चतारि कपालानि । चकारः समुचितानामुक्तसंख्यापूरकत्वद्योतनार्थः । इतिः विभागसमाप्तौ ॥ ७९ ॥

# र्श्वारीरेऽस्मिन् सप्त सिराशतानि ॥ ८० ॥ नव स्नायुशतानि ॥८१॥ धमनीशते द्वे ॥८२॥ पश्च पेशीशतानि ॥८३॥ श्चद्रधमनीना-मेकोन्त्रिशस्त्रक्षक्षाणि नवशतानि ध्वर्पश्चाशद्धमन्यः ॥ ८४ ॥

अवयवान्तराण्याह । असिन् स्थूले शरीरे सिराणां वातिपत्तादिवाहिनीनां नाडीनां सप्त शतिनि ।। ८० ।। स्नायवः अङ्गप्रत्यङ्गसंबन्धिन्यो नाड्यः ; तासां नव शतानि ।। ८१ ।। धमन्यः प्राणवायुवाहिन्यः नाड्यः । तासां द्वे शते ॥ ८२ ॥ बाह्याभ्यन्तराणां मांसपेशीनां पश्च शतानि ॥ ८३ ॥ धमनीनामेव शाखासंख्यामाह । <sup>7</sup>स्थूलधमनीनां शाखाः क्षुद्रधमन्यः । तासामिप प्रशाखाधमन्यः ; तासामिति । ता एकेन न्यूनानि त्रिंशलक्षाणि नवशतानि षट्पश्चाशच्च भवन्ति ॥ ८४ ॥

#### लक्षत्रयं इमश्रुकेशक्षपानाम् ॥ ८५ ॥ सप्तोत्तरं मर्मशतम् ॥ ८६ ॥ संधिशते द्वे ॥ ८७ ॥ चतुष्पश्राशद्रोमकोट्यः सप्तषष्टिश्च लक्षाणि ॥ ८८ ॥

मुखस्थानि रोमाणि इमश्रूणि। शिरोजाः केशाः। कूपाः रोमकूपाः स्वेदस्रवणस्रुषिराणि। तेषां मिलितानां रुक्षत्रयं संस्था ॥ ८५॥ मर्माणि मृत्युक्रेशहेतुस्थानानि। तेषां सप्ताधिकं शतम्॥ ८६॥

8 Here ends the MS.—3.

परिगणितानाम् अस्थां संधयः शतद्वयम् ॥ ८७ ॥ उद्दिष्टकोटिसंख्याकानां रोग्णां सूक्ष्मतरा भागाः स्मश्रुकेश-स्वेदच्छिद्रैः सह चतुष्पञ्चाशस्कोद्धाः सप्तषष्टिरुक्षाणि पञ्चाशस्सहस्राधिकानि वायुवेगैः पृथक् कृतानि योगिभि-र्गण्यन्ते । यथाह् योगीश्वरः—

> " रोम्णां कोट्यस्तु पञ्चाशचतसः कोट्य एव च । सप्तषष्टिस्तथा लक्षाः सार्धाः स्वेदायनैः सह । वायवीयैर्विगण्यन्ते विभक्ताः परमाणवः ॥ "

इति । मूले तु सार्घत्वानुक्तिः स्थूलमर्यादयेति न विरोधः ॥ ८८ ॥

¹नाभिरोजो गुदं शुक्रं शोणितं शङ्खकौ मूर्धा कण्ठो हृदयं चेति प्राणायतनानि ॥ ८९ ॥ बाहुद्वयं जङ्घाद्वयं मध्यं शीर्षमिति षडङ्गानि ॥ ९० ॥

ओजः प्राणादिपञ्चवायुपेशी । तत उत्पन्ना वायवः तत्तत्स्थानं व्याप्नुवन्ति । तत्त्वरूपं च स्मृत्यन्तरे—
" हृदि तिष्ठति यच्छुद्धमीषद्रक्तं सपीतकम् ।

ओजः शरीरे संस्यातं तन्नाशानाशमृच्छति ॥ "

इति । रोषं प्रसिद्धम् । एतानि नाभ्यादीनि नव प्राणसमुदायस्य आयतनानि स्थानानि । यद्यपि—

" हृदि प्राणो गुदेऽपानः समानो नाभिसंस्थितः । उदानः कण्ठदेशस्थो व्यानः सर्वशरीरगः ॥ "

इति पञ्चानां स्थाननियम एव स्मर्यते, तथाप्युक्तस्थानाभिधानेन पञ्चानामप्युक्तमणाभिशायेण स्थानत्वोक्तिः ।। ८९ ॥ बाह्याङ्गान्याह । मध्यमुदरम् । रोषं प्रसिद्धम् ॥ ९० ॥

# वसा वपा अवहननं नाभिः क्लोमा यकृत् श्रीहा श्रुद्रान्त्रं वृक्षकौ बस्तिः पुरीषाधानम् आमाशयः हृदयं स्थूलान्त्रं गुदम् उदरं गुदकोष्ठम् ॥ ९१ ॥

आन्तराण्याह । वसा मांसखेहः । वपा मांसखण्डः । अवहननं फुप्फुसः । नामिः प्रसिद्धः । क्लोमा मांसपिण्डः । यकृत् काल्खण्डः । तौ च दक्षिणकुक्षिस्थौ । फ्लीहा मांसपिण्डः अवहननं च सन्यकुक्षिस्थौ । क्षुद्रान्त्रं सूक्ष्मान्त्रम् । वृक्कौ हृदयसमीपस्थौ मांसपिण्डौ । बित्तः मूत्राशयः । पुरीषाधानं मलाशयः ।

1 नव छिद्राणि अग्निस्तेजो गुदं--ज.

<sup>&</sup>lt;sup>।</sup> पार्चुका:—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> सप्तदशास्थीनि—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> शिरश्चेति—

<sup>4</sup> सा च omitted in घ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> शरीरके—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> षद्पञ्चाशच—ज, ठ

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> सरल<del>्ल</del>.

आमाशयः अपकान्तस्थानम् । हृद्यं हृत्युण्डरीकम् । स्थूलान्त्रं दीर्घान्त्रम् । गुदं पायुः । उदरं प्रसिद्धम् । गुदकोष्ठं बाह्यात् गुदवलयात् अन्तर्गुदवलये द्वे । एकत्वं जात्यभिप्रायेण । एष आन्तरो विस्तारः ॥ ९१ ॥

क्रनीनिके अक्षिकूटे शब्कुली कर्णी कर्णपत्रकौ गण्डौ भूवौ राङ्घौ दन्तवेष्टौ ओष्टौ ककुन्दरे वङ्क्षणौ वृषणौ वृक्षौ श्लेष्मसंघातिकौ स्तनौ उपजिह्ना स्फिचौ बाहू जङ्घे ऊरू पिण्डिके ताल्दरं बस्तिशीर्षी चिवुकं गलशुण्डिके अवदुश्चेत्यस्मिन् शरीरे स्थानानि ॥ ९२ ॥

अङ्गान्तराण्याह । क्नीनिके अक्षितारे । अक्षिकूटे पक्ष्मणी । नेत्रनासासंघी इत्यन्ये । शष्कुली कर्णशष्कुल्यौ । कर्णौ कर्णसुषिरे । कर्णपत्रकौ कर्णपाशौ । गण्डौ शङ्कौ च प्रागुक्तौ । अवौ प्रसिद्धे । दन्तवेष्टौ दन्तपाल्यो । ओष्ठो दशनवसने । ककुन्दरे नितम्बकूपको । वङ्क्षणो जघनोरुसंधी । वृषणो अण्डकोशो । वृक्को पूर्वोक्तौ ; तावेव श्लेष्मसंघातप्रवृद्धौ । स्तनाविति स्त्रीणामुच्येते । इदमित्यमेव व्यास्येयम् । अन्यथा बाह्याङ्गाभिधानपस्तावे अन्तरङ्गयोर्वृक्कयोः पुनरभिधानमसंगतं स्यात् । उपजिह्ना घण्टिका । स्फिचौ कटिपोशौ । बाह् मुजी । जङ्घे जान्वधोभागी । ऊरू जानूपरिभागी । पिण्डिके जङ्घोर्वोर्मासस्री भागी । ताखदरम् ; तालु मुखान्तरूर्ध्वभागः, तस्योदरं मध्यप्रदेशः। बस्तिशीषीं ; बस्तेः मूत्राशयस्य शीर्षानुपरि स्थितौ नलौ। चिबुकं हनुः । गलशुण्डिके अवटुपार्श्वस्थौ नलौ । अवटुर्घाटा । इत्येतानि बाहुद्भयमारभ्य अवटुन्तान्यस्मिन् शरीरे प्राणस्थानानि । चकारात् अक्षिकर्णनखच्छिद्रादि च । यथाह योगीश्वरः—

> " अक्षिकणेचतुष्कं च पद्धस्तहृदयानि च । नव छिद्राणि तान्येव प्राणस्यायतनानि च ॥ "

इति ॥ ९२ ॥

शब्दस्पर्शस्त्परसगन्धाश्च विषयाः ॥ ९३ ॥ ¹नासिका-लोचनत्विग्जिह्वाश्रोत्रमिति बुद्धीन्द्रियाणि ॥ ९४ ॥ हस्तौ पादौ पायुपस्थं जिह्नेति कर्मेन्द्रियाणि॥ ९५॥ मनो बुद्धिरात्मा चाव्यक्त-मितीन्द्रियातीताः॥ ९६॥

इन्द्रियविषयानाह । शब्दादयः पुरुषस्य विषयाः बन्धनहेतवः । " षिञ् बन्धने " इत्यसमद्भातोः निष्पनस्य विसिन्बन्तीति व्युत्पत्त्या विषयशब्दस्य बन्धनार्थत्वात् ॥ ९३ ॥ इन्द्रियाण्याह । नासिका

षण्णवतितमोऽध्यायः

नासाग्रस्थं घाणेन्द्रियम् । होचने कनीनिकाग्रस्थं चक्षुरिन्द्रियम् । त्वक् त्वगप्रवर्ति त्वगिन्द्रियम् । जिह्वा जिह्वाभवर्ति रसनेन्द्रियम् । श्रे.त्रं <sup>1</sup>कर्णसुषिरान्तर्वर्ति श्रे.त्रेन्द्रियम् । एतानि घाणादीनि गन्धादि-विषयबुद्धिजनकत्वाद् बुद्धीन्द्रियाणि यथायथं ज्ञेयानि । बुद्धीन्द्रियत्वेन च तत्तत्संवित्साधनतया अनुमेयत्वं गमयति ॥ ९४॥ किंच पायुः गुदम् । उपस्थं मैथुनसायनम् । जिह्वा शब्दामिन्यञ्जकमिन्द्रियम् । शेषं प्रसिद्धम् एतानि ग्रहणचलनहदननिधुवनवचनादिकर्मसाधनत्वात् क्रेमेन्द्रियाणि । बुद्धिकर्मेन्द्रियनिदेशेनेवोभयात्मकस्य मनसोऽपि निर्दिष्टत्वात् न पृथक् निर्देशः ; "मनश्चैवोभयात्मकम् " इति योगिस्मरणात् । मनःप्रवृत्तिं विना उभयोरप्यप्रवृत्तेरुभयात्मकत्वम् ॥ ९५ ॥ ननु वैराग्योत्पत्तौ शरीरानित्यतां पश्येदित्युक्तम् । तदनुपपन्नम् ; शरीरातिरिक्तयोः द्रष्टृकरणयोरभावादित्यत आह । मनः अन्तःकरणम् । बुद्धिः अर्थप्रकाशः । आत्मा द्रष्टा । अन्यक्तं प्रधानम् । चकारात् इन्द्रियाणि । एते इन्द्रियागोचरत्वात् श्रुत्यनुमानादिगम्या इति नानुपपत्तिद्रष्ट्रकरणयोः ॥ ९६ ॥

### इदं शरीरं वसुधे क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतचो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञमिति तद्विदः॥ ९७॥

क्षेत्रज्ञानविधानाय क्षेत्रक्षेत्रज्ञौ विविनक्ति। हे वसुधे, इदं प्रपश्चितं शरणस्वभावं शरीरं संसारफलककर्मरूपवीजयोगितया क्षेत्रमित्युक्तम्। तत् यो प्रहीतुं त्यकुं च जानाति, तमात्मानम् आत्मविदो योगिनः क्षेत्रज्ञभित्याहुः । यथाह योगीश्वरः---

> " स्त्रीपंसयोस्त संयोगे विद्युद्धे द्युकशोणिते । पञ्च धातुन स्वयं षष्ठ आदत्ते युगपत् प्रभुः ॥ "

इत्यारभ्य, " सिद्धे योगे त्यजन् देहममृतत्वाय कल्पते " इत्यन्तेन ॥ ९७ ॥

# क्षेत्रज्ञमपि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भाविनि। क्षेत्रक्षेत्रज्ञविज्ञानं ज्ञेयं नित्यं मुमुक्षुणा॥ ९८॥

#### इति <sup>2</sup>श्रीविष्णुस्मृतौ पण्णवतितमोऽध्यायः

कोऽसौ क्षेत्रज्ञः ; किंच तन्निरूपणेन ? इत्यत आह । भावः शास्त्रोक्तौ विश्वासः विद्यते यस्याः सा भाविनी ; तत्संबोधनं, हे भाविनि । सर्वेषु जरायुजाण्डजस्वेदजोद्भिज्ञातिवाहिकयातनार्थेषु षड्घिष्वपि क्षेत्रेषु मामेव

2 वैष्णवे धर्मशास्त्रे प्रणावतितमं प्रकरणम् - ज.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> जिह्वात्वक् for त्विग्जिह्वा—ज.

क्षेत्रज्ञं जानीहि। यद्यप्यविद्योपाधिभेदभिन्नानामेव क्षेत्रज्ञत्वं, न परमात्मनः ; तथापि तयोः पारमार्थिकमेदा-भावात् मामित्यभेदव्यपदेशः। यस्तु—

> " निःसरन्ति यथा छे.हपिण्डात् तप्ताः स्फुलिङ्गकाः । सकाशादात्मनस्तद्वदात्मानः प्रभवन्ति हि ॥ "

इति योगीश्वरीयो भेदनिदेशः, सोऽप्यविद्योपाधिक एवेति न विरोधः। यदेतत् पूर्वे प्रपिश्चतं क्षेत्रक्षेत्रज्ञ-द्वयं, तस्य हानोपादानयोः विज्ञानृत्वात् विज्ञानं ब्रह्म जीवात्मरूपम् ; तदेतन्मुमुक्षुणा पुरुषेण नित्यं नियमतो ज्ञातच्यन् ; तदितिरक्तस्य मोक्षोपायस्याभावात् । तथाच श्रुतिः—"तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय " इति ॥ ९८ ॥

इति <sup>1</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माविकारि<sup>2</sup>श्रीरामपण्डितात्मज-<sup>2</sup>श्रीनन्दपण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां षण्णविततमोऽध्यायः

#### सप्तनवतितमोऽध्यायः

जरुरथोत्तानचरणः सब्ये करे करमितरं न्यस्य तालुस्था-चलजिह्नो दन्तैर्दन्तानसंस्पृशन् स्वं नासिकाग्रं पश्यन् दिश-श्चानचलोकयन् विभीः प्रशान्तात्मा चतुर्विशत्या तन्वैर्व्यतीतं चिन्तयेत्॥१॥

मोक्षार्थमात्मा ज्ञातव्य इत्युक्तम् । तत्रापेक्षितं ज्ञानोपायं सप्तनचिततमेनाह । ऊरस्थो उत्तानौ चरणौ यस्य स तथोक्तः ; बद्धपद्मासन इति यावत् । यथोक्तं भगवता—

" शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् ॥ "

इति । तथा उत्ताने सन्ये करे दक्षिगकरमुतानं न्यस्य । तथा " उत्तानं किंचिदुन्नम्य मुखं विष्टभ्य चौरसा" इति पूर्वोक्तप्राणायामार्थं योगीश्वरोक्तं च कृत्वा । अवला जिह्वा यस्य स तथोक्तः । तथा दन्तैः दन्तान् असंस्पृशन् । स्वनासिकाम्रं दृग्द्वयेन पश्यन् । इदमिवधेयम् ; मनसस्तत्रेव समाधानापातात् । किंतु चक्षुर्वृत्तिसंनिपातेनान्तःकरणसमाधानम् ; आत्मचिन्तनविधानात् । इदमेव दिगनवलोकनेऽपि ज्ञेयम् । द्रगञ्चलभ्यां पूर्वापरादिदिशः, चकारात् पुरोऽवस्थितं विषयं चानवलोकयन् । विभीः चोरव्याम्रादिजनित्रभय-रिहतः । प्रशान्तः रागद्वेषादिरिहतः आत्मा अन्तःकरणं यस्य स तथाभूतः चतुर्वशतितत्त्वातीतं पुरुषं चिन्तयेत् । चतुर्विशतितत्त्वानि च—

" मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः ॥ "

इति सां ख्योक्तानि । अस्यार्थः — सत्त्वरजस्तमसां गुणानां साम्यावस्था मूलप्रकृतिः । अध्यवसायहेतुर्महत्तत्वम् । अभिमानहेतुरहंकारः । शब्दस्पर्शरूपरसगन्शत्मकानि पञ्च तन्मात्राणि । एकादरोन्द्रियाणि । पञ्च महाभृतानि च विकारभूतान्येवेति चतुर्विशतितक्त्वानि । एतेभ्योऽतिरिक्तः अप्रकृतिविक्वतिरूपिश्चिदात्मकः पुरुषः पञ्चविशः । तस्य चिन्तनं नाम तदाकाराविच्छित्रचित्तत्वित्वित्तर्त्वापरंपरावस्थापनम् । तत्र यत्नवान् स्यात् ॥ १ ॥

¹ श्रीविष्णुस्मृतिविद्यतौ वैजयन्त्यां पण्णवितमोऽध्याय:—घ, च.

<sup>2</sup> श्री omitted in ग.

#### नित्यमतीन्द्रियमगुणं शब्दस्पर्शरूपरसगन्धातीतं 'सर्व-ज्ञमतिस्थृत्रम् ॥ २ ॥

तस्य तत्त्वातीतत्वे किं प्रमाणिमत्यत आह । एतानि विशेषणानि पुरुषस्य व्यतिरेकहेतुतया तत्त्वमेद-प्रतिपादकानि । तथा हि—नित्यत्वातीन्द्रियत्वाभ्यां महत्तत्त्वाहंकारतो भेदसिद्धिः ; प्रकृतिकार्ययोस्तयो-पानिर्मावितरोभावरूपानित्यत्वान् , मनोप्राह्यत्वेनेन्द्रियिकत्वाच । अगुणत्वेन प्रकृतिभेदः ; तस्यास्त्रिगुणत्वात् । शब्दाद्यतीतत्वेन पञ्चभ्यस्तन्मात्रेभ्यः पञ्चभ्यो महाभूतेभ्यो मृतप्रकृतिकभ्यो दशभ्य इन्द्रियेभ्यश्च भेदसिद्धिः । सर्वज्ञत्वेन सर्वप्राहकत्वेन मनोभेदसिद्धः ; तस्यात्माग्राहकत्वात् ; "यतो वाचो निवर्तन्ते । अप्राप्य मनसा सह " इति श्रुतैः । अतिस्थूल्य्वेन परममहत्परिमाणवत्त्वेन बुद्धिभेदसिद्धः, तस्याः विषयपरिमाणत्वात् ॥ २ ॥

#### सर्वगमतिसूक्ष्मम् ॥३॥ सर्वतःपाणिपादं सर्वतोऽक्षि-शिरोम्जलं सर्वतः सर्वेन्द्रियशक्तिम्॥४॥

नन्वेवमस्तु तत्त्वभेदः; स्वरूपं तु तस्य किमित्यत आह । सर्वगं व्यापकम् । अतिसृक्ष्मं निराकारम् ॥ ३ ॥ निन्वदमाकाशादिसाधारणिमत्यत आह । सर्वतः सर्विस्मिन्निप प्रदेशे पाणिपादाक्षिशिरोमुक्षैः व्याप्तम् । तथा सर्वतः सर्वेष्विप शब्दादिषु विषयेषु सर्वेषां चक्षुरादीन्द्रियाणां शक्तिः ग्रहणसामर्थ्यं यस्य तादृशम् । अयमर्थः—नास्मदादिवत् चक्षुरादीनां रूपादिनियतविषयग्राहकत्वमेव; किंतु चक्षुःश्रवोवत् शब्दादिग्राहकत्वमिषि । एवं सर्वेषामिन्द्रियाणां भर्मविषयग्राहकत्वमिक्द्भम् । नन्वेवं पाणिपादादिमत्त्वे निराकारत्वमसंगतिमिति चेत्; सत्यम्; नात्र पाणिपादादिमत्त्वं स्वरूपेणास्तित्युच्यते । किंतु तत्तच्छक्ति-मत्त्वेनित न विरोधः । तथाच श्रुतिः—"अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स श्रुणोत्यकर्णः" इति ॥ ४ ॥

#### एवं ध्यायेत्॥ ५॥ ध्याननिरतस्य च संवत्सरेण योगा-विभीवो भवति॥ ६॥

डके चिन्तने प्रकारमाह । एवं चित्तवृत्तेः निरालम्बनतया निराकारीकरणेन <sup>3</sup>ध्यायेदित्युक्तानुवादः ।। '५ ॥ ध्यानस्यानुषङ्गिकं फलमाह । प्राणायामधारणापूर्वके ध्याने यो निरतोऽभियोगवान्, स संवत्सरेण योगसिद्धिं लभते । यथाह योगिश्वरः—

<sup>2</sup> सर्वप्राहकत्वम्—घ.

<sup>1</sup> सर्वस्थम्—ज.

<sup>8</sup> ध्यायेदित्यनुवादः—घः

" अन्तर्धानं स्मृतिः कान्तिर्दृष्टिः श्रोत्रज्ञता तथा । निजं शरीरमुत्सुज्य परकायप्रवेशनम् । अर्थानां छन्दतः सृष्टियोगसिद्धेस्तु रुक्षणम् "

इति ॥ ६ ॥

# अथ निराकारे लक्षबन्धं कर्तुं न शकोति, तदा पृथिव्यप्तेजो-वाय्वाकाशमनोबुद्धचात्माव्यक्तपुरुषाणां पूर्वं पूर्वं ध्यात्वा तत्र लब्धलक्षः <sup>1</sup>तत्परित्यज्यापरमपरं ध्यायेत् ॥ ७॥

निर्वीजयोगाशक्तस्य सबीजयोगक्रमेण तमाह । यदा निराकारे ब्रह्मणि रुक्षे माह्ये बन्धम् अन्तःकरणस्थैर्यं कर्तुं न शक्तोति, तदा पृथिज्यादिपुरुषान्तानां दशानां मध्ये पूर्वस्मिन् पूर्वस्मिन् ध्यानपरिपाकेनान्तःकरणस्थैर्य-विषयतामानीते, तत्तत्परिहारेणापरमपरमन्तःकरणस्थैर्यविषयतामानयेत् । तत्र पृथिज्यादिपञ्चकं प्रसिद्धम् । मनः अन्तःकरणं संकल्परुक्षणम् । बुद्धिः विज्ञानात्मकं महत्तत्त्वम् । आत्मा अहंकारः । अज्यक्तं प्रधानम् । पुरुषः षड्विंशः । यथा यमः—

" मनो बुद्धिरहंकारः खानिलामिजलानि मृः । एताः प्रकृतयस्त्वष्टी विकाराः षोडशापरे ॥ श्रोत्राक्षिरसनाघाणत्वचः संकल्प एव च । शब्दरूपरसस्पर्शगन्त्रवाक्पाणिपायवः ॥ पादानुपस्थ इति ते विकाराः षोडश स्मृताः । चतुर्विशकमित्येतज्ज्ञानमाहुर्मनीषिणः ॥ पश्चिवशकमव्यक्तं षिट्वशः पुरुषोत्तमः । एतज्ज्ञात्वा विमुच्यन्ते यतयः शान्तनुद्धयः ॥ "

इति ॥ ७ ॥

# एवं पुरुषध्यानमारभेत ॥ ८॥ <sup>2</sup>तत्राप्यसमर्थः स्वहृदय-पद्मस्यावाङ्मुखस्य मध्ये दीपवत् पुरुषं ध्यायेत् ॥ ९॥

उक्तमर्थमुपसंहरति । एवम् उक्तेन क्रमेण पुरुषस्य निराकारस्य निराठम्बचित्तवृत्तिविषयतां नयेत् ॥८॥ तत्राप्यसमर्थस्य प्रकारान्तरमाह । तत्र पृथिव्यादिध्यानक्रमेणात्मध्यानेऽप्यसमर्थोऽस्थिरचित्तवृत्तिः तस्यैवाधोमुख-

¹ तं तं परिहरेत्—ज.

2 This Sūtra and commentary omitted in ख ; अत्रापि—Jolly's edition.

8 आरमेत-- घ.

हृदयकमलकर्णिकायां निवातस्थदीपवत् <sup>1</sup>देदीप्यमानं निष्प्रकम्पं पुरुषमात्मानं ध्यायेत् । तदेव च तस्य ध्येयत्वं, यिचतवृत्तेः बहिर्विषयावभासितरस्कारेणात्मप्रवणता नाम । यथा शरावसंपुटनिरुद्धप्रभाप्रतानप्रसरस्य ध्येयत्वं दीपैकनिष्ठत्वम् ॥ ९ ॥

# तत्राप्यसमर्थो भगवन्तं वासुदेवं किरीटिनं कुण्डलिन-मङ्गदिनं <sup>क्षे</sup>श्रीवत्साङ्कं वनमालाविभूषितोरस्कं सौम्यस्पं चतुर्भुजं राङ्कचकगदापद्मधरं चरणमध्यगतसुवं ध्यायेत्॥ १०॥

<sup>4</sup>ध्यानयोगासमर्थस्य भक्तियोगमाह । तत्र क्षेत्रज्ञध्यानेऽप्यसमर्थो भगवन्तमचिन्त्यगुणेश्वर्यं वासुदेवं सकळभुतावासभूमिं दिव्यरलखचितिकरीटघरं विविधमणिमण्डितकुण्डलभूषितश्रवणयुगलं द्युमणिप्रयोतिवद्योत-वितानळलामगणाङ्गदशोभमानबाहुपरिधं वक्षःस्थललक्ष्यमाणश्रीवत्साङ्कं विचित्रकुसुमग्रथितापादलम्बिवनमाला-विमृषितोरस्कं स्मितलिकतव्यनताविभावितसौभ्यरूपं पुरुषार्थचतुष्टयातिसर्गव्यग्रभुजचतुष्टयं तदालम्बितासद्यध्वनि-विध्वंसितासुरसैन्यपाञ्चजन्यदितितनयाहितदर्शनसुदर्शनसुरिनेवहमोदकरकौमोदकीसहचरितेन्दिरासद्मप्रकृष्णपद्मनालं चरणकमलसुगलाराधनतत्परवसुंधरं श्रीधरं ध्यायेत् ॥ १०॥

# यद् ध्यायति तदामोतीति ध्यानगुद्धम् ॥ ११ ॥ तस्मात् सर्वमेव क्षरं त्यक्तवा अक्षरमेव ध्यायेत् ॥ १२ ॥

उक्तध्यानतारतम्येन फलतारतम्यमाह । अनवरतध्यानजनितसंस्कारपाटवेनान्तकालेऽपि ध्यायमानस्यैव विषयस्य स्मरणात् तदाकारचित्तवृत्त्या त्यक्तदेहस्य तत्सायुज्यमेव भवतीति ध्यानानां निगृढं तत्त्वम् । यथोक्तं भगवता—

> " यं यं वापि सारन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् । तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ "

इति ॥ ११ ॥ निर्गिलितमर्थमुपसंहरति । यसात् यद् ध्यायति तदामोतीति तत्त्वं, तसात् सर्वमेव प्रथिव्यादि क्षरम् उत्पत्तिविनाशयोगि त्यक्त्वा अनादृत्य अक्षरं निर्विकारं कूटस्थमेव ध्यायेत् , येन तदेवामोति । यथाह भगवान्—

" द्वाविमी पुरुषो छोके क्षरश्चाक्षर एव च । क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ " इति । निन्वदं पूर्वं पूर्वं त्यक्त्वा परं परं ध्यायेदित्यत्रैयोक्तत्वात् पुनरुक्तमिति चेत्; नः प्रयोजनभेदात् । तथाहि—चञ्चलचित्तस्यात्मिन चित्तस्थैर्यजनकाभ्यासिवधानं तत्रोच्यते । अत्र तु निर्गुणध्यानमेव मुक्तिसाधनं, नानुकल्पीभूतसगुणध्यानमित्युच्यत इति न पौनरुक्त्यम् ॥ १२ ॥

### न च पुरुषं विना किंचिदप्यक्षरमस्ति॥१३॥ तं प्राप्य मुक्तो भवति॥१४॥

किं तदक्षरमित्यत आह । पुरुषोऽत्र षड्विंशः ; पञ्चविंशस्य मुमुक्कुत्वेन ध्यानोपदेशात् । अत एव यमः—"षड्विंशः पुरुषोत्तमः" इति । भगवानिपि—" उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः" इति । तं च विना किमप्यक्षरं न ; सर्वस्याप्युत्पत्तिविनाशयोगात् ॥ १३ ॥ कुतस्तस्यायमुत्कर्ष इत्यत आह । तं पड्विंशं पुरुषं प्राप्य ध्यानयोगेनाभिन्नत्वेन प्रतिपद्य पञ्चविंशो मुक्तः सायुज्यभाग्भवति । अनेन परमात्मसायुज्यं जीवस्य मुक्तिरिति मुक्तिलक्षणमप्युक्तं भवति ; "यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम" इति भगवत्सरणात् ॥ १४ ॥

पुरमाक्रम्य सकलं होते यस्मान्महाप्रभुः। तस्मात् पुरुष इत्येवं प्रोच्यते तत्त्वचिन्तकैः॥ १५॥ प्राग्रात्रापररात्रेषु योगी नित्यमतन्द्रितः। ध्यायेत पुरुषं विष्णुं निर्गुणं पश्चविंदाकम्॥ १६॥

पद्मवृत्तिनिमित्तामिधानेनैव पुरुषं रुक्षयति । सकर्वं स्थावरजङ्गमात्मकं पुरं भूतग्राममन्तर्यामित्वेना-क्रम्याभिव्याप्य महाप्रभुः परमात्मा यस्मात् शेते अधितिष्ठति, तस्मात् आत्मतत्त्वचिन्तकैः अध्यात्मविद्धिः असौ पुरुष इत्युच्यते ॥ १५ ॥

उक्ते ध्याने कालविधिमाह । प्राम्रात्रः रात्रेः प्रथमो यामः । अपररात्रः रात्रेः पश्चिमो यामः । तयोः प्रत्यहमालस्यमुदस्य योगशीलः, विष्णुं व्यापकं निर्गुणं त्रिगुणातीतं पञ्चविंशकं चतुर्विंशतितत्त्वव्यतिरिक्तं पुरुषम् अन्तर्यामिषड्विंशपरमात्माभेदेन ध्यायेत् ॥ १६ ॥

#### ¹तत्त्वात्मानमगम्यं च सर्वतत्त्वविवर्जितम्। ²अशक्तं सर्वभृचैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च॥ १७॥

<sup>1</sup> देदीप्यमानं निष्पकमं omitted in ज.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> श्रीवत्साङ्कं omitted in ज.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> प्रतान omitted in घ.

<sup>4</sup> ज्ञानयोगा--ग.

<sup>1</sup> तत्त्वात्मानं ज्ञानगम्यं सर्वतत्त्वविवर्जितम् । सर्वेन्द्रियंगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> असक्तम्—५,

पुरुषमेव चतुर्भिः श्लोकैर्विशिनष्टि । तत्त्वानां प्रकृत्यादीनामात्मा आश्रयः ; "प्रकृतिः पुरुषं श्लिता । ज्ञान्यम् ; ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानं योगः, तेन गम्यत इति । तदेव विश्वनिष्टि । सर्वस्य प्राणिमात्रस्य हृत्यदे इति स्मरणातः; "मकृतिं स्वामिष्ठाय " इति भगवत्सरणाच । अगम्यं चक्षुरादिशमाणागम्यम् । सर्वैः पूर्वोक्तेः प्रकृत्यादितत्त्वेर्विवर्जितं प्रकृतिविकृतिभावेन । अशक्तम् ; शक्तिः प्रकृतिः, माया वा ; तदवशीकृतम् । असक्तमिति पाठे प्रकृत्यादौ आसक्तिरहितम् । सर्वं भूतादिग्रामं विभर्तीति सर्वभृत् ।

" ये चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये । मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मिय।। "

इति भगवत्सारणात् । निर्गुणम्; गुणैः सत्त्वादिभिः शूस्यम् । गुणानां सत्त्वादिकार्याणां ज्ञानसुखादीना भोक्तृ साक्षिमृतमपि तद्वत्तया व्यपदिश्यमानम् । स्त्रीपुंव्यङ्गकलिङ्गानावात् नपुंसकनिर्देशस्तस्य ॥ १७ ॥

> बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च। सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् ॥ १८॥ अविभक्तं च भूतेन विभक्तमिव च स्थितम्। भृतभव्यभवद्रुपं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च॥ १९॥

किंच मूतानां प्राणिनां बहिः भोग्यरूपेण, अन्तः भोक्त्रूरुपेण च स्थितम्। अचरं वृक्षशैलादि-रूपम् । चरं जलपवनादिरूपम् । सूक्ष्मत्वात् अप्रकारत्वात् जिज्ञासाया अप्यगोचरम् । दूरस्थं बुद्धचा-द्यविषयम् ; " यो बुद्धेः परस्तस्तु सः " इति भगवत्सारणात् । अन्तिके हृत्पङ्कजमध्ये स्थितम् । तदिति विशेष्यपरामर्शः ॥ १८ ॥

पृथिन्युपादानकस्य घटस्य पृथिवीत इव ब्रह्मोपादानकस्य भूतग्रामस्य ब्रह्मणोऽप्यभेदात् भूतग्रामेणा-विभक्तम् आत्यन्तिकभेदरिहतम् । कार्याणां प्रातिभासिकभेदेन च भिन्नमिवावभासमानम् । भूतम् अतीत-कालम् ; भन्यम् भविष्यत्कालम् ; भवत् वर्तमानकालम् ; तेषां समाहारो भूतभन्यभवत् ; तद्रूपम् । जगतः प्रसिष्णु संहारकम् । प्रभविष्णु उत्पादकं चेति विज्ञेयम् ॥ १९ ॥

# ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य धिष्ठितम् ॥ २०॥

ज्योतिषां चन्द्रसूर्यादीनां परंपकाशकानामपि ज्योतिः प्रकाशकम् ; "तस्य भासा सर्विमिदं विमाति " इति श्रुते: । अतं एव तमसः अज्ञानात् परं तित्रवृत्तौ प्रकाशमानम् ; "आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् " इति श्रुते: । ज्ञानम् ; ज्ञानरूपम् , चिद्रूपत्वात् । तदेव च घटपटाचाकारेण ज्ञेयम् । ज्ञान-

¹ वैष्णवे धर्मशास्त्रे सतनवतितमं प्रकरणम्—ज.

<sup>2</sup> From श्रीमन्महा up to पण्डितकृतौ omitted in घ, च.

विष्ठितं व्यवस्थितम् ; " सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टः " इति स्मृते: । छान्दसोऽकारलोपः ॥ २० ॥

इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः। मद्गक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥ २१ ॥

इति <sup>1</sup>श्रीविष्णुस्मृतौ सप्तनवतितमोऽध्यायः

यदुक्तम् 'क्षेत्रक्षेत्रज्ञविज्ञानं ज्ञेयं नित्यं मुमुक्षुणा ' इति, तत्फल्संयोगायोपसंहरति । इति ' शरीरं चेदम् ' इत्यारभ्य ' इदं शरीरं वसुधे ' इत्यन्तेन पूर्वोक्तेन प्रकारेण क्षेत्रम् । तथा ; ' ऊरुस्थोत्तानचरणः ' इत्यारभ्य 'तत्त्वैर्व्यतीतं चिन्तयेत् ' इत्यन्तेन तेनैव प्रकारेण ज्ञानम् । ज्ञायते अनेनेति व्युत्पत्त्या ज्ञानसाधनं योगः । ज्ञेयम् ; 'नित्यमतीन्द्रियम् ' इत्यारभ्य 'हृदि सर्वस्य घिष्ठितम् ' इत्यन्तेन निर्गुणं तदनुकल्पतया सगुणं ध्येयमिति समासतः संक्षेपेणोक्तम् । एतच सर्वं मदुक्तं विशेषेण ज्ञात्वा मद्भक्तो मद्भावाय उपपद्यते योग्यो भवतीति ॥ २१ ॥

इति <sup>2</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेश्वनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधमीधिकारिश्रीरामपण्डितात्मज-श्रीनन्दपण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां सप्तनवतितमोऽध्यायः

#### अष्टनवतितमोऽध्यायः

#### इत्येवमुक्ता वसुमती जानुभ्यां शिरसा च नमस्कारं कृत्वोवाच॥१॥

एवं भगवन्मुखादाकणितसकरुधर्मया<sup>2</sup> धरण्या<sup>3</sup> गुरुपूजार्थं यत्कृतं नितस्तुत्यादि, तदिभधायेवाष्ट्रनवित-तमेन शास्त्रमुपसंहरित । एवं द्वितीयाध्यायमारभ्य सप्तनवितिमाध्यायान्तेनोक्तप्रकारेण भगवता स्वय-मिक्रमिप धर्मजातमिमिहितेति कारणाद् वसुमिती जानुद्वयेन शिरसा च भूमिसंख्येन भगवन्तं प्रणम्य वक्ष्यमाणमुवाच । अनेन च स्त्रीणां नमस्कारप्रकारोऽप्यमिहितः ;

> " ज्यङ्गः स्त्रीणां नमस्कारः पुंसामष्टाङ्ग ईरितः । जानुयुग्मस्य शिरसो भूसङ्गात् ज्यङ्ग इष्यते ॥ उरसा शिरसा दृष्ट्या मनसा वचसा तथा । पद्भ्यां कराभ्यां कर्णाभ्यां प्रणामोऽष्टाङ्ग ईरितः ॥ "

#### इति स्मरणात् ॥ १ ॥

भगवन्, त्वत्समीपे सततमेवं चत्वारि भूतानि कृता-लयानि आकाशः शङ्खरूपी, वायुश्चकरूपी, तेजश्च गदारूपि, अम्भोऽम्भोरुहरूपि। अहमप्यनेनैव रूपेण भगवत्पादमध्ये परिवर्तिनी भवितुमिच्छामि॥ २॥

वचनमेवाह । पञ्चानामपि महाभूतानां भगवदेकाधारतायामिवशेषात् आकाशादीनां चतुर्णा शङ्खादि-चतुष्टयरूपेण भगवत्यवस्थानसिद्धौ ममैव किमिति वैरुक्षण्यमिति तत्परिहाराय मयापि त्वय्येवावस्थेयमिति प्रार्थना ॥ २ ॥

# इत्येवमुक्तो भगवांस्तथेत्युवाच ॥ ३ ॥ वसुधापि लब्धकामा तथा चक्रे ॥ ४ ॥ देवदेवं च तुष्टाव ॥ ५ ॥

प्रतिवचनमाह । एवमुक्तरीत्या पृथिन्या प्रार्थितो भगवान् इति पूर्वोक्तहेतोः तथेत्यक्कीचकार ॥ ३ ॥ पृथिन्याः प्रार्थिताक्कीकारमाह । भगवत्प्रतिवचनमाकण्यं पूर्णकामा पृथिन्यपि तथेवान्वतिष्ठत् ॥ ४ ॥ संतोषा-भिन्यक्षकमाह । देवानां हिरण्यगर्भादीनां देवः पूज्यः ; " दैवतं देवतानां च " इति स्मरणात् । तं वक्ष्यमाणया स्तुत्या तुष्टाव ॥ ५ ॥

ओं <sup>1</sup>नमस्ते ६; देवदेव ७; वासुदेव ८; आदिदेव<sup>2</sup> ९; कामदेव १०; कामपाल ११; महीपाल १२; अनादिमध्यनिधन १३; प्रजापते १४; सुप्रजापते १५; महाप्रजापते १६; ऊर्जस्पते १७;

तामेवाह । अवित अन्तरात्मीभ्य जगदिति ओम् । तस्मै जगद्र्षिणे ते तुभ्यं नमः ; "ओमिति ब्रह्म । ओमितीद्र सर्वम् " इति श्रुते: ॥ ६ ॥ देवा इन्द्रादयः दीव्यन्ति भासन्ते अनेनेति ; " तस्य भासा सर्व-मिदं विभाति " इति श्रुते: ॥ ७ ॥ वसित सर्वभृतेषु, वासयित वा सर्वाणि भूतानि आत्मनीति वाषुः । दीव्यति क्रीडित विजिगीषते व्यवहरित द्योतते स्तूयते कामयते गच्छतीति वा देवः । वाषुश्चासो देवश्चेति ;

" सर्वत्रासौ समस्तं च वसत्यत्रेति वै यतः । ततः स वासुदेवेति विद्वद्भिः परिपठ्यते ॥ "

इति वैष्णवात् ॥ ८ ॥ देवानामादिः उत्पतिस्थानमित्यादिदेवः ॥ ९ ॥ कामैः अभिलाषैः सृष्टिस्थितिसंहार-विषयैः दीन्यतीति कामदेवः । <sup>8</sup>धर्मादिपुरुषार्थचतुष्टयं वाञ्छद्भिः काम्यत इति कामः । स चासौ देवश्चेति वा ॥ १० ॥ काममिमलावं भक्तानां पालयति पूर्यतीति कामपालः ॥ ११ ॥ महीं कूर्मीम्य पृष्ठे, रोषीम्य मस्तके च पालयतीति । राजा वा ; " नराणां च नराधिपः" इति स्मरणात् ॥ १२ ॥ देशतः काल्द्रश्च आदिमध्यान्तरिहतः ॥ १३ ॥ प्रजानां देवासुरमनुष्यादीनां पतिः अन्तर्यामी ॥ १४ ॥ शोभना प्रजा संततिः येषां कश्यपादीनां, तेषां पतिः पाता ॥ १५ ॥ महती प्रजा संततिः यस्य स चतुर्मुखः, तस्य पतिः स्वामी ॥ १६ ॥ ऊर्जसः तेजसः प्राणवलस्य वा पतिः अधिष्ठाता ॥ १७ ॥

वाचस्पते १८; जगत्पते १९; दिवस्पते २०; वनस्पते २१; पयस्पते २२; पृथिवीपते २३; सलिलपते २४; दिक्पते २५; महत्पते २६; मरुत्पते २७; लक्ष्मीपते २८; ब्रह्मरूप २९;

ा नमोऽस्तु ते—ज.

<sup>1</sup> च added in घ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> धरण्यपि—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> धर्मकलापा—घ

⁴ इह—घ, च

वागिन्द्रियप्रवर्तकः ; वेदवाचां वा पतिः । अलुक्समासः ॥ १८ ॥ जगतां जङ्गमानां पतिः चलनादिक्रियाहेतुः ॥ १९ ॥ दिवः स्वर्गस्य पतिः दाता ॥ २० ॥ वनस्य वृक्षादिसमृहस्य पतिः प्ररोहकः ॥ २१ ॥ पयसः वालादिजीवनहेतोः स्तन्यस्य पतिः प्रवर्तकः ॥ २२ ॥ पृथिव्याः पतिः वीजपरोहणशक्तिः ॥ २३ ॥ सलिलपतिः वर्षुकः ॥ २४ ॥ दिशां दशानां पतिः प्रागादिन्यवहारहेतुः ॥ २५ ॥ महतः महत्तन्त्वस्य पतिः द्रष्टा ॥ २६ ॥ महतः वायोः पतिः प्रवहणशक्तिः ॥ २७ ॥ लक्ष्म्याः पतिः प्रदाता ॥ २८ ॥ त्रक्ष अनिर्वचनीयं रूपं यस्य ॥ २९ ॥

व्राह्मणप्रिय ३०; सर्वग ३१; अचिन्त्य ३२; ज्ञानगम्य ३३; पुरुहूत ३४; पुरुष्टुत ३५; ब्रह्मण्य ३६; ब्रह्मप्रिय ३७; ब्रह्मकायिक ३८; महाकायिक ३९; महाराजिक ४०;

ब्राह्मणाः वेदिविदः प्रिया दियता यस्य " न ब्राह्मणान्मे दियतं रूपमेतचतुर्भुजम् " इति भगवत्स्मरणात् । ब्राह्मणानां वा प्रियः ॥ ३० ॥ सर्वं स्थावरजङ्गमं गच्छिति व्यामोतीति ॥ ३१ ॥ ध्येयाकारशूत्यः ॥ ३२ ॥ ज्ञानेन निराकारेण गम्यतेऽसौ ॥ ३३ ॥ पुरुभिः बहुभिः यज्ञैः हृतः आहृतः ॥ ३४ ॥ पुरुभिः बहुभिः वेदैः स्तुतः ॥ ३५ ॥ ब्रह्म वेदादिः ; तस्मै साधुः हितो वा ; " तमे वेदाश्च जातिश्च ज्ञानं च ब्रह्मसंज्ञितम् । तेभ्यो हितत्वाद् ब्रह्मण्यः " इति स्मरणात् ॥ ३६ ॥ वेदानां प्रियः ; वेदाः प्रिया यस्येति वा ॥ ३७ ॥ वेदैकशरीरः ॥ ३८ ॥ अपरिच्छिन्नमूर्तिः ॥ ३९ ॥ महती राजिः परंपरा संसारप्रवाहो यस्य सः ॥ ४० ॥

चतुर्महाराजिक ४१; भास्वर ४२; महाभास्वर ४३; सप्त ४४; भहाभाग ४५; स्वर ४६; तुषित ४७; भहातुषित ४८; प्रतिदेन ४९; परिनिर्मित ५०; अपरिनिर्मित ५१;

चतुर्गुणं महाराजिकं यस्य ; "त्रिपादूर्ध्व उदैत् पुरुषः पादोऽस्येहाभवात् पुनः " इति श्रुतेः ॥ ४१ ॥ तेजीमयमूर्तिः ॥ ४२ ॥ तेजसामपि प्रकाशकः ॥ ४३ ॥ अग्रेतनभागपदानुषङ्गात् सप्तभाग इति पदम् । सप्त भागाः भक्तयो यस्येति सप्तभक्तिकं साम । यद्वा सप्त लोका ऊर्ध्वमधश्च यस्येति अर्श आदित्वादच् ॥ ४४ ॥ महान् भागो भाग्यं यस्य ॥ ४५ ॥ सुष्ठु ऋच्छतीति स्वरः । "ऋ गतौ " ; गतिः ज्ञानं प्राप्तिर्वा

॥ ४६ ॥ तोषणं तुर्। तुषमितः तुषितः ; भक्तसमितिः कर्मभिः ॥ ४७ ॥ कर्मव्यतिरेकेणापि नित्यतुष्टः ॥ ४८ ॥ मरुये सर्वान् रुक्षेण तर्दति तृणत्तीति वा । " तर्द हिंसायाम् " ॥ ४९ ॥ परितः प्रपञ्चा- कारेण निर्मितः ॥ ५० ॥ अक्कृत्रिमः ॥ ५१ ॥

वशवर्तिन् ५२; ¹यज्ञ ५३; महायज्ञ ५४; यज्ञयोग ५५; यज्ञगम्य ५६; यज्ञनिधन ५७; अजित ५८; वैकुण्ठ ५९; अपार ६०; पर ६१; ³पुराण ६२; छेख्य ६३; प्रजाधर ६४; चित्रशिखण्डधर ६५;

भक्तानां वरो वर्तितुं शीलमस्य ॥ ५२ ॥ "यज्ञो वै विष्णुः " इति श्रुतेः । इज्यतेऽसौ यज्ञ इति वा ॥ ५३ ॥ महान् यज्ञो यस्य ; "देवा यज्ञमतन्वत " इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धः ॥ ५४ ॥ यज्ञेषु योगः कर्मकौशलं यस्य ; "योगः कर्मसु कौशलम् " इति भगवत्स्मरणात् ॥ ५५ ॥ यज्ञानां गम्यो निवासस्थानम् ॥ ५६ ॥ यज्ञानां निधनं समाप्तिः यस्मिन् समर्पणेन ; "तत् कुरुप्व मदर्पणम् " इति स्मरणात् ॥ ५७ ॥ सुरासुरैः न जितः ॥ ५८ ॥ विकुण्ठा माया । तस्या अयं प्रवर्तक इति वैकुण्ठः । विकुण्ठा माता वा कर्सिश्चदवतारे ; "विकुण्ठायां यतो जज्ञे वैकुण्ठस्तेन कीर्त्यते " इति भारतात् ॥ ५९ ॥ देशतः काल्रतो वा न विद्यते पारम् उत्तरावधिर्यस्य ॥ ६० ॥ मनोबुद्धीन्द्रियातीत ;

" इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः । मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तु सः ॥ "

इति **स्मरणात्** ॥ ६१ ॥ पुराणि शरीराणि अणित प्रामोतीति ॥ ६२ ॥ लेखेभ्यो देवेभ्यो हितः ; " तस्मै हितम् " इति यत् ॥ ६३ ॥ प्रजां संतर्ति लोकान् वा धरतीति ॥ ६४ ॥ चित्रान् <sup>3</sup>त्रिपञ्चादिसंख्याकान् शिखण्डान् काकपक्षान् धरतीति ॥ ६५ ॥

यज्ञभागहर ६६; 'पुरोडाशहर ६७; विश्वेश्वर' ६८; विश्वघर ६९; शुचिश्रवः ७०; अच्युतार्चन ७१; घृतार्चिः ७२; खण्डपरशो ७३; पद्मनाभ ७४; पद्मघर ७५; पद्मघाराधर ७६; ह्विकेश ७७; एकश्रङ्ग ७८; महावराह ७९; द्वृहिण ८०;

<sup>1</sup> From न ब्राह्मणात् up to भगनत्स्मरणात् omitted in स्त.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> महाभास्वर—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> भूषित—ः

<sup>5</sup> This Sutra omitted in 3.

<sup>1</sup> Sūtra-s 53 to 58 omitted in ज.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> This Sutra omitted in ज.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> पुरोडाशभागहर--ज.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> त्रिपञ्चसंख्याकान्—ख

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> विश्वहर—ज.

यज्ञभागान् उपांशुयाजादिभागान् हरति ॥ ६६ ॥ पुरोडाशं वैष्णवं हरतीति ॥ ६७ ॥ विश्वस्य ईश्वरोऽन्तर्यामी ॥ ६८ ॥ विश्वं धरति आधारीभूयेति ॥ ६९ ॥ शुची श्रुत्याकर्णनशीले श्रवसी यस्य । शुचीन श्रवांसि नामानि यस्येति वा ॥ ७० ॥ न च्युतम् अर्चनं देवासुरमनुष्येभ्यो¹ यस्य । न च्युतो भवति अर्चनादस्येति वा ॥ ७१ ॥ घृतेन अर्चिस्तेजो यस्येति ॥ ७२ ॥ खण्डः खण्डितः परशुः कुठारः यस्य शिवरूपस्य । खण्डनात् दैत्यानां क्षत्रियाणां वा खण्डः परशुः यस्य जामदम्न्यरूपस्य वा ॥ ७३ ॥ पद्मं ब्रह्मयोनिः नामौ यस्य । पद्मस्य हृत्युण्डरीकस्य नाभिः मध्यगत इति वा । पद्ममिव नामिर्यस्येति वा ॥ ७४ ॥ पद्मं करे धरतीति ॥ ७५ ॥ पद्मानां धारा स्रक्; तां धरतीति ॥ ७६ ॥ हृषीकाणाम् विषयेन्द्रियाणाम् ईशः क्षेत्रज्ञः । हृषः हर्षकाः केशाः "रङ्मयः यस्येति वा । पृषोदरादिः ॥ ७७ ॥ एकं च तत् श्रक्तं चेति ; "श्रक्तं प्राधान्यसान्वोश्च " इति कोशात् । एकं श्रक्तं मत्यावतारे यस्येति ॥ ७८ ॥ महान् धरोद्धरणक्षमदेहः वराहावतारः ॥ ७९ ॥ द्वृह्यति असुरेभ्यो अधार्मिकेभ्यो वेति द्रहिणः ॥ ८० ॥ महान् धरोद्धरणक्षमदेहः वराहावतारः ॥ ७९ ॥ द्वृह्यति असुरेभ्यो अधार्मिकेभ्यो वेति द्रहिणः ॥ ८० ॥

अच्युत ८१; अनन्त ८२; पुरुष ८३; महापुरुष ८४; क्रिपल ८५; सांख्याचार्य ६६; विष्वक्सेन ८७; धर्म ८८; धर्मद ८९; धर्माङ्ग ९०; धर्मवसुप्रद ९१; वरप्रद ९२; विष्णो ९३; जिष्णो ९४; सहिष्णो ९५.

न च्युतः स्वपदात् षड्भाविकारराहित्याद्वा ॥ ८१ ॥ देशतः कांळतश्चान्तशःन्यः ॥ ८२ ॥ पुरि सुषुम्नायां देहे वा शेत इति । "पुर अग्रगमने " इत्यस्मादुषनि कृते अग्रगामीति च ॥ ८३ ॥ महान् अपरिच्छिनः पुरुषः ॥ ८४ ॥ कपिछः वर्णतो नामतश्च महामुनिः । कपिं वराहं छातीति ; "कपिर्वराहः श्रेष्ठश्च " इति भगवद्वचनात् ॥ ८५ ॥ सांख्यं शुद्धात्मतत्त्वविज्ञानम् ; "शुद्धात्मतत्त्व-विज्ञानं सांख्यमित्यभिधीयते " इति च्यासस्मरणात् । तस्याचार्यः प्रवर्तकः ॥ ८६ ॥ विष्वक् समंततः सेना यस्य ॥ ८७ ॥ अभ्युदयनिःश्रेयसे साधनीभ्य धारयतीति ॥ ८८ ॥ धर्ममपूर्वविशेषं विष्नवारणेन ददाति साधयतीति ॥ ८९ ॥ धर्मस्य ज्योतिष्टोमादेः अक्रम् ; आद्यन्तयोः स्मरणीयत्वात् ;

" ईश्वरो नित्यकालात्मा चिन्तनीयः स कर्मस्र । यस्य स्पृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञकियादिषु । न्यूनं संपूर्णतां याति " इति स्मरणात् ॥ ९० ॥ धर्मं च वसु द्रव्यं च प्रकर्षणाल्पादिष कर्मणः अतिशयेन ददातीति ॥ ९१ ॥ वर्मभिल्पितं भक्तेभ्यो ददातीति ॥ ९२ ॥ वेवीष्टीति विष्णुः । व्याप्तिवचनात् विषेः नुप्रत्यये रूपम् । विशति भूतान्यसौ, विशन्ति भूतान्यसिन्निति विशतेः नुप्रत्यये वा रूपम् ॥ ९३ ॥ सर्वत्र जयशीलः ॥ ९४ ॥ सहनशीलो जगत्कष्टस्येति ॥ ९५ ॥

¹कृष्ण ९६; पुण्डरीकाक्ष ९७; नारायण ९८; परायण ९९; जगत्परायण १००; नमोनम इति ॥ १०१ ॥ ²स्तुत्वा त्वेवं प्रसन्नेन मनसा पृथिवी तदा । उवाच संमुखं देवीं लब्धकामा वसुंधरा ॥ १०२ ॥

# इति <sup>3</sup>श्रीविष्णुस्मृतौ अष्टनवतितमोऽध्यायः

" कृषिर्भूवाचकः शब्दो णश्च निर्वृतिवाचकः । विष्णुस्तद्भावयोगाच कृष्णो भवति शाश्वतः ॥ "

इति च्यास: । कर्षतीति कृष्ण इति वा ;

" कृषामि पृथिवीं पार्थ भूत्वा कार्ष्णायसो हरूः । कृष्णो वर्णश्च मे यस्मात् तस्मात् कृष्णं विदुर्जनाः ॥"

इति स्मरणात् ॥ ९६ ॥ हृदयपुण्डरीकमञ्जुते व्यामोतीति, तत्र उपरुक्ष्यत इति वा ; पुण्डरीकवत् अक्षिणी यस्येति वा ; पुण्डरीकस्थाने समर्पितं शिवायाक्षि येनासाविति वा ॥ ९७ ॥ नरः आत्मा ; " नयतीति नरः प्रोक्तः परमात्मा सनातनः " इति व्यासस्मरणात् । तस्माज्ञातान्याकाशादीनि कार्याणि नाराणि । तानि अयनं स्थानं यस्य ;

" यच किंचिज्जगत्यसिन् दृश्यते श्रूयतेऽपि वा । अन्तर्बहिश्च तत्सर्वे व्याप्य नारायणः स्थितः ॥"

इति श्रुतेः ;

" नराजातानि तत्त्वानि नाराणीति ततो विदुः । तान्येव चायनं तस्य तेन नारायणः स्मृतः ॥ "

<sup>1</sup> नरेम्यः--ख, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> रमश्रूणि—ख.

<sup>3</sup> योगाचार्य added in ज; This Sūtra omitted in ख.

<sup>1</sup> वासदेवकृष्ण—ज.

वतस्त्वेवं प्रसन्नात्मा पृथिवीमभ्यनन्दत । उवाच च सुखं देवी तृप्तकामा वसुंधरा ॥——ज.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे अष्टनवतितमं प्रकरणम्--ज.

इति स्मृतेश्व ;

" आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः । अयनं तस्य ताः पूर्वै तेन नारायणः स्मृतः ॥ "

इति मानवाच ॥ ९८ ॥ परमुत्कृष्टमयनं पुनरावृत्तिरहितं स्थानम् ॥ ९९ ॥ जगतां चराचराणां परमयनं स्थानम् ॥ १०० ॥ नम्यन्त इति नमसः ब्रह्मादयः । तैः नम्यत इति नमोनमः । कर्मण्यसुनि कृते साधुः । इतिः स्तुतिसमाप्तौ ॥ १०१ ॥

भगवत्त्तुत्यनन्तरं तच्छक्तेः रुक्ष्म्याः स्तुतिं प्रस्तौति । भगवन्मुखात् स्त्रजिज्ञासितधर्माकर्णनेन पूर्णकामा, अत एव वसुंधरा धर्महेतुधनपूर्णा, अत एव पृथिवी सर्वापेक्षया महती, प्रसन्नेन चेतसा एवं षण्णवत्यध्यायोपदेष्टारं महागुरुं भगवन्तं षण्णवत्यैव नामभिः स्तुत्वा भगवतीं रुक्ष्मीं संमुखं यथा भवति तथा वक्ष्यमाणमुवाच ॥ १०२ ॥

इति <sup>1</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारिश्रीरामपण्डितात्मज-श्रीनन्दपण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्याम् अष्टनवितिसोऽध्यायः

### ¹ श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यामष्टनवितिमोऽध्यायः—घ, च ; धर्माधिकारिनन्दपण्डितकृतौ विष्णु-स्मृतिविवृतौ श्रीमत्यामष्टनवितिमोऽध्यायः—ग.

## एकोनशततमोऽध्यायः

दृष्ट्वा श्रियं देवदेवस्य विष्णो-गृहीतपादां तपसा ज्वलन्तीम् । प्रतप्तजाम्बूनदचारुवणाँ पत्रच्छ देवीं वसुधा महृष्टा ॥ १ ॥

पूर्वाध्यायान्ते प्रकृतां रूक्ष्मीस्तुतिमेकोनशततमेनावतारयति । श्रयन्त्येनां सर्वे जना इति श्रीः ; ताम् । देवदेवस्य विष्णोः गृहीतपादां संवाहितचरणकमरुगम् । भगवतो यावद्योगनिद्रमनशनरूपेण तपसा देदीप्य-मानाम् । स्वभावत एव द्रवीकृतसुवर्णवर्णाम् । अत एव देवीं दीव्यन्तीं दृष्ट्वा प्रसन्नान्तःकरणा वसुधा वक्ष्यमाणं पप्रच्छ ॥ १ ॥

उन्निद्रकोकनदचारकरे वरेण्ये उन्निद्रकोकनदनाभिग्रहीतपादे<sup>2</sup>। उन्निद्रकोकनदसद्मसदास्थितीते उन्निद्रकोकनदमध्यसमानवर्णे॥२॥

प्रश्नार्थं तां संबोधयति । उन्निदं विकसितं यत् कोकनदं रक्तोत्पर्छं, तेन तद्वद्वा चारु करतछं यस्याः । वरेण्ये वरवर्णिनि । तादृशस्येव तस्य नाभिना कर्णिकया स्वोपरिशायितचरणकमछे । तादृश एव तिसम्निव सद्मिनि सदा नित्यं स्थितिमिते प्राप्ते । तादृशस्यैव तस्य मध्येन वराटकेन समानो वर्णः कान्तिर्यस्याः । तद्वमनेकैः संबोधनैराद्रातिशयो खोत्यते ॥ २ ॥

नीलाञ्जनेत्रे तपनीयवर्णे शुक्काम्बरे रत्नविभूषिताङ्गि । चन्द्रानने सूर्यसमानभासे महाप्रभावे जगतः प्रधाने ॥ ३॥

¹ प्रतस—ज. ² चारुगृहीतपादे—ज.

<sup>3</sup> प्रमावे—ख.

किंच <sup>1</sup>नीलोत्पलनेत्रेत्रे । तपनीयं सुवर्णं तद्वद्वर्णः । श्वेतम् अम्बरम्<sup>3</sup> । रत्नेः विभूषितम् अङ्गम् । चन्द्रवत् आननम् । सूर्येण समाना भासा । "आपं चैव हलन्तानाम् " इत्याप् । महान् प्रभावः सामर्थ्यं यस्या इति सर्वत्र बहुन्नीहिः । जगतो विश्वस्य प्रधाना प्रथमोद्देश्या प्रसिवित्री प्रकृतिर्वेति ॥ ३ ॥

त्वमेव निद्रा जगतः प्रधाना लक्ष्मीर्धृतिः श्रीविरतिर्जया च । कान्तिः प्रभा कीर्तिरथो विभृतिः सरस्वती वागथ पावनी च ॥ ४॥

एवं संबोध्य तां स्तौति । अनिद्रा ; निर्गता द्रा कुत्सिता मितिः यस्याः सा, मुक्तिः सुषुप्ति । जगतः चतुर्ष्विप पुरुषार्थेषु प्रधाना मुख्योद्देश्या । रूक्ष्यते प्रयोजनतया सर्वकर्मसु संसारिभिः रूक्ष्मीः । धृतिः भयादिहेतुषु घीरता । श्रयति पुरुषोत्तमं, श्रयन्त्येनां सर्वे जना इति वा श्रीः । विरतिः मुमुक्षया विषयसुरतेषु वैराग्यम् । जया रणेषु जयश्रीः । कान्तिः स्त्रीपुरुषादिशरीरेषु सुन्दरता । प्रभा सूर्याचन्द्रमसी-दींप्तिः । कीर्तिः सत्कर्मप्रभवा समाख्या । विभूतिः धनधान्यादिसमृद्धिः । सरस्वती विदुषामर्थकरूपनाशक्तिः । वाक् अर्थप्रतिपादनशक्तिः । पावनी प्रायक्षित्रादेः पापनाशनशक्तिश्च त्वमेव ॥ ४ ॥

खधा तितिक्षा वसुधा प्रतिष्ठा स्थितिः सुदीक्षा च <sup>6</sup>तथा सुनीतिः। ख्यातिर्विशाला च तथानस्या खाहा च मेधा च तथेव बुद्धिः॥ ५॥

किंच स्वधा पितृतृप्तिः । तितिक्षा विरक्तानां द्वन्द्वसहनशक्तिः । वसुधा धनधारणशक्तिः । प्रतिष्ठा स्थापनशक्तिः । स्थितिः स्थानशक्तिः । सुदीक्षा यज्ञाधिकारसिद्धिः । सुनीतिः सामाचुपायसिद्धिः । स्थातिः विशाला सार्वजनीनप्रसिद्धिः । अनस्या परोत्कर्षे संतोषिता । स्वाहा देवतृप्तिः । मेधा शब्दार्थधारण-शक्तिः । बुद्धिः अवबोधशक्तिश्च त्वमेव ॥ ५ ॥

आक्रम्य सर्वं तु यथा त्रिलोकीं तिष्ठलयं देववरोऽसिताक्षि । तथा स्थिता त्वं वरदे तथापि पृच्छाम्यहं ते वसतिं <sup>1</sup>विभूतेः ॥ ६॥

एवं संबोध्य स्तुत्वा च विविक्षतं पृच्छिति । यथा त्रैलोक्यव्यापको भगवान् , तथा तच्छक्तेस्तवापि त्रैलोक्यव्यापकत्वं सिद्धमेव, शक्तिशक्तिमतोरविनाभावात् अभेदाद्वेति यद्यपि, तथापि तव <sup>2</sup>विभृतेः वसितं निवासस्थानम् अहं पृच्छामि ॥ ६ ॥

> इत्वेवमुक्ता वसुधां वभाषे लक्ष्मीस्तदा देववराग्रतःस्था। <sup>8</sup>सदा स्थिताहं मधुसूदनस्य देवस्य पार्श्वे तपनीयवर्णे॥ ७॥

प्रश्लोत्तरमाह । एवं पूर्वोक्तप्रकारेण, ⁴उक्ता संबोध्य स्तुत्वा प्रष्टेति हेतोः भगवदमे स्थित्वा रुक्ष्मीः वसुधां बभाषे । यदहं तपनीयवर्णे सुवर्णवत् द्योतमाने भगवतो मधुसूद्दनस्य पार्थे नित्यं तिष्ठामि । अत्र नित्यमित्यमिधानादन्यत्रानित्या वसतिरुक्ता भवति । तपनीयवर्णे इति न संबोधनम् ; " धरण्या च ⁵दूर्वाङ्कुर- स्यामरुङ्गा " इति धरण्याः स्यामत्वस्मरणात् ॥ ७ ॥

'अस्याज्ञया यं मनसा स्मरामि
श्रिया युतं तं प्रवदन्ति सन्तः।
संस्मारणे चाप्यथ यत्र चाहं
स्थिता सदा तच्छृणु लोकघात्रि॥ ८॥

यदि भगवत्येव वसतिः, तर्हि कथमन्येषां श्रीमत्त्वव्यवहार इत्यत आह । 'रएतं संभावय र इत्यस्य भगवतो निदेशेन यमेवाहं मनसा स्मरामि, तमेव सन्तः श्रीमन्तं प्रवदन्ति । स्मरणस्य मानसत्वेऽपि मनसेति वचनं कायिकवाचिकव्यापारनैरपेक्ष्याभिधानाय । संस्मारणे संस्मरणहेतौ भगविन्नदेशे च सति, यत्राहं तिष्ठामि तदिप हे छोकधात्रि श्रृणु ॥ ८ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> नीलोत्पलनेत्रे—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> निद्रा omitted in घ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> मतिपादनी शक्ति:—ध.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> अम्बरे—्

<sup>· &</sup>lt;sup>4</sup> गति:—ख.

<sup>6</sup> तथा च नीति:--घ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> प्रकृत्या:--ज.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> विभूत्या:—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> इय---ज.

<sup>4</sup> उक्ता omitted in ग; उक्ता—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> एवं—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> यस्या—ग.

वसाम्यथार्के च निशाकरे च तारागणाढचे गगने विमेचे। मेचे तथा लम्बपयोधरे च शकायुधाढचे च तडित्प्रकाशे॥ ९॥

वासस्थानान्येवाह । चन्द्रसूर्ययोः, विमलतारके निर्मेघे गगने, लम्बं पतनेन्मुखं पयः पानीये धरतीति तादृशे शक्रधनुर्भूषिते स्फुरद्विद्युति मेघे चाहं वसामि । चकारः तथाशब्दश्च प्रत्येकं वासस्थानताः भिधानाय ॥ ९ ॥

तथा सुवर्णे विमले च रूप्ये
रतेषु वस्त्रेष्वमलेषु भूमे।

¹प्रासादमालासु च पाण्डुरासु
देवालयेषु ध्वजभूषितेषु ॥ १० ॥

किंच हे मूमे, निर्मलयोः सुवर्णरजतयोः, अमलयोः वस्त्ररत्नयोश्च, सुधाधवलितासु प्रासादपरं-परासु, ध्वजभूषितेषु देवालयेषु चाहं तिष्ठामि ॥ १० ॥

> ैसद्यः कृते चाप्यथ गोमये च मत्ते गजेन्द्रे तुरगे प्रहृष्टे। वृषे तथा दर्पसमन्विते च विषे तथैवाध्ययनप्रपन्ने॥ ११॥

किंच गोभिः सद्यो विस्रष्टे गोमये, पञ्च्योतन्मदे गजेन्द्रे, प्रहृष्टे हेबारवपुष्टे तुरगे, दप्ते वृषे, वेदाध्यायिनि विमे चाहं निवसामि ॥ ११ ॥

सिंहासने चामलके च बिल्वे

छत्रे च राङ्के च तथैव पद्मे।

दीप्ते हुतादो विमले च खड्ग

आदर्शविम्बे च तथा स्थिताहम्॥ १२॥

किंच सिंहैर्युक्तमासनं सिंहासनं मदासनम्, तत्र; आमलके धात्रीवृक्षे; बिल्वे श्रीफलवृक्षे; छत्रे आतपवारणे; शङ्के बाद्ये; पद्मे विकसिते; दीप्ते ज्वालाकुले बह्नो; निर्धीतमले खड्गे; ताहरो आदर्शे चाहं तिष्ठामि ॥ १२ ॥

> ¹पूर्णोदकुम्भेषु सचामरेषु सतालवृन्तेषु विभूषितेषु। भृङ्गारपात्रेषु मनोहरेषु मृद्दि स्थिताहं च नवोद्धृतायाम्॥ १३॥

किंच पूर्णमुदकं येषु ते पूर्णोदाः ; ते च ते कुम्माश्च ; तेषु । चामरं वाल्य्यजनं, ताल्वृन्तं व्यजनं, ताम्यां सिहतेषु । साहित्यं चात्र वासामिपायेण, न वैशिष्ट्यामिपायेण ; शकुनाध्याये केवल्योरेव प्राशस्त्य- श्रवणात् । विभूषितेषु वैविचित्रितेषु प्रदेशेषु । भृङ्गारः कनकालुकः ; पात्राणि स्थालादीनि ; तेषु । मनोहरेषु अन्येष्विप शयनासनादिषु । अभिनवोद्धृतायां मृदि चाहं वसामि ॥ १३ ॥

क्षीरे तथा सर्पिषि शाद्वले च श्रौद्रे तथा दिश पुरंधिगात्रे । देहे कुमार्याश्च तथा सुराणां तपस्विनां यज्ञहुतां च देहे ॥ १४॥

किंच दिविक्षीरसिर्पःक्षौद्रेषु; तथाशब्दात् शर्करायां च; पश्चामृतत्वोपदेशात्। शाद्वले हरिततृण-प्रदेशे। पुरंभिः सम्रतृका स्त्री; तद्देहे। कुमारी अविवाहिता कन्या; तद्देहे। सुराः देवप्रतिमाः। तपित्वनः क्रच्छ्रादिकारिणः। यज्ञे जुह्वतीति यज्ञहुतः ऋत्विजः; यजमानानां दीक्षयैव ग्रहणात्। <sup>3</sup>एषां देहे तिष्ठामि॥ १४॥

शरे च संग्रामविनिर्गते <sup>4</sup>च <sup>5</sup>स्थिता मृते स्वर्गसदःप्रयाते । वेदध्वनौ चाप्यथ शङ्कशब्दे । १५ ॥

<sup>1</sup> Verses 13 to 18 and commentary thereon omitted in ज. 8 एतेषां—घ.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup> चित्रितेषु—ग.
 <sup>5</sup> मृते नरे स्वर्ग—घ.

एकोनशततमोऽध्यायः

किंच शरे ; चकारात् धनुषि । संमामं जित्वा विनिर्गते पुरुषे, संमामभूमावेव मृते पतिते शवभूतेऽपि स्वर्गसभां प्रयाते जीवे च, वेदशङ्खवीणादिवाद्यध्वनिषु च, स्वाहास्वधयोः दैविकपैतृककर्मणोश्चाहं स्थिता ॥ १५ ॥

> <sup>1</sup>राज्याभिषेके च तथा विवाहे यज्ञे वरे स्नातिहारस्यथापि। पुष्पेषु शुक्केषु च पर्वतेषु फल्लेषु रम्येषु सरिद्वरासु॥ १६॥

किंच राज्याय अभिषेके; विवाहे मण्डपदेवतास्थापनादिविसर्जनान्ते काले; यज्ञे दीक्षणीया-द्युदवसानीयान्ते; वरे विवाहोद्यते; अपिशब्दात् तादृश्यां कन्यकायामपि; शिरसा स्नातः स्नातशिराः, तस्मिन्; श्वेतपुष्पेषु; पर्वतमस्तके; फलेषु भक्ष्येषु; रम्येषु प्रदेशेषु पुलिनादिषु; सरिद्वरासु महानदीषु चाहं स्थिता ॥ १६ ॥

सरःसु पूर्णेषु तथा जलेषु
सशाद्वलायां भुवि पद्माखण्डे ।
वने च वत्से च शिशौ प्रहृष्टे
साधौ नरे धर्मपरायणे च ॥ १७॥

किंच जलपूर्णेषु सर:सु ; निर्मलेषु जलेषु ; हरिततृगाच्छन्नप्रदेशायां भुवि ; पद्मलण्डे पद्माकरे ; फल-पुष्पवित वने ; वत्से अभिनवजाते ; शिशौ स्तनंधये ; प्रहृष्टे हर्षयुते ; साधौ अपकारानभिज्ञे ; धर्मपरायगे धर्मेणेव परमयनं मोक्षो यस्य, तस्मिन् ॥ १७ ॥

> आचारसेविन्यथ शास्त्रिनित्ये<sup>2</sup> विनीतवेषे च तथा सुवेषे। सुशुद्धदान्ते मलवर्जिते च सृष्टाशने चातिथिपूजके च॥ १८॥

साधुमारभ्य पुरुषिवद्दीषानाह । आचारः स्नानसंध्यादिः, तत्सेवनशीले ; नित्यमसंदिग्धं शास्त्रं यस्यासौ शास्त्रनित्यः ; विनीतः अनुद्धतः वेषो वस्नाभरणादिवारणं यस्यासौ ; तथा शोमनः अकुत्सितः वेषो राज्यमिषके— य. Jolly's edition. यस्य ; सुशुद्धः जितवाह्येन्द्रियः ; दान्तः जितमनस्तः ; मलवर्जितः निष्पापः ; मृष्टाशनः शुद्धान्नभोक्ता ; अतिथिप्रियः ; तस्मिन् निवसामि ॥ १८ ॥

स्वदारतुष्टे निरते च धर्में

¹धर्मोत्कटे ³चालकानाद्विमुक्ते ।
सदा सपुष्पे ससुगन्धिगात्रे³
सुगन्धिलप्ते च विभूषिते च ॥ १९ ॥

स्वदारेष्वेव तुष्टः परदारिवमुखः; धर्मे निरतः धर्मैकनिष्ठः; <sup>5</sup>धर्मोत्कटः अर्थकामाद्यपेक्षया अति-शायिधर्मः; अत्यशनात् त्रिचतुर्वारभोजनात् रहितः; सर्वदा पुष्पैर्युक्तः; सुगन्धि गात्रं येषां, तैः सहितः; स्वयं च सुगन्धितः; विभूषितः कटककुण्डलादिभिः; तस्मिश्च ॥ १९ ॥

> सत्ये स्थिते भृतहिते निविष्टे क्षमान्विते कोधविवर्जिते च। क्ष्मकार्यदक्षे परकार्यदक्षे कल्याणचित्ते च सदा विनीते॥ २०॥

किंच सत्यवक्तिरि; भूतानामिवशेषेण हितः आयत्यां श्रेयस्करः; निविष्टः गृहस्थः; क्षमा सिहिप्णुत्वं, तद्युक्ते; क्रोधः असिहप्णुत्वं, तद्रहिते; स्वपरकार्योद्युक्ते; कल्याणं मङ्गलाशंसि चित्तं यस्य; सदा परस्याविनयेऽपि स्वयं विनीतः; तिस्मिश्च ॥ २० ॥

नारीषु नित्यं सुविभूषितासु
पितवतासु पियवादिनीषु ।
अमुक्तहस्तासु सुतान्वितासु
सुगुप्तभाण्डासु बलिपियासु ॥ २१ ॥

<sup>7</sup>नारी विशेषानाह । नानाविधभूषणभूषितासु नारीषु, पतित्रतपरासु, प्रियवचनशीलासु, वलया-स्वशून्यहस्तासु व्ययपराङ्मुखीषु वा, पुत्रवतीषु, गृहभाण्डगोपनपरासु, गृहाङ्गणादौ रङ्गवल्लिकुशलासु च ॥ २१॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> कर्मोत्कटे—घ.

३ पात्रे—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> कर्मोत्कट:—घ

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> सुसंयताक्षे—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> वात्यशनात्—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> नित्यानुलिप्ते—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> अवशिष्टानाह— घ.

संमृष्टवेदमासु जितेन्द्रियासु किट्यपेतास्वविलोलुपासु। धर्मव्यपेक्षासु दयान्वितासु स्थिता सदाहं मधुसूदने च॥ २२॥ निमेषमात्रं च विना कृताहं न जातु तिष्ठे पुरुषोत्तमेन॥ २३॥ इति 1श्रीविष्णुस्मृतौ एकोनशततमोऽध्यायः

किंच संमुष्टानि मार्जनलेपनादिभिः संस्कृतानि वेश्मानि याभिस्ताः ; जितेन्द्रियाः बाह्याभ्यन्तरेन्द्रिय-संयमिन्यः ; कल्रहपराङ्मुख्यः ; नित्यतृप्तस्वभावाः ; धर्मे विशिष्टा अपेक्षा यासां ताः ; दयया भूतकृपया युक्ताः ; तादृशीषु यावदुक्तनिमित्तसद्भावमेव अहं स्थिता । मधुसूद्दने तु सदा नित्यमेव ॥ २२ ॥ तत्र हेतुमाह । एवं च पुरुषोत्तमरहिता कदाप्यहं निमेषमात्रमपि न तिष्ठामि ॥ २३ ॥

इति <sup>2</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकप्रोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि<sup>3</sup>श्रीरामपण्डितात्मज-<sup>3</sup>श्रीनन्दपण्डितकृतौ श्रीविष्णुम्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्याम् एकोनशततमोऽध्यायः

### शततमोऽध्यायः

# धर्मशास्त्रमिदं श्रेष्ठं खयं देवेन भाषितम्। ये द्विजा धारियण्यन्ति तेषां 'खर्गे गतिः परा॥ १॥

भगवदुपिदृष्टस्य शास्त्रस्याध्ययनादौ फलिविशेषं शततमेनाह । मन्यादिप्रणीतेषु अष्टादशसु <sup>2</sup>धर्मशास्त्रेषु, जाबाल्यादिप्रणीतेषु अष्टादशसु, विसष्ठादिप्रणीतेषु एकविशितिधर्मशास्त्रेषु इदं धर्मशास्त्रं श्रेष्ठं सर्वोत्कृष्टम् ; यतः देवेन भगवता विष्णुना स्वयमेव<sup>3</sup> साक्षात् भाषितम् उपिदृष्टम् ; नान्यद्वारा मनुनेव भृगुमुखेन । अयमाशयः—मन्वादीनां मनुष्यत्वेन भगवदायत्तत्या पराधीनस्फूर्तिकत्वात् न स्वातन्त्र्येण सर्वज्ञत्वम् । भगवतस्तु नित्यनिदोषावबोधरूपस्यापरोक्षसर्वश्रुतिकस्यासंदिग्धाविपर्यस्ततत्तात्पर्यविवेकस्य स्वत एव सार्वज्ञ्यमिति तत्प्रणीतस्यास्य शास्त्रस्यान्येभ्योऽतिशयितत्वं युक्तमेव । अतश्च तच्छास्रं ये द्विजाः त्रैवर्णिकाः, <sup>4</sup>न श्द्राः, स्वयमन्येर्वा धारियष्यित्त, तेषां स्वर्लोके यागादिजन्यस्वर्गात् परा अतिशयिता गतिः स्थितिः भवित ॥ १ ॥

# इदं पवित्रं मङ्गल्यं खर्ग्यमायुष्यमेव च । ज्ञानं चैव यशस्यं च <sup>6</sup>धनसौभारयवर्धनम् ॥ २ ॥

फलान्तराण्याह । पवे: वज्रात् <sup>7</sup>नरकरूपात् त्रायत इति पवित्रं पावनम्; पापक्षयकरिमति यावत् । मङ्गलं कल्याणम्; तद्धेतुः । स्वर्ग्यं स्वर्गजनकम् । आयुष्यम् आयुर्वर्धनम् । ज्ञानम्; ज्ञायते पुरुषार्थ- <sup>8</sup>चतुष्ट्यमनेनेति । यशस्यं यशोजनकम् । धनसौभाग्ययोर्वर्धनम् अतिशयहेतुः । एषां फलानां साधनिमदिमिति फलद्वारा स्तुतिरिप ॥ २ ॥

# अध्येतव्यं धारणीयं श्राव्यं श्रोतव्यमेव च । श्राद्धेषु श्रावणीयं च भूतिकामैर्नरैः सदा ॥ ३॥

¹ त्रैष्णवे धर्मशास्त्रे एकोनशततमं प्रकरणम्—ज.

<sup>2</sup> श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्याम् एकोनशततमोऽध्यायः—घ, च.

<sup>3</sup> श्री omitted in ग.

¹ धर्मे गतिर्धवा—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> एव omitted in घ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> मर्यादास्थिति: added in घ.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> नरकादि—ख, ग, च. A—55

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> चतुष्कम्—घः

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> धर्म omitted in घ.

<sup>4</sup> न शुद्रा: omitted in घ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> बल for धन—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ग्राह्यं—ज,

किंचास्य अध्ययनधारणश्रावणश्रवणानि सर्वाधिकभूतिसाधनानीति पुरुषार्थत्वम् ; श्राद्धे श्रावणीयत्वेतुः कर्त्वर्थत्वं चेति । यद्वा अध्ययनादीनि फलाश्रवणात् नित्यानि । श्राद्धे श्रावणेन भूतिस्तु काम्यफलम् ॥ ३ ॥

> <sup>2</sup>य इदं पठते नित्यं भूतिकामो नरः सदा। इदं रहस्यं परमं कथितं <sup>8</sup>च धरे तव ॥ ४ ॥ मया प्रसन्नेन जगद्धितार्थ सौभाग्यमेतत् परमं यशस्यम् । दुःस्वमनाशं बहुपुण्ययुक्तं शिवालयं शाश्वतधर्मशास्त्रम् ॥ ५ ॥

> > इति 5श्रीविष्णुस्मृतौ शततमोऽध्यायः

इदानीं तस्येव नित्यकाम्यत्वमाह । यो नरः त्रैवर्णिकः पुमान् ; न स्त्री, इदं शास्त्रं नित्यं पठिते स सदा मूर्तिभिः काम्यते । फलवाक्यानामपि शास्त्रान्तर्भावात् पुनः इदंशब्देन परामर्शः । इदं शास्त्रतं कूटस्थतया प्रवाहेण वा नित्यं धर्मप्रतिपादकं शास्त्रं <sup>6</sup>परमम् अत्यन्तं रहस्यं गोपनीयं जगतां हितास प्रसन्तेन मया, हे धरे, तव तुभ्यं कथितम् ॥ ४ ॥

शास्त्रान्तरेभ्योऽतिशयाय विशिनष्टि । परमं सौभाग्यं सौभाग्यहेतुः यशस्यं यशोजनकं दुःस्वमनाशनं बहुना पुण्येन धर्मेण प्रतिपाचेन युक्तं, बहुपुण्यजनकं वा, शिवस्य कल्याणस्याल्यं स्थानमिति ॥ ५ ॥

श्रीमत्केशवना यकक्षितिपतिप्रोत्साहितेनारचि

श्रीमद्रामसुतेन नन्दविद्या धर्माधिकाराश्रयात ।

श्रीविष्णुस्मृतिगृदभावविवृतिः श्रीवैजयन्ती सुदे

श्रीविष्णोईदयंगमास्तु सततं विद्वद्भिरत्यादता ॥ १ ॥

धर्माधिकारिकुलकैरवकाननेन्दुः

श्रीरामपण्डितसुतः स्मृतिवैजयन्तीम् ।

श्रीनन्दपण्डितकृती विवृतिं मनोज्ञां

विष्णुस्मृतेरकृत केशवकीर्तिकामः ॥ २ ॥

शततमीऽध्यायः

स्मृतिगुणमनु विष्णोर्वेजयन्ती विचित्रै-विविधवचनपृष्पेर्गिमता साधु भक्त्या। बुधमधुकरसंघै: कृष्णभूषायितैषा जनयत् मुद्दमन्तः श्रीहरेः श्रीरिवान्या ॥ ३ ॥ उचावचेषु विषयेषु परिश्रमन्ती गौश्चेदियं स्वलति कुत्रचिद्यगाघे । सन्तः स्वधर्ममनुरुध्य निरुध्य चेर्ष्या-मुद्धर्तुमेव तदिमां तरसा यतध्वम् ॥ ४ ॥ भो सन्तः सहसा मयाञ्जिलस्यं बद्धोऽस्ति वः प्रार्थने शीलं स्वं न जहाति दृषणकृते यसात् खलानां मनः। तत् तद्दूषणदूषणाय बहुधा मद्भूषणाय स्वकं चेतो घावदछं भवद्भिरमछं नावर्तनीयं मनाक् ॥ ५ ॥

इति <sup>1</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय• श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारिश्रीरामपण्डितात्मज-श्रीनन्दपण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविष्टतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां शततमोऽध्यायः

<sup>1</sup> घर्माधिकारिरामपण्डितात्मजनन्दपण्डितकृतौ विष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां शततमोऽप्याय: समाप्तः पराशरस्मृतिटीका विद्वन्मनोहरा स्मृतिसिन्धुः ।

श्राद्धकल्पलता चैता नन्दपण्डितकृतटीकाः ॥

श्रीविष्णुसमृत्युत्तरार्धः समाप्तोऽयम् —ख, ग.

<sup>1</sup> गुणफलम्—ख, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Verses 4 and 5 omitted in ज

<sup>8</sup> वसघे—घ.

<sup>4</sup> पवित्रम-- घ. <sup>5</sup> श्रीवैष्णवधर्मशास्त्रे परमरहर्गे शततमोऽध्यायः—घ, च; वैष्णवे धर्मशास्त्रे शततमं प्रकरणम्—ज

#### उत्तरचं रितम्

येनाशेषापि पृथ्वी जलनिधिपरिखा पूरिता स्वर्णवृष्ट्या तम्मण्णस्यास्य मुक्तावुपदिशति हरे पुष्पवर्षं चकार ॥ ६ ॥ विद्वांसः सभगत्वमस्य जनुषो दृष्टं यद्द्याविध प्राप्तं यन्मणिकर्णिकापरिसरः श्रेयश्च विश्वेश्वरात् । स्पेधेते तद्भे परस्परमदोधन्यत्वनिर्णायकं न्याय्यं वापि वचोऽपि वा स्पृतिगतं सम्यक् समालोच्यताम् ॥ ७ ॥ आत्मानं बहुमन्यतेऽस्य मरणाद्धर्मार्थकामार्जनै-राकल्पं क्षितिमण्डले च यशसो विस्तारणाज्जीवनम् । कैवल्यप्रतिपादनेन मरणं संश्लाघते जीवनात् तम्मण्णस्य बुधा वधार्य गुरुता निश्चीयतामेतयोः ॥ ८॥ धर्मो येन जगत्स षोडशमहादानादिकैः संचितो येनार्थस्य समर्थतापि गदिता तैरेव दानैः परा । कामो वावरसाक्कणप्रभृतिभिः पुत्रैः शुभैः स्यापितो मोक्षः श्रीमणिकर्णिकाभुवि तनुत्यागेन संपादितः ॥ ९ ॥

इति श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहित¹श्रीवाराणसीवासिधमीधिकारिश्रीरामपण्डितात्मज-श्रीनन्दपण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविष्टतौ श्रीमत्यां <sup>2</sup>केशववैजयन्त्याम्

garage many mand a Significant

医乳球管 连挂 医皮肤 经净额 电子外

and the profession of the

# 'उत्तरचरितम

इयद्विध भवद्भिः पण्डिता जीवनोत्थं कुतुकममृतधारासारभागन्वभावि । शिवशिवशिवभावे जायमाने यदासीत कलयत तदिदानीं कौतुकं केशवस्य ॥ १॥ श्रीमत्केशवनायकस्य कविमिर्माग्यं कियद्वर्ण्यतां यन्मोक्षावसरे सुरै: सुरतरूद्भूतै: प्रस्नै: शुभै: । आकीर्णा मणिकर्णिका सकलका तीरे सनीरे जनैः प्रत्यक्षेण विभाविता वदति तत्कर्णे शिवे तारकम् ॥ २ ॥ नैवैतद्वामदेवे प्रविशति परमं ब्रह्म चित्रं शुके वा जैगीषच्ये मुनौ वा जनकसनकयोर्बापि दृष्टं श्रुतं वा । वाराणस्यां यदासीत् सुरसरिति मणीकर्णिकायां गिरीशे कर्णे ब्रह्मोपदेशं विद्धति सहजानन्दिनः केशवस्य ॥ ३ ॥ विद्वांसः परिभावयन्तु मनसस्तोषाय पोषाय च स्वेष्टानां जनुषार्जितस्य सकलस्याधस्य शोषाय च । कोशाय।द्भुतहेमरलनिवहस्यामूलदारिद्रचरु-म्मोषाय क्षितिरत्नकेश्वततुत्यागोद्भवं कौतुकम् ॥ ४ ॥ द्राक्षातोऽपि सितारसादपि सुधासारादपि प्रायशो वैलक्षण्यमतीव केशवकथामाधुर्य उन्नीयते यजामित्वमिदं तनोति सततं संसेव्यमानं त्रयं स्वादं स्वादमनारतं पुनरमुत्रोत्क.ण्ड्यमुज्जम्मते ॥ ५ ॥ औदार्थं पस्यतेमाममरपरिगृहस्यौचितीं वापि लोके त्रैलोक्यस्याधिपत्यं वहति मखमुखेष्वग्र्यतां पूज्यतां यः ।

1 The MSS. ख and ग add the following portion (pp. 898 to 901) after the colophon of the 100th chapter of the Vaijayanti.

其,曹重锋以上的原则是的数数。

## प्रकीर्णकम

विद्वांसः स्पृतिशास्त्रतस्वमित्वलं ज्ञात्वा वचोभिः स्पृतेव्यास्यां मे यदि दूषयेयुरमलां तद्भूषणं मत्कृतेः ।

युद्धे चेत् परवीरशस्त्रविहितान् गाढमहारांस्तनौ

प्रामोति क्षतशत्रुरुद्धट्मटः शोभैव सा तत्तनोः ॥ १ ॥

द्वित्राश्चेदीर्प्यया मत्कृतिममलपदामर्थसंदोहगुर्वी

नेक्षिण्यन्ते तदानीं मम वदत बुधाः का क्षतिस्तत्क्षतिः सा ।

नेक्षन्ते चेदुल्हकाः सकलजनतमःस्तोमविध्वंसदीपं

मार्तण्डं दीप्तिभाण्डं ननु भवति तदा का क्षतिः सप्तसप्तेः ॥ २ ॥

तीर्थं काशीसमानं त्रिभुवनविषये नापरं भूपतिर्वा

मूलोके केशवस्य श्रयति न तुल्नां नापि विष्णुस्मृतेर्वा ।

शास्त्रं धर्मामिधायि त्रयमि जयतादार्कमाचन्द्रतारं

श्रीमान् धर्माधिकारी तदनु विजयतां पण्डितो नन्दशर्मा ॥ ३ ॥

अथ ताराचन्द्रचक्रवर्तिनः—

पूर्व तम्मणभावतो न विधिवद् दत्ता द्विजेभ्यो मया
भूतिर्भृतपितिर्विचिन्त्य किमिति पादुर्वभौ भूतले ।
लक्ष्मी वेदविधानतः प्रतिदिनं विभेषु संपादयन्
श्रीमान् वावरसामिधो विजयते साक्षादयं शंकरः ॥ १ ॥
कलौ वावरसादन्यो वदान्यो न महीतले ।
श्रीनन्दपण्डितादन्यो विद्वान् गण्यो न जातुचित् ॥ २ ॥
यथा विष्णोर्न तुलनामेति कोऽपि सुरोत्तमः ।
तथैतयोर्न तुलनामेति कोऽपि नरोत्तमः ॥ ३ ॥
दातृत्वं यदनन्तस्य पाण्डित्यं नन्द्शर्मणः ।
एतयोर्नान्यगामित्वे दुर्निवारा जनश्रुतिः ॥ ४ ॥

तत् कृतं यन केनापि तद् दत्तं यन केनचित् । काञ्च्यां वावरसाख्येन दात्रा दीनार्तिहारिणा ॥ ५ ॥ भारतस्य यथा कर्ता व्यासो ढुण्ढिश्च लेखकः । तथैतस्याः स्मृतेः कर्ता लेखकश्च विभाव्यताम् ॥ ६ ॥

वर्षे विक्रमभास्करस्य गणिते नन्दाद्विषड्भूमिभिः (१६७२)
पूर्णे कार्त्तिकमासि वृश्चिकगते भानौ वृषस्ये विषौ ।
काञ्यां केशवनायकस्य नृपतेराज्ञामवाप्य स्मृतेविष्णोर्व्याकृतिमाचकार विमलां श्रीनन्दशर्मा सुधीः ॥ ७॥

इति श्रीमन्महाराजाघिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकप्रोत्साहितश्रीवाराणसीवासिश्रीधर्माधिकारिश्रीरामपण्डितात्मज-श्रीनन्दपण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविद्यतिः श्रीमती केशववेजयन्ती समाप्ता

इति श्रीविष्णुस्मृतिव्याख्या वैजयन्ती

# INDEX I

# स्त्राणामनुक्रमणी

| C. T.                    | _           |                         |            |                           |            |
|--------------------------|-------------|-------------------------|------------|---------------------------|------------|
|                          | विष्ठाङ्कः  |                         | वृष्ठाङ्कः |                           | पृष्ठाङ्कः |
| अंशग्राहिभिस्ते          | २६८         | अङ्कितं च हिरण्य        | ८२०        | अत्र च गाथा मवन्ति        | ८२३        |
| अकारं चाप्युकारं च       | ६४९         | अञ्चल्यग्रे दैवम्       | <b>६८३</b> | अन्न च पितृगीता गाथा:     | ८१५        |
| अकुटिला: सलचश्च          | ४२६         | अङ्ग्रष्टमूले ब्राह्मम् | ६८३        | अन्न च श्लोको मनति        | ७९४        |
| अकृतानं शल्यकः           | 400         | अचिन्त्य                | ८८२        | अन्न पितरो मादयध्वम्      | ७६६        |
| अकृतामपि वत्सराति        | 950         | भच्छेचोऽयमदाह्यः        | ३४४        | अत्र पितृगीता गाथा ७९५    | ७, ८०७     |
| अकृतेऽस्थिसंचये          | ३७०         | अच्युत                  | 668        | अत्रामीकरणम्              | ३४८        |
| अकृत्वा देवपितृ          | 409         | अच्युतार्चन             | 663        | अत्रिगोत्रां वा नारीम्    | 442        |
| अकृत्वा भैक्षचरणम्       | ४३९         | अजानानः प्रकाशं यः      | 934        | अत्रैव पशतो हिंस्या:      | ५८५        |
| अकव्यादमृगवधे            | 469         | अजाव्यपहारी             | 908        | अथ कर्मभिरात्मकृतै:       | ५३६        |
| अक्षतांब्याभी क्षिपेयुः  | 326         | अजाश्वं मुखतो मेध्यम्   | ३८९        | अथ कूपकर्तुस्तत्प्रवृत्ते | ८३५        |
| अक्षता भूय: संस्कृता:    | 246         | अजित                    | ६८३        | अथ कुच्छ्राणि भवन्ति      | 498        |
| अक्षताॡषकश्रोणि          | ८६७         | अज्ञानतश्चान्द्रायण     | E06        | अथ कोश:                   | २४४        |
| अक्षय्योदकं च नाम        | ७६७         | अत ऊर्ध्व त्रयोऽप्येते  | ४२६        | अथ ग्रहाश्रमिण:           | ६६६        |
| अक्षरं त्वक्षरं शेयम्    | <b>६५</b> 9 | अतस्त्वभ्येति तानेव     | ३३९        | अथ चान्द्रायणम्           | ५३१        |
| अक्षार्घमेव सचतुः        | ४४          | अतिकमं वतस्याहुः        | 836        | अथ चेन्छूद्रवर्जम्        | 393        |
| अगस्त्याश्रमे            | ८१३         | अतिथिपूजने च            | ७२२        | अथ त्याज्या:              | <b>६५७</b> |
| अमये कन्यवाहनाय          | ३४७         | अतिथिभ्योऽग्रे          | ७२६        | अथ त्रिष्वाश्रमेत्रु      | ८५९        |
| अग्निं बकः               | 400         | अतिथिर्यस्य मग्नाराः    | ७२३        | अथ द्वादश पुत्रा:         | २५२        |
| अभिजिह्वो दर्भरोमा       | 94          | अतिपातकिनस्त्वेते       | ४६५        | अथ द्विजातीनाम्           | 663        |
| अग्नितुण्डैर्भक्ष्यमाणाः | 402         | अतिपातकिनाम्            | 404        | अथ घट:                    | २२१        |
| अभिदेवब्राह्मण           | ७५२         | अतिबाद ंस्तितिक्षेत     | ८६२        | अथ न कंचन                 | ७४५        |
| अभिना दह्यमानाश्च        | 402         | अतीन्द्रिय सुदुष्पार    | २७         | अथ न नक्तम्               | 968        |
| अभिपितृमातृसुत           | 863         | अतीपङ्गाः               | 648        | अथ नरकाः                  | 400        |
| अभिब्राह्मणगणिका         | ६८९         | अतो न रोदितव्यं हि      | 336        | अथ निराकारे               | ८७५        |
| अभिश्च सर्वदेवानाम्      | ८२७         | अत्यन्तोपहतं सर्वम्     | 369        | अथ पङ्क्तिपावना:          | ८०६        |
| अवं स केवलं भुङ्क्ते     | ७२७         | अत्यन्तोपहतस्य          | 369        | अथ पापात्मनां नरकेषु      | 404        |
| अधमर्षणम्                | 648         | अत्यन्तोपहतानां च       | ३९०        | अथ पालाशं दन्त            | \$60       |
| अन्नेयमचयोर्नातिः        | 883         | अत्र गाथा मनति          | 429        | अथ पुत्रस्य पौत्रेण       | २७१        |
| A56                      |             |                         |            | •                         |            |

पृष्ठाङ्कः

603

998

३८५

६७१

३३८

966

५५३

६६४

640

३५१

338

७५६

436

404

640

े दे ०

926

368

६३९

60

406

४८३

95

696

963

£ \$ 0

400

403

.३४३

383.

३४४

३९०

८७७

640

अयाज्ययाजिन:

अयोग्यकर्मकारी

अरिष्टकै: कुतपानाम्

अर्थे दुष्परिहार्येऽस्मिन्

अधिक: कुलमित्रं च

अर्बुदै: स्थालकेश्चैव

अलंकृतश्च तिष्ठेत्

अलामे न व्यथेत

अलिडी लिडिवेषेण

अल्पकालम्

अल्पानां च

अवशर्धयिता

अविकेयविकय:

अविज्ञातां गतिं याते

अविभक्तं च भूतेन

अविभक्तैः कृतमृणम्

अविशेषेण सर्वेषाम्

अव्यक्तनिधनान्येव

अव्यक्तादीनि भूतानि

अव्याप्तं चेदमेध्येन

अशक्तं सर्वभृष्टीव

अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम्

अशको दशग्रामाध्यक्षाय ३९

अवीरस्त्रीसुवर्ण

अवीचि

अलिसंघालकां शुभ्राम्

अवगूर्य चरेत् कृच्छुम्

अवश्यं याति तिर्यवस्यम्

अर्वाक् सपिण्डीकरणम्

अर्वाक् सपिण्डीकरणात्

अलक्ष्मीं कालकर्णी च

अलक्ष्मी: कालकर्णी च

अचितभिक्षादानेन

अर्थेऽविशेषिते

अर्घ वैश्यवधे

|                            | দুষ্টাঙ্ক:   |                         | पृष्ठाङ्गः  |                           | पृष्ठाङ्क:         |                                    | विद्याद्धः | •                        | पृष्ठाङ्क:  |
|----------------------------|--------------|-------------------------|-------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|------------|--------------------------|-------------|
| अथ पुरुषस्य काम            | ४६३          | अथोदकम्                 | २३६         | अनियुक्तः शपथ             | 998                | अन्नदः स्वर्गम्                    | 888        | अप्सु प्रास्य विनष्टानि  | ४२७         |
| अथ पुष्करेष्वक्षयम्        | <99          | अदत्त्वा यस्तु          | ७२६         | अनिर्दशाहानि तानि         | 460                | अन्नद्धि घृतमधु                    | 386        | अफालकृष्टेन पञ्च         | 643         |
| अथ प्रसूयमाना गौ:          | ८२५          | अदन्तजाते बाले          | ३६०         | अनिर्दिष्टश्च गुरुणा      | <b>8</b> 98        | अन्नप्रदानेन बलवान्                | ८३७        | अब्मात्रेणाभिषिक्तस्य .  | 400         |
| अथ ब्रह्मचारिणाम्          | ४२८          | अदुष्टां दुष्टामिति     | 94          | अनिर्दिष्टस्तु साक्षित्वे | 998                | अन्नाद्यजानां सत्वानाम्            | 468        | अब्राह्मणे दत्तं तत्     | 283         |
| अथ ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य | ३१५          | अदृष्टमद्भिर्निणिक्तम्  | ३९१         | अनिर्देश्यपरीमाणम्        | ₹8                 | अन्नापहारकस्त्वामयावी              | 490        | अब् <b>लिङ्ग</b> म्      | ६५५         |
| अथ ब्राह्मणस्य ब्राह्मण    | <b>₹9</b> ४  | अद्भिगीत्राणि शुध्यन्ति | ३७९         | अनिवेदितविशातस्य          | 40 <sup>10</sup> = | अन्यत्र दिधमधु                     | ४६७        | अमध्यस्याविक्रेयस्य      | <b>ዓ</b> ሄሄ |
| अथ ब्राह्मणस्य वर्णानु     | 396          | अद्याचोदङ्मुख:          | ६८१         | अनुक्तद्रव्याणाम्         | 906                | अन्यत्र देवोपघातात्                | 939        | अभक्ष्येण ब्राह्मणस्य    | 199         |
| अथ मत्तोनमत्तव्यङ्गान्     | 690          | अध: शय्या               | ४३१         | अनुक्तनिष्कृतीनां तु      | <b>i×3</b>         | अन्यत्र भृतकपोषात्                 | 933        | अभिचारवलकर्मसु           | 866         |
| अथ महापातकिन:              | ৬९           | अधर्मेण च य: प्राह      | 883         | अनुक्तमृगवधे              | 469                | अन्यत्र राजाशक्तेः                 | 64         | अभिचारमहीनं च            | ६३५         |
| अथ योगक्षेमार्थम्          | ६८७          | अधीतस्य च त्यागः        | ४८३         | अनुक्तानां द्विगुणा       | 9uy ⊱              | ु अन्यत्राकुलीनराज                 | ૪૭         | अभितः पूर्वेणामिम्       | ७३०         |
| अथ रहस्यपायश्चित्तानि      | EXX          | अधोद्दृष्टिनेंकृतिक:    | ८४९         | अनुदकमूत्रपुरीष           | દર૧                | ्र <sub>विस्</sub> अन्यत्रागामिकाल | २०९        | अभिपूजितलाभात्           | ८६१         |
| अथ राजधर्माः               | ३८           | अध्ययनादनेक             | ट६५         | अनुपन्नन् पितृद्रव्यम्    | 339                | अन्यत्रापि वध्यकर्मणि              | ८२         | अभिपूज्यान्नम्           | ४६७         |
| अथर्वशिर:                  | ENG          | अध्येतव्यं घारणीयम्     | ८९५         | अनुपातिकनश्च              | 409                | ्रि <sub>क</sub> ् अन्यत्रोपहतः    | ३७३        | अभिमन्त्र्यास्य करयोः    | २३४         |
| अथ लेख्यं त्रिविधम्        | 990          | अनग्न्युष्णाभिः         | ६८४         | अनुपातकिनस्त्वेते         | 865                | अन्ययावादिनो यस्य                  | २०४        | अभियुक्तश्च दिव्यम्      | २१२         |
| अथ विषम्                   | 289          | अनधीयानान्              | ८०३         | अनुपातकिनां पक्षि         | ५०५ .              | ुः अन्यथा ह्यविश्रदः स्यात्        | २३८        | अभियुक्तोऽप्यनध्याये     | 888         |
| अथ वृषोत्सर्गः             | ८१७          | अननुज्ञतश्चान्यस्मात्   | ४५१         | अनुमन्ता विशसिता          | 464                | अन्वष्टकासु च                      | . ७६३      | अभियोक्ता वर्तयेत्       | २१२         |
| अथ वैशाख्याम्              | ८२२          | अननुज्ञातां दुइन्       | 923         | अनुलेपनपदानेन             | ૮૧૬                | 🏥 अप: समुद्धरेत् सर्वाः            | ३९०        | अभिहितगुणसंपन्न:         | 996         |
| अथ स्द्रापुत्रावुमी        | 320          | अनन्त                   | 668         | अनुलोमासु मातृ            | २७३                | ुँ अपत्यं रोहिणीषु                 | ७८३        | अमोज्याना मध्य           | १८३         |
| अय श्राद्धेप्सः            | ७६०          | अनन्तं वेदपारगे         | 288         | अनूढानां स्ववित्त         | ₹₹                 | ें अपत्यस्य चापत्य                 | ८५२        | अभोज्यानामक्ष्याशी       | 408         |
| अथ समयिकया                 | २०६          | अनन्तरवृत्त्युपात्तम्   | : ६:६६      | अन्ढापुत्रान्             | ૯૦૱૽ૼ૽             | अपयन्त्वसुरा इति                   | , ७६३      | अभ्युदयश्च               | ७७९         |
| अथ साक्षिण:                | 996          | अनभ्यर्च्य पितृन्       | <b>५</b> ८७ | अन्दाश्च दुहितर:          | 316                | ्रीं अपराधानु <b>€</b> पं च        | <b>§</b> S | अमरकण्टकपर्वते           | 699         |
| अथ स्त्रीणां धर्माः        | - 899        | अनभ्यस्या च तथा         | ે રૂં હ     | अनृतवचनमुत्कर्षे          | ૪૮૱ 🐩              | अपराधेषु चान्येषु                  | 958        | अमांसाशनाश्च             | ३३०         |
| अथागम्यागमने               | ५९९          | अनर्चितं वृथा मांसम्    | ५७३         | अनेकपितृकाणां तु          | ₹•\$               | अपरिनिर्मित                        | ८८३        | अमावास्यां न चाश्रीयात्  | ६८२         |
| अथामये सोमाय               | ७१९          | अनवाप्य च स्वकोशात्     | 49          | अनेन कर्मणा पुष्यते       | ૮૨૦ 🔭              | अपविद्वस्त्वेकादशः                 | २६०        | अमावास्यासूत्तम          | ७६२         |
| अथामिं परिसमुद्य           | -096         | अनस्थां चैव             | 463         | अनेन कर्मणा रूप           | ८२९ 📑              | अपात्रीकरणं कृत्वा                 | 894        | अमावास्यास्तिस्रोऽष्टकाः | 999         |
| अथामि:                     | २२९          | अनातुर: सप्तरात्रम्     | ४३९         | अनेन क्रमेणान्यत्रापि     | ३२० 🚆              | ्रै अपार<br>अपार                   | 663        | अमुक्तयोरस्तं गतयो:      | ७२९         |
| अथाचान्तो नाभिम्           | ५३७          | अनादिमध्यनिघन           | 695         | अनौरसेषु पुत्रेषु         | 366                | अपालाया: स्वामी                    | 924        | अमुक्तहस्तता             | ४११         |
| अथात: सर्ववेद              | 648          | अनादृत्यास्तु यस्यैते   | ४५५         | अन्तरस्थेन हरिणा          | २३ 🐩               | अपि जायेत सः 🕠 🗸                   | ७, ८१५     | अमुक्तहस्तासु            | ८९३         |
| अथात: सुस्नात:             | ووي          | अनाद्यन्तत्वात्         | . ३३६       | अन्तरिक्षं दविंरिक्षता    | ષ્દ્ર≰ ⊹ેં "       | अपि पितृगीते गाथे                  | 969        | अमेध्यभुजश्च             | 460         |
| अधाशी चन्यपगमे             | ্ৰস্থ        | अनावृते च               | <b>ा</b> २६ | अन्तवृद्धी प्रविष्टायामपि | 909                | अपि स स्यात् कुले                  | 600        | अमेध्यानि दशैतानि        | १७६         |
| अथाष्ट्री विवाहा:          | 804          | अनाशितमतिथिम्           | -७२२        | अन्त्यागमने वध्यः         | 93                 | अपुत्रधनं पत्न्यभिगामि             | 960        | अम्बा नामासीति           | ७२०         |
| अथासाक्षिण:                | 154          | अनाहितामिता             | 828         | अन्धकारेषु तिष्ठन्ति      | 403                | अपुत्ररिक्यस्य या गतिः             | 398        | अम्मस्यपि                | ७४९         |
| अयैकपुत्रा ब्राह्मणस्य     | 395          | अनिःयं हि स्थितः        | ७२४         | अन्धतामिस्रम्             | 400                | अप्रतिप्राह्येभ्यश्च               | € € 9      | अयस्कारस्य दातव्यम्      | ८२१         |
| अथैतेषां वृत्तयः           | 15 <b>35</b> | अनिधायैव तद् द्रव्यम्   | ંરૂ ૬ ધ     | अनं च नो बह               | ७६८                | अप्रियेवेंसतिम्                    | 644        | अयाज्ययाजनं कृत्वा       | ६३५         |
| अथोत्तमणीं ऽधमणीत्         | 950          | अनिमित्ततः स्वानि       | ७५४         | अनं चैव यथाशक्या          | <b>પરં</b> દ્ર     | अप्सु दण्डवन्मजनम्                 | ४२९        | अयुाज्ययाजनम्            | ४८३         |

|                                          | দূষাঙ্ক:   |                          | neres. "     | •                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | নুষাক্র:     |                                                     | দূষাঙ্ক:    |                               | पृष्ठाङ्कः     |
|------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------|
| भशीतिर्यस्य वर्षाणि                      |            |                          | वृष्ठाङ्कः   | •                                        | <b>त्रिष्ठाङ्क</b> ि । |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | <b>उ</b> ग्रानुग्रेषु                               | 80          | उन्मत्तोऽग्निदः               | 490            |
| अशृतं श्रप्यमाणम्                        | ६४१        | अहतेन वासोयुगेन          | ८२३          | आदित्यसंकमणम्                            | VV9                    | आ बोडशाद् ब्राह्मणस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ं <b>४२६</b> | उत्राचन देवान् समभ्यर्च्य                           | २४४         | उपिकृतानि                     | 988            |
| अशीयुर्बाह्मणाश्च<br>अशीयुर्बाह्मणाश्च   | 438        | अहमप्यनेनैव रूपेण        | 660          | आदिदेव                                   | cen =                  | आसनपदानेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ८४५          | उन्नाम् प्यान् उत्तर<br>उन्निष्ठष्टं भागधेयं स्यात् | 600         | उपिदेविनाम्                   | 929            |
| अश्मकुद्र:                               | . 699      | अहिंसागुरुगुश्रूषा       | ३७           | आदिदेवो महायोगी                          | 14.                    | आसनाहरयासनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 909          | उच्छिष्टसंनिधावेकम्                                 | 386         | <b>उपपातकयु</b> क्ते          | ९०             |
| अश्ममयानां चमसानाम्                      | 240        | अहिंसामेव तां विद्यात्   | 458          | आदिष्टी नोदकं कुर्यात्                   | Toel!                  | आसीनस्य स्थितः कुर्यात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | उच्छिष्टतानानानान्<br>उच्छिष्टतानानानान्            | <b>७६</b> ५ | उपपातिकनश्चतुर्थुगम्          | 409            |
| अश्वं व्याघः                             | ३८२        | अहोरात्रेक्षणो दिव्य:    | 94           | आद्यद्वाराणि नोन्छिन्द्यात्              | . Sv                   | काहर्ता लभते तत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 946          | उच्छिष्टसंनिधौ पि <sup>ण्ड</sup>                    | 388         | उपपातकिनस्त्वेते              | ४९१            |
|                                          | 400        |                          |              | आद्यौ तु वितये दाप्यौ                    | 924                    | इ आहूताध्ययनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 858          | उच्छिष्टेतानया ।<br>उच्छिष्टेन तु संस्पृष्टः        | <b>३९५</b>  | उपपातकिनां जलज                | 404            |
| अश्वद: सूर्यसालोक्यम्<br>अश्वमेधसहस्रं च | 683        | आकर्शुल्कतरनाग           | 80           | आ द्राविंशात् क्षत्रवन्धोः               | <b>835</b>             | आहूय गुणवते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 804          | उच्छेषणं भूमिगतम्                                   | ۷۰۹         | उपरि शरणे वैश्रवण             | ७२०            |
| अश्वमधसहस्रा च<br>अश्वमेधसहस्राद्धि      | २०३        | आकरेभ्यः सर्वमादद्यात्   | 86           | आधर्य कार्यवशात्                         | 144                    | आहूयाभ्युचतां मिक्षाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ६६३          | उत्कोचशुल्कसंपास                                    | ६६७         | <b>उपवने</b> षु               | 694            |
|                                          | २०३        | आकाराशायी प्रावृषि       | ८५६          | आध्युपभोगे वृद्धयभाव:                    | 164 📆                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | उत्काचशुस्कतमात<br>उत्कोचोपजीविनाम्                 | 543         | उपि्थतं गृहे विद्यात्         | ७२५            |
| अश्वमेधेन ग्रुध्यन्ति                    | ४८२        | आकम्य सर्वे तु यथा       | 668          | आपः सुरामाण्डस्याः                       | 40x - X                | 🎉 🎉 इतरानपि सख्यादीन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ७२५          | •                                                   | 905         | उपसृशंक्षिषवणम्               | ४३९            |
| अश्वमेषेन शुध्येयु:                      | ४७५        | आक्रम्य सर्वः कालेन      | ३३८          | आपद्यनन्तरा वृत्तिः                      | <b>14</b> = 1          | इति क्षेत्रं तथा ज्ञानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 608          | उत्क्रोशन्तमन्मि                                    | 929         | उपांद्युः स्याच्छतगुणः        | ६५२            |
| अश्वसारथ्यं सूतानाम्                     | ३७७        | आक्रोशियता च             | <b>~ ~ ~</b> | आपद्यपि च कष्टायाम्                      | 141                    | इति जातिभ्रंशकराणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>४१</b> २  | उत्क्षेपकानां च                                     |             | उपाकर्मेष्टिरुचिर:            | 90             |
| अश्वस्क्रम्                              | इप्प       | आखुर्घान्यहारी           | 406          | <b>आ</b> पूर्यमाणमचल                     | · ૫૫૬ -                | इति दर्भान् वन्नाति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ५३७          | उत्तमर्गश्चेद्राजानम्                               | 904         | उपानत्प्रदानेन                | ८४६            |
| अश्वस्त्र्ष्ट्रो गर्दमो वा               | 954        | आगच्छतः प्रत्युद्गम्य    | ४३३          | आपो हि छेति तिसृभि:                      | ७०९                    | इति मलावहानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ४९६          | उत्तरमानसे                                          | 698         | उभयनेत्र <b>मेदिनम्</b>       | 909            |
| अश्वापहारकः पहुः                         | 490        | आगामिनमनर्थे हि          | . ३४२        | आप्यायन अपां स्थान                       | ۹۹ ا                   | इतिहासपुराण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ७६५          | उत्पवनेन द्रवाणाम्                                  | 366         | उभयपक्षद्वादशीषु              | ५४०            |
| अधिनो: प्राणस्तौ                         | 906        | आप्रहायण्या ऊर्धम्       | ७६२          | आमश्राद्वाशने त्रिरात्रम्                | 464                    | इत्यघमर्पणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 498          | उत्पादकब्रह्मदात्रोः                                | ४५१         | डमयो: सप्त दातन्या:           | ६७८            |
| अष्टकासु दैवपूर्वम्                      | ७६९        | आचरेत् पञ्च पिण्डान्     | ६९४          | आमश्रादेषु काम्येषु                      | <b>પ</b> દ્દેવ 📑       | 🏥 इत्युपपातकानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४८९          | उत्पादयति सावित्र्या                                | ४५२         | उभी ती नरकं यात:              | 620            |
| अष्टी ग्रासान् प्रतिदिवसम्               | 433        | आचारसेविन्यथ             | ८९२          | भायसीषु च वट्यन्ते                       | ৭০২                    | इत्येताभ्यामाशिपः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ७६८          | उत्सर्जनोपाकर्मणोः                                  | 888         | डर: सप्तद्ध                   | 646            |
| अष्टी पार्षतेन                           | ७९६        | भाचाराद्वनमक्षय्यम्      | 640          | आयु: सा हरते मर्तु:                      | 896                    | इत्येवमुक्ता वसुधाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 668          | उत्मृष्ट्चप्रभस्तिका                                | 935         | उर: सतपरा<br>उवाच तां वरारोहे | 23             |
| असंस्कृतप्रमीतानाम्                      | 600        | आचाराह्मभते चायुः        | ७५७          | आयुष्ये कर्मणि श्लीणे                    | ₹ <b>४</b> 9/          | ्रहत्येवमुक्ता वसुमती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 660          | उत्मृष्टो वृषमो यसिन्                               | ८२१         |                               | 664            |
| असंस्कृतान् पश्न् मन्त्रै:               | 428        | आचार्यं स्वगुपाध्यायम्   | ३७७          | आरण्यपशुघाती                             | 9.6                    | इत्येवमुक्ता संपूज्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23           | उदककलश <b>मुपनि</b> धाय                             | ७२२         | उनाच संमुखं देवी              |                |
| असंस्तुतापि परपत्नी                      | 840        | आचार्यपत्नीपुत्र         | 3 4 4        | आरोग्यं वारुणे                           | 96¥ -                  | इत्येवमुक्तो मगवान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 669          | उदकपात्रं मधु                                       | ७६६         | उष्ट्रेण खरेण वा              | <b>६३२</b>     |
| असच्छास्त्राभिगमनम्                      | 868        | आचार्यस्वस्य यां जातिम्  |              | आर्जवं लोमग्र्न्यत्वम्                   | <b>३७</b> ≟⊉∄          | इदं पवित्रं मङ्गल्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ८९५          | उदकसक्तूनां                                         | 490         | उष्णीषालंकारमणि               | ६८९            |
| <b>अ</b> सत्प्रतिग्रहश्च                 | ४८३        | आचार्ये मातामहे च        | ३६४          | आर्द्रवासा हेमन्ते                       | c <b>५६</b> - 🗒        | इदं मया न कृतम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २४४          | उदकाञ्जलीश्च                                        | ७०२         |                               |                |
| असपिण्डे स्ववेरमनि                       | 3 6 6      | आज्यनासः सुवतुण्डः       | 94           | आर्द्रीषिधगन्धपुष्प                      | 639 ±-3                | इदं रहस्यं परमम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 688          | उद्धाने वरुणाय                                      | ७२०         | ऊनां चेत् षोडश                | 944            |
| असमग्रदाने लेख्य                         | 908 .      | आततायिनमायान्तम्         | 949          | आषींपुत्रश्च सप्त                        | 800                    | इदं शरीरं वसुधे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 603          | उद्गात्रान्त्रो होमलिङ्गः                           | 9 €         | ऊरुखोत्तानचरणः                | ६७३            |
| असवर्णावेदने                             | 386        | आत्मत्यागिनः पतिताश्च    | 358          | आर्षेण वैष्णवम्                          | 806                    | इदमाप: प्रवहतेति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 508          | उद्दिष्टसाक्षिणि मृते                               | 999         | ऊर्ज वहन्तीरित्यनेन           | ७६६            |
| असिद्धस्यानस्य                           | १८७        | आत्मत्यागिनां संस्कर्ता  | 300          | आशासते कुटुम्बिभ्यः                      | ६७३ के ब               | इन्द्रनीलकडाराट्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23           | उद्देशतस्ते कथितः                                   | 968         | <b>ऊर्जस्पते</b>              | 623            |
| असिपत्रवनम्                              | 400        | आत्मनो वृत्तिमन्विच्छन्  | 668          | आशौचव्यपगमे                              | 2000                   | इन्द्रायेन्द्रपुरुषेभ्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ७२०          | उद्भृतात् भूमिष्ठम्                                 | ६९८         | ऊर्घ्व नामेर्यानि खानि        |                |
| अस्यकायानृजवे                            | ४४३        | <b>आत्मन्यमीनारो</b> ण्य | ८५९          | आशौचापगमे .                              | ४२२                    | De Car                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 684          | उद्भुता पृथिवी देवी                                 | 96          | <b>ऊर्ष्वमाकाशाय</b>          | ७२९            |
| अस्यन्वतां तु सत्त्वानाम्                | 444        | आत्मानं च पश्चेश्वेव     | 424          | आशौचे होमदान                             | ३५७ 📑 🍦                | The state of the s | ८२०          | उद्भृताहं त्वया देव                                 | 34          | ऊर्वंसयो:                     | ८ <i>६</i> .७` |
| अस्थिसिराधमनी                            | <b>८६६</b> | आत्मार्थे क्रियारम्भः    | 868          | आश्रमाचारसंयुक्तान्                      | 344                    | इमं च<br>इमं लोकं मातृभक्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ४५५          | उद्भुत्य निश्चले स्थाने                             | 96          | ऊषै: कौशेयाविकयो:             | ३८५            |
| अस्प्नां त्रिभि: शतै:                    | ८६६        | आथर्वणेन हन्तारम्        |              |                                          | ₹₹                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 698          | ट<br>उद्घनधनमृतस्य                                  | ३७०         |                               |                |
| अस्पृदयः कामकारेण                        | 992        | आददीत यतो शानम्          | 963          | आश्वयुज्यामश्विनी<br>आश्विनं सक्छं मासम् | .639                   | इरावत्याम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 214          | उद्यतासिविषामि च                                    | . 953       | ऋक्ष: स्त्रियम्               | 400            |
| •                                        | 669        | आदावेव दैवेन             | ४५९<br>७०२   | आश्वन संकल मासम्<br>आषाढ्यामाषाढा        | ८३३                    | 115.5. D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ७९०          | उन्निद्रकोकनद                                       | 260         | ऋगमस्मिन् संनयति              | २७१            |
| •                                        | •          |                          | 307          | આગાહ્યામાગાહા                            | 639                    | SEE ONALGHAALAILA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                     |             |                               |                |

|                            |                       |                               | •          |                           | 2.0               | 1                                                            |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| •                          | নিমাঞ্জ:              |                               | वृष्ठाङ्कः |                           | <b>तिक्राङ्कै</b> |                                                              |
| ऋणिकस्तं प्रतिभुवे         | 966                   | एत एव त्रयो वेदाः             | ४५४        | एवं पुरुषध्यानम्          | ૮હધ               | 1                                                            |
| ऋतुत्रयमुपास्यैव           | ४०९                   | एतच्छीचं गृहस्थानाम्          | ६७९        | एवं मृताहे प्रतिमासिकम्   |                   |                                                              |
| ऋतुत्रये व्यतीते तु        | 808                   | एतत् कृत्वा यस्मिन्           | ८३२        | एवं यज्ञवराहेण            | 4°6<br>96         | 5                                                            |
| ऋते शिलाफलक                | -४३४                  | एलत्त्रयविसंयुक्तः            | ĘŲo        | एवं वराहो भगवान्          | 99                | 2016                                                         |
| ऋते हिमाचलोद्भवात          | ् २४१                 | एतत् सांतपनम्                 | ५१९        | <b>एवंविधेनाहोरात्रेण</b> | ३३६<br>३          |                                                              |
| ऋबीसम्                     | 400                   | एतदक्षरमेतां च                | £40        | एवंद्यत्तस्य नृपतेः       | ५२६               |                                                              |
| ऋषय: पितरो देवा:           | ६७३                   | एतद् गोवतं गोवधे              | 440        | एवं वेदं वेदी वेदान       | ४३५               | 153.40                                                       |
| ऋषींश्च सप्त धर्मशान्      | 98                    | एतद्यो वेत्ति तं माहः         | 603        | एवं सा निश्चयं कृत्वा     | 99                |                                                              |
|                            |                       | <b>एतन्महा</b> वतम्           | 488        | एवं हि साक्षिण: पृच्छेत्  | २०४               | 2.5                                                          |
| एकं बहूनां निन्नताम्       | १०२                   | एतन्मांसस्य मांसत्वम्         | 466        | एवमभ्यर्च्य तु जपेत्      | <b>७१</b> ० ु     | 1. 2.                                                        |
| एकं श्रूद्र:               | ३१४, ३१५              | एत पितर; सर्वान्              | ७६३        | एवमस्मिन्निरालम्बे        |                   |                                                              |
| एकयानभोजन                  | ४७२                   | एतस्मिन्नेनसि माप्ते          | ४३९        | एवमस्मिन् सतत             | ३३६<br>८६५        | 1                                                            |
| एकरात्रं हि निवसन्         | ७२४                   | एता एव क्रिया: स्त्रीणाम्     |            | एवमाचारसेवी स्यात         |                   |                                                              |
| एकवन्मन्त्रान् हेत्        | ३४६                   | एतानि गीतानि पुननित           | ६५५        | एवमादिष्वथान्येषु         | ७५६               | د.<br>د.                                                     |
| एकव्यूहं चतुर्वाहुम्       | 39                    | एतानि मानस्थानानि             | ४५९        | एवमुक्तस्तया देव्या       | < 98              |                                                              |
| एकशफविकयी                  | 499                   | एतांस्तु श्राद्धकालान् ७७     |            | एवमुक्तस्तु देवेशः        | <b>२५</b>         |                                                              |
| एकशफोभयदन्त                | 400                   | एतान् विवर्जयेयनात्           | ८०४        | एवमुक्ता वसुमती           | 33                | i,                                                           |
| एकश्रङ्ग                   | ६८३                   | एतावदेव कर्तव्यम्             | ३४०        | एवमेव गयाशीर्षे           | २६                |                                                              |
| एकश्चासाक्षी               | 986                   | एतेनैव तेषां द्विजत्वम्       | 836        | एवमेव पञ्चदशीष्वपि        | ۷99 <u>أ</u>      |                                                              |
| एकस्मिन् पार्श्व           | <98                   | एते श्रद्रेषु भोज्यानाः       | 468        | एष चान्द्रायणः            | 480               |                                                              |
| एकहायनमनड्वाहम्            | ५५९                   | एतेषां पूर्व: पूर्व:          | 263        | एष प्राजापत्यः            | 489               |                                                              |
| एकाक्षरं परं ब्रह्म        | ६५१                   | एतेषां प्रक्षालनेन            | ३८४        | एष शौचस्य ते मोक्तः       | 498               | 17.                                                          |
| एकादश तूपरेण               | . ७९६                 | एतेषामेव जन्तूनाम्            | 4,06       | एष्ट्रच्या बहवः पुत्राः   | ३७९               |                                                              |
| एकान्तरद्यन्तर             | ८५६                   | एतेष्वकृतप्रायश्चित्ताः       | 400        | A . 11 464. 341!          | ८१५               |                                                              |
| एकान्तरितवृत्त्युपात्तम् ( | 444                   | एतेष्वपि च कार्येषु           | ६६३        | ओंकारपूर्विकास्तिहः       | 610.0             |                                                              |
| एकार्णवजलभ्रष्टाम्         | 90                    | एतेष्वाद्याश्चत्वारो घर्म्याः | 800        | ओं नमस्ते                 | <b>E40</b>        | - 10<br>- 10<br>- 10<br>- 10<br>- 10<br>- 10<br>- 10<br>- 10 |
| एका लिङ्गे गुदे तिसः       | <b>\$</b> 06          | एतैरेव शीतै: शीत              | ५१७        | ओषध्यः पशनो नृक्षाः       | 464               |                                                              |
| एका ग्रूद्रस्य             | 196                   | एधोदकमूलफल                    | ६६२        |                           | 363               | 2                                                            |
| एकासनोपवेशी कट्याम्        | 60                    | एनस्विभिरनिर्णिकै:            | ६४०        | औषधपदानेन                 | ६४३               | 100                                                          |
| एकाहं वैश्य:               | 595                   | एवं कर्मविशेषेण               | 499        | औसजे                      |                   |                                                              |
| एकैक्सुभयत्र वेति          | હદ્દ ૧:               | एवं चरति यो विप्र:            | ४३८        |                           | 698               | 1                                                            |
| एकोढानामप्येकस्याः         |                       |                               | ८७४        | कण्टकशाल्मलि:             | 400               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                        |
| एकोऽभीयाद्यदुत्पन्नम्      | 944                   | एवं नि:संशयं ज्ञानम्          | २२६        |                           | 700               |                                                              |
| रतं युवानं पतिम्           | . ८ <b>२</b> ०:       | एवं नित्यस्नायी स्यात्        | 008        |                           | ५०४<br>५०४        |                                                              |
| रत एवं त्रयो लोकाः         | <b>የ</b> ሳ <b>୪</b> : |                               | 408        |                           | 7.0               | 100                                                          |
| •                          |                       |                               |            | 361                       | ६७२               | 7                                                            |

|                           | पृष्ठाङ्गः |                           | वृष्ठाङ्कः  | : 1/s                      | पृष्ठाङ्कः |
|---------------------------|------------|---------------------------|-------------|----------------------------|------------|
| ्र कण्वाश्रमे             | 693        | कामान्माता पिता चैवम्     | ४५२         | कुशीलवता                   | 868        |
| कनकं विशाखासु             | ४८७        | कारयेत् सर्वदिच्यानि      | २१९         | कुष्ठयतिपातकी              | 409        |
| कनकरजतं द्वादश्याम्       | ७८५        | कार्त्तिकं सकलं मासम् ७८  | ७, ८२८      | कूटलेख्यकारांश्च           | ८२         |
| ्र<br>कनखले               | ८१२        | कार्त्तिकी कृत्तिकायुता   | ८३१         | क्टशासनकर्नृश्च            | ८२         |
| कनीनिके अक्षिक्टे         | 600        | कात्तिकयामाश्वयुज्यां वा  | ८१७         | क्टसाक्षिणां सर्वस्व       | 343        |
| कनोन्यप्रसमस्यौल्यम्      | ६८१        | कार्पासकीटजोर्णादि        | <i>५९६</i>  | क्टसाक्षी ब्रह्महत्या      | ६२१        |
| कन्यां वरदां द्वितीयायाम् | ७८५        | कार्पासतान्तवं कीञ्चः     | ५०७         | कूटागारप्रमाणैश्च          | ५०४        |
| कपिल                      | 668        | कार्पासमुपवीतम्           | ७४७         | कूपवत् कथिता शुद्धिः       | 369        |
| क्पोतवृत्तिर्मासनिचयः     | 648        | कार्पासशाणाविकानि         | ४२५         | कूपारामतडागेषु             | ८३७        |
| कमण्डलुं च सोदकम्         | : ७४७      | कालद्वयमभिषेक             | ४२९         | क्रमाण्ड्य:                | EUR        |
| कम्बुकण्ठीं संहतोरूम्     | २०         | कालशाकं महाशल्कम्         | <b>७९,७</b> | ऋच्छ्राण्येतानि सर्वाणि    | ५२२        |
| करपाददन्तभङ्गे            | 900        | कालस्त्रम्                | 400         | कुच्छ्रातिकुच्छ्रं कुर्वीत | ६३९        |
| करौ विमृदितनीहै:          | २३४        | कालोदके                   | ८१३         | कृच्ळातिकृच्छु: पयसा       | 490        |
| कर्मकारनिषाद              | ५७३        | काषायिप्रव्रजित           | ६९०         | कुच्छ्रातिकुच्छमथवा ४९     |            |
| कर्मणोऽन्ते पयस्विनीम् ५  | १४,६४४     | काष्ट्रेन प्रथमसाहसम्     | 900         | कृतचूडे त्वसंस्कृते        | ₹ € 9      |
| कर्मपाशवशो जन्तुः         | ३३८        | किंचिदेव तु विपाय         | ५६३         | कृतजातिभ्रंशकरणाः          | 409        |
| कर्मसिद्धिं रौद्रे        | £30        | किण्वकार्पाससूत्र         | १७४         | कृतजाति भ्रंशकराणाम्       | ७०५        |
| कर्षृत्रयमूले             | 990        | कीटाशने दिनमेकम्          | ५७७         | कृतनिर्णेजनांश्चैतान्      | 680        |
| कर्षृत्रयसंनिकर्षे        | ३४९        | कीटोपघाती च               | ۰, ۾        | कृतपातकिनः पापाः           | ५०३        |
| कर्षृसमीपे चामित्रयम्     | ३४७        | कुटुम्बार्थे कृतं च       | १८४         | कृतमलिनीकरण                | ५०५        |
| कलविङ्कप्रवचकवाक          | ५७६        | कुड्मलम्                  | 400         | कृतमलिनीकरणाश <u>्</u> र   | 409        |
| कषायं तिक्तं कडुकं च      | 869        | कुण्डाशी भगास्य:          | . 499       | कृतसंकरीकरण                | ५०५        |
| काककङ्कवकादीनाम्          | ५०३        | कुप्यद्रव्यमाजे           | 420         | कृतसंकरीकरणाश्च            | 409        |
| काकोलम्                   | 400        | कुब्जाम्ने                | ८१२         | कृतसंध्योपासनश <u>्च</u>   | ४३१        |
| काणखडादीनाम्              | 68         | कुमारधारायाम्             | ८१२         | कृतानं सेधा                | ५०७        |
| काणश्च दीपनिर्वापकः       | 490        | कुर्यादन्यन्न वा कुर्यात् | ६५२         | कृतापात्रीकरण              | ष०५        |
| कानीन: पश्चमः             | ं २५७      | कुर्वाणां प्रभया देवीम्   | २१          | कृतापात्रीकरणाश्च<br>-     | 4,09       |
| कान्ति: प्रभा कीर्ति:     | 666        | कुर्वाणां वीक्षितैः       | 39          | कृतोपकारादाप्तं च          | ६६७        |
| कामं तु गुरुपत्नीनाम्     | ४५९        | कुलजा वृत्तवित्त          | 996         | कृषि मूले                  | 958        |
| कामः क्रोधस्तथा लोभः      | ४६४        | कुलान्येव नयन्त्याशु      | ४१९         | कृषिं सतम्याम्             | ७८'५       |
| कामकोधलोममोह              | े ८६६      | कुलेऽस्माकं स जन्तुः      | 694         | कृषिगोरक्षवाणिज्य          | 3 €        |
| कामतः पदा सृष्टम्         | ५७३        | कुशपलाशोदुम्बर            | 429         | कृष्टजानामोषधीनाम्         | 488        |
| कामतो रेतसः सेकम्         | ४३८        | कुशाग्रेणापि संस्पृष्टः   | ३४२         | किना                       | ८८५        |
| कामदेव                    | 269        | कुशामावे कुशस्थाने        | ७८९         | कृष्णाजिने तिलान् कृत्वा   | ८२४        |
| कामपाल                    | 6<3        | कुशावर्ते                 | ५१२         | नेदारे                     | ६१२        |

| •                          | विश्वाह्यः  |                                | पृष्ठाङ्कः        |                             | विष्ठाङ्कः |
|----------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------|
| केशान्तललाटनासा            | ४२६         | क्षत्रियापुत्रस्त्रीन्         | ३१२               | गरदाप्रिदप्रसंख             | 68         |
| कोपं परिहरेत्              | ७९३         | क्षत्रियाशीचे ब्राह्मण:        | ३५७               | गर्भद्वादशे विश:            | ४२५        |
| कोशवर्जं चतुर्गुणे         | २०९         | क्षमा सत्यं दम; शौचम्          | ३७                | गर्भस्य स्पष्टताज्ञाने      | ४२१        |
| कोशस्थाने ब्राह्मणम्       | . : २११     | क्षरन्ति सर्वा वैदिवय:         | <b>६५9</b>        | गर्भाष्टमेऽब्दे ब्राह्मणस्य | ४२५        |
| कौटसाक्ष्यं सुहृद्वयः      | 860         | क्षान्त्या शुध्यन्ति विद्वांसः | - ३७८             | गर्भेकादशे राज्ञ:           | ४२५        |
| कौपीनाच्छादनमात्रम्        | ८६१         | क्षीरे तथा सर्पिषि             | ८९१               | गवां कण्ड्रयनं चैव          | ३९७        |
| को शिक्याम्                | ۶۹ <i>۶</i> | क्षीरोदे वसतिस्तस्य            | .२२               | गवां ग्रासप्रदानेन          | ३९७        |
| कौशेयं हत्वा भवति          | ५०७         | क्षुत्वा सुप्त्वा भुक्त्वा     | ३७३               | गवां हि तीर्थे वसतीह        | 390        |
| ककचै: पाट्यमानाश्च         | 403         | क्षुद्रधमनीनामेकोन             | 686               | गाः पौठणे                   | 968        |
| क्रमागतं त्रीतिदायम्       | ६६७         | क्षुघया व्यथमानाश्च            | 402               | गान्धर्वेण गन्धर्वलोकम्     | 806        |
| कयेणासुर:                  | ४०६         | क्षेत्रक्षेत्रहदेवेश           | 20                | गान्धर्वोऽपि राजन्यानाम्    | 800        |
| क्रव्यादमृगपक्षि           | ५७६         | क्षेत्रक्षेत्ररविशानम्         | ८७१               | गायत्रीजपनिरतः              | €0€        |
| कव्यादमृगवधे               | 449         | क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्वि    | ८७१               | गायत्रीदशसाहस्र             | 686        |
| क्रव्याद्भिश्च इतस्यान्यैः | 352         | क्षेत्रापणगृहासक्तम्           | ३४१               | गाव: पवित्रमङ्गल्यम्        | ३९५        |
| किसिकीटानां च              | 886         | क्षीमं दर्दुर:                 | 400               | गावो वितन्वते यज्ञम्        | ३९७        |
| किमिभिर्मक्ष्यमाणाश्च      | 403         |                                |                   | गुडादीनामिक्षुविकाराणाम्    |            |
| क्रीतमक्रीणतो या हानिः     | . 499       | खं च सत्येन                    | <b>२०३</b>        | गुणवत्सर्वकामीयम्           | ७८१        |
| <i>न्रीतल</i> ब्धारान(श्च  | ३३०         | खड्गकुतपकुष्णाजिन              | 489               | गुरुं वा बालवृद्धौ वा       | 159        |
| क्रीतश्च नवमः              | २६०         | खण्डपरशो                       | 663               | गुरुकुलवर्ज गुणवत्सु        | ४३९        |
| क्रौद्धं त्रिहायनम्        | 489         | खरोष्ट्रकाकमांसाशने            | 404               | गुरुतल्पगो दुश्चर्मा        |            |
| क्रचिच्छीतेन बाध्यन्ते     | 403         | खान्यद्भिर्मूर्धानम्           | ECY               | गुरुदारेषु कुर्वीत          | 849        |
| कचित् क्षिप्यन्ति वाणीघैः  | 403         | ख्यातिविंशाला च                | 666               | गुरुदारेषु सवर्णेषु         | 836        |
| कचित् तैलेन काश्यन्ते      | 403         |                                |                   | गुरुपत्नी तु युवति:         | ४५८        |
| कचिद्भृतेन ताङ्यन्ते       | ५०३ .       | गङ्गाद्वारे                    | ८१२               | गुरुपत्नीनां गात्रोत्सादन   | ४५७        |
| कचिद्रान्तमथाश्रन्ति       | ५०३         | गङ्गायां विशेषतः               | ८१२               | गुरुगुश्रूषया त्वेव         | ४५५        |
| कचिद्रिष्ठां कचिन्मांसम्   | ५०३         | गङ्गायाः सिकता धाराः           | ३३६               | गुरुषु त्वभ्यतीतेषु         | 668        |
| क्षत्रविद्श्द्रगोवधः       | 823         | गङ्गासागरसंगमे                 | 693               | गुरूनाक्षिपन्               | 44°        |
| क्षत्रियं दूषिवु:          | 999         | गजं कूर्म:                     | 400               | गुरून् भृत्यानुजिहीर्षुः    | <b>668</b> |
| क्षत्रियवर्जं सप्तधा       | 393         | गजं हत्या पञ्च नील             | 440               | ~~                          | ४३१        |
| क्षत्रियश्चतुर्थमंशम्      | ४९          | गजगणिकास्तेन                   | ५७१               | गुरो: प्रतिकृलोऽपसारी       |            |
|                            | 398         | गजाश्वोष्ट्रगोघाती             |                   | गुरोः प्रियहिताचरणम्        | V26        |
| क्षत्रियस्य क्षितित्राणम्  | 3 6         | गणद्रव्यापहर्ता                | 936               | गुरोः भेतस्य शिष्यस्त       | 21010      |
| क्षत्रियस्य राजन्यवैश्यौ   | ३१६         | गणात्रं गणिकात्रं च            | 436               | गुरोर्गुरौ संनिहित          | . 4 4 %    |
| क्षत्रियस्य विद्श्रद्रयोः  | ३५८         | गति चेष्टाभाषिताद्यम्          | 858               | 2 0 0 0                     | ४८३        |
| क्षत्रियस्य शस्त्रनित्यता  | 34          |                                | ८१५               | 0 4                         |            |
|                            |             | . विकास                        | শ্ৰা <b>ক</b><br> | केरकाम सरमाप्त              | ४२९        |

|                           | पृष्ठाङ्कः |                                 | पृष्ठाङ्कः  |                            | रुशङ्कः |
|---------------------------|------------|---------------------------------|-------------|----------------------------|---------|
| जुर्विणीं रजस्वलां वा     | 449        | गोमूत्रं गोमयं सर्पिः           | ३९७         | चण्डालानं भुक्ता           | 463     |
| गुल्मवछीलतानां च          | ५६३        | गोभूत्रादिभिः प्रत्यहम्         | 420         | चण्डालीगमने                | 606     |
| गृहं सुरूपा: स्त्रिय:     | 964        | गोमूत्रेण स्नायात्              | ५५६         | चतसृषु दिक्षु चत्वारि      | ८२३     |
| गृहकार्युपस्करम्          | 400        | गोरसैश्च वर्तेत                 | ५५६         | चतु:कृष्णलोने              | २०८     |
| गृहभूकुड्याद्युपभेत्ता    | . 993      | गोवालः फलसंभवानाम्              | ३८५         | चतु:सुवर्णको निष्कः        | ७४      |
| गृहमाहिर्बुध्न्ये         | ७८४        | गोवतं गोगमने च                  | ६०६         | चतुरन्ता भवेदत्ता          | ८२४     |
| गृहस्य एव यजते            | ६७३        | गोऽश्रोष्ट्रगजापहारी            | 908         | चतुरश्चीरभ्रेण             | ७९६     |
| गृहाश्रमिणस्त्रिविधोऽर्थः | ६६६        | गोस्कम्                         | £ 44        | चतुरोंऽशान् ब्राह्मणः      | 3.48    |
| गृहाश्रमी वैवाहिकामी      | ६६९        | गौडी मार्घा च पैष्टी च          | ३७४         | चतुर्गुणानि कृतयुगम्       | ३३५     |
| गृहीतघनप्रवेशार्थम्       | १७२        | गौरसर्षपै: क्षीमाणाम्           | ३८५         | चतुर्थे दिवसेऽस्थिसंचयनम्  |         |
| गृहीतमूल्यं यः पण्यम्     | 996        | गौश्चेत् तदर्धम्                | १२५         | चतुर्थे मास्यादित्यदर्शनम् | ४२३     |
| गृही बलीपलित              | ८५२        | ग्रन्थिभेदकानां च               | 929         | चतुर्दश विनश्यन्ति         | ३३७     |
| गृहे गुरावरण्ये वा        | 4.68       | ग्रामदेशयोश्च                   | 89          | चतुर्महाराजिक              | 663     |
| गृहे च गूढोत्पन्नः        | 346        | ग्रामदोषाणां ग्रामाध्यक्षः      | ₹9          | · चतुर्युगसहस्रम्          | 334     |
| गृहे पीडाकरं द्रव्यम्     | 993        | ग्रामयाजिन:                     | ६०३         | चतुर्थुगाणामेकसप्ततिः      | 334     |
| गृह्णातीह यथा वस्त्रम्    | ३४३        | ग्रामादाहृत्य वाश्रीयात्        | 644         | चतुईस्तोच्छित:             | २२१     |
| ग्रह्मात्येवं नवं देही    | 383        | ग्रामानिष्कम्याशौचान्त <u>े</u> | <b>३३</b> 9 | चतुष्टयं गुल्फेषु          | ८६७     |
| गोगमने च                  | 43         | ग्राम्यपशुघाती                  | ९६          | चतुष्पञ्चाराद्रोमकोट्यः    | ८६८     |
| गोन्नस्वन्धः              | ५१०        | ग्राम्यपशुपीडाकराः              | 903         | चतुष्पथं पदक्षिणीकुर्यात्  | 666     |
| गोचर्ममात्राधिकाम्        | 944        | ग्राम्यारण्यानां पश्चनाम्       | ४९३         | चत्वारि कपालानि            | ८६८     |
| गोचर्ममात्रामपि           | 638        | ग्रासानविकारानश् <u>री</u> यात् | ५३१         | चत्वारि जङ्घयोः            | ८६७     |
| गोचर्ममात्रा सा क्षोणी    | १५६        | ग्राह्यां प्रजापतिर्मेने        | 663         | चत्वार्यरत्योः             | ंद६७    |
| गोऽजामहिषीवर्जम्          | 460        | ग्रीष्मे पञ्चतपाः स्यात्        | ८५६         | चन्दनकुङ्कुमकर्पूर         | ७९१     |
| गोदावर्याम्               | 698        |                                 | arta (f. 1  | चन्दनमृगमद                 | 090     |
| गोघा गाम्                 | 400        | घाण्टिक: स्तेन:                 | 499         | चन्द्रभागायाम्             | 698     |
| गोघोल्ककाक                | . ५६०      | घृतं तैलं वा दद्यात्            | ७९०         | चन्द्रसाम                  | 648     |
| गोनिहारमुक्तानाम्         | ५३८        | घृतं नकुल:                      | 406         | चन्द्रानने सूर्य           | 660     |
| गोपशौण्डिकशैलूष           | 968        | घृतं यवा मधु यवाः               | ५३८         | चन्द्रार्कसंनिकर्ष         | 600     |
| गोपदानेन स्वर्गलोकम्      | ८३९        | <b>घृतमधुतैल</b> प्रदानेन       | ८४३         | चन्द्राकीपरागे             | ७२९     |
| गोबीजकाञ्चनैर्वेश्यम्     | २०२        | घृतादिदाने तैजसानि              | 688         | चरुसुक्षुवाणाम्            | १८२     |
| गोब्राह्मणनृपमित्र        | - 86       | घृताचि:                         | ८८३         | चरेत् सांतपनं कृच्छ्रम्    | ४९२     |
| गोमत्याम्                 | ८१४        |                                 |             | चर्मचीखासाः                | ८५४     |
| गोमयेनोपलितेषु            | ८१५        | चण्डालम्लेन्छसंमाषणे            | ३७३         | चर्मावनद्रम्               | ८६६     |
| गोमिथुनग्रहणेनार्षः       | 804        | चण्डालवैदेहकस्ताश्च             | २७५         | चातुर्वर्ण्यवस्थानम्       | ८०९     |
| गोमूत्रं गोमयं क्षीरम्    |            | चण्डालानां चहिर्माम             | 3.00        | न्वान्द्रायणैर्वा वर्तेत   | ८५७     |
| Δ_57                      |            |                                 |             |                            |         |

|                               | विष्ठाञ्च: |                                                      | mmer.        |                                       | 3                   |
|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------|
| चामरं व्यजनं मात्राम्         |            |                                                      | पृष्ठाङ्क:   | :                                     | प्र <b>बाह्य:</b> ः |
| चिकित्सकान्<br>चिकित्सकान्    | ৬ ৭ ০      | जप्येनैव तु संसिध्येत्                               | ६५२          | ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः                | ૮૫૮ 🖟               |
|                               | 803        | जरया रूपविपर्ययम्                                    | 648          |                                       |                     |
| चिताधूमसेवने<br>चित्रशिखण्डधर | 309        | जलबीडारुचि ग्रुभम्                                   | 9            | तं च भूयश्चोपनयेत्                    | 633                 |
|                               | 663        | जलपदः सदा तृप्तः                                     | ८३५          | तं चापर: पुरुष:                       | २३७                 |
| चिरं संध्योपासनम्             | ७५४        | जलहुजलाभिप्रव:                                       | <b>५०६</b>   | तं चेदभ्युदियात् सूर्यः               | 834                 |
| चेष्टाभोजनवाग्रोधे            | 909        | जलाशयं तत् सकलम्                                     | < 39         | तं चेद्रथं नापहरन्ति                  | رون<br>المراجعة     |
| चैत्री चित्रायुता चेत्        | ८३०        | जलाशयेष्वथाल्पेषु                                    | 399          | तं दृष्ट्वा तत्र मध्यस्यम्            | ₹४                  |
| चैत्रे मार्गशीर्षे वा         | ४५         | जातमृते मृतजाते                                      | ३६०          | तं दृष्टा पुण्डरीकाक्षम्              | 34                  |
| चौरहृतं धनमवाप्य              | 49         | जातस्य हि घुवो मृत्युः                               | ३३८          | तं प्राप्य मुक्तो भवति                | ٥٥٥ -               |
| चौरस्यानं नवश्राद्धम्         | ५३८        | जातिभ्रंशकरं कर्म                                    | ४९२          | तं मन्येत पितरम्                      | 813                 |
|                               |            | जातिभ्रंशकरस्य                                       | . 188        | तं वेणुदछेन रज्ज्वा                   | ७५५                 |
| छत्रपदानेन स्वर्गम्           | 686        | जातिभ्रंशकरेषु                                       | 848          | तक्षकानं चर्मकर्तुश्च                 | 402                 |
| छत्राककवकाशने                 | 400        | जाते च दारके                                         | ४२२          | तक्षणेन दारवाणाम्                     | ३८५                 |
| छद्मनाचरितं यच                | 640.       | जात्यपहारिणा शतम्                                    | 999          | तच तेषां दद्यात्                      | 920                 |
| छायया चाभ्यागतान्             | ८३६        | जानन्तोऽपि हि ये साक्ष्ये                            | . २०३        | तच योजयेत्                            | 993                 |
| छायापत्नीसहायो वै             | 90         | जानुभ्यामवनि गत्वा                                   | 34           | तचापास्यात्                           | 992                 |
| छुछुन्दरिर्गन्धान्            | · 6,00     | जामाता                                               | 200          | तडागकृन्नित्यतृप्त:                   | <b>634</b>          |
|                               |            | जायावर्जे हि सर्वस्य                                 | ३४०          | ततः कर्षः कुर्यात्                    | ७७०                 |
| जगजगाम लोकानाम्               | 98         | जालस्थार्कमरीचिगतम्                                  | ७४           | तत: परं यथाईम्                        | २०८                 |
| जगतोऽस्य समग्रस्य             | 26         | जिष्णो                                               | 668          | ततः परं यथोक्तकालेन                   | 12                  |
| जगत्पते                       | 669        | जीवजं सर्वे धूपार्थे                                 | ७९०          | ततः परं स्नानेन                       | ३६१                 |
| जगत्परायण                     | 664        | जीवद्वत्सायाः पयस्विन्याः                            | 696          | ततः प्राङ्मुखस्य                      | ३६४                 |
| जगाम कश्यपं द्रष्टुम्         | 13         | जीवितं धर्मकामी च                                    | 496          | ततः प्राङ्गुखस्य<br>ततः प्राङ्गुखायतः | २३०                 |
| जधनं च धनं मध्यम्             | 3.9        | जीवितं याम्ये                                        | ७८४          | ततः मेतपिण्डं                         | ७६७                 |
| ज़ङ्के विरोमे सुसमे           | 29         | जीवितं शनेश्वरे                                      | ७८३          | ततः संबन्धिबान्धवानाम्                | ३४९                 |
| ज्रदाइमश्रुलोमनखांश्च         | 648        | जुगुप्तितं शुद्रस्य                                  | ४२२          | ततः सप्तमं मण्डलम्                    | ७०३                 |
| जञ्बेकम्                      | 680        | जैह्मयम्                                             | 885.         |                                       | २३२                 |
| जननुमरणान्तरे                 | 9.03       | ग्रातिश्रैष्ठयं हस्ते                                | ००५<br>७८३   | ततः सुहृदाम्<br>ततस्तत्रामिवर्णम्     | € gov               |
| जननाशौचमध्ये                  | 3 6 2      | शानं चैव यशस्य च                                     | ८९५          |                                       | २३०                 |
| जन्मकर्मव्रतोपेताः            | 48         | ग्रानं ग्रेयं ग्रानगम्यम्                            |              | ततस्तिलै: प्रच्छादयेत्                | ८२२                 |
| जन्मर्क्षम्                   | ७७९        | ज्ञानं तपोऽमिराहारः                                  | - 606<br>- 3 | ततस्तेषामभिहित                        | 906                 |
| जन्मसमये योनिः                | ८६४        | श्रानगम्य<br>श्रानगम्य                               | ३७६          | ततस्तेषामुत्सर्गम्                    | 888                 |
| जपन् हविष्यभुग्दान्तः         | ८२८        | ज्येष्ठसामगः                                         | ८८२          | ततस्त्वारोपयेच्छिक्ये                 | २२६                 |
| जिपत्वा त्रीणि सावित्र्याः    | ् ६३३<br>- | ज्यष्ठामणः<br>ज्येष्ठाय श्रेष्ठमुद्धारम्             | ८०६          | ततो गवां मध्ये                        | ८१९                 |
| जप्यहोमतपांसि च               |            | ज्यष्ठाय अष्ठमुद्धारम्<br>ज्येष्ठी ज्येष्ठायुता चेत् | 396          | ततो गुरुकुल एव                        | Aác                 |
| Chesanina And Ch              | 7-11       | रत्रका रत्रकालेगा वर्ष                               | 642          | ततो दक्षिणाग्रेषु                     | ७२१                 |

|          | पृष्ठाङ्गः                                           |                         | দূষ্টাঙ্ক্ষ: |                           | पृष्ठाङ्कः |
|----------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------|------------|
|          | (M-1)                                                | तत्राप्यग्नीनुपचरेत्    | ८५२          | तदर्ध शूद्रवधे            | ५५३        |
|          | ततोऽन्नरोषेण बलिम् ७१९<br>ततोऽप्सु निमम्रस्त्रिः ६९९ | तत्राप्यसमर्थः स्वहृदय  | ८७५          | तदर्धमजाविकम्             | 924        |
|          | तताऽप्धानमभास्त्रः ५६२                               | तत्राप्यसमर्थो भगवन्तम् | ८७६          | तदश्रुपातकारी च           | ३७०        |
|          | तता ब्राह्मणानुसाराः ४३५                             | तत्रास्य माता सावित्री  | ४३६          | तदष्टकं लिक्षा            | 708        |
|          | ्तता वराज्ञान ५९९                                    | तत्षट्कं यवः            | ७४           | तदादानमस्य ब्रह्मस्तेयम्  | 849        |
|          | तत्त्वार्थं निवर्तेत २०४                             | तत्बोडशकं धरणम्         | ७६           | तदिरयृचोऽस्याः            | 488        |
|          | ्तत्तद् गुणवते देयम् ८४७                             | त्रसंयोगश्च             | ४६८          | तदूनमेकादशगुणम्           | 908        |
|          | तत्त्रयं कृष्णलम् ७४                                 | तत्संविदं यश्च लङ्गयेत् | 935          | तदेनं संशयादसात् २२       |            |
|          | तत्त्रयं गौरसर्षपः ७४                                | तत्समकालं च             | २३७          | २३४, २३९                  |            |
|          | तत्त्रयं राजसर्षपः ७४                                | तत्सेवाशक्तावलाभे वा    | 644          | तदेवामोत्ययत्तेन          | 468        |
|          | तत्त्रिंशता मासः ३३४                                 | तथावमर्षणं स्कम्        | ६४७          | तद्दूषकांश्च इन्यात्      | 88         |
|          | तत्त्वात्मानमगम्यं च ८७७                             | तथा देहान्तरमाप्तिः     | ३४३          | तद्दोषेण यदिनश्येत्       | 939        |
|          | तत्पञ्चकं मात्रः ७४                                  | तथा पूर्वकृतं कर्म      | 383          | तद्द्वादशकमक्षार्धम्      | 98         |
|          | तत्पावनाय क्रमाण्डीमिः २००                           | तथा विदितवेद्यानाम्     | ३०           | तद्वलात्कारितमप्रमाणम्    | 988        |
|          | तत्पुत्राः पैतामहेऽपि २६८                            | तथाविधमवाभोति           | 446          | तद्भैक्ष्यभुग्जपन्नित्यम् | ६१४        |
|          | तत्पुत्रान् ८०३                                      | तथा सुवर्णे विमले       | ८९०          | तद्याजिन:                 | ८०३        |
|          | तत्पूजया स्वर्गम् ५२३                                | तथारि वति ब्र्युः       | ७६८          | तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति | ७५९        |
|          | तत्प्रदानेनाभीप्सितम् ८३९                            | तथा स्थिता त्वं वरदे    | 668          | तद्विष्णोः परमं पदम्      | 400        |
| -        | तत्प्रसवमरणे चेत् १६२                                | तथा हनुः                | ८६७          | तनिष्कृत्यर्थे च ब्रह्म   | ६७२        |
| []       | तत्र कृष्णलोने सूद्रम् २०८                           | तथैव द्वादशी गुरू।      | 488          | तनमध्ये यो न दृश्येत      | २३८        |
|          | तत्र च यहचोऽधीते ४५०                                 | तदकूटे क्रवादिनश्च      | 995          | तन्मनाः सुमना भूत्वा      | ७१६        |
|          | तत्र च शीतोष्णदुःख ८६४                               | तदतिक्रमे निराहारः      | ४५७          | तन्मूले च द्वे            | ८६७        |
|          | तत्र चैकस्मिन् शिक्ये २२२                            |                         | ७६४          | तन्मूले प्रागुदगि         | 900        |
|          | तत्र धन्वनृमहीवारि ३९                                | तद्ध्ययनेनायुषः         | ४४९          | तप:पूत:                   | ८०६        |
|          | तत्र ब्राह्मणीपुत्रः ३१२                             | ·                       | ७०२          | तपनम्                     | 400        |
|          | तत्र विद्या न वक्तव्या ४४२                           | तंदभावेऽग्रिशुश्रुषुः   | ४३८          | तपोमध्यं तपोऽन्तं च       | ट५७        |
|          | तत्र वैश्यापुत्रः शहेण २०५                           |                         | 200          | तपोमूलमिदं सर्वम्         | ८५७        |
|          | तत्र शान्ति कृत्वा ३३३                               | तदमावे पितृगामि         | २९२          | तमग्रुदं विजानीयात्       | 884        |
| .:<br>.: | तत्र सारवृक्षोद्भवा २२                               | तदभावे बन्धुगामि        | 568          | तमाचारं निषेवेत           | ७५६        |
|          | तत्रस्थश्च स्वस्वग्रामाधिपान् ३९                     |                         | २९५          | तमादाय नातिष्ठतम्         | २३२        |
|          | तत्राचार्ये प्रेते गुरुवत् ४३०                       |                         | २९३          | तयोरन्यतरः प्रैति         | ४४२        |
|          | तत्रादावेव वृषमम् ८१५                                |                         | 493          | तयोरपि च कर्तव्यम्        | 950        |
| . : 1    | तत्रादौ स्ववंश्यानाम् ७०                             |                         | 252          | तरत्समन्दीयम्             | ६५४        |
|          | तत्राधुना हि देवेश २                                 |                         | 468          | तरिक: स्थलजं ग्रुल्कम्    | 930        |
|          | तत्रानाभि मशस्य ३३                                   | ६ तदमावे सहाध्यायिगारि  | में २९४      | तर्जनीमूले पिच्यम्        | ६८३        |
| V.       | • *                                                  |                         |              | ,                         |            |

| सत्राण | ामनुक्रमणी |
|--------|------------|

| प्रशङ्घ:                      |                             |                                    |             |                                                         |                                            |               |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| - C                           |                             | <b>डाङ्क</b> :                     | वृष्ठाद्धः  | দুষাঙ্ক:                                                |                                            | <u>বিষ্</u> র |
| STTTLY CV .                   | तावती चास्य रात्रिः         | <b>१</b> ३५ तेनायमाकान्तः          | 863         | त्रिपुरुषं मातृत: ६५७                                   | दक्षिणं दक्षिणेन                           | 8             |
|                               | तावत्येवास्य निशा           | १३६ तेनैव चाज्यं जुहुयात्          | وا و ۱۹۰    | त्रिभरेव तु या भुक्ता १६०                               | दक्षिणपार्श्वे महारंजन                     | ۷             |
| तस्याच गरुव क्लोच             |                             | ०० ते पतन्त्यन्धतामिस्रे           | cho         | न्निभ्य एव तु वेदेभ्यः ६४९                              | दक्षिणाभिमुखो रात्रौ                       | Ę             |
| तस्मात् सर्वमयत्तेन ५११, ५९८  | तावन्मृद्वारि देयम् ३       | ८८ तेऽपि कालेन नीयन्ते             | ३३७ 📑       | त्रिरात्रं मेघार्थी ५३०                                 | दक्षिणामुखो वा                             | v             |
| TITLE - L                     | तासां शीतादित्राणम् ५       | ५५ तेभ्यो लब्धेन भैक्षेण           | ૪૨૬ 💉       | त्रिरात्रोपोषितः ६४६                                    | दक्षिणायनं रात्रिः                         | 3             |
| 2111-                         |                             | २४ तेषां गङ्गाम्भसि प्रक्षेपः      | ३२८         | त्रिवर्गसेवां सततान्न ६७४                               | दक्षिणाहृदयो योग                           | •             |
| 3711777                       | तासां सवणविदने ३            | ९८ तेषां च तस्याद्धिः              | < 9 T       | त्रिविधं नरकस्येदम् ४६४                                 | दक्षिणे पञ्चनदे                            | ٥             |
|                               | तास्वासीनास्वासीत ५         | ५५ तेषां च धर्माः                  | 34          | त्रिषवणं स्नायात् ५४३                                   | दण्डं प्रकल्पयेद्राजा                      | 9             |
| armin and                     | तित्तिरिं तिल्द्रोणम् ५६    | ६१ तेषां चौरसाः पुत्राः            | 350         | त्रिपवणस्त्रायी स्यात् ८५४                              | दण्ड्यं प्रमोचयन्                          | 9             |
| = C                           | तित्तिरिकपिञ्चल ५५          | ५७ तेषां नित्यमेव ग्रश्रूषुणा      | ४५४         | त्रिसुपर्ण: ८०६                                         | दत्तकश्चाष्टमः                             | ર             |
| =Fr- 22 2 A                   | तिर्येक्षु प्रथमम् .१४      | ४५ तेषां निषेकाद्य:                | 38          | त्रिसुपर्णम् ६५५                                        | दत्तमक्षय्यतां याति                        | u             |
| तस्य च काण्या                 | तिर्यग्योनौ प्रपद्यन्ते ५०  | ४ तेषां प्रियहितमाचरेत्            | 848         | त्रिहलिकाग्रामे ८१२                                     | दत्त्वा स्वर्गमवाप्नोति                    | -6            |
| तस्य च कन्यादानम् ४८७         | तिलपदः प्रजामिष्टाम् ८४     |                                    | 884         | त्रीणि देवा: पवित्राणि ३९.१                             | दत्त्वैवापहृतं द्रव्यम्                    | 4             |
| तस्य च चक्षुर्विषये ४३३       | तिलै: प्रच्छाद्य वासोमि: ८२ |                                    | ८६७         | त्रीण्याज्यदोहानि ६५५                                   | ददाति यस्तु विप्राय                        | 2             |
| तस्य च ब्रह्महत्यायाम् ८१     | तिलै: सर्षपैर्वा ७९         |                                    | 38          | त्रीनंशान् क्षत्रियः ३१५                                | दसार <b>१</b> ९७ । १२१.५<br>दसादपहरेचांशम् | 9             |
| तस्य च भावनास्तिलः १७६        | तिलैवींहियवैमीषै: ७९        |                                    | <b>648</b>  | त्रीन् राजन्यः ३१४                                      | दिधकारण इति मधु                            | v             |
| तस्य च यवसतकम् २४१            | तिष्ठनासीन: शयान: ४३        | _                                  | 83          | त्रीन् हारिणेन ७९६                                      | दिघ बलाका                                  | ·             |
| तस्य च व्यत्यस्तकरः ४३२       | तिसः क्षत्रियस्य ३९०        |                                    | <b>۷۷</b> ۲ | ्र नाप् शार्याः <b>५५५</b><br>ु नेवार्षिकाभ्यधिकानः ६७० | दिवज्ज केवलानि                             | u             |
| तस्यां दानोपवासाद्यम् ५४२     | तीर्थपूत: ८०६               |                                    | ७९१         | त्रेविद्यवृद्धानां क्षेपे ९१                            | दन्ना मांसेन पयसा                          |               |
| तस्यान्ते महाकल्पः ३३६        | तुरगं वासः ५५०              |                                    |             | ्रतापश्चिशास्त्र ५१४<br>त्र्यहं नाश्रीयात् ५१४          | दन्तजाते त्वकृतचूडे                        | •             |
| तस्याप्यनं सोदकुम्भम् ३५१     | तुरङ्गमानाश्विने ७८४        |                                    | २३<br>५०६ - | **************************************                  | दन्तोॡखलिको वा                             | ٠,            |
| तस्योत्सर्गेण ग्रुध्यन्ति ६३९ | वुलाघारं च २२२              |                                    | 490 T       |                                                         | दम: पवित्रं परमम्                          |               |
| तस्योपहतमात्रम् ३८७           | वुलाघारस्य ते लोकाः २२५     |                                    |             |                                                         | दमः भागतं परमम्<br>दमयमेन तिष्ठेत्         | ,             |
| तां च विभ्यात् ९५             | तुलामानकूटकर्तुश्च ११६      |                                    | १२८         |                                                         | दमधनिद्रयाणाम्<br>दमश्चेन्द्रियाणाम्       |               |
| तां च सुवर्णकार २२२           | तुलितो यदि वर्धेत २२६       |                                    | 499         | त्वं गति: सर्वदेवानाम् २९                               | दमश्रान्द्रयाणाम्<br>दमेन सर्वमामोति       |               |
| तांश्चनद्रकलामिनृद्धौ ५३१     | तुषित ८८३                   |                                    | 848         | त्वत्तोऽहं श्रोतुभिच्छामि २६                            | दर्पेण धर्मोपदेश                           | •             |
| तांश्चारियत्वा त्रीन् ६३७     | वुष्टेषु वुष्टाः सततम् ३३३  | त्रायन्ते मृत्युनोपेतम्            | 13          | त्वमन्ने भूतानाम् २३४                                   | दर्भ वमापदश<br>दर्शने प्रत्यये दाने        |               |
| ताद्यम्बिचेन लेखनेन १९२       | तृणकाष्ट्रहमञ्जूष्क ५९५     | त्रिः पठेदायतप्राणः                | ३४२ ः       | त्वमम्भः सर्वभूतानाम् २३९                               |                                            | 1             |
| ताहरामेव वा कुर्यात् १०१      | तृणकाष्ठशुष्कपलाशानां च ३८४ | त्रिः मतिस्नानमप्यु                | <b>688</b>  | त्वमेव घट जानीषे २२५                                    | दश्घेनुप्रदो गोलोकान्                      |               |
| तानि च करद्वय २३०             | तृणच्छेद्येकम् ९८           | त्रिकृष्णलोने                      | 498         | त्वमेव निद्रा जगत: ४८८                                  | दशनच्छदोपहतश्च                             | 4             |
| तामलंकतां ब्राह्मणाय ८२५      | मुणशायी च स्यात् ५४४        |                                    | १०८         | त्वमेव विष जानीषे २४२                                   | दश माहिषेण                                 | V             |
| तामिस्रम् ५००                 | तृतीयेऽब्दे चूडाकरणम् ४२३   | त्रिगुणं तु वनस्थानाम्             | ६७९         | त्वमेवामे विजानीषे २३४                                  | दशां विसर्जयेत्                            | 4             |
| ताम्रकार्षिक: कार्षापण: ७६    | ते क्टसाक्षणां पापै: २०३    | त्रिगुणानि त्रेता                  | ३३५         | त्वमेवाम्मो विजानीषे २३९ -                              | दशाध्यक्षान्                               |               |
| ताम्ररीतित्रपुसीस ३८५         | तेजोऽसि गुक्रमिति ७०९       | त्रिगुणे राजन्यस्य<br>त्रिणाचिकेतः | २०९         | त्वां घरे घारयिष्यन्ति २५                               | दशार्धयुक्तेन                              | Ú             |
| तालवृन्तचामर ६८९, ८४६         | तेन तेन विहीन: स्यात् ५९८   |                                    | ८०६         |                                                         | दह्यन्ते सर्वपापानि                        | Ę             |
|                               | 138 188 188                 | त्रिपदा चैव गायत्री                | 640         | दंष्ट्राग्रेण समुद्रृत्य १७                             | दानारो नोऽभिवर्धन्ताम्                     | V             |

| ek<br>Bourse<br>Bourse                | वृष्ठाङ्कः      |                         | विश्वाङ्कः |                           | विष्ठाङ्कः   |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------|---------------------------|--------------|
| ्र<br>त्रिपुरुषं मातृत:               | ६५७             | दक्षिणं दक्षिणेन        | ४३२        | दान्तं धुरंधरं दत्त्वा    | · 689        |
| विभिरेव तु या भुक्ता                  | 9 6 0           | दक्षिणपार्श्वे महारंजन  | ८३२        | दान्तस्यायं लोकः          | ७५८          |
| त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः                | ६४९             | दक्षिणाभिमुखो रात्रौ    | E 104      | दारवं मृन्मयं च           | ३८१          |
| त्रिरात्रं मेघार्थी                   | ५३७             | दक्षिणामुखो वा          | ७३४        | दासवर्गस्य तत्पित्र्ये    | ८०१          |
| त्रिरात्रोपोषितः                      | ६४६             | दक्षिणायनं रात्रिः      | ३३४        | दाहेन च भुव: गुद्धि:      | ३९५          |
| त्रिवर्गसेवां सततान                   | ६७४             | दक्षिणाहृदयो योग        | 90         | दिवपते                    | 669          |
| त्रिविधं नरकस्येदम्                   | ४६४             | दक्षिणे पञ्चनदे         | 898        | दिनमेकं चोदके             | ५८१          |
| त्रिषवणं स्तायात्                     | 483             | दण्डं प्रकल्पयेद्राजा   | 948        | दिवस्पते                  | 669          |
| त्रिषवणस्त्रायी स्यात्                | 648             | दण्ड्यं प्रमोचयन्       | 944        | दिवा पश्चनां चुकादि       | 9२३          |
| त्रिसुपर्ण:                           | ,               | दत्तकश्चाष्टमः          | २५९        | दिवा स्थितस्तिष्ठत्       | ५ <b>१</b> ४ |
| त्रिसुपर्णम्                          | ६५५             | दत्तमक्षय्यतां याति     | ७९४        | दिव्ये च शुद्धं पुरुषम्   | २४५          |
| त्रिहलिकाग्रामे                       | ८१२             | दत्त्वा स्वर्गमवाप्नोति | ८२६        | दोपनदी                    | 400          |
| त्रीणि देवा: पवित्राणि                | 359             | दत्त्वैवापहृतं द्रव्यम् | ५९७        | दीपप्रदानेन चक्षुष्मान्   | ८३६          |
| त्रीण्याज्यदोहानि                     | ६५५             | ददाति यस्तु विप्राय     | 628        | दीपापहारकश्च              | 490          |
| त्रीनंशान् क्षत्रियः                  | ३१५             | दद्यादपहरेचांशम्        | २९६        | दीप्ते हुताशे विमले       | ८९०          |
| त्रीन् राजन्यः                        | ३१४             | दधिकाण्ण इति मधु        | ७०९        | दीयमानं प्रयुक्तमर्थम्    | 903          |
| त्रीन् हारिणेन                        | ७९६             | दिघ बलाका               | 404        | दु:खान्वितानां मृत        | <b>३३३</b>   |
| त्रैवार्षिकाभ्यधिकात्रः               | ę vo            | दधिवर्जं केवलानि        | 480        | दु:स्वप्ननाशं बहुपुण्य    | ८९६          |
| त्रैविद्यवृद्धानां क्षेपे             | 59              | दश्ना मांसेन पयसा       | ७७०        | दुर्गन्धि च               | < <b>६ ६</b> |
| त्र्यहं नाश्रीयात्                    | 498             | दन्तजाते त्वकृतचूडे     | ३६१        | दुर्गासावित्री            | ६५४          |
| त्र्यहं सायं त्र्यहं प्रात:           | 498             | दन्तोळ्खलिको वा         | ८५७.       | दुष्टांश्च हन्यात्        | ४४           |
| त्र्यहमुष्णाः पिबेदपः                 | ५१६             | दम: पवित्रं परमम्       | 446        | दूरस्थस्यान्तिकम्         | 833          |
| त्र्यहाभ्य <b>स्त</b> ेश्चातिसांतपनम् | : <b>ં</b> પરં૧ | दमयमेन तिष्ठेत्         | 46         | दूषितं केराकीटैश्च        | 366          |
| त्वं गतिः सर्वदेवानाम्                | <b>.</b>        | दमश्चेन्द्रियाणाम्      | ७५८        | दूषितकर्मेदुष्टसाक्षि     | 982          |
| त्वत्तोऽहं श्रोतुभिच्छामि             | २६              | दमेन सर्वमाप्नोति       | 46         | दृश्येते सहितौ यस्याम्    | ५४२          |
| त्वमन्ने भूतानाम्                     | २३४             | दर्पेण धर्मोपदेश        | 66         | दृष्टिपूतं न्यसेत् पादम्  | ८६२          |
| त्वसम्भः सर्वभूतानाम्                 | २३९             | दर्शने प्रत्यये दाने    | 964        | दृष्टा लोकमनाकन्दम्       | ३४०          |
| त्वमेव घट जानीषे                      | २२५             | दशघेनुप्रदो गोलोकान्    | ८३९        | दृष्ट्रा श्रियं देवदेवस्य | 660          |
| त्वमेव निद्रा जगत:                    | 666             | दशनच्छदोपहतश्च          | ३७३        | देवकृतम्                  | ६५४          |
| त्वमेव विष जानीषे                     | 282             | दश माहिषेण              | ७९६        | देवगृहमार्जनात्           | ८३७          |
| त्वमेवामे विजानीषे                    | २३४             | दशां विसर्जयेत्         | 969        | देवतातिथिभृत्यानाम्       | ६७२          |
| त्वमेवाम्मो विजानीषे                  | ्रवृद्          | दशाध्यक्षान्            | 35         | देवताभ्यो बुहुयात्        | 449          |
| त्वां धरे घारयिष्यन्ति                | 24              | दशार्धयुक्तेन           | ७५८        | देवताची च                 | 566          |
|                                       |                 | दह्यन्ते सर्वपापानि     | ६४८        | देवत्वे यातनास्थाने       | ३३९          |
| दंष्ट्राग्रेण समुद्धत्य               | 90              | दानारो नोऽभिवर्धन्ताम्  | ७६७        | देवदेव                    | 669          |
|                                       |                 |                         |            |                           |              |

|                           |             |                           |             |                               |                                          |                              |            | •                           |            |                             |
|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|
| :                         | पृष्ठाङ्क:  |                           | वृष्ठाङ्क:  |                               | विश्वाह्यः 📑                             |                              | पृष्ठाङ्कः | ·                           | विश्वाह्य: | · ·                         |
| देवदेवं च तुष्टाव         | 625         | द्वपदां सावित्रीम्        |             | द्वे ललाटाक्षिगण्डे           | د الله الله الله الله الله الله الله الل | ू<br>धान्यप्रदानेन सौभाग्यम् | ८४५        | न गोमये                     | ६७७        | न चैवास्य परीवादम्          |
| देवनिर्माल्यापनयनात्      | ८३७         | <b>द्रमगु</b> ल्मवल्ली    | 866         | द्वे वैश्यस्य                 | 396                                      | ्र धान्यस्य त्रिगुणा         | १७३        | न गोवजे                     | ६७७        | न चोषरे                     |
| देवब्राह्मणगुरु           | ६९१         | द्रहिण                    | ६०३         | द्री दैवे प्राङ्मुखी त्रींश्र |                                          | ्र<br>धान्याजिनरज्जुतान्तव   | ३८४        | नग्रान्                     | 608        | न छायायाम्                  |
| देवब्राह्मणशास्त्र        | <i>હપ</i> બ | द्रोणाभ्यधिकं सिद्धम्     | ३८७         | . द्वौ मासौ मत्स्यमांसेन      | ७९६ 🚅 🛂                                  | धान्यापहारी                  | 908        | न ग्रामकुवकुटम्             | ७९९        | नडन्तिकायाम्                |
| देवब्राह्मणाकोशकः         | 490         | द्रोहेण च नामजाति         | 66          | द्दी शङ्खकौ                   | دود                                      | धूरसि धूर्वेति               | ७०९        | न ग्रामे द्वितीयां रात्रिम् | 699        | न तं भजेरन् दायादाः         |
| देवब्राह्मणान् सततम्      | ६५          | द्रयो: सकामयो:            | ४०६         | द्रयहं राजन्य:                | 698                                      | ध्याननिरतस्य च               | ८७४        | न घटासिक्तहुमजे             | ७४२        | न ततोऽग्री जुहुयात्         |
| देवर्षिपितृऋगानाम्        | ४८९         | द्वयोर्विवदमानयो:         | 988         |                               |                                          | ध्यानयोगेन चार्वङ्गि         | २२         | न घृततैलं विना              | ७१४        | न तत् पुत्रैर्भजेत् सार्धम् |
| देवलकांश्च                | ८०२         | द्वादशरात्रेण पूर्व       | ५३७         | घटं च समयेन                   | २२२                                      | ध्यायेत पुरुषं विष्णुम्      | 600        | न च कोविदारशमी              | ६८०        | न तत् फलमवाप्रोति           |
| देवा: परोक्षदेवा:         | 333         | द्वादश वर्षशतानि          | <b>३३</b> ५ | धनं शौके                      | <b>પ્ટરે</b> ટ્રે                        | ध्रुवाक्षर सुसूक्ष्मेश       | २९         | न च गुरूणा सह               | 846        | न तद्भूतं प्रपश्यामि        |
| देवान् पितॄन्मनुष्यांश्च  | ७२७         | द्वादश वर्षसहस्राणि       | 334         | धनग्राहिणि प्रेते             | 906                                      | % <b>3</b>                   |            | न च गुरूणां त्वमिति         | 840        | न तादृशं भवत्येनः           |
| देवा ब्रह्मर्पयश्चैव      | ३३७         | द्वादशाहं राजन्यस्य       | 343         | धनमार्थमणे                    | ্ট<br>হুট                                | ्<br>न कंचन मेहमानम्         | 986        | न च तान् जह्यात्            | 993        | न तिलान्                    |
| देवायतनकारी               | ८३६ -       | द्वारदेशगवाक्षेषु         | ४१३         | धनोपेतं वैश्य <del>स</del> ्य | ४२२                                      | न कंचनावमन्येत               | ८६२        | न चतुष्यथमधि                | 866        | न तु पतितस्य                |
| देवे वर्षत्युदकेन         | ८३६         | द्वावंशी वैश्य: ३१४,      | 394         | धमनीशते द्वे                  | ८६८                                      | न कंचिन्मर्मणि स्पृशेत्      | ७५४        | न चन्द्रार्कतारका           | ७३४        | न तृणच्छेदी स्यात्          |
| देशाचाराविरुद्धम्         | १९२         | द्वावंशौ वैश्यापुत्र:     | 393         | धरिममेयानाम्                  | 68 -                                     | न कण्टिकजम्                  | ७१३        | न चपलमध्ये                  | £४७        | न तृणम्                     |
| देशाध्यक्षांश्च           | ३९          | द्धिः ममुज्यात्           | ६८५         | घरे तव विशालाक्षि             | <b>२२</b>                                | न कांस्यभाजने                | ७४९        | न च पुरुषं विना             | <b>८७७</b> | न मृणमपि छिन्द्यात्         |
| देशाध्यक्षोऽपि सर्वातमना  | ३९          | द्विकं त्रिकं चतुष्कम्    | 960         | घर्म                          | 668                                      | न कारूणां कारकर्मणि          | ३६८        | न च प्राणिवधः स्वर्ग्यः     | 4,60       | न मृतीयमथाश्रीत             |
| देशे न चाग्रुची नार्द्रे  | ७४३ .       | द्विकं शतं पशुहिरण्येभ्य: | 89          | धर्म एकोऽनुयात्येनम्          | 389                                      | न कार्पासास्थि -             | <b>६८८</b> | न च वन्धूकनिर्गुण्डी        | 860        | न तैरननुज्ञातः किंचित्      |
| देहिनोऽस्मिन् यथा देहे    | ३४३         | द्विक्रष्णलोने तिलकरम्    | २०८         | धर्मद                         | 668                                      | न कालस्य प्रियः              | ३४१        | न च भविष्याणाम्             | ३३६        | न तैल्वत् संस्पृशेत्        |
| देहे कुमार्याश्च तथा      | 489         | द्विगुणं ब्राह्मणब्रुवे   | 686         | धर्मध्वजी सदा छुब्ध:          | <8 <b>9</b>                              | न कुशेषु परिमृज्यात्         | ७४९        | न च विषमस्थो वृषादि         | ७४९        | न तैलोदकयोः खाम्            |
| दैवपित्र्यातिथेयानि       | 898         | द्विगुणानि द्वापरम्       | ३३५         | धर्मपर्यायवचनै:               | <b>२२</b> ५                              | न कुष्ठिपैत्तिक              | २१५        | न च व्याधिताम्              | ४०४        | न त्वरां कुर्यात्           |
| दैवराजोपघातात्            | 988         | द्रिगुणेऽर्थे यथाभिहिताः  | २०९         | धर्ममेकं सहायार्थम्           | ₹४०                                      | न कुष्ठयसमर्थलोह             | 294        | न च शयनगतः                  | ७३१        | न त्वेव द्विजः शूद्रया      |
| दैवीपुत्रश्चतुर्दश        | ४०७         |                           | ३७१         | धर्मवसुप्रद                   | 668                                      | न कृपमवलोकयेत्               | ६९२        | न च हव्यं वहत्यग्निः        | ६६३        | न दक्षिणापराभिमुखः          |
| दैवे कर्मणि ब्राह्मणम्    | ८०२         |                           | ३७१ -       | धर्मविरुढी चार्थकामी          | o44 : *                                  | न कूलमधितिष्ठेत्             | <b>६९२</b> | न च हीनाधिकाङ्गान्          | ७४५        | न दग्धः सर्वथा यस्तु        |
| दैवेन स्वर्गम्            | 806         |                           | ४१९         | घर्मव्यपेक्षासु               | <98 F                                    | न केशतुषकपाल                 | 466        | न चातुर:                    | 688        | न दत्त्वा                   |
| दोषमनाख्याय               | 94          |                           | 9 =         | धर्मशास्त्रमिदं श्रेष्ठम्     | 694 TI                                   | न कोविदारवटि प्पल            | FFU        | न चात्र बलिकर्म             | 436        | न दद्यालोमत: पश्चात्        |
| दौहित्रश्चेति पात्रम्     | ८०७         | द्विजानां यजनाध्ययने      | 34          | धर्मशास्त्रस्याप्येकस्य       | 606 AT TE                                | नक्तंचरेभ्य इति              | ं ७२१      | न चादर्शजलमध्य              | ७४७        | न दिधसक्तून                 |
| दीहित्रोऽपि ह्यपुत्रं तम् | २७१         | <b>द्वितीयमपराधं</b>      | 90          | धर्मसत्यमयः श्रीमान्          | 94                                       | नक्ताशी स्यात्               | ८५६        | न चानभिष्रेतम्              | 845        | न दिधसुमनसी                 |
| द्यूतं च वर्जयत्          | ७५०         |                           | 86          | धर्माङ्ग                      | 668 A E                                  | न कुद्धस्य गुरोर्मुखम्       | 280        | न चान्योऽपि सत्कर्म         | € €        | न दन्तैर्नखलोमानि           |
| स्त्विजयं पष्टचाम्        | ७८५         |                           | 98          | धर्माधर्मज्ञ धर्माङ्ग         | ₹2 7                                     | नक्षत्रजीविन:                | ८०२        | न चाप्नोति गृही लोकम्       | ७२८        | न दानं यशसे दचात्           |
| चूते कुटाक्षदेविनाम्      | 939         |                           | ÷ 9         | धर्माधर्मयोद्वरि              | ७२०                                      | निखनां श्रिङ्गणां चैव        | ୍ବୟସ       | न चालानभ्रष्टं कुझरम्       | 280        | न दिवा                      |
| द्यौर्दर्विरक्षितेति      | ७६६         |                           | ९ ६         | धर्मार्थी यत्र न स्याताम्     | ४४२ ु म                                  | न गच्छेनम्हेच्छविषयम्        | ८०९        | न चास्य केवलं नाम           | ४३३        | न दिवा धानाः                |
| द्रव्यवत् कृतशौचानाम्     | ३८६         |                           | 96 -        | धर्मिष्ठान् धर्मकार्येषु      | ٧٠ -                                     | न गजमग्रकृते                 | ७४२        | न चास्य विषये ब्राह्मण:     | 55         | न दीक्षितः                  |
| द्रव्याणां प्रतिरूप       | 995         |                           | u <u>ę</u>  | घान्यचौरोऽङ्गहीन:             | <b>५</b> ९० ু                            | न गर्ते                      | 606        | न चास्योपदिशेद्धर्मम्       | ७५९        | न दीनै:                     |
| द्रव्याणां वा विज्ञाय     | € € 9       |                           | ६७          |                               | ५९३ क                                    | न गोब्राह्मणोपरागे           | ७३६        | न चिरं पर्वते               | ७५३        | नबीषु बहुतोयास              |
| द्रव्याणाम्यसाराणाम्      | 488         | द्वे पाष्पर्योः ८         | Ę to        |                               | <b>CRR</b>                               | न योभिः                      | 666        | न चैनं क्लेदयन्त्यापः       | ३४३        | न देवताभ्यः पितृभ्यः        |
|                           |             |                           |             |                               | * / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  | •                            |            |                             |            |                             |

|                        |             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                  | ,           | -          |
|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------|------------|
|                        | वृष्ठाङ्क:  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | विश्वाङ्कः  |                                                  | विश्वाहर:   |            |
| न देवतायतनश्मशान       | ४४७         | न पारिमद्रिकाम्लिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>§</b> 20 | नमस्ते देवदेवेश                                  |             | į,         |
| न देवप्रतिष्ठाविवाहयोः | ३६९         | न पालाशे शयने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ७४२         | न महारोगिण:                                      | २६          |            |
| न देवायतनश्मशान        | ७४०         | न पिच्छिलम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 869         | न मूर्धानं स्पृशेत्                              | ७९९         | - 7        |
| न देशविभ्रमे           | 358         | न पिता पुत्रकृतम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 < 9       | नमोनम इति                                        | 850.        |            |
| न देशे व्याधिमरक       | . २१५       | न पिबन्तं वत्सकम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | હપત્ર       | न म्लेन्छविषये श्राद्धम्                         | ८८५         |            |
| न द्विजं पितरमपि       | ₹ 2 €       | न पीठोपहितपाद:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 880         | न म्लेच्छान्त्यजपतितै:                           |             |            |
| न दिषद्धिः             | ६८७         | न पीठोपहितपादाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ७९९         | न म्लेच्छान्यजान्                                | ६९७         | :          |
| न धर्मस्यापदेशेन       | ८५०         | न पूतिगन्धि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ६८१         | नरकाभिभूतदु:खानाम्                               | ७५२         | 13)<br>13) |
| न धान्यगोगुरु          | ७४३         | न प्रत्यक्षलवणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ७९१         | नरके च सुमहत्                                    | 7.          |            |
| न धूपार्थे जीवजातम्    | 98          | न प्रत्यनिलानल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ६७७         | न रक्तं विरागयेत्                                | ८६७         |            |
| न नक्तं गृहीतेन        | ७१२         | न फाल्क्रष्टायाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६७६         | न रजस्वलां पश्येत                                | ७५२         |            |
| न नमः ६९४, ७३३         | , ७४२       | न बकन्नतिके पापे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ८४९         | न रथ्यायाम्                                      | ७९९         |            |
| न नारीमध्ये            | ६४०         | न वालकान्निर्मर्सयेत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ७३२         | न राजकुलमुच्छिन्द्यात्                           | ६७६         |            |
| न नास्तिकेभ्यः कोशः    | २१५         | न बाहुभ्याम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ६९२         | न राजश्रीत्रियगोबाह्मण                           |             |            |
| न नास्तीत्यभिभाषेत     | ७४६         | न ब्रह्म कीर्तयेत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ७३४         | न राजश्रोत्रियपत्रज्ञित<br>न राजश्रोत्रियपत्रजित | 888         |            |
| न नि:शेषकृत् स्यात्    | ७३४         | न ब्राह्मणस्य कोशम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २०९         | न राजाज्ञानसम्माजत<br>न राजाज्ञाकारिणाम्         | 984         |            |
| न निर्गन्धोग्रगन्धि    | 440         | न भक्षयति यो मांसम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 460         | न राज्ञां राजकर्मणि                              | ३६९         |            |
| न निर्वपति पञ्चानाम्   | ६७२         | न भक्ष्ये अप्यजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ७१५         | न राज्ञो व्यसने                                  | ३६८         |            |
| न निवारयितुं शक्तः     | ३४२         | न भस्मनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ęuu         | न रात्री                                         | ७३०         |            |
| न नृत्यगीनशीलेभ्यः     | ८५०         | न मावदुष्टमश्रीयात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ७३७         | न रात्री तिल्संबन्धम्                            | <b>ES</b> 8 |            |
| न नृत्यगीते            | ७५३         | न भिक्षुकं भिक्षेत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 660         | न रात्री वृक्षमूले                               | ७३२         |            |
| नन्दिनि सुमगे          | ७२०         | न भिन्नमाजने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ७३१         | न रोगार्तः                                       | ६८८         |            |
| नन्वसारे नृलोकेऽस्मिन् | ३४१         | न भिन्नया नावा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ६९२         | न रोगार्ताम्                                     | ৩४०         | 1          |
| न पञ्चदारुकते          | ७४२         | न मिन्नासनगतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 50        |                                                  | ७४०         |            |
| न पञ्चनखान्तरा         | 886         | न भिन्ने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ७४२         | नर्त्वन्तरग्रहसूतके<br>न लङ्घयेत्                | 884         |            |
| न पतिता:               | 499         | न भुवमालिखेत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ્ષ્ક્ર      | - 2 ~                                            | ६९२         | 1          |
| न पत्नीं भोजनसमय       | ७४८         | न भुवि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ७३१         | न लोष्टमदीं स्या त्                              | ७५०         | 1          |
| न पथि                  | ६७६         | न भूकम्पोल्कापात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ्रश्रद<br>ः | नव गावयेन                                        | ७९६         | 2          |
| न पदा स्पृशेत्         | ७९९         | न मणिसुवर्णयोः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *           | न वत्सतन्त्रीं लङ्घयेत्                          | ६९१         |            |
| _ :                    | હધુ રૂ      | न मत्तम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . ७१३       | न वस्मीके                                        | ६७६         | 1          |
| न पराशुची              |             | न मधुरम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | नव स्तायुश्तानि                                  |             | 01         |
| न पद्मनां बन्धनागारम्  | ECC         | न मध्याह्ने ६८७, ७३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | न वाचाटाम्                                       | ४०४         | 11.        |
|                        | ७३१         | न मलवत्यादर्शे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | न वाति चण्डपवने                                  |             | Y.         |
| न पादं पादेन           |             | न मलिन:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | न वादित्रशब्दे                                   | 880         |            |
| न पादी मतापयेत्        | ያ<br>ያ      | न मलिनाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | न वान्तः                                         |             |            |
|                        | <del></del> | THE SHEET THE STATE OF THE STAT | : 'A & Q    | न वार्यपि प्रयच्छेत                              | . ૮૪૬ ે     | 4          |
|                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                  |             |            |

| - " | 1 .                        |             |                             |               | •                         |             |
|-----|----------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|-------------|
|     |                            | पृष्ठाङ्कः  |                             | पृष्ठाङ्कः    | · .                       | पृष्ठाङ्क:  |
|     | न वाससा िरोहितम्           | ७४७         | न सत्रिणां सत्रे            | 386           | नातिप्रगे नातिसायम्       | ७३६         |
|     | न वासो नीलीरक्तम्          | ७१२         | न सर्पशस्त्रै: क्रीडेत्     | 448           | नातिप्रत्यूषसि            | ६८७         |
|     | न तिड्वराहम्               | <b>७९</b> ९ | न ससत्त्वे                  | ६७६           | नातिसायम्                 | ६८७         |
|     | न विद्युद्दग्धकृते         | ७४२         | न सामध्वनौ                  | 886           | नात्मनः स्रजमपकर्षेत्     | 649         |
|     | न विरिक्तः                 | 889         | न साहसिकदण्डन्नी            | 954           | नात्मानमवजानीयात्         | ७५४         |
|     | न विषम्                    | ७४९         | न सुषिरम्                   | <b>\$ 6 9</b> | नादत्त्वा                 | ७३३         |
|     | न वृक्षमूलेषु              | 680         | न सोपानत्काः                | ७९९           | नादचात् कुलटाषण्ड         | € € ३       |
| ·   | न वृथाचेष्टां कुर्यात्     | ७५३         | न स्त्रियं नमाम्            | ७४८           | नादान्तस्य क्रिया         | 300         |
|     | न वृथा नदीं तरेत्          | ६९२         | न स्त्रीकृतं पतिपुत्री      | 969           | नादान्तै:                 | ६८८         |
|     | न वृष्छै:                  | ६८७         | न स्त्री पतिपुत्रकृतम्      | 969           | नादित्यमुद्यन मीक्षेत     | <b>88</b> 0 |
|     | न वेष्टितिश्वारसः          | ७१९         | न स्थावरमाधिमृते            | 909           | नाधार्मिकजनाकीर्णे        | ७५३         |
|     | न व्रतम्                   | ७५१         | न हस्त्यश्वोष्ट्रनौगोयानेषु | ४४७           | नाधार्मिकै: सार्धम्       | ६८७         |
| ¥1. | न व्रतिनां व्रते           | ३६८         | न हि प्रतीक्षते मृत्यु:     | ३४१           | नाधिकाङ्गीम्              | 808         |
|     | न व्रती                    | <b>७३</b> ९ | न हीनाङ्गा अधिकाङ्गाः       | <b>699</b>    | नाधीयीताहोरात्रम्         | 884         |
|     | न शस्त्रसंपाते             | ४४७         | न हीनाङ्गीं नाधिकाङ्गीम्    | 480           | नाध्यापयेत्               | ४४२         |
|     | न शाहरे                    | ६७६         | न हीनाङ्गीम्                | 808           | नानाच्छन्दोगतिपथ:         | 90          |
|     | न शारीरो ब्राह्मणस्य       | ७९          | न हीनाङ्गै:                 | 566           | नानार्द्रकरमुखश्च         | ७३३         |
|     | न शुद्रं द्विजेन           | ३२६         | न हीनान् सेवेत              | 984           | नानार्द्रपाद:             | ७३३         |
|     | न श्रूद्रपतितयोः           | 880         | न ह्यन्या निष्कृतिः         | ४६५           | नानाविधानां द्रव्याणाम् 🧻 | ३७९         |
|     | न शुद्रराज्ये निवसेत्      | उंप ३       | नाकल्याणं न कल्याणम्        | ८६३           | नानुवंशम्                 | ७४२         |
|     | न श्र्दाः                  | <b>७</b> ९९ | नाकालवर्षविद्युत्           | ४४६           | नानृतम्                   | ७५३         |
|     | न शूद्राय मतिम्            | ७५१         | नाकाशे ६७७,                 | ७४२           | नानःशवे ग्रामे            | ४४६         |
|     | न शून्यालयम्               | ६८८         | नाकुलीनाम्                  | ४०४           | नान्नमासनमारोपयेत्        | ७९९         |
|     | न रमशानशून्यालय            | 580         | नाकृत्वा प्राणिनां हिंसाम्  | 400           | नापररात्रमधीत्य           | ४४९         |
|     | न रमश्रूणि गतान्यास्यम्    | ३९४         | नागन्धि                     | ७१३           | नापरीक्षितं याजयेत्       | ४४२         |
|     | न श्राद्धं भुक्तवा         | ७३९         | नामिं लङ्घयेत्              | ७४९           | नापरीक्षितमुपयुञ्ज्यात्   | <b>Ę</b> 9, |
|     | न श्लेष्मव्याध्यर्दितानाम् | २१५         | नाविष्ट्रष्ठे               | ७४२           | नापात्रवर्षी स्यात्       | 86          |
|     | न श्वसृगालगर्दम            | 880         | नाङ्गारे                    | ६७७           | नाप्रक्षालितं पूर्वधृतम्  | ६९६         |
|     | न श्वानम्                  | ७९९         | नाङ्गेभ्यस्तोयम्            | ६९६           | नाप्रच्छादितायां भूमौ     | ६७६         |
|     | नसंध्ययो:६८७,६९४,७३१       | , 68.       | नाजीर्ण                     | 840           | नापासकालो म्रियते         | ३४२         |
|     | न संनिहितपानीयम्           |             | नाजीर्णे                    | ६९४           | नाप्रियम्                 | ७५३         |
|     |                            | ७५३         | नातः परमनिच्छुभिः           | 906           | नाभक्ष्यं नैवेद्यार्थ     | 1994        |
|     | न संहताभ्यां पाणिभ्याम्    | ७५१         | नाततायिवधे दोषः             | 9 ई 9         | नामिरोजो गुदम्            | ८६९         |
|     | न संगोत्रां न समान         | ३९९         | नातिकपिलाम्                 | ४०४           | नाभेरधस्तात्              | ३७३         |
|     | न सततं बाल्व्याधित         | €66         | नातितूर्णम्                 |               | नाभ्यक्तः                 | ७४०         |
|     | Δ                          |             | •                           |               |                           |             |

| •                         | Office            |                                                |                    | •                           |                                       |
|---------------------------|-------------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| *                         | <u> রিপ্তাঞ্জ</u> |                                                | , इष्ठाइ,          |                             | ONIA 🕳                                |
| नाभ्यक्ताम्               | 980               | 1.3.213                                        | 694                | नीलपङ्कजपत्राक्षीम्         | प्रश्नाह्य: 🔭                         |
| नामेध्यमग्री प्रक्षिपेत्  | ७४९               | ग्यानसम्बद्धाः                                 | 909                | गारमञ्जू जनमालाम्           | २० 💒                                  |
| नाम्लम्                   | ६८१               | निक्षेपरुतेयेषु                                | ₹०६                | 11034(1)                    | ८१२                                   |
| नारायण                    | ८८५               | निक्षेपापहारी च                                | ५९३                | .ucsaf                      | ८१८ 📆                                 |
| नारायण जगन्नाथ            | २६                | निक्षेपापहार्यर्थ                              | 935                | नीलाब्जनेत्रे तपनीयवर्णे    | 5.20                                  |
| नारायणीयम्                | <b>ફ</b> બુ બુ    | नित्यं त्रिषवणस्तायी                           | , , , ,<br>, , , , | नृपतिवधे महावतम्            | 443                                   |
| नारीषु नित्यं सुविभूषि    | तासु ८९३          | नित्यं शास्त्राद्यवेक्षी                       | ७४६<br>१७२         | न् <b>य</b> गश्चातिथि<br>-  | ६७२                                   |
| नार्थदूपणं कुर्यात्       | 86                | नित्यं ग्रुद्धः कारुहस्तः                      | 3 ° 3              | नेत्रकन्धराबाहु             | 909                                   |
| नार्द्रपाद: सुप्यात्      | ७४२               | नित्यः सर्वगतः स्थाणुः                         | 588                | नेन्द्र प्रयाणे             | ४४५                                   |
| नार्द्रवासाः              | 419               | नित्यमतीन्द्रियमगुणम्                          | ८७४                | नैकग्रामीणमतिथिम्           | ७२५ 🕮                                 |
| नार्धरात्रे               | viq               | नित्यमास्यं ग्रुचि स्त्रीणा                    |                    | नैकवासाः                    | ७३१                                   |
| नार्यपि भर्तारम्          | 630               | नित्यस्नानेन पूयन्ते                           |                    | नैकोऽध्वानं प्रपद्येत       | ६८७ 📑                                 |
| नावक्षुतं कुर्यात्        | ७९९               | नित्यान्धकारे गर्भे                            | ७०५                | नैको मृष्टम्                | ७३२ 🛂                                 |
| नावेदविहितां हिंसाम्      | ५८६               | निधिं ब्राह्मणो लब्ध्या                        | ८६४                | नैताम्यामधिकमस्ति           | ৬০১ ু                                 |
| नाशौचे कस्यचिदन्नम्       | <b>રૂ</b> ષ પ     | निधि लब्ध्वा तदर्धे                            | ४९                 | नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि    | ₹४३ . ≱                               |
| नार्भान्तं पितरस्तस्य     | ६६३               | निन्दितेभ्यो धनादानम्                          | 28                 | नैव श्लेष्मातकारिष्ट        | 660                                   |
| नाश्रन्ति पितृदेवास्तु    | ४१९               | निपुणानर्थकार्येषु                             | ४९५                | नैवानवगुण्ठितशिराः          | <b>EUU</b>                            |
| नाश्रीयाचाजीणें           | ७३१               | निमन्त्रयित्वा भोजन                            | ¥°                 | नोम्रगन्धि                  | ७१३                                   |
| नाश्रीयाद्धार्यया सार्धम् | ७३५               | निमन्त्रितस्तथेत्युक्त्वा                      | 909                | नोच्छिरं कुर्वते मुख्या:    | 398                                   |
| नाश्च पातयेत्             | ७९३               | निमेषमात्रं च विना                             | १०९                | नोन्छिष्टमश्रीयात्          | 838                                   |
| नाश्रीलं कीर्तयेत्        | ७५३               | निम्लोचेद्वाप्यविज्ञानात्                      | ८९४                | नोचि उष्टश्च घृतमादद्यात्   | ७३३ 🔭                                 |
| नाष्ट्रमीचतुर्दशी         | <b>७३९</b>        | नियुक्तश्चाष्यदण्ड्यानाम्                      | A\$6               | नोच्छिष्टहविषी              | ७५१ 📜                                 |
| नासा घनास्थिका            | ८६७               | नियुक्तायां सपिण्डेन                           | 9 \$ 4             | नोिटिछ्ष्टो न दिवा सुप्यात् | ७४३ 💮                                 |
| नासिकालोचनत्वक्           | 600               | निसंशी: स्यात्                                 | २५३                | नोत्कृटक:                   | ७३१ 🔣                                 |
| नासृक्                    | ७४९               | निराद्याः स्थात्                               | ८६२                | नोत्तरापरशिरा:              | ७४२                                   |
| नास्तं यान्तम्            | 989               | निराहारस्य द्वादशाहेन<br>निर्णोदः सर्वपापानाम् | . 496              | नोत्सङ्ग                    | ७३१ 📑                                 |
| नास्तिकता                 | ४८९               | नर्वापः सवपापानाम्<br>निर्दोषां परित्यजन्      | ५३८                | नोत्सर्गे                   | 886                                   |
| नास्तिको नास्तिक          | ६२९               | निर्धनस्य स्त्रीयाही                           | 933                | नोदकान्तः                   | 880.                                  |
| नास्ति राज्ञां समरे       | ४६                | निर्नमस्कार:                                   | 969                | नोदके ६७७,                  | v39                                   |
| नास्ति स्त्रीणां पृथक्    | ४१६               | निर्मोक्तिव शेषाहे:                            | ८६२                | नोदक्यामभिमाषेत             | ७५२                                   |
| नास्फोटनम्                | ७५३               |                                                | . 48               | नोद्धत:                     | uve to                                |
| गस्य पादी प्रक्षालयेत्    | 838               | निर्द्धत्य च बान्धवम्                          | 395                | नोद्धतान् प्रहर्षयेत्       | u43 👫                                 |
| गस्यामिसंस्कारः           | 3,50              | निर्दृत्य तु व्रती प्रेतान्                    | ३७७                | नोड्टतस्नेहम्               | v <b>{</b> ?                          |
| ास्यकासनो भवेत्           | ्रदेश<br>इंदेश    | निषणा भव वामोर                                 | 3 3                | नोद्याने                    | <b>६७७</b>                            |
| ाहुत्वा                   |                   | निष्ठीञ्यौष्ठद्वयविहीनः                        | 29                 | नोद्यानोदकसमीप              | 6.00                                  |
| · •                       | ७३३               | निष्ठयूतवान्तरुधिर                             | ६९१                |                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|                           |                   |                                                |                    |                             |                                       |

|                           | विश्वाङ्कः   |                          | पृष्टाङ्कः  |                        | দুষ্টাঙ্ক: |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-------------|------------------------|------------|
| ्<br>नोपकुर्यान्नरः शोचन् | ३४०          | पत्नीं च                 | 933         | परस्य दण्डं नोचन्छेत्  | 444        |
| नोपनयेत्                  | ४४२          | पत्नीनां दासानाम्        | 340         | परस्य पतनीयाक्षेपे     | 30         |
| नो निमन्त्रितः श्राद्धे   | ७३९          | पत्न्य एतेषाम्           | ४५६         | परस्य व्यसने वा        | 84         |
| नोपसृष्टे<br>नोपसृष्टे    | ७५३ .        | पत्यौ जीवति यः स्त्रीभिः | ३०९         | परस्व1 ग्हरणम्         | 863        |
| नोपाकर्मणि                | 886          | पत्यौ जीवित या योषित्    | 894         | पराकं च तथा कुर्युः    | 899        |
| नोपेयाद् गुर्विणीं नारीम् | 480          | पत्रशाकं बहीं            | 400         | पराङ्मुखस्याभिमुखः     | 833        |
| नोर्ध्वगुष्कम्            | ६८१          | पथि ग्रामे विवीतान्ते    | 924         | परान्नपानं लिप्सन्तः   | 403        |
| नौषधानि न मन्त्राश्च      | ३४२          | पथ्युद्यानोदकसमीपे       | 992         | परायण                  | 664        |
| ्र न्यङ्गतायुक्ते क्षेपे  | 59           | पदन्यासैर्वसुमती:म्      | 39          | परिग्रहमसङ्गात्        | 863        |
|                           |              | पदस्तोमाः                | ६५४         | परिनिर्मित             | ८८२        |
| पकान्नानां च              | 906          | पद्मधर                   | 663         | परिवर्तितवाससश्च       | ३२७        |
| पक्षिगन्धीषधि             | ५९६          | पद्मघाराधर               | ८८३         | परिवर्तितवासाश्चेत्    | 409        |
| पक्षियाती मत्स्यघाती      | ९६           | पद्मनाम                  | 663         | परिवित्तिः परिवेत्ता   | ६२९        |
| पक्षिजग्धं गवा            | ३८८          | पद्मनाम हृषीकेश          | २६          | परिवित्तितानुजेन       | 858        |
| पक्षिणां जलचराणां         | ४९६          | पद्माक्षेर्मृगलोमिकानाम् | ३८५         | परिवेदनम्              | 860        |
| पक्षिवधे नक्ताशी          | ५६२          | पद्म क्षेर्वा            | 496         | परेणाभियुक्तश्च        | 84         |
| पङ्करोवालदुष्ट            | २३६          | पन्था देयो नृपस्त्वेषाम् | <b>६</b> ९२ | पर्णाशी वा             | ८५६        |
| पञ्चकृष्णलोने             | २०८          | पन्थानश्च विशुध्यन्ति    | ३८९         | पर्वकारान्             | ८०३        |
| पञ्चगव्यं न्यसेत्         | 350          | पय: काक:                 | ५०६         | पर्वाणे च यदा कृतम्    | 080        |
| पञ्चगव्यं पिबेत्          | <b>\$</b> 20 | पयस्पते                  | 669         | पर्वतेषु               | 694        |
| पञ्चदशास्थीनि             | ८६७          | पर                       | 663         | पर्वसु च शान्तिहोमान्  | 548        |
| पञ्चदशाहं वैश्यस्य        | 343          | परगृहेष्वनभिगमनम्        | ४१३         | पर्वानारोग्यवर्जम्     | ६२०        |
| पञ्चनखमत्स्य              | 494          | परचक्रोपघातांश्च         | ५२          | पत्वलेषु च पाल्वल्यः   | 96         |
| पञ्चनखविण्मूत्र           | पंदर         | परदत्तां च भुवम्         | 56          | पवनक्षोभसंजात          | 23         |
| पञ्च पेशीरातानि           | ८६८          | परदारगमने च              | 608         | पवित्राणां तथा जप्ये   | 404        |
| पञ्च शाकुनेन              | ७९६          | परदाराभिगमनम्            | ४८३         | पवित्राणि जपेन्नित्यम् | ५२९        |
| पञ्चामि:                  | ८०६          | परदेशपण्याच              | *3          | पशुगमने कार्षापण       | 9.8        |
| पणशतं च राजनि             | 933          | परदेशावासी               | 84          | पशुविधमृगाद्यां श्च    | 98         |
| पणानां द्वे शते           | ७७           | परनिपानेषु न             | ६९४         | पशुवेश्यागमने च        | 690        |
| पतनीय कर्मणि              | २६७          | परनिपानेष्वप:            | 608         | पशुश्रादेषु मध्यम      | ७६२        |
| पति ग्रुश्रूपते यत्तु     | ४१६          | परनिहितं स्वनिहितम्      | 49          | पशुषु मैथुनाचरणम्      | 893        |
| पतितक्रीबाचिक्तिस्य       | २६६          | परपीडाकरो दीर्घ          | 499         | पशुस्वामिने तन्मूल्यम् | 36         |
| पतितसंसर्गान्             | ८०३          | परपूर्वीस भार्यास        | 3 4 6       | पश्ंश्चतुर्याम्        | 430        |
| पतितस्य दासी              | ३६९          | परवृत्तिन्नो दरिद्र:     | 499         | पशुनां पुंस्त्वोपघात   | 994        |
| पतिता:                    | ६५७          | परस्परमथाक्षन्ति         | ५०३         | पश्न् एष्टः            | 400        |
|                           |              |                          |             |                        |            |

|                            | নিষাপ্ত: | <b>:</b> :                  | विशिद्धः                  |                                       | রুষা <b>ঞ্চঃ</b>                        |    |                                                | वृद्याङ्कः                            |                                                | নুষ্ঠাই:   | :                                | विष्ठाङ्कः |     |
|----------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----|------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------|-----|
| पश्लवम्याम्                | ७८५      | पितृव्यमातामह               | 860                       | पुरुषस्कं च                           | ६५५, ७०४                                |    | gधिव्यां सर्वतीर्थानाम्                        | ४७'५                                  | प्रतिश्रयं तथा शय्याम्                         | ७२८        | प्राणिनामथ सर्वेषाम्             | 340        |     |
| पाठीनरोहितराजीव            | ५७४      | पितृष्वसृमा <b>तृ</b> ष्वसृ | ४८०                       | पुरुषस्कं वा                          | ۵0 و                                    |    | पृष्ठास्थि पञ्चचत्वारि                         | ८६०                                   | प्रतिश्रुतस्यापदायी                            | 984        | प्राणिभूपुण्यसोम                 | ६३१        |     |
| पाणिपादशलाकाश्च            | ८६६      | पितृणाम <b>ञ्ज</b> पानम्    | ८२१                       | पुरुषस्केन प्रत्यूचम्                 |                                         |    | पृष्ठाास्य पञ्चचतमार<br>वैतामहे त्वर्थे पितृ   | 268                                   | प्रतोदो वैश्यकन्यया                            | 386        | प्राणिहिंसापरो यस्तु             | 400        |     |
| पाण्डुरं खगमागम्यम्        | - २३     | पित्रा भुक्तं तु यद् द्रव्य |                           | •                                     | ७०२<br>८८२ <u>ड</u>                     |    |                                                | १२२                                   | प्रत्यब्दं सोमेन                               | ६७०        | प्रात:स्नानशील:                  | ६९५        |     |
| पातालसप्तकं चके            | 96       | पित्रा मात्रा च परित्यक्त   |                           | . पुरुष्टुत<br>पुरुहूत                |                                         |    | पैतृकं तु यदा द्रव्यम्<br>पैतृकमृणमविभक्तानाम् | 963                                   | प्रत्ययनं पशुना                                | <b>EU0</b> | प्रात:स्नायी भवेन्नित्यम्        | ८३३        |     |
| पादकेशांशुककर              | 900      | पित्रा विवदमानान्           | ८०४                       | उ <sup>०</sup> हूर।<br>पुरोड शहर      | ८८३<br>८८३                              |    | पतृकमृणमायम्पाराम्<br>पौत्रदौहित्रयोलींके      | 209                                   | प्रत्यहं च त्रिषवणम्                           | 498        | प्रातर्भूत्वा च यतवाक्           | ६८९        |     |
| पादेन विंशतिम्             | 900      | पित्रे पितामहाय             | ७६४                       | पुरोहितस्त्वात्मन:                    | ८४९                                     |    | पात्रदाहितपालानः<br>पौनर्भवश्चतुर्थः           | २५६                                   | प्रत्येकं विकीणतां च                           | 990        | प्रातिवेश्यब्राह्मण              | 908        |     |
| पादोनं क्षत्रियवधे         | ५५३      | पिपीलिकामध्यो वा            | ५३२                       | पुलिनेषु                              | د و د د د د د د د د د د د د د د د د د د |    | ्षानम्बद्धयः<br>वीरुषेयाणामहोरात्र             | 336                                   | प्रत्येकदानेन।मोति                             | ७२८        | प्राप्तवन्तः परं स्थानम्         | ५३५        |     |
| पारजायी सवर्णा             | ९३       | पिपलीमुकुन्दक               | ७९२                       | पुल्कसमागघो                           | २७५                                     |    | पीरुषयाणामहाराज<br>पीर्णमासी तु महती           | 483                                   | प्रदर्गति गृहस्थश्च                            | ६७३        | प्राप्तार्थश्चोत्तमर्णः          | १७६        |     |
| पार्श्विक्यूतचौर्यात       | ६६७      | पिवेनाञ्जलिना तोयम्         | ७३६                       | पुष्करे स्नानमात्रात्                 | - 0.5                                   | 57 | पीषी चेत् पुष्ययुक्ता                          | ८२९                                   | प्रपन्नास्मि जगन्नाथ                           | े ३०       | प्रायश्चित्तं चिकीर्घन्ति        | ६३८        |     |
| पालाशस्त्रादिरौदुम्बर      | ४२५      | पिशाचोरगगन्धर्व             | * ; %**<br>* * <b>9</b> 8 | पुष्टिं पुष्ये                        | 699                                     |    | पोषा चत् युज्ययुवन<br>पौष्यां समतीतायाम्       | ८३२                                   | प्रभाते दिनत्रयेण                              | ३६२        | प्रायश्चित्तं ततः कुर्यात्       | ્ષરહ       |     |
| पावमान्य:                  | ६५४      | पिशुनानृतवादि               | ५७२                       | पुष्पधूपानुलेपन                       | ६ २ थ                                   |    | पाष्या समतातायान्<br>प्रकाशं वाप्रकाशं वा      | 989                                   | प्रभायुता नखास्ताम्राः                         | . 39       | प्रायश्चित्तं बुधः कुर्यात्      | ४९८        |     |
| पाषाणेन मध्यमम्            | 900      | पीड्यमान स्तथा यन्त्रै:     | 408                       | युष्पप्रदानेन श्रीमान्                | 480                                     |    | प्रकाश वाजकारा पा<br>प्रकीर्णकेषु प्रकीर्णाः   | ५०६                                   | प्रभासे                                        | ८१२        | प्रायश्चित्तमहाघोणः              |            |     |
| पिण्डानां चानुलेपनम्       | ७२२      | पीतवाससमक्षोभ्यम्           | 3.8                       | पुष्पहरितगुल्मवङ्घी                   | , ३६                                    |    | प्रकाणकेषु अकाणाः<br>प्रकीर्णपातकिनश्च         | 409                                   | प्रयतश्च ग्रुचिर्भूत्वा                        | ७१६        | प्रायश्चित्तार्धमईन्ति           | ६४१        |     |
| पिण्याकाचामतक              | ५२१      | पुंश्रलीदाम्भिक             | ५७२                       | पुष्पावतीरिति पुष्पम्                 | 908 🕌                                   |    | प्रकाणपाताकनव्य<br>प्रकीर्णपातके ज्ञात्वा      | ४९८                                   | प्रयतात् पित्र्ये परीक्षेत                     | ८०२        | प्रार्थितप्रदानेन                | 804        |     |
| पितरं मातरं च              | ३२६      | पुंसि च                     | ४९२                       | पुष्पाशी<br>पुष्पाशी                  | ७६९                                     |    | प्रकाणपातक रात्पा<br>प्रकृतानं यथाशक्ति        | ७२५                                   | प्रयुद्धात् श्राद्धमजस्य                       | ७९९        | प्रावृद्कालेऽसिते पक्षे          | ७८७        | į   |
| पितरि जीवति यः             | ७७२      | पुंस्ययोनावाकारो            | ्र ६०७<br>ः ६०७           | पुष्पेषु शुक्लेषु                     | ८५६                                     |    | T                                              | 60:                                   | प्रयत्नाद्भुतमपि                               | ८६६        | प्रावृषि च                       | 294        | \$  |
| पितरि पितामहे च            | ७७५      | पुटेनैव पलारोन              | ८५५                       | उ॰ग्ड छह्नेष्ठ<br>पुष्पोरगमद्वमच्छेदी | ८९२                                     |    | प्रकृष्टवरमीपहारी                              |                                       | प्रययो केशवं द्रष्ट्रम्                        | 43         | प्रारयाज्ञातं स्नास्यम्          | ५७५        | ١,  |
| पितरि पितामहे प्रपिता      | ७७५      | पुण्डरीकाक्ष -              | < <b>6</b> '4             |                                       | ૧૮ ૄ                                    |    | प्रक्षाल्य भङ्कत्वा तज्जह                      | ३७८                                   | प्रयागे च                                      | ८१२        | प्रासादमालासु                    |            | ,   |
| पिता गाईपत्योऽप्तिः        | ४५४      | पुत्रः पितृवित्तालाभे       | २६९                       | पूजियत्वा ततः पश्चात्                 |                                         |    | प्रच्छन्नपापा जप्येन                           | २७९                                   | प्रयुक्तमर्थे यथाकथंचित्                       |            | प्रेतलोकगतस्या <b>न</b> म्       | 338        | \$  |
| पिता चेत् पुत्रान् विभजेत् |          | पुत्रान् ब्रह्मवर्चस्विनः   | ५५५<br>७८५                | पूजियत्वा यथान्यायम्                  |                                         |    | प्रच्छना वा प्रकाशा वा                         | ८८३                                   | प्रवर्धति न धावेत्                             | <b>६९२</b> | प्रेतस्य श्राद्धकर्तुश्च         | ३४०        | ٠   |
| पिता पितामहो भ्राता        | 806      | पुत्रिकापुत्रस्तृतीयः       | - 47 - * L                | पूजाईमपूजयंश्च                        | 909                                     |    | प्रजाधर                                        |                                       | प्रवसितामिहोत्री                               | ७३०        | प्रेतस्योदकनिर्व <b>पणम्</b>     | ३२७        | •   |
| पितापुत्रविरोधे            | 994      | पुत्रिकाविधि विनापि         | 344                       | पूतिनासः पिशुनः                       | ५१०                                     |    | प्रजापते                                       | 689                                   | प्रसमीक्ष्य निवर्तेत                           | 460        | प्रे गहारै: समं तत्र             | ० ए ह      | 1   |
| पिता पुत्रस्य जातस्य       | २७१      | पुत्रेण लोकान् जयति         | 344                       | पूर्तिगृत्तिकम्                       | 400                                     |    | प्रजापरिपालनम्                                 | 3,5                                   | प्रसने च ग्रुचिर्वत्सः                         | 3 < 2      | प्रेत्येह चेहशो विप्रः           | 64,0       | 0   |
| पितापुत्रौ विजानीयात्      | ४६०      | पुत्रेषु भार्यी निक्षिप्य   | २७१                       | पूतिवनत्रः सूचकः                      | ५१० 🥛                                   |    | प्रजाभ्यो बल्यर्थम्                            | 89                                    | प्रसद्ध तस्कराणाम्                             | 64         | मेषितस्यामदाता च                 | 993        | 3   |
| पिता वत्सानाभिति           | < 30     | पुनः पाकेन मृन्मयानाम्      | ८५२                       | पूयक्रोणितगन्धेन                      | ५०२                                     |    | प्रजासुखे सुखी                                 | ७२                                    | प्रसम् ((प्रतानाम्<br>प्रसम्पोषु               | ८१५        | प्रोक्षणेन संहतानाम्             | ३८६        |     |
| पितृगृहे असंस्कृतया        | २५७      | पुनः संस्कारकर्ता च         | ३८६                       | पूरियत्वा जपेदेतत्                    | ७.७०                                    |    | प्रजास्तत्र विवर्धन्ते                         | 9                                     | अस्तपातु<br>प्राग्हष्टदोषे स्वरूपे             | 299        | मौष्ठपद्यां प्रोष्ठपद्यकाया      |            |     |
| पितृतपंणं पित्र्यः         | ६७२      | पुनस्तं हारयेछोहम्          | ् <u>३</u> ७              | पूर्णविंशतिवर्षेण                     | ४५८                                     |    | प्रज्ञातांश्च वनस्पतीन्                        | 666                                   | प्राग्डष्टदाप स्पर्ध<br>प्राग्रात्रापररात्रेषु | ८७७        | न्या अस्ति । साम्या अस्ति । स    |            |     |
| पितृपुत्राचार्ययाज्य       | 993      | पुनाम्नो नरकाद्यसात्        | . २३३                     | पूर्णे चानस्यनस्थां तु                | ५६२                                     |    | प्रणवश्च न्याहर्तेन्य:                         | ४५०                                   | प्राग्वंशकायो द्युतिमान्                       | 1.         | फलं पुष्पं वा मर्कटः             | 401        | 9   |
| <b>पितृमातृगुर्वि</b> म    | 608      |                             | २७१                       | पूर्णीदकुम्भेषु सचामरेष               | इ ८३१                                   |    | प्रतर्दन                                       | ८८२                                   |                                                |            | फलदानां तु वृक्षाणाम्            |            |     |
| <u>पितृमातृसुतभ्रातृ</u>   |          | पुरमाकम्य सकलम्             | ८७७                       | पूर्वी संध्यां जपेतिष्ठन्             | ४२८                                     |    | <b>प्रतिग्रह्</b> समर्थश्च                     | ६६२                                   | प्राङ्मुखोऽश्रीयात्                            | ७३४        | फलपुषोद्भवानां च                 | 46         |     |
| पितृलोकगतश्चा <b>न</b> म्  | ३०२      | पुराण                       | ८८३                       | पूर्वामाने प्रकृतिस्थः                | Yoc §                                   |    | प्रतिग्रहेण ब्राह्मणानाम्                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | प्रा <u>ड्यो</u> ञ्जीबन्धनात्                  | ४३६        | फलमूलाशनैदिंब्यै:                | 0,6        |     |
| पितृलोकगतस्यास्य<br>-      | 336      | पुराणे िहासब्याकरण          | ८०६                       | पृच्छामि कश्यपं गत्वा                 | ۹۹ ک                                    |    | प्रतिमानपुरुषौ                                 | <b>२२२</b>                            | प्राजापत्यश्चतुरः                              | ४०७        | फलमूलारानाद्यः<br>फलावलीसमुद्भूत |            | १३  |
| पितृविभक्ता विमाग          | ३३९      | पुरुष                       | 668                       | पृथवशायिनश्च                          | ३३० 🍍                                   |    | प्रतिमासं रेवती                                | 233                                   | प्राजापत्येन देवलोकम्                          | 806        | फलाशी<br>फलाशी                   | ૮૫         |     |
| पिसृवेश्मनि या कन्या       | २८६      | पुरुषकर्षूत्रयम्            | 000                       | पृथिवीपत                              | ८८१                                     |    | मतिलोमासु स्त्रीयु च                           | २६८                                   | प्रणायामं द्विजः कुर्यात                       | -          | फलाशा<br>फलैश्चातियीन्           | رغ<br>د ع  |     |
| ाद्धारणम् या गण्या         | 808      | पुरुषवते सामनी              | 448                       | <b>पृथिन्य</b> प्तेजोबायु             | ८६६                                     |    | प्रतिलोमास्वार्यविग <b>र्हित</b>               | ा: २७५                                | प्राणायामधारणा                                 | ८६३        | भल्यातयान्                       | દ રૂ       | 7.7 |

|      |     | ^        |
|------|-----|----------|
| सत्र | णाम | नुक्रमणा |

|                            | <u> निष्ठा</u> ड्ड | ₹•                                                     |              |                             |                      | ***                                |             | ~ ~                         |              | •                        | • • •                                        |
|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| फलोपगम <u>द</u> ्गमच्छेदी  | 9,                 |                                                        | নি প্রাপ্ত   |                             | <u> </u>             | Mg.                                | पृष्ठाङ्कः  |                             | पृष्ठाङ्कः   |                          | पृष्ठाङ्कः                                   |
| फल्गुतीर्थे                | ٠<br>د و د         | The state of the state of                              | ८५३          | ब्राह्मणानां प्रसादेन       | 331                  | मस्मना कांस्यलोहयो:                | 364         | <b>म</b> न्नस्त्रिरघमर्षणम् | 498          | मलाबहेषु प्रकीर्णकेषु च  | 868                                          |
| फाल्गुनी फल्गुनीयुता       | ,<br>,             | त्रकाच मध्यम अस्ति                                     | ५८१          | ब्राह्मणान्तरितं भैक्ष्यम्  | 3 9 7 2              | भारण्डानि                          | = ६५४       | मङ्गलाचारतत्परता            | ४१२          | मलिनीकरणीयेषु            | ४९६                                          |
|                            |                    |                                                        | ४३७          | ब्राह्मणापरादा ह्येते       | 608                  | मार्यातिक्रमिणं चैव                | 963         | मङ्गरूयं ब्राह्मणस्य        | ४२२          | महतोऽप्येनसो मासात्      | 440                                          |
| बङ्बायाम्                  | <b>د۹</b> ۷        | ब्रह्मच।रिवानप्रस्थ                                    | 930          | ब्राह्मणाभिहितं वाक्यम्     | 111                  | भास्वर -                           | 662         | मणिमयमश्ममयम्               | 369          | महत्पते                  | 629                                          |
| बलवत् क्षत्रियस्य          | ४२२                | गर्य गांच गांचामुखः                                    | ६७२          | ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा    | 3 (0 )               | भिक्षां च दद्यात्                  | ७२२         | मणिमुक्ताप्रवाल             | ५९५          | महद्दु:खमवामोति          | 496                                          |
| बलिभीत:                    | ६७२                | महा नामा हि ।वसद्य                                     | 849          | ब्राह्मणार्थी ब्राह्मणानाम् | <b>F99</b>           | भिक्षां च भिक्षवे दद्यात्          | ६७१         | मतङ्गवाप्याम्               | ८१४          | महाकायिक                 | 663                                          |
| बहबश्चेत् प्रतिसुवः        | 926                | ब्रह्मणे ब्रह्मपुरुषेभ्य:<br>ब्रह्मण्य                 | ७२१          | ब्राह्मणाशीचे राजन्यः       | 340-1-               | भिक्ष्वभावे ग्रासमात्रम्           | ६७१         | मत्तकुद्धातुराणां च         | ५७३          | महागङ्गायाम्             | ८१२                                          |
| बहिरन्तश्च भूतानाम्        | 636                | मसन्य<br>महादेथानुसंतानः                               | ८८२          | ब्राह्मणेभ्यः करादानम्      | ¥3                   | भिषङ् मिथ्याचरन्                   | 984         | मदीयां वहते चिन्ताम्        | 98           | महातुषित                 | 669                                          |
| बहुत्वं प्रतियह्नीयात्     | . २०४              | त्रसद्यानुसतानः<br>ब्रह्मप्रिय                         | ८०६          | ब्राह्मणेभ्यः सर्वदायान्    | fc -1-1              | भुक्तवति जने अतीते                 | 660         | मद्भक्त एतद्विज्ञाय         | ८७९          | महानरकम्                 | 400                                          |
| बहुयाजिन:                  | ६०३                | •                                                      | ८८२          | ब्राह्मणेभ्यश्च भुवम्       | <b>66</b>            | भुक्तवत्सु च विप्रेषु <b>७२</b> ५, | , ५२६       | मद्यपस्त्रीनिषेवणम्         | 869          | महापातिकनां च            | ५०५                                          |
| बहूनां च                   | 3<3                | ब्रह्मभूतममावास्याम्<br>बह्मसङ्गा नम्प्रिकास           | 489          | ब्राह्मणैलींका धार्यन्ते    | <b>111</b>           |                                    | , ७६६       | मद्यभाण्डस्थाश्च            | 408          | महापातिकनो मन्वन्तरम्    | 409                                          |
| बहूनां प्रेक्षमाणानाम्     | ७३५                | ब्रह्मरात्र्यां न्यतीतायाम्<br>ब्रह्मरूप               | 9.           | ब्राह्मणोन्छिष्टाशने        | 463                  | भुक्तेऽप्यन्ने विद्यमाने           | <b>६</b> ७9 | मद्यानुगतभोजनम्             | ४५६          | महापुरुष                 | 668                                          |
| बहूनीन्द्रसहस्राणि         | <b>३३</b> ७        | नहानर्चस्यं सीम्ये                                     | 669          | ब्राह्मण्याच परित्यक्ताः    | <b>६३८</b> - <u></u> | भुञ्जानो न स जानाति                | ७२६         | मधुघृतसंयुक्तम्             | 490          | महाप्रजापते              | 669                                          |
| बान्धवानामशौचे तु          | 339                | नसम्य<br>ब्रह्महत्याः सुरापानम्                        | ७८३          | ब्राह्मादिषु चतुर्षु        | 306                  | भुञ्जीयातां ततः पश्चात्            | ७२६         | मधु दंश:                    | 405          | महाभाग                   | 663                                          |
| बान्धवैस्तस्य किं कार्यम्  | ₹₹८                | नजरूता उरापानम्<br>ब्रह्महा यक्ष्मो                    | 868          | ब्राह्मीपुत्रः पुरुषान्     | 800                  | भुवं पुनर्वसौ                      | FSO         | मधुपर्के च यज्ञे च          | 464          | महाभास्वर                | ८८२                                          |
| बाईस्पत्यम्                | ६५५                | ब्रह्मा देवानां पदवी:                                  | 408          | ब्राह्मेण तीर्थेन त्रिः     | <b>६८५</b>           | भूतभन्यभवद्भूपम्                   | 202         | मधुमांसाशने प्राजापत्यम्    | 469          | महायज्ञ                  | 663                                          |
| बालग्नांश्च कृतन्नांश्च    | ę x g              | नसायुषा च परिच्छिन्नः                                  | ५३६          | ब्राह्मेण विवाहेन कन्याम्   | 80C F. 1             | भूमिदानेन च                        | ८३९         | मधूरकटेन यः श्राद्धम्       | 929          | महायन्त्रप्रवर्तनम्      | 866                                          |
| बालधूर्तमधर्मे च           | ५३९                | महाणं दशवर्षे च                                        | ₹ <b>₹</b> ६ | ब्राह्में मुहूर्ते उत्थाय   | <b>६७५</b>           | भूमिष्ठमुदकं पुण्यम्               | 300         | मध्यमः पञ्च विज्ञेयः        | <b>৬</b> ৩   | महायोगबलोपेतम्           | <b>3</b> o                                   |
| बालातपसेवां च              | ७५०                | ब्राह्मणं हत्वा द्वादश                                 | 860          | ब्राह्मो दैव आर्ष:          | 804                  | भूयस्त्वसंस्कृतापि                 | २५६         | मध्यमेषु मध्यमम्            | 984          | महाराजिक                 | 663                                          |
| बालानाथस्त्रीधनानि         | 49                 | मासण हत्या द्वादश<br>ब्राह्मण: क्षत्रियो वैश्य:        | 484          | ब्रूहि में भगवन् धर्मान्    | 31                   | भगुतुङ्गे                          | ८१२         | मन:पूतमाचरेत्               | ८६२          | महारौरवम्                | 400                                          |
| बाले समानवयसि              | 8 <b>3</b> 8       | नासमः सात्रया वस्यः<br>नासमः सूद्रोच्छिष्टासने         | ३४           | ब्रूहीति ब्राह्मणं पुच्छेत् | २०२                  | भृग्वग्न्यनाशकाम्बु                | ३६७         | मनुष्यस्त्रीकृपक्षेत्र      | 488          | महालये                   | ८१२                                          |
| बाल्ययौवनवार्धकेषु         | ×9×                | त्रासम्। सूमान्छष्टारान<br>त्राह्मण्रिय                | ५८२          |                             |                      | मृङ्गारपात्रेषु मनोहरेषु           | 689         | मनोजेषु                     | 694          | महावराह                  | <b>ee</b> 3                                  |
| बाल्ये मोहं गुरुगरवश्यताम् | 654                | ब्रह्मणमनाथं ये                                        | ८८२          | <b>भक्ष</b> यित्वोपविष्टेषु | 998                  | <b>भृ</b> ङ्गारोद् धृतोर्वराबद्ध   | <b>६८९</b>  | मनो बुद्धिरात्मा            | 200          | महाव्रतं द्वादशाब्दानि   | ५९२                                          |
| बाहुद्रयं जङ्घाद्रयम्      | 648                | त्रास्यमनाय च<br>ब्राह्मणवर्जं षड्धाकृतम्              | ३२६          | मक्षोपभक्षाभ्याम्           | ७२० : 📳              | भृतकश्चापूणें काले                 | 9 = 9       | मन्त्रपूत:                  | 605          | महाव्रतम्                | <b>£44</b>                                   |
| बिडालकाकनकुल               | 469                | नासगपज पङ्घाछतम्<br>बाह्मणस्य क्षत्रविट्               | ३१३          | मक्ष्यभोज्यपानशय्या         | 438                  | भृतकाचाध्ययनादानम्                 | 860         | मन्त्र मन्त्रवहाचिन्त्य     | 26           | महिषी चेत् सस्यनाशम्     | 934                                          |
| बेन्दुके                   | <b>८१२</b>         | 7                                                      | ३५८          | मक्ष्यवर्ज पञ्चनख           | ३७१ 🔣                | भृतकाध्यापकान्                     | ८०३         | मन्त्रवर्ज हि श्रुद्राणाम्  | ३५०          | महीं सागरपर्यन्ताम्      | 90                                           |
| वेभ्याजलजं रक्तम्          | ७४६                | ब्राह्मणस्य चतुर्षु वर्णेषु<br>ब्राह्मणस्य भूम्यपहरणम् | ३१२          | भगं गुरुतल्पगमने            | 69 📜 🗈               | भृतकाध्यापनम्                      | 866         | मन्त्रेस्तु संस्कृतानद्यात् | 468          | महीपाल                   | 669                                          |
| वेल्वाभ्यवहारेण            | 496                | ब्राह्मणस्य याजन                                       | 860          | भगवन् त्वत्समीपे            | cco                  | भृतकाध्यापितान्                    | 503         | मन्त्रोहेण यथान्यायम्       | 400          | मांसं गृष्टाः            | ५०६                                          |
| ोसाभ्यवहारेण<br>-          | 496                | ब्राह्मणस्य रुजः करणम्                                 | 36           | भगास्थ्येकम्                | ८६७ अ                | भोजनं बहुसिंष्क्रम्                | ८२१         | मया प्रसन्नेन जगत्          | 298          | मां स मक्षयितामुत्र      | 466                                          |
| हतां बृंहणाज्ञेय           | <b>२८</b>          | ब्राह्मणस्य सपिण्डानाम्                                | ४९२          | ममपृष्ठशिरोग्रीवाः          | 4.08 T               | भोजयेत् सह भृत्यैस्ती              | ७२५         | मरणं नामिकामयेत             | ८६२          | मांसमधुघृतौषघि           | ٧٩                                           |
| डालव्रतिक:                 | 688                | ब्राह्मणस्याध्यापनम्                                   | ३५३          | भयाद्वा पातयेद्यस्तु        | ररर का               | भौमिकस्ते समा जेयाः                | 398         | मरणाशौ चमध्ये               | 3 6 8        | मांसलवणलाक्षा            | £32                                          |
| डालवतिकान्                 | ८०२                | त्राह्मणांश्च स्वाचान्तान्                             | . 34         | नयन्यत्र रक्षत्             | 444                  | भ्रातॄणामेकजातानाम्                | २६९         | मञ्ज्यते                    | 669          | मांसानि च न खादेदाः      | 466                                          |
| <b>ग्रका</b> यिक           | 663                | ब्राह्मणदीनामशौचे                                      | 388          | भर्तिर प्रवसिते             | 815                  | भ्रूणमा वेक्षितम्                  | ५७३         | मरुद्धय इति दृषदि           | ७२०          | माघी मघायुता चेत्        | <b>6</b>   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |
| मन्नां ये स्मृताः          | 224                | बाह्मणानां परीवादम्                                    | ३५५          | भतेः समानवतचारित्वम्        | 899 E                |                                    |             | मलानां मद्यानां च           | 456          | माघे मास्यप्ति प्रत्यहम् | ८३३                                          |
|                            |                    | मस्तानम् नप्रमादम्                                     | ५३९          | STATE AND ASSESSMENT        | ४२६                  | मक्षिकाविपुषरछाया                  | 39.3        | मलायतनम्                    | ۶ <u>۶</u> ۶ | माध्यां समतीतायाम्       | ८३२                                          |
|                            |                    |                                                        |              |                             | 12 March 1981        |                                    | **          |                             | •            |                          |                                              |

|                            |                |                            |                |                            | - 3          |
|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|--------------|
|                            | पृष्ठाङ्कः     | : '.                       | पृष्ठाङ्गः     |                            | विश्वाङ्कः   |
| मातर: पुत्रभागानुसारेण     | ∵ <b>३१६</b>   | मृते भर्तरि ब्रह्मचर्यम्   | ४१४            | यज्ञार्थे पशव: सृष्टा:     | الم الم      |
| माता पिता आचार्यश्र        | 84.8           | मृते भर्तरि साध्वी         | ४१६            | यज्ञार्थ भिक्षितमवातम्     | ६७१          |
| मातापित्रोरग्रश्रूषाम्     | 4३८            | मृते स्वामिन्यातमीयम्      | ३५७            | यज्ञार्थेषु पद्मन् हिंसन्  | 464          |
| मातामहानामप्येवम्          | ७७५            | मृतोऽपि बान्धवः शक्तः      | ३४०            | यज्ञो हि भूत्यै सर्वस्य    | षट्ष         |
| मातुः(ग्रे विजननम्         | 8.5 €          | मृत्तोयै: कृतमलापकर्ष:     | ६९८            | यत् करोत्येकरात्रेण        | £ 38         |
| मातृगमनं दुहितृ            | 864            | मृत्तोयै: ग्रध्यत शोध्यम्  | ं ३ <i>७</i> ९ | यत् ऋष्णेन तत् तिर्यगत्वम् |              |
| मातृतस्त्वा पञ्चमात्       | <b>३९९</b>     | <b>मृद्धी</b> कारसमाध्वीके | ३७६            | यत्ते ब्रयुस्तत् कुर्यात्  | 848          |
| मातृयुक्ते तूत्तमम्        | <b>.</b>       | मृत्मये दारुपात्रे         | 449            | यत् पुराणेतिहास            | ४५०          |
| मातृष्वसा पितृष्वसा        | े ४ <i>५</i> ६ | मृष्टाश्येकाकी वातगुल्मी   | 499            | यत्र कचन नर्भदातीरे        | <99          |
| माधूकमैक्षवं टाङ्कम्       | े <b>३</b> ७६  | मेखलादण्डाजिन              | ४२९            | यत्र कचन येन केनचित्       | 989          |
| मानुष्ये च तथाप्रोति       | े ३३९          | मेखलामजिनं दण्डम्          | ४३७            | यत्र कचन सरस्वत्याम्       | ८१२          |
| मारुतेनैव ग्रुध्यन्ति      | 369            | मेघे तथा लम्बपयोधरे        | 680            | यत्र कचनोत्पादितः          | २६०          |
| मार्गवैयाघवास्तानि         | ४२५            | मेघेन्द्रचापशम्पाद्यान्    | 98             | यत्रणीं धनिको वापि         | 993          |
| मार्गशीर्पशुक्रपञ्चदश्याम् | ८२९            | मेषाजवधे च                 | ومريوح         | यत्र श्यामो लोहिताक्ष:     | 9            |
| मार्गशीर्पश्चक्रैकादश्याम् | 480            | मैथुने दु:स्वप्ने          | 303            | यत्रास्य निन्दापरिवादी     | ४३४          |
| मार्जनोपाञ्जनैवेंश्म       | ३९५            | म्रियते तत्र तह्हेख्यम्    | १८३            | यत सामानि तेन पयसा         | ४५०          |
| मासं गोष्ठे पय: पीत्वा     | <b>६३</b> ३    |                            |                | यथाकथंचित् षष्टयोनाम्      | 438          |
| मासं पीत्वा सर्वपापानि     | ७,३८           | यः कन्यां पूर्वदत्ताम्     | 933            | यथाकालमुत्तमवणिक्षेप       | <b>९</b> १   |
| मासं शूद्रस्य              | -३५३           | य: पापात्मा येन सह         | ६१६            | यथा धेनुसहस्रेषु           | 383          |
| मासः कार्त्तिकोऽभिदैवत्यः  | ८२७            | य आनृणोत्यवितथेन           | ४५२            | यथा वर्णानां ब्राह्मणः     | ७२३          |
| मासतुल्यैरहोरात्रै:        | ३५९            | य इदं पठते नित्यम्         | 696            | यथाविधेन द्रव्येण          | 666          |
| मासमेकं कृतवापनः           | :५५५           | यच तस्मिनहिन               | ८३१            | यथाश्वमेघ: कतुगट्          | ६४७          |
| मासा द्वादश वर्षम्         | ३३४            | यच्छ्यलेन तन्मानुष्यम्     | 444            | यथास्थानं विभन्यापः        | 96           |
| मा हास्महि प्रजया          | ८२०            | यजेत वाश्वमेधेन            | 674            | ययैवैका तथा सर्वा          | <b>રે</b> ડ૪ |
| मित्रं वा                  | 442            | यञ्च                       | 663            | यदनुक्तं तत् प्रकीर्णकम्   | 896          |
| मित्राणि मैत्रे            | 428            | यज्ञकर्मणि यज्ञपात्राणाम्  | ३८२            | यदपि किंचित् दुःखाभाव      | ८६५          |
| मिश्रचोरोऽतिरिक्ताङ्गः     | 490            | यज्ञगम्य                   | <b>63</b> 5    | यदा कृतं मन्येत            | ७३०          |
| भिश्रासु च कनिष्ठया        | 818            | यर्शनिधन                   | ८८३            | यदाथर्वणं तेन              | ४५०          |
| <u> मु</u> कुटेनार्कवर्णेन | -२४            | यञ्जपूत:                   | <b>८०</b> ६    | यदि त्वतिथिधर्मेण          | ७२५          |
| मूत्रपूरीवमध्ये च          | 415            | यज्ञभागहर                  | 663            | यदि ह्रौ ब्राह्मणीपुत्री   | ३२०          |
| मूलिकयास्वनभिरतिः          | ४१२            | यज्ञयाजी च                 | ĘĠ             | 0.30                       | ८३३          |
| मृगयाक्षस्त्रीपान          | 86             | यज्ञयोग                    | ८८३            | यदुत्तरायणं तदहः           | 338          |
|                            | २१             | यज्ञशिष्टाशनं ह्येतत्      |                | ~ ~ ~                      | तरण<br>६३९   |
| मृतं द्विजं न श्रूद्रेण    | ३२६            |                            | ४०५            |                            | ४४२<br>८५७   |
| मृतपञ्चनखात् कूपात् ३९०,   | 498            | •0                         | 464            | _ ^ ^                      | ८७६          |
|                            |                |                            |                | Jan and a statute          | 1            |

| • -                        | দুষ্ঠাঙ্ক:         |                                             | নুৱাঙ্ক:     | • -                      | पृष्ठाङ्कः  |
|----------------------------|--------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------|
|                            | . ५८६              | यस्मिन् यस्मिन् विवादे तु                   | २०४          | ये अत्र पितर: प्रेता:    | <b>७६६</b>  |
| यद् ध्यायति यत् कुरुते     |                    | यस्य चौरः पुरे नास्ति                       | 9            | ये च धान्यं दशभ्यः       | 68          |
| यद् ब्राह्मणास्तुष्टतमाः   | <b>३३३</b>         | यस्य तल्पजस्तस्यासौ                         | २५८          | ये चाकुळीना राज्यम्      | ८५          |
| यद्यज्ञि तेन मधुना         | ४५०                | यस्य पदयेद् द्विसप्ताहात्                   | 284          | ये तु त्वां घारथिष्यन्ति | ३२          |
| यद्यत् परेभ्यस्त्वादद्यात् | ५९८<br>८४७         | यस्य पिता पिताभहश्च                         | ७७५          | ये देवा मनोजाता:         | ५३७         |
| यद्यदिष्टतमं लोके          |                    | यस्य पिता प्रेतः स्यात्                     | <b>200</b>   | ये द्विजा धारयिष्यन्ति   | ८९५         |
| यद्यप्रकःशं हीनमूल्यम्     | ं१३५<br>४२७        | यस्य पितामहः प्रेतः                         | .004         | ये पाकयज्ञाश्चत्वारः     | ६५२         |
| यद्यस्य विहितं चर्म        | 406                | यस्य पीर्णमासी सः                           | ५३२          | ये बक्त्रतिनो लोके       | ८५०         |
| यद्वा तद्वा परद्रव्यम्     |                    | यस्य भुक्तिः फलं तस्य                       | 9ं५६         | ये महापातिकनां लोकाः     | २०३         |
| यमर्थे प्रतिभूदिचात्       | 966<br>402         | यस्य यत् पैतृकं रिक्थम्                     | ३०९          | ये मामकाः पितरः          | <b>७६३</b>  |
| यमस्य पुरुषे औरै:          |                    | यस्यामावःस्या मध्ये                         | ५३२          | येपां च प्रतिपादयेत्     | ६६          |
| यमाय यमपुरुषेभ्यः          | ७२१                | यस्थोचुः सःक्षिणः सत्याम्                   | २०४          | येषां जप्येश्व होतेश्व   | ६५४         |
| यमायाङ्गिरसे स्वधा         | ३४४                | या गर्भिणी हंस्क्रियते                      | 296          | येषां देय: पन्था:        | 908         |
| यमुनातीरे                  | 693                | यागस्यं क्षत्रियं वैश्यम्                   | 449          | वेषां द्विजानां सावित्री | ६३७         |
| यमेव विद्या: शुचिम्        | 88 <b>3</b>        | यागस्थस्य क्षत्रिदस्य                       | 806          | ये समर्था जगत्यस्मिन्    | ३३७         |
| ययोनिश्चित आधिरती          | १५६<br>५७९         | याचितारश्च नः सन्तु                         | . 986        | वोगक्षेमं प्रचारध        | ३२२         |
| यवगोधूमपयो विकारम्         |                    | याजनं च                                     | 820          | योगभूतं परिचरन्          | 489         |
| यवसोदके वाहनानाम्          | <b>588</b>         | यादृशं भवति प्रेत्य                         | 464          | यो गृहीत्वा ऋणं सर्वम्   | . १८५       |
| यवान्नं पक्षान्तयोवी       | ુ <sup>ખુ</sup> ક્ | यानसुष्ट्रः                                 | 400          | यो दण्डो यच वसनम्        | ४२७         |
| यवोऽसि धान्यराजोऽसि        | ५३८                | यान्यधस्तान्यमेध्यानि                       | 393          | योऽघीतेऽहन्यहन्येताम्    | ६५१         |
| यशोवित्तहरानन्यान्         | 9 € ₹              | याम्यं पन्थानमासाद्य                        | ५०२          | योऽने गुचि: स हि गुचि    | ३७८         |
| यश्च विद्यया यशः           | 849                | याम्यं हि यातनादुःखम्                       | ७०५          | यो बन्धनवधक्रशान्        | 466         |
| यश्च विद्यामासाद्य         | ४५१                | यावजीवं कृत्वा विष्णुलीव                    | H 480        | यो यस्य यज्ञकर्माणि      | ४४२         |
| यश्चःनिक्षितं निक्षितम्    | 935                | यावजीवं कृतवा श्वेतद्व पम                   | 1 480        | यो हस्तयो: क्वचिदग्धः    | २३ <b>३</b> |
| यश्चार्थहर: स पिण्डदायी    | २६९                | यावजीवं तथा कुर्यात्                        | ે રૂપ ૧      | योऽहिंसकानि भूतानि       | ५८६         |
| यिं च वैणवीम्              | 6,8,0              | यावलांख्यमस्थि<br>यावलांख्यमस्थि            | ३२८          | यौनस्रोवमुख्यैः          | ४७३         |
| यस्तयोश्वान्तरे स्यात्     | 994                | यावदाशीचं तावत्                             | <b>3</b> 2°. | यौवने च विषयाप्राप्ती    | 644         |
| यस्तु कृष्णाजिनं दद्यात्   |                    | यावदूष्मा भवत्वन                            | 600          |                          |             |
| यस्तूत्तमवर्णान् दास्ये    | १२८                | याविद्रुजना सनस्यना<br>यावन्ति पशुरोमाणि    | 468          | रक्तमपि कुङ्कुमम्        | ७१४         |
| यस्तूपनीय व्रतादेशम्       | ४४१                | यावना पश्चरानाप<br>यावनावैत्यमेध्याक्तात्   | 366          | रक्तवस्ररङ्गरत           | ६३१         |
| यस्ते न दुह्येत् कतमञ्च    | 883                | या वेदविहिता हिंसा                          | 4.6          | रक्तवासांसि जीवजीवकः     | ५०७         |
| यस्त्वनधीतवेद:             | ४३५                | या परापाला गर्या<br>युञ्जते मन इत्यनुवाकं व |              | रङ्गावतरणमायोगवानाम्     | २७७         |
| यस्त्वस्याः पुत्रः         | <i>રુપ</i> પ       | युद्धत मन इत्युचान ।<br>युद्धहरणेन राक्षसः  | ४०६          | रजसा स्त्री मनोदुष्टा    | ३७९         |
| यस्त्वेनं मूल्येनाध्यापयेत |                    | युद्धहरणन राजनः<br>युवा सुवासा इति          | ७०९          | रजस्वलम्                 | ८६६         |
| यस्मात्तस्माद्धारयन्तम्    |                    |                                             | ८१९          | रजस्वलां शिफामिः         | 993         |
| यस्मादनध्यायाधीतम्         | 888                | यूथस्याच्छादकम्                             | · · ·        |                          |             |
|                            |                    |                                             |              |                          |             |

A--59

|                                   |             |                                   |                 |                          | 4                                        | É                                                                           |             | •                            |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|
|                                   | विश्वाङ्कः  |                                   | विष्ठाङ्कः      |                          | प्रवा <b>द्धः</b> ॄ                      |                                                                             | দৃষ্টাঙ্ক:  | Ę                            |
| रजस्वला चतुर्थेऽह्नि              | ३७२         | रिक्यग्राहिभिस्ते                 | २६६             | वधात् त्यागाद्वा प्रयतः  | 499                                      | ्<br>वस्त्रं पत्रमलंकारः                                                    | 322         | वास्यैकं तक्षतो बाहुम्       |
| रजस्वलासहोपपति '                  | ५७३         | रिपुमित्रार्थसं निध               | १९६             | वध्यघातिस्वं चण्डालानाम् | 200                                      | वस्त्रपतं जलमादद्यात्                                                       | ८६२         | विंशतिर्नेखाः                |
| रजस्वला हीनवर्गाम्                | ३७२         | रवमस्तम्भनिभावूरू                 | <b>२</b> 9      | वध्येष्वपि न भुकुटीम्    | 69                                       | ्रवस्रस्य चतुर्गुणा                                                         | 903         | विकर्मजीवनम्                 |
| रजो भूर्वायुरिमश्र                | <b>३</b> ९३ | रूपयौवनसंपन्नाम्                  | 39              | वनस्पते                  | <69 M                                    | ्र <sub>ं मस्त्र</sub> स्त ५७५ ॥<br>्र <sub>ं मस्त्रा</sub> पहारक: श्वित्री | ५१०         | विकर्मस्यांश्च               |
| रतापहार्युत्तमसाहसम्              | 906         | रूपवत: सुतांसवाष्ट्रे             | ७८४             | वने च वत्से च शिशौ       | درو 🕌                                    | ्रवस्त्रापशरमान्य<br>वस्त्रोपानहमान्य                                       | uyo         | विचित्रं कृत्वा गन्धर्व      |
| रत्यर्थमन सा तस्य                 | ४१९         | रूप्यदानेन रूपम्                  | ८४२             | वने पर्णकुटीं कृत्वा     | 488                                      | ्रवस्त्रानगरमारम<br>विद्वप्रज्वालनं कुर्यात्                                | ३९०         | वितस्तायाम्                  |
| रथे अक्षेषु चृषमस्य               | 408         | रूप्यमाषं वा दद्यात्              | ५६२             | वनेषु                    | 100                                      | बह्धी वा प्रक्षिपेत्                                                        | Ę v g       | वित्तं बन्धुर्वयः कर्म       |
| रथ्याकर्मतोयानि                   | ३८९         | रोगान्वितास्तथान्धाश्च            | 499             | वपनमेखलादण्ड             | د او د د د د د د د د د د د د د د د د د د | ् बहुत या अत्यानम्<br>बावपारुष्यदण्डपारुष्ये                                | 86          | वित्ताभावे इष्ट्या वैश्वानयी |
| रसं श्वा                          | ५०६         | रोगोऽभिर्जातिमरणम्                | २४५             | वयोऽनुरूषं वेषम्         | SPECE SHE                                | वाक्यारुज्यपञ्जारुज्य<br>वाक्यतिपन्नं नादेयम्                               | 168         | विद्यातपोभ्यां भूतात्मा      |
| रसस्याष्टगुणा                     | 903         | रौनमे च कुण्डले                   | 484             | वरदोवं विना              | U86                                      | वाक्येस्त यैभूमि तव                                                         | <b>३३३</b>  | विद्यामभीष्टां जवे           |
| राजगामि पैशुन्यम्                 | ४८३         | रौरवम्                            | 400             | वरदाय ।वन।<br>वरप्रद     | 933                                      |                                                                             | सरस<br>५९०  | विद्या ह वै ब्राह्मणम्       |
| राजद्रोइसाइसेषु २०६               | , २१५       |                                   | 1.5             |                          | 668                                      | वागपहारको मूकः                                                              | 669         | विधियज्ञ,जपयज्ञ:             |
| राजनिषद्धं विकीणतः                | 998         | लक्षत्रयं रमश्रुकेश               | ८६८             | वराहं हत्ना घृतकुम्भम्   | ५६१                                      | वाचस्पते                                                                    |             | विधिवद्दन्दनं कुर्यात्       |
| राजन्य: शूद्रोच्छिष्टाशी          | ५८३         | लक्ष्मी: वरीषे प्रणती             | ३९७             | वराहपर्वते               | د ۱۹۹ 🌓 ۱۹۹                              | वाचा कृतं कर्मकृतम्                                                         | ५३८         | विनष्टपशुमूल्यम्             |
| राजन्यश्चेव वश्यश्च               | ३७६         | ल्क्ष्मीपते<br>-                  | 669             | वराह भीम गोदिन्द         | રહ 🚆                                     | वाजिनो दशम्याम्                                                             | ७८५         | विनष्टानीह कालेन             |
| राजन्योन्छिष्टाशने                | 462         | ल्बणं च यत्र दद्यात्              | ७३२ .           | वरुणाय वरुणपुरुषेभ्यः    | ७२१ 📻                                    | ्र वाजे वाजेति च ततः                                                        | 380         | विपाशायाम्                   |
| राजमाष्मसूर                       | ७९३         | लवणं चीदिवाक्                     | प्रदू<br>पुरुद् | वरेण्यानघ जीमूत          | २८ 🔭 🧗                                   | वाणिज्यमष्टम्याम्                                                           | ७८५         | विप्रं श्राद्धे प्रयत्नेन    |
| राजित्वक्श्रीत्रिय                | ४५६         | ल्वणं वासवे<br>व्यणं वासवे        |                 | वर्णसंकररक्षणार्थम्      | <b>٧</b> ६                               | वाणिज्यसिद्धि स्वातौ                                                        | ७८४         | विप्रक्षत्रियविड्जातिः       |
| राजर्पयश्च बहव:                   | ३३७         | लवणक्रीबासव<br>लवणक्रीबासव        | 958             | वर्णानाम।श्रमाणां च      | २६                                       | वानप्रस्थधनमाचार्यः                                                         | २९५         | विप्राणां ज्ञानतो ज्येष्ठचम् |
| राजसाक्षिकं ससाक्षिकम्            | 980         | ल्बगहाबातव<br>ल्बगदानेन च         | ६९०             | वर्णानुक्रमेण चतुः       | 393                                      | वानप्रस्थस्तपसा                                                             | ८५६         | विप्रोध्य पादग्रहणम्         |
| राजसेवकान्                        | <08         |                                   | SAA             | वर्णाश्रमाचाररताः        | 24                                       | बान्तविरिक्तमुण्ड                                                           | ६९.०        | विभक्ताः सह जीवन्तः          |
| राजा च जाङ्गलम्                   | ₹८          | लग्जनपलाण्डुग्र <b>ञ</b> न        | 400             | वर्णा अमाणां स्वे स्वे   | રેઽ ૄૄૄૼૄ                                | वामना बिघरा मूकाः                                                           | 499         |                              |
| राजा च प्रजाभ्यः                  | ४८<br>४२    | लिखितार्थे प्रविष्टे              | 905             | वर्णिनां यत्र वधः        | २००                                      | वामपार्श्वे तिलतेल                                                          | ८३२         | त्रिमकाश्च दायानुरूपम्       |
| राजा च सर्वकार्येषु               |             | लेख्य<br><del>चेन्स्र विकास</del> | 663             | वणश्च तन्कृतैश्चिहः      | 993                                      | वायुः कर्मार्ककाली च                                                        | ३७८         | विमासविकयी च                 |
| राजाधिकरणे                        | ६५          | लेख्याभावेऽपि तां तत्र            | 9 ६ ०           | वर्षे वर्षेऽश्वमेधेन     | 466                                      | वाराणस्यां विशेषतः                                                          | ८१३         | विरेजतुः स्तनौ यस्याः        |
| राजा परपुरावःसौ                   | 989         | लोकविद्विष्टं च धर्मम्            | <i>७५</i> ५     | वल्लीगुल्मलता-छेदी       | ९८ 🚉 🚆                                   | वाराहमास्थितो रूपम्                                                         | 9           | विशुद्धं तमिति शत्वा         |
| राजा च पणशतम्                     | 80          | लोलिक्को गरद:                     | 490             | वशवर्तिन्                | 663 E                                    | वार्ध्धिककदर्य                                                              | ५७२         | विशेषत: कपिलाम्              |
| राश चैयान्छास्यः                  | . 996       | लोष्ट्रष्टकापरिमृष्ट              | <b>६</b> ७७     | वसनदशान्त: ग्रूड         | ₹\$6 <u>.</u> *                          | वार्धुषिको भ्रामरी                                                          | 499         | विशेषत: सावित्रीम्           |
| राशे चारप छास्य:<br>राशे च पणशतम् | 936         | <b>लोहचारकमिति</b>                | 400             | वसां मद्गु:              | ५०६ 👙 🚡                                  | वाल्गुदो गुडम्                                                              | 400         | विशेषतो राजतानि              |
| राज्यं शाके                       | 939         | लोहशङ्कु:                         | 400             | वसां मेदं च दीपार्थे     | ugo 📑                                    | वासुदेव                                                                     | 669         | विशेषेण च योगिनः             |
|                                   | 458         | लोहितं वा मुखपुच्छ                | 696             | वसाम्यथार्के च           | 690 T.                                   | वासुदेवं महात्मानम्                                                         | ₹9          | विशेषेणायनद्भयम्             |
| राज्याभिषेके च तथा                | ८९२         | लौकिकं वैदिकं वापि                | ४५१             | वसारुधिरमःस              | ८६६ 📆                                    | वासुदेवाय संकर्षणाय                                                         | ७१९         | विश्वघर                      |
| रात्रवासीन:                       | 498         |                                   |                 | वसा वपा अवहननम्          | <b>689</b>                               | वासोदश्चन्द्रसालोक्यम्                                                      | ८४२         | विश्वेश्वर                   |
| रात्रिशेषे दिनद्वयेन              | ३६२         | वक्त्रोपहतस्तु                    | ३७३             | वसा शुक्रममृद्धाजा       | રૂપ્ય 🏝                                  | व सोयुगं कर्त्रे दद्यात्                                                    | ८३०         | विषं वेगक्रमापेतम्           |
| राहुदर्शनदत्तं हि                 | 469         | वटासना ५ खदिर                     | ६८१             | वसुधा चिन्तयामास         | 98                                       | वासोऽयें कार्पासोत्थम्                                                      | <b>U</b> 68 | विपन्न,गदमन्त्रधारी          |
| राहुदर्शनवर्जम्                   | <b>६९४</b>  | बटे                               | <99             | वसुधापि लब्धकामा         | <69 J                                    | वास्तुप्रदानेन नगराधिप                                                      |             | वित्रत्व।द्विषमत्वाच         |
|                                   |             |                                   | •               |                          | 7 - 3                                    |                                                                             |             |                              |

|                                                 | ertrus.     |                              | पृष्ठाङ्कः  |                          | দুষ্ঠাঙ্ক:  |
|-------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| •                                               | पृष्ठाङ्कः  |                              | ८६३         | विषमपन्थाः               | ५००         |
| वस्रं पत्रमलंकारः                               | 322         | वास्यैकं तक्षतो बाहुम्       | 255         | विषाणवर्ज्यो ये खह्गाः   | ७९७         |
| बस्नपृतं जलमादद्यात्                            | ८६२         | विंशतिर्मखाः                 | ४८३         | विपाण्यदेयानि सर्वाणि    | २४१         |
| बस्रस्य चतुर्गुणा                               | १७३         | विकर्मजीवनम्                 |             | विशुवदृद्धयम्            | ७७९         |
| वस्त्रापहारक: श्वित्री                          | ५१०         | विकर्मस्यांश्च               | ८०२         | विष्णव इत्युद्धले        | ७२०         |
| वस्रोपानहमाल्य                                  | 40          | विचित्रं कृत्वा गन्धर्व      | ८३६         | विष्णुः सिमृक्षुर्भूत।नि | ٩           |
| बह्मिञ्चालनं कुर्यात्                           | ३९०         | वितस्तायाम्                  | <b>۷۹</b> ۷ | विष्णुप <b>दे</b>        | ८१४         |
| वही वा प्रक्षिपेत्                              | ६७१         | वित्तं बन्धुर्वयः कर्म       | ४५९         | विष्णो                   | 668         |
| वावपारुष्यदण्डपारुष्ये                          | 86          | वित्ताभावे इष्ट्या वैश्वानयी | €.00        | विष्यवसेन<br>विष्यवसेन   | 668         |
| वाक्यतिपन्नं नादेयम्                            | 188         | विद्यातपोभ्यां भूतात्मा      | ३७९         | विष्ववसेनामृत व्योम      | २८          |
| वाक्यैस्तु यैर्भूमि तव                          | 333         | विद्यामभीष्टां जवे           | ५८३         |                          | ७२          |
| वागपहारको मूक:                                  | 490         | विद्या ह वै ब्राह्मणम्       | 8 4 3       | विस्तीर्यते यशः          | 3 3         |
| वाचस्पते                                        | 669         | विधियज्ञ,जपयज्ञ:             | ६५२         | वीचोहस्तै: प्रचित्तः     | ६८९         |
| वाचा कृतं कर्मकृतम्                             | ५३८         | विधिवद्दन्दनं कुर्यात्       | 848         | बीणाचन्दनायुघ<br>•       |             |
| वाजिनो दशम्याम्                                 | ७८५         | विनष्टपशुमूल्यम्             | १२३         | वीणाचन्दन।र्द्रशाक       | <b>६९</b> 9 |
| वाजे वाजेति च तत:                               | 380         | विनष्टानीह कालेन             | ३३७         | वीरात्र: पितरी धत्त      | ७६६         |
| वाणिज्यमष्टम्याम्                               | ७८५         | विपाशायाम्                   | ८१४         | वृकीवोरणमासाच            | ₹8 <b>9</b> |
| वाणिज्यसिद्धि स्वाती                            | ७८४         | विप्रं श्राद्धे प्रयत्नेन    | 600         | वृक्षप्रदो वृक्षप्रस्नैः | 355         |
| वानप्रस्थधनमाचार्यः                             | २९५         | विप्रक्षत्रियविड्जातिः       | ६५०         | वृक्षमूलनिकेतनः          | 635         |
| वानप्रश्वस्तपसा                                 | ८५६         | विप्राणां ज्ञानतो ज्यैष्ठचम् | ४६०         | वृक्षारोपि्यतुर्वक्षाः   | ८३६         |
| वान्तविरिक्तमुण्ड                               | ६९०         | विप्रोष्य पादग्रहणम्         | 8.48        | वृणोमि तमहं भक्त्या      | ८२०         |
| वामना बिश्ररा मूकाः                             | 499         | विभक्ताः सह जीवन्तः          | ३२९         | वृथा पशुन्न: मामोति      | ५८४         |
| वामपार्श्वे तिलतेल                              | <b>د</b> ३२ | विमकाश्च दायानुरूपम्         | १८२         | वृथालम्भेऽनुगन्छेद्गाम्  | 488         |
| वायुः कर्मार्ककाली च                            | 306         | विमांसविकयी च                | ९६          | वृथालिङ्गिन:             | ८०२         |
| वाराणस्यां विशेषतः                              | د ۹ غ       | विरेजतुः स्तनौ यस्याः        | 39          | वृद्धभारि तृपस्नात       | ६९२         |
| वाराहमास्थितो रूपम्                             | 9           | विशुद्धं तमिति शत्वा         | २४२         | बृद्धसेवी भवेत्          | ६५          |
| वार्ध्विककदर्य                                  | ५७२         | विशेषत: कपिलाम्              | 689         | वृषं वत्सतरीयुक्तम्      | ८२०         |
| वार्धुषिको भ्रामरी                              | 499         | विशेषत: सावित्रीम्           | 408         | वृषे तथा दर्पसमन्यिते    | ८९०         |
| वाल्गुदो गुडम्                                  | 400         | विशेवतो राजतानि              | ७९१         | वृषो हि भगवान् धर्मः     | ८२०         |
| वासुदेव                                         | ٠. ٢        | विशेषेण च योगिनः             | 600         | वेत्रवत्याम्             | ८१४         |
| नासुदेवं महात्मानम्                             | ₹9          | विशेषेणायनद्भयम्             | ७७९         | वेदत्रयानिरदुहत्         | ६४९         |
| वासुदेवाय संकर्षणाय                             | ७१९         | विश्वधर                      | \$33        | वेदध्वनो चाप्यय          | ८९१.        |
| वासोदश्चन्द्रसालोक्यम्                          | ८४२         | विश्वेश्वर                   | 623         | वेदनिन्दा                | ४८३         |
| वासादअन्द्रसालावयम्<br>वासोयुगं कर्त्रे दद्यात् | ८३०         | विषं वेगक्रमापेतम्           | 2 6 2       | वेदपादो यूपदंष्ट्रः      | 94          |
| वासोऽर्थे कार्पासोत्थम्                         | ७८९         | विपन्न,गदमन्त्रधारी          | 69          | वेदपारगः                 | 608         |
|                                                 | · · ·       | वित्रत्व।द्विषमत्वाच         | ેર૪૨        | वेदस्वीकरणादू ध्वम्      | . ४३७       |
| वास्तुप्रदानेन नगराधिपर                         | पम् ८४६     | 14.4/4110' 44/41 A           | • • •       |                          |             |

|    |                                         | ब्राइ:      |                             | নিপ্তাই:   |                                 | पृष्ठाङ्कः    |
|----|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------|------------|---------------------------------|---------------|
|    | वेदाग्न्युत्सादी त्रिषवण                | ६२५         | वश्चनामेध्यप्रभवान्         | 409        | शाकमूलफलपुष्पाणाम्              | <b>રે</b> ૮૪  |
|    | वेदाङ्गस्याप्येकस्य                     | ८०६         | त्रात्यता                   | 866        | शाकमूलफलानां च                  | 906           |
|    | वेदिस्कन्धो हविर्गन्धः                  | 9.5         | त्रात्याः                   | ६५७        | शाकाशी                          | <b>د</b> ډ    |
|    | वेदेतिहासधर्मशास्त्र                    | ્ષકુ        | त्रात्यान्                  | ८०३        | शान्तिस्वस्त्ययनोवायैः          | 43            |
|    | वेदोदितानां नित्यानाम्                  | 439         | त्रीहियवयोगी पाके           | ६७०        | शारीरमानसागन्तुक                | ८६४           |
|    | वेद्यन्तरात्मा मन्त्रस्पिक्             | 9.5         | 1.1.                        |            | शार्रार्रेभेलै: सुगिभ:          | ३८१           |
|    |                                         | 663         | शं न आपो धन्वन्याः          | 408        | शाल्कवृथाक्तसर                  | ५७९           |
|    |                                         | ८३१         | शक्ति चावेक्य पापं च        | ६४२        | शास्यं शासनार्थम्               | ७५५ 🚡         |
|    | _                                       | ८३०         | शक्या गणियतुं लोके          | ३३६        | शिवयच्छेदाक्षमङ्गेषु            | २२६           |
|    |                                         | 9.9.9       | राकेमकुम्भसंकाशौ            | 39         | शिल्पनः कर्मजीवनश्च             | ¥.            |
|    |                                         | ५८३         | शटो मिथ्यात्रिनीतश्च        | ८४९        | शिष्येण ब्रह्मारम्भ             | ४५०           |
|    | वैश्यवर्जमष्ट्रधा कृतम्                 | 393         | शतद्वतीरे                   | 498        | शिष्यो वा                       | २९५           |
|    | वैश्यश्रद्रशयं च                        | ३८          | शतधेनुपद:                   | * <8°      | शीतकुच्छ्रेण वा भूय:            | ४९५           |
|    |                                         | ७२५         | शतरद्रियम्                  | 6 4 4      | गुकं द्विहायनवत्सम्             | 469           |
|    | वैश्यश्च ब्राह्मणाशीचे                  | ३.५७        | शताध्यक्षान्                | ३९         | शुक्तवावयाभिधाने                | <b>९२</b>     |
|    | वैश्यस्तु चतुर्थमंशम्                   | 88          | श्त्रुमित्रोदासीन           | ४५         | गुक्त: शबलोऽसितश्च              | ६६६           |
|    | वैश्यस्य पशुपालनम्                      | ३५          | शब्दस्पर्शरूपरस             | 600        | गुक्रानि सुगन्धीनि              | ७९०           |
|    | •                                       | ३१६         | शयनयानासनानां च             | ३८३        | गुक्लेनार्थेन यदौर्ध्यदेहिकम्   | <b>६६</b> ६   |
|    |                                         | ३५८         | शयानः प्रौढपादश्च           | ७३७        | ग्रुचिश्रव:                     | 663           |
|    |                                         | ४६०         | श्यानस्य प्रणम्य            | ४३३        | <b>ग्रुचीन</b> ङुब्धानवहितान्   | 43            |
|    |                                         | ३५७         | शय्याप्रदानेन भार्याम्      | 684        | गुद्धवत्य:                      | ६५४           |
|    |                                         | ३५७         | शरणागतहन्तृंश्च             | ६४१        | ग्रुध्येरन् स्त्री च ग्रुद्रश्च | <b>\$</b> 6\$ |
|    |                                         | 467         | शरद्ग्रीष्मयोश्च            | 294        | ग्रुनां मांसाशने च              | ५७७           |
|    |                                         | 963         | शरद्ग्रीष्मयोश्चाग्रयणेन    | 8,40       | गुल्कस्थानादपाकामन्             | ૪૱            |
|    | व्यतीतेऽशौचे संवत्सरान्तः               | ६४          | शरीरं चेदं सप्तधातुकम्      | ८६६        | शुश्रुवे वैष्णवान् धर्मान्      | ३२            |
|    |                                         | <b>७७</b> ९ | शरीरधारिभि: शस्त्रै:        | २५         | ग्र्द्रं दूषथितु:               | 999           |
|    |                                         | 48          | शरीरस्याशुचिभावम्           | ८६४        | ग्र्द्रः प्रेतानुगमनम्          | ३७१           |
|    | व्यवहाराभिशस्तोऽयम् २२५,                |             | शरीरेऽस्मिन् सत             | 666        | ग्रूद्र: ग्लूदस्य               | 396           |
|    | 318, 318,                               | १४२         | शरे च संग्रामविनिर्गते      | ८९१        | शृद्र: शूद्राशोंचे स्नात:       | ३५७           |
| ٠. | व्याजेनोपार्जितं यच                     | ६७          | शवस्पृशं च स्पृष्ट्वा       | 309        | ग्रुद्र एक।हिकं गोदशकस्य        | २०१           |
|    |                                         |             | शशकशल्यकगोधा                | ५७१        | <b>ग्रुद्र</b> प्रवितानाम्      | 998           |
|    | व्रतमेतत् पुरा भूमि                     | १३५         | शशाङ्कशतसंकाशम्             | <b>3</b> 8 | ग्रुद्रयाजिन:                   | ८०३           |
|    | व्रतमेतत् संवत्सरम्                     | 80          | रास्त्रहतानां श्राद्धकर्मणि | ७८६        | ग्रुद्रश्च द्विजाशीचे           | 346           |
|    | व्रतेन पापं प्रच्छाद्य ८                | 40 .        | शस्त्रेणोत्तमम्             | 900        | श्रद्धावाप्तं द्वादशधा          | ४९            |
|    | त्रतेनाधमषंणेन ६                        | ४५ :        | ग्राकंभर्याम्               | ८,१२       | श्ह्रस्य द्विजातिशुश्रुषा       | 34            |
|    | article and the second of the second of | 7,          |                             | . •        |                                 |               |

|          | <b>u</b>                                         | য়াঙ্ক:      |                             | দুষ্ঠাঙ্ক: | •                           | पृष्ठाङ्कः |
|----------|--------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| The same |                                                  | 3 <b>६</b>   | श्रुतदेशजातिकर्मणाम्        | 68         | संकरे जातयस्त्वेताः         | २७९        |
|          | श्रूद्रस्य सर्वशिल्पानि                          | ८०३          | श्रुतस्याभिजनस्य            | ७४६        | संग्रामे च सर्वजयम्         | 684        |
|          | शुद्रान्नपुष्टान्                                | 392          | श्रुतिस्मृत्युदितं धर्म्यम् | ७५६        | संघातकम्                    | ५००        |
| 44.7     | शूद्रापुत्रस्त्वेकम्                             | 30.0         | श्रुत्वा देशान्तरस्थः       | ३६४        | संजीवनम्                    | 400        |
|          | शूद्राशीचे द्विजो भुक्तवा                        | <b>६</b> 98  | <b>ब्रै</b> ष्ट्रयमभिजिति   | ७८४        | संतति: स्त्रीपश्चनाम्       | १७४        |
| 4        | शूद्रो नक्तम्                                    | ८६१          | श्रोत्रियर्त्वगुपाध्याय     | 860        | संदिग्धं साधयेहहेख्यम्      | 963        |
|          | शून्यागारनिकेननः<br>———— सन्तिमङे                | ७३६          | श्रीपद्मवकीणी               | 499        | संघिविग्रह्यानासन           | 84         |
|          | ग्रून्यालये वह्निग्रहे<br>ग्रूरान् संग्रामकर्मसु | 80           | क्षेप्माश्च दूषिका स्वेदः   | ३७४        | संधिशते है                  | ८६८        |
|          | शृङ्गदन्तास्थिमयम्                               | ३८१          | श्लेष्मजतुमधू च्छिष्ट       | ६३१        | संध्ययोर्वेदविद्विपः        | ۾ لم ه     |
|          | शृङ्गास्थिदन्तमयानाम्                            | ३८५          | श्व: कार्यमद्य कुर्वीत      | ३४१        | संध्याद्वयोपासनम्           | ४३८        |
|          | शृङ्गास्यप्रतानाम्<br>शृङ्गनोक्षिखते भूमिम्      | <b>629</b>   | श्वकाकश्वपचानाम्            | 645        | संध्यारात्र्योर्न कर्तव्यम् | ७८१        |
|          | शृङ्गोदकं गवां पुण्यम्                           | ३९७          | श्वजीविशीण्डिक              | . ५७३      | संध्योपासनभ्रष्टान्         | COR        |
|          | शृणु देवि धरे धर्मान                             | 33           | श्वपदं स्तेये               | - 69       | संप्रतापनम्                 | 400        |
|          | शृतं च तमश्रीयात्                                | ५३७          | श्विम: सृगालै: कव्यादै:     | 403        | संभूतिं तस्य तां विद्यात्   | ४५२        |
|          | शेषपर्शक्करां तस्मिन्                            | 28           | श्वभिईतस्य यन्मांसम्        | ३९२        | संभूय वणिजां पण्यम्         | 990        |
|          | शेषाहिफणरतां <u>श</u><br>शेषाहिफणरतांश           | <b>२</b> ४   | श्वशुर्पितृब्यमातुल         | 840        | संमार्जनेन। खनेन            | इ९५        |
|          | होषेषु च पिता हरेत्                              | ३०६          | श्वश्रृश्वज्ञुः गुरुदेवता   | 899        | संमृष्टवेशमासु              | < 9.8      |
|          | शैल्षतन्तुवायक्तम                                | ५७३          | श्वस्करावलीढं च             | 436        | संवत्सरं गव्येन             | <b>७९६</b> |
|          | शोचन्तो नोगकुर्वन्ति                             | 336          | श्वसृगालविड्वराह            | ६२३        | संवत्सरनिचयी                | ८५४        |
|          | शोणस्य ज्योतिषायाश्च                             | ۶۹ <b>۹</b>  | श्वानं इत्वा त्रिरात्रम्    | 440        | संवत्सरान्ते प्रेताय        | ३४८        |
|          | शोणितेन विना दु:खम्                              | 900          | श्रोचि अष्टाशने दिनमेकम्    | 463        | संवासराभ्यन्तरे             | 340        |
|          | इमश्रुकर्मणि कृते च                              | ३७१          |                             |            | संवत्सरेण पतति              | ४७३        |
| , t      | इयेनो ग्रधाणाम्                                  | ५३७          | षट् छागेन                   | ७९६        | संवत्सरोऽहोरात्र:           | 3 3 8      |
|          | श्रद्धधानोऽनस्यश्र                               | ७५७          | षट्त्वचम्                   | ८६६        | संवाह्यमानाङ्बियुगम्        | - २५       |
|          | श्रद्धा च नो मा व्यगमत्                          | ७६७          | षडङ्गमेतत् परमम्            | ३९७        | संवृते च श्राद्धं कुर्यात्  | ७९९        |
|          | श्रुप्यमाणे रक्षां कुर्यात्                      | ५३६          | षड़ात्रं पापकृत्            | ५३७        | संसारसंसृती तिर्यक्         | ८६५        |
|          | · श्राद्धकृतलवणशुक्त                             | ४३०          | षण्ढं हत्वा पलाल            | 449        | संसारस्यानित्यताम्          | ८६४        |
|          | श्राद्धमेतेषु यदत्तम्                            | <br>         | षण्डान् स्त्रेषु            | 80         | संसृजतु त्वा पृथिवी         | 388        |
|          | श्राद्धगराजु ग्रुपार<br>श्राद्धमेतेष्वकुर्वाणः   | ৬৬৬.         | षष्टिरङ्कञीनां पर्वाणि      | ८६७        | संसृष्टिनस्तु संसृष्टी      | २९६        |
|          | श्राद्धेषु श्रावणीयम्                            | 684          | षष्ठेऽन्नप्राशनम्           | ४२३        | संस्कर्ता चोपहर्ी           | 460        |
|          | श्रावण्यां श्रीष्ठपद्यां वा                      | 888          | षष्ठेऽष्टमे वा मासि         | ४२२        | संस्कृतासु स्त्रीषु न       | 3 6 9      |
|          | श्रावण्यां श्रवणयुक्तायाम्                       |              | षोडशाङ्खलं तावदन्तरम्       | २२९        | संस्मारणे चाप्यथ            | 668        |
|          |                                                  | <b>૭૮</b> રૂ |                             |            | स एव दायहर:                 | १६३        |
|          | श्रीपर्वत <u>े</u>                               | <b>د۹</b> ٤  | संकरसंकराश्च                | २७५        | स कीर्तियुक्ती लोकेऽस्मि    |            |
|          | श्रीफलैरंशुपद्दानाम्                             | ३८५          | संकरीकरणं कृत्वा            | 883        | सकुच्छ्रेण।नुकारेण          | ५०२        |
| i.       | All time Butter in Y                             |              |                             |            |                             |            |

|                                 |              |                                            |                     |                                                       | و          |
|---------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|------------|
|                                 | विष्ठाङ्कः   |                                            | নিমাঞ্জ:            |                                                       | विद्याङ्कः |
| सकृद् दुष्टा च स्त्री यत्       | 699          | सपुत्रस्य वाप्यपुत्रस्य                    | 906                 | सर्वकर्मस्वस्वतन्त्रता                                | ४१४        |
| स गन्छत्युत्तमं लोकम्           | 836          | सप्त                                       | 663                 | सर्वग                                                 | ८८२        |
|                                 | ५७, २५८      | सप्तरात्रं पीखा                            | ويو                 | सर्वगन्धरतेश्व                                        | ८२३        |
| स च पितामहस्याहः                | 334          | सप्त रौरवेण                                | ७९६                 | सर्वगमतिस्क्ष्मम्                                     | ८७४        |
| स च मातापितृभ्याम्              | २५९          | सप्तशीर्वाध्वरगुरो                         | २९                  | सर्वजलजमांसाशने                                       | ५७४        |
| स च यस्योपगतः                   | २६०          | सप्तागारं चरेन्द्रैक्षम्                   | . ४३९               | सर्वत: पाणिपादम्                                      | ८७४        |
| स च येन क्रीत:                  | २६०          | सतागारिकं भक्षम्                           | 649                 | सर्वतः प्रतियह्णीयात्                                 | 444        |
| स च येन गृहीत:                  | २६०          | सप्तार्षे                                  | 698                 | सर्वतस्त्वात्मानम्                                    | ४५२<br>६८  |
| स <sub>्चान्यान्</sub> बिभृयात् | २६३          | सतोत्तरं मर्मशतम्                          | ८६८                 | सर्वत्र स्वामिने                                      | 924        |
| सचैलस्नातमाहूय                  | 299          | स ब्रह्म परमभ्येति                         | gua                 | सर्वदानाधिकम्                                         | ८३९        |
| स जीवंश्च मृतश्चैव              | ५८६          | समक्षदर्शनात् साक्षी                       | ₹00                 | सर्वमहापातकैस्तु                                      | 203<br>203 |
| सत् ं नैमिषारण्ये               | 693          | समयभेत्ता खल्वाटः                          | 499                 | सर्वलक्षणहीनोऽपि                                      | ५०५<br>७५७ |
| सततमादित्येऽह्नि                | १००          | समरविजयं कौजे                              | ५८३                 | सर्वलक्षणोपेतम्                                       |            |
| सति विभवे न जीर्ण               | ७४६          | समवर्णाक्रोशने                             | 89                  | सर्वलवणानां च                                         | 345        |
| स ते वस्यत्यशेषेण               | <b>२</b> २   | समस्तत्र विभागः स्यात्                     | 3                   | सर्वलोकप्रधानाश्च<br>सर्वलोकप्रधानाश्च                | ३८६        |
| सत्यं ब्रूहीति राजन्यम्         | २०२          | समानवर्णाः पुत्राः                         | <b>३</b> 9 <i>८</i> | सर्वसस्येभ्यश्च<br>सर्वसस्येभ्यश्च                    | 2 ३७       |
| सत्यपूतं वदेत्                  | ८६२          | समानवर्णीया अभावे                          | ४१९                 | सर्वस्यैव प्रेतस्य                                    | 89         |
| सत्यपूत:                        | ८०६          | समानवर्णासु पुत्राः                        | २७३                 | सर्वी चतुर्दशीं नदीजले                                | 300        |
| सत्येन देवा:                    | २०३          | समाप्ते त्दकं कृत्वा                       | २७२<br>३७ <i>६</i>  | सर्वाकरेष्वधीकार:                                     | ८३३        |
| सत्येन भाति चन्द्रमाः           | २०३          | समीपमागतां दृष्ट्वा                        | <b>२२</b>           | त्याकरण्यधाकारः<br>सर्वान् कामांस्तृतीयायाम्          | 866        |
| सत्येन भूर्घारयति               | २०३          | समुक्कांनृते गुरोः                         | <b>६२</b> ९         |                                                       | ७८५        |
| सत्येन यज्ञाः                   | २०३          | समुत्पत्ति च मांसस्य                       | 477                 | सर्वान् कामान् पञ्चदश्याम्<br>सर्वान् कामान् पैत्र्ये | ७४६        |
| सत्येन वाति पवनः                | २०३          | समुत्मृजेद्धुक्तवताम्                      | 600                 |                                                       | ७८३        |
| सत्येनामि:                      | २०३          | ग्डल्ट ग्डलाम्<br>समुद्रशृहभेदकश्च         | 998                 | सर्वान् कामान् बौधे                                   | <b>७८३</b> |
| सत्येनादित्यस्तपति              | २०३          | समुद्रयानसिद्धिमाप्ये                      | ७८४<br>७८४          | सर्वान् कामान् वैश्वदेवे                              | ७८४        |
| सत्येनापस्तिष्ठनित              | २०३          | समेषुं च गुणोत्कृष्टान्                    | २०४                 | सर्वान् कामान् श्रवणे<br>सर्वापलाप्येक <b>दे</b> श    | ७८४        |
| सःये स्थिते भूतहिते             | ८९३          | सम्यग्दण्डप्रणयनम्                         | २०४<br>६९           |                                                       | १७६        |
| सत्सु विदितं सम्बरितम्          | 292          | स म्लेच्छदेशो विज्ञेय:                     | 608                 | सर्वे च तत्स्वामिनाम्                                 | 9.6        |
| सदा सपुष्पे ससुगनिधगात्रे       | ८९३          | सर:सु पूर्णेषु तथा                         |                     | सर्वे च पुरुषपीडाकराः                                 | 902        |
| सदा स्थिताहं मधुसूदनस्य         | 668          | संयूतीरे                                   | ८९२                 | सर्वे चान्ते व्रतस्य                                  | ६१९        |
| सद्यः कृते चाप्यंथ              | ८९०          |                                            | 693                 | सर्वे तस्यादता धर्माः                                 | ४५५        |
| क्षां चोद्धरेत                  | 444          | जर्बराञ्ज<br>सर्वे हत्वाञ्जी कार्ष्णायसीम् | 698                 | सर्वे पुनीत मे पापम्                                  | 436        |
| तिण्डता च पुरुषे                | 343          | सर्वे तत् तपसा साध्यम्                     | -                   | सर्वे वर्णा वा स्वप्तत                                | 986        |
| विपण्डीकरणं मासिका              | राप<br>३५०   | सर्व एव वा                                 | ८५७                 | सर्वेषां च समानजातिभिः                                | २ ७ ७      |
| विण्डीकरणं स्त्रीणाम्           | ₹ <b>५</b> 9 | सर्व एवा भोज्याश्व<br>सर्व एवा भोज्याश्व   | ४२६                 | सर्वेषामपराधानाम्                                     | 988        |
| संस्ति श्रीताम् .               | रु∌ः ्       | यत दवाभावताञ्च                             | ६६०                 | सर्वेषामेव शौचानाम्                                   | ३७८        |
|                                 |              | ·                                          |                     |                                                       | 5.1        |

| - अनु राजनिरोध्याची ५५५ माध्यमानश्चेताजानम् १७५ स्रास्र्राहं देवम्             | 39          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| सर्वेषु शवशिरोध्वजी ५५५ साध्यमानश्रेद्राजानम् १७५ सुरासुरगुरु देवम्            | -           |
| सर्वेष्यपि स्वभावेषु ८१४ सामनी चन्द्रस्के च ६५५ मुरूपान् मुतान् पञ्चम्याम्     | ७८५         |
| सर्वेष्वेतेषु द्विजानाम् ५७१ सामानि व्याहृतयः ६५४ सुवर्णकृष्णलमुष्ट्रवर्षे     | ५५९         |
| सर्वेद्वेतेषु सानेषु ३७१ सामुद्रयश्च समुद्रेषु १८ सुवर्णदानेनाभिसालोनयम्       | 683         |
| संबंध्वेव प्रस्तायाम् ३०७ साथं प्रातवेंश्वदेवम् ६७१ सुवर्णनाभि च कुर्यात्      | 623         |
| सर्वेष्वेवार्थजातेषु २०८ सायं प्रातश्चतुरः ५३३ सुवर्णरजतवस्त्राणाम्            | 908         |
| स लिङ्गिनां हरत्येन: ८५० सायं प्रातश्चामिहोत्रम् ६६९ सुवर्णश्रङ्गी रीप्यखुराम् | 680         |
| सिल्लपते ८८९ सायं प्रातस्त्वितथये ७२८ सुवर्णस्तेयकृद्राचे                      | 468         |
| स होके प्रियतां याति ५८७ सायमितिथिं प्राप्तम् ७२२ सुवर्णस्तैन्यमबात्यम्        | ५३९         |
| सवत्सारोमतुल्यानि ८२६ सार्ववर्णिकमन्नाद्यम् ८०० सुवर्णहारी कुनखी               | ५०९         |
| सवर्णस्याशीचे द्विज: ३५७ सावित्रीपतिता त्रात्या: ४२६ सुवर्णाधींने कोश:         | २०८         |
| सवर्णामधिकवर्णा वा ३०२ सावित्रेणैव तत् सर्वम् ७१० सुशुद्धदान्ते मलवर्जिते      | ८९२         |
| सवर्णांसु बहुभार्यासु ४१९ स विज्यास्तु परं नान्यत् ६५१ सुसंस्कृतोपस्करता       | ४११         |
| सन्याद्वृतिं सप्रणवाम् ६४९ सिंहासने चामलके ८९० सुस्हमशुक्रवसनाम्               | 3.3         |
| ससमुद्रगुहा तेन ८२४ सिद्धं भुक्त्वा पराकः ५८३ सुहृत्स्वजिह्यः स्निग्वेयु       | ७१          |
| स सर्वस्य हितप्रेप्सुः ५८६ सिन्घोस्तीरे ८१४ सूक्ष्मस्वात् तदिक्रेयम्           | 202         |
| सस्रक्षिकमातम् १७६ सीमाभेत्तारमुत्तम १४० सूक्ष्मैः सह चतुःषष्टिः               | ૮૬૬         |
| सस्यप्रदानेन च ८४४ सुकृतं दुष्कृतं चोभौ ३३८ स्चकान्                            | 603         |
| सस्यापहारी च १०४ सुखरातरापि वृतम् ८६६ स्त्रकार्पासगोमय                         | 908         |
| सहजैश्र ८६४ सुखासीना निबोध त्वम् ३२ सूर्याभ्युदितनिर्मुक्तः                    | ६२२         |
| सह शोणितेन १०० सुगन्धायाम् ८१२ सेतुकृत् स्वर्गमामोति                           | 638         |
| सहस्रकृत्वस्त्वभ्यस्य ६५० सुगुप्तभाण्डता ४११ सेतुभेदकांश्र                     | cu          |
| सहस्रगुणं प्राधीते ८४८ सुतप्तजाम्बूनद ८८७ सोऽप्यशक्तः शताध्यक्षाय              | . ३९        |
| सिंहणो ५८४ सुदर्शनश्र स्यात् ६८ से!ऽप्यशक्तो देशाध्यक्षाय                      | 38          |
| सहोद: सतम: २५८ सुधासितं कृत्वा यशसा ८३६ सोमप: सुरापस्य                         | 408         |
| सांख्याचार्य ८८४ झुतं न प्रबोधयेत् ७५२ सोमाय पितृमते                           | ३४७         |
| सा कन्या चुषळी जेया ४०९ सप्तप्रमत्ताभिगमनात् ४०६ सोमाय सोमपुरुषेस्यः           | <b>७२</b> १ |
| साक्षिणश्च श्रावयेत् २०३ सुप्रजापते ८८९ सीमाग्यं चान्द्रे                      | \$20        |
| साक्षिणश्च सत्येन २०० सुब्रह्मण्यमनाधृष्यम् ३० सीमाग्यं त्रयोदश्याम्           | 964         |
| साक्षिणश्चाहूय २०२ सुम्रूं सुस्हमदशनाम् २० सौभाग्यं भाग्य                      | ७८३         |
| सागमेन तु भोगेन १५८ सुमना: सग्व्यनुलितश्च ७३४ सीवर्णराजताब्जमणि                | ३८२         |
| सा च न वाति वायी २१५ सुरया वध्यः १११ सीवर्णराजताभ्यां च                        | 988         |
| सा ददर्शामृतनिधिम् २३ सुराध्वजं सुरापाने ८१ स्तुतिकिया मागधानाम्               | २७७         |
| साधारणापलापी च ११३ सुराप: श्यावदन्तक: ५०९ स्तुत्वा त्वेवं प्रसन्नेन            | 664         |
| साधूनां पूजनं कुर्यात् ४४ धुरापः सर्वकर्मवर्जितः ५६५ स्तेनः स्वेनः             | ५०६         |

#### विष्णुस्मृतिः

|                           | নিয়াই:    |                                      | वृष्ठाङ्कः   |                           | विश्वाङ्कः       |
|---------------------------|------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------|
| स्तेनाः सर्वमपहृतम्       | 906        | स्यन्दिनं सन्धिनी                    | 460          | स्वाध्यायसेवां पितृ       | E G &            |
| स्तेयसाहसवाग्दण्ड         | १९६        | स्वन्तीमासाद्य                       | <b>.</b> ६४४ | स्वाध्यायेनामिहेत्रिण     | ७२८              |
| स्त्रियमशक्तभर्तृकाम्     | 24         | खं च नामास्यामि                      | . ४३२        | स्वाध्यायो ब्रह्मयज्ञः    | <b>&amp; 6 3</b> |
| स्त्रियोऽप्येतेन कल्पेन   | 400        | खकर्भ चाचक्षाणः                      | 488          | स्वाभी चेत् भृतकम्        | 933              |
| स्त्रीवर्षृत्रयं सान्नेन  | ७७०        | स्वकार्यदक्षे परकार्य                | ८९३          | स्वामी द्रव्यमाधुयात्     | 934              |
| स्त्रीणां विवाह: संस्कार: | ३६१        | स्वक्षेत्रे संस्कृतायाम्             | २५२          | स्वाम्यमात्यदुर्गकोश      | 88               |
| स्त्रीयालास्व न्त्रमत्त   | 993        | स्वदारतुष्टे निरते                   | ८९३          |                           |                  |
| स्त्रीयालाद्यवपत्ती च     | २७९        | स्वदेशपण्याच                         | ४३           | हंस: कंस्यापहारी          | 406              |
| स्त्रीब्राह्मणविक लासमर्थ | २१५        | स्वदेशराजनि च                        | ३६६          | <b>हंस</b> यकबलाका        | 469              |
| स्त्रीरक्षा तजीवनं च      | २७७        | स्वदेशाह्यहाणम्                      | 69           | हत्वा जलचरमुपवसेत्        | ५६२              |
| स्त्रीशृद्रपितानां च      | ५२९        | स्वधर्ममपालयन्                       | ७०           | हत्वा मूषकमार्जार         | ५६०              |
| स्च्याजीवनम्              | 866        | स्वधा तितिक्षा                       |              | हविगुंणान् न ब्राह्मणाः   | ر<br>د د د       |
| स्यण्डिलशायिन:            | ३३०        | <sup>-</sup> स्वनिहिताद्र। <b>शे</b> | 40           | हस्तेन च घृतव्यञ्जनादि    | ७९१              |
| स्थण्डिले दिवाचरेभ्य:     | ७२१        | स्वपितृवित्तानुहरणम्                 | २७७          | हस्ते <b>नो</b> द्गूरियता | 900              |
| स्थानत्रये च प्राग्वत्    | इ४८        | स्वप्ने सिक्त्वा ब्रह्मचारी          | ४३९          | हस्ती पादी पायूपस्थम्     | 660              |
| स्थानपाळान् होकपाळान्     | 98         | स्वभावविकृतौ                         | २०१          | हस्त्यश्वानां तथान्येषाम् | 969              |
| स्थितासु स्थितश्च स्यात्  | بربربع     | स्वमांसं परमांसन                     | 460          | हिमवच्छत <b>सं</b> काशम्  | २३               |
| स्थूणायां धुवायाम्        | ७२०        | ख्यमं हितलब्धम्                      | 329          | हिरण्यकेश विश्वाक्ष       | २७               |
| स्नात: शिरो नावधुनेत्     | ्र ६९६     | स्वयमुपगतो दशम:                      | २६०          | हिरण्यगर्भ इति            | ७०९              |
| स्नात एव सोध्यीषे         | ₹ ९ ६      | स्वयमेव व्यवहारान्                   | 48           | हिरण्यस्य परा वृद्धिः     | १७३              |
| स्नातकवतलोपे च            | ६३९        | खर                                   | ८८२          | हिरण्यवर्णा इति           | 909              |
| <b>बातम</b> लंकृतम्       | ८२०        | स्वराष्ट्रपरराष्ट्रयो:               | 88           | हीनजातिं स्त्रियम्        | ४१९              |
| न्नातश्च पवित्राणि        | ४०४        | स्वराष्ट्रे न्यायदण्डः               | 9 0          | हीनवर्णाकोशन              | 89               |
| न्नातश्राद्रवासाः         | 900        | खर्गे कृतिकासु                       | १०७          | हीनवर्णागमने              | ९३               |
| न्नाताः पीता भवत          | ५३ं७       | स्वर्गे गन्छत्यपुत्रापि              | ४१६          | हीनवर्णानां गुरुपत्नीनाम् | 840              |
| <b>ज्ञातोऽधिकारी</b>      | باه        | स्वर्गमार्गपदे                       | 698          | हीनवर्णानामधिक            | 306              |
| नात्वार्कमर्चियत्वा       | ४३९        | स्ववासिनीं कुमारीं च                 | ७२६          | हीनवर्णोऽधिकवर्णस्य       | 69               |
| त्रात्वाचम्य विधिवत्      | ७०२        | स्ववृत्त्युपार्जितम्                 | ६६६          | हीनाधिकाङ्गान्            | ८०२              |
| नात्वा मुक्तयोः           | ७२९        | स्वसा दुहितृजामातरः                  | ८४९          | हृत्कण्ठतालुगाभिश्च       | ६८६              |
| नायात् प्रस्तवण           | <b>£96</b> | स्वसुः सख्याः सगोत्रायाः             | ४८०          | हृषीकेश                   | 663              |
| पन्दनात् पुरा पुंसवनम्    | ४२१        | स्वस्थाने स्थापिना                   | २५           | हेमन् नशिशिरयोश्च         | २१५              |
| रुशन्ति थिन्दवः पादौ      | ३९४        | स्वइस्तलिखितम्                       | 983          | होतुर्वस्रयुगं दद्यात्    | ८२०              |
| <b>म्यञ्जूपंशकट</b>       | ३८२        | स्वाध्यायं च न जह्यात्               | 643          | होमो दैव:                 | ६७२              |
| <b>मतपूर्विमिभाषी</b>     | E 9        | स्वाध्यायविरोधि कर्म                 | teyle        |                           |                  |

#### INDEX II

# ¹सौत्रपदानामनुक्रमणी

|              | अ. स्.                    |                 | अ. सू.                 |                     | अ. स्.        |
|--------------|---------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|
| अंशग्राहिन्  | १५. ३९                    | अभीकरण          | २१. १३                 | अदेय                | १३. २         |
| अंशद्वय      | <b>३.</b> ६१              | अघमर्षण २२      | १०; ४६. ५,             | अध:खात              | ે રૄ. ૪       |
| अंशप्रकल्पना | १७. २३                    | <b>९; ५१.</b> २ | ५; ५५. ४, ७;           | अघ:राय्या           | २८. १२        |
| अंशुपट्ट     | २३. २१                    |                 | ६. ३; ६४. १९           | अधमर्ण              | ६. १,२०       |
| अकल्य        | ९१. १८                    | अचिकित्स्यरोग   | १५. 🗒 ३२               | अधर्मप्रतिषेषिन्    | ₹ <b>२. १</b> |
| अकालवर्ष     | ३०. ८                     | अचिन्त्य        | १. ५३                  | अधिकवर्ण            | ५. १९         |
| अकुटिला      | २७. २४                    | अन्युतार्चन     | ९८. ७१                 | अधिकाङ्गी           | २४. १३        |
| अकूट         | ५. १२३                    | अजगर            | ५०. ३१                 | अघोभुवनवर्ती        | १. ३७         |
| अकृतचृड      | २२. २९                    | अजाविक          | 4. १४4                 | अध्यग्न्युपागत      | १७. १८        |
| अकृश         | Ę. Y                      | अजान्यपहारिन्   | 4. ७८                  | अध्वरगुर            | १. ५६         |
| अक्रव्याद    | ५०. ४१                    | अतिकृच्छ्र      | ३९. २; ५४. ३०          | अनन्तरवृत्त्युपात्त | ५८. ७         |
| <b>अक्ष</b>  | ३. ५०; ९६. ६७             | अतिगुरु         | ३१. १                  | अनिखन्              | ५०. ४६, ४७    |
| अक्षता       | १५. ८                     | अतिथिपूजन       | २५. ३; ५९. २४          | अनाकन्द             | २०. ३८        |
| अक्षमङ्ग     | १०. १३                    | अतिपातक         | ३३. ३; ३४. १           | अनादिनिधन           | ६५. १         |
| अक्षय्योदक   | २१. ४; ७३. २७             | अतिपातकिन्      | ४३. २३                 | अनादिमध्यनिधन       | ९८. १३        |
| अक्ष/र्घ     | 8. 6, 9                   | अतिश्गे         | ६८. ४८                 | अनाष्ट्र:1          | ५. १४९        |
| अक्षिक्ट .   | ९६. ९२                    | अतिप्रत्यूषसि   | ६३. ६                  | अनाशक               | २२. ४७        |
| अगम्यागमन    | ં વૃર્વ                   | अतिवाद          | ९६. १९                 | अनाशित              | ६७. ३०        |
| अगर          | ७९. ११                    | अतिसांतपन       | ४६. २१                 | अनिणिक्त            | ५४. ३१        |
| अगस्त्याश्रम | ८५. ३३                    | अतीन्द्रिय      | <b>શ</b> .ે <b>પ</b> શ | अनिर्दशाह           | ५१. ३९        |
| अग्रिजिह्न   | ল <b>্ধ</b> ্যাল <b>হ</b> | अतीषङ्ग         | ५६. १०                 | अनिमी च्य           | ५. १८२        |
| अग्नितुण्ड   | ४३. ३४                    | अत्यन्तोपहत     | ५४. २                  | अनुपातक             | ३३. ३         |
| अप्रिद       | 4. 77                     | अत्रिगोत्रा     | ३६. १, ५० ९            | अनुपातकिन् . ३      | ६. ८; ४३. २५  |
| अमिहोत्र     | ५९. २; ६८. ६              | अथर्वशिःस्      | ५६. २२                 | अनुलोमा             | १६. २         |
| अमिहोत्रिन्  | ६८. ६                     | अदन्तजात        | २२. २७                 | अनुवंश              | ७०. ४         |
| •            |                           |                 | 1.2                    |                     |               |

<sup>1</sup> This Index contains only some selected words of the Sūtra-s.

|                 | अ.                    | सू. |                  | અ.               | सू.   |                          | अ.               | ₹.                |
|-----------------|-----------------------|-----|------------------|------------------|-------|--------------------------|------------------|-------------------|
| अन्दापुत्र      | ८२. ا                 | 0   | अभिपूजितलाभ      | <b>९</b> ६.      | 9     | <b>अ</b> र्धिक           | •                | 415               |
| अनौरस           |                       | (३  | अभिष्ठव          | 88.              | १६    | अर्बुद                   | ५७.<br>९६.       | <b>१६</b><br>७६ ै |
| अन्तवृद्धि      | Ę.                    | ৬   | अभिमन्त्रित      | <b>१</b> २.      | 3     | সন্তুৰ্<br>সন্তাৰু       | ۶q.              | ७६ .<br>१७ .      |
| अन्तर्जानु 🕐    | <b>६</b> २.           | 4   | _                | . ४३; ९.         |       | अलाबुपात्र<br>अलाबुपात्र | ۶۶.              | : ٠٠٠<br>ادو      |
| अन्तर्वत्नी     | ₹€.                   | ę   |                  | ₹0.              | २८    | अलिङ्गिन्<br>अलिङ्गिन्   | ۶ą.              | १३                |
| अन्त्यकर्मन्    | 48. <del>7</del>      | 4   | अभिवादन          | ₹₹.              | १५    | अलीकनिर्वन्ध <b>्</b> ३  |                  |                   |
| अन्त्यागमन      | 4. 8                  | ′₹  | अभिशस्त ८. २;    | •                |       | अवकीर्णिवत               | ۰. ۲, ۲۰<br>۲۵.  | 42                |
| अन्घतामिस्र ः   | ٧٦.                   | ₹   | अभिहितश्रोतृ     | ۷.               | १२    |                          | ₹८;·५ <b>१</b> . | - 7               |
| अन्नप्राशन      | २७. १                 | १   | अभोज्य           | ५७.              | 4     | 5                        | ८१.              | 3                 |
| अन्यथावादिन्    | ሪ. ३                  | 8   | अभ्यागत ५९       | <b>२. २६</b> ; ९ |       | अवगूर्य                  | 48.              | 30                |
|                 | ९;७४. १;७६.           | ?   | अभ्युद्यत        | ५७.              | १०    | अवटु                     | 98.              | ९२                |
| अन्वाघेयक       | १७. १                 | 6   | अमरकण्टकपर्वत    | ۷4.              | Ę     | अवलीढ                    | 4 8.             | १७ ः              |
| अन्बारोहण       |                       | 8   | अभ्रि            | 40.              | 38    | अवशर्धयितृ               | ų.               | <b>२२</b>         |
| अपिततत्यागिन्   | 4. 88                 | Ę   | अमांसारान        | १९.              | १५    | अवसिवयका                 | <u>.</u><br>६८.  | ४९                |
| अपयदायिन्       | ٠ ५. ٩                | 8   | अमात्य           | ₹.               | 33    | अवहनन                    | ९६.              | 98                |
| अपरीक्षित       | ₹. ८                  | 6   | अमावास्या ६१.    | १७; ७३.          | . lo; | अवीचि                    | ٧٦.              | 9                 |
| अवविद्ध         | १५. २                 | ४   |                  | હંદ્દ.           | १     | अवीरस्त्री               | <b>૫</b> શે.     | ११                |
| अपात्रवर्षिन्   | ३. ५                  |     | अमुक्तहस्तता     | २५.              | 4     | अशक्तमर्तृका             | ۷.               | १८                |
| अपात्रीकरण      | ३३. ४; ४०. १          |     | अमृतनिधि         | ٤٠               | ₹8    | अशृत                     | 86.              | 8                 |
|                 | ४३. २                 |     | अमेध्यभुज        | ५१.              | ४१    | असमकुट्ट                 | ९५.              | १३                |
| अपामार्ग        | ६१. १                 | 8   | अम्बुजीविन्      | ٩.               | २९    | अश्वतरी                  | ९२.              | २८                |
| अपुत्रधन        | •                     | K   | अयनद्वय          | ७७.              | ₹     | अस्पृदय                  | ۴.               | १०४               |
| अपूप            | and the second second | 8   | अयस्कार          | ८६. ९,           | १८    | अहीन                     | 48.              | રષ ૈ              |
| अप्रच्छादित     |                       | 3   | अयाज्ययाजन       | 48.              | 74    | अहोरात्रेक्षण            | १.               | γ.                |
| अप्रतिकर्म      |                       | 9   | अयाज्ययाजिन्     | ८२.              | १५    |                          |                  | * <b>3</b>        |
| अप्रतिप्राह्य   | 40. 4,                |     | अयोग्यकर्मकारिन् | ५. १             | १६    | आकर ३.१६                 | . ५५; २३.        | 86                |
| अप्राप्तकाल     | २०. ४                 |     | अरित             | ९६.              | ६३    | <b>आ</b> काशशायिन्       | ९५.              | ₹ .:              |
| अफालकृष्ट       |                       | 4   | अरिमेद           | Ę <b>१</b> .     | १४    | <b>आक्रोशयितृ</b>        | ે ધ્             | २३                |
| अफेनिल          |                       | 4   |                  | . २०; ६१         | ٠,٦   | आग्रयण                   | ५९               | Ę.                |
| अब्लिङ्ग        | ५६. १                 |     | अचितभिक्षा       | 48.              | १४    | आग्रहायणी                | ७३. '            | 6                 |
| अभक्ष्य         | ५. १७४, १७०           |     | अर्थकार्य        | ₹.               | १८    | आचार्यपत्नी              | २२∙ु             | <b>୪</b> ୫ 🚉      |
| अभयप्रदान       |                       | ?   | अर्थकुराल        | ₹.               | ७०    | आचार्यवत्                | ₹₹.              | ₹ 📜               |
| अभागिन्         | १५. ३                 |     | अर्थदूषण         | ₹•               | ५२    | आच्छादक                  | ८६.              | 6 🛊               |
| अभिचार          | ३७. २१                |     | अर्थप्रमाण       | ٩.               | ्३    | <b>আ</b> ज               | ७८.              | ₹.                |
| <b>अ</b> भिजित् | 92. 7V                | 9   | अर्थहर           | १५-              | ४०    | आज्यदोह                  | ५६.              | २७                |

| .*                     | अ. र                 | <b>ą.</b>  |                                | अ.                  | सू.   |                   | अ. स्.           |
|------------------------|----------------------|------------|--------------------------------|---------------------|-------|-------------------|------------------|
| आज्यनास                | ۶.                   | 8          | आहितामि                        | ८७.                 | Ę     | उद्धार            | १८. ३७           |
| आततायिन्               | 4. 869-8             | १          | आहिर्बुध्न्य                   | ७८.                 | ३२    | उद्गन्धनमृत       | २२. ५८           |
| आदित्यदर्शन            |                      | 0          |                                |                     |       | उपजिह्ना          | ९६. ९२           |
| आदित्यसंक्रमण          | ৩৩.                  | <b>ર</b>   | इङ्कुद                         | ६१.                 | 8     | उपताप             | ९६. २८           |
| आदिदेव                 |                      | 8 8        | इन्द्रचाप                      | ₹                   | १७    | उपधिदेविन्        | ५. १३५           |
| आदिष्टिन्<br>आदिष्टिन् | •                    | <b>্</b> ড | इन्द्रप्रयाण                   | ₹0.                 | Ę     |                   | ३०; ३३. ३;       |
| आदाहर                  |                      | <b>₹</b>   | इरावती                         | ሪ५.                 | ५३    |                   | ३४; ४३. २६       |
| आधर्य<br>आधर्य         | • .                  | ११         | इष्टका                         | ६. १६; ६०           | . ૨૪  | उपपातिकन्         | ८. २५            |
|                        | १८५; इ. ६,           |            | इष्टि                          | ५९. १०; ९           | ६. १  | उपराग             | ६८. १            |
| आधिवेदनिक<br>आधिवेदनिक |                      | १८         | इहामुत्र                       | ₹0.                 | २९    |                   | . ४; ५९. १८      |
| आधीकृत<br>अधीकृत       | ٧. ٤                 |            |                                |                     |       | <b>उपां</b> शु    | ५५. १९           |
| आधाकुत<br>आध्यात्मिक   |                      | ४३         | उग्रगनिध                       | ६६. ५; ७१.          | ११;   | उपाकर्म           | ३०. ३, २४        |
|                        | ξ.                   | 4          |                                | ७९.                 | ų     | उपाकर्मोष्ठरुचिर  | १. ८             |
| आध्युपयोग<br>ं         |                      | ,<br>३७    | उच्छेषण                        | ८१.                 | २३    | उपाञ्जन           | २३. ५६           |
| आर्र्शस्य              | •                    | ५६         | उत्कुटक                        | <b>Ę</b>            | १७    | उपोदकी            | ७९. १७           |
| आप्यायन                | ٠.<br>ان کاف         | २ <b>५</b> | उत्कोच                         | 46.                 | १०    | उभयत:शिवय         | १०. ३            |
| आप्य                   | ८१.                  | <b>२२</b>  | उत्काचोपजी                     | वेन ५.              | १८१   | <b>उभयतोमु</b> खी | CC. 8            |
| आप्राञ्य               | ૯ ૧.<br>પુષ          | 9          | उरक्षेपक                       | •                   | १३७   | उर्वरा            | ६३. ३२           |
| आयतप्राण               |                      | 42 .       | उत्तमर्ण                       | <b>६. १, ६, १</b> ० |       | उलूक              | ५०. ३२           |
| आरण्यपशुघातिन          |                      | 3.         |                                |                     | १, २६ | उल्खल             | २३. ११           |
| आर्द्रपाद              | 90.<br>- 4 03 0 01   |            | उत्तमवर्णाक्षे                 |                     |       | उल्कापात          | \$0. S           |
| आर्द्रवासस्            |                      |            |                                | ४. १४; ५. ४०        |       | <b>उष्णी</b> ष    | ६३. ३१, ३८       |
| आर्यमण                 | <u>ا</u> کو،         | १७<br>४    |                                | १, १५२, १७३         |       |                   |                  |
| आर्यावर्त              | ۲8.                  |            | उत्तरमानस <b>्</b>             |                     | 80    | <b>ऊर्ज</b> स्पति | ९८. १७           |
| आर्ष (विवाह)           | २४. १८,              |            | उत्तरमागरा<br><b>उत्तरायण</b>  | २०.                 |       | <b>कर्षशुष्क</b>  | ६१. ८            |
| आषीपुत्र               | २४.                  | 38         | उत्तराय-ग<br>उत्थानव्यय        | ેષ.                 |       | ক্তৰ              | २१. १९           |
| आलानभ्रष्ट             | -                    | २८         | उत्पानन्तर                     | <b>२</b> ३.         |       | <b>ज</b> षर       | २९. ८; ६०. ६     |
|                        | २३. १९; ८।           |            | उदक्कृच्छ्र                    | -                   | १४    |                   |                  |
| <b>आशित</b>            | <b>Ę</b> .           |            | उदमहा <u>च्</u> र<br>उदमक्रिया | . २२.               | 4     | ऋणिक              | ६. ४३            |
|                        | ्र <b>६. २</b> ; ९०. |            |                                |                     | १८    | ऋबीस              | ४३. १७           |
|                        | 98.                  | १२         | उदकुम्म                        | 48                  |       |                   | :                |
| <b>आश्विन</b>          | 90.                  | २४         | उद <b>क्या</b><br>चटकान        | Ę0                  | * + 6 | एककर              | ५. ७८            |
| <u> </u>               | ९०.                  | १२         | <b>उद्घान</b>                  | 1                   |       | एककरपाद           | <b>પ. ૪૮,</b> ७७ |
| आसन                    | ₹.                   | 39         | उदुम्बर<br>उद्युक्तर           | 94. Z41 .           | Ę     | एकंदेशविमावित     | <b>६.</b> २२     |
| <b>आस</b> व            | <b>६</b> ३.          | ₹७         | उद्गानान्त्र                   |                     | Ęo    | एकशृङ्ग           | ९८. ७८           |
| आसुर(विवाह)            | २४. १८               | , २४       | <b>उद्गूरियतृ</b>              |                     |       |                   |                  |

|                |                | .9           |                     |                           |                            |
|----------------|----------------|--------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|
|                | अ. सू.         |              | अ. सू.              | •                         | અ. સ્                      |
| एकाक्षर        | <b>५५. १</b> ७ | कांस्योपदोहा | ९२. ८               | कूटलेख्यकार               | 4. 8±                      |
| एकान्तरवृत्ति  | 46. 6          | काकोल        | ४३. १३              | क्टबादिन्                 | 4. १२३                     |
| एकार्णवगत      | , १० १०        | कामदेव       | ९८. १०              | कृटव्यवहारिन्             | 48. 84                     |
| एकाहिक         | ८. १७          | कामपाल       | ९८. ११              | कूटशासनकर्तृ              | ų, <b>į</b>                |
|                |                | कायस्थ       | હ. રૂ               | कूटसाक्षिन् ५.            | 1 7 7 7 7 7                |
| ऐक्षव          | २२. ८३         | कार्पास ५    | ।. ८३; ६. १६;       |                           | , ४१; १०. ९                |
|                | 4.             | २३. १४;      | २७. १९;             |                           | ξ. <b>२; ५</b> ૪. <b>ς</b> |
| ओंकार          | ५५. १५         | ५२. ११; ७    | १. १५; ७९. ३        | क्टाक्षदेविन्             |                            |
| ओष्ठद्रयविहीन  | ५. २१          | कार्पासास्थि | ं ६३. २४            | कूटागार                   | ٧٦. <b>٧</b> ٧             |
|                |                | कार्षापण ४.  | १३; ५: २६-८,        | क्रमाण्डी ८               | 7                          |
|                | . २१; ७९. २४   |              | જ, ५०, ५२-४,        |                           | ८६. १५                     |
| भौरस           | १५. २, ३४      | ५७,          | ६०, ९१, १४०         | कृष्कु ३९                 | , 2                        |
| और्घदेहिक      | ५८. ३          | कार्ष्णायस   | ५०. ३४              | •                         | २६, ३०                     |
| औसज            | ८५. ५६         | कालकर्णी     | ६४. ४१              | <b>ऋ</b> च्छृ।तिक्र÷छु ४६ |                            |
| ** , · · · · · | •              | कालशाक       | ८०. १४              | ~                         | २०. ९                      |
| ककुन्दर        | ९६. ९२         | कालसूत्र     | ४३. ६               | कृतल्वण २८.               | 4                          |
| ककुम           | ६१. १४         | कालोदक       | 64. 39              |                           | ४. ६; ५. ८५                |
| कडार           | र्र ३८         | काश          | ७९. २               | कृष्णलोह                  | 48. 88                     |
| कण्टकशाल्मलि   | ४३. १९         | काषायिन् 🐇   | ्र ६३. ३५           | कृष्णाजिन ७९.             |                            |
| कण्टकिज ६६     | . ७, ८; ७९. ५  | किण्व        | ६. १६               |                           | ८, १०                      |
| कण्डनी.        | ५९. १८         | कीटज         | ५२. ११              | कृसर ५०.                  | 400                        |
| कण्वाश्रम      | ८६. ३४         | कुङ्कुम 💸 ६  | <b>६. २; ७९. ११</b> | केदार                     | ८५. १७                     |
| कनखल           | ८५. १४         | कुड्मल       | ४३. १४              |                           | <b>૬</b> ૧. ૪ ૈ            |
| कपिञ्जल        | ५१. ३१         | कुड्य        | 4. 206              | कोश(दिव्य) ९.             | 2.7                        |
| कपोतवृत्ति     | ९४. ११         | कुण्डाशिन्   |                     | •                         | , ३१; १४. १                |
| कम्बुकण्ठी     | १. २३          | कुतप ः २३    |                     | कौज                       | <b>७८.</b> ३               |
| करङ्ग          | ६१. १४         | कुब्जाम्र    | <b>८५۰ ۽ ڳ</b> و    | कीपीन                     | <b>९६. १३</b>              |
| करादान         | ३. २६          | कुमारघारा    | <b>૯</b> 4.         | कौल                       | २२. ८३                     |
| कर्णपत्रक      | ९६. ९२         | कुल्माघ      | ९०. २७              | की शिकी                   | ८५. ३५                     |
| कर्णविद्       | २२. ८१         | कुशावर्त     |                     | कौशेय                     |                            |
|                |                |              |                     | क्रकच                     | ૪૱ રૂપ                     |
|                | ५१. ३९         | कुष्ठिन्     | ९. २५, २७           |                           |                            |
| कलियुग         | २०. ६          | कुसीदजीवन    |                     | कल्याद २३.५               | - Act                      |
| कवक            | ं५१. ३४        | कुसीदयोनि    | २. १३               |                           | 1, 44                      |
| कश्यप १. २०,   |                | क्टकर्नृ     | ५. १२२              | मीतलब्धाशन                |                            |
|                |                |              |                     |                           |                            |

|                    | अ. स्.        | •                          | अ. स्.        | •                  | अ. स्.            |
|--------------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| ,                  | •             | गोनिहार                    | ४८. १६        | <u> खु</u> खुन्दरि | ४४. ३१            |
| क्रीख              | •             | गोमती                      | ८५. ४७        | जननाशौच            | २२. ३५            |
| ह्रोमा             | ९६. ९१<br>•   | गोरोचना                    | ६३. ३०        | जपयज्ञ             | ५५. १९, २०        |
| क्षुद्रधमनी        | ९६. ८४        | गोविन्द                    | ેશ. ૫૧        | जलामिप्रव          | ४४. १६            |
| <b>धुद्रान्त्र</b> | ९६. ९१        |                            | २४; ५३. ३     | जलौक               | १२. २             |
| क्षेत्रज           | १५. इ         | गोसव                       | ३७. ३५        | जाङ्गल             | ₹. ¥              |
| क्षेत्ररा १.५२; '  | ९६. ५७, ५८    | गोस्क                      | ષંદ્દ. ૧૮     | जातकर्मन्          | २७. ४             |
|                    |               | गोर्डा<br>गोडी             | २२. ८२        | जातमृत             | २२. २६            |
| खझरीट              | ५१. ∴२९<br>*× |                            | . ४; २३. २२   | जातिभंशकर ५        | . १७४; ३३. ४;     |
| खङ्गपात्र          | ५४. १९        | ग्रन्थिमेदक                | ५. १३६        |                    | ६, ७; ४३. २८      |
| खण्डपरशु           | ९८. ७३        | ग्राम्यमप्य<br>ग्रामयाजिन् | ८२. १३        | जातीफल             | ६६. २             |
| खदिर               | ६१. १४        | _                          | 4. 40         | जीवदान             | ६५. २             |
| खल्बाट             | ४५. २८        | ग्राम्यपशुघातिन्           | V V           | जीवितरक्षण         | ३. ४५             |
| स्वाण्डव           | ५१. ३५        |                            | ४५. २५        | जैव                | 66. k             |
| खार्जूर            | २२. ८३        | घाण्टिक                    | ९८. ७२        | ज्येष्ठसामग        | ८३. ४             |
|                    |               | घृत चिंस्                  | νς. σν        | ज्येष्ठी           | ९०. ११            |
| गङ्गाद्वार         | ८५. २८        | ·                          | ८५ ५२         |                    |                   |
| गङ्गासाग्रसंगम     | ८५ ३०         | चन्द्रभागा                 |               | टाङ                | २२ः ८३            |
| गया                | ८५. ७१        | चन्द्रसामन्                |               | <b>ч</b> ар        | visite a fat      |
| गयाशीर्ष           | ८५. ४, ७०     | चन्द्रसूक्त                | ५६. २०        | तण्डुलीयक          | ७९. १७            |
| गर्भद्रादश         | २७. १७        | चमस                        | २३. ८         | तन्तुवाय           | ५१. १३            |
| गर्भाष्टम          | २७. १५        | चर्मावनद्                  | ९६. ४५        | तपन                | ४३. १०            |
| गर्भैकादश          | २७. १६        | चातुर्युग                  | ४३. २६        |                    | ४६. ११; ५१. २८;   |
| गान्धर्व(विवाह) २  | ४. १८, २३, २८ | च।न्द्र                    | ७८. २         | લાકાન્સ્ર .        | 48. 80            |
| गुग्गुलु ६         |               | चाःद्रायण ३७               | . ३५; ४७. १,  |                    | ५ः १३१            |
| गुदकोष्ठ           | ९६, ९१        | ३; ५१- २                   | , २६; ५२.६;   | तरिक               | ٧ <b>٦.</b> ٦     |
| गुरुतस्पग          | ५५. ६         | ५३. ६; ५                   | ४. १६, १९, २१ | तामिस्र            | •                 |
| गुल्फ              | ९६. ६२        | चारचक्षुस्                 | ३. ३५         | ताम्रकार्षिक       | 2                 |
| गूढोत्पन           | १५. १३        | चितीमुख                    | १. ३          | ताम्रपट            |                   |
| ग्रहकारि <b>न्</b> | ४४. ३६        | चिबुक                      | ९६. ९२        | तालूषक             |                   |
| गहीतधनप्रवेश       | Ę. <u></u>    | चुह्नी                     | ५९. १८        |                    | ४४. २६; ५०: ३७;   |
|                    | ું ( પૂ. ૪૮   | चूडाकरण                    | २७: १२        |                    | 48. 38            |
|                    | 4. १८२, १८४   | चैत्री                     | ९० ९          |                    | र <b>६१.</b> ः ३१ |
|                    | ૮૫. ે૪૬       | ÷                          | 17147         | _                  | १९ः १८            |
|                    | २९; ५०. ३२;   | छत्राक 🦿                   | - ૫૧. ારે૪    |                    | <b>₹१</b> ० ०३    |
| નાલા ૦૦.           | 48, 8         | छायापनी                    | . १. ९        | तुलाघार :          | १०. ८, ९          |
|                    | 117           | • • • • •                  |               |                    |                   |

|                                       | अ. स्.            | अ. स्,                   | અ. સ્                     |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| तुलापु <b>रु</b> ष                    | ४६. २२            | देवतायतन ३०. १ं५         | पञ्चतपस् ९५.              |
| <u> तुलामानक</u> ्टकर्तृ              | ५. १२२            | देवतार्चा ६३. २६         |                           |
| <u>त</u> ुषित                         | ९८. ४७            | देवप्रतिमा ५. १७५        |                           |
| तूपर                                  | Lõ. ११            | देवलक ८२. ८              |                           |
| तैलिक                                 | ५१. १५            | देशाध्यक्ष ३. १०, १४, १५ | ६६, १०६, १२८, १३६         |
| त्यक्तप्रव्रज्य                       | ५- १५३            | दैव (तीर्घ) ६२. ३        | १५५, १५१                  |
| त्रसरेणु                              | 8. 8              | दैव (विवाह) २४. १८, २०   | पतितसंसर्ग ८२. २३         |
| त्रिणाचिकेत                           | ८३. २             | द्रुपदास वित्री ६४. २१   | पदस्तोम ५६. १६            |
| त्रिवर्गसेवा                          | ५९. २९            | द्वापर २०. ७             | पयस्पति ९८. २२            |
| त्रिषवण २८                            | . ५०; ४६. ३;      | द्वैधीभाव ३. ३९          | परदेशपण्य ३. ३०           |
|                                       | १३; ९४. १०        |                          | परमान ९०. २६              |
|                                       | २३; ८३. १६        | घमनी ९६. ८४              | पराक ३७. ३५; ४६. १८,      |
| त्रिहलिकाग्राम                        | ८५. २४            | घरण ४. १२                | 48, 42                    |
| त्रेता                                | २०. ८             | धरिम ५. १३               | परिवित्ति ३७. १५; ५४. १६  |
| त्वाष्ट्र                             | ७८. १९            | धव ६१. २                 | परिसमुह्य ६७. १           |
|                                       |                   | नक्षत्रजीविन् ८२. ७      | परोक्षदेव १९. २०, २३      |
| दक्षिणायन                             | २०. २             | नडन्तिका ८५. १९          | पर्णकुच्छ्र ४६. २३        |
| दक्षिणाहृदय                           | ₹. ८              | नन्द्यावर्त ६३. २८       | पर्वकार ८२. <b>१८</b> ू   |
| दण्डपारुष्य                           | ३. ५१             | नर्मदातीर ८५. ८          | पलाण्डु ५१. ३             |
| दत्तक                                 | १५. १८            | नागवन ३. १६              | पाक्रयञ्च ५५. २०; ५९. १   |
| दन्तजात                               | २२. २९            | नारायणीय ५६. २५          | पाताल्समक १. १५           |
| दन्तवेष्ट                             | ९६. ९२            | निक्षेपापहारिन् ५. १७०   | पारिभद्रक ६१. ५           |
| दन्तोॡखलिक                            | ९५. १४            | निमन्त्रणातिक्रमण ५. ९४  | पालक्या ७९. १७ 📑          |
| दर्दुर                                | ४४. २७            | निर्गुण्डी ६१. ३         | पावमानी ५६. ८             |
| दर्भरोमन्                             | ₹. ₹              | निष्क ४. १०              | पिण्डाङ्क ७९. १७          |
| दर्शपूर्णमास                          | 49. X             | नीलपर्वत ८५. १३          | पिण्डिका ९६. ९२           |
| दराग्रामाध्यक्ष                       | ३ १२              | नीलवृषभ ५०. २५           | पितृमेघ २२. ८५            |
| दात्यूह                               | ५१. २९            | नैमिषारण्य ८५. ३१        | पित्र्य(तीर्थ) ६२. ४      |
| दायाद                                 | १७. २२            | न्यङ्गता ५. ३३           | पिपीलिकामध्य ४७. ४        |
| दारुपात्र                             | <b>९६.</b> ७      |                          | पीछ् ६१. ४                |
| दिव्य ९. १८,                          | ५१; १४. ५         |                          | पुस्त्वापधातकारिन् ५. ११९ |
| दापनदा<br><del>कर्णकारिक</del>        | ४५. २०            | पङ्क्तिदूषक ८२. ३०       | पुत्रिकापुत्र १५. ४       |
| હુનાલાવત્રા<br><del>કર્મ</del> હુન દર | 44. 8             | पङ्क्तिपावन ८३. १        | पुनर्भ १५. ८              |
| धूना ५.५;६३.<br><del>वे</del> ळाळाळ   | ₹0, 0 <b>५.</b> ₹ | पञ्चगव्य २२. १८; ५१. ४७; | 12.00                     |
| देवखात :                              | <b>46. 24</b>     | ५२. ८; ५४. ६, ७          | पुरुषमत ५६. १५            |

| अ. स्.                                              | अ. स्.                     | अ. <b>स्</b> .           |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| ुपुरुषस्क ५५. ६; ५६. २६;                            | बभ्रु ६३. ३९               | मध्यमसाहस ४. १४          |
| <b>६४. २८; ८६. १२</b>                               | बस्बज २७. १८               | मन्वन्तर २०, ११; ४३. २४  |
|                                                     | बस्ति ९६. ९१, ९२           | मरकोपसृष्ट ९. ३२         |
| 3                                                   | बाईस्पत्य ५६. १७           | मलिनीकरण ४३. ३०          |
| 3                                                   | बिन्दुक ८५. १२             | महाकल्प २०. १७           |
| , 3 · " · · · · · · · · · · · · · · · · ·           | बिल्व ६१. १४               | महागङ्गा ८५. २३          |
| ्र पुष्योपगमद्वम ५० ५६<br>े पैशाच(विवाह) २४. १८, २६ | बृंहण १. ५५                | महानरक ४३. ७             |
|                                                     | बौध ७८. ४                  | भहापातक ५. १; ३५. १;     |
| ्षृक्षिगर्म १. ५९<br>्षोनर्भव १५. ७                 | ब्रह्मदेयानुसंतान ८३. १५   | ३६. ८                    |
| ् पौद्यो                                            | ब्रह्मरात्रि १. १          | महापातिकन् ८. २५; ४३. २४ |
| पीछा ७८ ३३                                          | ब्रह्मसुवर्चला ५१. ३२, ४६  | महारजन ९०. २१            |
|                                                     | ब्रह्महत्या ५.४;३५.१       | महारीरव ४३. ५; ५४, ७     |
| at at a state of                                    | ब्रह्मायुस् २०. १५, १६     | महालय ८५. १८             |
| Augu                                                | ब्राह्म(तीर्थ) ६२ २        | महाव्रत ५०.५,११;५२.३;    |
|                                                     | ब्राह्म(विवाह) २४. १८, १९  | ५३. १; ५६. २४            |
| प्रतिरूप ५.१२४;५८.११;<br>६६.४                       | ब्राह्मणञ्जूव ९३. २        | महाशस्क ८०. १४           |
| ,                                                   | ब्राह्मणापशद ८२ ३०         | महासांतपन ४६. २०         |
|                                                     | ब्राह्मीपुवर्चला ४६. २३    | माघी ७६. १; ९०. २०       |
| -1(13                                               |                            | मात्रा ६५. १४            |
| प्रथमसाहस ४. १४; ५. ३२,<br>६२, १०३, १७९             | भारण्ड ५६ १३               | माधूक २२ ८३              |
| प्रभास ८५ २६                                        | मार्यातिक्रमिन् ५. १९३     | माध्वी २२. ८२            |
| प्रवार्य १. ८                                       | मास ५०. ३३                 | माध्वीक २२.८३            |
| प्राग्वंश १. ७                                      | भिषक् (मिध्याचरन् ) ५. १७६ | मार्जारलिङ्गिन् ९३. १०   |
| प्राजापत्य(तीर्थ) ६२· १                             | भूस्तृण ७९. १७             | माष ४. ७; ५. १४१         |
| प्राजापत्य(विवाह) २४.१८,२२                          | भृगुतुङ्ग ८५. १६           | मासनिचय ९४. ११           |
| प्रातिवेश्य ५ ९४                                    | भृङ्गार ६३. ३२             | मिश्रचौर ४५ं १०          |
| प्रियङ्घ ८०. १                                      | भृतकाध्यापक ८२. २०         | मुकुन्दक ' ७९. १७        |
| प्रोष्ठपदो ७६.१; ९०.१४                              | मृतकाध्यानित ८२. २१        | मुख २७. १८               |
| भ्रीहा ९६ ९१                                        | भौत(यज्ञ) ५९ २३            | मुसल २३. ११; ४३. ३८      |
| care.                                               | भ्रूणझ ५१. १७              | मूलकुच्छ् ४६. १५         |
| फलोपगमद्वम ५ ५५                                     |                            | मूलक्या २५ ७             |
| फल्गुतीर्थ ८५ २२                                    | मजा २२. ८१; ९६ ४४          | मृगमद ६६. २              |
|                                                     | मणिश्वङ्ग १. ९             | मृतजात २२ २६             |
| बकन्नतिक ९३.७,१०                                    | मतङ्गवापी ८५. ४२           | मृद्वीकारस २२. ८३        |
| बन्धूक ६१. ३                                        | मद्गु ५० ३३                | मेद ७९ ७                 |
|                                                     |                            |                          |

| -24       | •                     |
|-----------|-----------------------|
| मीनपट     | ानाम <u>न</u> ुक्रमणी |
| 111 25 32 | 1.11.12               |

| ९४३ |   |
|-----|---|
| 7-7 | ۱ |

| *                 | •             |                | •              |                | i de                                  |
|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
|                   | अ. सू.        |                | अ. सू.         |                | અ. સુ.                                |
| मेदस्             | ९६. ४४        | विह्नतुण्ड     | ४३. ४०         | शीतकुच्छ्र     |                                       |
| मैत्र             | ७८. २२        | वानप्रस्थ      | ५. १३२; ९५. १  | गुचिश्रवस्     | ४६. १३<br>९८. ७०                      |
| मैरेय             | २२. ८३        | वार्धुषिक      | ४५. २६; ५१. ९  | गुद्धवती       | 4 <b>६</b> . 4                        |
| म्लेच्छदेश        | ८४. १, २, ४   | वार्ज्ञीणस     | ८٥. १४         | ग्रुल्क        | १७. <b>१</b> 2                        |
|                   |               | वाल्गुद        | ४४. ३०         | शैल्र्ष        | ५१. १३                                |
| यशमूर्ति          | १. ५२         | वितस्ता        | ८५. ५०         | হীঙ্গ          | ૭૮. દુ                                |
| यश्चराह<br>-      | १. १२         | विदल           | ५४. १८         | शौण्डिक        | 48. 84                                |
| यतिचान्द्रायण     | ४७. ७         | विपाशा         | ८५. ४९         | शौल्किक        | ५. १३३                                |
| थमुनातीर          | ८५. ९         | विभीतक         | <b>६१.</b> २   | <b>र</b> यामाक | ۷٥. ع                                 |
| यवमध्य            | ४७. ३         | विवीत          | 4. 886         | श्रीपर्वत      | ८५. ३८                                |
|                   | in the second | विश्वघर        | ९८. ६९         | श्रीफलकृच्छ्र  | ४६. १६                                |
| रङ्गावतरण         | १६. ८         | विश्वाक्ष      | १. ५२          | श्रीवृक्ष      | ६३. २८                                |
| रङ्गावतारिन्      | 48. 88        | विषुवत्        | ७७. २          | श्लेष्मातक     | ₹१.                                   |
| रज्जुदाल          | 48- 78        | विष्णुपद       | ८५. ४४         | the state      |                                       |
| रथंतर             | ५६. २७        | <b>च्</b> क    | ९६. ९१, ९२     | संकरीकरण ३ इ.  | ४: ३९. १. २                           |
| रसविक्रयिन्       | ५१. १२        | वेत्रवती       | 64. 86         | * .            | . ২৬; ४४. ७                           |
| रहस्यप्रायश्चित्त | ५५. १         | वैकुण्ठ        | ९८. ५९         | संघातक         | ४३. १२                                |
| राजमाष            | ७९. १८        | वैण            | ५१. १४         | संजीवन         | <b>٧</b> ٦. ८                         |
| राजसर्घप          | ૪. રૂ         | वैदेहक         | १६. ६          | संप्रतापन      | ४३. ११                                |
| राजसाक्षिक        | ૭. ૨, ३       | वैशाखी         | 90. 90         | संयाव          | ५१. ३७                                |
| राम               | ७३. २६        | वैश्वानरी      | 49. 90         | संवत्सरनिचय    | 98. 88                                |
| रिपुत्रय          | ₹₹• १         | व्यतीपात       | <b>99.</b> 8   | संवत्सरनिचयिन् | ९४. १२                                |
| <b>रू</b> प्यमापक | ४. ११         |                |                | संसृष्टिन्     | <b>१७. १</b> ७                        |
| रौरव ४            | ₹. ४; ८०. ७   | হাকুল          | ५१. २१         | सप्तशीर्ष      | १. ५ <b>६</b>                         |
|                   |               | হাজ্ব ৎ        | ६. ७८, ८९, ९२  | सप्तागारिक     | <b>९६.</b> ३                          |
| लशुन              | ५१. ३         | शतद्र          | ८५. ५१         | सप्तार्ष       | ८५. ४३                                |
| लावक '            | ५१. ३१        | शतरुद्रिय      | ५६. २१         |                | ₹; ९. १, १ <del>२</del>               |
| लिक्षा            | ૪. ⊭ર         | शताध्यक्ष      | 3. 9, 93       | समानार्धप्रवरा | ٦٧. <b>९</b>                          |
| लेख्य ७. १, १२,   |               | शस्यक          | ४४. ३४; ५१. ६  | सरयूतीर        | ८५. ३६                                |
| लोकदाम्भिक        | ९३. ८         | शाकंमरी        | ८५. २१         | सरस्वती        | ۷۹. २७<br>۲۹. ۲۰                      |
| लोहराङ्क          | ४३. १६        | शार्क्न (विष)  | १३. ३          | सर्ज ६१. १     | 8: 108 9 to                           |
|                   |               | शाल्द्रक       | ५१. ३७         | सर्ववेदस       | <b>९</b> ६. १                         |
| वह्सण             | ९६. ९२        | शाल्मली        | <b>૬</b> ૄ.  પ | सर्षपकल्क      | १९. १८                                |
| वग्रहपर्वत        | ८५. • ७       |                | ६१. ३; ७९. १७  | सहोढ           | १५. १५                                |
| वसुषेग            | 9. 49         | शिशुचान्द्रायण | 80. 6          | सांख्याचार्य   | ९८. ८६                                |
|                   |               |                |                |                | ¥ * * * * * * * * * * * * * * * * * * |

|                          |                    |                             |                 |               |            |                    |                                  | **  |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|------------|--------------------|----------------------------------|-----|-----|
|                          | अ.                 | सू.                         | •               | अ.            | सू.        |                    | अ.                               | सू. |     |
|                          | ३८. ७; ४६.         | -                           | सूचीकण्ठ        | ४३.           | 88         | स्वहस्त            | · 19.                            | १३  |     |
| स्रांतपन                 | ५१. ३४; ५          |                             | सेधा            | ٧٧.           | 33         | स्वाध्यायत्यागिन्  | ८२.                              | २९  |     |
| सामान्यचान्द्र           | •                  | ۶. ۶                        | सोमविक्रयिन्    | 48.           | १७         | स्वास्तीर्ण        | ९०.                              | 9   |     |
| सार्थ                    | ७८.                | १४                          | सीम्य           | ७८.           | १०         | -6-                |                                  | ८५  |     |
| <b>सिं</b> हतुण्ड        | ५१.                | २ <b>१</b>                  | स्त्रीधन        | ₹.            | ६५         | हरित<br>हविष्यभुक् | ५.<br>८९.                        | 8   |     |
| ं सुगन्धा                | ८५.                | २०                          | स्थालक          | ९६.<br>९६. ५२ | ७६         | हारिण<br>हारिण     | ٥٠.                              | 3   |     |
| <b>सुगुप्तभा</b> ण्डता   | ર <b>५</b> .<br>૪. | ę                           | स्तायु<br>स्रीव | > 4. 1.       | , 5 (<br>( | हिमाचलोद्भव(विष)   | १३.                              | 3   |     |
| ् सुवर्ण<br>सुवर्णकृष्णल |                    | ,<br>२९                     | स्वदेशपण्य      | ₹.            | २९         | हिरण्यकेश          | ₹•                               | 43  |     |
| ्रसुवर्णनाभ<br>सुवर्णनाभ | ९०.                | 4                           | स्वयमुपागत      | १५.           | २२         | हीनाधिकाङ्ग        | ८२.                              | ą   | - 1 |
| <b>सुवर्णना</b> मि       | ८७.                | ` ; <sup>1</sup> ; <b>₹</b> | स्वर्गमार्गपद   | ሪ५.           | 4          | ह्यीकेश            | ₹.                               | ५०  |     |
| सुवर्णमाषक               | ५.                 | ९६                          | स्वितिखित       | €.            | २६         |                    | of global<br>Visit in the second |     |     |

dente verpekier

|                               | The A. You              |              |          |                         |             | 2         |
|-------------------------------|-------------------------|--------------|----------|-------------------------|-------------|-----------|
| अ. स.                         |                         | अ            | ₹.       |                         | अ,          | đ.        |
| अमये कव्यवाहनाय २१. ७         | तेजोऽसि शुक्रम्         | ६५.          | ??       | यास्तिष्ठन्ति           | <b>⊌</b> ₹. | 23        |
| अत्र पितरो मादयध्वम् ७३ । २२  | दधिकाव्णः               | ६५.          | - 85     | युज्जते मनः ६४.         | २२; ६       |           |
| अःतरिक्षं दविंरिक्षता ७३. १८  | दातारो नोऽभिवर्धन्ताः   | म् ७३.       | 25       | युवा सुवासाः            |             | è         |
| अनं च नो बहु भवेत् ७३. ३०     | दुला नामासि             | ६७.          | <b>o</b> | ये अत्र पितर:           | ૭₹.         | २०        |
| अपयन्त्वसुरा: ७३. ११          | देवाश्च पितरश्च         | <i>ب</i> ۶ و | २६       | ये देवा मनोजाताः        | 86.         | Ŀ         |
| अमृता वाक् ७३. १२             | <b>चौर्दविं</b> रक्षिता | ۶٠.          | १९       | ये मामकाः पितरः         | <i>ن</i> ξ. | १३        |
| अम्बा नामासि ६७. ७            | धूरसि धूर्व             | ६५.          | १०       | रथे अक्षेषु वृषभस्य     | <b>ξ</b> ų. |           |
| अर्थं यज्ञः ७३. १३            | नमो विश्वेभ्यो देवेभ्य: | 9₹.          | १३       | वाजे वाजे               | <b>૭</b> ₹. | ₹?        |
| अश्विनोः प्राणस्तौ ६५. २      | नितन्ती नामासि          | ६७.          | ø        | विश्वेदेवाः प्रीयन्ताम् | ७३.         | २७        |
| अहोरात्रै: ७३. १५             | पिता वत्सानाम्          | ८६.          | १४       | वीरान्न: पितरो धत्त     | ७३.         | २१        |
| आदित्या रुद्रा वसव: ७३. १२    | पुनर्मामैत्विन्द्रियम्  | २८.          | ५१       | शं न आपो धन्वन्याः      | ६५.         | 4         |
| आपो हि ष्ठा ६४. १८; ६५. ३     | पुष्पावती:              | ६५.          | 9        | शं नो देवी:             | ८६.         | 88        |
| आ मे यन्तु ७३. १२             | पूषा गा अन्वेतु नः      | ८६.          | 9        | रयेनो गृष्ट्राणाम्      | ٧८.         | Ę         |
| इदमाप: प्रवहत ६४. १८; ६५. ६   | पृथिवी दर्विरक्षिता     | ७३.          | १७       | श्रद्धा च नो मा         | ७३.         | २८        |
| इह रति: ८६. ९                 | ब्रह्मा देवानां पदवी:   | ४८.          | ે ફ      | संसृजतु त्वा पृथिवी     | २१.         | 88°       |
| ऊर्ज वहन्ती: ७३. २३           | मा मे क्षेष्ठाः         | ७३.          | २५       | समानी व:                | २१.         | १४        |
| एतं युवानं पिम् ८६. १६        | मा हास्महि प्रजया       | ८६.          | १६       | सर्वोस्तानमे            | ७३.         | १२        |
| एतत्ते तत २१. १०              | ••                      | ७₹.          | १५       | सुप्रोक्षितम्           | ७३.         | २५        |
| एतद्भवद्भयो भवतीभ्यः ७४. ८    | यन्मे प्रकामात्         | ७३.          | १५       | सोमाय पितृमते           | २१.         | Ę         |
| एतद्व: पितर: ७३. १२, १३       |                         | <b>9₹.</b> 1 | १२       | स्त्राताः पीना भवत      | ٧८.         | १०        |
| एत पितर: ७३. १२               |                         | ७३.          | २६       | हिरण्यगर्भ:             | ६५.         | १३        |
| चुपुणीका नामासि ६७. ७         |                         | २१.          | 6        | हिरण्यवर्णाः शुच्चयः    | <b>६४.</b>  | १८,       |
| तिंद्रिलाोे: परमं पदम् ६४. २० | याचितारश्च नः सन्तु     | 9₹.          | ३०       | ६५. ४                   | (; ८६.      | <b>११</b> |
| ता असम्यमनमीवा: ४८. १०        |                         |              |          |                         |             |           |

## व्याख्योदाहृतप्रमाणानां नामानुक्रमणी

उपमन्युः, ६०१ अग्निस्मृतिः, ३६३ अङ्गिरा:, ९५, ३२७, ३२९, ३५३, ३५६, ३६१, उशना, ५३, ८२, १२६, २५४, ३२८, ३८३, ४९६, ३६८, ४७६, ४८१, ४८२, ५१३, ५२२-७, ५३६-९, ५६५, ५६६, ६०१, ६०६, ६०७, ६०९, ६१४, ६९६, ७३३, ७४२, ७९७ ५४८-५१, ५५४, ५५५, ५६६, ५८२, ५८४, ५९२, ६००, ६०८, ६२३, ६२४, ६३६, ६८२, ऋष्यशृङ्गः, ४१२, ६१२-४ ऐतरेयब्राह्मणम्, ६४९ ७३५, ७५१ अत्रिः, २५९, ४२८, ४२९, ५१३, ५२८, ५९२, कण्वः, ६००, ६०२, ६११, ८६१ कर्मविपाकसंग्रहः, ६९१ ६११, ६२०, ६६६, ७६४, ७६५, ७८६, ८००, क्रयपः, ४७६, ५५६, ५५७, ५६१-३, ६०८ 602 काठकगृह्यसूत्रम् , ३५० अनुष्टुब्विधानम् , ७०८ कात्यायनः, ३५, ५५-८, ६०-२, ७१, ७५-८, ८२, अपरार्कः, ५०, २२८, ३०२, ४७०, ६५९, ७८७ ८३, ८५, ९७, ९८, १००, १०२, १०३, १०७, अरुण:, ६३४ ११०, ११२, ११३, ११७, १२५, १२९, १३०, आग्नेयम् , ७०३ १३६, १३८-४२, १४४, १४५, १४७, १५१-३, आदित्यपुराणम् , ७९४, ८१०, ८२२, ८४१ १५५, १५७, १५९, १६०, १६२, १६४, १६८-७०, आदिपुराणम् , २९, ३०, ७७९, ८६५ १७३-७, १७९-८८, १९२-४, १९७, १९८, आपस्तम्त्रः, ५३, ७६, ८२, ८८, २८०, २८२, २९५, २०७, २१२-४, २१६, २१९, २२८, २३४, २४६, २९९, ३१७, ३३२, ३५५, ३६८, ३७२, ३७३, २४७, २६५, २६८, २८१-३, २८९, २९१, २९२, ३८४, ४२५, ४२९, ४३२, ४३४, ४३६, ४३७, ३००-६, ३०८, ३१०, ३१८, ३२२, ३२३, ३४६, ४४६-९, ४६८, ४७३, ५१४, ५१५, ५२९, ३५०, ४१७, ४२५, ४२७, ४२९, ४३२, ४६५, पुरुव-६, पुषु १, पुषु ८, पुषु ९, पुदु ९, पुटु व, पुटु ४, ४६६, ४८६, ५०१, ५९३, ६०२, ६७५, ६९६, पुरुष्, ६०९, ६१०, ६१९, ६२०, ६५९, ६७०, ७०३, ७३१, ७४८, ७६०, ७६४, ७७२, ७७३, ६८०, ६८४, ६९२, ७३१-४, ७३६, ७५०, ७६५, ७७६, ७७७, ८४५, ८५४ ७८२, ८०९, ८५२-४ कार्धाकिनिः, ३६२, ४०३, ६२७, ७०१, ७८८, ७९२ आयुर्वेदः, ३७५, ६२२ कालिकापुराणम् , २०७, २७०, ८२२ आश्वलायन:, ३३१, ३४६, ३४८, ३६२, ४०६, ४२३, ४२५, ४२७, ४२९, ४३९, ४४१, ५७१, ६२८, कूर्मपुराणम्, ३३६, ३५६, ३६३, ४७४, ४७५, ६१७, ६५०, ६६९, ६७०, ६८३, ७२०, ७२१, ७३६, ६४८, ६९९, ७८१, ८३९

७३९-४२, ७४८, ७६१, ७६२, ७६६, ७७७

कृत्यकल्पत्रः, २८४ केदारखण्ड:, ४९६ कोश:, ३१, ८८४ क्रतुः, ६३९, ७७२ खादिरगृह्यसूत्रम् , ४३७ गरुडपुराणम्, ७१०, ८२३, ८४२ गर्ग:, ४२४, ६८२, ८३५ गर्भोपनिषत् , ४८४ गार्ग्यः, ४८६, ५२९, ७४२, ७८०, ७८६ गालवः, ७६० -गोमिल:, ३५०, ४४६, ६९५, ७०३, ७४७, ८०५ गीतमः, ३५-७, ४१, ४४, ५०, ५३, ७०, ८९, ९९, १०८, १३१, १४९, १५३, १६१, २००, २०३, २१२, २५४, २५५, २६४, २६८, २७४-६, २८०, २८९, २९१, २९४, २९५, ३०३, ३०६, ३०७, २१९, ३२३, ३२९, ३३१, ३५१-४, ३६३, देवस्वामी, ३६२, ७८७ ३६७, ३७७, ३९४, ३९५, ४०६, ४११, ४१४, देवीपुराणम् , ८३५, ८३६, ८४४ ४२१, ४२५, ४२६, ४२९-३१, ४३३, ४३७-४०, ४४५-८, ४५७, ४७२, ४७३, ४८५, ४८९, ५१५, ५१७, ५३१, ५३२, ५४४, ५४५, ५४८, ५५३, ५५५, ५६३, ५७१, ५८०, ५९०, ५९२, ६००, ६०७, ६१७, ६२७, ६३०, ६४०, ६४५, ६४६, ६५७, ६५९, ६६०, ६६४, ६७४, ६८४, ६८५, ७२५, ७३२, ७३४, ७३६, ७३९, ७४०, चतुर्विशतिमतम्, ३४९, ३६४, ४०१, ४६६ ५५२, ५८०, ५९६, ५९७, ६०४, ६०६, ६०७, ६१०, ६११, ६१३, ६३४, ६४२ च्यवनः, ४७१, ४७६, ७४२, ८२५, ८२६ छागलेयः, ६१७ जमदमि:, ३९१, ७६५ जातूकण्यैः, ४२१, ५६९, ६०१, ६०३, ६२६, ७७६ जाबालः, ५५८, ६१०, ६२६ जावालश्रुति:, ८५९ जाबालिः, २५५, २५९, ५२०, ५२१, ५२७, ५२८, ५५७, ६०२

जैमिनि:, ७७९ तत्त्वसागरः, ७१४ तैत्तिरीयश्रुति:, ३७२ त्रिकाण्डमण्डनः, ४८७ दक्षः, ४९, १३०, १५१, ३९८, ५४३, ५४६, ६७८ ६७९, ६८५, ६८७, ६८९, ७२७ दीर्घतमाः, ६०२ देवलः, ३६, २५२, २६२, २६४-७, २८४, २८७ २९१, २९२, २९४, ३०३, ३१६-८, ३२०, ३३३ ३६३-५, ३८३-५, ३८९-९१, ३९६, ४५७, ४५६, ४६९, ४७१ ३, ४७६, ५४७, ५६१ ५६५, ५७०, ५८७, ६१६, ६१७, ६१९, ६३३, ६७८, ६८२, ६८५, ६९७, ६९८, ७३३ ७३५, ७६१, ७८६, ७९३, ७९९, ८०९, ८२५, ८४१, ८६१ धनुर्वेद:, ३५ धन्वन्तरिः, ३७५, ५६७ नन्दिपराणम् , ८४४ नरसिंह:, ७७९ नरसिंहपुराणम् , ७१३, ७२१ नामलिङ्गानुशासनम् (त्रिकाण्डी), ७५, ७६, २८३, ३९० ४७०, ४७१, ५७०, ६२३ ७४५, ७५०, ७५२, ७५५, ८५२-४, ८६१, ८६२ नारदः, ३६, ५१, ५५, ५८-६१, ६३, ६४, ७४, ७८, ७९, ८४, ८५, ८७, ८८, ९२, ९३, ९५, ९६, १०२, १०४, १०७, १०८, ११८-२०, १२१, १२२, १२४-३२, १३४-६, १३८-४०, १४२, १४६, १४८-५०, १५६, १५८, १५९, १६७, १६९, १७०, १७६, १७८-८४, १८६, १९१-३, १९५-८, २००, २०२, २०६, २११, २१४-२३ २२५-९, २३१, २३३-९, २४१, २४३-५, २६६, २८०-२, २८९-९१, २९८-३०२, ३०५, ३२३, ३२४, ४०५, ४०७, ४०९, ४२२, ४२४, ४४६, ४६७, ४८१, ४८९, ६००, ६०३, ६०४, ६११,

६६७, ६८९, ६९१, ७०८

नारदपुराणम् , ८२८ नारायणोपनिषत् , ६५५ निगमः, ७७४, ७९७ निघण्दः, ५२२ पद्मपुराणम् , ८२७ पराश्चरः, १९, ९७, १०४, २९१, ३२७, ३६९, ३७१, ३७३, ३७८, ३८३, ३८७, ३८८, ३९१, ३९४, ४३५, ४५०, ४६६, ४७२, ४७३, ४७५, ४९४, ५१५, ५२३-७, ५३१, ५४४, ५४७, ५५१, ५५४, ५५६, ५५८, ५७०, ५९७, ६०४, ६१०, ६१२, ६१७, ६२०, ६२४, ६३४, ६३६, ६६०, ६६४, ६७१, ६७३, ६७९, ६८४, ६९४, ६९५, ७२३, ७२४, ७३३, ७८७ परिशिष्टम् , ३२८, ३३०, ३४६, ३५२, ४०७, ४२१, ४२२, ६८५, ६८६, ८५९ पाणिनीयम् (अष्टाध्यायी), ४३२, ८०६ पारस्कर:, ३२९, ३५६, ३६०, ४०४, ४२२, ४२६ पितामहः, १८९, २०६, २१०, २१२, २१४-२३, २२६-९, २३१-३, २३६-९, २४१-३, २४५-५० पुराणम्, १७ पुराणसमुच्चयः, ७१० पुलस्त्य:, ३७४, ३७७, ५६९, ५९९, ६०१, ६२४, ८२२ पुष्पसारः, ७१३ पैठीनसिः, ३०६, ३५०, ३५३, ४०७, ४२५, ४५१, ४६३, ४६८, ४९३, ५६६, ५९४, ६३१, ६७८, ७३२, ७४३, ७४४ प्रचेता:, ३२७, ३२८, ३३०, ३७३, ४०७, ४१४, ४३१, ४४७, ४९०, ५५१, ५५२, ५५५, ५५७, प्रद्य, प्रद्र, प्रष्प-७, ६०६, ६१२, ६३८, ६८३, ६८५, ७२३, ७३०, ७३५, ७४८, ७६१, ७६५, ७८६ प्रजापति:, २८९, ३०२, ३६६, ४२८, ६०२, ६०५

प्रभासलण्डः, ४७५

बाष्कलः, ८६२

प्राञ्च:, १७६, ६६४, ७६२

बुध:, ४०२ बृहत्पराशरः, ७७, ३६७ बुहद्यमः, ४६७, ४८१ बृहद्याश्चल्क्यः, ५६८, ६९५ बृह्चारदीयपुराणम्, ३७६, ४१६, ७१५, ७१८ बृहन्मनुः, ३१२, ३६०, ४०३, ४०४, ४८१ बृहस्पति:, ४४, ५१, ५५-७, ५९, ६०, ७१, ७५-७, ८०, ८७, ८९, ९१-३, ९९, १०१, १०४-६, १०९, १२२, १२५, १३५-४५, १४७, १५०, १५५, १५६, १६०-३, १६८, १७०-४, १७७, १७९, १८०, १८२, १८५-७, १९०, १९२, १९३, १९७, १९८, २००, २०४, २०६-११, २१३, २२७, २४६, २४९, २५०, २५२, २६१, २६५, २६९, २८१-३, २८५, २८६, २८८-९२, २९५-८, ३००, ३०१, ३०४, ३०५, ३०८-१२, ३१८-२२, ३२४, ३४६, ३५८, ३६५, ३९२, ४१२, ४१३, ४१६, ४२४, ४३६, ४७३, ४७४, ४७८, ४९२, ५१८, ५५७, ५५९, ५७२, ६१२, ६२०, ६३८, ६४०, ७३४, ७८३, ८४८, ८४९ .

वैजवाप:, ७९५ बोघायन:, ४३, ८०, ८१, २५३, २५७, २६७, २७३, २७७, २८७, २९२, २९५, ३०६, ३४९, ३५४, ३६३, ३८१, ३८४, ३८७-९, ३९२, ३९९, ४०३-५, ४०९, ४१०, ४१६, ४३२, ४४४, ४४७, ५६६, ५६७, ६००, ६०४, ६०७, ६३६, ६४७, ६४८, ६५८, ६५९, ६६१, ६८३, ६८४, ६९४, ७२२, ७२५, ७३६, ७४७, ७५०, ८५९,

ब्रह्मगर्मः, ५५४, ५५५

८६२

ब्रह्मपुराणम्, २५५, २६४, ३२९, ३३१, ३५१, ३५५, ३५८-६२, ३६८, ३७०, ३७१, ३९०, ३९१, ४१०, ४३१, ४३५, ४४६, ४५०, ५१६-८, ५२०, ५३०, ५४६, ५५३, ५६९, ५७५, ५७९, ६५७, ७३१-३, ७३५, ७३६, ७३८, ७४८, ७४९, ७५१, ७६०, ७६९, ७७६, ७७७, ८०६, ८१३, ८१६, ८४०, ८४१

ब्रह्मवैवर्तप्राणम्, ५४२, ७२९, ८०७ ब्रह्माण्डपुराणम् , ३८२, ६९७, ६९८, ७२९, ७९३ भगवद्गीता, ३७८, ७५९, ८७३, ८७६-८, ८८३ भगवान् , ८८४ भरद्वाजः, ४१४-६, ४३२, ५८२, ६२६, ६७७, ६८४, ७१३, ७१५, ७९३, ८०० भवदेव:, १६२

भविष्यपुराणम् , ३२, ८४, १६२, ३४८, ४६६, ४६९-७१, ४७५, ४७७, ५४५-७, ५४९, ५५३, ५६५-९, ५८९, ५९०, ५९२-४, ५९७, ६००, ७३२, ७३७, ७७४

भविष्योत्तरपुराणम् , ८४१

मागवतम्, ७०८, ७१८ भृगः, ४४८, ६९४, ७३०

मत्स्यपुराणम् , १११, १४०, १६४, ६३४, ७६१, ७६५, ८१७-९, ८२२, ८२३, ८२५, ८४६

मदनपारिजातम् , ४८२

मनुः, १५, २७, ३६, ३७-५५, ५७, ६५, ६६, ६८-७०, ७२, ७४-९०, ९३-९५, ९७, ९८, १००, १०१, १०३-१०, ११२-४, ११७-२५, १२७, १२८, १३०, १३२-४, १३७, १४०-२, १४५, १५१, १५३, १५४, १६२, १६५, १७०, १७३, १७५, १८५, १९८, २०१, २०३, २४७, २५३, २५४, २५६-६४, २६६, २६७, २७०, २७२, २७३, २७५-९, २८१, २८२, २८५, २८६, २९२, २९३, २९५, २९७, ३०१, ३०६-८, ३१०, ३११, ३१३, ३१७, ३१९, ३२०, ३२४, नेरह, ने४५, ३५४, ३६०, ३६१, ३६५, ३६८, ३७५, ३७९, ३८४, ३९०, ४००, ४०५-८, ४११, ४१३, ४१४, ४१७, ४२१, ४२३, ४२५, ४२६, ४३०, ४३२-७, ४३९, ४४१, ४४२, ४४५-५०, ४५७-६०,४६८,४७०,४७१,४७९, ४८०, ४८४, ४८८-९१, ४९३, ४९५-७, ५१५, ५१६, ५२९, ५३३, ५४३, ५४५, ५४७, ५५१, ५५४, ५६५, ५७०, ५७२, ५७३, ५७५, ५७६, ५७८, ५८१, ५८९, ५९२-६, ५९९, ६००, ६०३,

६०४, ६०७, ६०८, ६१६, ६२१, ६२१-६ ६२८, ६३२, ६३३, ६३६, ६३७, ६४४-७, ६५९ ६६०, ६७२, ६७४, ६७६, ६७७, ६८४, ६८८, ६९२, ६९४, ६९६, ७२२-४, ७३९, ७४३, ७४५-५७, ७७४, ७७८, ७८०, ७८५, ७९६, ७९७, ८०३, ८१०, ८५२-७, ८५९-६१, ८६३, ८८६

मन्त्रकोश: ७१६

मरीचि:, १३५, ३४५, ३६६, ४००, ६२८, ६९४, 928

महामारतम्, ५३, ५४, २०१, २९६, ३१४, ३१५, ४५०, ४८४, ६८७, ६९७, ७३५, ७८०, ७८८, ८०६, ८११, ८४३, ८४६, ८८३

माधव:, १४७

मानवसूत्रम्, ४५५

मार्कण्डेय:, २७०, ४१७, ५१७, ५१८, ५३४, ६२३, ६६१, ६९६, ७२२, ७२९, ७४२, ७४३, ७६९, **620, 629** 

मिताक्षरा (विज्ञानेश्वरः) ५०, १७०, १९९, ३९७, ४२२, ५१७, ५४३, ६५९, ७८८

मेधातियः, ३७८, ७२६

मैत्रायणीयपरिशिष्टम् , ३३२, ७७२

मोक्षधर्म:, २७

यज्ञपार्श्व:, ५५८, ७७४

यज्ञपार्श्वपरिशिष्टम् , ७७४

यमः, ८१, ८७, ३०२, ३५६, ३७५, ३८२, ३९०, े ३९२, ३९४, ३९६, ४१६, ४२३, ४२६, ४२७, ४२९, ४३०, ४४८, ४४९, ४७५, ४८१, ४८४, ५१७, ५२०-२, ५३३, ५३४, ५४५, ५५१, ५५६, ५५८, ५६३, ५६६, ५७१, ५७२, ५७४, ५७७, ५७८, ५८१, ५८२, ६०७-११, ६२२, ६२३, ६३०, ६३२-५, ६४०, ६४५-८, ६६३, ६७६, ६७७, ६८२, ६८४, ६९८, ७०३, ७१२, ७२४, ७३३, ७४१, ७९१, ८०४, ८७५, ८७७ याज्ञवल्क्यः (योगी ; योगीश्वरः), ३६, ३८, ४२, ४३,

४५, ४६, ५०, ५२, ५४-७, ६५, ६७, ६८, ७०,

७१, ७५७, ८०, ८३-६, ८८-९२, ९४-१०५, लङः, ६८९ १०८, ११०, ११२-७, ११९, १२०, १२२, १२४-६, १३०, १३२-९, १४३, १४५, १४८, १५४-६, १५९, १६५, १६६, १६८, १७०-३, १७५, १७६, १७८, १८२-५, १८७, १८९, १९१, १९२, १९८, १९९, २०१, २०२, २०५, २०६, २१२, २१४, २१५, २१८, २२०, २२७, २३२, २३४, २३५, २४०, २४१, २४३, २५३, २५४, २५६-८, २६२, २६५७, २७४, २७६, २७९, २८२-४, २८६, २९२, २९३, २९५, २९६, ३००, ३०६, ३०७, ३१७, ३१८, ३२१, ३२८, ३३०, ३३८, ३४७, ३४८, ३५३, ३६८, ३७३, ३७९, ३८३, ३८९, ३९५, ४००, ४०४, ४१०, ४११, ४१३, ४२१, ४२९, ४३०, ४३२, ४३८, ४४०, ४४१, ४४३, ४४४, ४४६-८, ४५८, ४६०, ४६७, ४६९, ४७०, ४७९, ४८०, ४८३, ४८४, ४८७, ४८८, ४९०-२, ४९८, ५०७, ५१०, ५१३, ५१५, ५१७, ५२०-२, ५३१, ५३३, ५३५, ५४६, ५५२, ५५३, ५५५, ५५७, ५६०-३, ५६५, ५७०, ५७३-५, ५७७, ५७८, ५८०, ५८१, ५९२, ५९५, ५९९, ६००, ६०१, ६०३, ६०७, ६१८, ६२९, ६३६-८, ६४०, ६४१-५, ६४९, ६५१, ६५८-६०, ६६२-४, ६७०-२, ६७८, ६८५, ६९२, ६९६, ६९७, ७००, ७०१, ७०७, ७१६, ७१९, ७२२, ७२३, ७२६, ७३४, ७४४, ७४६-९, ७५२, ७५४, ७५५, ७५८, ७६५, ७६६, ७६८, ७८४, ७८५, ७९८, ८०७, ८२५, ८४०, ८४१, ८५३, ८५६, ८५७, ८६०, ८६१, ८६४, ८६७, ८६९-७४

यास्कः, ३९९ योगयाज्ञवल्क्यः, ५१८, ६८३, ७०७ योगशास्त्रम् , ८६३ योगसूत्रम् (पातञ्जल), २२ रत्नकोशः, ७१४ रत्नपरीक्षा, ३८१ रतावली ४१५ लघुविष्णुः, ५३०

लिखित:, ५८०, ६०७, ७००

लिङ्गपुराणम् , ३९२-४, ७८१, ८४६

लीगाक्षिः, ३२३, ३६०, ५५४, ६०१, ६१०,६८७,७७२

वराहपुराणम्, ६८९, ८२५ वसिष्ठः, ६६, ४७, ४९, ५०, १६३, १६५, १९०, २५३-७, २५९, २६०, २६३, २६५-८, २७१, २७२, २८३, २८४, २८७, ३०७, ३३१, ३५१, ३५३, ३५४, ३६२, ३६८, ३७३, ३७९, ३९५, ४००, ४०७, ४१२, ४२५, ४२६, ४२९, ४३०, ४३२, ४३६, ४३९, ४४८, ४६६, ४७८, ४८५, ५१५, ५१७, ५२९, ५३०, ५३२, ५४७, ५४८, ५५१, ५५४, ५६०, ५७१, ५८०, ५८४, ५८९, ६००, ६०१ ६१३, ६१८, ६२४, ६२५, ६२७, ६२९, ६३०, ६३६-८, ६४१, ६५५, ६५७, ६६१, ६६२, ६६६, ६६९, ६८३, ६९१,७१४,७२६,७३० ७३२, ७४०, ७५०, ७६२, ८५२ ८५४, ८६०

वाचर्सात: (शब्दार्णवे) ३७७

वाजसनेयकम्, ३८

वामनपुराणम् , ७३४, ८१३

वायुपुराणम् , ७६९, ७७४ ८०३, ८०७, ८२८

वायुसंहिता (शिवपुराणे), ३६७

वासन्तम्, ६९०

विवस्वान्, ६७८

विश्वामित्रः, ४७०, ७६०

विषतन्त्रम् , २४२

विष्णु:, २९६, ३६५, ३६९, ४००, ४२२, ४६८, ५२४, ५२६, ५२८, ५५९, ५६०, ५८३, ५९७, ६९७, ७२४

विष्णुगुप्तः, ७६

विष्णुधर्मोत्तरम् , ५४६, ५५२, ७०९, ७१०, ७१२, ७२४, ७२८, ७७८, ८२४, ८३५, ८३७, ८३९, ८४४, ८४६

विष्णुपुराणम्, १८, २०, ३१, ३४, ३८, २९७, ३३५, च्**६५, ४००, ४६९, ६२१, ६३९, ७२२,** ७२३, ७३२, ७४३, ८०४, ८८१

वृत्तिकारः, ७८८

वृद्धकात्यायन:, ३०७ षृद्धगीतमः, ७२९

बृद्धपराशरः, ३५३

षृद्धप्रचेताः, ३२९, ५५८

बृद्धमनुः, १३२, १४३, २७०, २८७, ३५४, ४८६, 499, 009

बृद्धयाश्वल्क्यः, ३१०, ३७५

बृद्धवसिष्ठः, १६४, ३५९, ३६५, ६५९

बृद्धहारीत:, २९६, ३०२, ६३३

वैद्यकम्, ५६७

वैशम्पायनः, ५२९

व्याघ्रः(व्याघ्रपादः), ३५६, ३६०, ६०१, ६०३-५, शुनःपुच्छः, ३३० ७०१, ७५१, ७६६

न्यासः, २६, २९, ३७, ५२, ५६, ६७, ७६, ९१, ९३, १०७, १२४, १३९, १४३, १४८, १४९, श्रीघरः, ३२० १५१, १५८, १६०, १६७, १७०-२, १८६, श्रुतिः, १८, २६, २७, ३०, ३१, ५३, ६९, १६३, १८७, १९०, २८४, ३०३, ३१८, ३१९, ३२२, ४१२, ४२७, ४५१, ४७३, ४७६, ५४६, ५५५, ५५९, ५९२, ६१७, ६३३, ६७३, ६९५, ६९७, ८८३, ८८५ ६९८, ७००, ७२३, ७३६, ८८४, ८८५

शंकरगीता, ५४२

शञ्चः, ७१, १२६, १९६, २५४, २६९, २७४, २८०-२, २९६, ३१८, ३२२, ३२८, ३२९, षडशीतिः, ३६१, ३६४, ३६६, ३६९ ३६२, ३६४, ३६७, ३८४, ३९०, ४१३, ४१७, संग्रहः, ६२६, ६२७ ४२४, ४२५, ४४१, ४४८, ४७०, ४७८, ५१४, वैवर्तः, ९५, १६९, ३२९, ३५५, ३९६, ४४०, ४६५, ५२०, ५२९-३१, ५३८, ५४४, ५४५, ५५०, ५९३, ५९५, ५९७, ५९९, ६००, ६०५-८, ६१०, ६१६, ६२१, ६२९, ६३०, ६३६, ६४९, सत्यवतः, ३४६ ६६०, ६७२, ६८३, ६९३, ७०४, ७०७, ७३६, सांल्यकारिका, ८७३ ७४९, ७६४, ७८७, ८६१

शङ्खलिखिती, ५२, ५४, ९०, ९९, १०५, १०८, सुमन्तुः, १६२, ३६७, ४०४, ४६९, ४७९, ११४, ११६, ११८, १२६, १२७, १४४, २३४, ् २८३, २८४, ३०८, ३१३, ३६२, ३६९, ४११, ४१३, ५१५, ५२८, ५४५, ५४७, ५६१-३, ६०७

शाङ्खायनसूत्रम् , ६७५

शाण्डिल्य:, ४३८

शातातपः, ३४६, ३५५, ३६३, ३६८, ३८६, ४२७, ४३१, ४८५, ५०९, ५११, ५१२, ५२४, ५२५, ५२७, ५२९, ५४५, ५५६, ५५८, ५७७, ५८१, ५८२, ५९१, ५९२, ६२४, ६३२, ६७८, ६९४, ६९६, ६९९, ७१९, ७३२, ७९१, ७९२, ८४८, ८४९

शारीरकम् (वैद्य ), ४२१

शाङ्गधर:, १७४

शालंकायन:, ८०५

शिक्षा, ४५०

शिवधर्म:, ५०५

शीनकः, ४०८, ४२१, ४२६, ४३०, ४४४, ६६९, ६८३, ६८५, ७०७, ७१६, ७१८-२१, ८१९

२५६, २७१, ३८०, ३९९, ४००, ४५५, ४७५, ७२७, ७५१, ७५७, ८७२, ८७४, ८७८, ८८१,

षट्त्रिंशन्मतम्, ३८५, ४६६, ४७०, ५३०, ५४७, ५६१, ५८२, ५९१, ५९२, ६००, ६०६, ६१३, ६४६, ६४७, ७७३

४६७, ४७२, ४७४, ४८१, ५४३, ५४४, ५५६, ५६३, ५७०, ५७२, ५७४-९, ५८१-३, ५८९, ५५७, ५५९, ५६२, ५७८, ५७९, ६०३, ६०४, ६०६, ६०९, ६११, ६१३, ६८४, ८४३, ८६०

सिद्धान्तः, ३३४

४८१, ५१७, ५२६, ५४८, ५६२, ५७०, ५७२, पंषर, पण्ह, पण्ण, पट्रस, पुरुर, इर्व, इव्व ६३५, ६३६, ७९३, ७९७

सूत्रम्(मानव?), ८५९ स्कान्दपुराणम्, ४११, ४१२, ४१४, ४१५, ५४०, हरदत्तः, ४२, २५५, ३१७, ३६३, ४६० ७०८, ७१७, ८०२, ८१३, ८२३, ८३५, ८४१, हरिवंश, १६ ८४२, ८४३, ८४५ स्मृतिचन्द्रिका, १८९, २२३, २२८, २३५, ३१८

स्मृतिसंग्रहः, ८०३ स्मृत्यन्तरम् , ६८, ७६, १२१, १४८, १५२, १६०, २०९, २१३, २२३, २७०-२, ३५६, ३६०, ३७२, ३८८, ३९२, ४४५, ४४७, ४४८, ४६०, ५७७, ६०६, ६१३, ६१८, ६२१, ६२२, ६२६, ६३०, ६७८, ६९०, ६९७, ६९९, ७०१, ७०३, ७०९, ७१९, ७३०, ७३६, ७५९, ७९२, ७९६, ८६२, ८६९

स्वयंभः, ४०२, ४०४

हारी ः, ४०, ६२, ६३, ८०, १५३, २६३, २६४, २८२, २८४, २९६, ३५८, ३५९, ३७४, ३८७, ४१२-५, ४२२, ४३०, ४४५, ४६३, ४६५, ४६६, ४७४, ४८४, ४८७, ४९०, ५२५, ५२७, ५३२, ५३४, ५३६, ५५४, ५५५, ५६१, ५६९, ५७५, ५७७, ६००, ६०१, ६१८, ६१९, ६२६, ६२८, ६३०, ६३२, ६३४, ६३७, ६४१, ६४५, ६५९, ६७५, ६७६, ६८४, ७०१, ७०४, ७३४, ७३७, ७४२ ७६९, ७७५

#### INDEX V

# च्या रूयोदाहृतप्रमाणवान यानामनुक्रमणी

|                           | -      |                              |                          |     |                      |
|---------------------------|--------|------------------------------|--------------------------|-----|----------------------|
|                           | २५३,   |                              | अकृत्वा वपनं तेषाम्      | ५२७ | परा., 9. 54          |
|                           | ३, ३९३ | मनु., 9. 153                 | अवलमलोमकेशनख:            | ४३७ | देव.                 |
| अंशुमानभिनिर्मुक्ता       | ६२३    | त्रिकाण्डी., 2. 7. 55        | अक्रमोढासुतश्चैव         | २६८ | कात्या., 862         |
| अकल्यबालस्थविर            | .40    | कात्या., 96                  | अक्रमोढासुतस्त्वृक्थी    | २६८ | कात्या., 863         |
| अकल्यादीनिष शनैः          | 40     | कात्याः (शुकः, 4. 5.         | अक्र्रहृदय: शान्त:       | २३८ | नारः पिताः           |
|                           |        | 106)                         | अक्षता च क्षता चैव       | २५७ | याज्ञ., 1. 67        |
| ं अकामऋते ब्रह्मवधे       | ५४५    | হাঙ্ক্কুলি. ( $ABORI$ ,      | अक्षतो त्राह्मणो वजेत्   | ८२  | मनु., १. 124         |
|                           |        | vol. 8, p. 117)              | अक्षवध्रशलाकाचै:         | १२१ | नार., 214. 1         |
| अकामत: सुरां पीत्वा       | ५६६    | भवि.                         | अक्षस्य परिमाणं स्यात्   | २२२ | नार. पिना.           |
| अकामत: सुरापाने           | ५६५    | भवि.                         | अक्षा: सबोजा: कुरुका:    | १२१ |                      |
| अकामत: स्त्रियं हत्वा     | ५५५    | व्यास.                       | अक्षारलवणां रूक्षाम्     | ६३५ | यम.                  |
| अकामत: स्त्रियो गत्वा     | ६०९    | आप.                          | अक्षारलवणान्नाः स्युः    | ३३० | बृहस्प. आश्री., 19   |
| आकामतस्तु राजन्यम्        | . ५५३  | मनु., 11. 127                | अक्षारा: कथिता ह्येते    | ३३० |                      |
| अकामतो यदा हन्यात्        | ५४७    | भवि.                         | अक्षिकर्णचतुष्कं च       | ८७० | याज्ञ., 3. 99        |
| अकाममननुज्ञातम् १७०       | , १७२  | कात्या., 525                 | अक्षीणाश्चैव गोपानात्    | ३९० | देव.                 |
| अकामानक्तमोजी ६२०         | ,८०९   | आप.                          | अक्षोभ्याणि तडागानि      | ३९१ | देव.                 |
| अकामे पितरि रिक्थम्       | २८०    | হান্ত্ৰ. (cf. <i>ABORI</i> , | अगुप्ते वैदयराजन्ये      | ९४  | मनु., 8. 385         |
|                           |        | vol. 8, p. 105)              | अगुप्तावङ्गसर्वस्वै:     | ९४  | मनु., 8. 374         |
| अकारणे च विकोश            | १०३    | याज्ञ., 2. 234               | अश्हीते समं दाप्य:       | १३२ | याज्ञ., 2. 292       |
| अकारश्चास्य नाम्नोऽन्ते   | ४३२    | मनु., 2. 125                 | अप्रये पावकायेति         | २३० | पिता.                |
| अकार्यकारिणस्तेषाम्       | ४६८    | पैठी.                        | अमि प्रजापति चेष्ट्वा    | २५५ | ज्ञाः                |
| अकार्यमन्यत् कुर्याद्वा   | ४६९    | मनु., 11. 96                 | अमि प्रविश्य ग्रुध्येयुः | ४७५ | यम.                  |
| अकीर्तितानामन्येषाम्      | 684    |                              | अग्निकार्यं च भिक्षायाः  | ४२९ | यम.                  |
| अकुर्वाणस्तु तच्छ्राद्वम् | ७८१    | लिङ्ग-                       | अग्निदं गरदं चैव         | १६४ | मत्स्य., 227. 118    |
| अकूटं कूटकं ब्रूते        | ११६    | याज्ञः, 2. 241               | अग्निदो गरदश्चैव         | १६३ | वसि., 3. 16          |
| अकृत: षड्विधस्तेषाम्      | १९८    | नार., TSS,                   | अभिपकाशनो वा स्यात्      | ८५७ | मनु., 6. 17          |
|                           |        | 57. 128                      | अभिमुखां वै देवा:        | ८२७ | आश्व. ए., 4. 8. 6    |
| अकृता वा कृता वापि        | २७२    | मनु., 9. 136                 | अमिर्देवेद्र:            | ६४७ | ऋ. सं. खिल., 5. 5. 1 |

|                                        |                     |                                        |                            |           | -D. 0 CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अग्निर्मूर्घा दिव:                     | ६५६                 | ऋ. सं., 8. 44. 16                      | अङ्कुल्यग्रेषु मानुषम्     | ६८३       | वसि., 3. 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| अभिवर्ण ततश्रोर:                       | २५०                 | बृहस्प., 8. 80                         | अङ्गुल्यमृषीणाम्           | ६८३       | विस., 3. 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| अग्निवर्ण न्यसेत् पिण्डम्              | २३२                 | याज्ञ., 2. 105                         | अङ्गुष्ठमूलस्योत्तरतः      | ६८३       | वसि., cf. 3. 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| अग्निवर्णमयः पिण्डम्                   | २३१                 | नार., 119. 289                         | अङ्गुष्ठाग्रं पिन्यम्      | ६८३       | बोधा., 1. 5. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| अग्निवर्णमय:पिण्डम्                    | २३१                 | पिता.                                  | अङ्गुष्ठाङ्गुलिभिश्चैव     | 900       | व्यास.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| अग्निहोत्रं जुहोति                     | २९२                 | ते. सं., 1. 5. 9. 1                    | अङ्गुष्ठाङ्गुलियोगेन       | २४८       | पिता.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| अग्निहोत्रं विवाहं च ४८७,              | ६३०                 | त्रि. स., 1. 66                        | अङ्गुष्ठाङ्गुलियोगेन       | २४९       | बृहस्प., 8. 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| अभिहोन्यपविध्यामीन्                    | ६२६                 | मनु., 11. 41                           | अच्छिद्रेष्वविलिप्तेषु     | ७९४       | आदित्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| अग्नीन् वाप्यात्मसात्कृत्वा            | ८५७                 | याज्ञ., 3. 54                          | अच्छिन्नाग्रानशुष्काग्रान् | ७८९       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| अमीषोमीये संस्थित                      | 800                 | cf. शाबर., 1. 3. 3                     | अञ्चिन्नान् धारयेनित्यम्   | ४२७       | आश्व. स्मृ., 2. 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अमेः पश्चिमदिग्भागे                    | २२४                 | पिता.                                  | अजा गावो महिष्यश्व         | ३९०       | देव.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| अमे: शिशिरहेमन्ती २१६                  |                     | पिता.                                  | अजातदन्तासु पित्रो:        | ३६२       | शङ्घ. (ABORI,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| अमेर्विधि प्रवध्यामि                   | २२९                 | पिता.                                  |                            |           | vol. 8, p. 115)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| अग्न्यगारायुधागार                      | १०५                 | मनु.                                   | अजातदन्तासु पित्रोः        | . ३६२     | काष्णी.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| अम्बनारे गवां गोष्ठे                   | ७५३                 | मनु., 4. 58                            | अजातश्चास्मि तत्काले       | ६१        | कात्या., 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| अग्न्यादिलोकपालांश्च                   | <b>२२४</b>          | पिता.                                  | अजातौ जातिकरणे             | ११७       | याज्ञ., 2. 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| अग्न्याधियं पाकयज्ञान्                 | ४४२                 | मनु., 2. 143                           | अजानन्नीषधं तन्त्रम्       | १४५       | बृहस्प.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| अग्न्युत्सादिनिराकृति                  | ६२७                 | गौत., 22. 36                           | अजावयो गृहं च              | २८४       | वसि., 17. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| अग्न्युत्तापानपञ्जल<br>अग्रेदिधिषूपतिः | ६३०                 | वसि., 20. 9                            | अजाविके तु संरुद्धे        | १२३       | मनु., 8. 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| अर्थ स केवलं भुङ्क्ते                  | ४८९                 | मनु., 3. 118                           | अजाविकेऽपहृते              | १०५       | शङ्खलि. (ABORI,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| अघमर्षणं त्रिरावृत्य                   | 900                 | आश्व. परि., p. 145                     |                            |           | vol. 8, p. 111)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| अधमर्षणं देवकृतम्                      | ५२९                 | वसि., 28. 11                           | अजाविरेणुसंसर्ग            | ३९३       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| अधानां यौगपद्ये                        | 363                 | देव.                                   | अजीवन्तः स्वधर्मेण         | ३६        | वसि., 2. 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | ५५५<br>५ <u>९</u> २ | गीत., 12. 42                           | अजैकपादहिर्बुध्न्य:        | २२४       | पिता.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| अन्नज्ञेनस्वी                          | ५२५<br>७१६          | स्कान्द.                               | अजो इस्ती रणे छत्रम्       | ३९४       | यम.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अङ्कितः राङ्कचकाभ्याम्                 | ७१६<br>७८           |                                        | अज्ञातं च सदा ग्रुचिः      | ५७५       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| अङ्गच्छेदे तदर्धे तु                   |                     |                                        | अज्ञातांश्व मृगद्विजान्    | ५७५       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| अङ्गप्रत्यङ्गतंपूर्णे<br>              | ५५८<br>८०९          |                                        | अज्ञानात् पूजयेद्विष्णुम्  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| अङ्गवङ्ग कलिङ्गांश्च                   |                     | -                                      | अज्ञानादथवा मोहात्         | ४७४       | A Committee of the comm |
| अङ्गहीनस्तु कर्तव्यः ९१                |                     |                                        | अज्ञानादुपवासः स्यात्      | ६३६       | গল্প. (ABORI,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| अङ्गारतुषकेशास्यि                      | ३९६                 |                                        | olding                     |           | vol. 8, p. 115)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| अङ्गावपीडनायां च                       | १०४                 |                                        | अज्ञानाद् द्वे राते पूर्णे | १५४       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| अङ्गुलिकनिष्ठिकामू ले                  | ६८३                 |                                        | अज्ञानाद् बाल्मावाच        | १५४       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| अङ्गुलिपर्वणि दैवम्                    | ६८३                 | •                                      |                            | ५८        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        |                     | vo 1.7, p. 113)<br>बोघा., cf. 1. 5. 13 |                            | -،<br>عود | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| a. कुलिमूलं दैवम्                      | .६८३                |                                        | अज्ञानाद्वारणीं पीत्वा     | . ५६।     | ` _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अङ्गली ग्रन्थिमेदस्य                   | १२३                 | मनु., 9. 277                           | અસામાક્ષાદ્વા પાતા         | . 14.     | / ** **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                           |     |                     | _                            |       |                              |
|---------------------------|-----|---------------------|------------------------------|-------|------------------------------|
| अज्ञानान्मद्यपानं तु      | ५६८ | भवि                 | अतीते मातृकं विद्यात्        | ३५५   |                              |
| अण्डमात्रं समुत्कृत्य     | ६०० | জানু.               | अतैलपकं मुनय:                | ८२८   | पाद्म.                       |
| अण्डाभ्यां रहितं लिङ्गम्  | ६०० | कण्व.               | अतोऽन्तरा धनं दत्त्वा        | १७२   | न्यास. (IC, vol. 9,          |
| अण्डो चैवाण्डजैर्वस्नै:   | ८४२ | आदित्य.             |                              |       | p. 85)                       |
| अतः परं पुराणं स्यात्     | ३५२ | आश्व. गृ. परि., AL, | अतोऽन्यथा तु महरन्           | ७५५   |                              |
| ,                         |     | 20. 2               | अतोऽन्यथानंशभाजः २९।         | 9-30g | नार., TSS, 153.23            |
| अतः परं प्रवस्यामि        | २४१ | नार-                | अतोऽन्यया भवेद्दोष:          | 424   | परा., 6. 56                  |
| अतः परं प्रवस्यागि        | २४४ | नार., 124. 327      | अतो न्यूनं न दातव्यम्        | ८२३   | गरुड.                        |
| अत: स्वरुपीयसि द्रव्ये    | ६७० | मनु., 11. 8         | अतो न्यूनतरस्यास्य           | ६५८   |                              |
| अत ऊर्ध्व तु छन्दांसि     | ४४५ | मनु., 4. 98         | अतोऽन्येषु च कार्येषु        | २१९   | कात्या., 435                 |
| अत ऊर्घं तेन संभाष्य      | ६६० | गौत., 20. 8         | अतो बालतरस्यास्य             | 440   | হাল্প. (ABORI,               |
| अत ऊर्घ्वं पतस्येते       | ६३८ | थाज्ञ., 1. 38       |                              |       | vol. 8, p. 120)              |
| अत ऊर्ज्वं पितुः पुत्राः  | १८३ | नार., cf. 46. 2     | अतो ब्राह्मणराजन्यौ          | ३७५   | मनु., cf. 11. 93             |
| अत ऊर्घ्वं प्रवस्थामि     | ५२२ | अङ्गि. उ., 2. 1     | अतोऽस्मि लोके वेदे च         | २८    | गीता., 15. 18                |
| अन ऊर्ध्वं सकुल्य: स्यात् | २८५ | मनु., 9. 187        | अत्यन्तार्घापहारे तु         | 494   | शङ्ख.                        |
| अतश्च कैश्चिद्दशमीष्वपि   | ३३४ |                     | अत्यन्तोपहतानां तु           | ३८२   | यम.                          |
| अतस्तस्य हि संत्यागः      | ६६० | •                   | अत्यर्थ निर्गुणो विप्र:      | 489   | सुम,                         |
| अतस्वं दर्शयात्मानम्      | २३९ | पिता.               | अत्याज्या माता तथा           | ११४   | হাঙ্ক্লুলি. ( <i>ABORI</i> , |
| अतिकृच्छ्रं चरेद्दाता     | ६३० | यम.                 |                              |       | vol. 7, p. 111)              |
| अतिकृच्छ्रं तसक्रच्छ्रम्  | ६०२ | जाबा.               | अत्यारात् परकुष्ट्यस्य       | १४४   | बृहस्प., 19. 49              |
| अतिकामन्ति ये पापाः       | १४३ | वृ. मनु.            | अत्र पितर:                   | ७६६   | আশ্ব. श्रौ., 2. 7. 1         |
| अतिथिं तं विजानीयात्      | ७२४ | परा., 1. 41         | अत्रास्य माता सावित्री       | · 38  | विष्णु(T)., 28. 38           |
| अतिथिग्रहणार्थाय          | ७२२ | वि. पु., 3. 11. 56  | अत्राह गोरमन्वत              | ६५४   | 寒 ң., 1. 84. 15              |
| अतिथित्वे तु वर्णानाम्    | ७२५ | याज्ञ., 1. 107      | अत्राहममुक: साक्षी           | १९१   | याज्ञ., 2. 87                |
| अतिदाहातिवाहाभ्याम्       | 448 | आप. स्मृ., 1. 23    | अत्रिगोत्रोद्भवां नारीम्     | ४७९   | सुम.                         |
| अतिपक्षं च दुष्पकम्       | ७१८ | बृ. नार.            | अत्रैवकारकरणात्              | 468   | भवि.                         |
| अतिपातकथुक्तानाम्         | ४६६ | मवि 🚉               | अत्रोत्सर्गेण मन्त्रान्ते    | ६३५   | यम.                          |
| अतिपातकयुक्तोऽपि          | 38  | आदि. पु.            | अथ ऋतुमत्याः प्राजापत्य      | ४२१   | आश्व. परि., p. 152           |
| अतिपातकिन स्त्वेते        | ४६६ | कात्या.             | अथ ऋत्विजि वृते यदि          | ११८   | शङ्कलि. (ABORI,              |
| अतिबालामतिक्वशाम्         | ५५७ | बृहरूप.             | ·                            | • •   | vol. 8, p. 109)              |
| अतिरिक्तं न दातव्यम्      | 449 | व्यास.              | अथ कश्चित् प्रमादेन          | ३६८   | ଅନ୍ତ୍ରି                      |
| अतिरिक्तैर्विपत्तिश्चेत्  | 449 | व्यास.              | अथ काम्यानि सप्तमे           | ४२५   | आव. ध., 1. 1. 20             |
| अतिवृद्धानमार्योश्च       | ४८६ |                     | अथ क्रमाण्डेर्जुहुयात्       |       |                              |
| अतिसांतपनं नाम            |     |                     | अथ चेत् प्रतिभूनीस्ति •      |       |                              |
| अतीतकालं जुहुयात्         |     | ·                   | अथ चेंत् प्रतिषिद्धः प्रवासे |       |                              |
| अतीतन्यवहारान् २६७,       |     |                     |                              |       | vol. 8, p. 109)              |
|                           |     |                     |                              |       |                              |

|                                                              | अंदर्भ तं विदर्देवाः २३४ कात्या., 441                                |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| अथ चेदनुतं ब्रूयुः १४२ नार., 165. 7                          | MX-4 (1 1 3 4 11)                                                    |
| वाश दायादबन्धनाम २६३ वसि., 17. 26                            | ord and Grown and                                                    |
| ुन्य हेयमहेयं च १४६ नार., 137. 2                             | अविश्वनागान्ध्रमा मान्य                                              |
| अथ दैवविसंवाद: २४६ कात्या., 456                              | 014 0414                                                             |
| क्या पञ्चनमापूर्वः १९४ कात्याः, <sup>285</sup>               | जिंद-जना स्थारता । गांच                                              |
| अथ प्रतिताः समबसाय ६५८ बोधा., 2. 1. <sup>49</sup>            | अद्भुवा हार्रानाञ्चान । १ १ १                                        |
| अथ प्राकल्प: ४३९ आश्र. गृ., 1. 11. 1                         | अदण्ड्या हरितनो हाश्वाः १२८ मनुः                                     |
| अथ प्रागेव दत्तं स्यात् १५३ कात्या-, <sup>649</sup>          | अदण्ड्यो काणकुण्ठी च १२८ मनु.<br>अदण्ड्यो मातापितरी ७१ शङ्ख. (ABORI, |
| अथ भक्तवते दद्यात ७१० गरुड.                                  | अदण्ड्यो मातापितरी ७१ शङ्ख. (ABORI,<br>vol. 8, p. 103)               |
| अथ भातणां दायविभागः २८७ वसि., 17. 40                         | ***                                                                  |
| अय ग्रहि दशरात्रात ३६३ बोधा., 1. 5. 104                      | अदत्तं तु भयक्रोध १४६ नार., 138. 9                                   |
| अथ राजधर्माः ७२ विष्णु(T)., 3. 1                             | अदत्ता चेत् समूढा तु ३०८ बृहस्प., 26. 31                             |
| अथर्वहन्ता तेजोनः १६४ वृ. वसि.                               | अदत्तादानात् ४८४ हारी                                                |
| अथवा मनिस ध्यात्वा ४१२ स्कान्द., 4. 4. 23                    | अदत्त्वा तु मृते दाप्यः १५३ कात्या., 566                             |
| 944 4414                                                     | अदस्वा नैव भोक्तव्यम् ७२२ मार्कः                                     |
| अथवा रागध्रात् १११                                           | अददि समाप्नोति ५२ याज्ञ., 2. 36                                      |
| अयपा खब्रमान्ड १११                                           | अदास इति चोक्ता त्रिः १३१ नार., 150. 43                              |
| अथवा सप्तनगर्छ                                               | अदुष्टश्चेद्वरो राज्ञा १३४ नार., 177. 32                             |
| अथ सिपण्डीकरणम् ३४८ आश्व. रा. पार., AL<br>22. 1              | अदुष्टां परिगृह्यापि १३४ नारः                                        |
| 0 / (DOD)                                                    | अदुष्टां लमते त्यक्तुम् ९६ <b>दे</b> व.                              |
| अथ सप्ताश्वरथपर्ण २३४ शङ्खलि ( <i>ABURI</i> , vol. 8, p. 104 |                                                                      |
|                                                              | अदृष्टा धर्मशास्त्राणि ५२५ शाता.                                     |
| जुन तान नाता गाना                                            | अदेयं यश्च गृह्णाति १५१, १५३ मनु. (शुक्र. 4.5.311)                   |
| अथ सीमन्तोन्नयनम् ४२२ पार., 1. 15. 1                         | अदेयान्याहुराचार्याः १४६ नार., 137. 5                                |
| अथ स्नातक: सान्तर्वासाः ७४७ बोधा., 1. 3. 1                   | अदेशकालभाषाभिः ९३ व्यास. ( <i>IC</i> , vol. 9,                       |
| अथ हास्य वेदमुपश्रुण्वतः ८९ गौत., 12. 4                      | р. 94)                                                               |
| अथातः संप्रवस्यामि २४९ पिताः                                 | अदेशकालेऽविधिना ४४२ <sup>उ</sup> श.                                  |
| अथापक्तव्य विण्मूत्रम् ६७७ मर.                               | अदेशं पार्वणश्राद्धम् ३५२ गोमिः                                      |
| भ्रायापर त्यहंन ५१५ गीत., $26.4$                             | अद्भिः प्रक्षालनं प्रोक्तम् ३७८ परा., 5. 6                           |
| अथापरं भ्रुणहत्यायाम् ५४७ वसि., 23. 38                       | olise: serior strang                                                 |
| अथाविकेयाणि ६३१ पैठी.                                        | Olist's section of the                                               |
| अशास्मे तत्पात्रम ६४० गौत., 20. 11                           | બાજા: ગયા વ્યાપ                                                      |
| अधास्य ज्ञातयः परिषत् ६६१ बोधा., 2. 1. 35                    | 5 110                                                                |
| अधैतमपि चोद्दिश्य ३६७ शिवपु. वायुसं. च.,                     |                                                                      |
| 29. 211                                                      | भारता द्वारा ।                                                       |
| अथो खल्वाहुरभ्यञ्जनं वा ३७२ ते. सं., 2. 5. 1.                | 0 77 1                                                               |
| अथोपेतपूर्वस्य ५७१ आश्व. र., 1. 22.                          |                                                                      |
| ALAI 1/4 V                                                   |                                                                      |

| •                            |                                  | •                       |       |                             |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------|-----------------------------|
| अधनस्य ह्यपुत्रस्य १८१       |                                  | अनन्तवीर्यामितविक्रम    | २९    | गीता., 11. 40               |
| अधमस्यापहरणे ५९३, ५९६        | मनु.                             | अनपत्यस्य धर्मोऽयम्     | २९७-९ | बृहस्प., 26. 108            |
| अधम्ोत्तममध्यानाम् ६९९       | शाता.                            | अनपत्यस्य पुत्रस्य      | २९३   | मनु., 9. 217                |
| अधमो मारवाही स्यात् १२९      |                                  | अनभिख्यातदोषस्तु        | ÉRR   | याज्ञ., 3. 300              |
| अधर्मादपि षड्भागः ४२         | मनु., 8. 304                     | अनर्चितं वृथामांसम्     | ७१५   | विष्णु(T)., 51. 26          |
| अधर्भी नृपतेर्देष्टः १६५     | -                                | अनर्थितैरनाहूतै:        | ५२४   | अङ्गि. उ., 7. 5             |
| अधस्तान्नोपदध्याच ७५०        | मनु., 4. 54                      | अनहीं एवं पुत्रा:       | २८२   | शङ्ख.                       |
| अधिकारी मवेन्मर्त्यः ७०७     | হাস্ক্র.                         | अनभन् जलमध्यस्थः        | 486   | जाबा.                       |
| अधिकृत्य प्रवृत्तो यः ३३     | मवि.                             | अनस्थिमतां वधे पण:      | ५६३   | सुम.                        |
| अधिकियत इत्याधिः १६९         | नार., 82. 124                    | अनाकारितमप्यूर्ध्वम्    | १६९   | नार., 77. 108               |
| अधिविन्नस्त्रियै दद्यात् ३०३ | कात्या.(याज्ञ.,2.148)            | अनाकालभृतस्तद्वत्       | १२९   | नार., 147. 26               |
| अधीत्य वेदं विप्रेभ्य: ३५    | धनुर्वेद:                        | अनाक्षारितपूर्वी य:     | १६४   | कात्या., 804                |
| अधीत्य शाखामात्मीयाम् ४३६    | वसि.                             | अनाख्याय ददद्दोषम्      | ९६    | याज्ञ., 1. 66               |
| अधुना संप्रवक्ष्यामि २५०     | पिता.                            | अनागतां तु य: पूर्वम्   | 282   | शाता. (AL MS.               |
| अधोमागे शरीरस्य ७५५          |                                  |                         |       | p. 28)                      |
| अधौतं तच विज्ञेयम् ६९६       |                                  | अनाच्छेद्यमनाहार्यम्    | ६७    | न्यास. ( <i>IC</i> , vol. 9 |
| अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः ३५, ६७२ | कात्या. <del>स्मृ</del> ., 13. 3 |                         |       | p. 72)                      |
| अध्यापयन् गुरुसुतः ४३५       | मनु., 2. 208                     | अनातुर: सति धने         | ६३९   |                             |
| अध्याप्या धर्मतः ४४३, ४८८    | याज्ञ., 1. 28                    | अनातुर: स्वानि स्नानि   | ७५४   | मनु., 4. 144                |
| अध्यावहनिकं नाम ३०३          | कात्या., 896                     | अनाथं ब्राह्मणं प्रेतम् | ३२७   | परा., 3. 39                 |
| अध्येतव्योऽप्येकदेश: ४५०     | परा., 12. 33                     | अनादिरेष मगवान्         | ३३६   | कूर्म.                      |
| अध्वगः क्षीणवृत्तिश्र ६७३    | व्यास. (अत्रिसं.,                | अनादेयास्तु ते सर्वे    | ६०    | बृहस्प., 2. 32              |
|                              | 165)                             | अनादेयो भवेद्वाद: ६५    | , ११६ | बृहस्प., 1. 135             |
| अध्वरेषु यथाध्वर्युः २१९     | पिता.                            | अनादेशे शतम्            | ६३६   |                             |
| अनंशास्त्वाश्रमान्तर २६६,६६६ | वसि., 17. 52                     | अनापृच्छन् हि एह्वान:९  | ९,१०५ | बृहस्प., 22. 25             |
| अनिमकस्तु यो विपः ६६९        | वसि.                             | अनावृतं च तन्नारो       | १२७   | नार., 171. 40               |
| अनिप्रमत उत्कान्ते: ३२८      | अङ्गि.                           | अनाश्रित्य पितृद्रव्यम् | २८१   |                             |
| अनि्मरिनिकेतः स्यात् ८६१     | मनु., 6. 43                      | अनाहितामिश्चेदन्यम्     | ४१५   | हारी. (NPP, vol.            |
| अनुषुत्तिहितां गां च ६३६     | परा., 4. 6                       |                         |       | 63, p. 178)                 |
| अनधीत्य द्विजो वेदान् ७५५    | मनु., 6. 37                      | अनाहितामी पित्रादी      | ६२७   | कार्ष्णा.                   |
| अनध्यायं प्रकुर्वीत ४४५      | नार.                             | अनिग्रहाचेन्द्रियाणाम्  | ६५७   | याज्ञ., 3. 219              |
| अनध्यायेष्यध्ययने ४४९        |                                  | अनिचयो भिक्षुः          | ८६१   | गीत., 3. 11                 |
| अननः विषुवे श्राद्धम् ७७९    |                                  | अनिन्छात: प्रभुत्वेन    | १३०   | मनु., 8. 412                |
| अनन्तरः सपिण्डाद्यः १८०,     |                                  | अनित्यमागतो यसात्       | ७२४   | 7.3<br>1.3                  |
| _                            | मनु., 9. 187                     | अनिर्गते दशाहे तु       | १७१   | बृहस्प., 10. 49             |
| अनन्तरैकान्तर २७६            | गौत., 4. 16                      | अनिर्गते दशाहे तु       | ३६५   | बृहस्प. आशी., 32            |

| अनिर्णीते तु यद्यर्थे                          | १५५         | कात्या., 70                              | अनृतं तु वदन् दण्ड्यः      | ५१         | मनु., 8. 36 💆     |
|------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------------|
| अनिर्दशाहां गां स्ताम्                         | १२८         | मनु., 8. 242                             | अनृतवाक् तस्करः            | ४९०        | प्रचे.            |
| अनिदिष्टं तु सौवर्णम्                          | ७८          | कात्या., 491                             |                            | ५५५        | प्रचे.            |
| ुअनिर्दिष्टाच निर्दिष्टम्                      | १५७         | कात्या., 519                             | अनृती तु यदा गच्छेत्       | ६७९        | परा.              |
| ्र आनादेशस्य निष्टम्<br>अनिर्वर्त्य महायज्ञान् | ६३९         |                                          | अनेकपदसंकीर्णः             | ६०         | कात्या., 136      |
| ुआनवत्य महायसान्<br>अनिवृत्ते संपिण्डत्वे      | १६१         | बृहस्य., 7. 43                           |                            | ४१७        | मनु., 5. 159      |
| आनवृत्त सापण्डस्य<br>अनिवेदितविज्ञातः          | ५०          | याज्ञ., 2. 35                            | अनेकार्थाभियुक्तेन         | १७६        | नार.              |
|                                                | ५९२         | याज्ञ., 3. 258                           | अनेकार्थाभियोगे तु         | १७६        | कात्या., 473      |
| अनिवेद्य तृपे ग्रुध्येत्                       | १०३         | कात्या., 834                             | अनेन विधिना कार्यः         | २१६        | नार., 121. 300    |
| अनिषद्धा क्षमो यश्च                            |             | मनु., 6. 37                              | अनेन सर्वपालानाम्          | १२५        | नार., 153. 17     |
| अनिष्ट्वा चैव यशैश्च                           | ७५५         | যন্ত্ৰ. (cf. ABORI,                      | अनेनैव क्रमेणैत्राम्       | २६२        | देव.              |
| अनीक्षमाणी गच्छेत्                             | ६००         | vol. 8, p. 118)                          | अन्त:शवमन्तश्चण्डालम्      | ४४७        | आप. ध., 1. 9.     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 2.46        | बृहस्प., 26. 55                          |                            |            | 14, 15            |
| अनीशाः पूर्वजाः पित्र्ये                       | २८६         | मनु., 9. 10 <del>4</del>                 | अन्तरं च तयोईस्तौ          | २२२        | नार. पिता.        |
| अनीशास्ते हि जीवतोः                            | २८२         | नार., 186. 95                            | अन्तरप्रभवानां च ५५४,      |            | ब्रह्मगर्भ:       |
| अनुक्लामदुष्टां च                              | १३४         | नार., 100. 55<br>वि. पु.                 | अन्तरागमने पुनः            | ६२७        | गौत., 1. 63       |
| अनुक्तापि वचः किंचित्                          |             | ष. तु.<br>याज्ञ., 3. 26                  | अन्तरा प्रातराशं च         | ७३६        | बोधा., 2. 7. 26   |
| अनुगम्याम्भसि स्नात्वा                         | ६३७         | वसि., 23. 43                             | अन्तरा ब्राह्मणं कृत्वा    | ७५१        | अङ्गि. च., 5. 12  |
| अनुग्रहार्थे विप्राणाम्                        | ५१५         | गीत., 12. 49                             | अन्तरुवीररत्नी कृत्वा      | ६८४        | हारी. (NPP, vol.  |
| अनुज्ञानं वा वेदवित्                           | 90          | मरी.                                     | al-distriction Seem        | •          | 63, p. 178)       |
| अनुत्मृष्टेषु न स्नायात्                       | ६९४         | मराः<br>कात्याः, 619                     | अन्तरे च तयोर्थः स्यात्    | ११५        | याज्ञ., 2. 239    |
| अनुपस्थापयन्मूलम्                              | १३६         | कात्या., 019<br>विष्णु(T)., 36. 8        | अन्तर्जलगतं सम्यक्         | २३९        | नार., 122. 311    |
| अनुपातिकनस्त्वेते ५५३                          | , ६४७       |                                          | अन्तर्जलगतं सम्यक्         | २३९        | पिता.             |
| अनुपेतस्तु यो विमः ४६९                         |             | जात्.<br>आप. ध., 1. 10. 6                | अन्तर्जले त्रिरावृत्य      | 900        | यो. याश., 7. 181  |
| अनुभाविनां च                                   | <b>३३२</b>  |                                          | अन्तर्जले वाघमर्पणम्       | ६४५        | गीत., 24. 14      |
| अनुमतोऽस्य नमस्कारः                            | ३५१         | A                                        | _                          | <b>२०२</b> |                   |
| अनुमन्त्रयेत प्राणि                            | ६६२         |                                          | अन्तर्धानं स्मृतिः कान्तिः |            |                   |
| अनुमानं साध्य एव                               | १७७         |                                          | अन्तर्बहिश्च तत्पर्वम् २६  |            | तै. आ., 10. 11. 5 |
| अनुमानाद् गुरु: साक्षी                         | १७७         | _                                        | अन्तर्मासं बहिलोंम         | ८२२        |                   |
| अनुयोगपदानेन                                   | 866         |                                          |                            | ६१२        | _                 |
| अनुलेपनदानेन                                   | ८३७         | _                                        | अन्तर्वत्नी तु युवतिः      | ६१४        |                   |
| अनुलोमा अनन्तर                                 | <i>२७</i> ४ |                                          | अन्तर्वतन्याः पतिः         | ४९८        |                   |
| अनुष्णाफेनशीताभिः                              | <b> </b>    |                                          | अन्तिमाद्यावदुच्छासात्     | ५४६        |                   |
| अन्दाश्च दुहितरः                               | 755         | ·                                        |                            | १८१        |                   |
| अनूदकमधूपं च                                   | 386         | ર આશ્વ. <b>૨</b> . પાર., ત્રા.,<br>20. 5 | अन्ते पुष्पाञ्जिलं दद्यात् |            |                   |
| •                                              | <b>S</b> 24 |                                          | अन्तेवासी ऋत्विग्वा हरेत   | २९५        |                   |
| अनृतं च समुत्कर्षे                             | ४७          | ८ सद्यः, मार २५                          | Al-didicional and a        | , , , ,    | , vi              |

| -                         |             |                        | ,                          |     | 3.5                     |
|---------------------------|-------------|------------------------|----------------------------|-----|-------------------------|
| अन्त्यजायां प्रसूतस्य     | ६०९         |                        | अन्येषां चैवमादीनाम्       | १०७ | मनु., 8. 329            |
| अन्त्यजेन तु संपर्के      | ६१४         | उश.                    | अन्येष्वपि च कालेषु        | ४६  | मनु., 7. 183            |
| अन्त्यस्यार्यागमे वधः     | ९५          | याज्ञ., 2. 294         | अन्येष्वपरिपूतेषु          | १०७ | मनु., 8. 330            |
| अन्त्यानामाश्रितानां च    | 338         | ब्रह्म.                | अन्योदर्यस्तु संमृष्टी ३०० |     | याज्ञ., 2. 139          |
| अन्त्याभिगमने त्वङ्वय:    | ९५          | याज्ञ., 2. 294         | अन्वष्टकासु क्रमशः         | ७७० | ब्रह्म., 220. 52        |
| अन्त्यावसायिनामन्नम्      | 468         | अङ्गि.                 | अन्वष्टकासु नविभः          | ७६९ |                         |
| अन्त्यैरा। कृते कृपे      | ६९४         | शाता.                  | अन्वष्टकासु मध्ये च        | 990 |                         |
| अन्धबधिरगर्मिणी           | ६९३         | शङ्ख.                  | अन्वष्टवयं गयापासौ         | ७७२ |                         |
| अन्नं पात्रे समुद्रृत्य   | ७६२         | वित , 11. 30           | अन्वाधानं पूर्वदिने        | ६७० |                         |
| अनं पितृमनुष्येभ्यः       | ७२२         | याज्ञ., 1. 104         | अन्याधेयं तु यद् दत्तम्    | ३०७ | मनु., 9. 195            |
| अन्नं हि जीवितं लोके      | <b>८</b> ४४ | विष्णुधर्मो., 3.315.4  | अन्वाहितं च निक्षेप:       | १५१ | दक्ष., 3. 19            |
| अन्नद: प्राणदो होके       | ८४४         | विष्णुधर्मो., 3.315. 4 | अन्वाहितं याचितकम्         | १४६ | नार., 137. 4            |
| अन्नपानेन्धनादीनि         | ४०          | मनु., 7. 118           | अप उपस्पृशन्               | 479 | मनु., cf. 11. 216       |
| अन्नप्राशनचूडासु          | ७८०         | गार्ग्य.               | अप उपस्पृश्य ग्रामम्       | ६६० | गोत., 20. 7             |
| अन्नसत्रप्रनुत्तानाम्     | ३६८         |                        | अपतिरपत्यलिप्द्य:          | २५४ | गीत., 18. 4             |
| अन्नस्य जन्मकालुष्यम्     | ७३२         | त्रहा.                 | अपत्यजनने पितुः            | २९२ | बोधा., cf.              |
| अनार्थे तण्डुलप्रस्थम्    | १८९         | बृहरूप., 26. 84        |                            |     | 1. 5. 107               |
| अन्यं संश्रावयेत् तं तु   | २००         | बृहस्प., 5. 13         | अपत्यलोभाचा तु स्त्री      | ४१७ | मनु., 5. 161            |
| अन्यग्रामात् समाच्छिद     | १४३         | व्यास.                 | अपत्यस्यैव चापत्यम्        | ६७३ | मनु., 6. 2              |
| अन्यजीवमवानां तु          | ७१५         |                        | अप नः शोशुचद्घम्           | ६४६ | <b>寒. सं., 1. 97. 1</b> |
| अन्यत्र ब्राह्मणात् किंतु | २८९         | बृहस्प. सं., 518       | अपपात्राश्च कर्तव्याः      | २७८ | मनु., 10. 51            |
| अन्यत्र मलबद्वासः         | ४१२         | व्यास.                 | अपपात्रितस्य रिक्थ         | ६६० | যন্ত্ৰ. (cf. ABORI,     |
|                           | १८४         | नार., 52. 19           |                            |     | vol. 8, p. 108)         |
| अन्यत्र स्त्रियाः ६५७,    | ६५८         | वसि., 13. 51           | अपमृज्यान च स्नातः         | ६९६ |                         |
| अन्यथाशास्त्रकारी च       | २८०         | नार., 194. 16          | अपयन्तु                    | ७६३ | काट. गृ., 63. 3         |
| अन्यथा ह्यविशुद्धः स्यात् | २३९         | नार., 120. 312         | अपराह्ने न मध्याह्ने       | ७२९ | मार्क.                  |
| अन्यथा ह्यविशुद्धः स्यात् | २३९         | पिता.                  | अपरयता कार्यवशात्          | 44  | याज्ञ., 2. 3            |
| अन्यदेशमृतं शातिम्        | ३६५         | बृहस्प. आशी., 32       | अपसब्येन कर्तव्यम्         | ७६५ | जम.                     |
| अन्यस्मिन् हि नियुज्जानाः | २५४         | मनु., 9. 64            | अपसन्ये वासोयज्ञोपवीते     | ३२९ | হান্ত্ৰ. (ABORI,        |
| अन्यस्मै विधिवद्देया      | ४०७         | वसिः, 17. 73           |                            |     | vol. 8, p. 113)         |
| अन्यायवादिनः सभ्याः       |             | बृहस्प., 22. 14        | अपहता असुरा रक्षांसि       | ७९९ | आप. श्री., 1. 7. 13     |
| अन्यायेनापि तं यान्तम्    | ५७          |                        | अपहृत्य च निक्षेपम्        | ४७९ | all all                 |
|                           | ६०          | नार., 29. 8            | अपहत्य च वर्णानाम्         | ६२९ |                         |
| अन्याभितेषु दारेषु        | ३६६         | प्रजा.                 |                            |     | vol. 8, p. 120)         |
| अन्येन कारयेद् दिव्यम्    | २१४         | कात्या., 436           | अपहृत्य सुवर्णं तु ४७१,    | 490 | मवि.                    |
| अन्ये वा ये पुरग्राम      | ६०          |                        |                            | ५९१ | ष. त्रि.                |
|                           |             |                        |                            |     |                         |

| 3.                                            |                         |                              | •                   |                       | याश., 2. 144                              |     |
|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----|
| अपां पिबेत्तु त्रितयम् ५१                     |                         | अद्रजायाम                    |                     |                       | यारा., 2. 1 <del>11</del><br>मनु., 9. 196 |     |
| अपाणिपादो जवनः ८७                             |                         |                              |                     |                       | मनु., ज. 150<br>वृ. कात्या., 919          |     |
| अपात्रीकरणं कृत्वा ४९                         | १५ मनुः                 |                              |                     | ३०७                   | वसि., 3. 13                               |     |
| अपात्रे पात्रमित्युक्ते १४                    | ४६    नार., 139. 11     |                              |                     | 40                    | याज्ञ., 1. 107                            |     |
| अवामर्थं यतीनाम् ४०                           |                         |                              |                     | ७२३<br><sub>५३६</sub> | हारी                                      |     |
| अपामुपस्पर्शनमेके ४३                          |                         | अप्रतिग्राह्य                |                     | ५३६                   | वसि., 4. 18                               |     |
| अपित्र्यं तद्धनं प्राप्तम् २६                 | ८ कात्या., 865          |                              | स्त्रीणाम् ३५४,     |                       | 410., 1. 10                               |     |
| अपि प्रस्थानसमये ७                            | ३३ ब्रह्म.              | अप्रत्तायार                  | 0 0                 | ३०८                   | याज्ञ., 3. 269                            |     |
| अपि भ्राता सुतोऽध्यों वा 💎                    | ७१ याज्ञ., 1. 358       | अप्रदुष्टां (                |                     | ५५५                   | वारा., 5. 205<br>कारया., 547              |     |
| अपि भूगहनं मासात् ६)                          | ४४ मनु., 11. 248        |                              |                     | •                     | याज्ञ., 3. 59                             |     |
| अपि वाक्चधुःश्रोत्र ६                         | ४८ बोघा., 4. 1. 5       |                              |                     | ८६०                   | मनु., 6. 26                               |     |
|                                               | ३३ व्यास.               | अप्रयत्तः                    |                     | ८५४                   | बृहस्प., 2. 8                             |     |
| अपि वास्थिमतामेकैकस्मिन् ५                    | ६३ गौतः 🦠 🦈             |                              | •                   | ६०                    | बृहस्य., 2. उ<br>मनु., 9. 223             |     |
| अपीडिता यूपवक्त्राः ४                         | २६ गीत., 1. 27          |                              | र्थित् क्रियते      | १२१                   | मनु., <i>५</i> . 223<br>याज्ञ., 2. 243    |     |
|                                               | १७ विष्णु(T)., 17       | . ४ अप्राप्तव्यव             |                     | १६५                   |                                           |     |
|                                               | ०२ अपरा                 |                              | ास्य वक्तारः        | ८५                    | कात्या., 955                              |     |
| अपुत्रपौत्रसंताने २७२, २                      | <b>८</b> ७              | अप्सु प्रवे                  |                     | २३९                   | नारः पिताः                                |     |
|                                               | ९१ परा                  |                              |                     | ६८६                   |                                           |     |
|                                               | ९१ देव.                 | _                            | हृदये चैव           | 000                   | नार.                                      |     |
|                                               | ७०   बृ. परा., 7. 4     | ५ अफालको                     |                     | ८५३                   | याज्ञ., 3. 46                             |     |
|                                               | ९२ कात्या., 927         |                              | यश्च बझाति          | १६५                   | याज्ञ., 2. 243                            |     |
|                                               | १५ रत्नावली             |                              | शवं चैव             | २७७                   | मनु., 10. 55                              |     |
|                                               | ६७ याज्ञ., 2. 142       | अबुद्धिपूर्वे                | पुंस: स्यात्        | ५५८                   | वृ. प्रचे.<br>-                           |     |
| अपुत्रा शयनं भर्तुः २७०, २                    |                         | अब्दत्रय                     |                     | ५९९                   | वृ. मनु.                                  |     |
|                                               | ०४ कात्या., 921         |                              | ब्दमेकं वा ४७२      |                       | परा., 4. 10                               |     |
| अपुत्रेण परक्षेत्रे २५४, २                    |                         | अब्मक्षस                     | ृतीय:               | ५१७                   | वसि.                                      |     |
|                                               | ६६ याज्ञ., 2. 127       |                              | ास्तु षट् प्रोक्ताः | 787                   | शाता., AL MS                              | ٠,٠ |
| अपुत्रेणैव कर्तव्यः २५९, २                    |                         |                              |                     |                       | p. 28                                     |     |
|                                               | १५ भर                   |                              | ोऽप्याख्याता        | 40                    | गौत., 10. 44                              |     |
|                                               | २४   परा., 1. 49        | अमध्यम                       | थवापेयम्            | ११२                   | मनु.                                      |     |
|                                               | <b>८५ मनु., 11. 11</b>  | अभक्ष्याप                    | गामपेयानाम्         | ५६९                   | आप., 9. 5                                 |     |
|                                               | ९५ बैज.                 | अमध्यार                      | ते द्विजातीनाम्     | ५७०                   | देव.                                      |     |
|                                               | १२३ व्यास.              |                              | द्विजं दूष्य        | १११                   | याज्ञ., 2. 296                            |     |
| अप्रगहमभयातीनाम्                              | १९३ बृहस्प., 6.5        |                              | र्ववस्त्रं वा       | ६९६                   | डश.                                       |     |
| अप्रगल्ममयातानाम्<br>अप्रजाता विशुध्यन्ति     | हु <b>१३ वसि 21.</b> 1  | And the second second second | र<br>शहरा जेया: ३०० |                       | कात्या., 932                              |     |
| अप्रजाता विशुस्ताना ।<br>अप्रजायां मृतायां तु | ३०६  सन्., 9, 135       |                              | काञ्चनस्य स्यात्    |                       | विष्णु.                                   |     |
| અંત્રનાના જૈવાના છે                           | <b>₹</b> ₹₹ 1.300 ₹1 ₹3 | •                            |                     |                       |                                           |     |

|                           |              |                   |                           |        | i de la companya de |
|---------------------------|--------------|-------------------|---------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अभावे ज्ञातयस्तेषाम्      | ४१४          | याज्ञ., 1. 85     | अभ्यासात् कामतः पीरवा     | ५६८    | थम.                                                                                                           |
| अभावे तदपत्यानाम्         | ३०६          | कात्या., 920      | अभ्यासे त्वसुरापाने       | ५६९    | भवि.                                                                                                          |
| अभावे त्वन्यगेहानाम्      | ४३०          | मनु., 2. 184      | अभ्यासेऽपि सुराप:         | ५६६    | वसि., cf. 20. 22                                                                                              |
| अभिगन्तास्मि भगिनीम्      |              | याज्ञ., 2. 205    | अभ्यासेऽहर्गुणा वृद्धिः   | ६१०    | लौगा.                                                                                                         |
| अभिघाते तथा छेदे          | : ११३        | याज्ञ., 2. 223    | अभ्युक्ष्य पञ्चगव्येन     | २५०    | पिता.                                                                                                         |
| अभिचारं च कुर्वाणम्       | १६४          | मत्स्य., 227. 118 | अभ्युपेत्य तु शुश्रुषाम्  | १२८    | नार., 141. 1                                                                                                  |
| अभिचारमहीनं च             | ४८९          | मनु., 11. 197     | अभ्रातृकां प्रदास्य मि २५ |        | वसि., 17. 17                                                                                                  |
| अभि त्वा ग्रूर नोनुम:     | ६५६          | 寒. ਵ., 7. 32. 22  | अभ्रातृका पुंस: पितृन्    | २५६    |                                                                                                               |
| अभिगूजितलाभैस्तु          | ८६१          | मनु., 6. 58       | अभ्रातृको हरेत् सर्वम्    | ३१७    | याज्ञ., 2. 134                                                                                                |
| अभि प्र वः सुराघसम्       | ६४७          | 鸦. ti., 8. 49. 1  | अभ्रातेव पुंस एति         | २५६    | 羽· ti., 1. 124. 7                                                                                             |
| अभियुक्तं च नान्येन       | · <b>६</b> ३ | याज्ञ., 2. 9      | अमत्या तु सुरापाने        | ५६७    | बोधा., 2. 1. 18                                                                                               |
| अभियुक्तं तु यद्गेन       | २४६          | कात्या., 456      | अमत्या व।रुणीं पीत्वा     | ५ ६७   | बोधा., 2. 1. 20                                                                                               |
| अभियुक्तस्तयोश्चैवम्      | २५१          | पिता.             | अमत्यैतानि षड् ५७०        | , 400  | मनु., 5. 20                                                                                                   |
| अभियुक्ताय दातव्यम्       | २१४          | कात्या., 244      | अमन्त्रस्य तु शूद्रस्य    | ३५१    | ब्रह्म.                                                                                                       |
| अभियुक्ताय दातव्यम्       | २१४          | पिता-             | अमात्य: प्राड्विवाको वा ७ |        | मनु., 9. 234                                                                                                  |
| अभियोक्ता शिर:स्थाने      | २१४          | पिता.             | अमानुषीषु गोवर्जम्        | ६१०    | गौत , 22. 38                                                                                                  |
| अभियोगमनिस्तीर्य          | ६३           | याज्ञ., 2. 9      | अमावास्यां गते सोमे       | ७९२    | . ·                                                                                                           |
| अभियोगापह्नवश्च           | ६१           | कात्या.           | अमावास्यामष्टमीं च        | ७३९    | मनु., 4. 128                                                                                                  |
| अभियोगेऽथ स!६वे वा        | २०२          | याज्ञ., 2. 15     | अमावास्यायां पौर्णमास्याः | म् ७५६ | बोधा., 3. 7. 6                                                                                                |
| अभिरमन्तु                 | ७६७          | काठ. र., 63. 20   | अमितं ब्रह्मचारिणः        | ४३०    | वसि., 6. 20                                                                                                   |
| अभिरम्यतामिति बदेत्       | ३४७          | याज्ञ., 1. 252    | अमृतापिधानमसि             | ७३५    | एका., 2. 10                                                                                                   |
| अभिलेख्यात्मनो वंश्यान्   | ६७           | याज्ञ., 1. 319    | अमृतोपस्तरणमसि            | ७३५    | एका., 2. 10                                                                                                   |
| अभिवाद्य द्विजो मोहात्    | ४५७          | शाता.             | अमेध्यं शोधयित्वा तु      | ११२    | कात्या., 758                                                                                                  |
| अभिवाद्यो नमस्कार्यः      | ४३२          | शाता. AL MS.,     | अमेध्यलिसमन्यद्वा         | ७४९    | मनु., 4. 56                                                                                                   |
| •                         |              | p. 28             | अमेध्यशवश्चद्रान्त्य      | ४४७    | याज्ञ., 1. 148                                                                                                |
| अभिषिक्तश्च जुहुयात्      | ८५४          | आप. घ., 2. 22. 12 | अमेध्याक्तस्य मृत्तोयै:   | ३८९,   |                                                                                                               |
| अभिषिक्तस्य प्रत्युद्धारः | ६४१          | वसि., 15. 21      |                           | ६७८    | याज्ञ., 1. 191                                                                                                |
| अभिसंधिमात्रात्           | २५५          | गीत., 28. 19      | अमेध्याशी पुमान् क्लीवः   | ६९१    | कर्मविपाकसंग्रहः                                                                                              |
| अभोज्यं तद्भवेत् सर्वम्   | 460          | देव.              | अम्बष्ट: ग्रूद्यां निवाद: | २७४    | याज्ञ., 1. 91                                                                                                 |
| अभोज्यं तद्भवेदनम्        | 200          | अत्रि.            | अम्बार्थनद्योर्हस्वः      | ५३५    | अष्टा., 7. 3. 107                                                                                             |
| अभोज्यमोजनं कृत्वा        | ५७९          | संव.              | अम्भस्य पारे              | ६५५    | तै. आ., 10. 1. 1                                                                                              |
| अभोज्यभोजनाजातम्          | ५४१          | स्कान्द.          | अयं मया जित: पूर्वम्      | ६१     | कात्या.                                                                                                       |
| अभोज्यानं विजानीयात्      | ७३७          | भवि.              | अयं यज्ञ:                 | ७६३    | काठ. सं., 35. 3                                                                                               |
| अभ्यस्य विघो वैश्यायाम्   | ६०१          | हारी.             | अयज्ञियैरन।देश्च          | ६७६    | यम.                                                                                                           |
| अभ्यस्यान्दं पावमानीः     | ६४५          | मनु., 11. 257     | अयनं तस्य ताः पूर्वम् २७, | ८८६    | मनु., 1. 10                                                                                                   |
| अभ्यागतोऽतियिश्चामिः      | ७२७          | दक्ष., 2. 36      | अयनद्वितये चैव            | ८१७    | मत्स्य.                                                                                                       |

|                                       | _          |                   | अर्धसीरिण:                    | ६६४        | याज्ञ., 1. 166           |   |
|---------------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------|------------|--------------------------|---|
| Alder area cond                       | १७७        |                   |                               | <b>२१२</b> | पिताः                    |   |
| -11113                                | ७८१        | क्में., p. 593    |                               |            | अत्रिः                   |   |
| अयशो महदाप्रोति                       | ५५         | मनु., 8. 128      | अधौ वा एष आत्मनः              | • •        | श. ब्रा. (मा),           |   |
| अयसो दर्शनादेव                        | ७९४        | आदित्य.           | अधा वा एवं आत्मनः             | 1,00       | 5. 2. 1. 10              |   |
| अयाचितं त्वेकमइ:                      | ५१५        | परा., 8. 37       |                               | eVn        | J. 2. 1. 10              |   |
| अयाज्ययाजनं कृत्वा                    | ५३६        | उश.               | अर्वोक्त द्वादशात् ५५०,       |            | वि. पु.                  |   |
| अयाज्ययाजनाद्यच                       | ५४१        | स्क्रान्द.        | अर्वोक् त्रिपक्षात् त्रिनिशम् |            | मनु., 8. 30              |   |
| अयुक्तं रापथं कुर्वन्                 | ११५        | याज्ञ., 2. 235    | अविक् व्यवदाद्धरेत् स्वामी    | ५०         | बृहस्प. सं., 16          |   |
| अयोनी गच्छतो योषाम्                   | ४९२        | याज्ञ., 2. 293    | अर्वाक् प्रस्तेरूसनम्         | ४७८        |                          |   |
| अरक्तानां नवानाम्                     | ३८५        | ष. त्रि.          | अर्शोतः सूरणः कन्दः           | ८२८        | त्रिकाण्डी.,             |   |
| अरस्यमाणाः कुर्वन्ति                  | ४२         | याज्ञ., 1. 337    |                               |            | 2. 4. 157                |   |
| अरण्ये निर्जले देशे                   | ५०७        | याज्ञ., 3. 212    | अहिवभोजयन् विप्रः             | ११०        | मनु., 8. 392             |   |
| अरण्ये बृक्षमूले वा                   | ३२९        | ब्रह्म.           | अलंकारो भार्यायाः             | २८२        | आप. घ., 2. 14. 9         |   |
| अरितद्वयमुत्सृज्य                     | १४४        | बृह₹ा., 19. 50    | अलंकृतश्च संपरयेत्            | ६९         | मनु., 7. 222             |   |
| अरिहमात्रमुत्सृज्य ३४६                |            | अत्रि             | अलंकतां हरेत् कन्याम्         | १०८        | याज्ञ., 2. 287           |   |
| अराजदैवकेनापि                         | १३८        | कात्या., 598      | अलंक्स्योक्तविधिना            | ८२५        | ्देव.                    |   |
| अराजदैविकं नष्टम्                     | १३३        | याज्ञ., 2. 197    | अलक्ष्मीं कालकर्णीम्          | ५३९        | उदा.                     |   |
| अरिर्मित्रमुदासीनः                    | ૪ેષ        | याज्ञ., 1. 345    | अलक्ष्मी: कोविदारेषु          | ७३२        | ब्रह्म.                  |   |
| अरेश्च विजिगीषोश्च                    | ४५         | कामन्द., 8. 18    | अलभ्येषु च योगेषु             | ७६०        | गाल.                     |   |
| अरोगामपरिक्विष्टाम्                   | ر¥٥<br>،   | याज्ञ., 1. 208    | अल,बुं वर्तुलाकारम्           | ७९३        | देव.                     |   |
| अरोगिणीं भ्रातृमतीम्                  | ४८६        | गरुड. पू., 95. 3  | अलागुदारपात्राणाम्            | ३८२        | यम.                      |   |
| अर्घ चेदवहीयेत                        | ११९        | नार., 158. 5      | अलाभे घौतवस्त्रस्य            | ६९६        | यार्श.                   |   |
| अर्घावरं च मृत्येन                    | 88         | बृहस्प.           | अलामे न विपादी स्यात्         | ८६०        | मनु., 6. 57              |   |
| अधावर च मूल्यन<br>अर्ध्याकोशातिकमकृत् | . ११४      | याज्ञ., 2. 232    | अलाभे सर्ववर्णानाम्           | ५१९        | परा.                     |   |
| · ·                                   | 224        | पिता.             | अङ्ब्धेर्दानशिश्च             | २६         |                          |   |
| अर्चयेतु घटं पूर्वम्                  | 228        | नार. पिता.        | अल्पं वा बहु वा यस्य          | ४२८        | मनु., 2. 149             |   |
| अर्जुनस्तिन्दुक: सार:                 | ८७५        |                   | अल्परगाद्योमकालस्य            | ६९६        | कात्याः स्मृः            | , |
| अर्थानां छन्दतः सृष्टिः               | ५७         | कात्या., 91       |                               |            | स्मृ. संद., 12. <b>6</b> |   |
| अर्थिना सैनियुक्तो वा                 | ६२१        | 44(41.) 0 -       | अल्पधान्यापहरणे               | 800        | न्यास. (IC, vol. 9,      |   |
| अर्ध स्त्रीणां प्रदातन्यम्            | 858<br>641 | याज्ञ., 2. 165    |                               |            | p. 93)                   |   |
| अर्धत्रयोदशपणः                        | ४९         | मनु., 8. 39       | अल्पपाप: समी जेय:             | २२७        | पिता.                    |   |
| अर्घमाग्रक्षणाद्राजा                  |            |                   | अल्पशीचा भवन्त्येते           | े ३८४      |                          |   |
| अर्घमेव नृपादीनाम्                    | ६०५        |                   | अल्पाक्षरस्त्वसंदिग्धः        | ६०         | - 14-                    |   |
| अर्धमेव भवेत् ५५५                     |            |                   | अल्यानुबन्धे च तथा            | ५९४        |                          |   |
| अर्घमेव सकामायाम्                     | ६०५        |                   | अल्पेऽप्युपभोगे               | १७०        |                          |   |
| अर्धगत्रे व्यतीते वा                  | ७३१        |                   |                               | ४३९        | The second second second |   |
| अर्धशाणीपक्षमघोनाभि                   | ५४३        | आप. व., 1.12म. 11 | ना नामाना छ ।। ।।             | , ,        | =                        |   |

|                            |            |                                           | 9.0                        |            | · ji                 |
|----------------------------|------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| अवगोरणनि:शङ्क              | ८७         | नार., 209. 5                              | अशुद्धघटहस्तां ताम्        | ३७०        | ब्रह्म.              |
| अवचनेऽन्यथावचने            | २००        | गीत., 13. 7                               | अशुमं कर्म विजेयम्         | १२८        |                      |
| अवटं यो नर: कुर्यात्       | ८३५        | स्कान्द.                                  | अशुभं दासकर्मोक्तम्        | १२८        |                      |
| अवटोऽर्वाक् स पञ्चभ्यः     | ८३५        | गर्ग.                                     | अञ्जूषाम्युपेत्यैतत्       | - १२८      |                      |
| अवनिष्ठीवतो दर्पात्        | 26         | मनु., 8. 282                              | अश्रत्यु जपेद्वचाहृति      | . ७६४      | 274                  |
| अवमूत्रयतो मेद्रम्         | 66         | मनु., 8. 282                              | अर्थन्त एव सिध्यन्ति       | ७३०        | आप. ध., 2. 9. 13     |
| अवलम्बी च कर्तव्यो         | २२२        | नार. पिता.                                | अश्मनोऽस्थीनि गोवाला       | न १४१      | मनु., 8. 250         |
| अवशेनापि यन्नास्ति         | ३०         | वि. पु., 6. 8. 19                         | अरमपीठोतिथतांश्चेव         | ે ७४२      |                      |
| अवष्टन्धस्योत्तरेण         | ६१         | नार.                                      | अश्रिहीनं समं तस्मिन्      | २३०        | पिता.                |
| अविकेयाणि विकीणन्          | १४५        | मनु. (नार., 65. 67)                       | अश्रोत्रियश्चेद् द्विगुणम् | ६०५        | न्याघ्र.             |
| अविशताश्रयात् कीतम्        | १३६        | बृहस्प., 12. 10                           | अश्वीलं न्यङ्गसंयुतम्      | ९१         | नार. 209. 3          |
| अविशाता हि गर्भाः          | ४२४        | वसि., 20. 24                              | अश्वतरगजवाजिनः             | १२६        | হান্ত্ৰ. (ABORI,     |
| अविद्ववणैर्यद्भक्तम्       | ८०५        | <b>રા</b> ાં.                             |                            | • • •      | vol. 8, p. 109)      |
| अविप्ञतब्रह्मचर्यः ४००,    |            | याज्ञ., 1. 52                             | अश्वत्थमेकं पिचुमन्दमेक    | म ८३६      | बृ. परा., 10. 379    |
| अविभक्तं स्थावरं यत्       | ३०२        | यम.                                       | अश्वमेघावमृथं गत्वा        | ે ५४५      | হান্ধ্ৰ. (ABORI,     |
| अविमक्तविमक्तानाम् २८४,    | ,२८७       | देव.                                      |                            | •          | vol. 8, p. 118)      |
| अविमक्ता विभक्ता वा        | १८३        | नार., 46. 2                               | अश्वमेधेन शुध्यन्ति ६२     | १, ६४७     | विष्णु(T)., 36. 8    |
| अविभक्ते स्रते प्रेते २८३, | ३१०        | कात्या., 855                              | अश्वरत्नमनुष्यस्त्री       | 860        | याज्ञ., 3. 230       |
| - A                        | १८३        | याज्ञ., 2, 45                             | अश्विनोः प्राणस्तौ ते      | 500        | काठ. सं., 11. 7      |
| अविमक्तस्त १४७,            | १४८        | cf. बृहस्प., 26. 18                       | अष्टकासु च कर्तव्यः        | 280        | मत्स्य.              |
|                            | ३२४        | लौगा.                                     | अष्टकासु च संकान्ती        | ७७२        | कतु.                 |
|                            | ३८६        | शाता.                                     | अष्टगवं धर्महलम्           | ४०         | हारी. (cf. अत्रिसं., |
| अविद्युद्धागमो भोगः        | १५८        | नार., 70. 85                              |                            |            | 222)                 |
| अविशेषेण कर्तव्यम्         | ७६४        | 14 To 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | अष्टधा तु भवेत् कार्यम्    | 388        | महाभार. अनु.,        |
| अवीस्य बीजं कार्या स्यात्  | १३१        | नार.                                      |                            |            | 82. 49               |
| अन्याख्यागम्यमित्येतत्     | ६१         | नार.                                      | अष्ट पञ्च भवेत् प्रात:     | ६८७        | 9 <b>-7-10</b>       |
| अन्यायच्छन्न विक्रोशन्     | १२४        | नार., 152. 13                             | अष्टमं फालमित्युक्तम्      | २०७        | बृहस्प., 8. 4        |
|                            | ७७१        | बृहस्प., 7. 35                            | अष्टमं मण्डलं गत्वा        | <b>२३२</b> | यारु. पिता.          |
| अव्याहता त्रिपुरुषी        | १७७        | बृहस्प., 7. 34                            | •                          | . ६१८      | परा., cf. 4. 13      |
|                            | ७७         | कात्या.                                   | अष्टम्यां च चतुर्दश्याम्   | ६२१        | च. हारी., 6. 302     |
|                            | <b>१२६</b> | मनु., 2. 47                               | अष्टम्यां च चतुर्दश्याम्   | ७३९        | आश्र.सम              |
| भशक्ती रज्जुवेणु           | 944        | गौत., 2. 50                               |                            |            |                      |
| अशब्दमस्पर्शम्             | २७         | कठ. उ., 3. 15                             | अष्टम्योश्च चतुर्दश्योः    |            | आश्र. सम. ४ ३७       |
|                            |            | विष्णु(T)., 54. 33                        | अष्टवर्षे ब्राह्मणम्       | 862        | -44 No. 7 7. 01      |
| अशीतेस्तु विनाशे वै        | 208        | कात्या., 418                              | अष्टाहुलं भवेद् दीर्घम्    | 240        | बहरप ८ ८०            |
| अशुचिशुकोत्पन्नानाम् ६     | 66 -       | बोधा., 2. 1. 51                           | अष्टामिर्मण्डलैश्चैवम्     | 228        | पिता.                |
|                            |            |                                           |                            |            |                      |

|   |                            |                |                        | •                            |       |                           |
|---|----------------------------|----------------|------------------------|------------------------------|-------|---------------------------|
|   | अष्टावंरानष्ट परान्        | ४०८            | शौन. (आश्व. गृ., 1.    |                              | •     | च. वि.                    |
|   | •                          |                | 6. 1)                  | असपिण्डाम्                   | •     | याज्ञ., 1. 52             |
|   | अष्टावष्टी समभीयात्        | ५३३            | मनु., 11. 218          |                              |       | गीत., 4. 27               |
|   | अष्टावैणेयमांसेन           | ७९६            | मनु., 3. 269           | असमानार्षगोत्रजाम् ३९९,      | ६४३   | याज्ञ., 1. 53             |
|   | अष्टाशीतिगौरसर्पपाः        | ७६             | अर्थशास्त्रम् , 2. 19. |                              | ४३१   | ब्रह्म.                   |
|   |                            |                | 37                     | असमाहार्यमूलस्तु             | १३६   | कात्या., 618              |
|   | अष्टाहेन तु सूद्रस्य       | ३५९            | मरी.                   | असवर्णस्त्रिया सार्धम्       | ७३५   | ब्रह्म.                   |
|   | अष्टी ग्रासान् समादाय      | ८६०            | संव.                   | असवर्णस्त्रीजातानाम्         | ३१३   | হান্ধ্ৰুলি. ( $ABORI$ ,   |
|   | अष्टी प्रासा मुनेर्भक्षः   | ५३३            |                        |                              |       | vol. 8, p. 106)           |
|   | अष्टी ग्रासा मुनेभैंक्षम्  | ८५९            | आप. घ., 2. 9. 13       |                              | ४५७   | मनु., 2. 210              |
| , | असंकित्रतमनायम्            | 600            | अत्रि.                 | असाक्षिगस्ते दुष्टत्वात्     | १९५   | नार., 94. 159             |
|   | असंकान्तेऽपि कर्तव्यम्     | ३५१            | वसि.                   | असाक्षिणस्ते वचनात्          | १९५   | नार., 93. 158             |
|   | असंख्यातमविज्ञातम्         | १३८            | नार.                   | असाक्षिणो ये निर्दिष्टाः     | १९७   | नार., 101. 188            |
|   | असंबद्धकृतश्चैव            | ६४             | याज्ञ., 2. 32          | असाक्षिमत् साक्षिमच          | १९३   | नार., 86. 135             |
|   | असंबद्धा भवेद्या तु        | ४०४            | वृ. मनु.               | असाक्ष्यपि हि शास्त्रेषु     | १९५   | नार., 93. 157             |
|   | असंबन्धेन यः कश्चित्       | ४६९            | भवि.                   | असाध्यं वा विरुद्धं वा       | ६०    | बृहस्प., 2. 8             |
|   | असंभवे परेद्युर्वा         | ७६१            | देव.                   | असावहिभति ब्रुवन्            | ४३२   | याज्ञ., 1. 26             |
|   | असंभ्य सुतान् सर्वान् १४   |                | बृहस्प., 26. 38        | असावहमिति ब्रूगात्           | ४५७   | मनु., 2. 130              |
|   | असंविज्ञातोपसंगमनात्       | ४०६            | गौत., 4. 13            | असि वोभयतस्तीक्ष्णम्         | 468   | मनु., cf. 8. 315          |
|   | असंसृष्टिविभागः            | <b>२९४</b>     | गौत., 28. 28           | असुतास्तु पितुः पत्न्यः      | ३१८   | <b>च्या</b> स.            |
|   | असंसृष्ट्यपि चादद्यात्     | ₹00            | याज्ञ., 2. 139         | असुरामद्यपाने तु             | ५६७   | - भवि.                    |
|   | असंस्कृतप्रमीतानाम्        | ७०१            | कार्ष्णा. (लिखि., 8)   | असुरोवहतं सर्वम्             | ७९९   | देव. (उश. स्मृ. संद.,     |
|   | असंस्कृतानां भूमौ          | ३३०            | प्रचे.                 |                              |       | 5. 18)                    |
|   | असंस्कृतामनतिसृष्टाम्      | २५७            | बोघा., 2. 2. 24        | असोमयाजित्वं च               | 860   |                           |
|   | असंस्कृतास्तु संस्कार्याः  | २६६,           |                        | अस्तेयमग्रये काष्टम्         | ५९५   | शङ्ख.                     |
|   | -14.5.11.73                | े<br>३१८       | याज्ञ., 2. 124         | अस्थितेश्च शरीरस्य           | 340   | गहड. उ., 16. 13           |
|   | असंस्कृतो निराहार:         | ५३०            | लघुविष्णुः             | अस्थिमेदेऽतिक्वच्छः स्यात    | ( ६४० | बृहस्प. प्राय., 82        |
|   | असगोत्रः सगोत्रो वा        | ३३०            | आश्व. गृ. परि. AL,     | अस्थिरायां विकल्पः स्यात्    | -     | माग., 11. 27. 14          |
|   | Algelial geliali at        |                | 20. 10                 | अस्थिसंचयनं कार्यम्          | ३२९   | संव.                      |
|   | असगोत्रमबन्धुं च           | ३२७            |                        | अस्नातस्तु पुमानाई:          | ७०४   | হা <del>জ্</del> ল., 8. 2 |
|   | असच्छास्त्राधिगमनम्        | ४८९            |                        | अस्नाताशी मलं भुङ्क्ते       | ७२९   |                           |
|   | असतश्च सतश्चेव             | २९             |                        | अस्नःत्वा नाचरेत् कर्म       | ७०४   | दक्ष., cf. 2. 10          |
|   | असत्सङ्गे विशेषेण          | ४१३            |                        | अस् <u>पृ</u> रयस्पर्शनाद्यच | ५४१   | स्कान्द.                  |
|   | असत्स्वन्येषु तद्ग्रामी २८ |                |                        | अस्पृश्याधमदासानाम्          | २१३   | कात्या., 433              |
|   | असपिण्डं द्विजं प्रेतम्    | .८, ५००<br>६३६ |                        | अस्माकं चैव सर्वेषाम्        | 428   | अङ्गि. उ., 3. 2           |
|   | असपिण्डा च या मातुः        | 800            |                        | अस्य च फलम्                  | १५६   | मिता., 2. 60              |
|   | AINIT ALL HENRY            | •              | J .                    |                              |       |                           |

|   |                                |        |                             |                          |       |                 | 1    |
|---|--------------------------------|--------|-----------------------------|--------------------------|-------|-----------------|------|
|   | अस्य वामस्य पलितस्य            | ६४६    |                             | आकुष्टस्ताडितो वापि      | ४६८   | विष्णु.         |      |
|   | अस्यां यो जायते २५५            | ९, ३०६ | वसि., 17. 17                | आकुष्टस्तु तमाकोशन्      | ९३    | बृहस्प., 21. 19 | 3    |
|   | अस्वतन्त्राः पितृमन्तः         | २८१    | হাজ্বু. (cf. <i>ABORI</i> , | आकुष्टोऽभिहितो वापि      | ७५९   |                 |      |
|   | •                              |        | vol. 8, p. 105)             | अकोशकस्तु विप्राणाम्     | ८९    | बृहस्प., 20. 18 |      |
|   | अखर्ग्य लोकविद्विष्टम्         | હિધ્   | याज्ञ., 1. 156              | आक्षारयन् रातं दाप्यः ९० | , १०९ | मनु., 8. 275    |      |
|   | अस्वर्ग्या ह्याहुति: सा स्या   | त् ३२६ | मनु., 5. 104                | आक्षितचतुरंशस्तु         | ५९    | नार.            |      |
|   | अस्वामिविकयं दानम्             | ५१     | बृहस्प. (कात्या., 612)      | अ.खुदष्टानि दग्धानि      | ७१२   | भर              |      |
|   | अस्वामिविकयं दानम्             | १५१    | व्यास.                      | आगःस ब्राह्मणस्येषु      | ८२    | मनु., 9. 241    |      |
|   | अस्वाम्यं हि भवेदेषाम्         | २८१    | देव.                        | आगत: सोदपात्रस्तु        | 000   | याज्ञ.          |      |
|   | अहं गर्भमदधाम्                 | २५२    | 表. सं., 10. 183. 3          | आगतस्तु शरग्राही         | २३९   | नार., 122. 311  |      |
|   | अहंपूर्विकया प्राप्ती          | ५९     | बृहस्प., 3. 25              | आगतस्तु शरग्राही         | २३९   | पिता.           |      |
|   | अह: पराकं तत्रैकम्             | ५१५    | वसि., 23. 43                | आगमस्तु कृतो येन         | १५९   | याज्ञ., 2. 28   |      |
|   | अह: प्रातरहर्नक्तम्            | ५१५    | वसि., 23. 43                | आगमेन विद्युद्धेन        | १५८   | नार., 70. 85    |      |
|   | अह: संवत्सरादर्वाक्            | ३६५    | वि. पु.                     | आगमेऽपि बलं नैव          | १५६   | याज्ञ., 2. 27   |      |
|   | अहतं तद्विजानीयात्             | ८२३    |                             | आग।मिभद्रनृपति           | ६७    | याज्ञ., 1. 318  |      |
|   | अहनि च तथा तमस्विन्याम         | १६७၂   | कात्या. स्मृ. (स्मृ.        | आग्नेयं मण्डलं स्वाद्यम् | २२९   | पिता.           |      |
|   |                                |        | संद.) 13. 9                 | आ चतुर्थाद् भवेत् स्रावः | ३५९   | मरी.            |      |
|   | अहरह: संध्यामुपासीत            | ४२८    |                             | आचम्य गोमयेनापि          | ६९९   |                 |      |
|   | अहरहर्ब्राह्मणेभ्य:            | ७२२    | बोधा., 2. 6. 5              | आचम्याग्न्यादि सलिलम्    | ३२८   | याज्ञ., 3. 13   |      |
|   | अहश्च रात्रिश्च उमे च          | २२५    | पिता.                       | आचम्यात: परं मौनी        | ५२८   | विष्णु.         | 9    |
|   | अहस्तु नवमादर्वाक्             | 384    | वृ. वसि.                    | आचरेत् सदृशीं वृत्तिम्   | ७४६   | याज्ञ., 1. 123  | - 1  |
|   | अहिंसां सत्यमकोधम्             | ५२९    | मनु.                        | आचान्त: पुनराचामेत्      | ३७३,  |                 | į    |
|   | अहिंसा सत्यमस्तेयम्            | २७९    | याज्ञ., 1. 122              |                          | ७०२   | याज्ञ., 1. 196  |      |
|   | अहिंसास्तेयमाधुर्ये            | ७५८    | याज्ञ., 3. 312              | आचाममथ पिण्याकम्         | 478   | यम.             |      |
|   | अहोरात्रं तु गायच्याः          | ५८३    | आप., 5. 6                   | आचामेत् द्रव्यमभ्युक्य   | ३९५   |                 |      |
|   | <b>अहोरात्रमन्</b> चाने        | ४४८    |                             | आचारादीप्सितां प्रजाम्   | ७५७   | मनु., 4. 156    | - 16 |
|   | अहोरात्रमुपासीरन्              | ६५९    | मनु., 11. 183               | आचार्यं च प्रवक्तारम्    | १६२   | मनु., 4. 162    |      |
|   | अहोरात्रोषित: स्नात्वा         | ५५४    | परा., 6. 21                 | आचार्यः शिक्षयेदेनम्     | १३१   | नार., 144. 17   |      |
| • | अहोरात्रोषितस्तिष्ठे <b>त्</b> | 447    | संव., 147                   | आचार्यपत्नीं स्वसुताम्   | ४६७,  |                 |      |
|   |                                |        |                             | ४८१,                     | ६०३   | याज्ञ., 3. 233  |      |
|   | भाकरा: शुचय: सर्वे             | ३९२    | बोधा., 1. 5. 50             | आचार्यपुत्रशिष्यभार्यासु | 808   | वसि., 20. 15    | 3    |
|   | •                              | ७३०    |                             | आचार्यं शाचार्यसम्बाये   | ४३४   | आप. घ., 1. 8. I | 9    |
|   | भाकारणे रक्षणे च               | ५७     | व्यास.                      | आचार्यश्च ततो नित्यम्    | 838   | ब्रह्म.         |      |
|   | <b>पाकाल्किमन</b> घ्यायम्      | ४४६    | मनु., 4. 103                |                          | ४७१   | देव.            |      |
|   | गाकाशभूतमाद्घ्यात्             | १५७    | कात्या., 520                | आचार्यस्य च् गोप्तुश्व   | 608   | व्याघ्र.        |      |
| 9 | गाकीर्ण भिक्षुकैरन्यै:         | ८६०    | मनु., 6. 51                 | आचार्यस्य वसेदन्ते       | 8 = 8 | नार., 144. 16   |      |

|    |                                            |            |                       |                           |        | <u></u>                   |
|----|--------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------|--------|---------------------------|
|    | आचार्याः सुदृदः श्यालाः                    | ४०७        |                       | आत्मशुद्धिपराणां च        | २१५    | पिता.                     |
|    | आचार्यादेस्तु मार्यासु                     | ६०३        | जात्.                 | आत्मसंस्तवनायच            | ५४१    | स्कान्द.                  |
| į. | आचितो दशभाराः स्युः                        | ७७         | त्रिकाण्डी., 2. 9. 87 | आत्मानं घातयेद्यस्तु      | ३६८    | मनु. (अत्रिसं., 218)      |
|    | आ चोत्तमाद्रा निश्वासात्                   | ५४५        | भवि.                  | आत्मानं चैकविंशकम्        | ४०८    | शाता. (मनु., 3. 37)       |
|    | आच्छाद्य चाईयित्वा च                       | ४०५        | मनु., 3. 27           |                           | ५७२    | मनु.                      |
|    | आजन्मनस्तु चौलान्तम्                       | ३६१        | ब्रह्म.               | •••                       | २६०    | मनु., 9. 177              |
|    | आजीवन् स्वेच्छया दण्ड्यः                   | १३८        | याज्ञ., 2. 67         | आत्मीयेष्वपि न स्नायात्   | ६९४    | मरी-                      |
|    | आजीवस्नानाभ्यञ्जन                          | ४२९        | वसि., cf. 7. 15       | आददानस्तु वै पश्चात्      | ६७८    | दक्ष.                     |
|    | आज्ञां चैव तथा पित्रोः                     | 680        | अ.दित्यः              | आददीत द्विजेभ्यस्तु       | ३५     | धनुर्वेद:                 |
|    | आज्ञाप्रज्ञापनापत्रम्                      | १९०        | वसि.                  |                           | ४२     | मनु., 8. 33               |
|    | आज्ञासंपादनीं दक्षाम्                      | १३४        | याज्ञ., 1. 76         | आदद्यात् पितृतीर्थेन      | ७८९    |                           |
|    | आज्यं विना यथा तैलम्                       | २६१        | बृहस्प., 26. 78       | आ दन्तजननादूर्धम्         | ६११    | अत्रिसं., 166             |
| ,  | आज्यभागी यजित                              | ७१८        | तै. ब्रा., 1. 6. 9. 2 | आदाय दापयेच्छ्राद्वम्     | २८८    | बृहस्प., 26. 97           |
|    | आज्येन हविषा चैव                           | २२५        | पिता.                 | आदित्यचन्द्रावनिल:        | २२५    | पिता.                     |
|    | आज्येनैव हि शालामी                         | ५२८        | जावा.                 | आदित्यमवलोकयेत् ं         | ऽ७६    |                           |
|    | अन्दर्भ मर्तृहीनायाः                       | २८९        | प्रजा.                | आदित्यवर्णे तमसः          | ८७८    | श्वे. र., ३. ८            |
|    | आततायिनमायान्तम्                           | ४६९        | वि. पु. (मनु.,        | आदित्यस्य तु यत् तोयम्    | २१०    | •                         |
|    | ondan real and                             | • • •      | 8. 350)               | आदित्याभिमुखं कृत्वा      | २४५    | नार-                      |
|    | आतताथिनमुःकृष्टम्                          | १६१        | बृहस्प., 23. 18       | आदित्याभिमुखं कृत्वा      | ८४२    | भवि.                      |
|    | आततायिनि वोःकृष्टे                         | १६२        | कात्या., 801          | आदौ च कर्मणेऽन्ते च       | ७१९    | शीन.                      |
|    | आत्मकृच्छं ततः कुर्यात्                    | ५२६        | परा., 8. 30           | आदी तु कारणं दानम्        | १५९    | नार.                      |
|    | आत्मज्ञानं तितिक्षा च                      | <b>३</b> ३ | भवि.                  | आद्यन्तभागे जपदान         | ७७९    | जैमि.                     |
|    | आत्मज्ञानं तिनिक्षा च                      | ₹ <b>७</b> | व्यास.                | आग्रन्तयोस्तु शौचानाम्    | ६७८    | देव.                      |
|    | आत्मरो शतसाहस्रम्                          | ८४९        |                       | आग्रमध्योत्तमान् दण्डान्  | ९१     | च्यास. ( <i>IC</i> , vol. |
|    | आत्मतुस्यं सुवर्णं वा                      | 499        | याज्ञ., 3. 258        |                           |        | 9, p. 91)                 |
|    | आत्मन्नाणे वर्णसंसर्गे                     | 80         | वसि., 3. 24           | आद्यापूपै: सदा कार्या     | ७६९    | वायु. उ , 19. 3           |
|    | आत्मनः नामकारेण                            | २४५        | नार.                  | आद्येऽब्दे कुर्वते केचित् | ४२४    |                           |
|    | आत्मन एवांशं तस्याः                        | ३१७        | हर. (०० आप. ध.,       | आद्यो राजभृतस्तेषाम्      | ८४८    |                           |
|    | official Caracacan                         |            | 2. 14. 1)             |                           | -      | <b>p.</b> 28              |
|    | आत्मनश्च परित्राणे ४५                      | , ६४३      | •                     | आद्यौ तु वितथे दाप्यौ     | १८६    |                           |
|    | आत्मनस्त्यागिनां नास्ति                    | ३७०        |                       | आधानं विकयं वापि          | ११५    |                           |
|    | आत्मनाम गुरोर्नाम                          | ४३३        |                       | आधानं विकयो दानम्         | १५७    |                           |
| :  | आत्मना चुरागान<br>आत्मनो बान्धवाश्चैव      | 800        |                       | आधाने सोमपाने च           | 332    | मै. परि                   |
|    | आत्मनी यदि वान्येषाम्                      | પર્વદ      | •                     | आधि राज्ञो निवेद्याथ      | १७१    |                           |
|    | आत्मन्यद्भि समारोप्य                       | ८५९        |                       | आधि: प्रणक्येद् १७        | ०, २८८ | याज्ञ., 2. 58             |
|    | आत्मन्यात्र रामारान्य<br>आत्मायत्रकल्याणाम | ७७९        |                       | आधिः साधारणं च यत्        | १४८    | : नार., 137. 4            |
|    |                                            |            |                       |                           |        |                           |

| आधिमेकं द्वयोर्यस्त       | १५५   | कात्या., 517           | आमश्राद्धे तथा भुक्त्वा      |        |                                        |
|---------------------------|-------|------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------------|
| आधिरन्योऽथ कर्तव्यः       | १७०   | नार., cf. 84. 130      | आमश्राद्धे तदर्घं तु ५८      | १, ५८२ | र यम व त्रि.                           |
| आधिस्तु द्विविधः प्रोक्तः | १५६   | नार., 87. 139          | आयतप्राणः सप्रणव             |        |                                        |
| आधिस्तु भुज्यते तावत्     | १७२   | याज्ञ., 2. 90          | ,आयसं द्वादशपल               | २५०    | 7.7%                                   |
| आधे: स्वीकरणात् सिद्धिः   |       | यहा., 2. 60            | आयु: प्रजां धनं विद्याम      | ०४६ ]  | याज्ञ., 1. 270                         |
| आधी प्रतिग्रहे क्रीते ६४, | १५६,  |                        | आयुष्कामः शिरोलेपम्          | ६९९    |                                        |
|                           | १९९   | याज्ञ., 2. 23          | आयुष्कामो न कुर्वीत          | ७३३    |                                        |
| आनन्त्यात् कुलधर्माणाम्   | ३५०   | गरुड. उ., 16. 13       | आयुष्कामो न गृह्वीयात्       | ४३३    |                                        |
| आनीयते बलाद्यस्तु         | ५९७   | भवि-                   | आयुष्मान् भव सौम्येति        | '४३२   | मनु., 2. 125                           |
| आनुलोम्येन कुर्वीत        | ६१३   | प्रचे.                 | आयुष्यं प्राङ्मुखो भुङ्      | के ७३४ | मनु., 2. 52                            |
| आनुलोम्येन संभूताः        | २७३   | मनु., 10, 5            | आरब्धफलपापनाशे               | ५१२    |                                        |
| आनृशंस्यमहिंसा च          | ₹७    | व्यास.                 | आरभ्य चार्तवदिनात्           | ४७८    | बृहस्प. सं., 19                        |
| आपं चैव हलन्तानाम्        | 222   | सि. कौ. अन्यय.         | आरम्भकृत् सहायश्च            | १०३    |                                        |
| आपः सुराभाजनस्थाः         | ५७४   | सुम.                   | आरम्भे प्रथमं दण्ड्यः        | ८२     |                                        |
| आपत्काले कुटुम्बार्थे     | १५२   |                        | आरम्भे सर्वकृच्छाणाम्        | 426    | जाबा.                                  |
|                           | ३५    | गौत., 7. 1             | आगमायतनग्राम                 | १४३    | याज्ञ., 2. 154                         |
| आपत्स्वपि न देयानि        | १५१   | दक्ष., 3. 20           | आरुह्य ब्राह्मणो मोहात्      | ६३२    | हारी.                                  |
| आपत्स्विप हि कष्टासु      | १४६   | नार., 137. 5           | आरुह्य ब्राह्मणो मोहात्      | ६३२    | यम.                                    |
| आपद्रत: संप्रगृह्णन् ६३८, | ६६२   | याज्ञ., 3. 41          | आरूढपतिनापत्यम्              | २७३    |                                        |
|                           | ११२   | मनु., 9. 283           | आरूटपादुको वापि              | ६८४    | संच., 21                               |
|                           | ६२२   | यम.                    | आर्तस्तु कुर्यात् स्वस्थः सः |        | मनु., 8. 216                           |
|                           | 424   | अङ्गि. र., 3. 7        | आर्तानां मार्गमाणानाम्       | ५२४    | अङ्गि. उ., 7. 1                        |
| आपद्यपि च कष्टायाम्       | ३६९   |                        | आर्तो जिज्ञासुरर्यार्थी      | ₹0     | गीता., 7, 16                           |
| आपो नारा इति २७,          | ८८६   | मनु., 1. 10            | आर्द्रवासा जले कुर्यात्      | 908    | हारी.                                  |
| आपो वै नरस्नवः            | २९    | मनु., 1. 10            | आद्रीमलकमात्रास्तु           | ५३१    | হাল্লু. (ABORI,                        |
|                           | ०,६४  | याज्ञ.                 |                              |        | vol. 8, p. 129)                        |
|                           | ६२२   |                        | आर्यप्रायमनाविलम्            | - ३८   | मनु., 7. 69                            |
| आपो हि ष्ठा २०१, ६५५, ६   | ,99,  |                        | आर्यावर्तमतिक्रम्य           | ८१०    | आदित्य.                                |
|                           | ७०९   | ऋ. सं., 10. 9. 1       | आर्यावर्तसमुत्पन्न:          | ८१०    | आदित्य.                                |
| आपो हि ष्ठेति तिसृभि: ७   | 90९ f | वेष्णुधर्मी., 2. 90. 2 | आर्षं कनिष्ठिकामूले ६८३,     | 900    |                                        |
| आप्यायस्वेति च क्षीरम् ५  |       | स्र., 11. 32           | आर्पोढाज: सुतस्त्रींस्त्रीन् | ४०८    | п <b>а</b> 3 30                        |
| आभीरोऽम्बष्ठकन्यायाम् २   | (७६ म | <b>नु., 10. 1</b> 5    |                              | १३७    | कात्या., 681                           |
| आमन्त्रितस्तु यो विमः १   | ११ म  | ात्स्य., 227. 8        | आवसथ्यं तथाधानम्             | 868    | गार्ग्य.                               |
| आमन्त्रय पूजयेद् गन्धे: २ | ५० हि | ोता.                   | आवाहनं च देवानाम्            | २२५    | पिता.                                  |
|                           |       |                        |                              | २३०    |                                        |
|                           |       | p. 7                   |                              |        | अनुष्टुब्विधानम्.                      |
|                           |       |                        |                              |        | ~ ```````````````````````````````````` |

| आवाहनामौकरण ३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (G)          | याज्ञ., 1. 251    | आसामन्यतमां गच्छन्         | ४६७, | 100 75                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------|------|---------------------------|
| आवाहनादिकान् कृत्वा ७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | शीन.              |                            | •    | नार., 182. 75             |
| आवाहनादिपूर्वे तु २४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | पिता.             | आसिद्धस्तं परासेधम्        |      | नार., 19. 49              |
| आबाहयेत् ततो देवान् २५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | पिता.             | आसीत गुरुणा सार्धम्        | ४३४  | मनु., 2. 204              |
| आवाह्य तुधटे धर्मम् २२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | पिता.             | आसुरादिषु यलब्धम्          |      | कात्या., 920              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ९३           | ब्रह्माण्ड. उपो., | आ सेतुदर्शनात् पूतः        |      | च्यव.                     |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 14. 27            | आमेघकाल आसिंद्रे           | -    | नार., 20. 51              |
| आविशेत् सिलेले नित्यम् २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३६           | पिता.             | आसेधयेद् विवादार्थी        | 1    | नार., 19. 47              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २५           | আশ্ব. য., 1. 9.11 | आस्वेव तु भुजिष्यासु       | 1    | नार., 183. 79             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६५           | मनु., 7. 82       |                            | ६०८  | राङ्ख-                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ५७           | याज्ञ:, 2. 5      | आहार्य वर्जयेनित्यम्       | २३६  | पिता.                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १२           | मनु.              | आहिण्डको निषादेन           | २७८  | मनु., 10. 37              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २९           | ब्रह्माण्ड.       | आहिताग्निरनड्डांश्च        | ७३०  | आप. ध., 2. 9. 13          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६४           | षड., 23           | आहिताभिरुपस्थानम्          | ६२८  | बृहस्प. प्रा., 48         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४५           | मरी.              | आहिताग्निर्द्धिजो भुक्त्वा | 460  | लिखि. (ABORI,             |
| Ade to the second of the secon | ४५           | जाबा. (कृत्यः कः  |                            |      | vol. 8, p. 131)           |
| Alguara Garana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | ग्रुद्धि., p. 22) | आहिताप्रिश्चेत् प्रमीयेत   | ४१५  | हारी. ( <i>NPP</i> , vol. |
| आश्रमग्रहणे चैव ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 00           | गार्ग्य.          |                            |      | 63, p. 163)               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>३२</b>    | भवि., 1. 181. 12  | आहिताग्नेद्विं जाम्यस्य    | ५५१  | <b>अङ्गि</b>              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , ,<br>(83   | मनु., 11. 78      | आहूतप्रपलायी च             | 48   | बृहस्प., 3. 10            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १०३          | कात्या., 832      | आहूतश्चाप्यधीयीत           | ४५१  | याज्ञ., 1. 27             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४६८          | ਧੈਠੀ•             | आहू नस्त्ववमन्येत          | 46   | कात्या., 100              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६०४          | व्याघ्र.          | आहूय श्रावयेदेक:           | 424  | अङ्गि. च., 3. 9           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ७७७          | ब्रह्म•           | आहैको दर्शयामीति           | १८६  | बृहस्प., 10. 74           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २९२          | 1 12 2            |                            |      |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १७५<br>४४५   |                   | इको गुणवृद्धी              | ४७०  | अष्टा., 1. 1. 3           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , ८.८<br>७७७ |                   | इङ्गिताकारचेष्टाज्ञम्      | ५४   | मनु., 7. 63               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६३८          |                   | इच्छत: श्रद्धानस्य         | २४४  | नार.                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २९१          | नार., 196. 27     | इच्छन्ति पितरः पुत्रान्    | १८०, |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                   |                            | ४८९  | नार., 47. 5               |
| आसध्वमिति तान् ब्रूयात् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ७५५<br>८४५   |                   | इच्छया च ततो दद्यात्       | ६७३  |                           |
| -11.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                   | इच्छया विभजेत् सु ।न्      |      | याज्ञ., 2. 114            |
| आसनाच्छयनाद्यानात् १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ०७२<br>७६१   |                   | इच्छयैषाममेध्यानि          | 462  | अङ्गि•                    |
| आसनेषु नियुज्जीत<br>आ सप्तमात् रिक्थविन्छित्तिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 345<br>Xav   |                   | इतरे कृतवन्तस्त            | ८०   | मनु., 9. 242              |
| आ सतमात् ।रवयावाच्छातः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | /9~          | , सनु., 2. 22     | इतरेण निधी लब्धे           |      | याज्ञ., 2. 35             |
| आ समुद्रानु वै पूर्वात्<br>आ सहस्राच त्रिगुणाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                   | इतरेषां तु देवानाम्        | 388  | ८ नार,                    |
| आ सहस्राच ।त्रगुणान्<br>A—64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,          |                   |                            |      |                           |

| इतरेषां तु वर्णानाम्        | ८२   | उश.                    | ईशानस्तु भवेद्रक्तः २       | २४        | पिता.                                                     |
|-----------------------------|------|------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| इतरेषां पशुनां च            | ६१०  | <b>जा</b> बा.          | ईशास्ते स्वधनस्य हि १       | ५०        | नार., 201. 43                                             |
| इतरेषु च शिष्टेषु           | 806  | मनु., 3. 41            | ईश्वरो नित्यकालात्मा २८, ८  | ८४        |                                                           |
| इति वा इति मे मनः           | ६४६  | 羽. ң., 10. 119. 1      | ईषद्वीतं नवं श्वेतम् ८      | <b>२३</b> |                                                           |
| इति संश्रत्य गच्छेयु:       | ३२८  | याज्ञ., 3. 12          | ईषद्वीतं स्त्रिया धीतम् ६   | ९६        |                                                           |
| इत्येतद्भाषणं यत्तत्        | ४३२  | भर.                    |                             | -         |                                                           |
| इत्येते द्वादशादित्याः      | २२४  | विता.                  |                             | ७४        | बृहस्प., 10. 17                                           |
| इदं जना उपश्रुत             | ६४७  | ऋ. सं. खिल., 5. 8      |                             | ७९        | मनु., 11. 88                                              |
| इदं विष्णुविंचक्रमे         | ८३०  | 零. t., 1.22.17         | उच्छिष्टं शिवनिर्माख्यम् ७  | ९२        | কার্চ্গা. (अङ्गि. पू.,<br>905)                            |
| इदं शरीरं वसुधे             | ८७९  | विष्णु(T)., 96. 97     | उन्छिष्टमगुरो: ५८४, ७       | 1.0       | वसि., 14. 20                                              |
| इदमाप: प्र वहत              | ७०९  | 雅. स., 1. 23. 22       |                             | 48        | व्याघ्र.                                                  |
| इदमाप: प्रचहत               | ७०९  | विष्णुधर्मी., 2. 90. 3 |                             | ५१<br>५१  |                                                           |
| इन्दुक्षये न भुञ्जीत        | ५३२  | वसि., 27. 21           |                             | ५६<br>इप  | मनु., 10. 125 कि.<br>अति.                                 |
| इन्दुक्षये मासि मासि        | ८७७  | मनु., CSS, 3. 123      |                             | इप<br>इप  | আন.<br>অসি.                                               |
| इन्द्रं पूर्वे तु संस्थाप्य | २२४  | पिता.                  |                             | ६५<br>६६  | आत.<br>याज्ञ., 1. 242                                     |
| इन्द्र: पीतो यम: श्याम:     | २२४  | विता.                  |                             | ६६<br>३०  | गरुड. ड., 24. 53                                          |
| इन्द्रनीलनिभ: शृङ्गे        | 282  | मत्स्य.                |                             | 00        | गर् <b>ः, २</b> म. ५५, ५५, ५५, ५५, ५५, ५५, ५५, ५५, ५५, ५५ |
| इन्द्रलोके वसच्छ्रीमान्     | ७१३  | नर., p. 126            |                             | ३६        | नार., 63. 58                                              |
| इन्द्रस्थानेऽभिशस्तानाम्    | २१९  | कात्या., 434           |                             | २५<br>९४  | नारः, ०७. ५०                                              |
| इन्द्रस्य दक्षिणे मागे      | २२४  | पिता.                  | 1                           | ५५        | याज्ञ., 1. 339                                            |
| इन्द्रियाणां विचरताम्       | 1949 | गीता., 2. 67           | •                           | 77<br>70  | नार., 169. 28                                             |
| इन्द्रियाणि पराण्याहुः      | ८८३  | गीता., 3. 42           |                             | ६९        | षड., 79                                                   |
| इन्द्रेशसोमसूक्तानि         | ७६५  | मत्स्य., 17. 38        |                             |           | याज्ञ., 2. 274                                            |
| इन्द्रो निवस्वान् पूषा च    | २२४  | <b>पिता</b> .          |                             | २३<br>७९  | नार., 204. 3                                              |
| इन्धनार्थमग्रुष्काणाम्      | 328  | मनु., 11.64            | उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः २९, ८ |           | गीता., 15. 17                                             |
| इमं मन्त्रविधि कुत्सम्      | २२५  | पिता-                  | उत्तमणीधमणैम्यः १८०, ४      |           | नार., 47. 5                                               |
| इमानप्यनुयुञ्जीत            | 188  | मनु., 8. 259           |                             | ८९        | कृत्यक. व्यवहार.,                                         |
| इरावती इदं विष्णु:          | 488  | परा., 11. 35           | ુ તાનુકાનિ લુવાલું છે.<br>જ | ٠,        | p. 314                                                    |
| इषस्य शुक्रैकादश्याम्       | ७२७  |                        | उत्तमश्चािक्षमेदे तु १      | ρŞ        | बृहस्प., 21. 11                                           |
| इषुं न मक्षिपेद् विद्वान्   | २३८  | नारः पिताः             | उत्तमस्त्वायुधीयोऽत्र १     | २९        | नार., 145. 23                                             |
| इषे कृष्णचतुर्दश्याम्       | ४४६  | ब्रह्म.                | उत्तमस्याधिकः मोक्तः        | ९२        | बृहस्प., 20. 8                                            |
| इष्टकामस्मपाषाण             | २२३  |                        |                             | ७७        | कात्या., 230                                              |
| इष्टिं वैश्वानरीं नित्यम्   | ६२८  | मनु., 11. 27           |                             | 60        | नार., 205. 8                                              |
| इष्टिश्राद्धे कतुर्दक्षः    | ७६४  | যন্ত্ৰ. (ABORI,        |                             | ሪሄ        | याज्ञ., 2. 277                                            |
|                             |      | vol. 8, p. 98)         | उत्तरं तत्र तज्ज्ञेयम्      | ६२        | हारी. (न्यास., IC,                                        |
| इह रतिः                     | ८१९  | वाज. सं., 8. 51        |                             |           | yol. 9, p. 70)                                            |
|                             | _    |                        | -                           |           |                                                           |

| 400 1771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | उद्भूषें हस्तपादे तु                              | १००        | याज्ञ., 2. 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| उत्तरायण शायरा। ना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | उद्देश कुपितो हत्वा<br>इद्दिश्य कुपितो हत्वा      | ४६९        | विष्णु.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| उत्तर गर्न गर्नाता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | अद्भूत <b>स्त्रे</b> हिष्ठयन                      | ७३२        | गौत., 9. 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| and a latest of the same of th | उद्भृताश्चापि ग्रुध्यन्ति                         | ३९०        | देव. अ विकास र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| उत्तान ।काष्युक्रमण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | उद्भृतात्र्वात छुनाः ।<br>उद्भृत्य चतुरः पिण्डान् | ६९४        | परा. मनु. बोधा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| College at the colleg | उद्धृत्य चापि त्रीन् पिण्डान                      |            | परा. मनु.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| उत्याय नातामतत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | उद्भृत्य चापि त्रीन् पिण्डान                      | . ६९४      | बोधा., 2. 3. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| उत्पत्तिं प्रलयं चैव २० वि. पु., 6. 5. 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | उद्भृत्य चाप नार्गाः ।<br>उद्भृत्य वे कुम्भशतम्   | ३९१        | परा., 7. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| उत्पत्तिं प्रलयं चैव ८४९ शाता.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | उद्युत्य प कुन्नराज्य<br>उद्युतानां तु पापानाम्   | १६२        | कात्या., 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| उत्पर्त्येवार्थे स्वामित्वात् २८० गौतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | उद्यताना छ पापाण्य<br>उद्यतासि: प्रियाधर्षी       | १६४        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| उत्पन्ने त्वीरसे पुत्रे २६५ कात्या., 857                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   | ८१८        | मत्स्य., 207. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| उत्पादकब्रहादात्रोः ४३५ मनु., 2. 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | उद्यत्स्कन्धं सककुदम्                             | 800        | मनु., 3. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ज्यादयेत पनर्भत्वा २५७ मनु., 9. 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | उद्घहेत द्विजो मार्याम्                           | 800        | बि. पु., 3. 10. 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| उत्पाद्यते गृहे यस्त २५८ मनु., 9. 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | उद्घेतु द्विजो भार्याम्                           | ४०१        | ਚ. <b>वि</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| उत्सर्जनं पौषमासे ४४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | उद्वहेत् सतमादूर्धम्                              | 906<br>000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| उत्सादनं च गात्राणाम् ४३५ मनु., 2. 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | उद्वासावाहने न स्तः                               | ७०८<br>५७२ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| उत्सज्यामि प्रवसन् ६२८ हारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | उदाहे पुत्रजनने                                   |            | 0.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| उदकं च प्रदातव्यम् २२३ नार. पिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | उद्वेजनकरैंद्ग्डै:                                | 89         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| उदकं चैव दासश्च ३२३ कात्या., 882                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | उन्मत्तः पतितः क्लीबः                             | १३४        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| उदकेनातुराणां तु ६८४ यम.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | उन्मत्तज्ङबालानाम्                                | १९३        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| उदके फलमूलेषु ५९५ जाबा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | उपगच्छेद्वधू मेवम्                                | ४२१        | - a-m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| उद्देश स्तिकां स्द्राम् ४५७ शाता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | उपचारिकया केलिः                                   | ς:         | and the second s |
| उदक्यासपृष्ठसंबुष्टम् ५७३ याज्ञ., 1. 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | उपचारा भगवते                                      | ७१०        | पुराणसमुचयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| उदङ्मुखः प्राङ्मुखो वा २४२ नारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | उपच्छनानि चान्यानि                                | 88         | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| उदङ्गुसल्तु मध्याहे ६७६ यम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | उपजि <b>ह्वाता</b> ङ्गपती                         | २४         | ८ पिता.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| उद्बुस्तात् प्राङ्मुखान् वा २०२ नारः (कात्याः, 344)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | उपजीव्यद्रमाणां च                                 |            | ८ याज्ञ., 2. 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| उदक्षुलान् नाक्ष्यार्ग ए अप. घ., 1. 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | । उपतिष्ठतामक्षय्य                                | \$8        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| उदश्का भूत उपाए उर्देश प्राक्तनी ६८७, ७३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | उपधामिश्च यः कश्चित                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| उदयात् प्राप्ताना २००, ०२२<br>उदयास्तमययोः ६०८ काश्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | उपनीत्या सहैवेति                                  |            | <b>88</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0431/11/11/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | उपनीय गुरु: शिष्यम                                | Ę          | ५१ याजं., 1.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| उदरस्य रस तास्त्र<br>उदस्तवासा उत्तिष्ठेत् ६७७ मरः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | उपनीय तु य: शिष्य                                 | म् ४       | ४१ मनु., 2. 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   | 8          | ४१ याज्ञ., 1.34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ु उदान: कण्डदेशस्य: ८६९ त्रिकाण्डी., 1. 1. 6<br>उदितं ग्रहनक्षत्रम् ६२४ परा., 5. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | उपनीय वेदमध्यापये                                 |            | ७५ cf. मनु., 2. 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| उदितं ग्रहनक्षत्रम् ६२४ परा., 5. 7<br>इदित्यचा वा वारण्या २०१ मनु., 8, 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | उपपत्तिमवस्थां च                                  | 3          | ८८ बोधा., 1. 5. 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| उदित्यृचा वा वारुण्या २०१ मनु., 8, 106<br>इस्त्रमं बरुण पाराम २०१ ऋ. सं., 1. 24. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   | ४९८, ६     | ४९ याज., 3. 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | उपपातकमभ्यस्तम्                                   | 8          | <b>ં</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>उ</b> पपातकयुक्तोऽपि                           |            | ९१ याज्ञ., 2. 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| उद्गूर्णे प्रथमो दण्डः १०० याज्ञ., 2. 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| उपपातकशुद्धिः स्यात्            | ४९१,        |                       | <b>उपेयान्मध्यरात्रान्ते</b>   | ७४१    | आश्व. स्मृ., 5. 268  |
|---------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------|--------|----------------------|
|                                 | ६४२         | याज्ञ., 3. 265        | उपोषितं तत: स्नातम्            | २४९    | 27.7                 |
| <b>उ</b> पपातकशुद्धधर्थम्       | ६४७         | ष. त्रिं. (संव., 212) |                                | ७३९    | 100                  |
| उपपातकसंज्ञं च                  | ५४०         | स्कान्द.              | उपोष्य द्वादशाहं वा            | ५७१,   |                      |
| उपपाते सुरीयं स्यात्            | ५०१         | कात्या.               |                                | , ५८२  | यम. (कूर्म., p. 684) |
| उपपापेषु पञ्चाशत्               | ५२३         | અङ्गि. उ., 7. 7       | उभयत्र दशाहानि                 | ३५६    |                      |
| उपपापोद्धवं पञ्च                | ५०९         | शाता.                 | उभयशिरस्कं दद्यात्             | ८२५    | 24.79                |
| उपप्रविनिमित्तं च               | १८५         | कात्या., 542          | उभयाभ्यर्थिते <b>नै</b> तत्    | १९१    |                      |
| उपमूलं सङ्घल्यूनम्              | ७९२         |                       | उमयो: पार्श्वयोर्दत्त्वा       | ८४१    | व्रहा.               |
| उपरुष्यारिमासीत                 | ४६, ७२      | मनु., 7. 195          | उभयो: प्रतिभूप्रीह्य:          | ६३     | याज्ञ., 2. 10        |
| उपलिसे ग्रुची देशे              | २५०         | पिता.                 | उभयो: सप्त दातव्या:            | 909    |                      |
| उपवासेन चैकेन                   | ५१५         | याज्ञ., 3. 318        | उमयोरप्यसौ रिक्थी २५४          | , २६२, |                      |
| उपयासो वतं होम:                 | ४९४         | परा., 6. 54           |                                | २६५    | याज्ञ., 2. 127       |
| उपविरय तु विण्मूत्रम्           | ६७९         | परा.                  | उमावपि हि तावेव                | ९४     | ਸਜ਼ੁ., 8. 377        |
| उपविष्टा तु वामेन               | ०७६         | ब्रह्म.               | उमे मूत्रपुरीषे तु             | ६७८    | दक्ष.                |
| उपवीतं देवानाम् ७०              | २, ७६४      | तै. सं., 2. 5. 11. 1  | उमे संध्ये तु कर्तव्ये         | ४२८    | <b>अत्रि.</b>        |
| <b>उपवीतमलंकारम्</b>            | ७५०         | मनु., 4. 66           | उभौ चार्थानुसारेण              | 846    | वसि.                 |
| उपसंग्रहणं कुर्यात्             | ४५९         |                       | उभी मध्वासवक्षीबी ३७५          | , ५६८  | महाभार. उद्यो.,      |
| उपसर्गमृतौ चैव                  | ३६९         | परा. (बृ. परा., 8.19) |                                |        | 47. 21               |
| उपसर्जनं प्रधानस्य              | 797         | मनु., 9. 121          | उभौ यदि व्यतीते तु             | ४७७    | याज्ञ.               |
| उपस्करेश्च संपूर्णम्            | ८४७         | मत्स्य.               | उभौ वा श्रोत्रियौ शतौ          | १९७    | बृहस्प., 5. 1        |
| उपस्यमुदरं जिह्ना               | ७९          | मनु., 8. 125          | उरसा शिरसा दृष्ट्या            | 660    |                      |
| उपस्थानं ततः कुर्यात्           | <b>አ</b> ጸ0 | याज्ञ., 3. 282        | उल्लुखले मुसले यच शूर्पे       | ४५५    | ते. बा., 3. 7. 6. 75 |
| उपस्थाय ततः शीवम्               | ५२३         | अङ्गि. उ., 2. 8       | उल्काविद्युत्सं <b>नि</b> पाते | ४४६    |                      |
| उपस्थितस्य मोक्तव्यः            | १७३         | याज्ञ., 2. 62         | उशीरं च गुडं चैव               | ७१४    | रत्नकोश:             |
| उपस्थितो हि न्यायेन             | ५२२         | अति. उ., 2. 1         | उपस्युपसि यत्स्नानम्           | ६९५    |                      |
| <b>उपस्पृ</b> श्याशुचिस्पृष्टम् | ६१७         | देव.                  | उष्ट्रयानं समारुह्य            | ६३२    | मनु., 11. 201        |
| उपहन्येत वा पण्यम्              | १२०         | नार., 158. 6          |                                | ५११    |                      |
| उपाकर्मणि चोत्सर्गे             | 888         | याज्ञ., 1. 144        | उष्णे वर्षति शीते वा           | ५५६    | परा., 8. 32          |
| उपाकर्म न कुर्वन्ति             | 888         |                       |                                |        |                      |
| उपाक्वतिस्तु पञ्चम्याम्         | <b>ጸ</b> ጸጸ |                       | ऊढ्या कन्यया वापि              | ३०३    | कात्या., 901         |
| उपायनादिमारभ्य                  | ४२८         | प्रजा.                |                                |        |                      |
| उपायैर्विविधेरेषाम्             |             | नार. TSS, 162. 16     |                                | •      | হান্ধ্র. (ABORI,     |
| उपेक्षक: शक्तिमांश्व            | ४६८         | पैठी.                 |                                | • •    | vol. 8, p. 126)      |
| उपेक्षक: शक्तिमांश्चेत्         | १०३         | provide the company   | ऊरुस्थोत्तानचरणः               | ८७९    | 73                   |
| उपेक्षाकार्य <b>युक्तस्य</b>    | १०३         | कात्या., 833          | •0                             | ७६६    | बोधा., 2. 5. 30      |
|                                 |             |                       |                                | ٠,     |                      |

| कर्णायां पट्टवस्त्रे च      | ७१२   |                    | ऋणं देयमदेयं च            | १६७            | नार., 46. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|-------|--------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ऊर्धं तु द्विगुणं नामेः     | ६२४   | पुल.               | ऋणं पुत्रकृतं पित्रा      | १८२            | बृहस्प., 10. 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| कर्ध्व नाभेर्यान खानि       | ३७९   | ਸਗੂ., 5. 132       | ऋणं पुत्रकृतं पित्रा      | १८४            | कात्या., 544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| कर्ध्व पञ्चभ्यो मासेभ्यः    | ८५२   | वसि. cf. 9. 10     | ऋणं पैतामहं पीत्रः        | १८७            | च्यास. ( <i>IC</i> , vol. 9,<br>p. 86)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ऊर्ध्वे पितु: पुत्रा:       | २८०   | गीत., 28. 1        |                           | १८१            | नार., TSS, 26. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ऊर्ध्व प्राणान्तिकं शेयम्   | ४७०,  |                    | ऋणं बोद्धः स भजते         |                | न्यास., ( <i>IC</i> , vol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                             | ५९१   | ष. त्रिं.          | ऋणं सलामं संशोध्य         | १७०            | 9, p. 85)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ऊर्ध्व प्राणा व्युत्कामन्ति | १०९,  |                    | ऋगमात्मीयवत् पित्र्यम्    | १८०            | बृहस्प., 10. 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                             | ४३३   | मनु., 2. 120       | ऋगमेवंविधं पुत्रान्       | १७९            | कात्या., 549                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ऊर्ध्व मासत्रयात् तस्य      | १६८   | कात्या., 503       |                           | ४८९            | याज्ञ., 3. 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ऊर्ध्व यस्य त्रिसप्ताहात्   | २४७   | नार., 125. 331     | ऋणिक: सघनो यस्तु          | १७६            | नार., 85. 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ऊर्ध्व वार्षिकाभ्याम्       | ८६१   | হান্ধ্ৰ. (ABORI,   | ऋणिष्वप्रतिकुर्वतसु       | १८६            | नार., 80. 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                             |       | vol. 7, p. 128)    | ऋणी च न लमेद् बन्धम्      |                | बृहस्प., 10. 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ऊर्ध्व विभाग।जातस्तु        | २८६,  |                    |                           | ६५४,           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                             | २९७   | मनु., 9. 216       | 450 4 004 4 4 4 5 5 7     | 900            | 寒. も., 10. 190. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ऊर्ध्व संवत्सरात् कुर्यात्  | ६७७   |                    | ऋताबुपेयात् ४०६           | , ७३९          | गीत., 5. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ऊर्ध्व संवत्सरात् तस्य      | १६८   | कात्या., 502       | ऋतुस्नातां तु यो भार्याम् | ४०६,           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ऊर्ध्व सतमात् पितृ          | ३५४   | गौत., 4. 3         |                           | , ७४०          | परा., 4. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ऊर्ध्वमाग्रहायण्याः         | ७७७   | कात्या.            | ऋतुस्नाता तु या नारी      | ६२०            | परा., 4. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ऊर्ध्वरेताः क्षपाशयः        | ८५४   | वसि., 9. 5, 6      | ऋते ग्रीष्मादसौ युक्तः    | ं२१६           | नार., 121, 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                             |       |                    | ऋते महापातकिनः            | ५२७            | in the second of |
| ऋक्षेष्ट्याग्रयणं चैव       | ८५३   | मनु., 6. 10        | ऋतौ तु मैथुने स्नायात्    | ६७९            | परा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ऋग्वेदो देवदैवत्यः          | ४४८   | मनु., 4. 124       | ऋतौ न गच्छेचो भार्याम     | Į <b>Ę</b> ąo, |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ऋचां दश सहसाणि              | ४५०   | · . :              |                           | ६२८            | बृहस्प. प्रा., 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ऋचामशीति: पादश्च            | ४५०   |                    | ऋत्विक्पुरोहिताचार्यान्   | 258            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ऋजीषपकं भुक्त्वा च          | ५७९   | হাজ্ব.(ABORI, vol. | ऋत्विग्यदि वृतो यजे       | ११८            | मनु., 8. 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             |       | 8, p. 125)         | ऋत्विजं यस्त्यजेद्याज्यः  | 668            | मनु., 8. 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ऋज्वी घटे तुला कार्या       | २२१   | नार., 114. 263     | ऋत्विज: समवेतास्तु        | ११७            | मनु.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ऋज्वी घटे तुला कार्या       | २२१   | पिता.              | ऋत्विजां दीक्षितानां च    | ३६८            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ऋणं तद्धर्भसंयुक्तम्        | १५३   | हारी.              | ऋषमैकसहस्रा गाः           | ५५३            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ऋणं तयो: पतिकृतम्           | . १८१ | नार. 55., 24       | ऋषभोऽधिको ज्येष्ठाय       | ३१९            | गौत-, 28. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ऋणं तु दापयेत् पुत्रम्      |       |                    | ऋषयश्चितरे धर्मम्         | ४६१            | मनु., 2. 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ऋणं दचात् पतिस्तासा         |       |                    | ऋषयो दीर्घसंध्यत्वात्     | ७५१            | ४ मनु., 4. 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ऋणं दद्यात् पितृब्ये वा     |       |                    |                           | ३९९            | ९ निरुक्तम्, 2.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ऋणं दाप्याः प्रतिसुवः       | 80    | 470 1 0            |                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                             |       | p. 86)             | एकं गोमिथुनं द्वे वा      | 800            | ्र मनु., 3. 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|   |                           |             | _                         |                           | ५२०         | হান্ত্র. (ABORI,             |
|---|---------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------|
|   | एकाहस्तु सपिण्डानाम्      | ३६६         | मरी                       | एतदेव त्र्यहाभ्यस्तम्     | 440         | vol. 8, p. 128)              |
|   | एकाहार: सदा कार्य:        | ४१५         | प्रचे.                    | ~                         | 6.2         | थाज्ञ. मनुः                  |
|   | एके गोदानादि              | ४२९         | गौत., 2. 15               | एतदेव व्रतं कार्यम्       | <b>ξο</b> β |                              |
|   | एकेनैव तु कार्याणि        | ३२८         | उश.                       | एतदेव वतं कुर्यात्        | ६२१         | হান্ত্র. (ABORI,             |
|   | एके मुख्यान्यकेवलाः       | २८३         | त्रिकाण्डी., 3. 3. 16     |                           |             | vol. 8, p. 119)              |
|   | एकैकं कारयेत् कर्म        | 88          | मनु., 7. 138              | एतेदेव वतं कुर्युः        | ४९१         | मनु., 11. 117                |
|   | एकैकं ग्रासमश्रीयात्      | ५१७         | यम.                       | एतदेव वृतं स्तेन:         | ५९२         | न्यास.                       |
|   | एकैकं वर्धयेत् पिण्डम्    | ५३२         | वसि., 27. 21              | एतदेव शान्त्युदकम्        | ६४०         | गीत., 20. 16                 |
|   | <b>एकैकमुपवेश</b> येत्    | ३४५         | आश्व. रा., cf. 4. 7. 2    | एतद्व: पितर:              | ७६३         | ¥ ( <u>( )</u>               |
|   | एकैकमेकेक <del>स</del> ्य | ७६१         | <b>आश्व. गृ., 4. 7.</b> 2 | एतद्वतं चरेत् सार्धम्     | ६०५         | व्याघ्र.                     |
| į | एकैव हि भवेद्धार्या       | ३१५         | महाभार.अनु.,82.52         | एतन्मैथुनमधङ्गम्          | ४६६         | ब्रह्म. वै., 2. 19. 27       |
|   | एकोदरे जीवति तु           | ३०२         | वृ. मनु.                  | एतया निषादस्यपतिम्        | ६६१         | मै. सं., 2. 2. 4             |
|   | एको देव: सर्वभूता         | ३१          | cf. શ્વે. ર., 6. 11       | एता: प्रकृतयस्त्वष्टी     | ८७५         | यम.                          |
|   | एकोहिष्टं तु यच्छाद्वम्   | ३४६         | शाता.                     | एता गत्वा स्त्रियो मोहात् | ४६७         | <b>संव. स्मृ. संद.</b> , 159 |
|   | एकोहिष्टं देवहीनम्        | ३४७         | याज्ञ., 1. 251            | एतानाकलितान् विद्यात्     | ४४६         | मनु., 4. 105                 |
|   | एकोद्दिष्टविधानेन         | ३२७         | प्रचे.                    | एतानार्यस्य विवाहान्      | २७३         | बोघा.                        |
|   | एकोह्य <b>िधानेन</b>      | ३४६         | बृह्₹ा. श्रा., 135        | एतानि पञ्च रत्नानि        | ८२३         | <b>.</b> .                   |
|   | एकोद्दिष्टविधानेन         | ७८७         | परा•                      | एतानि वै दश यशायुधानि     |             | तै. सं., 1. 6. 8. 3          |
|   | एकोद्दिष्टे सिपण्डे च     | ३४७         |                           | एतान्येव तथा पेयानि       | ५२१         | यम.                          |
|   | एकोऽपि स्थावरे कुर्यात्   | १५२         |                           | एतान्येव समस्तानि         | ५२२         | यम.                          |
|   | एको वा                    | ८५२         | आप. घ., 2. 22. 9          | एताभिश्वेव होतव्यम्       | ५१९         | परा., 11. 37                 |
|   | एको ह्यनीश: सर्वत्र       | १४९         |                           | एतावदेव साध्वीनाम्        | २८९         | बृहस्प., 26. 85              |
|   | द्या व्यास्त का           | •           | 9, p. 97)                 | एतासां देवतानां तु        | २२५         | पिता.                        |
|   | एको ह्यनीश: सर्वत्र       | १४९         |                           | एतासु गमनं कृत्वा         | ६१०         | आप.                          |
|   | एतचान्द्रायणं नाम         | <b>५</b> ३२ |                           | एतासु ब्राह्मणो गत्वा     | ६०९         |                              |
|   | एतच्छीचं गृहस्थानाम्      | ५५०         |                           | एतास्तु मोहितो गत्वा      | ४६५         |                              |
|   | एतज्ज्ञात्वा विमुच्यन्ते  | 204         |                           | एते कर्मकरा श्रेया:       | १२८         |                              |
|   | एतत्कष्टतरं विद्यात्      | 86          |                           | एते च शपथा: प्रोक्ता:     | २०७         |                              |
|   | एतत्ते तत ये च ३          | ४७, ३४      |                           | एते तु शपथाः प्रोक्ताः    | २०९         |                              |
|   | एतत् पिपीलिकामध्यम्       |             |                           | एतेनात्मोपजीविनः          | 85          | *                            |
|   | एतत् पूर्वापरकाल          | १५।         |                           | एतेनैव प्रकारेण           | ८०          |                              |
|   | एतत् षाट्कीशिकम् ४        |             |                           | एते महापातकिनः            | ४६९         |                              |
|   | एतत् सर्व पितापुत्रैः     | <b>३</b> २  |                           | एते शुद्रेषु मोज्यानाः    | ६६          | ४ परा., 11. 22               |
|   | एतत् सर्वे प्रदातन्यम्    | १८          |                           | एतेषां च स्त्रियो गत्वा   | ६३          | ्यम.                         |
| , | एतत् सोमायनं नाम          | 43          |                           | एतेषां दर्शने जाते        | ६९          | १ नार.                       |
|   | एतदेव चण्डालपतित          | <b>4</b> 6  |                           | एतेषां दर्शनं अष्ठम्      | ६९          | 0                            |
|   | Luka di sensiti           | , , -       | * **                      |                           |             |                              |

व्याख्योदाहृतप्रमाणवाक्यानामनुक्रमणी

|                             |        |                     | 5 -                       |      | 1.40              |
|-----------------------------|--------|---------------------|---------------------------|------|-------------------|
| एतेषां भक्षणं कृत्वा        | ५७८    | यम.                 | एवं पयनं कुवीत            | ६८   | मनु., 7. 220      |
| एतेषामप्यलामे मु            | ४२६    | यम.                 | एवं विचारयन् राजा         | २०८  | कात्या., 421      |
| एतेषामाचाराणाम्             | ६३९    | कतु.                | एवंविधं राजकृतम्          | ६८   | व्यास.            |
| एतेषामुदकं पीत्वा           | ५६९    | आप., 9. 6           | एवंविधानि काष्ठानि        | 228  | नार., 115. 265    |
| एतेषामेष सर्वेषाम्          | ६३५    | यमे.                | एवंविधानि काष्ठानि        | २२१  | पिता.             |
| एतेषु ख्यापयन्नेन:          | ५४४    | परा., 12. 69        | एवं विधायोपलिप्य          | २५०  | पिता.             |
| एतेष्वन्यतमोपायम् <u></u>   | ३६७    | शिवपु. वायुसं. उ.,  | एवंविधो वृषो मोच्य:       | ८१९  | मत्स्य.           |
|                             |        | 29. 208             | एवंवृत्तस्य नृपते:        | ७२   | विष्णु(T)., 3. 97 |
| एतेष्वेवाभियोगेषु           | २१२    | कात्या., 429        | एवं व्याधितपतित           | ११८  | হাল্প. (ABORI,    |
| एते साधारणा मासाः           | २१६    |                     |                           |      | vol 8, p. 109)    |
| एते हि कथिता लोके           | १६४    | मत्स्य., 227. 119   | एवं समासत: प्रोक्तम्      | २५१  | पिता.             |
| एतैरुद्वृत्य होतन्यम्       | ५१९    | परा., 11. 36        | एवं सुतेजसं चाश्वम्       | 585  | गरुड.             |
| एतैरेव द्रव्यै: समस्तै:     | ५१७    | मिता., 3. 317       | एवं सोमायनम्              | ५३४  | हारी.             |
| एतैरेव वियुक्तानाम्         | २१२    | कात्या., 430        | एवमशुचि शुक्लं यत्        | ६५८  | बोधा., 2. 1. 50   |
| एतैलिङ्गैर्नयेत् सीमाम्     | 686    | मनु., 8. 252        | एवमाह्वानिते गन्ध         | ३४६  | कात्या.           |
| एतो न्विन्द्रं स्तवाम       | ६४६,   |                     | एवमुक्ता विषं शार्ङ्गम्   | २४१  | याज्ञ., 2. 111    |
|                             | ४, ६५५ | ऋ. सं., 8. 95. 7    | एवमुद्राहयेत् कन्याम्     | 808  | च. वि.            |
| एघोदकं मूलफलम्              | ६६२    | मनु., 4. 247        | एवमेन: शमं याति           | ६५९  | याज्ञ., 1. 13     |
| एधोदकयवसक्तु                | ६६२    | वसि., 14. 12        | एवमेव करिष्याव:           | २७०  | कालि., 92. 16     |
| एन: संश्रावयित्वा तु        | २४५    | नार.                | एष एव विधिज्ञेंय: प्राणि  | १२२  | याज्ञ., 2. 203    |
| एनस्विभिरनिर्णिकैः          | ६१६    | मनु., 11. 189       | एष एव विधिर्ज्ञेयो वर्षा  | १४३  | याज्ञ., 2. 154    |
| एभि: संसर्गमायाति ४७        |        | संव., 126           | एष एव विधिर्दृष्टः        | १३९  | नार., 132. 14     |
| एमिश्र व्यवहर्ता यः ८       | ३, ११६ | याज्ञ., 2. 240      | एव चान्द्रायणो मासः       | ५३२  | गौत., 27. 16      |
| एलालव <del>ङ्ग</del> कर्पूर | ६८४    | आप. AL, 2. 66       | एष दोपश्च शुद्धिश्व       | ६०२  | कात्या.           |
| एवं कश्मलभूयिष्ठा           | ३९६    | देव.                | एष मैत्रकृत: कुच्छ्:      | ५२२  | यम.               |
| एवं कारयिता राजा            | २२८    | पिता.               | एव वोऽभिहितो धर्म:        | ८५९  | मनु., 6. 97       |
| एवं कोश: प्रदातन्य:         | ~ २१०  | पिता.               | एषां तु ब्राह्मणो भुनत्वा | ५७२  | यम.               |
| एवं चतुर्विधा श्रेया: ३७    | ४,३७६  | हारी. सं., 1. 19. 1 | एषां त्रिरात्रमभ्यासात्   | ५२१  | याज्ञ., 3. 322    |
| एवं ते गर्भ दधामि           | २५२    | बृ. र., 6. 4. 22    | एवां मूत्रपुरीवाणि        | 422  | অङ্गি.            |
| एवं तै: समनुज्ञात:          |        | अङ्गि. उ., 3. 5     | एषामन्यतमं प्रेतम्        | ६३६  | परा.              |
|                             |        | बृहस्प. सं., 222    | एषामन्यतमामावे १७७,       | २०६  | याज्ञ., 2. 22     |
| एवं दोषश्च गुद्धिश्च        | ४६६    | कात्या•             | एषामपतितान्योन्य          | 888- | याज्ञ., 2. 237    |
|                             |        |                     | एषामलामे कार्पास          |      | भर.               |
| एवं निष्कप्रमाणं तु         |        |                     | एषामसंभवे कुर्यात् ४०१,   |      |                   |
|                             |        | बृहस्प., 19. 22     | एषा संख्या निकृष्टानाम्   |      |                   |
| एवं पृष्टे स यद् म्रूयात्   | 46     | कात्याः, 87         |                           | २११  | बृहस्य., 8, 48    |

| Ę  |                           |            | •                   | - CA2 A                     | ३८४    | देव.                 |
|----|---------------------------|------------|---------------------|-----------------------------|--------|----------------------|
|    | एषु श्राद्धं न कुर्वीत    | ७८६        | गार्ग्य.            | और्णकौशेयकुतपाः             |        | व्यास.               |
|    | एष्टव्या बहव: पुत्रा:     | ८१५        | ब्रह्म., 220. 32    | औषधं लवणं चैव               | ५५९    | হান্ধ্ৰ. (ABORI,     |
|    | एह्येहि भगवन् धर्म २२४,   | २४९        | पिता.               | औष्ट्रं गन्यं तथा भुक्त्वा  | ५७०,   |                      |
| 1. |                           | •          |                     |                             | ५७७    | vol. 8, p. 124)      |
|    | ऐन्दवं च पराकस्य          | ६१३        | च. वि.              | अष्ट्रमेकश्फं स्त्रेणम् ७१४ | ,५८०   | याज्ञ., 1.170        |
|    | ऐन्दवेन मृगारेष्ट्या      | ६३४        | च. वि.              |                             | •      | 0:000                |
|    | ऐन्द्यां तु प्रथमायां तु  | ७६९        | ब्रह्म.             | कंधराबाहुसक्थ्रां च         | १०२    | याज्ञ., 2. 220       |
|    | ऐश्वर्यस्य समग्रस्य       | २०         | वि. पु., 6. 5. 74   | कक्षच्छेदे तुलाभङ्गे        | २२८    | नार., 118. 284       |
|    |                           |            |                     | कचिद्राह्मी न               | ६३७    |                      |
|    | ओं कल्पयत                 | ७५६        | 1 2 1 2 4           | कञ्चुकं न परीदध्यात्        | ४१५    | स्कान्द., 4. 4. 103  |
|    | ओंकारं च पुनः कृत्वा      | ४५०        | युम.                | कटकानि च देयानि             | २२२    | नार. पिता.           |
|    | ओंकारं प्रथमं कृत्वा      | ४५०        | यम.                 | कटकोऽस्त्री नितम्बोऽद्रेः   | ३९०    | त्रिकाण्डी., 2. 3. 5 |
| :  | ओंपूर्वा व्याहृतय:        | ६५०        | आश्व. यू., 3. 5. 12 | कटाक्षावेक्षणं हास्यम्      | ९३     | ब्यास. (IC, vol. 9,  |
|    | ओजः शरीरे संख्यातम्       | ८६९        |                     |                             |        | p. 94)               |
|    | ओमापो ज्योती रसः          | ६४९        | तै. आ., 10. 27. 1   | कटोदकक्रियां कृत्वा         | ६३६    | परा.                 |
|    | ओमिति ब्रह्म              | 1668       | तै. उ., 1. 8        | कट्यां कृताको निर्वास्यः    | 66     | मनु., 8. 281         |
|    | ओषधीर्मन्त्रयोगांश्च<br>- | २४३        | पिता.               | कणान् वा भक्षयेदब्दम्       | 452    | भवि.                 |
|    | All dated at the second   |            |                     | कणान् वा भक्षयेदब्दम्       | ५६५    | मनु., 11, 92         |
|    | औदुम्बर: क्षत्रियस्य      | ४२६        | शौन. (आश्व. गृ.,    | कण्टकारिकया शोकम्           | ७१३    | पुष्पसार:            |
|    | जायुर्नर, सान रर          | . ``       | 1. 19. 13)          | कण्ठेऽक्षमालामासज्ज्य       | १२२    | नार., 214. 6         |
|    | औपनायनिकः कालः            | ४२६        | व्यास.              | कथंचिद् ब्राह्मणीं गच्छेत्  | ६०६    | संव., 167            |
|    | औपासने तु होतव्यम्        | ६६९        | वसि.                | कथं नु खङु पुत्रिका         | ३५४    | बोघा.                |
|    | औपासनेनाहितामिम्          | ४१५        | भर. (आप. पितृ.,     | कदग्बं बिल्वपत्रं च         | ७९०    |                      |
|    | आपात्रगगा हतात्रम्        | *,,,       | 4. 2. 9)            | कदली लवली धात्री            | ८२८    | पद्म.                |
|    | औपासनो दर्शपूर्णमासौ      | ७५०        | बोधा., 1. 3. 6      | कदाचिदपि नाध्येयम्          | ४४७    |                      |
|    | औरभ्रिको माहिषिकः         | ८०४        | मनु., 3. 166        | कनकं कुलिशं नीलम्           | ८२३    |                      |
|    | औरसः क्षेत्रजः पुत्रिका   | २६३        | হাঙ্গ্লুলি. (ABORI, | कनिष्ठिकाग्रवत् स्थूलम्     | ६८१    | आश्व. स्मृ., 4. 28   |
|    | आरसः दानणः पुनिमा         | 744        | vol. 8, p. 108)     | कन्दः सैन्धवसामुद्रे        | ८२७    | पद्म.                |
|    | औरस: पुत्रिकाबीज          | २६२        | देव.                | कन्यकानां त्वदत्तानाम्      | ३१८    | कात्या., 858         |
|    | औरसाः क्षेत्रजास्तेषाम्   | २६७,       | 44.                 | कन्यां समुद्धहेदेषाम् ६१०   | ८, ६५९ | याज्ञ., 3. 261       |
|    | आरसाः क्षत्रभारतपान्      | 4.0        | याज्ञ., 2. 141      | कान्यादूषी सोमविकयी         | ४९०    | हारी. (NPP, vol.     |
|    | -3 and 250                | <b>449</b> | ,                   |                             |        | 63, p. 180)          |
|    | औरसा अपि नैतेंऽशम्        |            | •                   | कन्यादोषाश्च ये पूर्वे      | १३४    | नार., 177. 37        |
|    | औरसे पुनस्त्वन            |            | પુષ•                | क्त्याप्रदानमभ्यर्च्य       | ४०६    |                      |
|    | औरसो धर्मपत्नीजः          | २५३,       | याज्ञ., 2. 128      | कन्यायाश्च पितृद्रव्यम्     |        | देव.                 |
|    | 3-3-6                     | २५४        |                     | वन्यायाश्च पितृद्रव्यात्    | २९१    | देव.                 |
|    | औरसो विभजन दायम्<br>A—65  | 440        | ±i₫•• 2• 10±        | man distriction and         | , , ,  |                      |

|                          |        |                    |                            |                                 | 3                     | 7                             |
|--------------------------|--------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| कन्यायास्तद्धनं सर्वम् १ | ४८,३०३ |                    | कर्तव्यो मध्यमो दण्डः      | १०१                             | बृहस्प., 21. 12       |                               |
|                          |        | 9, p. 98)          | कर्ता ममेदं कर्मेति        | १४६                             | नार., 138. 10         |                               |
| कन्यावैवाहिकं चैव        | १८५    | •                  | कर्तुः शरीरसंस्थाश्च       | २४३                             | पिता.                 | 1                             |
| कन्यासंदूषणं चैव         | ४९०    | •                  | वर्तुः समपदं कार्यम्       | २२९                             | पिता.                 |                               |
| कन्याहरणमस्तेयम्         | ५९५    |                    | कर्पूरं चन्दनं दर्पम्      | ८२३                             | गरुड.                 | 144                           |
| कपाटबीजसंयुक्ताम्        | २२८    |                    | कर्मजा हि नृणां रोगा:      | ५१२                             | शता.                  | جوء ،<br>چ                    |
| कपालं दक्षिणे पाणी       | 484    |                    | कर्मण्यभिष्रवृत्ते च       | २०१                             | महाभार.               |                               |
| कपित्थं लाङ्गली          | ५१३    |                    | कर्मनिष्ठास्तपोनिष्ठाः     | 200                             |                       |                               |
| कपित्थबिल्वामलक          | ८३६    |                    | कर्माकुर्वन् प्रतिश्रुत्य  | . १३२                           |                       |                               |
| कपिर्वराहः श्रेष्ठश्च    | ८८४    | भगवान्             | कर्माङ्गं नवमं प्रोक्तम्   | ७६०                             | विश्वा. (cf. भवि.     |                               |
| कपिला चेत् तारयति        | ८४१    | याज्ञ., 1. 205     |                            | •                               | 1. 183. 6)            | -                             |
| कपिलायां तु दुग्धायाम्   | ५२२    | यम.                | कर्माण्यारभते सोम          | ८५३                             | आप. घ., 2. 22. 7      |                               |
| कपिला सर्वपापन्नी        | ८४०    | ब्रह्म.            | कर्मारम्भं तु यः इत्या     | १३२                             | नारः (कात्याः, 657)   |                               |
| कपोतवङ्का चाथार्क        | ५२२    | निघण्टु.           | कर्षणकरणार्थं चोप          | 866                             | वसि., 19. 12          |                               |
| कया नश्चित्र आ भुवत्     | ६५६    | 雅. सं., 4. 31. 1   | कर्षूसमन्वितं मुरह्या      | ७७६                             | कात्याः स्मृ., 24. 14 | j.<br>Par                     |
| करञ्जं चापि चिञ्चं च     | ७१५    | •                  | कलयति जगदेषः               | ३३६                             |                       |                               |
| करणवदशब्दम्              | ६५२    | cf. हरदत्त on आप.  | कलहापहृतं देयम्            | १०४                             | याज्ञ., 2. 221        | :                             |
|                          |        | परि. स्., 8        | कलहे साहसे चैव             | ६४                              | नार., cf. 210. 8      |                               |
| करतालभये दत्ते           | २३८    | नारः पिताः         | कलायकङ्गुनीवाराः           | ८२७                             | पद्म.                 | 1 3 L                         |
| करवीरकपुष्पेण            | ७१४    |                    | कलौ यच्छन्ति ये विष्णोः    | ७१२                             | विष्णुधर्मो.          | , C                           |
| कराग्रं यो न धुनुयात्    | २४८    | पिता.              | कल्याणमेव कुर्वीत          | ३६७                             | शिवपु. वायुतं. उ.,    | -51\frac{1}{2}                |
| करिभग्रकृते चैव          | ७४२    | वि. पु.            | •                          | , , , -                         | 29. 211               | Tarin<br>Make<br>Tarih        |
| करीन्द्रजीमूतवराह        | ३८१    | रत्नपरीक्षा; p. 30 | कश्चित् क्षिपति र त्युत्रः | ३२९                             | ब्रह्म.               |                               |
| करीषमिष्टकाङ्गार         | १४१    | मनु., 8. 250       | करमलाशुचिसं <b>र</b> ाशें  | ३९१                             | देव.                  |                               |
| करे कर्पटके चैव ७३२      | , ७९१  | शाता.              | कांस्यजं दोहनं पृष्ठ       | 680                             | देव.                  |                               |
| करौ विमृदितबीहे:         | २३४    | याज्ञ., 2. 103     | कांस्यपात्रपदानेन          | 585                             | स्कान्द.              |                               |
| कर्क गतेऽकें हि सुरा;    | ३३४    | सिद्धान्त:         | कांस्यायस्ताम्ररेत्यानि    | <b>३८२</b>                      | ब्रह्माण्ड.           |                               |
| कर्णनासाकरच्छेदे         | १०१    | बृहस्प., 21. 12    | कांस्यायस्ताम्रसीसान,मू    | 488,                            |                       | 31.                           |
| कर्णनासादिभिहींनाः       | ६९१    | नार.               | •                          | ५९६                             | <b>जाबा</b> .         |                               |
| कर्णश्रवेऽनिले रात्री    | ४४६    | मनु., 4. 102       | कांस्योपदोहां राजेन्द्र    | ८२५                             | मह्स्य., 205. 2       | が変                            |
| कर्णी तत्र पिधातव्यी     | ४३४    | मनु., 2. 200       | काकं च सायुधं शुद्रम्      | ६४९                             |                       | - <del>-</del> 13             |
| कर्णोष्ठघाणपादाक्षि      | १०२    | कात्या., 781       | काकं वा चकवाकं वा          | ५७६                             | হান্ত্ৰ., cf. 17. 24  |                               |
| कर्तव्यं रवमश्रङ्गं तत्  | ८२२    | मत्स्य., २०६: ६    | काकश्वाचवलीढं तु           | ३८८                             | परा., 6. 71           |                               |
| कर्तव्यः पावनः सम्यक्    | 428    | विस.               | काकिण्यादिस्त्वर्थदण्डः    | ७४                              | नार., 229. 54         | ालाहा<br>- जुलाही<br>- जुलाही |
| कर्तव्यमानुपूर्वेण       | ७३५    | ब्रह्म.            | काकिन्यो वर्धकाश्चैव       | १२१                             | 11 (1) AND 10 1       |                               |
| कर्तव्या सर्वतोत्तारा    | ८३५    | देवी.              | काकोव्छिष्टं गवाद्यातम्    | 468                             | হান্ত্ৰ., 17. 46      | 1 40                          |
| •                        |        |                    |                            | , , <sub>y</sub> = <sub>k</sub> |                       |                               |

| ٠ |                                          |              |                     | •                           |           |                      |
|---|------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|
|   | काको भूत्वा चिरं देवि                    | ३७६          | उमामहेश्वरसंवाद:    | कायमग्राङ्कलीषु च           | ६८३       | आश्व. स्मृ., 4. 51   |
|   | काकोल्क्कुक्कुट                          | 886          | गौत.                | कायाविरोधिनी शश्वत्         | १६७       | नार., 76. 104        |
|   | काणं वाप्यथवा खडाम्                      | ९०           | मन्., 8. 274        | कायिका कर्मसंयुक्ता         | १६८       | बृहस्प., 10. 10      |
|   | काणखोरकूटघण्ढाः                          | ३१९          | गौत., 28. 6         | कायिका कालिका चैव           | १६७       | नार., 75. 102        |
|   | काणाः कुञ्जाश्च षण्ढाश्च                 | 608          | यम.                 | कायिका कालिका चैव           | १६८       | बृहस्प., 10. 9       |
|   | कानीनः कन्यकाजातः                        | २५७          | याज्ञ., 2. 129      | कारणं भुक्तिरेवैका          | १५९       | नार.                 |
|   | कानीनश्च सहोदश्च                         | २५३          | मनु., 9. 160        | कारयेत् खजनैस्तानि          | २१३       | भृगु. (कात्या., 432) |
|   | कानीनश्च सहोदश्च                         | २६५          | बृहस्प., 26. 73     | कारयेदायसं पात्रम्          | २४८       | पिता.                |
|   | कानीनश्च सहोदश्च                         | २६५          | देव.                | कारयेद्दासकर्माणि           | १२९       | कात्या., 718         |
|   | कान्तारगास्तु दशकम्                      | १६८          | याज्ञ., 2. 38       | कारयेन्मण्डलान्यष्टी        | २२९       | पिता.                |
|   | कापालिकान्नभोक्तृणाम्                    | ६०९          | उश. (लघुयम., 29)    | कारावरो निषादात्तु          | २७८       | मनु., 10. 36         |
|   | कापिलादिघृतं चैव                         | હ <b>१</b> ५ | , ,                 | कारिता च शिखावृद्धिः        | १६८       | बृहस्प., 10. 9       |
|   | कामं भर्तुरनुज्ञया                       | ४१७          | হান্ত্ৰ. (ABORI,    | कारुकान् शिल्पिनश्चैव       | 88        | मनु., 7. 138         |
|   | 1111 11913111                            | •            | vol. 8, p. 112)     | कार्त्तिकीफाल्गुन्याघाढी    | ४४५       | गीत., 16. 37         |
|   | कामं वा तदनुज्ञात:                       | ७७४          | मनु., 3. 222        | कार्त्तिक्यामाश्वयुज्यां वा | ८१७       | मत्स्य.              |
|   | कामकोधास्वतन्त्रार्ते १५१                |              | कात्या., 647        | कार्पासं चोपवीतम्           | ४२५       | पैठी-                |
|   | कामतश्च यदा हन्यात्                      | ५४७          | भवि.                | कार्पासं ब्राह्मणस्य        | ४२५       | वसि.                 |
|   | कामतस्तु कृतं यत् स्यात्                 |              | शाता.ALMS.,p.2      | कार्पासं वा सर्वेषाम्       | ४२५       | गौत., 1. 20          |
|   | कामतो द्विगुणं प्रोक्तम्                 | ४७६,         | •                   | कार्य तु साधयेद्यो वै       | ረ३        | कात्या., 954         |
|   | March 1003 a straight                    | ५६६          | व्यास.              | कार्य: कृतानुरूपस्त         | १०१       | बृहस्प., 21. 9       |
|   | कामतोऽपि च धीरत्वम्                      | ५४७          | मवि.                | कार्य: परीक्षकैर्नित्यम्    | . २२२     | नार. पिता.           |
|   | कामतोऽपि चरेद्वीर                        | १६२          | भनि.                | कार्यगौरवमासाद्य            | १९७       | नार., 101. 188       |
|   | कामतो मद्यपानं द्                        | ५६८          | मवि.                | कार्यातिपातव्यसनि           | ५८        | कात्या., 96          |
|   | काममनाद्ये                               | <br>७६२      | আশ্ব. ए., 4. 7. 3   | कार्येष्वधिकृतो यः स्यात्   | १९८       | नार., TSS, 57. 129   |
|   | काममपतितमश्रोत्रियम्                     | ११४          | হাঙ্ক্লুলি. (ABORI, | कार्यी द्वितीयापराधे        | १२३       | याज्ञ., 2. 274       |
|   |                                          | • • •        | vol. 8, p. 109)     | कार्षापणं भवेद् दण्ड्यः     | ७८        | मनु., 8. 336         |
|   | कामयेत् तत्र सा दण्ड्या                  | 20           | बृहस्प., 24. 16     | कार्पापणस्तु विज्ञेय:       | ७७        | मनु., 8. 136         |
|   | कामाचेदपतितं याज्यम्                     | . ११४        | হান্ধ্ৰলি. (ABORI,  | कार्पापणानां सा दिव्ये ७५   |           | बृहस्प., 8. 28       |
|   |                                          |              | vol. 8, p. 109)     | कार्षापणोऽण्डिका ज्ञेया ए   | وبر, نونو | कात्या., 494         |
|   | कामाद्पि हि राजन्य: ३७                   | ४,३७५,       |                     | कार्पापणो दक्षिणस्याम्      | ७७        | कात्या. (नार., 229.  |
|   | M. M | ५६८          | वृ. याज्ञ.          |                             | -         | 57)                  |
|   | कामाद्दशगुणं पूर्वम्                     | १५४          | मनु., 8. 121        | कार्णायसमलंकारः             | २७८       | मनु., 10. 52         |
|   | कामावकीर्ण इत्याभ्याम्                   | 880          | याज्ञ., 3. 281      | काल: प्रमाणं दानं च         | १५९       | कात्या., 320         |
|   | काम्यानि चैव श्राद्धानि                  | ७८१          | कूर्म., 593         | कालकूटमल बुं च              | . २४१     | नार., 123. 321       |
|   | काम्ये नित्ये विशेषेण                    | 900          | • •                 | कालजं तु रजःसंराम्          | ४७९       | बृह्€ा. सं., 20      |
|   | कायत्रैदशिकाभ्यां वा                     | ६८४          | भर.                 | कालत: पूजिती मासी           | ७८६       | देव.                 |
|   |                                          |              |                     |                             |           |                      |

| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                              |                               |       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|-------------------------------|-------|-----------------------|
| कालदुष्टं तु विशेयम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ७३७   | मवि., 1. 186. 23             | कुतपं योगपट्टं वा             | ६९६   | याज्ञ.                |
| कालदेशविरोधे तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २१४   | कात्या., 436                 | कुनखी श्यावदन्तक:             | ५१३   | याज्ञ., 1. 222        |
| कालपकः स्वयं शीणें:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ८५७   | मनु., 6. 21                  | कुन्तापं वालखिल्यांश्च        | - ६४७ | यम.                   |
| कालशाकं महाशाकम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ७९६   | वायु.                        | कुबेरस्तु सुवर्णामः           | २२४   | पिता.                 |
| कालायसं विशेषेण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ७९४   | आदित्य.                      | कुब्जान्धवन्ध्याबिधरै:        | ६९०   |                       |
| काले कार्यार्थिन पृच्छेत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40    | कात्या., 86                  | कुमारीगमने विप्र:             | ६०४   | परा.                  |
| कालेकालकृतोनश्येत् १७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ०,२८८ | याज्ञ., 2. 58                | कुमारी पाण्डुराम्बरा          | ६९०   |                       |
| काले तु विधिना देयम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १७९   | कार्या., 552                 | कुम्भो द्रोणद्वयं श्रेयः      | 28    |                       |
| काले त्वाधाय कर्माणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६२७   | कार्णा.                      | कुरुते दानहरणे                | १४३   | न्यास.                |
| कालेऽन्यस्मिन् सुशीतले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २१६   | नार., 121. 300               | कुरुविस्तस्तु तत्पले          | ७५    | त्रिकाण्डी., 2. 9. 86 |
| कालेऽपूणें त्यजन् कर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १३२   | नार., TSS, 102. 7            | कुर्याचेत् प्रतिभूवीदम्       | १८९   | पिता.                 |
| काले प्रतीते प्रतिभू:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १८६   | कात्या., 533                 | कुर्याच्छुग्रुरयोः पाद        | -४११  | याज्ञ., 1. 83         |
| काले वाप्यथवाकाले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ७२४   | मनु., 3. 105                 | कुर्यातामितरे कुर्युः         | ७७६   | जात्.                 |
| काव्यादीनां कवीनां च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४२३   | स्कान्द.                     | कुर्यात् पञ्चकरादूर्ध्वम्     | ८३५   | गर्ग.                 |
| काषायवस्त्रः साक्षाच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६९५   | गोभि.                        | कुर्यात् प्रत्यमियोगं च       | ६४    | याज्ञ., 2. 10         |
| काषायी मुण्डस्त्रिदण्डी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ८६२   | देव.                         | कुर्यात् प्रत्याब्दिकात्      | 342   | गौत.                  |
| काष्ठलोष्टारमभिगीव:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 446   | यम., 48                      | <b>क्र</b> र्यादध्ययने योगम्  | ४३०   | मनु., 2. 191          |
| काष्ट्रादिना ताडियत्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ६४०   | बृहस्प. मा., 82              | क्रुर्यादनशनं विप: ४७५        | , ६१७ | कूर्म., 678           |
| काष्ठे सांतपनं कुर्यात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 446   | यम., 49                      | कुर्यादाराधनं विष्णोः         | ७१६   | शीन.                  |
| किं कार्य का च ते पीडा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 46    | कात्या., 86                  | कुर्यादिष्टिं पावमानीम्       | ६२८   | मरी.                  |
| किंचिदभ्युदिते खौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६९५   |                              | क्रयीद् द्वादश गण्डूषान्      | ६८०   | आश्व. स्मृ., 4. 43    |
| किंचिदूनं मदाप्यः स्यात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १३९   | व्यास. ( <i>IC</i> , vol. 9, | कुर्युः सांतपनं ऋच्छ्रम्      | 462   | अङ्गि-                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | <b>p.</b> 87)                | कुर्युरर्घे यथापण्यम्         | ४३    | मनु., 8. 398          |
| किं ते कार्य वदासाभिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 428   | अङ्गि. <b>उ., 2.</b> 10      | क्रर्युर्भयादा लोभादा         | 885   | कात्या., 750          |
| किमेतयोईलीयः स्यात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १५७   | वसि.                         | कुर्युर्थथाहेत: कर्म          | ११७   | मनु.                  |
| कीर्तये: पतितां संशाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₹७०   | ब्रह्म- हानुसानिक            | कुर्युर्यथेष्टं तत् सर्वम्    | १४९,  |                       |
| कीर्तिते यदि भेदः स्यात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १४३   | कात्या., 741                 |                               | ३२५   | नार., 201. 43         |
| and the state of t | ५३१   | परा., 10. 3                  | कुर्वीत कर्णमात्रं तु         | २३६   | नार.                  |
| कुवकुटाण्डप्रमाणस्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ५१६   | आप्राहित के प्रकृतिहरू       | कुर्वीत जीवनं येन             | \$ 80 | कात्या., 855          |
| कुटिलोन्मत्तचौरांश्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४८६   | कात्या. ₹मृ., 6. 6           | कुर्वीत सह पिण्डताम्          | 386   |                       |
| कुदुम्बं विभृयाद् भ्रातुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३२३   | नार., 191. 10                | <b>बुलद्वयेऽपि चोच्छिन्ने</b> | ४१४   |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | नार., 137. 6                 | कुलान्यकुलतां यान्ति          | ४०४   | न्यास., 4, 36         |
| <b>कु</b> दुम्बार्थमशक्तेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १८५   | कात्या., 542                 | कुलायनं विरोधश्र              | ८६१   | बृहस्प., 17. 12       |
| कुदुम्बार्थे कृतं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १८४   | विष्णु(T)., 6. 39            | कुदुत्थाश्चणकाः श्राद्धे      | ७९३   |                       |
| कुदुम्बिनोऽथ कायस्थान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ६७    | व्यास. (IC, vol. 9,          | कुल्याः कुलविवादेषु           | १९८   | नार., 92. 152         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.42  | p. 72)                       | <b>कु</b> शमूलविपकेन          | 408   | यम.                   |

| च्याख्योदाहृतप्रमाणवाक्य | ानामनुक्रमणी |
|--------------------------|--------------|
|                          | * **         |

|                                                |              |                                | 4 44                                       |            |                         |
|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------------|
| कुशा: शाकं पयो मत्स्या:                        | ६६२          | याज्ञ., 1. 214                 | कुच्छ्रातिकृच्छ्रं कुवीत                   | ५१७        | यम.                     |
| कुशाग्रैस्तर्पयेद् देव।न्                      | ७०२          |                                | कुच्छातिकुच्छ्री कुत्वादी                  | ५६८        | भवि.                    |
| कुशामावे तु काशाः स्युः                        | ७८९          |                                | कुच्छ्रातिकुच्छ्री कृत्वा वै               | ५६६        | भवि.                    |
| कुशास्तीणें समारतीर्थ                          | ८२२          | मत्स्य.                        | कुच्छ्रातिकुच्छ्रौ विहितौ                  | ५६६        | भवि.                    |
| कुशोदकं सप्तमे च                               | 420          | ब्रह्म.                        | कु-छ्राब्दमाचरेज्ज्ञानात्                  | ६०९        | यम., 29                 |
| कुछिनां वर्जयेदिमन                             | २१६          | पिता.                          | कुच्छ्रे द्वयो: परिवेद्य                   | ६३०        | यम.                     |
| कुसीदवृद्धिर्द्धं गुणम्                        | १७३          | मनु., 8. 151                   | कृच्छ्रो देव्ययुतं चैव                     | ६३५        | 0.000                   |
| कुसुम्भं राजसर्षपम्                            | ७९३          |                                | कुच्छ्रोऽभ्यन्तरशोणिते                     | ६४०        | यज्ञा., 3. 292          |
| कुसुम्भकुङ्कुमानां च                           | ३८४          | হাঙ্ক্ক., 16. 11               | कृच्छ्रो मासद्वयं चेत्                     | ६२६        | संग्रहकार: .            |
| कुसुम्मकुङ्कुमै रक्तम्                         | 368          | शङ्ख.                          | कृच्छ्रो वारुण उच्यते                      | 486        | ब्रह्म.                 |
| <b>कु</b> सुम्भनालिकाशाकम्                     | ७३३          | उश.                            | कुणुष्वपाजः                                | ७६२        | काठ. सं., 16. 15        |
| कुह्कः प्रत्यवसितः                             | १९६          | नार., 100. 185                 | कृतं यत्रैकदिवसे                           | १५७        | वसि.                    |
| <b>कुह्कादिमयाद्रा</b> जा                      | २४३          | पिता.                          | कृतं वा यदणं कुन्छ्रे                      | १८२        | नार., 50. 11            |
| कृटलेख्यं तु तत् प्राहु:                       | १९२          | बृहस्प., 6. 31                 | कृतः पञ्चविधस्तेषाम्                       | १९८        | नार., 91. 149           |
| कूटशासनकर्तृश् <u>व</u>                        | ८३           | मनु., ७. 232                   | क्रुतकाकृतयोर्मध्ये                        | १८         | वि. पु., 2. 7. 20       |
| कूटसाक्ष्यं तु कुर्वाणान् ८३                   |              | मनु., 8. 123                   | <b>कृतकालोपनेय</b> श्व                     | १६९        | नार., 83. 124           |
| कूटस्वर्णन्यवहारी ९७                           |              | याज्ञ., 2. 297                 | कृतज्ञाद्रोहिमेधा व                        | ४४३        | याज्ञ., 1. 28           |
| कूटाक्षदेविन: पापान्                           | १२२          | नार., 214. 6                   | कृतदारो ग्रहे ज्येष्ठ:                     | ६२७        | काष्णी.                 |
| कूपं वृत्तायतं प्राज्ञः                        | ८३५          | गर्ग.                          | कृतभूमी तु भुञ्जीत                         | ७३२        | आप.                     |
| कूप: पादविहीनश्च                               | ८३५          | देवीपु.                        | कृतमखामिना यच                              | १९३        | कात्या., 270            |
| कूप: प्रवृत्तपानीय:                            | ८३५          | विष्णुंघर्मी., 3.296.7         | कृतवापो वा निवसेत्                         | ५४३        | मनु., 11. 78            |
| कूपकृत् स्वर्गमासाद्य                          | ८३५          | विष्णुधर्मो., 3.296.7          | कृतशीचो द्विराचम्य                         | ६८३        | शीन.                    |
| कूपवत् कथिता छाद्धः                            | ्द१९         | वि. पु.                        | कृते तु केवलं स्नानम्                      | ३७१        | ब्रह्म.                 |
| कूपपत् पापता छाङ्<br>कूपीसकं च ताम्बूलम्       | 885          | स्कान्द., 4. 4. 24             | कृते नि:संशये पापे ४५८                     | , ५१३,     |                         |
|                                                | ७४३          | मार्क.                         |                                            | :५२२       | अङ्गि. <b>उ.</b> , 2. 2 |
| क्रुल्न्छायासु च तथा<br>क्रुश्माण्डं जीरकं चैव |              | देवीपु.                        | कृते संभाषणादेव                            | ४७३        | परा., 1. 26             |
|                                                | According to | খ্যান্ত্ৰ.<br>হান্ত্ৰ. (ABORI, | कृतोद्वारमदत्त्वा यः                       | १६८        | कात्या., 503            |
| क्रमाण्डेर्जुहुयाद् घृतम्                      | ५२९          | vol. 8, p. 128)                | कृत्तिकादिषु ऋषेषु                         | ७८५        | मरी.                    |
| कुरमाण्डैर्वापि जुह्यात्                       | २०१          | मनु., 8. 106                   | कत्रिमः पञ्चभागं तु                        | -२६४       | ब्रह्म.                 |
| कुच्छुं चान्द्रायणं चैव                        | ६२६          |                                | कृत्वा कुर्याः प्रयत्नेन                   | ५२६        |                         |
| कुच्छं चैवातिकुच्छं च                          | ६०१          | व्याघ्र.                       | कृत्वातस्यापि संसर्गम् ४७                  |            | _                       |
| कुच्छं सांतपनं कुर्यात्                        | 498          | ष. त्रि.                       | कृत्वानुज्ञातस्य वा स्तानम                 |            |                         |
| कुच्छुं सांतपनं वा स्यात                       | ६०६          | संव.                           | कृत्वा पापं न गृहेत                        | ५२३        |                         |
| कुच्छ्चान्द्रायणे कुर्यात्                     | ६०५          |                                | कृत्वा यज्ञोपवीतं वा                       | २२२<br>६७५ |                         |
| कुच्छ्चान्द्रायणे स्याताम                      | ६१२          | प्रचे.                         | कृत्वा अवशिरोध्वजम्<br>कृत्वा शवशिरोध्वजम् | 484        |                         |
| क्र <b>च्छ्रपादोऽस</b> पिण्डस्य                | ६३६          | হাজ্ব. (ABORI,                 |                                            |            |                         |
|                                                | 7.           | vol. 8, p. 115)                | कृत्वा राचलः लाता य                        | 97.5       | S. 611/13 01:000        |

| कृत्वा सद्य: पतन्त्येते     | ४७३  |                      | केशसंधारणं प्रोक्तम्      | ५२७  | e e                       |     |
|-----------------------------|------|----------------------|---------------------------|------|---------------------------|-----|
| कृत्वा सद्य: पतेजानन्       | ४७४  | कूर्म., 659          | केशसंस्कारकवरी            | ४१२  |                           | 25  |
| कृत्वा स प्राकृतं कृच्छ्रम् | ६०४  | परा.                 | केशाकेशिग्रहश्चेव         | ९३   | न्यास. ( <i>IC</i> , vol. |     |
| कृत्वा सांतपनं कृच्छ्रम्    | ६१२  | परा., 10. 24         |                           |      | p. 94)                    |     |
| <b>कृ</b> त्वैवमभियुक्तस्य  | २३१  | नार. पिता.           | केशानां नास्ति नारीणाम्   | ५२६  | - ,                       |     |
| कृत्वोपवीतं सन्येंऽसे       | ६५८  | शौन.                 | केशानां रक्षणार्थाय       | ५२७  |                           | :   |
| क्रशां विवर्णां नोपेयात्    | ७४०  | आश्व. स्मृ., 5. 270  | केशानां वपनं कृत्वा       | ५२७  |                           |     |
| कृषामि पृथिवीं पार्थ        | 224  |                      | केशान् यज्ञोपवीतं च       | ८६२  | बाष्कल:                   |     |
| कृषिर्भवाचकः शब्दः          | ८८५  | महाभार. उद्यो., 69.5 | केशास्थिशवविष्मूत्र       | ३९०  | ब्रह्म.                   |     |
| कृषीवलो <b>ऽन्नपाना</b> नि  | ६३८  | बृहस्प. आप., 5       | केरोषु गृह्णतो हस्ती      | १०१  | मनु., 8. 283              |     |
| कृषे: षष्ठं च विप्रेभ्य:    | ६३४  | परा.                 | केसरेषु तथैवाश्वम्        | ८२३  | <b>3</b> .                |     |
| कृष्णग्रीयो रक्तशिराः       | ७९७  | निगम: .              | कैवर्तमेद भिलाश्च         | ४८१  | अङ्गि. (यम., 33)          |     |
| कृष्णचतुर्थीमारभ्य          | ५३४  | हारी.                | कैवर्तमेदभिलाश्च          | ९५   | संव. (यम., 33)            |     |
| कृष्णघान्यानि सर्वाणि       | ७९३  |                      | वैवर्तभेदभिछाश्र          | ६०९  | आप. (यम., 33)             |     |
| कृष्णपक्षे श्राद्धरूची      | ७८०  |                      | कैवर्तमेदभिछाश्च ५७२      |      | यम., 33                   |     |
| कृष्णलेश्रोक्त एवं स्यात्   | १०७  | कात्या., 492         | कोश: पार्जेर्न दातव्य:    | २१८, |                           |     |
| कृष्णवर्णा वै रामा:         | २५३  | वसि., 18. 18         |                           | २१९  | पिता.                     |     |
| कृष्णसारैर्यवैर्दभें:       | 680  | आदिस्य.              | कोश: शङ्कासु पञ्चम:       | २१८  | पिता.                     |     |
| कृष्णा स्वर्णप्रदा ज्ञेया   | ८४०  | ब्रह्म.              | कोश एकोऽशिरा: स्मृत:      | 783  | पिता.                     |     |
| कृष्णो वर्णश्च मे यस्मात्   | 224  |                      | कोशमल्पेऽपि दापयेत्       | २१८  | नार.                      |     |
| वलृतकेशनखरमश्रुः            | ७५०  | मनु., 6. 52          | कोशस्तु सर्वदा देय: २१७   |      | नार.                      |     |
| क्लुप्तानां पशुसोमानाम्     | ६२८  | मनु., 11. 27         | कोशातक्यकेवत्तूर          | ७१३  |                           |     |
| केचिद्चुईरिद्वारम्          | ८१३  | स्कान्द.             | कोष्ठागारायुधागार         | ८६   | म् <b>नु.</b> , 9. 280    | 9.  |
| केन कस्मिन् कदा कस्मात      | ( 40 | कात्या., 87          | कौटसाक्ष्यं तथा कृत्वा    | ६२१  | शङ्ख., 17. 5              | . 4 |
| केवलाघो भवति                | ७२७  | 琚. सं., 10. 117. 6   | कौटिल्यम्                 | ४९०  | याज्ञ., 3. 238            |     |
| केवलानि च ग्रुक्तानि        | ५७९  | হান্ত্র., 17. 32     | कौन्सं ज्ञाप इत्येतत्     | ६४५  | मनु., 11. 249             |     |
| केवलास्तु क्षये कार्याः     | ७७०  |                      | कौपीनं कटिस्त्रं च        | ४३०  | यम.                       |     |
| केशकीटनखं प्राश्य           | ५७७  |                      | कौरोयं क्षौमकार्पातम्     | ७९०  |                           |     |
|                             | ३८७  | हारी.                | कौरोयनीललवण               | १४४  | याज्ञ., 3. 38             |     |
| केशकीटावधूतं च              | 439  | उश.                  | क्रमागते गृहक्षेत्रे १४८, | २८४  | व्यास. (IC, vol.          | 1   |
| केशकीटाव५ मं च              | ५७७  | प्रचे. (कूर्म., 570) |                           |      | 9, p. 96)                 |     |
| केशकीटावपनं च               | ५७७  | शाता.                | कमादव्याहतं प्राप्तम्     | १८०  | नार., 46. 4               | 1   |
| केशकीटावपन्नं च             | ५७८  | संव.                 | कमायातो हट: ग्रूद्र:      | ५६   | व्यास. ( <i>IC</i> , vol. |     |
| केशग्रहान् प्रहारांश्व      | ७५१  | मनु., 4. 83          |                           | •    | 9, p. 68)                 | ii  |
| केशमस्मतुषाङ्गार            | ७४४  | याज्ञ., 1. 139       | क्रमेण पादशो हीनम्        | ६०६  | व्याघ्र.                  | - , |
| केशरमश्चनखादीनाम्           | 488  | सुम.                 | 2 0 0                     | २९६  | याज्ञ., 2. 137            |     |
|                             |      |                      |                           |      |                           |     |

|                             |                                            |                                | •                                                   |       | 0.4 100                       |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------|
| क्रयः प्रोषितनिक्षितम्      | १३९                                        | कात्या., 592                   | क तद्भदतु साक्षित्वम्                               | १९५   | नार., 94. 162                 |
| क्रयविक्रयधर्मेषु           |                                            | नार., 157. 2                   |                                                     | 855   |                               |
|                             | १२०                                        | मनु., 8. 5                     | क्षत्तुर्जातस्तथोग्रायाम्                           | २७६   | मनु., 10. 19                  |
| क्रव्यादं कुक्कुटम् ५७०,    | ५७८                                        | হান্ত্ৰ., 17. 21               | क्षत्त्रुग्रपुरुकसानां च                            | २७७   | मनु., 10. 49                  |
| किमिकीटपतङ्गेषु             | 404                                        | शिवधर्मः                       | क्षत्रगर्भवधे चैव                                   | ५५२   | च. वि.                        |
| क्रिमिकीटपिपीलिका           | ५७७                                        | हारी. (NPP, vol.               | क्षत्रविट्छूद्रवर्णास्तु                            | १२९   | कात्या., 718                  |
|                             |                                            | 63, p. 181)                    | क्षत्रविट्छूद्रजातीनाम्                             | ३५५   | आप.                           |
| किमिकीटवयोहत्या             | ४९६                                        | मनु., 11. 70                   | क्षत्रविट्छूद्रजातीनाम्                             | ३५५   | ब्रह्म.                       |
| क्रिमिद्यानि चीर्णानि       | ७१२                                        | भर-                            | क्षत्रविद्छूद्रजातीनाम्                             | ६८२   | गर्ग.                         |
| क्रिमिस्त्पद्यते यस्य       | ६२४                                        | मनु. (परा., 6. 48)             | क्षत्रादयस्त्रयो वर्णाः ५९०                         | , ५९१ | भवि.                          |
| क्रियते-पतितानां तु         | 300                                        | त्रहा.                         | क्षत्रादीनां गुणवताम्                               | ५९४   | भवि.                          |
| कियमाणोपकारे तु             | ४६९                                        | याज्ञ., 3. 284                 | क्षत्रिययोषितां ब्राह्मण                            | ६१३   | ष. त्रि.                      |
| कियां तु कुरुते यस्तु       | <b>३३२</b>                                 | देव.                           | क्षत्रियवद् ब्राह्मणीषु                             | ५५५   | हरी. ( $\mathcal{N}PP$ , vol. |
| किया न दैविकी प्रोक्ता      | ? '<br>? ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' | कात्या., 223                   |                                                     |       | 63, p. 181)                   |
| क्रियापरा अपि हि ते         | 800                                        | मरी.                           | क्षत्रियश्चेदन्यस्तमुपजीवेत्                        | ३६    | गीत., 10. 18                  |
|                             | , २६२                                      | मनु., 9. 53                    | क्षत्रियस्य तदर्धं स्यात्                           | ४२८   | अत्रि.                        |
| • •                         | , २५२<br>६७१                               | 1,3,5 01 02                    | क्षत्रियस्याथ वैश्यस्तु                             | ३५९   | ब्रह्म.                       |
| क्रियामुह्दिश्य याचकः       | - <del>२</del> १०                          | पिता.                          | क्षत्रियस्यापि भार्ये द्वे                          | ३१४   | महाभार. अनु.,                 |
| क्रियासमूहकर्तृत्वे         | ४१३                                        | याज्ञ., 1. 8 <del>4</del>      |                                                     |       | 82. 48                        |
| क्रीडां शरीरसंस्कारम्       | ०६२<br>२६०                                 | मनु., 9. 174                   | क्षत्रियाच्छूद्रकन्यायाम्                           | ६६४   | परा., 11. 23                  |
| क्रीणीयाद्यस्त्वपत्यार्थम्  |                                            | (cf. शाबर., 1. 3. 3)           | क्षत्रियादीनां ब्राह्मण                             | 60    | बोधा., 1. 10. 19              |
| क्रीतराजको भोज्यानः ४०      |                                            | नार., 160. 1                   | क्षत्रियाद्यास्तिस्रो वर्णानु                       | ३५८   |                               |
| क्रीतानुशय इत्येतत्         | ११९                                        | नार., 160. 1                   | क्षत्रिया मागधं वैश्यात्                            | २७६   | याज्ञ., 1. 94                 |
| क्रीत्वा मूल्येन यः पण्यम्  |                                            | मनु., 8. 222                   | क्षत्रियायामगुप्तायाम्                              | ९४    |                               |
| क्रीत्वा विकीय वा किंचित    | •                                          | मनु., ठ. 222<br>नार., 121. 307 | क्षत्रियाया हरेत् पुत्रः                            | ३१४   |                               |
| क्र्रं धनुः सप्तशतम्        | २३८                                        |                                | લાગવાના હતા, હુના                                   | ,     | 82. 50                        |
| कूरं धनुः सप्तशतम्          | २३८                                        | पिता.<br>याज्ञ., 2. 170        | क्षत्रिया शूद्रसंपर्के                              | ६१२   | प्रचे.                        |
| केता मूल्यमवामोति           | १३५                                        |                                | क्षत्रिये त्रिगुणं माहुः                            | 686   |                               |
| क्रोधजेऽपि गणे विद्यात्     | 86                                         | मनु., 7. 51                    | क्षत्रियो वापि वैश्यो वा                            | ५२३   |                               |
| कोघाँदै म्रियते यस्तु       | ५४९                                        | _                              | क्षात्रया यात् यस्या ग<br>क्षयाहं समतिकम्य          | ४३१   |                               |
| क्रौज्ञशुकभासम्यूर्         | ५६१                                        |                                | क्षयाह रागाराम<br>श्वयित्वादिलक्षणकथनम्             | 487   |                               |
| क्रिन्नं भिन्नं शवं चैव     | ६१९                                        | _                              | क्षायत्याद्यसम्बद्धाः<br>क्षरः सर्वाणि भूतानि       | ८७६   |                               |
| क्रिन भिन्ने शवे तोयम्      | ६१९                                        |                                | क्षाः सवाण नूतान<br>श्वात्रेण कर्मणा जीवेत्         | ६३८   |                               |
| क्रीबातुरान् सत्वहीनान्     | २१५                                        |                                | क्षात्रण कमणा जापत्<br>क्षिण्वन्तमपि गोविपम्        | १६२   | _                             |
|                             | २१७                                        |                                | क्षाप्य-तमाप गावित्रम्<br>श्लीरस्य द्वादश प्रोक्ताः | ५१९   |                               |
| क्लीबान् स्त्रीषु नियुज्जीत | ४१                                         |                                | क्षारस्य द्वादरा माकाः<br>अत्सामां नातिभुक्तां वा   | 980   | •                             |
| क्रीबोऽथ पतितस्तजः          | ६५९                                        | याज्ञ., 2. 140                 | कुत्सामा नातस्रका पा                                | 900   | -1407                         |

| क्षुद्रकाणां पशुनां तु                          | ९७         | मनु., 8. 297      |                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| क्षुपार्तस्तृषितश्चैव                           |            |                   | गगनः स्पर्शनो वायुः         | 778   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| धुरा नीरासनं चेति                               | ७२४        |                   | गङ्गा गोदावरी रेवा          | ८११   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| क्षुवतीं जुन्भमाणां च                           | <b>३८३</b> |                   | गङ्गाद्वारं च केऽप्याहुः    | ८१३   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| क्षेत्रं हिरण्यं गामश्रम्                       | ७४८        | •                 | गङ्गायमुनयोर्मध्ये          |       | ब्रह्म.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| क्षेत्र हिरुप गामसम्<br>क्षेत्रक्षेत्रविज्ञानम् | ४३७        |                   | गङ्गायां भास्करक्षेत्रे     | ३३२   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 | ८७९        | •                 | गच्छन्नेताः स्त्रियो मोहात् |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| क्षेत्रजादीन् सुतानेतान्                        | २६२        | • •               | गच्छेत् तोरणमूलं तु         | २३८   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| क्षेत्रजाद्याः सुताश्चान्ये                     | २६४        |                   | गच्छेत् तोरणमूलाचु          | २३८   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| क्षेत्रजो गहिंत: सद्धि:                         | २६५        | _                 | गच्छेद्वापि विशुद्धपर्थम्   | ५४८   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| क्षेत्रजो गर्हितः सद्भिः                        | २६५        |                   | गजप्रासादयशानाम्            | ४२३   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| क्षेत्रदारहरश्चेव                               | १६३        | वसि., 3. 16       | गणद्रव्यं हरेद्यस्तु        | १३७   | याज्ञ., 2. 187.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| क्षेत्रमेकं द्वयोर्वन्धे                        | १५६        | बृहस्प., 10. 44   | गणाः पावण्डपूराश्च          | १३७   | कात्या., 682                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| क्षेत्रवेरमवनग्राम                              | ረሄ         | याज्ञ., 2. 282    | गणिमं तुलिमं मेथम्          | ११८   | नार., 157. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| क्षेत्रस्थमुदृतं वापि                           | ६९८        | यम. देव.          | गतेऽमौ विधिवद् दद्यात्      | ६२६   | जात्.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| क्षेत्रस्य हरणे दण्डाः                          | 883        | याश., 2. 155      | गत्वा तु तज्जलस्थानम्       | २३६   | नार.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| क्षेत्रादिकं यदा भुक्तम्                        | १७३        | बृहस्प., 10. 67   | गत्वा तु प्रविशेद्धिम्      | ४६६   | च. वि.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| क्षेपं करोति चेद् दण्ड्यः                       | ९०         | याज्ञ., 2. 204    | गत्वैतदेव कुर्वीत ४७६       | , ५६६ | व्यास.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| क्षेता च क्षत्रियः प्रोक्तः                     | २३८        | नार. पिता.        | गद्याणदशका रूप्वम्          | ५९६   | च वि.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| क्षेमं पूर्त योगमिष्टम् ३२४                     | , ६८७      | लौगा.             | गन्तुश्चापि न कर्तुश्च      | २३८   | नारः पिताः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| क्षीरं च तीर्थयात्रां च ६४                      | २,७४०      | यम.               | गन्त्री वसुमती नाराम्       | ८६४   | याज्ञ., 3. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •                                               |            |                   | गन्धद्रव्यस्य संयोगः        | ४१५   | प्रचे.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| खट्वाङ्गकपालपाणि:                               | . ५४५      | गीत., 22. 3       | गन्धमाल्यै: सुरभिभि:        | २३७   | नार.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| खट्वाङ्गी गार्दभाजिनी                           | ५४४        | হান্ধ্ব. (ABORI,  | गन्धादिकां निवेद्यान्ताम्   | २२५   | पिता.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                 |            | vol. 8, p. 111)   | गन्धेभ्यश्चन्दनं पुण्यम्    | ७१२   | यम.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| खट्वाङ्गी चीखासा वा                             | ५९९        | मनु., 11. 105     | गन्धौषधिरसानां च            | ४२    | मनु., 7. 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| खड्गादिना घातयित्वा                             | ५५७        | बृहस्प. प्रा., 41 | गमने गुरुभायीयाः            | 488   | वृ. मनु.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| खड्गामिषं महाशल्कम्                             | ७९८        | याज्ञ., 1. 260    | गमने तु वर्त यत् स्यात्     | ६०६   | उदा.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| खण्डमहे तु यामांस्रीन्                          | ७२९        | ब्र. वे.          | गम्यं त्वभावे दातृणाम्      | ४१०   | याज्ञ., 1. 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| खननात् पूरणाद् दाहात्                           | ३९६        | यम.               | गम्याः स्युरानुलोम्येन      | ६११   | नार., 183. 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| खरवराहोष्ट्रचण्डाल                              | 288        | হান্ধ্ৰ.          | गम्यास्वपि हि नोपेयात्      | ६११   | नार., 183. 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| खराश्वेष्ट्रमृगेमानाम् १२६                      | ४९३        | मनु., 11. 68      | गयायां पिण्डदानाच           | २७१   | बृ. परा., 6. 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| खरीं च स्करीं गला                               |            | परा., 10. 14      | गर्तसदम्                    | ४४७   | 雅. सं., 2. 33. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                 | १२६        | याज्ञ., 2. 160    | गर्दभाजाविकानां च           | ९७    | कात्या. (cf. मनु.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                 | ६९१        | नार.              |                             |       | 8. 298)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| खादको वित्तहीनः स्यात्                          | १८८        | कात्या.           | गर्दभेनावकीणीं निर्ऋतिम्    | ४३९   | गौत., 23. 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| खादिरीदुम्बराण्यर्ध्य                           | ७९५        | बैज.              | 0 0 0 0 0                   |       | च. वि.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                 | - • •      |                   |                             |       | The second secon |

|     | गर्भस्यै: सहशो जेय:      | १७९         | नार., 58. 35         | गायत्रं रैवतं तथा       | ६५५   | वसि., 28. 12         |
|-----|--------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|-------|----------------------|
| js. | गर्भस्यैव तु संस्कार:    | ४२२         | विष्णु.(लघुवि.,1.10) | गायत्रीं वा सहस्रकृत्वः | ६४६   | गीत., 24. 13         |
|     | गर्भहावे धातुदोषैः       | ६१३         | च. वि.               | गायन्यष्टसहस्रं च       | ५९१   | ष. त्रि.             |
|     | गर्भस्रावे मासतुल्याः    | ३५९         | वृ. वसि.             | गायन्थष्टसहस्तं च       | ५७४   | यम.                  |
| ď   | गर्भस्रावे यथामासम्      | <b>३५</b> ९ | मर्1.                | गायत्र्यष्टसहस्रं तु    | 880   | संव.                 |
|     | गर्भहा च यथावर्णम्       | ५५१         | याज्ञ., 3. 251       | गायत्र्या जपसाहस्रम्    | ५२९   | •                    |
|     | गर्भाधानस्याकरणात्       | . ४२१       | आश्व. स्मृ., 11. 50  | गायच्या दशलक्षाणि       | £38   | अरुणस्मृति:, 1. 133  |
|     | गर्भाधानादिभिर्युक्तः    | 282         | शाता.                | गायत्र्यादाय गोमूत्रम्  | ५१९   | <b>परा.</b> , 11. 32 |
|     | गर्भाधाने पुंसवने        | - 620       | गार्ग्य.             | गायत्र्या ब्राह्मणम्    | ४२७   | कात्याः (पारः ग्रः,  |
|     | गर्भाष्टमेऽष्टमे वाब्दे  | ४२५         |                      |                         |       | 2. 3. 7)             |
|     | गर्मिणीं कपिलां दोग्धीम् | ५५७,        |                      | गायत्र्युपासिता येन     | ७०५   | •                    |
|     |                          | 448         | बृहस्प. मा., 40      | गाईस्थाङ्गे च           | 866   | वसि., 19. 13         |
|     | गर्भिणीगर्भहनन           | ४१६         |                      | गाव: प्रनिष्ठा भूतानाम् | ५५६   | यम.                  |
|     | गर्भिणी तु द्विमासादिः   | १२१         | मनु., 8. 407         | गाव: सुरभयो नित्यम्     | ५५६   | यम. (महाभार. अनु.,   |
|     | गर्भिणी त्वथवा या स्यात् |             |                      |                         |       | 113. 6)              |
|     |                          | 448         | यम                   | गावो मेध्या मुखाहते     | ३९२   |                      |
|     | गर्भिणी बालवःसा च        | ५३०         | ब्रह्म.              | गीतवादित्ररुदित         | . ४४६ | गोमि. रू., ३. ३. 28  |
|     | गर्भिणीविधवोन्मत्ताः     | ६९१         |                      | गुग्गुलुं चागरं चैव     | ७१४   | रत्नकोश:             |
|     | गर्भे यदि विपनिः स्यात्  | ३६०         | पार.                 | गुडकार्पासघान्यानि      | ५९६   | जाबा. (शङ्क.         |
|     | गहिंतानाद्ययोर्जिन्धः    | ४८०         | मनु., 11. 56         |                         |       | ABORI, vol. 8,       |
|     | गवां च यानं पृष्ठेन ६३३  |             | मनु., 4. 72          |                         |       | p. 120)              |
|     | गवां प्रशस्तं त्रितयम्   | . હેશ્વ     |                      | गुडे मधुनि चवोक्ता      | १७४   | बृहस्प., 10. 18      |
|     | गवां मूत्रपुरीषेण        | ६२५         | मनु.                 | गुणलोपे च मुख्यस्य      | ३०७   | मी. सू., 10. 2. 63   |
|     | गवां शताद् वत्सतरी       | ृ१२४        | नार., 152. 10        | गुणचृद्धी स्वसंज्ञया    | ४७०   | काशिका., 1. 1. 3     |
|     | गवार्थे ब्राह्मणार्थे वा | ५५६         | परा., 8. 35          | गुणहीनस्य पारुष्ये      | ९२    | बृहस्प., 20. 13      |
|     | गवि च गुरुतस्पसमम्       | ६०७         |                      | गुणाढ्यब्राह्मणवधे      | ५४५   | भवि.                 |
|     | गव्यं घृतमुपादाय         | २४९         | पिता.                | गुणाढ्यस्य तु विप्रस्य  | ५९१   | भवि                  |
|     | गव्यं बस्ताजिनं वा       | ४२६         | वसि.                 | गुणान्विताय दातव्यम्    | ११०   | कात्या. स्मृ., 15. 8 |
|     | गांच दत्त्वा वृषं चैव    | ६२४         |                      | गुणापेक्षं भवेद दानम्   | १५२,  |                      |
|     | गाञ्जेयं हरते पापम्      | ६९८         | यम. देव              |                         | 800   | नार., 176. 29        |
|     | गात्रं तु कम्पते यस्य    | २४८         | पिता.                | गुणापेक्षं भवेद् दानम्  | 800   | मनु                  |
|     | गात्रेश्च शिरसा चैव      | 478         |                      | गुणिद्वैधे तु वचनम्     | २०५   | याज्ञ., 2. 78        |
|     | गान्धर्वगक्षसौ राज्ञः    | ४०७         |                      | गुप्तान्तं वैश्यजातेस्त | ४२३   | मनु.                 |
|     | गान्धर्वासुरपैशाचाः      | ४०६         | આશ્વ. ૫. ૧.,         | गुरुं चैवाप्युपासीत     | ४२८   | याज्ञ., 1. 26        |
|     | ना, नवाल्लाका वा         |             | AL, 6.3              | गुरुं वा बालवृदी वा     | ४६९   | वि. पु. (मनु., 8.    |
|     | गामश्चं कुझरोष्ट्री च ५७ | 0.4७८       | হান্ধ্র., 17. 21     |                         |       | 350)                 |
|     | Altha Rainer a 10        | , , ,       | 4                    |                         |       |                      |

# **व्याख्योदाहृतप्रमाणवाक्यानामनुक्रमणी**

|                               |       | *                         |                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|-------|---------------------------|------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| गुरुं हत्वा श्रोत्रियं च      | ५४६   |                           | <b>ग्रहक्षेत्रापहर्तारम्</b> | १६४        | मत्स्य., 227. 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| गुर्ह हुंकृत्य त्वंकृत्य ४५८, | ६२९,  | •                         | गृहजातस्तथा कीतः             | १२९        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                               | ६४०   | याज्ञ., 3. 291            | गृहद्वाराशुचिस्थान           | १२८        | नार., 142. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| गुरुणा याति संयोगम्           | ५४२   | गार्ग्य.                  | गृहमवेशे चाधाने              | 960        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| गुरुणा लघु शुध्येत            | ३६३   | देव.                      | गृहमागत्य या नारी            | . ८७       | बृहस्प., 24. 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| गुरुतल्पगो दक्षिणापतीच्यो     | ६००   | बोघा-                     | गृहमेधिषु वान्येषु           | 244        | 35.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| गुरुतल्पगो मृनमयीम्           | ६००   | हारी. ( <i>NPP</i> , vol. |                              | ६०७        | यम.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                               |       | 63, p. 182)               | गृहस्य इमान् धर्मान्         | ७४५        | गौत.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| गुरुतल्पव्रतं कुर्यात् ४८१    | , ६०४ | संव., 159                 | गृहस्थश्चेत् द्विरात्रं तु   | - ६२३      | अङ्गि. उ., 9. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| गुरुतल्पव्रतं कुर्यात्        | ६०४   | मनु., 11. 170             | गृहस्थस्तु यदा पश्येत्       | ६७३        | मनु., 6. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| गुरुतल्पवतं केचित्            | ६११   | यम., 39                   | ग्रहस्थानां सहस्रेण          | 600        | वायु.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| गुरुतल्पाभिगामी               | ६०१   | उश.                       | गृहस्थाय तु दातव्यम्         | ७५१        | व्याघ्र.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| गुरुतल्पी शिलां तप्ताम्       | ६००   | <b>अङ्गि</b> .            | गृहस्थोक्तानि पापानि         | ५५०        | अङ्गि.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| गुरुतल्पी स विज्ञेय:          | 800   | विष्णु.                   | गृहस्थोऽतिथिदैवत्य:          | ७२३        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| गुरुतल्प्यभिभाष्यैन:          | Ę00   | मनु., 11. 103             | गृहात् तोष: शदं क्षेत्रात्   | १६८        | बृहस्प., 10. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| गुरुदर्शने कण्ठपातृत ४३३      | ,७५२  | गीत., 2. 20               | गृहान् द्विजातय: सर्वे       | ३१२        | बृ. मनु.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| गुरुपुत्रे तथाचार्ये          | ४३५   | मनु., 2. 207              | रहान् व्रजित्वा अघप्रस्तरे   | ३३१        | वसि., 4. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| गुरूणामध्यधिक्षेप:            | ४७९   | याज्ञ., 3. 228            | गृहान् हित्वा सदार:          | ८५२        | आप. घ., 2. 22. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| गुरून् पुरोहितामात्यान्       | ७१    | बृहस्प., 9. 17            | <b>र</b> हीतबन्धोपस्थाने     | १८६        | न्यास. (IC, vol. 9,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| गुरो: कर्मशेषेण               | ४३८   | गौत., 3. 6                |                              |            | <b>p.</b> 86)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| गुरो: कुले न भिक्षेत          | ४३०   | मनु., 2. 184              | गृहीतवेतनः कर्म              | <b>१३२</b> | याज्ञ., 2. 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| गुरो: क्षत्रमुतां भार्याम्    | €00   | जात्.                     | गृहीतस्य सुवर्णादेः          | ४८९        | मिता., 3. 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| गुरो: शिष्ये पितु: पुत्रे ६५, | ११६   |                           | गृहीत्वा गां सुवर्णे च       | ३३२        | ब्रह्म.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                               | ६०२   | जाबा.                     | गृहीत्वापहृतो यश्च           | १३९        | बृहस्प., 11. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                               | ६०२   | दीर्घतमाः                 | गृहीत्वा बन्धकं यत्र         | १८७        | कात्या., 534                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                               | ६६६   | अत्रि.                    | गृहीत्वा मुसलं राजा          | ५९०        | भवि.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                               | ६०४   | संब., 158                 | गृहीत्या मुसलं राजा ७०,      | 469        | मनु., 11. 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| गुरोर्भायाँ तु यो वैश्याम्    | ६०१   | लीगा.                     | गृहे गोष्ठे तथा तीर्थे       | ८१९        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                               | ४७९   | मनु., 11. 55              |                              | ३६३        | क्मे., 620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| गुर्वीसखीं गुरुसखीम्          | ६६१   | बोघा., 2. 1. 44           | गृहेषु स्वैरमापद्यरन्        | ६६१        | वसि., 15. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| गुल्मगुच्छक्षुपलता            | ९९    | याज्ञ., 2. 229            | गृहोपस्करवाह्यानाम्          | ₹0₹        | कात्या., 898                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                               | १९८   | नार., 91. 150             | यह्रीयात् ते तत: शुद्धम्     | 48         | नार., 156. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                               | ८४७   | मत्स्य.                   |                              | १२२        | याज्ञ., 2. 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | ८१५   | याज्ञ., 1. 188            |                              | 488        | पग., 12. 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| गृहं यवीयसोऽन्यत्र २          | (८,४  | যজ্বন্তি. (ABORI,         |                              | ३३०        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                               |       | vol. 8, p. 105)           | गोक्षीरं सप्तरात्रं तु       | ५३४        | मार्क.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                               |       |                           |                              |            | The state of the s |

| गोऽग्न्यर्थे तृणमेधान ९       | ९९           | गौत., 12. 25                     | गोमूत्रयावकाहार: ५७९,      | ६०६   | संव., 168           |
|-------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------|-------|---------------------|
|                               | ५७           | प्रचे. (शङ्ख                     | गोमूत्रयावकाहारः           | ५९१   | ष. त्रि.            |
| e dia                         | •            | ABORI, vol.                      | गोमूत्रवद् घृतस्योक्ताः    | ५१९   | परा.                |
|                               |              | 8, p. 120)                       |                            | ५१९   | परा.                |
| ः<br>गोन्नस्येच्छन्। केचिच ६! | ११           | यम., 39                          | गोयुक्तं रथमुपसंयम्य       | ६३२   |                     |
| ्र गोब्रातेऽन्ने तथा ५७७,५५   |              | याज्ञ., 1. 189                   | गोरक्षकान् वाणिजकान्       | ५०,   |                     |
|                               | ११           | बृहस्प., 8. 31                   |                            | २०३   | मनु., 8. 102        |
|                               | २७           | नार., 171. 39                    | गोरसेक्षुविकाराणाम्        | २०८   | नार., 225. 23       |
|                               | ६४           | अत्रि.                           | गोवधादिषु सर्वेषु          | ५२६   | परा.                |
| 4.                            | ६६           | प्रजा.                           | गोवालचीखासाः               | ५६६   | उश.                 |
|                               | <b>7</b> 8   | मनु., 8. 231                     | गोवालै: फलसंभुवाम्         | ८६१   | याज्ञ., 1. 185      |
|                               | ६५           |                                  | गोविन्द इति तेनाहम्        | २७    | महाभार. शान्ति.,    |
|                               | 28<br>-      | याज्ञ., 2. 48                    |                            |       | 352. 5              |
| गोपस्ताड्यस्तु गोमी १२५, १    |              | याज्ञ., 2. 161                   | गोवित्रमृतौ त्रिरात्रम्    | 886   |                     |
|                               | . २.५<br>(३८ | হান্ধ্ৰ. (ABORI,                 | गोशकुद्रसमेव वा            | ५६५   | मनु., 11. 91        |
| गापुरावाधवाश्च प              | ,40          | vol. 8, p. 129)                  | गोऽश्वोष्ट्रयानप्रासाद     | ४३४   | मनु., 2. 204        |
|                               | 00           | याज्ञ., 2. 59                    | गोष्ववकीर्णः प्राजापत्यम्  | ६०६   | হান্ত্ৰ. (ABORI,    |
|                               | १४८          | शङ्ख. यम.                        | ,                          |       | vol. 8, p. 122)     |
| Maries Commerce               |              | सञ्चः <i>पमः</i><br>सुमः         | गोस्वाम्यनुमते भृत्यः      | १२४   | मनु., 8. 231        |
|                               | <b>१</b> ६२  | જુન.<br>ષ. ત્રિ.                 | गोहितो गोऽनुगामी स्यात्    | ५५७   | आवा.                |
|                               | ₹ee          | 4.14.                            |                            | ५६६   | बृ. ना., 28. 25     |
|                               | २७           | यम.                              | गौडी माध्वी तथा ३७४,       |       | हारी. सं., 1. 19. 1 |
|                               | १९६          | વન.                              | गौडीमाध्वोस्तथाभ्यासे      | ५६६   | भवि.                |
| गोभिरेव यतो वेद्यः            | २७           |                                  | गौरश्चो वि्रापद छाया       | ३९४   | यम.                 |
|                               | २६           | परा., 4. 4                       | गौरसर्पपकल्केन             | ३३१   | ब्रह्म.             |
|                               | ६३६          | नार., 171. 38                    | गौरसर्षपमात्रे द्व         | ५९१   | ष. त्रि.            |
|                               | १२७          | यम.                              | गीर्देया कर्मणोऽस्यान्ते   | ERR   | याज्ञ., 3. 304      |
| •• ••                         | <b>40</b> 0  | यन.<br>शाता•,AL MS.,p.5          | प्रस्तावेवास्तमानं तु      | ० ६ ७ | भृगु.               |
| गौमतीं च जपेट् विद्याम् ५     |              | पिता.                            | ग्रस्तोदये विघो: पूर्वम्   | ०६७   | वसि.                |
|                               | २२९          | पिता.                            | प्रहकाले च नाश्रीयात्      | ७२९   | व्यास.              |
|                               | २५०          | मत्स्य., 206. 4                  | ग्रहणं संप्रवक्ष्यामि      | ५२६   | विष्णु.             |
|                               | ८२२          | वसि., 14. 35                     | ग्रहणोद्वाहसंक्रान्ति      | ६९५   | वृ. याज्ञ.          |
| गोमहिष्यजानाम् ५८०, ७         |              |                                  | प्रहसंकान्तियुक्तेषु       | 888   |                     |
|                               | १७०          | सुम.                             | ग्रहाघीना नरेन्द्र।णाम्    | ६५    | याज्ञ., 1. 308      |
|                               | ५१९          | परा., 11. 28<br>परा., cf. 11. 29 | प्रहीता प्रतिदाप्यः स्यात् | १३९   | च्यास. (IC, vol. 9, |
|                               | ५१९          |                                  | Melat Alvaria.             |       | p. 87)              |
| गोमूत्रयावकाहारः ५            | ५६६          | मवि.                             |                            |       | • •                 |

|                                   |            |                           | •                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 - E          |
|-----------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ग्रहीता यदि नष्टः स्यात्          | १८५        | मनु., 8. 166              | धुष्टं चन्दनरालं च           | ७९१  | 2. <sup>1</sup> 9<br>20. €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| ग्रहीतुः समभाण्डेन                | ्र ३ ८     | : कात्या., 598            | घृतं च कृष्णवर्णायाः         | ५१९  | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| ग्रही <b>तृदोषान्न</b> ष्टश्चेत्  | १७०        | व्यास. ( <i>IC</i> , vol. | घृतं न केवलं दद्यात्         | ७९१  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|                                   |            | 9, p. 85)                 | घृतस्य तत्परिमाणम्           | ५३१  | 4,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| य्रामं यामराताध्यक्षः             | ४०         | मनु., 7. 119              | घृताद्वा तिलतैलाद्वा         | ७९०  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 74              |
| ग्रामं च न प्रविशेत्              | ८५२        | गीत., 3. 33               | घृतेन दीपो दातव्य:           | ७९०  | হান্ত্র., 14. 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| ग्रामक्षेत्रग्रहादीना <b>म्</b>   | १४०        | बृहस्प., 19. 1            | घृतेन योजितं श्रक्ष्णम्      | २४२  | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 400             |
| ग्रामयोरुभयोर्यत्र                | १४३        | व्यास.                    | ङिति हस्वश्च                 | १५   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 4             |
| ग्रामश्च प्राड्विवाकश्च           | १९६,       |                           |                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1             |
|                                   | १९८        | नार., 92. 151             | चकपाणिश्वतुर्भुजः            | ₹ १  | त्रिकाण्डी., 1. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20              |
| प्रामश्रेणिगणानां च               | १३७        | बृहस्प., 17. 5            | चकवाकप्रयुक्तेरनै:           | ८४३  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 to           |
| ग्रामसीमासु च तथा                 | १४०        | कात्या., 735              | चकवृद्धिश्च शास्त्रेषु       | १६७  | the state of the s |                 |
| ग्रामस्याधिपति कुर्यात्           | ३९         | मनु., 7. 115              | चक्षुर्दचान्मनो दद्यात्      | ७२३  | व्यास.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| ग्रामात् प्राचीं वोदीचीम्         | ६४७        | बोधाः, 3. 5. 2            | चक्षुर्नासा च कर्णी च        | ७९   | मनु., 8. 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| प्रामादाहृत्य वा ग्रासान्         | ६७३        | याज्ञ., 3. 55             | चण्डालं पुल्कसं ग्लेच्छं     | ६१३  | संव., 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| ग्रामाद्वहिस्ततो गत्वा            | ३३१        | ब्रह्म.                   | चण्डालः श्वपचः क्षत्ता ९५    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| ग्रामेष्वपि च ये के चित्          | ८६         | मनु., 9. 271              | ४८२, ५८४                     |      | अङ्गि.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| म्रामोपान्तेषु यत् क्षेत्रम्      | १२७        | नार., 171. 40             | चण्डालकूपभाण्डस्थम्          | ६१९  | आप., 4. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 중기계<br>13 중기계 |
| ग्रामारण्याश्चतुर्दश              | ४९३        | पैठी.                     | चण्डालपतितौ दृष्ट्वा         | ६९८  | व्यास.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | · ·             |
| प्राम्येण वापि तैलेन              | ७१५        |                           | चण्डालपुरुकसानां तु          | ६०९  | यम., 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| मासपरिमाणमास्याविकारे <b>ण</b>    |            | गीत., 27. 11              | चण्डालमेदश्वपच               | ६०९  | आप.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| ग्रासमात्रा भवेद्धिसा ६७१         | , ८५९      | स्कान्द. काशी.,           | चण्डःलश्चोत्तमान् स्पृशन्    | ११२  | याज्ञ., 2. 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
|                                   |            | 4, 35, 205                | चण्डालश्वपचादीनाम्           | १३७  | कात्या.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| प्रासमात्रा मवेद्धिक्षा           | ७१८        | शाता.                     | चण्डालश्वपचानाम् २७७,        |      | मनु., 10. 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| <b>प्रासाच्छादनमत्यन्तम्</b>      | २६७        | मनु., 9 202               | चण्डालाग्नि: रमशानाग्नि:     | ३९४  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| <b>गासाच्छादनमत्यन्तम्</b>        | २६८        | कात्या., 864              | चण्डालात् पाण्डुसोपाकः       | २७८  | मनु., 10. 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| ग्रासापचयभोजी सन्                 | ५३२        | वसि., 23. 45              | चण्डालादिस्पर्शे             | ३८४  | बोधा.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| ग्रासे त्वदण्डः                   | १२७        | হান্ত্ৰলি. (ABORI,        | चण्डालाद्येस्तु संस्पृष्टम्  | ३८५  | परा.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.2             |
| v.                                | <i>i</i> . | vol. 8, p. 109)           | चण्डालाध्युषितं यत्र         | ३९६  | देव.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -30             |
| प्राह्येन्मुद्रिकां तां तु        | २४९        | पिता.                     | चण्डालान्यस्त्रियो गत्वा     | 828  | अङ्गि.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| प्राह्मं स्याद् द्विगुणं द्रव्यम् | १७३        | कात्या., 509              | चण्डालन्त्यस्त्रियो गत्वा    | 468  | सुम.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| म्रं ष्मे पञ्चाग्रिमध्यस्यः       | ८५६        | यारा., 3. 52 🔩 💮          | चण्डालान्त्यस्त्रियो गत्वा   | ६०८, |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| ग्लहे शतिकचृद्धेस्तु              | १२२        | याज्ञ., 2. 199            |                              | ६३३  | मनु., 11. 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|                                   |            |                           | चण्डालानं यदा भुक्तम्        | 468  | आप. (अत्रिसं., 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ) y 1           |
|                                   | ६४१        | याज्ञ., 3. 299            | चण्डालीं गुल्कसीं म्लेन्छीम् | ४६७  | बृहस्य.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| घातयेद् विविधैर्दण्डै:            | 64         | मनु., 9. 275              | चण्डाली बन्धकी वेश्या        | ६१४  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b></b>         |

|                       |                             |             |                       | C D_D_1_                     | ३४९        | च. वि                                   |
|-----------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|------------------------------|------------|-----------------------------------------|
|                       | चण्डालेन तु सोपाकः          | २७८         | मनु., 10.38           | चतुर्भिः पितृभिर्युक्तम्     | २०५<br>८७५ | यम.                                     |
|                       | चण्डास्यां गर्भमारोप्य      | ६०९         | उश.                   | चतुर्विशकमित्येतत्           | ४९२        | याज्ञ., 2. 293                          |
|                       | चतस्रस्तु परित्याज्याः      | ६४१         | वसि.                  | चतुर्विशतिको दण्डः           | ५१७        | यम.                                     |
| -                     | ्चतु:शनाभियोगे च            | २११         | बृहस्प., 8. 30        | चतुर्विशतिरात्रं तु          |            | आप.                                     |
| 1                     | चतु:शालस्यन्दनिकाः          | १४३         | बृहस्प., 19. 46       |                              | ५१६        | आदि.                                    |
| 6                     | चतुःसुवर्णाः षणिनष्काः      | १३८         | बृहस्प., 17. 14       | चतुर्विशाङ्गुलं योनि         | ८६५        | नार., 226. 30                           |
|                       | चतुर: प्रातरश्रीयात्        | ५३३         | यम.                   | चतुर्विशावरः पूर्वः          | <b>७८</b>  | नार., 141. 2                            |
|                       | चतुरः प्रातरश्रीयात्        | ५३३         | मनु., 11. 219         | चतुर्विघ: कर्मकर:            | १२८        | गीता., 7. 16                            |
|                       | चतुरङ्गरुतोर्ध्वं वा        | २४८         | पिता.                 | चतुर्विधा भजनते माम्         | ३०         |                                         |
|                       | चतुरश्रं त्रिकोणं च         | ७३५         | ब्रह्म.               | चतुर्षु गोमयं क्षीरम्        | '५२०       | ब्रह्म.<br>परा., 8. 40                  |
|                       | चतुरश्रा त्रिमि: स्थानै:    | २२१         | नार., 114. 263        | चतुई चैकभक्ताशी              | ५१६        | नार., 114. 262                          |
| ž                     | चतुरश्रा त्रिभिः स्थानैः    | २२१         | पिता.                 | चतुईस्ता तुला कार्या         | २२२        |                                         |
| 6                     | चतुरोऽस्तमिते स्पे          | ५३३         | मनु., 11. 219         | चतुईस्ता तुला कार्या         | २२२        | पिता.<br>े                              |
|                       | चतुर्गवं नृशंसानाम्         | ४०          | हारी. (अत्रिसं., 222) | चतुष्यथसंकमोद्यानेषु         | 880        | प्रचे.                                  |
|                       | चतुर्गुणं स्मृतं मूर्धि     | ६२४         | पुल.                  | चतुष्प्रकार: प्रतिभू:        | १८६        | बृहस्प., 10. 73                         |
| ,                     | चतुर्गुणोत्तमानां च २१०     |             | बृहस्प., 8. 48        | चतुस्त्रिद्वयेकमेवं च        | २४७        | कात्या., 461                            |
|                       | चतुर्णामपि चैतेषाम्         | 60          | मनु., 9. 236          | चत्वारो ब्राह्मणस्याद्याः    | 800        |                                         |
|                       | चतुर्णामपि वर्णानाम्        | ३४५         |                       | चत्वारो वा त्रयो वापि        | 90         | परा., 8. 11                             |
| į.                    | चतुर्थ पिण्डमुत्सृज्य       | ३५०         | काठ. गृ., 66. 7       | चत्वार्येतानि कर्माणि        | ६०८        | निबन्धः                                 |
|                       | चतुर्थं वर्षमारभ्य          | <b>३६१</b>  | ব্ভ., 42              | चन्द्रग्रहे तु यामांस्त्रीन् | ७२९        | वृ. गौत.,                               |
| 3.                    | चतुर्थ: संप्रदातेषाम्       | २८५,        |                       | चन्द्रसूर्यग्रहे पाते        | ७७२        | क्रतु. लीगा.                            |
| -<br>-<br>-<br>-<br>- | _                           | , ३५४       | मनु., 9. 186          | चन्द्रार्भसमकालीनम्          | ६७         | न्यास. (IC, vol. 9,                     |
|                       | चतुर्थकालिको वा स्यात्      | ८५६         | <b>मनु., 6.</b> 19    |                              |            | p. 72)                                  |
|                       | चतुर्थकाले भुझानः ५९०       |             | भवि.                  | चन्द्रार्कसर्वग्रासे तु      | ७२९        | ब्रह्मवै.                               |
| 3                     |                             | 707<br>708  | कार्ष्णाः             | चरन् कृच्छ्रातिकृच्छ्रं तु   | ५१७        | ब्रह्म.                                 |
|                       | चतुर्थपुरुषे छेदम्          | ७४५         | मनु., 4. 1            | चरन्नभ्यवहारेषु              | ३९५        | वसि., 3. 43                             |
|                       | चतुर्थमायुषो भागम्          | 3<br>5      | मनु., 4. <b>9</b>     | चरितवत आयाते                 | ६४१        | याज्ञ., 3. 295                          |
|                       | चतुर्थस्तु ब्रह्मसत्रेण     |             |                       | चरित्रवन्धककृतम्             | १७१        | याज्ञ., 2. 61                           |
|                       | चतुर्थे दशरात्रं स्यात्     | ६१८         |                       | चरमेक्ष्यसक्त्यावक           | ५३१        | गीत., 27. 12                            |
| 1                     | चतुर्थे मासि कर्तव्यम्      | ४२४         |                       | चरुतुक् <b>सुवसस्त</b> ह     | ३८३        | :                                       |
|                       | चतुर्ये स्वैरिणी प्रोक्ता   | ६०६         |                       | चरेत् सांतपनं कृच्छ्म        |            |                                         |
|                       | चतुर्थेऽहिन कुर्वीत         | ३७२         |                       |                              | ६०७        | 11 104                                  |
|                       | चतुर्दश्यष्टमी चैव          | <b>£</b> 20 |                       | ,<br>चरेत् सांतपनं कृच्छ्रम् | ६१८        |                                         |
|                       | चतुर्दश्यां तु यच्छ्राद्मम् | 929         | परा.                  | चरेत् सांतपनं विपः           | ६१९        |                                         |
| ,                     | चतुर्दश्यामुपोष्याथ         | ५२०         | _                     | चरेद्वने तथा घोरे            | ५ ૪૭       |                                         |
|                       | चतुर्दिक्षु तथा होम:        | २२५         | . ∠                   | चरेद् द्वादश वर्षाणि         | ५४६        |                                         |
|                       | चतुर्दिनमयाची स्वात्        | ५१६         | , परा., 8. 40         | पर्व सामना पनाम              | 1,- 1      | , · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

| चरेन्मासत्रयं विप्रः                  | ६०१  | व्याघ्र.               | चौर: श्वपाकश्चण्डाल:        | ५५४        | परा., 6. 21         |
|---------------------------------------|------|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------|
| चर्वणे त्वाचमेन्नित्यम्               | ३९४  |                        | चौर्ये तु तण्डुला देया:     | २४७        | पिता.               |
| चातुर्वर्णेरपेया सा                   | ३७६  | बृ. नार                | चौलं न क्रियते यस्य         | . ३६१      | ष. त्रि.            |
| चातुर्वर्ण्यं चरेद् भैक्ष्यम्         | ४३०, | ·                      |                             |            |                     |
|                                       | ५४४  | संव., 113              | छत्राकं ग्रामकुवकुटम्       | ५७८        | याज्ञ., 1. 176      |
| चातुर्वर्ण्यं परीक्षेत                | 282  | मत्स्य.                | छत्राकं विड्वराहं च ५७      |            | मनु., 5. 19         |
| चातुर्वर्ण्यस्य या स्ति:`             | १३७  | कात्याः                | छलं निरस्य भूतेन            | 48         | याज्ञ., 2. 19       |
| चान्द्रायणं चरेत् सर्वान्             | ५५२  | याज्ञ., 3. 262         | छायायामन्धकारे वा           | ६७६        | मनु., 4. 51         |
| चान्द्रायणं चरेद् वर्षम्              | ६२७  | काष्णी.                | छित्त्वा तु यज्ञियं वृक्षम् | २२१        | नार पिता            |
| चान्द्र।यणं चरेद् विप्र:              | 468  | आप. (अत्रिसं., 176)    | छित्त्वा लिङ्गं वधस्तस्य ८० |            |                     |
| चान्द्रायणं चरेन्मासम्                | ६२६  | मनु., 11. 41           |                             | ६०३        | याज्ञ., 3. 233      |
| चान्द्रायणं तत्तकुच्छूम्              | ६०२  | कण्य.                  | छिन्ननासोष्ठकर्णी तु        | 20         | बृहस्प., 24. 17     |
| चान्द्रायणं वा कुर्वीत                | ५४७  | ঘ. সি.                 | छेत्तव्यं तत्तदेवास्य       | <b>ا</b> ل | मनु., 8. 279        |
| चान्द्रायणं वा त्रीन् मासान           | ६०१  | याज्ञ., 3. 260         | छेदनं तस्य दाहो वा          | ३८२        | यम.                 |
| चान्द्रायणं सक्चच्छ्रं तु             | ६१२  | प्रचे.                 | छेदने चोत्तमो दण्डः         | १०२        | कात्या., 781        |
| चान्द्रायणं समम्यस्येत्               | ५६७  | भवि.                   |                             | , ,        |                     |
| चान्द्रायणत्रयं कुर्यात्              | ४६५  | परा., 10. 6            | जग्ध्वा मांसमभक्ष्यं च      | ५७६        | मनु., 11. 152       |
| चान्द्रायणे द्वे कृच्छ्रांश्च         | ६१२  | प्रचे.                 | जघन्यमध्यमोत्कृष्टान्       | ११२        | मनु.                |
| चान्द्रायेंगैर्नयेत् कालम्            | ८५७  | याज्ञ., 3. 50          | जङ्गमं स्थावरं हेम          | २८८        | बृहस्प., 26. 97     |
| चामरव्यजनादर्शान्                     | ७१०  | विष्णुधर्मो., 2. 90. 7 | जङ्गमः स्थावरश्चेव          | १६९        | नार.                |
| चामीकरमये शृङ्को                      | ८४०  | देव.                   | जठरस्थो हि भूतानाम्         | २३१        | नारः पिताः          |
| चार्थे द्वन्द्व:                      | ३०८  | अद्या., 2. 2. 29       | जडमूकान्धबधिर               | ४८६        | कात्या. स्मृ., 6. 5 |
| चार्मणं कर्मणां सिद्धिम्              | ८४६  | विष्णुधर्मो.           | जननमरणयो: संनिपाते          | ४०४        | बोधा., 1. 5. 103    |
| चाषांश्च रक्तपादांश्च                 | ५७६  | याज्ञ. 1. 175          | जननाद् दशरात्रे             | ४२२        | परि. (cf. आश्व. गृ. |
| चिकित्सकस्य मृगयोः                    | ६६३  | यम. (शङ्ख. ABORI,      |                             |            | q., AL, 5. 1        |
|                                       |      | vol. 8, p. 126)        | जननीं चाप्यविज्ञाय ४६६      | , ६००      | ष. त्रि.            |
| चिरतनमविशातम्                         | १६०  | कात्या., 325           | जननेऽप्येवमेव स्यात्        | ३६२        | वसि., 4. 20         |
| चीर्णवतानपि सतः                       | ५५३  | याज्ञ., 3. 298         | जनन्यां च भगिन्यां च        | ४६५        | कात्या.             |
| चेष्टाभोजनवाग्रोघे                    | १०२  | याश., 2. 220           | जनन्यां संस्थितायां तु      | े ३०७      | मनु., 9. 192        |
| चैत्यरमशानसीमासु 📑 ९९,                | ५६३  | याज्ञ., 2. 228         | जनस्तपस्तथा सत्यम्          | . १८       | वि. पु., 2. 7. 19   |
| चैत्रो मार्गिशरश्चैव                  | २१६  | पिता.                  | जनमज्येष्ठेन चाह्यानम्      | ३२०        | मनु., 9. 126        |
| चैलं समुपहन्येत                       | ३८२  | यम.                    | जन्मतो मासि षष्ठे स्थात्    | ४२४        | नार.                |
| चोदितो गुरुणा नित्यम्                 | ४३०  | मनु., 2. 191           | जन्मनामपरिश्वाने            | 224        | बृहस्प., 26. 66     |
| चोरप्रस्तं नृपप्रस्तम्                | ८३९  | विष्णुधर्मो.,          | जन्मनो दशमे मासि            | ४२२        | नार.                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |      |                        | जन्मश्रमृति पापानाम्        |            |                     |
| चोरदण्डेन तं पापम्                    | १५९  | नार., 70. 87           | जन्मप्रभृतिसंस्कारै:        | ५५१        | यम.                 |
|                                       |      |                        |                             |            |                     |

| जन्मर्क्षग्रहपीडासु       | ७८१   | मार्क., 31. 22      |                                         | २३० | पिता.                  |
|---------------------------|-------|---------------------|-----------------------------------------|-----|------------------------|
| जन्मक्षे ग्रहपीडायाम्     | 960   | मनु.                | जानद्भिर्घर्मपन्थानम्                   | ५२५ | अङ्गि. उ., 7. 2        |
| जपंस्त्रिषवणस्त्रायी      | ६१९   |                     | जानन्तो न प्रयच्छन्ति                   | ५२४ | अङ्गि. <b>उ., 7.</b> 1 |
| जपन्नासीत सावित्रीम्      | ४२९   | याज्ञ., 1. 24       | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ४४२ | मनु., 2. 110           |
| जपपूजनवेलायाम्            | ७१६   | शौन.                | जानुदमं शुचि शेयम् ६२०                  | ८०९ | आप.                    |
| जपहोमरतः कुर्यात्         | ५१८   | बृह्₹ा. प्रा., 90   | जानुयुग्मस्य शिरसः                      | 660 |                        |
| जपहोमादि यत् किंचित्      | ५३०   | ष. त्रि.            | जायते म्रियते बन्धुः                    | ३५९ | ब्रह्म.                |
| जपेद्वा नियताहारः         | 480   | मवि.                | जायन्ते दुर्विवाहेषु                    | ४०८ | मनु., 3. 41            |
| जपेद्वाप्यस्यवामीयम्      | ६४७   | यम.                 | जायमानो वै ब्राह्मण:                    | ४८९ | तै. सं., 6. 3. 10. 55  |
| जपै: सुरचितहोंमै:         | .५१२  | शाता.               | जायातमजेषु यहत्तम्                      | ५४६ | व्यास. <b>,</b> 4. 30  |
| ज्ञा च पौरुषं स्कम्       | ६४६   | मनु., 11. 251       | जायापत्योर्न विभागः                     | ३१७ | आप. घं., 2. 14. 16     |
| जलं पर्युषितं त्याज्यम्   | ७१२   |                     | जायाया दक्षिणे नासा                     | ४२१ | शौन.                   |
| जलकीडारुचिस्तत्र          | १६    | हरि., 3. 34. 29     | जारगर्भे विशेष: स्यात्                  | ५५२ | च. वि.                 |
| जलक्षयनिमित्तं वै         | ६९७   | महामार.             | जालान्दरगते मानौ                        | ७४  | मनु., 8. 132           |
| जलमध्यगतो वापि            | ३६७   | वृ. परा.            | जाहके सूकरे चोरे                        | ६९१ |                        |
| जलस्थो नौकास्थो वा        | ७३१   | आप.                 | जिह्वाया: प्राप्नुयाच्छेदम्             | 66  | मनु., 8. 270           |
| जलारायेष्वथारुपेषु        | ६१९   | विष्णु.             | जिह्नोलेख: सदैव हि                      | ६८२ | व्यास.                 |
| जलेन तिलकं कुर्यात्       | ६९७   | ब्रह्माण्ड.         | जीर्णानि चैव वासांसि                    | ८५४ | मनु., 6. 15            |
| जलीघपल्वले मग्नाः         | ५५९   | व्यास.              | जीवतोर्वाक्यकरणात्                      | २७१ | बृ. परा., 6. 196       |
| जाङ्गलं चाप्रिमान्यके     | ८४५   |                     | जीवत्यिता नैव कुर्यात्                  | ७७२ | कतुः लौगाः             |
| जातकर्माननालोक            | 960   | गार्ग्य.            | जीवत्यर्धशरीरे तु                       | २९० | बृहस्प., 26. 93        |
| जातद्वमाणां द्विगुण: ९९   | , ५६३ | याज्ञ., 2. 228      | जीवदानादिभिर्मन्त्रै:                   | २५० | पिता.                  |
| जातवेदसे सुनवाम सोमम्     |       | 寒. स., 1. 99. 1     | जीवद्विभागे तु पिता                     | २८१ | कात्या., 843           |
| जातिः संज्ञाधिवासश्च      | ६०    | कात्या., 127        | जीवद्भिभागे तु पिता                     | २८३ | बृहस्प., 26. 16        |
| जातिदुष्टं क्रियादुष्टम्  | ७३७   | भवि., 1. 186. 21    | जीवन् जातो यदि मृतः                     | ३६० |                        |
| जातिभ्रंशकरं कर्म         | ६०७   | मनु., 11. 124       | जीवन्तीनां तु तासां ये                  | 42  | मनु., 8. 29            |
| जातिमात्रं तु यो इन्यात्  | ५४६   | भवि.                | जीवन् पुत्रेभ्यो दायम्                  | २८२ | आप. ध., 2. 14. 1       |
| जातिमात्रं यदा हन्यात्    | ५४६   |                     | जीवमानेन देयं स्यात्                    | ७७४ |                        |
| जातिमात्रे हते विप्रे     | ५४६   | भवि.                | जीवितस्यातिकाले तु                      | ५६६ | यम.                    |
| जातिशुद्धाः कर्मशुद्धाः   | रइ६५  | बृहस्प., cf. 26. 72 | जीवो विनयिता साक्षी                     | ७०८ | महाभार. अनु.,          |
| जाते गर्भे व्रतं कुर्यात् | ६१२   |                     |                                         |     | 254. 70                |
| जातो नियादाच्छूद्रायाम्   | २७६   |                     | जुगुप्सेरन चाप्येनम्                    | ६४१ | याज्ञ., 3. 295         |
| जातोऽपि दास्यां शुद्रेण   | - ३१७ |                     | जुषी प्रीतिसेवनयोः                      | ४०३ |                        |
| जात्यन्धपतितोन्मत्त       | १७९   |                     | जुहुयात् पुरुषस्केन                     | 985 | -9                     |
| जात्युक्तं पारदार्यं च    | ६०३   |                     | जेता लमेत सांग्रामिकम्                  | १४९ |                        |
| जात्युत्कर्षो युगे श्रेयः | १७४   | याज्ञ., 1. 96       | ज्ञातन्यः सर्वदैवार्थः                  | ४३५ | परा-                   |
|                           |       |                     |                                         |     |                        |

| • • •                           |            |                                          |                            |            | 7                    |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| ज्ञातिभिर्भागलेख्येन            | ३२४        | नार., 200. 36                            | तं सवाष्पमथादाय            | ३२९        | वृ प्रचे             |
| श्चातिमित्रकलत्रार्थम्          | ४६८        | विष्णु.                                  | तक्षको नागवर्धक्योः        | ५७२        | त्रिकाण्डी., 3. 3. 4 |
| ज्ञात्वा करोति संसर्गम्         | ६१७        | छाग.                                     | तच षाट्पीरषं शेयम्         | ७२१        |                      |
| ज्ञात्वा नियोगं येऽपि स्युः     | 40         | कात्याः (शुक्रः,                         | तच्छास्त्रैविंप्रतिषिद्धम् | २८२        | आप. ध., 2. 14. 10    |
|                                 | . '        | 4. 5. 107)                               | तच्छ्राद्धं दैवहीनं चेत्   | ७८७        |                      |
| श्रात्वापराधं देशं च ७०,        |            | याज्ञ., 1. 368                           | तज्जानीयादुपनिधिम्         | १३८        | नार.                 |
| ज्ञात्वा बलावलं कार्ये          | ५२५        | हारी.                                    | तजाया स्थावरं भुक्त्वा     | २८८ -      | बृहस्प., 26. 99      |
| ज्ञात्वा संख्यां सुवर्णानाम्    |            | कात्या., 418                             | तडागमेदकं इन्यात्          | ८६         | मनु., 9. 279         |
| · ·                             | 488        | स्कान्द.                                 | तङागान्युदपानानि           | १४१        | मनु., 8. 248         |
| श्चानवृद्धतपोवृद्धयो:           | ४५७        | हारी.                                    | तडागारामविकयः              | ४९०        | याज्ञ., 3. 237       |
| ज्ञानवैराग्ययोश्चेव             | २०         | बि. पु., 6. 5. 74                        | तडागोद्यानतीर्थान          | ११२        | कात्या., 758         |
| ज्ञानाग्नि: सर्वकर्माणि         | ३७८        | गीता., 4. 37                             | तण्डुलांस्तु परित्यजेत्    | ७८६        |                      |
| ज्ञानाज्ञानकृतं यच              | ५४१        | स्कान्द.                                 | तण्डुलानां प्रवक्ष्यामि    | २४७        | पिता.                |
| ज्ञानात् कृच्छ्राब्दमुद्दिष्टम् | ६०९        | उश. (cf. यम., 29)                        | तण्डुलान् कारयेच्छुक्लान्  | २४७        | पिता.                |
| ज्ञानादेव तु कैवल्यम्           | ६५२        |                                          | तण्डुलान् भक्षयित्वा तु    | २४८        | पिता.                |
| ज्ञानिन: ग्रुचयोऽङ्ख्या:        | २२७        | पिता.                                    | तण्डुलीयकदानं च            | ७९३        | भर-                  |
| ज्येष्ठं श्रेष्ठविभागेन         | २८१        | नार., 190. 4                             | तत: कदाचिदुर्वश्याम्       | २७०        | कालिका., 92. 19      |
| ज्येष्ठस्री च पितृव्यस्री       | ४५६        | •                                        |                            | <b>८१३</b> | वामन., 6. 30         |
| ज्येष्ठस्य विंश उद्धार:         | ३१९        | मनु., 9. 112                             | ततः परं प्रवृद्धायाम्      | ३६१        | ब्रह्म.              |
| ज्येष्ठाय दद्युर्देवताः         | २८४        | हारी.                                    | तत: पितृमखं कुर्यात्       | ७२१        | नर.                  |
| ज्येष्ठायां यद्यन्दायाम्        | ६३०        |                                          | · • · · ·                  | १४२        | बृहस्प., 19. 21      |
| ज्येष्ठेऽनिविष्टे ४८७,          | ६३०        | हारी. ( <i>NPP</i> , vol.<br>63, p. 184) | ततः प्रभृति कालिन्द्याम्   |            |                      |
| ज्येष्ठेष्वपि च तिष्ठत्स        | ४८५        | शाताः                                    | तत: प्राङ्मुख आसीन:        | ६८४        | आश्व. स्मृ., 4. 18   |
|                                 | २८२        | आप. ध., 2. 14. 6                         | ततः श्राद्धं प्रदातव्यम्   | ३४५        | मरी.                 |
|                                 | <b>२२७</b> | पिता.                                    | ततः संवत्सरगुणाः           | ६१०        | लीगा.                |
| ज्योत्स्रायां सावित्र्यभिमुखः   |            | हारी.                                    | ततः स वासुदेवेति ३१,       | ८८१        | बि. पु., 1. 2. 12    |
| ज्वरातिसार्विस्फोटाः            | २४६        | कात्या., 458                             | तत आवाहयेदेवान             | २२३        | पिता.                |
| ज्वलन्तं वा विशेत् ४७५,         |            | कुर्म., 678                              | ततश्चतुर्थे वर्षे तु       | ४०९        | बोघा., 4. 1. 15      |
| डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम्          |            | ****                                     | ततश्चानेन मन्त्रेण         | २४९        | पिता.                |
| अपुनान्यामा यसरस्या <u>न</u> ्  | 833        | भरा., 4. 1. 13                           | ततस्तं समुपादाय            | २३२        | नार. पिता.           |
| णाविष्ठवत् प्रातिपदिवस्य        |            |                                          | ततस्तान् पर्वणि च्छित्वा   | ७५६        |                      |
| नातक्षत्रम् भावनायनस्य          |            |                                          | ततस्मृतीये कर्तव्यम्       |            | यम.                  |
|                                 | 157        |                                          | ततस्ते प्रणिपातेन          |            |                      |
| तं कानीनं वदेकाम्रा             | २५७        |                                          | ततस्त्वष्टा ततो विष्णुः    | २२४        | पिता.                |
| तं ततोऽकारितां बृद्धिम          | १६९        | कात्या., 504                             | ततस्त्वावाहयेत् २३७,       | २४२        | नार.                 |
| तं तमेवैति कौन्तेय              | ८७६        | गीता., 8. 6                              | ततो गोदोहमात्रं वा         | ७२२        | वि. पु., 3. 11. 56   |
|                                 |            |                                          |                            |            |                      |

|   |                                                   |            |                          |                           |                | _                     |
|---|---------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|
|   | ततो ध्येय: खितो योऽसौ                             | /9×        | याज्ञ., 3. 201           | तत्र पूजां हुताशस्य       | २३०            | पिता-                 |
|   |                                                   |            | च. वि.                   | तत्र प्रत्ययैकतानता       | २२             | योगरत्रम्, 3.2        |
|   | ततोऽप्येवं प्रकल्यं स्यात्                        |            | उदा.                     | तत्र ब्राह्मणानामेव पिण्ड |                | खयंभू:                |
|   | ततो ब्रह्मा देवानाम्                              | ५३७        | ડરા.                     | तत्र भेदमुपेक्षां वा      | १३८            | बृहस्प., 17. 14       |
|   | ततोऽभिषिञ्चन्मन्त्रैश्च                           | 900        | कुर्म., 581              | तत्र राजा भवेद् दण्ड्यः   | ७८             | मनु., 8. 336          |
|   | ततो मध्याह्मसमये                                  | ६६९        | **                       | तत्र वक्तव्यमनृतम्        | ६२१            | मनु., 8. 104          |
|   | ततो मासगुणा वृद्धिः                               | ६१०        | लीगा                     | तत्र वस्त्रविशुद्धि च     | ३३१            | ब्रह्म.               |
|   | ततोऽर्थी लेखयेत् सद्यः                            | ६३         | याज्ञ., 2. 7             | तत्र सत्ये स्थितो धर्मः   | २०६            | नार-                  |
|   | ततोऽर्धं मध्यमस्य स्यात्                          | ३१९        | मनु., 9. 112             | तत्र सामान्यतो हत्वा      | ५४५            | भवि•                  |
|   | ततोऽर्घार्धविन।शे तु                              | २०८        | कात्या., 420             | तत्र स्नात्वा च पीत्वा च  | ६९४            | शाता.                 |
|   | ततोऽर्घार्घविनाशे तु                              | २०८        | कात्या., 421             | तत्र स्नानं न कुर्वीत     | ६९५            | <b>न्यास</b> .        |
|   | ततो वस्त्राणि विप्राय                             | ३४६        | कात्या.                  |                           |                | याज्ञ., 2. 121        |
|   | त्तो बाग्दानपर्यन्तम्                             | ३६१        | ब्रह्म.                  | तत्र स्यात् सददाम् १४८    | ६९             | मनु., 7. 217          |
|   | ततोऽस्य संस्कारो मद्य                             | ५६८        | गौत., 23. 3              | तत्रात्मभूतै: काल्जै:     | ४२०            | याज्ञ., 1. 56         |
|   | तत् करोति तदाचष्टे                                | ६६१        | सि. कौ. (चुरादि:)        | तत्रात्मा जायते स्वयम्    |                | शौनः                  |
|   | तत्कालकृतमूल्यो वा                                | १७३        | याज्ञ., 2. 63            | तत्रादौ परिधानार्थम्      | ४२६            | मनु., 8. 238          |
|   | तत् कुरुष्य मदर्पणम्                              | ८८३        | गीता., 9. 27             | तत्रापरिवृतं धान्यम्      | १२७            |                       |
|   | तत्तत्स्त्रीणां तथा तथा                           | ४२३        | आश्व. स्मृ., 11. 103     | तत्रापि नाशुमं किंचित्    | १२९            | नार.                  |
|   | तत्तुल्या पुत्रिका मोक्ता                         | २६५        | बृह <b>स्प</b> ., 26. 70 | तत्रायाश्चेति वह्निः      | ६२७            | संग्रह:               |
|   | तत्तुल्या पुत्रिका प्रोक्ता                       | २६५        | देव.                     | तत्रैनं विधिवद्राजा       | २९६            |                       |
|   | तत् ते यत्नेन कर्तव्यम्                           | ५२६        | अङ्गि. उ., 3. 10         | * 4                       |                | 20. 11                |
|   | तत् तोयं यः पिवेत् ६२०                            |            |                          | तत्रैव लोकपालादीन्        | २२८            | पिता-                 |
|   | तत् ताय यः गयस्य र र<br>तत्त्वतो ब्रूहि तत्सर्वम् | , ५<br>५२४ |                          | तत्रोपशमनं कार्यम         | १३७            |                       |
|   |                                                   | ८७९        |                          | तत्संनिकर्षः कर्तव्यः     | ४०४            |                       |
|   | तत्त्वैर्व्यतीतं चिन्तयेत्                        |            |                          | तत् संभूय समुत्थानम्      | ११७            |                       |
| • | तत् पापं शतधा भूवा                                | ५२५        |                          | तत्तंसत्तेश्च कर्तव्यः    | १४१            | कात्या., 739          |
|   | तत्पावनाय निर्वाप्यः                              | २०१        |                          | तत् सत्यं वद कल्याणि      | २२७            | याज्ञ., 2. 101        |
|   | तःपुत्राः पितृदायांशम्                            | २६७        |                          | तत्सपिण्डा वान्धवा ये     | 266            | .    बृहस्प., 26. 105 |
|   | तत्पुत्रा विषमसमाः                                | ३०९        | बृहस्प., 26. 13          | तत्समस्तु पुनस्तोल्थः     | २२७            | - 40                  |
| • | तत् पुनिस्त्रविधं शेयम्                           | ७९         |                          | तत्समुत्थो हि लोकस्य      | 81             |                       |
|   | तत् प्रमाणं समृतं सर्वम्                          |            | याज्ञ., 2. 89            | तत् सर्वे विलयं याति      | ५४१            |                       |
|   | तत्प्रमाणे ३ तै: संध्या                           | ३३८        |                          | तत् सव वितुर्वरेण्यम् ६२  |                |                       |
|   | नत् प्रवर्तितगन्यैस्त                             | १२३        |                          | तत् सावतुवरण्यम् ६०       | १२) ५२५<br>८०१ |                       |
|   | ਜ਼ਰੂ ਸੁਚਿਤਾਜ਼ਿ ਇਨਸ਼ਵਿ                             | 7 7 ?      | ३ कात्या., 433           | 22-22                     |                |                       |
|   | तत्र कर्म च यत् कुर्यात                           |            | १ नार., 144. 19          | तत् सवितुर्वरेण्यमिति     | ४२।            | 4 - 00 1              |
|   | तत्र गत्वा शुचौ देशे                              | ५२         | ॰ शाता                   | तत् सवितुर्वृणीमहे        | ६४             | -0.1                  |
|   | तत्र त्याज्यानि वासांसि                           | 33         | २ देव.                   | त्त् साहसमिति मोक्त       | म् ७           | - 10                  |
|   | तत्र त्वष्टावदेयानि                               | १४         | ६ नार., 137. 3           | तित्तद्धौ सिद्धिमाप्नोति  | ६              | २ पासन्, ४० ए         |
|   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             |            |                          |                           |                |                       |

| 11 - M |
|--------|
|        |
|        |
|        |
| - 4    |
|        |
|        |
|        |
|        |
|        |
|        |
|        |
|        |
|        |
|        |
|        |
|        |
| 54     |
|        |
|        |
|        |
|        |
| 1 10   |
|        |

|   | तदा माससमैस्तासाम्                         | ३६०   | ब्रह्म.              | तपस्विनो दानशीलाः                  | १९८     | याज्ञ., 2. 68        |
|---|--------------------------------------------|-------|----------------------|------------------------------------|---------|----------------------|
|   |                                            | ४५०   | मनु., 7. 183         | तपोवनेषु तीर्थेषु                  | ५४४     | परा., 12, 69         |
|   | तदा यायाद् विग्रह्मैव<br>तदारब्धफलनाशार्थः | 482   | मिता., 3. 216        | तपो वेदाश्च जातिश्च                | ८८२     |                      |
|   | तदाराधेच निष्टत्ते तु                      | 345   | कूर्म., 623          | तप्तकुच्छं चरन् विभः               | ધ ફે ફં | मनु., 11. 214        |
|   | तदाशीय निष्ट्रच छ                          | 488   | मवि.                 | तसकुच्छ्रं तु पाषाणे               | 442     | यम., 49              |
|   |                                            |       | रा. ब्रा. (मा)., 14. | तप्तकुच्छ्रं पराकं च               | ६०२     | व,ण्व.               |
|   | तदेतत् क्षत्रस्य क्षत्रम्                  | ३८    | 4. 2. 26             | तप्तकुच्छ्रं प्रकुर्वीत            | ६०४     | च. वि.               |
| - |                                            |       | शोन. (आश्व. य.,      | तप्तकुच्छ्रं समातिष्ठेत            | ५६८     | भवि.                 |
|   | तदेतद्वार्षिकमित्या चक्षते                 | ४४४   | 3. 5. 19)            | तप्तकु ज्ञान्वितेनेह               | ५६७     | भवि.                 |
|   | 2 0 2 0                                    |       | प्रजा.               | तप्तकुच्छ्रेण ग्रुध्यन्ति ३७१      |         | परा. 4. 6            |
|   | तदेव क्षत्रियेणापि                         | ६०५   | व. पु., 3. 11. 105   | तप्तक्षी घृताम्बूनाम्              | ५१७     | याज्ञ., 3. 317       |
|   | तदेवाष्ट्रगुणं पुंसाम्                     | ७२३   |                      | तप्तमाषकदिव्ये च                   | २४७     | कात्या., 460         |
|   | तदोमिति लिखेत् सर्वम्                      | 46    | नार., 30. 18         | तप्तमाषस्य वक्ष्यामि               | २४८     | पिता.                |
|   | तद्गृहं चैव यो भिन्यात्                    | १४५   | कात्या., 808         | तप्तमासेचयेत् तैलम्                | ८९      | मनु., 8. 272         |
|   | ** *                                       | १५०   | बृहस्य., 14. 4       | तप्तायसेन ल्लाटे                   | ८१      | बोधा., 1. 10. 18     |
|   | तद्देयमुपहत्यान्यत्                        | १४६   | नार., 137. 6         | तप्तेऽयःशयने सार्धम्               | £00     | याज्ञ., 3. 259       |
|   | तद्व-धुवर्गस्वेकेन                         | ३६२   | ब्रह्म.              | तत्र छोहशयने तायम्                 | ६००     | गीत., 23. 9          |
|   | तद्बन्धुसुहृदो भृत्याः                     | १९७   | कात्या., 361         | तस लाहरायन<br>तमपीह गुरुं विद्यात् | ४२८     | मनु., 2. 149         |
|   | तद्भुत्यो न्यस्तकार्यः स्यात्              | १३२   | वृ. मनु.             |                                    | २४५     | नार                  |
|   | तद्भैक्ष्यं मेरुणा तुल्यम्                 | ६७१   | पग., 1. 53           | तमाहूयाभिशस्तं तु                  | 30      | cf. बृ. उ., 4. 4. 22 |
|   | तद्भैक्ष्यभुग्जपेन्नित्यम्                 | ४१०   | मनु., 11. 178        | तमेतं विविदिषन्ति                  | ७१९     |                      |
|   | तद्भोजिनोऽर्घक्टच्छ्रेण                    | ६१७   | व्यास.               | तमेनं वैश्वदेवहुतशेषेण             |         | क।लिका.              |
|   | तद्रागजमिति प्रोक्तम्                      | ४७८   | बृहस्प. सं., 16      | तमेव चक्रे तनयम्                   | २७०     | श्वे. ड., 3. 8       |
|   | तद्वदुद्भत्य सा नारी                       | ३४१   |                      | तमेव विदित्वातिमृत्युम्            | ८७२     | म्.नु., 9. 166       |
|   | तद्वर्ज्ये सिललं सर्वम्                    | ७८९   | मार्क.               | तमीरसं विजानीयात्                  | २५३     |                      |
|   | तद्वापि प्रतिसंस्कुर्यात्                  | ८६    | मनु., 9. 279         | तया लब्धं धनं यत्तु                | ३२३     | कात्या., 867         |
|   | तद्विष्णोः                                 | 900   | 寒. ң., 1. 22. 20     | तयो: पूर्वकृतं ग्राह्मम्           | १५५     | कात्या., 517         |
|   | तद्विसृष्टः स पुरुषः                       | १५    | मनु., 1. 11          | तयोः पैतामहं पूर्वम्               | १८०     | बृह₹प., 10. 113      |
|   | तद्वतिजीविनो ये च                          | १९७   | कात्या., 361         | तयोरेवान्तरं गिर्याः               | ८१०     | मनु., 2. 22          |
|   | तद्वत एव वा ब्रह्महत्या                    | ६४५   | गौत., 24. 12         | तयोर्थः पूर्वी स्रियेत             | ४१५     | मर.                  |
|   | तन्नित्यमुदितं सद्भिः                      | ७६०   | कात्या.              | तयोर्यचस्य पित्र्यं स्यात्         | 380     | मनु., 9. 191         |
|   | तन्मात्रमुदृतं शुध्येत्                    | ३८६   | शाताः                | तयोश्च संगमं कृत्वा                | 906     | स्कान्दः             |
|   | तन्मात्रस्यापहाराद्वा                      | ३८७   | बोघा-                | तरति सर्वे पाप्मानम्               | ६४७     |                      |
|   | तपः कर्तुमशक्तश्चेत्                       | 496   | भवि.                 | तरत्स मन्दी धावति                  | ६५४     | ऋ. सं., 9. 58. 1     |
|   | तप एवेत्यनेनैव                             | 468   | भवि                  | तरिकः स्थलजं ग्रुल्कम्             | ११०     | याज्ञ., 2. 263       |
|   | तपसा चेज्यया चैव                           | ६३३   | वृ. हारी.            | तर्द हिंसायाम्                     | ८८३     | धातु. (म्वादिः)      |
|   | तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व                   | ३८०   | तै. उ. 3. 3          | तर्पणं प्रत्यहं कार्यम्            | ४१५     | प्रचे.               |
|   | MANUAL CHARACTER                           | * 7 * |                      |                                    |         |                      |

|                                                                             | 3.6                                                |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| तर्पणे च गयाश्राद्धे ७०४                                                    | तस्य तन्नापहर्तन्यम् २८७ व्यास (१८ ५०) ०           |           |
| तर्पयित्वा द्विजान् कामै: ६३३ वृ. हारी.                                     | 110, VIII. 9                                       | ,         |
| तर्पयेतु यथाकामम् ६९६ विष्णु.                                               | р. 97)<br>तस्य तस्य वधे प्रोक्तम् ६२९ शङ्कः 17 13  | 100       |
| तलाधातं तडागं तु ८३५ देवीपुः                                                | FIR FIRE C                                         | 1         |
| तव यानरसि ४५५ थाने.                                                         | 7 m 6 m 6                                          | 3         |
| तबाहमिस्युपगतः १२९ नार. 148 34                                              | 3 (41140.)                                         | 3         |
| तस्मा अन्न यथाशक्ति ६७२ मन् 3, 108                                          | 219)                                               | 2         |
| तस्माचलनादावभिप्रायम् ४२१ शागिरकम् (वैज्ञ)                                  | तस्य दण्डः क्रियापक्षः ८० नार., 204. 7             | King      |
| तस्मान्छय्यां समावाद्य ८४५ गरुड. इ., 24                                     | जी                                                 | 1         |
| तस्माच्छूद्रं समासाद्य ६२० ह्याचि                                           | ६११ सव., 165                                       | -         |
| तस्माजीवित्पता कुर्यात् ७७४ भविः                                            |                                                    |           |
| तरमात् तद्रद यत् सत्यम् ५२४ अहि उ ३ ४                                       |                                                    | 1         |
| तस्मात् तीर्यं न गृह्णीयात् ६३४ मतस्य.                                      | C 40. 8., 5. 15                                    |           |
| तस्मात्तु नृपतेरर्धम् ४२ याज्ञ. 1. 337                                      | तस्य विद्यागुरून् योनि ६५९ गीतः, 20. 2             | 2         |
| तस्मात् पुसवसंस्कारः ४२१ जीन                                                | तस्य वतम् ७४५ श्रुत्तः                             |           |
| तस्माद्यात् स हीयेत १७५ काला ५००                                            | तस्य शृङ्गस्य यतात्रम् ७९२ शाता.                   | 1         |
| तस्मादाती समासाद्य ५२५ व्यक्ति र ७०                                         | तस्य अपणकाले रक्षाम् ५३७                           |           |
| तस्मादीदुम्बरं रास्त्रम् ५९० भवि.                                           | तस्य सोऽइर्निशस्यान्ते १५ मनु., 1. 74              |           |
| तस्माद्राजा यस्यमाणः ५३ ऐ. ब्रा., 8. 24                                     | तस्य स्याद्यस्य तल्पजः २६१ मनु., 9. 170            |           |
| तस्माद्वा एतम्मादात्मनः ३० ते. उ., 1. 2. 1                                  | तस्य स्वेच्छा स्वयमुपार्जिते ३२३ विष्णु(T)., 17. 1 |           |
| तस्मान्मलबद्दाससा ३७२ ते मं २५1                                             | तस्य। संस्थापयद्धमम् ८३०,८४५ । गरुड, उ. १४ ५१      |           |
| तस्मानमां संशयारूढम् २३२ नार विना                                           | र पार्थिय २७० इसल्ड्स                              | 1         |
| तिसिश्चेत् प्रतिगृहीते २६५ वसि 15.0                                         | तस्या गोर्बद्भवेत् क्षीरम् ७९२                     |           |
| तिसंस्तृत्सारिते पापे ५२५ अङ्गि. उ., 3. 6                                   | तस्यामिहोत्रेण ६७० आश्व. र., 1. 9. 4               |           |
| तिसिन् गते द्वितीयेऽपि २३८ नार. पिता.                                       | तस्याददात् षड्भागम् ५० मन् ८ ३५                    | 1         |
| तस्मिन्नपि मसिन्नेऽर्थे १५३ कात्या., 648                                    | तस्या दुहितरं चैव ६०४ संव., 158                    |           |
| तिहमन् निवेदिते कार्ये ५२५ अङ्गि. उ., 3. 5                                  | तस्यानुरूपं मूल्यं वा ९७, ५९७ परा., 9. 26          |           |
| तस्मिन्नवाहमनसम् ४८४ महाभारः                                                | तस्यापि तत् क्षुधा राष्ट्रम् ६६ सन् ७ १३४          |           |
| हिमन् मृते न दोबोऽस्ति ४६९ विष्णु.                                          | तस्यापि दृष्टे त्रैविध्यम 🗸 🚾 📆 👊 🔭                | Tiz<br>Ae |
| तिसन् हते न दोषोऽस्ति २०१ महाभार.                                           | तस्याप्यर्धे रातं वापि ८२५ वराह.                   |           |
| तस्मै सर्व विधि राज्ञे २९६ महाभार.                                          | तस्यामप्रकृतिस्थायाम् ४०९ तार 175 ०।               | 2         |
| 2 6                                                                         | तस्यामुपोषितो यस्तु ५४१ स्कान्द                    | ż         |
| स्म हितम् ८८३ अष्टा., 5. 1. 5<br>स्य कर्मानुरूपेण ११८ मनुः                  | तस्यानकोकः 🗝 💤                                     | 9         |
| स्य कुर्यान्त्रपो दण्डम् ९६ नार., 177. 33                                   | तस्याशाच विधातव्यम् ३६८ अहि                        | 7 F. W    |
| स्य कुर्यान्त्रियो दण्डम                                                    | तस्यास्तु साधनं लेख्यम् १७७ कात्या., 225           |           |
| स्य कुर्यान्त्रपो दण्डम् ५८ कात्या., 100<br>स्य कुच्छूत्रयम् ४६९, ५६९ जात्. | तस्यत्युक्तवती लोहम २३२ गान १ १००                  | 20.3      |
| V 1 2 142 mid!                                                              | तस्येह भागिनी दृष्टी २५४, २६२ मनु., 9. 53          |           |
|                                                                             |                                                    |           |

|   | _                           |       | च्या ८ या द्वा <b>द</b> ाक्षात्राचा च | 11-11-11-13-11-11           |      | , , ,                  |
|---|-----------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------------|------|------------------------|
| • | तस्यैकस्य न सर्वस्य         | २४६   | पिता.                                 | ताम्बूलाभ्यञ्जनं चैव ४१४    | ४३०  | प्रचे.                 |
|   | तस्यैवं मुक्तपिण्डस्य       | २३३   | नार.                                  | ताम्रं यो भाजनं दद्यात्     | ८४३  | स्कान्दः.              |
|   | तस्यैव तद्भवेत् पापम्       | ४६९   | मवि.                                  |                             | ७५-७ | बृहस्प., 8. 8          |
|   | तस्यैव तादशेनैव             | ५४७   | भवि.                                  | ताम्रद: पुरुषो लोके         | ८४३  | महाभार.                |
|   | तस्यैव वा विधानस्य          | ५१    | मनु., 8. 36                           | ताम्ररजतसुवर्णानाम्         | ७३२  | पैठी.                  |
|   | तस्यैव शोधनं प्रोक्तम्      | ३८६   | शाता.                                 | ताम्रायसानां माण्डानाम्     | ८४३  | स्कान्द.               |
|   | तस्यैवोन्मुखतां प्राप्ते    | ७०८   | अनुष्टुव्विधानम्                      | ताल्जश्चाप्रयासेन           | ७५४  | याज्ञ., 3. 115         |
|   | तस्योत्सर्गेण ग्रुध्यन्ति   | ६३४   | विष्णु.(T), 54. 28                    | तावत् कर्तुं न शकोति        | ५४१  |                        |
|   | तस्योपनयनं कृत्वा           | ६३५   | यम.                                   | तावत् कुल्याः सपिण्डाः      | २८४  | देव.                   |
|   | तस्योह प्रतिसंगृह्य         | २३७   | नार., 122. 308                        | तावत् तस्य न गुद्धिः स्यात् | 486  | अङ्गि.                 |
|   | तस्योरू प्रतिसंगृह्य        | २३७   | पिता.                                 | तावद्गीः पृथिवीतुल्या       | ८२५  | याज्ञ., 1. 207         |
|   | तां कन्यां ज्येष्ठायोपपाद्य | ६३०   | हारी.                                 | तावद्युगसहस्राणि            | ८१७  |                        |
|   | तां करोति तु यो मोहात्      | ६७५   | आप. AL, 2. 3                          | तावन्त्यह.न्यशौचं स्यात्    | ३५६  | ঝङ্गि.                 |
|   | तां ब्रूयाद् भवतीत्येवम्    | ४५८   | मनु., 2. 129                          | तावन पीडयेदस्त्रम्          | 900  | याज्ञ.                 |
|   | तां श्वभि: खादयेद्राजा      | ८६    | मनु., 8. 371                          | तावन्नोपस्पृशेद्विप:        | ६८४  | यम.                    |
|   | तां श्वभि: खादयेद्राजा      | ८७    | यम.                                   | तावनमात्रं समुद्भृत्य       | ३८६  |                        |
|   | ताञ्चिष्याचोरदण्डेन         | ५२    | मनु., 8. 29                           | तावानेव स विजेय:            | १४०  | मनु., 8. 194           |
|   | तानप्याह्वानयेद्राजा        | 40    | कात्या. (ग्रुक.,                      | तानुमावप्यभोज्यान्नौ        | ३९२  | वृ. परा., 8. 185       |
|   |                             |       | 4. 5. 107)                            |                             | १४०  | मनु., 8. 191           |
|   | तानि पातकसंज्ञानि           | ४६३   | \$ ***                                | तातुभी चौरवच्छ।स्यी         | १५१, |                        |
|   | तानि संधिषु सीमायाम्        | १४१   | मनु., 8. 251                          |                             | १५३  | मनु. (शुक्त., 4. 5.    |
|   | तानीह हरतो लोभात्           | ४३    | मनु., 8. 399                          |                             |      | 311)                   |
|   | तानेकधा समभरत्              | ६४९   | ऐ. ब्रा., 5. 32                       | तावुभी तुल्यदोषी हि         | 426  | cf. विष्णु (T)., 54. 7 |
|   | तान्येव चायनं तस्य २६       | , ८८५ | महाभार. अनु., 📜                       | तावुभौ पुण्यकर्माणी         | १५१  | पाद्म., 6. 33. 33      |
|   |                             |       | 186. 7                                | तासां चेदनिरुद्धानाम्       | १२३  | मनु., 8. 236           |
|   | तान्येवामेध्ययुक्तानि       | ३८५   | देव.                                  | तिथिपर्वोत्सवाः सर्वे       | ७२४  | यम.                    |
|   | तान् सर्वान् घातयेद्राजा    | १२२   |                                       | तिथिवारक्षंयुक्तोऽयम्       | ७८६  | अत्रि.                 |
|   | तान् सावित्रीपरिश्रष्टान्   | ५४७   |                                       | तिथिवृद्धचा चरेत् ५३१,      | ५३३  | याज्ञ., 3. 323         |
|   | तान् हव्यकव्ययोविंपान्      | ८०३   |                                       | तिथ्यादिषु च यच्छ्राद्वम्   | ७६०  | गालव:                  |
|   | तापसेष्वेव विप्रेषु         | ८५५   | मनु., 6. 27                           | तिन्त्रिणी जीरकं चैव        | ८२७  | पद्म.                  |
|   | तापिते तु ततः पश्चात्       | २३०   | पिता.                                 | तिरस्कृतो यदा विप्रः        | 486  | सुम.                   |
|   | तापे सृतीये संतसम्          | २३१   | नारः पिताः                            | तिरस्कृत्योचरेत् काष्ठम्    |      |                        |
|   |                             |       |                                       | तिर्यग्यवोदराण्यष्टी        |      |                        |
|   | ताम्बूलं चर्वयेद्यस् [      | ३३१   |                                       | तिर्यग्योनिषु गोवर्जम्      | ६१०  | হান্ত্ৰ. (ABORI,       |
|   | ताम्बूलकुङ्कुमक्षोद         |       | गरुड. ड., 24. 54                      |                             |      | vol. 8, p. 122)        |
|   | ताम्बूलघानासनवर्धमानाः      | ६९०   | वासन्तम्                              | तिल्द्रोगान्वितं च तत्      | ८२२  | कालिका.                |

|                                                |           |                           |                              |            | · 134.72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तिलधान्यान                                     | ५९३, ५९६  | शङ्ख. (ABORI,             | ्तुषकेशकरीव <b>भस्मास्थि</b> | ७४९        | शङ्ख. (ABORİ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ~ ~ ~ ~ ~ ~                                    |           | vol. 8, p. 120)           |                              | <b>~</b>   | vol. 7, p. 116)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| तिलघेनुर्गजो वार्ज                             |           | यम.                       | तुषाङ्गारकपालानि<br>——•      | ६७७        | यम.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तिलमिश्रं तु दर्भेषु                           |           | शुन:पुच्छ:                | तूष्णीमेवोदकं कुर्यात् ३६०   |            | लीगाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| तिलवणकिणस्थाने                                 |           | नारः पिताः                | तृणं वा यदि वा काष्ठम् ९९    |            | बृहस्प., 22. 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| तिलानविकरेत् तः                                | ५ ७९९     | देव. (उश. स्मृ. संद.,     | <b>तृणकाष्ठेष्टकासूत्र</b>   | १७४        | बृहस्प., 10. 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| _                                              |           | 5. 18)                    | <b>तृणगुल्मलताव</b> ल्ली     | २३८        | नारः पिताः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| तिलैरात्मसमं कृत्व                             |           | मत्स्य., 206. 7           | <b>तृ</b> णशैवालरहिते        | २३६        | पिता.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| तिलोदकै: पितृन्                                |           |                           | तृणादि वा गवे दद्यात्        | ७९६        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| तिलोऽसि सोमदेवत                                | यः ३४६    | cf. आश्व. ए., 4.7.8       | तृणेक्षुकाष्ठतकाणाम्         | ५९५        | मनु. (शङ्ख., 17. 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| तिलौदनरसक्षारान                                | . १४४     | याज्ञ., 3. 36             | तृणै: गुष्कैस्तु संपूर्णे    | २३२        | याज्ञ. पिता.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| तिष्ठति द्विगुणा च                             | द्धे: १७४ | कात्या., 510              | मृतीयं च ततो ब्रूयात्        | <i>६७७</i> | देव.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| तिष्ठनाचामेत् प्रह्                            | ोवा ६८४   | आप. घ., 1. 16. 1          | मृतीयं यज्ञदीक्षायाम्        | ४३६        | मनु., 2. 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| तीर्थमभिमृश्यावग                               | ह्य ६९९   | आश्व. परि., p. 145        | तृतीयं रुद्रदैवत्यम्         | ८११        | महाभार.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| तीर्थयात्रां विना ग                            |           | देव.                      | तृतीयं वायुदैवत्यम्          | २२९        | पि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| तीर्थव सी कुशाच्छ                              | ादी ४७६   | काश्य.                    | तृतीय: पञ्चमश्चैव            | २८५        | बृहस्प., 26. 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| तीर्थानि वा भ्रमन्                             |           | अत्रि.                    | तृतीय: पुत्रिका २५५,         | २५६,       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| तीर्थाभिषेकपूतात्मा                            | · -       | शौन.                      |                              | ४८५        | वसि., 17. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| तीर्थे पुण्यतमे                                | ४७६, ६१६  | देव.                      | तृतीयां वा चतुर्थी वा        | ४०१        | च. वि.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| तीर्थे ब्राह्मण आय                             |           | मैत्रा. परि., p. 237      | तृतीयां वामपादे च            | ७०९        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| तुरगान्दोलिका: शु                              |           | नार.                      | तृतीया वा भवेच्छुद्रा        | ३१४        | महाभार. अनु.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| तुरायणं च क्रमश                                |           | मनु., 6. 10               |                              |            | 82. 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| तुरीयं ब्रह्महत्याया                           |           |                           | तृतीये च तथा भागे            | ६८७        | दक्ष , 2. 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| तुरीयो ब्रहाइत्याया                            |           | मनु., 11. 126             | मृतीये तूदकं कृत्वा          | ३६८        | मनु. शाता.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| तुरुकं गुग्गुलं चै                             |           | <b>49</b> ,               |                              | • •        | (अत्रिसं., 219)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| तुलसी शतपत्रं च                                | . ७९०     |                           | तृतीये त्रिगुणं प्रोक्तम्    | 486        | मनु. देव. (वृ. हारी.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| तुलस्यगस्त्यविल्वा                             |           |                           |                              | •          | 6. 242)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| तुल्रस्परसायः<br>तुलाग्न्यापो विषम्            |           | याज्ञ., 2. 95             | तृतीयेऽब्दे शिशोर्गर्भात्    | ४२४        | बृहस्प. सं., 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| तुलापुरुष इत्येषः                              | 478       | याज्ञ., 3. 322            | तृतीये संगच्छावहै            | ४०२        | श. वा. (मा).,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| तुलापुरम् १८५नः<br>तुलामकरमेषेषु               | ८२८       |                           | -                            | •          | 1. 8. 3. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| तुलाशासनमानाना<br>तुलाशासनमानाना               |           | याज्ञ., 2. 240            | तृतीयो बहुयाज्यः स्यात्      | 282        | शाता. AL MS.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| तुलासासम्मामामा<br>तुला स्त्रियां पलश          | •         | त्रिकाण्डी., 2. 9. 87     | S                            |            | p. 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| तुला स्त्रीवालबृद्धाः<br>तुला स्त्रीवालबृद्धाः | •         | याज्ञ., 2. 98             | ते गृह्धन्तु मया दत्तम्      | ७०२        | - 12 전략<br>- 12 전<br>- 12 전 |
| तुला स्नायालगृद्धाः<br>तुलितो यदि वर्षेत       |           | नार., 118. 283            | तेजश्चास्मि विभावसौ          | ३०         | गीता., 7. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                |           | नार., 110. 200<br>व्याघ.  | तेजस्तेजस्वनामहम्            | ₹0         | गीता., 7. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| तुल्यं वयसि सर्वेषा                            |           | <sup>6</sup> वान.<br>देव. | तेजोऽसि ग्रुकम्              | ७१०        | काठ. सं., 1. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| तुल्या दुहितरो वा                              | पे २५२    | ५१.                       | तनाशत खन्न                   | 910        | 44G: (10) 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

विष्णुस्मृतिः

| तेजोऽसि शक्तमित्याज्यम् ५१९              | परा., 11. 33                               | ते सर्वे सृप्तिमायान्तु                       | ८०१          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1-1-1-1-1-2)                            |                                            | ते सर्वेऽन्वालमेरन्                           | <b>े</b> ६६० | गीत., 20. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ते तथा तत्र जल्पेयुः ५२५                 |                                            | ते सुवर्णस्तु षोडश                            | ४७०          | मनु., 8. 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ते द्वादश सुवर्णस्तु ७५                  |                                            | तैजसानां कुणपमद्यैः                           | ३८१          | बोधा.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ते द्वादश सुवर्णस्तु ७५                  | _                                          | तैलं हिल द्भवं चैव                            | ७१५          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तेन निर्गमने दुःखम् ८६५                  |                                            | तैलमुद्दर्तनं विप्रे                          | ७६१          | प्रचे.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ते नस्राध्वं तेऽवत ४०२                   | 7 126                                      | तैल्लीमांससंभोगी                              | ६२१          | वि. पु., 3. 11. 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| तेनायुर्दर्भने राजः ४२                   | मनु., 7. 136                               | तैलानां चैव सर्वेषाम्                         | १७४          | कात्या., 511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| तेनार्धवृद्धिमों तन्या १७०               |                                            | तैलाभ्यक्तस्तथा स्नातः                        | ६२२          | आप.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| तेनैव संनिवेशेन २२७                      |                                            | तैले जले स्वे मूत्रे वा                       | ७४८          | वैद्यकम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| तेऽपि तद्भागिनस्तस्मात् ५७               |                                            | तेश्रवुभिः पलं प्रोक्तम्                      | ७७           | बृ. परा., 10. 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| तेभ्यो माता गरीयसी ४५%                   |                                            | तश्चुतामः ५७ आपान्<br>तोयकुन्छो जलेन तु       | ५१७          | मार्क.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| तेभ्यो हित्स्वाद् ब्रह्मण्यः ८८ः         | _                                          | तायक्रस्ड्रा जलन छ<br>तोय खं प्राणिनां प्राण: | - 1,5°       | पिता.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| तेषां च प्रेषितानां च २३०                |                                            | ताय त्व आणना आणः<br>तोयपूर्णे घटं चेमम्       | ₹ <b>9</b> 0 | ब्रह्म.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| तेषां तु पिषृवच्छ्र, द्वम् ७७            | -                                          | तायपूर्ण घट चमम्                              | ८५           | नार., 167. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| तेषां तु पैशुकाशीचम् ३५                  |                                            | तोयप्रवर्तनात् खेयः                           | २१६          | पिता.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| तेषां धनहरी राजा २९                      |                                            | तोयमित्रं विषं चैव                            | ६९९          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तेषां न तण्डुला देयाः २४                 | ८ पिता.                                    | तोयेऽवघृष्य गात्राणि                          |              | नार. पिताः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| तेषां प्रत्याब्दिकं श्राद्धम् ७८         |                                            | तोरणे च तथा कार्ये                            | <b>२२२</b>   | पताः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| तेषां प्रायश्चित्तं मासम् ६३             |                                            | तोलयित्वा नरं पूर्वम्                         | २२३          | नार. पिता.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| तेषां याम्यैर्नरेरक्षिणि ६२              | ३ मार्क.                                   | तौ च तत्र नियोक्तव्यौ                         | २३८          | त्रिकाण्डी., 2. 6. 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| तेषां वचनतो गम्यः २२                     | ७ 1िता-                                    | तौ युतावञ्जिले: पुमान्                        | 900          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तेषां वै समवेतानाम् ८१                   | ५ व्रह्म.                                  | तौर्यत्रिकं. वृथाट्या च                       | 28           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तेषां षड् बन्धुदायादाः २                 | ४ देव-                                     | त्यजन् दाप्यस्मृतीयांशम्                      | [ १३४        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तेषां स एव धर्म्यः स्यात् २८             | १ नार., 193. 15                            | त्यजन्नपतितानेतान्                            | ११४          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          | ५ बृह₹ा., 26. 44                           | त्यजन् भार्यामवस्याप्यः                       | १३४          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          | ५ देव.                                     | त्यजेत् पितरं राजघातव                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          | ८४ नार., 52. 19                            |                                               | ६६१          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          | 90                                         | त्रपुसीसकयोदीनात्                             | ८४३          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          | ९७ नार., 101. 190                          | त्रयः पाकयज्ञाः                               | ६६९          | The second secon |
| N 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | ४१ कात्या., 737                            | त्रयश्चाश्रमिणः पूर्वे                        | પ્ર          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          | ५४ मनु., 8. 4                              | त्रयाणां तथात्वे                              | ७८७          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11 11 11 2 11 11                         | ९५ ं नार. (कात्या., 359                    | )) त्रयाणां वर्णानाम्                         | ८५           | the state of the s |
|                                          | ३१ नार. पिता.                              | त्रयाणामानुलोम्यं स्यात                       |              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| "3".                                     | ५२ आप. घ., 2.21.                           | 2 त्रयाणामिति संदेहे                          | १५           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ते बोड्श स्याद्धरणम्                     | 1.6 W A. A. 🕸                              | त्रयाणामुदकं कार्यम् २                        | ८५,२९४       | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11 41-21 21101 4                         | ७६ मनु., 8. 136<br>७७ त्रिकाण्डी., 2. 9. १ | •                                             | ३५           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                               |        |                     | 9                                 |           |                         | - 47              |
|-------------------------------|--------|---------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------|
| त्रवोदशमभागं तु               | २६४    | ४ ब्रह्म.           | त्रिरात्रमेवोपवसेत्               | ६२४       | परा.                    | No.               |
| त्रयोऽपि तद्धनं धर्म्यम्      | 840    |                     | त्रिगत्रात् सप्तरात्राद्वा        | २४६       |                         | 1200              |
| त्रातारमिन्द्रम्              | ८३०    | ऋ. सं., 6. 47. 11   | त्रिरात्रोपोषितः षण्ढः            | ५६१       |                         |                   |
| त्रायस्वासादभोशापात्          | २४३    | याज्ञ., 2. 110      | त्रिरात्रोपोषितः स्तत्वा          | ६४०       | यम.                     |                   |
| त्रायस्वैनं नरं पापात्        | २४३    | 4*                  | त्रिरात्रोपोषिताय स्युः           | 789       | पिता.                   | - N               |
| त्रिंशत्समा या भुक्ता तु      | १६०    | बृहस्प., 7. 36      | त्रिरात्रोपोषितो भृत्वा           | 4८३       | आप.                     | let<br>let        |
| त्रि: पिंबेदम्यु वीक्षितम्    | ६८५    | दक्ष., 2. 22        | त्रियत्रोपोषितो हुत्वा            | ६४५       | याज्ञ., 3. 303          |                   |
| त्रिकादर्वाक् तु पुष्पं स्यात | त् २०९ |                     | त्रिविधं तत् समाख्यातम्           |           | व्यास. ( <i>IC</i> , vo | ıl a              |
| त्रिगुणं तु वनस्थानाम्        | 440    | मनु., 5. 137        |                                   | • •       | p. 94)                  | ,,                |
| त्रिणाचिकेतदीहित्र            | 600    | याज्ञ., 1. 220      | त्रिविध: साहसेष्वेवम्             | 96        | नार., 226. 21           |                   |
| त्रिदण्डग्रहणं कृत्वा         | .८६२   | in the state of     | त्रिशते तण्डुला देया: २११         |           | बृहस्प., 8. 30          |                   |
| त्रिदिनं चैकभक्ताशी           | 484    | परा., 8. 39         | त्रिश <u>्च</u> तुर्वा            | ६८५       |                         | 4 T               |
| त्रिघा इत्वा मृदं तां तु      | ६९९    | शाता.               | त्रिष्वपि रास्त्रहतेषु            | 969       |                         | 7                 |
| त्रिपक्षात् परतः सोऽर्थम्     | 225    | कात्या., 539        | त्रिसंध्यं पूजयेचैतान्            | 7.7.0     | पिता.                   |                   |
| त्रिपदा चैव                   | ६४९    | ৰিष्णु(T)., 650     | त्रिस्कन्धज्योतिषाभिज्ञम्         | ५६        | व्यास. ( <i>IC</i> , vo | l. <b>g</b> . *** |
| त्रिपादूर्ध्व उदैत् पुरुष:    | ६५४,   |                     |                                   | • • •     | p. 68)                  |                   |
|                               | 663    | ऋ. सं., 10. 90. 4   | त्रिहायने त्रिपाद: स्यात्         | 446       | वृ. प्रचे.              |                   |
| त्रिपादे तु शिख।वर्जम्        | ५२६    | परा., 9. 14         | त्रींस्त्रीन् पिण्डान् समश्रीयात् | <br>. ५३४ | यम.                     |                   |
| त्रिपादोने च सिटलम्           | २११    | बृहस्प., 8. 29      | त्रीणि पुष्कराणि                  | ८११       | -                       | AN AN             |
| त्रिपियं त्यिन्द्रियक्षीणम्   | ७९७    | निगम:               | त्रीणि वर्षाण्यृतुमती             | ४०९       | बोधा., 4. 1. 15         | 5                 |
| त्रिपुरुषी या स्वतन्त्रा      | १६०    | कात्याः, 317        | .00 20 0                          | ६०५       | गौत., 22. 32            |                   |
| त्रिपौरुषी च त्रिगुणा         | १६०    | बृहस्य., 7. 37      | त्रीण्येव साहसान्याहः             | 20        | नार., 210. 6            |                   |
| त्रिपौरुषी तु त्रिगुणा        | १६०    | ब्यास. (IC, vol. 9, | त्रीन कुच्छानाचरेद्वात्य          | ६३६       | याज्ञ., 3. 288          |                   |
|                               |        | p. 77               | त्रीन् वा पिण्डान् समारोप्य       |           | यज्ञपार्श्वः            |                   |
| त्रिभागं क्षेत्रजो मुङ्क्ते   | २६४    | ब्रह्म.             | त्रैवार्षिकं वतं कुर्यात्         | 486       | सुम.                    | Ž.                |
| त्रिभिस्त्रिभिः स्मृतैकैकैः   | ८६३    | योगशास्त्रम्        | त्रैवार्षिकाधिकान्नो यः           | ६७०       | याज्ञ., 1. 124          |                   |
| त्रिरहस्त्रिर्निशायां च       | 479    | मनु., 11. 223       | त्रैविद्यतृपदेवानाम् ८९           | , ९१      | याज्ञ., 2. 211          | 12                |
| त्रिरह्होऽभ्युपेयादपः         | ४२९    | वसि., 7. 17         | त्रैविद्यवृद्धान् विदुषः          | ६५        | मनु., 7. 37             | 15                |
| त्रिरात्रं क्षपणं कृत्वा      | ६०८    | यम.                 | 2000                              |           | परा., cf. 8. 27         |                   |
| त्रिरात्रं तु वतं कुर्यात्    | ५६३    | হান্ত্ৰ (ABORI,     |                                   | 660       |                         |                   |
|                               |        | vól. 8, p. 123)     | त्र्यहं चो विसेदन्ते              | 428       | जाबा.                   |                   |
|                               | ६२५    | मनु.                | त्र्यहं त्र्यवसेद्युक्तः ६४५,     |           | यम.                     |                   |
| त्रिरात्रं पञ्चरात्रं वा      | २४३    | पिता.               |                                   |           | হান্ত্ৰ.                | 7.40              |
|                               | ६१८    | परा., 4. 11         |                                   |           | यम.                     |                   |
|                               | 2.0    | ब्रह्म.             |                                   |           | यम.                     |                   |
| त्रिरात्रमुपवासोऽस्य          | 468    | यम,                 |                                   |           | मनु., 4. 110            |                   |

|   | त्र्यहं परं च नाश्रीयात्       | ५१५  | मनु., 11. 211                | दण्डः स्यात् पञ्चकृष्णलः    | १०८   | मनु., 8. 330        |
|---|--------------------------------|------|------------------------------|-----------------------------|-------|---------------------|
|   | त्र्यहं पिंबेतु गोमूत्रम्      | ५२०  | यम.                          | दण्डदानस्य चाशक्ती          | 496   | भवि.                |
|   | न्यहं प्रातस्त्र्यहं सायम्     | ५१५  | मनु., 11. 211                | दण्डनीत्यां च कुशलम्        | ५३    | याज्ञ., 1. 313      |
| - | त्र्यहमनक्ताश्यदिव <b>ः</b> शी | ५१४  | आप. ध., 1. 27. 7             | दण्डस्य पातनं चैव           | 86    | मनु., 7. 51         |
|   | त्र्यृतु: संवत्सर:             | ८५६  | श्रुति: (cf. निरुक्तम्,      |                             | , ७४७ | याज्ञ., 1. 29       |
|   |                                |      | 4. 27)                       | दण्डेनैव विशुध्यति          | ६००   | भवि•                |
|   | खं तुले सत्यधामासि             | २२७  | याज्ञ., 2. 101               | दण्डो दमनादित्याहुः         | ०७    | - ,                 |
|   | त्वं देव तानि जानासि           | २३२  | नार. पिता.                   | दण्डो वा कीर्तितस्तज्ज्ञे:  | ५९०   | भवि.                |
|   | त्वं घट ब्रह्मणा सृष्ट:        | २२६  | पिता.                        | दण्ड्योत्सर्गे राजैकरात्रम् | १६५,  |                     |
|   | त्वं मुखं सर्वदेवानाम्         | .२३१ | नार. पिता.                   |                             | २१३   | वसि., 19. 40        |
|   | त्वं विष ब्रह्मणः पुत्रः       | २४३  | याज., 2. 110                 | दत्तं मयामुकायाच            | . ६७  | च्यास. (IC, vol. 9, |
|   | त्वं विष ब्रह्मणा सृष्टम्      | २४३  | पिता.                        |                             | * .   | p. 72)              |
|   | त्वं वेत्सि सर्वभूतानाम्       | २२६  | पिता.                        | दत्तं सतविधं विद्यात्       | १४६   | नार., 137. 3        |
|   | त्वबपुष्टं कवकं चेति           | २०८  |                              | दत्तः क्रीतः स्वयं दत्तः    | २६२   | देव.                |
|   | त्वगमुद्धाःसमेदोऽस्थि          | २४२  | पिता.                        | दत्तः कीतकोऽपविद्धः         | २६३   | हारी.               |
|   | त्वग्मेदे प्रथमो दण्डः         | १०१  | बृह <del>र्</del> प., 21. 11 | दत्तकीतादिपुत्राणाम्        | ४०३   | बृ. मनु.            |
|   | त्वमञ्जे वेदाश्चत्वार:         | २३१  | नार. पिता.                   | दत्तस्यापह्नवो यत्र         | २०७   | कात्या., 416        |
|   | त्वमन्ने सर्वभूतानाम्          | २३२  | याज्ञ., 2. 104               | दत्ता कन्या पितुर्गेहे      | ३६२   | ब्रह्म.             |
|   | त्वमग्ने सर्वभूनानाम्          | २३२  | नार. पिता.                   | दत्तादत्ते च भृत्यानाम्     | १७७   | कात्या., 227        |
|   | त्वष्टिस्त्वायोगत्रस्य च       | २७७  | मनु., 10. 48                 | दत्तानुयोगानध्येतुः         | 866   |                     |
|   | त्वामिद्धि इवामहे              | ६५६  | 羽. 柱., 6. 46. 1              | दत्ताप्रदानिकं नाम          | १४६   | नार., 137. 1        |
|   |                                |      |                              | दत्तामपि हरेत् पूर्वम्      | १३४   | याज्ञ., 1. 65       |
|   | दंपती धनस्येशाते               | २९९  | आप. ध., 2. 29. 3             | दत्ते त्वर्धे प्रकीतितम्    | ३१८   | याज्ञ., 2. 148      |
|   | दंपत्योर्भु कशिष्टं च          | ६७१  |                              | दत्तोऽपविदः कीतश्च          | २६५   | बृहस्प., 26. 72     |
|   | दंपत्योर्भुक्तशेषं तु          | ७२६  |                              | दत्तोऽपविद्धः कीतश्च        | २६५   | देव.                |
|   | दक्षिणं बाहुं जान्वन्तरा       | ६८४  | गौत., 1. 38                  | दत्त्वर्णे पाटयेलेख्यम्     | १७८   | याज्ञ., 2. 94       |
|   | दक्षिणामेररणी पाणौ             | ४५५  | मानवसूत्रम्                  | दत्त्वा कार्पासिकं वस्त्रम् | ८४२   |                     |
|   | दिनिणापवणं देशम्               | ७९९  |                              | दत्त्वा चौरस्य वा हन्तुः    | ८६    | याज्ञ., 2. 276      |
|   | दक्षिणासु नीयमानासु            | ४०५  | बोधा., 1. 11. 5              | दत्त्वा द्रव्यमसम्यग्यः     | १४६   | नार., 137. 🔯        |
|   | दक्षिणेन तथा रिष्टम्           | ६८१  | আশ্ব.                        | दत्त्वा न्यायेन यः कन्याम्  | १३४   | नार., 177. 32       |
|   | दग्धकणेश्च यद्भुक्तम्          | 604  | शालङ्कायनः                   | दत्त्वा भूमिं निबन्धं वा    | ६७    | याज्ञ., 1. 318      |
|   | दण्डं कमण्डलुं वेदम्           | ४३०  | यम.                          | दत्त्वा सरोमं तत्रापि       | ८४२   |                     |
|   | दण्डं च स्वपणं चव ६४           |      | याज्ञ., 2. 18                | दत्त्वा स्वर्गमवाप्नोति     | 588   | देवीपु.             |
|   | दण्डं चैकादशगुणम्              | १५३  | कात्याः, ६४९                 | दद्याच भिक्षात्रितयम्       | ६७१,  |                     |
|   | दण्डं दद्यात् सवर्णास          | १०८  | याज्ञ., 2. 287               | ६७३                         |       | परा., 1. 52         |
|   | दण्डः क्षुद्रपञ्चनां तु        | ९७   | याज्ञ., 2. 225               | दचात् कृष्णाजिनं पुच्छे     | ८२३   |                     |
|   | A CO                           |      |                              |                             |       |                     |

| दद्यात् त्रिरात्रं चोपोष्य | ५५७  | याज्ञ., 3. 264         | दश मासांस्तु तृप्यन्ति   | ७९७   | मनु , 3. 270                 |
|----------------------------|------|------------------------|--------------------------|-------|------------------------------|
| दचात् पापेषु षष्ठांशम्     | ५१२  | शाता.                  | दशमेऽहिन संप्राप्ते      | ३३२   | देव.                         |
| दद्यादपुत्रा विधवा         | १८१  | नार., 52. 17           | दशमेऽह्नि पतेद्यस्य      | ३६३   | देव.                         |
| दचादहरहः श्राद्धम्         | ७२७  | मनु., 3. 82            | दशम्यामतीतायाम्          | ३४६   | सत्यवतः                      |
| दद्याहते कुटुम्बार्थात्    | १८२, |                        | दशयोजनविस्तारम्          | १६    | हरि., 3. 34. 30              |
|                            | १८५  | याज्ञः, 2. 46          | दशरात्रेण शुध्यन्ति      | ३९०   | देव.                         |
| दद्याद् देविषतृमनुष्येभ्यः | ६६९  | वसि., 9. 12            | दश वामकरे तथा            | ६७८   |                              |
| दद्याद्धनं च पर्याप्तम्    | ४०६  | बृह्स्प., 26. 28       | दश सौवर्णिके शृङ्के ८२२  | , ८४० | मत्स्य.                      |
| दद्याद्धि सोपवासाय         | 285  | नार.                   | दश स्थानानि दण्डस्य      | ७९    | मनु. <b>,</b> 8. <b>1</b> 24 |
| दचाइजं तु नेत्राभ्याम्     | ८४१  | आदित्य.                | दशहस्तेन दण्डः स्यात्    | ८३९   |                              |
| दद्युः पैतामहं पौत्राः     | १८०  | नार., 47. 4            | दशामूर्णास्तुकां वा      | ७९०   | আশ্ব. প্রী., 2. 7. 5         |
| दद्युर्वा स्वकृतां वृद्धि  | १६८  | याज्ञ., 2. 38          | दशावरान् दश परान्        | ४०८   | शौन. (आश्व. ए.,              |
| दद्युस्तद्दविथन: प्रेते    | १८३  | याज्ञ., 2. 45          |                          |       | 1. 6. 1)                     |
| दधिकाव्णो अकारिषम्         | ७१०  | <b>羽. स., 4. 39. 6</b> | दशाहं शावमाशौचम्         | ३६२   | वसि., 4. 16                  |
| द्धि मध्यं तु शुक्तेषु     | 468  | मनु., 5. 10            | दशाहं सपिण्डेषु          | ३६२   | সাশ্ব. ए., 4. 4. 18          |
| दध्नः क्षीरस्य तकस्य       | १०७  | मनु., 8. 326           | दशाहाच्छुद्धिरथवा        | ३५३   | अङ्गि.                       |
| दन्तधावनपूर्वेग            | ५२७  | अङ्गि                  | दशाहाभ्यन्तरे गाले       | ३६०   | बृ. मनु.                     |
| दन्तपत्रचितां रम्याम्      | ८४५  | गरुड. ड., 24. 51       | दशाहे दशमे शावे          | ३६३   | अग्निस्मृति:                 |
| दन्तलमं तु दन्तवत्         | ३९४  | गौत., cf. 1. 44        | दशी कुलं तु भुङ्जीत      | ४०    | मनु., 7. 119                 |
| दन्तानां शोधनायालम्        | ६८२  | गर्ग.                  | दरीकपञ्चसताह             | ११९   | याज्ञ., 2. 177               |
| दन्तेषु मुक्तिकास्तस्य     | ८४१  | आदित्य.                | दहनं खननं भूमे:          | ३९६   | देव.                         |
| दन्त्यश्वरासभवधे           | 446  | शाता.                  | दह पावक पापं त्वम्       | २४९   | पिता.                        |
| दरिद्रो व्याधितो मूर्खः    | २४५  | नार.                   | दह्यन्ते ध्यायमानानाम्   | ६४८   | कूर्म.                       |
| दर्व्यादीन्यपि कार्याणि    | ७९४  | आदित्य.                | दह्ममानाय विप्राय        | ८४६   | लिङ्ग•                       |
| दर्शनमतिभूर्यत्र           | १८७  | याज्ञ., 2. 54          | दातव्यं बान्धवैस्तस्मात् | १८५   | मनु., 8. 166                 |
| दर्शने प्रत्यये दाने       | १८६  | बृहस्प., 10. 73        | दातव्यं सर्ववर्णेभ्यः    | ५२    | मनु., 8. 40                  |
| दर्शपूर्णमासाभ्याम्        | ४७३  | आप. श्री., 2. 5. 11    | दातव्यमुदकं तावत्        | ६७८   | दक्ष.                        |
| दर्शमस्कन्दयन् पर्व        | ८५३  | मनु., 6. 9             | दातच्या द्विपला मध्या    | ८२५   | देव.                         |
| दर्शश्राद्धं गयाश्राद्धम्  | ५७७२ | कतु. लीगा. (व्याघ.,    | दातव्या पुच्छदेशे तु     | ८४१   | देव.                         |
|                            |      | 325)                   | दाताहमेतद् द्रविणम्      | १८६   | बृहस्प., 10. 74              |
| दशेंष्टिं पीर्णमासेष्टिम्  | ४८७  | त्रिकाण्डमण्डन:,1.66   | दातुः पालयितुः स्वर्गम्  | ६८    | न्यास. (IC, vol. =           |
| दशगुर्वक्षर: प्राण:        | २२७  |                        |                          |       | 9 <b>, p. 7</b> 2)           |
| दश तान्येव गोचर्म          | ८३९  |                        | दानं दमो दया क्षान्तिः   | २७९   | याज्ञ., 1. 122               |
| दश द्रोणा भवेत् खारी       | ५९३  | कात्या.                | दानं नैनित्तिकं विना     | ३५५   |                              |
| दशघेनुप्रदानाच             | ८४१  | भविष्यो.               | दानग्रहणधर्माभ्याम्      | १६७   | नार., 46. 1                  |
| दशभि: पुरुषै: ख्यातात्     | 808  | च. वि.                 | दानग्रहणपश्चन            | ३२४   | नार., 200. 38                |

| दानवादिपतिभुवी            | १८७   | व्यास.               | दिवसोपोषित: स्तात्वा      | ६४०        | यम.                    |
|---------------------------|-------|----------------------|---------------------------|------------|------------------------|
| दानाच्छ्रेयोऽनुपालनम्     | ६७    | भवि., 4. 164. 38     | दिवा गृहीतं यत्कृत्वा     | १३५        | मरी.                   |
| दानाधमनविकये              | १४८   | बृहस्प., 14. 8       | दिवा च मैथुनं गत्वा       | ६०८        | হাস্ক্র. (ABORI,       |
| दाने फलविरोष: स्यात्      | ५४६   | दक्ष., 3. 27         |                           |            | vol. 8, p. 127)        |
| दाप्य: सर्वे नृपेणार्थम्  | ६४    | याज्ञ., 2. 20        | दिवा चरेयु: कार्यार्थम्   | २७८        | मनु., 10. 55           |
| दायादा: स्थावरे समा:      | १४८   | बृहस्प., 14. 8       | दिवातिथौ तु विमुखे        | ७२३        | वि. पु., 3. 11. 105    |
| दारापिहोत्रधर्मेषु        | ४८५   | यम.                  | दिवा धानासु वसति          | ७३२        | <b>ब्रह्म</b> .        |
| दाराग्निहोत्रसंयोगम्      | 828   | मनु., 3. 171         | दिवा वक्तव्यता पाले       | १२३        | मनु., 8. 230           |
| दाराग्निहोत्रसंयोगे       | ४८५   | गौत. शाता.           | दिवि ज्योतिरजरम्          | 388        | तै. ब्रा., 3. 7. 5. 11 |
| दारैस्तु परिवेद्य: स्यात् | ४८६   | कात्या.              | दिव्यं प्रकल्पयेन्नैव     | <b>२१२</b> | कात्या., 429           |
| <br>दास: कर्मकरो वा       | ६६०   | गौत., 20. 4          | दिव्यान्येतानि सर्वाणि    | २०७        | बृहस्प., 8. 4          |
| दासत्वात् स विमुच्येत     | १३०   | नार., 147. 30        | दिच्येषु सर्वकार्याणि     | 788        | पिता.                  |
| दासनापितगोपाल             | ६६४   | परा., 11. 21         | दिव्यै: कार्य परीक्षेत    | २०८        | बृहस्प., 4. 16         |
| दासस्त्रीमातृशिष्यैर्वा   | १८५   | कात्या., 545         | दीक्षादिषु च सर्वेषु      | 960        | गार्ग्य.               |
| दासान्तेवासिभृतकाः        | ३५८   | बृहस्प. आशी., 35     | दीक्षाप्रकृतिसंयुत:       | १७         | ,                      |
| दासीं च हरतो मध्यः        | १०८   | नार., 226. 33        | दीक्षितो गुरुणानुज्ञातः   | २९६        | वृ. हारी               |
| दासीकुम्भं बहिर्शामात्    | - ६६० | याज्ञ., 3. 294       | दीनारेऽपि च निष्कोऽस्त्री | ७५         | त्रिकाण्डी., 3. 3. 14  |
| दासी घटमपां पूर्णम्       | ६५९   | मनु., 11. 183        | दीनारो रूपकैरष्टाविंशत्या | ७६         |                        |
| दास्यं तु कारयेछोभात्     | १३०   | <b>मनु.</b> , 8. 412 | दीपं दत्त्वा महाविष्णोः   | ७१५        |                        |
| दास्यामि तेभ्यो विकिरम्   | ८०१   |                      | दीपकोपानहच्छत्र           | ८३०        | गरुड. उ., 24. 54       |
| दाहच्छेदशिरोभेद           | ५५७   | संव.                 | दीपमञ्जकयोश्च्छाया        | ३९३        | • 4.                   |
| दाहादिस्नानपर्यन्तम्      | ६३६   | वसि.                 | दीयमानं न गृह्णाति        | १२०        | नार., 159. 9           |
| दिग्छाभं वा दिगागतः       | ११९   | नार., 158. 5         | दीयमानं न यहाति           | १७३        | याज्ञ., 2. 44          |
| दिनं सुराणामयनम्          | ३३४   | सि. शि. गोल.         | दीर्घकुत्सितरोगार्ता      | ९६         | नार., 177. 36          |
|                           |       | त्रिप्रश्न., 11      | दोर्घतमा मामतेय:          | 803        | ऋ. सं., 1. 158. 6      |
| दिनच्छिद्रेऽर्कसंकान्तौ   | ८१७   | मत्स्य.              | दीर्धमूलकमेव च            | ८२८        | वायु.                  |
| दिनत्रयमयाची स्यात्       | ५१५   | परा., 8. 38          | दीर्णतक्रमपेयं च          | ५७९        | व्रह्म.                |
| दिनद्वयं च नाश्रीयात्     | 484   | आप.                  | दु:खभागी च सततम्          | ७५७        | मनु., 4. 157           |
| दिनद्वयं चैकमक्तः         | 484   | परा., 8. 38          | दु:खे च शोणितोत्पादे      | ९७         | याज्ञ., 2. 225         |
| दिनानि पशुरोमिः           | 428   |                      | दु:खोत्पादि गृहे द्रव्यम् | ११३        | याज्ञ., 2. 224         |
| दिनान्ते नखरोमाणि         | 475   | विष्णु.              | दुराचारो हि पुरुषः        | ७५७        | मनु., 4. 157           |
| दिनैकगम्यदेशस्था          | ४१६   | च्यास.               | दुर्गन्धि फेनिलं क्षारम्  | ७८९        | मार्क.                 |
| दिनोन्मुखेऽकें दिनमेव     | 338   | सि. शि. गोल.         | दुर्गमध्ये गृहं कुर्यात्  | ५७         | बृहस्प., 1, 45         |
|                           |       | त्रिप्रश्न., 11      | दुर्गायाः पाययेचौरान्     | २४४        | नार.                   |
| दिवं गतानि विप्राणाम्     | ४१७   | मनु., 5. 159         | दुर्गायाः स्नापयेच्छूलम्  | 588        | नार                    |
| दिवसस्यैव पूर्वाह्वे      | .२२०  | पिता.                | दुईष्ट:स्रु पुनर्दञ्चा    | १६६        | याज्ञ., 2. 305         |

|                                        | _                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| दुर्देशपपदश्चेव ६८५                    |                        | देवखातेषु यत् तोयम् २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३६   | पिता.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| दुर्बलेऽनुग्रहः कार्यः ५२५             | परा., 6. 55            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४९   | सनु., 4. 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| दुर्भाण्डस्यमसद्यस्कम् ७१८             | बृ. नार.               | देवतानां पितृगां च ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ०१   | कार्ण्गाः (लिखि., 8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| दुर्भिक्षे राष्ट्रसंपाते ३६९           | परा. (बृ. परा., 8. 19) | देवताभ्यस्तु यद् दत्त्वा ८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | मनु., 6. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| दुर्वृत्तब्रहाविद्क्षत्र ५५५           | याज्ञ., 3. 268         | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६२   | वसि., 11. 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| दुष्कर्मसु प्रयुक्तानि ७१३             | भर.                    | देवद्विजगृहे तीर्थे ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29.  | शता.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| दुष्टा द्विधा त्रिधा वापि ३९६          | देव.                   | देविषतृमनुष्यभूत ८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ५३   | गीत., 3. 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| दुहिताचार्यभार्या च ४६७, ६०३           | नार., 182. 74          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ०९   | बृहस्प., 8. 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| दुहिता. श्वशुरश्चैव ७०४                |                        | देवब्राह्मणराज्ञां च १०५,५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ९७   | नार., 206 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| दुहितॄणां प्रस्ता चेत् ३०७             | याज्ञ., 2. 145         | देवभूतिवृयज्ञाः ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३० : | प्रचे.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| दुहितॄणामभावे तु ३०८                   | कात्या., 918           | a second control of the control of t | ५४ : | गौत., 28. 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| दुहित्रं खद्गमृगस्य ७९२                | शाता.                  | देवर्त्वक्सातकाचार्य ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ९२   | याज्ञ., 1. 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| दूतं चेव प्रकुर्वीत ५४                 | मनु., 7. 63            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ७१   | - 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| दूतक: खटिकाग्राही १९८                  | बृहस्प., 5. 20         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ९७   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| वूराध्वोपगतं श्रान्तम् ७२४             | परा., 1. 41            | देवानभ्यर्च्य गन्धेन ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ९७   | ब्रह्माण्ड.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| दूर्वो प्रवालमप्रिम् ३२८               | হান্ত্ৰ. (ABORI,       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३०   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | vol. 8, p. 113)        | देवानामृजवो दर्भाः ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६४   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| दूर्वायाः सप्त पत्राणि २३१             | नार पिता               | देवा यज्ञमतन्वत ८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :23  | <b>寒. सं., 10. 90. 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| दूषणे तु करच्छेदः १०९                  | याज्ञ., 2. 288         | देवारामतडागादि ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60   | गार्ग्य.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| दूषयंस्तु मृषा शतम् ९६                 | याज्ञ., 1. 66          | देवार्चनपरा विप्रा: ८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ०३   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| दूषयेचास्य सततम् ४६,७२                 | मनु., 7. 195           | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| दूषितो गहिंत: साक्षी १९२               | बृह₹प., 6. 31          | देवालयगजाश्वानाम् ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | स्कान्द.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| दृतिं धनुर्वस्तमविम् ५५५               | याज्ञ., 3. 268         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६७   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| हश्यमानकारणकशिक्यच्छेद २२८             | स्मृ. च. व्यव.,        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | नार., 117. 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| The state of the state of the state of | <b>p.</b> 111          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | वामन., 6. 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| दृश्यादा तद्विभागः स्यात् २८६          | याज्ञ., 2. 122         | देवेभ्यश्च हुतादन्नात् ६७२,७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | याज्ञ., 1. 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| दृष्टप्रयोगश्चान्यत्र २३०              | पिताः                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | पिता.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| दृष्टश्चुनानुभूतार्थात् २००            | नार., 91. 147          | देव्या लक्षजपेनैव ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | च. वि.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| हृष्ट्वा ज्योतिर्विदो वैद्यान् ६८      | यात्त., 1. 333         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | कात्याः (ग्रुकः, 4. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| दृष्ट्वा सूर्य निरीक्षेत ६२३           | र.म.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 106)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| देयं चौरहतं द्रव्यम् ५२                | याज्ञ., 2. 36          | देशं कालं तथात्मानम् ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 66   | The second secon |
| देयं तद्धनिके द्रव्यम् १८३             |                        | देशं कालं धनं संख्याम् २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| देयं प्रतिश्रुतं यत् स्यात् १८४        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| देयं भार्याकृतमृणम् १८२                |                        | देशं कालं वयः शक्तिम् ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        |                        | देशजातिकुलादोनाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | नार., 209. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| देवकृतस्यैनसः ६४५, ६५४                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|   | •                         |       |                       |                             |       |                      |
|---|---------------------------|-------|-----------------------|-----------------------------|-------|----------------------|
|   | देशविशेषे सुवर्णम्        | २८२   | आप. घ., 2. 14. 7      | द्रोणै: षोडशिम: खारी        | 28    | भवि                  |
|   | देशश्चव तथा स्थानम्       | ६०    | बृहस्प., 2. 37        | द्वात्रिंशदङ्गुलान्याहुः    | २२९   | पिता.                |
|   | देशाचारविरुद्धं यत्       | १९३   | कात्या., 270          | द्वादशं तु सुरा मद्यम्      | ३७४   | पुल.                 |
|   | देशाचारेण चान्यांस्तु     | १७५   | कात्या., 477          | द्वादश द्वादशाग्रेभ्यः      | ११७   | कात्या.श्री.,10.2.24 |
|   | देशादिकं क्षिपन् दाप्यः   | . ९१  | बृहस्प., 20. 17       | द्वादशभिवर्षैर्महापातकिनः   | ५६९   | हारी.                |
| : | देश देशान्तरं याति        | २०२   | याज्ञ., 2. 13         | द्रादशरात्रं निगहार:        | ५१७   | सुम.                 |
|   | देशानुरूपतः पक्षम्        | १८७   | बृहस्प., 10. 76       | द्वादशरात्रं पतितोत्पन्नश्च | ६५९   | वृ. वसि.             |
|   |                           | ३६५   |                       | द्वादशरात्रमुदकेन           | ५१७   | गौत.                 |
|   | देशान्तरस्यक्रायैक        | ४८५   | कात्या. स्मृ., 6. 4   | द्वादशसंवत्सरान्            | 488   | गोत., 22. 3          |
|   | देशे काले च पात्रे च      | ७६०   | ब्रह्म.               | द्वादशाङ्गुलकं विषे         | ६८२   | गर्ग.                |
|   | देहाभिमाने यत् पापम्      | 360   |                       | दादशाब्दं त्रतं कुर्यात्    | ४७९   | सुम.                 |
|   | देहेन्द्रियविनाशे तु      | १०३   | कात्याः, 787          | द्वादशावरान् द्वादश         | ४०८   | য়ীন. (आश्व. गृ.,    |
|   | दैवतं देवतानां च          | 668   | महाभार. अनु., 254.    |                             | 11.11 | 1. 6. 1)             |
|   |                           |       | 10                    | द्वादशाहं तु पयसा           | ५७५   | हारी.                |
|   | दैवयुक्तं तु तच्छाद्रम्   | ७८७   |                       | द्वादशाहेन प्रजाकामम्       | ६३७   |                      |
|   | दैवसाध्ये पौरुषेयीम्      | २०६   | नार.                  | द्वादशे वापि कुर्वन्ति      | ४२४   | नार.                 |
|   | दैविकानां युगानां च       | १५    | मनु., 1. 72           | द्वादशेऽहनि षष्ठे वा        | ३४८   | मवि.                 |
|   | दैवे कर्मणि पित्र्ये च    | ३७२   | आप.                   | द्वादश्यां भाद्रशुक्लस्य    | ४४६   | ब्रह्म.              |
|   | दोषः स्यात् सर्ववर्णेषु   | ४८६   | गार्ग्य. (शाता., AL   | द्वापरे त्वन्नमादाय         | ४७३   | परा., 1. 26          |
|   |                           |       | MS, p. 9)             | द्वाभ्यां सहाथ तत्पुत्राः   | ४०३   | काष्णी.              |
|   | दोषस्त्वा पञ्चमाद्वर्षात् | ५६९   | कुमार:                | द्वारकाजातचकाङ्का           | ७०८   | स्कान्द.             |
|   | दोषै: प्रयाति जीवोऽयम्    |       | याज्ञ., 3. 131        | द्वाराणां चैव मेत्तारम्     | ₹ १ ३ | मनु., 9. 289         |
|   | दोषोऽन्यत्र               | १६२   | सुम.                  | द्वाविंशतिः परोऽन्यस्य      | ४२६   | व्यास.               |
|   | दौहित्रीं पुत्रतनयाम्     | ६०५   | च. वि.                | द्वाविमी पुरुषी लोके        | ८७६   | गीता., 15. 16        |
|   | दौहित्रो विद्पतिश्चैव     | . ५५२ | विष्णुधर्मो., 3.300.9 |                             | १८९   | याज्ञ., 2. 56        |
|   | द्यूतं निषिद्धं मनुना     | १२२   | बृहस्प., 27. 1        | द्विगुणं सवनस्थे तु         | ५४६   | याज्ञ., 3. 252       |
|   | द्यूतं समाह्ययं चैव       | १२२   | मनु., 9. 221          | द्विगुणास्तूत्तरा श्रेयाः   | १४२   | कात्या., 746         |
|   | द्यूते समाह्यये चैव       | १७७   | कात्या., 228          | द्विगुणीकृत्य मूलाग्रै:     | 605   |                      |
|   | द्रवं हिन: सुवेगैव        | ७१९   |                       | द्विगुणे व्रत आचीर्णे       | 470   | परा., 9. 53          |
|   | द्रविणाईश्च धुर्यश्च      | १८०   | कात्या., 557          | द्विजस्तृणैधःपुष्पाणि ९९    | ,४९६, |                      |
|   |                           | ४७८   |                       |                             | 494   | याज्ञ., 2. 166       |
|   | द्रव्यहस्त उच्छिष्टः      |       |                       | द्विजातय: सवर्णासु          | ५४७   | मनु., 10. 20         |
|   | द्रव्ये पितामहोपाचे २८    |       | बृहस्प., 26. 13       | द्विजातिकर्मभ्यो हानिः      | ४७२,  | garagi epe           |
|   | द्राक्षेक्षुटङ्कखर्जूर    | ५६९   |                       |                             | ५४३   | गीत., 21. 4          |
|   | द्वपदादिवेन्मुमुचानः      | 500   |                       | द्विजातिभिर्न पातन्या       | ३७५   | यम.                  |
|   | हुपदा नाम गायत्री         | 000   | यो. याज्ञ., 7. 181    | द्विजातिभ्यो धनं लिप्सेत्   | ६३३   | व्यास.               |
|   |                           |       |                       |                             |       |                      |

|                              |              |                              | •                       |              |                     |
|------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------|
| द्विजातीनां च वर्णानाम्      | . <b>४</b> ७ | मनु., 8. 348                 | <b>धटमामन्त्रये</b> चैव | २२६          | पिता.               |
| द्विजातीनां ग्रूद्रस्त्वेकः  | २८९          | विष्णु(T)., 18. 32           | घटस्योत्तरभागे तु       | २२५          | पिता.               |
| द्विजानां संनिधाने च         | २४२          | नार.                         | घटादीनि विवान्तानि      | २१४          | पिता.               |
| द्विजार्थे गोहितार्थे च      | ५५७          | संब.                         | घटादुचतरे तन्तौ         | 222          | नार. पिता.          |
| द्विजैक्षिभिस्तु न ग्राह्मम् | ३७५,         |                              | घटेऽभियुक्तस्तुलितः     | २२७          | बृहस्प., 8. 49      |
|                              | ५६७          | धन्वन्तरि:                   | घटोऽमिरुदकं चैव         | २०७          | बृहस्प., 8. 3       |
| द्विजोन्छिष्टं तु भोजनम्     | ५८३,         |                              | धनं तत्पुत्रिकाभर्ता    | ३०६          | मनु., 9. 135        |
|                              | ७५१          |                              | धनं नागहदे तोये         | ६३५          | यम.                 |
| द्विजोत्तमानामेवोक्तः        | ४७०          | भवि.                         | धनं पत्रनिविष्टं तु     | <b>३</b> २३  | कात्या., 882        |
| द्वितीयं तु पितुस्तस्याः     | ७७६          | मनु., 9. 140                 | धनं वा जीवनायालम्       | ५४६          | भवि.                |
| द्वितीयापि भवेच्छूद्रा       | ३१५          | महाभार. अनु.,                | धनं व्यपोह्य तिच्छष्टम् | २८९          | बृहस्प., 26. 86     |
|                              |              | 82. 52                       | धनवृद्धिप्रसक्तांश्च    | ४८६          | कात्याः स्मृ., ६. ६ |
| द्वितीये वा मासि             | 858          | <b>जातू</b> .                | धनस्त्रीहारिपुत्राणाम्  | १७९          | नार., 54. 23        |
| द्वितीयेऽहनि शुध्येयुः       | ५७५          | ब्रह्म.                      | धनान्यार्जियतुं युक्तः  | ६२८          |                     |
| द्वितीये हस्तचरणी            | १२३          | मनु., 9. 277                 | धनापहरणे चैव ५९३,       | ५९६          | मनु.(शङ्ख.,ABORI,   |
| द्विनागनाङ्य: पलसप्त         | ७७९          | जैमि.                        |                         |              | vol. 8, p. 120)     |
| द्विनेत्रभेदिनो राज          | १०२          | यारा , 2. 304                | धनिकः श्रोत्रियो राजा   | ७५३          |                     |
| द्विपणे द्विशतो दण्ड:        | ११५          | याज्ञ., 2. 248               | धनिकस्य धनं दाप्य:      | १८९          | पिता.               |
| द्विराचम्यात्मानम्           | ६८५          | आश्व. परि., p. 141           | धनिकस्यापि वा दोषात्    | १९२          | कात्या., 273        |
| द्विसहस्रपणो दाय:            | ३०४          | ब्यास. ( <i>IC</i> , vol. 9, | धनिकस्येव वर्धेत        | १७८          | नार., cf. 79. 115   |
| •                            |              | p. 98)                       | धनिष्ठाप्रतिपद्युक्तम्  | 888          |                     |
| द्वे परदारे                  | ६०५          | गौत., 22. 31                 | धनी चोपगतं दद्यात् १७८  | ,१९४         | याज्ञ., 2. 93       |
| द्वेषं दम्भं च मानं च        | ७५५          | मनु., 4. 163                 | धनु:शराणां कर्ता च ४८८  | ۶٥۵ <u>,</u> | मनु., 3. 160        |
| द्वौ तु यौ विवदेयाताम्       | ३१०          | मनु., 9. 191                 | धनेन चाविभक्तेन         | ३२८          | उश.                 |
| द्री दभौं प्राङ्मुखी दैवे    | ७६१          | देव.                         | धनैरिज्यादिकार्याणि     | ६२८          |                     |
| द्वी द्वी पिण्डी प्रदानन्यी  | ३२९          |                              | धन्यः कपोतवर्णाभः       | ८१९          | मत्स्य.             |
| द्वौ पिण्डौ ब्राह्मणे दचात्  | ७७४          | यज्ञगर्श्व:                  | धन्यो मार्जारपादस्तु    | ८१९          | मत्स्य., 207. 20    |
| द्री सपिण्ड: सकुल्यो वा      | ३१६          | देव.                         | धरणानि दश शेय:          | ७६           | मनु., 8, 137        |
| द्वयंशहरोऽर्घहरो वा          | २८३          | कात्या., 851                 | धरण्या च दूर्वाङ्कुर    | ८८९          |                     |
| द्रचङ्गली त्र्यञ्जली शस्तो   | 604          | गोभिल:                       | धर्ता दिव: पवते         | ६५४          | 寒. et., 9. 76. 1    |
| द्रचहाच्छुद्धिर्भवेत् तस्य   | ३६३          | अग्निस्मृतिः                 | धर्मे चाप्यसुखोदर्कम्   | ७५६          | मनु., 4. 176        |
|                              | •            |                              | धर्मः साधारणश्चैव       | ३२           | भवि.                |
|                              | २२६          | पिता.                        | धर्मकृत्येषु धर्मज्ञान् | 88           | बुधभूषणम्, 2. 43    |
| घटं तु कारयेन्नित्यम्        | २२३          | पिता.                        |                         | ६३३          | देव.                |
| धटः सर्वर्तुकः प्रोक्तः      | २१५          | पिता.                        |                         | ८०२          | मनु., 4. 195        |
| घटकोशादिभि: २१६              | २१९          | नार.                         | धर्मपर्यायशब्देन        | २२६          | नार., 117. 277      |

| ·                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |        |                           |
|-----------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|---------------------------|
| धर्मविद्दक्षिणं हस्तम्      | ६७८   | देव.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | धृष्टान्यगतभावा च          | ९६     | नार., 177. 36             |
| धर्मशास्त्रविचारेण          | 40    | कात्या., 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | धेनुं दद्याद् द्विजेम्योऽथ | ५२४    | शाता.                     |
| धर्मशास्त्रानुसारेण         | 44    | याज्ञ., 2. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | धेनो: सुतं निरीक्षेत       | ८१८    | मत्स्य., 207. 13          |
| धर्मशास्त्रार्थकुरालै:      | .५६   | कात्या., 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | ७१८    | भाग., 11. 27. 40          |
| धर्मार्थ चैव विश्रेभ्यः     | ६६    | मनु., 7. 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ध्यायेन्नारायणं देवम्      | २८     | दक्ष. (AL MS.,            |
| धर्मार्थं यश्चरेदेतत्       | ५३५   | याज्ञ., 3. 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |        | p. 5)                     |
| धर्मार्थी यत्र न स्याताम्   | ३६    | विष्णु(T)., 29. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ध्रुवो घरस्तथा सोमः        | 558    | पिता.                     |
| धर्मावाहनपूर्वे तु          | २५०   | पिता.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ध्वजगणिकाश्चाप्तजनाश्च     | ६८९    | वराह.                     |
| धर्मासनमधिष्ठाय             | 40    | मनु., 8. 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ध्वजिनी मिस्यिनी चैव       | १४१    | नार.                      |
| धर्मे गृहीते शुद्धः स्यात्  | २५१   | पिता.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |        |                           |
| धर्मे चार्थे च कामे च       | ४०६   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | न कथंचन कुर्वेन्ति         | ३७     | नार., 63. 57              |
| धर्मेण व्यवहारेण            | १७५   | मनु., 8. 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | न कथंचन दुर्योनिः          | २७९    | मनु., 10. 59              |
| धर्मोपदेशं दर्पेण           | ८९    | मनु., 8. 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | न कदाचन कुर्वीत            | ६७७    |                           |
| धर्मोपदेशकर्ता च            | ८९    | बृहस्प., 20. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | न कदाचित् पचेदन्नम्        | ७९४    | आदित्य.                   |
| धातार्थमा च मित्रश्च        | २२४   | पिता.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | न कदाचिदुदङ्मुखः           | ७३४    | हारी.                     |
| धातोर्धात्वन्तरमाप्तिः      | २४२   | पिता.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | न कर्म निष्फलं कुर्यात्    | ७५०    | मनु., 4. 70               |
| धात्रीं पुत्रीं च पौत्रीं च | ६०४   | न्याघ्र.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | न कर्मवित्र चाधीते         | 787    | शाता.                     |
| धाना दिध च सत्तूंश्र        | ७३३   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | न कश्चिदभियोक्तारम्        | २१४    | कात्या., 244              |
| धान्यं दशभ्यः कुम्भेभ्यः    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | न कश्चिद्रेदकर्ता च        | १९     | परा., 1. 21               |
|                             | , ५९३ | मनु., 8. 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | न कुर्याजनके ज्येष्ठे ४८७  | , ६३०  | त्रिकाण्डमण्डनः, 1.67     |
| धान्यं वासांसि शाकं वा      | ४३७   | मनु., 2. 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | न कुर्याद् गुरुपुत्रस्य    | ४३५    | मनु., 2. 209              |
| धान्यगोविप्रदेवानाम्        | ७४३   | मार्क.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | न कुर्वीतात्मनस्त्राणम्    | ५५६    | परा., 8. 32               |
| धान्यमानेषु बोद्धव्याः      | 326   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | न कूपमवरोहयेत्             | ६९२    | आश्व. <b>गृ.,</b> 3. 9. 7 |
| धान्यमिश्रोऽतिरिक्ताङ्गः    | ५१०   | याज्ञ., 3. 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | नक्तं चान्नं समभीयात्      | ८५६    | मनु., 6. 19               |
| धान्यरत्नोपरिस्थं तु        | ८४२   | गहड.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | नक्रं गते चापररात्रमेषाम्  | ३३४    | सिद्धान्त:                |
| धान्यहारी दशगुणम्           | १०६   | बृहस्प., 22. 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | नक्षत्रराश्यो रविसंक्रमे   | ७७९    | जैमि.                     |
| धान्यानामष्टमो भागः         | ૪૧    | मनु., 7. 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | नक्षत्रे च न कुर्वन्ति     | ७८०    | महाभार.                   |
| धान्यात्रधनचौर्याण          | ५९३   | मनु., 11. 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | नक्षत्रेषु च सर्वेषु       | ७८१    | क्र्म., 594               |
| धान्ये चतुर्गुणा प्रोक्ता   | १७४   | बृहस्प., 10. 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | नखाय्रकेशनिर्धूत           | ३९३    | लिङ्ग.                    |
| धारयेत् तत्र चात्मानम्      | ८६४   | याज्ञ., 3. 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | निखदंष्ट्रिविपन्नानाम्     | ७८६    | प्रचे.                    |
| धारयेदक्षमालां वा           | ७१६   | शौन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | न गर्भदोषस्तत्रास्ति       | ६१२    | परा.                      |
| धारयेदुत्तरे पार्श्वे       | २२३   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | न गोब्राह्मणयो: कपिलयो     | : ७५०  |                           |
| धूपोपहारमन्त्रेश्च          | २४२   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | नग्न: स्नात्वा च ४९८       | ८, ६३२ | याज्ञ., 3. 290            |
| धूरसि धूर्व धूर्वन्तम्      | ७१०   | तै. सं., 1. 1. 4. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | नमः स्यान्मलबद्वासाः       | ६९५    |                           |
| धूर्ते वन्दिनि मत्ते च      | ४९    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | नमश्च बहुवस्त्रः स्यात्    | ६९५    |                           |
| घृतो भावयसे यस्मात्         | २२६   | (i) in ½ m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 | नमश्च स्यूतवस्त्रः स्यात्  | ६९५    | गोमिल;                    |
| Secondary Land              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |        |                           |

| नमां परस्त्रियं दृष्ट्वा   |            | / ADODI                           |                             |             |                           |
|----------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|
| गना परास्त्रय हथ्या        | ६०८        | হাজ্ব. (ABORI,<br>vol. 8, p. 127) | न जीवन्तमतिक्रम्य           | ५७७२        | कात्या. स्मृ., 16. 12     |
| नमो द्विगुणवस्त्रः स्यात्  | ६९५        | गोभिल:                            | न जुगुप्सेत कहिंचित्        | ६६०         | मनु., 11. 189             |
| न च क्षुधास्य संसीदेत्     | ६६         | मनु., 7. 133                      | नटे चारणम्हेषु              | ४९          | दक्ष., 3. 18              |
| न च दन्तमयीं शय्याम्       | ७४२        |                                   | न तं याज्यं विदुर्विपाः     | ४४२         | उश.                       |
| न च नक्तं श्राद्धं कुर्वीत | ७८१        | आप. ध., 2. 17. 23                 | न तच्छक्यमणकर्तुम्          | ३०५         | बृहस्य., 26. 104          |
| न च नृत्येन गायेच          | ७५४        | मनु., 4. 64                       | न तच्छक्यमपाहतुंम्          | १५९         | नार., 71. 91              |
| न च प्रापितमन्येन          | ५७         | मनु., १. ४३                       | न तत्र गोमिनां दण्डः        | १२५         | नार., 170. 35             |
| न च भार्याकृतं पतिः        | १८४        | नार., 52. 18                      | न तत्र दोष: पालस्य          | १२४         | नार., 171. 37             |
| न च मूत्रपुरीषं च          | ७४९        | याज्ञ., 1. 135                    | न तत्र प्रणयेद्दण्डम्       | १२७         | मनु., 8. 238              |
| न च रक्तो विरावयेत्        | ७५२        | मनु., 4. 64                       | न तत्र विषमं भागम्          | .२८२        | मनु., 9. 215              |
| न चर्मोपरिसंस्थश्च         | ७३१        | ब्रह्म.                           | न तत्सुतस्तत्सुतो वा        | १५९         | याज्ञ., 2. 28             |
| न च श्राइं कनिष्ठस्य       | ४८६        | कात्या.                           | न तत्सुता ऋणं दद्युः        | १८७         | याज्ञ., 2. 54             |
| न च संसृष्टमैथुनाम्        | ७४८        | याज्ञ., 1. 135                    | न तमहो न दुरितम्            | ६४६         | <b>汚. सं., 10. 126. 1</b> |
| न च सीसमयानीह              | ७९१        | शाता.                             | न तस्य दोषं मन्यन्ते        | ७३५         | अङ्गि.                    |
| न चाग्न्युदकरोषेण          | ६८४        | आप., AL, 2. 68                    | न तस्य निष्कृतिः शक्या      | ४६५         | संव.                      |
| न चाशातकुले दद्यात्        | 202        | <b>শরি.</b>                       | न तस्य निष्कृतिर्देष्टा ४७६ |             | ଖଞ୍ଜି.                    |
| न चान्यगोत्रान् न बटुम्    | ४८६        | ज्योति:शास्त्रम्                  | न तस्य मानसो दाहः           | ८४६         | लिङ्ग.                    |
| न चान्यत् कारयेत् कर्म     | १ं३१       | नार., 144. 17                     | न तापसैर्वाह्मणैर्वा        | ८६०         | मनु., 6. 51               |
| न चापि हारवेदन्निम्        | २१६        | नार., 122. 315                    | न तानद्युर्महाराज           | <b>७७८</b>  | विष्णुधर्भी., 1. 142.     |
| न चार्चयेद् द्विजानाशी     | ६९७        | देव.                              |                             |             | 27                        |
| न चार्तिमुच्छति क्षित्रम्  | २४७        | मनु., 8. 115                      | न तिर्यगुदक्पत्यक्शिराः     | .७४२        | हारी.                     |
| न चार्थ सिद्धिरुमयो:       | ६२         | कात्य'., 190                      | न तिष्ठन प्रणतः             | ६८४         | बोधा., 1. 5. 15           |
| न चावधूनयेत् केशान्        | ६९६        | शाताः                             | न तु स्त्री पुत्रं दद्यात्  | २५९         | वसि., 15. 5               |
| न चासन्दीस्थिते पात्रे     | ७३२        | वि. पु., 3. 11. 30                | न तृप्तास्तस्य ये यन्य      | 966         | काष्णी.                   |
| न चेत् तजिहाकारितम्        | १३९        | नार., 131. 9                      | न तैलाभ्यक्तशियः            | ७४२         | उश.                       |
| न चेदुत्पद्यते चानम्       | ७२५        | बोधाः                             | न त्वक्रभेदं विशस्य         | 60          | हारी.                     |
| न चैकस्मिन् विवादे तु      | <b>६</b> २ | कात्या., 190                      | न त्वेवैकं पुत्रं दद्यात्   | २५९         | वसि., 15. 3               |
| न चैनं पादतः कुर्यात्      | ७५०        | मनु., 4. 54                       | न त्वेवैकं सर्वेषाम्        | ७६२         | आश्व. ए., 4. 7. 2         |
| न चेवावतहस्तेन             | ं६८४       | परा                               | न त्वेवैनमभिह्यन            | ४३७         | गोत., 2. 8                |
| न चोत्पातनिमित्ताभ्याम्    | ८६३        | मनु., 6. 50                       | न दण्डप्रतिषेधोक्तिः        | 4८९         | मवि.                      |
| न च्छिन्द्याचखलोमानि       |            | ਸਰੂ., 4. 69                       | न दत्तं स्त्रीधनं यस्यै     | ३०३         | कात्याः (याज्ञः,          |
| न जन्ममासे दिवसे           |            |                                   |                             |             | 2. 148)                   |
| न जातु ब्राह्मणम् ८२,      | •          |                                   | न दत्तं स्त्रीधनं यासाम्    | ३१७         | 1243                      |
| न जीर्णदेवायतने            |            |                                   | न दद्यादृणवद्दाप्यः         | <b>१</b> ५२ | कात्या., 642              |
|                            | ७७२        |                                   | न दहेत् स्वामिनं तस्याः     | ४१६         | व्यासः                    |
| The F                      |            | 325)                              | न दीक्षितस्यानमश्राति       | 800         |                           |
|                            |            |                                   |                             |             | 1.7 miles                 |

|     | नदी तीरे प्रकुरते         | १४३        | व्यास.                   | न भर्तारं तद्वनधून् वा    | ४१२    | •                       |
|-----|---------------------------|------------|--------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|
|     | नदीतीरेषु गोष्ठेषु        | 420        | शाता.                    | नमस्य फाल्गुने मासि       | ५४२    | •                       |
| ·   | नदीपर्वतसंरोधे            | ५५९        | आप., 1. 24               | न भार्यादर्शनेऽश्रीयात्   | ७४८    | থায়., 1. 131           |
|     | नदी वेगेन                 | ३९३        | विष्णु(T)., 22. 91       | न भिन्नकार्वादणसरित       | १२१    | वसि., 19. 37            |
|     | नदी वैतरणी नाम            | ५०१        |                          | न भिन्नावकीर्णे           | ७ इ ७  | हारी.                   |
|     | नदीषु तनुवेगासु           | २३६        | नार., 121. 305           | न भुङ्जीताष्ट्रतं नित्यम् | ७३३    | देव.                    |
|     | नदीसंतारकान्तार           | ५९         | नार., 19. 49             | न भुष्ठीतानुपस्थितः       | ४६६    | জ <b>ঙ্গি. ড., 2.</b> 2 |
|     | न देवैर्न मनुष्यैः        | ३९९        | आप. श्री., 24. 5. 3      | न मैक्ष्यलब्धे न धृतादहो  | षे १२१ | वसि., 19. 37            |
|     | नद्या राज्ञाथवा दैवात्    | १४३        | व्यास.                   | नभोभूम्यन्तरं प्रयन्      | ६७५    | कात्या.                 |
|     | न द्वितीयश्च साध्वीनाम्   | १८१        | मनु., 5. 162             | न भ्रातरो न पितर:         | २९८    | मनु., 9. 185            |
| - " | न नमां स्त्रियमोक्षेत     | ७४८        | <b>आश्व. र.,</b> 3. 9. 6 | नम इदुग्रं नम आ विवार     | से ६४५ | <b>%. も.</b> , 6. 51. 8 |
|     | न नावं न खरं नोष्ट्रम्    | 886        | मनु., 4. 120             | न मजनीयं स्त्रीवालम्      | २१६,   |                         |
|     | न नावि भुज्जीत            | ७३६        | आप. ध., 1. 17. 6         | •                         | २१७    | नार., 122. 313          |
|     | न निर्वपति यः श्राद्धम्   | ১৩৩        | मनु., CSS, 3. 124        | न मण्डलमतिकामेत्          | २३२    | याज्ञ. पिता.            |
|     | न निषेध्योऽल्पवाधस्तु     | १४३        | याज्ञ., 2. 156           | न मत्तोन्मत्तमूक          | ४२४    | হাঙ্ক্ক. (ABORI,        |
|     | नन्दायां भार्गवदिने       | ७८६        | गार्ग्य.                 |                           |        | vol. 7, p. 110)         |
|     |                           | २२०        |                          | न मलिनवाससा सह            | ७४०    | वसि., 12. 5             |
|     | न पातन्या द्विजोत्तमैः    | ३७६        | मनु., 11. 94             | नमस्ते रुद्र मन्यवे ६४७,  | ६५५,   |                         |
|     | न पादौ न शिरो वस्तिम्     | ४६७        | बृहस्प. आचा., 90         | •                         | ८२०    | तै. सं., 4. 5. 1        |
|     | न पाषण्डजनाकान्ते         | ७५३        | मनु., 4. 61              | न मातान पितान स्त्री      | ११४    | मनु., 8. 389            |
|     | न पिण्डस्तस्य नाशीचम्     | ३६७        | হাজ্ব., 15. 21           | न मातापितरावतिक्रमेत्     | ११४    | হান্ধ্ৰ. (ABORI,        |
|     | न प्रचारं गृहे कुर्यात्   | ६१४        | ऋध्य.                    |                           |        | vol. 8, p.111)          |
|     | न प्रतिग्रहभूदेंया        | ३१२        | बृहस्य., 26. 121         | न मातृतो ज्येष्ठयमस्ति    | ३२०    | मनु., 9. 125            |
|     | न प्रसारितपादोऽपि         | <b>७३८</b> | ब्रह्म., 26. 122         | नमो नारायण येति           | ८६३    |                         |
|     | न प्रातमध्य न्दन          | ६७४        | गौत., 9. 48              | न यक्षनागायतने            | ७४३    | मार्क.                  |
|     | न प्रातर्मृतिकास्त्रानम्  | ६९९        |                          | न यज्ञियानां वृक्षाणाम्   | ६७६    | हारी.                   |
|     | न प्रावृषि विषं दद्यात्   | २१८        | नार., 113. 259           | नयतीति नरः प्रोक्तः २६,   | 224    | व्यास.                  |
|     | न प्रोबितेऽलंकुर्यात्     | ४१३        | हारी. (NPP, vol.         | न यन्त्रके न देहरुयाम्    | ४१४    | स्कान्द., 4. 4. 28      |
|     |                           | . :        | 63, p. 186)              | न योषित् पतिपुत्राभ्याम्  | १८२,   |                         |
|     | न पालकृष्टे न जले         | ६७६        | मनु., 4. 46              |                           | १८५    | याज्ञ., 2. 46           |
|     | न वान्धवो न चारािः        | १९७        | नार., 101. 190           | नरकाकखराश्वानाम्          | ५८२    | अङ्गि.                  |
|     | न ब्रहाःभिन्याहारयेत्     | ४३७        | गीत., 2. 9               | न रजस्वलया                | ७४०    | वसि., 12. 6             |
|     | न ब्राह्मणानां विषम्      | २१०        | विष्णु(T)., 9. 27        | नरस्यान्नाशने युग्मम्     | ४२४    | गर्भ.                   |
|     | न ब्राह्मणान्मे दयितम्    | 222        |                          | नरहर्ता हस्तपादी          | १०५    | बृहस्प.                 |
|     | न भक्षयेत् कि गदुष्टम्    | ७३७        | भवि., 1. 186. 23         | नराजातानि तत्त्वानि २६,   | 664    | महाभार. अनु.,           |
|     | न मध्यानुत्सङ्गे मक्षयेत् | ७३२        | गीत., 9. 56              |                           |        | 186. 7                  |
|     | Δ_69                      |            |                          |                           |        |                         |

| न राज्ञ: प्रतिगृह्णीयात् | ६३३   | वृ. हारी. (कूर्म. <b>,</b> 553) | न व्याधिबहुले भृशम्        | ७५३         | मनु., 4. 60           |
|--------------------------|-------|---------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|
| नराणां च नराधिप:         | ८८१   | cf. गीता., 10. 27               | न व्रतेनोगवासेन            | ४१७         | मनु. मार्क.           |
| न रात्री                 | ६९५   | विष्णु(T)., 64. 6               | न शङ्कासु शिर: कोशे        | २१४         | कात्या., 414          |
| न रात्रौ मृत्तिकास्नानम् | ६९९   |                                 | न रायीत समं भर्ता          | ६१४         | ऋष्य.                 |
| नराश्वमेधी मद्यं च       | ५६९   | व्रह्म.                         | न शारीरो दण्ड:             | १०८         | गौत., 12. 43          |
| नराश्चोष्ट्रवराहैश्च     | ६२३   | मनु., 11. 199                   | न श.रता तत्र दोषेण         | ४६९         | भवि.                  |
| नरो गोगमनं कृत्वा        | ६०७   | च. वि.                          | न शीते तोयशुद्धिः स्यात्   | २१८         | नार., 113. 259        |
| नर्मदा सिन्धुपारं च      | ८१०   | आदित्य.                         | न शीर्णखद्वायाम्           | ६४७         | <b>ਪੈ</b> ਠੀ.         |
| न लङ्घयेत् पशुर्नाश्वः   | १२७   | नार., 172. 41                   | नश्यन्ति पापसंघाताः        | ६३४         | अरुगस्मृति:, 1. 138   |
| न लभेद्यत्र गौस्तृतिम्   | ७८९   | मार्क.                          | न श्रेयस: क़ुद्धस्य        | ৩४८         | प्रचे.                |
| न लिप्येतैनसा विप: ६३८   | ८,६६२ | याज्ञ., 3. 41                   | न श्रोत्रियो न लिङ्गस्य:   | १९६         | नार. (मृनु., 8. 65)   |
| न छुप्यते तस्य भागः      | २९८   | बृहस्प., 26. 107                | न श्व: श्वमुपासीत          | ३४१         | श. बा. (मा), 2.1.3.9  |
| न लोहशिलिग्नामग्रिम्     | २१६   | कात्या., 424                    | नष्टं कूलं भिन्नतडाग       | ८३८         |                       |
| नव च्छिद्राणि तान्येव    | ८७०   | या <b>रा., 3</b> . 99           | नष्टस्यान्वेषणार्थे तु     | १८७         | कात्या., 532          |
| नवधा संकरः प्रोक्तः      | ४७३   | बृहस्प. प्रा., 25               | नष्टस्यान्वेपणे कालम्      | १८७         | बृहस्प., 10. 76       |
| नवभागं सहोदश्च           | २६४   | ब्रह्म.                         | नष्टां वै धरणीं पूर्वम्    | २७          | महाभार. शान्ति.,      |
| नवमं सर्वदेवत्यम्        | २२९   | पिता.                           |                            |             | 352. 5                |
| नवमैकादशे चैव            | ३२७   | अङ्गि.                          | नष्टे मृते प्रविजते        | ६३०         | नार., 186. 97         |
| न वर्जयेत् तिलांश्चेव    | ५,९३  | •                               | नष्टो देयो विनष्टश्च       | १७०         | याज्ञ., 2. 59         |
| नवश्राद्धं दशाहानि       | ३५२   | આશ્વ. गૃ. परि.,                 | न संहताभ्यां पाणिभ्याम्    | ७५१         | मनु., 4. 82           |
|                          |       | AL, 20. 1                       | न संहताभ्यां पाणिभ्याम्    | ७५१         | ब्रह्म.               |
| नवश्रादं सपिण्डत्वम्     | ३२८   | उदा.                            | न सगोत्रे हविर्दचात्       | ८०२         | अत्रि                 |
| नवश्राद्धं सह दद्युः     | ३२८   |                                 | न सत्यात् परमो धर्मः       | ६५१         | मनु. CSS, 8. 82       |
| नवश्राद्धममन्त्रं च      | ३४६   | आश्व. ए. परि.,                  | न समावृत्ता मुण्डेरन्      | ७५०         | आप. ध., 1. 10. 7      |
|                          |       | AL, 20.6                        | न सोपानत्गदुको वा          | <i>•६७७</i> |                       |
| नव सप्त पञ्च वा स्युः    | १९७   | बृह <del>र</del> ग., 5. 1       | न स्त्री पतिपुत्रकृतम्     | १८४         | विष्णु(T)., 6. 31     |
| नवानां वाससां प्रोक्षणम् | ३८४   | आप.                             | न स्पृशन्तीह पापानि        | १७९         | -                     |
| न वारये दयन्तीं गाम्     | ७५३   | मनु., 4. 59                     | न स्पृशेद्वामहस्तेन        | ७३४         | बृहस्य. आचा., 90      |
| न विषं स्वेषु तिष्ठत्व   | ३२६   | मनु., 5. 104                    | न स्वातन्त्र्येण कर्तव्यम् | ४१४         | मनु., 5. 147          |
| न विवादे न कलहे          | ४४७   | मनु., 4. 121                    | न हायनर्न पिलतै:           | ४६१         | मनु., 2. 154          |
| न विश्वसेदवि धस्तम्      | ६८७   | कामन्दकनीतिसारः,                | न हार्य राजा देवब्राह्मण   | ५२          | হান্ত্ৰুন্তি. (ABORI, |
|                          |       | 5. 89                           |                            |             | vol. 8, p. 108)       |
| न वृक्षस्यो न तीर्थस्थः  | ४४७   | आप.                             | न हिंस्यात् सर्वभूतानि     | ४३१         |                       |
| न वृद्धिः प्रतिदत्तानाम् | १६९   | नार., 77. 108                   | न हिंस् गद् ब्रह्मण.न् गाथ |             | 1.1                   |
| न इद्धिः स्त्रीयने लामे  | १६९   | संव.                            | न ही नपक्षां युवतिम्       | 40          | कात्या., 97           |
| न ब्याघं न गर्ज नाश्चम्  | ७४९   | ब्रह्म.                         | न कर्यां नारी भिगच्छेत्    | ७४०         | गौत., 9. 29           |

| नाकामेत् कामतरच्छायाम्      | ७४९ | मनु., 4 130               | नान्तर्वासो विना जातु      | ६९७  | व्यास.                     |
|-----------------------------|-----|---------------------------|----------------------------|------|----------------------------|
| नाकामेद्रक्तिष्नूत्र        | ६९२ | याज्ञ., 1. 152            | नान्दीमुखं विवाहादी        | ३६९  | विष्णु. (उघ्वाश्व.,        |
| नागन्धां सजं धारयेत्        | ७४७ | गोभिलग्र., 3. 5. 15       |                            |      | 15. 74)                    |
| नाझयः परिविन्दन्ति          | ४८६ | कात्या.                   | नान्यस्मिन् विधवा नारी     | २५४  | मनु., 9. 64                |
| नामिं मुखेनोग्धमेत्         | ७५० | मनु., 4. 53               | नापि संव्यवहारार्थम्       | ५१३  | मिता., 3. 216              |
| नाङ्क्या राज्ञा ललाटे स्युः | ८१  | मनु., 9. 240              | नापृष्टः कस्यचिद् ब्रूगात् | ४४२  | मनु., 2. 110               |
| नाङ्गभ्यर रियमुद्धरेत्      | ६९७ | 3,                        | नापुत्रस्य लोकोऽस्ति २७१   | ,४१७ | ऐ. ब्रा., 7. 13            |
| नाचामेत्                    | ६८४ | आप. AL, 2. 66             | नाप्राप्तव्यवहारेण         | १७९  | कात्या., 552               |
| नाञ्जयन्तीं स्वके नेत्रे    | ७४८ | मनु , 4. 44               | नाप्सु श्लाघमानः स्नायात्  | ४२९  | आप. ध., 1. 2. 30           |
| नाड्यश्चतस्रः सपलाः         | ७७९ | जैमिनि:                   | नाभिकण्डान्तरोद्भूने       | ६२५  | मनु., (भवि. 1.             |
| नाततायिवधे दोषः १६२,        |     | सुन., ( <i>JOR</i> , vol. | •                          |      | 184. 57)                   |
|                             | •   | 8, p. 84)                 | नाभिदन्नोदकस्थस्य          | २४०  | याज्ञ., 2. 108             |
| नाततायिवधे हन्ता            | १६३ | बृहस्प., 23. 17           | नाभिमात्रे जले स्थाप्यः    | २३७  | नार., 122. 308             |
| नातिविषमेणावतारयेत्         | ५५६ | कर्यः                     | नाभिमात्रे जले स्थाप्यः    | २३७  | पिता.                      |
| नातिसंवःसरं भुङ्गीत         | ८५४ | गौत., 3. 35               | नाभियोज्यः स विदुपा        | २४७  | नार., 125. 31              |
| नात्मनोऽपहरेत् शजम्         | ७५२ | मनु., 4. 55               | नाभिरोजो गुदं शुक्रम्      | ७५४  | विष्णु(T)., 96.89          |
| नात्युच्छितं नातिनीचम्      | ८७३ | गीता., 6. 11              | नाभुक्तं क्षीयते कर्म      | ३४३  | ब्रह्म. वै. प्रकु., 26. 70 |
| नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति   | ७१  | याज्ञ., 1. 358            | नाभेरूर्ध्वं तु दष्टस्य    | ६२४  | अङ्गि. उ., 9. 12           |
| नादीक्षित: कृष्णचर्मणि      | ७४४ | पैठो.                     | नामजातिग्रहं स्वेषाम्      | ८९   | मनु., 8. 271               |
| नाधार्मिके वसेद्वामे        | ७५३ | मनु., 4. 60               | नामृत: शुद्रिमामुयात्      | ५६६  | अङ्गिः                     |
| नाधिकं दशमाद् दद्यात्       | ३१६ | मनु., 9, 154              | नामेध्यं प्रक्षिपेदमौ      | ७५०  | मनु., 4. 53                |
| नाधिरोहेदनड्वाहम्           | ४१५ | स्कान्द्र., 4. 4. 103     | नाम्नोऽस्य यावती शक्तिः    | ५४१  | विष्ण्वनुस्मृति:, 99       |
| नाधीयीत रमशानान्ते          | ४४७ | मनु., 4. 116              | नायसान्यपि कुर्वीत         | ७९१  | शाता.                      |
| नाधीयीताश्वमारूढः           | ४४८ | मनु., 4. 120              | नारं शौनं तथा मांसम्       | ५७८  | शङ्ख., 17. 20              |
| नानाजातिषु पारवयम्          | ३५५ |                           | नारिकेलप्रमाणं तु          | ३४७  |                            |
| नानापीरसमूहस्तु             | १३६ | कात्या., 678              | नारी खल्वननुज्ञाता         | ४१७  | मनु. मार्क.                |
| नानाभक्तान्नरसविन्यासैः     | ३४७ | सत्यवत:                   | नारी स्वर्गमवः प्रोति      | ४१७  | मनु. मार्क.                |
| नानायुधधरा त्राताः          | १३६ | कात्या., 678              | नार्द्रवासा न चाशुचिः      | ७४२  | मार्क.                     |
| नानुक्ता यहानिर्गच्छेत्     | ४१३ | शङ्ख. (ABORI,             | नार्द्रवासा नार्द्रशिराः   | ७३१  | ब्रह्म.                    |
| ×                           | -   | vol. 7, p. 115)           | नार्वाक् संवत्सराद् विशात् | १७९  | नार., 51. 14               |
| नानुरोघोऽस्त्यनध्याये       | ४४९ | मनु., 2. 105              | नावं च सांशयिकीम्          | ६९२  | आप. ध., 1. 32. 27          |
| नानुशासनवादाभ्याम्          | ८६३ | मनु., 6. 50               | नावसिव यकसंस्थाश्व         | १इए  | ब्रह्म.                    |
| नानृतं वदेत्                | ८६२ | विष्णु(T)., 71. 73        | नावियानां तु वैद्यन        | ३२३  | कात्या., 875               |
| नानृतवचने दोषः              | २०० | गेत., 13. 24              | नाविप्रोष्य स्त्रीणाम्     | ४५९  | गौत., 6. 7                 |
| नान्तरा यजेत                | 288 | যন্ত্ৰুন্তি., (ABORI,     | नाशुचिद्वपितृनामानि        | ४६७  | गीत.                       |
|                             |     | vol. 8, p. 109)           | नाशुची राहुतारका: ६२३      | ४इ७, | याज्ञ., 1. 135             |

|                               |       | `                 | 9                                        |      |                     |
|-------------------------------|-------|-------------------|------------------------------------------|------|---------------------|
| नाशुद्धिः प्रसवाशीचे          | ३६५   | देव.              | नित्यश्राद्धेऽमि गन्धाद्यैः              | ७२१  |                     |
| नाश्रीयाद् मार्यया सार्धम्    | ७४८   | मनु., 4, 43       | नित्यानि निवर्तेरन् ३४५,                 | ३५६  | पार., 3. 10. 32     |
| नाश्मपीठोपधाने                | ७४४   | पैठी.             | नित्यानुवादमविधिम्                       | २८२  | आप. ध., 2. 14. 13   |
| नासहस्राद्धरेत् फालम्         | 282   | याज्ञ., 2. 99     | नित्य नैमित्तिके कार्ये                  | 840  |                     |
| नासार्वभौमोऽश्वमेधेन          | ४७५   |                   | निधीनां हि पुराणानाम्                    | ४९   | मनु., 8. 39         |
| नास्तिक: क्रच्छ्रं द्वादश     | ६२९   | वसि., 21. 29      | निनीयारमनि पूर्वे तु                     | ३२७  | प्रचे.              |
| नास्तिके दृष्टदोषे च २१       | १,२१८ | नार., 125. 332    | निन्दितार्घो । जीवनम्                    | ४९०  | याज्ञ 3. 236        |
| नास्तिको नास्तिकवृत्तिः       | ६२९   | হান্ধ্ৰ. (ABORI,  | निन्दितेभ्यो धनादानम्                    | ४९२  | बृहस्प. प्रा., 81   |
|                               |       | vol. 8, p. 121)   | निन्दितेऽहिन सायाह्रे                    | ६६०  | मनु., 11. 182       |
| नास्तिवयं वेदनिन्दां च        | ७५५   | मनु., 4. 163      | नियद्धशिखकच्छस्तु                        | ६८५  |                     |
| नास्तिक्ये तत्प्रमादे         | ६२६   | संग्रह:           | निवद्वासु च मृत्पिण्डान्                 | ६९४  | पग. मनु. बोधा.      |
| नास्फोटयेन्न च क्ष्वेडेत्     | ७५४   | मनु., 4. 64       | निमन्ने शंकरे त्वाप:                     | ८१४  | वामन., 6. 30        |
| नास्यानश्चन् ग्रहे वसंत्      | ७२३   | मनु., 3. 105      | निमज्ज्य प्रवते यस्तु                    | २३९  | नारः पिताः          |
| नास्यासिन् लोकं प्रत्या       | ५४६   | आप. ध., 1. 24. 25 | निमन्त्रयीत पूर्वेद्यु:                  | ७३९  | याज्ञ., 1. 225      |
| नाहारमुपभुङ्गीत               | ७३६   |                   | निमित्तमेकमाश्रित्य                      | 33   | मवि., 1. 181. 14    |
| नि:शङ्केनापि चेद्राश          | ५९२   | भवि.              | निमित्तेषु च सर्वेषु                     | ६३४  | मत्स्य.             |
| नि:सरन्ति यथा लोह             | ८७२   | याज्ञ., 3. 67     | निमीलिताक्षो जठरे                        | ५९०  | भवि                 |
| निक्षिप्तं वा पखव्यम्         | १३५   | नार., 155. 1      | नियतात्मा इविष्याशी                      | ५३३  | मनु., 11. 218       |
| निक्षेपं वृद्धिशेषं च         | १३८   | कात्या., 506      | नियुक्तां सर्वाङ्गघृताभ्यकाम्            | (२५४ | তথা.                |
| निक्षेप: पुत्रदाराश्च         | १४६   | नार., 137. 4      | निरन्वये सपिण्डे तु                      | ४३१  | ब्रह्म.             |
| निक्षेपस्य च सर्वे हि         | ४८०   | यारा., 3. 230     | निरस्यं शेषमेतेषाम्                      | ७३५  | महाभार. अनु., 161.  |
| निक्षेपस्यापहरणम् ४८०,        | ५९६   | मनु., 1157        |                                          |      | 104                 |
| निक्षेपस्यापहर्तारम्          | १४०   | मनु., 8. 190      | निराधाने द्विकशतम्                       | १६७  | च्यास. (IC, vol. 9, |
| निक्षेपो यः कृतो येन          | 620   | मनु., 8. 194      |                                          |      | p. 84)              |
| निखेयोऽयोमयः शङ्कुः           | ८९    | मनु., 8. 271      | निराशाः पितरो यान्ति                     | ७०२  |                     |
| निजं शरीरमुत्सृज्य            | ८७५   | याज्ञ., 3. 202    | निराशास्तस्य गच्छन्ति                    | ६८२  | यम.                 |
| नित्यं दद्यान प्रतिगृह्णीयात् | ६६६   |                   | निरुत्साहान् व्याधिक्तिष्टान्            | २१६  | नार., 122. 314      |
| नित्यं दिव्यानि देयानि        | २१९   | पिता.             | निर्ऋतेरुत्तरे भागे                      | २२४  | पिता.               |
| नित्यं नैमित्तिकं काम्यम्     | ७६०   | विश्वाः (भविः, 1ः | निर्गुणं ब्रह्मणं इत्वा                  | ५४९  | भवि.                |
|                               |       | 183. 6)           | निर्गुण: सहसा क्रोधात्                   | 488  | सुम.                |
| नित्यं मद्यं ब्राह्मण: ३७७,   | ४६९   | गौत., 2. 26       | निर्गुणस्तु यदा विम:<br>निर्वात भूमिचलने | 490  | मवि.                |
| नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत     | ७४६   | मनु., 4. 19       | निर्वति भूमिचलने                         | ४४६  | मनु., 4. 105        |
| नित्यं स व्यवहार्यः स्यात्    |       |                   | _                                        | ७५०  |                     |
|                               |       |                   | निर्दशं ज्ञातिमरणम् ३५३,                 | ३६५  | मनु., 5. 77         |
| नित्यमतीन्द्रियम्             |       | विष्णु(T)., 97. 2 |                                          | ५१९  | परा., 11. 28        |
| नित्यश्राइं तु यन्नाम         | ७२१   |                   | निर्धनैरनपत्यैस्तु                       | १८१  | कात्या., 567        |

| Common process of the control of the |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| निष्कुत्य यांश्व पतिताः ५८ कात्याः, 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| निष्के तु स्रत्यवचनम् २०९<br>निष्ठीवितहसित ४३३ गीत., 2. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 निष्पन्नसर्वेगात्रस्तु ५५८ परा., 9. 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| . 4 निष्पीडयति यो वस्त्रम् ७०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| निष्पीड्यान्तः प्रतिस्रोतः ७०० व्यास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| निष्फलं तु भवेत् तस्याः ४१७ मनु. मार्कः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| निस्तीर्थ तामयात्मानम् ६३८ याज्ञ., 3. 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| निहन्युर्युगपद्वीर ५४७ मनिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| निह्नवे भावितो दद्यात् ६३, १७६ वाज्ञ., 2. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| निह्नते निखिलं नकम् ६४ याज्ञ., 2. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| नीचाभिगमनं गर्भपातनम् ६४१ याज्ञ., 3. 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| नीचै: ग्र्द्र: प्राञ्जलि: ४३२ आप., 1. 5. 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| नीलं बम्रुं कपिलम् ८१९ शङ्खः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| नृत्यगीतवादित्र ४४७ बोथा., 1. 2. 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| नृपद्रोहमवृत्तानाम् २१९ कात्या., 434                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| नृपत्राह्मणसैनिधौ २२० याज्ञ., 2. 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| नृपाणामक्षयो ह्येप: ६५ मनु., 7. 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| नृपेणाधिकृता: पूगा: ६४ याज्ञ., 2. 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| नृपे पश्यति तत्कार्यम् १९६ नारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| नृशंसराजरजककृतम ५७३ याज्ञ., 1. 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| नेक्षेतोद्यन्तमादित्यम् ६२३, ६३९ मनु., 4. 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| नेक्षेन्मुखं जले कृपे ६९२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| नेच्छन्ति साधवो यत्र २१२ भात्या., 430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| नेत्रहरगाल्योगाश्व २४६ कात्या., 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| नेदमनधीयन् स्नातकः ४४१ आश्व (ऐ. आ.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5. 3. 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| नेहाब्राह्मणस्य ७५१ ते. ब्रा., 3. 7. 5. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| नैक: कुर्यात् क्रयं दानम् १४९ व्यास. (IC, vol. 9,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A contract of the contract of  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| नैकवस्त्रो द्रष्टुमध्ये ७३६ ब्रह्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| नैके युवतीनां व्यवहार ४५९ गीत., 2. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| नैतस्यां रात्रावज्ञं पचेयुः ३३१ आश्व. ग्र., 4. 4. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| नैताभि: सह मोक्तन्यम् ७३६ न्यास.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| •                         |       | _                         |                            |       |                    |
|---------------------------|-------|---------------------------|----------------------------|-------|--------------------|
| नैतै: समयमन्विच्छेत्      | २७८   | मनु., 10. 53              | पक्कान्नस्थापनार्थे तु     | ७९४   | आदित्यः 🥞          |
| निमित्तिकं तु कर्तव्यम्   | ७८१   | कूर्म., 593               | पकानां कृतानानाम्          | १०७   | नार., 225. 24      |
| नमिकिः स विशेषः           | 33    | भवि., 1. 181. 14          | पकान्नानां च सर्वेगाम्     | १०७   | मनु., 8. 329       |
| नैमित्तिके कालकामी        | ७६४   | হাঙ্ক্ল.(ABORI, vol.      | १केष्टकामयं कृत्वा         | ८४६   | मत्स्य.            |
|                           |       | 8, p. 98)                 | पक्षक्षीरुभयोः पक्षः       | ७८६   | देव.               |
| नैर्ऋतं वा चरुं नि पेत्   | ४३९   | वसि., 23. 2               | पक्षस्य व्यापकं सारम्      | ६१    | नारः               |
| नैर्ऋयां चोत्मुजेत् तनुम् | €00   | याज्ञ., 3. 259            | पक्षान्तयोर्वाप्यश्रीयात्  | ८५७   | मनु., 6. 20        |
| नैव शुद्धिमव मोति         | ५२५   | शाता.                     | पक्षिश्चापदजग्यस्य         | 468   | विष्णु.            |
| नैवाङ्गोद्दर्तनं कार्यम्  | ४१५   | स्कान्द., 4. 4. 79        | पक्षे गतेऽथवाश्रीवात्      | ८५६   | याज्ञ., 3. 50      |
| नैवाशीचं प्रसज्येत        | ३६७   | शिवपु. वायुसं. उ.,        | पक्षे हदेशन्याप्यन्यत्     | ६१    | कात्या., 188       |
|                           |       | 29. 209                   | पक्षकदेशे यत् सत्यम्       | ६२    | कात्या., 189       |
| नैवेद्यं देवदेवाय         | ७१५   | वृ. ना.                   | पचेदन्नानि सुस्नात:        | ७९४   | आदित्यः 🦠          |
| नैवेद्यार्थं पृथग्भाण्डे  | ७१९   | व्यास.                    | पञ्चकोशं गयाक्षेत्रम्      | ८११   | अग्निपु., 115. 42  |
| नैवेशिकानि च तथा          | ६८    | याज्ञ., 1. 333            | पञ्चगव्यं न्यसत् तस्मिन्   | ३९१   | ब्रह्म.            |
| नैसिंगंकं कौनख्यादि       | ५१२   | मिता., 3. 216             | पञ्चगव्यं पिवेच्छूद्र:     | ५२८   | विष्णु(T)., 54. 7  |
| नो च्छिष्टाशनस्त्रापन     | ४५७   | गीत., 2. 39               | पञ्चगव्यं पिबेत् प्रातः    | ५२०   | जানা.              |
| नोत्तरीयमधः कुर्यात्      | ६९७   | व्यास.                    | पञ्चगव्यमृचा प्तम्         | ५१९   | परा., 11. 33       |
| नोत्पादयेत् स्वयं कार्यम् | ५७    | मनु., 8. 43               | पञ्चगव्येन गोघाती          | ५५६   | शाता.              |
| नोदङ्मुखो न चाघि          | ४६७   | हारी. ( <i>NPP</i> , vol. | पञ्चगव्येन संप्रोक्ष्य     | ३९६   | संव.               |
| ·                         |       | 63, p. 187                | पञ्चगव्येन संयुतम्         | ५२८   | विष्णु.            |
| नोदन्वतोऽम्भसि स्नायात्   | ४९८   |                           | पञ्चगुञ्जो भवेनमाय:        | ७७    | बृ. परा., 10. 307  |
| नोदाहरेदस्य नाम           | ४३३   | मनु., 2199                | पश्चतालशतं कालम्           | २४३   | नार.               |
| नो गरक्तं न व रिस्थम् ६२३ | ,७४८  | मनु., 4. 37               | पञ्च दारूणि चोक्तानि       | ७४२   | वि. पु.            |
| नोपसंग्रहणं भ्रातृ        | ४६०   | गौत., 6. 8                | पञ्चधा तु भवेत् कार्यम्    | ३१६   | महाभार.अनु.,82.54  |
| नोपासीत द्विज: संध्याम्   | 282   | शाता., AL MS,             | पञ्चधातून् स्वयं ५ष्ठः ४०३ | १,८७१ | याज्ञ., 3. 72      |
|                           |       | p. 28                     | पञ्चधा वा चतुर्धा वा       | ३९६   | देव.               |
| नोपेयादातमनो भार्याम्     | ७४०   | आश्व. स्मृ., 5. 269       | पञ्चनिष्कप्रमाणं तु ४७१,   |       |                    |
| नोल्खले न मुसले           | ४१४   | स्कान्द., 4. 4. 28        |                            | ५९०   | भवि.               |
| नोष्णकालेऽमि २१६          | , २१८ | नार:, 113. 259            | पञ्च पञ्च उप: काल:         | ६८७   |                    |
| न्यस्तमाहिंत्रज्यमकार्यम् | ६३७   | आश्व. र., 1. 23. 13       | पञ्चमं त्विन्द्रदैवत्यम्   | २२९   | पिता.              |
| न्यूनं संपूर्णतां याति २८ | , ८८४ | লঘাশ্ব., 23. 108          | पद्यमस्तु भवेद्धागः        | ३१६   | महाभा अनु., 82. 55 |
| 6                         | २८२   | याज्ञ., 2. 116            | पन्नमस्तु भृतस्तेषाम्      | 787   | शाता., AL MS.,     |
| न्यूनाधिके तु दोषः स्यात् | २३८   | नार पिता.                 | _                          |       | p. 28              |
|                           | **    |                           | पञ्चमात् सप्तमादवीक् ४०    |       | विष्णु.            |
| पक्कमांसमृजीषं च          | ५७५   | ब्रह्म.                   | पञ्चमात् सप्तमादूर्धम्     | ३९९,  |                    |
| पकालमीयधं तैलम्           | ५९५   | जाबा.                     |                            | 800   | याज्ञ., 1. 53      |
|                           |       |                           |                            |       |                    |

| पञ्चमीं तदभावे तु          | ४०१   | च. वि.            | पणाञ्छूद्रो भवेदण्ड्यः    | ११२ | मनु.                |
|----------------------------|-------|-------------------|---------------------------|-----|---------------------|
| पञ्चमीं सप्तमीं चैव        | 800   | वसि.              | पणान् दाप्यः पञ्चदश       | ११३ | याज्ञ., 2. 223      |
| पञ्चमी चित्तशुद्धिः स्यात् | ७१६   | मन्त्रकोशः        | पणैनिबद्धः पूर्वस्याम्    | ७७  | कात्या. (नार., 229. |
| पञ्चमी सतमी तद्दत्         | ४०३   | वृ. मनु.          |                           |     | 57)                 |
| पञ्चमे सतमे चैव            | 800   | मरी.              | पणोऽशीतिकपर्दकः           | ७७  |                     |
| पञ्चम्यां हस्तेन वा        | ४४४   | शौनः (आश्वः ग्रः, | पण्डिता ज्ञानिनो मूर्खाः  | ४३१ | प्रचे.              |
|                            |       | 3. 5. 3)          | पण्यं वणिग्भिरघीपचयेन     | 88  | गौत., 10. 34        |
| पञ्चयज्ञविधानं च           | ३५६   | संव., 43          | पण्यमूल्यं भृतिन्यीसः     | १६९ | नार., 36. 36        |
| पञ्चयज्ञविधानं तु          | ६७२   | হান্ত্ৰ., 5. 2    | पण्यमूल्यं सृतिस्तुष्ट्या | १४६ | नार., 138. 8        |
| पञ्च यत्र न विद्यन्ते      | ७५३   | •                 | पण्येभ्यो विंशकं दत्त्वा  | ६३८ | बृहस्प. आप., 6      |
| पञ्चगत्रं तु नाश्रीयात्    | ६०२   | प्रजा.            | पतत्यज्ञानतो विप्र:       | ५८४ | सुम.                |
| पञ्चरात्रं निराहारा        | ६२४   | पुल.              | पतत्यशानतो विष्रः         | ४८१ | <b>अङ्गि</b>        |
| पञ्चरात्रं पिबेत् पीत्दा   | ५७४   | सुम.              | पतत्यज्ञानतो विष्रः       | ६०८ | मनु., 11. 175       |
| पञ्चवादश वाकार्याः         | ७१०   | पुराणसमुच्चय:     | पतत्यज्ञानतो निप्र:       | ६३३ | यम.                 |
| पञ्च वा सप्त वा पिण्डान्   | ६९४   | पराः मनुः वोधाः   | पतत्यर्धे शरीरस्य         | ४९० | परा., 10. 25        |
| पञ्जविंशकमञ्यक्तम्         | ८७५   | यम.               | पतत्रिण:                  | ५६२ | याज्ञ., 3. 270      |
| पञ्च वधं सामोपासीत         | ६५६   | छा. उ., २. ५      | पतनीयकृत क्षेपे           | ९१  | याज्ञ., 2. 210      |
| पञ्जविधमशुभम्              | ४६३   | हारी.             | पतनीयैरुपक्रोदा:          | 66  | नार., 209. 3        |
| पञ्चस्वापत्यु नारीणाम्     | ६३०   | नार., 186. 97     | पितन्नी च विशेषेण         | ६४१ | वसि., 21. 10        |
| पञ्चाधिकस्य वा नाशे        | २०८   | कात्या., 420      | पतित: पातयेद्वंश्यान्     | ६६० |                     |
| पञ्चाननस्थौ गुरुभूमिपुत्रौ | ७७९   | नरसिंह:           | पतितचण्डालशवस्तक          | ६२७ | विस., 23. 34        |
| पञ्चानां त्रिषु वर्णेषु    | ४६०   | मनु., 2. 137      | पतितचण्डालस्तिका          | ६१७ | गीत., 14. 29        |
| पञ्चानां महतामेषः          | ७२५   | बोधा.             | पतितचण्डालसूनिका          | ६१७ | देव.                |
| पञ्चाशतस्त्वभ्यधिके        | १०६   | मनु., 8. 322      | पतिततज्जातवर्जम्          | ६५९ | बोधा., 2. 2. 41     |
| पश्चारातां धावकानाम्       | २३८   | नार पिता          | पतितदुष्कृतेभ्यः          | ६३४ | हारी. (NPP, vol.    |
| पञ्चाशत्तु भवेद् दण्डः     | ९८    | मनु., 8ं. 297     |                           |     | 63, p. 187)         |
| पञ्चाशत्पणको दण्डः ११४     | , ११५ | याज्ञ., 2. 233    | पतितसादित्रीक:            | ६३८ | वसि., 11. 76        |
| पञ्चाशत्पलिकं ताम्रम्      | ८४०   |                   | पतितस्य कन्याम्           | ६५९ | हारी. (NPP, vol.    |
| पञ्चाहं वा दशाहं वा        | ६१७   | परा., 4. 9        |                           |     | 63, p. 187)         |
| पञ्चाहे तु चरेत् इच्छ्म्   | ६१८   |                   | पतितस्य कुमारीम्          | ६१८ | हारी.               |
| पञ्चे नेऽतिपशस्ताः स्युः   | ७१८   |                   | पतितस्य तु कारण्यात्      | ३७० |                     |
| पटे ताम्राट्टे वा          | ८३    | विष्णु(T)., 3.82  | पतितस्य बहि: कुर्युः      | ६६१ | याज्ञ., 3. 294      |
| पटे वा ताम्रव्हे वा        | ६७    | याज्ञ., 1. 319    | पतितस्योदकं कार्थम्       | ६५९ | मनु., 11. 182       |
| पणं याने तरे दाप्य:        | १२०   | मनु., 8. 404      | पतितां च परित्यक्ताम्     | 080 | আশ্ব.               |
| पणकीडा वयोभिश्च            | १२१   | नार., 214. 1      | पतितां पङ्कलमां वा        | ५५६ | परा., 8. 34         |
| पणपादादि कायिका            | १६८   | नार., TSS, 45. 88 | पतिताः पतितापत्यम्        | २६६ | देव,                |
|                            |       | T 45 AL 25        |                           |     |                     |

|   | •                            |       |                     |                              |      |                           |
|---|------------------------------|-------|---------------------|------------------------------|------|---------------------------|
|   | पतितामिरमेध्यामिः            | ३९४   |                     | परं च लाघवं मन्ये            | .५३६ | हारी.                     |
|   | पतितानां ग्रहं गत्वा         | ६३५   |                     | परं पवित्रममृतम्             | २४९  | पिता.                     |
|   | पतितानां चरितवतानाम्         | ६६१   | वसि., 15. 17        | परगात्रेष्वभिद्रोहः          | ८७   | नार , 209. 4              |
|   | पितानां च संभाषे             | ६६०   | परा., 12. 19        | परगृहरथ्यावीथी               | ४१३  | हारी.                     |
|   | पतितानामेष एव                | ६४१   | याज्ञ., 3. 296      | परतो व्यवहारत्तः             | १७९  | नार., 58. 36              |
|   | पतितानि पतिकुर्यात्          | ४१२   | हारी.               | परदाराभिमर्शेषु              | ४७   | मनु., 8. 352              |
|   | पतितापविद्धचण्डाल            | ६६१   | मार्क-              | परदाराभिशापे च               | २०७  | कालिकाः                   |
|   | पतितार्धशरीरस्य              | ४९०   | परा., 10 25         | परपत्नी च या स्त्री स्यात्   | ४५८  | मनु., 2. 129              |
|   | पतितेन सहोषित्वा             | ४७२   | देव.                | परभ <del>क्त</del> ोपयोगेन   | ३२३  | कात्या., 867              |
|   | पतितोत्पन्नः पतितः २६७,      | २६८,  | 1 1 2               | परभूमिं हरन् कूप:            | १४३  | याज्ञ., 2. 156            |
|   | ६१८, ६५७,                    | ६५८   | वसि., 13. 51        | परमा <b>न्न</b> मतिश्रेष्टम् | ७१५  | भर.                       |
|   | पतिवतासु च स्त्रीषु          | 42    | मनु., 8. 28         | परशयनवस्त्राभरणानि           | ४१२  | हारी. ( <i>NPP</i> , vol. |
|   | पत्नी दुहितरश्चेव २७०,       | २९८   | याज्ञ., 2. 135      |                              |      | 63, p. 188)               |
|   | पन्नी पत्युर्धनहरी           | 798   | कात्या., 926        | परस्परं तु सर्वेषाम्         | १००  | याज्ञ., 2. 216            |
|   | पत्नी भ्राता भ्रातृजध        | २७०   |                     | परस्परं मनुष्याणाम्          | 48   |                           |
|   | पन्नीमप्यनृतौ नेयात्         | ७४१   | आश्व. स्मृ., 5. 273 | परस्परमनीशास्ते              | २८६  | बृह₹प., 26. 57            |
| • | पर्कामृतुम ीं स्नाताम्       | ७४१   | आश्व. स्मृ., 5. 268 | परस्य दण्डं नोद्यच्छेत्      | ७५५  | मनु., 4. 164              |
|   | परन्येव दद्यात् तत्पिण्डम्   | २७०,  | •                   | परस्य योषितं हृत्वा          | 400  | याज्ञ., 3. 212            |
|   |                              | २८७   | वृ. मनु.            | पराक एष विख्यात:             | 486  | बृहस्प. प्रा., 90         |
|   | पत्यौ जीवति वृत्ताया:        | ७०६   | मनु., 9. 195        | पराकत्रयसंयुक्तम्            | 836  | शाण्डिस्य:                |
|   | पत्रशाकतृणानां च             | ४२    | मनु., 7. 132        | पराकस्त्वर्धमासे स्यात्      | ६१८  |                           |
|   | पत्रैरञ्जलिमापूर्य           | २३१   | नार. पिता.          | पराकेण विद्युद्धिः स्यात्    | 448  | अङ्गिः                    |
|   | पथि श्रुद्रवदाचरेत्          | ६८७   |                     | परान्नविन्नकरणात्            | ५१०  | शाता., 3. 9               |
|   | पथोऽप्रकामेत्                | 488   | गौत., 22. 4         | परार्थवादी दण्ड्य: स्यात्    | ५७   | नार., 32. 23              |
|   | पदसंक्रमणाज्जेय:             | ६३    | नार., 32. 24        | पराशरमतं तस्य                | ४७७  | भवि.                      |
|   | पदान्यष्टादशैतानि            | 44    | मनु., 8. 7          | परिकरोऽस्याः सुवर्णम्        | ८२६  | च्यव.                     |
|   | पदे पदे यज्ञफलम्             | ३२७   | परा., 3. 39         | परियह्य ततो भूय:             | 404  | शिवधर्म:                  |
|   | पद्भवां कराभ्यां कर्णाभ्याम् | 660   |                     | परिपूतेषु धान्येषु           | १०८  | मनु., 8. 331              |
| - | पद्मं गन्धोतालं चान्यत्      | ७१४   | तत्त्वसागरः         | परिपूर्णाङ्गमुदितम्          | 288  | आदित्य.                   |
|   | पद्मोदुम्बरबिल्वानाम्        | ५६९   | आप., 9. 6           | परिभाषणमहिन्ति               | ११२  | मनु., 9. 283              |
|   | पयः काञ्चनवर्णायाः           | ५१९   | परा.                | परिभाष्य यदा क्षेत्रम्       | १७३  | बृह₹ा., 10. 68            |
|   | पय: पिबेत् त्रिरात्रोऽत्र    | ६१९   | देव. (कूर्म., 682)  | परिभोक्ता कृमिर्भवति         | ४५८  | मनु., 2. 201              |
|   | पयसा वापि मासेन              | ४९१ - | याज्ञ., 3. 265      | परिवित्तिः परिवेत्ता         | ४८७  | হা <b>জ্ব., 17.</b> 45    |
|   | पयो दिध घृतं चैव             | ७९७   | सुम.                | परिविति: परिवेत्ता च         | ६३०  | হান্ধ্ৰ. (ABORI,          |
|   | पयोऽनुद्भृतसारं च            | ८२७   | पद्म.               |                              |      | vol. 8, p. 121)           |
|   | पयोवतो वा दशरात्रम्          | ६४५   | गौत., 24. 6         | परिवित्तिपरिवेत्तृपर्याहित   | ६३०  | गीत., 15. 17              |
|   |                              | -     | the second second   |                              |      |                           |

| परिविविदान: कृच्छाति          | ६२९    | वसि., 20. 8                      | पशुषु स्वामिनां चैव          | १२३    | मनु., 8. 229        |
|-------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------|--------|---------------------|
| परिवेत्ता स विज्ञेय:          | 828    |                                  | पशुस्त्रीभूम्युणादाने        | ६३     | नार., 32. 25        |
| परिवाडिप मैत्रेय              | 36     |                                  | पशुस्वामिने तन्मूल्यम्       | १०४    | विष्णु(T)., 5. 51   |
| परिशुष्यत्स्खलद्वावयः         | २०२    |                                  | पशूनामिव तस्येह              | ३६७    |                     |
| परीक्षका नियोक्तव्याः         | 222    | नार. पिता.                       |                              |        | 29. 209             |
| परीक्षेताईपत्रेण              | २४९    |                                  | पश्न् गच्छञ्छतं दाप्य:       | ९५     | याज्ञ., 2. 289      |
| परीणाहश्च गर्भ <del>र</del> य | ८६५    | आदि.                             | पश्चात् कार्यानुसारेण        | ५२५    | परा.                |
| परीवादात् खरो मवति            | ४५८    | मनु., 2. 201                     | पश्चाद् द्वादशगण्ड्रषै:      | ६८३    | शौन.                |
| परेद्युरुदये दृष्ट्वा         | ०६०    |                                  | पश्चाद्य: सोऽप्यसत्कारी ६    | ४, ९२, |                     |
| परोरजसे सावदोम्               | ६५१    | त्रिपुरातापिन्युपनिषत् ,         |                              | १६४    | नार., 210. 9        |
|                               |        | 1. 2                             | पश्चिमे तोल्येत् कर्तृन्     | २२३    | नार.                |
| पर्जन्यवर्षणं चेति            | ३९६    | देव.                             | पश्चिमे मण्डले तिष्ठेत्      | २३१    | नार. पिता.          |
| पर्णो दुम्बररा जीव            | 422    | याज्ञ., 3. 316                   | पश्य मे योगमैश्वरम्          | 30     | गीता., 11. 8        |
| पर्यङ्कशायिनी नारी            | ४१५    | प्रचे.                           | पाकयज्ञविधानेन               | ४३९    | मनु., 11. 118       |
| पर्यूहनोक्षणे स्यानाम्        | ४२९    | यम.                              | पाठमात्रमधीते यः             | ४३५    | परा.                |
| पर्वाण्येतानि राजेन्द्र       | ६२०    | वि. पु., 3. 11. 115              | पाणि प्रक्षाल्य सन्य         | ६८५    | आश्व. परि., p. 141  |
| पर्षत् संचिन्त्य तत् सर्वम्   | ५२५    | अङ्गि. उ., 3. 8                  | पाणि प्रक्षाल्य रपृष्टाम्भसा | ६८५    | आश्व. परि., p. 141  |
| पर्पद: संपदश्चेव              | ५२५    | अङ्गि. उ., 3. 7                  | पाणिग्रहणाद्धि सहत्वम्       | २८०    | आप. घ., 2. 14. 17   |
| पर्षया ब्राह्मणानां तु ५२३    | ३, ५४९ | अङ्गि. उ., 5. 7                  | पाणिमध्ये आमेयम्             | ६८३    | वसि., 3. 67         |
| पर्षद्वच वतं जेयम्            | 488    | अङ्गि.                           | पाणिमुद्यम्य वा दण्डम्       | १००    | मनु., 8. 280        |
| पलं घृतस्य तप्तस्य            | ५१७    | ब्रह्म.                          | पाण्डुलेखेन फलके             | ६१     | कात्या., 131        |
| पलं च कुडव: प्रस्थ:           | 326    |                                  | पातकसंयोजकाश्च               | ४७२    | गौत., 21. 2         |
| पलं सुवर्णाश्चत्वार: ७        | ५, ७६  | मनु., 8. 135                     | पातके तु शतं पर्षत्          | 423    |                     |
| पलं सुवर्णाश्चत्वारः          | ७७     | याज्ञ., 1. 364                   | पातकेषु सहस्रं स्यात्        | ५०१    | कात्या.             |
| पलमेकं पिबेत् सर्पि:          | ५१६    | परा., 4. 8                       | पातयेदितरं जानुम्            | 90₹    | कात्या. स्मृ., 2. 5 |
| पलाण्डुं गृञ्जनं चैव          | 400    | मनु., 5. 19                      | पातयेद्दक्षिणं जानुम्        | 50€    | कात्याः स्मृ., २. 5 |
| पलाण्डुलद्यनगञ्जन             | ५७०    | शहू.                             | पाते मातुर्यथा मासम्         | 349    | मरी.                |
| पलाण्डुसदृशं यत् स्यात्       | ५७०    | देव.                             | पात्रं चास्य विपर्यस्येयुः   | ६५९    | गीत., 20. 3         |
| पलानि तस्यै देयानि            | 630    |                                  | पात्रग्रुद्धिस्तृतीया च      | ७१६    | मन्त्रकोशः          |
| पलान्यशै सुवर्णस्तु           | ७६     | व्यास.                           | पात्रान्तरे समादाय           | २४५    | नार.                |
| पवित्रं दक्षिणे कर्णे         | ६७५    | हारी:                            | पात्रे सपुत्रतामेति          | ८४६    | विष्णुधर्मो.        |
| पवित्रपाणि: पूतारमा           | ७१६    | शौत.                             | पादं पशुश्च योषिच            | १२०    | मनु., 8. 404        |
| पवित्रपाणिर्दण्डी च           | ४७६    | करय.                             | पादं पादं तु इत्यायाम्       | ५५९    | आप., 1. 31          |
| पवित्रेष्टया विद्युध्यन्ति    | ६३४    | च. वि:                           | पादकेशांशुककर                | १०१    | याज्ञ., 2. 217      |
| पशुः श्रङ्गाप्रनयन            | 282    |                                  | पादत्रयमथाप्यर्धम्           | 424    | हारी.               |
| पशुवेश्याभिगमने               | ६१०    | परा., 10. 14                     | पादयोदीढिकायां वा            | १०१    | मनु., 8, 283        |
| A—70                          |        | · [] 15일 : [[15일 : 15] [15] [15] |                              |        |                     |

| पादवन्दिनकं यत्तु          | ३०३          | कात्या., 897                | पार्णराजतताम्राणि             | ७९२   |                        |
|----------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-------|------------------------|
| पादवते वस्त्रदानम्         | ्पर्४        | त्रिष्णु.                   | पार्वणं कुरुते यस्तु          | ३ ७७  | ब्रह्म.                |
| पादहान्यान्यवर्णासु        | ६०६          | प्रचे.                      | पार्वणं चेति विज्ञेयम्        | ७६०   | विश्वा. (भवि., 1.      |
| पादहीनं चरेत् सोऽपि        | ६१७          | व्यास.                      | . :                           |       | 183. 6)                |
| पादहीनं सपिण्डस्य          | ६३६          | वसि.                        | पार्वणं तेन कार्य स्यात्      | २७०   | बृ. परा., 7. 46        |
| पादहीने तु गामेकाम्        | ५२४          | विष्णु.                     | पार्पतेनेह सप्त वै            | ७९६   | मनु., 3. 269           |
| पादानुपस्य इति ते          | ८७५          | यम.                         | पार्षणकद्युतचौर्यार्ति        | ६६७   | नार., cf. 61. 47       |
| पादुके चोत्तरीयं च         | ७४७          |                             | पाल: शास्यो भवेत् तत्र        | . १२७ | नार., 169. 28          |
| पादेऽङ्गरोमवपनम्           | ५२६          | परा., 9. 14                 | पालग्रहे ग्रामघाते            | १२४   | ब्यास. (IC, vol. 9,    |
| पादेन प्रहरन् कोपात्       | 1800         | मनु., 8, 280                |                               |       | p. 88)                 |
| पादेन ब्राह्मणं स्पृष्ट्वा | <b>ं</b> ६४० | यम.                         | पालदोषविनाशे तु               | १२४   | याज्ञ., 2. 165         |
| पादोनं क्षत्रियः कुर्यात्  | ६४२          | च. वि.                      | पालाशमासनं पादुके             | ६८०   | आप. ध., 1. 32. 9       |
| पादोनं वतमुद्दिष्टम्       | 446          | परा., 9. 13                 | पावमानी: स्वस्त्ययनी:         | ६५४   | तै. ब्रा., 1. 4. 8. 49 |
| पादो बालेषु दातव्यः ५५     | ०,६४२        |                             | पाशाभिधाना करभेण              | ७७९   | नरसिंह:                |
| पाद्यं तृतीयया चैव         | ७०९          |                             | पाशुपाल्यं विश: समृतम्        | ३६    | याज्ञ., 1. 119         |
| पानमक्षा: स्त्रियश्चेव     | ४८           | मनु., 7. 50                 | पाषण्डनैगमादीनाम्             | १३६   | नार., 163. 2           |
| पानसं द्राक्षमाधूकम्       | <b>७</b> ७६  | पुल.                        | पाषाणे तु पुनर्घर्षः          | ३८३   | परा., 7. 27            |
| पानाटनदिवास्वप्न           | 883          | बृह <del>र</del> प., 25. 11 | पापाणैरिष्टका <b>भि</b> वी    | ३९१   | जम.                    |
| पानीयं पायसं सर्पिः        | ७३५          | महाभार. अनु., 161.          | पिटकां पूरयेत् तस्मिन्        | २२३   | पिता.                  |
| •                          |              | 104                         | पिण्डं चोदकदानं च             | ₹₹0   |                        |
| पापं च विविधं प्रोक्तम्    | 480          | स्कान्द.                    | पिण्डं तु तापयेदमी.           | २३०   | पिता-                  |
| पापं ध्यात्वा पुण्यकृतः    | ३८०          | श्रुति:                     | पिण्डगोत्रर्षिसंबद्धाः        | २८९   | गौत., 28. 21           |
| पापं पुनासि वै यस्मात्     | २३१          | नार. पिता.                  | पिण्डदानं मृदा स्नानम्        | ७७७   | गार्ग्य.               |
| पापं प्रख्यापयेत् पापी     | 428          | परा.                        | विण्डदानोचितोऽन्योऽपि         | 337   | व्यास.                 |
| पापमेवाश्रयेदस्मान् १६१    | , १६२        | गीता., 1. 36                | विण्डदोंऽशहरश्चेति २६२        | , २६४ | देव.                   |
| पापानां दर्शयात्मानम्      | २४३          | पिता.                       | <b>पिण्डदों</b> ऽशहरश्चेषाम्  | २६९   | याज्ञ., 2. 132         |
| पापिष्ठं दुर्भगं मद्यम्    | ७४८          | कात्या. स्मृ., 19. 10       | पिण्डनिवृत्ति: सप्तमे         | ३५४   | गौत., 14. 12           |
| पापेन योजयन् दर्पात्       | ९१           | बृहस्प., 20. 17             | पिण्डयज्ञानृता देयम्          | ३३०   | याज्ञ., 3. 16          |
| पापेषु दर्शयात्मानम्       | २३१          | नार पिता                    | पिण्डश्रोदकदानं च             | ३६२   | হাঙ্ক্কুলি. (ABORI,    |
| पापोपपापवक्तारी            | ९१           | न्यास. (IC, vol. 9,         | •                             |       | vol. 8, p. 115)        |
|                            |              | p. 91)                      | पिण्डस्थे पादमेकं तु          | 446   | परा., 9. 13            |
| पायसेन पयसा गन्येन         | ७९७          | उश.                         | पिण्डानेति बालानाम्           | 433   | यम.                    |
| पार तीर कर्मसमाती          | ८१२          | धातु. (चुरादि:)             | <b>पिण्डेष्वज्जनाम्यञ्जने</b> | ७६६   | આશ્વ. શ્રી., 2. 7      |
| पारिणेयं स्त्रियो विभजेरन् | ७०६          | वसि., 17. 46                | पिण्डौ निष्टुणुयात् पूर्वौ    | 86.6  | यज्ञपार्श्वः           |
| पारिवाज्यं गृहीत्वा तु     | १३०          |                             | पिण्याकं वा कणान् वापि        | ५६५   | याज्ञ., 3. 254         |
| पारुष्ये साहसे चैव         | ९३           | नार., 210. 8                | पिण्याकाचामतकाम्बु            | 438   | याज्ञ., 3. 321 🔠       |

# **च्या**ख्योदाहृतप्रमाणवाक्यानामनुक्रमणी

| पितरं भोजियत्वा तु              | ४७७                | यज्ञपार्श्वयसिशष्टम्      | पिसृद्धिर् पतितः प्रण्ढः   | २६६     | नार., 195. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पितरं भोजयित्वा वा              | ४७७                | यज्ञपार्श्वः              | पितृपुत्रस्वसुभ्रातृ       | ११४     | याज्ञ., 2. 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| पितरं विष्णुमुचार्य             | ७७३<br>इ <i>७७</i> | देव.                      | पितृपूर्व विसर्जनम्        | ७६८     | याज्ञ., 1. 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| पितरि जीवति पुत्राणाम्          | २८२                | हारी. ( <i>NPP</i> , vol. | पितृपैतामहं चैव            | ६०      | बृह्₹ा., 2. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                 |                    | 63, p. 183)               | पितृपसादाद् भुज्यन्ते      | २८३     | दक्ष:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| पितरो दक्षिणात्रेषु             | ७०३                | अग्रिपु.                  | पितृभायों तु विज्ञाय ४६६,  | €,00    | ष. त्रि.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| पितरो यत्र पूज्यन्ते ७६४,       | ७७५                |                           | पितृभ्यां चैव यद्त्तम्     | ७० ६    | वृ. कात्या. (कात्या.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| पितरौ भ्रातरस्तथा २९२,          |                    | याज्ञ., 2. 135            |                            |         | 919)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| पितर्युपरते पुत्रा:             | २८१                | देव.                      | पितृभ्यां यस्य यहत्तम्     | २८६     | याज्ञ., 2. 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| पिता दद्यात् स्वयं कन्याम्      | ४०९                | नार., 175. 20             | पितृमा <b>तृ</b> पतिभातृ   | ३०४     | कात्या., 902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| पिता पितामहो यस्य               | १६०                | <b>बृ</b> हस्प., 7. 36    | पितृमातृपराश्चैव           | 200     | याज्ञ., 1. 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| पिता पुत्रयोविरोधे              | ११६                | शङ्खलि.                   | पितृमातृमातामहाः           | ७०३     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पितापुत्रविरोधे तु              | ११५                | याज्ञ., 2. 239            | पितृयज्ञस्तु तर्पणम्       | ६७२     | कात्या. स्मृ., 13. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| पिता प्रधानं जनने               | २९२                | मनु., 9. 121              | पितृलोकम <b>वामो</b> ति    | ७०४     | হাঙ্ক্ল. (ABORI,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| पितामहेन यहत्तम्                | २८७                | च्यास. (IC, vol. 9,       |                            | •       | vol. 7, p. 124)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                 |                    | p. 97)                    | पितृवेश्मनि कन्या तु       | २५७     | मनु., 9. 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| पितामहोऽपि जीवेद्दै             | ७७५                | हारी.                     | पितृव्यगुरुदौहित्रान्      | २८८     | बृहस्प., 26. 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पितामहो भयत्राता                | ४५६                |                           | पि <b>तृ</b> व्यतनयस्यैव   | ६०५     | च. वि.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| पितामह्यश्व ता: सर्वा:          | ३१८                | व्यास. (IC, vol. 9,       | पितृब्यदारगमने ४८१,        | '६०४    | संव., 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                 |                    | p. 96)                    | पितृव्यपुत्रसापन           | ४८५     | शाता.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| पिता माता                       | २९२                | कात्याः, 927              | पितृव्यपुत्रान् सापतान्    | ४८५     | यम.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| पिता वत्सानाम्                  | ८२०                | काठ. सं., 13. 9           | पितृव्यभ्रातृपुत्रस्त्री   | १८५     | बृह्स्प., 10. 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| पितु: शेषेण शुद्धि: स्यात्      | ३६४                | হান্ত্ৰ. (ABORI,          | पितृब्यसिख शिष्यस्त्री     | ४६७,    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                 |                    | vol. 8, p. 113)           | ४८१,                       | Ęo∄:    | नार., 182. 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| पितुः सखीं तथा गत्वा            | ६०४                | <b>च्याघ्र.</b>           | पितृव्येणाथवा प्रीत्या     | २९६     | बृहस्प., 26. 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| पितु: स जठरे स्थित्वा           | 828                | महाभार.                   | पितृव्येणाविभक्तेन         | १८३     | नार., 46. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| पितु: स्वसारं मातुश्च ८०,       | ४६७,               |                           | पितृज्ञब्दः स्वसंवन्धः     | 388     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                 | ६०३                | याज्ञ., 3. 232            | पितृशब्दे क्षिपेत् प्रेतम् | ३४९     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>धितुरूर्ध्व</b> विभजताम् २८१ | ,३१७               | याज्ञ., 2. 123            | पितृष्वसा मातुलश्च         | 603     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पितुरेव नियोगाद्वा              | १८२                | नार., 50. 11              | पितृस्थाने तु तं कृत्वा    | २७०     | बृ. परा., 7. 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पितुर्भगिन्यां मातुश्च          | ४५६                | देव.                      | पितृंस्तारयते पश्चात्      | ८३५     | स्कान्द.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| पितुर्वरस्य च ततः               | 3 & 8              | ब्रह्म.                   | पितृंस्तु तर्पयेत् कृष्णैः | \$ 0.0. | गोभि.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>पितृक्रमादुदीर्येति</b>      | ७६४                | अत्रि.                    | पितृंस्तु दक्षिणाग्रे वा   | ७२१     | परिभाषा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| पितृतोंऽशकल्पना                 | १८४                | विष्णु(T)., 17. 23        | पितृञ्ज्रादेऽतिथीनन्नै:    | ७२७     | and the second s |
| पितृतो भागकल्पना २८३,           | ३०८                | विष्णु(T)., 17. 23        | पितॄणां तस्य तृतिः स्यात्  |         | याज्ञ., 3. 331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| पितृद्रव्याविरोधेन              | ३२१                | याज्ञ., 2. 118.           | पितृणामन्नमादाय            | 600     | भर.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                 |                    |                           |                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## व्याख्योदाहृतप्रमाणवाक्यानामनुक्रमणी

| <b>पितृ</b> णामासनस्थानात्        | ७६५ | अत्रिः                    | पुत्रभागानुसारेण            | २९ <b>१</b> | विष्णु(T)., 18. 34    |
|-----------------------------------|-----|---------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|
| पितृनुद्दिश्य वि <b>प्रे</b> भ्यः | ७६० | ब्रह्म.                   | पुत्रश्च दुहिता चोभौ        | २९०         | नार., 202. 50         |
| पितृनुद्दिश्यैकं ब्राह्मणम्       | ७२२ | बोधा.                     | पुत्रस्तु नैव लभते          | ३०८         |                       |
| पितैव वा स्वयं पुत्रान्           | २८१ | नार., 190. 4              | पुत्राख्या दश पञ्च च        | २५२         | देव.                  |
| पितोत्सृजेत् पुत्रिकाम्           | २५५ | गौत., 28. 18              | पुत्राणां च त्रयो भागाः     | ३१८         | कात्या., 858          |
| पित्तक्षेष्मवतां नित्यम्          | २१६ | पिता.                     | पुत्राभावे तु दुहिता २८९,   | २९०,        |                       |
| <b>पित्तादिदो</b> षवैषम्यात्      | ४७८ | बृह्स्य. सं., 17          |                             | २९४         | नार., 202. 50         |
| पित्रभावे तु दातन्यम्             | १८४ | कात्या., 560              | पुत्राभावे प्रत्यासन्न:     | २९५         | आप. घ., 2. 14. 2      |
| पित्रणें विद्यमाने तु             | १८३ | कात्या., 559              | युत्रास्त्रयोदश प्रोक्ताः   | २५२         | बृहस्प., 26. 77       |
| पित्रादयस्त्रयो यस्य              | ७८७ | परा.                      | पुत्रिकायां ऋतायां तु       | २६४         | मनु., 9. 134          |
| पित्रादयो न यच्छन्ति              | ४१० | ब्रह्म.                   | पुत्रिकायाः प्रदाने तु      | २५५         | जाबा.                 |
| पित्रादीन् मात्रादीन्             | ७०४ | हारी.                     | पुत्रै: सह विभक्तेन         | २८६         | बृहस्प., 26. 56       |
| पित्रा भ्रात्राथवा पत्या          | ३०५ | कात्या., 903              | पुन: पक्षमृजीषपक्षम्        | ७३२         | वसि.                  |
| पित्रा भ्रात्रा सुतैर्न स्त्री    | ४१३ | बृह <b>स्य. सं.</b> , 481 | पुन: पाते दशाहात् प्राक्    | ३६३         | देव.                  |
| पित्रा विवदमानः                   | १९६ | হান্ত্ৰ.                  | पुन: पुनराचारं लभस्व        | ६६१         | হান্ধ্ৰ. (ABORI, vol. |
| पित्रैव तु विभक्ता ये             | २८१ | नार., 193. 15             |                             |             | 8, p. 130)            |
| पित्र्यं वापि स्वयं प्राप्तम्     | १४७ | बृहस्प., 14. 4            | पुनः प्रदायेक्षमाणेभ्यः     | ७३६         | हारी.                 |
| पित्र्यं वा भजते शीलम्            | २७९ | मनु., 10. 59              | पुन: शूद्रां द्विजो गत्त्रा | ६०१         | उपमन्युः              |
| पित्र्यमेवाग्रतो देयम्            | १८० | बृहस्प., 10. 113          | पुन: संस्कारमईन्ति          | ३७५         | यम. (क्र्मे., 687)    |
| पिप्पली मरिचं चैव                 | ७९२ | वायु.                     | पुनः संस्कृत्य चात्मानम्    | 460         | च. वि.                |
| पिवतो मेहतश्चीव                   | ६२२ |                           | पुनरज्ञानतो जग्ध्वा         | ५७८         | यम.                   |
| पिवन्तीषु पिवेत्तोयम्             | ५५६ | परा., 8. 34               | पुनगचमनं दचात्              | ७१०         | गरुड.                 |
| पीडयेद्यो धनी कश्चित्             | १७५ | कात्या., 589              | पुनर्नवाशालिपिष्टैः         | ५६७         | वैद्यकम्              |
| पीडाकर्षोग्रकावेष्ट               | १०१ | याज्ञ., 2. 217            | पुनर्भोजनमध्वानम्           | ७३१         | लिखित., 60            |
| पीतवर्णों भवेद् वैश्य:            | 282 | मत्स्य.                   | पुनर्मा मैत्विन्द्रियम्     | ४४०         | तै. आ., 1. 30. 1      |
| पीत्वा सकृत् सकृत्तसम्            | ६१० | यम., 38                   | पुनर्विभागः कर्तव्यः ३११,   | ३२४         | मनु.                  |
| पुण्यात् पड्भागमादत्ते            | ४२  | याज्ञ., 1. 335            | पुनर्विभागकरणे              | २९८         | बृहस्प., 26. 106      |
| पुण्यास्तथेन्दोस्त्रिधरापलै:      | ७७९ | जैमिनि:                   | पुनस्तं हारयेदभिम्          | २३३         | नार., 120. 298        |
| पुत्रं प्रतिग्रहीष्यन्            | २५९ | वसि., 15. 6               | पुनस्तत्र निमजेत् सः        | २३९         | नारः पिताः            |
| पुत्रः पत्नी च वपनम्              | ३३२ | व्यास.                    | पुमान् विमुच्यते सद्यः      | ३०          | वि. पु., 6. 8. 19     |
| पुत्रः पीत्रः प्रपीत्रश्च         | 200 | मार्क.                    | पुर अग्रगमने                | ८८४         | धातु. (तुदादिः)       |
| पुत्र: शिष्यस्तथा भार्या          | ४६९ |                           | पुरस्तान्नवमं यत्त          |             | पिता.                 |
| पुत्रजन्मनि यशे च                 | ७८२ |                           | पुरुषशिर: प्रतिपादनार्थम्   |             | आप. घ., 1. 28. 21     |
| पुत्रपौत्रैर्ऋणं देयम्            |     |                           | पुरुषाणां कुलीनानाम्        | १०८,        |                       |
| पुत्रमतिनिधीनाहु:                 | २६२ | मनु., 9. 180              |                             |             | मनु., 8 323           |
| पुत्रपदा कृष्णसारा                | 680 | ब्रह्म.                   | पुरूरवार्द्रवी चैव          | ७६४         | হাল্লু. (ভিজিत., 52)  |
|                                   |     |                           |                             |             |                       |

| पुरोजिती वो अन्धस:        | ६५४ | ऋ. सं., 9. 101. 1       | पूर्वमाक्षारयेद्यस्तु ६४,९२,१६४    | नार., 210. 9         |
|---------------------------|-----|-------------------------|------------------------------------|----------------------|
| पुरोड,शांश्चहंश्चैव       | ८५३ | मनु., 6. 11             | पूर्वयोर्वर्णयोर्वेदाध्यायिनम् ५५१ |                      |
| पुरोदयाच कल्याख्य:        | ३६३ | अग्निस्मृति:            | पूर्ववचाधरोत्तरम् २७६              | याज्ञ., 1. 96        |
| पुरोदयाद्रवेस्वद्यात्     | ६८२ | आश्व. स्मृ., 4. 38      | पूर्वस्मृतादर्घदण्ड: ९९            | याज्ञ., 2. 229       |
| पुरोधा: श्रुद्रवर्गस्य    | ६३५ | यम.                     | पूर्वाभावे पर: पर: २६५             | विष्णु(T)., 24. 39   |
| पुरोहितं च कुर्वीत        | ५३  | यात्र., 1. 313          | पूर्वाशौचेन या शुद्धिः ३६४         | षड., 22              |
| पुरोहिते च यहत्तम्        | ८४९ |                         | पूर्वाह्वेऽप्रिपरीक्षा स्यात् २२०  | पिता.                |
| पुल्कस्यां जायते पाप:     | २७८ | मनु., 10. 38            | पूर्वाह्ने शीतले देशे २४२          | नार.                 |
| पुष्पं तु श्यामलं मोक्तम् | ५२२ |                         | पूर्वाह्ने सर्वदिन्यानाम् २२०      | नार., 115. 268       |
| पुष्पं धूपं सुगन्धादि     | ७९२ |                         | पूर्वाह्वे सोपवासस्य २४४           | नार., 125. 328       |
| पुष्पमालानृतापट           | ८४२ | देव.                    | पूर्वेण वापरेणापि ३६४              | षड., 23              |
| पुष्पमूलफलैर्वापि         | ८५७ | मनु., 6. 21             | पूर्वेद्यः पितृभ्यो दद्यात् ७७७    | আঘ যে, 2. 4. 3       |
| पुष्पाण्येतानि राजेन्द्र  | ७१४ | तत्त्वसागरः             | पूर्वेषां च स्वधाकारे २७२          |                      |
| पुष्पावती: प्रस्वती:      | ७१० | तै. सं., 4. 2. 6. 1     | पूषा गा अन्वेतु नः ८१९             | 秀. सं., 6. 54. 5     |
| पुष्पेषु हरिते धान्ये     | १०७ | मनु., 8. 330            | पृथकर्मगुणोपेताः १४९, ३२४          | नार., 201. 42        |
| पूगश्रेणिगणादीनाम्        | १७७ | कात्या., 225            | पृथक् चितिं समारुह्य ४१६           |                      |
| पूजयेत् कव्यपूर्ताभ्याम्  | २८८ | बृहस्प., 26. 98         | पृथक् पृथग् दण्डनीया:८३,१५४        | याज्ञ., 2. 81        |
| पूजार्थमुत्तमं स्थानम्    | ७०८ | स्कान्द.                | पृथक् सांतपनद्रव्यै: ५२०           | याज्ञ., 3. 315       |
| पूजितो द्वादशान्दं तु     | ७१४ | तत्त्वसागरः             | पृथिवी दर्विरक्षिना ७६५            | काठ. ए., 63. 14      |
| पूज्यै: कृत: पवित्रोऽहम्  | ५२३ | अङ्गि.                  | पृथिव्यां नैमिषं तीर्थम् ४७५       | प्रभासखण्ड: (महाभार. |
| पूयत्येव न संदेह:         | ५९२ | भवि.                    |                                    | वन., 81. 202)        |
| पूरवेद् घृततैलाभ्याम्     | २४८ | पिता.                   | पृष्ठमांसं गर्भशय्या ५७५           | ब्रह्म.              |
| पूर्णमेव व्रतं देवम्      | ६०६ | प्रचे.                  | पेयं नाञ्जलिना पिबेत् ७३६          | शङ्ख.                |
| पूर्णेऽवधौ शान्तिलामे     | १७१ | बृहस्प., 10. 49         | पैतामहं समं देयम् १८०              | बृहस्य., 10. 114     |
| पूर्व कृतोपमोगेषु         | ७९४ | आदित्य.                 | पैतामहं हृतं पित्रा २८१, ३२२       | बृहस्य., 26. 58      |
| पूर्वे कृत्वा नवं प्रेतम् | ३४९ | च. वि.                  | पैतृके न विभागार्हाः २८४           | व्यास. (IC, vol. 9,  |
| पूर्व वदं परित्यज्य       | ६३  | नार., 32. 24            |                                    | p. 96)               |
| पूर्वं परिग्रहस्तेषाम्    | ४०६ | <b>આશ્વ. પૃ. પ</b> રિ., | पैशाच: शूदस्य ४०७                  | पैठी.                |
|                           |     | AL, 6. 4                | वैशाचश्रासुरश्चेव ४०७              | मनु., 3. 25          |
| पूर्व पूर्व गुरु ज्ञेशम्  | ६४  | याज्ञ., 2. 30           | पैशाचोऽसंस्कृतप्रस्तानाम् ४०७      | प्रचे.               |
| पूर्वदृष्टेषु चिह्नेषु    | २३३ | नार.                    | पैशुन्यं साहसं द्रोहः ४८           | मनु., 7. 48          |
| पूर्वनष्टां तु यो भूमिम्  | ३२२ |                         | पैष्टी अरिष्टं जातं च ३७४          | हारी. सं., 19. 3     |
|                           |     |                         | पैशी गाने तु ऋषिभिः ५६७            | भवि.                 |
| पूर्वन्यायविधिश्चैवम्     | ₹ 8 | कात्या., 165            | पैष्टीपानेन चैतासाम् ५६५,५६७       | भवि.                 |
| पूर्वपक्षं स्वभावोक्तम्   | ६१  | कात्या., 131            | पैष्टयाः पाने कामकृते ५६५          | भवि.                 |
| पूर्वपक्षेऽधरीभूते        | १९९ | याज्ञ., 2. 17           | पौत्री मातामहस्तेन २७२             | मनु., 9. 136         |
|                           |     |                         |                                    |                      |

|   | •                              |      | 9                | <u> </u>                             |             |                          |
|---|--------------------------------|------|------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------|
|   | पौनर्भवश्च कानीन:              | २६२  | देव.             | प्रतिजन्म भवेत् तेषाम्               | ५१२         |                          |
|   | पौनर्भवस्त्वेकदशम्             | २६४  | ब्रहा.           | प्रति <b>रादो</b> षनिर्मुक्तम्       | 49          | बृहस्प., 2. 14           |
|   | पौनर्भवेन भर्त्रा सा           | २५६  | मनु., 9. 176     | प्रतित्र्यहं पिबेदुष्णान्            | ५१६         | मनु., 11. 214            |
|   | पौरुषं सूक्तमावर्त्य           | ६४६  | यम.              | प्रतिपत्सु चतुर्दश्याम्              | ४४५         | हारी.                    |
|   | पौर्णमासी तु या मावे           | ८२२  | मत्स्य.          | प्रतिपन्नं स्त्रिया देयम् १८२        | १,१८४       | याज्ञ., 2. 49            |
|   | पौषे तु छन्दसां कुर्यात्       | ४४५  | मनु., 4. 96      | पतिभूदीपितो यत्तु                    | १८९         | याज्ञ., 2. 56            |
|   | प्रकाशं वा कयं कुर्यात्        | १३५  | कात्या., 615     | प्रतिभूस्तु ऋणं दद्यात्              | १८६         | नार., 80. 119            |
|   | प्रकीर्णकं चान्यदमि            | ५४१  | स्कान्द.         | प्रतिमातृ वा स्ववर्गे                | ३२०         | गौत., 28. 17             |
|   | प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय          | 202  | गीता., 4. 6      | यतिमारामकूपसंकम <b></b>              | ५६३         | राङ्कलि. (ABORI,         |
|   | प्रकृति: पुरुषं श्रिता         | ८७८  |                  |                                      |             | vol. 8, p. 111)          |
|   | प्रकृतिविशिष्टं चातुर्वर्ण्यम् | २७४  | वसि., 4. 1       | प्रतिमासं स्नवन्ती च                 | १६७         | नार., 75. 103            |
|   | प्रकृतिस्थितिरेषा हि           | ६७८  | देव.             | प्रतिलोमप्रस्तानाम् ५५४,             | ५५५         | ब्रह्मगर्भ:              |
|   | प्रक्लुप्ते कामकायें च         | ४५०  |                  | प्रतिलोमप्रसूता या                   | २६८         | कात्या., 864             |
|   | प्रकान्तसाहसे वाचि             | १७७  | कात्या., 229     | प्रतिलोमा: सूतमागध                   | २७६         | गौत., 4. 17              |
|   | प्रकान्ते सप्तमं भागम्         | १३३  | याज्ञ., 2. 198   | प्रतिलोमात्तु धर्महीना:              | २७५         | गौत., 4. 25              |
|   | प्रक्षालनेन त्वल्पानाम्        | ३८४  | मनु., 5. 118     | प्रतिलोमास्वार्यविगहिंता:            | २७९         | विष्णु(T)., 16. 3        |
|   | प्रक्षालनेन शुध्येत            | ३८५  |                  | प्रतिलोमासु स्त्रीषु                 | २७८         | विष्णु(T)., 15. 37       |
|   | प्रक्षाल्य भक्षयेत् पूर्वम्    | ६८२  | अङ्गि.           | प्रतिश्रवणसं <b>भाषे</b>             | ४३३         | मनु., 2. 195             |
|   | प्रक्षित्य कुम्भेष्वेतानि      | १४१  | बृहस्प., 19. 21  | प्रतिश्रुतं तथान्यस्य                | १५०         | बृहस्प., 14. 2           |
|   | प्रख्यापनार्थे पापस्य          | ८१   | यम.              | प्रति <u>श्</u> रुतार्थदानेन         | १५३         | हारी.                    |
|   | <b>प्रचरत्रज्ञ</b> पात्रेषु    | ३९५  |                  | प्रतिश्रुत्य न कुर्याद्य:            | १३२         | वृ. मनु.                 |
|   | प्रच्छन्नानि मनुष्याणाम्       | २३२  | नारः पिताः       | प्रतिश् <u>रु</u> याप्यधर्मसंयुक्ताय | १५३         | गीत., 5. 24              |
|   | प्रच्छादनपटीयुक्तम्            | ८४५  | गरूड. ड., 24. 52 | प्रतिषिद्धमन्त्रसंयोगे               | ६२७         | गौत., 22. 35             |
|   | प्रजापतिरकामयत                 | ६४९  | ऐ. ब्रा., 5. 32  | प्रतिषिद्धवर्जम्                     | ८५४         | गीत., 3. 30              |
|   | प्रजाभिरमे अमृतत्वमश्याम्      | २७२  | वसि. 17. 4       | प्रतिषेध: सुरापाने                   | ४७०         | भवि.                     |
|   | प्रणम्य लोकपालेभ्यः            | ५७   | मनु., 8. 23      | प्रतिषेधत्सु चाधर्मात्               | ४३४         | मनु., 2. 206             |
|   | प्रणवं वा दिनं चैकम्           | ८०३  | स्मृतिसंग्रह:    | प्रतिसंवत्सरं गोपे                   | १२४         | नार., 152. 10            |
| - | प्रणवेन समालोड्य               | ५७९  | परा., cf. 11. 37 | प्रति स्तोमेभिरुषसम्                 | ६४६         | <b>75. सं., 7. 80. 1</b> |
|   | मणवेन समुद्धृत्य               | ५७९  | परा., cf. 11. 38 |                                      | ३६२         | वसि., 4. 19              |
|   | प्रतिकुर्याच्य तत् सर्वम्      | १४५  | मनु., 9. 285     | प्रताप्रतासु योषित्सु                | ३६२         | कार्णा.                  |
|   | मतिकूलं गुरो: कृत्वा           | ४५८, |                  |                                      | ७४२         | गर्भ.                    |
|   |                                | ६२९  | याज्ञ., 3. 283   | •                                    | ७३२         | मवि., 1. 184. 25         |
|   | प्रतिगृह्य तु यः कन्याम्       | १३४  | नार., 177. 35    | प्रत्यङ्मुखस्तु पूर्वाह्ने           | ६७६         | यम.                      |
|   | प्रतिग्रहचतुर्थोशम्            | ६३४  | परा.             | प्रत्यब्दं पार्वणेनैव                | <b>७७</b> ६ | নানু.                    |
|   | प्रतिग्रहपरीमाणम्              | € 19 | याज्ञ., 1. 320   | प्रत्यभिवादेऽस्ट्रे                  | ४३२         | <b>अ</b> ष्टा., 8. 2. 83 |
|   | मतिग्रहेषु सर्वेषु             | ६३४  | च. वि.           | मत्यर्थिनोऽप्रतो छेख्यम्             | 49          | याज्ञ., 2. 6             |

|                               |      |                      | •                        |             | •                      |
|-------------------------------|------|----------------------|--------------------------|-------------|------------------------|
| प्रत्यर्थिसं <b>निधानश्च</b>  | १५८  | च्यास. (IC, vol. 9,  | प्रदाय व्यजनं वांशम्     | ८४६         | विष्णुधर्मो.           |
| *,                            |      | p. 77)               | प्रदीपं शमयित्वा तु      | ५११         | शाताः                  |
| प्रत्यवस्कन्दनं पक्षे         | ६१   | कात्या.              | प्रदोक्पश्चिमी यामी      | ४४९         | मनु. (दक्ष., 2. 71)    |
| प्रत्यहं गृह्यते या तु        | १६८  | बृहस्प., 10. 11      | प्रदोवपश्चिमौ यामौ       | ६९५         | परा., 12. 27           |
| प्रत्यात्मिकं भवेद्यस्य       | २४७  |                      | प्रनष्टस्वामिकं द्रव्यम् | ५०          | मनु., 8. 30            |
| प्रत्यादित्यं न मेहेत         | ६२३  | यम.                  | प्रनष्टागमलेख्येन        | १५९         | कात्या., 320           |
| प्रत्याब्दिकं च शेषेषु        | ७७६  | कात्या. ₹मृ., 24. 14 | प्रपन्नं साधयन्नर्थम्    | १७५         | याज्ञ., 2. 40          |
| प्रत्याह <u>त</u> ुंमशक्तस्तु | ५२   | व्यास. (महाभार.      | प्रपास्वरण्ये कटके       | ३९०         | यम.                    |
| , ,                           |      | शान्ति., 75. 10)     | प्रिपतामहः पितामहः २९५   | ,४०३        | बोधा., 1. 5. 95        |
| प्रत्युत्थानाभिवादाभ्याम्     | १०९, |                      | प्रभाते कारिणे देया:     | २४८         | पिता.                  |
|                               | ४३३  | मनु., 2. 120         | प्रभाते तिसृभि:          | ३६३         | गौत., 14. 8            |
| प्रत्यूषश्च प्रभासश्च         | २२४  | पिता.                | प्रभाते तु त्रिरात्रेण   | ३६३         | देव.                   |
| प्रत्येकं तु जघन्यास्ते       | १४२  | नार.                 | प्रभाते त्रीणि दुग्धस्य  | ५१६         | ब्रह्म.                |
| प्रत्येकं प्रत्यहं प्रीतै:    | ५२२  | याज्ञ., 3. 316       | प्रभास्मि शशिसूर्ययो:    | ₹0          | गीता., 7. 8            |
| प्रत्येकनियतं कालम्           | ५२८  | হাঙ্ক্কুলি. (ABORI,  | प्रमाणं लिखितं भुक्तिः   | २०६         | याज्ञ., 2. 22          |
|                               |      | vol. 8, p. 128)      | प्रमाणहीने वादे तु       | २०६         | बृह <b>स्प.</b> , 8. 1 |
| प्रथमं गोभिः सत्कृतस्य        | ३९७  | যায়., 3. 299        | प्रमाणेन तु कृटेन        | ८३          | कात्या., 954           |
| प्रथमं तत्प्रमाणानःम्         | ७४   | मनु., 8. 132         | प्रमाणोत्तरमिष्टं हि     | १९०         | व्यास.                 |
| प्रथमं देहशुद्धिः स्यात्      | ७१६  | मन्त्रकोश:           | प्रमादमृतनष्टांश्च       | १२४         | याज्ञ., 2. 164         |
| प्रथमं ब्रह्मदैवत्यम्         | ८११  | महाभार.              | प्रमादश्च न कर्तव्यः     | ५२३         | अङ्गि. र., 2. 3        |
| प्रथम: शस्त्रसंपाते           | १०१  | बृहस्प., 21. 9       | प्रमादाद्धनने कार्यः     | ५६०         | विष्णु.                |
| प्रथमतृतीयपञ्चम               | ३२९  | गौत., 14. 38         | प्रमादान्द्रक्षितैरेतै:  | ५७९         | ब्रह्म.                |
| प्रथमां विन्यसेद्वामे         | ७०९  |                      | प्रमादाद्धक्षितैरेभिः    | ५७५         | ब्रह्म.                |
| प्रथमेऽहिन नाश्रीयात्         | 420  | ब्रह्म.              | प्रमापणे प्राणभृताम् ९७, | १०४,        |                        |
| प्रथमेऽहिन यद् द्रव्यम्       | ३३०  | शुन:पुच्छ:           |                          | ५९७         | परा., 9. 26            |
| प्रथमेऽहिन यो दद्यात्         | ३३०  | आश्व. ए. परि., AL,   | प्रयच्छन्ति तथा राज्यम्  | ३४०         | याज्ञ., 1. 270         |
| and the second                |      | 20. 11               | प्रयत्नेन हि संपूज्य:    | ७२४         | विष्णु.                |
| प्रथमेऽह्नि मृतीये च          | ३२७  | अङ्गि.               | प्रयाति ब्रह्मसदनम्      | <b>८</b> ४४ | नन्दिपुराणम्           |
| प्रथमेऽह्नि तृतीये वा         | ३२९  | संब., 38             | प्रयुक्तं साधयेदर्थम्    | १७५         | मर्नु., 8. 49          |
| प्रथमो ग्रामदेशयोः            | 98   | याज्ञ., 2. 211       | प्रयुज्य तं विवाहेषु     | ४०७         | मनु.                   |
| ं प्रदक्षिणं तु देवानाम्      | ७६४  | कात्या.              | प्रयोजकेऽसति धनम्        | १७३         | याज्ञ., 2. 62          |
| प्रदद्यात् प्रथमं गोभि:       | ६४१  | याज्ञ., 3. 299       | प्रयोजयितानुमन्ता च      | ४६८         | आप. घ., 2. 29. 1       |
| प्रदानं युत्तु बन्धायाः       | •    | नार.                 | प्ररोहशाखिनां शाखा       | ९८          | याज्ञ., 2. 227         |
| प्रदानं स्वेच्छया कुर्यात्    |      | बृह्स., 26. 59       | प्रलोमनं चानपानै:        | ९३          | न्यास. (IC, vol. 9,    |
| प्रदाने विकये चैवम्           | १५६  | बृहस्प., 10. 45      |                          |             | p. 94)                 |
| प्रदाप्यापहृतं दण्ड्याः       | १०९  | बृहस्प., 22. 5       | प्रवाते न तुलां तथा २१५  | ,२१८        | नार., 113. 259         |

व्याख्योदाहृतप्रमाणवाक्यान।मनुक्रमणी

|   | प्रवासं गच्छतो यस्य ७२५             |                        | प्राङ्मुखोपोषितं स्नातम्     | २४८       | पिता.              |     |
|---|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------|--------------------|-----|
|   | प्रवासयेद् दण्डियत्वा ८३, १५४       | ४ मनु., 8. 123         | प्राजापत्यं चरित्वा च        | ६६०       |                    |     |
|   | प्रवासे इस्ते चैतान् ७२५            | बोधाः                  |                              | 468       | यम.                |     |
|   | मित्रोत् संमदीतेऽमौ ६१४             | ' उश.                  | पाजापत्यं चरेत् कुच्छ्रम्    | 448       | व्यास.             | 100 |
|   | प्रविशेयु: समालभ्य ३२८              | याज्ञ., 3, 13          | प्राजापत्यं चरेत् कृच्छूम्   | ५९९       | याज्ञ., 3. 260     |     |
|   | प्रविश्य शोणितासक्तः ४८४            | महाभार.                |                              | ५९९       | मनु., 11. 105      |     |
|   | प्रविष्टें सोदये द्रव्ये १७३        | बृहस्प., 10. 68        |                              | ५५७       | जाबा.              |     |
|   | प्रवज्यावसितश्चैव २६८               | कात्या., 862           | प्राजापत्यं प्रकुर्वीत       | ६०५       | च. वि.             |     |
|   | प्रवज्यावसिता ये तु १३०             | कात्या., 721           | प्राजापत्यं सांतपनम्         | ६०२       | दीर्घतमाः          |     |
|   | प्रवृज्यावसिता ये तु १३७            | कात्याः, 679           | प्राजापत्यां द्वितीयायाम्    | ७६९       | ब्रह्म.            |     |
|   | प्रविज्यावसितो राज्ञः १३०           | याज्ञ., 2. 183         | प्राजापत्यार्धमेवेह          | 448       | विष्णु.            |     |
|   | प्रत्रज्या वा स्त्रीणां चैके ४१६    | बोधा.                  | प्राजापत्ये च पौष्णे च       | ७८६       | गार्ग्य.           |     |
|   | प्रशस्तानां स्वकर्मग्रुद्धानाम् ६६४ | गौत., 17.ी             | प्राजापत्येन कृच्छ्रेण       | ४९९       | उश.                |     |
|   | प्रसवन्तीं च नेक्षेत ७४८            | मनु., 4. 44            | प्राजापत्येन तत्तुल्यम् ध    | ६९५       | दक्ष., 2. 11       |     |
|   | प्रसह्य घातिनश्चैव १०५              | याज्ञ., 2. 273         | प्राजापत्येन शुद्धिः स्यात्  | ६१३       | संच.               |     |
|   | प्रसाद: क्रियतां महाम् ५२३          | अङ्गि.                 | प्राजापत्येन ग्रुध्येत       | ५७२       | यम.                |     |
|   | प्रसृतिवातै: स बलात् ८६५            | आदि.                   | प्राजापत्येन शुध्येत         | ६१२       | परा., 10. 25       |     |
|   | प्रस्तो यस्तु वेश्यायाम् ६११        | कण्य.                  |                              | १०६       | गौत., 4. 7         |     |
|   | प्रस्वलन्नियुक्तश्चेत् २३४          | कात्या., 441           | प्राङ्विवाकोऽनुयुञ्जीत       | २०२       | नार. (कात्या., 34  | 2)  |
|   | प्रस्था ह्यष्टी तिलस्य वै ८२३       | _                      |                              | ५५        | कात्या., 70        |     |
|   | प्रहृत्य परिधीन् हारिथोजनम् २३३     | तै. ब्रा., 1. 6. 3. 10 | प्राण: प्राणेश्वरो जीव: २    | १२५       | पिता.              |     |
|   | पाकारं भेदयेद्यस्त ११३              | कात्या., 809           | प्राणद्रव्यापहारे च          | १६४       | कात्या., 804       |     |
|   | प्राकारस्य च मेत्तारम् ११३          | मनु., 9. 289           | प्राणभृत उपद्धाति ६          | ६९        | तै. सं., 5. 2. 10. | 3   |
|   | पाकृतानि च गूढानि २३१               | नारः पिताः             | प्राणभृतसु महत्स्वर्धम्      | ९७        | मनु., 8. 296       |     |
|   | पागग्रेषु सुरास्तप्यीः ७०३          | अग्निपु.               | प्राणसंशयमापन्न: १           | ५३        | कात्या., 646       |     |
|   | पाग्दक्षिगशिराः सुप्यात् ७४२        | गर्ग.                  | प्राणात्यये तथा श्राद्धे ५   | ८५        | याज्ञ., 1.179      |     |
|   | पाग्दिशि पाङ्मुखीं तस्य 💎 ५७        | बृहस्प., 1. 46         | प्राणात्यये विवाहे च २       | 0 8       | महाभार.            |     |
| 3 | गाया ब्राह्मेण तीर्थेन ६८५          | याज्ञ., 1. 18          | प्राणानप्सु त्रिरायम्य ५     | ७५        | मनु., 11. 149      |     |
|   | पाग्वोदङ्मुख आसीन: ६८१              | आश्व. स्मृ., 4. 26     | प्राणान्तिकं महाबाहो ५       | 84        | भवि.               |     |
| 3 | गङ्गणे मण्डले कुर्यात् ७६१          | मत्स्य.                | प्राणान्तिको भवेत् पुत्र ५   | 40        | भवि.               |     |
| 3 | गङ्ग्यायकारणोक्ती तु ६३             | हारी.                  | प्राणायामत्रिकं षट्कम् ६     | <b>२२</b> |                    |     |
| 3 | गङ्मुखं कारिणं कृत्वा २४५           |                        | प्राणायामशतं कार्यम् ४९      |           |                    |     |
| 3 | गङ्मुखः प्राञ्जालिर्भूत्वा २२३      | पिता.                  | ६४३, ६                       | ४९        | याज्ञ., 3. 305     |     |
| 3 | ग्राङ्मुखान् कल्पयेद् दर्भान् २२२   | नारः पिताः             | प्राणायामशतं कृत्वा ६        | २४        | वसि., 23. 31       |     |
|   | गङ्मुखो निश्वलः कार्यः २२२          | नार. पिता.             | प्राणायामो जले स्नात्वा४९८,६ | ३२        | याज्ञ., 3, 290     |     |
| 3 | गङ्मुखोऽन्नानि भुङ्गीत ७३३          | यम,                    | प्राणिभि: क्रियमाणस्तु १     | २१        | मनु., 9, 223       |     |
|   |                                     |                        |                              |           |                    |     |

|                                    |                        |                                            | , 10/4              |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| माणोपरोधि यचान्यत् ८०, ८४          | नार., 204. 6           | प्रायश्चित्तं पदातव्यम् ५२६                | परा., cf. 8. 30     |
| प्रानःस्नानं तदर्थे तु ७०४         | <b>शङ्ख</b> ., 8. 2    | प्रायश्चित्तं प्रदातव्यम् ५२८,६२०          |                     |
| प्रात:स्नानं मन्त्रवर्जम् ६९६      | मार्क.                 |                                            | 5. 13)              |
| प्रातरूत्थाय यः पश्येत् ७४८        | कात्या. स्मृ., 19. 10  | प्रायश्चित्तं यदाम्नातम् ६४२               | च. वि.              |
| प्रातने तनुयात् स्नानम् ६९६        | कात्या. स्मृ., 12. 6   | प्रायिश्तं वधे प्रोक्तम् ६२९               | হান্ত্ৰ., 17. 14    |
| प्रातर्मध्यंदिने सायम् ७०६         | शौन.                   | प्रायश्चित्तं समादिश्य ५२६                 | **                  |
| पातर्मध्यंदिने स्नानम् ८५४         | कात्या.                | प्रायश्चित्तं स्मृतं तस्याः <b>६</b> १२    | प्रचे.              |
| प्रातिभाव्यं तु यो दचात् १८८       | कात्या., 539           | प्रायश्वित्तत्रयं ह्येतत् ५४९              | भवि.                |
| प्रातिलोम्यपस्तानाम् २१३,          |                        | प्रायश्वित्तत्रयं ह्येवम् ४७६              | भवि.                |
| २१९                                | कात्या., 433           | <b>प्रायश्चित्तद्वयं कुर्यात् ५४६, ५५३</b> | भवि.                |
| मातिलोम्यापवादेषु ९४, ६४२          | याज्ञ., 2. 207         | प्रायश्चित्तपवृत्तानाम् ३६८                | ब्रह्म.             |
| प्रातिलोम्ये वधः पुंसः ९४, ६०१,    |                        | प्रायश्चित्तमकामानाम् ६१७                  | छागलेय:             |
| ६०६                                | याज्ञ., 2. 286         | प्रायिश्वतमहोरात्रम् ६२२                   |                     |
| प्रातिवेश्यानुवेश्यौ च ११०         | मनु., 8. 392           | प्रायिक्तमिदं कुर्यात् ५९०                 | मवि.                |
| प्रादेशिनीं च तस्याथ २४९           | पिता.                  | प्रायश्वित्तार्धमईन्ति ४५०                 | विष्णु(T)., 54.33   |
| प्राप्तं शिल्पेस्तु यद्वित्तम् ३०५ | कात्या., 904           | मायश्चित्तीयते नरः ५९०                     | भवि.                |
| प्राप्नुयात् साइसं पूर्वम् १३१.    | नार. (कात्या., 713)    | प्रायश्चित्ती स विशेय: ७३५                 | अङ्गि.              |
| प्राप्नोति तस्य दातव्यः ३२१        | बृहस्प., 26. 112       | प्रायिश्वेत कृते याति ५१२                  |                     |
| प्राप्तोति शुद्धि जीवन् वै ५४५     | मवि.                   | प्रायश्वित्ते व्यवसिते ५४५                 | यम. स्मृ. सं., 12   |
| प्रायः पापं विजानीयात् ५१३         | अङ्गि. उ., 4. ।        | प्रायश्चित्ते समुत्पन्ने ५२३               | अङ्गि. उ., 2. 6     |
| प्रायश्चित्तं कथं तत्र ५५८         | यम., 48                | प्रारम्भो वरणं यज्ञे ३६९                   | विष्णु. (लघाश्व.,   |
| प्रायश्चित्तं कथं तत्र ६१९         | આવે., 4. 1             |                                            | 15. 74)             |
| प्रायश्चित्तं गते गर्भे ६१४        | ऋष्य.                  | प्रावृट्कालेऽसिते पक्षे ७७७                | विष्णु(T)., 78. 52  |
| प्रायश्चित्तं चरेद् भाता ५५०       | হাজ্লু. (ABORI,        | मास्येदभी तदनं तु ७६२                      | वसि., 11. 31        |
|                                    | vol. 8, p. 120)        | प्रास्येदात्मानमग्री वा ४७६,५४९            | भवि•                |
| प्रायश्चित्तं चरेद्वीर ४७६, ५४९    | भवि.                   | प्रियपूर्वे प्राग्वदति ५५                  | बृहस्प., 1. 69      |
| प्रायितं तदा कुर्यात् ५४६          | भवि.                   | प्रीतिदत्तं तु यत् किंचित् १६९             | नार., 77. 109       |
| प्रायित्रतं तदा कुर्यात् ६८५       | भवि.                   | मीया दत्तं तु यत् किंचित् ३०३              | कात्या., 897        |
| प्रायश्चितं तु कर्तव्यम् ५४५       | मिव.                   | प्रेङ्खाताण्डवविहार ४१३                    | যাঙ্ক্লুলি. (ABORI, |
| प्रायश्चित्तं तु कुर्वाणाः ८१      | मनु., 9. 240           |                                            | vol. 8, p. 113)     |
| प्रायितंतु तस्योक्तम् ५९७,६००      | भवि.                   | मेतत्वं सुस्थिरं तस्य ८१७                  |                     |
| प्रायश्चित्तं त्रिरात्रं वे ६१२    | ऋष्य.                  | प्रेतनिर्यातकश्चैव ८०४                     | मनु., 3. 166        |
| प्रायश्चित्तं न दातन्यम् ५२४       | <b>अङ्गि.</b> ব., 7. 5 | प्रेतपक्षे चतुर्दश्याम् ७८७                |                     |
| प्रायिवतं न सा कुर्यात् ६१२        | ऋष्य.                  | प्रेतमावाह्य विपांश्व ३४९                  |                     |
| प्रायश्चित्तं न सा कुर्यात् ६१४    | परा.                   | प्रेतश्राद्धं सविण्डानाम् ७६०              | गालव:               |
| प्रायिश्वतं प्रकल्प्यं स्यात् ६४३  |                        | मेतस्पर्शिनामसंबन्धिनाम् ६३६               |                     |
| A71                                |                        |                                            |                     |
|                                    |                        |                                            |                     |

| प्रेतानां योजनं कुर्युः ४०३         | कार्ष्णा.                      | बन्दिग्राहांस्तथा वाजि    | १०५  | याज्ञ., 2. 273          |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------|-------------------------|
| मेतान्नमसिक्डस्य ३५६                | अङ्गि.                         | बन्दिग्राहेण भुक्ता या    | ६१२  | परा., 10. 24            |
| प्रेतायां पुत्रिकायाम् ३०६          | ਧੈਠੀ-                          | बन्धकस्य धनी स्वामी       | १७१  | ब्यास. (IC, vol. 9,     |
| प्रेते भूभिपताचिप ४४८               | गोभिल:                         |                           | . •, | p. 85)                  |
| प्रेतेशरक्षोमध्ये तु २२४            | पिता.                          | बन्धनात् प्रतिमुक्तं न    | ७४९  | व्रह्म.                 |
| प्रेषणं गम्धमाल्यानाम् ९३           | व्यास. (IC, vol. 9,            | बन्धुदत्तं तु बन्धूनाम्   | ३०६  | कात्या., 918            |
|                                     | p. 94)                         | बन्धूनामप्यलाभे तु        | २६८  | कात्या., 865            |
| प्रेष्यान् वार्धुषिकांश्चैव ५०, २०३ | मनु., 8. 102                   | द्वरीकृष्णपुष्पःणि        | 690  |                         |
| प्रेतु होतुश्रमसः २३०               | आप.श्री.,12.23.13              | बलवानिन्द्रियग्रामः ४५९,  | ७४३  | मनु., 2. 215            |
| प्रोक्तः पुरोगतः कालः ३६३           | अग्निस्मृति:                   | बलात् कारयितन्यः स्यात्   | १३२  | नार. (कात्या., 657)     |
| मोक्षणं संहतानां च ३८३              | याज्ञ., 1. 184                 | बलात् कोशं हि यो दत्त्वा  | २४५  | नार.                    |
| प्रोक्षणनैव ग्रुध्ये । ३८४          | হাঙ্ক্ক.                       | बलात् प्रमध्य भुक्ता चेत् | ६१३  | संव.                    |
| प्रोत्साहक: सहायश्च                 | पैठी.                          | बलादपहृता कन्या           | ४०७  | वसि., 17. 73            |
| प्रोषितस्य मतेनापि १८५              | कात्या., 545                   | बलाद् दासीकृतश्रीरै:      | १३०  | याज्ञ., 2. 182          |
| मोषिते तत्सुत: सर्वम् १८७,१८८       | कात्या., 538                   | बलाद्वासयितन्यः स्यात्    | १३१  | नार., 144. 18           |
| मोषिते त्वविधायैव ४१३               | मनु., 9. 75                    | बलेन कामिता नारी          | ६१२  | ऋष्य.                   |
| मोष्य प्रत्यागतश्च किंचित् ११८      | হাঙ্ক্লুলি. ( $ABORI$ ,        | बलोद्भृतेषु कार्येषु      | १७७  | कात्या., 229            |
|                                     | vol. 8, p. 109)                | बलोपाधि इताहते            | १९२  | याज्ञ., 2. 89           |
| फलपुष्पाक्षतान् गन्धान् ६८९         |                                | बलोपाधिविनिर्नृत्तान्     | ६४   | याज्ञ., 2. 31           |
| फलपुष्पोपगान् पादपान् ४८८           | वसि., 19. 11                   | बवादिकरणेऽप्येतत्         | ७८३  | बृहस्प. आ., 40          |
| फलमोग्यं पूर्णकालम् १७२             | न्यास. (IC, vol. 9,            | बहवः सुखमेधन्ते           | २०१- | महाभार.                 |
|                                     | p. 86)                         | बहिर्वणेषु चारित्र्यात्   | 320  | देव.                    |
| फलभोग्यो न नश्यति १७१               | याज्ञ., 2. 58                  | बहु अपतिग्राह्यस्य        | ६३६  | बोधा., 2. 3. 8          |
| फलमूलव्यञ्जनानि ७१५                 | बृ. नार.                       | बहुमूल्यं यत्र नष्टम्     | १७०  | बृहस्प., 10 43          |
| फलमूलेश्च पयसा ३३०                  | शुन:पुच्छ:                     | बहु वा त्वल्पकं वापि      | ५२३  | <b>अ</b> ङ्गि. ড., 2. 4 |
| फलमूलोदकादीनाम् ७९                  | नार., 204. 4                   | बहुश्रुतस्य च्छायाम्      | ६९१  | 4.5                     |
| फलानां चैव शाकानाम् ७९४             | आदित्य.                        | बहूनां कुसुम्भकार्पास     | ३८४  | बोधा.                   |
| फलैध:कुसुमस्तेयम् ९९, ४९६           | मनु., 11. 70                   | बहूनां तु गृहीतानाम्      | १४२  | कात्या., 750            |
| फलोपलक्षीमसोम १४४                   | याज्ञ., 3. 36                  | बहूनामेककार्याणाम् १०३,   | ४६८  | मनु. (हिखित., 72)       |
| फाल्गुनं वापि चैत्रं वा ४५          | मनु., 7. 182                   | बह्वीनामेकपत्नीनाम्       | २६९  | बृहस्प., 26. 80 😤       |
| फाल्गुन्यां वापि चैत्र्यां वा ८१७   | मत्स्य.                        | बह्नयः समांशतो देयाः      | १५०  | बृहस्प., 26. 2          |
| फेनप्रख्य: कथं नाराम् ८६४           | याज्ञ., 3. 10                  | बाणभेरीमृदङ्ग             | ४४७  | गीत., 16. 7             |
|                                     |                                | वाधाकाले तु सा कार्या     | १३७  | बृहस्प., 17. 5          |
| बद्धा वा वाससा क्षिपम् ४५८,         | ्राप्ति । यो ब्राह्म के ब्रुटी |                           | ४८३  | याज्ञ., 3. 239 🗎 🗯      |
| ६२९, ६४०                            | याज्ञ., 3. 291                 | बान्ववानां च मरणे         | ७८१  | कूर्म., 593             |
| बंबीयादम्मसो मार्जम् ११३            | कत्सा., 809                    | बान्धवेषु चरन्त्यत्र      | 346  | ब्रह्म.                 |

| बान्धवेषु च विप्रस्य           | ३५९ | ब्रह्म.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ब्रह्मगर्भवधे ऋच्छ्रम्         | 447  | च. <b>वि.</b>          |
|--------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|------------------------|
| बालं वृद्धं स्त्रियं चैव २१५   |     | नार.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ब्रह्मनाश्च सुरापाश्च          | ८०४  | यम.                    |
| बाल: समानजन्मा वा              | ४३५ | मनु., 2. 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ब्रह्मचर्ये चरन् विपः          | 489  | सुम.                   |
| बाल आ षोडशाद्वर्षात्           | १७९ | नार., 58. 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ब्रह्मचर्ये दया क्षान्तिः      | ७५८  | याज्ञ., 3. 312         |
| बालनांश्च कृतनांश्च            | ५५३ | विष्णु(T)., 54. 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ब्रह्मचर्यं परिसमाप्य          | ८५९  | जाबा. <b>ड.</b> , 4. 1 |
| बालदायादिकं रिक्थम्            | 48  | मनु., 8. 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ब्रह्मचर्य विनश्येत            | 479  | शाता.                  |
| बालमूढास्वतन्त्रार्त           | १४६ | नार., 138. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ब्रह्मचर्यमदुष्टात्मा          | ६०१  | उपमन्यु:               |
| बालया वा युवत्या वा            | ४१४ | मनु., 5. 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ब्रह्मचारिण: शवकमिंण:          | ३६८  | वसि., 23. 7            |
| बालवधे च भ्रूणहा               | 447 | प्रचे.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ब्रह्मचारिण: सर्वे             | ३३१  | गौत., 14. 35           |
| बालवृद्धातुरेष्वेवम्           | 484 | वसि., 23. 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ब्रह्मचारिसहस्रेण              | ८०७  | वायु.                  |
| बालसंवर्धनं मुक्तवा            | ४१६ | बृहस्प. पा., 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ब्रह्मचारी चेत् स्त्रियमुपेयात | ४३९  | वसि., 23. 1            |
| बालस्यानुपनीतस्य               | ६७९ | परा.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ब्रह्मचारी भवेनित्यम्          | ७३९  | मनु., 4. 128           |
| <b>बालस्ववासिनीवृद्ध</b>       | ७२६ | याज्ञ., 1. 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ब्रह्मचारी यतिश्चैव            | ६७३  | व्यास. (अत्रितं., 165) |
| बालातपः प्रेतधूमः              | ७५० | मनु., 4. 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ब्रह्मचारी शुना दष्ट:          | ६२३  | अङ्गि. उ., 9. 11       |
| बालापत्याश्च गर्भिण्यः         | ४१६ | बृ. नार₊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ब्रह्मचार्यसि                  | ३७८  | আশ্ব. য., 1. 22. 2     |
| बालोऽज्ञानादसत्यात् स्त्री     | १९७ | नार., 101. 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ब्रहाचार्याहरेद् भैक्षम्       | ०६४  | मनु., 2. 183           |
| बालोऽपि नावमन्तव्यः            | ४५७ | मनु., 7. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ब्रह्मदायं गतां भूमिम्         | ३१२  | बृ. मनु.               |
| विन्दवोऽ <b>शुचयोऽश्रीका</b> ः | ३९३ | लिङ्ग.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ब्रह्ममेतु माम्                | ६५५  | तै. आ., 10. 48. 1      |
| बिल्वामलकमृद्वीक               | ७९६ | वायु.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ब्रह्मयशेन मुप्यन्ति           | ४५०  | पैठी.                  |
| बिल्वैरामलकैर्वापि             | 486 | ब्रह्म. (राङ्क्ष.ABORI,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ब्रह्मलोकमवा <b>प्रो</b> ति    | አ\$ረ | यारा., 1. 50           |
|                                |     | vol. 8, p. 129)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | ४२५  | मनु., 2, 37            |
| बिसान्युदकसिद्धानि             | 486 | ब्रह्म.(शङ्क्ष.ABORI,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ब्रह्म वीर्य श्रियं तेज:       | ४४९  | मनु.                   |
| 1000                           |     | vol. 8, p. 129)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ब्रह्महत्यां सुरापानम् ४७५,    | ६१६  | कूर्म., 678            |
| बीजगर्भसमुद्भवम् ४२१,          | ६५९ | याज्ञ., 1. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ब्रह्महत्यावतं कुर्यात् ४८२,   | 448  | अङ्गि.                 |
| बीजाद्योनिर्बलीयसी             | २५८ | मनु., 9. 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ब्रह्महत्यासमं शेयम्           | ४७९  | याज्ञ., 3. 228         |
| बीजानामुप्तिविच स्यात्         | ३६  | मनु., 9. 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ब्रह्महत्या सुरापानम्          | ४७१  | च्यव.                  |
| बीजायोव/ह्यरतस्त्री            | ११९ | याज्ञ., 2. 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ब्रह्महसुरापगुरुतल्पग          | ४७२  | गौत., 21. 1            |
| बुद्धिचृद्धिकराण्याशु          | ७४६ | मनु., 4. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ब्रह्महा द्वादशान्दानि         | ५४३  | संव.                   |
| बृहस्पतिसवेनेष्ट्वा            | ५६९ | and the second s |                                | ४६९  | याज्ञ., 3. 227         |
| बृहस्पते अति यदर्यः            | ८३० |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | ७०१  |                        |
| बृहस्पते प्रथमं वाचः           | ६५५ | 寒. 4., 10. 71. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ब्रह्मा देवानां प्रथम:         | ६५५  | मुण्ड. उ., 1. 1. 1     |
|                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | ६५१  | बृह. उ., 4. 4. 6       |
| वैडालमतिको शेय:                | ८०२ | the state of the s |                                | ६२५  | वसि., 20. 12           |
|                                | 470 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ब्रह्मोज्सता वेदनिन्दा ४८०,    |      | मनु., 11. 56           |
| ब्रह्मक्षत्रविशां काल:         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ब्राह्मणं पुरो दधीत            | •    | गौत., 11. 12           |
| ब्रह्मक्षत्रविशां भुक्त्या     | ३५६ | ଖଳ୍ଫି-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ब्राह्मणं ब्राह्मणौ वापि       | 480  | मवि.                   |

|   |                              |              |                       |                                     | - 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | ब्राह्मणं मोचियत्वा वा       | ५४५          | হান্ধ্ৰ. (ABORI,      | ब्राह्मगादुप्रकन्यायाम् २७६         | मनु , 10. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |                              |              | vol. 8, p. 118)       | ब्राह्मगाद्याश्च ये वर्णाः ३४,८०४   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | ब्राह्मणः काममश्रीयात्       | ४३१,         |                       | ब्राह्मणानां समूहस्तु १३७           | कात्या., 680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |                              | ५८१          | याज्ञ., 1. 32         | ब्राह्मगानामा दशमात् ४०४            | स्वयंभू.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | ब्राह्मगः क्षत्रियाचैस्तु    | ४३२          | शाता.                 | ब्राह्मणात्रं ददच्छूद्र: ३९२        | <b>नृ. परा., 8. 185</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः   | २३७          | नार. पिता.            | ब्राह्मगान् पर्युपासीत ६५           | मनु., 7. 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः   | ५६७          | बोधा., 2. 1. 20       | ब्राह्मगाय सुशीलाय ८४६              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः   | ७३१          |                       | ब्राह्मणा लिङ्गिनश्चैव १२१          | मनु., 8. 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | ब्राह्मण: सुरां न पिवेत्     | ३७६          | मै. सं., 2. 4. 2      | ब्राह्मगावसथांश्चैव ५४४             | यम. (उश. स्मृ. संद.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | ब्राह्मणकुले यस्त्रभेत       | ८६०          | वसि., 10. 24          |                                     | 8. 6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | ब्राह्मणक्षत्रियविशाम्       | २५३,         |                       | ब्राह्मणीं बन्धकीं गत्वा ६०६        | ष. त्रि.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |                              | , ३१७        | मनु., 9. 155          | ब्राह्मभीं यद्यगुप्तां तु ९४        | मनु., 8. 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | ब्राह्मणक्षत्रियविशाम्       | ६१३          | वसि., 21. 12          | ब्राह्मगी तु शुना दष्टा ६२४         | परा., cf. 5. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | ब्राह्मणप्रातिवेश्यानाम्     | ११०          | याज्ञ., 2. 263        | ब्राह्मणीपुत्रश्चतुरोंऽशान् १८३     | विष्णु(T)., 18.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| , | ब्राह्मणश्चेदिधगच्छेत्       | ४९           | वसि., 3. 14           | ब्राह्मणीपुत्रस्य क्षत्रियायाम् ६०१ | पुल.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | ब्राह्मणसुवर्णहरणम्          | ४७०          | विष्णु(T)., 35. 1     | ब्राह्मणी गुत्रस्य वैश्यायाम् ५९९   | पुल.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | ब्राह्मणस्तु शुना दष्टः      | ६२४          | वसि., 23. 31          | ब्राह्मणे दश पिण्डा: स्यु: - ३२९    | पार. (अग्निपु.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | ब्राह्मणस्य दक्षिणहस्ते      | ६८३          | प्रचे.                | •                                   | 158. 55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | ब्राह्मणस्य घटो देयः         | २१८          | नार., 126. 334        | ब्राह्मणेन क्षत्रियायाम् २७४        | হান্ধ্ৰ.(ABORI, vol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | ब्राह्मणस्य यदोच्छिम्        | ५८३          | आप., 5. 5             |                                     | 7, p. 114)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | ब्राह्मणस्य रुजः कृत्वा      | ४९२          | बृहस्प. प्रा., 81     | ब्राह्मगेन निष्कारणो धर्मः ४३६      | महाभाष्यम् , 1. 1. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | ब्राह्मणस्य विषं विना २१०    | ,२१६         | कात्या.               | ब्राह्मणेनानुगन्तव्यः ६३७           | याज्ञ., 3. 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | ब्राह्मणस्य व्रणद्वारे       | ६२४          | मनु. (परा., 6. 48)    | ब्राह्मणेषु चरेन्द्रैक्षम् ३३,४३०   | याज्ञ., 1. 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | ब्राह्मणस्याधिकाः प्रवचन     | ३५           | गौत., 10. 2           | ब्राह्मणेषु चरेद्भैक्ष्यम् ५४४      | परा.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | ब्राह्मणस्यानतिथि:           | ७२५          | गौत., 5. 43           | ब्राह्मगेषु यथा मद्यम् ७६६          | ब्याघ., 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | ब्राह्म गस्यानुपूर्व्येण     | 3 ? 3        | मनु., 9. 149          | ब्राह्मणैरपि जातानाम् ३५५           | गद्य.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | ब्राह्मगस्यापत्काले          | '६३८         | प्रचे.                | ब्राह्मणोष्टिछष्टाशने ५८३           | शङ्ख. (ABORI,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | ब्राह्मणस्यापराधेषु          | 48           | यम.                   |                                     | vol. 8, p. 120)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | ब्राह्मणस्यापराधेषु          | . ४२         | उश.                   | ब्राह्मणोऽत्यन्तगुणवान् ५४६         | भवि.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | ब्राह्मणस्वर्णहारी तु        | ४७०          | याज्ञ., 3. 257        | ब्राह्मणो ब्राह्मणं हत्वा ५४४       | शाता.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | ब्राह्मणांस्तु तथा चान्यान्  | ६७           | न्यास. (IC, vol. 9,   | ब्राह्मणो ब्राह्मणं हत्वा ५४६       | भवि.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | 0                            |              | p. 72)                | ब्राह्मणो ब्राह्मणस्य 🧪 ९९          | হাঙ্ক্কুলি. (ABORI,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | ब्राह्मणात् क्षत्रियायाम् ३४ | , ४७८        | হাস্থ্ৰ. (ABORI,      |                                     | vol. 8, p. 111)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |                              |              | vol. 7, p. 114)       | ब्राह्मणो ब्राह्मणानां तुः ५२५      | अहि. उ., 5. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | बाह्मणादिहते ताते            | <i>६७७</i> इ | कात्या. स्मृ., 16. 20 | ब्राह्मणो ब्राइ.णीं गच्छेत् ६०५     | व्याघ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | ब्राह्मणादीनां संवत्सरम्     | ६०४          | बोधा., 2. 2. 52       | ब्राह्मणो यत्र न स्यात्तु ५५        | कात्याः, 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |                              |              |                       |                                     | and the second s |

|   | ब्राह्मभे राजन्यं हत्वा        | ५५४        | वसि.                  | भगिनीगमने चैव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ५०९ | शाता., 5. 15       |
|---|--------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|
|   | बाह्मणो हि यदा हन्ता           | 484        | मित्रिः               | <b>मगिनीमागिने</b> यी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ४८१ | सुम.               |
|   | ब्राह्मण्यं नश्यति क्षिप्रम्   | 888        |                       | भगिनीशुल्कं सोदर्याणाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३०६ | गौत., 28. 26       |
|   | ब्राह्मण्यकामतो गत्वा          | ६१३        |                       | भगिन्यश्च निजादंशात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३१८ | याज्ञ., 2. 124     |
|   | ब्राह्मण्यजीजनत् पुत्रान्      | २७६        | गौत., 4. 18           | भगिन्थो बान्धवै: सार्धम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३०८ | कात्या., 917       |
|   | ब्राह्मण्यां क्षत्रियात् सूत:  | २७६        | याज्ञ., 1. 93         | भङ्गाक्षेपोपमर्दाचै:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ७९  | नार., 204. 4       |
|   | ब्राह्मण्या भार्यया सार्धम्    | ७३५        | ब्रह्म.               | भजेरन् मातृकं रिवथम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३०७ | मनु., 9. 192       |
|   | ब्राह्मण्या वा सहाश्रीयात्     | ७३५        | अङ्गि.                | मयाद् द्वी मध्यमी दण्डी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १५४ | मनु., 8. 120       |
|   | ब्राह्मण्येनान् यदा गच्छेत्    | ६१४        | • •                   | भरणं चापि कुवींरन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २८९ | नार., 196. 26      |
|   | ब्राह्मदैवार्षगान्धर्व         | . ३०६      | मनु., 9. 196          | भरणीं कृत्तिकां चैव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ८७६ | गार्ग्यः           |
|   | ब्राह्म मेकमहर्त्रेयम्         | १५         | मनु., 1. 72           | भरद्वाजमयूराणाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ६९० |                    |
|   | ब्राह्मादिषु विवाहेषु १५२.     | , ४०७      | नार., 176. 29 .       | भर्जनाच्च्यावनान्मन्त्रात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २४३ | पिता.              |
|   | ब्राह्मादिषु विवाहेषु          | ४०७        | मनु., 3. 39           | भर्तारं लङ्घयेद्या तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ८६  | मनु., 8. 371       |
|   | ब्राह्मी माहेश्वरी चैव         | २२४        | निता.                 | भर्तुः पित्रोः सकाशादा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३०३ | कात्या., 900       |
| • | ब्रह्मेण विश्वस्तीर्थेन        | ६८४        | भर.                   | मर्तुः स्वाम्यं सदा तत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३०५ | कात्या, 904        |
|   | ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा    | ६७५        | आप., AL, 2. 2         | भर्तुरायुष्यमिच्छन्ती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ४१२ | स्कान्द., 4. 4. 25 |
|   | ब्राह्मैयौँनैश्च संगन्धैः      | ८०४        | मनु., 3. 157          | भर्तुरिच्छया भार्यायाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३१७ | मिता , 2. 115      |
|   | ब्राह्मो नामस्वतश्चेव          | ६७५        |                       | मर्तुर्धनहरी पत्नो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २९० | बृहस्प., 26. 126   |
|   | ब्रूयान्मिथ्येति तथ्यं वा      | १९७        | कात्या., 404          | भर्तृदायं मृते पत्यौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३०४ | कात्या., 907       |
|   | <b>ब्रूयुर्नारायणेत्येव</b>    | ८६३        |                       | भर्त्रा प्रीतेन यहत्तम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३०५ | नार., 56. 28       |
|   |                                |            | Professional Commence | भवेत् समांशः क्षत्रेण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३२० | बृहस्प., 26. 120   |
|   | मक्तं तेभ्यो दद्यात्           | 88         | गौत., 10. 33          | भवो जातिसहस्रेषु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ८६४ | याज्ञ., 3. 64      |
|   | मक्तदासस्तु त्रिज्ञेयः         | १२९        | नार., 147. 28         | भव्यपारेवतः क्षोट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ७९६ | वायु.              |
|   | मक्तार्थेन कृतं यत् स्यात्     | १८२        | कात्या., 578          | भस्मगोमयमृद्वारि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 470 | अङ्गि.             |
|   | भक्तावकाशाग्न्युदक             | ८६         | याज्ञ., 2. 276        | भस्मादिभिश्चोपघात:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20  | नार., 209. 4       |
|   | भक्तो यो यस्य देवस्य           | १४४        | नार.                  | भागं विद्याधनात् तस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३२३ | नार., 191. 10      |
|   | भक्षयन्तीं न कथयेत्            | ५५६        | परा., 8. 33           | मागदानक्रयैराधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १९० | बृहस्प., 6. 5      |
|   | भक्षिते सोदयं दाप्यः           | १३९        | च्यास. (IC, vol. 9,   | भागिनेयीं द्विजो गत्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ६०५ | च. वि.             |
|   |                                |            | <b>p.</b> 87)         | मागे पुनरवस्थाप्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १४५ |                    |
|   | मक्षोपमक्षाभ्याम्              | ७१८        | विष्णु(T)., 67. 5     | भागः पृथक् पृथक् कुर्यात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ६९९ | कूर्म.             |
|   | भक्ष्यद्रव्यस्य वैत्रम्यात्    | ४७८        | बृहस्प. सं., 18       | भाजनं यः प्रयच्छेत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ८४३ | स्कान्द.           |
|   | भ <b>क्ष्यभो</b> ज्यस्यान्नस्य | 484        | पैठी.                 | भाण्डपूर्णानि यानानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १२० | मनु., 8. 405       |
|   | मध्यमोज्यावसाने तु             | <b>६८०</b> | आश्व. स्मृ., cf. 4.44 | माण्डावकाशदाश्चैव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ८६  | मनु., 9. 271       |
|   | मह्याः पञ्चनखाः ५७१            | , ७१६      | याज्ञ., 1. 177        | मानी मौमे त्रयोदश्याम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ७८६ | गार्ग्य.           |
|   |                                | ं७३५       | प्रचेर हैं।           | the state of the s | ६०२ | कण्य.              |
|   | मगिनीं मातुराप्तां च           | ४६७        | संव., 160             | मार्या पुत्रवती धर्म्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २४६ | बृहस्प.            |
|   |                                |            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                    |

### विष्णुस्मृति

| भार्या पुत्राश्च पौत्राश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                  | भूतं तत्त्वार्थयुक्तं यत्   | ५९         | नार., 13. 29             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ७०३          | ·                |                             |            |                          |
| भार्या भर्तुर्मतेनैव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ४१७          | कात्या.          | भूतच्छलानुसारित्वात्        | ५९         | नार., 13. 29             |
| भार्या यत्रामयोऽपि वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ०६७          | मनु., 3. 103     | भूतृणं शिग्रुजं चैव         | ५७८        | यम.                      |
| भार्याया विकयश्चैयाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४९०          | याज्ञ., 3. 242   | भूभुजा सह भुक्त्वानं        | ५८३        | यम.                      |
| भायां धुत्विहीनस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २९२          | बृह€ा., 26. 135  | भूमिं गृहं च संसृष्टाः      | ३०२        | प्रजा.                   |
| भावाभावी च जगतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ्र ६५        | याज्ञ., 1. 308   | भूभि य: प्रतिगृह्णाति       | १५१        | पद्म., 6. 33. 33 🚋       |
| माषोत्तरिकयासाध्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ५९           | नार.             | भूभिं स्ष्टृष्ट्वागतं तोयम् | ३९५        | परा., 7. 32              |
| भास्करस्य तु यत् तोयम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 588          | . नार-           | भूमिजानि च सर्वाणि          | २४१        | पिता.                    |
| भिक्षाचर्यामिकार्यं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 488          | হান্ধ্ৰ. (ABORI, | भूमिरप्रिरजो वायुः          | 368        | यम.                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | vol. 8, p. 128)  | भूमिभूमा                    | ४१५        | तै. सं., 1. 5. 3. 1      |
| भिक्षाये ग्रामं प्रविरोत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 488          | गीत. cf. 3. 14   | भूमिवज्रमणीनां च ४८०,       | ५९६        | मनु., 11. 57             |
| भिक्षाये प्रविशेद् ग्रामम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ५४४          | संव., 112        | भूमेरन्तर्गतं कृत्वा        | ५७५        | ब्रह्म.                  |
| भिन्ने पणे तु पञ्चारात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ११५          | याज्ञ., 2. 248   | भूमौ निधाय तद् द्रव्यम्     | ३९५        | वसि., 3. 43              |
| भिन्नोदरे दत्तके च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४८५          | गौत.             | भूयस्तपस्वी भवति            | २९         |                          |
| भिषङ्मिष्याचरन् दाप्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १४५          | याज्ञ., 2. 242   | भूयिष्ठार्थवन्तो गुरवः      | ४५७        | हारी.                    |
| भिषङ्मिथ्यापचारे च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 449          | संव., 135        | भूयो दायविभागः २८४,         | २८७        | देव.                     |
| भुक्तिः सा पौरुषी शेया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १६०          | बृहस्प., 7. 37   | भूर्जस्यैव तु नान्यस्य      | २४८        | पिता.                    |
| भुक्तिस्तु द्विविधा प्रोक्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १६०          | कात्या., 317     | भूर्भुव:स्वस्त्रयो लोका:    | 428        | <b>अ</b> ङ्गि. उ., 3. 2  |
| भुक्तिस्त्रेपुरुत्री सिध्येत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १६१          | बृहस्प., 7. 43   | भूर्या पितामहोपात्ता १४८,   |            | याज्ञ., 2. 121           |
| भुक्तोच्छिष्टं तथा स्नेहम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ३९५          | परा., 7. 32      | भूषणाद्यैरलंकृत्य           | ७१६        | शीन.                     |
| भुक्त्वा चोभयतोदन्तान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ५७७          | হাল্প. (ABORI,   | भूस्तृणं शियुकं चैव         | ८५४        | मनु., 6. 14              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | vol. 8, p. 124)  |                             | ५६६        | उश.                      |
| सुक्त्वा मासं वतम् ५७६,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ५७८          | शङ्ख.            | भृग्विमजल्संपात             | ३६७        | ਚੁਸ. ( <i>JOR</i> , vol. |
| भुक्त्वा सह ब्राह्मणेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ५८३          | यम.              |                             |            | 8, p. 78)                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ७२६          | मनु. (स्कान्दः,  | भृष्वग्न्यनाशकाम्भोभिः      | ३६७        | হান্ত্ৰ, 15. 21          |
| 340 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 3. 2. 7. 18)     | भृग्वित्रसो भिन्नविवाहम्    | ३९९        | बोधा. प्रवरखण्डः, 1      |
| भुङ्के मन्वन्तरं भोगान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ८४१          | देव.             | भृङ्गारकरकाद्यं च           | ८३०        | गरुड. ड., 24. 56         |
| मुङ्के स याति नरकान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 909          | यो. याज्ञ.       | भृतकाध्ययनं कृत्वा          | 866        | हारी.                    |
| मुझानस्तु तथा ब्रूयात् .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ६२२          |                  | भृतकाध्यापको यम्तु          | ४४१        | হাস্কু., 3. 2            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .५२२         | अङ्गि. उ., 2. 2  | भृतिमर्धपथे सर्वाम्         | १३३        | याज्ञ., 2. 198           |
| भुङ्गीत नैवेह च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ७३४          | वामन., 14. 52    |                             | १३२        | मनु., 8. 215             |
| भुजीत संगवे चेत् स्यात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | मार्क.           | मृत्यांश्च तर्पयेच्छूमश्च   | ८५३        | याज्ञ., 3. 46            |
| भुज्जीता मरणात् क्षान्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३०४          | कात्या., 921     |                             | १३१        | नार., 151. 1             |
| मुवं तु शिथिलीकृत्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ७८९          | Ministry was     | भृष्टं च बारिजं चैव         | 388        | नार., 123. 321           |
| मुवनाधीश्वरश्चेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ं <b>२२४</b> | पिता.            | मेदं चैषां तृपो रक्षेत्     | २०१<br>`३८ | याज्ञ., 2. 192           |
| भूकम्पोल्कानिपातने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४४६          | याज्ञ., 1. 145   | _                           | १९५        | नार., TSS, 58. 135       |
| A transfer of the state of the | 7            |                  | 11 21 W - 11/1 1 20 2 11/1  | 227        | 11/1) T DD) 001 100      |

|                                |       | 11 11 11/2011          |                                  | 1: 12:                        |
|--------------------------------|-------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| मेदेन द्वादश प्रोक्ताः         | ४७६   | हारी. सं., 19. 2       | मण्डलस्य प्रमाणं तु २२९          | नार., 121. 299                |
| मेदेनोपेक्षया न्यासम्          | १३८   | बृहस्य., 11. 12        | मण्डलेभ्यो दक्षिणतः २३०          | पिता.                         |
| भैक्षचर्यामिकार्यं च           | 430   | হান্ত্ৰ. (ABORI,vol.   | मण्डले मण्डले देयाः २३०          |                               |
|                                |       | 8, p. 128)             | मण्डूकमत्स्यशिशुमार ५६२          |                               |
| मैक्षपसक्तो हि यति:            | ८६०   | मनु., 6. 55            | मतं मेऽमुकपुत्रस्य ६७, १९१       | याज्ञ., 2. 86                 |
| मैक्षमवेश्वितमवोश्वितम्        | ०६४   | हारी.                  | मतिपूर्वे सुरापाने ५६७           | मवि.                          |
| मैक्षाभिकार्ये त्यक्त्वा तु    | ४४०   | याज्ञ., 3. 281         | मत्त एवेति तान् विद्धि ८७८       | गीता., 7. 12                  |
| मैक्षानमुपयुद्धान:             | ६३५   | यम.                    | मत्तवारणशोभाढ्यम् ८४७            | मत्स्य.                       |
| भोता कर्मफलं दाप्य: १७०        | ,१७२  | कात्या., 525           | मत्ताभियुक्तस्त्रीबाल १९२        | नार., 87. 137                 |
| भोक्ष्यमाणोऽध्येष्यमाणश्च      | ३७३   | आपु. ध., 1. 16. 9      | मत्तोन्मत्तप्रमत्तार्त ५८        | कात्या., 97                   |
| भोगं केवलतो यस्तु              | १५८   | नार., 70. 86           | मत्तोन्मत्तार्तव्यसनि ६४         | याज्ञ., 2. 32                 |
| भोगच्छलापदेशेन                 | १५८   | नार., 70. 86           | मत्या गत्वा पुनर्मार्याम् ६००    | कण्व.                         |
| भोगसीख्यपदा श्वेता             | ८४०   | ब्रह्म.                | मत्या सुरापाने कुच्छ्राब्द ५६६   | बोधा.                         |
| भोजनं तिलसंनद्वम्              | ७३३   |                        | मत्या हंसं बलाकां च ५६१          | संव.                          |
| भोजनं हन्तकारं वा              | ७२२   | मार्क.                 | मत्स्यमांससुराधीत ६९१            | नार.                          |
| भोजने हैमरीप्याणि              | ७९१   | यम.                    | मत्स्यमांसादि न मक्षयेयु: ३३१    | गौत., 14. 37                  |
| मोजयेचागतान् काले              | ७२६   | याज्ञ., 1. 108         | मत्स्यांश्च कामतो जग्ध्वा ५७४,   |                               |
| भ्रमद्वीचितरङ्गाचै:            | २४९   | पिता.                  | ५७६                              | या <b>ञ.,</b> 1. 175          |
| भ्रातरो ये च संसृधाः २९३       | ,३०१  | मनु., 9. 212           | मत्स्यादांश्च तथा मत्स्यान् ५७४, |                               |
| भ्राता लाजानावपति              | २७३   | cf. आश्व. रृ., 1. 7. 8 | ५७६                              | হা <del>ন্ত্</del> ন., 17. 23 |
| भ्राता वा जननी वापि            | २९३   | कात्या., 928           | मत्स्यानां पक्षिणां चैव १०७      | मनु., 8. 328                  |
| भ्रातुः सकाशात् पित्रोर्वा     | ३०३   | कात्या., 901           | मत्स्यान् धानाः पयो मांसम् ६६२   | मनु., 4. 250                  |
| भ्रातृपुत्री स्वसृदुहितृभ्याम् | २९३   | अष्टा., 1. 2. 68       | मद्यं तावत् त्रिविधम् ३७५        | धन्वन्तरिः                    |
| भ्रातॄणामविमक्तानाम्           | २८२   | मनु., 9. 125           | मद्यगोमांसभक्षणे ५७०             |                               |
| भ्रातॄणामविभक्तानाम्           | ३२५   | नार., 200. 37          | मद्यपस्त्रीव्यसनिनाम् २१८,२१९    |                               |
| भ्रातॄण।मेकजातानाम्            | २७०   | मनु., 9. 182           | मद्यप्रयोगं कुर्वन्ति ३७५, ५६७   | धन्वन्तरि:                    |
| भ्रेषश्चेन्मागितेऽदत्ते        | १३९   | याज्ञ., 2. 66          | मद्यभाण्डस्थितं तोयम् ५७५        | हारी.                         |
|                                |       |                        | मद्यभाण्डस्थितं तोयम् ५७४        | शङ्ख. (ABORI,                 |
|                                | 326   | बोधा.                  | 44                               | vol. 8, p. 124)               |
| मङ्गलाचारयुक्तः स्यात्         | ७५६   | मनु , 4. 145           | मद्यमूत्रपुरीषाणाम् ५६९          | कुमार:                        |
|                                | ४०७   | मनु., 5. 152           | मद्यमेवासुरां पीत्वा ३७४, ३७५,   |                               |
|                                | २३७   | पिता.                  | ३७७, ५६८                         | <b>चृ.</b> याज्ञ.             |
| मणिमुक्तापवालानाम् १४७         |       | शुक., 4. 5. 289        | मधुपर्कप्रदानं तु ७३३            | ब्रह्म.                       |
|                                | १७४   | कात्या., 510           | मधु मद्ये पुष्परसे ३७५           | त्रिकाण्डी., 3. 3. 102        |
|                                | ७५२   | मनु., 4. 250           | मघु मांसं तु योऽश्रीयात् ५८१     | यम.                           |
| mari mainan                    | ~ ~ ~ | <del></del>            |                                  | <b>A</b>                      |

**च्याख्योदाहत**प्रमाणव<sub>ा</sub>क्यानामनुक्रमणी

|    | •                            |            |                          |                                |       |                  |
|----|------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------|-------|------------------|
|    | मधूरथं सौरमारिष्टम्          | ३७७        | पुल.                     | मम देहस्य संशुद्धिम्           | ५२३   | अङ्गि            |
|    | मध्यमं क्षत्रियं वैश्यम्     | १११        | यांज्ञ., 2. 296          | ममायमिति यो ब्र्यात्           | ५०    | मनु., 8. 35      |
|    | मध्यमस्तु शरो ग्राह्यः       | २३८        | नारः पिताः               | मया कृतं महाघोरम्              | ५२३   | અંજ્ઞ.           |
|    | मध्यमस्य तु शास्त्रज्ञैः     | ८०         | नार., 204. 7             | मरणं तस्य निर्दिष्टम्          | ५६८   | यभ.              |
|    | मध्यमानं तु रौप्यं स्यात्    | ७८         | कात्या.                  | मरुवं मिल्लका चैव              | ७९०   |                  |
|    | मध्यमे कर्मणी कृत्वा         | ३६         | नार., 64. 58             | मर्तुकामेन या भर्त्रा          | १८२   | कात्या., 547     |
|    | मध्यमेन च चापेन              | २३८        | नारः पिताः               | मर्यादाया: प्रभेदे तु          | १४३   | याज्ञ., 2. 155   |
|    | मध्यमेन पलाशस्य              | ५१९        | परा.                     | मलस्तानं ततः कृत्वा            | ३३१   | ब्रह्म.          |
|    | मध्यमो जातिपूरानाम्          | 8.8        | याज्ञ., 2. 211           | मलापकर्षणं कार्यम्             | ५२७   | अङ्गि.           |
|    | मध्यमोत्तमयोर्दण्डः          | २१३        | बृहस्य. cf. 9. 13        | मलिनीकरणीयेषु                  | ४९७   | मनु., 11. 125    |
| ٠. | मध्यमो द्विगुण: श्रेष्ठ:     | ८६३        | योगशास्त्रम्             | महतीं कीर्तिमामोति             | २२८   | पिता.            |
|    | मध्यस्थस्थापितं तत् स्यात्   | <b>१७३</b> | याज्ञ., 2. 44            | महद्भयं रुद्रमुद्यतम्          | - २७  | cf. कठ. उ., 6. 2 |
|    | मध्याह्न: खङ्गपात्रं च       | ७९२        | मत्स्य., 22. 86          | महातटकटिस्कन्धम्               | ८१८   | मत्स्य., 207. 14 |
|    | मध्याह्ने तु जलं देयम्       | २२०        | पिता.                    | महादानेषु सर्वेषु              | ७८०   | गार्ग्य.         |
|    | मध्याह्व त्वथ संप्राते       | ६७१        | ,                        | महादेवगृहे वापि                | ६४७   | मार्क.           |
|    | मध्याह्ने स्नानवेलायाम्      | ६८२        | यम.                      | महानसेऽपि शस्तानि              | ७९४   | आदि.             |
|    | मध्ये सौम्यं प्रतिष्ठितम्    | ६८३        | यो. याज्ञ.               | महानिशा च विशेषा               | ७३१   | व्यास.           |
|    | मध्यो दण्डो व्रणोद्धेदे      | १०२        | याज्ञ., 2. 219           | महानिशा च विशेया               | ६९५   | परा., 12. 27     |
|    | मनः ४२३                      | , ४३३      | अ <b>ष्टा., 4. 1. 11</b> | महापराधे निर्धर्मे २११         | , २१८ | नार., 125. 332   |
|    | मन:पूतं समाचरेत्             | ३७८        | मनु., 6. 46              | महापञ्चनामेतेषु ९७,            |       | याज्ञ., 2. 226   |
|    | मन:संतापनं तीत्रम्           | 436        | विष्णु,                  | महापातकजं चिह्नम्              | ५०९   | शाता., 1. 3      |
|    | मनश्चैवोभयात्मकम्            | ८७१        | याज्ञ., 3. 92            | महापातकतुल्यानि                | ४६३   |                  |
|    | मनसस्तु परा बुद्धिः          | ८८३        | गीता., 3. 42             | महापातकयुक्तांश्च              | ८२    | उश.              |
|    | मनसा भर्तुरतिचारे            | ३७९        | वसि., 21. 6              | महापातकयुक्तानाम्              | २१२   | कात्या., 427     |
|    | मनुः पुत्रेभ्यो दायम्        | २८२        | आप. ध., 2. 14. 11        | महापातकयुक्तोऽपि               | 60    | बृहस्प., 9. 10   |
|    | मनुनोक्तं महाबाहो            | ५६५        | भवि.                     | महापातकशस्तेषु                 | २०७   | कालिका.          |
|    | मनुष्यमारणे क्षिप्रम्        | ९७         | मनु., 8. 296             | महापातकसंयुक्तः ६४५,           | ६४६   | मनु., 11. 257    |
|    | मनुष्याधिकारत्वाच्छास्त्रस्य | ६५८        | cf. ब्रह्मसूत्रम्,1.3.25 | महापातकसंयुक्त <b>म्</b>       | ५३९   | उश.              |
|    | मनो बुद्धिरहंकार:            | ८७५        | यम.                      | महापातकसंयुक्ताः               | ५९२   | অङ্गি            |
|    | मन्त्रः सौम्यो वानस्पत्यः    | २२१        | नारः पिताः               | महापातकसंयोगे                  | ६४६   | ष. त्रि.         |
|    | मन्त्रिण: सत वाष्टी वा       | 48         | मनु., 7. 54              | महापातकातिपानक                 | ६४५   | हारी. (NPP, vol. |
|    | मन्त्रेणानेन सहितम्          | २२५        | पिता.                    |                                |       | 63, p. 190)      |
|    | मन्त्रै: शाकलहोमीयै:         | ६४५        | मनु., 11. 256            | महापातकिन <del>स्त</del> ्वेते | ४७५   | यम.              |
|    | मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम्         | २८         | गीता., 9. 16             | महापातकिनां किमियोनय:          | ५०६   |                  |
|    | मन्दं पञ्चरातं शेयम्         | २३८        | नार., 121. 307           | महापातिकनो द्वादशभिः           | 400   | हारी.            |
|    | मन्दं पञ्चशतं ज्ञेयम्        | २३८        | पिता-                    | महापापाभिशापेषु                | २०८   | बृहस्प., 4, 16   |
|    |                              |            |                          |                                |       |                  |

| महापापेषु सर्वे स्यात्    | ५१२   | शाता., 1. 12          | मातापितृषु यद्दत्तम्         | ५४६        | <b>च्यास., 4.</b> 30   |
|---------------------------|-------|-----------------------|------------------------------|------------|------------------------|
| महाप्रसाद इत्युक्त्वा     | ७२७   | मनु.                  | मातापितृसंबद्धाः             | ४०४        | सुम.                   |
|                           | ५६६   | उश.                   | मातापित्रोः क्षयश्राद्धे     | ३३१        | •                      |
| महाभियोगेष्वेतानि २१४     |       | याज्ञ., 2. 95         | मातापित्रोः क्षयाहे च ७८     |            | मत्स्य.                |
| महालये तु यन्छाद्धम्      | ७७४   | वायु.                 |                              | ६७         | न्यास. (IC, vol. 9,    |
| महाव्याहृतिभिहोंम:        | ५२९   | वसि.                  |                              | •          | p. 72)                 |
| महाव्याहृतिभिहोंम: ६४६    |       | ष. त्रि. (संवर्त., AL | मातापित्रोस्त्रिरात्रं स्वात | ३६२        | काष्णी.                |
|                           |       | MS, p. 39)            | मातामहं न कुरुते             | ७७६        | ब्रह्म.                |
| महासांतपनं ह्येतत्        | 420   | यम.                   | मातामहानामप्येवम्            | ७६४        | विष्णु(T)., 75. 7      |
| महित्रीणामबोऽस्तु         | ६४६   | ऋ. सं., 10. 185. 1    | मातामही भागिनेयी             | .५५२       | विष्णुधर्मो., 3. 300.9 |
| महिमानं सरस्वत्याः        | ८१३   | महाभार.               | मातामहे च तत्पत्न्याम्       | ३६६        | षड., 56                |
| महिषीणां घृतं प्राहु:     | ७९३   | सुम.                  | मातामहो मातुलश्च             | ४०९        | नार., 175. 20          |
| मही चौरिति मन्त्रेण       | ६९९   |                       | मातामह्या धनात् किंचित       | े ३०८      | मनु., 9. 193           |
| मांसं शय्यासनं धानाः ६६२  | २,७५२ | याज्ञ., 1. 214        | माता मातामही चैव             | ४५६        |                        |
| मांसमूत्रपुरीत्राणि       | 467   | यम.                   | माता मामृष्वसा श्रश्रुः      | ६०३        | नार., 182. 73          |
| मांसस्य मधुनश्चैव         | .१०७  | मनु., 8. 328          | माता म्लेन्छत्वमापन्ना       | <i>६७७</i> | देव., 59               |
| माक्षिकं फाणितं शाकम्     | ७३४   | परा.                  | माता रिक्यहरी श्रेया २९      | २,२९३      | बृहस्प., 26. 135       |
| मागधानां वणिक्पथः         | २७७   | मनु., 10. 47          | माता वा भगिनी वापि           | ७३६        | व्यास.                 |
| मागधायोगवौ चैव ९५,        | ३९३,  | •                     | मातुः पितरमारभ्य             | ७७६        | पुल.                   |
| ४८२, ५८४,                 | , ६०८ | अ <b>ति</b> .         | मातुः प्रथमतः पिण्डम्        | ७७६        | मनु., 9. 140           |
| मा गामनागामदितिम्         | ७५६   | 雅. स., 8. 101. 15     | मातुः सपन्नी भगिनीम्         | ४६७,       |                        |
| माघग्रुक्रस्य वा प्राप्ते | ४४५   | मनु., 4. 96           | ४८१                          | , ६०३      | याज्ञ., 3. 232         |
| मातरं पितरं जायाम् ९०,    | १०९   | मनु., 8. 275          | मातुरप्रेऽधिजननम्            | ३४         | विष्णु(T)., 28. 37     |
|                           | ५४६   | मवि.                  | मातुरग्रेऽधिजननम्            | ४३६        | मनु., 2. 169           |
| मातरं यदि गच्छेतु         | ४६५   | परा., 10. 9           | मातुरातां भ्रातृजां च        | ६०४        | नार.                   |
| मातरं यदि गच्छेतु         | ४६५   | संव., 163             | मातुर्दुहितर: शेषम्          | २८६        | याज्ञ., 2. 117         |
|                           | ४६६   | च. वि.                | मातुर्दुहितरोऽमावे           | ३०५        | नार., 189. 2           |
| मातर्यप्रे प्रभीतायाम्    | ३६४   | বাল্প. (ABORI,        | मातुर्निष्टत्ते रजसि         | २८०        | नार., 189. 3           |
|                           | -     | vol. 8, p. 113)       | मातुल: श्वगुरस्नाता          | ४७१        | देव.                   |
| मातर्यपि च वृत्तायाम्     | २९३   | मनु., 9. 217          | मातुलस्य सुतां गत्वा         | . ६०५      | च. वि.                 |
| माता त्वभावे सर्वेषाम्    | 808   | नार., 175. 21         | मातुलस्येव थोषा              | ७५६        | ऋ सं. खिल.,7. 55. 6    |
| माता पिता गुरुर्भार्या    | ७२७   | दक्ष., 2. 33          | मातुलांश्च पितृन्यांश्च      | ४५७        | मनु., 2. 130           |
| माता पिता वा दद्याताम्    | २५९   | मनु., 9. 168          | मातुश्च स्वस्त्रियां गत्वा   | ६०४        | च. वि.                 |
|                           |       | कात्या., 427          | मातुश्च स्वित्रयां चैव       | ६०५        | च. वि.                 |
| मातापितृभ्यामुत्सृष्टम्   |       | मनु., 9. 171          | मातुस्तु यौतकं यत् स्यात्    |            | मनु., 9. 131           |
| मातापितृविहीनो यः         | २६०   | मनु., 9. 177          | मातृगमनं दुहितृगमनम्         | ४६५        | हारी.                  |
| A-72                      |       |                       |                              |            |                        |

できるが、一般を発生をある さるとはないかっち

### ৭९७ হাব্র., 17. 17 मासमेकं व्रतं कर्यात मातृगामी भवेद्यस्त ५०९ शाता., 5, 1 मासमेतद्वतं कुर्यात् ५९५ मनु. (शङ्घ., 17.17) मातृमातुश्च गमने ४८१ वृ. मनु. ५४२ गार्ग्य. माससंजे यथा ऋक्षे मातृश्राद्धं ततः कुर्यात् ७७२ ५३२ वसि., 23. 45 मासस्य कृष्णपक्षादी मारुश्राद्धं सदैवं तु हारी. ७६९ मासान्तु सप्तमादुर्ध्वम् ६४२,७४० बृहस्प., 26. 32 यम. मातृष्वसा मातुलानी ३०८,४५६ विष्णुधर्माः, 3.300.8 मासात पञ्चगुणं प्रोक्तम् ६१० च. वि. मातष्वसा स्वसा चैव 447 मनु. (शङ्घ., 17.18) शाता., 2. 20 मासार्धं तु व्रतं कुर्यात् मातृहान्धः प्रजायते ५११ ६१७ परा., 4. 10 मासार्धे मासमेकं वा योगशास्त्रम् मात्रामिः पश्रदशमिः ८६३ मासाधोंध्वें रजो यत् स्यात् ४७८ बृह₹व. सं., 19 मात्रा वा यत् कुटुम्बार्थे १८३ नार., 46. 3 मासिकादिषु योऽश्रीयात् ५८१ यम. मनु., 2. 215 मात्रा स्वसा दृहित्रा वा ७४३ मासिकानि स्वकीये तु पैटी. मवि. ३५० मार्घ्वी पीत्वा प्रमादेन ५६६ ५१८ ब्रह्म.(श्रङ्कः. ABORI, मासेन लोके श्रीकृच्छ: हारी. सं., 19. 3 माध्वीकं मधुकं माध्वम् ४७६ vol. 8, p. 129) 死. स., 8. 30. 3 मा नः पथः पित्र्यात् ४०२ ५३४ याज्ञ., 3.324 मासेनैबोपभुङ्गीत देव. मानुषास्थि शवं विष्ठा ३८९,५८७ याज्ञ., 2. 242 मासोपवासं कुर्वीत ६३३ मनु. मानुषे मध्यमं राज १४५ ते. सं., 1. 6. 3. 3 माहित्रं शुद्रवत्यश्च मनु., 11. 249 ६४५ मा मे ७९३ ब्रह्माण्ड. उपो., 14.27 मनु., 7. 182 माहिषं चामरं चाजम् मार्गशीर्षे शुमे मारि ६२ हारी. **मिथ्याकारणयोर्वापि** याज्ञ., 3. 270 मार्जारगोधानकुल ५६० मिध्या किया पूर्ववादे वसि., 23. 29 ६२ मार्जीरनक्लव्याघाणाम् 886 ६२ कात्या., 189 मिथ्या चैवैकदेशे च वसि., 21. 24 मार्जारमण्डूकदहर ५६० ७४ याज्ञ., 2. 11 मिथ्याभियोगी द्विगुणम् <sup>भ</sup>म्मर्पनकुल विष्णु. 480 ४३ मनु., 8. 400 मिथ्यावादी च संख्याने माषः पादे च ब्रह्म. ३७० ६१ कात्या., 169 **मिथ्यैतन्नामिजानामि** माषवस्तु भवेदण्डः नार., 170. 31 १२६ मिथ्योक्तौ पूर्ववादी तु ६३ हारी. कात्या., 491 माषराशिमथापि वा मिश्रितस्तेन सोऽब्दान्ते देव. ४७२ चा. (मनु., 8. माषा: श्राहेषु वै प्राह्मा: मुक्टै: कनकाद्येश्र ७१३ नर., p. 126 ७६६ व्याघ., 144 माषो विंशतिमो भागः ७७, १२५ ऋष्य. मक्तकच्छा तु या नारी ४१२ नार., 229. 58 मार्व चाब्देऽथ चान्द्रम् ६२६ मक्तिशातिकृष्णाङ्गाः ६९१ नार. संग्रह: रत्नपरीक्षा., 328 मासं तु यावकं कुर्यात् शङ्घ., cf. 17. 24 (मौक्तिक) 1 मासं पञ्चगन्येन मुक्तो विरोधिकरणेः ५५७ कश्य. मुक्त्वामिं मृदितबीहिः २३३,२३४ यात्र., 2. 107 बृहस्प., 2. 15 मासं प्राणायामैस्तान्तः ६४६ गौत., 24. 12 मासत्रये तु कुर्वीत मुखं मृदा समालिप्य ६१८ बृहस्प. मासत्रये त्रिरात्रं स्यात् मुखजा विमुषो मेध्याः ३६५ चृ. वसि. 384 याज्ञ., 1. 195 मासमेकं कृतवापनः मुख्यानां चैव खानाम् १०८, ६०६ विष्णु(T)., 50. 16 १३३, ५९४, ५९६ मनु., 8. 323

### **ह्या**ख्योदाहृतप्रमाणवाक्यानामनुक्रमणी

| मुचुकुन्दस्य चैकेन ७१४             | •                      | मृचर्ममणिस्त्राय:          | ११७   | याज्ञ., 2. 246         |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------|------------------------|
| मुच्यते पातकैः सर्वैः ५१४          | शङ्ख.                  | मृतकस्यः प्रहारार्तः       | ५९२   | याज्ञ., 3. 248         |
| मुच्यते पातकै: सर्वै: ६४५, ६४८     | यम.                    | मृतजातकयोयोंगे             | ३६४   | च. वि.                 |
| मुच्यते ब्रह्महा गोन्नः ८३९        | कूर्म.                 | मृतदन्तमये विद्युद्दग्धे   | ७४२   | च्यव.                  |
| मुण्डजटिलशिखाजटाश्च ४३७            | गौत., 1. 29            | मृतसूतेषु दासानाम्         | ३५८   | हारी.                  |
| मुण्डान् जटिलकाषायान् ८०७          | ब्रह्मवै.              | मृतान्तरोऽर्थिनि मेते      | १९५   | नार., TSS, 59. 136     |
| मुद्रा निष्पावका माषा: ७१८         |                        | मृतायां सर्वमादद्यात्      | ३०६   | यो. याज्ञ., 2. 146     |
| मुद्रां वा निक्षिपेत् तस्मिन् ५८   | कात्या., 88            | मृताहिन तु कर्तव्यम्       | ३४८   | या <b>रा.</b> , 1. 256 |
| मुमूर्षुश्राविताहते १९६            | नार. TSS, 59. 136      | मृताहेऽहरहर्दशें           | ७६०   | कात्या.                |
| मुरा मंसी बचा कुष्ठम् ८२९          |                        | मृते जीवति वा पत्यौ १४८    | , ३०४ |                        |
| मुष्टिभ्यां माङ्मुलस्तिष्ठेत् २३७  | नार. पिता.             | मृते न पितरि क्लीव         | २६६   | मनु. देव.              |
| मूत्रपुरीघोत्सर्ग ३७३              | प्रचे.                 | मृतेन ग्रुध्यते जातम्      | ३६४   | च. वि.                 |
| मूत्रशौचं समाख्यातम् ६७९           | হানো.                  | मृते पितरि कुर्युस्तम्     | ३१७   | याज्ञ., 2. 134         |
| मूत्रादिसंपर्के तन्मात्रापहार: ३८७ | बोधा.                  | मृते पितरि या दत्ता        | २५५   | ब्रह्म.                |
| मूत्रेण मौण्ड्यमन्विच्छेत् ९४      | मनु., 8. 384           | मृते भर्तरि मर्त्रशम् २८८, | ३०५   | कात्याः, 924           |
| मूत्रोचारं यदा कुर्यात् ६२२        | आप.                    | मृतेषु च विशुद्धः स्यात्   | १२५   | नार., 153. 17          |
| मूत्रोचारे कृते शौचम् ६७८          | पैठी.                  | मृतेषु वाथ जातेषु          | ३५९   | ब्रह्म.                |
| मूत्रोत्सर्गे तु चतुर: ६८०         | <b>আশ্ব</b> .          | मृते स्नानेन ग्रुध्यन्ति   | ३६५   |                        |
| मूर्धानं दिवो अरतिम् ६५६           | 寒. <b>ቲ.</b> , 6. 7. 1 | मृतोऽनपत्योऽभार्यश्च       | २९८   | बृहस्प., 26. 111       |
| मूर्घा सकण्डहृदयम् ७५४             | विष्णु(T)., 96 89      | मृत्पानीयाग्निसंयुक्तान्   | २२८   | पिता.                  |
| मूर्भि दत्तं यदा तैलम् ६२२         | आयुर्वेद:              | मृत्पिण्डमभिशस्तं च        | २२३   | नार.                   |
| मूलं तस्य भवेद्देयम् १८८           | कात्या.                | मृत्युमूर्ते वित्र त्वं हि | २४३   | पि ग.                  |
| मूलकर्म च ४८९                      | मनु., 11. 63           | मृदङ्गतालपणवान्            | ६९०   |                        |
| मूलकुच्छुः स्मृतो मूलैः ५१८        | मार्क.                 | मृदुराजेवसंपन्न:           | ५२३   | अप्ति. उ., 2. 6        |
| मूलपत्रकरीराग्र १०८                |                        | मृद्धाण्डकेऽनुपहते         | २५०   | पिता.                  |
| मूलप्रकृतिरविकृतिः ८७३             | सांख्यकारिका, 3        | मृद्धाण्डमथ मांसेषु        | ५९५   | जানা.                  |
| मूलानयनकालश्च १३५                  | कात्या., 615           | मृद्धाण्डासनखद्वास्थि      | १०४   | नार., 206. 14          |
| मूलानां कुष्रुमस्य च ५९५           | श्रह्म.                | मृद्दीकारससंभूता ३७४,      | ३७६   | हारी. सं., 19. 4       |
| मूलेन सह वादस्तु १३५               | बृहस्प., 12.6          | मृत्मयं वापि भवनम्         | ८४६   |                        |
| मूले समाहते केता १३५               | बृहस्प., 12. 6         | मृत्मयानां च पात्राणाम्    | ३८७   | बोग, 1. 6. 33          |
| मूलोदयं प्रविष्टं चेत् १७३         | बृहस्प., 10. 67        | मृन्मयानां च हरणे          | १०७   | मनु., 8. 327           |
| मूल्यं लब्धं तु यत् किंचित् ३०३    | कात्या., 898           | मृन्मयानां तु माण्डानाम्   | ४२    | मनु., 7. 132           |
| मृगदर्पप्रदानेन ८३७                | विष्णुघर्मो.,3.311.21  | मृन्मयेन कपालेन            | 488   | यम.                    |
| मृगमहिषवराह ५६१                    | कश्य.                  | मृन्मये भाजने कृत्वा       | २४७   | पिता.                  |
| मृगयाक्षो दिवा स्वप्न: ४८          | मनु., 7. 47            | मृन्मयी स्त्रसंबद्धी       | २२२   | नार. पिता.             |
| मृचर्मपुष्पकृतप १४४                | याज्ञ., 3. 37          | मेखलाभ्रमनिष्काश           | १४४   | कात्या., 752           |
|                                    | •                      |                            |       |                        |

|     | मेखलामाबध्य दण्डम्          | ४४१                | আশ্ব. য., 1. 22. 1                 |                           | ८४३          | स्कानंद.                |
|-----|-----------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------|
|     | मेघमालादिदोषेण              | ७३०                |                                    | य: साक्षी नैव निर्दिष्ट:  | १९७          | कात्या., 404            |
|     | मेदचाण्डालपर्यन्तान्        | ६७                 | व्यास. (IC, vol. 9,                | यः स्वामिनाननुज्ञातम्     | १७०          | मनु., 8. 150            |
|     |                             |                    | p. 72)                             | य आत्मघातिनः कुर्यात्     | ६३७          | वसि., 23. 16            |
|     | मेदान्ध्रचञ्चुमदूनाम्       | २७७                | मनु., 10. 48                       | य एतेऽभिहिताः पुत्राः     | २६१          | मनु., 9. 181            |
|     | मेध्यमेव धनं प्राहुः        | ६३३                | देव.                               | य एवाहितामे: पुरोडाश:     | ८५९          | परि.                    |
|     | मैत्रमौद्राहिकं चैव         | ३२१                | याज्ञ., 2. 118                     | यच किंचिजगत्यस्मिन् २६,   |              | तै. आ., 10. 11. 5       |
|     | मैथुनं कुरुते तत्र          | ६०८                | यम.                                | यचाप्रोति यदादत्ते        | 3.8          | लिङ्ग., 70. 96          |
|     | मैथुनं तु समासेव्य          | ६०७                | मनु.                               | यचास्य संततो भावः         | 38           | लिङ्ग., 70. 96          |
|     | मोक्षितो महतश्चर्णात्       | १२९                | नार., 147. 27                      | यच्छ्रद्धया करोति तत्     | ७५७          | छा. उ., 1. 1            |
|     |                             | २३३                | नार., 121. 303                     | यजनं योनिसंबन्धम्         | ४७२          | देव., 34                |
|     |                             | ७१६                | शीन                                | यजमानकुले जाताः           | ८०१          |                         |
|     | मौझी दण्डकमण्डल्            | 488                | হাল্প. (ABORI,                     | यजेत राजा कतुमिः          | ६६           | मनु., 7. 79             |
|     |                             |                    | vol. 8, p. 128)                    |                           | ४७५          | परा., 12, 72            |
|     | मीलवृद्धादयस्त्वन्थे        | १४२                | नार., cf. 166. 8                   | यजेत वाश्वमेधेन ४७६,      | ५४९          | भवि.                    |
|     | मौलाञ्च्छास्त्रविद: शूरान्  | 48                 | मनु., 7. 54                        |                           | ६४६          | वाज. सं., 34. 1         |
|     | म्रियतेऽन्यतरो वापि         | ३०१                | मनु., 9, 211                       |                           | २३७          | नार. पिता.              |
|     | म्रियमाणोऽप्याददीत <b>ः</b> | .85                | मनु., 7. 133                       | यज्ञसंस्थी च पितरी ५४६,   | ५५३          | ब्रह्म.                 |
|     | म्लेच्छादीनां जलम् ६२०,     | ८०९                | आप.                                |                           | ६७१          | याज्ञ., 1. 127          |
|     | म्लेच्छी नटी चर्मकारी       | ६१०                | आप.                                | यशे संमृतसंभारे           | ३६९          |                         |
|     | यं चार्थमभियुक्तः स्यात्    | २२५                | पिता.                              | यसोपवीती उष्णीपम्         | ७४७          | बोधा., 1. 3. 5          |
|     |                             | 777<br><b>7</b> 24 | बुहस्प., 26. 67                    | यज्ञोपवीते द्वे धार्ये    | ८६२          | भर.                     |
|     |                             | २६१                | मृत्यः, 20. 07<br>मनु., 9. 171     | यज्ञो वै विष्णुः २८, ८    | 623          | तै. सं., 6. 1. 7. 3     |
|     | यं पूर्वतरमाधाय             | १५७                | विस.                               | यत: सर्वाणि भूतानि        | ३०           | महाभार. अनु., 254.      |
|     |                             | 753                | मनु., 9. 178                       |                           |              | II zagrana              |
|     |                             | ४२२<br>४२२         | हारी                               | यतिपात्राणि मृद्देणु      | ८६१          | याज्ञ., 3, 60           |
|     |                             | ०५५<br>८७६         | गीता., 8. 6                        | यतिर्वत्यिशहोत्री च       | ४५६          | परा.                    |
|     |                             | ४४२<br>४४२         | मनु., 2. 143                       | यतिश्च ब्रह्मचारी च ४१४,४ | <b>6</b> 3 0 | प्रचे.                  |
|     | यः कर्मकाले संप्राप्ते      | १३२                | नु., 2. 145<br>वृ. मनु.            | यतिश्च ब्रह्मचारी च       | ६६९          | परा., 1. 51             |
|     |                             | १९१                | याज्ञ., 2. 84                      |                           |              | परा., 1. 53             |
| - % | यः कश्चित्रिहरेत् प्रेतम्   |                    | यारा., 2. ० <del>१</del><br>अङ्गि. | यतीनां तु चतुर्गुणम्      |              | হা <b>ল্ল</b> ., 16. 24 |
| .,  | यः कामतो महापापम् ४७६,      | ६३६                |                                    | यतो वा इमानि भूतानि २८,   |              |                         |
|     | मः नगनता नहापापम् ४७६,      | 400                | अङ्गि. (त्रु. हारी ,<br>6. 218)    | यतो वाचो निवर्तन्ते २७, ८ |              |                         |
|     | य: पतितेन सह यौन            | ४७४                | सुम.                               | यत्करोत्येकरात्रेण        | 580          | मनु., 11. 178           |
|     | यः पश्चाद्भुतः स किंचित्    | ११८                | शङ्खलि. (ABORI,                    |                           |              |                         |
|     |                             |                    | vol. 8, p. 109)                    | यत्तत्कारणमन्यक्तम्       | १५           | मनु., 1. 11             |

|   | यंतु सोपाधिकं दत्तम् ३०५        | कात्या., 903        | यथादेशं यथाकालम्         | 424        | अङ्गि                    |
|---|---------------------------------|---------------------|--------------------------|------------|--------------------------|
|   | यत्ते कृष्ण: शकुन: ६५४          | 寒. 说., 10. 16. 6    | यथा धने तथर्णेऽपि        | २८६        | बृहस्प., 26. 57          |
|   | यत्त्वगस्थिगतं पापम् ५२०        | परा., 11. 37        | यथा न कृष्णशयनम्         | 684        | मत्स्य., 54. 26          |
|   | यत् पुंसः परदारेषु ६१२          | बृहस्प, प्रा., 56   | यथा पितृधने स्वाम्यम्    | २९१        | बृहस्प., 26. 133         |
|   | यत् पुंसः परदारेषु ९५, ६०३      | मनु., 11. 176       | यथामागं लमन्तेऽन्ये      | ३२२        | হাল্প: (ABORI,           |
|   | यत् पुण्डरीकं पुरमध्यसंस्थम् ३१ | तै. आ., 10. 10. 23  |                          |            | vol. 8, p. 105)          |
|   | यत् पुनर्लभते नारी ३०३          | कात्या., 896        | यथाभियोगं धनिने          | १३६        | कात्या., 619             |
|   | यत् प्रनष्टं हृतं वापि १२४      | व्यास. (IC, vol. 9, | यथा मूर्घाभिषिक्तस्य     | ३३         | भवि., 1. 181. 13         |
|   |                                 | p. 88)              | यथार्पितान् पश्चन् गोपः  | १२४        | याज्ञ., 2. 164           |
|   | यत् प्रभूतार्थविषयम् ६२         | हारी. (व्यास., IC,  | यथावर्ण समुत्सृज्य       | 282        | मत्स्य.                  |
|   |                                 | vol. 9, p. 70)      | यथाविधि समभ्यर्च्य       | २४४        | नार.                     |
|   | यत्र कचोत्पादितश्च २६२          | देव.                | यथाशक्ति प्रकुर्वीत      | 430        | लघुविष्णु:               |
|   | यत्र प्रस्यते नारी ३९६          | देव.                | यथाशवत्यनुरूपं च         | १०३        | कात्या., 834             |
|   | यत्र यत्र रुचिर्भर्तुः ४११      | ₹和₹₹., 3. 2. 7. 32  | यथाशक्त्या द्विसाहस्रान् | ४०६        | कात्या., 902             |
|   | यत्र योगेश्वर: कृष्ण: ३०        | गीता., 18. 78       | यथासुलमुल: कुर्यात्      | ६७६        | मनु., 4. 51              |
|   | यत्र साक्षात्तु पितर: ७७७       |                     | यथाहनि तथा प्रात:        | 800        | कात्या. स्मृ., 1. 137    |
|   | यत्र साक्षी दिशं गच्छेत् २००    | बृहस्प., 5. 13      | यथेष्टं लोकमाप्तोति      | 684        |                          |
|   | यत्रस्यो नोगहन्येत २२८          | पिता.               | यथैवैका तथा सर्वा        | ३७५        | मनु., 11. 94             |
|   | यत्र स्युः स्यात् स मानाहै: ४६० | मनु., 2. 137        | यथोक्तमजिनं वापि         | ४२६        | शौन.                     |
|   | यत्राधिकियते स्थाने ५७          | कात्या., 52         | यथोक्तविधिना यस्तु       | 695        |                          |
|   | यत्राशुचि स्थलं वा स्यात् ६९६   | विष्णु.             | यथोक्तेन नयन्तस्ते       | १४२        | मनु., 8. 257             |
|   | यत्रैको दीयते पिण्डः ३३०        | परिशिष्टम्          | यदन्यत् कुरुते कर्म      | ५४३        | दक्ष., 2. 27             |
|   | यत्रैवं लिखितं पत्रे १३८        | बृहस्प., 17. 12     | यदपक्षीत्रधास्त्रुभ्याम् | ३७५        | आयुर्वेद:                |
|   | यत्रैव प्रतिहतस्तत्रैव ६००      | वसि., 20. 13        | यदिप कौनख्यादौ           | ५१३        | मिता., 3. 216            |
|   | यत्रोक्तं यत्र वा नोक्तम् ४९९   | उश.                 | यदम्भसा न शुध्येतु       | ३८२        | यम.                      |
| 2 | यत्रोक्तो मापकैर्दण्डः ७८, १०७, |                     | यदस्यापहृतं द्रव्यम्     | 490        | मवि.                     |
|   | १११, १२५                        | कात्या., 492        | यदा कश्चित् प्रमीयेत     | २९८        | बृहस्प., 26. 107         |
|   | यत्रोपविष्टा विप्राः स्युः ५६   | बृहस्प., 1. 59      | यदा च निर्गुण: स्वामी    | 493        | भवि.                     |
|   | यत्रोपस्पृशतां वापि ३४६, ७६५    | अत्रि. प्रचे.       | यदा तु गुणिनं विप्रम्    | 488        | भवि.                     |
|   | यत् स्वाध्यायमधीते ६७२          | ঝাশ্ব. ए., 3. 1. 3  | यदा तु गुरुमात्मानम्     | ५३६        | हारी.                    |
| - | यथर्तु वेणुयवैरिति ६७०          | आप. श्री., 6.31.14  | यदा तु न विभाव्येते      | 733        | नार.                     |
|   | यथिषं मन्त्रकृतो वृणीते ३९९     | आप. श्री., 24. 5. 6 | यदा त्वया भवेचीर्णम्     | ५२६        | अङ्गि. <b>उ.</b> , 3. 11 |
|   | यथा कथंचित् पिण्डानाम् ५३४      | याज्ञ., 3. 324      | यदा वेशे द्विधाभूतम्     | ३२०        | श्रीधर on माग.,          |
| - | यथा कथंचिद्दत्वा गाम् ८४०       | याज्ञ., 1. 208      |                          |            | 3. 17. 18                |
|   | यथाजाति यथावर्णम् १९८           | यारा., 2. 69        |                          | ३०८        | बृहस्प., 26. 33          |
|   | यथा तथाध्यापयंस्तु ७४६          | मनु., 4, 17         | यदि कश्चित् ततः स्नायात् | <b>६१९</b> | हारी.                    |
|   |                                 |                     |                          |            | • .                      |

**व्याख्योदाहतप्रमाणवाक्यानामनुक्रमणी** 

| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |       |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|------------------------|
| यदि कुर्यात् समानांशान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३१७   | याज्ञ., 2. 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | यद्यप्येषां पिता दद्यात्    | ३१२   | बृहस्प., 26. 121       |
| यदि गोभिः समायुक्तम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६०८   | यम.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यद्यमा रविवारेण             | ७७९   | वृ. मनु.               |
| यदि चेद्रस्यसे सत्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . ५२४ | अङ्गि., <b>उ.</b> , 3. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | यद्यसौ दर्शयेत् तत्र        | १८७   | कात्या., 532           |
| यदि देशे च काले च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १२४   | मनु., ८. 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | यद्यस्मि पापकृनमातः         | २२७   | याज्ञ., 2. 102         |
| यदिन्द्राहं यथा त्वम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ६५५   | ऋ. सं., 8. 14. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | यद्यस्य पैतृकं रिवथम्       | २६६   | मनु., 9. 162           |
| यदि पापविमुक्तोऽहम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २५०   | पिता.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | यद्यागतोऽस्यसत्येन          | 478   | अङ्गि. उ., 5. 3        |
| यदि प्रकर्षितं तत् स्यात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १७२   | बृहस्प., 10. 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | यद्युन्छिष्टरत्वनाचान्तः    | ६२२   |                        |
| यदि मूत्रपुरीषाभ्याम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३८२   | यस.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यद्यपदस्येत् पुनः           | २८३   | शङ्खलि.                |
| यदि रथन्तरसामा सोम: स्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | त्    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | यद्येकं भोजयेच्छ्रादे       | ७६२   | वसि., 11. 30           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६५८   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | यद्येकजाता बहव: १४९,        | , ३२४ | नार., 201. 42          |
| यदि रागैर्भवेद् दुष्टः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ५६६   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | यद्येकजाता बहवः             | २६९   | बृहस्प., 26. 79        |
| यदि वा नोपरि लिखेत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १७८   | नार., cf. 79. 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | यद्येकजाता बहव:             | ३१९   | बृह₹1., 26. 24         |
| यदि संशय एव स्यात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १४१   | मनु., 8. 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | यद्येकदिवसे तौ तु           | १५७   | वसि.                   |
| यदि इस्ती संवत्सर:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 886   | आप.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यद्येकरिकियनौ स्याताम्      | २६६   | मनु., 9. 162           |
| यदि हि द्विपिता स्यात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ७६५   | आप.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यद्येकरिकियनौ स्याताम्      | े ३१० | बृहस्प. (मनु.,         |
| यहचैव होत्रं क्रियते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १५    | गोपथब्राह्मणम्, 3. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |       | 9. 162)                |
| यदेतद्वचनं वीर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 468   | भवि.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | यद्येकवस्त्रो यज्ञोपवीतम्   | ६७५   | शाङ्खायनगृह्यसूत्रम् , |
| यदेन्दुः पितृदैवत्यै                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ७७७   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |       | 4. 12. 22              |
| यदेवास्य पिता दद्यात् ३१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,३१७  | मनु., 9. 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | यद्येको घातयेत् तत्र १०३,   | ४६८   | मनु. (लिखि., 71)       |
| यद्गत्वा न निवर्तन्ते ३१,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ୯७७   | गीता., 15. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | यद्रागरोगद्रव्योत्थम्       | ४७९   | बृहस्प. सं., 15        |
| यद्गहितेनार्जयन्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 638   | विष्णु(T)., 54. 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | यद्वः प्रतिकृलार्थम्        | 66    | नार. 209., 1           |
| यद् ग्रहीतं कुदुम्बार्थे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १८५   | बृहस्प., 10. 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | यद्वास्मिन् विषये वीर       | ५६८   | भवि.                   |
| यद्त्तं दुहितु: पत्ये १४८,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 308   | The second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | १५९   | नार., cf. 71. 91       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 188   | नार., 139. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | 424   | शाता.                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ७९८   | याज्ञ., 1. 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | २८८   | बृहस्प., 26. 99        |
| यहदाति तमुछङ्घ्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 880   | कात्या. स्मृ., 2. 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | यद् व्यस्तपदमव्यापि         | ७२    | कात्या., 175           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १७९   | दक्ष., 5. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | यन्माल्यमासीत् तत्रश्चात्   | ३७६   | मैत्रा. सं., 2. 4. 2   |
| यदेवा देवहेडनम् २०१,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | ६०७   | यात्र., 3. 278         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ८२०   | तै. आ., 2. 3. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | ७६४   | काठ. य., 63. 13        |
| यद् द्रव्यं तत् स्वकम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १४७   | कात्या., 640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | यन्मे रामः ७६७,             | ७६९   | काठ. र., 63. 19        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४६७   | क्में., 591                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | ३२०   | मनु., 9. 126           |
| and the second of the second o | १५७   | कात्या., 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | यमुद्दिश्य त्यजेत् प्राणान् | ४६८   | विष्णु. (लिखि., 70)    |
| यद्यपि पतितग्रहणेनैव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६५९   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | ८२९   |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | the second secon |                             | 488   | ष. त्रि.               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | १०४   | परा., 9. 20            |
| यद्यप्यकृतचुडो वै                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३६१   | अङ्गि.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | यवांस्तिलान् बृसी: कांस्य ए | १९२   |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |       |                        |

| यवाः सप्त प्रदातन्याः २४१      | नार-                | यस्मिन्नेवोदरे तातस्य ४८४         | महाभार.              |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|
| यवागूं पचति २९२                |                     | यस्मिन् यात्रां यायात् ४५         |                      |
| यवोऽसि ५३७                     | विष्णु(T)., 48. 37  | यस्य जातस्य यमयो: ३२०             | देव.                 |
| यश्च पापातमा येन ४७२           |                     | यस्य तु प्राणान्तिकम् ३६७,६५९     | गौत., 20. 14         |
| यश्चार्थहर: स पिण्डदायी २७१    | विष्णु(T)., 15.40   | यस्य ते बीजतो जाता: २६१           | मनु., 9. 181         |
| यश्चिदापो महिना ७१०            | तै. सं., 4. 1. 8. 6 | यस्य त्वेकगृहे मूर्लः ११०         | कात्या. स्मृ., 2. 67 |
| यश्चेषां स्वामिनं कश्चित् १३०  | नार., 147. 30       | यस्य दृश्येत सप्ताहात् १५४        | मनु., 8. 108         |
| यस्ततो जायते सोऽभिशस्त: ३७२    |                     | यस्य नोपरता भार्या २९०            | बृहस्प., 26. 93      |
| यस्तां विवाहयेत् कन्याम् ४१०   | बृहस्प. सं., 375    | यस्य नोपहता बुद्धिः १९६           | नार., 96. 171        |
| यस्तापनार्थं काष्ठानि ८४५      | कात्या.             | यस्य पिता पितामहः ४३६, ४८७        | आप. ध., 1. 1. 32     |
| यस्तु कार्यस्य सिद्धचर्थम् १५३ | कात्या., 648        | यस्य पिता प्रेतः स्यात् ७७४       |                      |
| यस्तु चण्डालमाण्डस्यम् ६१९     |                     | यस्य मातुलानी सः ३०९              |                      |
| यस्तु देशानुसारेण ४०१          | च. वि.              | यस्य यत् पैतृकं रिक्थम् २६६,      |                      |
| यस्तु दोषवतीं कन्याम् ९६       | नार., 177. 33       | ३१०                               | बृहस्प.(मनु.,9.162)  |
| यस्तु न ग्राहयेन्छिल्पम् १३१   | नार. (कात्या., 713) | यस्य यस्य तु वर्णस्य ३३१          | ब्रह्म.              |
| यस्तु पाणितले भुङ्क्ते ७३२     | ब्रह्म.             | यस्य यस्य तु वर्णस्य ६२९          | হাজ্ব., 17. 13       |
| यस्तु पुनर्बाह्मण: ६०७         | उदा.                | यस्य यो विहितो दण्डः ८२           |                      |
| यस्तु प्रायश्चित्तेन ६४०       | गौत., 20. 10        | यस्य राज्ञस्तु विषये ६६           | मनु., 7. 134         |
| यस्तु फूलारसंयुक्तम् ७३२       | ब्रह्म.             | यस्य विस्फोटका न स्यु: २४९        | पि ।                 |
| यस्तु भक्ता द्विजाउयाय ८४६     | महाभार.             | यस्य वेदश्च वेदी च ६२६            | जाया. (कण्व., AL     |
| यस्तु श्रादं प्रकुर्वीत ७८६    | गार्ग्य.            |                                   | MS, p. 70)           |
| यस्तु श्वेतेन वर्णेन ८१८       | मत्स्य.             | यस्य स्मृत्या च २८, ८८४           | লবাশ্ব., 23. 108     |
| यस्तु संत्यज्य गाईस्थ्यम् ३८   | वि. पु., 3. 18. 36  | यस्यामी न क्रियते ७३३             | आप., 2. 15. 13       |
| यस्त्पेत्य यथार्थं तपस्यन् ६२८ | हारी.               | यस्या धर्मः सदा रक्ष्यः १३७       | कात्या.              |
| यस्तेषामन्नमश्राति ३५६         | कूर्म., 623         | यस्या म्रियेत कन्याया २५४         | मनु., 9. 69          |
| यस्त्यजेत् कामादपतितान् ११४    | হাজ্বুলি. (ABORI,   | यस्यार्थे येन यहत्तम् १८८         | कात्या., 540         |
|                                | vol. 7, p. 111)     | यस्यारोषः प्रतिज्ञार्थः २०४       |                      |
| यस्त्वन्तरा पातयति २३३         | नार., 120. 298      | यस्यैते चत्वारिंशत् संस्काराः ४२१ | गौत., 8. 22          |
| यस्त्वन्त्युजः प्रमीतस्य २५४   | मनु.                | यां प्रसद्ध वृको हन्यात् १२३      |                      |
| यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् २८       | गीता., 15. 18       | यां वै कांचिद् ब्राह्मणवतीम् २९३  | श. ब्रा. (मा), 9.    |
| यस्मात् तदानृशंस्यार्थम् , ३०४ | कात्या., ९०५        |                                   | 4. 2. 27             |
| यसिमश्च प्रलयं यान्ति ३०       | महामार. अनु.,       | या गर्भिणी संस्क्रियते २५९        | मनु. 9. 173          |
|                                | 254. 11             | याचनानन्तरं नाशे १३९              | व्यास. (IC, vol.     |
| यस्मिन् देशे तु यत्तोऽयम् ६८४  | मनु.                |                                   | 9, p. 87)            |
| यस्मिन् देशे य आचार: ४६        |                     | याच्यमानं न चेद्दद्यात् १३८       | कात्या., 608         |
| यस्मिन्न प्रवते तोयम् २२३      | नार, पिता,          | याच्यमानमदत्तं चेत् १६९           | नार., 77. 109        |

|   | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | याच्यमानो न दद्याद्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ८६९                                                                                                                              | बृहस्प., 11. 12                                                                                                                                                                        | यावानवध्यस्य वधे                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | मनु., 9. 249                                                                                                                                                                                             |
|   | याजनं योनिसंबन्धम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ४७४                                                                                                                              | क्रम., 659                                                                                                                                                                             | या साग्रेदिधिषूर्ज्ञेया                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ६३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |
|   | याज्जन।ध्यापनप्रतिप्रहाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३६                                                                                                                               | गीत., 7. 4                                                                                                                                                                             | या सा तद्रिक्थमादचात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १८१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | नार., 52. 17                                                                                                                                                                                             |
|   | याजनाध्यापनाद्यीनात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४७४                                                                                                                              | हारी. (मनु.,11.180)                                                                                                                                                                    | यास्तासां स्युर्दुहितरः                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | मनु., 9. 193                                                                                                                                                                                             |
|   | याजनाध्यापने योनि:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ४७३                                                                                                                              | बृहस्त. प्रा., 24                                                                                                                                                                      | युगाख्यः स तु विशेयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | वि. पु.                                                                                                                                                                                                  |
|   | यातश्चेदन्य आधेय:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ०७१                                                                                                                              | याज्ञ., 2. 60                                                                                                                                                                          | युग्मानि त्वेव पुंसाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ४२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | আশ্ব. যূ., 1, 15, 8                                                                                                                                                                                      |
|   | या तस्य भगिनी सा तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २९८                                                                                                                              | बृहस्प., 26. 108                                                                                                                                                                       | युग्मैकश्रोत्रियाचार                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १९७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | नार., 98. 179                                                                                                                                                                                            |
|   | या तु सप्रधनैव स्त्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १८१                                                                                                                              | नार., 53. 21                                                                                                                                                                           | युक्षते मन उत ७००,                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ७०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | काठ. सं., 2. 10                                                                                                                                                                                          |
|   | याते त्विष्टित्रये वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ६२८                                                                                                                              | संग्रह:                                                                                                                                                                                | युद्धावहःरिकं यच                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | महाभा. अनु., 82.50                                                                                                                                                                                       |
|   | यात्रामात्राहते नित्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६६६                                                                                                                              | अत्रि.                                                                                                                                                                                 | युद्धोगदेशकश्चैव                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | कात्या., 833                                                                                                                                                                                             |
|   | यात्रास्वेकादशं शेक्तम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ७६०                                                                                                                              | विश्वा.                                                                                                                                                                                | युवा सुवासा: _                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ७०९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 雅. सं., 3. 8. 4                                                                                                                                                                                          |
|   | यानं वा गोप्रयुक्तम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६८९                                                                                                                              | दक्ष.                                                                                                                                                                                  | युवा सुवासा इति च                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ७०९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | विष्णुधर्मी., 2. 90. 4                                                                                                                                                                                   |
|   | यानशय्यासनैनित्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>その</b> を                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        | ये अत्र पितर:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ७६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | काठ. ए., 63. 15                                                                                                                                                                                          |
|   | या नष्टा पाल्दोषेण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १२५                                                                                                                              | नार., 170. 35                                                                                                                                                                          | ये केचासात्कुले जाता:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ७०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | कार. यू., 63, 15                                                                                                                                                                                         |
|   | यानि च दैवोत्पातचिन्तकाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ५३                                                                                                                               | गौत., 11. 17                                                                                                                                                                           | ये चाकुलीना राज्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | विष्णु(T)., 5. 14                                                                                                                                                                                        |
|   | यानि चैवंप्रकाराणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १४१                                                                                                                              | मनु., 1. 44                                                                                                                                                                            | ये चान्वेऽप्यनुगच्छन्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ६३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | परा., cf. 4. 5                                                                                                                                                                                           |
|   | यानि चैवामिषूयन्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 468                                                                                                                              | मनु., 5. 10                                                                                                                                                                            | ये चैव सात्त्विका भावा:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | गीता., 7. 12                                                                                                                                                                                             |
|   | यानि पापान्यनेकानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ८४३                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        | ये जाता येऽप्यजाताश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | न्यास. ( <i>IC</i> , vol. 9,                                                                                                                                                                             |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |
|   | यानि राजप्रदेयानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80                                                                                                                               | मनु., 7. 118                                                                                                                                                                           | . · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | p. 96)                                                                                                                                                                                                   |
|   | यानि राजप्रदेयानि<br>यान्ति ते नमसंज्ञा हि ३४,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  | मनु., 7. 118<br>वि. पु., 3. 18. 46                                                                                                                                                     | ये तदन्नाहिनो विपा:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ६१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | p. 96)<br>व्यास.                                                                                                                                                                                         |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        | ये तदन्नाकिनो विपा:<br>ये तु क्षीरं प्रयच्छन्ति                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६१७<br>८४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                  |
|   | यान्ति ते नमसंज्ञा हि ३४,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ८०४                                                                                                                              | वि. पु., 3. 18. 46                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | व्यास.                                                                                                                                                                                                   |
|   | यान्ति ते नमसंज्ञा हि ३४,<br>या पत्या वा परित्यक्ता<br>यामद्वयं शयानस्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ८०४<br>२५७                                                                                                                       | वि. पु., 3. 18. 46<br>मनु., 9. 175                                                                                                                                                     | ये तु क्षीरं प्रयच्छन्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 583                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | व्यास.<br>संव.                                                                                                                                                                                           |
|   | यान्ति ते नमसंश्चा हि ३४,<br>या पत्या वा परित्यक्ता<br>थामद्भयं शयानस्तु<br>यामुस्ख्रस्य वृको हन्यात्                                                                                                                                                                                                                                                                               | ८०४<br>२५७<br>४४९                                                                                                                | वि. पु., 3. 18. 46<br>मनु., 9. 175<br>मनु., (दक्ष., 2. 71)                                                                                                                             | ये तु क्षीरं प्रयच्छन्ति<br>ये द्विजा घारयिष्यन्ति                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$\$<br>\$\$<br><b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | व्यास.<br>संन.<br>विष्णु(T)., 100. 1                                                                                                                                                                     |
|   | यान्ति ते नमसंज्ञा हि ३४,<br>या पत्या वा परित्यक्ता<br>यामद्वयं शयानस्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ८०४<br>२५७<br>४४९<br>१२३                                                                                                         | वि. पु., 3. 18. 46<br>मनु., 9. 175<br>मनु., (दक्ष., 2. 71)                                                                                                                             | ये तु क्षीरं प्रयच्छन्ति<br>ये द्विजा धारयिष्यन्ति<br>येन केनचिदङ्गेन                                                                                                                                                                                                                                                     | \$\$<br>\$\$<br><b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | व्यास.<br>संन.<br>विष्णु(T)., 100. 1                                                                                                                                                                     |
|   | यान्ति ते नमसंश्चा हि ३४,<br>या पत्या वा परित्यक्ता<br>यामद्भयं शयानस्तु<br>यामुत्प्ञुत्य चृको इन्यात्<br>याम्यप्रत्यङ्गुसुखत्वेन                                                                                                                                                                                                                                                   | ८०४<br>२५७<br>४४९<br>१२३<br>६८५                                                                                                  | वि. पु., 3. 18. 46<br>मनु., 9. 175<br>मनु., (दक्ष., 2. 71)                                                                                                                             | ये तु क्षीरं प्रयच्छन्ति<br>ये द्विजा धारयिष्यन्ति<br>येन केनचिदङ्गेन                                                                                                                                                                                                                                                     | ८४३<br>३४<br>८७<br>२८३,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | च्यास.<br>संव.<br>विष्णु(T)., 100. 1<br>मनु., 8. 279<br>वसि., 17. 51<br>बृहस्य., 10. 44                                                                                                                  |
|   | यान्ति ते नमसंश्वा हि ३४,<br>या पत्या वा पित्यक्ता<br>यामद्भयं शयानस्तु<br>यामुल्प्कुत्य वृक्तो हन्यात्<br>याम्यप्रत्यङ्मुखत्वेन<br>थाम्या तिथिभवेत् सा हि<br>यावजीवं प्रेतपत्नी                                                                                                                                                                                                    | ८०४<br>२५७<br>४४९<br>१२३<br>६८५<br>७७७                                                                                           | बि. पु., 3. 18. 46<br>मनु., 9. 175<br>मनु., (दक्ष., 2. 71)<br>मनु., 8. 236                                                                                                             | ये तु क्षीरं प्रयच्छन्ति<br>ये द्विजा धारयिष्यन्ति<br>येन केनचिदङ्गेन<br>येन चैषां स्वयमुपार्जितम्                                                                                                                                                                                                                        | <ul><li>८४३</li><li>३४</li><li>८७</li><li>२८३,</li><li>३१०</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | च्यास.<br>संव.<br>विष्णु(T)., 100. 1<br>मनु., 8. 279<br>वसि., 17. 51<br>बृहस्य., 10. 44<br>मनु., 8. 353                                                                                                  |
| , | यान्ति ते नमसंश्रा हि ३४,<br>या पत्या वा परित्यक्ता<br>यामद्भयं शयानस्तु<br>यामुत्य्कुत्य वृको हन्यात्<br>याम्यप्रत्यङ्मुखत्वेन<br>थाम्या तिथिभेवेत् सा हि<br>यावज्ञीवं प्रेतपत्नी<br>यावज्ञीवं न हि स्वाम्यम्                                                                                                                                                                      | ८०४<br>२५७<br>४४९<br>१२३<br>६८५<br>७७७<br>४१४                                                                                    | वि. पु., 3. 18. 46<br>मनु., 9. 175<br>मनु., (दक्ष., 2. 71)<br>मनु., 8. 236                                                                                                             | ये तु क्षीरं प्रयच्छन्ति<br>ये द्विजा धारयिष्यन्ति<br>येन केनचिदङ्गेन<br>येन चैषां स्वयमुपार्जितम्<br>येन भुक्तं मवेत् सर्वम्<br>येन मूलहरोऽधर्मः                                                                                                                                                                         | ८४३<br>३४<br>८७<br>२८३,<br>३१०<br>१५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | च्यास.<br>संव.<br>विष्णु(T)., 100. 1<br>मनु., 8. 279<br>वसि., 17. 51<br>बृहस्य., 10. 44                                                                                                                  |
|   | यान्ति ते नमसंज्ञा हि ३४,<br>या पत्या वा परित्यक्ता<br>यामद्भयं शयानस्तु<br>यामुत्य्कुत्य वृको हन्यात्<br>याम्यप्रत्यङ्मुखत्वेन<br>याम्या तियिभवेत् सा हि<br>यावज्ञीवं प्रेतपत्नी<br>यावज्ञीवं न हि स्वाम्यम्                                                                                                                                                                       | <ul> <li>८०४</li> <li>२५७</li> <li>४४९</li> <li>१२३</li> <li>६८५</li> <li>७७७</li> <li>४१४</li> <li>३०५</li> <li>२८८</li> </ul>  | वि. पु., 3. 18. 46<br>मनु., 9. 175<br>मनु., (दक्ष., 2. 71)<br>मनु., 8. 236                                                                                                             | ये तु क्षीरं प्रयच्छन्ति<br>ये द्विजा धारयिष्यन्ति<br>येन केनचिदङ्गेन<br>येन चैषां स्वयमुपार्जितम्<br>येन भुक्तं मवेत् सर्वम्<br>येन मूलहरोऽधर्मः                                                                                                                                                                         | ८४३<br>३४<br>८७<br>२८३,<br>३१०<br>१५६<br>४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | च्यास.<br>संव.<br>विष्णु(T)., 100. 1<br>मनु., 8. 279<br>वसि., 17. 51<br>बृहस्य., 10. 44<br>मनु., 8. 353                                                                                                  |
|   | यान्ति ते नमसंश्वा हि ३४,<br>या पत्या वा परित्यक्ता<br>यामद्रयं शयानस्तु<br>यामुत्य्ङ्कत्य वृक्षो हन्यात्<br>याम्यप्रत्यङ्मुखत्वेन<br>थाम्या तिथिभवेत् सा हि<br>यावजीवं प्रेतपत्नी<br>यावजीवं न हि स्वाम्यम्<br>यावजीवं हि तस्स्वाम्यम्<br>यावजीवं हि तस्स्वाम्यम्                                                                                                                  | 208<br>240<br>889<br>823<br>824<br>999<br>888<br>804<br>822<br>84                                                                | वि. पु., 3. 18. 46<br>मनु., 9. 175<br>मनु., (दक्ष., 2. 71)<br>मनु., 8. 236<br>भर.<br>कात्या., 924                                                                                      | ये तु क्षीरं प्रयच्छन्ति<br>ये द्विजा धारयिष्यन्ति<br>येन केनचिदङ्गेन<br>येन चैत्रां स्वयमुपाजितम्<br>येन भुक्तं भवेत् सर्वम्<br>येन मूलहरोऽधर्मः<br>येन यावद्यथा भुक्तम्                                                                                                                                                 | <ul> <li>28 38 29</li> <li>20 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | च्यास.<br>संव.<br>विष्णु(T)., 100. 1<br>मनु., 8. 279<br>वसि., 17. 51<br>बृहस्प., 10. 44<br>मनु., 8. 353<br>बृहस्प., 19. 45                                                                               |
|   | यान्ति ते नमसंश्चा हि ३४,<br>या पत्या वा पित्यक्ता<br>यामद्भयं शयानस्तु<br>याम्युत्यङ्मुखत्वेन<br>याम्या तिथिभवेत् सा हि<br>यावजीवं प्रेतपत्नी<br>यावजीवं न हि स्वाम्यम्<br>यावजीवं हि तत्स्वाम्यम्<br>यावजीवं हि तत्स्वाम्यम्<br>यावतोऽश्चान् प्रति' ह्वीयात्<br>यावत् तद्रोमसंख्यानम्                                                                                             | <ul><li>८०४</li><li>१५७</li><li>१४३</li><li>६८५</li><li>७७७</li><li>४१४</li><li>३०५</li><li>२८८</li><li>१५</li><li>८१७</li></ul> | वि. पु., 3. 18. 46<br>मनु., 9. 175<br>मनु., (दक्ष., 2. 71)<br>मनु., 8. 236<br>भर.<br>कात्या., 924                                                                                      | ये तु क्षीरं प्रयच्छन्ति<br>ये द्विजा धारयिष्यन्ति<br>येन केनचिदङ्गेन<br>येन चैतां स्वयमुपाजितम्<br>येन भुक्तं मवेत् सर्वम्<br>येन मूलहरोऽधर्मः<br>येन यावद्यथा भुक्तम्<br>येऽपुत्राः क्षत्रविद्श्रद्धाः                                                                                                                  | ८४३<br>३४<br>८७<br>२८३,<br>३१०<br>१५६<br>४७<br>१४३<br>२९५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | च्यास.<br>संव.<br>विष्णु(T)., 100. 1<br>मनु., 8. 279<br>वसि., 17. 51<br>बृहस्प., 10. 44<br>मनु., 8. 353<br>बृहस्प., 19. 45<br>बृहस्प., 26. 119<br>कात्या.,<br>काठ. ए., 63. 10                            |
|   | यान्ति ते नमसंश्वा हि ३४,<br>या पत्या वा परित्यक्ता<br>यामद्रयं शयानस्तु<br>यामुत्य्ङ्कत्य वृक्षो हन्यात्<br>याम्यप्रत्यङ्मुखत्वेन<br>थाम्या तिथिभवेत् सा हि<br>यावजीवं प्रेतपत्नी<br>यावजीवं न हि स्वाम्यम्<br>यावजीवं हि तस्स्वाम्यम्<br>यावजीवं हि तस्स्वाम्यम्                                                                                                                  | 208<br>240<br>889<br>823<br>824<br>999<br>888<br>804<br>822<br>84                                                                | बि. पु., 3. 18. 46<br>मनु., 9. 175<br>मनु., (दक्ष., 2. 71)<br>मनु., 8. 236<br>भर.<br>कात्या., 924<br>तै. सं., 2. 3 12 1                                                                | ये तु क्षीरं प्रयच्छिन्ति<br>ये द्विजा धारयिष्यन्ति<br>येन केनचिदङ्गेन<br>येन चैत्रां स्वयमुपाजितम्<br>येन मुक्तं भवेत् सर्वम्<br>येन मूलहरोऽधर्मः<br>येन यावद्यथा मुक्तम्<br>येऽपुत्राः क्षत्रविद्श्रहाः<br>येभ्य एव पिता दद्यात्                                                                                        | 283       38       20       223,       380       845       863       883       883       883       883       883       884       883       884       884       884       884       884       884       884       885       886       887       887       887       888       888       888       888       888       888       888       888       888       888       888       888       888       888       888       888       888       888       888       888       888       888       888       888       888       888       888       888       888       888       888       888       888       888       888       888       888       888 <td>व्यास.<br/>संव.<br/>विष्णु(T)., 100. 1<br/>मनु., 8. 279<br/>वसि., 17. 51<br/>बृहस्प., 10. 44<br/>मनु., 8. 353<br/>बृहस्प., 19. 45<br/>बृहस्प., 26. 119<br/>कात्या.,</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | व्यास.<br>संव.<br>विष्णु(T)., 100. 1<br>मनु., 8. 279<br>वसि., 17. 51<br>बृहस्प., 10. 44<br>मनु., 8. 353<br>बृहस्प., 19. 45<br>बृहस्प., 26. 119<br>कात्या.,                                               |
|   | यान्ति ते नमसंज्ञा हि ३४,<br>या पत्या वा परित्यक्ता<br>यामद्रयं शयानस्तु<br>यामुत्प्कुत्य वृक्षो हन्यात्<br>याम्यप्रत्यङ्गुस्तत्वेन<br>थाम्या तिथिभवेत् सा हि<br>यावजीवं प्रेतपत्नी<br>यावजीवं हि तत्स्वाम्यम्<br>यावजीवं हि तत्स्वाम्यम्<br>यावजीऽश्वान् प्रति' ह्लीयात्<br>यावत् तद्रोमसंख्यानम्<br>यावत् स्यात् स समावृक्तः<br>यावद्भी माषेत                                     | 208 240 889 824 000 888 200 888 200 880 200 200 200 200                                                                          | वि. पु., 3. 18. 46<br>मनु., 9. 175<br>मनु., (दक्ष., 2. 71)<br>मनु., 8. 236<br>भर.<br>कात्या., 924<br>तै. सं., 2. 3 12 1<br>मनु., 8. 27                                                 | ये तु क्षीरं प्रयच्छन्ति<br>ये द्विजा धारयिष्यन्ति<br>येन केनचिदङ्गेन<br>येन चैत्रां स्वयमुपाजितम्<br>येन भुक्तं मवेत् सर्वम्<br>येन मूलहरोऽधर्मः<br>येन यावद्यथा भुक्तम्<br>येऽपुत्राः क्षत्रविद्शुद्धाः<br>येभ्य एव पिता दद्यात्<br>ये मामकाः                                                                           | ८४३<br>३४<br>८७<br>२८३,<br>३१०<br>१४६<br>४४३<br>२९५<br>७७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | च्यास.<br>संव.<br>विष्णु(T)., 100. 1<br>मनु., 8. 279<br>वसि., 17. 51<br>बृहस्प., 10. 44<br>मनु., 8. 353<br>बृहस्प., 19. 45<br>बृहस्प., 26. 119<br>कात्या.,<br>काठ. ए., 63. 10                            |
|   | यान्त ते नमसंश्रा हि ३४,<br>या पत्या वा पित्यक्ता<br>यामद्भयं शयानस्तु<br>यामुत्यञ्ज्य वृको हन्यात्<br>याम्यप्रत्यञ्ज्मुखत्वेन<br>थाम्या तिथिभेवेत् सा हि<br>यावज्ञीवं प्रेतपत्नी<br>यावज्ञीवं न हि स्वाम्यम्<br>यावजीवं हि तस्त्वाम्यम्<br>यावजीऽश्वान् प्रति' ह्लीयात्<br>यावत् तद्रोमसंख्यानम्<br>यावत् स्यात् स समावृत्तः<br>यावद्धं माषेत                                      | 208<br>240<br>889<br>824<br>884<br>884<br>884<br>886<br>886<br>886<br>886<br>886<br>886<br>88                                    | बि. पु., 3. 18. 46<br>मनु., 9. 175<br>मनु., (दक्ष., 2. 71)<br>मनु., 8. 236<br>भर.<br>कात्या., 924<br>तै. सं., 2. 3 12 1<br>मनु., 8. 27<br>आप. ध., 1. 3. 16                             | ये तु क्षीरं प्रयच्छिन्ति<br>ये द्विजा धारयिष्यन्ति<br>येन केनचिदङ्गेन<br>येन चैतां स्वयमुपाजितम्<br>येन भुक्तं भवेत् सर्वम्<br>येन मूलहरोऽधर्मः<br>येन यावद्यथा भुक्तम्<br>येऽपुत्राः क्षत्रविट्श्द्राः<br>येभ्य एव पिता दचात्<br>ये मामकाः<br>येषां ज्येष्ठः कनिष्ठो वा                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | व्यास.<br>संव.<br>विष्णु(T)., 100. 1<br>मनु., 8. 279<br>वसि., 17. 51<br>बृहस्प., 10. 44<br>मनु., 8. 353<br>बृहस्प., 19. 45<br>बृहस्प., 26. 119<br>कात्या.,<br>काठ. ए., 63. 10<br>मनु., 9. 211            |
|   | यान्त ते नमसंश्चा हि ३४,<br>या पत्या वा पित्यक्ता<br>यामद्रयं शयानस्तु<br>यामुत्प्ङ्कत्य वृक्तो हन्यात्<br>याम्यप्रत्यङ्मुखत्वेन<br>याम्या तियिभेवेत् सा हि<br>यावजीवं प्रेतपत्नी<br>यावजीवं हि तत्स्वाम्यम्<br>यावजीवं हि तत्स्वाम्यम्<br>यावजीऽश्वान् प्रतिः ह्लीयात्<br>यावत् तद्रोमसंख्यानम्<br>यावत् स्यात् स समावृत्तः<br>यावद्यं माषेत<br>यावद्वं माषेत<br>यावद्वं माषेत     | 208<br>240<br>240<br>244<br>244<br>244<br>244<br>448<br>448<br>448<br>468                                                        | वि. पु., 3. 18. 46<br>मनु., 9. 175<br>मनु., (दक्ष., 2. 71)<br>मनु., 8. 236<br>भर.<br>कात्या., 924<br>तै. सं., 2. 3 12 1<br>मनु., 8. 27<br>आप. घ., 1. 3. 16<br>याज्ञ.                   | ये तु क्षीरं प्रयच्छिन्ति ये द्विजा धारयिष्यन्ति येन केनचिदङ्गेन येन चैत्रां स्वयमुपाजितम् येन मुक्तं भवेत् सर्वम् येन मूलहरोऽधर्मः येन यावद्यथा भुक्तम् येऽपुत्राः क्षत्रविद्श्रद्धाः येभ्य एव पिता दद्यात् ये मामकाः येषां ज्येष्ठः कनिष्ठो वा येषामभक्ष्यं मांसं च                                                     | 283<br>203,<br>380<br>880<br>880<br>887<br>987<br>987<br>987<br>987<br>987<br>987<br>987<br>987<br>987                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | च्यास.<br>संव.<br>विष्णु(T)., 100. 1<br>मनु., 8. 279<br>वसि., 17. 51<br>बृहस्प., 10. 44<br>मनु., 8. 353<br>बृहस्प., 19. 45<br>बृहस्प., 26. 119<br>कात्या.,<br>काट. ए., 63. 10<br>मनु., 9. 211<br>ब्रह्म. |
|   | यान्त ते नमसंश्च हि ३४,<br>या पत्या वा पित्यक्ता<br>यामद्रयं शयानस्तु<br>यामुत्प्कुत्य वृको हन्यात्<br>याम्यात्यङ्मुखत्वेन<br>याम्या तिथिभवेत् सा हि<br>यावजीवं प्रेतपत्नी<br>यावजीवं न हि स्वाम्यम्<br>यावजीवं हि तत्स्वाम्यम्<br>यावजीवं हि तत्स्वाम्यम्<br>यावत्वाऽधान् प्रति' ह्णीयात्<br>यावत् तद्रोमसंख्यानम्<br>यावत् स्यात् स समावृक्तः<br>यावद्धीं माषेत<br>यावद्धीं माषेत | 208<br>240<br>887<br>824<br>988<br>888<br>888<br>888<br>888<br>888<br>888<br>888<br>888<br>88                                    | वि. पु., 3. 18. 46<br>मनु., 9. 175<br>मनु., (दक्ष., 2. 71)<br>मनु., 8. 236<br>भर.<br>कात्या., 924<br>तै. सं., 2. 3 12 1<br>मनु., 8. 27<br>आप. घ., 1. 3. 16<br>याज्ञ.<br>याज्ञ., 1. 207 | ये तु क्षीरं प्रयच्छन्ति<br>ये द्विजा धारयिष्यन्ति<br>येन केनचिदङ्गेन<br>येन चैतां स्वयमुपाजितम्<br>येन भुक्तं मवेत् सर्वम्<br>येन मूलहरोऽधर्मः<br>येन यावद्यथा भुक्तम्<br>येऽपुत्राः क्षत्रविट्युद्धाः<br>येभ्य एव पिता दचात्<br>ये मामकाः<br>येषां ज्येष्ठः कनिष्ठो वा<br>येषामभक्ष्यं मांसं च<br>येषामेताः क्रिया होके | \[     \begin{align*}     & \delta & \de | च्यास.<br>संव.<br>विष्णु(T)., 100. 1<br>मनु., 8. 279<br>विस., 17. 51<br>बृहस्प., 10. 44<br>मनु., 8. 353<br>बृहस्प., 19. 45<br>बृहस्प., 26. 119<br>कात्या.,<br>काठ. ए., 63. 10<br>मनु., 9. 211<br>ब्रह्म. |

| योगं योगेश्वरात् कृष्णात् ३०     | गीता., 18. 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | यो वै मागिनं भागान्तुदते     | २८२   | ऐ. ब्रा., 2. 7         |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|------------------------|
| योग: कर्मसु कौशलम् ८८३           | गीता., 2. 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | योषा जारमिव प्रियम्          | ७५६   | ऋ. सं., 9. 32. 5       |
| योगक्षेमवतो लाम: ३२४             | बृहस्प., 26. 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | यो ह्यस्य धर्ममाचष्टे        | ७५१   | मनु., 4. 81            |
| योगक्षेमेऽन्यथा चेत् स्यात् १२३  | मनु., 8. 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |       |                        |
| यो गुणेन प्रवर्तेत ३३            | भवि., 1. 184. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | रक्तचन्दनधूषाभाम्            | २३०   | पिता.                  |
| योऽप्रिं त्यजित नास्तिक्यात् ६२५ | व्याघ्र.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | रक्तशालिदः सूर्थलोकम्        | SAR   | विष्णुधर्मो., 3. 314.2 |
| यो ग्रामदेशसंघानाम् १३७          | मनु., 8. 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | रक्ता रुद्रपदा श्रेया        | ८४०   | ब्रह्म.                |
| योजने पादहीनं स्यात् ५५८         | आप., 1. 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | रक्तास्ते तण्डुला यस्य       | २४८   | पिता.                  |
| यो जीवति पितृणां तम् ७७४         | निगम:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | रक्तेर्गन्धेश्च माल्येश्च    | २२५   | पिता.                  |
| यो ददाति बलीवर्दम् ८४१           | स्कान्द. (संव., 76)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | रक्षन्ति शय्यां भर्तुश्चेत्  | २८९   | नार., 196. 26          |
| यो ददानि स मूडातमा १५१           | दक्ष., 3. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | रक्षसां भागोऽसि              | ७२०   | ते. सं., 1. 1. 5. 2    |
| यो धनार्थं परान् वेदम् ४५१       | व्यास.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | रक्षेत् कन्यां पिता विन्नाम् | ४१४   |                        |
| योऽध्यापयति वृत्त्यर्थम् ४४१     | मनु., 2. 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | रह्वमाणोऽप्यसारताम्          | १७०   | याज्ञ., 2. 60          |
| योऽनधीत्य द्विजो वेदम् ६२६       | मनु., 2. 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | रजकव्याधशैल्ष                | ६०९   | संच., cf. 152          |
| यो न भ्राता न च पिता ५७          | नार., 32. 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | रजकव्याघरील्प                | ६१४   |                        |
| यो न हन्याद् बुध: प्राप्तम् १६१  | बृहस्प. प्रा., 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | रजकश्चर्मकारश्च              | ९५    | संब. (यम., 33)         |
| यो निक्षेपं ार्पयति १४०          | मनु., 8. 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | रजकश्चर्मकारश्च              | ४८१   | अङ्गि. (यम., 33)       |
| योऽन्त्य: स्वर: स प्रवते ४३२     | वसि., 13. 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | रजकश्चर्मकारथ ५७२            | , ६३३ | यम., 33                |
| योऽपि कश्चित् सृपातीय ८३६        | विष्णुधर्मो.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | रजकश्चर्मकारश्च              | ६०९   | आप. (यम., 33)          |
| यो बुद्धेः परतस्तु सः ८७८        | गीता., 3. 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | रजतं ताम्रम्                 | ५९३   |                        |
| यो ब्राह्मण्यामगुप्तायाम् ९४     | मनु., 8. 382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | रजस्वलां तु यो गच्छेत्४७)    | ४,६११ | संव., 165              |
| यो मोहादथवालस्यात् ७०७           | यो. याज्ञ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | रजखलां द्विजो गत्वा          | ६११   | च. वि.                 |
| यो यक्ष्य इत्युक्तवा ६२८         | हारी.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | रजस्वला तु या कन्या          | ४१०   | ब्रहा.                 |
| यो यस्य प्रतिभूभृत्वा १८९        | पिता•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | रजस्वला न स्नायात्           | ६९४   |                        |
| यो यस्य हिंस्यात् ९८, ५९७        | मनु., 8. 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | रजस्वलामुखास्वाद: ३९२        | , ४८० | : ·                    |
| यो यस्याददीन स तस्मै २६९         | शङ्ख.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | रजस्वलामृतुस्नाताम्          | ४७८,  |                        |
| यो यस्यार्थे विवदते ५७           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४७९                          | , ५५१ | वसि., 20. 35           |
| यो याचितकमादाय १४०               | मत्स्य.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | रजस्वला यदा दष्टा            | ६२४   | पुल.                   |
| यो याचितकमादाय १६८               | कात्या., 502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | रजस्वला राजसुते              | ४१६   | बृ. नार.               |
| यो येन पतितेनैपाम् ६१६, ६४७      | मनु., 11. 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | रजस्वला स्तिका च             | ४१६   | बृहस्प. प्रा., 28      |
| यो येन संपिवेदर्पम् ४७३          | व्यास.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | रज्जुच्छेदेऽक्षभङ्गे च       | २२८   | नार., 118. 284         |
| यो येन संवसत्येषाम् ८१, ५१०      | याज्ञ., 3. 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | रज्जुवालं च दात्यूहम्        | ५७६   | शङ्ख.                  |
| यो येन संवसेद्वर्षम् ६१७         | व्यास.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | रत्नगर्भमशेषैस्तु            | ८३१   |                        |
| योऽर्थः श्रावयितव्यः स्यात् १९५  | नार., 94. 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | रतानां चैव सर्वेवाम्         | ८५    |                        |
| योऽत्रमन्येत ते तूमे ६२५         | the state of the s | रत्नानां हरणे विभः           | ५९६   | च. वि.                 |
| यो वेग: पञ्चमोऽसौ २४३            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | रितमात्रं जलं त्यवस्या       | ६७८   | विवस्वान्              |
|                                  | ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |       |                        |

A-73

| •                            |      |                        |                              |       |                      |  |
|------------------------------|------|------------------------|------------------------------|-------|----------------------|--|
| रथ: पितु: परिभाण्डम्         | २८२  | आप. घ., 2. 14. 8       | राजलिङ्गानि सर्वाणि          | ६९०   |                      |  |
| रथे अक्षेषु च तथा            | ७०९  | विष्णुधर्मो., 2. 90. 4 | राजलेख्यं स्थानकृतम्         | १९०   | बृहस्प., 6. 4        |  |
| रथे अक्षेषु वृषभस्य          | ७०९  | काठ. सं., 36. 15       | राजशासननीता च                | १४१   | नार.                 |  |
| रविग्रस्तोदये पूर्वम्        | ०६७  | वसि.                   | राजसर्षपमात्रे च             | 488   | ঘ. <b>সি</b> .       |  |
| रहितं बुद्धदै: फेनै:         | ६८४  |                        | र।जहंसनिभं प्राप्य           | ६९७   | महाभार.              |  |
| रहिते भिक्षुकैर्यामे         | ८६०  | याज्ञ., 3. 59          | राजा तदुपयुङ्जानः            | 42    | मनु., 8. 40          |  |
| रहो दत्ते निधी यत्र          | १४०  | बृह्₹ा., 11. 15        | राजा तु स्वामिने विशम्       | १७५   | कात्या., 477         |  |
| राक्षस्यां संत्यजेत् काष्ठम् | ६८२  | आश्व. स्मृ., 4. 40     | राजान्तेवासियाज्येभ्य:       | ४८७   | याज्ञ., 1. 130       |  |
| रागजं रोगजं चैव              | ४७८  | बृहस्प. सं., 15        | राजा यत्नेन संरक्षेत्        | २४३   | पिता.                |  |
| रागादिना यदैकेन              | 46   | नार., 30. 18           | राजा राजसूयेन                | 38    | आप. श्री., 18. 8. 1  |  |
| रागाल्लोभाद्भयाद्वापि        | १५५  | याज्ञ., 2. 4           | _                            | ५२७   | परा., 9. 53          |  |
| राजकीयं स्मृतं लेख्यम्       | १९१  | नार. (कात्या., 258)    | राजा वा राजपुत्रो वा         | ५२७   | हारी.(शङ्ख.,ABORI,   |  |
| राजकीडासु ये सक्ताः          | ८५   | कात्या., 955           |                              |       | vol. 8, p. 120)      |  |
| राजतं कारयेद्धर्मम्          | २५०  | पिता.                  | राज्ञ: कोशापहर्तॄश्च         | ८५    | मनु., 9. 275         |  |
| राजतं य: प्रयच्छेत           | ८४३  | स्कान्द.               | राज्ञ: पुरोहितोऽमात्य:       | ३६९   | হাঙ্ক্কুলি. (ABORI,  |  |
| राजदण्डो न तस्यास्ति         | ५५०  | হাঙ্ক্ক. (ABORI,       |                              |       | vol. 8, p. 114)      |  |
|                              |      | vol. 8, p. 120)        | राज्ञ: प्रख्यातमाण्डानि      | ४३    | मनु., 8. 399         |  |
| राजद्रोहसाहसेषु              | २१३. | विष्णु(T)., 9. 22      | राज्ञ: स्वहस्तसंयुक्तम्      | १९१   | नारः (कात्याः, 258)  |  |
| राजधर्मान् प्रवक्ष्यामि      | ७२   | मनु., 7. 1             | राज्ञश्चानुमते स्थित्वा      | ५२३   | परा., 8. 28          |  |
| राजनि प्रहरेद्यस्तु          | १०२  | नार., 213. 31          | र।ज्ञस्तु विशेषान् वक्ष्यामः | ५३    | आप. घ., 2. 25. 1     |  |
| राजन्यवधे षड्वाषिंकम्        | ५५३  | गौत., 22. 13           | राज्ञां प्रतिग्रहं कृत्या    | ६३३   | वृ. हारी.            |  |
| राजन्यवैश्ययोश्चैव           | ७६१  | मनु., 2. 190           | राज्ञा च वर्जितो यश्च        | ६०    | बृहस्प., 2. 43       |  |
| राजन्यवैश्यशुद्राणाम्        | १२९  | नार.                   | राज्ञा दापयितव्यः स्यात्     | १७६   | नार. (बृहस्प.,16.11) |  |
| राजन्यां तु धनुर्दचात्       | ६०६  | ঘ. স্নি.               | राज्ञान्यायेन यो दण्डः       | १६५   | याज्ञ., 2. 307       |  |
| राजन्या विश्रदैवत्याः        | ७२३  |                        | राज्ञामेकादशे सैके           | ४२५   |                      |  |
| राजन्ये तु चतूरात्रम्        | ३५९  | मरी.                   | राजा सन्विह्नं निर्वास्याः   | १२२   | याज्ञ., 2. 202       |  |
| राजवत्न्यभिगामी च            | 68   | याज्ञ., 2. 282         | राज्ञा सभासद: कार्या:        | ५६    | याज्ञ., 2. 2         |  |
| राजपत्रं चतुर्भेदम्          | १९०  | 119                    | राज्ञी प्रविज्ञता धात्री ४८२ | ,६०३, | नार., 182. 74        |  |
| राजपुत्रहरणे सहस्रम्         | १०८  | হান্ত্ৰুলি. (ABORI,    | राज्ञो बलार्थिन: षष्ठे       | ४२५   | मनु., 2. 37          |  |
|                              |      | vol. 8, p. 111)        | राज्ञो बलिदानम्              | 88    | गौत., 10. 23         |  |
| राजब्राह्मणयोरेव             | ७४५  |                        | रात्रिशेषे द्वयहाच्छुद्धिः   | ३६३   |                      |  |
| राजभि: शङ्कितानां च          | २१५  | पिता.                  |                              | ६७५   | •                    |  |
|                              | ६७७  | यम.                    | रात्रौ चरन्ती गौ: पञ्च       | १२६   |                      |  |
| राजमार्गे रथस्य              | 888  | शङ्खलि. ( $ABORI$ ,    |                              |       | vol. 8, p. 109)      |  |
|                              | - 1  | vol. 8, p. 110)        |                              | २२०   |                      |  |
| राजयानासनारोद्धः             | ८५   | याज्ञ., 2. 303         | रात्री दिवा वा संध्यायाम्    | ६९८   | ब्रह्माण्ड,          |  |

| रात्रौ न विचरेयुश्च         | २७८   | मनु., 10. 54                 | रोगोऽप्रिर्शितिमरणम्        | २४७         | पिता.                     |
|-----------------------------|-------|------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|
| रात्री वीरासनं वसेत्        | 488   | मनु., 11. 110                | रोमाणि च रहस्यानि           | ७५४         | मनु., 4. 144              |
| राष्ट्रस्य च समस्तस्य       | ६०    | बृहस्प., 2. 43               | रोम्णां बोट्यस्तु पञ्चारात् | ८६९         | याज्ञ., 3. 103            |
| राष्ट्रादेनं वहिः कुर्यात्  | ८२    | मनु., 8. 380                 | रौप्यं दर्भास्तिला गावः     | ७९२         | मत्₹य., 22. 86            |
| रासमं महिषं मेषम्           | ६३२   | यम. हारी                     | रीप्येस्तु करकै: गुद्धै:    | ८४२         | गहड.                      |
| राहस्पर्शे तयो: स्नात्वा    | ७२९ - | ब्रहाण्ड.                    | रौरवेण नवैव तु              | ७९६         | मनु., 3. 269              |
| राहोश्च दर्शने श्राद्धम्    | ७८२   |                              |                             |             |                           |
| रिक्तभाण्डानि यत् किंचित्   | १२०   | मनु., 8. 405                 | लक्षयेत् तस्य चिह्नानि      | २३.१        | नार. पिता.                |
| रिक्थं मृतायाः कन्यायाः     | ∹३०६  | बोधा.                        | लक्ष्यं शस्त्रभृतां वा ४७६, | ५४९         | भवि.                      |
| रिक्थक्रयसंविभाग            | ३०३   | गौत., 10. 38                 | लघीयसां दशाहे तु            | <b>३३</b> २ | देव.                      |
| रिवियनं सुहृदं वापि         | १७५   | कात्या., 478                 | लब्धं चास्मै निवेदयेत्      | ४५५         | याज्ञ., 1. 27             |
| रिपुविडसितधान्य             | ६९०   |                              | लभेत तत्सुतो वापि           | ३१०         | कात्या., 856              |
| रुवमस्तेयसमं स्मृतम्        | ४७०   | मनु., 11.57                  | लभेतांशं स पित्र्यं तु      | ३१०         | कात्या., 856              |
| रुवभर तेयी सुरापश्च ४७०,    | ५९९,  |                              | ललाटं स्विद्यते यस्य        | २०२         | याज्ञ., 2. 13             |
|                             | ६१६   | হান্ত্ৰ., 17. 3              | ललाटे चाङ्ककरणम्            | ८१          | यम.                       |
| रुक्मस्तेयोऽय विप्रहा       | ४७०   |                              | ललाटे तिलकोपेत:             | ८१९         | मत्स्य.                   |
| रुच्या वान्यतरः कुर्यात्    | २१२,  |                              | ललाटे वाभिशस्ताङ्कः         | ७९          | नार., 205. 10             |
| - •                         | २१४   | याज्ञ., 2. 96                | लवणं च घृतं तैलम्           | ८४४         | देवीपु.                   |
| रुधिरोक्षितं च मांसम्       | ६८९   | लल:                          | लवणस्त्रेहमद्येषु           | १७४         | बृह₹1., 10. 18            |
| रूपगन्धरसान्विताः           | ३९०   | मनु., 5. 128                 | लवणानां गुडानां च           | ५९५         | मनु. (शङ्खः, 17.18)       |
| रूपद्रवि गहीनांश्च          | ७४५   | मनु., 4. 141                 | लग्रुनं कवकं चैव            | ५७८         | यम.                       |
| रूपवान् सुभगः श्रीमान्      | ८४३   | स्कान्द.                     | लगुनं गृञ्जनं चेव           | ४९६         | केदारखण्ड:                |
| रूप्यं हृत्वा द्विजो मोहात् | ५९६   | च. वि.                       | लगुनं गृज्जनं चैव           | ७३७         | भवि., 1. 186. 22          |
| रूप्यताम्रत्रपुसीस          | ५६५   | देव.                         | लगुनं गृजनारिष्ट            | ५७०         | त्रिकाण्डी., 2. 4. 148    |
| रेन: सिक्त्वा कुमारीषु      | ६०३,  | •                            | लञ्जनपलाण्डुगञ्जन           | ५७०         | ਚੁਸ. ( <i>JOR</i> ., vol. |
|                             | ६०९   | यम.                          |                             | •.          | 8, p. 78)                 |
| रेतोमूत्रपुरीयाणि           | ६०७   | शङ्कलि.                      | लगुनादिषु ये तुल्याः        | ५७०         | देव.                      |
| रेतोमूत्रपुरीवाणाम्         | ५६९   | आप., 9. 5                    | लामालामी यथा द्रव्यम्       | ११७         | याज्ञ., 2. 259            |
| रेवतीर्न: सधमाद:            | ६५५   | 寒. <del>ぜ.</del> , 1. 30. 13 | लिक्षामात्रेऽपि च तथा       | 498         | ष. স্থি.                  |
| रोगजं तत् समुद्दिष्टम्      | ४७८   | बृहस्य. सं., 17              | लिखितं ह्यमुकेनेति          | १९१.        | यारा., २. ८८              |
| रोगिणो ये च बुद्धाः २१६     | ,२१७  | नार., 122. 313               | लिखितः सारितश्चैन           | १९८         | नार., 91. 150             |
| रोगिभ्योऽर्थमुपादत्ते       | १४५   | बृहस्प., 22. 10              | लिखितौ द्रौ तथा गूढौ        | १९८         | बृहर्ग., 5. 19            |
| रोगी वृद्धश्र पौगण्ड:       | 430   | ब्रह्म.                      | लिखेद् भूर्जे पटे वापि      | २५०         | पिता. (बृहर्ग.,           |
| रोगी हीनातिरिक्ताङ्गः       | ५१३   | याज्ञ., 1. 222               |                             | : .         | 8. 86)                    |
| रोगोऽभिर्शातिमरणम्          | १५४   | मनु., 8. 108                 | लिङ्गं वा सब्वणामुरकृत्य    | ६००         | वसि., 20. 13              |
| रोगोऽमिर्जातिमरणम्          | २४६   | पिता.                        | लिङ्गस्य च्छेदने मृत्यौ     | ९७          | याज्ञ., 2. 226            |
|                             |       |                              |                             |             |                           |

|                                  |              | _                         |                          |                 |                      |
|----------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|
| लिङ्गागं छेदयित्वा तु            | ६०१          | लौगा.                     | वध्यवासांसि गृह्वीयुः    | २७७             | मनु., 10. 56         |
| लिङ्गिनां प्रसवानां च            | २१२          | कात्या., 428              | वध्यांश्च हन्युः सततम्   | २७७             | मनु., 10. 56         |
| लेख्यं तु त्रिविधं प्रोक्तम्     | १९०          | बृहस्प., 6. 4             | वनस्पतीनां सर्वेषाम्     | ९८              | मनु., 8. 285         |
| लेख्यं तु द्विविधं ज्ञेयम्       | १९३          | नार., 86. 135             | वने पर्णकुटीं कृत्वा     | ५९२             | विष्णु(T)., 50. 1    |
| लेख्यं तु साक्षिमत् कार्यम्      | १९१          | याज्ञ., 2. 84             | वनेषु तु विद्वत्यैवम्    | ८५२             | मनु., 6. 33          |
| लेख्यं हीनाधिकं भ्रष्टम्         | ६०           | नार., 29. 8               | वय: कर्म च वित्तं च ७०   | , १६५           | याज्ञ., 1. 368       |
| <b>ले</b> ख्यस्य पृष्ठेऽभिलिखेत् | १७८          | याज्ञ., 2. 93             | वयोबु द्वयर्थवा ग्वेष    | ७४६             | याज्ञ., 1. 123       |
| लेख्ये कृते वा दिव्ये वा         | १८६          | च्यास. (IC, vol. 9,       | वगहैकराफानां च           | ५७७             | यम.                  |
|                                  |              | p. 86)                    | वरणं पश्चिमे भागे        | २२४             | पिता. (बृह₹ा., 8.27) |
| लेख्ये च सति वादेषु              | १७७          | कात्या., 223              | वरुगस्योत्तरे भागे       | २२४             | पिता.                |
| लोकवेदशधर्मशः                    | ५६           | बृहस्प., 1. 59            | वरुणाय प्रकुर्वीत        | २३७             | नार.                 |
| लोकेऽस्मिन् द्विविधं द्रव्या     | <u> १</u> १८ | नार., 157. 2              | वर्च:स्थानं विह्नचयम्    | १४४             | बृहस्प., 19. 49      |
| लोभात् सहस्रं दण्ड्यस्तु         | १५४          | मनु., 8. 120              | वर्जयित्वा विशेषान्नम्   | ७२०             | शौन.                 |
| लोभाद्य: पितरी भृत्यान्          | ५७२          | मनु.                      | वर्जयेत् स्तके कर्म      | ३५६             |                      |
| लोमान्मोहान्स्यान्मैत्र्यात्     | १५४          | मनु., 8. 118              | वर्जयेद्रक्तकन्दं तु     | ८२८             | नार.                 |
| लोहामिषं कालशाकम्                | ७९८          | याज्ञ., 1. 260            | वर्जयेद् वृक्षमूलानि     | ६७६             | यम.                  |
| लोहारक्टयोर्दानात्               | ८४३          | महाभार.                   | वर्जयेन्मधुमांसगन्ध ४१४, | ४३१             | गौत., 2. 19          |
| छोहितान् वृक्षनिर्यासान्         | 409          | হা <b>ন্ত্র</b> ., 17. 31 | वर्जयेन्मधुमांसानि       | ८५४             | मनु., 6. 14          |
| लोहितो यस्तु <b>प</b> र्णेन      | 446          | यज्ञपार्श्व: (आश्व. गृ.   | वर्णक्रमादन्तरजहत्या     | ५५४             | लैगा.                |
|                                  |              | ч., AL, 26. 3)            | वर्णज्येष्ठो यतिश्चेव    | ४५६             | 7 N Hg               |
|                                  |              | 1.1                       | वर्णत्वमाश्रमत्वं च      | ं ३३            | मवि., 1. 181. 12     |
| वक्तव्येऽर्थे ह्यतिष्ठन्तम्      | 49           | नार., 19. 46              | वर्णत्वमेकमाश्रित्य      | ३२              | भवि., 1. 181. 11     |
| वच: पूर्वमुदाहार्यम्             | 424          | परा.                      | वर्णधर्म: स उक्तस्तु     | <sup>े</sup> ३२ | मवि., 1. 181. 11     |
| वचनाद्दोषतो भेदात्               | १९५          | नार., 93. 157             | वर्णधर्मः स्मृतस्त्वेकः  | 32              | मवि., 1. 181. 10     |
| वजनेत्रं खुरैस्ताम्रैः           | 685          | गरुड.                     | वर्णश्रेष्ठ: पितृव्यश्च  | ४७१             | देव.                 |
| वट वेष्टने                       | ५०३          | घातु. भ्वादिः             | वर्णसंकरजातानाम्         | २१२             | कात्या., 428         |
| वटाकिश्वत्थपत्रेषु ७३२,          | ७९१          | शाता.                     | वर्णाश्चैवाश्रमांश्चैव   | 33              | मवि.                 |
| वणिक् कुसीदी दद्यात्तु           | ६३८          | बृहस्य. आप., 5            | वर्णानां प्रातिलोम्येन   | .१३०            | नार., 149. 39        |
| विगक् कुसीद्यदोतः स्यात्         | ६३८          | बृहस्प. आप., 6            | वर्णानां हि वधो यत्र     | २०१             | याज्ञ., 2. 83        |
| वणिक्षभृतयो यत्र                 | ११७          | नार., 133. 1              | वर्णानामानुलोम्येन       | १२९             | नार.                 |
| वणिग्वीथीपरिगतम्                 | १३५          | मरी. (बृहस्प.,12.13)      | वर्णानामानुलोम्येन १३०,  | ३५८,            |                      |
|                                  |              | नारः पिताः                |                          | ७४६             | याज., 2. 183         |
|                                  | 489          | सुम.                      | वर्णानामानुलोम्येन       | ६४२             | याज्ञ., 2. 207       |
| वधः सर्वस्वहरणम् ८०              | , ८४         | नार., 205. 8              | वर्णान्तरगमनम्           | २७५             | गौत., 4. 22          |
| वधस्तत्र तु नैव स्यात्           | १६२          | कात्या., 801              | वर्णापेक्षा न कर्तव्या   | ५४६             | विष्णुधर्मो.         |
| वषेन शुध्यति स्तेनः              | 468          | मनु., 11. 100             | वर्णापेतमविशातम्         | २७९             | मनु., 10. 57         |
|                                  |              |                           |                          |                 |                      |

|                                | १०४३ |                     |                          |              |                         |
|--------------------------------|------|---------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|
| वर्णाश्रमस्तृतीयस्तु           | ३२   | भवि., 1. 181. 10    | वाग्वैव सुब्रह्मण्यः     | ३०           | ताण्ड्यब्राह्मणम् ,     |
| वर्णाश्रमाणां स्वे स्वे        | ३४   | विष्णु(T)., 3. 3    |                          |              | 25, 18, 4               |
| वर्तमानः प्रतिग्रहे            | १११  | मत्स्य., 227. 8     | वाचं नियम्य यत्नेन       | ६७५          | कात्या.                 |
| वर्षविद्युत्स्तनथित्नुसंनिपाते | ४४६  | गौत., 16. 41        | वाचि पथि शय्यायाम्       | 66           | आप. घ., 2. 27. 15       |
| वर्षाणि पञ्चित्रिशंतु          | १६०  |                     | वाचैव यत् प्रतिशातम्     | १५३          | हारी.                   |
| वर्षाणि विंशति भुक्ता          | १६०  | ब्यास. (IC, vol. 9, | वाजे वाजे                | ७६८          | <b>ਜੈ. ਦੰ., 1. 7.</b> 8 |
|                                |      | p. 76)              | वाटचौरमये बाधाः          | १३७          | बृहस्प., 17. 6          |
| वर्षाभ्योऽन्यत्र वर्षासु       | ८६१  | कण्व.               | वातायनाः प्रणाल्यश्च     | १४३          | बृहस्प., 19. 46         |
| वर्षासु छत्रदानेन              | ८४६  | लिझ.                | वातो घ्राण्योर्मुखस्य च  | ३९२          |                         |
| वर्पासु स्यामाकै:              | ६७०  | आप. श्री., 6. 31.14 | वादित्रतूर्यघोषैश्च      | २२३          | पिता.                   |
| वर्षासु षड्यवा मात्रा          | २१७  | नार., 124. 324      | वादेन ब्राह्मणं जित्वा   | ६४०          | यम.                     |
| वल्लः स्यात् कृष्णलद्वयम्      | ७६   |                     | वादो वर्णानुपूर्व्येग    | 49           | बृहस्प., 1. 172         |
| वशापुत्रासु चैवं स्यात्        | 47   | मनु., 8. 28         | वाद्यमानानिमान् दृष्ट्वा | ६९०          |                         |
| वसतां द्विगुण: प्रोक्त:        | १२६  |                     | वानप्रस्थयतिब्रह्म       | . <b>२९६</b> | याज्ञ., 2. 137          |
| वसतिश्चापि सोपानम्             | ३८३  | देव.                | वानप्रस्थो जिटलः         | ६६९          | वसि., 9. 1              |
| वसनं त्रिपणकीतम्               | २८९  | बृहस्प., 26. 84     | वानपस्थो यतिश्चैव        | ४३८          | श,ण्डिल्य:              |
| वसनस्य।शनस्यैव                 | २८९  | बृहस्प., 26. 86     | वानरं स्वेनभासी च        | ५६१          | संव.                    |
| वसन्ते ब्राह्मणमुपनयीत         | ₹₹   | आप. ध., 1. 1. 19    | वापयेच्छिखावर्जम्        | ४३७          | खादिरगृह्यसूत्रम् ,     |
| वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा         | ६७०  | आप. श्री., 10. 2. 5 |                          |              | 3. 1. 21                |
| वसवोऽभि च गन्धर्वाः            | ६९७  |                     | वापीकूपजलानां च          | ५९४          | मनु. (उश. स्मृ. सं.,    |
| वसीरन्नानुपूर्व्येण            | ४२५  | मनु., 2. 41         |                          |              | 9. 17)                  |
| वस्त्रं चतुर्गुणं प्रोक्तम्    | १८९  | याज्ञ., 2. 57       | व,पीकूपतङ,गाराम          | <b>५६३</b>   | वस्यः स्मृ. सं.,        |
| वस्त्रधान्यादिराशीनाम्         | ३८६  |                     |                          |              | <b>p.</b> 2485          |
| वस्त्रनिरोघो ब्राह्मणस्य       | ८२   | आप. ध.,cf. 2.27.17  | वापीकूपतङागेषु           | ३९१          | परा., 7. 3              |
| वस्त्राण्येतानि सर्वाणि        | ३८६  | अङ्गि.              | वापी दण्डत्रयादूर्ध्वम्  | ८३५          | देवीपु.                 |
| वस्व।दिरूपं निर्दिश्य          | ७०३  | यम.                 | वाप्य केरानखान् पूर्वम्  | 426          | হাঙ্ক্কুলি. (ABORI,     |
| वहित्वा च दहित्वा च            | ३२७  | परा., 3. 43         |                          |              | vol. 8, p. 128)         |
| वाक्चक्षु: पूजयति नो           | २०२  | याज्ञ., 2. 14       | वायवीयैर्विगण्यन्ते      | ८६९          | याज्ञ., 3. 104          |
| वाक्पारुष्ये च भूमी च          | १७७  | कात्या., 239        | वायसानां क्रिमीणां च ६७४ | ,७२२         | मनु., 3. 92             |
| वावप्रदाने कृते तत्र           | ३६१  | ब्रह्म.             | वायुमक्षः प्रागुदीचीम्   | ८५७          | याज्ञ., 3. 55           |
| व।वयान्यायाद्वयवस्थ।नम्        | 48   |                     | वायुभक्षस्त्र्यहं चात्र  | ५१७          | ब्रह्म. (बोधा., 4.      |
| वाक् रास्त्रं वे ब्राह्मणस्य   | ६३७  | मनु., 11. 33        |                          |              | 5. 8)                   |
| वाक्स्कं मध्यचस्तथा            | ६५५  | वसि., 28. 13        | वायुमक्षो दिवा ३७८,      | 486          | यो. याज्ञ. (याज्ञ.,     |
| वाग्दण्डजं च पारुष्यम्         | 86   | मनु., 7. 48         |                          |              | 3. 311)                 |
| वाग्दण्डस्ताडनं चैव            | १०३  | कात्या., 788        | वाय्वभिविधानादित्यम्     | ६७७          | मनु., 4. 48             |
| वाग्यतो दक्षिणामुखः            | ४६७  | आप. घ., 2. 19. 1    | वाराणसीमृतो जन्तुः       | ३६७          | बृ. परा.                |

### विष्णुस्मृति

| वाराही चैव माहेन्द्री    | २२४   | पिता. (बृहस्प.,8.26) | विकेतुरेव सोऽनर्थः          | १२० | नार., 158. 6          |
|--------------------------|-------|----------------------|-----------------------------|-----|-----------------------|
| वारिजानि च जीर्णानि      | २४१   | पिता.                | विकेतुर्दर्शनाच्छुद्धिः     | १३५ | याज्ञ., 2. 170        |
| वारुणेनैव संशुद्धः       | 606   | शङ्ख.                | विख्यातदोष: कुर्वीत         | ६४४ | याज्ञ., 3. 300        |
| वार्क्षो वा दण्ड इति     | ४२६   | पार. (आप. ध.,        | विख्याप्य पापं वक्तृभ्य:    | ५२४ |                       |
|                          |       | 1. 2. 38)            | विचिकित्सा तु हृदये         | ७३७ | भवि., 1. 186. 26      |
| वार्धके च शिशूनां ते     | १४२   | बृहस्प., 19. 22      | विशाप्य तु हृतं चोरै:       | १२४ | मनु., 8. 233          |
| वार्धुष्यं लवणक्रिया     | ४९०   | याज्ञ., 3. 235       | विज्ञायते हि त्रिभिर्ऋणैः   | २७१ | वसि., 11. 48          |
| वार्घांणसमिति पाहुः      | ७९७   | निगम:                | विट्सूद्राणां विशेषेण       | 440 | भवि.                  |
| वालाग्रमात्रेऽपहृते      | ५९१   | ष. त्रि.             | विण्मूत्रं तु गृही कुर्यात् | ६७५ | कात्या. (व्याघ., 339) |
| वाशब्दग्रहणाद्वीर        | 490   | भवि.                 | विण्मूत्रभोजनं नाम          | ६२१ | वि. पु., 3. 11. 116   |
| वास: कौशेयवर्जं च        | १०४   | नार., 206. 15        | विष्मूत्रे च सर्वस्य        | ४७६ |                       |
| वास:पश्चन्नपानाम्        | ८०    | नार., 204. 5         | वितथेन ब्रुवन् दर्पात्      | ९०  | मनु., 8. 273          |
| वासन्तशारदैर्मेध्यैः     | ८९३   | मनु., 6. 11          | वित्तयन्धुकर्मजाति          | ४६० | गौत., 6. 20           |
| व सांसि मृतचैलानि        | २७८   | मनु., 10. 52         | विदश्य निम्त्रपत्राणि       | ३२८ | याज्ञ., 3. 12         |
| वासुदेव: सर्वमिति        | 500   | गीता., 7. 19         | विद्यमानेऽप्यसोद <b>यें</b> | २९३ |                       |
| वासो गृहान्तिके देयम्    | ६४१   | याज्ञ., 3. 296       | विद्यमानेषु संरक्षेत्       | ४०६ | कात्या., 907          |
| वासोयुगं नवं शुक्रम्     | . ३३२ | ब्रह्म.              | विद्याकर्मवयोवन्धु          | ४६० | याज्ञ., 1. 116        |
| वासोहिरण्यदास्युपानत्    | ३४७   | सत्यवतः              | विद्यागुरवो योनिसंबन्धाश्च  | ६६० | गौत., 20. 6           |
| बाहनानि च सर्वाणि        | ६९    | मनु., 7. 222         | विद्यागुरुष्वेवमेव          | ४३४ | मनु., 2. 206          |
| विंशतिभागो ज्येष्ठस्य    | ३१९   | गीत., 28. 5          | विद्यान्ते गुरुरर्थेन       | ४३७ | गौत., 2. 55           |
| विंशतीशं शतेशं च         | ३९    | मनु., 7. 115         | विद्यापातं शौर्यधनम्        | ३२२ | च्यास. (IC, vol. 9,   |
| विशहशविनाशे तु २०८,      | २४६   | कात्या., 419         |                             |     | <b>p.</b> 97)         |
| विकच्छोऽनुत्तरीयश्च      | ६९५   | भृगु.                | विद्याशौर्यादिना २८१,       | ३२२ | बृहस्प., 26. 58       |
| विकर्णकरनासौष्ठीम्       | 82    | याज्ञ., 2. 279       | विद्युत्स्तनथित्तुवृष्टिषु  | ४४६ | आप. घ., 1. 11. 27     |
| विकल्पात्त्वच्छया कार्यः | ६६९   | वसि.                 | विद्युःस्तनितवर्षेषु        | ४४६ | मनु., 4. 103          |
| विकृतं ष्ठीवनं यस्य      | २४८   | पिता.                | विद्वद्विशरुपस्त्रीणाम्     | ५२७ |                       |
| विक्रयादानसंबन्धे        | १७७   | कात्या., 227         | विधवाकबरीबन्धः              | ४१५ | स्कान्द., 4. 4. 74    |
| विकये चैव दाने च         | 308   | कात्या., 471         | विधवागमने कुच्छ्म्          | ६०५ | च. वि.                |
| विकये सर्वपण्यानाम्      | ६३२   | शाता.AL MS,p. 7      | विधायकैश्चिचतुरैः           | ५५  | नार.                  |
| विक्रीणतां वा विहितः     | ११७   | याज्ञ., 2. 250       | विधाय प्रोषिते वृत्तिम्     | 883 | मनु., 9. 75           |
| विकीयतेऽसमक्षं यत्       | १३५   | नार., 155. 1         | िधाय वैष्णवं श्राद्धम्      | ५२७ | शाता., 1. 26          |
| विकीय पण्यं मूल्येन      | ११८   | नार., 157. 1         | विधिरेष सवर्णानाम्          | २८४ | देव.                  |
| विक्रीय पण्यं मूल्येन    | 888   | नार., 157. 4         | विधिवत् परिगृह्यापि         | १३४ | मनु., 9. 72           |
| विक्रीयासंप्रदानं तत्    | ११८   | नार., 157. 1         | ٠,                          | ८६० | मनु., 6. 56           |
| विकुष्टे नाभिधावकः       | १०३   | याञ., 2. 234         | विधे: प्राथमिकादस्मात्      | 486 | मनु. देव. (वृ. हारी., |
| विकेता चात्मनः शास्त्रे  | 128   | नार., 147. 28        |                             |     | 6. 242)               |

|   |                              |             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | - · · ·                   |
|---|------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|
|   | विनयोऽभिहितः शास्त्रे        | 99          | बृहस्प., 20. 5       | विप्रेण क्षत्रियाजात;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३२०  | बृहस्प., 26. 120          |
|   | विनष्टे मूलनाश; स्यात्       | १७०         | नार, 84. 126         | विप्रेणैव विनष्टाश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६०६  | व्याघ्र.                  |
|   | विनागमं तु यो भुङ्क्ते       | १५९         | नार., 70. 87         | विषे तु सकलं देयम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 448  | विष्णु.                   |
|   | विनाड्यः पञ्च विजेयाः        | २२७         | पिता                 | विष्रेषु च हरे: सम्यक् ७०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,८०२ | नार.                      |
|   | विनाद्भिरप्सु वाप्यार्तः     | ६२२         | मनु.; 11. 202        | विषे: संपादितं यस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४९४  | परा., 6. 64               |
|   | विना पित्रा धनात् तस्मात्    | १८७         | कात्या., 534         | विद्यो जीवेदनापदि ७२,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ७४५  | मनु., 4. 2                |
|   | विनापि साक्षिभिर्लेख्यम्     | १९१         | याज्ञ., 2. 89        | विप्रो दशाहमासीत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३५५  | संब., 36                  |
|   | विना यज्ञोपवीतेन             | ६२२         |                      | विप्रो नृषस्य भार्यायाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ६०५  | प्रजा.                    |
|   | विनाशार्थिनमायान्तम्         | १६३         | बृहस्प., 23. 17      | विघोष्य पादोपसंग्रहणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४५९  | गौत., 2. 40               |
|   | विनिद्धिते विनिद्धाति        | ७२६         | मनु. (स्कान्द.,      | विप्छतौ श्रूद्रवद्दण्ड्यौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 98   | मनु., 8. 377              |
|   |                              |             | 3. 2. 7. 16)         | विब्रुयुर्वान्धवाः स्नेहात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १९७  | नार., 101. 191            |
|   | विनेय: स त्वकामोऽपि          | १३४         | नार., 177. 35        | विभक्तं स्थावरं ग्राह्मम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३०२  | यम.                       |
|   | विनेया: प्रथमेनैव            | १४२         | नार., 166. 8         | विभक्तजस्य तत् सर्वम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २८६  | बृहस्प., 26. 56           |
|   | विन्ध्यादुत्तरतो यस्य        | ४७७         | भवि.                 | विभक्ताः सह जीवन्तः २९७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,३०१ | मनु., 9. 210              |
|   | विपणो द्वादशाण:              | ९८          | कात्या., 790         | विभक्तानवगच्छेयु:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३२४  | नार., 200. 40             |
|   | विपरीतं नयन्तस्तु            | <b>6</b> 85 | मनु., 8. 257         | विभक्तानां पृथग्जेयाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३२४  | नार., 200. 38             |
|   | विपरीतं ब्रह्मचर्यम्         | ४६६         | ब्रह्मके., 2. 19. 27 | विभक्ता भ्रातर: कुर्यु:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३२४  | नार., 200. 39             |
|   | विशालं बन्धयेत् पशुम्        | १२८         | मनु.                 | विभक्ता भ्रातरो ये च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २९८  | बृहस्प., 26. 106          |
|   | विमं निर्जित्य वादतः         | ४५८         | याज्ञ., 3. 291       | विभक्ता वाविभक्ता वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १४९  | बृहस्प., 14. 8            |
|   | विप्र: शुध्यत्यप: स्पृष्ट्वा | ३४५         | मनु., 5. 99          | विभक्ता वाविभक्ता वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १४९  | व्यास. (IC, vol. 9,       |
|   | विवगर्भे पराक: स्यात्        | ६१३         | च. वि.               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | p. 97)                    |
|   | वित्रत्यये लेख्यदिव्य        | १८७         | न्यास. (IC, vol. 9,  | विभक्त संस्थिते द्रव्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २९३  | कात्या., 928              |
|   | 4.2                          | _*          | p. 86)               | विमक्तो यः पुनः २९६,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | बृहस्प., 26. 113          |
|   | विपत्वेन च शुद्रस्य          | १०२         | याज्ञ., 2. 304       | विभजिष्यमाण एकविंशम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २६४  | हारी. ( <i>NPP</i> , vol. |
|   | विपदुष्टां स्त्रियं चैव      | ८६          | याज्ञ., 2. 278       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 63, p. 192)               |
|   | विप्रपीडाकरं छेद्यम्         | 26          | याज्ञ., 2. 215       | विभजेरन् पुनर्यदि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २९७  | मनु., 9. 210              |
|   | विष्रस्य गुणवान् विष्रः      | 490         | भवि-                 | विभजेरन् सुताः पित्रोः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २८३  | याज्ञ., 2. 117            |
|   | _                            | ६८९         |                      | विभज्यमाने दायाद्ये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 385  | হাল্প. (ABORI,            |
|   | विपाणां क्षालयेत् पादान्     | ७६१         | ग्रह्म.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,    | vol. 8, p. 106)           |
|   | विश्राणां नामकर्म स्यात्     | ४२२         | नार.                 | विभज्याधि सम तेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १५७  | वसि.                      |
|   | विवादीनां त्रयाणां तु        | ४२९         | अत्रि.               | विमागं चेत् पिता कुर्यात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २८२  | याज्ञ., 2. 114            |
|   | विपान मूर्घावसिको हि         | २७४         | याज्ञ., 1. 91        | विमागकाले तत्तस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३२२  | न्यास. (IC, vol. 9,       |
|   | विमान् सुवेत्रानपि           | ६८९         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | p. 97)                    |
| • | विप्रा श्रद्रेग संरुक्ता     | ६१२         | प्रचे.               | The second secon | ३१०  | वृ. यारा.                 |
|   | विम्र हिश्चत्रियात्मान:      | ७५४         | याज्ञ., 1. 153       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३२४  | नार., 200. 36             |
|   | विमुषश्च यथा न स्यु;         | ६७८         | देव                  | विमागमावना कार्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₹१०. | वृ. याज्ञ.                |
|   |                              |             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                           |

विभागे सति धर्मोऽपि

विभावकं तत्र दिव्यम्

विभाव्य दापयेन्न्यासम्

विभाषा सनासुराच्छाया विभिन्नमातृकास्तेषाम्

विमुक्तकेशकाषायि

विरोधे तु निथस्तेषाम्

विवादं संप्रवस्यामि

विवादयेत् सद्य एव

विवादिनो नरांश्चान्यान्

विवादे पृच्छति प्रश्नम्

विशस्यो वा भवेद्राष्ट्रात

विवाहकाले यत् स्त्रीभ्यः

विवाहयेनमन्: प्राह

विवाहात् परतो यत्

विवाहे देवयात्रायाम्

विवाहादिविधिः स्त्रीणाम्

विवाहेऽनधिकारी स्यात्

विवाहे भार्यया सार्धम्

विविधान् नरकान् याति

विशिष्टब्राह्मणशासी

विश्रध्यति त्रिरात्रेण

विशेषलिखितं ज्याय:

विशेषश्चापि पुत्राणाम्

विशेषश्चेन लभ्येत

विश्वतश्रक्षः

विशेषपतनीयानि

विशालामु छितां ग्रुम्नाम् २२८

विवासं कारयेद्धिप्रम्

विमृश्य कार्यं न्याय्यं चेत्

विवादाद् द्विगुणं दण्डम् ८३,१५४

विवाहकाले यरिकचित् १४८,३०३

विभावितैक देशेन

विभागे यत्र संदेह: ३११, ३२४ मनु.

१७६

६९०

40

६५

३०३

808

३६९

४८६

843

६४१

१५७

२६५

६४, ९३

१४८ व्यास.

च. वि.

वृ. मनु.

पिता.

बृहस्प. देव.

नार., 210. 8

邪. सं., 10. 81. 3

वृत्ति समभिकाङ्कान्ति

वृत्तिराभरणं युक्तम्

व्यास. (IC, vol. 9,

A-74

p. 96)

३०३ देव.

नार.

| वृत्ते शरावसंपाते            | ८६०  | मनु., 6. 56             | वेदाङ्गानि तु सर्वाणि      | ४४५   | मनु., 4. 98         |
|------------------------------|------|-------------------------|----------------------------|-------|---------------------|
| वृथा कुसरसंयाव               | 460  | ভিব্নি.(হান্ত্ৰ.,17.47) | वेदानधीत्य वेदी वा         | ४३६   | मनु., 3. 2          |
| वृथादानाक्षिकपणाः            | १६९  | नार., 36. 36            | वेदान्तविद्वेदविदेव चाहर   | र् २७ | गीता., 15. 15       |
| वृथा मुण्डांश्च जटिलान्      | ८०३  | वायुपु.                 | वेदाभ्यासरतं क्षान्तम्     | ३७९   | याज्ञ., 3, 310      |
| वृद्धः शौचरमृतेर्छनः         | ३६८  | मनु. शाता. (अत्रितं.,   | वेदाभ्यासरतो नित्यम्       | ७२४   | परा., 1. 49         |
|                              |      | 218)                    | वेदाभ्यासविहीनो वै         | ५४६   | भवि.                |
| बृद्धसेत्री च सततम्          | ६६   | मनु., 7. 38             | वेदोपकरणे चैव              | ४४९   | मनु., 2, 105        |
| वृद्धांश्व नित्यं सेवेत      | ६६   | मनु., 7. 38             | वेदो वा प्रायदर्शनात्      | २६६   | मी. सू., 3. 3. 2    |
| चुद्धाः पृच्छन्ति किं कार्यम | (५२४ | अङ्गि. उ., 2. 9         | वेद्यं नाम परं पदम्        | ३०    |                     |
| वृद्धिः सा कारिता नाम        | १६८  | नार., 76. 103           | वेश्मद्वारेषु तिष्ठामि     | 488   | परा., 12. 65        |
| वृद्धिश्चतुर्विधा प्रोक्ता   | १६८  | बृहस्प., 10. 8          | वेश्याख्या पञ्चमी जाति:    | ६१०   | परा.                |
| वृद्धेरपि पुनर्वृद्धिः       | १६८  | नार., 76. 104           | वेश्यागमनजं पापम्          | ६१०   | यम., 38             |
| वृद्धौ तीर्थे च संन्यासे     | इలల  | कात्या.                 | वेश्याभिषक्तपतित           | 824   | कात्या. स्मृ., 6. 4 |
| चुन्ताकं श्वेतचुन्ताकम्      | ७९३  | देव.                    | वेश्या स्त्री मद्यभाण्डम्  | ६९१   | वसि.                |
| <b>वृ</b> न्ताकनलिकालाबु     | ७३७  | भवि., cf. 1.186.22      | वेषवाखुद्धिसारूप्यम्       | ७४६   | मनु., 4. 18         |
| वृषक्षुद्रपञ्चनां च          | ११५  | याज्ञ., 2. 236          | वेष्ट्यीत सितैईस्ती        | २३१   | नार. पिता.          |
| वृपभैकादशा दत्त्वा           | 680  | ब्रह्म.                 | वैकृतं यस्य दृश्येत        | २४६   | पिता.               |
| वृषयुगमं वृषं वापि           | 688  | देव.                    | वैतानिकं च जुहुयात्        | ८५३   | मनु., 6. 9          |
| चृषलं सेवते या तु            | ১ ১৬ | यम.                     | वैतानोगसनाः कार्याः        | ३५५   |                     |
| वृषल: कर्म वा ब्राह्मम्      | ३७   | नार., 63. 57            | वैदेहकादन्ध्रमेदौ          | २७८   | मनु., 10. 36        |
| वृपलस्य कृतेऽप्यंशे          | ३१८  | बृहस्प., cf. 26. 100    | वैदेहकेन त्वम्बष्टयाम्     | २७६   | मनु., 10. 19        |
| वृषल्यामभिजातस्तु ६०६,       | ६५९  | च. वि.                  | वैधृतौ वा व्यतीपाते        | ८१७   | मत्स्य.             |
|                              | 888  | बृहस्प., 19. 48         | वैवाहिके क्रमायाते         | १४८   | बृहस्प., 14. 5      |
| वेगो रोमाञ्चमाचो जनयति       | २४२  | विषतन्त्रम्             | वैवाहिको विधि: स्त्रीणाम्  | ३६१,  |                     |
| वेणुकाण्डमयांश्चैव           | २३८  | नार. पिता               |                            | ४११   | मनु., cf. 2. 67     |
| वेणुवैदलमाण्डानाम्           | 900  | मनु., 8. 327            | वैशःखे कार्त्तिके माघे     | ४१५   | प्रचे.              |
| वेतनस्यानपाकर्म              | १३१  | नार., 9. 17             | वैशिकेन किंचित्            | 444   | गौत., 22. 29        |
| वेतनस्यैव चादानम्            | ५४   | मनु., 8. 5              | वैश्यं पञ्चशतं कुर्यात्    | ९४    | मनु., 8. 376        |
| वेति विद्यामविद्यां च        | २०   | वि. यु., 6. 5. 78       | वैश्यं वा क्षत्रियं वापि   | 20    | यम.                 |
| वेत्ति विद्यामविद्यां च      | 282  | शाता.                   | वैश्यं वा धर्मशास्त्रज्ञम् | ે     | कात्या., 67         |
| वेदं स्मृत्वा चतुर्मुख:      | १९   |                         | वैश्यं शुद्रं क्रियासक्तम् |       |                     |
|                              |      | याज्ञ., 1. 40           | वैश्य: प्रतोदं रश्मीन् वा  | ३४५   | मनु., 5. 99         |
| वेदमध्यापयेत् पश्चात्        | ४३६  | बृहस्प. सं., 222        | वैश्यकन्यासमुत्पन्न:       |       |                     |
| वेदमध्यापयेदेनम्             | ६५१  | याज्ञ., 1. 15           | वैश्यवृत्त्यर्पितश्चैव     | १३९   | कात्या., 592        |
| वेदयशैरहीनानाम्              |      |                         | वैश्यवृत्त्यापि जीवन्नो    |       |                     |
| वेदवते समावृत्ती             |      | गार्ग्य.                |                            |       |                     |
|                              |      |                         |                            |       |                     |

व्याख्योदाहृतप्रमाणवाक्यानामनुक्रमणी

### **वैयाख्योदाहतप्रमाणवाक्यानामनुक्रमणी**

| ,                                 |                               |                                     |                       |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| वैश्यस्य चैन्दवं प्रोक्तम् ५५२    | च. वि.                        | व्यतीपाते च संकान्त्याम् ६८२        | आश्व. स्मृ., 5. 271   |
| वैश्यस्य सलिलं प्रोक्तम् २१८      | नार., 126. 335                | व्यत्यये कर्मणां साम्यम् २७४        |                       |
| वैश्यां भार्यो गुरोर्गत्वा ६०२    | प्रजा.                        | व्यत्यस्तपाणिना ४५९                 | मनु., 2. 72           |
| वैश्याच्छूद्रस्य कन्यायाम् ६६४    | परा-                          | व्यत्यासात् परिहासाच १५१,१५२        | कात्या., 647          |
| वैश्याजोऽध्यर्धमेवांशम् ३१३       | मनु., 9. 151                  | व्यभिचाराच भर्तुः स्त्री ६१२        | बृहस्प. प्रा., 56     |
| वैश्यातु करणः श्र्याम् २७४        | याज्ञ., 1. 92                 | व्यये चामुक्तहस्तया ४११             | मनु., 5. 150          |
| वैश्यानां त्रिगुणा प्रोक्ता ५२३,  |                               | व्यवहारान् तृप: पश्येत् ५५          | याज्ञ., 2. 1          |
| 489                               | अङ्गि. उ., 5. 7               | व्यवहाराभिशस्तोऽहम् २३२             | नार., 117. 278        |
| वैश्यानां पञ्चदशमे ३३०            |                               | व्यवहाराभिशस्तोऽहम् २३२             | पिता.                 |
| वैश्यानां याजकश्चेव ५२५           | अङ्गि. <b>उ., 5.</b> 8        | व्यवहारेण जीवन्तम् ४२               | मनु., 7. 137          |
| वैश्यापुत्रस्तु गृह्णीयात् ३१६    | महाभार.अनु.,82.55             | व्यवहारेषु विजेय: १४६               | नार., 137. 2          |
| वैश्यापुत्रस्तु भागांस्त्रीन् ३१४ | महाभारः अनु.,82.51            | व्यवहारो मिथस्तेषाम् २७८            | मनु., 10. 53          |
| वैश्यायामवकीर्णः ६०५              | হান্ধ্র. (ABORI,              | व्यसनान्यात्मविक्रय: ४९०            | याज्ञ., 3. 240        |
|                                   | vol. 8, p. 121)               | व्याख्यागम्यमसारं च ६२              | कात्या., 174          |
| वैश्याग्रद्धचोस्तु राजन्यात् २७४  | याज्ञ., 1. 92                 | व्याव्यसिंहसृगालांश्च ५६२           | सुम.                  |
| वैश्येन सह भुक्तानम् ५८३          | यम.                           | व्याघादिभिईतो वापि १२४              | नार., 171. 37         |
| वैश्ये पञ्चदश प्रोक्ताः ३२९       | पारः (अग्निपु., 158.          | व्याजेनोपाजितं यच ६६७               | नार., 61. 47          |
| 5 . 10 %                          | 56)                           | व्याधाञ्छाकुनिकान् गोपान् १४२       | बृहस्प., 19. 13       |
| वैश्येऽर्धे पादरोषस्त ५५४         | •                             | व्याघितं नीरुजीकृत्य ८४४            | नन्दिपुराणम्          |
| वैश्येऽष्टमांशो वृत्तस्ये ५५४     | मनु., 11. 126                 | व्याधित: कुपितश्चैव २८०, २८३        | नार., 194. 16         |
| वैश्योऽध्यर्धशतं द्वे वा ८९       | नार., 211. 15                 | व्याधितां विप्रदुष्टां वा १३४       | मनु., 9. 72           |
| वैश्वदेवं ततः कुर्यात् ७२१        | नर., p. 260                   | व्याधितां स्त्रीप्रजां वन्ध्याम् ९६ | देव.                  |
| वैश्वदेवं ततः शिष्टात् ७१९        | व्यास.                        | व्याधितैर्न च संविशेत् ५१३          | याज्ञ., 1. 138        |
| वैश्वदेवविहीनं तु ७६९             | मार्क., 30. 6                 | व्याधितोन्मत्तवृत्तानाम् १७९        | कात्या., 549          |
| वैश्वदेवस्य सिद्धस्य ७२७          | मनु., 3. 84                   | व्याधिव्यसनिनि श्रान्ते ४९४         | परा., 6. 53           |
| वैश्वदेवारम्भणे च ७८०             | गार्ग्य.                      | व्यापन्नानां बहूनां तु ५५९          | संव., 134             |
| वैश्वदेवार्थमन्यस्मिन् ७१९        | व्यास.                        | व्यापादयेदिहात्मानम् ३६८            | आप. (उश. स्मृ. सं.,   |
| वैश्वदेवे गृहस्यस्य ७२१           | शौन.                          |                                     | 7. 2)                 |
| वैश्वदेवे तु निर्वृत्ते ६७२       | मनु., 3, 108                  | व्यापादो विषशस्त्राद्यै: ८०, ८४     |                       |
| वैश्वदेव्यां तृतीयायाम् ७६९       | ब्रह्म.                       | व्यालग्रस्तं तथा विप्रा: ८३९        | विष्णुघर्मा., 3. 302. |
| वैष्णवः । ३४ पुष्पाणि ७१४         | तत्त्वसागरः                   |                                     | 27.                   |
| वोढारोऽभिपदातार: ३७१              |                               | व्यालग्राही यथा व्यालम् ३४१         |                       |
| वोद्धः कन्यासमुद्धवम् २६१         |                               | व्यालग्राहानुञ्छवृत्तीन् १४२        |                       |
| बोद्धः स गर्मो भवति २५९,२६१       |                               | व्यासिद्धं राजयोग्यं च १२०          |                       |
| वोद्धमहित गोपस्तम् १२४            |                               | व्युत्कमाच मृते देयम् ७७३<br>       | कात्याः स्मृ., 16. 20 |
| न्यतीपाते च धंकान्त्याम् ७३९      | બાજા. <del>રમ</del> ૃ., 4. 3/ | वणभङ्गे च कर्तव्यः १०४              | परा., 9. 20           |
|                                   |                               |                                     |                       |

| वतं तु यावकं कुर्यात्      | ५३८  | হাল্প., 18. 11        | शतायुर्वे पुरुष:            | ३३६ | cf. तै. ब्रा. 1. 3, 7. 8 |
|----------------------------|------|-----------------------|-----------------------------|-----|--------------------------|
| वतं निशामुखे प्राह्मम्     | 420  | विष्णुः               | शतार्धं दापयेच्छुद्रम्      | २४७ | कात्या., 459             |
| वतलोपश्च सुतानां चैव       | ४९०  | याज्ञ., 3. 236        | शते हतेऽपहुते च             | २११ | बृहस्प., 8. 31           |
| वताहते नाईवासाः            | ६९७  | याज्ञ.                | शपयेनैके सत्यकर्म           | २०३ | गौत., 13. 13             |
| त्रतानीमानि धारयेत्        | ७४५  | मनु., 4. 13           | शपन्तं दापयेद्राजा          | ९२  | यात्र., 2. 205           |
| वतान्तरेषु चैवम्           | ४३९  | वसि., 23. 4           | राफै: प्रवालसहरा            | ८१८ | मस्य., 207. 36           |
| व्रतान्ते च गोहिरण्यादि    | ५२८  |                       | शब्दरूपरसस्पर्श             | ८७५ | यम.                      |
| व्रतिना स्नातकेनापि        | ६६६  | अत्रि.                | शमी धान्यं कृतानं च         | १०४ | नार., 206. 14            |
| वती यतिर्वेकरात्रम्        | ७२४  | यम.                   | शयनस्थस्य भवति              | ८३० | गरुड. ड., 24. 55         |
| व्रतेनतेन ग्रुध्यन्ति ५९९, | ६१६  | शङ्ख., 17. 3          | शयनासनयानानि                | ३८६ | अङ्गि.                   |
| बात्यानां याजनं कृत्वा     | .४८९ | मनु., 11. 197         | शय्यां गृहान् कुशान्        | ६६२ | मनु., 4. 250             |
| बीह्य: प्रोक्षणादन्दि:     | ३८७  | बोधा.                 | शय्या ममाप्यश्चन्यास्तु     | 684 | मत्स्य., 54. 26          |
| ब्रीहिपाके च कर्तव्यम्     | ८७७  | विष्णुधर्मो., 1. 142. | शय्यामेवंत्रिधां कृत्वा     | ८३० | गरुड. उ., 24. 56         |
|                            |      | 26                    | शय्या वास उपानही            | ५९६ | जावा.                    |
| बीहीन् प्रयह्य यत्नेन      | २३४  | नार., 121. 302        | शरणागतबालस्त्री             | ५५३ | याज्ञ., 3. 298           |
|                            |      |                       | शरद्ग्रीष्मवसन्तेषु         | २१७ | नार., 123. 320           |
| शं न आपो धन्वन्याः         | ७०९  | काठ. सं., 2. 1        | शरद्रीष्मे च सलिलम्         | २१७ |                          |
| शं नो देवीरभिष्टये         | ८२०  | अथर्वसं., 1. 6. 1     | शरद्ग्रीष्मेषु सलिलम्       | २१७ | नार- पिता-               |
| शंसन्ति साक्षिण: सर्वे     | २२७  | पिता.                 | शरबद्धे तु संप्रोक्ष्य      | ३९१ | जम.                      |
| शक्तं कर्मण्यदुष्टं च      | ११४  | मनु., ८. ३८८          | शरस्य पतनं ग्राह्मम्        | २३८ | नार. पिता.               |
| शक्तस्यानीहमानस्य          | २८३  | याज्ञ., 2. 116        | शरांश्चानायसायांस्तु        | २३८ | नारः पिताः               |
| शक्रपाते तथोच्छ्ये         | ४४६  | याज्ञ., 1. 147        | शरान् संपूजयेत्तत्र         | २३७ | पिता.                    |
| राङ्काविश्वाससंघाने        | २१०  | पिता.                 | शरीरं चेदम्                 | ८७९ | विष्णु(T)., 96.43        |
| शङ्खपुष्पीविपकं तु         | 408  | बोधा., 2. 1. 21       | शरीरं न दहेचात्रत्          | 486 | अङ्गि.                   |
| शठी चम्पकमुस्ता च          | ८२९  |                       | शर्मान्तं ब्राह्मणस्योक्तम् | ४२३ | मनु. (शङ्घ., 2. 4)       |
| शतं ब्राह्मणमाकुश्य        | ८९   | नार., 211. 15         | शवानुगमनपरिचरणेषु           | 880 |                          |
| शतं सहस्रमभ्यस्य           | ६११  | कृष्व.                | शशकूर्मयोस्तु मांसेन        | ७९७ | मनु., 3. 270             |
| शतदण्डमाक् १०३, ११२,       | ११३  | याज्ञ., 2. 237        | शश्रव मत्स्येष्वपि हि       | ७१६ | यारा., 1. 177            |
| शतनिष्कसमोपेतम्            | ८२३  | गरुड.                 | शशे दिगम्बरे सर्पे          | ६९१ |                          |
| शतमानं च दशभि:             | ७६   | याश., 1. 365          | शस्ताय चासगोत्राय           | 804 | नारः                     |
| शतमानं भवति येन            | ७६   | आप. श्री., 5. 21. 8   | शस्त्रं द्विजातिभिश्रीह्यम् | ४७  | मनु., 8. 348             |
| शतयूपाश्रमे तस्मिन्        | २९६  | महाभार. आश्रम.,       | शस्त्रावपाते गर्भस्य        | 68  | याज., 2. 277             |
|                            |      | 20. 12                | शस्त्रासवमधूच्छिष्ट         | 688 | याज्ञ., 3. 37            |
| शतानि पञ्च चतुरः           | 20   | नार., TSS, 188.89     | शस्त्रे मध्यमसाहसः          | 800 | याज्ञ., 2. 216           |
| शतानि पञ्च दण्ड्य: स्यात्  | 98   | मनु., 8. 378          | शाकानामल्पमूल्यानाम्        | १०८ | नार., 225. 23            |
| शतानि पश्च दण्ड्यः स्यात्  | ९४   | मनु., 8. 385          | शाकाद्रीषिषिपण्याक          | 888 | याज्ञ., 3. 38            |

# च्याख्योदाहृतप्रमाणवाक्यानामनुक्रमणी

|   | शाकेनाप्यपरपक्षम्            | ७७८         | कात्या. श्री., 1. 21 | शिरसो मुण्डनं दण्ड:          | . ७९ | नार., 205. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|------------------------------|-------------|----------------------|------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | शाकैः कार्या तृतीया स्यात्   | ७६९         | वायुपु. उ., 19. 4    | शिरसो मुण्डनं दण्डम्         | . ८१ | यम.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | शाखान्तरध्वनौ साम्नाम्       | ४४९         | आप. ध., 1. 10. 20    | शिरसो वपनं तस्याः            | ४१५  | स्कान्द., 4. 4. 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | शाणतान्तवी                   | ४२५         | मनु., 2. 42          | शिरोभिस्ते गृहीःवोर्वीम्     | १४२  | मनु., 8. 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | शान्त्यर्थे जुहुयादग्नी      | २३०         | पिता.                | शिरोमात्रं तु दृश्येत        | २३९  | नार. पिता.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | शारीरं धनसंयुक्तम्           | 60          | मनु., 9. 236         | शिरोरुभुजभङ्गश्च             | २४६  | कात्या., 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | शारीरश्चार्थदण्डश्च          | ७४          | नार., 21. 53         | शिरोवर्ती यदा न स्यात्       | २१४  | नार., 113. 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | शारीरस्ताडनादिस्तु           | ७४          | नार., 229. 54        | शिल्पिषूपनिधौ न्यासे         | १३९  | नार., 132. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | शारीरो दशधा प्रोक्तः         | ७९          | नार., 229. 53        | शिल्पोपजीविनो ये तु          | १३७  | कात्या., 680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | शालिना सक्तुमिर्वापि         | ३३०         | ग्रुन:पु≂छ:          | रि।वलोकमवा मोति              | 680  | ब्रह्म.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | शाल्मलीकुसुमारोपे            | ७१३         | पुष्पसार:            | शिक्षस्योत्कर्तनात्तत्र ४६७, | ६००, |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | शाल्मलीसालतालांश्च           | १४१         | मनु., 8. 246         |                              | ६०३  | नार., 182. 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | शाल्योदनं दिव्यमाज्य         | ७१५         | बृ. नार.             | शिष्टः पुनरकामात्मा          | २१२  | वसि.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | शावाशीचं न कर्तव्यम्         | ३६०         | बृ. मनु.             | शिष्यभार्यी गुरोर्भार्याम्   | ४३७  | बृ. यम. (अग्निपु.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | शाश्वतं शिवमच्युतम्          | ₹ १         | तै. आ., 10. 11. 3    | • •                          |      | 173. 54)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | शासनं प्रथमं शेयम्           | १९०         | वसि.                 | शिष्यशिष्टिरवधेन १३१,        | ७५५  | गौत., 2. 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | शासनाद्वा विमोक्षाद्वा       | 497         | मनु., 8. 316         | शिष्यसब्रह्मचारिणः           |      | याज्ञ., 2. 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | शास्त्रफलं प्रयोक्तरि ४२,    | <b>३</b> ४३ | मी. सू., 3. 7. 18    | शिष्याणां दशसाहस्रम्         | ४२८  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | शास्त्रविद्धिर्यया प्रोक्तम् | २४४         | नार., 124. 327       | शिष्यान्तेवासिभृतकाः         | १२८  | नार., 141. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | शास्त्रविसम्मधीरेण           | ३६७         | शिवपुराणम्           | शीर्षाः स्रजभिवोन्मुच्य      | ७५२  | एकाभिकाण्डः, 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | शिक्यच्छेदे तुलामङ्गे        | २२८         | कात्या., 440         | शीलाध्ययनसंपन्ने             | १२९  | नार.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | शिक्यद्वयं समासज्ज्य         | २२२         | नार., 116. 271       | ग्रुकसारिकातित्तिरि          | ५६२  | कश्य., p. 2486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | शिक्यद्वयं समासज्ज्य         | २२२         | पिता.                | शुक्तं पर्श्वषितोच्छिष्टम्   | ५७९  | याज्ञ., 1. 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | शिक्षयन्तमदुष्टं च           | १३१         | नार., 144. 18        | ग्रुक्तवाक्याभिधाने          | ९०   | হাঙ্ক্ৰান্তি. (ABORI,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | शिक्षितोऽपि कृतं कालम्       | १३१         | नार., 144. 19        |                              | •    | vol. 8, p. 110)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | शिखाजटो वा वापयेदितरान्      | (४३७        | आप. घ., 1. 2. 32     | ग्रुक्ता वाच:                | ४३१  | गौत., 2, 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | शिलिभ्यो घातुरक्तेभ्यः       | 600         | ब्रह्मवै.            | गुकशोणितसंभवः                | २५९  | वसि., 15. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | शिखी यज्ञोपवीती च            | ८६२         |                      | शुक्लैस्तु तर्पयेद्देवान्    | ७०३  | गोमिल:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | शिग्रुपत्रसमं पत्रम्         | 422         |                      |                              | ७३५  | देव.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | शिन्वातः सूर्पवातश्च         | ३९४         | लिज्ञ.               | शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य       | ८७३  | गीता., 6. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | शिर:कपाली ५४४,               | 444         | याज्ञ., 3. 243       | गुद्धक्षेद् गमयोर्ध्वं माम्  | २२७  | याज्ञ., 2. 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - | शिर: मावृत्य कुर्वीत         | ६७५         | कात्या•              |                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | शिर: प्रावृत्य वाससा         | ६७७         | स्कान्द., 4. 35. 55  |                              |      | यम. स्मृ. संद., 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | शिर:स्यायिविहीनानि           | २१४         | पिता.                | शुद्धात्मतत्त्वविशानम्       |      | व्यास.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | शिर:स्नातस्तु तैलेन          | ६९६         | मनु., 4. 83          |                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | शिरसो मुण्डनं तस्याः         | 20          | यम.                  | ग्रुद्धिः प्राचो द्रवस्य तु  |      | the state of the s |
| • |                              |             |                      |                              | •    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| शुद्धिः संचयनं दाहात्           | ३२८        | अङ्गि.                   | श्रुद्रस्य चेदृशं पापम्          | ३७६   |                      |
|---------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|-------|----------------------|
| गुद्धेश्व कारणं प्रोक्तम्       | २३९        | पिता.                    | श्रद्रस्य ब्राह्मणीं मोहात्      | ६०६   | प्रचे.               |
| ग्रुदेस्तु संशये चैव            | २२८        | कात्या., 440             | ग्रुद्रां गत्वा तु वे विशः       | ६०६   | ष. त्रि.             |
| गुद्धो मवति धर्मेण              | २४८        | पिता.                    | शुद्राजातस्तु चण्डालः            | २७६   | याज्ञ., 1. 93        |
| ग्रुद्वये चान्द्रायणं कार्यम्   | ५७०        | परा.                     | श्रुद्राज्जाते। निषाद्यां तु     | २७६   | मनु., 10. 18         |
| ग्रुद्धेये चान्द्रायणं कुर्यात् | ६१९        | हारी.                    | ग्रुद्राणां चोपवासेन             | ६२४   | अङ्गि.               |
| ग्रुध्येद् विप्रो दशाहेन        | ३५९        | हारी.                    | शुद्राणां तु सधर्माण:            | २०१,  |                      |
| <b>ग्रध्येयुर्मरणाद्वीर</b>     | ५९१        | मवि.                     | २७५                              | , ६६५ | मनु., 10. 41         |
| शुनां च पतितानां च ६७४          | ८,७२२      | मनु., 3. 92              | ञ्च्हाणां दशम: पिण्ड:            | ३३०   |                      |
| शुना घातावलीढस्य                | ३७८        | परा., 5. 6               | 'श्द्राणामपि चैवं स्यात्         | ४२२   | नार.                 |
| शुना घातावलीढस्य                | ६२४        | हारी.                    | श्र्द्रादायोगवं वैश्या           | २७६   | याज्ञ., 1. 94        |
| शुनामुन्छिष्टकं भुक्ता          | 4८२        | হান্ধ্ৰ. (ABORI,         | श्द्राचै: प्रेक्षितश्रेक्षन्     | ७३६   | আশ্ব.                |
|                                 |            | vol. 8, p. 125)          | <b>ग्र्</b> द्राध्यापकयाजकौ      | ४८४   | यम.                  |
| शुनीं चैव द्विजो गत्वा          | ६१०        | च. वि                    | ग्रद्रापुत्रवत् प्रतिलोमासु      | २६८   | गीत., 28. 46         |
| ग्रुनो मांसं ग्रुष्कमांसम्      | 406        | शङ्ख.                    | <b>ञ्</b> द्रापुत्रोऽप्यनपत्यस्य | २६८   | गौत., 28. 40         |
| ग्रुन्घन्तां पितर:              | ३४६        | <b>আশ্ব. શ્રૌ., 2.</b> 6 | श्र्द्रायां क्षत्रियविशो;        | ९४    | मनु., 8. 383         |
| ग्रुमप्रवेशनिष्कामम्            | ८४७        | मत्स्य.                  | ग्रद्रायामविकं वेश्याम्          | 444   | अङ्गि.               |
| ग्रुमे रौक्मे च कुण्डले         | ७४७        | मनु., 4. 36              | श्रुद्रालये श्मशाने च            | ७४३   | मार्क.               |
| ग्रुभ्रेण प <b>टकेनैव</b>       | ८४२        | गरुड.                    | द्युद्रा वैरया: क्षत्रियाश्व     | ३५८   | ब्रह्म.              |
| ग्रुल्कं दद्युस्ततो मासे        | 88         | बृहस्प.                  | श्रुद्रेण सह भुवत्वानम्          | 463   | यम.                  |
| ग्रुल्कस्थानं परिहरन्           | ४३         | मनु., 8. 400             | श्रुद्रे समगुणं दानम्            | 282   | बृहर्प., 14. 10      |
| ग्रुल्कस्थानेषु कुशलाः          | ४३         | मनु., 8. 398             | शुद्रो गुप्तमगुप्तं वा           | ९४    | मनु., 8. 374         |
| गुश्रूषकः पञ्चविधः              | १२८        | नार., 141. 2             | ध्दोच्छिष्टभोजने                 | ५८२   | आप. ध., 1. 21. 17    |
| ग्रुष्कवासा: स्थले कुर्यात्     | ७०१        | हारी.                    | श्रुद्रोऽपि दशभीं गत:            | ४६०   | मनु., 2. 137         |
| <b>गुष्केणान्तर्जलेनैव</b>      | 900        | लिखि.                    | शुद्रोऽप्येवंविधः कार्यः         | 34    | यम.                  |
| शूद्रं गला चरेद्रैश्या          | ६१३        | प्रचे.                   | ग्र्यां द्विजातिभिजीतः           | ३१२   | बृहस्प., 26. 122     |
| ग्रुद्रः समाचरेत् पादम्         | ६४२        | च. वि.                   | ग्रुन्यो भवति कल्पानते           | 25    | वि. पु., 2. 7. 20    |
| ग्लूद्रकन्यासमुत्पन्नः          | ६६४        | परा., 11. 22             | ग्रुरं व्यूहविधानशम्             | 48    | महाभार.              |
| श्रुद्रगर्भे भवेत् त्यागः       | <b>६१३</b> | च. वि.                   | ग्रुल्यं तमग्री विपचेत्          | १०२   | नार., 213. 31        |
| श्रुद्रधर्मस्त्रिवर्णशुश्रुषा   | ३६         | देव.                     | शृङ्गं प्राधान्यसान्वोश्च        | 668   | त्रिकाण्डी, 3. 3. 26 |
| श्रुद्रप्रेष्यं हीनसख्यम्       | ४९०        | याज्ञ., 3. 241           | श्रिङ्गणो वत्सनामस्य             | २४१   | पिता.                |
| श्रुद्रयाजकः सर्वद्रव्य         | ६३५        | सुम. JOR, vol. 8,        | श्टिङ्गणो वत्सनामस्य             | २४२   | नार•                 |
|                                 |            | p. 86)                   | शृणु मोस्त्वमिदं विप्र           | 424   | अङ्गि. उ., 3. 10     |
| श्द्रवदेवावते                   | 480        | शङ्खलि.                  | श्यतेऽवरोप्य देवस्य त्वा         | ५३७   | डश.                  |
| ग्रुद्रविद्रक्षत्रविप्राणाम्    | ६२१        | मनु., 8. 104             | शेषमात्मनि युज्जीत               | ८५३   | मनु., 6. 12          |
| श्रदस्त ब्राह्मणीं गन्छेत्      | ६०६        | संब., 168                | शेषाश्चेदनृतं न्यूयः             | १४२   | नार.                 |
|                                 |            |                          |                                  |       |                      |

### **ब्या**ख्योदाहृतप्रमाणवाक्यानामनुक्रमणी

| शेषेत्रूपवसेदहः             | ६२१         |                                       | श्रीकृच्छु: श्रीफलै: प्रोक्त:   | ५१८ | मार्क.                |         |
|-----------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----|-----------------------|---------|
| रोषेष्वेकादशगुणम् ८         | ४, १०५      | मनु., 8. 320                          | श्रुतं तु सर्वेभ्यो गरीय:       | ४६० | गौत., 6. 22           |         |
| शेषेष्वेकादशगुणम्           | १०६         | मनु., 8. 322                          | श्रुतं देशं च जातिं च           | ९०  | मनु., 8. 273          |         |
| शैंशपी तदलाभे तु            | २२१         | नार. पिता.                            | श्रुतवित्ते विदित्वास्य         | ६६  | मनु., 7. 135          |         |
| शोणितं दृश्यते यस्य         | २४८         | पिता.                                 | श्रुताध्ययनसंपन्नम्             | ५६  | व्यास. (IC, vol. 9    | ),      |
| शोधयेत् पूर्ववादं तु        | ६१          | नार.                                  | ,                               |     | p. 68)                |         |
| कोध्यस्य जननी तातः          | २४६         | बृहस्प.                               | श्रुताध्ययनसंपन्नाः             | ५६  | याज्ञ., 2. 2          |         |
| शोभाढ्या दीर्घिका प्रोक्ता  | ८३५         | देवीपु.                               | श्रुतार्थस्योत्तरं लेख्यम्      | ६१  | यारा., 2. 7           |         |
| शोषयित्वार्कतापेन           | ३७८         | परा., 7. 30                           | श्रुतीरथर्वाङ्गिरसी:            | ६३७ | मनु., 11. 33          |         |
| शोषयेदथवा त्रिंशत्          | 3.9.8       | ब्रह्म.                               | श्रेणिनैगमिपाषण्डि              | 36  | याज्ञ., 2. 192        |         |
| शौचवच्छोधनं कुर्युः         | ५५०         | अङ्गि.                                | श्रेयस: श्रेयसोऽलाभे            | २६४ | मनु., 9. 184          |         |
| शौचाहते वामपादम्            | ६७८         |                                       | श्रेय:सु गुरुवद्वृत्तिम्        | ४३५ | मनु., 2. 207          | . :     |
| रमशानगीचरं सूते             | २७८         | मनु., 10. 39                          | श्रेयांसं न प्रबोधयेत्          | ७५२ | मनु., 4. 57           |         |
| <b>रमशानपतिता</b> न्तिके    | ६२७         | याज्ञ., 1. 148                        | श्रेष्ठविपसुवर्णे तु            | 490 | भवि.                  |         |
| रमश्रुलोमनखानां च           | ३३१         | ब्रह्म.                               | श्रेष्ठानि पद्दवस्त्राणि        | ७१३ | भर.                   | 5       |
| श्यामाकं चीनकं चैव          | ८२९         |                                       | श्रोतारो वगिजस्तत्र             | ५७  | व्यास.                |         |
| श्रवणाश्विधनिष्ठाद्री       | ७७९         | वृ. मनु.                              | श्रोत्राक्षिरसनाघाण             | ८७५ | यम.                   |         |
| श्राद्धं करिष्यन् कृत्वा वा | ७३९         | आश्व. स्मृ., 5. 272                   | श्रोत्रिय: श्रोत्रियं साधुम्    | ११० | मनु., 8. 393          |         |
| श्राद्धं कार्यं वतान्ते च   | 470         | जात्रा.                               | श्रोत्रियाद्या वचनतः            | १९५ | नार., TSS,            |         |
| श्राद्धं कुर्यात् प्रवत्नेन | ७७७         | ब्रह्म.                               |                                 |     | 58. 135               |         |
| श्राद्धं तिलोदकं कुर्यात्   | ४१५         | रत्नावली                              | श्रोत्रिया ब्राह्मगस्य          | २९५ | गौत., 28. 42          |         |
| श्रादं न चैकवर्णस्य         | ७८८         | कार्ष्णा.                             | श्रोत्रिया भोजनीयास्तु          | ३४६ | बृहस्प. श्रा., 137    |         |
| श्रादं वा पितृयज्ञ: ३५      | , ६७२       | कात्या. स्मृ. 13. 4                   | श्रोत्रियायैव देयानि            | ८०२ | मनु., 3. 128          | -       |
| श्राद्धकर्म तपश्चैव         | 33          | भवि.                                  | श्रोत्रियास्तापसा चृद्धाः       | १९५ | नार., 93. 158         |         |
| श्राद्धकर्मातिथेयं च        | ३७          | व्यास.                                | श्रोत्रियं चैव साहस्रम्         | ७४८ | बृहस्प., 14. 11       |         |
| श्राद्धादि मातापितृभिः      | ४३१         | ब्रह्म.                               | श्रोत्रे संस्पृश्य मनः          | ४३२ | बोधा., 1. 2. 27       | ٠.      |
| श्राद्वानि षेडशादन्वा       | ३५०         | गोभिल:                                | श्रीतं वैतानिकामिषु             | ₹७० | याज्ञ., 1. 97         | , · · · |
| श्राद्धाईद्रव्यसंप्राप्तौ   | ७८१         | मार्क., 31. 22                        | श्रीतं स्मार्ते तथा कर्म        | ६९५ | भृगु.                 |         |
| श्राबे दर्शदिने चैव         | ६८२         | देव.                                  | श्रीतं स्मार्ते फलरनेहै:        | ८५३ | याज्ञ., 3. 49         | ٠.      |
| श्राद्धेष्वेतानि देयानि     | 690         | 4 7                                   | श्रीतस्मार्तक्रियाहेतो:         | 48  | याज्ञ., 1. 314        | •       |
| श्राद्धे सप्त पवित्राणि     | ७९२         | कार्ष्णाः (अङ्गिः पू.,                | श्रीतस्मार्ताधिकारी स्यात्      | ४३७ | म्यु.                 |         |
|                             |             | 906)                                  | श्रोते कर्मणि तत्कालम्          | ३५६ | व्याघ्र.              |         |
| श्रावणं कर्म कुर्वन्ति      | 888         |                                       | <b>श्ले</b> ष्मनिष्ठयूतवान्तानि |     | मनु., 4. 132          |         |
| श्रावण्यां पौर्णमास्याम्    | <i>አ</i> ጻጸ | बोघा., 1. 5. 143                      | श्ठेष्मातकस्य च्छायायाम्        | ४४७ | यम., (उश्च. स्मृ. स., |         |
| श्रियं प्रत्यस्मुखो मुङ्को  | ४६७         | मनु., 2. 52                           |                                 | -   | 3. 73)                |         |
| श्रीकाम: पादशीचं तु         | ६९९         | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | श्ठेष्माश्च वान्घवैर्मुक्तम्    | ३३८ | यारा., 3. 11          |         |

| श्लोकत्रयमपि ह्यस्मात्    | ७३५   | याज्ञ., 3. 331      | षड्रात्रं तु तथा प्रोक्तम्  | ६२५              | मनुः                |
|---------------------------|-------|---------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|
| श्वः श्वः पचनभाण्डानाम्   | ४११   | হাঙ্কুন্তি. (ABORI, | ष्रड् वर्षाणि राजन्ये       | ५५५              | हारी. (NPP, vol.    |
|                           | - 11  | vol 8, p. 112)      |                             | -,,              | 63, p. 193)         |
| श्वकाकग्रधोपघाते          | ३९२   | -<br>               | षड्विंश: पुरुषोत्तम:        | ८७७              | यम.                 |
| श्वकाकाद्यवलीढ            | 468   | शाता.               | षड्डिघस्तस्य तु बुधैः       | ११८              | नार., 157. 3        |
| श्वकाकोष्ट्रखरोऌक         | ३९३   |                     | षड्डिघान्यै: समाख्याता      | १६८              | बृहस्य., 10. 8      |
| श्वगर्दभनादाः सालावृक     | ४४७   | आप. ध., 1. 10. 19   | षड्हस्तं तु तयोः पोक्तम्    | २२२              | नार., 114. 261      |
| श्वगोमायुक्पीनां च ५७१    | , ५८२ | यम.                 | षड्हस्तं तु तयो: प्रोक्तम्  | 222              | पिता.               |
| श्वनकुलसर्पमण्ड्रक        | 886   | गौत., 1. 64         | षण्ढं तु ब्राह्मणं हत्वा ५४ | ७,५६१            | ष. त्रि.            |
| श्वपतत्रिण:               | ५६०   | याज्ञ., 3. 270      | षण्डके त्रपुसीसकम्          | ५६१              | याज्ञ., 3. 273      |
| श्वपदेनाङ्कयित्वा तम्     | १३०   | दक्ष., 7. 33        | षण्डको लिङ्गहीन: स्यात्     | ५६१              | देव.                |
| श्वभ्रं वा पतिताकस्मात्   | . ५५९ | व्यास.              | षण्डसूनकयोश्चेव             | ६६३              | यम.                 |
| श्वश्रः पूर्वजपत्नी च     | 306   | बृहस्प., 26. 32     | षण्ढायामवकीर्णः             | ६०७              | शङ्ख.               |
| श्वस्करखरोष्ट्राद्यै:     | ३९६   | देव.                | षण्णां प्रत्येकमेतेषाम्     | ५२१              | जाबा.               |
| श्वमृगालकाककुक्कुट        | ५७५   | प्रचे.              | षण्मासनिचयो वा स्थात्       | ८५४              | मनुं., 6. 18        |
| श्वमृगालखरैर्दष्ट:        | ६२३   | मनु., 11. 199       | वण्मासात् पक्षिणी भवेत्     | ३६५              |                     |
| श्वसृगालमहिषाजा           | ६२३   | सुम.                | षण्मासानब्दमेकं वा ४७२      | , ४७४            | संव.                |
| श्रेतं चैव तथा रक्तम्     | ७१४   | तत्त्वसागर:         | षण्मासान् कामयेनमत्र्यः     | <sup>-</sup> ६११ | অন্নি.              |
| श्वेत: खुरविषाणाभ्याम्    | 446   | यज्ञपार्श्व:        | षष्टिका कालशाकं च           | ८२७              | पद्म.               |
| श्वेत: खुरविषाणाभ्याम्    | ८१९   | शौन. (आश्व. गृ. प., | षष्टिवर्षसहस्राणि           | ६८               | न्यास. (IC, vol. 9, |
| ,                         |       | AL, 26. 4)          |                             |                  | p. 72)              |
| श्वेतमश्वं ग्रुभं स्नातम् | ८४२   | गरुड.               | षष्टिवर्षसहस्राणि           | ६८               | बृहस्प. आप., 40     |
| श्वेतवणीं भवेदिमः         | ८१८   | मत्स्य.             | षष्टेरूर्च तु कुच्छू:       | ६२६              | संग्र.              |
| श्वोऽनध्यायेऽथ शर्वर्याम् | ४४५   | हारी-               | षष्ट्या नाशे जलं देयम्      | २०८              | कात्या., 419        |
|                           |       |                     | षष्ठं तु क्षेत्रजस्यांशम्   | २६४              | मनु., 9. 164        |
| षट्पञ्चाशत्समधिकम्        | २२९   |                     | षष्ठं तु तण्डुलाः मोक्ताः   | २०७              | बृहस्प. स., 525     |
| षट् पलानि तु तसस्य        | ५१६   | ब्रह्म.             | पष्ठे काले पयोमक्ष:         | ६३३              | <b>च</b> . हारी.    |
| षद् षद् कायोढजः सुतः      | ४०८   | मनु., 3. 38         | षष्ठे काले पयोभक्ष:         | ५५७              | कश्य.               |
| षडङ्गं ब्रह्मचर्ये च      | ६०१   |                     | षष्ठे चान्द्रायणं कुर्यात्  | ६१८              | परा., cf. 4. 12     |
| षडध्वशुद्धि विधिवत्       | ३६७   | शिवपु. वायुसं. उ.,  | षष्ट्या स्नानं प्रकुर्वीत   | ७०९              | शौन., ऋश्विधानम्,   |
|                           |       | 29. 208             |                             |                  | 3. 168              |
| षड्ब्दं च चरेत् कृच्छ्रम् |       | अत्रि.              | षाण्मासिके तु संसर्गे       | ४७४              | बृहस्प. मा., 26     |
| - 61                      | 806   | मनु., 3. 23         | षाण्मासिके तु संसर्गे       | ६१८              |                     |
| षड्मि: परिहार्यो राजा २१२ |       | गीत., 8. 12         | षोडशकस्तु विकारः            | ८७३              | सांख्यकारिका, 3     |
|                           | 348   | हारी. (आप., 9. 13)  | षोडशदादशाष्ट्राभिः          | ६९७              |                     |
| षड्रात्रं ततो नियमातिकम   | 436   | उश:                 | षोडग्रायः पणान् दण्ड्यः     | 883              | याज्ञ., 2. 224      |

|                                       |                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                |                           |
|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|
| ष्ठीवनासृक्शकुनमूत्र                  | ७४९            | याज्ञ., 1. 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | संबन्धेन विना देव                  | ५४९            | भवि.                      |
|                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | संभावयति चानाद्यै:                 | ४२८            |                           |
| संकरीकरणं ज्ञेयम्                     | ४९३            | मनु., 11. 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | संभावयति चान्नेन                   | ४७१            | मनु., 2. 142              |
| संकल्पोऽध्यवसायश्च                    | ४६६            | ब्रह्मवै., 2. 19. 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | संभूय च समुत्थानम्                 | 48             | मनु., 8. 4                |
| संक्रमध्वजयष्टीनाम्                   | १४५            | मनु., 9. 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | संभूय वणिजां पण्यम्                | ११७            | याज्ञ., 2. 250            |
| संकान्त्यामक्षयं श्राद्धम्            | ७८१            | कूर्म., 593                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | तंभोज्यातिथिभृत्यांश्च             | ७२६            | याज्ञ., 1. 105            |
| संकामन्तीह पापानि                     | ४७३            | गौत.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | संभ्राम्य छोटिकां दद्यात्          | ८६३            | योगशास्त्रम्              |
| संख्या रहिमरजोमूला ७५,                | 288            | बृहस्प., 8. 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | संरक्षेत् सर्वतश्चैतान्            | ६६             | मनु., 7. 135              |
| संगवे वा मृदाद्भिश्व                  | ३७२            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | संलापस्पर्शनिश्वास                 | ४७३            | देव., 33                  |
| संगवे स्नानमाचरेत्                    | ३६४            | देव.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | संवत्सरं क्रियाहानिः               | ६३९            | वि. पु., 3. 18. 39        |
| संचरेत् तानि शनकै:                    | 488            | यम.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | संवत्सरं च गायत्रीम्               | ८०३            | स्मृतिसंग्रह:             |
| संतति: स्त्रीपशुष्वेव                 | १८९            | याज्ञ., 2. 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | संवत्सरं वतं कुर्यात्              | ५६३            | হান্ধ্র., 17. 53          |
| संतर्प्यं स्वान् पितृन् पूर्वम्       | ७०३            | याज्ञ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | संवत्सरकृतं पापम्                  | 486            | जाबा.                     |
| सं ते वायुर्वातेन                     | <b>३</b> १३    | मै. सं., 1. 2. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | संवत्सरत्रयं कुर्यात्              | ८०३            | स्मृतिसंग्रह:             |
| संत्यज्य ग्राम्यमाहारम्               | 243            | मनु., 6. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | संवत्सरात् पञ्चदश                  | ६१०            | च. वि.                    |
| संदंशेन नियुक्तो वा                   | २३२ :          | नारः पिताः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | संवत्सराधे कुर्वीत                 | ५९३            | হা <b>ন্থ</b> ্ৰ., 17. 16 |
| <b>सं</b> दिग्धमन्यत्प्रकृतात्        | ६१             | कात्या., 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | संवत्सरेण पतति                     | ४७४            | कुर्म., 660               |
| संदिग्धे प्रातिभाव्ये च               | १६९            | संव.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | संवत्सरेण पतित                     | ४७४            | हारी.(मनु.,11.180)        |
| संदिग्घेषु च कार्येषु                 | २००            | नार., 91. 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | संवत्सरे वा संपूर्ण                | ४२४            | नार.                      |
| संदृष्टं चाप्युदक्यया                 | ५७३            | मनु., 4. 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>एं</b> वत्सरोत्सन्नेऽग्निहोत्रे | ६२६            | हारी. (NPP, vol.          |
| संदेहे चोत्पन्ने दूरे                 | २५९            | वसि., 15. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                | 63, p. 193)               |
| संधिविग्रहकारी तु                     | <b>&amp;</b> & | व्यास. (IC, vol. 9,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | संवत्सरोदकुम्भं च                  | ७६०            | गाल्घ:                    |
|                                       |                | p. 73)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | संवसेयुश्च सर्वशः                  | ६६०            | याज्ञ., 3. 295            |
| संध्यां प्राक् प्रातरेवं हि           | ४२९            | याज्ञ., 1. 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | संविदा त्मयोः                      | 864            |                           |
| संघ्यांशकश्च तत्तुल्यः                | ३३५            | वि. पु., 1. 3. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | संशये तु न भोक्तव्यम्              | 422            | अङ्गि: उ., 2. 3           |
| संध्याकालः प्रागुदयात्                | ४२८            | अत्रि.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | संसक्तसक्तदोषे तु                  | .१४१           | कात्या., 740              |
|                                       | ३३५            | वि. पु., 1. 3. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | संसर्गचिहरूपैश्च                   | १०९            | बृहर्ग., 22. 5            |
|                                       | ३७८,           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | संसर्गतश्च यद् दुष्टम्             | ७३०            | मवि., 1. 186 21           |
|                                       | 488            | दक्ष., 2. 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>संसर्ग</b> दुष्टमेतिद्व         | ७६७            | भवि., 1. 186. 25          |
| संनिकृष्टमधीयानम्                     | ११०            | कात्याः स्मृ., 15. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | संसर्गमाचरन् विप्र: ४७२,           |                | परा., 4. 9                |
| संन्यस्याचार्यमुपतिष्ठेत              | २९६            | शङ्ख.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | संसर्गे त्वाब्दिके कुर्यात्        | ६१८            |                           |
|                                       | ४७७            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                |                           |
| संपरीक्ष्य तु यो दद्यात्              | ८०२            | स्कान्द.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | संसृष्टं धनमुभयम्                  |                |                           |
|                                       | ६१३            | ऋष्य,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                | बृहस्प., 26. 112          |
|                                       | \$ 0 €         | यम.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                | कात्या., 932              |
|                                       | ६०५:           | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    | <b>२९९</b>     | erraria oper              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                | A A STATE OF THE S | 5-17.11.12.11.12.                  | , ( T ) ), , . |                           |

| 🚗 संसृष्टास्तेन वा ये स्युः २८६    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सक्रह्यका तु या नारी        | - ६१२  | परा., 10. 25       |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------|--|
| २९७                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · सक्तृन् वा सोदकान् मासे   |        | ब्रह्म.            |  |
| संसृष्टिनां तु यो भाग: २९७-३००     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स क्रीतकः सुतस्तस्य         | २६०    | मनु., 9. 174       |  |
| संसृष्टी गृह्णाति स्थावसवर्जम् ३०२ | <b>च</b> . हारी.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | सिखमार्याः समारुद्य         | ६०५    |                    |  |
| संस्काररहितस्यापि ५८१              | विष्णु.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | सिखभायीकुमारीषु             | ४६७    | याज्ञ., 3. 231     |  |
| संस्काराचु भवेद्दास: ६६४           | परा., 11. 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सखी मायुष्वसा सुता          | ४८१    | यम.                |  |
| संस्कृतं चानमाज्याचै: ७१५          | बृ. नार.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | सख्युः पुत्रस्य च स्त्रीषु  | ६०४    | मनु., 11. 58       |  |
| संस्कृतं येन यत्पण्यम् १९८         | कात्या., 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | स गन्धर्वपुरं प्राप्य       | ८४३    | स्कान्द.           |  |
| संस्पृशन्ति च ये विपा: ६३६         | परा., 4. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | सगुडं मरिचाक्तं च           | ५७९    | ब्रह्म.            |  |
| संहतानां तु पात्राणाम् ३८६         | शाता.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | सगुणे तु हते कामात्         | 440    | भवि.               |  |
| स एव तस्य कुर्वीत २७०              | बृ. परा., 7. 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स गुरुर्य: किया: कृत्वा     | ४७१    | याज्ञ., 1. 34      |  |
| स एव ताम्रिका प्रोक्ता ७५, ७७      | बृहस्प., 8. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | स गृहे गूटमुत्पनः           | २५८    | मनु., 9. 170       |  |
| स एव दण्डः स्तेयैऽपि १०५           | नार., 207. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | सगोत्रासु सुतस्त्रीषु       | ४६७    | याज्ञ., 3. 231     |  |
| स एव द्विगुण: प्रोक्त: १००         | कात्या., 785                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सगोत्रोढासुतश्चैव           | २७३    | ,                  |  |
| स एव बहुश्रुतो भवति १६१,           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स गोपाल इति ख्यात:          | ६६४    | परा., 11, 23       |  |
| 787                                | गौत., 8. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | सघृतं यावकं भुक्त्वा        | ६२४    | परा.               |  |
| स एवांशस्तु सर्वेषाम् ३१०          | कात्या., 856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सचिह्नमपि पापं तु           | ७१     | कात्या., 958       |  |
| स एवादुष्टस्तस्य ५४                | হাঙ্ক্কুলি. (ABORI,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | स चेन्न कुर्यात् तत् कर्म   | १३२    | वृ. मनु. (बृहस्य., |  |
|                                    | vol. 8, p. 109)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |        | 16. 7)             |  |
| स एवास्य भवेद्दोषः १२०             | नार-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | सचैलं वाग्यत: स्नात्वा      | ५२३    | अङ्गि. उ., 2. 7    |  |
| सकर्पूरं च ताम्बूलम् ७१०           | गरुड.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | सचैलं स्नानमन्येपाम्        |        | ब्रह्म.            |  |
| सकल्पं सरहस्यं च ४४१               | मनु., 2. 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सचैलो बहिराप्लुत्य          |        | मनु., 11. 202      |  |
| सकामास्वनुलोमासु १०९, ४१०          | याज्ञ., 2. 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | स जयी स्यादन्यथा तु         | -      | बृह्हा., 5. 44     |  |
| सकाशादात्मनस्तद्वत् ८७२            | याज्ञ., 3. 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _                           |        | मनु., 10. 41       |  |
| स किलाश्रमधर्मस्तु ३३              | भवि., 1. 181. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • •                         |        | मनु., 11. 162      |  |
| स कुर्यादर्धशीचं तु ६७९            | कात्या.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | सजातीयेषु वर्णेषु           |        | शाता.              |  |
| सञ्जाह्यास्यवामीयम् ६४६            | मनु., 11. 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A N                         |        | याज्ञ., 2. 133     |  |
| सकृत् कृते तु यत्रोक्तम् ६१०       | च. वि.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |        | मनु., 2. 168       |  |
| सकृतु ब्रह्मचारिणः ४२९             | कात्या.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |        | बृहस्प. सं., 375   |  |
| सकृत् पीत्वा तथा गौडीम् ५६६        | भवि,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |        | अत्रि.             |  |
| सकृत् संस्कृतसंस्काराः ४२२         | हारो.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |        | नसि., 23. 16       |  |
| सकृत् सायी समाहित: ५२९             | and the second s | स तमर्थं प्रदाप्यः स्यात्   | १८६ व  | <b>कात्या</b> 533  |  |
| सक्टदंशो निपतित ३११, ३२४           | मनु., 9. 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |        | याज्ञ., 2. 106     |  |
| सक्तदाह ददानीति ३११, ३२४           | मनु., 9. 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | स तमादाय सतैव               | २३२ वि | पेता.              |  |
|                                    | कृष्ण.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | स तस्यैव वतं कुर्यात् ८१, ४ | १७५,   |                    |  |
|                                    | मनु., 11. 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |        | मनु., 11. 18I      |  |
| A—75                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |        | -, -, -, -,        |  |

| स तस्योत्पादयेत् तुष्टिम् ९८,५९७    | मनु., 8. 288            | स धर्म इति विजेय:          | ७०        | परा., 8. 7                  |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------|
| स तु चान्द्रायणं कुर्यात् ५८४       | अङ्गि.                  | स धर्ममत्यसृजत             | <b>२९</b> | cf. बृ. ड., l. 4 14         |
| स तु त्र्यहेण शुध्येत ६१९           | देव.                    | सधवानां तु नारीणाम्        | ५२७       | परा.                        |
| स तु सभ्यै: स्थिरैयुंक्तः ५६        | कात्या.                 | संघवा संशिर:स्नानम्        | ४१२       | व्यास.                      |
| सत्यं त्वर्तेन परिषिञ्चामि ७३५      | ते. ब्रा., 2. 1. 11. 1  | स नाणकपरीक्षी तु           | ११६       | याज्ञ., 2. 241              |
| सत्यं मिथ्योत्तरं चैव ६१            | कात्या., 165            | सनाभिनी मातुलानीम्         | ६०४       | संव., cf. 157               |
| सत्यवाहनशस्त्राणि २०९               | बृहस्प., 8. 33          | स निगृह्य तथा दाप्य:       | १४०       | मत्स्य.                     |
| सत्यसंघोऽसि भगवन् २२६               | नार.                    | स नित्यमृप्तो भवति         | ८३६       | विष्णुधर्मो.                |
| सत्यासत्यान्यथास्तोत्रैः ९०         | याज्ञ., 2. 204          | स नृप्रवमवामोति            | ८४६       | महाभार.                     |
| सत्येन द्योतते राजा ५२४             | अहि. उ., 3. 1           | सपणश्चेद्विवादः स्यात् ६४, | २१३       | याज्ञ., 2. 18               |
| सत्येन द्योतते वह्निः ५२४           | अङ्गि. उ., 3. 1         | स पापिष्ठो विवाहानाम्      | ४०६       | मनु., 3. 34                 |
| सत्येन माभिरक्ष त्वम् २४०           | याज्ञ., 2. 108          | स पारयन्नेव शव:            | २६३       | मनु., 9. 178                |
| सत्येन शुध्यते वानयम् २००           |                         | सपालान् वा विपालान् वा     | १२८       | म <b>नु</b> ., 8. 242       |
| सत्येनैव हि शुध्यन्ति ५२४           | अङ्गि. उ., 3. 4         | सपिण्डता च साप्तपुरुषी     | ३५४       | वसि., 4. 17                 |
| स दण्डं प्राप्तुयान्माषम् ८५        | मनु., 8. 319            | सपिण्डता तु पुरुषे         | ३५४       | मनु., 5. 60                 |
| स दण्ड्य: कृष्णलानष्टी १३२,१३३      | मनु., 8. 215            | सिण्डता तु पुरुषे          | ३५५       | शाता.                       |
| स दीक्षां तत्र संप्राप्य २९६        | महाभार. आश्रम.,         | सिंग्डता तु विशेया         | ३६२       | হাঙ্ক্কুলি. ( $ABORI$ ,     |
|                                     | 20. 12                  |                            |           | vol. 8, p. 115)             |
| स दीर्घस्यापि कालस्य १३२            | मनु., 8. 216            | सपिण्डता निवर्तेत          | ४००       |                             |
| सदृशस्त्रीषु जातानाम् ३२०           | मनु., 9. 125            | सपिण्डसंततिर्वापि          | २७०       | मार्क. (वि. पु.,            |
| सहशी सहशेनोढा २८९, २९०              | बृहस्प., 26. 132        |                            |           | 3. 13. 30)                  |
| सदैतेऽतिथयः मोक्ताः ७२४             | परा-                    | सविण्डापत्यदारेषु          | ४८१       | बृ. यम.                     |
| सदोनवासी भवति ७३६                   | बोधा., 2. 7. 26         |                            | , ६०९     | यम.                         |
| सद्भावं दिव्यदृष्टेन २०७            | कात्या., 231            | सपिण्डा स्याद् द्विजातीनाम | 808       | वृ. मनु.                    |
| सद्य: कृते चाप्यथ ८९०               | विष्णु(T)., 99. 11      | सपिण्डीकरणं चाब्दे         | 288       | च. वि.                      |
| सद्य: प्रक्षालको वा स्यात् ८५४      | मनु., 6. 18             | सपिण्डेष्वादशाहम्          | 808       | बोधा., 1. 5. 91             |
| सद्य: शौचं भवेत् तत्र ३६१           | ब्रह्म. (उश. स्मृ. सं., | सपिण्डेष्वा सप्तमात्       | 808       | बोधा., 1. 5. 91             |
|                                     | 6. 24)                  | सपितु: पितृकृत्येषु        | ७७२       | कात्या. स्मृ., 16. 12       |
| सद्यः स्नानं प्रकृतीत ६२२           |                         | स पीतसोमपूर्वोऽपि          | ६७०       | मनु., 11. 8                 |
| सद्य एव विमुच्येत ३६७               | शिवपु. वायुतं. उ.,      | स पुनर्द्धिविधः प्रोक्तः   | १६९       | नार., 83. 125               |
|                                     | 29. 205                 | सप्तधा लौकिकं लेख्यम्      | १९०       | बृहस्प., 6. 5               |
| सद्योऽप्रिपवेशादतिपातकिन: ४६६       | हारी.                   | सप्तपर्णास्तु ये दर्भाः    | ५१९       | परा., 11. 34                |
| सद्यो जातं तु तं पीत्वा ५६९         | पुल.                    | सतमं सोमदैवत्यम्           | २२९       | <b>पिता. (बृहस्प.,8.55)</b> |
| सद्यो भ्रश्यत्कुटुम्बार्थे ३५५, ३६९ | षड., 77                 | सप्तमाद्दशमाद्वापि         | 808       | याज्ञ., 3. 3                |
| स द्वादशाहं क्षीरेण ५७४             | यम.                     | सप्तमीं च तथा षष्ठीम्      | 808       | च. वि.                      |
| स द्रौ कार्षापणी दद्यात् ११२        | मनु., 9. 282            | सप्तमीं पितृवक्षाच         | 800       | वि. पु., 3. 10. 23          |
|                                     |                         |                            |           |                             |

## व्याख्योदाहतप्रमाणवाक्यानामनुकमणी

| संतरात्रं पीत्वा भ्रूगहत्याम् | ५३८     | डश.(बोधा., 3.6.18)           | सममिच्छन्ति पिण्डानाम्   | २८४         | देव.                                |
|-------------------------------|---------|------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|
| सप्तषष्टिस्तथा लक्षाः         | ८६९     | याज्ञ., 3. 103               | समयस्यानपाकर्म           | १३६         | नार., 163. 1                        |
| सप्तांशं चापविद्यस्तु         | २६४     | ब्रहा.                       | समयै: परिग्रह्माथ        | २२५         | नार., 117. 276                      |
| सप्तागाराण्यपूर्वाणि          | 488     | यम.                          | समर्घे पण्यमादाय         | ५७२         | यम. (बृह <del>र्</del> प. प्रा.,10) |
| सप्तागाराण्यसंकिरतानि         | ८६०     | वसि., 10. 7                  | समर्चयेद्धरिं नित्यम्    | ७१६         | स्कान्द.                            |
| सप्तारामाद् गृहक्षेत्रात् १४७ | ,१४८    | बृहस्प., 14. 4               | समवर्णोऽपि विष्रं तु     | १२९         | नार.                                |
| सप्तावरान् सप्त परान्         | ४०८     | शौन. (आश्व. गृ.,             | समवायेन वणिजाम्          | ११७         | याज्ञ., 2. 259                      |
|                               |         | 1. 6. 1)                     | समविद्याधिकानां तु       | ३२३         | कात्या., 875                        |
| सप्ताश्वत्यस्य पत्राणि        | २३४     | याज्ञ., 2. 103               | समवेतैस्तु यत् प्राप्तम् | ३०९         | बृहस्प., 26. 18                     |
| सताहेन तु कृच्छोऽयम्          | 470     | याज्ञ., 3. 315               | समस्तत्र विभागः स्यात्   | २६४         | मनु., 9. 134                        |
| समाकारमतोलीकम्                | ८४६     | मत्स्य.                      | समस्तत्र विभागः स्यात्   | ३०१         | मनु., 9. 210                        |
| सबन्धे भाग आशीत:              | १६७     | ब्यास. ( <i>IC</i> , vol. 9, | समानकर्तृकयो: पूर्वकाले  | ६७५         | अष्टा. 3. 4. 21                     |
|                               |         | p. 84)                       | समानजातिसंख्या ये        | ३१९         | च्यास. (IC, vol. 9,                 |
| सब्रह्मचारिकात्मीय            | १९१     | याज्ञ., 2. 85                |                          |             | p. 96)                              |
| स भवेद्यक्षराजस्य             | ሪሄ३     | स्कान्द.                     | समानयो: समो दण्ड:        | ९२          | बृहस्प., 20. 8                      |
| सभान्त: साक्षिण: सर्वान्      | २०२     | नार. (कात्या., 342)          | समानानि विजानीयात्       | र'७ इ       | पुल.                                |
| सभाप्रपादेवगृह                | १३८     | बृहस्प., 17. 11              | समानी व आकृति:           | ३४९         | <b>昶. सं., 10. 191. 4</b>           |
| सभाराजकुलद्वार                | २१९     | नार., 115. 265               | समानोदकभावस्तु           | ३५४         | मनु., 5. 60                         |
| स भूते पार्वणं कुर्यात्       | ७८७     | परा.                         | समाप्तेऽर्थे ऋणी नाम     | १९१         | याज्ञ., 2. 86                       |
| सभ्याः पृथक् पृथग्दण्ड्याः    | १५५     | याज्ञ., 2. 4                 | समाप्य दशमं पिण्डम्      | <b>₹</b> ₹१ | ब्रह्म.                             |
| सभ्याः सजयिनो दण्ड्याः        | १६६     | याज्ञ., 2. 305               | समामासतदर्धाहः ५९,       | १९१         | याज्ञ., 2. 85                       |
| सभ्याधीन: सत्यवादी            | ५७      | व्यास.                       | समुत्थानव्ययं दाष्यः     | १०४         | बृहस्प., 21. 15                     |
| सम्यै: सह नियोक्तव्य:         | نربر    | याज्ञ., 2. 3                 | समुत्थानन्ययं दाप्यः     | १०४         | मनु., 8. 287                        |
| सभ्येर्निणीतमर्थे तु          | ५५      | नार.                         | समुत्सृजेद्राजमार्गे     | 888         | मनु., 9. 282                        |
| समं दचात् तत्स्रती तु         | १८७     | व्यास. (IC, vol. 9,          | समुद्धरेत् तैलघृतात्     | २४९         | बृहस्प., 8. 72                      |
|                               |         | p. 86)                       | समुद्रग्रहभेदकुत्        | ११५         | याज्ञ., 2. 232                      |
| समं सर्वे सहोदरा:             | ३०८     | হান্ত্ৰুন্তি. (ABORI,        | समुद्रपरिवर्ते च         | ११५         | याज्ञ., 2. 247                      |
|                               | Zerre j | vol. 8, p. 108)              | समूहस्थाश्च ये चान्ये    | १३७         | कात्या., 349                        |
| समं स्यादश्रुतत्वात् १८८,     | २८३     | मी. सू., 10. 3. 53           | समूहो वणिगादीनाम्        | १३७         | कात्या., 679                        |
| समक्षदर्शनात् साक्यम्         | 200     | मनु., 8. 74                  | समृद्धो धर्मदेश: स्यात्  | ८१०         | आदित्य.                             |
| समग्रधनभोक्ता स्यात्          | २६४     | ब्रह्म.                      | समो वा हीयमानो वा        | २२७         | नार., 118. 283                      |
| समजातिगुणानां तु              | ९२      | बृहस्प., 20. 5               | सम्यगारोग्यशालायाम्      | 588         | नन्दिपुराणम्                        |
|                               | ५६९     | मवि.                         | स यजेताश्वमेघेन          | 488         | भवि.                                |
| समन्यूनाधिका भागाः            | २८१     | बृहस्प., 26. 15              | स यद्येकपुत्रः स्यात्    | २८३         | शङ्खलि. (ABORI,                     |
| सममावे तु देवानाम्            | 588     | नार-                         |                          |             | vol. 8, p. 105)                     |
| सममंशित्वमाख्यातम् २८२        | २८६     | बृहस्प., 26. 14              | स रक्षितो दिनस्यान्ते    | ६३          | कात्या., 117                        |

| • | • |    |    |
|---|---|----|----|
| v | - | ř٠ | n  |
| • | v | ч  | v. |
|   |   |    |    |

| A   |          |  |
|-----|----------|--|
| विष | पुरमृतिः |  |
|     | 3.6      |  |

|   | स रक्ष्यमाणो राज्ञा यम्       | · ४२ | मनु., 7. 136           | सर्वस्यं गृहवर्ज तु           | १४७   | कात्या., 640          |
|---|-------------------------------|------|------------------------|-------------------------------|-------|-----------------------|
|   | स राज्ञा स्वांशके ३११,        | 358  | बृहस्प., 26. 140       | सर्वस्वं ते प्रदास्यामि       | १५३   | कात्या., 646          |
|   | स राज्यस्थानमाप्तीति          | 284  | स्कान्द.               | सर्वस्वं हरतो नारीम्          | १०८   | नार., 226. 28         |
|   | सर्पन् सर्पन् शरो यायात्      | २३८  | नारः पिताः             | सर्वस्वहरणं कृत्वा            | १३७   | याज्ञ., 2. 187        |
|   | सर्पमार्जारनकुल               | ९८   | कात्या., 790           | सर्वस्वहारमईन्ति              | ८०    | मनु., 9. 242          |
|   | सर्वे त्रिपादमधे च            | 448  | लौगा.                  | सर्वस्वेन।पि कर्तव्यम्        | ७८१   | लिङ्ग.                |
|   | सर्वे पुनत मे यवा:            | ५३९  | उश.                    | सर्वीस्तांस्तेन पुत्रेण       | २७०   | मनु., 9. 182          |
|   | सर्वे भूम्यनृते हन्ति         | १५४  | नार., 104. 209         | सर्वाकरेष्यधीकार:             | ४८८   | मनु., 11. 63          |
|   | सर्वे व्याहृतिभिः कार्यम्     | ५३०  | ष त्रि                 | सर्वाङ्गलोहितो यस्तु          | 6.88  | मत्स्य.               |
|   | सर्वे सरोपमश्रीयात्           | ७३५  | लौगा. AL MS.,          | सर्वाण्येतानि शुद्धानि        | ३९४   | यम.                   |
|   |                               |      | p. 443                 | सर्वाण्येतानि सर्वेषाम् २१०   | ,२१९  | पिता.                 |
|   | सर्व एव विकर्मस्याः           | २६६  | मनु., 9. 214           | सर्वान् केशान् समुद्रत्य      | ५२७   | परा., 9. 54           |
|   | सर्वगत्वात् स्वतन्त्रत्वात्   | ३३६. | कूर्म.                 | सर्वान्त्यजानां गमने          | 448   | अङ्गि. (अत्रिसं.,173) |
|   | सर्वगन्धमिति प्रोक्तम्        | ८२३  | गरुड.                  | सर्वान् परित्यजेदर्थान्       | ७४६   | मनु., 4. 17           |
|   | सर्वगात्राणि योषिताम्         | ३९२  | बृहस्प.                | सर्वान् पितृगणान् सम्यक्      | ७२१   | याज्ञवल्क्यसंहिता     |
|   | सर्वत: प्रतिशृह्णीयात्        | ६६२  | मनु., 10. 102          |                               |       | स्मृ. संद., 2. 207    |
|   | सर्वतः प्रतिगृह्णीयात्        | ६६३  | याज्ञ., 1. 216         | सर्वापणानां पृष्ठयानाम्       | ४२३   | स्कान्द.              |
|   | सर्वत एवात्मानं गोपायेत्      | ६९,  |                        | सर्वाभावे ब्राह्मगजातिमात्रात | [ २५४ | शङ्ख.                 |
|   | ८६, १६३,                      | ६५८  | गौत., 9. 35            | सर्वाभावे स्त्रिय: कुर्यु:    | २७०   | मार्क., 30. 22        |
|   | सर्वत्र प्रत्युत्थायाभिवादनम् |      | आप. ध., 1.14.17        | सर्वार्थास्तस्य सिध्यन्ति     | 284   | कात्या.               |
|   | सर्वत्रासी समस्तं च ३१,       | 668  | वि. पु., 1. 2. 12      | सर्वालंकारशोभाढ्यम्           | ८४१   | आदित्य.               |
|   | सर्वथा तु वृत्तिरशक्ती        | ঽ৩   | गौत., 7. 22            | सर्वोश्च ग्रामवासिन:          | 400   | याज्ञ., 1. 172        |
|   | सर्वथा सोऽविभाज्यः            | ३०९  |                        | सर्वासामेव जातीनाम्           | ५६२   | संव., 143             |
|   | सर्वदानं न विचते              | 840  | बृहस्प., 14. 5         | सर्वोह्नादयुतास्ते स्युः      | ८४६   | लिङ्ग.                |
|   |                               | २०८  | कात्या., 417           | सर्वे ज्ञातयोऽभ्यवयन्ति       | ४०४   | पार., 3. 10. 16       |
|   |                               | २४५  | नार.                   | सर्वे ते नरकं यान्ति          | ४८७   | मनु., 3. 172          |
|   | सर्वपापविनिर्मुक्तः           | ७१३  | नर., p. 126            | सर्वे ते पापकर्माण:           | ६३६   | परा•                  |
|   |                               | ५२६  | विष्णु.                | सर्वे धर्मविवेक्तारः          | ५२३   | अङ्गि.                |
|   | सर्वभूतेषु चात्मानम्          | ₹.१  | गीता., 6. 29           | सर्वे पृथक् पृथग्दण्ड्याः     | १४२   | नार., 165. 7          |
|   | सर्वमन्नमुपादाय               | ७६६  | याज्ञ., 1. 242         | सर्वे वा सर्वेषाम्            | ४२६   | शौन. (आश्व. ए.,       |
|   | सर्ववर्णेषु तुल्यासु          | २७३  | मनु., 10. 5            | and a                         |       | 1. 20. 1)             |
|   | 0 00                          | 46   | कात्या., 97            | सर्वेषां कृतचूडानाम्          | ३६०   | लौगा.                 |
| , | सर्वसात् सऋत् सऋत्            | ३४९  | बोधा. य., 3. 12. 7     | सर्वेषां तु विदित्वैषाम्      | ४७    | मनु., 7. 202          |
|   | सर्वस्य चाहं हृदि             | ८७९  | गीता., 15. 15          | सर्वेषां वा गव्यम्            | ४ॅ२६  | पार., 2. 5. 20        |
|   | सर्वस्य सर्वदा जानात्         | २९   | न्यास. (महाभार.        | सर्वेत्रां वा मौज्जी          | ४२५   | शङ्ख.                 |
|   |                               |      | <b>उद्यो., 69. 11)</b> | सर्वेषामपि तु न्याय्यम्       | २६७   | मनु., 9. 202          |
|   |                               |      |                        |                               |       |                       |

|                             |       | <b>ं</b> याख्योदाहृतप्रमाण | वाक्यानामनुक्रमणी            |      | <b>ફે</b> ઠેપણું        |
|-----------------------------|-------|----------------------------|------------------------------|------|-------------------------|
| सर्वेवामप्यभावे तु          | २९५   | मनु., 9. 188               | सविशेषानुबन्धं च             | ५९०  | भवि.                    |
| सर्वेषामस्पमूल्यानाम्       | १०७   | नार., 225. 24              | सदृद्धिकं गृहीत्वा तु        | १७१  |                         |
| सर्वेषामेव वत्सानाम्        | १२६   | হাজ্বলি. (ABORI,           | स वेदविकयी नाम               | ४५१  |                         |
|                             |       | vol. 8, p. 109)            | स वै दुर्बाह्मणो नाम         | ६२६  | जाबा. (कण्व., AL        |
| सर्वेवामेव वर्णानाम्        | ३५०   | कात्या. (नार.,63.55)       |                              |      | MS., p. 70)             |
| सर्वेषामेव वर्णानाम्        | ३५३   | अङ्गि.                     | स वै देवलको नाम              | ८०३  |                         |
| सर्वेष्वर्थविवादेषु         | ६३    | नार., 32. 25               | स वै वार्धुषिको नाम          | ५७२  | यम. (बृहस्प. प्रा., 10) |
| सर्वेष्वर्थविवादेषु         | દ્દે  | याज्ञ., 2. 23              | सव्याहृतिप्रणवकाः            | ÉRR  | मनु., 11. 248           |
| सर्वेष्वेवाजसा अग्नय: स्यु  | 43    | आप. ध., 2. 25. 6           | सशिखं वपनं ऋत्वा             | ५५६  | परा., 8. 31             |
| सर्वे संचारिणो नेत्र        | ५१३   | अत्रि.                     | सशिखं वपनं कृत्वा            | ४२७  | यम.                     |
| सर्वे सिपण्डास्तद्दायम्     | २९८   | बृह <b>स्प., 26.</b> 111   | सशिखं वपनं कृत्वा            | ८६२  |                         |
| सर्वेरनुमतं कृत्वा          | ३२८   | उश.                        | स गुद्धो लमते धनम्           | १३५  | मरी.                    |
| सर्वेरुपायैरन्विच्छेत्      | १४०   | मनु., 8. 190               | सञ्जस्याव्यसनिनः             | 288  | नार., 125. 328          |
| सर्वोपकरणैर्युक्तम्         | ८४१   | आदित्य.                    | स सम्यक् पालितो दद्यात्      | १२२  | याज्ञ., 2. 200          |
| सर्पपा: षड् यवो मध्य:       | ७५    | मनु., 8. 134               | स सम्यग् भावित: कार्य:       | ८३   | कात्या., 311            |
| सलिलं भस्म मृद्वापि ३८९     | ९,५७७ | याज्ञ., 1. 189             | ससहाय: स हन्तव्य:            | १३९  | मनु., 8. 193            |
| सलिलं श्वासकासानाम्         | २१७   | पिता.                      | स साधुभिर्बहिष्कार्यः        | ६२५  | मनु., 2. 11             |
| सलिलेन सक्वडीताम्           | २४९   | पिताः (नार., 127.          | सस्यान्निवारयेद्रास्तु       | १२५  | बृहस्प., 16. 17         |
|                             |       | 345)                       | सह खट्वासनं चैव              | ९३   | मनु., 8. 357            |
| सिल्लै: शुद्धिरेतेषाम्      | ८६१   | याज्ञ., 3.60               | सह तेनैव शोभते               | ३४१  |                         |
| सवनगती च राजन्यवैश्यौ       | ५५१   | वसि.                       | सहसा कियते कर्म              | ७९   | नार., 204. 1            |
| सवनस्थमकामतः                | ५५३   | मवि.                       | सहस्रं तु जपेद् देव्याः      | ६०७  | यम., cf. परा. 12.65     |
| सवनस्थां स्त्रियं हत्वा     | ५५१   | परा., 12. 74               | सहस्रं त्वन्त्यजां स्त्रियम् | ९५   | मनु., 8. 385            |
| सवर्णी भार्यामुद्धहेत्      | ४०२   | बुध. AL MS., p. 1          | सहस्रं ब्राह्मणो दण्डम्      | -88  | मनु., 8. 383            |
| सवर्णा असवर्णास्तु          | २६५   | कात्या., 857               | सहस्रं ब्राह्मणो दण्ड्यः     | ९४   | मनु., 8. 378            |
| सवर्णा भिन्नसंख्या ये       | ३१९   | व्यास. (बृहस्प.,           | सहस्रं पट्शतं चैव            | २४७  | कात्या., 461            |
|                             |       | 26. 25)                    | सहस्रगुणमाचार्ये             | 282  | दक्ष., 3. 28            |
| सवर्णा भातरो माता           | 268   | देव.                       | सहस्रशीर्षा पुरुष: ६४६,      | ६५४, |                         |
| सवर्णीयां संस्कृतायाम्      |       | बोधा., 2. 2. 14            | ६५५, ७००, ७०२,               |      |                         |
| सवर्णायाः पुत्रः पौत्रः १४८ | ,२८७  | बोधा., 1. 5. 95            |                              | ८२०  | 羽. ti., 10, 90. 1       |
| स वर्गाश्रमधर्मस्तु         |       |                            | सहस्राष्ट्राधिकां जहना       | 486  | यो. याज्ञ., 3. 311      |
| सवासा जलमाप्डल्य ३६५,       | ६३२   | मनु., 5. 77                | सहस्रे तु घटं दद्यात्        | २१२  |                         |
| स वाहनेन दिन्येन            |       |                            | सहासनं विविक्ते तु           | ९३   | च्यास. (IC, vol. 9,     |
| स विधिपूर्व स्नात्वा        | ७४५   | गौत., 9. 1                 |                              |      | p. 94)                  |
| स विधूयाञ्च पापानि          |       |                            | सहासनमभिष्रेष्युः            | 66   | मनु., 8. 281            |
| स विनेयोऽन्यथा कुर्वन्      | 49    | नार., 20. 51               | सहितैसाछखर्जूर               | ५६७  | वैद्यकम्                |

|                               |          |                              | ,                                |                        |
|-------------------------------|----------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| सहितो लोकपालैश्च              | २२४      | पिता.                        | साध्यस्य प्रतिपत्तिस्तु ६१       | कारंगा.                |
| स हि दासीं समाहूय             | ३७०      | ब्रह्म.                      | साध्यार्थीरोऽपि गदिते १७६,२०४    | बृह्€ा., 5. 53         |
| स हि वात्येन पशुना            | ६२७      | कार्ग्गा.                    | सापतास्तैर्विभक्तव्यम् ३१९       | बृहस्प., 26. 24        |
| सहस्रेखं तु विजेयम्           | ७३७      | भवि., 1. 186. 27             | सापिण्ड्यं सतमादृष्वम् ३५३       |                        |
| सहोभी चरतां धर्मम्            | ४०६      | मनु., 3. 30                  | सा पौर्णमासी महती ५४२            | शं. गी. (विष्णुधर्मो., |
| सांतपनं द्वितीयेऽह्नि         | ६११      | च. वि.                       |                                  | 1. 60. 21)             |
| सांनिध्येऽपि पितुः पुत्रैः    | १७९      | बृहस्प., 10. 110             | सा प्रशस्ता द्विजातीनाम् ४०१     | च. वि.                 |
| सांवत्सरिकाणाम्               | ६२८      | हारी.                        | सामन्तकुलिकादीन।म् ११५           | याज्ञ., 2. 233         |
| साक्षताभिः सपुष्याभिः         | १३१      | नार., 150. 43                | सामन्तानुमते देयम् १२७           | नार., 171. 38          |
| साक्षिणः साधनं प्रोक्तम्      | १७७      | कात्या., 228                 | सामवेद: स्मृत: पित्र्य: ४४८      | मनु., 4. 124           |
| साक्षिगश्च स्वहस्तेन          | १९१      | याज्ञ., 2. 87                | सामशब्दे नाथर्वयजुषी ४४९         | यम.                    |
| साक्षिणां लिखितानां च         | १९५      | नार. (कात्या., 359)          | सामान्यं पुत्रकन्यानाम् ३०८      | देव.                   |
| साक्षिणो ब्राह्मणाः श्रेष्ठाः | २२७      | पिता. (बृहस्प., 8.50)        | सामान्यं पुत्रदारादि १५०         | बृहस्प., 14. 2         |
| साक्षित्वं प्रातिभाव्यं च     | ३२४      | नार., 200. 39                | सामान्यं याचितम् १४६, १५१        | दश., 3. 19             |
| साक्षिदोषाद्भवेद् दुष्टम्     | १९२      | कात्या., 273                 | सामान्यमस्वतन्त्रत्वम् १२८       | नार., 141. 4           |
| साक्षिपत्यय एव स्यात्         | १४१      | मनु., 8, 253                 | सामुद्र: शुल्को वरम् ४३          | बोधा., 1. 10. 13       |
| साक्षिमिर्भावितेनैवं          | १८८      | कात्या., 540                 | सा.मृता नरकं याति ६२०            | परा., 4. 14            |
| साक्षिभिर्छिखितेनापि          | २०६      | पिता. (कात्या., 240)         | सायं तु द्वादश ग्रासाः ५१६       | परा. (अत्रितं., 120)   |
| साक्षिमिस्तावदेवासी           | १७६      | कात्या., 473                 | सायं द्वाविंशतिर्श्रासाः ५१६     | आप.                    |
| साक्षिवत् पुण्यपापेभ्यः       | २३२      | याज्ञ., 2. 104               | सायं प्रात: समिधमादध्यात् ४४१    | আশ্ব. যু., 1. 22. 6    |
| साक्षिणूमयतः सत्सु            | १९९      | याज्ञ., 2. 17                | सायं प्रातर्दिनाधे स्यात् ५१५    | आप., 1. 14             |
| साक्षेपं निष्ठुरं शेयम्       | 22       | नार., 209. 2                 | सायं प्रातिभिक्षेत ४३०           | য়ীন. (আশ্ব. ए.,       |
| साक्ष्यमावे तु चत्वारः        | १४१      | मनु., 8. 258                 |                                  | 1. 22. 5)              |
| सागमो दीर्घकालश्च             | १५८      | न्यास. ( <i>IC</i> , vol. 9, | सायं प्रातर्भुज्जीत ४३०          | गौत., 8. 59            |
|                               |          | p. 77)                       | सायं प्रातस्तथैकैकम् ५१५         | आप., 9. 43             |
| सा चेदक्षतयोनिः स्यात्        | २५६      | मनु., 9. 176                 | सायं पातस्त्वनम् ७३६             | गौत., 9. 59            |
| सा जेया पौरुषी भुक्तिः        | १६०      | न्यास.(IC, vol. 9,           | सायं संध्या त्रिघटिका ६८७, ७३६   | J. 1974                |
|                               | <u>.</u> | p. 77)                       | सायं समागतो योऽसौ ७२३            | प्रचे.                 |
| साधयेदस्तसंदेहे               | १९४      | कात्या., 286                 | सायं स्नायात् प्रगे तथा ८५४      | मनु., 6. 6             |
| साधारणः समस्तानाम्            | २१०,     |                              | सा यथाकाममश्नीयात् ३०५           | नार., 56. 28           |
|                               | २१८      | पिता. (बृहस्प., 8. 13)       | सायमेवामिपूजेत्येके ४२९          | आप. घ., 1. 4. 17       |
|                               |          |                              | सायाह्ने ग्रहणं चेत् स्यात् ७२९  |                        |
|                               |          |                              | सायाह्नेऽप्यथवा कुर्युः ७८१      |                        |
|                               |          |                              | सार्थः प्रवसतो मित्रम् ६८७       | 4 2 4                  |
|                               |          | p. 68)                       |                                  | 66                     |
| साध्यमानो तृपं गच्छन्         | १७५      | याज्ञ., 2, 40                | सार्घाश्चतस्रः पलसप्तयुक्ताः ७७९ | जामान:                 |
|                               |          |                              |                                  |                        |

| स.र्वभौमे त्रिरात्रं स्यान्                  | 886                   | <b>^</b>              | सुताधिषां प्रभतिन्याः                    |           | 0 141                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| सार्ववर्ण चरेद्धैक्षम्                       | . ४३०<br>० <i>६</i> ४ | भृगु.                 | छुताचेषा अमृतन्याः<br>सुदीर्घेणापि कालेन | २६७       | याज्ञ., 2. 141                          |
| सालग्रामशिलायां तु                           |                       |                       | -                                        | १९६       |                                         |
| सावित्रान् शान्तिहोमांश्च                    | ٥٥٧                   | स्कान्द.              | सुधाविह्मं चतुरम्                        | ८४६       |                                         |
| सावित्रीं च जपेन्नित्यम्                     | ७५६                   | मनु., 4. 150          | सुनिणिक्ते मृदं दद्यात्                  | ६७८       | देव.                                    |
| सावित्री पतिता यस्त्र                        | ५२९                   | मनु., 11. 225         | सुपरीक्षितमन्नाद्यम्                     | ६९        |                                         |
| सावित्री पतिता यस्य<br>सावित्रीपतिता बाल्याः | ४२७                   | यम.                   | सुतमत्त्रप्रमत्तेभ्यः                    | १०४       |                                         |
|                                              | ६३८                   | याज्ञ., 1. 38         | सुतां मत्तां प्रमत्तां वा                | ४०६       | ~ .                                     |
| सावित्र्याः प्रापणमुपनयना                    |                       | कात्या.               | सुतानां प्रमत्तानां वा                   | ४०६       | आश्व. गृ., l. 6. l                      |
| सावित्र्या प्रणवेनाथ                         | २२५                   | पिता.                 | सुते यरिमनस्तमेति                        | ६२३       | त्रिकाण्डी., 2. 7. 55                   |
| स.शीतिपणसाहसः                                | 50                    | याज्ञ., 1. 366        | सुप्रक्षालितचरण:                         | ७४२       | हारी. (NPP, vol.                        |
| साष्ट्रे शते सुवर्णानाम्                     | ७५                    | त्रिकाण्डी., 3. 3. 13 |                                          |           | 63, p. 194)                             |
| स.स्मिन् पौर्णमासीति                         | ४५                    | अष्टा., 4. 2. 21      | सुप्रक्षालितपाणिपाद:                     | ६६७       | देव.                                    |
| साहसस्तेयपारुष्य                             | ६३                    | याज्ञ., 2. 12         | सुरभि: सवत्सा                            | ६८९       | : ,                                     |
| साहसेऽप्यागत।नेतान्                          | २१७                   | नार., 122. 315        | सुरभि: स्यमाना च                         | ६३४       | यम.                                     |
| साहसेषु य एवोक्तः                            | १०५                   | नार., 207. 21         | सुरया सह जातानि                          | ४९६       | केदारखण्ड:                              |
| साहसेष्वभिशापे च                             | २०७                   | बृहस्प., 8. 34        | सुरां पीखा द्विजोऽमोहात्                 | ५६७       | मनु., 11. 90                            |
| साहस्रस्तूत्तमो ज्ञेय:                       | ७८                    | नार., 226. 31         | सुराध।नेषु यो भाण्डेषु                   | ५७४       | बोधा., 2. 1. 21                         |
| सा हि परगामिनी                               | ६५८                   | वसि., 13. 52          | सुराप आर्द्रवासाः                        | ५६६       | ਪੈਡੀ.                                   |
| सितोक्षवस्त्रसुमनोविपाश्च                    | ६९०                   |                       | सुरापगुरुतल्पगौ                          | ५६५       | प्रचे.                                  |
| सिद्धस्य हविष्यस्य                           | ७२०                   | আশ্ব. যু., 1. 2. 1    | सुरापानं सकृत् कृत्वा                    | ५६६       | अङ्गि. (परा., 12.76)                    |
| सिद्धहवियां महतां च                          | ३८८                   | बोघा., 1. 6. 45       | सुरापानापनुत्त्यर्थम्                    | ५६८       | भवि.                                    |
| सिद्धिरस्योभयस्यावि                          | १५६                   | नार., 87. 139         | सुरापानापनुत्त्वर्थम्                    | ५६६       | उश.                                     |
| सिंद्धे योगे त्यजन् देहम्                    | ८७१                   | याज्ञ., 3. 203        | सुरापानापनुत्त्यर्थम्                    | 484       | मनु., 11. 92                            |
| सिन्धुसौवीरसौराष्ट्रान्                      | ८०९                   | देव., 16              | सुरापोऽभिवर्णी सुराम्                    | ५६६       | प्रचे.                                  |
| सीधुगींडी च मत्स्यण्डी                       | ३७४                   | हारी. सं., 19. 2      | सुराप्यधिवेत्तव्या                       | ४९०       | याज्ञ., 1. 73                           |
| सीमन्तोन्नयनं कर्म                           | ४२२                   | विष्णु. (लघुवि.,      | सुराबीजं तु किण्वकम्                     | १७४       | शार्ङ्गधरसंहिता,                        |
|                                              |                       | 1. 10)                | 9.11. 9.1. 1.1.                          | (00       | मध्यः, 10. 6                            |
| सीमाज्ञाने नृणां वीक्ष्य                     | १४१                   | मनु., 8. 249          | सुराभाण्डस्थितं तोयम्                    | ५७४       | यम.                                     |
| सीमाविनिर्णयं कुर्युः                        | 888                   | मनु., 8. 258          | <del>डुराम्</del> बुघृतगोमूत्र           | ५६५       | याज्ञ., 3. 253                          |
| सीमाविवादधर्मश्च                             | 44                    | मनु., 8. 6            | <b>स्राल्शन</b> पलाण्डु                  | 888       | যান্ত্রনি, (ABORI,                      |
| सीमावृक्षांस्तु कुवींत                       | 188                   | मनु., 8. 246          | 344341418                                | 100       | vol. 8, p. 112)                         |
| सीमासंधिषु कार्याणि                          | 888                   | सनु., 8. 248          | सुरालशुनसंसृष्टम्                        | ७३७       | भवि., 1. 186. 25                        |
| सुकृतानि हरन्यते ३९२                         |                       |                       | चुरा वे मलमनानाम्                        | ३७५       | माव., 1. 186. 25<br>मनु., 11. 93        |
| सुकृतै: शपिता: स्वै: स्वै:                   | १४२                   | ਸਤੂ., 8. 256          | सुवर्णकृष्णलं ह्येवम्                    | ५९१       | मनु., 11. 93<br>ष. त्रिं.               |
| सुगुर्वप्यपहन्त्येनः                         | ६४५                   | मनुः, 11. 256         | सुवर्णनाभि नेत्रे च                      |           | 1 to |
| सुनस्रोहेन वा दद्यात्                        |                       | बृहस्प., 10. 124      | सुवर्णविस्ती हेम्रोऽक्षे ७५,             | ८२३<br>×: | स्कान्द.                                |
| ***************************************      |                       |                       | वन्यान्या दशाउदा ७५,                     | 000       | त्रिकाण्डी., 2. 9. 86                   |

| 4. 25                                             |            | •                  |                              |     |                    |
|---------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------|-----|--------------------|
| सुवर्णमपहृत्यापि                                  | ६४६        | मनु., 11. 250      | सेनान्यं चाभिषिञ्चेत         | ५४  | महाभार.            |
| सुवर्णमाषकं तस्मिन्                               | २४८        | पिता.              | सेवकेषु च यहत्तम्            | ७४९ | **                 |
| सुवर्णरजतादीनाम् ८५,                              |            | मनु., 8. 321       | सेवेत भतुंरुन्छिष्टम्        | ७२७ | मनु,               |
| <b>सुवर्णरजतादीनाम्</b>                           | 24         | नार., 226. 27      | सेह निन्दामवाप्नोति          | ४१७ | मनु., 5. 161       |
| सुवर्णशतमेकं तु                                   | ७८         | कात्या., 964       | सैव तत्र प्रशस्ता स्यात्     | ६८४ | मनु.               |
| सुवर्णसप्ततितमः                                   | ७६         |                    | सोऽतिथिः सर्वभूतानाम्        | ७२४ | यम.                |
| _                                                 | ५८९        | হান্ত্ৰ. (ABORI,   | सोत्तराच्छादनश्चैव           | ७३१ | आप.                |
|                                                   |            | vol. 8, p. 118)    | सोदकं च कमण्डलुम्            | ७४७ | मनु., 4. 36        |
| सुवर्णस्तेयकृद्धिम: ४७०,                          | 468        | मनु., 11. 99       | सोदरस्य विधीयते              | ३०० | बृह€प., 26. 107    |
|                                                   | ५९२        | सुम. (JOR, vol. 8, | सोदर्य भातरं तथा             | ५५२ | भवि.               |
| 31. (                                             | • • •      | p. 82)             | सोदर्याः सन्त्यसोदर्याः      | २९३ | 4 1                |
| सुवर्णस्य सहस्रेण                                 | ८२५        | वराह.              | सोदर्या विभजेयुस्तम्         | ३०१ | मनु., 9. 212       |
| सुवर्णस्यापहरणे ४७०,                              |            | ष. त्रिं•          | सोदर्ये तिष्ठति ज्येष्ठ      | 828 | गार्ग्य:           |
| सुवर्णाभरणैर्दिन्यैः                              | ७१३        | नर., p. 126        | सोऽध्यधिक इति श्रेयः         | ६६४ | परा., 11. 24       |
| सुवर्णाधींने कोशो देय:                            | २४६        | विष्णु(T)., 9. 10  | सोऽन्तर्दशाहात् तद् द्रव्यम् | ११९ | मनु., 8. 222       |
| सुविभक्तं सुकेशान्तम्                             | <b>C88</b> | आदित्य.            | सोपकारेऽप्यहापितः            | १७० | बृहस्प.            |
| मुश्रङ्गं मुखुरं चैव                              | ७१८        | मत्स्य.            | सोपवास: प्राड्डिवाक;         | २४५ | नार-               |
| सुस्नाता मर्तृवदनम्                               | ४१२        | स्कान्द., 4. 4. 23 | सोपवास: सूर्यग्रहे           | २४८ | पिता.              |
| सूक्तस्तोत्रजपं मुक्त्वा                          | ७६५        | जमद्गि:            | सोपसर्गस्तदा दण्ड्यः         | १८९ | पिता.              |
| स्चीत्युक्तः स शास्त्रेषु                         | १९५        | नार., 94. 161      | सोऽपि दत्तं हरेत् पित्रा     | ३१४ | महाभार.अनु., 82.51 |
| सूतकं सकलं मातुः                                  | ३६०        |                    | सोऽपि दत्तं हरेत् पित्रा     | ३१६ | महाभार. अनु.,82.56 |
| सूतके तु कुलस्यानम्                               | ३५६        | यम.                | सोऽप्तर:शतसंकीर्णे           | ८४३ | स्कान्द.           |
| स्तके मृतके चैव                                   | 355        | मरी.               | सोमं राजानम्                 | ६५५ | 雅. स., 10. 101. 3  |
| सूतके शाव आशीचे                                   | 344        | <b>अ</b> রি.       | सोमं राजानं वरुणम्           | ६५५ | सामसंहिता, 1. 91   |
| स्तिकामिदं हित्या                                 | ३६४        | ঘ্ৰ., 22           | सोऽविशुद्धस्तु विशेयः        | २३३ | नार.               |
| सूत्रकार्पासकिण्वानाम्                            | १०७        | मनु., 8. 326       | सोपैरुदकगोमूत्रै:            | ३८५ | याज्ञ., 1. 186     |
| सूत्रकार्पासगोमय                                  | १२५        | विष्णु(T)., 5. 83  | सोध्याषो बद्धपर्यङ्कः        | ६८५ |                    |
| सूनामांसं शुष्कमांसम्                             | ५७६        | शङ्ख.              | सोऽसंवृतं नाम तमः            | ७५१ | मनु., 4. 81        |
| सूर्यग्रहे तु नाश्रीयात्                          | ७२९        | वृ. मनु.           | सोऽस्या दद्याहणं भर्तुः      | १८१ | नार., 53. 21       |
| सूर्यादिवासरे यदात्                               | ७८३        | बृहस्प. श्रा., 40  | सौकरिकव्याधनिषाद             | ६३३ | सुम.               |
| स्यादपावर पयत् स्याप्स्यादितो ब्रह्मचारी          | ४४०        | गौत., 23. 21       | सौत्र्यो मेखलाः              | ४२५ | गौत., 1. 17        |
| सूर्येन्दुतारका दृष्टाः                           |            |                    | सौदायिकं क्रमायातम्          | 886 | बृहस्प., 14. 6     |
| स्यन्दुतारमा घटाः<br>सृष्टश्चेत् ब्राह्मणवघे ४८९, |            | गौत 22. 10         | सौदायिकं धनं प्राप्य         | ३०४ |                    |
| सुष्टवत् ब्राह्मणपप ३८४,                          |            | হান্ত 16. 12       | सौदायिके सदा स्त्रीणाम्      | 308 | कात्या., 906       |
| सकातु कायता २८०,<br>सेतुभेदकरीं चाप्सु            | ८६         | याज 2. 278         | सौवर्णी राजतीं ताम्रीम्      | २४९ | पिता. (नार., 127.  |
|                                                   | ८५         | नार., 167. 18      | Section 1                    |     | 345)               |
| सेतुस्तु दिविधो जेयः                              | 54         | -11/19 1011 10     |                              |     |                    |

| सीवर्णे राजते ताम्रे २४९                                              | पिता. (नार., 127.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | स्त्रीणामधे प्रदातव्यम् ६०३      |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
|                                                                       | 344)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | स्त्रीधनं तदपत्यानाम् ३०८        | बृहस्प., 26. 31       |
| स्कन्धादादाय तस्यासौ १३०                                              | नार., 150. 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | स्त्रीधनं दुहितॄणाम् २९१, ३०७    | गौत., 28. 25          |
| स्कन्धेनादाय मुसलम् ५८९                                               | मनु., 8. 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | स्त्रीधनस्येति धर्मोऽयम् ३०८     | कात्या., 917          |
| स्तनत्रयात् सतरात्रम् ५३४                                             | मार्क.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | स्त्रीधर्मिणी त्रिरात्रं तु ४१२  | स्कान्द., 4. 4. 22    |
| स्तनान्तरे भ्रुवोर्मध्ये ६०७                                          | याज्ञ., 3. 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | स्त्रीनक्तमन्तरागार ६४           | याज्ञ., 2. 31         |
| स्तेन: मकीर्णकेश: ५८९                                                 | वसि.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | श्रीपुंधर्मो विभागश्च ५५         | मनु., 8. 7            |
| स्तेनाः साहसिकाश्चण्डाः १९५                                           | नार., 94. 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | स्त्रीपुंथोगेऽभिवादत: ४११        | गौत., 6. 6            |
| स्तेनेनैकेन षड़ात्रम् ५३४                                             | मार्क.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | स्त्रीपुंसयोगसंज्ञं तत् ९५       | नार., 173. 1          |
| स्तेयं कृत्वा सुरां पीत्वा ५९२                                        | आप. घ., 1. 25. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | स्त्रीपुंसयोश्च संयोगे ४०३, ८७१  | याज्ञ., 3. 72         |
| स्तेयं च साहसं चैव ५५                                                 | मनु., 8. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | स्त्रीप्रजाबहुलां वन्ध्याम् ७४०  | आश्व. स्मृ., 5. 270   |
| स्तेयसाहसयोदिंन्यम् २०७                                               | कात्या., 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | स्त्रीप्रेक्षणालम्मने ४३१        | गीत., 2. 22           |
| स्तेये ब्रह्मस्वभूतस्य १०५, ५९७                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स्त्रीयालब्राह्मणन्नांश्च ८३     | मनु., 9. 232          |
| स्त्रियश्च रतिसंसर्गे ३९२                                             | वसि., 28. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | स्त्रीभिर्भर्तृवच: कार्यम् ४११   | याज्ञ., 1. 77         |
| स्त्रिया: श्रुतौ वा शास्त्रे वा ४१६                                   | यम.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | स्रीविप्राभ्युपपत्ती च ४७, ६४३   | मनु., 8. 349          |
| स्त्रियामपि प्रतिषेधो वक्तव्यः ४३२                                    | कात्याः भाशिकाः,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | स्त्रीग्रुल्कानुग्रहार्थे तु १४६ | नार., TSS, 90. 7      |
|                                                                       | 8. 2. 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | स्रीशुद्रयोर्धमानम् ६७९          | दक्ष.                 |
| स्त्रियो विष्रो यदा गच्छेत् ६०९                                       | संव.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | स्रीश्द्रविट्सत्रवधः ४८४         | याज्ञ., 3. 236        |
| स्त्रीक्षीरं तु द्विज: पीत्या ५८०                                     | च. वि.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | श्रीषु च संयुक्तासु ३२३          | गौत., 28. 48          |
| स्त्रीगर्मिणी गोगर्मिणी ५५१,५५९                                       | प्रचे.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | स्रीसङ्गे साहसे चौर्ये १७६,२०४   | बृहस्प., 5. 53        |
| स्त्रीगोवृष्टवैश्यक्षत्रियघाती ४६३                                    | <b>ਪੈ</b> ਡੀ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | स्याणुर्भगश्च मगवान् २२४         | पिता.                 |
| स्त्री चैकजातिदेवेन ६८५                                               | देव.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | स्थानं वंशानुपूर्वी च ६७         | न्यास. (IC, vol. 9,   |
| स्त्री चैवं भर्तरि प्रमीते ४१५                                        | भर.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | p. 72)                |
| स्त्रीशतिस्वाम्यनुशतम् १४८,                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स्यानवीरासनी मौनी ५३०,५४४        | হান্ত্ৰ. (ABORI,      |
| 840, 848                                                              | बृहस्प., 14. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | vol. 8, p. 118)       |
| स्त्रीणां चतीं तु तत्कालात् ३६३                                       | अप्रिस्मृतिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | स्थानाद्वान्यत्र गमनात् २३९      | नार., 122. 312        |
| स्त्रीणां चैके ७५९                                                    | one Caran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | स्थानाद्वान्यत्र गमनात् २३९      | पिता., (बृहस्प.,8.61) |
| स्रीणां तुन भवेद्दिव्यम् २१६                                          | नार., 112. 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | स्थानासनिवहारैर्वा ८५७           | याज्ञ., 3. 51         |
| श्लीणां तु न विषं प्रोक्तम् २१६                                       | नारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | स्थानासनाभ्यां बिहरन् ५९३        | भवि.                  |
| स्त्रीणां मुखरसक्षेव ३९२                                              | यम.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | स्यानासनाभ्यां विहरेत् ५२९       | मनु., 6. 22           |
| स्त्रीणां संप्रेक्षणात् ५२९                                           | and the second of the second o | स्थापयेत् तत्र तदंश्यम् ४७       | मनु., 7. 202          |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स्थापितां चैव मर्यादाम् १४३      |                       |
| स्त्रीणां सास्यं त्रियः कुर्युः १९८<br>स्त्रीणां होमों न दातन्यः ५२८, | and the second of the second o | स्थायनामेष नियम: ११९             |                       |
|                                                                       | जाया.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | स्थालीपाके त्वथापन्ने ६२८        |                       |
| स्रीणामि प्रसक्तानाम् ४६६,                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स्थालै: सह चतु:पृष्टि: ८६७       |                       |
| स्त्राणामाप प्रसक्तानाम् ०६६५                                         | कात्याः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | स्थावरं तु न भुज्येत २८३         |                       |
| A 76                                                                  | Augustia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2012 2012 201                    | ,                     |

|   | स्थावरं द्विपदं चैव १४७,       | २८३   | बृहस्प., 26. 38      | स्नानशाट्या न पाणिना          | ६९७ |                        |
|---|--------------------------------|-------|----------------------|-------------------------------|-----|------------------------|
|   | स्थावरं मुक्त्वा               | 225   | बृहस्प., 26. 99      | स्नानाङ्गरवेंनाञ्जलिना        | ७०१ | न्यांघ.                |
|   | स्थावरं हि धनं स्त्रीभ्य:      | ३०५   | बृहस्प.              | स्नाने प्रसाधने चैव           | ६८  | मनु., 7. 220           |
|   | स्थावरस्य क्षयं दाप्य:         | ११९   | नार., 158. 4         | स्नानोदकेन संमिश्रान्         | २४७ | पिता.                  |
| • | स्थावरस्य तु सर्वस्य १४७,      | २८५   | शुक्त., 4. 5. 289    | स्नाय्वस्थिचर्मसंस्पृष्टम्    | ५७८ | संव.                   |
|   | स्थावरस्य समस्तस्य             | १४९   | न्यास. (IC, vol. 9,  | स्नास्यंस्तु गुरुणात्रप्तः    | ४३७ | मनु., 2. 245           |
|   |                                |       | p. 97)               | रनुषायां गमनं चैव             | ४६५ | कात्या.                |
|   | स्थावरस्यैतदाख्यातम्           | २०६   | बृहस्प., 8. 1        | स्रेहादर्थप्रसङ्गाद्वा        | ६३५ | यम.                    |
|   | स्थावरेऽप्येवमेव स्यात्        | ३०२   | बृ. मनु.             | स्पष्टाक्षरं जितकोधम्         | ५६  | ब्यास. (IC, vol. 9,    |
|   | स्थावरे विक्रयाधाने            | ८३    | कात्या., 311         |                               |     | <b>p.</b> 68)          |
|   | स्थावरे विकयो नास्ति           | १५१   | -                    | स्पृष्टे स्नानं सचैलं तु      | ६३९ | त्रि. पु., 3. 18. 20   |
|   | स्थावरेषु विवादेषु             | ६०    | बृहस्प., 2. 38       | स्पृष्ट्वा संकीर्तयित्वा च    | ३३२ | ब्रह्म.                |
|   | स्थावरेषु विवादेषु             | १६०   | बृहस्प., 7.56        | स्फुटरेखं नियुज्जीत           | ५६  | ब्यास. (IC, vol. 9,    |
|   | स्थावरेषु विवादेषु             | २०६   | पिता. (कात्या., 240) |                               |     | p. 68)                 |
|   | स्थिरतोये निमजेत्तु            | २३६   | पिता.                | स्फयशूर्पाजिनधान्यानाम्       | ३८३ | याज्ञ., 1. 184         |
|   | स्थुलसूक्ष्मप्राणिशवे          | ३९१   | ब्राह्म.             | स्मरणं कीर्तनं केलि:          | ४६६ | ब्रह्मवै., 2. 19. 26   |
|   | स्नात: शुचिर्भूत्वोदितेषु      | ५३६   | उश.                  | स्मार्तकर्मेपरित्यागः         | ३५६ | व्याघ्र.               |
|   | स्नात: संतर्पणं कृत्वा         | ७०५   | হান্ত্ৰ. (ABORI,     | स्मृत्यपेक्षं हि साक्षित्वम्  | १९६ | नार., 96. 170          |
|   |                                |       | vol. 7, p. 124)      | स्मृत्याचारव्यपेतेन           | ५७  | याज्ञ., 2. 5           |
|   | स्नातक वतलोपे तु ६२३           | , ७५६ | मनु., 11. 203        | स्यन्दिनीयमसूसंधिनीनां च      | 460 | गौत., 17. 23           |
|   | स्नातकवतलोपे तु                | ७४५   |                      | स्यात् कामचारवादोक्तिः        | ४६९ | देव.                   |
|   | स्नातकेनापि तत् कार्यम्        | ६६९   | शौन.                 | स्यानु वै दुहिता तस्याः       | २९१ | नार., 196. 27          |
|   | स्नातको द्विज:                 | ७४५   | मनु., 4. 13          | स्यादात्ययिको वा              | ११८ | शङ्खलि. (ABORI,        |
|   | स्नातस्त्वेतान् समालोवय        | ६९८   | व्यास.               |                               |     | vol. 8, p. 109)        |
|   | स्नात्वा ऋचो जपित्वाप्याः      | ६०७   | मनु.                 | स्यादेतत् त्रिगुणं वक्त्रे    | ६२४ | अङ्गि. ব., 9. 12       |
|   | स्नात्वा पीत्वा क्षुते ३७३     | , ७०२ | याज्ञ., 1. 196       | स्यान्निषेकादिकृद्धुरु:       | ४७१ | त्रिकाण्डी, 2. 7. 7    |
|   | स्नात्वा पुण्डूं मृदा कुर्यात् |       | व्या <b>न्न.,</b> 39 | स्यूतान्यन्यायलब्धानि         | ७१३ | भर.                    |
|   | स्नात्वाश्वमेघजं पुण्यम्       | ६९८   | ब्रह्माण्ड.          | स्योना पृथिवीति मन्त्रेग      | ६९९ |                        |
|   | स्नात्वा सचैलं स्पृष्ट्वामिम्  | ६३६   | कूर्म., 623          | सवन्त्यादिष्वयाचम्य           | ५०७ | बृ. यो. याज्ञ., 7. 111 |
|   | स्नानं त्रिकालमेव स्यात्       | ५२९   | वैशम्पायनः           | स्रावे मातुरित्ररात्रं स्यात् | 349 | मरी.                   |
|   | स्नानं त्रिषवणं तस्य           | ५५६   | संव., 131            | स्रोतसापहृते क्षेत्रे         | १७० |                        |
|   | स्नानं दानं जपो होम:           | 900   | लिखि. (ABORI,        | स्रोतांसि तर्पयेद्वाहू        | ६२२ | आयुर्वेद:              |
|   |                                |       | vol. 8, p. 132)      | स्वं च ग्रुल्कं वोढाईति       | ३०६ | गौत.(शङ्ख.:ABORI,      |
|   | स्नानं द.नं तीर्थयात्राम्      | ४१५   | प्रचे.               |                               |     | vol. 8, p. 108)        |
|   | स्नानं नैमित्तिकं शेयम्        | ६९५   | वृ. याज्ञ.           | स्वं दासमिच्छेद्य: कर्तुम्    | १३० | नार., 150. 42          |
|   | स्नानकालः प्रभातान्तः          | ३६३   | अग्निस्मृति:         | स्वं लभेतान्यविकीतम्          | १३६ | याज्ञ., 2. 168         |
|   |                                |       |                      |                               |     |                        |

|                               | <b>ं</b> यास्योदाहतप्रमाणवाक्यानामनुक्रमणी |                                    |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| ाल्पमि <b>च्छन्न</b> ।हर्तुम् | १३१                                        | नार., 144. 16 स्वयं राजा समादिष्ट: |  |  |  |  |  |
| लातिकमे क्यात                 | ७८१                                        |                                    |  |  |  |  |  |

| स्वं शिल्पमिच्छन्नाहर्तुम्   | १३१         | नार., 144.16         | स्वयं राज्ञा समादिष्टः       | ६८          | च्यास. (IC, vol. 9,         |
|------------------------------|-------------|----------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------|
| स्वकालातिक्रमे कुर्यात्      | ७८१         |                      |                              |             | p. 73)                      |
| स्वकोशात् तदि देयं स्यात     | ( ५२        | व्यास. (महाभार.      | स्वयं वा शिश्ववृषणी          | ६००         | मनु., 11. 104               |
|                              |             | शान्ति., 75. 10)     | स्वयमुक्तिरनिदिंष्टः         | १९५         | नार., TSS, 59.136           |
| स्वक्षेत्रे संस्कृतायां तु   | २५३         | मनु., 9. 166         | स्वयमुक्तिस्वनिदिंष्ट:       | १९५         | नार., TSS, 60.140           |
| स्वगृहे प्राक्शिरा: सुप्यात् | ७४२         | गर्भ.                | स्वयमुपगतश्चतुर्थः           | २६०         | वसि., 17. 33                |
| स्वयह्याणां कुमारीबालदृद्ध   | ७२६         | वसि., 11. 7          | स्वयमेव न कर्तव्यम्          | 423         | परा., 8. 28                 |
| खगोत्रनामशर्माहम्            | ४३२         | भर.                  | स्वर्ग: सत्यवचने             | 200         | गौत., 13. 8                 |
| स्वच्छन्दविधवागामी           | ११५         | याज्ञ., 2. 234       | स्वर्णे सुवर्णे कनकम्        | ४७०         | त्रिकाण्डी, <b>2.</b> 9. 94 |
| स्वजातावुत्तमो दण्डः         | 38          | याज्ञ., 2. 286       | स्वर्णपात्रेण रीप्येण        | 488         | परा.                        |
| स्वजात्युक्तमशौचं स्यात्     | ३६१         | ब्रह्म.              | स्वर्णशृङ्गीं रीप्यखुराम्    | ८२५         | मत्स्य., 205. 2             |
| स्वरातिग्रामसामन्त           | १५१         | •                    | स्वर्णादि <b>धातु</b> जातेषु | ७९४         | आदित्य.                     |
| स्वतन्त्रैव हि सा जेया       | १६०         | बृहस्य., 7. 56       | खल्पमन्नं त्यजेद्वियः        | ३८८         | परा., 6. 72                 |
| स्वतन्त्रोऽपि हि यत् कार्यम् | ४०९         | नार., 59. 40         | खल्पेन वा संविभज्य           | २८३         | शङ्खलि.                     |
| स्वदत्तां परदत्तां वा        | ६८          | बृहस्प. आप., 38      | स्वल्पेऽपराधे वाग्दण्डः      | २१३         | बृहस्प., 9. 12              |
| स्वदाराश्च गृहस्थानाम्       | ३९२         | ভি <b>ङ्ग</b> .      | स्त्रवधूगमने चैव             | ५०९         | शाता.                       |
| स्वदेशपण्याच शुल्कांशम्      | १२०         | विष्णु(T)., 3. 29    | स्ववाक्यं श्रावयेन्नापि      | ४१२         | ₹कान्द., 4. 4. 22           |
| स्वदेशेऽपि खितो यस्तु        | १६९         | कात्या., 504         | स्वशक्त्या यद्भृतं नष्टम्    | ३२२         | कात्या., 866                |
| स्वधर्मत्यागिनोऽन्धत्र       | १३०         | नार., 149. 39        | स्वशाखाश्रीत्रिये तथा        | <b>১</b> ४४ | याज्ञ., 1. 144              |
| स्वधर्भेण नियुक्तायाम्       | २५४         | मनु., 9. 167         | स्वशिरसा यवसमादाय            | ६४१         | हारी. ( <i>NPP</i> ,vol.63, |
| स्वपित्रोरात्मन: ग्रुद्धि    | ६५७         | ब्रह्म.              |                              |             | p. 195)                     |
| स्वप्याद्भूमी ग्रुची रात्री  | ८५७         | याज्ञ., 3. 51        | स्वसुतागमने चैव              | ५०९         | शाता., 5. 15                |
| स्वमागान् यदि दद्युस्ते      | १४९,        |                      | स्वस्थेनार्तेन वा दत्तम्     | १५३         | कात्या., 566                |
|                              | ३२५         | नार., 201. 43        | स्वस्रीयऋत्विग्जामातृ        | 000         | याज्ञ., 1. 220              |
| स्वभाव एष नारीणाम्           | 849         | मनु., 2. 213         | खहस्तकाजानपदम्               | १९०         | व्यास.                      |
| स्वमावग्रुचयो ह्याप:         | ३९०         | হান্ত্ৰ.             | खहस्तकालसंपनम्               | ६७          | याज्ञ., 1. 320              |
| स्वभावाद्विकृतिं गच्छेत्     | २०२         | याज्ञ., 2. 15        | खहस्तग्रथिता माला            | ७५२         |                             |
| स्वमप्यर्थे तथा नष्टम्       | 48          | नार., 156. 8         | खहस्तलिखितं स्तोत्रम्        | ७५२         |                             |
| स्वमाता कुरुते चैषाम्        | ३२६         | देव.                 | स्वां दासीं यस्तु संगच्छेत्  | १३१         | नार.                        |
| स्वमारमानं घृते पश्येत्      | 280         | ब्रह्म.              | स्वामावन्यो यजेद्यद्वा       | ६२८         | আশ্ব.                       |
| स्वमुद्रावर्षमासार्धः        | <b>Ę</b> C. | व्यास. (बृहस्प. सं., | स्वाध्यायवान् दानशील:        | ८५३         | याज्ञ., 3. 48               |
|                              | aya Yali    | 510)                 |                              | ७२७         | मनु., 3. 81                 |
| स्वयं कृतमृणं वापि           | १८४         | याश., 2. 49          | स्वाध्याये मोजने चैव         | ७५३         | मनु., 4. 58                 |
|                              | 490         | मवि.                 | स्वामितुल्यं मवेच्छौचम्      | ३५८         | हारी. (देव., 6)             |
| स्वयं दत्तश्च शीद्रश्च २५३   |             | मनु., 9. 160         | स्वामितुल्येन शौचेन          | ३५८         | बृहरा. आशी., 35             |
| स्वयं घौतेन कर्तव्याः        | ६९७         | देव.                 | स्व।मिदोषादपकामन्            | १३२         | नार., TSS, 102. 7           |
|                              |             |                      |                              |             |                             |

| स्वामिनश्च सखायश्च ७०४            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | हत्वा सांतपनं कुर्यात्      | ५६२   | सुम.                 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|----------------------|
| स्वामिने तत्समं दाप्य: १०७        | ब्यास. (IC, vol. 9,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | हनुमूलादधः कर्णी            | ८०५   | गोमिल:               |
|                                   | p. 93)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | हन्ता मन्त्रोपदेष्टा च      | ४६८   | पैठी.                |
| स्वामिनेऽपहृतं देयम् १०५,५९७      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | हन्तृणां याचमानानाम्        | २५०   | पिता.                |
| स्वामिप्राणप्रदो भक्त १३०         | याज्ञ., 2. 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | हन्तेति तैश्चतुर्भिः स्यात् | ७१८   | शाता.                |
| स्वामिशत्रुस्वाम्यधिकृत १८६       | कात्या., 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | हयच्छागाविकको <b>ष्ट</b>    | 448   | विष्णु.              |
| स्वामी दत्त्वार्धमूल्यं तु १३६    | बृहस्प., 12. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | हरन् बलादविज्ञात:           | १०५   | शङ्खिले. ( $ABORI$ , |
| स्वामी रिक्थकयसंविभाग ९९          | गौत., 10. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                           | •     | vol. 8, p. 111)      |
| स्वामी सदशमं दण्ड्य: १२५          | बृहस्प., 16. 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | हरिद्रां कुङ्कमं चैव        | 885   | स्कान्द., 4. 4. 24   |
| स्वार्थिसिद्धौ प्रदुष्टेषु १४१    | कात्या, 739                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | हरेच्छिन्द्याद्द हेद्वापि   | १४५   | कात्या., 808         |
| स्वीयेन ब्राह्मणस्वेन ८००         | भर.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | हर्ता च ब्राह्मणस्तद्दत्    | ५९३   | भवि.                 |
| स्वेच्छया च ततो दद्यात् ७२३       | परा., 1. 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | हलं तु द्विगुणं कुलम्       | ەلا.  |                      |
| स्वेच्छया यः पिबेत् कोशम् २४५     | नार.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | हवनादि शिर:पत्र             | २४२   | नार.                 |
| स्वेच्छया यः प्रतिश्चत्य १५२      | कात्या., 642                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | इविष्पान्तीयमभ्यस्य         | ६४६   | मनु., 11. 251        |
| स्वेच्छाकृते विभागे य:३११,३२४     | बृहस्प., 26. 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | हविष्यानस्य मासम्           | ५३४   | यम.                  |
| स्वेच्छादेथं स्वयं प्राप्तम् १४७  | बृहस्प., 14. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | हव्यं वहसि देवानाम्         | २३२   | नार. पिता.           |
| स्वेदाशु दृषिका स्ठेष्मा ३८९,५८७  | देव.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | हसते बहु भाषेत              | ४१२   | ऋष्य.                |
| स्वेषु दारेषु संतोषः ३३           | मवि.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | हस्तदत्तानि भुक्त्वा तु     | ७३४   | परा.                 |
| स्वेषु दारेषु संतोतः ३७           | व्यास.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | इस्तद्वयं निखेयं स्यात्     | २२२   | नार. पिता.           |
| स्वैरिण्यब्राह्मणी वेश्या ६११     | नार., 183. 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | हस्तयोर्निक्षिपेत् तस्य     | २३१   | नार. पिता.           |
| स्वैरिण्यां वृषल्यामवकीर्णः ६०६   | হান্ধ্ৰ. (ABORI,vol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | हस्तानां च शते सार्धे       | २३८   | नार. पिता.           |
|                                   | 8, p. 121)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | हस्तिच्छायासु विधिवत्       | 220   | महाभार.              |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | हस्तिनं तुरगं हत्वा         | 446   | यम. (संव., 141)      |
| हंसं मद्गुं च काकोलम् ५७६         | হান্ধ্র., 17. 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | हस्तेनौषधिभावे वा           | 888   | याज्ञ., 1. 142       |
| हंसतूलीपतिच्छन्नाम् ८४५           | गरुड. उ., 24. 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | हस्तौ पादौ च तोयेन          | ६१७   | देव.                 |
| हत: शुद्धिमवाप्नोति ५९२           | शाता.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | हस्त्यश्वरथहर्तृश्च ८६      | , १०५ | मनु., 9. 280         |
| हत्वा गर्ममविशातम् ५५१            | मनु., 11. 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | हास्यं परगृहे यानम्         | 863   | याज्ञ., 1. 84        |
| हत्वा चरेद्रतं सम्यक् ५४६,५५३     | <b>ब्र</b> ह्म.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | हिंसीषघजीवनम्               | ४९०   | याज्ञ., 3. 240       |
| हत्वा चान्द्रायणं कुर्यात् ५४७    | परा., 6. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | हिंस्युर्धनानि तान् राजा    | 226   | बृहस्प., 26. 105     |
| इत्वा तु क्षत्रियो विप्रम् ४७६,   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | हिंस्रयन्त्रविधानं च        | 228   | याज्ञ., 3. 240       |
| 489                               | भवि.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | हितं चास्याचरेन्नित्यम्     | ४३०   | याज्ञ., 1. 27        |
| हत्वा तु प्रहरन्तं वे १६२, ५४७    | and the same of th | हिरण्यगर्भ: समवर्तत         | 680   |                      |
| हत्वा त्र्यहं पिबेत् क्षीरम् ५६०, |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | हिरण्यमथवा घेनुम्           | £ 88  | ऋष्य.                |
| <b>े</b> ५६२                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | हिरण्यरत्नकौशेय १०५         |       |                      |
| हत्वापराधिनं चैव ९३               | बृहस्प., 21. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | हिरण्यवर्ज लोहं च           | १०४   |                      |
| हत्वा पूर्वविद्यानेन ५५७          | बृहस्प. प्राय., 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | हिरण्यवर्णाः शुचयः ७०९      | , ८२० | तै. सं., 5. 6. 1. I  |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • •                         |       |                      |

## व्याख्योदाहृतप्रमाणवाक्यानामनुक्रमणी

|                             |     |                      |                            |     | ·                          |  |
|-----------------------------|-----|----------------------|----------------------------|-----|----------------------------|--|
| हिरण्यवर्णेति च तथा         | ७०९ | विष्णुधर्मो., 2.90.2 | हृदि तिष्ठति य-छुद्धम्     | ८६९ |                            |  |
| हिरण्ये द्विगुणा वृद्धिः    | १७४ | बृहस्प., 10. 17      | हृदि प्राणो गुदेऽपान:      | ८६९ | त्रिकाण्डी, 1. 1. 63       |  |
| हिरण्ये द्विगुणीभूते        | १७१ | बृहस्प., 10. 51      | हृदि सर्वस्य धिष्ठितम्     | ८७९ | विष्णु(T)., 98. 20         |  |
| हिरण्ये द्विगुणीभूते        | १७१ | ब्यास. (IC, vol. 9,  | े हेतिपुष्पफलानां च        | १७४ | बृहस्प., 10. 23            |  |
|                             |     | p. 85)               | हे दासि गच्छ मूल्येन       | ०७६ | ब्रह्म.                    |  |
| हिरण्योदकदानेन              | १५१ | *)                   | हेमतसं घृतं प्राश्य        | ५७७ | संव.,AL MS,p.35            |  |
| हीनमध्योत्तमानां च          | ८७  | नार., 210. 6         | हेमन्तशिशिरयो: समासेन      | २१७ | ऐ. ब्रा., 1. 1             |  |
| हीनमध्योत्तमानां तु         | १०४ | नार., 206. 13        | हेमन्तशिशिरयोश्चतुर्णाम्   | ७७७ | <b>শাশ্ব. হ.</b> , 2. 4. 1 |  |
| हीनवर्णोऽधि कवर्णस्य        | १०० | विष्णु(T)., 5. 19    | हेमन्ते तु यवा: सत         | २१७ | नार., 124. 324             |  |
| हीनां स्त्रीं गां च मध्यमम् | ९५  | याज्ञ., 2. 289       | हेमन्ते शिशिरे विषम्       | २१७ | पिता.                      |  |
| हीनाङ्गानतिरिक्ताङ्गान्     | ७४५ | मनु., 4. 141         | हेमप्रमाणयुक्तं तु         | २०८ | कात्या.                    |  |
| हीनाद्रहो हीनमूल्ये         | १३६ | याज्ञ., 2. 168       | हेमरूप्ये च हस्ताभ्याम्    | ८४१ | आदित्य.                    |  |
| हीनास्तमुपजीवेयु:           | २६५ | बृहस्प., 26. 44      | हेमश्रङ्गी शकै रौप्यै:     | 585 | याज्ञ., 1. 204             |  |
| हीनास्तमुपजीवेयु:           | २६५ | देव.                 | हेमहारी च कुनखी            | ४७० | याज्ञ., 3. 209             |  |
| हीनेष्वर्धदमो मोह           | 800 | याज्ञ., 2. 214       | हेमोदकेन चाभ्युक्षेत्      | 366 | पग.                        |  |
| हीयते व्यवहारतः             | ६१  | याज्ञ., 2. 19        | हैमन्तिकं सितास्विन्नम्    | ८२७ | <b>9</b> द्म.              |  |
| हीयमानो न ग्रुद्धः स्यात्   | २२७ | पिता.                | होता यक्षदिं समिधा         | ६४७ | तै. ब्रा., 3. 6. 2. 1      |  |
| हुतं भन्नं मदाप्यास्ते      | १०३ | कात्या., 788         | होतृन् रुद्रान् सकुज्ञस्वा | ६४७ | यम.                        |  |
| हुत्वा चतुर्गुणं दत्वा      | ५९७ | च वि.                | होमलोपे ह्यमावास्याम्      | ६२८ | मरी.                       |  |
| हुत्वा शाकलमन्त्रेश्च       | ६६९ | वसि.                 | होमान्त: पितृयज्ञ: स्यात्  | ४७७ | यज्ञपार्श्वः               |  |
| हृदयप्रापि त्रि: पीत्वा     | ६८६ | आश्व. परि., p. 141   | ह्रदेषु देवखातेषु          | २३६ | नार., 121. 305             |  |
|                             |     |                      |                            |     |                            |  |

### ADDENDA AND CORRIGENDA

### Additions to Index IV

अथर्वतंहिता, ८२० अर्थशास्त्रम् , ७६ ऋर्संहिता, २८, २०१, २४६, २५२, २५६, ४०२, धातुपाठः, ४०३, ८८३, ८८४ ४०३, ६४५-७, ६४९, ६५४-६, ७००, ७०२, निबन्धः, ६०८ ७०५, ७०७, ७०९, ७१०, ७२७, ७५६, ८०६, परिमापा, ७२१ ८१९, ८२०, ८३०, ८४९, ८८२, ८८३ एकामिकाण्डः, ७३५ ऐतरेयारण्यकम्, ४४१ कठोपनिषत् , २७, ८७८, ८८१ काठकसंहिता, २९२, ७००, ७०८-१०, ८२० कात्यायनवार्तिकम्, ४३२ काशिकावृत्तिः, ४७० गर्भोपनिषत् , ४००, ५८७ गोपथब्राह्मणम्, १५ ज्योति:शास्त्रम् , ४८६ त।ण्ड्यब्राह्मणम् , ३० तैत्तिरीयब्राह्मणम्, २३३, ३४१, ४५५, ६५४, ७१८ तैत्तिरीयसंहिता, २८, २९२, ३७२, ३८३, ४१५, ४८९, ६४५, ६४७, ६५४, ६५५, ६६९, ७०२, ७१०, ७२०, ७६४, ७६७, ८२०, ८३०, ८८३, ८७४ तैत्तिरीयारण्यकम् , २६, ४४०, ६४९, ६५५, ८५५

तैत्तिरीयोपनिषत् , १८, २७, २८, ३०, ३८०, ८८१ त्रिपुरातापिन्युपनिषत् , ६५१ बुधभूषणम् , ४१ बृहदारण्यकोपनिषत् , ३०, २५२, ६५१ ब्रह्मसूत्रम्, ६५८ महामाष्यम् , ८१, ४३६ . मीमांसासूत्रम् , ४२, १८८, २८३, ३४३ मुण्डकोपनिषत् , ६५५ मैत्रायणीयसंहिता, ३७६, ६६१ याञ्चल्क्यसंहिता, ७२१ विप्प्वनुस्मृति:, ५४१ शतपथब्राह्मणम् , ३८, २९३, ३४१, ४००, ४०२ शाबरमाध्यम् , ४०० ग्रुकनीति:, १४७, २८५ श्वेताश्वतरोपनिषत् , ३१, ८५२, ८७२, ८७४ सामसंहिता, ६५५ सिद्धान्तकीमुदी, ६६१, ८८८

## विष्णुस्मृतिः

## Errata

| page | line |                        | page        | line |                 |
|------|------|------------------------|-------------|------|-----------------|
| १६   | : २६ | तैरेव                  | ३४७         | १६   | स्वधा           |
| १६   | . 8  | वेद:                   | ४०६         | 78   | तावन्मात्रेण    |
| 38   | ٧ ٧  | भूभि                   | 828         | १४   | भागिनेयी        |
| 38   | n. 4 | धर्मविशेषा—ग.          | ५१३         | . 68 | माय: पापं       |
| ४६   | n. 2 | अन्यान्येष्वपि—ख to घ. | ५२३         | 9    | व्यतिरिक्ताः    |
| 86   | n. 2 | omit ज.                | 444         | १६   | वेश्यावधे       |
| ६९   | - 70 | भुकुटी                 | ५५५         | १७   | वेश्यां         |
| ६९   | n. l | omit ज.                | 446         | ٧    | श्चेत:          |
| 62   | . 7  | . उशना                 | 400         | 78   | ॵॺॗ॔            |
| १३४  | ų    | श्रेयंश्चेत्           | 488         | ₹0   | भोज्यपान        |
| 885  | . 78 | प्रत्येकं              | <b>६३२</b>  | २०   | उष्ट्रयानं      |
| १५४  | 6    | दशगुणं                 | ७५४         | १६   | विमाहिक्षत्रिया |
| १९२  | 4    | अलुतकमाक्षरं           | <b>620</b>  | १४   | आर्यमण          |
| २१७  | १२   | तेषां च                | <b>乙</b> ३३ | . १७ | यदीच्छेत्       |
| २३४  | 28   | <b>सङ्ख</b> लिखितौ     | 668         | 8.   | सर्वा           |
| ६६९  | ??   | पुत्रिणी               | ९५१         | 8    | हारीत:          |
| 200  | २२   | एवमेव करिष्यावी        | ९५८         | २६   | नार., 122, 312  |
| ३०८  | 3    | -बृहस्पति:             | ९८६         | ३४   | बृहद्यम         |
| 338  | 7    | मास:                   |             |      |                 |

|                      | • |     |  |     |     |    |    |      |      |
|----------------------|---|-----|--|-----|-----|----|----|------|------|
|                      |   |     |  |     |     |    |    |      |      |
|                      |   |     |  |     |     | 1) |    |      |      |
|                      |   |     |  |     | 3 . |    |    |      |      |
|                      |   |     |  | • 0 |     |    |    |      |      |
|                      |   | 1.1 |  |     |     |    |    |      |      |
|                      |   |     |  |     |     |    |    |      |      |
|                      |   |     |  |     |     |    |    |      |      |
|                      |   |     |  | • . |     |    |    |      |      |
|                      |   |     |  |     |     |    |    | 40 e |      |
|                      |   |     |  |     |     |    |    |      |      |
|                      |   |     |  |     |     |    |    |      |      |
|                      |   |     |  |     |     |    |    |      |      |
|                      |   |     |  |     |     |    |    |      |      |
|                      |   |     |  |     |     |    |    |      |      |
|                      |   |     |  | :   |     |    |    |      | 2. 2 |
|                      |   |     |  |     |     |    | 1. |      |      |
|                      |   |     |  |     |     |    |    |      |      |
|                      |   |     |  | •   |     |    |    |      |      |
| The same of the same |   |     |  |     |     |    |    |      |      |